|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## हिन्दी

## विध्वनाध

## ( चतुर्ध भाग )

कपिल (सं वि ) कम्-इलच् पारेग्रस । कनेः पर । वण् राधर । १ पिक्रलवण्, भूरा, तामड़ा, मटमेला । (पु ) २ प्रान्त, प्राग । १ वण्विप्रेष, मटमेला रंग । १ प्रान्त, क्राग । १ प्रान्तरस, लोबान् । ६ महारेव । १० विष्णु । द सप्विप्रेष, एक सांप । ८ दानविप्रेष, एक राचस । १० वर्षाद्वच, एक पेड़ । ११ पित्तल, पोतल । १२ मूिक्समेद, किसी कि,स्नका चूहा । इसके काटनेसे न्रणकोध, क्वर और ग्रन्थुइव होता है । (स्रान्त १२ क्रुप्रदीपका प्रवत्विप्रेष, एक पहाड़ । (मानव ११२०१११) १६ स्थ, प्राप्ताव । १८ वित्रयके प्रत्न । १५ वसुदेवके प्रत्न । नराचीके ग्रमसे यह छत्पन्न हुये थे । १६ सुनिविप्रेष । इनके पिताका नाम कर्दम भीर माताका नाम देवहित रहा । इन्होंने सांख्यदर्भन बनाया है ।

सांख्याचार्यं कपित एक षति प्राचीन ऋषि थे। वेदके उपनिषद्भागमें इनका नाम मिलता है का यह सिडपियोंने सर्वेश्वेष्ठ रहे। इसीसे भगवान्ने गीतामें कहा है—

"गन्ध्वांवां चित्ररयः विद्वानां किवलो सुनिः।" (गोता १०१२६) इस गन्धवीं में चित्ररय श्रीर सिद्वीमें कपिल सुनि हैं।

"सृषि प्रमुतं वृष्णि यस्तमये प्रानेनिमति।" ( देशावतर श्रः )
प्रमुत कपिल प्रापिको निन्होंने सर्वप्रका प्राप्तारा योक्य विद्या।

भागवतमें लिखते—किपन भगवान्का पश्चम प्रवतार रहे। उन्होंने महायोगो कदंसने प्रीरस पीर देवहितने गर्भेंसे जन्म िया था। उनने जन्मकाल प्रालायमें वर्णेगोल मेघने नानाविध वाद्य वजी, गन्धवं नाचने लगे, प्रपरींने जानन्दगीत प्रारमा किये, पिंचयों हारा प्रव्य वरसाये गये श्रीर दिक्, जल एवं सव्प्राणीने मन प्रसन्त हुये। स्वयं ब्रह्मा कदंमने प्राप्तम पाये थे। उन्होंने कदंमकी पोर देखकर कहा—हे सुने! तुन्हारे यह वाचक साचात् ईखर हैं। यह सिदोंने घधीखर हो लायेंगे पीर सांख्यान्वार्यं किंद्यं प्रतित हो जगत्में 'किपल' नाम पायेंगे। इन्होंने जानसाधन सांख्यास्त उपदेश करनेको ही यह स्वतार लिया है।

कृषिजने घपने पिता करूम चीर माता देव-इतिको ज्ञान उपदेश किया था। देवइतिने स्त्री होते भी प्रवर्षे तत्त्वकाया सन ज्ञाग ग्रीर मोख पाया।

भागवतमें देवहतिके उपदेशक्क्तमे कपिलवार्ह्य क सांख्यमत वर्षित है,—

"जो सक्तन एन्ट्रिय प्रचाशास्त्रन रहते पीर खिनकी द्वारा शब्द स्पर्धाद निषय अनुपन स्वती, एसार ति भगवान्ते प्रति उनकी स्वार्थापेन स्वतिकी भी निष्कासा भागवती साँच अपने हैं। श्री मान एएसी बिये वह सुन्निक स्वेष्ट हैं। सिस्तु एन्ट्रियरी वह मिसता भीर श्रीक वर्णनामें भी नाम निकसता। नारकी चीनसे भारत श्रायी है।' किन्तु डाक्टर बोनिविया इसे भारतका हो द्रव्य बताते हैं।

यह चार प्रकारकी श्रीता है--(१) सन्तरा, (२) नारङ्गी, (३) मजता भीर (४) सन्दारिन।

- (१) सन्तरेका हिलका विकना, पीला श्रीर नारको रहता है। लक् प्रयम् पड़ती है। इस जातिको कमला नागपुर, दिली, शलबर, गुड़गांव, लाहोर, सूलताम, पूने, मन्द्राज, कुर्ग, सिलहर, भोटान, नेपाल श्रीर सिंहलों लगायी जाती है। श्रमहायस वा पीस सास इसका फल पकता है।
- (२) नारकी सन्तरेस प्रधिक उत्पन्न होती है। जगानसे यह भारतमें सब जगह उपन सकती है। दसका किसका सन्तरेसे कड़ा और पतला रहता है। फिर त्वक् भी प्रथक् नहीं पड़ती। यह माघ मास फल देती और धूप सह लेती है। इसका रस सन्तरेसे फीका निकलता है।
  - (३) मनता या सुख् नारक्षी कई प्रकारकी होती है। भाजकल हिमालय और दारलिखिक्षमें जी हरी और वड़ी नारक्षी ठणजती, वह दसीकी भवनित सात्र समभ पड़ती है। ब्रह्मदेयमें विलक्षण दसी प्रकारकी एक नारक्षी मिलती है। पूनिकी कोटी लाल 'मुसेक्वी' जब्दी वारक्षी मिलती है। पूनिकी कोटी लाल 'मुसेक्वी' जब्दी वारक्षी पहले सुखं नारक्षी वहुत सल्कों विपाही विद्रोहरी पहले सुखं नारक्षी वहुत सल्कों लाती थी। यह कंकरीकी जमीन्में खूव होती है। इस भमततुल्य खादु रहती है। युजरान्वाखिकी सुखं नारक्षी अंगरेज़ीको वहुत मल्को जगती भीर सवसे वस्टा समभ पड़ती है।
- (४) मन्दारिन देखनें में सुद्राकार भीर रक्तवर्षे होती है। यह खानें में सुद्धादु सगती है। सकत प्रकार कामलाकी अपेचा इसके पत्र भीर पालों सद्-गन्ध प्रधिक रहता है। प्रधानतः यह पर्वतींपर छप-कती है। भारतवर्षें मक्कत मन्दारिन नहीं मिसती, सिंह्समें देख पहती है।

े प्रस्ते युरोपमें कमला स्पनती न वी। इसे चातु गोल भारतवर्षसे वडां से गये हैं। नारक्रोका व्यवसाय प्रधानतः हो स्थानों होता है—सिल छट (बीहर) भीर नागपुर। इसके जगाने में मूलपर पाई ता रहना धावस्थक है। किन्तु अस निस्त होना न चाहिये। बीहर हो इस बातको सिवध है। भूमि टाल रहनेसे नदीकी लहर प्राती भीर हचींको सींचकर बनी जाती है। वहां कमसे कम १००० एकरमें नारकी लगाते हैं। पिषक प्रष्टे दी व्यटे इस वागमें वृम सकता है। दिसव्वर प्रीर जनवरी मास नारकी ले हो हच देख हदय पूज हठता है। ऐसा वाग सुरोपमें भी कहीं देखं नहीं पड़ता।

कष-चील लनवरी श्रीर फरवरी सास प्राय: ६ इश्व भूमिक सम्मृटमें सचनक्ष्म वीया लाता है। इत सम्मृट इतने कंचे रहते, कि श्वार श्रमना दांत लगा नहीं सकते। फिर चहीं श्रीर गिल्हिरियोंकी दूर खनेके लिये लाल भी डाल देते हैं। इप्टि होनेसे वीजाहुर मिस्र किये जाते हैं। किन्तु इस कार्यमें सम्मृट तीड़ मूलसे स्तिकाको इस प्रकार मटकते, जिसमें कोई हानि न पड़े। पीछे उन्हें उद्यानके पोषणस्थानमें लगाते हैं। वीलाङ्कर पोषणस्थानमें तदतक रहते, लवतक उद्यानमें अपने ईसित स्वलपर फिर नहीं पहुंचते। किन्तु यह नियम सदीय प्रतीत होता है। कारण पोषणस्थान वर्षमें केवल एकवार प्रतीवर मास निराया जाता है। क्लम लगाना किसीका मालूम नहीं। फिर बील जुननेमें भी प्रस्य हो देश करते हैं।

चंग्रण पर्व निक्रण निम्नियं से संप्राप्त के पास २० फीट कं ची वांसकी सिट्टी होती है। उनकी पीठपर एक मीटा जासीदार येला सटकता, जिसका सुंह वैतकी कलेंसे खंजा रहता है। इसी येथेमें वह नारकी तोड़ लोड़ डालता है। फिर वह उतरनिये पहले सुरम्नायी पत्तियां भीर सुखी डालियां भी गिरा देता है। सिवा इसके नारक्रीके हक्कमें दूसरा हाथ नहीं लगाते। चड़के गुलेस लिये कीये उड़ाया करते हैं। पांधीसे गिरी नारक्रियां सुवरों भीर कुत्तीकी खिलायी जाती हैं। इसकी गणना गण्डेके दिसायमे चलती है। उप गण्डे (३०००)का एक सीन होता है। हित्तः स्वतः नहीं पाती, वैद्विधित कमें प्रवृत्ति लगनेसे उत्पन्न हो जाती है। ऐसी मित्त होनेपर क्रमसे सुन्ति भी मिनती है। जो देखरकी पात्सवत् प्रिय, पुचवत् सेहपात, संखा-जैसा विश्वासभाजन, गुरुकी भांति उपदेष्टा, बन्धुकी तरह हितकारी पीर प्रष्टिव सदय पृष्य समस्ता प्रधीत् जो सर्वतोभावसे भगवान्का भजन करता, उसका काल कुछ बना नहीं सकता।

"प्रतिलोम वृद्धिविशिष्ट श्राव्मा ही पुरुष है। यह पुरुष अनादि, निगुंग और प्रस्तिमे भिन्न है। पुरुष केवल साचीखरूप होता है। वह खर्य प्रकाश पाता और यह विश्व उसके साथ मिन्नजुक प्रकाशित हो जाता है। वही पुरुष अपने निकट विष्णुकी शक्तिरूपा' अव्यक्तगुणसयी **लीलावग्र**तः प्रक्षतिकी पहु चने पर अवज्ञालससे यस्य कर लेता है। प्रस्ति अपने गुणसे समानरूप विचित्र प्रजास्टि करती है। निजर्म पविषय प्रयच विशेषका जी म्रान्यय प्रधान पाता, वही प्रक्रति सद्दाता है। पिर प्रधान त्रिगुण रहता, घतएव श्रव्यत्त श्रवीत् श्रकायै ठहरता है। सुतरां वह न तो महत्तत्व घीर न जीवनस्तरूप नित्य प्रयीत् जीवकी ही प्रकृति है। प्रधानने कार्यस्वरूप चतुर्विंगति परार्थे हैं। यंथा-भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं घानाध एच महाभूत, गन्धतचात्र, रसतसात्र, रूपतचात्र, सप्रै-तनाव तथा प्रव्दतनाव पश्चतनाव, पशु, कर्ण, लिह्ना, भ्राण, लक्, वाक्, पाणि, पाद, पायु एवं रुपस्य दश इन्द्रिय, सनः, वृधि, श्रहद्वार श्रीर चित्त चार चन्तरिन्द्रिय। चन्तः करणके चन्तरिन्द्रिय ठहरते भी हित्तिभेदमे उता चार प्रकारका प्रभेद पड़ ्काता है। यह चतुर्विंग्रति तत्त्व सगुण ब्रह्मके सदिः विश्वका स्थान हैं। एतिङ्गक काल पश्चविंग तस्त्र है।

"निष्तास धर्म, निर्मल सनः, भित्रयोग, तख-द्रिश्चान, प्रवल वैराग्य, तपोयुक्त योग एवं हृद्तर धात्मसमाधि द्वारा पुरुषकी प्रकृति क्रास्यः काष्ठकी स्रोति जल श्रेषकी तिरीदित दो सकती है। पुरुषकी प्रकृति इसप्रकार एकवार जल जानेसे

फिर उभरने नहीं पाती। उस समय पुरुष समझता—इसका भीग भुक्त हो गया। पुरुषको जन्मजन्मान्तरमें प्रध्यात्मरत ही जब ब्रह्मजोक्तप्राप्तिके विषयमें भी वैराग्य प्राता पीर भगवान्के प्रति ऐकान्तिक भक्तिमान् वननेसे प्रात्मतस्व देखाता, तब वह केवल्यधाममें देहातिरिक्त सदाप्रयस्वरूप परमानन्द पाता है। फिर लिङ्गपरीर नाथ हो जानेसे प्रानन्दलाभ कर पुनर्वार उसको निवटना नहीं पहता। प्रात्मज्ञानके वलसे सकल मिष्या प्रान विनष्ट हो जाता है।"

कपिल मुनिने श्रंपने सांख्यस्त्रमं भी देखाया है— वसुमात्र सत् है पर्धात् किसी बसुका उद्भव विंवा विनाम नहीं। वस्तुको चाविर्माव होनेसे हम देख पाते भीर तिरोभाव होनेसे उसके निये पछताते हैं। पाविसीवने पूर्व भी वसुनी सत्ता सीनार करना पड़ती है। ऐसा न मानने पर एकमात्र उपादानसे सवाल कार्य छत्पन्न हो सकते हैं। असत्कार्यवादि-मतमें उपादान मृत्तिकाके साथ घटके सम्बन्धकी भांति पटका भी सम्बन्ध नहीं लगता। सम्बन्ध न रहते भी जैसे मृत्तिकासे घट वनता, वैसे ही पट भी बन सकता है। किन्तु उत्पत्तिके पूर्व कार्यको सत् स्त्रीकार करते स्टितकासे पटोत्-पत्तिकी प्रापत्ति पड़ नहीं सकती। क्योंकि सत्तिकासे पटका कोई सस्यन्य नहीं। निमके साथ निमका कोई विशिष्ट संखन्ध नहीं रहता, उससे वह कैसे उपनता है। घटने साथ उत्पत्तिसे पूर्व भी मृतिकाका सम्बन्ध होता है। इसीसे मृत्तिकासे घट वन जाता है। यदि छत्पत्तिसे पूर्व बाय असत् उहरे, तो मृतिकां-रूप सत्कारणके साथ असत् घटरूप कार्यका सस्बन्ध बंध न सके। सुतरां असत्कार्यवादियोंके मतमें घटसं सर्गश्रून्य मृतिकासं घटोत्पत्ति दोनेकी भांति असम्बन्ध मृत्तिकाचे पटकी उत्पत्ति शिनेमें क्या वाचा है ? भयवा स'सर्ग न रहते मृत्तिकासे पटोत्पत्ति न डोनेकी मांति घट भी कैसे बन सकता है। उत्त दोनी विषय सत्कार्यवादके स्थापनकी प्रधानतम युक्ति हैं।

एक बन्दा पौर सफ्दि की हा। यह अन और जीय-माण फ्लादिमें पड़ता है।

कमलाकर (सं॰ पु॰) कमलानां श्राकर: उत्पत्ति-स्थानम्, ६-तत्। सरीवरिवशेष, एक तालाव। जिस् सरीवर वा तड़ागमें श्रिषक कमल रहते, उसे ही कमलाकर कहते हैं। २ पद्मसमूह, कवंलोंका मजमा। ३ कमलाकरभट्टनिर्मित स्नृतिशास्त्रका एक ग्रन्थ। ४ गोदावरी-तीरवतीं देवगिरिनिवासी नृसिंहके पुत्र। इन्होंने सिद्दान्ततन्त्वविवेक पौर जातकतिलक नामक संस्कृत ग्रन्थ वनाया था।

कमलाकर मह—विख्यात स्मृतिसंग्रहकार। यह राम-कष्णभटके प्रव्न, नारायणभटके पीव श्रीर दिनकर भटके सहीदर थे। इन महालाने भनेक स्मृतिग्रास्त्र बनाये। इनके निम्नलिखित ग्रन्य प्रधान हैं—१ तत्त-कमलाकर, २ पूतकमलाकर, २ तीर्यकमलाकर, ४ सस्तारप्रयोग वा संस्तारपहित, ५ कार्तवीर्याजुँ न-दीपदानप्रयोग,६ ग्रान्तिरत,० ग्रूट्रधमतस्त्र, ८ सहस्त्र चण्डादि विधि, ८ निण्यसिस्त्र, १० विवादताण्डव। इनके ग्रन्थ पढ़नेसे सम्भा सकते—कमलाकर भट्ट १५३८ शककी विद्यमान रहे।

कमलाकान्त (सं॰ पु॰) १ सच्चीयति विण्छ। २ राम। ३ कप्या।

कमलाकात्स महाचार्य-१ वङ्गालके एक दिमानपण्डित।
यह नवहीपाधिपति महाराज क्षण्यचन्द्रके समसामयिक रहे। किसी किसी प्रलोकमें इनका नाम प्राया
है—"श्रीकाकमलाकान वसरामय यहरा।" किन्तु भन्य कीई
परिचय महीं मिलता। कहते—श्रीकान्त, कमलाकान्त,
बलराम पौर यहुर चारों पण्डितोंके एकत्र एकपच हो
विचारपर वैठनेसे स्वयं सरस्ततों भी श्रपर पन्न श्रवसम्बन कर जीत सकती न थीं। महाराज करण्यचन्द्रने
इन्हें स्वीय सभामें रखनेके लिये बड़ी पेष्टा की। किन्तु
किसी विशेष कारणसे यह विरक्ष हो श्रीर राजसभा
कीड़ श्रपन ग्राममें भाकर रहने स्वरी। चीकीस-परगनेके
श्रम्तर्गत 'पू'ड़ा' पाममें इनका वास था। पण्डितमण्डलीका वास रहनेसे पू'ड़ा कीटे नवहोपके नामसे
विस्थात इवा। श्राम भी वहां इनके वंश्वस रहते हैं।

२ एक प्रसिद्ध साधक घोर वर्ष मानको राजसमाके प्रिक्त । १८ ॰ ८ ई० की घम्बिकाकान नासे वर्ष मान घा इन्होंने तत्कालीन वर्ष मानाविपति तेजसन्द्रको रिक्ताया घो ।

कमलाकान्त सास्तिक, श्रिमानशृत्य श्रीर देवीके परम भक्त रहें। इष्टकी निष्ठां सुग्ध हो तेज बन्द्रने दन्हें श्रपने गुरुपद्पर वरण किया श्रीर निवासार्थं वर्धं मानके निकट कीटालहाट याममें सुन्दर भवन वनवा दिया। एक भवनमें कमलाकान्त महासमार्रोहर श्रीश्यामापूजा मनाते। इस पूजाके दिन श्रव मित्र सकत एकत्र हो इन्हें कतार्थं करते श्रीर इनकी भक्तिगाधा सनते थे।

जैसी पदावलीसे रामप्रसादने देवोको रिभाया श्रोर जैसी पदावलीने श्राजतक बङ्गालियोंके दृद्यमें श्रमृत वहाया, कमलाकान्तने देसी ही पदावली गा कर किसी समय वर्ष मानवासियोंको उनात बनाया। क्या बालक, क्या युवक, क्या हद—जो लोग शतुरोध लगाते, उन्होंको यह किसी न किसी ताल-स्वरमें एक श्यामाविषयक पद स्वयं बना, गा एवं सुनाकर रिभाते थे।

यह निर्मीक शौर सरहित्त रहे। लोगोंसे सुन पाते,—एक दिन कमलाकान्त राविकालको शोड़-गांवके मेदानसे चले जाते थे। हठात् कतिपय दस्युने भीमरवसे उनपर पाक्तमण किया। उन्होंने देखा, कि उसवार उनका श्रन्तिमकाल उपस्थित था। फिर वह निर्भय परमानन्दसे रामपसादके खरमें ग्यामा माताको पुकारने लगे। उक्त गान सुन दस्यु मोहित हुये थे। उन्होंने वैरभाव छोड़ शौर उनके पद्यर नीट चमा मांगी। कमनाकान्त उन्हें उन्तुष्ट कर वर्षमान लौट गये।

यह विवेकके स्रोतमें हुव रहते, संसारकी कुछ भी समता रखते न थे। सुननेमें प्राया—स्त्रोकी जलानेके लिये चिता प्रव्यक्ति होते कमनाकानाने नाच नाच स्थामामाताका नाम गाया।

कुमार प्रतापचन्द्रमी दनके शिच हो .गरे थे। कहते—सत्तुकास महाराज तेजसन्द्र सर्थ कमसा- श्रायक्षा कैसे या सकती है— उत्पत्तिसे पूर्व कार्यको सत्ता खीकार करते उत्पत्तिसे पूर्व कार्यका प्रत्यच क्यों नहीं होता! कारण महिष्ठ किपलके मतानुसार कार्यमात्र उत्पत्तिसे पहले कारणमें भव्यक्षान वस्थाने हिम्बस्थित सपैकी भांति घवस्थान करता है। डिस्क्से निकलनेके पहले जैसे सपै देख नहीं पड़ता, वैसे ही कारणसे अभिव्यक्ष होनेके पहले कार्य भी दृष्टिमें नहीं चढता।

पदार्थी की संख्या उद्दर्शनेसे ही इनका बनाया दर्भनसूत सांख्य कहाता है। संख्य देखी। कपिलकी कई पदीसो पदार्थ यह हैं-१ सहतत्त्व, २ घहछार, इ मन, ४ घष्ट्रतसाव, ५ सर्घतसाव, ६ रूपतसाव, -७ रसतमात, प गन्धतमात, ८ चत्तु:, १० कर्ण, ं ११ नासिका, १२ जिद्वा, १३ त्वन, १४ वान, १५ पाणि, १६ पाद, १७ पायु, १८ उपस्य, १८ त्राकाय, ्र॰ वायु, २१ तेज:, २२ जन्न, २३ चिति, २४ पाका श्रीर २५ प्रकृति। कार्यकारिता-रहित सल, रजः भीर तमः विग्रणको प्रकृति कहते हैं। प्रकतिका प्रथम कार्य वृद्धितत्त्व है। वृद्धितत्त्व ही महत्तस्य वहाता है। वृद्धितस्वरी प्रदृष्टार शीर षडद्वारसे मन्द प्रस्ति तन्मात्र तथा चत्तुः प्रस्ति प्रित्यकी चत्पत्ति हुयी है। फिर पञ्चतकात्रसे पञ्च महाभूत निकले हैं। अर्थात् प्रव्स्तन्यावसे श्राकाय, च्सर्यसे वायु, रूपसे तेन, रससे नस श्रीर गन्धसे पृथिवीकी चत्पत्ति है। पाला नित्य सप्रकाम पौर निर्विकार है। सुख दुःख प्रस्ति कुछ भी उसे सार्ष नहीं करता। जब यन्तः करणके वृद्धितत्त्वका सुख ्यवं दु:खाकार भाव उठता, तब प्रन्त:करणके साथ षात्राका अभेद ज्ञान सगनेसे पन्तः करणका सुख तथा ु:खादि षामामें मानूम पड्ता है। निसी हचमें भ्रम पड़नेसे मनुष्यका इस्त मस्तकादि देखायी देनेकी -मिति प्रमेद जानसे श्रन्तः तरणका धर्मे सुखदुःखादि ं **पाका**र्से 'सलकता है।

किया तीन प्रमाण माने हैं—प्रत्यव, अनुमान भीर ग्रन्द। इन्द्रियवे जी ज्ञान चाता, उसका करण अस्त्र प्रमाण कहाता है। घटादि विषयक साथ

इन्द्रियका सम्बन्ध लगनेसे चन्तः करणमें विषयाकार परि-षाप उत्पन्न होता है। वह परिषाम घळाना निसंच रहता है। फिर उसमें खप्रकाय चाला प्रतिविश्वित **छोनेसे सकल विषय भन्**भव बारता है। व्याप्तिश्वानके लिये जानको पशुमिति कहते हैं। अनुमितिका करण ही पतुमान प्रमाण है। जी हेत साध्यका श्रव्यक्षिचारी रहता (साध्यश्र्व्य स्थान नहीं होता), उसीमें साध्यके सामान्याधिकरूख (साध्याधिकरूणमें उसी हितुको प्रस्तित्व )को व्याप्ति कहते हैं। फिर साधन किये जानेवालेका नाम साध्य है। ''पर्वतो विक्रमान् घूमात्'' मर्थात् 'धूमसे पर्वत विक्र-मान् है' खानपर पर्व तमें साधन किये जानेसे विक्र साध्य उत्तरता है। जिसकी द्वारा साध्यका साधन करती, उसीको हितु कहते हैं। जैसे घूम है। कारण भूम देखकर हो पर्वतमें विक्रका साधन किया जाता है। विद्यार्थ खानमें धूम नहीं रहता। किन्तु विक्रिके प्रधिकरणमें धूमका प्रस्तित्व होता है। श्रतएव ष्ममें विक्रकी व्याप्ति पड़ते कोई विरोध नहीं जाता। यव्हरी होनेवाले ज्ञानके करणका हो यव्हवमाण कहते हैं। कपिस वैदान्तिककी भांति एक जीववादी महीं। इनके कथनानुसार संज्ञालका एक जीवाजा साननीरी रामको सुख मिलनेपर म्यास भी उसे अनु-भव जर सकता है। नैयायिकादिको भांति सांख्य पण्डित पालामें दुःख और सुखका होना नहीं मानते। वह विषयमें ही सुख श्रीर दु:ख खीकार करते हैं। यदि विषयमें सुख एवं दुःख न रहता, तो श्रमित्रवित विषय मिन्नते हो सुख श्रीर धनमिल्रवित विषयसे दुःख न पड़ता। श्रभिसवित विषयमें सत्वगुणके **उद्भवसे सुख भौर रनोगुयके उद्भवसे दुःख होता है।** 

कपिनने सांव्यस्तर्में वेदका प्राधान्य सीकार किया है। किन्तु ईखरका प्रस्तित इन्होंने नहीं माना। सांव्यस्त्रके मतसे प्रस्तित्व माननेपर ईखर-की जगत्का कर्ता कहना पड़ेगा। ऐसा होनेसे विषम स्रष्टिकारी ईखर मनुष्यकी मांति पचपाती उदरता है। किसी मतसे ईखरके लिये एकको सुखो भीर दूसरेको दुःखो करना उचित नहीं। क्योंकि कमलेश (स'॰ पु॰) कमलाके ईश विश्वा। कमलेखर (सं॰ की॰) एक तीथं। (क्रम्पु॰ १८००) किसी किसी पुम्तकर्म कमलेखरके खानपर 'कामकी-खर' पाठ देख पड़ता है।

कमलो (डिं॰ पु॰) उष्ट्र, कंट, मंडिया। कमलोत्तर (मं॰ क्री॰) कमलिय छत्तरं श्रेष्टं कमला-दुत्तरं छत्तमिव वा। कुसुन्मपुष्प, कुसुमका फल। कमवाना (डिं॰ क्रि॰) १ लाभ करवाना, दिलवाना। २ मलसूत उठवाना, माफ, करवाना। २ मुण्डन करवाना, वाल वनवाना। ४ मंस्कार करवाना, सुधरवाना।

क्ससमसी (हिं स्तीः) सन्दमतिता, नाफ्इमी,

क्ससरियट ( श्रं॰ पु॰=Commissariat ) सेनाका एक विभाग, फोलका कोई सहकसा। यह सेनाकी खाद्यादि सामग्री पष्टु चाता है।

कमिन (फा॰ वि॰ ) प्रत्यवयस्त, जो उन्तर्म कोटा हो।

कमिनो (फ.१० स्ती०) ग्रैगव, लकड्पन। कमहा (हिं० वि०) कार्यकारी, कार्मकाली। कमहिन्मत (फ़ा० वि०) भीरहृद्य, हरपोक। कमहिन्मती (फ.१० स्ती०) भीरता, नुल,दिसी,

डरपोको। कमा ( मं॰ स्त्री॰ ) कम-पिङ् भावे श्र-टाप्। शोभा, खुबस्रती, चमक।

कमार्दे, कमायी देखी।

कमाक, समापृथियो।

कमाची (हिं॰ स्त्री॰) १ कचिका, कनची। २ कमा-नचा, कृकी दुयी तीनी।

क्षमागडर (श्रं॰ पुं॰ = Commander) सेनाध्यत, सरदार, सरगिरोद्धाः यह श्रमः,सर फीलमें लफटनएट-के जगर श्रोर क्रमतानके नीचे काम करता है।

कमारहर-इन-चीफ, (शं ॰ पु॰ = Commander-inchief) प्रधान सेनाध्यम, सिपइ-सानार, जड़ी लाट। कमान (फा॰ स्तो॰) १ कार्मुक, धनुष, चाप, कमठा। २ स्वस्त्र मस्त्रन, तोरष, मेप्राव। ३ इन्द्र- वतुः, इन्द्रागुष, क्षीष-कु.जा। ४ जोहनाही, पान्यज्ञ, तीय, तुयक, वन्द्रकः। ५ व्यायामित्रीय, एक कप्तरतः। इसमें मालख्क्रायर कसरत करनेवाला कमानकी तरह टेढ़ा पड़ जाता है। ६ यत्वित्रीय, एक भीजार। इससे प्रास्तरय वुना जाता है। ७ यन्त्रमें द, कीयी प्रीजार। इससे दी पढ़ायों के मध्यका पन्तर निर्धा-रित होता है। (वि॰) ८ कुञ्चनीय, नमनगीन, जजीला। ८ वक्र. टेढ़ा, भुका हुवा। कमान (हिं॰ स्त्री॰) १ घारेग, हुका। २ प्रविकार, इस्त्र तियार। यह ग्रंगरेज़ीकी कमागढ़ (Command) ग्रन्दका श्रयभंग है।

कमान-चम्हर (हिं॰ पु॰) चात्तापक पुरुष, इक देनेवाला सरदार। यह चंगरेलोके कमाण्डिङ्ग पाफिहर (Commanding officer) गन्दका प्रय-भंग है।

समानगर (फ़ा॰ पु॰) १ कामुँ ककार, कमान वनानेवाला। २ घस्य-यीजियता, इस्टी जोड़नेवाला। कमानगरी (फा॰ छो॰) १ कामुँ क विधान, कमान-वनानेका काम। २ घस्यियोजना, इस्टीकी लोड़ायी। कमानवा (फ़ा॰ पु॰) १ छुद्र कामुँ क, छोटो कमान, कमठा। २ सारको, चीतारा, किंगरी। ३ सार-नोहवा स्थितिस्थापकलविशिष्ट पदार्थ, लोहकी कमानी। १ खण्डमण्डलाकार पटल, मेहराबदार हत। ५ विविक्त भवन, पोशीदा कमरा।

कमानदार (फ, 10 वि०) १ खण्डमण्ड चाकार, मेह-राबदार। (पु०) २ धनुषंर, कमान किये हुवा। कमानदार (हिं० पु०) पाचापक, चेनापित, सर-दार, सरगिरोह।

कमाना (हिं० किं०) १ उपार्त न करना, घर भरना।
२ परित्रम करना, मरना मिटना। १ घम्यास बढ़ाना,
मश्क्पर लाना। ४ परिकार करना, मसलेसे
भरना। ५ सलमूल स्टाना, भाड़ लगाना। ६ भूमि
प्रस्तुत करना, ल्रे लीसे भरना। ७ पींस्करे
निवीह करना, किनालेसे पेट भरना। ८ स्र स्वामा,
करना, रूपरेकी पैटाने पड़ना। ८ स्र स्वामा,
बास बनाना। १० म्यून बनाना, स्टाना।

रेखर सक्त निकट समान है। प्रयस्कान्त मिण्में चेतन-सम्बन्ध न रहते भी लीह प्राक्षवण करनेवाली महित्तको भांति चेतन्यमय देखर प्रचेतन प्रकृतिको स्टिए रचनेमें लग सकता है। किपलके कथनानुसार प्रन्तःकरण जब प्रकृतिमें सीन हो जाता, तब प्रकृष सुक्ति पाता है। प्रमाःकरण बना रहनेसे पुक्षको सुक्ति नहीं मिलती।

कपिसकी ही कीपानसमें सगरराजाका वंश ध्वंस हुवा या। कोई सगरनाशक कपिसकी स्ततन्त्र बताता है।

१७ आह्मण-सम्प्रदायविश्रेष । यह पवनिकी कविक वंशोद्भव वताते हैं । स्रत, मडोंच श्रीर जम्बस्रसें कविकाश्यय रहते हैं ।

किपिसक (सं॰ त्रि॰) कप-इरन् स्ताधे का, रस्र -सः। १ कम्पान्वित, कंपनेवासा। २ किपस, भूरा, तामझा। (पु॰) ३ पिङ्गस्ववर्ष, भूरा रंग।

किपिं चित्र नर्भेदा श्रीर सहीसागरका मध्यवर्ती उप-कृत । स्क न्द्पुराणीक्ष रेवाखण्डके सतवे यह प्रति पुण्यस्थल है। क्षिलास्क्रम रेक्षी।

कपिलगङ्गिका (सं॰ स्त्री॰) विपिलगङ्गा, काम-रूपकी एक नदी। (कालिकाए॰ ण्यास्ट) दसका वर्त-मान नाम कपिली है।

किप क्लाया (सं॰ स्ती॰) स्मानाभि, कस्त्री, सुम्का। किपलता (सं॰ स्ती॰) १ शक्तिमस्ती, केवांच। २ भूरापन।

कपिलदेव (सं॰ पु॰) किसी स्मृतिगास्त्रके प्रयोता। कपिलद्युति (सं॰ पु॰) कपिला रक्षा पिङ्गलवर्णी वा द्युतिर्थस्य, बहुन्नी०। स्र्थं, स्र्रज।

कपिलद्राचा (सं क्ली॰) कपिला कपिलवर्षी द्राचा, कमंधा॰। कपिलवर्ष हाइट् द्राचावियेष, एक वहा चीर तामहा अङ्गूर। इसका संस्तत पर्याय—रहींका, गोस्तनी, कपिलपला, असतरमा, दीर्घंपला, मधुवत्री, भधुपला, मधुली, हरिता, हारहारा, सपला, सदी, हिमीत्तरा, पथिका, हमवती, यतवीर्या चीर कायमरी है। यह मधुर, शीतम, इस तथा मदहर्ष द चीर दाह, सूर्की, ज्वर, खास, तथा एवं इसास (वमनवेग) किवारक होती है। (राजिपहर,

कपिबदासोदर—संस्कृतके एक प्राचीन कवि।

(सुमाषितावन्त्री) .

कियलह्रस (स'० पु॰) कपितः कपित्तवर्णो हुमः, मध्यपदकी॰। काचीनाम सगन्धकाष्ठ, एक खुगवूदार लकही।

कपिनहीय-एक पवित्र तथि। यहां भगवान्कीः यनन्तमृतिं विराजती है।

किपन्नधारा (सं० स्त्री॰) किपिन्नानां धारा दुरधधारा दन ग्रहा धारा यस्याः किपिन्नानां दुरधधारामिः सम्भूता निमेना धारा यस्याः दित वा, श्राकारस्य इस्रत्वम्। छायोः संभ्रा कन्दसी बहुनम्। या दाराद्वरः १ राष्ट्रा । २ तीर्थ-विश्रिषः। (कार्यो॰ ६२ ४०) ३ किपिन्ना गायके दुरधकीः धारा।

कपिलफना (सं॰ ख्री॰) कपिलं फत्तमस्याः, बहुत्री॰। कपिलद्राचा, प्रङ्ग्र ।

कपिनमत ( सं॰ क्ली॰ ) कपिनस्य सुनेमैतम्, ६-तत्। कपिनमुनि वा सांख्यदर्भनका मत्।

किषिन्न (सं॰ पु॰) वङ्गान प्रान्तने खुनना निलेका एक याम। यह किषोताच (कवदक) नदीके तटपर अवस्थित है। पूर्वकान किष्म नामक किसी साधने यहां किषिन्त हो। पूर्वकान किष्म सापन की थी। उन्हीं नामानुसार यह स्थान किष्मिन किसा। चैत्रमासमें वाक्षीके दिन किष्मिन किषा। चैत्रमासमें वाक्षीके दिन किष्मिन में त्वीका महोत्सव होता है। फिर हसी समय मेना भी नगा करता है। वाक्षीको यहां किषोताच नदीमें सान भीर देवीदर्भन करनेसे अभि पुरस् मिनता है। इसके उपछच्चमें नाना स्थानसे तीर्थयां याति है। वाक्ष प्रत्यो नामक किसी सुस्तामा पीरकी यहां सुन्दर मसनिद वनी है। यह ग्राम अचा॰ २२ ४९ उ॰ श्रीर देशा॰ ८८ २१ पू॰पर पहना है।

कियनस्ट्र—सं रक्षतके एक प्राचीन कवि। (स्माप्तावको) कियनसिङ्ग—सिङ्गविप्रीय। यह मैघना नदीके पूर्वतट प्राय: दो हजार हाय दूर नरपालके निकट प्रवस्थित है। (स॰ अग्रवण १२/८१)

क्रियससीच (संक्री) पित्तन, पीतन।

पण्डितोंके मतमें पङ्गोरवटके मन्दिरसे कस्बोनके ब्रह्म मन्दिर सर्वप्रकार श्रेष्ठ हैं। क्या शिल्पनैपुर्ख, क्या कार्यकार्थं श्रार क्या स्थापत्यकर्भ—सबमें ब्रह्ममन्दिरके

निर्माता अपना-अपना प्राधान्य देखा गये हैं। विये-षत: समस्त भारतमें जो ढूंढे नहीं मिनता, वही बतु-सुंख ब्रह्माका सन्दिर कस्वीजमें देख पड़ता है।



ब्रह्मसन्दर।

उत्त व्रामिद्र देखनेसे मनमें क्यो बाते उठती हैं। इसारे शाराध्य वेटके शिरोभाग उपनिषद् यन्वसे सर्वप्रथम ब्रह्माकी उपासना देख पड़ती है। ब्रह्मा भारतीयोंके सर्वप्रथम स्यास्य देवता है। उपनिषद्गं निराकार परझद्धा श्रीर पुराणमें चतुर्युंख ब्रह्मा ही कहे गये हैं। पुराणमें धनेक ब्रह्मतीयीं के नाम भी मिलते हैं। किन्तु देखने या सुननेमें नहीं म्राया-भारतवर्धमें किसने कहां ब्रह्माका सन्दिर बनाया है। फिर इस प्रश्नका उत्तर देना भो कठिन है— कस्बोजके भारतीयोने करांसे ब्रह्ममन्दिरका तत्त्व पाया। समभा उत्तरस्य कव्वोजदेशवासी भारतके पडता---नब काम्बीन नवाभूमि छोड़ इस सुदूर प्रदेशमें पाते, तव उसी भादिकाचीज देशमें ब्रह्मीयासनाके साध ब्रह्ममन्दिर भी वनाते थे। क्यी यत वर्ष गुजरने चौर विधर्मियोंका पुनः पुनः चाक्रमण पड़नेसे उपना चिक्रमात्र विनुत हो गया। नहीं समभते— भविष्यत्के गर्भं में क्या निहत है। सम्प्रवतः हिमा-चयके दुर्गम तुपारवैष्टित गहरसे ब्रह्ममन्दिरका गूट् तन्त्व निक्का होगा।

किसी किसी पाद्यात्व पण्डितके कथनानुसार पहले मध्य एथियामें ब्रह्ममन्दिर रहा। प्राचीन काम्बीजीने यहां पा उसीके यनुसार ब्रह्मान्य वनाया। भगवान् जाने—यह वात वहांतक सत्य है।

कस्बोजने वद्यमन्दिरींना यही विशेषल पाते— प्रत्येक चुड़ापर चतुमुं ख शोमा देखाते हैं। फिर एक इहत् मन्दिर पङ्गारवटके समजन हा सकता है। पति चुड़का भी पायतन पीर गठन सामान्य नहीं। पूर्व एडमें किसी चुड़ बद्धमन्दिरका चित्र खींचा है। किन्तु चित्र सतारकार देखाया जा न सका—मन्दिरका प्रभ्यन्तर किस प्रणासी भीर कैसे की शबसे, बना है। किपलवस्त (सं क्लो॰) प्राचीन नगरविशेष, एक पुराना शहर। यह शाका-राजावींकी राजधानी रहा। शाकासिंहने यहीं जमाग्रहण किया था। बीहग्रन्य पढ़नेसे समस पड़ता—वृद्धदेवकी समय किपिलवस्तुमें विस्तर व्यक्तियोंका वास रहा। सुन्दर राजप्रासाद, मनोहर हदान श्रीर श्रसंस्थ सुरस्य हस्य स्थान स्थान पर शोसित थे। फिर यहां नाना देशीय लोग शति-जात रहे। शाका देखी।

प्रसिद्ध चीन-परिव्राजन फाक्निस्यान् श्रीर स्टिस्न सियक्न किपलवस्तु देखने श्राये थे। उन्होंने क्रमान्वयसे 'किश्रा बी-सो-वे' श्रीर 'कि-पि-सो-फ-स्रो-ति' नाम-पर इस स्थानका स्क्रेस किया है।

हिल्एन सियङ्गकी वर्णनासे संमभते—किएक वस्तु एक खुद्रराज्य भीर परिमाणका फल प्रायः द्राव्य भीत परिमाणका फल प्रायः द्राव्य मील (४००० लि) है। छमय परिव्राजकों के समय किएक वस्तुकी भवस्य नितान्त योचनीय हो गयी थी। पूर्व की-जो स्थान सम्रहिया को रहे, वही सनको जनमानवश्च मरुप्राय देख पड़े। यहां तक, कि छम समय थाक्य-राजधानी किपलवस्तु नगरको पूर्वभी देखनें भाती न थी। नगरका प्राचीन स्प्रकानिर्मेत प्रासाद ट्टा-फूटा पड़ा रहा। छमे निकट छीनयान मतावल स्वियों का एक सङ्घाराम था। सिवा इसके हिन्दुनों दो मन्दिर भी रहे। प्रासादके मध्यस्थलमें श्रहोदन राजाकी प्रस्तरमूर्ति थी। छससे योड़ी दूरपर बुद्यलननी मायादेवीका भन्तः पुर रहा। फिर नगरके इधर छधर अनेक स्तूप देख पड़ते थी।

वर्तमान फेनाबाइसे घर्षरा एवं गण्डकी नदीके मध्यवर्ती स्थान भीर दोनों नदीके मध्यक्ती स्थान भीर दोनों नदीके मध्यक्ती स्थान भीर दोनों नदीके मध्यक्ता पर्यन्त चीनपरिव्राज्ञन-वर्णित कपिजवस्तु राज्य समभा पड़ता है। फेनाबाइसे २५ मीन उत्तर-पूर्व भवस्थित बस्ती ज़िलाके भन्तगत मन्स्र परगनेका सामील सुद्रता स्थान ही प्राचीन कपिलवस्तु नगर माना गया है। भाजकल सबलोग उसे 'सुद्रला ताल' कहते हैं। (Cunningham's Arch. Survey of India, Vol. XII. p. 83-172.)

कपिलिशिंशपा (सं॰ स्ती॰) कपिला पिक्रलवर्णा | Vol. IV. 2

शिंगपा, समें भार। शिंगपा हच विशेष, सूरी सीसम। इसका संस्थात पर्याय—कपिना, पीता, सारिणी, कपिलाची, भसागर्भी और जुशिंगपा है। राज-निवपट के मतसे यह तिक्ष एवं शीतवीर्थ भीर शामवात, पित्त, क्वर, वमन तथा हिक्काना भक्त है। दाप लग्न हिता (संश्लाश) एक लपपुराण। इसमें एकाल देशके तीर्थों का माहान्य्य वर्णित है।

किपलस्पृति (सं॰ स्तो॰) किपलपणीता स्मृतिः, मध्य-पदलो॰। सांस्यमास्त । वेदने भध्य ता श्रनुभव रहने श्रीर सुनिप्रणीत ठहरनेसे सांस्यमास्त्र का स्मृतित्व माना जाता है। "किपल्ल गृतरम कामदोषमामदा मातवादि-स्मृत्यनराजवकामदोषात् सांस्यमतं प्रयास्तातम्।" 'सृत्यनवकामदोष-प्रसङ्ग द्यादि सांस्य।' (सांस्यत्वभाषा)

किया (सं॰ स्ती॰) किया वर्षो इस्यास्ति, किया कार्यभादित्वात् अच्-टाप्। १ पुण्डरीवा नामका दिगाजकी पत्नी। २ भस्तामं शिंशपाष्ट्रचा, भूरी सीसम। २ रेणुका नामका गम्बद्रच्य, एक खुशवृद्दार चीला। ४ स्वर्णवर्षे गाय। ५ स्वक्तन्या। ६ गडकान्या। ७ कामधेनु। ८ शिंशपा, सीसम। ८ राजरीति, किसी किसाकी पीतला। १० कामक्ष्यस्य नदीविशेष। (कालिकापु॰ ८१ पर) ११ मध्यप्रदेशके भून्तर्गत एका नदी। यह नमेंटा नदीसे मिल गयी है।

"पापना कपिता नाम व्यूष्टा ब्रह्मिष देवतै: । नर्भदा सङ्गमसन रहानर्थ: प्रकीर्तित: ॥" ( रिवाखण २६ प० )ः

किया और नर्भदा नदीका सङ्गमस्थान सद्रावती कहाता है। रैवाखेण्डके मतर्मे यहां स्मानध्यानपूर्वक महिस्वको पूजा करनेपर पचय स्वगं लाभ होता है। ११ तीयंविभेष। १२ स्थामलता। १२ विभाल देशका एक ग्राम। (भ० ब्रह्मख्य ४८१८) १४-निविधजलायुका, लोक। १५ कच्छसाध्य लूनाभेद, सुश्कित्तसे घाराम होनेवालो मजड़ो। १६ कपिलवर्णो, भूरी।

कियाची (सं० स्ती०) कियां किया वर्षे श्रिच इव पुष्पं यस्याः। १ स्गैर्वाद्, किसी किसाना सफ़्रेट हिरन। इसकी श्रांखें भूरी होती हैं। २ कियां श्रिया, भूरी सीसम। फिर भी अन्तवरके पीक्के अंगरे नोके पदार्पण करते समय जन्म ने अवस्था अत्यन्त होन थो। चितीय-वंशाविन परितमें दसका प्रमाण मिसता है। निदया-वाले राजा कृष्णचन्द्रके समय क्लाकता हमकी जमी-न्दारोमें लगता था। वह बङ्गालके स्वेदार नवाव

> किलक्षिलाभूमिमध्ये ही देगी गृपग्रेखर। दानगलीसरिचौरि पश्चिमपार्थं विराजते ॥ ६६४ दव गाड़े दरी। देशो गद्वायाय व महिनी। कुष्ठादिगुद्दरोगाणां विनागयापवाष्ठतः ॥ ६६५ मार्चेगळाष्गदाहात्वयामयीरन्तरे महाभ्। दॉर्घ गन्ना समीप च राना हि कुलपालकः॥ ६६६ केचिद्वदन्ति भूपास वानांभूमिनं दीतंटे। पन्यानाच देंगानां मध्ये श्रीष्ठतमः पृतः ॥ ६६० चने बद्धदर्भीवसाः तया लाक्षु हिम्बदाः । तथा क्रमुख इचायां वाषुलां तम जायते ॥ ६६६ पीठमाद्यातन्त्रयम् सतीद्देशाः गरीरतः । वामसुजाङ्ग जिवातो जातो भागीरधीतटे ॥ ६६८ कालीदेवाः प्रसदेन क्रिलक्लिस्यासनः। द्रविषी: पूरिता नित्वं मापितायिरवाचतः ॥ ६०० चाइदेगच गायन्ति सर्वमसस्य वर्वनात्। प्रायमी वर्षभेदानां वासी हि सर्वहा सवि ॥ ६०१ मंभावा भूमि' खीका हि धनानां सलती तप । भागोरप्यायोभयपार्ये वियोजनप्रमाचतः ॥ ६०१ क्षित्रकाव्ययग्रन्द्य वद्यवर्षे पु वर्त्त ते। यथा कथविद् गुत्पत्तिः करणीया हि साधिः ॥ (७३ समुद्रमन्यनारको कुर्देष्ठहे च सन्दर:। भार तीऽव्दिवय दैव्यानां मोहनाय च ॥ ६०४ कूर्मनियाची वाप्रेत मन्दरधारणयमात्। तेन कल्लोलबङ्खं जायते सदब्धिरं प ॥ ६०५ तदवधिः किल्किलाईणो गौयते देशकासिनः। किलिकासमानिवेसित निययेन व यव प ॥ ४०६ क्रमलान् ग्रयन् तत्र क्रिलिक्षा विश्व ता सुवि। सतीदिवा वरेंबैव भीमभुजबलपुवनः ॥ ६०० कुलवानी देशवाली विव्यात; पविमे तटे। कुलवाबस ही पुत्री हरियासीऽहिवासमी ॥ ५७८ जीरष: सिक् रपियमे सनामवस्ति सतः । इरिपाली महायामी इत्रवाविसमन्दितः॥ ६०८. इरिपाली कि तब व तन्त्रवायस्य गीविषु । राजा वसून विशेष्ठ साक्षापि संभवेषु चु ॥ ६६०

भची-वदींखान्ने विशेष प्रियपात रहे। उनके जपर पिळिपितामस्त्री देय राजखका दम लाख रुपया नाकी या। उन्होंने यस रुपया माफ् करनेकी लिये नवावसे वार वार कहा। जिन्तु किसी प्रकार वस सतकार्य

> पहिषाला माहेगी च राज्यं लक्ष्या च पश्मि। विवैणीयविधाने च चक्रहीपद्य सर्विधी। इमुरदीपमध्ये च वसति ज्ञतवान् नुदा॥ ६८१ भहिपालस वयः पुताः वैचयीपित्मु कचिरे। क्षतभ्वेतो विभाष्यय विभिन्नती सङ्गवल: n ६०२ पयिम योजनान्ते च मत्रवामस मश्रदः। त्रवो भुत्वा देव शति...प्रवास ४ ॥ ६८३ क्रतभ्वत्रस्र तनया विरन्तिसं प्रकी वन्ति:। सुगन्धियासमध्ये च चन्नार वस्रति सुदा १ ६८४ विभाष्णे वाषमन्त्री च पूर्वपारे स्थित: स च । जगरकी महायामे यस बंगाऽपि वर्त्त । ६८५ प्रवापादिव्यभ्वस्य ययोरभूनिवस्य च । गङ्गाशस्त्राची राजम् द्रदानी वर्ष ते रुप १ ६८६ कैयिष्यओं सहायामं चान्होल...भिषे ५कै। कायस्थान् वषुखान् नीला राज्यतय चकार ४ ३ ६८० तस्य व'ग्रेषु चीत्पन्ना त्राद्यीवरितृत्वटे छप । तेषां कायस्यजातीनामिदानोमित यासनम् ॥ ६८८ गिवपुरं समारभ्य बालुको हि हिनासदः। यीरामादिपुर' दियां मद्रे यरसा सिवधी ॥ ६८८ व'यवाटी प्रभृतयो इवलीमाप्य वर्ष ते। खलापि तटिनी नित्यं वहते वालुकानरे । (८० दामीदरादागता च गङ्गां मिलति सादरम्। खल्यानिमहायांनी यत राजा च घीवरः । (८) गञ्जायसुनयोसं ध्ये वाटश्वियासवाधिनास् । कावस्थानां भासनस्र वर्ष ते वधुना नृप ॥ ६८३ गोविन्दादिपुरं सर्वे तथा हि भइपन्नि व्म । कालीदेश: समीवे च प्रमालदाहादिक रूप १ ६८३ सारपश्चि' महावास' कावखानाच यासनम्। यामायां विसद्धश्च विजित्तिज्ञायाच् वर्तते । ६८४ विश्वसारमङाक्षन्ते पटले प्रयमेऽपि च । निद्यपं गुलिनय किलकिलाविषयस च ॥ ६८५ ततः थिखनिखारियी नवडीपजनाखये। तव विजनुषे छायं क्षेत्रांवी मधीसृत: ॥ ६८६ ततः विक्षिकारेचे खद्गरवासस्यतः। प्राकृषिपश्चितगरे नित्यानन्दो भविष्यति ॥"' ६८० (दिन्तित्रमध्याम, विस्वविद्याविगरक)

कापिलाचार्ये (सं० पु॰) कपिनः कपिननामा प्राचार्यः, कार्येधा॰। १ कपिनम्हिष् । २ विष्णु ।

. "महर्षि: कपिवाचार्यः क्षतन्त्रो मेहिनौपतिः।" (विश्वसं •)

किपितान्त्रन (सं॰ पु॰) विपितं श्रन्तनं यत्न, वहुनी॰। श्रिव, सहादेव।

किपिकातोयं (सं॰ क्षी॰) तीर्थिक्पिष। इस तीर्थमं ब्रह्मचारी रह स्नान और दिल्लोकः तथाहुदेवताकी अर्चना करनेसे सहस्र किपला गोदानका फल मिलता है। (भारत शन्शक्ष्य)

किपिलादान ( एं॰ क्ली॰ ) किपिलाया दानम्, ६-तत्। किपिलागोदान। सत्स्यपुराणमं किपिलाने दानका यह मन्त्र किखा है—

"कपिचे सर्व मृतानां पूजनीयासि रोहियो । शोथेदेवसयो यखात् चतः यान्ति प्रयच्छ से ॥"

चय्टा, चासर, किङ्किणी, दिव्य वस्त्र एवं हैमदर्पेण भूषित, पयस्त्री, सुगील, तरुण गौर वत्सयुह्म किपला देना चाहिये। इस दानसे खर्मलाम होता है।

कपिनाधिका (सं॰ प्ती॰) तैनपिपीनिका, तिनच्छा। कपिनापुर—दिच्चापयका एक नगर। (रेनावर्ष्ण १७६) यष्ट्र समावतः नसेदा किनारे भवस्थित है।

क्षिनार्जन (सं॰ पु॰) कपित्तवर्षे-तृत्तसीतृष्ठ, भूरी तुससीका पेड़।

कपिलावट (सं• पु॰) कपिलया कतो उवटः गर्तः। तीर्यविश्वेष । (भारत, वन प्रशाप्प)

किपिलावतं—वस्वईप्रान्तके भडोंच जिलेमें नर्भदा श्रीर किपिला नदीका सङ्गमस्थान। स्कन्दपुरायके रेवा-खगडमें प्रसका नाम सद्रावतं जिखा है।

किपिलाम्ब (सं॰ पु॰) किपिलाः किपिलवर्षा घम्बा यस्य, बहुत्रो॰। १ इन्द्र। २ एक राजा। ३ स्येवंशीय कुवल्याम्बने पुत्र।

किविनासङ्गम — किविना श्रीर नमेंदा नदीने सङ्गका स्थान। यहां स्थान करनेसे श्रीय फंचलाम होता है। इन्हें निक्ट श्रमेक पित्रतार है। (रेगवण ११४०) यह बखरे प्रान्तवाले वरेमान महोंच जिल्लोक सन्तर्गत है।

कपिलाइट (सं॰ पु॰) तीर्थविशेष। (भारत, वन ८४ प॰)

किपिलिका (सं० स्त्री०) किपिला संभायां कन्-टाप् भनद्वम्। १ भनपदीसेट, किसी कि,साकी कनसलाई। "भनपग्ल परपा कपा विना किपिलिका पीनिका रक्षा येता परिव्रमा इलए।" (सम्त) २ पिपोलिकाविभेष, एक चीटी। किपिली—नदीविभेष, एक दरया। इसका प्राचीन नाम किपिला वा किपिलगिक्षिका है।

किपनीक्षत (सं वि ) शकिष विषे कितम्, किपन श्रभूत तद्भावे चि कि ता। किपन वनाया इवा, जो भूरा किया गया हो।

किप लेन्द्रदेव— उत्कल के एक राजा। वास्यकान यह किसी ब्राह्मण के सविशी चराते थे। फिर इन्होंने उत्कलराज ने व्यासुदेव के निकट जा नौकरी को। कार्यदचता गुण से यह ने व्यासुदेव के प्रत्यन्त प्रियपाव बन गये। वासुदेव के सरने पर इन्होंने प्रपने साइस-वनसे उत्कलका राज सिंहासन पाया था। इनके राजत्वका कान २७ वर्ष (१४५२—१४७८ ई॰) रहा।

किपिनेग (सं॰ क्षो॰) किपिनेन प्रतिष्ठापितं ईयं बिङ्गम्, मध्यपदना॰। कागोस्य भिवनिङ्गविभेष।

"कपिलेश' महालिक' कपिलेन प्रतिष्ठितम्। सुचाने कपयोऽप्यस दर्शनात् किसु मानसः ॥" (कायोखण्ड)

किपिनेष्वर-१ एक प्राचीन नगर। २ मन्द्रान प्रान्तवानी गोदावरी निनेको रामचन्द्रपुर तहसीनका एक प्राम। यह प्रचा० १६° ४६ ट० प्रौर देगा० ८१° ५७ २० प् पू० पर प्रविद्यात है। यहांकी सोकसंख्या, पांच एनारसे प्रधिक है।

किपिनीसफना (सं॰ स्ती॰) कपीनां लोस इव लोमाइतं फनं यस्याः, वडुत्री॰। किपिकच्छु, केवांच। किपिनामा (सं॰ स्तो॰) कपीनां लोम इव नोस-मस्त्ररी यस्याः, बडुतो॰। रेणुका नामक गन्ध द्रथा, एक सु.शबूदार चीन्।

किपलोड (सं॰ ल्ली॰) किपिवत् पिक्रलं लोडम्। १ पिन्तल, पीतल । २ राजरीति, बढ़िया पीतल ।

कियक्तक (सं • पु॰) कियक्तक, नारक्रीका चूरन। किपिकिका (वै॰ स्त्री॰) किपिवर्णा विक्रका प्रवेदरा-

श्वित जडाजीं में रहे। उत्त इ लोगों में प्रायकी प्रायक्षा
रहते भी हिंदने से न्य सामन्त वहा बालेखर प्राक्तमण
किया। बालेखर प्राक्तमणके दिन ही ठाकेवाले दूतने
प्राक्त संवाद दिया—नवाबकी फीज प्रकृरेजीं के पधीन
प्रारक्तन प्रधिकार करेगी। हिंद वहपाम लेनेकी
समावना रेख उत्त प्रस्तावमें समात हुये। १६८६ को
१२ वी दिसम्बरको वह बालेखर छोड़ चहपामकी
पीर चले थे। चहपाम स्रक्तित देख प्राराकानक
राजाको हस्तगत कर उन्होंने कार्योद्वारको चेष्टा
लगायी। किन्तु राजाक उत्तर देनेमें विजय्ब हुवा।
प्रस्ते हिंदने चहपाम प्राक्रमण करनेको ठडरायी।
उन्होंने पूर्वीं कुटे लोग बङ्गाजमें हो कोड़ पन्य सक्तको
मन्द्राज पहुँचाने लिये १३ वी फरवरीको याद्रा की।

पौरङ्गजे, वने इस संवादसे विगड़ रेग्रस पङ्गरेजीको निकालनेका पारेग दिया था। फिर नाना पत्याचार हुये। ग्रागस्ता-खान्ने हुद वयसमें घागरे जाकर प्राप् कोड़ा। पजवदी -खान्की युत्र इन्नाहीस-खान् नवाव बने। वह बड़े दयालु थे। छन्होंने नवाव होते ही सव वन्दी श्रद्भातीको कोड़ दिया घीर सम्बाट्का श्रारेश मंगा वंगरेग्रसे श्रद्भात जानेके चिये चारनकको पत्र खिखा।

१६८० दे०की २४वी० प्रमस्तको प्रकृरेज स्ताजुटीम पाकर खायी रूपचे रहने स्ता। वाद्याही
कोपमें वासरिक ३०००) रु० जमा दे पूर्वकी मांति
वक्षानके नाना खानोंमें कोठी बनाने श्रीर व्यवसाय
वाणिन्य पर्शानेको (१६८१ दं०, हिन्दी १००२) जव चारनकने नवाव दल्लाहीम खान्से सन्ताटका दिया
भादेश पाया। शक्षरेजोंको स्तानुटीमें उपनिवेश खायन करनेकी प्रतमति मिस्ति भी दुर्गकी बनानको श्राज्ञा न प्रयो। धि पिर १६८२ दं०की १०वी० जनवरीको खारनक मर गये। हिरैक्टरोंने श्राज्ञा रखी थी,— शारनकके जीवनकाल पर्यन्त वक्षाक्षमें मन्द्रालंसे प्रथक व्यवसाय कार्यं चलेगा, किन्तु उनके सरनिपर किर फोर्ट वेस्ट बार्ज (सन्दाज)के प्रधीन रहेगा।\*

चारनका सरनेपर वङ्गाल पुनर्वार मन्द्राजकी
पधीन पुना चौर उनका पद दक्षिम साइनको मिला।
किन्तु दक्षिम कमिमारोजनरल चौर सपरवादनर सर
जी गोग्डसवरको सन्तुट कर न सकी। इसलिये उनके पद
पर डाकेकी कोठीके प्रधान प्रायार साइन निमुक्त दुवे।

१६८५ ईं॰को डिरेक्टरोंके बाजानुसार स्तानुटी वङ्गानके प्रधान एजिएटका वासस्यान ठहरायी गयी। उस वर्ष स्तानुटीमें २०००) ६० ग्रन्क लगा था।

१६८६ ई॰में एक घटना वय युरोवीय विषक्षींकी विशेष सविधा हुये। योभासिंह नामक वधमानके किसी ताझ करारने उक्त स्थानके राजाको मार छड़ी-सेवाले पठान सरदारके साहाय्यसे बङ्गालवाले स्विश्वासे विवास विद्रोहका पनल महकाया था। यह राजद्रोह दवानको ययोरके फोजदार न्वता पर भार पड़ा। किन्तु वह भीकता वय हुगजीके किलेगे भाग गये। विद्रोहियोंने सुविधा देख हुगजी पिषकार किया। योमासिंहने बङ्गालके प्रधाद्धा वतने को भो वड़ा छथीग लगाया था। इसी सुयोगमें पङ्गरेज, श्रोलन्दाज, फरासीसी प्रस्ति युरोवीय विकासोंको सपने ठपनिवेस सुरचित रखनेके लिये नवाब की अनुमित मिली। फलने कलकत्ती प्रदेशीका दुर्ग वनने लगा। इड़लेखके तत्कान्नीन राजा विजियमके नामसे दुर्ग खड़ा किया गया।'

उपरोक्त घटनासे समाट् भौरङ्गजेब बङ्गानकी स्वेदार दलाहोम खान्पर भसन्तुष्ट हुये। उन्होंने उनकी खड़की भाजिम-उस-भानको बङ्गानका स्वेदार वनाकर भेजा था। १८८८ ई॰को पङ्गरेज विवक्तीने सुद्रा तथा विविध उपठीकनादि प्रदानपूर्वक प्रीत बढ़ा पाजिम-उस-भानसे स्तानुटो, कनकत्ता भौर गोविन्द-पुर तीन गाम क्रय किये।

Bengal Army, Vol. 1, p. 24.

<sup>\*</sup> Vide Bruce's Annals of the East India Coy. Vol. III. p. 143-4.

t Vide Historical and Topographical Sketch of Calcutta, by James Rainey.

दिलात् वसीयः। गनविष्यसी, गनवीपर। गजविष्यली देखो ।

क्षिपवन्त्र (सं॰ पु॰) कपैर्वानरस्य वज्ञसिव वक्त्रं यस्य, बहुबी । १ देवर्षि नारद । महाभारतमें नारदवे वानरमुख संस्वन्धपर इस प्रकार खिखा,-किसी समय देविष नारद भीर उनके आगिनीय पर्वत च्छिषिने इस लोक्से या मनुयों के साथ एकत रहने-की विचार किया। फिर दोनों दोनों को ग्रुभाग्रभ यावतीय मनोभाव वता देनेकी प्रतिज्ञाकर सञ्जन -राजाके राज्यमें वस गये। राजाने उभय ऋषिकी परिचर्याने चिये स्तीय कन्याको नियुक्त किया था। क्रक दिन पीके नारद उस कन्याके प्रति श्रत्यन्त पासका डुये, किन्तु लज्जावग्रतः यह मनोभाव भागिनेय पर्वत-से बता न सकी। पर्वतकी श्राकार दक्षित दारा उनका मनीभाव घवगत हुवा था। उन्होंने घ्रतियय क्रुह हो नारदको प्रतिज्ञाभङ्ग करनैपर प्रभिषाप दिया,— 'यह राजवान्या तुन्हारी भार्या वनेगी। फिर तुम वानरका सुख धारण कर इस मत्ये भूमिपर घूमते फिरोगे।' (भारत, मानि २० प॰) (क्री॰) २ वानरका स्ख, बन्दरका सुं ह।

कपिवदान्य (सं॰ पु॰) त्राम्बातकद्वच, त्रामङ्का पेड ।

क्विविद्याता. किपवही देखी।

कपिवली (सं॰ स्तो॰) कपिरिव कपिलोम इव वली, मध्यपदलो । गनपिपली, गनपीपर। २ कपित्य-वृत्त, कैथिका पेड़ ।

कपिवास (सं॰ पु॰) पारिशाख्यहच, किसी किस्तर्क पीपसका पेड ।

क्षिविरोचन (सं॰ क्षी॰) मरिच, मिचं। कपिविरोधि, कपिविरोचन देखो।

कपिवीज (सं क्री ) यक्षिम्बीवीज, केवांचका तुख्,म।

कपिष्ठच (सं॰ पु॰) पारियाम्बस, किसी किसाना पीपल ।

कपिय (सं॰ पु॰) कपि: वर्णविशेष: कपिल नाम वा

भारार ००। १ ज्यामवर्षे, मटमैचा रंग। यह खर्य एवं पीत उभय वर्षं मिलनेसे बनता है। २ सिल्इन नाम गस्बद्रवा, लोवान। ३ ट्रांचामदा, श्रङ्गरी गराव। "यामा न पथ्यत् कप्रियं पिपासतः।" ( माघ )

8 जिव। धू जनपद्विमेष, एक बसती। काषिणे देखाः (ति॰) ६ कविशवर्षयुक्त, मटमैला।

कपिया ( सं क्ली ) कपिय-टाप्। १ सुरा, श्रराव। २ साधवीनता, चमेनी। ३ नदीविश्रेष, एक दरया। रष्ट्रराजा द्वी नदीको पारकर उत्कख पहुँचे थे। (रहवंग) इसका वर्तमान नाम कसाई है। यह मेदिनोपुरने दिचणांग्रसे प्रवाहित हो बङ्गोप-सागरमें जा गिरी है। ४ पिमाचोंकी माता। यह वाखपकी एक स्त्री रहीं।

क्षियाञ्चन (सं०पु०) क्षियां घञ्चनं क्षिययुक्तः वा अञ्जनं यत्र, बहुनो । भिव।

कपियापुत (सं॰ पु॰) कपियाया: मदोनाताया: पिशाचाः पुत्रः, ६-तत्। पिशाच, श्रैतान्।

कपियायन (सं॰पु॰) १ देशता। २ सद्यविश्रेकः किसी किसाकी घराव। यह कविय देशमें पङ्ग्री वनायी जाती है।

कपिशिका, कियोका देखा।

कपिशीका (सं स्त्रो॰) कपिश स्त्रार्थे वाहुलकात् र्षनन् टाप् च। मद्यविधेष, निसी किसानी धराव। कपिथोर्ष (संकत्तो०) कपीनां प्रियं ग्रीषं प्राका-रादीनां अयप्रदेगः, मध्यपदत्ती । प्राचीरादिका पग्रभाग, दीवारका सिरा।

कपिशीष क (सं॰ ली॰) कपीनां शीष वर्णवत् कायति प्रकाशते, विपिशीष नो का। १ हिङ्गुल, ई'गुर । २ प्राचौरादिका अग्रभाग, दोवारका सिरा।

कपियोर्ची (सं॰ स्ती॰) वादिववियेष, किसी किसका वाजा।

कपिष्ठल (सं॰ पु॰) ऋषिविशेष । ,काषिष्ठल देखो । कपिस्तन्ध ( सं० पु०) कपीनां स्तन्ध इव स्तन्धो यस्य, मध्यपदनो॰। दानवविश्रेष। (इरिषंग)

प्रश्तास्य, विषि-म। कोनादिषामादिषिक्षादिश्यः मनेत्रकः। पा निविद्यस्य (सं-क्री-) कपीनां स्पसं प्रावासम्, ६-तत्।

क्रांचामक (सं॰ पु॰) कलाम-किन प्रवीदरादिलात् साधु:। कलमधान्य, जड़इन।

कलामोचा (हिं॰ पु॰) धान्यविशेष, किसी किसाका धान। यह प्रधानतः बङ्गालमें होता है।

:**कलस्वि,** कलानिका देखीं;।

जानिका (सं क्ती ) नना प्रधः विकायते प्रयुक्तित प्रस्थाम्, जना-वि-कै क-टाप् प्रघोदरादित्वात् सुम्। १ ऋणदान, कर्न देनेकी हानत। २ हिंदि- जीविका, सुदखोरी।

कलाय (सं पु॰) कलां श्रयते, कला श्रय-श्रण्।
शिक्वीधान्यविशेष, सटर। (Pisum sativum)
इसका संस्कृत पर्याय—सतीलक, इरेणु, खण्डिक,
त्रिपुट, श्रतिवर्त्ल, सुण्डचणक, श्रमन, नीलक, कण्डी,
सतील, इरेणुक, सतीन श्रीर सतीलक है। भावप्रकाशकी मतसे यह मधुररस, पाकमी मधुर, रुच श्रीर
वायुवध क होता है।

क सायका याक देवत् कषाययुत्तः, मधुररस, र स, भेदक और वायुपकोपक है। (राजनिष्णः,)

कालायक (सं॰ पु॰) कलमयालि, लड़हन। यह किञ्चित् कषाय, मधुर, रक्तप्रधान्तिजनक, बल्ध, ईषत् वातन, पित्तन्न श्रीर मुद्रसमानक्ष्य होता है। (अविनंहिता) कलायका (सं॰ स्ती॰) १ मत्याची, मक्टरिया। २ गण्डदूर्वा, पानीपर होनेवानी एक दूव।

कनायखद्ध (सं० पु०) वायुरोगभेद, वावकी एक बीमारी। इस रोगसे मनुष्य गमनारभमें खद्धकी भांति लड़खड़ाने लगता है। कारण उसकी सन्धिका प्रवस्य ढीला पड़ जाता है। (स्युत) खद्ध पीर पङ्गकी भांति इसकी भी चिकित्सा करना चाहिये। कलायखद्ध रोगमें तीस लगानेसे बड़ा उपकार शेता है। कलायखद्ध, कलायखद्म देखा।

कारायन (सं॰ पु॰) कलानां नृत्यगीतादीनां प्रयनं प्राप्तियंत्र, बहुत्री॰। नर्तक, तलवारकी धारपर नाचनिवाला।

कलायशाक ( सं॰ क्ती॰ ) शाकविशेष, मटरका साग। यह भेदक, सञ्ज भीर व्रिदीषकी जीतनेवाला है। (भावप्रकार) कलायस्य (सं॰ पु॰) कलायस्त यूव, मटरका भील या रसा। यह लघु, याही, सुगीतल, रूच भीर वित्त, भरोचक तथा कफनाग्रेक होता है। (वैयक्तिषण्) कलाया (सं॰ स्त्री॰) कलाय टाप्। १ गण्डदूर्वा, पानीयर होनेवाली एक दूव। गण्डद्वां देखी। २ खेत दूवी, सफेद दूव। ३ सप्यचणक, काला चना। कलार (हिं॰ पु॰) कल्यपाल, कलवार। कलारहा (सं॰ स्त्री॰) स्वर्णेकतकी द्वच, पौला केवड़ा।

कलाक् हा (सं॰ स्तो॰) स्त्रणंकीतकी द्वच, पौला केवड़ा। कलाल (हिं॰ पु॰) कल्यपाल, प्रराव वेवनेवाला कलवार।

कनानाप ( मं॰ पु॰) कलं मधुरास्मृटं पानपित, कल त्रा-लप-पण्। १ स्वतर, गूंजनेवाना भौरा। कमें घा॰। २ मधुर त्रानाण, मोठा वीनी। ( वि॰) ३ मधुर त्रानापकारी, गूंजनेवाना।

कलावती (सं॰ स्त्री॰) कला: सङ्गीतादय: सन्ति प्रसाम्, कला-मतुष् ङोष् मस्य व: बहुत्री॰। १ तुम्ब र नामक गन्धर्वेकी वीणा। २ हमिल राजाकी पत्नी। ३ राधिकाकी माता। ४ श्रप्ररोविशेव, कोई परी। प् गङ्गा। "नूर्मयाना कलावती।" (कायी २८४०) ६ दोचा विशेष। तन्त्रसारमें इसका नियम लिखा है,-शिष्यकी उपवासी रह नित्यक्रिया समापनपूर्वक प्रथम खिस्तवाचनके साथ सङ्ख्य करना चाहिये। गुरु षाचम्न ले दारदेशमें सामान्य श्रद्धं दानपूर्वेक दारको पूजें। फिर उन्हें दिचलपद शारी बढ़ा दारको वाम याखा कृ श्रीर दिचल प्रकृ सिकोड सण्डवमें प्रवेश करना चाहिये। वडां गुरु नैऋत दिक्में वास्तुपुरुष भौर त्रचाको पूजते हैं। इसके पीके उन्हें दिवा मत्त्रसे भाकाभकी भोर देख दिय विम्न, भस्त मृत्व एवं जस द्वारा धन्तरी वस्य विञ्च श्रीर वाम पार्श्यिके शावात हारा भीम विन्न हटाना पड़ता है। तगड़्नादि द्य भस्तमन्त्रसे पिसमन्त्रित कर गुरु फेंकते हैं। फिर गुरुको श्रामनग्रुडि, खस्तिककम, विन्नोतसादन, पञ्च गव्य प्रसृति दारा मण्डपयोधन करना श्रीर दिचिष पूजा द्रव्य, वाम सुवासित जलपूर्ण जुन्म तथा पृष्ठ-देशको वस्त्र प्रचालनके लिये एक पात्र रखना पड़ता है। इसके पीके सर्वेदिक छतका प्रदीप जना पुटा-

र वानरींके निवासका खान, वन्दरींके रहनेका सुकामं। २ पन्नावका एक प्राचीन जनपद। वर्तमान नाम केथल है। यहां श्रम्मनाका मन्दिर विद्यमान है। किपिसर (सं कि०) कपीनां स्वर दव स्वरो यस, वस्त्री। वारनकी मांति स्वरविधिष्ठ, जी वन्दरकी सरस्व श्रावाज् रखता हो।

किपिस्सक (सं० प्र०) किपिकच्छ, कैवांच। किपी (सिं० स्त्री०) विरनी, चरकी, रस्ती चपेटनेका चीजार।

कपीकच्छु (संब्द्धी॰) अधिकच्छु संज्ञायां वा दीर्घ:। कपिकच्छु लता, वैवांच।

कपीन्स (सं प्रजं) कपिसिवीनरैरिन्यते पूज्यते, कपि-यज्-काप्। १ रामचन्द्र। २ चीरिकाहच, खिरनी। इसुयोवा ४ इनुमान्।

कपौत (सं॰ पु॰) कपिमिरितः प्राप्तः प्रियलेनेति । श्रेतनुष्काद्वच, एक वैस ।

कपीतक (सं ० पु०) प्रचहन, पासुर, सहोरा। कपीतन (सं ० पु०) कपीनां हैं लच्छीं तनोति, कपि-है-तन् पवाद्यन्। १ प्राम्नातक, प्राप्तहा। २ गर्द-भाग्डहन, पाकर, सहोरा। ३ प्रिरीय, सरसी। १ प्राप्ता, पीपल। ५ गुनाकहन, सुपारीका पेड़। १ विस्नहन्त, वेसका पेड़। ७ गग्डसुग्ड। ६ वरुम्बर-हन, गुनर।

कपीन्द्र (सं० पु०) कपिरिन्द्र इव कपिषु इन्द्रः स्रेडी वा। १ सनूसान्। २ वालि ! ३ सुपीव । ४ विष्णु । "शरीरमृतधरमाना कपोन्द्री स्रिव्धियः।" (भारत १ ११ ४ ८। ६६)

ध् जाख्यवान्। कपीवष्ट (सं क्लो॰) कपिवष्ट दीर्घः। इको वह क्षोबोः। वा दाश्रशः। सरीवरविशेष, एक तालाव।

कपोवान् (सं० पु०) विशष्ठ ऋषिके एक पुत्र । यह चतुर्थं सन्वन्तरके सप्तिषं योगे रहे ।

कपीवान् (२० पु०) विशव मरिषके एक पुत । (इत्यंश) कपीश्य (२० पु०) कपियोंके राजा, वन्दरोंके मानिक। वालि, सुग्रीद, इनुमान् प्रस्तिको कपीश कड़ते हैं। कपीष्ठ (२० पु०) कपीनां इष्ठः प्रियः, ६-तत्। (राजादनीहक, जिस्ती। २ कपिखहन्न, केथा।

कपुक्कल (वै॰ क्ली॰) कस्य शिरसः पुक्कित साति, का-पुक्क ला-क। १ कीयचूड़ा। २ श्वक्ता अग्रमामः। "इरनेव अपुक्कितयं स्ष्यः साहासारः।" ( यत्तप्यमाद्रण टाशराः। )। कापृष्टिका (सं॰ स्ती॰) कस्य शिरसः पुष्ठी पोषणाय कायति, का-पृष्टि-की-का-टाप्, कस्य शिरसः पुष्टी पोषणाय हितं, का-पृष्टि-कान्-टाप् वा। केमकी चूड़ाके संस्कारका कार्य।

"प्रवातन् वोवे वर्षे प्रकारणं नप्रकारणं (गोनिक)
कापृत ( चिं॰ पु॰) नुपुत्र, ख्राव नड्ना, ना पुत्र प्रथमे नुस्ता धर्मे छोड़ प्रसदाचरण करता हो। कपृती ( चिं॰ स्ती॰) प्रतका प्रसदाचरण, वुरे नड्नेकी चात्रत।

कपूर (सं कि ) कुत्तितं पूर्यतो, कु-पूर भच् प्रयो-दरादिलात् चलोगः। दुर्गन्धि, वद्यदूरार, ख्राब। कपूर (सं कु पु ) कपूर, काभूर। यह एक जमा स्वा खुराबूदार ससाला है। कपूर स्वा जगनेसे सहता धौर प्रागकी चपट स्व जानेसे जलता है। स्पूर्र रेखो।

कपूरकचरी (हिं॰ ख़ी॰) गम्बवसायी, गंधीसी।
यह एक प्रकारकी सर्ता है। इसके मूनसे सुगन्ध निकस्ता है। श्रासामके हाड़ी इसके पत्नसे पायोध निर्माण करते हैं। गम्पसायी हतो।

कपूरकाट (हिं॰ पु॰) धान्यविशेष, किसी किखाका जड़हन थान। यह सूद्धा होता है। इसका तर्छ हुः सुगन्ध श्रीर स्वादु है।

कपूरा (हिं॰ पु॰) मेप छाग प्रस्ति पश्का पण्ड-लीय, सेड़ वकर वग्रें रह चीयायों के बेंनों का येला। कपूरी (हिं॰ द्वि॰) १ कपूरिविश्वष्ट, काम् री, जो कपूरि तैयार किया गया हो। २ कपूर्विश्विष्ट; काफ्रका रङ्ग रखनेवाला, इलका पौला। (पु॰) ३ वर्णविश्वेष, एक रङ्ग। यह कुछ-कुछ पीतवर्ण रहता है। केसर, फिटकरी घीर हरसिंगारके फ्लबे इसे तैयार करते हैं। ४ तास्त्रलविश्वेष, किसी किसाना पान। यह श्रति दीर्घ एवं कटु होता है। इसका ग्रान्त सङ्ग्रद रहता है। इसको बर्म्बर्शको घोर कोग्र २ कर्चर, कक्र। कल्यित गद्यपद्यादिकसुद्भाव्य रचयति । ३ ग्रन्थकर्ता, किताब बनानेवाला । ४ संस्कार, रसा। (ति॰) ५ रचक, बनानेवाला। ६ श्रारोपक, लगानेवाला।

क्लाल्पकात**र्,** कलावर देखो।

क्तल्यकार (सं०पु०) कल्पं कल्पसृतं करोति, कल्प क्तःभण्। १ कल्पसृतकारक श्राखलायनादि। कल्पं विशं करोति। २ नापित, नायो। (ति०) ३ विश-कारक, रूप बनानेवाला। ४ क्षेटक, क्षेटनेवाला।

कल्पनारक (सं॰पु॰) कल्प-क खुल्। कलकार देखा। कल्पन्य (सं॰पु॰) कल्पस्य स्टष्टे: चयो यत्र, वहुत्री॰। प्रनय, क्यामत, संसारका नाथ।

"कल्पचये पुनक्ते तु प्रविथन्ति परं पदम्।" (विणापुराण)

कल्पगा (सं०स्ती०) गङ्गा नदी।

नल्पतत (सं॰ पु॰) नल्पयासी तत्त्येति. नमेघा॰ भयवा नल्पस्य तत्तः राहीः थिरः द्रत्यादिवत्, ६-तत्। १ देवनोनना वचित्रेष,। विहिम्तना एक पेड़। यह वच मांगनेसे सनन्पदार्थं देता है।

"निगमक व्यवसीर्गेलितं फलम्।" (भागवत १।१।३)

२ स्मृतियास्त्रवियेष । ३ यारीरकस्त्रभाष्यपर
भामती टीकाकी एक व्याख्या । ४ व्यारपुरुष, सखी,
सुं इमांगी चीजं देनेवाला । ५ क्रामुक्तव्रच, सुपारीका
पेड़ । ६ रस्वियेष, एक कुण्ता । रस (पारद),
गन्ध (गन्मक), विष (वत्सनाम) श्रीर तास्त्रको
समभाग पीस क्रमण: पांच दिन तक पांच बार गोरीचनाकी भावना लगती हैं । श्रन्तको निगु पड़ीके
रसमें सात दिन घोट लेने श्रीर फिर श्राष्ट्र ककी रसकी
तीन भावना देनेसे यह श्रीषध प्रस्तुत होता है । इसकी
वटी सर्षप समान बना छायामें सखाते हैं । जीपंच्चर
श्रीर विषमच्चरमें २१ वटी खिलायी जाती हैं । इसके
सेवन समय रोगीको कजुकी पिप्पलीका छपा जल
पिलाना, शर्करा तथा दिध खिलाना श्रीर नहलाना
चाहिये। (भेपचरतावली)

-कल्पहु (सं पु •) कल्पश्वासी हुन्नेति, कर्मधा । १ कल्पतर, खर्गका एक पेड़। २ ज्ञक्षारग्वध वच, कोटे प्रमलतासका पेड़। ३ केशवप्रणीत एक यन्दकोय।

कल्पहुम (सं॰ पु॰) कल्पयासी हुमयेति, कर्मधा॰। १ कल्पष्टच। २ कोटा प्रमत्ततास। ३ स्मृतियास्त्र विशेष। ४ तन्त्रयास्त्र विशेष।

कल्पन (सं॰ ली॰) कप भावे खुट्। १ छेटन, काट कांट। २ रचना, बनाव। ३ विधान, ठहराव। ४ श्रारोप, लगाव। ५ श्राकत विषयका उद्घावन, श्रन्दाज।

कल्पना (सं खी ) कप्-िषच् भावे युष्-टाप्।
१ हिस्तिसज्जा, सवारीके लिये हायोकी सजावट।
२ पनुमान, भन्दाज्। ४ रचना, बनावट। ५ पर्यापत्तिरूप प्रमाण विशेष, एक सुबूत। इसमें होनेवाली
वातों का हवाला रहता है। ६ नूतन विषयका उद्गावन, नयी वातका निकास। काव्य, उपन्यास श्रीर
चित्र श्रादि कल्पनासे ही बनते हैं।

कल्पनाकाल (सं०ति०) कल्पनायाः काल इव कालो यस्य, वहुत्री०। सङ्कल्पकी भांति याग्र विनाधी, मन-स्रवेकी तरह जल्द विगड़ जानेवाला। यह प्रस्ट पिस्थिके पदार्थका विशेषण है।

कल्पनाथ (हिं॰ पु॰) ब्रचनिशेष, एक पेड़। (Justicia paniciculata)

क ल्पनायिता (सं क्ली ) जल्पनायाः नवोद्वावनस्य यिताः, ६-तत्। नूतन विषयके उद्घावनकी यिताः, नयो वात निकालनेकी ताकृत ।

कलानी (सं॰स्तो॰) कलायति नेगादीन् छिनति पनया, क्षप च्छेदने खुट्डीप्। कर्तनी, कैंची। कलानीय (सं॰ व्रि॰) कलानाय हितम्, कलान-

ठक्। १ कल्पनाके उपयोगी, श्रन्दाज्के लायकः । २ केटा, काटने का विला। ३ विधानके उपयुक्त, ठहराने लायकः। ४ श्रारोपणके उपयोगी, लगाने का विला।

कल्पपादप (सं॰ पु॰) कल्पयति सर्वेकासं सम्पाद-यति कल्पः, कल्पश्चासी पादपश्चेति, कसंधा॰। १ कल्प-तक्, स्वर्गका एक पेड़। "चर्षान चक्रे इल्पितकल्पपादपः।" (नेपधर। १६) २ विभीतकत्वत्व, वहेड़ेका पेड़। पुरुष नपुंसक हो जाता है। (स्ती॰) ध् पोषिनि विशेष। इसका पत्न दीर्घ होता है। पत्नके सध्य भागमें एक खेत रेखा पड़ी रहती है। सूल कपूरिकी भांति सुगन्ध देता है।

कपृष् (वे॰ पु॰) कुत्सित प्रथयति, कु-प्रधि-किप् वैदिकत्वात् निपातिन सिदम्। १ पुरुषत्व, सदीनगी। (वि॰) २ कुत्सित प्रकाशक।

कपोत (सं॰ पु॰) की वायुः पोतः नीरिवास्य, कबश्रीतच् बस्य पः। कवरोतच् पर। चण् रादशः। १ पची,
चिड़िया। २ हाथोंकी एक श्रनोखी स्थिति।
२ पचिविश्रेष, धुग्वू। ४ सूषिकभेद, एक चूहा।
५ कपोतससूह, कवृतरींका सुग्छ। ६ पारद, पारा।
७ सर्जिचार, सञ्जीखार। ८ पारीशहच, पलाश्रपीपज्ञ। ८ सूरा रङ्ग। १० सुरमिकी सफ़ेदी।
११ पारावतपची, कुमरी, कवूतर। लाटिन भाषामें
कपोतजातिका नाम कोलिखिडी (Columbidæ) है।

इसका संस्तृत्पर्याय—ग्रह्मत्वृति, पारावत, पारापत, कलरव, छेदा श्रीर ग्रह्मुक्ट्र है। जङ्गची क्षृत्वरको वनकपोत, चित्रकण्ड, कोकदेव, दहन, धूसर, भीषण, धूम्मचीचन, श्राम्मसहाय पीर ग्रह-नाशन कहते हैं।

मृथिवीपर सर्वेत्र कपीत देख पड़ता है। किन्तु खड़े हिया चीर भारत-महासागरके उपकूलवर्ती प्रदेशों में इसकी संख्या घषिक है। अमेरिकामें यथेष्ट कपीत होते भी विभिन्न प्रकारका नहीं मिलता। भारतवर्ष एवं मलयहीपमें जसे इसकी संख्या घषिक घाती, वैसे ही विभिन्न प्रकारकी खेणी देखाती है। युरोप और उत्तर-एथियामें इसकी संख्या सर्वापेचा घला है।

खगतस्वेत्तावोंने याजतक प्रायः तीन सीस भी
प्रिषक कपोत्ये पी आविष्कार की हैं। एक सकल
विभिन्न ये पियोंमें पिषकांग्र प्रति सुन्दर देख एड़तः
है। धनेक कपोतोंका गात्र मिन मिन वर्षमें चित्रित
रहनेसे वहत ही मनोहर मालूम देता है। प्रायः
सकल ये पियोंका मङ्गसीष्ठव सस्यक् सुगठित भीर
सहस्य है। कपोतकी प्रधिकांग्र ये पियां मनुषका

डपयोगो खाद्य हैं। फिर प्रनेक स्वत्न यह खादा-रूपरी प्रसुर व्यवद्वंत होती हैं।

क्योतिके. मध्य दाम्यत्य प्रेम श्वित सुन्दर है। एक बार को जोड़ी मिल जाती, वह जीवन रहते कभी छूटते नहीं देखाती। दनके दस श्रविक्छिन प्रेमकी कथा सकल देशोंके काथमें विशेष प्रसिद्ध है।

कवीत श्रीर कंपीती टोनी घर बना खेने. पण्डे देने श्रीर बच्चे मेनीमें एक दूसरेकी साधाय्य करते हैं। यह किसी स्थानको तोड़ फोड़ श्रपनां घोंसला बना नहीं सकते। वृचके कपर,पवैतके गह्नरमें,इष्टकालयकी कार्निसके नीचे या देवासयके गात्रपर गर्तको निकास कपोत चलग घोंसला तैयार करता है। एकवार टो खेतवर्ष डिम्ब होते हैं। कोई कोई श्रेणी एकमात्र डिब्ब देती है। किन्तु दोसे प्रधिक किसीके नहीं रहते। क्योत प्रति मास डिम्ब दिया करते हैं। फिर डिस्व फ्टनेमें १५ दिन लगते हैं। यह १५ दिन ताप पहुंचानेके हैं। कंपोती डिस्व टे प्रथम ३ दिनं एकाक्रमं दिवारात्र बराबर ताप लगाती. वेवस एक बार खानेको उठ जाती है। प्रथम ३ दिन पविक चय वह क्योतको ताप पहुंचानेसे रोकती प्रयवा चणमात्र भी डिम्बको खाली नहीं छोड़ती। कपीती जब खानिकी जाती, तब ताप पष्टुं चानिकी कपोतकी बारी पाती है। कपोतको निकट न देख वह अलम्त चुधातुर होते भी डिम्बको धनावत छोड़ कैसे चठेगी! कपीत निकट न रहनेसे चुवा संगने पर कपोती उसे बुढानेको गन्भोर ग्रन्द, करती है। कपोत दूर होते भी उक्त ग्रन्द सुनते ही घोंसलेंमें षा पष्टु चता है। प्रथम तीन दिन बीत जानेसे वस डिस्वकी छोड़ उठ जाती है। दिनकी अधिक 'चय कपोत ताप पद्वंचाता श्रीर रातकी कपोतीके कार्य करनेका समय आता है। १५ दिन पीछे डिस्ब फ्टनैसे थावक निकलता है। यह यावक चर्माच्छादित मांचिषिण्डमात्र होता है। इसकी गात्रसे पालकका कोई विक्र देख नहीं पड़ता और चच्चदय बन्द रहता है। डिस्ब फ्टनेसे कपोती फिर ३ दिन ताप देनेकी वैठती है। प्रथम ३ दिनकी भांति इस बार भी वह

दित्यका राजल काल यक ८८७—१०४८ उहरता है। विक्रमके पिता स्थमाहतमक कल्यायनगरीके प्रतिष्ठाता थे। (Ind. Ant. Vol. I. p. 209.) कल्यायप्रदेश विक्रमादित्य महाराजको प्रतिप्रिय रहा। वह नाना स्थानीं से यह जीत यहीं श्राकर उहरते थे।

कल्याण उपाध्याय—बालतन्त्र नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रणिता। यह महीधरके पुत्र श्रीर रामदासके पौत्र थे। श्रहिच्छत नगर इनका जन्मस्थान रहा। इन्होंने ६४४ भक्को श्रावणपूर्णिमाको रविवारके दिन भपना बालतन्त्र समाप्त किया था।

कत्यायक (सं॰क्षी॰) कत्याय स्वार्धे कन्। १ कत्याय, भनाई। (पु॰)२ पर्पटक, दमनपापड़ा। (क्रि॰) ३ कत्याययुक्त, भना, श्रद्धा।

कत्याणकगुड़ (सं०पु०) यहणीरीमका वैद्यकीत श्रीषधविश्रेष, दस्तोंकी वीमारीमें दी जानेवाली एक द्रथा। पामलकीका रस २ सेर घीर इत्तु गुड़ ६ सेर एकत पाक करे। पाक प्रायः समाप्त द्वीने पर पिप्पती-मूल, जोरक, चव्य, मरिच, पिप्पत्नी, शुग्ही, गज, विष्पत्ती, इवुषा, श्रजमीदा, विङ्ङ्ग, सैन्धव, इरीतका, पामलकी, विभीतक, यमानी, पाठा, चित्रक एवं धान्यक्तका चूर्ण श्राठ-श्राठ तोले, विवत्चूर्ण १ सेर श्रीरतैल १ सेर डाल अवलेड बना लेते हैं। यड अवलेड आठ तोले इसायची और तेजपत्रका चूर्ण मिला कर खानेसे ग्रहणी, खास, कास, खरभेद, शोथ, मन्दारिन, पुरुषलञ्चानि श्रीर वस्यादीष निवारित ज्ञोता है। इसे तिव्रत्के तैलमें तलकर देना चाडिये। (पक्रदत्त) काल्याणक घृत (संकत्तीक) दैदाकोत्त घृत श्रीषध-एक घी। विडङ्ग, व्रिफला, विश्रेष. दवाका मुद्धक, मिन्नुष्ठा, दाड़िमलक्, उत्पन्न, प्रियङ्ग्, एना, एखवालुक, रत्तचन्दन, देवदाक, वेणामूल, कुछ, हरिद्रा, ग्रानपर्यी, चन्नकुला, पनन्तमून, ध्यामा, रेशाका, तिव्वत्, दन्ती, वचा, तालीयपत शीर मालतीः मूल प्रत्येकका कल्क दो-दो तोले, पृत ३२ पल तथा , जल १६ भरावक एकत्र पाक करनेसे यह घृत बनता 🕏 । े इसके चैवनचे विषमञ्चर, खास, गुला, उन्माद, विषरोग, श्रवस्त्रीप्रह, रचीदीव, श्रविन्तान्य, पप-

स्नार, श्रुक्त होनता, वस्त्रादोष, चत्तुरोग श्रीर श्रुक्तमार्ग, का दोषसमूह कूट भायु है बि होती है। (सहत) इसी घृतको दिगुण जल भोर चतुर्गण दुग्ध डाल कर पकानिसे चौरक ल्याण कहते हैं। (सरकी हरो। फिर दाहरोग पर महत्क ल्याणक घृत चलता है। यथा घृत ४ शरावक, श्रुव्स हिला रस १६ शरावक, दुग्ध १६ शरावक श्रीर जीरक, बला, मिल्ला, श्रुष्ट्रा, काकोलो, चौरकाकोलो, यप्टिमधु, मेदा, महामेदा, स्टिश हि तथा देवदार का कल्ल भाठ श्राह तोले एकत पाककरनेसे महत्व ल्याणक घृत प्रस्तुत होता है। (रसरवाकर)

कल्याणकर (सं॰ व्रि॰) साङ्गलिक, भर्चाई करनेवाला। कल्याणकामीद (सं॰ पु॰) सिश्ररोगविधिष, एक मिलावरी राग। ईमन श्रीर कामीद मिलनेस यह बनता है। इसे प्रथम प्रहर्मि गति हैं।

कल्यासकार, कल्यायकारक देखो ।

कल्याणकारक ( ग्रं॰ ति॰ ) कल्याणप्रद, सलाई करनेवाला ।

कल्यायकत् (सं वि ) कल्याय-क्त-किप्। १ कल्याय-कारक, भनाई करनेवाना। २ यास्त्रविहित कार्य-कारक, भना काम करनेवाला।

कल्यायकोट—सिन्धुप्रदेशवाले ठाठानगरके पार्छका. एक प्राचीन गिरिदुर्ग। भाजकत इसे . तुग़लकाबाद कहते हैं।

कल्याणगुड़, कल्याणकगुड़ देखी।

कल्याणघृत, कल्यायकष्टत देखी।

कल्याणचन्द्र (सं०पु०) एक ज्योति: यास्त्रकार । यद्द ई०१२ वें यताब्दमें विद्यमान थे।

कल्याणचार (सं श्रिश्) १ ग्रममार्ग अवसम्बन करने वासा, जो अच्छी राष्ट्र चलता हो। २ भाग्ययासी, किरामती।

कल्याणधंमी, कल्याणधर्मी देखो।

कल्याणधर्मी, (सं॰ त्रि॰) कल्याणी मङ्गलमया धर्मीऽ-स्यास्ति, कल्याण-धर्मे-इनि। मङ्गलकर धर्मविशिष्ट, . नेक, श्रच्छा। मांहार तथा निद्रा त्याग करती है। कवीत मीर कपोती दोनी यावकको खिलाते हैं। प्रथमतः यह को खाते, उमीको भपने उदरस्य खाद्यके भाषारमें रख भीर दुरंभवत् तरल पदायेमें परिणत कर यावकके मुखमें पहुंचाते हैं। कुछ दिन वीतने पर वही पदार्थ संगडवत् कर श्रीर श्रेषकी भर्भगित रख खिलाया जाता है। इसी प्रकार वयोष्ठिके साथ खाद्यकी श्रवस्था वदक क्रमशः कठिन द्रव्य खिलाना सिखाते हैं।

हिस्ब फूटनेसे पाई दिन पीछे पालकती रेखा देख पड़ती है। एक मासके मध्य प्रावकता सर्वोद्ध पालकते पाल्कादित हो जाता, किन्तु इसे चुगना नहीं जाता। जिर भी इस समय वह पितामाताके साथ इड़ भूमिपर इतरना और घोंसलेपर चढ़ना सीखता है। इतने दिन इसे खिला देना पड़ता है। मास वा दो मासका होनेपर प्रावक चुगने

कपोत-पचने श्रेष भागमें ३१८ बड़े पालक रहते हैं। प्रथम उनसे पचमें उड़नेके उपयुक्त १० पालक निकलते हैं। जिस प्रकार सात वत्सरके वयसमें मनुष्यके कचे दांत गिर फिर श्राते, वैसे ही उड़ना श्रारम करनेवाले कपोतके पचस्थित पालक भाड़कर पुन: प्रकाश पाते हैं। स्वीय पचके उड़नेयोग्य भीतरो पर प्रथमसे श्रारम हो भाड़ा करते हैं। एक जबतक भाड़कर भर नहीं जाता, तसतक दूसरेका गिरना श्रम्भव श्रात है। इसी प्रकार पञ्चम पालक गिरने-यर कपोतका वयस बदलता है। फिर दशम पालक भाड़ जानेसे यह युवावस्थाको प्राप्त होता है।

कपोत फल भस्यादि खा जीवनिधारण करता है।
यह किसी प्रकारके कीटादि नहीं खाता। किन्तु
यह किसी प्रकारके कीटादि नहीं खाता। किन्तु
किसी प्रेणीका कपोत खुद-सुद्र शस्त्रक खा जाता
है। हिन्दूस्थानका कवृतर 'गुटरमू' बोसता है।
यह हुईसे समय हो श्रम्द करता, पीड़ित होनिपर
सीनी रहता है। कपीत भपनी प्रेणीकी कपोतीकी
सनीनीत करता, किन्तु रहिपासित सनुष्यके वशीभूत
हो कानेसे भिन्न प्रेणोदासीके साथ भी रहता है।

कपोतों में की जाति ही यथेच्छ-व्यवहार चलाती है।
पनिक खलमें एक कपोतीने किये दो नपोत नहते
देखे गये हैं। फिर नपोती नृतन नपोतनी पोर
सन पड़ी है। इसी प्रनार दो दग्यतीने मध्य विवाद
वहनेपर परस्पर स्त्रीपरिवर्तन हुना है। सन्ध्याकान
कपोत प्रति शीघ्र शीघ्र यहप्रवेश करता, किन्तु
प्रयान्य पच्चियोंकी भांति प्रातः काल ही उसे छोड़
नहीं चलता। सूर्यका किरण कुछ पित्र पच्छा
लगता है। इसनी दृष्टिश्वित श्रीर स्ववप्राक्ति प्रति
तीच्या है। नपोतने दोनों पद्य प्रति सवन श्रीर
खच्च हाते हैं। इसीसे यह बहुत दुत उह सकता है।

साधारणतः कपोत देखनेम पति सुन्दर लगता है। इसका वर्षे और धाकार नानाप्रकार है। चचु प्रधिक दीर्घ नहीं रहता, प्रायः १ दच्चते भी प्रस्य पड़ता है। उसके दोनों भाग सरस एवं देवत् सङ्ख्वित होते हैं। किसी चचुका धग्रभाग प्रत्य भीर किसीका प्रधिक क्षक जाता है। अपरी चच्च के सूत्रों देवत् मांग उभरता है। यह मांग श्रति कोमल और समान होता है। इसी मांसपर विसन्तत कपालके नीचे दोनों चरलं नासाविवर रइते हैं। कपालमें जपर मस्तक गोल हो पञ्चात् दिक्की ढल जाता है। मुखका विवर प्रत्यना चुद्र. वा अति दृष्टत् नहीं होता। दोनों चलु चचु से विस्तर पश्चात् मस्तक्के दोनी पार्खंपर समस्त्र-पातसे पवस्थान करते हैं। यच प्रधिक टोर्घ होते हैं। किसो-किसी श्रेणीके निपातका पच लपेट निया कानेसे श्रेष प्रान्त स्वतः पड़ता श्रीर किसीका देषत् गोलाकार बनता है। पुच्छने पालक भी इसी प्रकार भिन-धिन भाकार धारण करते हैं। पुच्छमें प्रायः १२ से १४ तक पालक रहते हैं। वह प्रन्यान्य. स्थानकी पासकमी यधिष्ट दीघं होते हैं। फिर किसो-किसी स्थेणीवाली कपींतकी पुच्छमें सोखड या दश मात्र पालक होते हैं। साधारणः इसने पेर घुटनेके जवरी भाग पंथेना पालकचे पाच्छादित रहते हैं। माङ्ग् लि नातिदी घें होती हैं। पैरमें तीन माङ्गुलि भागे भीर एक पीछे पाते हैं। प्रवात्की सङ्गित न्तवर ती (सं क्ली ॰) जवरं नियपायं निरित विनिरित यत्न, नवर निड्डोष्। नारागारवदस्तो, ने देने पड़ी हुद श्रीरत। श्रपने विश्रपायको बांध न सकनेसे नारागारमें पड़ी स्त्री नवरकी नहाती है।

क्तवरना, कौरना देखी।

नवरपुच्छी (सं॰ स्ती॰) नवरं चित्रवर्णं पुच्छं ग्रस्याः, ६-तत्। १ मयूरी, मोरनी। २ विचित्रपुच्छविशिष्टा, चितनवरी पुच्छवानी (चिड़िया वगैरहः)

**क्तवरा,** जनरी देखो।

कारी (सं० स्तो०) कं शिर: हणोति श्राच्छादयित, का-ह-श्रच्-डीए श्रयवा कु श्ररन्-डीए। १ केमिविन्यास, जु. एफं। इसका संस्कृत पर्याय—केभविभ, कवर श्रीर केशगर्भक है। २ वर्दरा, ववर्दे। ३ वनतुनसी। ४ कपूरक हच्च, ववूकका पेड़। ५ रक्त करवीर, जान कनर। ६ मन: शिला। ७ चिक्नपत्री, श्रीगकी पत्ती। वावरीक (सं० पु०) सुगन्ध पत्रहच विशेष, एक पेड़। इसकी पत्ती खगवूदार होती है।

ववरीवना (म'॰ स्ती॰) मन:धिना।

कवरीकृटक (सं॰ पु॰) कवरी, वबद्रे।

क्वरीभर, कवरीभार देखी।

क्तवरीभार (सं पु॰) कवर्याः भार पाधिकाम्, ६-तत्। १ स्यून कवरी, बड़ो जुल्फ। २ कवरीका भारत्व, गुल्फका बोभा।

कवरीसत् (सं॰ ब्रि॰) कवरीं विभित्तं, कवरी-स-किए। कवरीधारी, जुल्फोवासा।

कवर्ष (सं॰ पु॰) जजारादि पञ्च वर्णसमूह, कसे ङ तक पांच श्रचर। क, ख. ग, घ श्रीर ङ पांची भचरीं जा नाम कवर्षे है। यह कग्छ स्थानसे उच्चारित होता है।

न्तवगीं य (सं॰ ति॰) न्तवगीत् भवः, नवगैन्छ। नवगैसे उत्पन्न, जो क, ख, ग, घ श्रीर ङ श्रचरसे निकला हो।

नवर्धा मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलेका एक चुद्र राज्य। यह श्रचा० २१° ५१ से २२° २८ ड० श्रीर देशा० पर्° ३ से पर्° ४० पू० तक श्रवस्थित है। च्रित्रपत्त ८८० वर्ग मीत लगता है। जोई ३८८ याम इस राज्यके श्रत्वर्गत हैं।

व्यवंके पश्चिम श्रंशमें चित्रपी गिरिशेणी है। राज्यमें वह स्थान उत्क्षष्ट समक्ता जाता है। यहां रूयी, धान भीर गेहंकी उपन भच्छो है। जङ्गतमें लाख, महुवा श्रोर कई तरहका गेहं पाते हैं।

राज्यका प्रधान नगर कवर्षा। श्रचा॰ २२° १ ड॰ श्रीर देशा॰ ८१ १५ पू॰ पर वसा है। कार्पास श्रीर लाचाका व्यवसाय ही प्रधान है। कवीरपत्यी सन्प्र-दायके प्रधान यहां रहते हैं।

कवल ('सं'० पु॰) केन जलेन वनते चलति, का-वल-श्रच्। १ ग्रास, कीर।

"व्यस्त्रन् क क्लात्रागा गावी वनुमान् न पार्ययन् ।" ( रानायण २ ४१।८ )

२ गण्ड्ष ग्रहण, जुझी। कवलका वही माता भातो, जो सखते सुखर्मे चन जाती है। गण्ड्य देखी। दिचिलिचिमत्स्य, एक मक्ती।

कावल ( चिं॰ पु॰) १ कोण, किनारा। २ पचिविश्रेष, एक चिड़िया। ३ अरख विशेष, किसी किस्मका घोड़ा। ४ प्रतिज्ञा, कीत।

कावलग्रह (सं॰ पु॰) कर्ष परिमाण, कोई एक तोले की तील। २ कावलका ग्रहण, कुली लेनेका काम। यह चार प्रकारका होता है—स्ते ही, प्रसादी, प्रोधी ग्रीर रोपण। वातमें सिन्धी प्राट्ट स्था से हो, विक्तमें स्वाटु, ग्रीत द्रव्यसे प्रमादी, कफर्में काटु-प्रस्त-लवण-रुच-उप्ण द्रव्यसे ग्रीभी ग्रीर व्रणमें कपाय-तिक्त-मधुर-काटु-उप्ण द्रव्यसे ग्रीभी ग्रीर व्रणमें कपाय-तिक्त-मधुर-काटु-उप्ण द्रव्यसे रोपण ग्रहण किया जाता है। (स्वन्) कवल- ग्रह लेनेसे भोजन ग्रच्छा लगता, कफ घटता ग्रीर त्रवा, तोष, वेरस्य तथा दन्तचालका दोष मिटता है। (वैवक्तमण्ड))

कवनप्रस्य (सं॰पु॰) कवनस्य प्रस्यः, इन्तत्। १ कवनयोग्य परिमाण विशेष, जुनीने नायक एक नाप।

कविता (सं॰ स्त्री॰) व्रणवन्धनायं उदुस्वरादिवल्तन, ज्ञाम वांधनेके लिये गूलर वगैरहको छाना। कवित (सं॰ त्रि॰) कवनं दुकरोति, कवल-णिच सम्युखवाको पङ्गुलिको भांति समस्त्रपातसे प्रवस्थान करती है। नख दण्डोपविशी पचीको, भांति वक्ष रहते हैं। फिर शङ्गुलि भी दण्डोपविशी पचीको भांति ग्रन्थिन होती हैं। किसी किसी सेणीवाले क्योतके समस्त पादपर पालक निकल स्राते हैं।

हिन्दू खानमें कवृतर खेलके लिये पाला जाता हैं। इसीसे इसका व्यवसाय चना करता है। केवल हिन्दु खानमें हो नहीं, एथिवीके सकल खलपर कपोत मनुष्यके शालयमें पलता है।

शाकुनशास्त्रके श्रनुसार पालक वा व्यवसायी 'इसकी श्रेणी पालार, कार्य एवं गुणादि देख विभाग करते हैं। इसकी प्राय: दो, जाति हैं— गोला श्रीर गिरहवाज़। इन दो जातिके कापीत फिर प्रनेक विभागमें बंटते हैं। गोलावोंमें लका, गुन्नो, श्रीराज़ी, की ड़ियाला, वुगृदादी, सुक्खा, भाख्ता, कवरा, मूंगिया, लोटन प्रभति प्रधान हैं।

हिन्दुष्यानी लोगोंने घरों चौर मठोंमें एक-प्रकारका गोला खर्य श्रयाचित कंपचे रहा 'नरता है। उसे जङ्गली नवूतर कहते हैं। यह नाना वर्णना होता है। इसका मूख श्रति श्रव्य है।

गिरहवानोंमें नाग्नी, सन्ना, नीना, स्याहा, आवलका, सर्वा, सादा, स्नदा, भूरा, गरहेदार, दोवान, -वग्रैरह श्रच्हे समसे नाते हैं।

गोला श्रोर दोवाल देखते ही पहंचान पड़ता है।
-गोलेंचे गिरहवालकी चांच साफ होती है। फिर
गोलेंके चहुमें सर्व दा शान्त भाव रहता, किन्तु
गिरहवाल अपनी श्रांख हुमाया करता है।

गिरहवान पैरमें पर श्रानेसे भावरा श्रीर सखेपर चोटी वढ़ नानेसे चोटियाना कहाता है। फिर पैरमें पर चौर मखेपर चोटी दोनों होनेसे इसको भावरा-चोटियाना कहते हैं।

पहले डिन्डुखानमें क्रपोतके असंख्य सेंद रहे।
किन्तु आजकलको श्रेषियोंको देख प्राचीन नामोंके
निषय करनेका कोई छपाय नहीं। प्राचीन कवियोंके काव्यमें प्रमाण भाता, कि पुराने समय भी हिन्दुस्वानमें कपोत पासा जाता था। राजा-महाराज

श्रीर सेठ-साइकार इसे यथेष्ट कासे क्रीड़ादिने लिये रख नेते। उस समय नोग नेपोतको बहुत अञ्चा सममते श्रीर चढ़ा श्रामोद करते थे।

हिन्द्रसानमें वालक इसे छड़ा खेला करते हैं। कपोत उड़ानेके लिये ग्टइके सर्विपेचा उच प्राचीर वा विसी हचकी कर्ष शाखापर वकी गाडना या बांधना पडती है। इस बह्मीपर एक चौकोन इतरी लगती है। क्योत उडनेसे इसी इतरी पर बाकर वैठता है। कृतरीमें कपंडेका जात रहता है। इस जासमें एक होरी लगती, जी सुमिपर चटका करती है। होरी नीचेंसे खींचनेपर कतरोवा जाल चारो श्रोरते जपरको उभर बन्द हो जाता है। जब कोई वाहरी सबूतर भूतसे था क्तरीपर वैठता, तब खेलाड़ी नीचेसे होरी खेंचता है। इबसे इतरीका जाल बन्द होते ही सबूतर फंसता है। फिर इतरीको गरारी ढीसी कर चतार देते श्रीर नवागत क्योतको पक्षड सेते हैं। यह अपना खान खुव. पहंचानता है। वासकतेवे नवृतर सिन्धिर घीर श्रनाहाबादचे क्टते भी घवने खान्पर चा पहुंचते हैं। वतंमान युरापोय महा-चमरमें इसने इधरसे उधर पत पहुंचानेमें वहा साहाय्य किया है। पूर्व समय भो कबूनर हरकारेका कास करते थे। उद्दें के किसी कविने कहा है—

> ''ख्व कब्तर किसतरह से नाये बानेवार पर । पर कतरनेको स्वरो हैं के स्विथे दोवार पर ॥''

काठ या वांसकी जिस घरमें इसे रखते, उसकी काबुक कड़ते हैं। इसमें एक-एक कोड़ा कबूतर रहनेको दरवे बने छोते हैं। उन्होंने खेलाड़ी इसे खिना-पिता सन्याको बन्द कर देते हैं। हिन्दु-खानमें पाय: कबूतरको सकरा खिलाया जाता है।

हिन्दुस्थानमें इसे घीतला, यद्या, श्रेषा वा घोष रीग प्रधिक लगता है। घीतला निकलनेसे कपोतको जबमें भीगने देना न चाहिये। फिर तारपीनका देख जुपड़नेसे उक्त रोग घारोग्य होता है। घोष बड़नेपर इसे रौद्रमें रखते घौर लहसुनका एक बोज खिलाबा करते हैं। श्रेषापर भो यही घोषध चनता है। यक्षा होनेसे सरसोंके तेलका मुलोता जला भन्न खिलाबा कमं िता। १ भुक्त, खाया हुवा। २ ग्रस्त, निगला हुवा। ३ ग्रधिक्तत, किया हुवा। कावली (सं० स्त्री०) वदरी वच्च, वेदी। कावलीकात (सं० त्रि०) ग्रामवलं कावलं कातम्, कावल-चि-क्ष-क्ता। कावलित, कीर बनाकर खाया हुवा।

विष् (वै॰ ति॰) कु-श्रसुन् छान्दसत्वात् षत्वम्। छिद्रयुक्त, जिसमें छेद रहें।

कवष (वै० वि०) कु-श्रवच्। १ सच्छिट्र (कपाटादि)
केंद्रदार (किवाड़ा वशैरह)। (पु०) २ प्राचीन ऋषिविश्रेष। इनके पिताका नाम इलूप था। माता
दासो रहीं। ऋक्संहिताके दयम मण्डलमें इनके
वन्गाये मन्त्र विद्यमान हैं। एक समय सारस्त्र प्रदेशमें
कितपय ऋषि यज्ञ करते थे। इन्होंने उनकी पंक्तिमें
वैठ भोजन करना चाहा। किन्तु उन्होंने इन्हें दासीका
पुत्र बता निकाला था। इससे यह क्राइ हो वहांसे
चल दिये। फिर इन्होंने तपस्था कर श्रनेक मन्त्र बनाये
थे। उक्त मन्त्रोंको सुन देवगण प्रसन्न हुये। इससे
ऋषि प्रार्थना करने लगे श्रीर यह उनको पंक्तिमें लिये
गये। (ऐतरियनाइण) ३ धर्मशास्त्रके रचिता।

कवस (सं॰पु॰) कु-ग्रस्। सनाष्ठ, जि.रह। २ कर्यटकः गुल्स, वंटीला भाड़।

क्रवास्ति (सं॰ पु॰) कु श्रहणी श्रस्तिः, कीः कवादेशः। श्रहण श्रस्ति, थोड़ी श्राग।

कावाट (सं॰ क्ली॰) कलं गर्व्स ग्रटित, कु भावे ग्रय्प्यट् ग्रच्; कं वातं वटित वारयित वा, क वट्ग्यण् कपाट, ग्रव्स करने या वायुको रोक रखनेवाला किवाड़।

"मोचदारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीयरी।" (अत्रदान्तव)

कवाटक (सं॰ क्ली॰) अवाट खार्ये कन्। कवाट, किवाड़।

वारम (मं॰ पु॰) क्वार इन्ति शक्ता, कवार-इन्-ढक्। शक्ती इक्षिकबाट्यी:। पा ३।२।५४। तस्कर विश्रेष, किवाड़तीड़ डाबनेवाचा डाक्र्।

कवाटचक्र, कवाटवक्र देखी।

कवाटवक (सं क्ती ॰) कवाटं वक्तं यस्मात्, ५-तत्। स्वनामस्यात द्वच, एक पेड़। नवाटी (मं॰ स्त्रो॰) नवाट ग्रलार्थं डीए। सुटू नपाट, निवाड़ी।

कवास (प॰ प॰) १ पक्रगाड़ रस विशेष, पक्राकर गडद-जैसा बनाया हुवा रस, क्रिसाम। २ गोरा, चागनी। क्रवायद (प॰ प॰) १ व्यवस्थायें, तरीके। २ व्याकरणके नियस। ३ जड़ाईकी तालीसके तरीके। सेनामें योद्यावोंकी व्येणियां प्रयुक्ताग एवं पवाद्यामामें नियमानुसार लगायी जाती हैं। सेनाध्यच भिचाके गब्द उच्चारण करते हैं। माङ्केतिक वाद्य प्रस्ति भी वजते हैं। इस पर सेनिक प्रपना कार्य करने लगते हैं। उनके य्यगमन, प्रयात्चलन, सुद्रापरिवर्तन, शस्त्र सब्बीकरण, उत्तीलन, प्रहार, प्राक्रमण, रच्चा, गयन श्रीर उपवेशन श्रादिका नाम क्वायद है।

यह यन्द 'कायदे'का बहुवचन है। हिन्दीर्म दसे स्तीनिङ्ग भी मानते हैं।

'कवार ( मं॰ पु॰ क्त॰) कं जलं ग्राययत्वेन हणीत, क-ह-ग्रण्। १ पद्म, कंवल। २ पचिविग्रेष, एक विड़िया। इसका चच्च ग्रतिदीर्घ होता हैं।

कवारि (मं॰ पु॰) कुत्सितो ऽरिः, कीः कवादेगः। कुल्सित गत्न, पाजी दुश्मन।

नवासख (सं वि ) जुत्सितस्य सखा, जुसखाटच्, को: नवादेश:। जुत्सित सहायविश्रिष्ट, खुदगर्जः।
कवि (सं पु ) कवित स्नोकान् प्रयते वर्णेयित वा,
नव्-दन्। १ नवितागान प्रस्ति रचियता, गायर,
कन्द वनानेवाला। २ वाल्मीिका। ३ ग्रक्त। ४ पण्डित।
५ ऋषिविश्रेष। यह सगुक्ते प्रत्न श्रोर ग्रक्ताचार्यके
पिता थे। ६ स्थ्रे, स्राज। ७ कल्जि देवके च्येष्टभाता। प्रतक्ती। ८ वाज्यमनुश्रीर देरान प्रजाः
पतिकी कन्याके एक प्रत।

"क्चायां भरतये ह देशजस प्रजापतेः।

जरः पूरः शतद्वसपसी सलमान् कविः ॥" (इरिनंश २ ४०)

(ति॰) १॰ क्रान्तद्यी<sup>२</sup>, श्रीनिया। ११ मेधावी, भक्तमन्द। (सं॰ स्ती॰) कु-प्रच्-इ। भव इः। उप आर्थ्डः १ १२ खनीन, नगाम।

कवि-यवदीपकी प्राचीन भाषा। वद्या, ग्याम,

जाता है। होसियोगाधिक सतका कोई कोई योषध दुसके किये विशेष उपकारों है।

गिरहवाज कवृतर श्राकाशमें उड़ते या स्मिपर उत्तरते समय उउट-पुजट गिरह जगाता है। यह रसकी जातिका स्वभाविष्ट कार्य है। इस कामको गिरहवाजी कहते हैं। कोई कोई कवृतर बड़ी गिरहवाजी करता है। गिरहवाज एकवार उड़नेसे बहुत कंचे चढ़ता, इसीसे अनेक समय खेन (श्रिकरा) पत्ती हारा मारे पड़ता है। फिर कोई कोई एक-बारगी ही दोनों श्रोर गिरह लगा उड़ सकता है। एक प्रकारका गिरहवाज बांसी चढ़ता है। किन्तु पहा पहले पूरे तीरपर गिरहवाजी कर नहीं सकता, श्रोड़ा बहुत घूम फिर सीधे चड़ने लगता है। जो बिरहवाज शति घट्य दूर जा गिरहवाजी करता, सरी गरमाया समस्तना पड़ता है। गमें होनेसे श्रिक हूर एड़ना प्रस्थव है।

क्या गोला, क्या गिरहवाल,—सब तरहते कवूतरीको दूप इसही लगती श्रोर उनके लिये फायदेमन्द भी उहरती है। विशेषत: गिरहवाल भली भांति भूप न मिलनेसे घवरा जाता है। शातपहीन स्थान इसके लिये विशेष श्रीमण्डलर है। गिरहवाल, व्यासुल होनिरे पुष्कि पालक उखड़ने या कटनेपर श्राराम पाता है। यह दैन्येम श्रीम बड़ा नहीं पड़ता, साधारण है। दस १५ एख पर्यन्त रहता है। इसको धीनरे जीमें टस्वलर-पिजन (Tumbler-pigeon)

बीला कवृतर देखनेमें ग्रति सुन्दर लगता है। इसके भिन्न भिन्न परिवारकी ग्राक्षतिमें को विशेष वैश्वेद्यस्य पाता, वह नोचे लिखा जाता है—

बन्नीदार-इस कपोतको श्रेणोका विशेष बन्धसन्तक प्रवाहेश चन्नुक पार्ख को राष्ट्र पन्नके जपरो
साग पर्यन्त हो स्तर उद्य पालकों का छोना है। इसका
एक स्तर वस्त और अपर स्तर प्रष्ठको और कृक
प्रद्ता, सध्यस्त सीमन्तको भांति रहता है।
सैकोविन सुद्दे, साह, सपोद श्रीर जुटै रक्नका
सिता है। सह, पुच्छ, वद्यास्त और मस्तक

प्राय: खेत रहता, केवल पचके वर्णमें ही भेट पड़ता है। फिर जो चिक्क सहय लगता, वह इंप्रक- ने रक्तमें ईपत् पीत मिला देनेके वर्णचे मिलता है। स्थाहेका रंग निष्ठायत काला रहता, जिसमें कुछ कुछ नीलापन भलकता है। दोनों पच्चीपर ही उक्क वर्ण होता है। फिर गलदेयवाले पूर्वीक्त दोनों स्तरीमें पालककी यिखायें उन्हों उन्हों वर्णी की देख पड़ती हैं। विलक्षल सफ़ेट श्रीर कुछ बेजनी लगनेवाले खाकी रंगका जिकोबन (कलगीदार) भी कहीं कहीं मिल जाता है। इसका चच्चु ईपत् चुद्र श्रीर चच्चुके मिल चतुष्पार्थ श्रीरत होता है। पचके श्रेष बड़े पालक तीन ही इसके हैं। यह श्रीत भीत होता है। श्रीत नेता है। श्रीत भीत होता है। यह श्रीत भीत होता है। श्रीरोज़ीमें इस श्रीको जिकोबाइन श्रीर जाक (Jacobine and Jack) कहते हैं।

लका—चुद्र अयोका कपोत है। लक्क्तेका विशेषः चिक्र पुच्छके पालकोंका मयूर-पचकी भांति सर्वदा क्वाकार रहना है। ऐसे कवूतरको पूरासका कहते हैं। साधारणतः जिनके पुर्क्तमें पालकपूर्णे कवाकार नहीं त्राते, वह त्राधे सक्त कहाते हैं। पूरे सके,कार वर्ण समस्त खेत श्रोता है। फिर वर्ण प्रधिकः चळ्चल सफ़ोद रिशमकी भांति रहते इसको रेशमी लका कइते हैं। कोई कोई पूरा लका विनक्तल काजा भी रहता, जो देखनेमें प्रधिक मनोहरः नहीं लगता। पाधा लका सफ़ेद, काला प्रीरः विसुनकान्ताके रङ्गका होता है। जो लका देख-नेमें नानावर्णविश्रिष्ट श्रीर सुन्दर रहता, उसका नाम नक्या पड़ता है। पूरा चका भूमिपर चुगते समय बहुत पच्छा लगता है। यह बैठ जाते या चलनेको पैर उठाते भपना गलदेश कुछ भुका ऐसे कि देखते ही हृदयमें सुन्दर भावसे हिसाता, मानन्द उम**ड़** माता है। दो-एक त्रेणीवासे लकों के सस्तकपर चोटी नहीं रहती। किन्तु सकलके ही पैरोंमें पर होते हैं। झंगरेज़ीमें इसको फैन-टेस-पिजन (Fantail pigeon) यानी लमपरा काबूतर कहते हैं।

जोरानी—स्थाह, सुखं, जुदं, गहरा क्षाको बीट

जाननिष्ठे षु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यवतः । इच्यानि तु ययान्यायं भवें घ्वेच चतुष्विषि॥" (सतु १ अ०)

ऐसे ब्राह्मणका अभाव होनेसे मातामह, मातुन, सागिनीय, खशुर, गुरु, दौ हिल, जामाता, बन्धु पुरो-हित वा यजमानको क्य दे देना चाहिय। सनुके मतसे वैदन्न रहते भी निम्नीत मान्नाणको कव्य खिलाना निषिष है,—चिकित्सकां, देवल, कन्याविक्रीतां, दुकान-दार, चौर्याद दीषोंसे पतित, स्नीव, नास्तिक, जटाधारी, द्वैल, प्रतारक, राजाकी प्रेष, कुनख, ग्रावदन्त, गुरुके प्रतिरोदा, श्रानित्यागी, राजयच्मी, पश्रपालक, ब्रह्मद्वे वी अभिनेता, शूट्राणीपति, विधवार्क गर्भजात, काने, ्वेतन यहणपूर्वेक अध्यापना करनेवाली, शूद्रके शिष्य, दुष्टवादी, मार्ता विता एवं गुनके अकारणपरित्यागी, ग्रहदाइक, विषदाता, कुग्छान्त्रभोजी, सीमविन्नोता, ससुद्रयाती, अविवाहित, अग्रजके वर्तमान रहते विवाह-कारी, जारज, बन्दी, तेलिक, कुटकारक, पितारे विवादकारी, मदाप, पापरोगी, दासिक, रसविक्रोता, धनु तथा प्ररनिर्माता, दिधिषुपति, मिल्रद्रोही, दूरत-्रहत्ति, पुत्राचार्य, श्रंपस्नाररोगी, गण्डमालारोगी, खित्र-रोगी, खल, उन्मत्त, श्रन्य, वेदनिन्दक, च्योतिश्री, व्यव-सायो, पिचपोषक, युद्यशास्त्रके श्राचायं, स्वपति, दूत, ष्टचारोपक बुक्त्रकेसे क्रीड़ाशील, ध्येनपचिजीवी, कन्यादृषक, हिंस्त, शूद्रहत्ति, गणयागकारी, श्राचार-हीन, क्षित्रीवी, श्लीवदरोगी, श्रीर सज्जननिन्दित। कंव्यता (वै॰ स्त्री॰) १ स्तुति, तारीफः। २ ज्ञान, समभा। क्रव्यवाड, कव्यवात देखो। कव्यवाल (सं॰ पु॰) कव्यं वत्यते दीयते श्रस्मे, कव्य-वत्त-

वञ्। १ पित्रगणविशेष।

"क्यवाली ऽनलः सोमी यमयै वार्यमा तथा। अग्निषाचा वर्षि घट: सीमपा: पिटरिवता: ॥'' ( ब्रह्माख्डपुराख )

२ ऋगिन, आग। श्रीमिसुखमें ही पित्रगणकी **उद्देश**से दान किया जाता है।

कव्यवाह् (सं॰ पु॰) कव्यं वहति, कव्य-वहिष्ति। श्रीम, शाग। इसमें पिलगणके उद्देशसे कवा डाला जाता है। क्यवाह (सं॰ पु॰) क्यं वहित प्रापयति पितृनिति शिषः, कव्य वहः अण्। अग्नि, पितरीं की कव्य पह वाने :-वाली आग।

वाव्यवाद्धन (वै॰ पु॰) वाव्यं वहति, वाव्य-वह-अर्ट्ः ·कव्यपुरीवपुरीर्ष्येषु लुग्रटा पा ३।२।६५।**१ भग्नि,** पितरों की कव्य पदुंचानेवाली श्राग।

- ''श्रमये कव्यवाहनाय खाहा।'' ( यक्त यनु: २ । २६ )

यजुर्वेदके मतमें अग्नि तीन प्रकारका होता है,— इव्यवादन, कव्यवादन श्रीर सहरचा। देवगणका इव्यवाचन, पित्रगणका कव्यवाचन धीर ग्रमुरगणका अगि सहरता कहाता है। (तैतिरीयसंहिता राप्रामा ६।)-काय (सं॰ पु॰) कामति मन्दायते ताइयति वा, कम-श्रच्। १ अश्वादिताड़िनी, चाबुक, कोड़ा। यह चर्म, वस्त, वेत प्रस्ति दारा प्रस्तत होता हैं।

"स राजा तं क्यीन अताड्यत्।" ( महाभारत श्रद्ध पः)

र चुद्र पंश विश्रेष, एक छोटा जानवर। कारा (फा॰ स्ती॰) १ त्राकर्षण, खींच। २ दम, फुंक। क्याञ्च (सं० पु॰) गविधुक, कसी, एक पीदा। क्याकोल (फा॰ पु॰) वापाल, खप्पर। इन्हें भिन्नुक भपने हाथमें रखते हैं।

कश्मकश (ंफ्रा॰ स्त्री॰) १ श्राकर्षण, खींचखांच। २ समारोह, रेलपेन। ३ श्रसमञ्जस, श्रागा पीछा। क्राम् (सं क्ती ) क्याति नीचं गच्छति, क्य-प्रसुन्। जल, नीचे रहनेवाला पानी।

क्या (सं०स्ती०) क्या टाप्। १ प्रखादिताहिनी, चातुक, को ड़ा । "जवान कमया मीहात् तदा राव छवना निम्।" (भारत १। १७०। १०) २ मांसरोहिणी, एक खु, प्रवृदार पेड़। ्३ रद्धु, रस्री।

कशाई-१ नदी विशेष, एक द्रया। यह बङ्गानकी मिदिनीपुर जिलिमें प्रवाहित है। पढ़े लिखे लोग इसे कं शवती कहते हैं। किन्तु कालिदासने श्रपने रघुवंशर्म कियान्दीके नामसे इसका परिचय दिया है।

क्याईपुलिया - पश्चिम बङ्गानकी एक बागदी जाति। यह कसाई नदीमें नीका चलाते भीर मत्स्य मार काते है। चीदह प्रकारकी बागदियों में कशाईफ लिया प्रवर्न-की श्रेष्ठ बताते हैं।

काम्मीरा वगैरङ तरङ तरहके रङ्गोका होता है। इसकी विश्रेष चिक्कमें चचुके सूक्षे चच्चके पद्मात् प्रवटु (गुड़ी), पृष्ठ एवं पचकी राष्ट्र पुच्छके सूच पर्यन्त एकमात वर्ष रहता और निम्न चच्च के नीचे गलदेश, वचस्यस, पचका निम्नभाग तथा पुच्छका पालक खेत देख पड़ता है। फिर वयोद्वदिने साथ जघनदेय पङ्ग् निने यत्य पर्यन्त पानक्षे दंक जाता है। इस जातिका सपीत वहुत बड़ा होता है। शौराजी देखनेमें प्रति सुन्दर जगता, जिन्तु गस्तीर भीमकाय भौर वलगाची रहता है। सुखं शीराजीका रङ्ग विस्तुल लाल नहीं होता। उसमें चित्रकी वर्णपर ईवत क्रणाभ पीतका भाग ही प्रविक देख पड़ता है। स्याद शीराजीका वर्णे घार नीसवणंग्रुत्त संश्वा सगता है। इंदे गोराजो हरितास विक्षण होता है। खाकी शीरानी देखनेमें सुन्दर भौर स्थाईसे नस्त्रम्मति रहता है। काश्मीरी खाकी होते भी पासक, वच, एष्ठ, पच तथा अवटु (ग्रही)का वर्ष खेत लगता शीर बैंजनी मिला वृंद वृंद दाग पड़ता है। एकरंगी शीराजीको वच एवं उदरमें मिन वर्णका एक जुटू पालक रहनेसे गुलदार कहते हैं। गुलदार भीराजी देखनेमें प्रति सुन्दर सगता है।

मन्ता-प्रधानतः दो येणीका होता है—साह श्रीर धब्बेदार। यह देखनेमें प्रति सुन्दर रहता है। समके विश्रेष विद्वमें पत्ति सुन्दर रहता है। समके विश्रेष विद्वमें पत्ति सब्बेदार मफ़ेद लगता पीर दोनों पच तथा समस्त देहका श्रन्य वर्ण पहता है। यह श्रांत चुद्र जातिका कपोत है। फिर मुक्ला जितना हो चुद्र रहता, उतना हो सुदृश्य लगता है। यह भी जक्ते को तरह गर्दन हिलाता श्रीर श्रवटु (ग्रुही) उठाते समय सुन्दर एवं सोष्ठवसम्पद्म देखाता है। स्थाह मुक्ले में उच्चलता श्रीयक होती है। इसका भी गलदेश नानावर्णमिश्रित विक्रण रहता है। स्था साहित दूसरे रहने मुक्ले को हो किसीके मतमें धब्बेदार कहते हैं। धूसर विद्व-सद्द्रश्य वर्णविश्रिष्ट मुक्ला चच्चित्रध्वर होता है। इसके पैरमें पर नहीं रहता। किन्तु मस्तक पर श्रिखा निकल

Vol. '

IV

श्रातो है। मस्तकता खेतवर्ष वस्त नाचे या गल- देशमें फैल जानेचे इसको दागी मुक्डा कहते हैं। दागी मुक्डो का मूखा एवं श्रादर श्रव्य रहता श्रीर रूप भी ईषत् विश्री लगता है। विलायती मुक्डों के सस्तक तथा पचवाले तीन बड़े पालक भीर पुच्छका वर्ष काला होता है। श्रिखा कुछ बढ़ मस्तकते सम्मुख भुक श्राती है। श्रावका वर्ष खेत रहता है। वहां तीन प्रकारका मुक्डा होता है। इन तीनों श्रेणीवाले कपोतके मस्तकता वर्ष यथानम कपा, पीत श्रीर रक्ष लगता है। फिर मस्तकका वर्ष, पच एवं पुच्छके बड़े पालकों में भी रहता है। श्रंगरेज़ीमें इसे नन-पिजन (nun-pigeon) यानी वैरागन कहते हैं।

कौश्यिला—चत्तु की हो। चत्तुक्ते चतुष्पार्था श्रीर नासिकाकी सूलमें चच्च की जपर देवत् रक्ताम कोमल मांसके बड़े बड़े जूल पड़ जाते हैं।

चोटियाला—विश्रेषत्वसे मस्तकपर शिखा पौर पाटमें पालकका विकास देखाता है। पैरमें पड़ीके पास को पर रहते, वह बहुत बड़े सगते हैं। चोटियासा देखनेम प्रधिक सुदृश्य नहीं होता। ग्रीराजीकी तरह यह भी प्रति बहुत् एवं भीमकाय रहता, किन्त माधुर्यपूर्व गन्धीर भावने बदले अपनेमें कुछ भीम-दर्भनल रखता है। चोटियालों में किसी किसी श्रेणीका चच्च ईषत् क्षरणाम लगता है। इनमें सुर्खीं की संख्या ही प्रधिक है। फिर सफ़्रेंद काला चोटियाचा भी होता है। यह कोटरमें बैठ गुटरगू यव्द निकाला करता है। उक्त यय्द करते समय गलदेशका भभ्यन्तरस्य खाद्याधारं फूल उठता है। उत्त खादाधार या खोस को अंगरेज़ीमें क्रप (Crop) भौर एस खेषींके कपोतको क्रापार (Cropper) नाइते हैं। पैरके परोंको देख . फुंघाइड पिजन (Flay-thighed pigeon) भी कड देते हैं।

गलक्रमा—दो प्रकारका है—स्वाह भीर सफ़ेंद। यह भित बहत्काय होता है। इसके चसुने नीचे वसःस्यक पर्यन्त समस्त स्वान येवीकी तरह फूक जिन सकल काथोंमें जलका परिमाण नहीं लिखते, उनमें पाद द्रव्य रहनेसे प्रष्ट गुण भीर मुक्त द्रव्य रहनेसे घोड़ग गुण जलसे सिंद कर चतुर्थीं य प्रविष्ट रखते हैं।

कषायपाण (स'॰ पु॰) कषायः पानं यस्य, बच्चत्री॰ णलम्। पानन्देणे। पान्नश्चर गान्धार जाति।

कषाय प्रास्ति—एक जैन प्रास्त । इसमें जीवकी संसार-में भ्रमण करानेवाली कषायों का वर्णन है। कषायफल (सं॰ ली॰) प्रमफल, सुपारी।

कषाय सार्भणा—जैन शास्त्रमें संसारी जीवोंकी विशेष श्रवस्था बतलानिके लिये १४ मार्गणा लिखी हैं। जनमें की एक सार्भणा।

कषाययावनाल (सं० पु०) कषायः रक्तवर्णः यावनालः, कर्मधा०। तुवर यावनाल धान्य, कर्मेलों जुवार। कषाययोनि (सं० स्त्री०) कषायाधिकरण, कर्मलेपनकी बुनयाद। यह पांच प्रकारकी होती है,—सधुर कषाय, कर्युक्षधाय, तिक्तकषाय श्रीर क्षषायकषाय। (चरक) कषायरस (सं० पु०) रसविशेष, एक ज्ञायका। वषाय हेखी।

कषायवर्ग (सं पु॰) कषायाणां कषायरसयुक्तद्रव्याणां वगः समूहः, ६ तत्। कषायरस द्रव्यगुण, कसैनी चीज़ींका ज्खीरा। विफला, यस्नकी, जस्बू, श्रास्त्र, वसुन, तिन्दुकफन, न्ययोध श्रादि, श्रस्वष्ठादि, प्रियङ्गु पादि, बोश्रादि, शानसारादि, कतकशाक, पापाण-भेदक, वनस्पतिफन, जुरवक, कीविदारक, जीवन्ती, चिन्नी, पनङ्की, सुनिष्ण श्रादि, नीवारकादि श्रीर सुन श्रादि द्रव्य कषायवर्गमें पड़ते हैं। (स्वुत)

कषायवासिक ( सं॰ पु॰ ) सुत्रुतोत्ता कीट निर्मेष, एक ज़हरीला कीडा। यह कीट सीस्य होनेसे क्षेप-प्रकोपक है। इसका सूज विषात्ता निकलता है। कषायहच (सं॰ पु॰) वटाम बलादि कषायत्वक् फल हच, वरगद शांवला वगैरह कसेली छालके फलवाला हच। कषायस्कर्म (सं॰ पु॰) प्रियङ्ग, शादि कषाय द्रव्यक्षत पास्थापन विशेष, एक कसेली द्वा।

कषाया (सं॰ स्त्री॰) कष-प्राय-टाप्। १ सुद्र दुरा-सभा, क्रोटा जवासा। (Small sort of Hedysarum) दसका संस्कृत पर्याय—यास, यवसा, दुष्पर्ध, धनवयास, दुरालभा, समुद्रान्ता, रीदिनी, गान्धारी, कच्छुरा, यनन्ता, घरवियहा श्रीर दुरिभयहा है। भावप्रकायके मतमें यह मधुर, तिक्त एवं कषायरस, सारक, श्रीतल, लघु श्रीर क्षफ, मेद, सत्तता, स्थम, पित्त, रक्त, क्षष्ठ, वास, तृथ्या, विसर्ध, वातरक्त, विस्त तथा ज्वरनायक है। दरालामांदिखी।

कषायाग्वित (सं० वि०) कषाय रसविशिष्ट, कसेना। कषायित (सं० वि०) कषायः रक्तपीतादिवर्णः सङ्गाती उस्य, कषाय-दतच्। १ रक्तादि वर्णेक्षत,नान रंगा हवा। "असनेव कपायितसनी सुभगेन प्रियगावमन्त्रसा।" (ज्ञनारसम्भव ४।३४)

कषायी (सं पु ) कषायी विद्यते उस्य, कषाय-दिन । १ यालहच । २ लक्षचहच्च, लुकाटका पेड़ । ३ खर्जू री हच्च, खजूरका पेड़ । ४ सर्जहच्च, घू नेकापेड़ । ५ याकवृच्च, सागीनका पेड़ । ६ चुद्रपनम, छोटा कटइन । (ति ) ७ कषायविधिष्ट, गोंददार । ८ कषायान्वित, कसैना। ८ मंसारासक्त, दुनियाकी वातींमें उन्ना इवा।

नषायीक्तत (सं० ति०) प्रनषायः नषायः कतः, नषाय-चिन्न-ता। नषायवर्णे हुन्ना, जो सुर्छं निया गया हो।

कषायीक्षतलोषन (सं० ति०) कषायवर्ण चच्चुवनाये इवा, जो ग्रांखें लास कर चुका हो।

कषायीभृत (सं० त्रि०) श्रेकषायः नषायो भृतः, कषाय॰ चि-भृतः । रतः वर्षे बना हुवा, जी लाल पड़ गया हो।

निष ( सं॰ ति॰ ) निषति हिनस्ति, निष-द । खनिमिषिञ्चिषि इत्यादि । उण् ४।१२८ । हिंसका, नुक्सान पहुंचानेवाला ।

कषिका (सं॰ स्त्री॰ पचिजाति, काई चिडिया। कषित (सं॰ त्रि॰) कष-का। परीचित, कसा हुवा, जो चोट खा चुका हो।

कषीका (सं॰ स्ती॰) कषित, कष-ईक्न्-टाप्।
किप्टिष्यामीकन्। उप्धारद्। १ पिछ जाति, चिडिया।
कषित्या। २ खन्ता।

Vol. IV. 66

ं खडता है। श्रंगरेजीमें इसे पोडटर पिजन (Pouter pigeon) कहते हैं।

जीटन**—एक** प्रकारका ज्ञुद्रजातीय खेतवर्ष गोला है। यह महीमें लोट सकता है। इसीसे इसको लोटन कहा करते हैं। लोटानेके लिये बोटनको दिचण इस्तमे ऐसे पकड़ते, जिसमें वहाङ्गुष्ठ द्वारा एक श्रीर श्रनामिका तथा कनिष्ठा द्वारा श्रपर पच दवा रखते हैं। तर्जनी एवं सध्यमा गलदेशके दोनों पार्ख से वचः खलके दोनों पार्ख पर पहुंच जाती है। फिर दिचिण एवं वाम लोटनको इसप्रकार हिनाते, निसमें घाट (गुद्दी )को एकवार दाइने फीर बार्ये हिलता पाते हैं। कोई एक मिनट ऐसे ही **चिना महोपर छोड़ देनेसे य**च लोटा नरता है। **४**।५ सीट सगानी पर इसे पकड़ उठा देना चाहिये। नतुवा कड़ी महोसे टकरा मृत्या फट जाना सभाव है। इसको श्रंगरेजीमें खतन्त्र नाम न रहते भी टब्बलर (Tumbler) कम्न सकते हैं। जो एकवारगी हो बहुत लोट सकता, उसे कवृतर वाज वेदम-लोटन कइता है।

पानव—(ब्रुग्चू) के भनेक मेर हैं। इसका चच्चु प्रिषक चुद्र होता है। गल्देशके पानक वच्चके जगर उत्तराभिमुखी हो नहीं रहते, दोनों पार्म्य को कुक बीचमें वालोंकी विण्नीसदृश लगते हैं। इसका समस्त्र गल्देश भर नहीं जाता, वच्चके जर्म्य देशमें प्रषं पङ्गुलि परिमित स्थान वैसा देखाता है। इस जातिका कपोत सुगठित श्रीर दृद्काय होता है। इसको मस्तक पर शिखा रहनेसे 'टरपेट' कहते हैं।

माख्ता—वर्णमें कारणकी अधिकता लिये धूमर रहता है। पन्नु रत्नकमनकी मांति नान होते है। पन्नु चुद्र श्रीर क्षरणवर्ण नगता है। गनदेश मयूरकी भांति विक्षण देख पड़ता है। पन्नु में फूल नहीं पाते। चन्नुकी शावरणी क्ररणवर्ण. रहती है।

करा-मस्तकसे गलदेश पर्यन्त क्षण्यका प्राधिकां लिये धूसर रहता है। फिर एड श्रीर वचस्त्रल पाटस तथा खेत विन्दुयुक्त होता है। म्'निया—रक्त एवं पीतिमिश्चित होता है। फिर चत्तु रक्तवर्ण रहता श्रीर चचुके पार्खपर फूस पड़ता है।

दरवाणी—देखनें संवर्धकार लगता है। इसका चच चुद्र होता है। इस कपोतका गलदेश पर्यन्त मस्तक और पुच्छ एकवर्ण रहता, मध्यस्व खेत पड़ता है। जिसके मध्यस्वसें गुल निकलता, उसको कवृतरवाज गुल-दरयायी कहता है। यह कथा, रक्त श्रीर पीतवर्ण होता है।

तगदारी—देखनेमं काला होता है। दसका पशु प्राय: डेढ़ दख लग्ना श्रीर उसका प्रयभाग टेढ़ा रहता है। बड़े बड़े चत्तुवीके पार्श्व में फूल पड़ जाता है। यह एक हस्त पर्यन्त दीर्घ होता है। किसी किसीके कथनानुसार यह कपोत तुर्कीके बुगुदाद नगरसे दस देशमें श्राया है।

डवृक-जातीय—प्रवादानुसार डलूक श्रीर कपोतके सङ्गमसे डत्पन्न है। यह देखनेमें खेत श्रीर खर्वाकार होता है। फिर कोई कोई डलूक सदृश भी देख पड़ता है। यह डलूककी मांति वीसता है।

गिरहवानों में, नीचे लिखे कवूतर घच्छे होते हैं—
पवनमा—देखनेमें सफीट लगता है। चज्ज पार्थपर सरसों-जैसा एक ज्ञुद्र चिक्र पथवा पचपर कलह रहता है। सबैप-सहम कप्ण चिक्रविशिष्ट प्रव-चक्ते का श्रीधक चिक्रयुक्त मावक चत्कष्ट नातीय समभा जाता है।

सदा—पीताधिका रक्तवर्ण देख पड़ता है। पचपर रेखा रहती है। फिर चसुने सध्य दो गोखामार दाग़ होते हैं।

कागनी—सप्ते द होता है। इसकी चत्तुमें वर्णविशिष्ट कलङ्क रहनेसे मोतीचूर कहते हैं।

ख,तनी—ईषत् पिष्कल रहता भीर चत्तुमं गोनाकार कलकु लगता है। इसमें स्त्रीनातिकी संख्या प्रति पत्य पाती है।

इस परिवारवाले दोबाज, के पचमें पनेक पासक खेत होते हैं। जिसके पचमें केवल एकमात पासक खेत पाता, वह एकबाज़ कहाता है।

कसूर, पद्माव पान्तके लाहीर ज़िलेकी श्रपनी तहसील भौर प्रधान नगर। यह अचा॰ ३१° ६ ४६ वि॰ भौर देशा० ७४' २० दर् पू॰ पर अवस्थित है। लाहीर नगरसे कस्र ३४ मील दिचणपूर्व फीरोजपुरकी सड़क पर पड़ता है। पहले सिन्धु नदके पूर्वसे पठान लोग भाकर यहां वसे थे। १७६२ भीर १७७० ई० को सिखोंने प्राक्तसण मार कुछ दिनकी लिये पठानोंको दवाया, किन्तु १७८४ ई॰ को छन्होंने फिर अपना पूर्वीधिकार पाया। यन्तपर १८०७ ई० में नवाव क्षतव-उद्-दीन खान्को रणित्सिंइने इरा कसूर लादारसे मिला दिया। यहां घोड़ेका साज्सामान बनता है। किंसी डिपटी कमिशनरकी प्रतिष्ठित शिलायालामें नमदे और कालीन तैयार होते हैं। सिन्धु, पन्नाव, दिली रेलवेकी रायविन्द-फीरोजपुर याखा इसे लाहोर और फीरोन्यरसे मिलाती है। श्रतिरिता श्रमिष्टण्ट वामिशनरकी कचहरी, तहगीली. पुलिसका याना,पाठागार,शीपधालय शीर डाक वंगला विद्यमान है। देशीय द्रव्यांके व्यवसायका कसूर केन्द्रस्थल है। वडी सड़कें पकी बनी हैं। पानी निकालनेका बड़ा सुभीता है। लोगोंकि कथनानुसार मर्यादा पुरुषोत्तमके पुत्र क्रुशने कसूर वसाया था। वासेरा (हिं• पु॰) कांखकार, कांसेकी चीजें बनाने श्रीर वेचनेवाला। यह एक बिषक् जाति है। संस्तत पर्याय संस्तार, संसवणिक श्रीर कांस्यकार है। इस जातिको उत्पत्तिके सम्बन्धमें मतका भेद लचित होता है। ब्रह्मवैवर्तपुराणके ब्रह्मखण्डमें लिखा है,-

किसी समय विख्वसमी खर्गकी विश्वा घृताचीको देख कामके शरमे पीड़ित हुये। उस समय घृताची कामदेवके निकट जाती थीं। विद्वसमीने अपना अमिलाय उनको बता कर कहा, 'हे सुन्दरी। हमने कामदेवसे कामशास्त्र पढ़ा है। हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये। हम श्रापको विविध श्रलङ्कार देंगे।' ह्याची बोल उठीं, 'देखो। श्राप कामदेवसे कामशास्त्र सीखनेकी बात कहते हैं। इस समय हम उन्हीं काम-देवकी चित्तरज्जनको जा रही हैं। श्राज हम तुम्हारे गुरू कामदेवकी पत्नोंके स्थानमें हैं। ऐसे स्थल पर

इमारी कामना करनेसे आपको गुरुपत्नीके गमनका सहायातक लगेगा। इम किसी प्रकार प्राल प्रापके प्रस्तावमें समात हो नहीं सकतीं।' विखक्तमींने ष्टताचीकी बातसे श्रत्यन्त घवरा शाप दिया था, 'तूने मेरा मनोरय पूर्णं न किया। भव मेरे भ्रमोघ गाएके प्रभावसे मर्ल्यनोक्षमें भूद्राके गर्भसे तुमी जना लेगा पड़ेगा।' फिर ष्टताचीने भो विश्वक्रमीको प्रापित किया तू मो मेरे शापसे खगे छोड़ नरहो कमें जांकर उत्पन्न होगा।' प्रताची नरलोक्षमें श्रूदाके गर्भंसे जन्म ले मदनगोपको पत्नी वनीं। उधर विखक्तमी किसी वाद्मणके घर उत्पन्न हुये। घटनाव्य मदनगोपको स्त्रोपे व्राद्मणक्षे विम्लनमीने सहवास किया या। इससे नौ पुर्वोने जन्म जिया। उन्हीं नौ पुर्वोचे मानाकार, नमें कार, नंसकार (नसेरा) प्रस्ति नी जातियां चनी हैं। मालाकार, कर्मकार मङ्कार, तन्तुवाय, कुमाकार, श्रीर कंसकार (कसेरा) कह जातियां प्रधान हैं। अ वह इसे पुराण के सतमें ब्राह्मण के श्रीरस श्रीर वैध्याकी गर्भंस पम्बह, गन्धवणिक, शङ्कार भीर कांसकार (कसरा) जाति निकली है। प

भागवराम विरचित जातिमानामें लिखा है, "गान्धिकः पाङ्किक्षयैव कांसिको मणिकारकः। सुवर्णवणिकथैव पञ्चेते वणिजः स्मृताः।"

विण्य अर्थात् बनिया जाति पांच प्रकारकी है—गन्धविणक्ष, श्रञ्जविणक्ष, कंसविणक्ष (कसेरा) सिणकार श्रीर स्वणेविणका । गन्धविणकके श्रीरस तथा श्रञ्जविणक् की कन्धाके गर्भसे ताम्त श्रीर कांस्य उपजीवी कंसविणक (कसेरा) जाति उत्पन्न ह्यी है।

भागवरामके मतानुसार विज्ञामक्रम पर भवर

 <sup>&</sup>quot;वियतमी च ग्रायां वीर्याधानं चकार मः।
 ततो बभूदः पुत्राय नवैते शिल्यकारिणः॥
 मालाकार-कर्मकार-ग्रहकार-कृतिन्दकाः।
 कुम्पकारः वंस्तारः पहेते शिल्यमां वराः॥"
 (ब्रह्मवेवर्दपुराण, ब्रह्मखण्ड, १०११-२०)

<sup>† &</sup>quot;देश्यायां ब्राह्मणाज्यातः पम्बद्धी गान्धिकी विषक्। संसकारणङ्कारी ब्राह्मणात् संबभ्वतुः॥" ( ब्रह्ह धर्मपुराचः)

यासमानी—देखनेमें तरत ध्रमदवर्ष होता है। प्रमा चञ्च म्हेत रहता है।

वज़ दा—स्याहा, चीना और मामूली तीन से णीमें विमक्त है। स्याहेकी पूंक काली या लाल होती है। गलेमें कयी चपटे और पांखमें गोल दाग़ रहते हैं। चीनाके गलेमें कितनी ही लान छींटें पड़ जाती हैं। आंख रङ्गीन रहती है। फिर उसमें दो गोल दाग़ भी होते हैं। स्याहा और चीना दोनों देखनेमें बहुत अच्छे लगते हैं। मामूली सफोरेके अङ्ग, गलदेश और पुक्की कलड़ रहता है।

म्रा—इस कपोतके गलदेश, पृष्ट एवं पुक्छमें सफेद भीर काली छींट रहती है। फिर किसीके केवल अङ्ग श्रीर चसुमें ही कराङ्क देख पड़ता है।

सन्मा—देखनेमें गाढ़ ध्रसरवर्ष होता है। पचपर दो दो रेखा रहती हैं। यह कपोत वाज़ी, चहर श्रीर छड़ानके हिसावसे सजा-वुरा समक्षा जाता है।

यंगरेज खगतस्ववेत्तावों के मतसे सपीत शीर उल्लंबना साधारण नाम कोलिक्बडी (Columbidee) है। यह प्रधानतः शस्य खा जीवन धारण जरते हैं। फिर इन्हें भूमिपर घूम घूम घुगना श्रन्का लगता है। इनमें प्रधिकांशका वर्ण नील रहता है। वर्ण श्रीर स्त्रमावने श्रनुसार क्योतकी तीन श्रेणी ठहरायी गयी हैं। १म लफीलीमिनी (Lapholaeminæ) श्रयीत् क्लगीदार, (Crested-pigeons) २य पालस्विनी (Palumbinea) श्रयीत् वन्य (Woodpigeons) श्रीर ३य कीलस्विनी (Columbinae) श्रयीत् पार्वस्थ (Rock-pigeons) क्योत्।

प्रथम श्रेणीकी एकमात्र जाति बाजकल चट्टेलियामें देख पड़ती है। इस कपीतके मस्तकपर
मग्रकी चूड़ाके समान दिगुण शिखा रहती है।
श्रंगरेज़ी खगतस्वमें इसकी लाफोलीमस धार्छाटेंकस
(Lapholaemus antarticus) बर्घात् दिचण-महासागरीय दिगुण शिखायुक्त कपीत कहते हैं। २य
श्रेणीमें एक प्रकार बैंजनी चमक लिये पतले बासानी
रक्षका कवृतर होता है। यह मध्य-भारतके पूर्वा यस समुद्रोपकृत्वपर्यंन्त सकल स्थानोंमें मिनता है। बासाम,

बाराकान भौर रामरी होपमें भी दसकी संद्या यधिष्ट हैं। हिमाचयके मध्यप्रदेशमें इसी जातिका एकप्रकार शिखायुक्त कपोत होता है। इसका रूप भति मनो-इर लगता है। दारजिनिङ्गके निकट इस जातिके जी एक प्रकार कपीत रहते, उन्हें नेपाली 'नामपुग्फी' कहते हैं। फिर नीसगिरि पर्वतसे इसी जातिके होनेवाली एकप्रकार कपोत राजकपोत कहाते हैं। यह देखें में पुच्छके पालक समेत प्राय: २५ एख पहता है। हिन्दुखानके जङ्गबी गोले श्रोर गिरहवाल इस श्रेणीसे आ सकते हैं। इय श्रेणीके पार्वत्व क्योत कुमार्यं प्रदेशके उत्तर, उत्तर-एशिया भीर नापानसे समस्त युरोपखण्ड पर्यन्त देख पड़ते हैं। इनका वर्ष प्रधिक नील नहीं रहता, नीलका श्राधिका लिये घूसर लगता है। काश्मोर श्रव्हर्मे हिमालय पर एकप्रकार खेतचचु कपोत होते हैं। यह देखनेमें प्रतिसुन्दर समभा पड़ते हैं।

इन सक्त एवं अन्यान्य नाति वा सपीत भेदके अंगरेजी खगतत्त्वमें निखे निचणान्यण पतिमूचा रूपसे बता देना एकप्रकार अस्थान है। कारण नक्त जातीय पची न देख केवन कविकी वर्णनांकी सहारे कोई आक्षति कल्पना कर निखना कैसे युक्तिसिंद हो सकता है। इसीसे अंगरेजो खगतत्त्वके अनुसार समस्त नातिके जन्मणान्यण नहीं निखे।

सपोत पति सुखी प्राणी है। पति सामान्य प्रसुख श्रीर विपट्से इसकी समूह द्वित हो जाती है। हिन्दुखानमें कपोतको लच्मीका वरपुत्र मानते हैं। श्रनेकको विखास रहता—इसे पालनेसे रहस्यका महत्त बढ़ता, दरिद्रत घटता श्रीर लच्मीका दर्शन सिलता है। फिर इसके परका वाग्र मनुष्यके घरोरमें लगेनेसे सर्वरोग दूर होता है। इसीसे कितने ही लोग कपोत पालते हैं। वन्य कपोतको रहसें भा वसने पर कोई नहीं छड़ाता। कलकत्तेमें बङ्गालो श्रीर हिन्दुखानी महाजन श्रपने श्रपने व्यवसायके खानमें स्वत्न कपोत प्रतिपालन करते हैं।

मनुष्यके भराधारण अध्यवसायसे राजकपोतका एक अपूर्व गुण श्राविष्कृत द्वता है। यह सिखाने ये गन्धिन: चीयभरीरक भाषा पार्थिवा गन्धस्त्रा: प्रदिष्टा: "''
( युक्तिकत्यतर )

स्गजाति एक प्रकार नहीं। पार्थिवस्ग, जनसग वायुस्मा, गगनस्म श्रीर तेजोस्मा पांच भेद विद्यमान है। जिस स्माका घरीर एवं कर्ण चीण तथा गन्ध-विशिष्ट देखाता, वह पार्थिव गन्धस्म कहाता है। मग देखी। इसी गन्धमृगका भ्रष्र नाम कस्तूरिका-मृग है। कस्तूरिकासृग रोमन्यक (पागुर करनेवाले) चतुष्पद पश्चवीमें परिगणित हैं। यह साधारण हरि-णीकी भांति नहीं होता। दूसरे हरिणोंके बड़े बड़े सींग रहते हैं। किन्तु इसके वह देख नहीं पड़ते। फिर भी गति द्वावभाव विलक्षल दरियोंकी दी भांति है। इसीसे यह विभिन्न जातीय हरिए नहाता है। हरिणोंकी भांति चत्तुकी सूलमें इसकी श्रचिक्ट्रि नहीं होते। इसकी छोड़ जपरी चौंहसे गालके दोनों पार्खीमें इसके दी गजदन्त दो-तीन श्रङ्ग लि वाहर ं निकल श्रात<sup>ें</sup> हैं। लोमसर्थ करनेसे हंसपुच्छके पालकों की भांति कर्कण लगते हैं। कस्तूरी ही के लिये दसका दतना भादर है। कस्तूरी नामक सगन्धि द्रश्य बहु दिनसे भारतवर्षमें प्रचलित है।

"क सत्रिका सगविमदं सगिक रेति।" ( माघ )

पहले भारतवर्षमें तीन जगह तीन प्रकारका कस्तूरिकास्मा मिलता था। स्थानभेदसे कस्तूरीका भी तारतस्य रहा। काश्मीरपण्डित नरहरिके विर-चित निखण्टुराज नामक ग्रन्थमें लिखा है,—

"कपिना पिङ्गला कृष्ण कस्तूरी विविधा मता। नेपालीऽपि काम्मीरकी कामस्पेऽपि नायते ॥ कामस्पोद्गवा योष्ठा नेपाली मध्यमा भवेत्। काम्मोरदेशसम्प्रवा कस्तूरी द्वाधमा खुता॥"

नेपाल, काइसीर तथा कामरूप तीन प्रदेशों में किपला, पिङ्गला एवं किया तीन प्रकारकी कस्तू री छत्यत्र होती है। कामरूपकी सर्वीतृक्तप्र एवं क्रयान्वर्ण, नेपालकी मध्यम तथा नीलवर्ण श्रीर काइसीरकी कस्तू री श्रथम एवं कपिलवर्ण रहती है। उत्त प्रमाण हारा समम पड़ता—पूर्वकालमें कामरूप, नेपाल श्रीर काइसोरमें भित्रप्रकारका कस्तू रीग्रग रहता

था। प्रसिद्ध टीकाकार मिल्लिनायके मतमें हिमालय-प्रदेश ही इस जातीय स्थाका प्रधान वासस्थान है,---

"मृगनाभि: कत्तूरौ तदगन्धि कत्तूरौसगाधिष्ठानादिखं कः" तेन हिमाद्राविष तन्मृगस्य सर्घारो ऽत्तीति गस्यते।"

( कुमारसम्भवने उपर महिनायकृत टीका १। ५४ )

यह सग ग्रीमकालमें समुद्रसे ८००० फीट जंचे स्थान पर साइवेरियां, मध्य एशिया एवं हिमालय प्रदेशमें टिक्क पमें श्रीर श्रीसाममें देख पड़ता है। सकल स्थानोंकी श्रपेचा तिव्वत देशीय कस्तूरिका-सग श्रिक शादरणीय है। इसे तिव्वतमें 'ला' एवं 'लव', काश्मीरमें 'गैस', कुनावरमें 'वेना', हिन्दुस्थानमें 'कस्तूरा', महाराष्ट्रमें 'पेशीरो' श्रीर ईरानमें 'मुश्क' कहते हैं। इसका श्रंगरेजी वैद्यानिक नाम मुस्चस् मसचिकेरस (Moschus moschiferus) है।

यह ट्राई फीटिंगे अधिक बड़ा नहीं होता। चमें क्षणावर्ण रहता है। बीच-बीच लाल और पीले दाग पड़ जाते हैं। गलदेश पीताम लगता है। लेज (पुच्छ) कोई एक इच्च दीर्घ देखाता है। स्त्रीपुरुष दोनोंके पुच्छ पर दो वत्सर पर्यन्त लोम और निम्न भागमें प्रमा रहता है। बट्टनेपर पुरुषका लोम या प्रमा उड़ जाता है। बट्टनेपर पुरुषका कोम या प्रमा उड़ जाता है। बट्टनेपर पुरुषके केवल नाभिसे ही कस्तूरी निक्कती है।



कलूरिका सग।

यह मित भीत, निरीह, लाजुक भीर निर्जनप्रिय है। निविड भरण भीर मानवके भगस्य उपत्यका प्रदेशमें इसके विचरणकी भूमि रहती है। शिकारी बड़े कष्टमें घर पकड़ कर सकते हैं। किसी प्रकार

पर दूर देशसे लिपि सा सनता है। इसका पन सबल होता है। पावर्यका विषय देखाता—इस श्रेणीके कपीतमें निसका पद्म जितना संवत श्राता, वह उतना ही श्रधिक जी जाता है। . यह स्वभावत: दीर्घकाय श्रीर विसष्ठ रहता, किन्तु देखनेमें प्रति सन्दर लगता है। राजक्योत हिन्दु-स्थानी कौड़ियासेके शक्तगंत है। श्रानकत इसके दारा ्लिपि प्रेरणकी बात पाधिक सुन नहीं पड़ती। पइली तुर्की राज्यमें उक्ष प्रथा वहुत चलती थी। आज भी वडां कडीं कडीं धनियोंके पास दो-एक लिपिवाडी .कपोत विद्यमान हैं। ११४७ ई॰की तुग्दादकी समाट् नुरुद्दीन सुद्दमदने यह प्रधा चलायी थी। फिर रेर्ध्य देश्यो बुग्दाद नगर मङ्गोबीयोंकी हाथ पड़नेसे यह प्रधा रहित हुयी। फ्राङ्गी-पूसिया युद्धमें भी यह कपोत देख पड़े थे। थोड़े ही दिन हुये कलकत्तेकी बड़ी पदास्ततमें एक पत्रवाही कपीत श्रा गया था। श्रंगरेजीमें इसे कारियर पिजन (Carrier pigeon ) प्रशीत् चिही पहु चानेवाला कबूतर कहते 🔁। वर्तमान युरोपीय समरमें इसने कुछ कम काम नहीं किया।

ः बिविवाही कपीतको सिखानैम बहु यत, श्रायास श्रीर समय लगता है। शावक परियत होनेपर एक स्ती शीर एक पुरुष निकाल एकत रखना शीर यधिष्ट प्रचाय उपकानिको यत्न करना पड्ता है। - फिर पत्र सानिके स्थानको इन्हें पिंजड़ेमें डाल भेज देते हैं। इनमें एकको प्रथम कर कहीं से जानेपर दूसरा भी छड़ उसके पास निश्वय पहुंच जाता है। बहुत पतले भीर कड़े कागृज्यर पत्र खिख किसी पचन पालकमें जालपीनसे नसी कर देते हैं। आल-पीनका सुद्धायभाग भरीरकी बाहरी धोर रहता है। फिर उड़ा देने पर यह उसी घरमें जा यह चता, जिसमें इसका जोड़ा रहता है। वासखानके प्रति पत्यना ममता बढ़नेसे एकमात्र कपोत पालनेसे भी काम चल सकता है। 'इसी प्रकार शिचित अपोत जष्टां सैवाद लेना श्रावश्यक श्राता, वडां विसीने डाय सौंप भेज दिया जाता है। पूर्वीत

क्परी लिपि लगा देनीयर कपोत प्राणपण्सी छड़ः प्रतिपालक के गृह भा पहुंचता है। इसको सिखाने में प्रथमत: चर भूल न जानी ग्रीर बड़ी दूरसे जीट श्रानेके लिये पाव कांस दूर चे जाकर कोड़ना पड़ता है। पान कीस पश्यस्त हीनेपर प्राधकीस, वीरे-धीर एक, दो, तीन, चार, पांच कोस पर ले जाकर दूसी छोड़ते हैं। पोछि ग्रामान्तर चौर भवशिपको देयान्तर ले ना इसे सिखाना पड़ता है। यह प्रति ग्रीघ्र सीखता है। ग्रीपकी इतनी घमता पाता, कि यह ससुद्र पार भी पाता-जाता है। शिजित कपोत एक घण्टेमें २० कीस छड़ सकता है। प्रधिक टूरसे पत भंगानेको इसे छड़ानेके पहले चाठ घर्छे पनाचार किसी प्रस्कार रहेते हैं। येषको छोड़ने पर एकबारगी हो प्रति कर्ष देशसे चड़ते खड़ते खुधाकी च्वासामें प्रभुके निकट मा पहुंचता है। सुनमें प्राया, कि समुद्र पार करनेमें कितने ही कपोतोंने पानी पर गिर श्रपना प्राच गंवाया है। कुषरा पड़ने या पानीकी भाड़ चग्नेसे यह सहज भीर खल्यायासमें चड़ नहीं सकता। सतरां ऐसे समय छड़ाने या राष्ट्रमें ऐसा समय पा जानेसे दसपर श्रत्यन्त विपद् पड़ती है।

यह प्रधा नेवन तुर्नीम हो न रही, पीछे युरोपके नाना स्थानों में चन पड़ी। पहले मिसर, पानेस्ताइन, तुर्नी, अरबस्थान श्रीर ईरानमें युद्धने समय नय-पराजय, सैन्य भानयन, खाद्य प्रपानुर्ध प्रस्तिका संवाद इस कपोत दारा सहनमें सम्यन होता था। इङ्गलिखने विलासो धनी लीग भी छस समय इनके दारा प्रण्यिनी श्रीर बन्धुवान्थवने निकट संवादादि मेनति रहे।

भनुमान लगा सकते—रामायण महाभारतादिके समय भी भारतमें पचीके मुख्ये संवाद मेजनेकी प्रया चलती थी। महाभारतमें एक गल्म लिखा है—रहमें ऋतुमती भीर कामातुर पत्नी होड़ चेहि-देशाधियति महाराज डपरिचर पिताके निदेशये सगयाकी गये थे। वहां हचकी हायामें यानित दूर करते-समय पत्नीको सारण पर साते हो उनका रेत:

गड़ा हुवा काष्ठ वा प्रस्तरखग्ड, - ज्मीन्में गड़ा हुवा लकड़ी या पत्यरका टुकड़ा। इसमें श्रन कूटनेको गत रहता है। ३ इस्तिरोगविशेष, डाथीकी एक बीमारी। इससे पैरके तलवेमें एक बड़ा व्रण पड़ जाता श्रीर हाथी चलने फिरनेमें बड़ा कष्ट पाता है। व्यामें चुद्र चुद्र समि होते हैं। ४ काष्टर छमेद्र, चकड़ीका दग्छा। इससे गुरुभार द्रव्योंको चढ़ाते, उतारते शोर इटाते हैं। ५ लङ्गड़की डांड़ो। यह मुड़ें हुये श्रंकड़ों पर रहती है। ६ वंश वा काष्ठखण्ड विशेष, बांस या चकड़ीका एक लहा। यह पतना तथा सीधा रहता श्रीर मकाम्ने क्कोंमें लगता है। इससे दूसरे नाम भी निकलते है। ४ काग्छ, लहा। ५ रहठा, घरहरकी सुकी लक्ष्मे। ६ दियासनाई। ७ मत्यसमूह, सक्र लियों की टोली।

**कांथरि** ( हिं० ) नन्या देखी।

कांद्रना ( डिं॰ क्रि॰) रोदन करना, चीख मारना, फूट फूट रोना।

कांदव ( रिं॰ पु॰ ) कहम, कीचड़।

कांदा ( हिं॰ पु॰ ) १ कन्दली, एक पौदा। यह प्याजकी भांति ग्रन्थिविशिष्ट होता है। पत्रक प्याजसे कुछ प्रशस्त रहते हैं। कांदा सरोवरोके निकट उपजता है। वर्षीका जल सिननेसे पत्र निकलते हैं। म्बेतवर्षे रहते हैं। उन पर रत्नवर्षे पांच छ छड़ी रेखायं पड़ जाती हैं। रेखावीं के प्रान्त भागपर अर्ध-चन्द्राकार पीतवर्ण चिन्ह होते हैं। कांदेने डलेसे माड़ी बनती है। इसका अपर नाम कंदरी वा कंदली है। २ प्याच।

कांदू (हिं पु॰) नंदोयी, वनियोंकी एक नाति। यह इसवाईका काम करते हैं।

कांदी, कांदव देखी।

कांध (हिं॰ पु॰) १ स्तम्ध, कम्धा। २ कील्इका एक हिस्सा। यह पतला रहता भीर जाठमें मुख्डोके क्तपर् पड़ता है।

कांधना (हिं॰ क्रि॰) १ कन्धे या घिर पर रखना, २ नाधना, सचाना । ३ खीकार करना, उठाना । मानना। 8 भार सञ्चन करना, बीभा उठाना।

कांघर (हिं॰ पु॰) क्षण, कान्हा।

कांधा ( इं॰पु॰ ) १ स्तय, कान्या। २ क्षण, काला ह कांधी (हिं॰ स्त्री॰) स्त्रस्, कांध।

कांप ( इं स्त्री॰ ) १ तीनी, पतनी छड़। यह बांस या किसी दूसरी चीज़ की रहती और लवानेसे भूक पड़ती है। २ जनकी वैकी पतली तीनी। यह कमानकी तरह भूका कर कनकीविके जपरी हिस्सेपर लगायी जाती है। जनकीवा कित्रयानिस इसमें कन्ना वंधता है। ३ शूकरका कांटा या खांग। ४ इस्तिदन्त, हायीदांत। प् कर्णानङ्कार विशेष; कानका एक जेवर, यह सादी श्रीर जड़ाज दो तरहकी होती है। कांप सोनेकी रहती श्रीर पत्रकाने याकारमें वनती है। स्त्रियां एक माय पांच-पांच सात-सात कांधे पपने कानोंमें डाल-लेती हैं। यह धका लगनेसे हिल उठती हैं। ६ करन-फ्ला ७ कर्लाइका चूना। द कंपकंपी।

कांपना (हिं क्रि ) कम्पित होना, यरयराना । २ भय करना, उरना।

कांपितः ( हिं०) बांषिख देखी।

कांयकांय (हिं॰स्त्री॰) काकका भन्द, कीवेंकी बोसी । कांव कांव (पु॰) कांय कांय देखी।

कांवर (हिं॰ स्त्रो॰) १ वहंगी, वांसका मोटा फहा। इसकी दीनों किनारे द्रव्यादि रखनेकी छीके खगा देते-हैं। २ यात्रियों ने गङ्गाजन ही जानेका यन्त्र। यह एक उच्छा होता है। किनारों पर वासको दो टीक-रियां बांध दी जाती हैं।

कांवरा ( द्वि॰ वि॰ ) छद्दिन, घवराया दुवा।

कांवरि, कांवर देखो।

कांवरिया (हिं॰ पु॰) कांवर से जानेवासा।

कांवर (हिं॰पु॰) १ कामरूप। . कामस्प देखी। २ कामल

रोग, एक बीमारी।

कांवारष्टो (हिं॰ पु॰) एक तीर्थयाती। यह भपनीः कांमनाके लिये कांत्रर ले तीर्ययात्रा करता है।

कांशि (वे॰ पु॰) कंसे भवः, कंस बाइलकात् रुज् वेदे प्रबोदरादित्वात् सस्य ग्रत्वम्। कांस्य, कांसेकार प्याला। वांयानील, कांयानील देखी।

्र कांस (हिं•) काम देखा।

गिर पड़ा। महाराजने छहिन्न हो छस रैत:को पत्तेन दोनीमें भर और किसी छोन पत्तेनों सेंपनर पत्तेने निकट भेजा था। छोनने वह दोना मुखमें दवा चिदिराजधानीने श्राभमुख जाते जाते किसी दूसरे छोनसे भगड़ फें का दिया। इससे मत्स्यने छदरमें खासकी जननी मत्स्यगन्धाका जन्म हुवा। एक छपाख्यानसे समस्त पड़ता—छोनपत्ती भी शिचित होनसे लिपिवहनका कार्य नर सकता है। एतक्किन नलदमयन्तीमें 'हंसदूत' की कथा मिसती है। दमयन्तीका पोषित हंस पाकर नससे छनने रूपका छत्वर्ष बता गया था। यह छपाख्यान इतने दिन किविनो कखना मान छपिचित होते रहे। किन्तु जब कपोतने इस खभावकी वात खुनी, तब एक पाराणिक छपाख्यानोंने प्रमूलक होनेकी खवा घटी।

इस देखते—प्रायः सक्त ही देशों में लोग नियातकों प्रित्न पच्चो समस्ति हैं। भारतवासी इसे लच्छीका वरपाल कहते हैं। फिर मक्का नगरमें नियानिकार नामक शिवलिङ्ग भीर कपोतिशी नान्ती भवानीकी स्तृतिं विद्यमान है। प्राचीन प्रासिरीया देशके राजा इसकी परम भिक्त करते थे। घरव देशके हस्त्वाय नील कपोतको महासन्यान मिलता है। सुसलमानिका वर्में प्रस्ते प्रस्ते क्षेत्र क्षे

इसारे पुराणमें भी जिखते—श्रिव राजाको दान-श्रीताता देखनेको श्रीम्न कपोत श्रीर इन्द्र श्रोनका रूप वना उनके निकट उपस्थित इये। कपोतने श्रोनको भयसे भीत हो शिविको कोड़में पड़ श्रास्थय मांगा था। शिविन श्ररणागतको वचा श्रीर श्रोनको तुष्ट करनेके लिये श्रपने देहका समस्त मांस गंवा महायश पाया। इसीसे कपोतका नाम श्रीनस्तूर्ति पड़ा है।

समारे पायुर्वेद यास्त्रमें इसके मांसका गुजागुच

चिखा है। महर्षि चरकके मतये कपोतका मांस कषाय, मधुर, भीतल और रक्षिण्तनाथक है। हारीत उसे बंहण, बचकर, वातिषत्तनाथक, दृप्तिकर, युक्तवर्धक, उचिकार और मानवको हितकार बताते हैं। फिर भाविमयने कपोतके मांसको गुए, स्निष्म, रक्षिण्त एवं वायुनाथक, संयाही, भीतल, त्वक्की हितकार और वीर्यवर्धक कहा है। सुस्रुत तथा वामटके मतमें क्षण्यवर्ण कपोतका मांस गुर, जवण-युक्त, खादु और सर्वदोषकार होता है। इन्दू हैचो।

(क्ली॰) सीवीरास्त्रन, सुरमा। २ कपोतास्त्रन, भूरा सुरमा।

कपोतक (सं० क्लो॰) कपोत इव कपोतवर्षवत् कायित प्रकायते, कपोत-की-क। १ सीवीरान्द्वन, सुरमा। २ कपोतान्द्वन, भूरा सुरमा। (पु॰) ३ चुद्र-कपोत, छाटा कवृतर। ४ हाय कोड़निकी एक रीति। कपोतकनिषादी (सं॰ पु॰) प्रख्का एक वातव्याधि, घोड़ेको होनेवानी बाईकी एक बीमारी। कठिनतासे छठाने पर भी को घोड़ा भूमिपर गिर पड़ता, वह इस रोगसे पीड़ित ठहरता है। कपोतनिषादी होनेपर अध्य सुविक्तनसे जीता है। (अयहम)

कपोतकीय (सं० त्रि०) कपोतोऽस्त्यस्य, कपोत-छ-कुक् च। जड़ादोनां इक् च। पा शशश्राः कपोतयुक्ता, कवू-तरीसे भरा इवा।

कपोतकीया (सं॰ स्त्रो॰) कपोत्तयुत्त देय, कवृतरींचे अरा इवा मुल्क।

कपोतचक (सं॰ पु॰) द्यवाटचक द्वच, बॅटुवा। कपोतचरणा (सं॰ स्ती॰) कपोतस्य चरणसरणवत् षाकारो ऽस्त्यस्याः, कपोतःचरण पर्यं षादित्वात् पच्-टाप्। १ नलीनामक गम्बद्रय, एक खुषब्दार चीज्। २ चीरिका, खिरनी।

कपोतपर्षी (सं॰ स्त्री॰) एसा, इसायचीका पेड़ । कपोतपाक (सं॰ पु॰) कपोतस्य पाकः डिस्वः, ६ तत्। १ कपोत्रिश्रः, कबृतरका बचा। २ पार्वस्य कातिभेद, एक पहाड़ी कीर्म।

कपोसपाद ( सं • ति • ) कपोतस्य पादाविव पादी यस्य, इरत्यादित्वात् नान्यक्रीपः । शदस बोगान्यादिमः। क कांस (सं॰ ति॰) वांसी देशमेरी ऽभिननी ऽस्य, वांस-ष्रण्। विस्तृत्विविविद्योऽपवी। पाधाशास्त्र। वांसाधि-ष्ठित भोनदेशीय, वांस देशमें पैदा होनेवाली। कांस्पात (सं॰ क्ली॰) श्राद्य परिमाण, ४०८६

कांसा (हिं॰ पु॰) १ कांस्य, जसजुट, भरत। यह तांने ग्रीर जस्तेसे मिलकर बनता है। २ कासा, भीख मांगनेका खपर।

कांसागर (चिं०) कांसकार देखी।

भारेकी तील।

कांसिका (सं॰ स्ती॰) श्रु सीराष्ट्रसृत्तिका। २ कांस्यधातु। कांसी (सं॰ स्ती॰) १ सीराष्ट्रसृत्तिका। २ कांस्यधातु। कांसी (सिं॰ स्ती॰) १ सान्यरीगिवश्रिष, धानके पौदे जी एक बीमारी। २ कांस्य, कांसा। २ किन्छा, सबसे छोटी पौरत। ४ कामरोग, खांनी। कांसीय, कांस देखा। कांसीसा (सिं॰पु॰) यन्त्रविश्रीय एक श्रीजार, कांसीना। यह कांस्य धातुका एक चतुष्कीण खण्ड होता है। दसकी चारो श्रीर गोलाकार गतं बनाये जाते हैं। स्वर्णकार कांसीले पर रीष्य वा खणेंके पत्र रख कण्डा घुण्डी तैयार करते हैं।

कांस्ट्रेविल ( प्र॰ प्र॰ - Constable ) दगड्धर, राज पुरुष, गुरैत, चौकीदार, पुलिसका सिवाडी। पुलिसकी सिपाहियोंका जमादार 'हैड कांस्टे विल' भीर चन्द-रोज्का चौकीदार 'स्पेयल कांस्ट्रेविल' कहलाता है। कांस्य ( सं॰ ल्लीं॰ ) कंसाय पानपाताय हितं कंसीयं तस्य विकारः, कंसीय-यञ् छलोपः। कंसीय परमञ्ज्यार्थ-व्वी तुन्व। पा। ४।३। १६८। वांसमीव इति स्वार्धे यञ् वा। १ पानपात, कटोरा, प्याला। २ ताम्त्र श्रीर रङ्का उपधातु. कांसा, कसजुट, तांवे घौर जस्ते को मिला कर बनाया इवा एक उपधातु। इनका संस्कृत पर्यायकंस, कंसास्थि, ताम्त्राधं, सौराष्ट्रक, घोष, कांसीय, वन्हिकोइक, दीप्तिकोइ, घीरघुष्य, दीप्तिकांस्य चौर कास्य है। राजनिष्ठराह के मतसे यह तिक्त, उपा, रुच, कषाय, लघु, अस्निदीयक, पाचक, स्वात:समूह तथा च जुने लिये हितकारक, क्विकारक और वायु एवं कपारीगनायक चीता है। राजवन्नमने दूसे श्रन्तास, विश्रद, लेखन, सारक पीर पित्तनाश्रक भी कहा है। Vol. IV.

कांस्यक (सं० ह्लो०) कांख देखी.

कांस्थार (सं॰पु॰) कंस्यं तत् पात्रं करोति, कांस्युः क्ष-श्रण्। कांसकार, कसेरा। कसेरा देखो।

कांस्यज ( सं॰ त्रि॰) कांस्याच्जायते, कांस्य-जन-ड । कांस्य धातु द्वारा पस्तुत, कांसेका बना दुवा ।

कांस्यताल (सं॰ पु॰) कांस्येन निर्मितः तालः, मध्य-पदनो॰। १ जरताल। २ मंजीरा।

कांस्यदाइनो (सं॰स्ती॰) कसोरो, कांसेकी दुद्इंडो। कांस्यनोस (सं॰ पु॰) कांस्येन क्षत: नीसः, मध्य-पदसो॰। नीसतुत्या, तृतिया, नीसाधोधा। इसका संस्कृत पर्याय भूषातुल्य, हैमतार श्रीर वितुन्नक है।

कांस्यभाजन (सं० क्लो०) तास्त्र श्रीर रङ्गका उपधातु,

कांस्यमय (सं० ति०) कांस्य से बना या भरा हुवा, जो कांसेसे बना या भरा हो।

कांस्यमन (सं॰ ल्ली॰) तास्त्रकिष्ट, ज्ङ्गार, तांवेका कसाक।

कांस्यमाचिक (सं० लो०) धातु द्रव्यविशेष, किसी किसाना चनमक।

कांस्याम (सं॰ ति॰) कांस्यसदय श्रामाविशिष्ट, कांसेको तरह चमकनेवाला।

**वांस्य**ालु, वांसालु देखो ।

काक (हिं॰ पु॰) १ ष्टच विशेषकी वाश्वालक, श्रवारा, कागको छाल। यह सन्दुरहता श्रोर दवानेसे कुछ श्रामारका व्यविका भारति पादयुक्त, जो कवृतरकी तरह पैर रखता हो।

कपोतपानिका (सं॰ स्त्री॰) कपोतान् पानयित, कपोत-पान-णिच्-ग्लुन् स्त्रार्थं कन्-टाप् पत इत्तम्। विटष्टः, कानुकः, दर्बाः, षाधियानाः, चिड्याखानाः। कपोतपासी (सं॰ स्त्री॰) कपोतान् पासयित, कपोत-पान-णिच्-पण्-डीप्। कपोतपानिका, कानुकः, दर्बाः, कनृतरीकी क्रतरी।

"चिक स्या क्रविनपिवर्ष : क्रपोतपाली प्र कितनानाम्।" (माघ) क्रपोतपुट (सं क्रिते ) श्रीषधपुटमेद, दवाकी एक तह। जो पुट श्रष्टसंख्यक वनीपलसे खातमें दिया जाता, वही क्रपोत्तपुट कहाता है। (मावमकाय) क्रपोतपुरीष (सं पृष्ठ) पारावतिषठा, क्रवूतरका बीट। यह व्रणदारण होता है।

कपीतराज (सं॰ पु॰) पारावतप्रभु, कवूतरीका राजा या सरदार।

कपोतरेतस् (सं॰ पु॰) प्रवरमुनि विशेष।

कपोतरीमा (सं० पु०) १ राजा स्थीनस्के पुत्र। कपोतरूपी प्रस्तिके वस्से इनका जन्म द्वा था। (भारत, वन १८६ प०) २ यदुवंशीय क्वकुट न्यपिके पीत्र। (इरिवंश १८५०)

'क्योत लुक्कीय (संक्ती॰) कपीतं लुक्किश्व पिकि क्रिल्य क्रिती यन्यः, कपीत लुक्किक । महाभारत के प्रन्तर्गत पाल्यायिका विशेष। इसमें कपीत भीर लुक्किक गल्पक्किलें उपदेश दिया है—ग्रहस्थकों प्राप देकर भी प्रतिथिसत्कार करना पाहिये। कपीतवका (सं॰ स्ती॰) काकमाची, केवैया। कपीतवक्ता, कपीतवका देखी।

कपोतवङ्गा (सं॰ स्त्री॰) कपोतो वच्चते प्रतायेते अनया, कपोत-वन्च् करणे घञ् कुत्वं टाप् च। ब्राह्मी, एक वृटी। बाबी देखो।

क्योतवर्ण (सं• वि॰) ध्रमर, चमकीसा भूरा, कवृतरका रङ्ग रखनेवासा।

क्योतवर्णी, क्योतवर्णी देखी।

कपोतवर्षी (सं क्ती ) कपोतस्य वर्षे इव वर्षी यस्याः, गौरादिलात् कीष्। सूच्योत्सा, कोटी इतायची।

कियोतवली (सं• स्ती•) कियोतवर्णा वज्ञी, मध्यपदशी•। जास्त्री, एकं वृटी। युक्तप्रदेशमें यह बस्बा किनारे होती है।

कपोतवाण (सं॰ स्त्री॰) कपोतपाद इव यो वाजस्तहत् पाकारा यस्य। निस्तिका नासक गम्बद्रस, एक खुशवृदार चीन्।

कपोतविष्ठा (सं० स्त्री०) क्योतपुरीय देखी।

कपोतष्ठत्ति (सं वि ) कपोतानां येमो हित्तिरिव हित्तिर्थस्य बडुवी । १ सञ्चय होन, इक्षष्टा न करनेवाला, जो कवृतरकी तरह रोज़ कमाता-खाता हो। (स्त्री ) २ सञ्चयशून्य जीविका, जिस रोज़गारमें कुछ जोड़ न सर्वे।

कपोतविगा (सं॰ ध्ती॰) कपोतानां वेगो गतिरिव वेग: द्रुत-वृषियँस्थाः, सध्यपदस्ती॰। ब्राम्बोनासक सञ्चाद्यप, एक साङ ।

कपोतवत (सं वि ) १ कपोतको भांति कष्ट पाते भी सीनधारण करनेवाला, जी सताया जाते भी कवूतरको तरह बोसता न हो। (पु ) २ कपोतका व्रत, कवूतरका शहर। सीनधारणपूर्वक ताङ्गारि सहन करना कपोतवत कहाता है।

कपोतसार (सं॰ ली॰) कपोतवर्ष इव सार: क्रण-वर्णी यस्य, बहुबी॰। स्रोतीऽस्त्रन, सुरमा।

कपोतप्रस्त (सं॰ ली॰) उपासनाने समय प्राय जोड़नेकी एक रीति।

कपोतष्ठस्तका, कपोतष्टस देखी।

कपीतासनदी—बङ्गासकी एक नदो। चित्रत भाषामें इसे कपीतक कहते हैं। निद्या जिलें चिन्द्रपुरके निकट माथाभागा नदीसे यह निकसी है। सत्पत्तिः स्थलसे थोड़ी दूर पूर्वकी भीर चल नदिया भीर यथारके सध्य यह दिखाभिसुखी हो गयी है। इस स्थानपर यही नदी निद्या, चीबीसपरगना भीर यथोर जिलेको सीमाको निर्देश करती है। चीबीसपरगनिक भाषासुनीसे ५ मीस पूर्व मरीकाय गङ्गाने कपीतास नदी जा गिरी है। गङ्गाने सस्कर्ति नीका भाषा-काया करती हैं। स्थ गङ्गाने सङ्गस्थानसे २ मोस दिख्य इससे पूर्वस्थ यथोर

रेज़ी शाक्तनशास्त्रमें 'करवस् कोरोन' (C. Corune) कइते हैं।

(ग) काश्मीरमें दूसरी तरहका एक काक होता है। यह परिमाणमें गलित मांसभुक्षे छुद्र लगता है। यह परिमाणमें गलित मांसभुक्षे छुद्र लगता है। गात्रका वर्ण श्रम्थकारकी भांति काला रहता है। यह श्रितद्वत छु सकता है। चीलसे दसका विषम विवाद है। यह भी गलित मांस खाता है। काश्मीर, श्रिमला, श्रीर दुगसायी उपत्यकामें दसे देखते हैं। यह पार्वतीय काफ (पहाड़ी कीवा) नामसे विख्यात है। श्रंगरेजी शाकुनशास्त्रमें दसे डांक काफ श्रीर ग्रास्य काक मध्यवती काफ 'करवस् दूरहरमेडियस्' (C. intermedius) कहते हैं।

(घ) स्वावधु—मात नीलिमिश्रत ल्यावर्षे होता हैं। मस्तल, स्तम्ध, पृष्ठ, उदर श्रीर चलुका वर्णे अपेचालत तरल रहता है। क्याल गाड़ ल्यावर्णे लगता है। इसका दैर्घे १८ इच्च है। पच साड़े वारह, पुच्छ सात, चच्चुपुट ढाई इच्च दीर्घ बैठता है। किन्तु चच्चुपुट पीन इच्चे ज्यादा मोटा नहीं होता। श्रंगरेजी शालुनशास्तमें इसका नाम 'करवस टेनु-इरोसिट्स' रखा है।

एतद्भिन चीनदेशीय 'करवस् पेकटोरालिस' ( C. pectoralis ) श्रीर यवदीय 'करवस एडा' (C. enca) भी डांडकाक जातीय हैं। यवदीयका 'करवस एडा' स्ट्याच काकसे मिलता, किन्तु चुद्रकाय रहता है। चीन देशीय 'पेकटोरालिस' भारतीय डांड़काककी जातीय होता है।

ब्रह्मदेशीय ग्राम्यकाक—दसका कपाल, मस्तक, विवृक्त भीर कप्छ चिक्कण क्षण्ण होता है। स्कन्ध (घाड़) श्रीर चन्नुपार्ध तरल पिक्कनवर्ण रहता है। क्षणांवरक श्रीर निक्त देशके पालक पिक्काम मिस्रित क्षणावर्ण देख पड़ते है। पच, पुच्छ भीर श्रविष्ट पालक चिक्कण क्षणावर्ण लगते हैं। दसके क्षणावर्ण पालकींसे मयूरकण्डकी मांति नील श्रीर हरिहणें-मिश्रित श्रामा निक्तनती है। ख्रभाव विन्नुत्त मारतीय ग्राम्यकाकसे मिलता है। समस्त ब्रह्मदेशसे दिखण मरगुद्देशीर पश्चिम श्रामामसे मणिपुरके पूर्वाञ्चल तक

यह रहता, अन्यत्र देख नहीं पड़ता। इसका त्रझ-देशोय नाम 'किंगियान' है। वेदेशिक शाकुनशास्त्रमें 'करवस् इनसोलेन्स' (Cinsolens) लिखते हैं।

.ध्<sup>चे</sup>चोटियाना कौवा—इसके मस्तक्वयर काका-त्वाकी भाति चीटी रहती है। मस्तक, स्त्रम, गनदेश, वच: खलका जध्वभाग, पच, पुच्छ श्रीर उर चिक्रण देखते हैं। भ्रविशिष्ट पालक गङ्गाकी वालू जेसे भूसर होते हैं। जपरी पालक क्षरणवर्ण भीर नोचेवाले पाटन चगते हैं। पैर, कर्ल भीर उंगलीका रंग काला रहता है। दैर्घ १८ इच्च है। पुच्छ साढ़े सात, पच साढ़े बारह, पदकी खूंटी दो भीर चच्च का दैर्घ दो इञ्च है। साधारण श्रंगरेज़ीमें द्वं 'इडेड क्रों' ( Hooded Crow ) कहते हैं। अंगरेजी गाजुन-शास्त्रसम्मत नाम 'करवस् कारनिका' ( C. Cornix ) है। इसकी तीन खें णियां होती हैं। धाक्ततिका प्रभेद सप्ट देख पड़ता है। एक दूसरेको सहज्में ही पह-चान सकते हैं। सचा चोटियाला कीवा (True Corvus Cornix) पारस्थीपसागरके उपकृतसे पश्चिम युरोप पर्यन्त मिलता है। क्रणवर्ण पचकी क्षोड़ इसकी दूसरे पालक पांग्रल धूसर होते हैं। एक जातीय 'करवस केपेब्रेनास' (C Capellanus) पारस्य-उपसागरके उपकूल भीर मेसोपोटेमिया प्रदेशमें रहता हैं। दसके पर सफीद श्रीर कलम काले कीते हैं। श्राकार वर्णादिकी वात पहले ही वता चुके हैं। शीत कालमें यह पन्नावके उत्तरपश्चिम कोण, इजारा प्रदेग चौर गिलगिट प्रान्तमें देख पड़ता है। इसका स्नभाः वादि सांसभुक् काककी भांति होता है। किन्तु यह गस्य मिलनेकी शाशास इसे दल बांध मैदानमें वूमना पड़ता है। भारतवर्षमें न तो यह घोंसला वनाता घीर न अगडे ही देता है। साइवेरियामें चीटियाना गलित मांसभुकोंके साथ सहवासादि रख सन्तान उत्पादन करता है। यह वर्णमङ्गर काक इस देगमें देख नहीं पड़ता।

६ काश्मीर प्रदेश, यश्चिम एशिया और युरोपमें एक प्रकारका कौड़ियाला कीवा होता है। अंगरेजी शाकुनशास्त्रकी सतसे यह भिन्न सेणीभुता है। इसकी ज़िलेका 'चांदखाली' नाला निकला है। चांदखाली नालेके सुखसे प्रचा॰ २२° १३ वि० छ० घोर देशा॰ द्रदे २० छ० घोर देशा॰ द्रदे २० ४० पूर पर इससे खोल-पटुवा नदी पा मिली है। इन दोनों संयुक्त नदियोंके सक्त्रमस्थलसे दिच्या कहीं इस पांगासो, कहीं वाड़, कहीं पांगा, कहीं नासगाद श्रीर कहीं ससुद्र कहते हैं। सागरके निकट-वर्ती स्थानपर इसका नाम मालख है। यह पवशेषको सालख नामसे ही वक्षीपसागरमें प्रविष्ट हुयी है।

यथोर ज़िलेमें इस मदीके तीर सागरदांड़ी नामक एक सुद्र ग्राम है। १८२८ ई॰को इसी प्राममें वङ्गालके प्रसिद्ध कवि भीर मेघनादवध तथा व्रजाङ्गनादि काव्यके प्रणेता माइकेस मधुस्दनने जन्म-यहण किया था।

क्योताङ्चि (सं॰ स्त्री॰) क्योतस्य चङ्चि इव, उपिस॰। निक्ता नामक गम्बद्र्य, एक खुशबूदार चीन्।

कपोताञ्चन (सं क्लो॰) कपोतवर्षं श्रञ्जनम्, मध्य-पदको । स्रोतीञ्चन, सुरंमा।

ं कपीताखीपमपान (सं० सी०) निम्बूमेद, किसी किसाका काग्जी नीवृ।

क्योताभ (सं॰ पु॰) क्योतस्य श्राभा इव श्राभा यस्य,
मध्यपदत्ती॰। १ क्योतवर्ण, पीला या मैला भूरा
रक्ष। २ मूषिकविशेष, किसो कि,स्मका चूषा।
इसके काटनेसे दष्टस्थान पर ग्रस्थि, पिड़का भीर
शोधकी स्त्यपत्ति श्रांती है। फिर स्मसे वायु, पित्त,
कफ शीर रक्ष चारी विगड़ जाते हैं। (सस्त)
(स्ति॰) ३ क्योतसदृश वर्णविशिष्ट, समकीला भूरा,
जो कबूतरका रक्ष रखता हो।

क्योतारि (सं॰ पु॰) क्योतानां परिर्मारकः, ६-तत्। श्रोनपची, बाज, चिड़िया।

कपोतिका (सं श्ली॰) कपोत खार्थे कन्-टाप् यत इलम्। १ कपोती, कनूतरी। २ चाणकासूस, किसी किसाकी सूली।

कपोती (सं॰ स्त्री॰) कपोत-छोष्। १ कपोतजातिको स्त्रो, क्षवूतरी। २ यन्नीय यूपविभेष। ३ पिड्की, फाख्ता। (त्रि॰) ४ कपोतयुक्त, क्षवूतर रखने-वासा। ५ कपोतसदृय भाकारयुक्त, जो कबूतरकी ग्रक्त रखता हो। ६ कपोतवर्ण, कवृतरका रक्ष रखनेवासा।

कपोतेखरी (सं॰ स्त्री॰) कपोतेखर-ङीष्। पार्वती, दुर्गा।

कपोल '(सं पु०) कपि-मोलस् नसीपः। किनिक्रगिलकिटिपिटिय पोलस्। एण् शहर। १ सस्तक, सत्या।
२ गण्डस्थल, गास। यष्ट सत्यासे सिकुड़ता, अयसे
उभरता, कोषसे कंपता, प्रषंसे खिसता, सामाविक
भावसे सम रहता, कष्टसे ग्रद्धा पड़ता भीर उत्साहसे
पूषे सगता है।

कपोत्तकत्यना (सं॰ स्त्री॰) प्रमूलक कत्यना, भूठ बात । कपोत्तकत्यित (सं॰ त्रि॰) प्रसत्य, भूठ।

कपोलकवि—संस्कृतके एक प्राचीन कवि।

कपोसकाष (सं॰ पु॰) कपोसानां काषः (कष्णी श्रमेन इति काषः) कष<sup>े</sup> पस्थानम्। १ इस्तिगण्डस्यस्, हाबीको कनपटो। २ इत्वादिका स्कन्धस्थान, हाबोके सपनी कनपटो रगङ्गेका सुकृत्म, पेष्टका खवा।

'नीवाविः सरकरियां कयोवकायः।'' (भारवि ) कपोनगेंद्रवा (डिं० पु०) गण्डस्थलोपधान, गलतिकाया । कपोन्डफनक (सं० पु०) कपोन्तः फनक इव । प्रश्चकः गण्डस्थन, चपटा गान । सभावतः कपोन्डास्थिको हो कपोन्डफनक कहते हैं।

कपोसिमित्ति (सं॰ स्त्रो॰) कपोसा भित्तय इव, उपिता॰। विस्तृतकपोस, सम्बा-चौड़ा गास ।

कपोसराग (सं• पु॰) गण्डस्थलको रक्तता, गासको चमक।

कपोसी (सं॰ स्ती॰) जान्वयभाग, घुटनेका घगसा हिस्सा।

कपोसा (हिं॰ पु॰) वैग्यजातिविग्रेष, वनिग्रोंकी एक कीम।

कप्तान ( घ॰ पु॰= Captain) १ सेनानो, सिपष्ट-ससार। २ पोताध्यस, जहाजुका सुष्टाफिज्। ३ नायक, अगुवा।

कप्तानी (र्ष्ट्रं॰ स्ती॰) १ प्रध्यचता, सरदारी। (वि॰)
प्रध्यचसम्बन्धीय, स्रदारमे सरीकार रखनेवासा।
कप्पर (ष्ट्रं॰ पु॰) कपेंट, कपड़ा।

न्काकनाला (सं॰ स्त्री॰) काक दव नीला। काक-अम्बुद्धन्त, जङ्गली जामनका पेड़।

काकन्ती (सं॰ स्त्री॰) क्षण्याम्बी, काली सेम। काकन्दक (सं॰ त्रि॰) काकन्दी देशे भवः, काकन्दी-बुज्। रीपवेतीः प्राचान्। पा। ४। २। १२३। काकन्दी देश-

वासी, काकन्दी सुस्कका रहनेवाला।

·काकन्दि ( सं॰ पु॰ ) चित्रय नातिविशेष ।

- काकन्दी (सं॰ स्त्री॰) काकन्दि-ङीप्। १ देशविशेष, कोई मुल्का। २ चिच्चा, इससी।

-काकन्दीय (सं० व्रि०) काकन्दी-छ। काकन्दी देय-बासी, कांकन्दी सुल्लका रहनेवाला। २ काकन्दि चित्रियोंका राजा।

-काकपच (सं॰ पु॰) काकस्य पच इव श्राकारी
ऽस्यस्य, काक-पच-भच्। १ मस्तकके उभय पार्म्य
केयरचना, शिरकी दोनों भोर बालोंका बनाव।
व्रस्का संस्कृत पर्याय—शिखण्डक श्रीर शिखण्डि है।
पूर्व समयमें बालकोंके मस्तक पर ऐसी हो केथ-रचनाका व्यवहार था,—

" नौश्किन च किल वितीयरो राममध्यरिवधातयानये। काकपचधरमेत्य याचितको नचाद्वि न वयः चमोच्यते॥" (रष्ठ ११११) २ कार्योंने उभय पार्थ्व कीयरचनाविश्रीष, कानोंकी ्दोनों श्रोर वालोंका बनाव, पट्टा, जुल्फ।

"काकपच थिर सोइत नीके।

गुच्छा विच विच कुसुम्बलीने ॥ " ( तुलसी )

न्काकपचयुक्त (सं॰ ति॰) काकपचेष केमसंस्कार-विमेषेण युक्तः, ३-तत्। १ मिखण्डकयुक्त, जुल्फांवाला। २ कानोंके पास पट्टे रखाये दुमा।

्काकपद (सं॰ पु॰) काकपद इव प्राकारो ऽस्त्यस्य, काक-पद-प्रच्। १ रतिबन्ध विशेष।

> "पादौ ही स्तम्ययम्मस्यौ चिएता लिङ्गं भगे लह । कामयेत् कासको कामी बन्धः काकपदो मतः॥" (रितमझरौ)

(क्ती॰) काकस्य पदं पदपरिमाणम्। २ काकके पदकी भांति परिमाण, कीवेके पैरकी तर्छ नाप। स्मृतियास्त्रमें इसी परिमाणसे शिखा रखनेकी व्यवस्था है। ३ कपालसे शिरपर्यंन्त सुण्डन। काकपदवत् साक्तिरस्त्रस्थ। ४ चिन्ह विशेष, एक नियान्।

(वा ) पुस्तकमें लिखित विषयकी भयेवा स्थान स्थान पर कुछ भिक्त भी मिला देना पड़ता है। ऐसे स्थलपर यह चिन्ह लगता है। इस चिन्हके नीचे जपर जो लिखते उसे उक्त विषयमें हो संलम्म समभाते हैं। काकपद छूटे हुये लिखको पूरा करनेमें व्यवह्नत होता है।

काकपर्णी (सं॰ स्ती॰) काक इव क्रयापर्णे यस्याः, काकपर्ण-क्षीष्। सुद्रपर्णी, मोठ। सद्रपणी देखो। काकपीतु (सं॰ पु॰) काकप्रियः पीतुः। १ काक-तिन्तुक, कुचिला। काकादनीलता, कीवाटोटी। ३ खेतगुद्धा, सफेद संघची। ४ रक्त गुद्धा, लाल संघची।

काकपीलुक (सं॰ पु•) काकपीलु संज्ञायां कन्।
काकपीलु देखी।

काकपुच्छ (मं॰पु॰) काकस्य पुच्छ इव पुच्छी यस्य, मध्यपदको॰। कीकिल, कोयस ।

काकपुष्ट (सं॰ पु॰) काकिन पुष्टः, ३-तत्। को किल, कीयल। को किली अपने अग्छे को पीस नहीं सकती। इसीसे वह काकके घोंसलें में जा उसके अग्छे फेंक अपने अग्छे रख आती हैं। काक उन्हें अपने अग्छे सममा सेवा करता है। अग्छे फूटने पोक्ट भी जवतक सम्पूर्ण रोत्या पल नहीं जाते, तवतक को किलके यावक सुग्र- किलसे पहुंचाने जाते हैं। सुतरां काकभी उनका पासन करता रहता है। काकक तृक प्रतिपाछित होनेंसे हो को किल 'काकपुष्ट' कहाता है।

काकपुष्प (सं॰ ली॰) काकवत् क्षयां पुषां यस्य, बहुत्री॰। १ ग्रस्थिपर्षे, एक खुगवूदार चीज्। २ सगम्बद्धण, खुगवूदार वास।

काकपेय (सं वि वि ) काकेरनतक स्वरः पीयते, काक-पा-यत्। कलेरिकार्यवचने। पा २।१-१३१। काकके पान करने योग्य, जिसे कीवा पी सके।

काकप्राणा (सं॰ ल्ली॰) १ काकनासा, कीवाटोंटी। २ मद्राखेतकाकमाची, बड़ी सफेद केवैया।

कानपन (सं॰ पु॰) नानप्रियं पन्मस्य, मध्य-पदनो॰। १ निम्बद्यच, नीमना पेड़। निम्बदेखो। २ कानजम्बु, नठजामन। क्य्मा (हिं॰ पु॰) १ षिक्षिनस्ते द, ष्रभीमका चर्ते। इसमें वस्त चार्द्रकर मदक प्रस्तुत करनेकी शब्द करते हैं। २ चाकनी, गिरवाला, खाफा। यह एक प्रकारका वस्त्र होता है। किसी पात्रके सुखर्म लपेट दसपर भ्रमीमकी शब्द करते हैं।

क्षणास्य (६० पु॰) कपिराख्या यस्य, बहुनी॰। १ वानर, बन्दर। २ सिल्हक, सोबान्।

क्रम्यास (सं॰ पु॰) कवीनां धासः (भाखते धनेन इति भासः), ६-तत्। वानरगुद्, वन्दरकी पीठके सामनेका हिसा।

कफ (सं० पु०) केन कलेन फर्कात, क-फल-छ।
कच्चिष हकते। पा श्वर्शरा शरीरस्य धातुविश्रेष, क्षेपा,
बसग्रा। 'का' शब्दका शर्य देह धीर 'फर्ज़' धातुका
अर्थ मित है। सतरां इससे खए समस पहता—
प्राण्यािक देखमें सर्वेद्ध गमन करनेवालेको विद्वान् कफ कद्दता है। यह श्रीरस्य सीस्य (जलीय, सिम्ध-गुण्यविश्रष्ट) धातु है। हिन्हीमें भी इसे प्राय: कफ ही कहते हैं। इसका संस्कृत पर्याय—को दन, सहात, भीस्यधातु, हेबा, घन श्रीर बली है। कफ देहको धारण करनेसे 'धातु', समस्त देहको दूषित करनेसे 'होप' श्रीर को द द्वारा सर्वेश्वरीरको मिलन करनेसे 'मरुं कहलाता है। यह नाम, स्थान श्रीर कार्यभेदसे पांच

"कफरोतानि नामानि हो दनयावलस्तः। रखनः से दनवापि दो प्रसः स्थानभेदतः ॥" ( सञ्चत )

१ क्रोदन, २ अवलस्वन, ३ रसन, ४ सेइन श्रीर ९ देखर कफके पांच नाम है।

''बामायये ऽच हदये काहे चिर्धि सन्तितः। स्वानिचेषु मनुष्याचां छोचा विष्ठत्यत्रक्षमात्॥'' (सुखनीप)

श्वासाध्य, २ हृदय, ३ कग्रह, 8 मस्तक, प्रीर श्विस्थान—प्रशेशके पांच स्थानीमें श्वेषा प्रधानतः रहता है। लेदन नामक हेषाका श्वासाध्य, श्वन-अस्वनका हृदय, रसनका कग्रह, सेहनका मस्तक और श्वेषणका पान्यस्थल सम्बद्धान है। संवैधरीर-श्वाणी होते सी लब यह पविद्यत प्रवस्थान है। उदस्ता, तब विद्यसमात्र पूर्वीक श्वासाध्यादि पश्चानमें ही उदस्ता

है। श्रेपान को हिल्लात पञ्चविष कार्य हो दनाहि एयक् एयक पड़ते, उन्हें भी एस खनपर जिल्लते हैं—

''क्षे दम: हो दशलवसात्रमक्त्याऽपराख्यि। भनुपद्यति 'च से प्रस्थानान्यद्रकक्षेपा ॥ रस्युक्ताव्यदीर्थेष इद्यस्थानक्त्यनम्। विक्रसम्पर्णचापि विद्धान्यस्त्रन्यनः। रस्नावस्थितक्ते प रस्नो रस्रवीधमात्। से इम: खे इदनिन समस्ते न्द्रियतप्यः। से चण: सर्वसम्बीनां थं से व' विद्धान्यसी ॥" ( मुस्त )

१स—हो दन नामक छेपा पपनी यक्तिंचे शुक्र द्रवाकी भिगाता चीर पित्ताकृति सकत प्राहारीय वस्तुको गलाता है। फिर यह भिन्न (गना हुवा) बद रेडने बन्यान्य समन स्थानीमें पदुंच हृदयान-न्यवन, विक ( मेन्द्रण्डके निम्न एवं उपरिख सन्धि-स्थान प्रयोत् गुद्धके सिन्नकट शिषास्थि तथा घाट), सन्धारण, रसग्रहण एवं दन्द्रियसमूहकी ग्रैलागुणस बन्त्तिकरण तथा सन्धिरंश्लेषण प्रसृति उदककर्म दारा द्यानुकूख पहु<sup>`</sup>चाता है । २ग्र—वचःखस्~ स्थित ग्रवसम्बन नामक स्रोपा रसके सहयोग स्तीय प्रक्ति दारा इदयको अवसम्बन भीर विक-देशको घारण करता है। इय-रसन नामक रसनास्य कप प्राहारीय वसुसमूहके रसका चान उपस्राता है। ४थ-चि इन नामक क्षेषा से इपदार्थ प्रदानपूर्वक समस्त इन्द्रियकी लिप्त लाता है। प्र--देषाण नामन क्षा सन्तिसमूहका संदेष (मेर) विधान करता है। वाभटके सतरी-

"क्षमधावाधं श्रेषाणं यत् करोश्यवःस्त्रम् । त्रतीदवलवकः श्रेषा यस् गाययधं यितः । स्रेश्वतः चोद्रमञ्जातस्रे दनात् रस्वीवनात् । बोचको रसमाखायी यिरःसं स्त्रोद्यवर्षणात् । तर्दकः सम्बर्धः श्रेषा प्लूष्टे सकः समिषु स्थितः ।" ( बासर )

श्रवस्थित, लोदक, रसिपक, वीधक एवं तर्पक— पांच नामसे कप प्रभागमें विभक्त है। श्रवसम्बक, श्रेथा पूर्वीक श्रवसम्बन कफीक क्रियाशीच एवं स्थानगत, लोदक श्रेभा स्टेडनकी मांति कार्यकारी तथा स्थानगत, श्रेथक पूर्वीक श्रवस्थि सहस्र क्रिया- तया खेतज्ञ छनायन है। महाखेत काकमाची तुवर, उथा, रसायन, कटु, तिक्र, रिकर, श्रीर वात, जुछ, पाख, प्रमेह, कफ, कटिं, क्षमि, ज्वर एवं पिल-तम्न होती है। रक्ष काममाची जीवत, वात एवं कफ-कर, हथ रसायन भीर पित्त तथा त्रिटोषनायक है। काकमाचीतेन (सं० ली०) खनामख्यात पत्रयाकका तेन, मकायका तेन! मनः भिना, सोमराजी वीज, सिन्टूर तथा गत्थक डाल चार पन कट्तेन काकमाचीके रसमें पकाते हैं। इस तैनकी १ भाष (४ मासे) नगानसे श्रक्षिका (सरकी खुजनी) श्रक्ली हो जाती है। (रसरवाकर)

काकमाता (सं॰ स्ती॰) काकस्य मातिव पोषिका तत् फलप्रियत्वात्। काकमाची चुप, मकोयका पौदा। काकमुख (सं॰ ति॰) काकस्य मुखिमव मुखं यस्य, बहुन्नो॰। काकवत् मुखिविशिष्ट, जो कीविकी तरह मंह रखता हो। (पु॰) २ पुराणोक्ष जातिविशेष। यह सम्भवत: महानदीके उपक्लमें रहते थे।

काक्यमुद्रा (सं॰स्त्री॰) काक्तेन ईषळाखेन सुदं गच्छति, काक्त-सुदु-गम-डिंग्टाप्। सुद्रपणी, मोट। सद्रपणी देखो। काक्यम्ग (सं॰ पु॰) वायस एवं हरिण, कीवा श्रीर हिरन।

काकस्वीर (वै॰ पु॰) हर्चाविशेष, किसी पेड़का नाम। काकयव (सं॰ पु॰) काकवत् निर्भुषी यवः। शस्य-हीन धान्य, खीखना धान। इसमें चावन नहीं होता।

"तयैव पाखवाः सर्वे तथा काक्यवा दव।" (महाभारत) काक्यान (सं० क्ली०) कोङ्कणदेशस्थात हासानाम व्यविशेष, एक पेड़।

काकर—वस्वई प्रान्तके शिकारपुर जि, लेकी एक तह-सील। यह प्रचा॰ २६° ५८ ड॰ ग्रीर देगा॰ ६७° ४४ पू॰ पर प्रवस्थित है। सूमिका परिमाण ५८८ वर्ग मील है। इसमें ११ याने श्रीर फीजदारीकी २ प्रदालते हैं। मालगुज़ारीमें गवरनमेण्डको १८६२१०) क॰ मिलता है। लोकसंस्था प्राय: प्रचास हज़ार है। काकरव (सं॰ पु॰) भीकपुक्ष, डरपोक श्रादमी। जो व्यक्ति काकवत् भयभीत हो कोलाइल करता है उसको 'काकरव' कहते हैं। काकराला (ककराला)—युक्तप्रदेशके वुदाकं जिलेकी दातागन्त तहसीलका एक नगर । यह वुदाकं नगरसे छह कोस दूर है। यहां भारतीयोंके देव-भित्द भीर सुसलमानोंकी मसिलटें विद्यमान हैं। सिपाही विद्रोहके समय बन्नवाईयोंने ककराला जलाया था। १८७५ ई॰के भपरेल मासमें ग्रंगरेज सेना-नायक जनरल पेगी विद्रोहियोंका शासन करने भाये। किन्तु कुछ सुसलमानां (जाजियों)ने छहें मार डाला। श्राखर उनके सैन्यसमूहने विद्रोहियोंको सम्पूर्ण-रूपसे हराया था। लोकसंख्या प्राय: ,छह हज़ार है। भारतीयोंसे सुसलमान श्रिक मिलते हैं।

ककरासींगो ( इं॰ ) कर्कटण्डा देखा।

काकरिषु (सं॰ पु॰) उलूक, कौविका मत्रु उन्नृ। काकरी (हिं॰) कर्कटो देखा।

काकर्क, काकदक देखी।

कानक्त, (सं० स्नो०) काकस्य क्तम्, ६-तत्। काकरव, कौवेकी बोली। काकचरित्र देखाः।

काकरहा (सं० स्त्री०) काक इव रोहित मूलग्रून्य-तया वचायवलम्बनेन नायते, काक-रह-क्ष-टाप् यदा काकपुरीषात् रोहित उत्पयते वचोपिर इत्यर्थः। वन्दावच, बांदा, कौविकी तरह चढ़ने यानी नड़न रहनेसे पेड़ वगैरहंके सहारे उपजने या कौविके मेलेसे निकन्ननेवाली वेल।

कानक्क (सं वि ) कु कुत्सितं करोति, कु-कि कक की: कादेश:। १ स्त्रीवशीभूत, भीरतका तावि-दार। २ नग्न, नङ्गा। ३ भीक, खरपोका। ४ नि:स्त्र, ग्रीव। (यु॰) ५ दक्ष, धोका। काकिन लूयते कियते, काक लू कर्मण किए मंद्रायां कन् सस्य रः। पेचक, कीविसे मारा जानेवाला उक्तृ।

काकरेज़ा (हिं॰ पु॰) १ बस्तविशेष, एक कपड़ा। यष्ट काकरेज़ी होता है। २ वर्णभेद, एक रंग। यह काकरेज़ी रहता है।

काकरेजी (फ्रा॰पु॰) १ वर्षभेद, कोकची, एक रंग।
यह लाल-काला होता है। कपड़ेकी भासकी रंगमें बोर
लोहारकी स्थाहीसे रंगने पर काकरेजी निकलता है।
(वि॰) २ वर्षविश्रेष-युक्त, कोकची, सासकासा।

विश्वष्ट एवं खानगत, बोधक रसनकी मांति कार्यकारी तथा खानगत और तर्पकञ्चेषा सुस्रतीक से इनके सहग्र क्रियाकारी एवं खानास्रयी है।

"श्रेषा श्रेतो गृदः बिन्धः पिक्कितः ग्रीत एव प।

मध्रस्विषदन्धः साद्विदन्धो लवणः चृतः ॥" (स्त्रुत)
श्रोषा श्रेत, गुरु (भारी), स्त्रिन्ध, पिक्छिल,

ग्रीतल, मधुर रसात्मक श्रीर विगड्नेसे लवण रसविशिष्ट होता है।

कपके प्रकोषका कारण और काल-गुक्पाकी, विशिष्ट, श्रत्यन्त सिन्ध, द्रव (तरस्त) तथा पिष्टक एदं भृतसंग्रुत्त द्रव्य, दुग्ध तथा मधुररस खाने, दिनको सो जाने. भीर वास्यकाल, भीतकाल, वसन्तकार, राविका प्रथमकास, प्रभात तथा भीननका अन्त समय पानिसे कम प्रक्रियत होता है। कम हमरनेसे स्तिमितभाव, मधुररस, गीतता, गीक्ख, प्रसेक, मस-प्राचुर्ये, स्थिरता, चवणाज्ञता, क्षचहू, त्राचस्य, चिर-कारिता, कठिनता, शोध, अरुचि, चिन्धता, तन्द्रा, द्यप्ति, उपदेष्ठ, कास भीर गुरुता-विधातिप्रकार खचण देख पड़ता है। कफज रोगर्ने रुच द्रवा, चार द्रव्य, याषाय द्रव्य, तिक्त द्रव्य एवं कट् द्रव्यका सेवन, व्यायास, निष्ठीवन (खखारकर धूकना), घुमपान, छणा शिरीविरेचक द्रवा (नसादि)का व्यवद्वार, वसनकारक द्रव्यका प्रयोग. खेट (गर्म जनसे अभिषिता फलालैन आदि वस्तदारा सेक-. प्रदान ), । उपवास, मधुन, पंथपर्यटन, युद्ध, जागरणः जनकीड़ा श्रीर पदादि द्वारा ग्राचात लगाना उपकारी है। ऐसे ही प्राहार विहार और श्रीषवादिसे प्रक्रियत कफ़ दव नाता है। उत्त रूच द्रव्यादिको कफ़-संग्रमनवर्गं कहते हैं।

जनतीड़ा ( उन्तरण) धीर भीतन क्रिया द्वारा किस प्रकार निष्म प्रश्नित होता है—प्रश्न उत्तरमें कहा जाता, कि जनकीड़ाजनित भीतनतासे भारीरिक ताप चनने नहीं पाता। सतरां चतुर्दिक नदीम सेपन कर देनीसे पाकास्नि प्रश्नर पड़ने पर सत्तर पानक्रिया सम्पन्न होनेकी मांति भारीरिक प्रस्नि ननक्रीड़ादिसे प्रत्यन प्रखर हो नक्षी मांति भारीरिक प्रस्नि ननक्षीड़ादिसे प्रत्यन्त प्रखर हो नक्षी नक्षी सुखाता है। क्षम बद्देनीसे Vol.

श्रश्मिमान्य, नासिकादिसे कपस्ताव एवं श्रासस्य भाता, देह गुद्द तथा खेतवर्ण देखाता, भ्रष्टादि भीतल एवं भिथिल पड़ जाता भीर खास, कास तथा निद्राका श्राधिका सताता है। फिर कफ घटनेसे यानि नगती, इदयादि स्रेषाशयनी शून्यता भन-कती, द्रवलकी प्रकात पड़ती और यारोरिक सन्ध-समुद्रकी शिथिनता बढ़ती है। निस्न व्यक्तिने शरोरमें क्रफ अधिक परिमाणसे रहता, वह क्रफ्ते गुण-क्रियाटि विशिष्ट ही कपालक प्रक्षतिको पहु चता है। ऐसे व्यक्तिकी कफप्रक्तिक कहते हैं। श्रेष-प्रक्रतिका लचण-गन्भीर बुद्धि, खासवर्ण एवं सिन्ध क्रेम, चमामीसता, वीयंवत्ता, स्मू सदेष, समिवत बलवत्ता चौर निद्रावस्थामें स्वप्नयोगसे जलायय-दर्यन ्डे। फिर स्रे पाप्रसति विगडनेथे स्रोह, वन्ध (वहता), खिरता, गौरव, द्वषको भांति बल, चमा, धृति भीर भलोभ सचित होता है। (सखनेष)

सुत्रकं मतसे स्रेषप्रकृतिका लखण—नीजवणे केम, सीमाग्यवत्ता, मेच एवं स्टर्इकी मांति खर, निद्रावस्थामें खप्रयोगसे प्रकृत पद्म सुसुदादि विविध पुष्प, सन्तरणंथील इंस चक्रवाकादि नसकीड़क पच्ची तथा इरित् मनोहर सरोवरादि जलायय दर्भन, रक्षान्तनेत्र, सुविभक्षगात्र, समावयव, सिग्धदेह, सल-गुणयुक्त क्षेत्रसिक्षाता भीर गुरुकी मान्यकारिता है।

मानवते प्ररोरमें दो प्रकारका क्रफ होता है— साम श्रीर निराम। श्राम (श्रपक्क)-रस-मिश्रित रहने-वाले क्रफका नाम साम है। फिर श्रपक्क रस-विहीन क्रफ निराम कहाता है। निराम क्रफ श्रविक्कत भीर निर्दीव होता है। इससे क्रिसेमकार श्रनिष्ट श्रानेकी सन्धादना नहीं। क्रिन्तु साम क्रफ विक्कत श्रीर दूषित है। वह नानाप्रकार श्रहित स्त्यूप करता है। रसीसें इसके सक्रल स्थाप सिखे गये हैं—

"भावस्वतन्द्राहरयाविष्ठविद्योषाम्ब्रह्माविष्ठमूनवामिः। इदरक्षाविष्ठमवाभिरामान्वितं व्याधिमुदाषरिन ॥" (भावमकात्र) भाजस्य, तन्द्रां, द्वदयको भविष्ठचता (वन्त्रास्यसमि कमक्ट क वाधाबोध), दोषको भ्रमष्ठति (स्राव न काकवत् खर निकाननेवाना, जो कौवेकी तरह वोनता हो। ६-तत्। २ काकरव, कौवेकी वोनी। काका (सं॰ स्त्री॰) काकवत् याकारोऽस्त्यस्य, काक- यन्-टाप। १ काकनासा, कौवाठींटी। २ काकोनी- हन, एक पेड़। ३ काकजङ्गा, मसी। ४ इतिका- नता, युंचनी। ५ मलपूहन, निर्मनीका पेड़। ६ काकमानी, केवैया। ७ काकोटुम्बरिका, कठगूलर। काका (हिं॰ पु॰) पिताका भाता, वापका भाई, नाना।

काकाकीवा ( हिं॰ पु॰ ) ग्रक्तविश्रेष, काकातुवा, बड़ा तीता।

नाकाचि (सं० स्नो०) काकस्य **पचि:** चच्च:, ६-तत्। काकका चच्च, कीवेकी घांख।

-काकाचिगोलकन्याय (सं॰ पु॰) काकस्य श्रिचि-गोलकमिव न्यायः, उपमि॰। न्यायिवशिष, एक मिल्तिक। काकका एक मात्र चन्नु जेसे उभय श्रिचिकी गोलकका कार्य चलाता है, वैसे ही एकमें दो दिषयोंका सम्बन्ध रहनेसे 'काकाचिगोलकन्याय' कहनाता है। -काकाङ्गा (सं॰ स्त्री॰) काकस्य श्रङ्गं जंचेव श्राकारी यस्यः, बहुत्री॰। १ काकजंघा, चकसेनी। २ काक नासा, कीवाठींटी।

नावाङ्गी, नावाङ्गा देखो।

काकाची (सं॰ स्त्री॰) कार्क प्रचिति प्राप्नीति, काक-पन्-प्रण्-डीए। काकजंघाहच, मसी, कीवेकी जांघ-जैसा पेड़।

काकाण्ड (सं॰ पु॰) काक्या श्रण्ड इव फलं यस्य, वहुत्री॰।१ महानिस्त, बड़ी नीम। २ काकितन्दू क वच, एक पेड़। ६-तत्। ३ काकका श्रण्डा, कोवेका श्रण्डा। काकाण्डक (सं॰ पु॰) काक्या श्रण्डः, काकीश्रण्ड खार्ये कन् पुंवज्ञावः, ६-तत्। १ काकका श्रण्ड, कीवेका प्रण्डा। "विचित हरिद्रावज्ञानः काकाण्डकिनमास्त्रया।" (भारत, वन) २ लुताभेद, किसी किस्मका मकड़ा।

काका एका (सं॰ स्ती॰) काकस्य घण्डदव वीजमस्याः, बहुत्री॰। १ केलिशिम्बी, कोचकी फत्ती। २ महा-ज्योतिषती बता, रतनजोत। ३ जूता विशेष। काकाण्डाद्यकि - बङ्गासमें मेदिनीपुरकी ब्राह्मणभूमिका एक प्राम । यशां 'काकाण्डाद्यकि' नामक एक जाग्रत देवता विद्यमान हैं।

काकाएडी, काकाछा देखो।

काकाण्डोना (सं क्ली ) काकाण्डं श्रोरति तत् सादृश्यं वीजं प्राप्नोति, काक-उर्-श्रच्-टाप्रस्य नत्वम् । के। निश्चित्वी, के। चक्ली फलो। २ पटभी, इन्न-उन्-कानकन, कनफटिया।

काकातुवा (हिं॰ पु॰) पिचिविशेष, एक चिड़िया।
वर्तमान याकुनतत्त्वविदों मतमें यह ग्रुक जातीय
पची है। सिर्फ भेद यही है कि काकातुवा तोतिसे
श्राकारमें बड़ा पाया जाता है। मस्तकपर खूब विखरे
पचको भांति शिखा रहती है। पुच्छ बहुत बड़ा
होता है। श्रंगरेज़ीमें इसे 'कोकातू' (Cockatoo)
कहते हैं। श्राकुनशास्त्रमें यह पचीवंश 'काकात्वना'
(Cacatuina) माना गया है। काकातुवा शब्द श्रंगरेज़ी 'कोकातू'का श्रपभंश है।

प्रकृत काकातुविका पालक (पर) खेतवण होता है। किन्तु किसी किसीका खेतवणे पालक अन्य रक्त वर्ण वा अवर वर्ण मिश्चित रहता है। भारतवर्षके दिख्याञ्चन और पट्टे लिया ही पमें दो प्रकारका काला काकातुवा मिलता है। अंगरेजी पालुनपास्त्रमें एकको 'केलिप्टोरिङ्कस' (Calyptorhynchus) शीर दूसरेको 'मायिकोम्लोसस' (Microglossus) कहते हैं। प्रेषोक्त काला काकातुवा खूब बड़ा होता है। न्यूगिनीमें यह पाया जाता है। इसकी जिल्ला कर्यटन कान्वित रहती है। उससे सुलभतया यह खाद्य द्रव्यादि स्टा सकता है।

भारत महासागरके ही पपुष्त भीर अष्ट्रे लियामें दसकी संख्या सबसे भिषक है। काकातुवा फल, मूल वीज और खेदज की टादि खा अपनी जीविका चलाता है। यह पालनेसे खूब हिल जाता और सिखानेसे तोतेकी तरह बातचीत करता है। काकातुवा अपनी चोटो इतस्तत: चला सकता है। इसका मस्ट मधुर नहीं होता।

काकादनक (सं० पु०) काकादनी देखी।

ल्ता देखो।

होना), सृत्रकी पाविजता (मैलापन), उदरमें भारवीध, यरुचि श्रीर निद्रालुता—साम कफका सचण है।

पयस ही प्रकृति प्रत्यय निर्देशक व्युत्पत्ति हारा
प्रतिपन्न किया—कफ सर्वधरीरमें चलता-फिरता है।
फिर यह भी कहा जा चुका—श्रविक्षत श्रवस्थापर
हृदय, कर्छ, पामाध्य मस्तक एवं सन्धिस्प्रज्ञमें रहता
भीर विक्षत होनेपर कफ स्वस्थान छोड़ श्ररीरके सर्वस्थानमें पहुंच नानाप्रकार रोग उत्पादन करता है।
किन्तु यह सर्वेत्र देहमें प्रसर्पश्रील रहते भी वायुके
साहाय्य व्यतीत हृद्यादि स्वस्थानसे धन्यत्र कैसे जा
सकता है। यथा—

"पित्त' पङ्क क्षपः पङ्कः पङ्गनी मलकातवः। वागुना यस भौयन्ते तस वर्षं नि नेषवत्॥" ( शार्क्षं घर )

पित्त, कफ, विष्ठामूत्रादि सल श्रीर रस रहादि धातु समस्त पङ्गुवत् श्रचल हैं। वह खरं शरीरमें कदाच चलफिर नहीं सकते। फिर वायुकट क लिस स्थानमें पहुं चाये जाते, वहीं उक्ष धातु मेघ वर्षणकी भांति अपनी क्रिया देखाते हैं। श्र्मीत् कफ बिगड़ने, उभरने या बढ़ने पर वायुद्धारा शरीरके नाना स्थानोंमें पहुंच नानाप्रकार व्याधि उत्पादन करता है। जैसे—वद्धार पुस्पुत्तमें खास तथा कासरीग, मस्तकमें श्रिरःपोड़ा श्रीर नासिकामें श्रा कफ प्रतिश्याय रोग सगा देता है।

पथ—वमन, उपवास, निवान्तन, मेथुन, प्ररीरमार्जन, उणा जलादिने स्ते द, चिन्ता, जागरण,
परिश्रम, अखिक पथपर्यटन, दृष्णाने नेगधारण,
गरु वधारण, प्रतिसारण (दन्त, जिद्वा एवं सुन्धिं
वर्षण दृष्णके प्रयोग), धिरोविरेचक नस्य, इस्तो
भावादि यानारोहण, धूमपान, धरीराच्छादन, युद्व,
मनोदुःख उत्पादन, रचद्र्य, उणाद्र्य, प्ररातन तथा
पष्टिक धान्य, धिस्विक, दृष्णान्य, चणक, सुद्व, कुलस्य,
माव, यव, चार, सर्वपते ब, उणाजन, धन्वदेशन मांस,
राजस्व प, विताय, पटोल, कारविज्ञ, वार्ताकी, उदुस्वर,
कर्कीटक, मोवा, रस्न, निस्व, धाम मूलक, कटुकी,
भाइहर, मंध्र, तास्व ज, प्ररातन मद्य, विकट, विफला,

गोम्त्र, लाई, सप्टतगड् नतात्तात्व, देपदुण्य रह, कांस्य, लोह, सुक्ता, अपूर्वस्युक्त तिक्तकर एवं कवाय द्रश्य धीर श्रधीगमनके पाचरण, पान वा पाहारादिसे कफ नष्ट होता है।

पन्य—सनेहप्रयोग, तैसाध्यक्ष, सप्तेशन, दिवानिद्रा, खान, नतन सस, नूतन तयहुल, मटर, मत्स,
मांस, गुड़ादि मिष्टद्रव्य, होने या माने, दिव प्रस्ति
दुग्धविस्तत द्रध्य, कमरख, पोय, कटइस, धान, खलूर,
दुग्ध, श्रनुलेपन, नारिकेस, मिष्टाच, मंधुरद्रध्य,
प्रस्तद्रध्य, गुरुद्र्य भीर हिम—सक्तस्ता भाचर्य,
भादार वा विद्यारादि कफके लिये भप्य ठहरता
सर्थात् कफ श्रनिष्ट स्त्र्पन करता, समरता तथा
वहता है।

कफ़ (अ॰ पु॰= Cuff) १ पिप्पलाञ्चल, पास्तीनकी चुनटदार सम्बाफ़। यह एक दोहरी पट्टी रहती, जा ज़रते या कमोज़की वांहमें हायके पास नगती है। इसमें कोई दो, कोई तीन और कोई चार बटन तक टंकाता है। चूड़ोदार ज़रतेमें इसकी पायः रखते हैं। कमीज़में कफ ज़रूर रहता है। २ मुष्टि प्रहार, धील, थपड़, तमाचा,। २ यंन्यविगेष, एक जौज़ार, नाल। यह लोहेका होता है। इसकी मार-मार चमकसे आग निकाली जाती है।

कप (फा॰ पु॰) फीन, भाग।

कफकर (सं वि वि ) कर्ण करीत, कफ-क-प्रच्।
१ कफहिंदिकारक, व्यंत्रम्म बढ़ानेवादा। २ श्रेका
छत्यादन करनेवाला, जो जुकाम लाता हो। महर्षि
सुश्रुतके मतमे काफोली, चीरकाकोली, जीवक, ऋष-भक्त, मुहपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, हिन्दरहा, कर्केटशृङ्गी, तुङ्गाचीरी, पद्मक, प्रपौण्डरीक, ऋदि, हृद्धि, सृद्धिका, जीवन्ती पौर मधुक—काकोत्यादि-ग्रणोक्ष सकत द्रव्य कफकर हैं।

चनाम द्रय इप शस्म देखी।

क्षफक् विका (सं वि ) कर्फ कू चैति विकतं करोति, क्षफ-कू चे-खु ज्-टाप् भत इत्वम् च। जाजा, सार। कफकेतु (सं पु ) कफरोगाधिकारका पीष्प, वस्रामकी एक दवा। टक्न्य, मागधी, यह एवं की छालोंसे कागज बनता है जापानवासी इसकी "काद्जी" कहते हैं; इसमें भातका माड़ "श्रोरेणि" (Oreni) मिलाकर खूबस्रत भीर मजवूत बनाते हैं भीर भी एक प्रकारके उसी जातीय हचकी छालसे कागज बनाते हैं, इस श्रेणोंके हचको वहां "कादज" या "काद्जिरा" कहते हैं। इस कागजमें खूब भच्छी छपाई धाती है। यह "काद्जिरा" इतना मजवूत होता है कि इससे रस्ता भ बनाये जाते हैं सिरिगा प्रदेशके सिरिगान नगरमें एक तरहका कागज बनता है जो बिलकुत रेशमसा जान पड़ता है। हाथमें लेकर देखनेसे भी इसमें रेशका भ्यम होता है। बहुतींका धनुमान है कि जापानी "कागज" शब्दसे ईराणियोंने कागज शब्द बनाया है।

समरकंदमें सबसे ज्यादा पतला रेशमी कागल वनता है। चीनके कागजिस भी इसका भिधक भादर होता है। सबसे पिछले चीनवासियोंने ही रेशमसे कागज बनाया या यहांसे भारतवर्षमें भारतसे पारस्य में पारस्थे श्रारवमें श्रारवसे श्रीसमें श्रीर श्रीससे प्राचीन रोमक राज्यमें रेशमी कागज बनानेकी परि-पाटी चली है।

भारतवर्षमं नेवल नेपालमं ही वांससे नागज वनता है। नेपानवासी वांसीको काटकर काठकी षोखनीमें क्ट क्ट कर 'मंड' वनाते है फिर पानीमें धो कर साम करके, नाना उपायोंसे उसे रेशमक जपर ढान कर सुखा निते हैं। इसको पत्यस्की वटनियासे धिस विस कर बरावर करते हैं। यह कागन बहुत कड़ा होता है; भीर टेढ़ा नहीं फटता, सीधा ही फटता है। यह कागज "फिल्टार" (Filter) करनेके बिए सबसे भक्का है, क्योंकि यह पानीमें भीग जानेसे मुरभाता नहीं; श्रीर न जल्दी नष्ट हो होता है। "नेपाची कागज" नामका भी एक तरहका कागज श्रोता है। यह सहादेव का-फूल ( Daphne canaa. bina) नामक वचके वक्क से बनाया जाता है। ्रदेखी सन् १८५१ की प्रदर्शिनीमें दसी वक्कसे बना द्वित्रा एक बड़ा कागज दिखाया गया या, दर्भकोंने इसे देख कर बड़ा पासर्थ किया था। इसकी बनाने Vol. IV.

की तरकाव जापानके तूंत-छालके कागज सरीखी श्री है, सिर्फ फरक इतना ही है कि, ये लोग डालीको उवाल कर सिर्फ भीतरी कालको ही उवालते हैं। यह कागज कभी कभी कड़ी से विस कर भी बरावर किया जाता है। यदापि यह कागज 'नेपाबी-कागज' कचलाता है; पर वास्तवमें यह नेपालमें नहीं वनता। भोट राज्यमें भीर हिमालय प्रदेशमें ही इस वचने वहुतसे जंगल है, श्रीर वहीं पर यह कागज वनता हैं। भुटिया बोक इस हचकी बकड़ी जलाया करते है। १८२८ ईस्तीसे पहिले इस काठकी ईंटके भानारने सुरू ट्नाड़े दङ्गलैंडमें परीचार्थ मेजि गये थे। वहां इसके द्वारा डाथोंने जैसा कागज बना, उसके सम्बन्धमें एक सुद्रक्का कड़ना है कि, इस कागज पर जैसी स्टारे स्टा छपाई हो सकतो है; वैसी किसी श्रंश्रेजी कागज पर नहीं हो सकती। यह चीन देशीय "द' डिया-पेपर" के समान गुणविश्रष्ट होता था। नेपालमें ऐसे कागज पर लिखी हुई कुछ पाचीन पोधियां मौजूद हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्राचीन हैं। इन पोथियोंको देख कर वहुतसे अनुमान करते हैं कि, चीन देशसे प्राय- ७००वर्ष पहिली सुटिया लोगोंने यह कागज वनाना सोखा है। "महादेव का-फूल" कोटा कंटन-हच मात्र है, देखनेमें बहुतसा विसायतो लरेलकी भांतिका हीता है। यह दो वर्ष तक जीता है; भौर जाड़ेमें इसके पत्ते नहीं भारते। इसका फल विषात होता है। यह इच कई तरह होता हैं, पर सबसे कागज बनता है। जुक्त ब्रचांके फूल सफीद होते है; श्रीर कुछका रंग थोड़ा मटीला भौर वेंगनी रंग मिला हुमा सफेद सा होता है। वहुतोंका विखास है कि, हिमालयके नीचेके लोग नेपाली कागजमें इड़ताल मिलाते हैं; पर यह विस्तुत गतत है, क्यांकि नेपालमें वैसा विष कोई वेच नहीं सकता; श्रीर किपाकर वेचने पर भी उसे विशेष दंड दिया जाता है। "महादेवका फूल"का द्वच भी योड़ा विषेता श्रोता है ; पर कागज बन जाने पर उसमें विष नहीं रहता, क्योंकि देखा गया है कि इसमें भो कोड़े खगते हैं। यह स्खने पर बड़ा कड़ा हो जाता है; स्खी चीजों

भावना देनेसे यह रस बनता है। मात्रा गुन्तामात है। ( मेवज्यरबावछी )

कफचय . ( सं॰ पु॰ ) कफानां चयः, ६ तत्। शरीरस्य स्ताभाविक कपका नाग, जिस्तके कुदरती वज्जगमका विगाड ।

कफगएड (सं॰ पु॰) गसरीग. गर्नेको एक बीमारी। यह खिर, सवर्ष, गुरु, उग्रमख्रू, शीत, महान्सपालकं, पार्च्युज्ञ श्रीर चिरहिंद्याक होता है। फिर इस रीगके प्रभावसे रोगोका मुख वैरस्य पक्षड़ता और तालु तथा गर्ज स्खने लगता है। ( नाववनिदान )

कफगीर (फा॰ पु॰) करेबा, करेबी, डोई। इसका प्रथमाग करतन्त्रको भाति चपटा रहता श्रीर दण्ड बखा बगता है। कपगीरसे दास, भात, खिचड़ी, घी वग्रेरहका मैल डतारते धीर पूरी-कचीरी भी निकालते हैं। हिन्द्रशानमें इसे प्राय: कलकुल कहते हैं।

क्षफगुलम ( सं॰ पु॰ ) श्लेषाज गुला, बलग्मने बिगाड्से पेटमें पड़ नेवासी गिसटी या गांठ। इसका रूप-स्तंमित्य, शौतन्वर, गावसाद, इज्ञास, कास, श्ररुचि, गीरव. शैला श्रीर कठिनीवतल है। ( परक )

कफन (सं वि ) कपं तदिकारच हन्ति, कफ-इन्-टक्। स्रोधनायक वा कफजनित पौड़ानाथक, वलग्म या वलग्मको वीमारी दूर करनेवाला। सुश्रुतोक्ष यारग्वधादि, सानसारादि. वर्तवादि, बोधादि, अर्कादि, सुरसादि, पिपाखादि, एलादि, इडत्यादि, पटी बादि, जवकादि तथा सुस्तादि गणीत श्रीर विकट्, विफला, पञ्चमूल एवं दशसूल प्रस्ति सक्त द्रव्य सफनाश्रक हैं।

पयान्य कपञ्च द्रव्य कपः यन्दर्ने देखी ।

कफन्नी (सं॰ स्ती॰) कफन्न-ङीए। १ ग्रक्नासा, केंवाच। २ इतुषाभेद, एक पेड़।

कफन (सं व्रि) कफान्नायते, कफ-ज़न-छ । श्लेषासे उत्पन्न, वन्तग्मसे पैदा।

कफल्बर (सं॰ पु॰) कफनिसित्तो ज्वरः, सध्यपद्बो॰। श्रीषाजन्य प्लर, वसग्मी तुखार। अर देखी।

विकास वरावर वरावर से भाद्रकते स्वरसमें तीन | काफणि (सं० पु०-स्त्री०) केन सुखेन फणित घना-ग्रामेन मङ्गोच-विकोचनत्वं प्राप्नोति, क-फण्-इन्; केन धनायासेन सा रति, क-सा र-सन् प्रकोदरादिलात् साधः। कफोणि, मिरफक्, कीइनी, बांदके बीचकी. गांठ।

कफायी (सं•स्ती०) कफिय देखी।

कफद (सं वि वि ) कर्षा दहाति, कफ-दा-छ। श्रेष-कारक, बलग्म पैदा करनेवाला।

नफ़न ( प॰ पु॰ ) भवाच्छादनवस्त, सुर्देपर हाना जानेवासां कपडा।

कफ्नखसीट (हिं॰ वि॰) १ मनके प्राच्छादनका वस्त्र नोच लेनेवाला, जो सुर्देवर हाला जानेवाला कपहा फाड़ लेता हो। पहले डोस समयानमें सुर्देका कपड़ा उतार पापसमें फाड़ सेते थे। २ क्कपण, कच्च स। ३ दरिष्ट्रका धन हरण करनेवाला, जी ग्रीबका मास चडा खेता हो।

कप्तनखसीटी (हिं॰ स्तो॰) १ यवाच्छादमवस्तकी चौरफाड़, सुर्देपर डाले जानेवाले कपहेकी नीच-खसोट। यह डोमॉका कर है। २ हित्तिविशेष, रूपया कमानिको एक चाल। अयोग्य रीतिसे दरिद्रका धन-**घरण करना कफ़नखसोटी क**द्याता है। ३ **क्वपण्ता**, कष्त्रु सी।

कफ़नचीर (हिं० पु०) १ प्रधान तुस्कर, वड़ा चोर। जो गड़े मुर्देको उखाड़ कफन चुराता, वही कफनचोर कचाता है। २ दुष्ट, बदमाय, उपका। जुद्र दूख चोराने और किसीको देखमें न पानेवालेका नाम कप्नचोर है।

कपानाड़ी (सं• स्त्री॰) दन्तमूलगत रोगविधेष, दांतीकी जड़में होनेवासी एक बौमारी।

कफ़नाना (डिं॰ कि॰) यवको वस्त्रसे प्राक्तादन करना, सुर्देकी कावड़ा चीड़ाना।

कफ़नाशन (सं वि ) कफं नामयति, कफ़-नम-णिच्-ख्रा कषको नाम करनेवाला, जो वलग्रम मिटाता हो।

कफ़नी (डिं॰ स्ती॰) १ यवके कप्रसे पड़नेवासा वस्त, जो कपहा सुरैंके गरीमें डाला जाता हो। की पुड़िया बांधनेने लिए भी श्रच्छा होता है। कल-कत्तेने श्रजायन घरमें ऐसा एक मौजूद है; जो लम्बाई मैं ५० फुट भीर चौड़ाईमें २५ फुट मापका है।

भूटान वासी अपने यहांने "डिया" नामने एन तरहने हचनी छालसे नागज बनाते हैं। ये लोग उत्त हचनी छालसो लस्बो नीर नर, लकड़ीनी खानने साथ डवालते हैं, फिर पत्यरने जपर रख नर नाठने सुदरसे कूट कूट नर "मंड" बनाते हैं। बादमें जापानियोंनी तरह नागज बनाते हैं। इससे साटिन भीर रेगम बनी जा सनती है। चीनरेगमें यह डसी रूपसे ही व्यवस्त होता है।

वद्यदेशमें एक भांतिकी लतासे कागल बनता है। यह पोष्ट बोर्डकी तरह मोटा भीर कड़ा होता है। इस कागल पर रंग चढ़ा कर, इस पर सिलेट-पेन्सिलकी भांतिकी एक तरहके फीके पीले रंगके पत्यरकी पेन्सिलसे लिखते हैं।

श्वाम देशमें एक प्रकारके वक्क से २ तरहके कागज बनते हैं,—१ सफोद श्रीर २२ काले रंगके। जिस बचकी काल से यह बनाये जाते हैं, उस बचका नाम है—"पिलक क्लोई"। यह श्रच्छा कागज नहीं होता; श्रीर बनता भी श्रच्छा नहीं।

पहिले ही कह चुके हैं कि भारतवर्ष में भी हायसे कागज नहीं बनते। यहां पुराने वोरा, फंटे कपड़े, पुराने कागज और अंग्रमान हचादिसे कागज बनते हैं। पहिले इन सबका पानीमें भिगो कर चूनेकी चूर मिला कर कूटते हैं। फिर 'मंड' को घो कर चूनाके पानीमें सड़ाते है, ४-५ दिन बाद यह पानी बदल दिया जाता है। इसी तरह दो-तीन बार पानी बदल कर श्रच्छी तरह सड़ा कर फिर डसे सांचेमें ढाल कर सुखा जेते हैं। कागज सुख जाने पर भातके मांड़से वोंट कर सुखाया जाता है; फिर दो-चार दिन दबा रक्खा जाता है; बादमें मेला-पत्थरसे धिस कर चिकना किया जाता है।

१८ वीं ग्रताव्हीने प्रारक्षमें यूरूपमें रुद्दे भीर सन से प्रधानतः कागज बनाये जाते थे; फटे पुराने कपड़े भीर रेग्रमसे नहीं। श्रब प्रधान रूपसे फटे पुराने नपड़े श्रीर रिश्रमसे बनाये जाते हैं, क्योंनि इनका सहजमें श्रीर कम खचेंमें 'मंड' वन जाता है इसे छहे ख़्की सिदिने लिये पाज कल यूरूपमें नाना खानीसे फटे पुराने वस्तादिकी शामदनी होती है।

सादागास्तर दीपमें "घावो" नामने दसकी छाजसे एक प्रकारका कागज बनता है। यह कागज भी भूटानके "डिया" नामक हचकी छालके कागजकी तरह बनाया जाता है। इसमें भातका मांड़ दिया जाता है ; इस लिए यह नागज खाही नहीं सोकता। त्रईके कागजका इतिहास। -- गूरीपीय विदानीके सतसे, वुकेरिया प्रदेशमें खुष्टीय ७वीं यताच्हीके प्रनाके समयमें त्रयवा १०वीं गतान्दीके प्रारमाने सबसे पहिले "वास्विकिनी" (Bombycinnee) नामक रुदेका कागन बना था। भारबीयगण कश्रते हैं कि, जुस्फ् श्रामरा नामको व्यक्तिने ही सबसे पहिले ऐसा कागज बनाया था। परन्तु हमारी समभत्ते इससे पहिले भी तुलाट वा रुईका कागज भारतवर्षेमं प्रचलित था। दसका प्रमाण मानिदनवीर िकन्दरके सेनापति नियाक सके "तुनाचापड़ान" के हिराबके उन्नेखरे मिलता है। श्रारवियोंने जागज बनानेकी प्रणाली पारिमयों में मीखी ; श्रीर इन्हीं लोगोंने सबसे पहिली त्राफिकाके अन्तर्गत सेग्टा नगरमें, फिर स्मेन देशमें क्रजिटिंहा है लेन्सिया श्रीर टलेडो नगरमें रुईके कागजका कारखाना खीला या यूरोपवासी १२वों शताब्दीमं पूर्व-यूरोप श्रीर सिसिलि दीवमं रुईके कागज बनाति थे। कागज बनानिकी योग्य, वस्तु प्रोंकी श्रभावसे ही रुईके कागजका आविभीव हुआ या। इस कागजके बननीसं क्रामधः पेषिरि कागज उठ गया था। १३वीं गताव्दीसे स्ट्रेका कागज खूब ही व्यवद्वत होने लगा। यह पहिले खु॰ पू॰ १की धताव्ही से खुष्टीय ८मी शताब्दीमें चीन श्रीर भारत, क्रमशः पारसा, पारत, बीस, बट्टोबा (मिनिसिया) श्रोर जमीन तक फैल गया। तब इसका नाम या ग्रीक पार्चमेण्ट; उस समय ग्रीत लोग इसे "बम्बरिकिन" कहते ये; क्योंकि यीक भाषांमें रुईके द्वचको "वस्विका" कहते हैं। प्राचीन लाटिन लोग इसे "चाटी बस्बिसना"(Charta

२ परिच्छ्दिविश्वेष, पहननेका एक कपहा। इसे साधु वारण करते हैं। कफ्नी सिचाई नहीं जाता। इसमें शिर निकाननेको एक छिद्र रहता है। इसका दूसरा वाम चोलना है।

कप्तप्रकृति (सं॰ ख्री॰) स्थिरचित्तता सिग्धनेशत पादि, दिचना उत्तराव श्रीर वालींना विकनायन वगैरह। कप्तप्राय (सं॰ वि॰) कप्तः प्रायः वाहुखेन यव, वहुवी॰। कप्तवहुच, जो वहुत वसग्म रखता हो।

कप्पमन्दिर (सं ॰ पु॰ क्ली॰) मण्डभेद, माड़, क्षाग। कप्परहा (सं ॰ स्ती॰) नागरसुस्ता, नागरमीथा। कप्परीग (सं ॰ पु॰) कप्पजन्य रोगमाव, बसगमि पेटा होनेवासी कोई बीमारी।

कफरोडियो (सं श्री) कफजन्य गलरोगिवशिष, कलग्रमसे गलेमें होनेवाली एक वीमारी। गलरोडियो देखा। यह स्रोतनिरोधन, मन्द्रपाक, खिराडुर पीर कफ-क्साव होती है। (माध्यनिदान)

वापाल (सं व्रि ) क्याः साध्यत्वेन ग्रस्त्रस्य, कपाः चित्रः कपाविधिष्ट, वलग्मी।

क्षक वर्धिक (सं क्षिण) कर्ण वर्धियति, कफ हम पिच्-क्षुल्। स्रेमाकी हिंद करनेवाला, जो वलग्म बहाता हो।

बद्धवर्धन (सं॰ पु॰) वापं कपाननितं विकारं वा वर्धयति, कपान्छध-णिच् ख्यु। १ पिएडीतगर छच, किसी किसाके तगरका पेड़। (बि॰) २ कपावर्धक, बसागम बदानीवाला।

क्षप्रविशोधि (संकत्नीः) सपं विशेषेण रूणि, सपः विरुध-णिनि। १ मरिच, सिर्च। (तिः) २ उत्तेषाः रोधक, वलग्म रोकनिवासाः।

अप्रविरोधी (सं वि ) प्रतिधारोधक, बसग्म रोकनेवासा।

कृष्म ( प्र॰ पु॰ ) १ पिच्नर, पिंजरा । २ बन्दोग्टह, - क्टिखाना । ३ कटहरा । ४ सङ्घित खान, तङ्ग खगह । जिसमें वायु भीर प्रकाश नहीं रहता, उस खानका नाम कृष्म पड़ता है।

क्रमंग्रमनवर्ग (२० पु०) क्रफ्णान्तिकर द्रव्यगण, क्रमंग्रम ठच्छा करनेवाली चीओंका ज्योरा। क्रक देखी।

कप्रसम्भव (सं ॰ वि॰) निष्मात् समावः स्त्पत्तियेस्यः, प्रतत्। निष्मातः, वन्त्रमसे निन्ननिवाना। निष्मान (सं ॰ क्लो॰) निष्माय्य, वन्त्रमना सन्ताम। श्रामाश्य, वन्तः स्थन, निष्कि, श्रिर श्रीर सन्धिनी निष्कि स्थान नहते हैं।

कफसाव (सं० पु०) नैत्रचित्यगत रोगविश्येष, ग्रांखके जोड़में पैदा होनेवाली एक बीमारी। इसमें नैत्रका सन्धि पक्तता शौर डमसे खेत, सान्द्र एवं पिच्छिन पूर्य पड़ता है। (माधवनिदान)

कपाहर (सं॰ वि॰) कर्षां हरति नाशयति, कपा-हर अच्। कपानाशक, वज्ञगुम टूर करनेवाला।

कप्रहत् (सं॰ स्त्री॰) कर्फ प्रति, कप्र-द्विण्। प्रतिषानामक, वनगम दूर करनेवाला।

कफातिसार (सं १ पु॰) कफानन्य प्रतिसार, वसग्मी
दस्त । इसमें प्रथम लक्ष्म घोर पाचन हितकर है।
फिर प्रामातिसारम्न दीपनगण प्रयोग करना चाहिये।
कफातिसारमें मनुष्य ग्रस्त, सान्द्र, सकफा, प्रतेषग्रुक्त,
पूतिगन्ध, भीत भीर इष्टरोमा ही जाता है। (माध्वनिहान)
कफातम् (सं • व्रि • ) कफ पाक्षा यस्य, कफाव्मन्
कन्। १ कफमय, बलग्मी। २ कफक्षी, बलग्मकी
सुरत रखनेवासा।

कफान्तक (स'० पु०) कफस्य धन्तको नायकः। वर्षेरक द्वस्त, बबूलका पेड़।

कफावन्द ( हिं॰ पु॰ ) कराइके प्रसाद्भागको फांस कर किया निवाला एक पेंच । कुछीमें नव एक प्रश्न-वान् नीचे या जाता, तब जपरवाला दाइनी घोर वैठः ग्रपना वाम इस्त उसकी किटमें घुसेड़ दक्षिण इस्त तथा पादसे उसका कराइ दवाता घीर वामहस्तसे लंगोंट प्रकड़ उसे उलटाता है। इसोका नाम कफ़ा-वन्द है। फ़ारसीमें 'कफ़ा' कराइके प्रसाद्भागकों कहते हैं।

कपारि (सं पु ) कपाय घरिः महुः, ६-तत्। १ घाद्रका, घदरका। २ शुग्हो, सींठ। कफालत (घ॰पु॰) वन्धकता, जुमानत। प्रतिभूः पत्रको कपालतनामा कहते हैं।

कफाश्रय (सं• पु•) कफखान, बनग्मका मुनाम।

्सुखरेन घौर सचन। यह विहारमें श्रधिकांग देख पडते हैं।

चित्रपुरके किछियों पूर्वीत ७ या १० खेणी नहीं इतिों। वह किछुाह, सनीरिया, हरदिया और प्रस्वर—चार खेणियों में बंटे हैं।

भांसीने काको श्रपनेको कछ्वाच बताते हैं। वह कछ्वाच राजपूतोंसे उपने श्रीर उनके पूर्वपुरुष नरवर ग्रदेशसे उस श्रच्चलमें पहुंचे थे।

काकी जातिकी सेणीक नाम अनुधारण करने से समक्ष पड़ता—यह अपनी वासमूसिक अनुसार भिन्न भिन्न सेणीन वंटे हैं कनौजिया—कनौज या कात्य कुछ, हरदिया—हरदियागद्ध, सिंगौरिया—सिंगौर (इन्नाहावादसे २५ मीन उत्तर गङ्गाने पश्चिमकून पर अवस्थित है। यह रामायणीक निषादरान्य की "मृङ्गवेर पुरी" है), जीनपुरिया—जीनपुर, मगहिया मगध, कछवाह—कच्छ और सुखरेन सङ्ख्या (रामायणीक "साङ्गाध्य"। कानी नदीके तीर मेनपुरी पीर फर्खावादके वीच आज भी इसका भग्नावश्रेष विद्यामान है) से निक्ना है।

प्रनेत स्थलों में दक्कें कोरी घीर मुराई भी कहते हैं। यह क्षषिक में में प्रति पटु होते घीर प्रति प्यरिष्कार परिच्छत रूपसे उत्तमोत्तम श्रष्टादि फल उत्तपादन कर सकते हैं।

पागरा श्रचनि कञ्वाइ काकियों की ही संख्या श्रिक है। दाच्यिणात्यमें यह जाति यथिष्ट है। यह कुरमी जातिकी सहश्य पदवीमें गए हैं। वस्वद्रें प्रदेशमें यह फलमूल भीर तरकारी वेचते तो हैं, किन्तु साधारण लोगों के लिये नहीं। देशसेवाके लिये यह मस्ये पर चीजों को बेचते फिरते हैं। दाचि-णात्यमें दनके बीच केवल मात्र र श्रेणियों का भद

राजपूतानेके धीलपुर प्रदेशमें ही काछी जाति यथिष्ट देख पड़ती है।

काज (चि॰पु॰) १ काथ्य, काम । २ व्यवसाय, रोजगार ।
३ प्रयोजन, मतलव । ४ विवाह, मादी । ५ किट्रविमेष,
बटन लगाने का केट ।

काजर (हिं॰ पु॰) कज्जल, प्रांखमें लगनेवाली दीयेकी धुरों को कालिख। इसकी सरवे या परई पर पार लेते हैं।

काजर-मुसलमानां भी एक जाति। पारस्य का वर्त्तमान राजवंग इसी जातिका है। जिस समय सुकपावी वंशीय प्रथम सन्बाट् शाह इस्राइनने शिया मतको पार्खके राजकीय मतक्वमें फैलाया, उस समय ७ तुर्की जातियां छनको पृष्ठपोषक यो। काजर उन्हीं सात जातियों में एक हैं। किसी समय प्राचीन हिरकीनिया (वर्त्तमान मसन्दरान) राज्यमें काजरों-ने महा प्रतिष्ठा पायी थी। १५०० ई०से पहले इस जातिकी बात सुन नहीं पड़ती। उक्त समयके एक इस्तलि खित ग्रयमें "पिरिको काजर" नामक किसी नातिका उत्ते ख है। जिससे पहले किसी भी साहित्य-में "काजर" जातिका नाम नहीं श्राया। पस्तराबाद भीर समन्दरान प्रदेशमे यह श्रधिक मंख्यक रहते हैं। राजपूतों की भांति यह कीवल युदव्यवसायां होते हैं। इसी जातिने समात श्रागा सुहमोद खां १८८४ ई०-को प्रथम सम्बाट् इये श्रीर श्रस्तराबादके निकट रहे। (यह एक सामान्य सैनिककी पुत्र ये शीर किसी समय नादिर पाइकी समासे निकाली गये थे) नादिरके एक भरोजिने इन्हें वाल्यकालमें खोजा वना डाला था। यह लोभी और पराक्रम प्रिय थे। इनके पोक्ते इनके भांतृष्य्व पतिह श्रली—(१८८६०) सम्बाट् बने। उन्हों के समयमें रूप श्रीर पारस्यका युद हुवा। करनेल मैक्पिगरके सतसे तैसूर बाद-शाह ८०३ हिजरकी काजर वहां ले गये थे। इनसे नोकरीवास और यासोगावास दो येणी और प्रत्येक ये गीमें वंग भेद हैं। जियाडोगलु नामक काजर-. जातीय एक वंग रूसी घरमेनियाकी गाजी प्रदेशमें जा कर रहा है। अजदानल वंशीय १म तमास शाहकी ्षमय यह सार्वे प्रदेश पहुंचे थे। अकिन्तु बुखारेवाले खां साइवने श्रधीन उनवाक वंशीयोंने उन्हें निकासा भीर भविष्ट अनेकोंको समूल विनष्ट कर डाला। काजरी (डिं॰ स्त्री॰) एक गायः। इसकी आंखवे

ंकिनारे काला जाला घेरा रहता है।

किपानो (सं॰ स्ती॰) किपान्-कीप्। १ इस्तिनी, इथिनो।२ कपापधान स्ती, बलगमी श्रीरत। १ नदी- विशेष, एक दरया।

किष्मा (हि॰ पु॰) काष्ठ वा लीहका कोण। यह जहाज़के तिरहे शहतीर जोड़नेसे लगता है। किष्मिना शब्द शंगरेजी 'कष्'से बना है।

काषी (सं ० ति ०) काषी उस्त्यस्य, काषा-इनि । इन्हाय-वापमद्यांन प्राणिस्थादिनि:। पा प्रारारम् । १ स्रोष्ययुत्ता, वस्त्रमी। (पु०) २ गज, हाथी।

कफ़ीना ( हिं॰ पु॰ ) जहाज़की फ़र्थका तख़्ता। यह अंगरेज़ी 'कफ़' प्रब्देंसे बना है।

कफील (अ॰ पु॰) बन्धक, जासिन, जमानत देनेवाचा।
कफिलु (सं॰ त्रि॰) वाफं नाति श्रादत्ते, कफ-ला-लु
निपातनात् कत्वम्। पन्दृद्न्फनम्बन् वर्षज्कनं सृदिधिषु।
एण् १।८५। १ कफयुक्त, वलग्मी। २ स्रोधात्मकष्ट्व,
लसोहेका पेड़।

कफोणि ( सं॰ पु॰-स्त्री॰ ) क्षेत्र सुखेन फणित स्म,्रित वा, म-फण-स्फुर वा दन्, प्रवोदरादित्वात् साधः । कूपैर, कोचनी ।

कफोि (सं॰ पु॰) कूर्परप्रहार, कोहनीकी मार। कफोे क्वट (सं॰ वि॰) कफप्रधान, बलग्मी, को बड़ा बलग्म रखता हो।

कफोरिक्सप्ट (सं॰ पु॰) नेत्ररोगभेद, श्रांखकी एक बीमारो। यह रोग होनेसे [मानव कफके कारण स्निम्ब, म्हेत, सिक्सम्मावित श्रीर परिचाद्य रूप देखता है। (माधकिदान)

कफोरक्कोग (सं• पु॰) कफके वमनकी उपस्थिति, वसग्म निकालनेके सिये प्रामादगी।

कफोदर (सं॰ क्ली॰) कफजन्य उदररोग, वंखग्मरे होनेवाली पेटकी एक बीमारो। इससे उदर शीतल, गुरु, स्थिर, महच्होफयुत, ससाद, सिग्ध एवं श्रुक्त थिरावनद रहता शीर शानन तथा नखका वर्ष खेत खगता है। (माध्यनिदान)

कफीड़ं (है॰ पु॰) कफीणि वेदे कफीड़ादेश: मुकी-दरादिलात्। कफीणि, की हनी।

कव ( हिं॰ क्रि॰-वि॰ ) कदा, किस समय।

Vol. IV.

कविद्या (हिं॰ पु॰) जातिविश्रेष, एक कीम। यह लोग मुसलमान द्वीते धीर प्रवधमें तरकारी बोते हैं। फिर भागनी बोर्ड तरकारी बेंचना भी इन्होंको काम है। कावड्डी (हिं॰ स्त्रो॰) १ वासकीकी एक क्रीड़ा, लइकोंका एक खेल। इसमें बालक पहले पपने टो टल बनाते हैं। फिर मैटानमें एक लकीर खींची जाती, जी पाला या डांड़मेड़ कहाती है। इसकी एक फ़ोर एक दल भीर दूसरी भीर दूसरा दल रहता है। फिर क्रीड़ा यारमा होती है। किसी दसका एक बालक 'कवस्डी-कवस्डी' कहते पालेकी दूसरी श्रीर जाता श्रीर विपच दलने किसी वालकको छ्नेकी चेष्टा लगाता है। यदि वह किसो बालकको छ्कर श्रीर श्राता श्रीर विपन्न दलकी किशो वालककी छनेको चेष्टा लगाता है। यदि वह किसी बालकको क्रुकर लीट शाता भीर विपच दक्तकी भीर पक्रड़ा नहीं जाता, ती जिस बालकको यह छ पाता, वह सरा कहाता प्रधीत खेखरी निकाल दिया जाता है। किन्तु छ्नेवाला वालक छकर लौर न सकने श्रीर विपच दलके बालकोंके पकड़में पड़नेसे ख्यं सर जाता अर्थात हार खाता है। इसीप्रकार एक भोरके जब सब बालक मर जाते, तब दूसरी घोरके बालक पूर्णक्षये विजय पाते हैं। फिर दूसरी घोरके बालक कृने वाते और पूर्वीक रीतिसे मारते या मर जाते हैं। इस खेलचे वालकों में दोड़ने-भपटनेकी प्रक्ति प्राप्ती श्रीर उनकी बुधि तथा दृष्टि तीव्र पड़ जाती है। २ कांपा, कम्पा।

कवस्य ( गं॰ क्ती॰ ) कस्य प्राणवायोः वस्य पात्रयः, ६-तत्। १ जल, पानी। (पु॰) कं जलं बन्नाति, का-वस्य-पण्। २ उदर, पेटं। १ राष्ट्र। ४ घूम-केत्। इनकी गंख्या ८८ है। पाक्ति कवस्यमें सिलती है। कवस्य कालके पुत्र हैं। इनका उदय दावण पत्त देता है। ५ मस्तक्षणेन जीवित एवं क्रियायुक्त कलेवर, सरकटा जीता जागता घड़। पाल्हामें किखते, कि कवस्य घोरक्पमें तलवार करते थे। ६ पायवे विश्रेष। ७ सुनिविश्रेष। ५ मेच, वादल। ८ गम्बवेविश्रेष। १० दीवंगोलाकार काष्ट

भूम कण्डिकामें श्रानिष्ठुत्के द्रवा, देवता श्रीर मंत्रविधानादिका वर्णन है। तिहृत्स्तीम नामक श्रानिष्टोमधंस्थके चतुर्विध यज्ञका विधान है। उनके मध्य श्रानिक्ता प्रात:सवन प्रथम है। उसका नाम इप्सु यज्ञ है। खर्णादि श्रामिनाषी किंवा ग्रामादि श्रामनाषीका उसमें श्राधकार है। उसके द्रवा, देवता श्रीर मंत्रका विधानादि है। वृष्टस्पतिसवन दितीय है। राजाके साथ बाह्मणका (धर्मस्थापक रूपसे भङ्गीकार किये जानेवाले बाह्मणका) उसमें श्रधकार है। द्यतीयका नाम इस्र है। यह श्रोनकी भांति किया जाता है। किन्तु भेद दतना ही है कि यह सद्य श्रमुष्ठेय नहीं होता। माद्यनामनासे दसका श्रमुष्ठान करना पड़ता है।

क्ष किएड कार्स सर्वेखार नामक चतुर्थ एकाइ यज्ञ है। जीवनाभिकाषी और मृत्युकामनाकारी उभयका इसमें अधिकार है। सिडान इसकी दिचिया है। इस यज्ञके द्रवा, देवता और मंत्रका विधानादि है। उस यज्ञके द्रवा, देवता और मंत्रका विधानादि है। उस्तिक अपोइनीय नामक तिविध यज्ञका विधान है। उनमें प्रथमका नाम सर्वेस्तोम है। द्वादशाहिक कन्दोमत्रयके मध्य उक्त्यसंख्य उत्तम दिन द्वय प्रथक् कर दितीय और द्वतीय ऋत्विक अपोइनीय सम्पादन करना पड़ता है। वाचस्तोम चतुर्विध है। क्षान्दोग्यमें इनका विश्वष विधि लिखा है। परिश्रेषको तिष्ठत्, पश्चदश्च, ससद्श्व, एकविंश, तिनव और त्रयस्तिंश नामक क्षष्ठ एकाइ प्रश्नस्तोम-विश्वषका विधान क्षित है।

श्रम किख्निमें उनके विधानप्रकार, मंत्र, देवता प्रमृतिका कथन है। अग्नाधिय, पुनराधिय, पिन्होंम, दर्भपीर्णमास, दाचायग् श्रीर अग्रयण नामक प्रतिकामें सोमयुक्त छह यज्ञ श्रीर उनका विधानादि कथित है। प्रम किखनामें सप्तद्यस्तोमक पांच यज्ञका विधान है। उनमें यामाभिनाषी व्यक्तिका उपहवर नामक श्रनिश्चित यज्ञविधान श्रीर मिथ्याभित्र व्यक्तिका भी इस यज्ञमें अधिकारविधि है। उसकी दिचिणाका विधानादि है। दुर्गिमिलाषी व्यक्तिका महत्विय एवं उसका विधान प्रकार श्रीर देवता तथा

मंतादिका विषय कथित है। धम कण्डिकामें पशु-काम और वैश्वकामका वैश्वस्तीम है। उसका विधानादि है। उक्थमंख तीव्रमुत् नामक युत्त है। तीव्रस्त्म सोमका अतिदेश रहते भी विशेष विधान है। उसमें सोमाभिवृत खराज्यभ्रष्ट राजाका एवं दीर्घवराधियान्ति, ग्राम, प्रजा चीर पश्चनामना-कारीका श्रधिकार है तथा उसका विधानादि कथित है। १०म किण्डकामें राज्यपार्थी चित्रियका राट्नामक यत्र है। उसका विधानादि कहा है। त्रिनष्टोमसंस्थता है। ऋषभनी भांति ऐन्द्रवरियज्ञकी कतवत्रता है। अन्नादि प्राधीं वत्रिक्तका विराट् नामक यज्ञ है। ऐन्द्रपरियज्ञकी भांति षाद्यन्तर्मे षाग्नेय पश्च मंयुक्त कर इसकी भी क्व व्यता है। पुत्रार्थीका उपसद नामक एकाइ है। उसका विधानादि कहा है। उक्षसंख पुनस्तोम नामक एकाइ है। उसमें प्रतिग्रह दोषप्रान्ति प्रायोका प्रधिकार है। उसका दिचिणादि है। पश्चनाम वातिना चतुष्टीम नामक भौर उद्भिद्वनभिद् नामक एकाइह्य है। दय-पौर्णमासकी भांति मिलित उभयकी फलसाधकता है। द्युयज्ञ श्रीर उमका विधानादि है। उद्भिद्यज्ञकी पोक्टे उसी दिनसे अर्धमास, एक मास भववा संवत्सर पर्यन्त प्रत्यह दषु यज्ञका पनुष्ठानविधि है। उसका विधानादि है। पूजाभिलाषो वातिको प्रपचिति नामक दो यत्रोंका विधान है। उनमें राजा वा विजातिका चिवार है। उनका विधानादि है। उभय यज्ञके सध्य प्रथम यन्नका नाम पन्नोति श्रीर दितीय यन्नका नाम च्योति: है। यह उमय यज्ञभी सर्वेजित्की भांति दोचायुक्त है। इनका दिचियादि विधि है। श्रीर गोषव नामक दो यज्ञाका विधान है। उनकी मध्य प्रिनिष्टोमसंस्थ ऋषभमें राजाका अधिकार है षीर उसका दिचिणाभेद विधि है। उक्ष्यसंख गीषवर्मे त्रयुत गो दिचिणा भीर वंग्यवा श्रन्य जातिका उसमें प्रधिकार है। उसका विधानादि है। सस्त्स्तोम नामक यज्ञविधि है। उसमें एकतित स्वाद्यसमूह भीर वस्तुसमूहका मधिकार है। वैश्वस्तोम निदिष्ट दिचणा-का ही उसके दिचणारूपसे निर्देश है। ऐन्द्राग्न कुनाय

पाल, लकड़ीका बड़ा पोषा। ११ राचसविशेष। रामायणमें लिखा-दनु नामक किसी दानवकी उग्र-तपस्था द्वारा तुष्ट करनेपर ब्रह्माचे दीर्ध कीवनका वर मिला था। वरके प्रभावचे प्रत्यन्त गवित हो किसी समय वह इन्द्रसे गुद्ध करनेको जा पहुँचा। इन्द्रने वचाघातसे उसका इस्त भीर मस्तक ग्ररीरमें घुसेड़ दिया था। किन्तु ब्रह्मवरके कारण उससे भी प्राण-वियोग न हुवा। इसीप्रकारं विक्रत ग्रहीर्रमें दिन दिन क्लिप्ट हो दनु वारम्बार इन्द्रसे धनुप्रह प्रार्थना करने लगा। फिर इन्द्रन भी उपने प्रति सदय हो योजन-परिमित इस्तदय ग्रीर वत्तः खत्तके उपरिभागमें एक वदन बना दिया था। दनु उसी सूर्तिसे वन-वन जा भीर दीर्भवाइ द्वारा वन्यजन्तु खा भवस्थान करने लगा। फिर एकदा पिताकी प्राचा प्रतिपालन करनेको राम लच्चण घीर सीताके साथ उसी वन्त्री जा पहु चै। इस राचंसने दोई बाहुद्दारा उन्हें पसड़ निया था। रामने वोर्यभरमें तमु इस्तमे स्रीय खड़्ग द्वारा दनुका प्राण विनाग किया। रामहस्तवे सरने पर कवन्ध दिव्यमूर्ति धारण कर खर्गको चला गया।

. सहाभारतकी मतसे यह राज्यस पहले विम्बावस नामक गन्धव रहा, पोछि किसी ब्राह्मणके श्रीमग्राप .वग्र राज्यसयोनिको प्राप्त हुवा।

क्वन्यता (सं क्ली ) मस्तक हीनता, वृत्त, शिर कट जानेकी चातत।

क्तबन्धी (वे॰ पु॰) १ ऋषिविश्रेष । 'शव क्तवन्धी कालायन <sub>चपेल पमच्छ।</sub>' (प्रश्नीपनिषद् ) (ति ० ) वां जलं प्रस्थास्ति, क वस्त दिन । जलयुक्त, आवदार ।

क्वर, क्वरेखी।

क्वरस्थान, क्वलान देखी।

काबरा (हिं•वि॰) कार्वुर, घवलक, सफ़ोट रङ्गपर काली, लाल, पीली या किसी दूसरे रंगके प्रथवा काली, पीले, लाल या किसी दूसरे रंगपर सफ़ेद धळो रखनेवाला।

क्विस्थान, क्षतान देखी।

कवरी—नातिविशेष, एक कीम। मन्द्रानप्रदेशमें इस जातिको स्रोग रहते हैं। यह प्रायः १८ बाखामें

विभक्त हैं। उनमें विलिण घीर तोत्तियार याखा हो प्रधान है।

पहले कवरी खेतीबारीके लिये ज्मीन् रखते थे। उसी जुमीनको अपर निक्षष्ट जाति द्वारा जोता-दोवा जी श्राय मिलता, उससे इनकी जीविकाका काम चलता। श्राजनास इनिसे वह पूर्वप्रधा रहते भी कितने ही लोग खयं क्षपिकार्य करते हैं। फिर कोई नाव चलाता और कोई वनियेकी दुकान् स्त्रगाता है।

तोत्तियार प्राखा किसी किसी स्थानमें तोत्तियान वा कस्वज्ञार नामचे भी प्रसिद्ध है। यह परिश्रमी ष्रीर वड़े छत्साही हैं। क्षषिकार्यसे लगा घनेक उच काय पर्यन्त इनके द्वारा सम्पन्न होते हैं। सन्द्राज नगरमें तोत्तियार भनेक उत्तम उत्तम कार्य चनाते हैं।

तोत्तियार ८ येणोर्मे विभक्त हैं। प्रत्येक येणो प्रयर श्रेणोरी खतन्त्र रहंती है। प्राय: पांच-सी वर्ष पहिले कितने ही तोत्तियारोंने मदुरा जिलेमें जाकर उपनिवेश किया या।

यह सकल ही विणाने उपासक हैं। विणाकी प्रती-किक लोना-फ्रीड़ार्से यह प्रान्तरिक विखास रखते हैं। किसीके विष्णुकी निन्दा करनेपर इनके प्राणमें वड़ा भावात लगता है। फिर निन्दाकारीकी यद्योचित भास्ति देनीसे कोई पीके नहीं इटता। इनमें वहुतसे बोग इन्द्रजान जानते हैं। इसीसे साधारण इनकी भय भित्ता देखाते हैं। सुनते—यह दृत्द्रजाचके वससे सांपने पाटिका विष उतार मनते हैं। पुरुष सस्तक पर पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां नानाविष ग्रन्तद्वार पहनती हैं। उनका वज्ञःखत कितना ही पनावृत रहता है। किन्तु उमरी उन्हें नुज्ञा नृहीं पाती।

तोत्तियारोंसे बहुविशहको प्रधा प्रचलित है। किन्तु प्रायः सक्तल हो एकवार विवाह करते हैं। एक पत्नोक सरनेपर घपर पत्नो ग्रहण को जातो है। इनके विवाह वा धर्मकर्में ब्राह्मणोंको प्रावण्यकता नहीं पड़ती। कोड़ाङ्गिनायक्षन नामक दनका एक प्रधान रहता है। वही विवाहादि सम्पन्न करता है। जमजुग्डजी बनाना भी उसीका काम है।

नहीं है। पहले उसकी चतुःसीमा बता चुके हैं। उसके दिख्यके कितने ही श्रंशका नाम मलयालम् (मलय) है। फिर मध्यांश्र तुलुव श्रीर उत्तरका कुछ श्रंश कर्याट कहाता है। श्रनेकोंके कथनानुसार कानाड़ा कर्याट देशका नामान्तर है। किन्तु यह बात टीक नहीं। कर्याट देखी।

दिचिष कानाडेके उदीवी परगनेका उत्तर पर्यंन्त भूभाग प्राचीन जैरज राज्यके श्रन्तर्भत है। कहा जाता है कि परग्ररासने चित्रयनिनामने पौक्रे पाण्ड्य राजावीने जा उन्न स्थान पर अधिकार किया या। १२५२ ई॰ तक पारख्यराज प्रवत्तरहे। फिर १३३८ई०को वह विजय-नगरराजने प्रधिकारमें गया। १५६८ई॰को तालि-कीटनी युद्धमें विजयनगरराजका पराक्रम खर्ने हुवा भीर वदन्रके सरदारने खाधीनता पा वदन्र राज्य खापन किया। उन्होंने कानाड़ेके इनर नामक खानसे नीलेखर पर्यन्त ग्रधिकार किया या। पीछे चेरवल-राजने साथ ईप्टइण्डिया नम्पनीना बन्दोवस्त छुवा। उस समय उत्त प्रदेश शक्रराच्य कानाड़ाके नामसे लिखा जाता या। कानाड़ाका उत्तरांग तुलुव प्रदेशके श्रन्तर्गत रहा। १६१मे ७१४ ६० तक वह कदम्ब राजावींकी श्रधिकारमें था। कदम देखो।

फिर ७१४ से १३३५ ई॰ तक कानाड़ेका उत्तरांग बज्जालवंग्रके अधीन रहा। यज्ञाल देखो

१७६३ई०को हैदरमलीने बदनूरके मधिकार काल कानाड़ाके मध्य मङ्गकोर वासतुर लेनेकी पीछे मलवार भीर समस्त जिला अधिकार किया। दो वर्ष पीछे मंगरेज सैन्धने हनर श्रीर मङ्गलोर जा छुड़ाया था। किन्तु श्रन्य दिन पीछे ही टीपू सुलतानने पुनरधिकार किया। उसके पीछे १७८२-८४ई०को टीपूसे श्रंगरे रेजोंका दिल्य कानाड़ेमें महायुद्ध हुवा। श्रवशिव १७८१ई० को वह सम्पूर्ण रूपसे श्रंगरेजांके श्रधिकारमें पहुंच गया।

१८३८ई०को कुगैराजके साच्यग्रहणके समय श्रमरश्रीर सलिय प्रदेशको लीगोने स्व स्व प्रदेश श्रंग-रेज राज्यसुक्त करनेकी प्रार्थना की थी। १८३७ई०को ष्टियराज उनके प्रस्ताव पर स्वीकृत इए। समग्र मगनिसं जिला दिलाण कानाड़ाके पुत्तर विभागसे मिलाया गया। उसी वर्ष कल्याणाणा सुवराय नामक किसी सरदारने कुगैराजके पतनसे अंगरेजोंके विरुष्ठ अस्त्र धारण किया। पुत्तुरसे मङ्गलीर पर्यन्त विद्रोह फैला था। उसके पीके विद्रोही शासित छोने .पर कानाड़ा प्रदेश दो भागोंमें बंट बस्बई और मन्द्राज प्रेसीडिन्सीमें सिल गया। दिलाण कानाड़ाका प्रधान नगर मङ्गलीर, बन्तवाल भौर उदीपी है। उसमें प्रधानत: हिन्दू, पोर्तगीज, फरासीसी, अरव शीर अनायं लोग रहते हैं। हिन्दुवीमें ब्राह्मणोजी संख्या श्रिधक है। वह सारखत और कोङ्गणी नामक दो समाजोंमें विभक्त हैं। द्राविड़ोंसे उद्गत ब्राह्मण शिवली कहाते हैं।

चक्क देशके अरबं मोपला कडाते हैं। अनार्थ लोगोमें मलयकुदिराइ प्रधान हैं। वह जिस प्रणाली के किषकार्थ करते, एसे 'कुमारी' प्रणाली कडते हैं।

उत्तर कानाड़ाके मध्य हिन्दुवीमें सुपारीके व्यव-सायो हारिक ब्राह्मण हो विख्यात हैं। सुसलमानों में नाविक श्ररव विण्वांके प्रतिनिधि कहाते हैं। किन्तु वह श्रस्य संख्यक मिलते हैं। श्रफरीकासे श्रानीत पोर्तगीजोंकी क्षत दासियोंके गर्भजात सुसलमान सोदी नामसे श्राख्यात हैं। उनकी श्राक्षति इस समय भी वहुत क्षक काफिरोंसे मिलती है।

कानाफ्षी ( इं॰ स्ती॰) गुप्तकथन, धीरेसे कही जानेवाली बात।

कानावाती (हिं॰ स्ती॰) १ गुप्तकथन, कानाफ सी।
२ वालक इंसानेका एक कार्य। वालकके कर्णमें
'कानावाती कानावाती कू' कहते 'कू' शब्द जोरसे
बोबते हैं। इससे वालक इंसने लगता है।

कानावेज ( डिं॰ पु॰ ) वस्त्रविश्रेष, एक कपड़ा। यह सींकियेसे मिसता जुलता रहता है।

कानि (हिं॰ स्त्री॰) १ मर्यादा, इन्ज्रत । २ ग्रिचा, मीख । कानिद (हिं॰ पु॰) बांसकी कमची । इसमें खरादते समय हीरा पन्ना दवाया जाता है।

कानिष्ठिक (सं० ली०) कनिष्ठिका दव, कनिष्ठिका-पण्। यर्करादिभगीऽण्। पाप्र। १। १००। कनिष्ठिका सहस्र।

Vol. IV. 96

कवरी प्रधानतः तेलङ्ग होते हैं। यह प्रधानतः तेलङ्ग भाषा ही व्यवहार करते हैं। किन्तु खरेग छोड़ श्रन्य खानमें रहनेवालों की बात खतन्त्र है। कान्ता (श्र०) परिक्तुट्विग्रीष, पहननेका एक कपड़ा। यह जानु पर्यन्त दीघं एवं ईषत् शिथित होता है। इसका श्रयभाग सुक्त घीर बाहु चितत रहता है। कवाड़ (हिं० पु०) १ निष्य योजन वस्तु, वेकाम चीज़। २ निर्धं क कार्य, विह्नदा काम। कावाड़ा (हिं० पु०) निरधं क व्यापार, भगड़ा-भन्तर।

क्रबाड़िया, क्वाड़ी देखी।

न्तवाही (हि'० पु०) १ निरर्धं क वस्तुविक्ते ता, विकास चीज वेचनेवाचा । २ च्हुद्र व्यवसायी, जी यख् च छोटा सोटा रोजगार करता हो। (वि०) ३ नीच, वासीना, छोटा।

कवाव (अ० पु०) मांसभेट, किसी किसका गोण ।
पद्दते भांसकी भन्नी भांति काटकूट वारीक बनाते,
किर एसमें वेसन, नमक भीर मसाना मिन्नाते हैं।
भन्तको इसको गोलियां बना सोहेकी सीखमें गोदते
और घांके पुटसे कायसेकी आंचपर सेंकते हैं। इस्हों
सेंकी हुई गोलियोंका नाम कवाव है। इसे प्राय:
मुसलमान ही खाते हैं।

न्तवाबचीनी (हिं स्त्री ) घीतलचीनी। इसे संस्तृतम् सक्षोल वा कङ्कोल, नैपानीमें तिस्मुई, कक्षीरीमें लुरतमञ्ज, मारवाड़ीमें हिमसीमीर, गुज रातीमें तर्दामरी, दिखणींने दुमकी, तामिलमें वाल-मिलकु, तेलगुमें तोक्मिरियालु, कनारीमें वालमेनसु, मिलयमें कोपुनकुस, ब्राह्मीमें सिनवनकरव, सिंडलीमें वलगुमदिस, घरबीमें कवावा घीर फारसीमें किवा-वैह कहते हैं। (Piper cubeba)

यह भाड़ी यवहीय और मोलूकास हीपमें खमावतः छत्पन्न होती है। भारतवर्षमें भी कहीं कहीं इसकी किय नी जाती है। भारतवासी इसके पखकी बाहर- से मंगाते हैं। इसके गोंदकी राज किसी बड़े काममें नहीं जगती। पत्न बरके पत्नोंसे मिलते हैं। किन्तु छनमें नकी लापन कुछ प्रधिक रहता है। पत्नोंको

खड़ी नसे जपरको उठ याती हैं। फल गुच्हे में रहता श्रीर गोल-मिर्च जैसा देख पडता है। एसे भी कबाबचीनी ही कहते हैं। यह खानेमें मरिचसे मृदु, कट्र एवं तिक्षं लगती है। पहले यवहीप-वासी इसे किसी विदेशीयके हाथ वेचनेमें हिचकते थे। वह मय रखते—कोई हमारे इस अपूर्व फलको पपने देशमें जातर लगान ली। अरवते प्राचीन वैद्यों को विदित या-कवाबचीनी सूत्रप्रवाहकी मार्ग को लसदार भिन्नीको बङ्गा लाभ पहुँ चाती है। किन्तु लोग इसे वायुनायंक गन्ध दृष्यकी भांति ही व्यवहार करते पाये हैं। कवावचीनो धातुदौर्वे ख ग्रीर प्रमेह-का महीषघ है। यह दीवन, पाचन श्रीर सूत्रवर्धक होती है। वब्बईके वैद्य इसे श्रीवधों में श्रधिक व्यव-हार करते हैं। कबावचीनी कराउने खरको भी सुधारती है। गाने-बजानेवाले इसे प्राय: सु इसे डाले रहते हैं। बहाल देखी।

क्तवाबी (भ्र॰ वि॰) १ कंबाव वेचनेवाचा । २ काबाव खानेवाला ।

क्वाय (हिं०) म,नारेखी।

कवार (हिं॰ पु॰) १ व्यवसाय, कामकाज। २ इच-विश्रेष, एक पेड़।

कवाल (हिं॰ स्त्री॰) खर्ज़िरकातन्तु, खर्ज्यका रिया। इसे बटकर रखी तैयार की जाती है। क्वाला (घ॰ पु॰) लेख्यभेद, एक दम्तावेज,। इसके हारा एककी सम्पत्ति दूसरेके प्रधिकारमें जाती है।

क्वांचा विखनेवाले सुरिस्को 'क्वांसानवीस', फीर नायदाद वेचनेवालेको प्रारंधे खरोदनेवालेको दी नानेवालो सनदको 'क्वांसा-नोलाम' कहते हैं। क्वांसर (हिं०) क्वांस्त हेखा। क्वांसर (प्र० स्ती०) १ प्रमहता, बुराई। २ कठि-

क्वाहत (प्र॰ स्ती॰) १ यमद्रता, बुराई । २ किंठ-नता, हिक्क,त, ग्रह्चन ।

किंबिस (सं पु॰) किंपिस इच, कैंघेका पेड़। किंबिस (सं किंशे) किंबिस, सूरा, तांबड़ा। (पु॰) २ किंपिस मूरा या तांबड़ा रंग।

कवीठ (हिं॰ पु॰) १ कपित्यद्वत, कंपिका पेड़ा २ कपित्यक्रव, केपिका मेवा। कानिष्ठिनेय (सं० पु०) कनिष्ठाया श्रपत्य पुमान्, कानिष्ठा-ढञ्-इनङ् श्रादेशया कल्याकादीनामिनङ्। पा ४।१।१२६। कानिष्ठाका पुत्र।

नानी (हिं॰ स्ती॰) १ एक चत्त्वाली स्ती, जिस श्रीरतके एक ही श्रांख रहें। २ कनिष्ठा, सबसे छोटी हाथकी छंगली।

कानीत ( रं॰ पु॰ ) कनीतस्य श्रपत्यं पुमान्। कनीत नामक ऋषिके पुत्र, प्रयुश्यवा।

कानीन (सं पु ) कन्यायाः जातः, कन्या-श्रग् कनीन श्रादिशया कन्यायाः कनीनचा पाधाराराहा

१ श्रविवाहिता कन्याका पुत्र, वेव्याही लड़कीका लड़का। २ कर्ण राजा। ३ व्यासदेव। ४ प्रान्तवेग्य। ५ लोधवृत्त, लोध। (ति॰) ६ चत्तुके लिये हितकर, भांखकी पुतलीको प्रायदा पहुंचानेवाला भीषध। कानीयस (सं॰ ति॰) कनीयस: इदम्। कनिष्ठ-षस्वन्धीय, श्रमारमें कम।

कानून ( श्र० पु॰ ) व्यवस्था, पाईन, मुल्लमें श्रमन

कानूनगो ( घ० पु० ) राजखं विभागवा एक कर्म-चारी, कोई माली श्रफसर। यह पटवारियांके कागृज, देखता भाजता है। वानूनगो दो प्रकारका है— गिरदावर श्रीर रिज्यार। गिरदावर वूम वूम पट-वारियोंका काम देखा करता है। रिजियारके दफ्तरमें पटवारियोंके पुराने काग,ज पहुंचाये जाते हैं।

कानूनगोई ( थ॰ स्ती॰ ) कानूनगोका काम या घो हदा।

असम्पत्तिके चालव्य विषय नवाबके निक्तट पहुंचाते,

वही यह पट पाते थे। याईन-अक्रकरी पढ़नेंचे समभ

पड़ता है कि उस समय प्रत्येक सरकारमें एक कानूनगो

शीर उसके अधीन प्रत्येक महत्तमें एक पटवारी रहता

था। चतु:सीमा, विभाग, विक्रय पीर हस्तान्तरकरण

प्रस्ति भूसम्पत्ति-सम्बन्धीय कोई कार्य आवश्यक

पानेसे पहले कानूनगोसे कहना या उसके आदेश
ले कार्य करना पड़ता था। भूमिसम्पर्कीय किसी
विषयपर तक उठनेंसे कानूनगो भीमांसा कर देता था।

कानूनदां (फा॰ पु॰) १ व्यवस्था समभनेवाला, जो

कानून जानता हो। २ व्यवस्था भाड़नेवासा, जो

कान्निया ( हिं • ) वान्नदां देखी।

कानूनी (अ० वि०) १ व्यवस्था जाननेवाता, जो कानून समभता हो। २ व्यवस्था-सस्वन्धीय, कानूनके मुताज्ञिका। ३ नियमानुकूल, कायदेने मुताविक.। ४ हठी, हुज्जती। कानूम—पञ्जावने जुनावर उपविभागका प्रधान नगर। यह समुद्रतलंसे ८३०० फीट जंसे पर्वत पर अचा० ३१ ४ ह० घीर देया० ७६ ३० पू० में अवस्थित है। यहां एक प्रसिद्ध वीद्य मठ है। उसमें भोटदेशीय विस्तर वीद्यम्य संराचित हैं। कानूम लाधकवाले प्रधान लामाने प्रधीन है। कस्वसका व्यवसाय प्रधिक स्वता है।

काला (सं० पु० ली०) कनते दीव्यते, कन कर्तरि ता।
१ कुडुम, रोरी। २ कान्तनी ह, एक लोहा।
३ श्रीकणा। ४ चन्द्र, चांद। ५ खामी, खाविन्द।
६ चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त श्रीर श्रयस्तान्त मणि, श्रातशी
श्रीया वगैरह। ० नन्दाह्रच, एक पेड़। ८ वसन्त ऋतु,
सोसम-वहार। ८ विणा। १० यिव। ११ कार्तिकेय।
१२ कामदेव। १३ चक्रवाक, चक्रवा। १४ वर्षा,
वरसात। १५ हिळ्लह्रच, एक पेड़। १६ प्रियतम,
प्यारा। (ति) १७ सनोरम, खूबस्रत। १८ श्रीमलिष्ठित, चाहा हुवा।

कान्त—युक्त प्रदेशके प्राह्महांपुर जिलेका एक गण्डयाम (क्षम्बा)। यह प्राह्महांपुर प्रहर्मे साढ़े चार
कीस दिच्या जनानावादकी राष्ट्र किनारे प्रचा॰
२०° ४८ २० दिश प्रीर देशा००८ ४८ ४५ प्र॰ पर
प्रवस्थित है।

यह नगर मित प्राचीन है। गाहजहांपुर वसनेमें
पहले कान्त म्रत्यत्त सम्हिशालो था। प्राचीन महालिका और दुर्गादिने ध्वं साविष्य स्तृप प्रमृति देखनेमें
इसका कितना ही पूर्व परिचय मिनता है। म्राजनल
यहां पुलिसका थाना, डाकखाना भीर सराय मौजूद
है। यह जनपद महाभारतोत्त 'कान्ति' (भोम टार॰)
भीर पाश्चात्य भौगोलिक टलेमि-वर्णित 'किण्डिया'
समभ पड़ता है।

सबीर ( श्र॰ वि॰ ) नव्यप्रतिष्ठ, वड़ा। बहुत बड़े भादमीको श्रमीर-क्रवीर कहते हैं। (हिं॰ स्त्री॰) भश्नीन गीत, फीहश गाना। यह होनीमें गायी जाती है। कोई क्रवीर कहनेसे पहले नोग 'श्ररर क्रवीर' पद नगा सिया करते हैं।

सबीर—कबीरपत्यी नामक सम्प्रदायके प्रवर्तक। ठीक कड़ नहीं सकति—कबीर किसके प्रव्र प्रथवा किस जातिके व्यक्ति रहे। इनकी जाति, सन्तति चीर उत्पत्तिके विषयमें नाना विवरण मिलते हैं। सुसलमान् इन्हें प्रपनी जातिके व्यक्ति बताते हैं। किन्तु अक्तमालमें लिखा है—

रामानन्द-शिष्य किसी ब्राह्मणके एक बाल विधवा कन्या रही। किसी दिन वह ब्राह्मण कन्या साथ ले गुक्द भैनकी पहुंचे। फिर रामानन्दने एस ब्राह्मण-कन्याकी भक्ति देख सहसा पुत्रवती होनेकी भागीर्वाद दिया था। भाभीर्वाद भी व्या न गया, बाल विधवा कन्याके एक पुत्र उत्पाद हुवा। उसी पुत्रका नाम कवीर है। भूमिष्ठ होते ही श्रभागिनी जननी खोकापवादके भयसे गुप्तभावमें शिश्चको स्थानान्तरपर कोड श्रायी थी। फिर किसी जीलाहे श्रीर उसकी स्तीन देवात् शिश्चको पाकर निज पुत्रको भांति खासनपालन किया।

कवीरपत्यी भक्तभावते प्रथम श्रंशकी विवक्षव नहीं मानते। उनके मतमें कवीर एकदिन काशीके निकट , 'बहर ताबाव' नामक सरोवरके पद्मपत्र पर तैरते छे। उसी स्थानसे नूरी जोबाहा अपनी पत्नी नीमांके साथ विवाहनिमन्त्रणमें जाता रहा। नीमा इस शिश्रको देख अपनी स्वामीके निकट से आशी। फिर शिश्रने उससे पुकार कर कहा—हमें काशी से चली। नूरी सद्योजात शिश्रको बात सन प्रति-श्य विस्त्रयापत्र हुवा श्रीर सोचने लगा—कोई उपदेवता मानवदेह धारणकर श्रा गया। शन्तको उसने प्राणके भयसे डर शीर शिश्रको फेंक प्रवायन किया। किन्तु शिश्र उसके पीछे पड़ा था। कोई पाध कीस जाकर नूरीने देखा, कि शिश्र इसके सम्भ ख रहा। उस समय वह भयसे जड़ीभूत हो गया। शिश्रुने उसका भय निवारणकर कहा था— तुम हमें प्रतिपालन करो और किसी बातसे न हरो। इसीप्रकार शिश्रुक्षी कबीर जोलाहेके हाथ लालित पीलित हुये।

कवीरके जीवनका प्रथमांग जैसा की तुकावहः प्राता, वैसा ही प्रविष्ट श्रंग भी देखाता है। मित्र-माहान्स्य नामक संस्कृत ग्रन्थमें लिखा है—

पूर्वकाल वेदान्ताभ्यामनिरत एक ब्राह्मण रहे। वह स्त्री-प्रत्रके लिये शिल्पकार्यसे जीविका चलाते थे। एकदिन स्त्र लेनेको उन्हें तन्तुवायके भवन जाना पड़ां। वहांसे धपने घर लीटनेपर वह ज्वर रोगरी आक्षान्त हुये और देवयोगसे इसी ज्वरमें मर गये। सत्युकालको स्मरण श्रानेसे ही तन्तुवायके घर उनका जन्म हुवा। तन्तुवायके घर जन्म ले ब्राह्मणने प्रथम वस्त्रादि निर्माण करना सीखा था। किन्तु पूर्वसंस्त्रार-वश्रतः उनमें महाज्ञान भो उत्पन्न हुवा। वह सर्वदा कहा करते थे—संसार असार भीर यह जीवन पश्च-प्रवप्त जलके समान है। इस काशोधाममें कीन हमारा गुरु होगा? कीन हमें इस संसार-सागरसे बचायेगा? क्यांधार न मिलने पर यह देहतरी कैसे चलेगो?

किसी दिन उन्होंने कितने ही साध्रवोंके निकट उपस्थित हो पपना मनोभाव प्रकट किया। वण्यव-साध्रवोंने उनसे पूका,—तुम कीन घीर क्या चाहती हो। उन्होंने कहा—हम जातिके तन्तुवाय ग्रीर शामानन्दके थिया होना चाहते हैं। वेण्यव उपहास कर कहने जंगे—तुम के च्छ हो, तुन्हारा गुरू कीन होगा!

फिर तन्तुवायक्षी कवीर भग्नमनीरथ घरकी लीटे थे। उनका मन अखिर हो गया। उन्होंने फिर साधुवींने निकट जा अपने मनका दुःख देखाया था। किन्तु इस बार भी उनकी मनकामना पूर्ण न इयी। फिर वह अखिर चित्तसे वाराससीमें घूमने लगे। वह जिसकी देखते, उसीसे पूकते थे—क्या आप बता सकते, गुक् रामानन्द कहां है। इसीप्रकार वहदिन बीत गये। किसी दिन एक वैश्वावने उनसे दयाकर कहां था—गुक् रामानन्द प्रमुक स्थानपर रहते हैं।

कान्तता ( सं॰ स्ती॰ ) कान्तस्य भावः कान्त-तल् टाप्।
१ सीन्दर्य, खूबस्रती। २ स्नामित्व, खाविन्दी।
वान्तत्व ( सं॰ स्ती॰ ) कान्तस्य भावः, कान्त-त्व।
१ मनोद्वारिता, खूबस्रती। २ स्नामित्व, खाविन्दी।
वान्तनगर—बङ्गाल प्रदेशके दीनांजपुर जिलेका एक
गण्डयास् (कुसवा)। यह वीरगन्त थानेमें लगता है।
दीनांजपुर शहरसे कान्तनगर ६ कीस दूर है।

दुर्गादिने धं सावग्रेषसे सप्ट उसमा पड्ता नि उत्त स्थान निसी समय विशेष सस्विधानी था। सनेन नोगोंने विश्वासानुसार स्वृपानार धंसावश्रेष विराटराज्यका दुर्ग रहा। वह उक्त दुर्गमें वास भी करते थे। पाण्डव श्रजातवासके समय यहां श्रावेथे।

कान्तनगरकी चारो श्रोर पड़े हुए विस्ती थे भूभाग-का नाम उत्तर-गोग्टह है। प्रवादानुसार कान्तनगरकी घाषा नदीके पूर्वतीर श्रीर कचाई नदीके उभय तीर विराटरात्रका गोधन चरता था। उक्त गोचारण-भूमि किसी समय श्रद्धच प्राकारसे वेष्टित थी। श्राज-कल हच जतादिने उक्त सज्जन स्थान उक्त गया है, इसी से उस प्राचीन प्राकारका चिह पर्यन्त पा नहीं सजते।



काल मन्दिर।

कान्तनगरका कान्त-सन्दिर श्रति प्रसिष्ठ है।
ऐसा सन्दरशीर विचित्र सन्दिर वङ्गदेशमें दूषरा नही।
राक्षा प्राणनाथ दिलीसे कान्त नामक विणाविग्रह
कार्ये थे। उत्त कान्तविग्रह प्रतिष्ठा करनेके लिये ही
सप्रसिष्ठ कान्तमन्दिर वना। १७०४ ई०को इस
मन्दिरका निर्माण कार्य लगा श्रीर कोई १७२४ई०को
- यह महत् कार्य सस्मान हवा था। राजा प्राणनाथने

इस मन्दिरके निर्प्ताणार्थं लाखों रुपये खर्च किये। यह मन्दिर बङ्गाच देशके स्थपति श्रीर शिल्पी लोगींका गौरवप्रकायक है।

<sup>\*</sup> यहां के प्रधिवासी कहा करते हैं कि दीना जुए का प्रधिकांग स्थान ही प्राचीन नत्सदेग है। किना नहामारतादि पढ़नेपर किसी क्षमसे छस अखलमें मत्सदेगका धवस्थान निर्धात हो नहीं सकता। नतसदेश वा विराटराच्य युक्तपदेश है।

रावि बीतनेपर वह विद्वीर खोल प्रत्यह गङ्गा-स्नानको निकलते हैं। तुम रातको उनके विद्विरिकी सम्मख जाकर सो रहो। जब वह द्वार खोल बाहर प्राथेंगे, तब उनके पद तुन्हारे पड़में छू जायेंगे। उस समय उनके मुखर निकली नामको तुम गुरुमन्त्र समस यहण कर लेना। सिवा इसके रामानन्दके शिष्य होनेका दूसरा कीई उपाय नहीं।

कवीर वैश्ववकी वातसे याखस्त इये श्रीर श्रम-दिनका रात्रि बीतनिसे रामानन्दके द्वारपर लेट गये। रात्रि श्रेष होनेपर रामानन्द प्रातःक्वत्यादि निवटा श्रीर क्रम तिक ठठा जैसे हो वाहर निवाले, वैसे हो कवीरके श्रष्टमें उनके पद छू गये। कवीरने भी महासमादरसे गुरुके पद चूम लिये थे। रामानन्द को च्छके गात्रमें पद लगते देख बोल उठे—राम! राम! तुम कीन। इसप्रकार कवीरका मनोरथ पूरा हुवा। उन्होंने रामानन्दको गुरु कह साष्टाङ प्रशिपात किया।\*

षसी दिनसे कवीरने 'राम' नामको सार माना था। वह स्तव-खुति कुछ न करते, केवल 'राम' नामको ही मुक्तिका सोपान समभते रहे। फिर कवीर तिलक-माला धारण कर भपरापर वेणावीकी भांति कांभीधाममें रहने लगे।

कवीरका पाचार व्यवसार देख वैप्यव विगड़े थे। एकदिन उन्होंने कवीरकी वोलाकर कहा—रे स्तेच्छा-धम! तू किस साइससे तिलकमाला धारण करता है! तुम्मको यह दुवुँ हि किसने दी है।

कवीरने यान्तिशिष्ट भावसे उत्तर दिया—में सल कहता हं, गुरु रामानन्दने सुभी राममन्त्र दिया श्रीर इसीसे मैंने ऐसा कार्य किया है।

फिर सबने जाकर रामानन्दि कवीरकी कथा कही थी। रामानन्दने भत्यन्त क्षु हो उन्हें बीला भेजा। उन्होंने गुक्के निकट जा क्षताष्त्रिज्यि धीरमावमें कहा—है नाथ। क्या ग्राप भूल गये? उस दिन राविशेष पर मैं श्रापके द्वारपर जाकर लेटा या। त्रापने मेरे भक्तपर पद रख राम नाम उच्चारण किया। उसी दिन मैंने राममन्त्र खाभ किया था। उसी दिनसे मैं नियत राम नाम जयता इं। प्रभी! इसमें यदि मेरा दोष मान लीजिये, तो दयाकर चमा कीजिये।

रामानन्दको कबीरका परिचय मिना श्रीर उन्होंने क्रोध परित्यागकर इंसरी इंसरी भागीर्वाद दिया। उसी दिनसे सब लोग कवीरको एक भक्त समभने लगे। यह नहीं—कवीर केवल भक्त ही रहे। उनका इदय दरिद्रकी दु:खरी विवन उठता था। किसी दिन वह एक वस्त्र वेचने जाते रहे। पथमें कोई व्रद्ध मिल गया। उस समय भीतकाल रहा। दरिद्र वृद्धने शीतार्त हो उनसे वस्त्र मांगा था। कबीरने दरिद्रको दुर्दभा देख ग्रेन्हानवदन वस्त दे खाला। दान किया ती सही, किन्तु परमुहते उनके मनमें संसारका उपाख्यान निकल पडा-हाय! श्राव मेरे घरमें श्रम नहीं, साता राइमें बैठी मेरे शानेकी ताक सगाये होगी; मैं रिक्ष इस्त कैसे घर वापस जाज'गा। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा—म्राज दरिद्रको यह वस्त्र दे सभी जो सुख मिला. वस्त्र वैच कर पर्ध ने उसका होना कहां था; मेरे प्रदृष्टमें जो श्राये, वही पड जायेगा। कवीर घर को लोट श्राये। श्राकर उन्होंने सुना था-माता श्रवश्रद्धन बना बेठे राष्ठ देख रही हैं। कबीरने मातासे पूछा-माता! श्राज इसारा संसार कैसे चला. पाज तो इसारे कोई संस्थान न था। माताने उत्तर दिया-कबोर। यह का, तुम्होंने तो पादमी भेज इमारे पास प्रध पहुंचाया है। कबीर पांचर्धमें या गये श्रीर पांचेग गद्गद्भावमें मातासे कचने लगे—'माता! तुम घन्य ष्टो। साचात् भक्तवत्सन भगवान् पानर तुन्हें पर्ध दे गये हैं। माता ! दीनदु:खीको धन वितरण करों। इमें धनका क्या प्रयोजन हैं ?'

कवीरकी माताने दीन-दरिद्रको घन बांटा था। चारो श्रोर राष्ट्र हो गया—'कवीर वड़े दाता हैं। जो जाता वड़ी पाता, कोई हथा घूम नहीं पातां।'

,यह वदान्यता सुन एक दिन चारो घोरसे बहुतसे

रेखतेके मतमें कबोरने रामानन्दसे दीचाको प्रार्थमा को थी—
 "प्रथमिड रूप जीखाडा कीन्द्रा।" चारिवर्ण मीहि काडु न चीन्द्रा॥
 रामानन्द गुब दीचा देह। गुबपूजा कछु इमर्गो खेह॥"

दरगाइकी अपेचा काफी पानागारमें सोगोंकी शासिक चतुर्गुं ण वढ़ गई थी। पानासित घटानेके लिये इस पर बहुत गुल्त स्थापित दुवा। ग्रेटहटेनमें चायकी पहली दुकान खुलनेसे पहिली (१६५७ ई०) काफी पानागार वना या (१६५२ ई०)। डि, एडवार्डेस नामक एक तुर्वस्थानका श्रंगरेज विषक् काफी पोनीमें इतना प्रभ्यस्त हो गया कि, देश जाते समय उसे प्यास्तीया रासी नामक एक ग्रीक नौकर प्रत्यद्व काफी बना देनेके लिये अपने साय रखना पड़ा। उसके वन्धुत्रांको भी क्रमशः काफीपानका ग्रभ्यास पड़ गया। त्रवशेपमें वस्थवास्थवोंका नित्य उपद्रव न सच सक्तिकी कारण उसने रोसीको करन दिखवाली सेग्टमाइकेलके याली नामक स्थानमें प्रकाश्य रुपसे काफीका पानागार खुनवा दिया। क्रमशः व्यवचार वदनी पानागारोंकी संख्या भी वढ़ी। स्य चार्लसनी (१६७५ ई॰) णनागारींमें खोगींकी भीड़ देख इसजा व्यवचार घटानेको राजादेश विधिवद किया या। फ्रांसमें १६४० ई॰को काफीका व्यवहार चना भीर १६६८ ई॰को पारिस नगरमें प्रथम पानागार खुला। उसकी बाद युरोपमें सर्वेत दसका व्यवहार बहुत वढा गया या। अवशिषमें १८४० ई॰की चायका व्यवसाय श्रीर व्यवहार श्रधिकतर बढ़ जानेसे काफीका पादर घटा। ब्रह्मदेशमें काफीकी खेती होती है, पर बीजका घभाव है। दिन दिन इसके पीनेकी चाह वट रही है।

भारतक दाचिणाळमं काफीकी खेती खूब होती है। १८८३। ८४। ८५ ई०की तीन वर्ष दाचिणाळमं प्राय: १८६५०० एकर भूमिपर काफी बीई गई थी। उसमें मिसस्की ८२१०० एकर मूमिमें ७११०००० पाउगड, मन्द्राजकी ५५१०० एकर मूमिमें १३१६००० पाउगड, विवाङ इकी ४८०० एकर मूमिमें ८२००० पाउगड भीर कोचीनकी २२०० एकर मूमिमें ८२०००० पाउगड भीर कोचीनकी २२०० एकर मूमिमें ८२०००० पाउगड काफी उत्पन्न हुई।

इसके सम्बन्धमें बाबावूदनकी बात लिख चुके हैं— भारतवर्धमें सब प्रथम काफी कैसे प्राई थी। मिक्सिस्में प्रवाद है कि दो प्रतान्दी हुयी मकासे चौटते समय वह कर एक फल श्रीर ७ वीज लांग थे। महिसुरमं वह जिस पर्वत शिखरपर रहते थे, श्राज कर लोग जनके नामानुसार उसकी "वावा वृदनगिरि" कहते हैं। उक्त शिखर पर उन्होंने श्रपने कुटोरकी वगलमं उन्हों ७ वीजांसे वच्च डो गये। फिर हें।७० वप बीतने पर दूसरे भी निकटवर्ती कर स्थानोंमें इसकी खितो वड़ो। श्रपको श्राज प्राय: ४० वप से शंगरेजोंकी इस श्रोर दृष्टि पड़नेसे काफीकी खितो भलो भांति की जाती है। मि० क्यानन नामक किसी शंगरेजने सर्वप्रथम वावा-वृदनगिरिकी दिस्या एक जंबी जमोन् पर काफी वीयी थो।

श्रंगरेजाधिकत देशों के मध्य भारतवर्षे में हो सर्वा-पेचा उत्तम सुगन्धि काफो बहुपरिमाण से उत्पन्न होती है। काफोको पची उपयुक्त नियम से बना ले नेपर चायको भांति काम में लायो या चायमें मिलायो जा सकता है। समात्रामें पाड़ाङ्ग नाम क्यान को ग काफोको पत्ती चायको भांति बना प्रतिदिन पान करते हैं। चायको भांति इसमें भी क्षेयहर त्यान्तिनाथक गुण होता है।

काफीकं फलके हिनकेंमें एक प्रकारका तैल रहता है। किन्तु इस तैनके निकालनेकी प्रणाली अभी अव-लिस्ति नहीं हुई।

यमेरिकार्में काफीका यक उत्तेत्रक पीर बतकारक यीषधकी भांति कामर्ने याता है। किन्तु दृहतेंड में दिवका चलन नहीं। सुरामार यरीर में जैसा कार्य उत्पादन करता, यह भी वेसा ही प्रभाव रखता है। काफी चायकी यपिया सारक है। यह को छवद नहीं करती। फिर भी यिक परिमाण में काफी पीनिस दस्त कम उतरता है।

टाइफ्रेंड व्यर्में फरासी नौसेनाको मध्य रोगीको दे। दे। वर्ण्ड पोक्ट दो चन्मन काफी पिला बीच नीचमें क्लारिट या बराएडी सद्य सेवन कराते हैं। इससे ययेष्ट उपकार होता है। काफी पीनेसे फरासीसियोंमें सूत्रस्थलोंक श्रश्मरी रोगका श्रातियय्य घट गया है। तुकंस्थानमें काफी पीनेसे बातकी पीड़ा नहीं रही है। तुकं प्रत्यह काफी पीते हैं। यही उनका

लोग इनके घर पाकर प्रतिथि हुये। दल्होंने देखा,— 'बड़ा हो विश्वाट है! में दरिद्र, निर्धन हं। रह हों प्रमुक्ता संस्थान नहीं। कैसे इतने लोगों को मनस्तुष्टि को जारोगी।' इनका मन प्रस्थिर पड़ गया था। यह रहान्तरमें जा सोचने लगे। उधर भगवान्ने कवीरका रूप बना और प्रतिथियों को धनरक्षे सजा विदा कर दिया। इन्होंने घर प्राक्तर यह प्रपूर्व घटना सुने। फिर कबीर क्या स्थिर रह सकते थे! ग्राण होड़ होड़ यह नेवल इष्टरेवको पुकारने लगे।

किसी दिन इन्होंने राजसभामें पहुंच एक
प्रस्कृति जल भर पूर्वमुख फेंका था। राजा इन्हें
पागल समभ हंस पड़े। इस समय इन्होंने निभैय
राजाको सम्बोधन कर कहा था,—राजन्! हंसनेका
कीई कारण नहीं। जगनायपुरीमें किसी पूजक
न्नाद्माणके पैरपर हच्या घोटन गिर पड़ा है। मैंने
उसीके पैरपर थीमस जल हाला।

कवीरकी वातसे राजाकी वड़ा कीतृष्ट बगा था।
उन्होंने जगवाथपुरीको टूत भेजा। चरने जीट
कवीरकी बात सप्रमाण की थी। फिर राजाने
कवीरकी एक सिंदपुरंप ठहरा खिथा। साचात्
करनेकी वह खयं इनके घर जा पहुंचे। कवीर
राजाकी अपने खुद कुटीरमें देख भित्रय भारहादित
हुये और हाथ जोड़ कहने लगे,—'महाराज। भापके
आगमनसे यह दास कतार्थ हुवा। किंद्ररकी कुछ
करनेके लिये बादेय दीजिये।' राजाने इन्ह
आलिङ्गन कर कहा,—है वैच्यव। आप हमारा दोष
यहण न कीजिये। हमने वेसमक्ते आपका छपहास
किया है। बतनायिये, क्या करनेसे आप सुखी होंगे।
धनरम जो चाहिये, हम प्रभी देनेको प्रस्तुत हैं।

दहीं ने सहाखसुख उत्तर दिया था,—'राजन्। धनरक्षका क्या प्रयोजन है। जीवन घीर मरण— उसय समान होते हैं। मैं मूर्ख हं। इस तुद्धः जीविकानिर्वाहते क्रिये धम नहीं चाहता। जो दोन दरिद्र. हुधातुर चीर घर्यते क्षिये जासायित है, भपनी दृष्काते धनुसार हसे धम दीजिये। भाषको महापुख होगा।' राजा दृष्टिक निन प्रासादको सौटे थे। डमी दिन उन्होंने राज्यमय घोषणा की—कवीर हमकी मृति प्रिय हैं।

कुछ दिन पोछे यह तीर्थयात्राको निक्के भीर सथुरा दर्धन कर दिल्ली पहुंचे थे। उस समय दिल्लीमें सुसलमानराज सिकन्दर जोदीका राजल रहा। दुष्टोंने जाकर सुलतानसे कह दिया—एक दामिक जोलाहा भाकर सनिकोंकी वस्ता करता है। ऐसे व्यक्तिको राजदण्ड मिलना दिवत है।

सिनन्दरने नवीरको पकड़नेके लिये मादेग लगाया था। यथासमय राजपुत्रपोंने मा दृष्टें पकड़ लिया। फिर दृष्टोंने छनके मुख प्राणद्ग्ड मिलनेकी वात सुनी। सिकन्दरके समीप पहुंचने पर पारि-पदींने दृनसे नमस्कार करनेको कहा था। किन्तु दृन्होंने छनको वातपर क्यापात न किया श्रीर हंसते इंसते सुना दिया—किसको प्रणाम किया जाये, इस संसारमें कौन वध्य नहीं।

फिर सुलतानने पति जुद हो घोर इन्हें मृक्षकावह कर यमुनाके अगाध सिलसमें डालनेका प्राहेग
निकाला था। राजपुर्वाने तत्वणात् कवीरको
यसुनाके जलमें निचेप किया। कालिन्होंके क्रणा
नीरमें इनका देह शहाय हो गया। किन्तु परकण
हो यसलने यसुनाके परपार इन्हें सहाय मुख वूमते
देखा। दुष्ट लोगोंने सुनतान जाकर कह दिया—
'कवीर ऐन्द्रजालिक हैं।' सामान्य इन्द्रजाल-विद्याके
प्रभावसे निस्य उन्हें रहा मिछी है। इसवार प्रमिके
मध्य निचेप करायिये।' दिको खरने दुष्टोंको वातों में
पड़ राजपुर्व बोला कर इन्हें महानममें जला
डालनेकी कहा था। किन्तु केसा श्रास्य श्री उचलना
प्रनलमें इनका एक किय नष्ट न हवा।

कवीरकी इस भ्रमानुष घटनासे भी दिक्की खरती चैतन्य भ्राया न या। उन्होंने क्रोधिस उन्मत्त भीर दुनंनों की बातक वयी भूत हो हाधी के पैर नीचे इन्हें दवा मार हालने को भारेश दिया। किन्तु भगवान् जिसपर सदय रहते, हनार हाथी भी उस्ता करा कर सकते हैं। भाज भतवासा हाथी भी इनका सिंश्वर देख भयसे भाग गया। पीके दापर युगमें जान भेन श्रीर किलयुगमें किलपाप-विनाशक कामाख्य पर्वत देख पड़ा। हे महेश्वरि! प्रत्येक वर्षमें तुम्हारे पीठ, उपपीठ, तीन महाज्ञेत श्रीर तीन महारख विराजित हैं। फिर प्रत्येक पीठमें महादेव, चतुर्भुंज विष्णु, गङ्गा श्रीर पावतीका श्रवि ष्ठान है। प्रत्येक पीठ श्रीर प्रत्येक ज्ञेतमें एक एक पुरुषारख श्रवस्थित है।

'किलकालमें ग्रह से दूरवर्ती खान मात्र पर तीर्थ-वृद्धि रहती है। किन्तु जहां भावनाक्षी सिद्धि माती, वही भूमि तीर्थ मानी जाती है। प्रत्येक पीठमें धर्म श्रीर श्राचार प्रथक् प्रथक् है। देशभेदके श्रनुसार कुलका श्राचार भी प्रथक् होता है। इसकिये प्रत्येक पीठका पूजन श्रीर मन्त्र स्वतन्त्र है। हे पार्वित! मर्ल्थभूमिसे तीरपीठ, दाचिणात्य देशमें भट्रपीठ, पाद्यात्य देशमें जालन्थर श्रीर पूर्व दिक्में पूर्वपीठ है।

'ई्यान श्रीर पूर्वभागमें कामरूप है। इसके वायु-कोणमें जालन्धर, उत्तरमें कोरवापुर, महेन्द्रके किञ्चित उत्तर ईंशानदिक्में विहार शौर प्रवैमें श्रीहर है। हे देवेछ्वरि! अतःपर उपयोठका विवरण अवण करी। श्रीड्रपीठ ६८ योजन विस्तृत है। शकटाकार पीठ चतुष्कीण, चार दारयुत श्रीर वायुविस्व चिन्हित सिन्धुभद्रक पीठमें दा कोटि तीर्थ हैं। उत्त स्थानमें सीमेध्वरिलङ्ग प्रविस्थित है। निरज नामक चित्र भीर एकाम्बचित्रमें कामधेनु तथा चन्ने खर श्चिवका श्रवस्थान है। भास्कर नामक महाचित्रमें मातङ्ग सहादेव, पवित्र कुगस्यली, दन्तकवन और सुमन्तवन है। इस चित्रके पूर्व शिवयूप, पश्चिम धेतुः कारण्य, उत्तर गयाधिर: भीर दिचण चन्द्रभागा तथा श्रीडुपीठ है। हे वरानने! इसका दैर्घ गत योजन श्रीर विस्तार तीस योजन है। जहां योनिसुद्रारुपिणी कामिखरी देवी, भूगोलपीठ, गोलीकेखर, धर्मपीठ, मदापीठ, कामेखर शिव, पविसुक्त एवं इंसप्रपतन चित्र, ब्रह्मयूप, खेतवट, कुरुचिब्र, मायाखना नदी, पवित्र त्रयोध्यारण्य, धर्मारण्य, क्षचात्मक नामक महारण्य तथा पातानगङ्गरका अवस्थान है श्रीर निसके पूर्व गरहकी नदी, पश्चिम विष्णुयूप, दिचय व्रवभिक्क एवं

उत्तर कदलीवन है; उमीका मध्यवर्ती धनुषाकार पीठ पद्म तथा रक्तवणे है। यह पीठ विकीणाकार है। इसका देखें १०८ योजन श्रीर विस्तार दद योजन है। इस पीठस्थलमें भी मृहादेशका चेत्र है। यह चेत्र-त्रय भौर साधवारख, महादेवारख एवं भगीरख अरख्यवय वर्तमान है। इस पीठके उत्तर ब्रह्मचेव, द्विण समुद्र, पूर्वे उदयक्ट श्रीर पश्चिम शीपवैत है। इसोने सध्यवर्ती पीठका नाम पुख्यपीठ है। नास-रूपके मध्यस्वतमें पट्कीण, नवव्यू ह घीर तिमग्डनयुक्त पवित्रतम एकवेदी है। फिर यहां दश पर्वत भव-स्थित हैं। मध्यपीठ नामक महापीठस्थलमें कामेखर सहादेव श्रीर चम्पावती नदी हैं। जन्गायम नामक संचित्रमें रद्रदेवका परदय है। एकास्वित्रमें नागाङ्घ-यद्वर हैं। मानस्निवमें विश्वेखर, नाटकारख श्रीर चम्पकारण्यका भवस्थान है। गीतमके दिख्य भागमें पिच्छिला श्रीर महावर्ग है।

प्राचीन कामरूप प्रदेशके समस्त उत्तरांशका नाम सीमार है। योगिनीतन्त्रमें इस प्रकार चतुःसीमा निर्दिष्ट है,—

"पूर्वे खर्ण नहीं यावत् करतोया च पियमे।
दिख्यी मन्द्रभेत्य चत्तरे विद्वनाचन्द्रः ॥
प्रसारे चै व व्यामार्षं योजनानाच पचनम्।
प्रयुत्तवयच विस्तोतः पचोइवं तथा दम ॥
प्रथुतवयच विस्तोतः पचोइवं तथा दम ॥
प्रथुतवयच विस्तातः पचोइवं तथा दम ॥
स्वात्त्रम् क्षेत्रातं मा हिंदी ज्ञानात् ध्यानाइवीऽपि वा॥
तेऽपि देव्याः प्रधादेन स्थितिं गच्छिन्त नान्यया।
प्रयोदयो नवं पीठं सीमाराध्या तु कष्यते ॥
वसत्यज्ञयं प्रत्यचं यव दिक्ररवासिनी ।
दिक्षरस्य च वायव्ये नीलपीठं मुदुर्लभम् ॥
यव कामेचरी देवी योनिसुद्रास्वदिष्णी ।
पारिजातं महाचे वं यवादित्यम्तु मङ्गरः ॥
कौषे यस्य पुरं च वं तथा चानरकरहकम्।
पारणामायनचै व गीतमारणाकं गिवम्॥"

'सीमारकी चतुःसीमामें पूर्व सर्णनदी (वर्तमान स्वर्णेत्री), पश्चिम करतीया, दिश्या मन्द्रगैल भीर उत्तर विद्याचल है।

'श्रष्टकीण सीमार भीर दिकरवासिनीके स्थलमें

सिकन्दर कबीरको भूयसी प्रशंसा करने लगे।
इसवार सुस्तानका मन भी भुक पड़ा था। उन्होंने
इन्हें वीला सादर सम्भाषणमें कहा—साधु! हमारा
होव चमा कीलिये। श्राप महाजन हैं। बाल घापकी
सिहमा हम समभ सके हैं।

यह दिलीखरसे विदाय ही काशीधास पहुंचे श्रीर संसारकी घनित्यता देख पालज्ञानके लाभको यदवान इये। वाशीमें भी चारी श्रीर इनके विषक चूमते थे। एक दिन कोई दुष्ट कवीरके नाम्से काथीवासी समस्त पाधुवीको निमन्त्रण दे आया। घटनाम्मसे डसी दिन यह स्थानान्तर गरी थे, जुटौरमें केवल कुछ शिथ रहे। नियन्त्रण मिलनेसे काशीके सहस्र सहस्र साध दनके वासखान पर उपनीत दुये। सहस्राधिक मतिथियोंको जुधातं देख शियोंका प्राण सुख गया। सकल हो सोचते ये—इतने लोगोंको खिला पिला कैसे विदा करेंगे। परचण ही मततवत्मस भगवान् कवीरक्षरी मच्च भोन्च ला सर्वसमध देख पहे भीर खहस्त्रसे साध्वींको भोजन करा चल दिये। प्रकाय कर नहीं सकते - साधु कितने परिष्टम हुये थे। यह -राइको लीट महासमारोइ देखकर श्रखन्त विसायमें पाये । किसी भिष्यको प्रकार इन्होंने पूका था-वत्स ! यह का व्यापार है, किस लिये इतने लोग पाये हैं। शिय पासर्वे हो कहने लगा—प्राप का कह रहे है; पापने जिन सहसाधिक व्यक्तियों की खिलाया पिनाया, उन्होंने शांकर यह महोत्सव मचाया है।

कवीर समभ गये—यह सकत हरिकी जीता है। इन्होंने मनोभाव हिया ग्रिष्यंचे कहा था— वत्म! मैं सुधांचे त्रतिगय कातर हो गया हं, सुभी साधुवांका प्रसाद जा दो।

फिर जो कबीरके नियत श्वनिष्टकी चेष्टा करते, वह दुर्जन भी सहस्वये गुण्ये वधीसूत होने स्ता। जब वह इनके निकट निज निज दोष स्वीकार कर क़ितनी ही स्ता मांगते, तब साधु कबीर सक्तको श्रासिष्टनकर राम नाम पुकारते थे।

काशीवासी मात्र रनके गुणके पचपाती वन गये। किसी दिन एक कपवती विद्याने कबीरके निकट भा कहा या—महालन् ! मैं तृखगीतादि नानाप्रकार उपमोग दारा प्रापको सन्तुष्ट करना चाहती हैं।

क्षयीन्दर्यशालिनी घोर मृत्यगीतादि-निपुणा नते-कोको देख यह सहास्य वोत उठे,—मैं मुख्भोग घोर मृत्यगीत नहीं समस्ता। फिर में स्त्री घोर पुरुष दोमें एक भी नहीं। सुस्ति आपकी मनस्कामना कैसे पूर्ण होगी।' नतंकोने श्रति काक्कितिसनित भावमें इनसे प्रार्थना की —मैं बड़ी भागसि घायो हां। सुक्ति स्वा हताश हो कोटना पड़ेगा।

इन्होंने धीर भावसे उत्तर दिया—देखो! मेरे ग्रहमें खर्य भज्ञवत्सन इरिं विराजते हैं। वह पति रागी धीर महाभोगो हैं। उनके सामने नाच-गा घाप घपनी भोगविवासा मिटा सकती है।

नर्तको महा पानन्दित हुयी—भरा ऐसा सीमान्य, कि मैं खर्य भगवान्को नृत्यगीत द्वारा रिकाव् गी। इसी दिनसे वह विग्रा कवीरके ग्रहमें रह प्रत्यह नाचने गाने लगी। इसी प्रकार कुछ दिन वीते थे। मनहो मन विग्रा कवीरको चाहतो थी। एक दिन गमीर रजनीको सब लोग सो गये। किन्तु विग्राको पांख न भपको। कवीरके समागको लालसासे उनका चित्त प्रस्थिर हुया था। वह किसी प्रकार पालस यम कर न सको भीर कवीरके सोनेको जगह मनके भावेगमें पा पहुंची। इसने गभीर भ्रमारजनीको वहां कदोर-के बदले ज्योतिर्भय हरिको सूर्ति देखी थी।

फिर उसकी कामिपासा न जाने कहां प्रकाहित हुयी! चचुरे प्रेमाश्वकी धारा वही थी। उसके लिये संसार असार समक्ष पड़ा। विश्वा उसी षमानिधाको एकाकी रहह छोड़ निविड़ श्ररस्वकी घोर चली गयी।

इन्होंने प्रत्यूष उठ वेग्झाको घरमें न देखा। उसके प्रसद्धार वस्त्रादि सक्तम पड़े थे। क्षवीरने सावना सगायी—इतने दिनमें सम्भवतः वेग्झाने खट्गति पायी है। इन्होंने शिष्योंको वोजाकर कहा—मेरे चलने का समय प्रा पहुंचा है। वत्स! तुम काशीवासि-योंको संवाद दो—मिषकिपंकाघाट पर सब दोग काबीरसे जाकर मिलो।

शिला लच्मी नामसे श्रमिहित होती है। इससे अनितदूर दिचणदिक्में प्रधनुपरिमित कोलचेत है। इसी स्थान पर अध्वस्यके सूलमें विशासी पाषाण सूति विराजित है। ब्रह्मकुग्डके निकट श्रीकुग्ड नामक २ धनुपरिमित सरोवर है। उसकी पूर्व श्रोर २२ धनु दूरवर्ती स्थानमें कनखल नामक तीय है। उसके दिचियदिक्भागमें मनोहर पर्वतके जपर ४ धनु-परिमित चम्पनेष्वरकी सूर्ति विराजित है। इस मृतिकी पूर्व श्रोर प्र धनुपरिमित पुष्करतीर्थ है। पुष्करकी नैऋ त श्रोर किश्वित् वामभागमें २८ धतु-परिमित वदरिकायमतीर्थं है। यहां विभाग्डक नामक गिवलिङ्ग पिष्ठित है। पुष्करके पूर्वभागमें क्तुमार नामक सरोवर है। यहां स्थाण नामक महादेव हैं। उत्त चम्पकेखरके नामानुसार ६२ धनुपरितित स्थानमें एक वन है। वह चम्पकवनके नामसे प्रसिद्ध है। नीलकूटकी पूर्व श्रोर दुर्गाकूपसे २ धनु दूर<sup>्</sup>यास्त्रातनेश्वर नामन महादेव हैं। श्रासातनेखरकी दिचण श्रोर प्धनु दूरवती स्थानमें क्षापावर्षे गजाकार गणदेवकी सृति है। उसकी पूर्व भीर १ धनु दूर विविक्रमको मूर्ति विराजती है। इस मृतिंसे १ धनु दूरवती स्थानमें ४० इस्तपरिसित सौभाग्य सरीवर है। यह कामाख्या देवीका क्रीडा सरोवर कहाता है। इसीकी ईमान श्रोर लोहित्य सरीवर, पिनकुण्ड घीर यामनसरीवर है। सीभाग्य सरोवरसे ५ इस्त दूरवर्ती नेफ्ट त दिक्में गङ्गासर: है। इसके उपरिभागमें श्रगस्य कुण्ड है। इस कुण्डकी पूर्व श्रीर क्षणाशिलाकी पश्चिम श्रीर वराहतीर्थ है। इसकी प्रश्निकी एमें कस्वल नामक प्रिवकी सृति पिंडित है। अनन्तं कुरुको पिंसम भ्रोर श्रसि नदी है। उससे पश्चिम वक्णा नदी बही है।

'यह सकत स्थान श्रेष्ठ तीर्थ गिने जाते हैं। यहाँ यथाविधान पूजादि कार्य करनेसे धनन्त पुणा होता है।' (योगिनीतन, सद पटल)

'मानसतीर्ध नाम्ती सद्दानदीकी उत्तर श्रोर र धनु 'दूरवती' खानमें प्रेतिशिला है। वासुदेवसे १८ धनु दूर पश्चिम श्रोर पश्चकीण उत्तरतीर्ध है। कोटि-

लिङ्गसे दिचण चतुष्कोण धिवसूर्तिका नाम दिचण-सानत है। जामनायसे ७ धनु दूर पश्चिम श्रोर दीर्घेखरी देवी हैं। कामेखरदेवको उत्तर मोर १२ इस्त द्रवर्ती स्थानमें काससरोवर है। कम्बलदेवकी दिखण श्रोर प धनु टूरवर्ती स्थानमें कोटीखरी देनी हैं। लोकचत्तु देवीसे २ धनु दूरवर्ती स्थानमें तीन धारा हैं। उनमें सध्यधारा सरखती, दिचण धारा वक्षणा श्रीर उत्तर धारा यमुना कहाती है। विधाराके सङ्गमस्थक पर श्राकाशगङ्गा है। उनकी उत्तर श्रोर श्रनतिटूर ग्रुलावर्षे वासुदेवकी सृति है। कामेश्वरके पयाद्वागमें षिष्ठेष्वरकी सूर्ति है। उनके निकटवर्ती स्थानमें कायान्द्र हैं। विस्थाचनने निनटवर्ती स्थानमें विन्छेखरी शिला है। उसकी पूर्व-उत्तर श्रोर १०० धनु दूर श्राकाशगङ्गाका चिक्न सिनता है। इसकी दिचणभागमें सुरदीर्घिका शिला है। यह शिला चिताकान्ता कहाती है। इस स्थानमें नन्दि-क्ष्पी अम्बत्य भीर उसके स्नुबदेशमें कूर्माक्रति शिला है। इससे भनतिदूर व्यासतीर्थ श्रीर व्यासेखर-देवका श्रवस्थान है। व्यासतीर्थंसे २० धनु दूर पूर्व श्रोर इस्तिरूपिणी देवीसृति है। इसीकी पूर्व श्रोर घनतिटूर ८ इस्त परिमित भुवनेखरकी सूर्ति है। उसके वायुकोण पर श्रगस्या यममें गङ्गाधरकी सृतिं है। गङ्गाधरको अनितदूरस्य उक्कवत खेतिश्रलाका नाम जल्पीय है। उसकी पश्चिम श्रोर सदाधिव-मृति है। सदाशिवके निकटवर्ती स्थानमें हो गोविन्द पर्वतस्थित गोविन्दकी सूर्ति है। उसकी पूर्व और ८ धनु परिमित रक्तवर्षे शिलाका नाम शर्गीशी है। **उच शिवाचलमें प्रकटा नान्त्री सहादेवी है।** विस्था-चलको उत्तर आर ८ धनु दूरवर्ती स्थानमें सहालच्यो हैं। त्रीपर्वतमें त्रीकुण्ड नामक तीर्थं है। गोतमात्रममें हपभध्वज नासक शिवकी सृति श्रीर इंसतीय सरोवर है। पाण्डुकूटसे निकलनेवाली धाराका नाम नमेदा नदी है। शिव श्रीर विष्णुसृतिंके सध्यवती स्थानसे जो धारा जाती, वह महानदी जहाती है। नितस्ब भीर धन उभयकी मध्यवती धारा सङ्गला नामसे विख्यात है। विख्येत्री पवतके सीमादेशसे निःस्तत

शिकाँने चारी भीर गुरुकी भाषा घोषणा की थी।
दल दल लोग भा-भा पुरुष्धिललाके तटपर समवेत
हुँगे। सकल हो कवोरको वात सुननेको उत्करिहत
थे। यह अपने प्रियलनोंको उपिस्थित देख मिष्ट
भावसे कहने लगे—मैं परपार जावूंगा। मेरे इहजीवनको लीला समास हो गयो है। भायियो। मैं
भन्यज स्तेष्क्कि घरमें जन्म ले कम सुत्रमे वैष्णव बना
वहं। दस मिष्या अपवित्र देहको, रखनेसे लग फल
मिलीगा। मगरराज्य में मेरा मोल होंगा।

कवीरकी बात सुन एकन ही हाहाकार करने लगे। इन्होंने सधुर मापामें देहकी प्रनिखता देखा सर्वेसाधारणको सान्त्वना हो।

पनन्तर यह सक्तलको साथ ले सणिकणिकाकी
परपार पहुंचे थे। वहीं जाकर इनका निद्राकर्षण
नगा। कवीर सूमिमें लेट गये। यिथोंने इनके
यरीर पर वस्त्राच्छादन किया था। फिर दो घर्षे
वीतते भी यह न लठे। इससे सक्तलका मन प्रस्तिर
हवा था। यिथोंमें भी कोई साहस कर इनके प्रङ्गका
पावरण खील न सका। दो घर्षे प्रपेचा कर सर्वके
मन्में विजातीय भाव चदय हवा था। सभीने
वारस्वार इन्हें जगानिकी कहा। फिर प्रगत्वा थिथोंने
गुरुका पावरणवस्त्र खींच लिया। किन्तु वस्तके
मध्य कबीरका दर्णन मिना न था। सवने वस्त
पीर चरासन पढ़ा पाया। इसी प्रकार भक्त कवीरने
परसपद लाभ किया। (भक्तिभाषामा)

सुना जाता—हत्यु होनेसे कवीरले गवरेहरर हिन्दुनी' चीर मुस्टसानी'में विवाद छठा था। जसी छन्य कभीर खय' चा यह बात कह
कर चनहित कृत्री—नेरे गवरेहका चावरण खीखकर देखिंगे। चावरण खीखनेयर गवके चमावमें मक्की कुछ पूज देख पड़े। काग्रीके राजा वीरिमें हेने वही चाधे पूज जा जलाये थे। फिर पूजी का मध्य काग्रीके 'कवीर-चीरा' नामक खानमें समाहित किया गया। छवर पठानराज बिजलीखान् चाधे पूज गोरचपुरके निकट मगर नामक रासमें खे लाकर गडाये थे। छन्होंने वहां एक सुन्दर समाधिसका भी बणवा दिया। छक्क 'कवीरचीरा' चौर 'मगरका समाधिदेव' कवीर-पत्रिको'का प्रधान तीर्य खान गिना जाता है। वस्तः कौन न मानेगा—कवीर एक महत् यक्तिः रहे। यह कोई जाति कों न हीं, इनके निकट हिन्दूसुसन्मान्द्रंश्वन ही समान थे। यह प्रकृतोमयम्
भास्त भीर सुरान्का प्रतिवाद कर गये हैं। कवीर
कहते—'हिन्दुवोंके राम भीर सुसन्मानोंके रहीम स्वतन्त्र नहीं, प्रमुखन्यान करनेमे ष्ट्रद्यमें मिनेंगे। यह विश्व जिनका संसार भीर मन्ते एवं राम जिनके सन्तान ठहरते, एन्होंको हम पीर समभते हैं।' कवीर जय पूजादि मानते न थे। इसके सस्वन्त्रमें यह कहा करते—

''मनका फ्रोरत युग गयी गयी न मनका फ्रीर। करका मनका छोड़ कर मनका मनका फ्रीर हैं

जपके मालाको गुरिया घरकाते-घरकाते युग नीत गया, किन्तु मनका उन्ह न मिटा। इसीसे कहते—हायकी गुरिया कोड् मनकी गुरिया घरकाया कीजिये।

यह नातिमेद भी मानते न थे। इनके वचनमें मिनता है-

"सबसे डिलिये सबसे मिलिये सबका खिन्निये नांव । डांकी डांकी सबसे किनिये बिलियें जपने गांव ॥"

सबके साथी बना, सबसे मिली श्रीर सबका नाम यहण करो। फिर सबसे 'हांजी हांजी' भी कही, किन्तु पर्धन हीं स्थानपर रही।

कवीर संसारकाण्डमी देख दुःखर्स कहते ये— 'श्रामन डाम्हन भूरख मये यूट्र पट्टे गीता। उस उसार बद घच्छा खावे टुःख पावे प्रशीका॥ मर्विकी सारि एडा इडा हरान पिताय। गीरस मख्यमन्न किरे वेटे सुरा विकास ॥ स्वीको ना भीती मिले सत्तां पहरे खादा। कहें कहीरा देखी मार्ड दुनिसादेर तमासा॥"

नातिज्ञुनको भांति इनके समयपर मी कवीरपनी गड़वड़ छाना करते हैं। उनके कथनाहुपार कवीरने संवत् १२०५ को टकसार-थास्त्र प्रकाश किया भीर

<sup>•</sup> मिलनाहालाका की प्रतक सिला, एउमें 'सगर' के खालमें 'सगर' मन्द लिखा है। किन्तु 'सगर' ही युक्तिसद्वत समका काता है। इसीसे सद पाठ यहच किया गया।

जाति पाति कुछ कापरा यह योगा दिन चारि ।
 कहे कदौर सुनडु रामानंद येह रहे मक्सारि ।
 जाति हमारी बानिया कुछ करता घर माहि ।
 कुटुंन इमारी सन हो मुख समस्त गाहि ।

प्रगुपरिमाणसे उत्पन्न परिमाण प्रगुपरिमाणकी प्रपेचा कोटा लग सकता है। जैसे महत् परिमाण जन्य परिमाणकारणीभूत परिमाणकी प्रपेचा महत्तर रहता, वैसे ही प्रगुपरिमाणजन्य परिमाण भी प्रणुतर ठहरता है।

साधारण श्रीर श्रसाधरण भेदसे कारण दो प्रकारका होता है। ईश्वरेक्क्या, काल, श्रदृष्ट, उद्योग श्रीर प्राग्भाव कई साधारण श्रयांत् समुद्य कार्यके कारण हैं। उसीसे उन्हें साधारण कारण कहते हैं। फिर को विश्रेष कार्यों के कारण देखाते, वह श्रसा-धारण कारण कहाते हैं। जैसे श्रास्त्रक्षके प्रति श्रास्त्रवीज हैं। श्रास्त्रवीज केवल श्रास्त्रवक्षके उत्पत्तिके हो कारण हैं, कण्डकष्ठकको उत्पत्तिके नहीं। सुतरां उत्त वीज उत्त द्वकी श्रमाधारण कारण सिंह हुये।

२ साधन, वसीला। यह नैयायिकीका मत है।
३ कमें, काम। ४ करण, काररवाई। ५ वध, कृत्ल।
६ श्रादि, मूल, श्रुरु, लड़। ७ प्रमाण, सुबूत।
द सन्द्रिय। ८ शरीर, निसा। १० हेतु, वजह।
११ छद्देश्य, मक्सद। १२ उत्तरविशेष, कोई लवान।
१३ मद्यपानविशेष, एक शराबखीर। तान्त्रिक तन्त्रानुसर पूजादि कर मद्यपान करते हैं। छसाका नाम कारण है। १४ कायस्य, कायथ। १५ वाद्यविशेष, कोई बाजा। १६ गानविशेष, किसी कि.साका गाना।
१७ विश्वा। १८ शिव।

कारणक (संश्क्तोश) कारणमेव, कारण खार्चे कन्। कारण, सबव। यह ग्रष्ट यौगिक पदके भन्तमें पाता है।

कारणकारण (सं॰ क्ती॰) कारणस्य कारणम्, ६-तत्।
१ कारणका कारण, सवब छल्-सवब। यह भी पांच
प्रकारके भन्धधासिदमें पड़ता है। जैसे प्रविक जन्मविषयमें उसका पितामण्ड है। प्रविक जन्मका कारण पिता भीर पिताके जन्मका कारण पितामण्ड जीता है। स्तरां पितामण्ड कारणका कारण उहरते भी पुत्रके प्रति भन्धधासिष्ठ है। २ परमेखर। ३ प्रयोजक,

"बारवजारवस वृक्षारवस हिंग प्रवीजवात वर्ष हरू।" ( ने बा॰) -Vol. IV. 131 कारणगत (सं॰ ति॰) कारणं गच्छित प्राप्नोति, कारण-गम-का। कारणस्य, सबव पर मुनद्दसिर या मीक, पा। कारणगुण (सं॰ पु॰) कारणस्य गुणः, ६-तत्। उपादान कारणका गुण, सबबका ध्वस्म,। यही कायके गुणका उत्पादक है,—

"कारणगुणा: कार्यगुणमारभन्ते।" (न्याय)

कारणका गुण हो कार्यकी गुणकी ग्रारम्भ करता है। जैसे रूप कारणका ग्रक्त क्रण्ण प्रस्ति वर्ण वस्त्र-रूप कार्यका भी ग्रक्त क्रणादि वर्ण उत्पादन करता है।

कारणगुषपूर्वेकत्व (सं॰ क्लो॰) कारणगुष: पूर्वे यस्य तस्य भावः, त्व। कारणकी गुणविधिष्ठता, सववके वस्स. रखनेकी डासत।

कारणगुणोत्पन्नगुणल (सं क्षी ) कारणगुणेन उत्पन्नों यो गुण: तस्य भावः, ला। कारणके गुणसे निकले गुणका धर्म, सबबके वस्मासे पैदा वस्मका कामः। न्यायमास्त्रमें इसका सचण इस प्रकार निर्देष्ट है,—

"साययसमवायिमावसमवेतखसजातीयगुणजन्यहत्तिः पृथक्तस्य ख्या-लातिरिक्ता भाषनाहत्वाना च या जातिसाहयजातिसले सव्यपात्रजलम्।"

कारणगुणोइव (सं॰ पु॰) कारणगुणिन एइवो यस्य, वहुती॰। छपादान कारणते गुणसे छत्यन एक गुण। कारणगुणोइवयासी गुणसे ति, कर्मधा॰। कारणगुणजात गुण, सवबने वस्म,से निकला वस्म,। भाषापरिच्छेदमें कारणने गुणसे निकले गुण लिखे हैं,—रूप, रस, गन्स, अपाकज सम्भ, द्रवता, स्रोह, वेग, गुरुल, एकल, प्रयक्त, परिसाण भीर स्थितिस्थापक संस्कार।

कारणजल ( गं॰ क्ती॰ ) कारणक्षं जलम्। ब्रह्माण्डकी स्टिश्का कारणखरूप जल, दुनियाकी पैदा करनेवां ला पानी। भगवान्ने ब्रह्माण्डकी स्टिश्च पूर्व केवल जल वनाया था। फिर उसमें वीज डालके ब्रह्माण्डकी स्टिश्च को।

"त्रव एवं संसर्जादी तास जीवनवास्त्रत्।" (मत सद) कारचता (सं• स्त्री•) कारचस्त्र भावः, कारच-तन् । हितुता, तसबीब, कारचता धर्म । संवत् १२०५ को सगर नगरमें इहलोक छोड़ दिया।
ऐसा छोनेसे प्राय: ३ यतवर्ष दनका परमायु पाता
है। यह क्या समाव है। किन्तु भिक्तमाहाकार श्रीर
कई सुसस्तमानी इतिहासके यत्य पड़नेसे हम
समभवि—कवीर सिकन्टर सोटीके समसामयिक रहे।
१५४४ र्स्वत् सिकन्टरने राज्य पाया था। प्रतएव
सम्यवपर मानते इस समय कवीर विद्यमान रहे।

सिखोंके धमेंगुर नानकने कवीरका मत अपने
यत्यमें उद्युत किया है। यतिद्वस सत्नामियों, साधवों,
स्रोनारायणियों भीर भून्यवादियोंके पुस्तकमें भी
दनका मत मिलता है। इससे समभ पड़ा—उक्त
सम्प्रदायप्रवर्तकोंने इनका मत ले साथ साथ प्रयना धर्म
प्रवार किया है। बनान विवरण कवीरपनी बन्दमें देखी।
कवीर-डद्द-दीन्—ताज-सद्द-दीन इरकीके प्रता। दिक्कीवासे वादशाह सला-सद्द-दीन्के समय यह जीवित रहे।
इन्होंने उनके स्रमिभवपर एक पुस्तक लिखा था।
कवीरपन्थी—सम्प्रदाय विशेष। इन्होंने महाला
कवीरपा प्रवर्तित धर्ममत स्रवलस्वन किया है।

कवारपायी सकल देवतावीं की प्रयेचा विषा के प्रति पिषक भिन्न देखात हैं। रामानन्दी प्रस्ति वैषाव सम्प्रदायके साथ यह सद्भाव रखते थीर प्राचार-व्यवहारमें भी मिस्रते-लुखते हैं। इसीसे कितने ही लोग इन्हें वैषाव कहते हैं। कवीरपायी प्रपरापस वैष्यवींकी भांति तिस्रक सगते, नासिका-पर चन्दन वा गीपी धन्दनकी रेखा वनाते, कर्फों तुस्सीमाना सटकाते थीर हाथमें भी जपकी माना स्वाते हैं। किन्तु यह इस तिस्रक्षमुद्राको हथा प्राइम्बरमात समस्रते हैं। वास्तिक इनकी विवेचनामें शास्त्रोक्त देवदेवीका पूजन प्रथम क्रिया-क्सापका प्रमुहान प्रयोजनीय नहीं ठहरता।

कवीरपित्ययोमि प्रधानतः दो दल होते हैं—ग्रहस्य भीर सम्प्रासी। ग्रहस्य स्त स्त सातिगत भीर वर्षगत भाषार व्यवहार श्रवसम्बन करते हैं। फिर कोई निज धर्मको छोड़ हिन्दुवेंकि स्पास्य देवतावीको भी प्जता है। संसारत्यामी सम्प्रासी एकमन नयनके भगीषर केवल कवीरदेवका ही भजन करते हैं। सन्हें

IV.

Vol.

गुर्के निकट मन्त्र सेना नहीं पड़ता। वह केवल विद्वल हो प्रायमर धर्मगान करनेको हो उपासना सममते भौर भपनी इच्छाके भनुसार विग्रमूषा रखते हैं। फिर कोई नम्नप्राय हो कर भी प्रथ प्रथ वूमते फिरता है। सव्यासियोंके महन्त मस्तक पर टोपो सगाते हैं। उक्क दोनों एस प्राय: १२ प्राखामें विस्रक्त हैं। इन १२ प्राखापवर्तकोंके नाम नीचे सिखते हैं,—

- (१) श्वत गोपालदास—सखनिधानके प्रणेता रहे। इनके थिया परम्परासे हारकाके भखाड़े, वाराणसीके कवीर-चौरे, सगरके समाधि भीर जगन्नायके भखाड़े पर कटें व रखते हैं।
- (२) भगोदास—वीजकके रचयिता थे। इनके भनुगामी भिष्य-प्रभिष्य धनौती नामक स्थानमें रहते हैं।
- (३) नारायण दास भौर (४) चूड़ामणि दास— घमदास नामक विणक्के पुत्र तथा ग्रहस्थ रहे। इसीसे सब लोग इन्हें 'वंशंगुर'की मांति सब्बोधन करते थे। श्राजकल चूड़ामणिका वंश समाज स्टष्ट भौर नारायणका वंश नष्ट हो गया है।
  - (५) नीवनदास—सत्नामी सम्प्रदायके प्रवतं के हो।
  - (६) नमग्रासकी गद्दी करकमें है।
- (०) कमसको लोग कवीरका प्रव वताते है। किन्तु इस पचपर काई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। यह वस्वईमें रहते थे। इनके मतावलस्वी योगाभ्यासी होते हैं।
  - (प) टकसाची-वरदावासी थे।
- (८) घानी-सइसरामने निकट समानी यासमें रहते थे।
- (१०) साधवदास-नटकिनवासी भीर सूखपयी नामक सम्प्रदायके प्रवर्तक थे। स्वपयी हेवी।
- . (११) नित्यानन्द श्रीर (१२) कमनानन्द—दाश्चि-पात्यवासी थे।

सिवा इनके दान कवीरी, मंगरेस कवीरी, इंस-कवीरी प्रश्नति दूसरी याखा भी विद्यमान है। यह पूर्वीत स्थानोंमें वाराणसीके 'कबीरचौरा'को ही सर्वेप्रधान तीर्थं समभति हैं।

कवीरपत्यियोंका प्रकत धर्ममत सहजमें मालूम नहीं पड़ता। किन्तु सम्प्रदायका ग्रन्थ पड़नेसे चनेक घंग्रमें माना गया—हिन्दूधमेंसे ही यह मत निकला है। कवीरपत्यी एकमात खपने मतको छोड़ धपरापर सकल धर्म दूषित बताते हैं। इनके मतमें कवीर-प्रवर्तित धर्मेव्यतीत दूसरे सकल सम्प्रदाय अमपूर्ण हैं।

कवीरपत्थी एक प्रेखरकी मानते हैं। वह साकार
पीर सगुण है। उसके पाछमीतिक गरीर श्रीर
विगुण-विधिष्ट प्रन्तः करण विद्यमान है। वह सर्वगितिमान् एवं सर्वदोष-विवर्जित रहता भीर खेच्छानुसार सर्वप्रकार पाकार बना सकता, किन्तु अपरापर
सकत विषयमें मनुष्यसे पार्धका नहीं पड़ता। यह
पपने सम्प्रदायके साधवोंकों देखरानुरूप बुताते, जो
परलोक्षमें उसके समान रह एक परम सुख पाते
हैं। देखर प्राद्यन्तहीन श्रीर नित्यखरूप है। वीजमें
वसके भाखापत्रको भांति सकत वस्तु व्यक्त होनेसे
पूर्व देखरके गरीरमें प्रव्यक्तभावसे भन्तनिविष्ट रहते हैं।

फिर इनके कथनानुसार परमपुरुष परमेखरने प्रजयान्तको ७२ युग पर्यन्त एकाकी रह विम्ब स्टिकी हुन्का की थी। प्रविश्वको उसकी दुन्काने एक स्त्रोसूर्ति बनायी। उसी स्त्रीका नाम माया है। साया पाद्यायित वा प्रस्ति प्रमिख्रने मायाके साथ सभीग र्वितया था। **उससे ब्रह्मा, विश्वु भीर शिवकी उत्**पत्ति **इ**यी। फिर परमपुरुष किय गय। क्रमणः माया पपने पुर्विकि निकट पष्ट्रंचने लगी। चन्होंने उसका परिचय पूछा था। मायानी उत्तरमें कन्ना-'में निराकार, श्रगोचर भौर पादिपुरुषकी सद्यचारिषी हैं। इस समय तुम्हारी सङ्चर्याके सिथे आयी इं।' किन्तु ब्रह्मा, विष्णु भीर शिवने सहसा उसकी बात मानी न थी। विश्वेवतः विष्णु ऐसे वैसे व्यक्ति न रहे, मायाचे कठिन प्रश्न करने चर्गे। फिर पताना जुड ही सावा चपने पुत्रीको डरानेके किये दुर्गामूर्तिम चाविम् ह द्यो। उस महाभवद्दी स्तिबी देख

ब्रह्मा, विश्व एवं महेखर वहुत हरे चौर श्रामंविद्यात हो मायाको मनोवाञ्छा पूर्ण करते गये। इससे तीन कन्या हुयों—सरस्रती, लक्ष्मो भौर छमा। माया ब्रह्मादिके साथ तीनों कन्यावोंका विवाह कर ज्वाला-सुखी प्रदेशमें रहने सगी। छसने छक्त कहों पर विख्व बनाने श्रीर नानाविध भ्रमात्मक श्वान एवं धमूलक क्रियाकाग्छ चलानेका भार छाला था। ब्रह्मादि सकल मायाके पधीन हैं। इसीसे छनका पूजनादि करनेकी विश्रिष श्रावश्यकता नहीं पहती। केवछ कवीरके स्वष्यश्चानको लाभ करना हो सर्वधमंका मूल ग्रमिगाय है। फिर भी सकल देवता भीर छपासक छस दुर्लभ श्चानको पा नहीं एकती।

सकल लोवोंका श्राका समान है। वह पापमुक्त होनेसे मनमाना रूप परिग्रह कर सकता है। जीवाका जनतक पापसे नहीं क्ट्रता, तवतक नाना योनि घूमता है। उल्लापात होनेसे वह किसी ग्रहके ग्ररीरमें प्रविध करता है। स्वर्ग श्रीर नरक—उभय मायाके कार्य हैं। वास्तविक स्वर्ग श्रीर मरक कहीं नहीं होता। प्रथिवीका सुख हो स्वर्ग श्रीर प्रथिवीका दु:सं ही नरक है।

कबीरपन्यी संसारके त्यागको ही सत् परामधं बताते हैं। कारण—संसारमें रहते प्रामा, भय, लोभ प्रस्ति हारा चित्तको ग्रिंख नहीं होती। सुतरां ग्रान्तिके लाभमें भी नाना विघ्न पड़ते हैं। गुरुको भिक्त हो प्रधान धर्म है। दोष करने पर गुरु शिष्टको भक्तांना कर सकता, किन्तु दण्ड देनेका प्रधिकार नहीं रखता। करीर देखी।

युक्तप्रदेश भीर सध्यभारतमें भनेक कवीरपत्यी रहते हैं। इनमें कोई विषयी भीर कोई धमें वताव स्वस्ती है। यह भत्यन्त सखिय, उपद्रवश्च्य भीर सुशील होते हैं। इनके उदासीन भपरापर स्वशिष्ट की भांति न तो दुरन्ससभाव रहते भीर न भिषा सांगते ही फिरते हैं।

काशीधामनें कवीरवीरा नामक सानपर घनेक सवीरपन्नी पर्दंच वास करते हैं। पूर्व काशीराज वस्तवसारिद्यने प्रगवे चाहारादिको हस्ति बांघ दी वी। चनके पुत्र चैतिसं इने इनको संख्या निरूपण करनेको काशीके निकट एक नेका लगाया। उसमें प्राय: २५००० कवीरपन्यी सत्यासी पहुंचे थे।

नवीर-वड़ (हिं॰ पु॰) विधान वटहच, वरगदका बड़ा पेड़। यह भड़ोंचके निकट नमेदा किनारे बवस्थित है। इसका परीणाड चतुर्देश, सहस्र हस्त-परिमित बाता है। कवीरबड़की हायामें सप्त सहस्र .व्यक्ति विद्याम कर सकते हैं।

क्वीसा ( च॰ स्ती॰ ) पत्ना, जोड़् ।

काबीचा (हिं॰पु॰) द्वस्तविश्रेष, एक पेड़। यष्ट बङ्गाजने सि'इभूस, छड़ीसेने पुरी। युक्तप्रदेशने गढ़वासं तथा कुमायूं भौर पद्मावके कांगड़े जिल्में उत्पन्न होता है। मध्यप्रदेश, दाचियात्य, कास्मोर तथा नेपालकी तराईमें भी इसका श्रमाव नहीं। कवीला एक चुद्र द्वच है। पत्र प्रमरूद्धे मिस्ते हैं। फर्लोका गुंच्छ वनता, जो रज्ञवणे धूलिंसे पाच्छादित रहता है। इस धृलिसे रेशमको रंगते हैं। पहले एक सिर रिशमको पाघसेर सोडा डाल जलमें डवालते हैं। मुलायम पड्नेसे रेशम निकास लेते हैं। फिर १ पाव कवीला (रक्षवर्षे घूलि), भाषक्टांक तिलतेल, १ पाव फिटकरी और सोडा छोड़ वही जल पावचयहे उवाला नाता है। पीछे रेशम डाज नोई १५ मिनट घीर दवासना पड़ता है। इससे रेशम नारक्षीके रंगकी हो जाती है। कबीलांचे मरहम भी वनता, जो फोड़े-फ़ुन्सोपर चढ़ता है। कबीसा खबा, रेचक श्रीर विषात रहता है। रसकी अधिक से पिक सावा इ रसी है। कतुसवाना, कतुलाना देखी।

कातुकाना (हिं॰ क्रि॰) स्तीकार या कावून कराना, मुंहरी कहाना।

कर्तुलि (सं॰ स्त्री॰) जन्तुके देहको पद्मात् भाग, जानवरके जिस्तका पिछला हिस्सा।

कबूतर (फ़ा॰ पु॰) कपोत, परेवा। क्योत देखी। कबूतरका भाइ (दिं॰ पु॰) एक पितपापड़ा। यह हम दिवाप-पश्चिम भारत भीर सिंद्रसमें छत्पद होता है। फिर दिवाद कोहन, मसय भीर सहे सियामें

भी प्रवा समाव वहीं। वस्तरे प्रातामें वहीं वहीं

इसे . लोग भाषारमें व्यवशार करते हैं। यह स्व सुखा कर पितपापड़ेकी मांति भीषवमें डाखा जाता है। किन्तु इसका भास्ताद उससे कुछ कटु श्रीर भगिय लगता है।

कवृतरका फूल (हिं॰ पु॰) पुष्पविशेष, एक फूल। कवृतरकी जड़ (हिं॰ स्त्री॰) सूचविशेष, एक जड़ी। कवृतरवाज (फ्रा॰ पु॰) कपोतपालक, कवृतर पासनी या उड़ानेवाला।

कबृतरवाजी (फ़ा॰ स्त्रो॰) कपोतपात्तका कार्यं, कबृतर पासने या उडानेका काम।

संवृतरी · (फा॰ स्तो॰) १ सपोतिका, मादा सवृतर। २ वेडन, गांवकी नाचनेगानेवासी रण्डो।

कबूद (फा॰ वि॰) १ नीच, ग्याम, पासमानी, नीचा। (पु॰) २ नोचा वंग्रसोचन, नीसकप्टी।

नवूदी (फ़ा॰ वि॰) क्वया, खाम, पासमानी, नीला। नवूल (प॰ पु॰) १ खीकार, मखूर। २ समाति, रंगा, एकमत। ३ पतुक्ल ग्रहण, सुवाफिक पहुंच। ४ प्रतिपत्ति, इक्रार। ५ ताजक ज्योतिषीक योग-विशेष।

कृबृचना ( चिं० क्रि०) स्तीकार करना, वाइ देना, मानना।

मृत्वस्त ( प्र॰ वि॰ ) सुन्दर, खूबस्ता। मृत्वियत ( प्र॰ खी॰ ) १ प्रतिपत्ति, मञ्ज्रो, सनार। २ पट्टोचिकाकी प्रतिमृति, पट्टेकी नक्छ। मृत्वृती ( फा॰ खी॰ ) तण्डुन एवं चणक-वैदनका पक्त सम्प्रियण, चावल श्रीर चनेकी दालसे बनी दृयी खिसडी।

क्ल (प॰ पु॰) १ मजावरोध, क्लियत, पड़, दश्त साफ़ न पानेको डांखत। २ पिषकार, दख् हा। ३ नियमविशेष, एक कायदा। यह मुस्तमान् वाद-शाष्ट्रीके समय चलता रहा। इसके श्रिषकार पर सेनानी पपना वेतन ज्मीन्दारसे लेता श्रीर लिया हुवा धन भूमिके करमें सुन्तरे देता था। पक्षरने यह नियम रिक्त किया, किन्तु पवषके नवाबीने फिर पक्षा दिया। वह दी प्रकारका होता या— चाक्षामी भीर पमानी या दक्षी। वाक्षामीके षतुसार सेनानी अपना वेतन पहले ही ज़मीन्दारसे पाता, पीछे भूमिन करसे एतना धन आता या न आता। अमानी या वस्तीने अनुसार सेनानी यथा- अस्ति धन ग्रहण करता था। फिर वह सैकड़े पीछे भू के नमीधन भी पाता रहा। ४ आज्ञापत्रविधेष, एक हुकानामा। इसीने अधिनार पर मुसलमान बादशाहीने समय सेनानी अपना वेतन जमीन्दारीं यहण करता था। बलपूर्वक अधिनार करनेनो का- विल-जन भीर पूर्ण अधिनारको 'क्ल-पो-दख्न' कहते हैं।

कला (प्र०प्र०) १ सुष्ठि, गिरफ्त, चुङ्गल, पद्या। २ दण्ड, दस्ता, बेंट। ३ द्वारसिस, नरमादगी, कड़ा। यह लीह पित्तल प्रभति घातुसे बनता है। कलें में दो चतुष्कीण खण्ड संयुक्त रहते, जो सूचीपर चल सकते हैं। यह कपाट एवं पेटिकादिमें सिस्थान घुमानेको सगाया जाता है। ४ ग्रहण, दख्ला ५ उपरिष्ठ बाहु, जपरला बाज, भुजदण्ड। ६ मझयुक्ता क्टो-पायिवश्रेष, गद्दा, पहुंचा, कुश्तीका एक पेंच। कुश्तीमें एक पहलवान्को दूसरेका गद्दा पकड़ते, उसके श्रायपर चोट चलाने, भटका लगाने श्रीर श्रायने हाथको होड़ा लानेका नाम कला है।

क्ज़ादार (फा॰ वि॰) १ प्रधिकारी। २ क्जा लगा प्रवा, जो क्जेसे जुड़ा हो।

कृष्टियत (प॰ स्ती॰) मनावरोध, कृत, दस्त साफ न एतरनेकी हासत।

क् जुड़वस्त (फ़ा॰ पु॰) पत्नविश्व, एक कागृन। इसपर वेतन लेनेवाचा श्रपने हस्ताचर करता है।

कळ्ल-मिहसुर राज्यका एक कोणाकार गिरि। यह माह्मवकी तहसीलमें सिद्धसा भीर पर्कवती नदीके सध्य पत्ता॰ १२° २० छ० तथा देशा० ७७° २२° पू॰पर प्रवस्थित है। पहले महिस्रके हिन्दू गीर सुसल-मान् राजा दोषी व्यक्तिको इसी गिरि पर ले जा कर बन्दी बनाते थे। इस स्थानका वायु प्रस्तास्थ-कर है। इसीसे पपराधीका जीवन शीव्र नि:शेष हो जाता था।

हुत ( प : स्त्री : ) शवस्थान, समाधि, सुरवत, मज़ार।

क्ज़स्तान (फा॰ पु॰) धेतावान, गोरिस्तान, बहुतसी क्ज़ोंकी जगह।

कभी (हिं क्रि॰-वि) १ पूर्व, एकदा, पेश्तर, किसी समय। २ क्षचित्, कदाचित्, गाइ-गाइ, बाल श्रीकात्। ३ कदापि, किहैचित्, किसी वक्ष।

कभी कभी (हिं क्रि विं ) क्रवरा करा, गाहे,

मार्भू, समी देखी।

कम् (सं॰ प्रव्य॰) १ जस्र, पानी। २ मस्तक, मत्या। २ सुख, प्राराम। ४ मङ्गल, भलाई। ५ पादपूरणार्थ निरर्थक शब्द।

कम (फा॰ वि॰) १ प्रत्य, घोड़ा। २ गर्छी, ख्राब। यह प्रव्द उपरोक्त दोनीं ष्रधेमें क्रियाविशेषणकी मांति भी षाता है।

कम-ष्रसल (फा॰ वि॰) श्रक्तलीन, वर्षसङ्कर, इरामी, कुर्मृत, घटियल।

कमकः (सं॰ ति॰) कम्-णिङ्भावे श्रन् खार्चे श्रक्। १ कामुक, खाहिशमन्द, चाहनेवाला। (पु॰) २ गोत्र-प्रवर्तेक एक ऋषि।

कम-कम (फ़ा॰ क्रि-वि॰) घल्य-घल्य, घोड़ा घोड़ा। कमकच (हिं• वि॰) घल्य, सुस्त, जोर्चे काम न करनेवाला।

क्समखाव (फा॰ पु॰) वस्तविश्रेष, एक कपड़ा। यह गाढ़ एवं स्यूच रहता श्रीर कीटसूत्रचे वनता है। फिर इसपर सुवर्ष एवं रजतके स्त्रचे प्रस्त भी बना देते हैं। किसी कमखाब पर एक श्रीर पीर किसी पर दोनों श्रोर कलाबजूके वेलबूटे रहते हैं। यह बहुमूख वस्त्र है। इसका खण्ड (यान) चार या साढ़े चार गज पड़ता है। काशीमें कमखीब बहुत तैयार होता है।

कमखीरा (फा॰ पु॰) पद्मरोगिविशेष, चीपायोंकी एक बीमारी। यह रोग पद्मके मुखर्गे होता है। इसके प्रभावसे पद्म भपना मुख चला नहीं सकते भीर भूखे. रहते हैं।

क्सक्रर (हिं॰ पु॰) १ कासु ककार, कमान्गर, चाप क्मानेवासा। २ प्रस्थियोजयिता, इन्डियां जोड़ने या बेठानेवाला। ३ चित्रकार, मुसीवर। (वि॰) '४ क्रथल, । स्रोथियार।

' कराष्ट्ररा (हिं० स्त्री॰) १ कार्सु ककरण, कमानगरी, चाप बनानेका काम। २ प्रस्थियोजनविद्या, इन्डियोंके जोड़ने या बांधनेका हुनर।

कमवां (हिं पुः) १ हाद्र कामु क, कमानवा, छोटी कमान्। २ सारङ्गी, चौतारा, किंगरी। ३ स्थिति स्थापकत्वविधिष्ट चित्रायस पदार्थ, कोहिको कमानी। इस यन्त्रको तचक व्यवहार करते हैं। पहले कमचेमें एक रक्त्र वांच भारंकोटनीको भाष्ट्रत कर चेते, पीछे हमा देते हैं। ४ कुच्चित पटल, मेहरावदार छत। ५ भन्तः भाला, खास कमरा। ६ वेग्र वा भाव प्रस्तिको चाम एवं नमनशील शाखा, वांस या भावको पत्रको भीर लचीलो डाल। इससे मस्त्र वा बनती है। ७ वेग्रका चाम तथा नमनशोल खण्ड, वांसको तीलो। द चाम एवं नमनशोल यष्टि, पत्रको भीर खचीलो छहो। ८ काष्टादिका चामखण्ड, लकहो वगै रहका नालक टुकड़ा।

कमची (तु॰ स्त्री॰) १ कच्चिका, वासकी डालु। २ यष्टिविप्रेष, नाजुन छड़ी। ३ काष्टादिका चाम-खरड, सकड़ी वगैरहका नाजुक टुकड़ा।

समच्छा (हिं०) कामान्या देखी।

कमज़ीर (फा॰ वि॰) निर्वीर्थ, नाताकृत, सचर। कमज़ीरी (फा॰ स्त्री॰) प्रसामर्थ्य, नातवानी, हिचर-मिचर।

समचा ( इं॰ पु॰ ) स्थितिस्थापमत्वविशिष्ट, चित्रायस-पदार्थविश्रीष, चोईसी मानी। कनचा देखी।

कमटा (हिं॰ पु॰) व्यविशेष, एक पेड़। यह कण्टकाकीर्ण एवं चुंद्र होता है।

वामटी (डिं०) कमची देखी।

कसठ (सं॰ पु॰-क्ती॰) कस-श्रठ। कनरहः। छण् १११०२।
१ कच्छप, कछुवा। कच्छप देखी। २ विष्णुका दितीय
श्रवतार। ३ वंश, वांस। १ देत्यविश्रेष, एक राज्यस।
५ श्रवकी, खारपुश्रत, सेह। ६ काम्बोजराजविश्रेष,
एक राजा। (भारत शश्र२) ७ भारहविश्रेष, एक
बरतन। प्रधानतः तुम्बी वा नारिकेसको कोलकर
Vol. IV. 10

नो पात्र सुनियोंने सिये बनाया जाता, वही नमठ किशता है। दसुनिविश्रेष, एक ऋषि। ध्वादित्रविश्रेष, एक वाजा। यह एक चर्मावृत प्राचीन वाद्य है। कमठपति (सं॰ पु॰) कच्छ्यराज, कछ्वोंने राजा। कमठा (हिं॰ पु॰) १ चाप, कमान्। २ एक जैन महाला। इन्होंने छय तपस्या करके सकाम निजेरा पायी थी।

कमठासुरवध (सं॰ पु॰) गणियपुराणका एक श्रंग। इसमें कमठ टैत्यके वधकी कथा लिखी है।

कमठी (स'॰ स्त्री॰) कमठ-स्टीप्। १ चुद्रशच्छप-जाति, क्षीठे-क्षीठे ककुवींका गिरीह। २ कच्छपी, कक्षुयी। ३ यमकी, खारपुका, सेह।

वामग्डल (हिं०) कमण्य देखा।

कमण्डली (हिं० वि०) १ कमण्डलुयुक्त, नो कमण्डल रखता हो। २ पाषण्ड, पुर-फितरत, बहुरुपिया। (पु०) ३ ब्रह्मा।

कमण्डलु (सं ॰ पु॰-लो॰) कस्य जलस्य प्रजापतेर्वाः सारः तं लाति ग्रह्माति, क-मण्ड-ला-डु। डुमकरणे मितद्दाः दिश्य जपरं खानम् । पा शशरः वार्तिकः । १ सृत्तिका, काष्ठ, तुम्बी वा नारिकेल द्वारा निर्मित सन्त्यासियों का एक पात्र, कमण्डल, तींवा । इसका संस्कृत पर्याय— कुग्हीय श्रार करक है। २ स्रच्छच, पाकरका पेड़। ३ श्रख्यसेनेंद, पारस-पीपल ।

कमती (हिं क्ती ) १ प्रत्यत्व, कमी, घटी। (वि॰) २ श्रत्य, कम, घोड़ा, जो वहुत न हो।

कमखू (वे॰ स्त्री॰) स्त्रीविशेष, वेनपुत्री।

'क्षमधुर्व विमहायोष्ट्य वृष्वम्।'' (सक् १०१६ ॥१२) कामन (सं० ति०) काम-णिष्ट् भावे युच्। १ काम-नीय, खूवस्रत। २ कामुका खाष्टिशमन्द, चाष्टने-वाला। (पु०) ३ प्रशोकष्ठच। ४ मदन, कामदेव। ५ बद्धा।

कसनचा (हिं॰ पु॰) कमानचा, कमञ्चा, बढ़ईका एक श्रीजार। यह बरमा घुमानेमें काम देता है। ्कमनच्छद (सं ० पु०) कमनः कमनीयः छदः पची यस्य, वहुत्री०। कङ्कपची, वगना, वृटीमार।

कमना (हिं क्रि॰) त्यून पड़ना, घटना, उतरमा, ढलना, नोचेको चलना।

कमनीय ( सं॰ ति॰) काम्यते यत्, कम् कर्मणि प्रनीयर्। १ स्मृष्ट्णीय, कामना करने योग्य, चाइने
काबिल। २ सुन्दर, ख बस्रता। इसका संस्कृतपर्याय—चाक्, हारि, क्चिर, मनोष्टर, वन्सु, कान्त,
प्रभिराम, वन्धुर, वाम, क्च, सुप्रम, शोभन, मच्च,
मच्चुल, मनोरम, साधु, रस्य, मनोज्ञ, पेशन, हृद्य,
सन्दर, काम्य, कस्त, सौम्य, मधुर श्रीर प्रिय है।

कामनीयता (मं० स्ती०) कामनीयस्य भावः, कामनीय-तल्-टाप्। तस्य भावस्तत्वो। पा धाराररः। १ सीन्द्र्यं, ज्ञुबस्र्रती। २ कामनीयत्व, मरगू वी, दिलखाची। कामनेत (चिं० पु०) १ धनुर्धर, कामानवरदार, जी कामान रखता ची।

ुक्तमनैती ( हिं॰ म्ही॰ ) धनुविंद्या, कमानवरदारी, क्रमान इस्तैमाल करनेका इन्म।

समन्द (फा॰ स्ती॰) १ पाम, जान । २ मस्पर-ग्रन्य, सरकफन्दा। २ रज्जुकी तुलाधिरोहिणी, रस्त्रीकी तुली हुयी सीढ़ी, इससे तस्तर उच्च भवनी पर चढ़ जाते हैं। ४ पामवन्स, जालवा फन्दा। कामन्द (हिं॰) क्ष्य देखी।

कमन्य (मं॰ क्ली॰) कं यिरः श्रन्धं श्रन्धं यस्य। १ कवन्य, सरकटा घड़। कमं दीप्तिं जीवनं वा दधाति, कम-धा-ड पृषोदरादित्वात्। २ जल, पानी। डिन्दीमें लड़ायी-भगड़े श्रीर सरफन्द का भी कमन्य कड़ते हैं। कमवख्त (फा॰ वि॰) दैवोपहत, वदनसीव, श्रमागी।

क्समबख्ती (फ़ा॰ स्त्री॰) मन्दभाग्य, वदनधीवी। क्समयाव (फ़ा॰ वि॰) विरत्त, अनीव, सुधिकलसे मिलनेवाना।

कमर (सं वि वि ) कम-श्वर-चित्। पर्तिसमियनिष्मिदिविव-विश्वयित्। चण् १।११९। कामुक, खान्दिशमन्द, चान्दने-वासा।

कसर (फा॰ स्ती॰) १ श्रीषी, कटि, सुवद, कूला।

किंट देखी। २ मध्य, दरिमयान, वीच। ३ सेखना, मिन्तका, पद्या। ४ मझयुद्दका एक इस्तनाघव, कुक्तीका कीयी पेंच। यह किंटप्रदेगचे चनता है। इसी प्रकार 'कमरकी टंगड़ी' भी होती है। एक पहलवान् जब दूसरेकी पीठपर माता भीर प्रवना वायां हाथ उसकी कमर पर पहुंचाता, तब नीचेवाला म्रापना वायां हाथ वगलसे निकाल उसकी कमर पर चढ़ाता भीर वायीं टांग लड़ा कमरके जीरिसे उसकी सामने ब्रमा लाता है।

कमरंग (हिं॰ पु॰) कमेरङ्ग, कमेरव। कमरख देखा। कमरकटा (हिं॰ पु॰) प्राकार, वचीदञ्ज, मोनापनाइ, कंगूरिदार जंची दीवार।

समरक्षस ( हिं॰ पु॰ ) पत्तागनिर्यात, ढांजजी गींद।
इसे चुनिया-गोंद भी कहते हैं। यह रक्षवर्ण एवं
भासर होता है। इसका प्रास्ताद क्षपाय है। कमरकस संग्रहणी ग्रीर कासखासका महीयम्न है।

कमरकसायो ( र्हिं० ) कमरकुमायी देखी।

कमर्र-कुयायो (फा॰ स्त्रो॰) ग्रपराधी से निया जान-वाना एक कर, प्रसामी से वस्त होनेवाला रुपया। यह प्रया पूर्व काल प्रचलित रही। जब कीयो प्रसामो सिपाही से मूत्रपूरीपकी लिये घवकाय लेता, तव उसे करस्वरूप कुछ धन देता था। इसीका नाम कार-कुयायो है। २ मेखलोहाटन, कमरवन्दको खोलायो। कमरकाट, कमरकटा देखा।

कमरकोठा (हिं॰ पु॰) स्य णाका एक भाग, यहतीर लड्डे या कड़ीका एक हिस्सा। यह मित्तिसे विदर्वर्ती रहता है।

कमरख ( डिं॰ पु॰ ) कमरङ, एक पेड़। (Averrhæ Carambola) इसे वंगलामें कामरांगा, पानामीमें करदेशों, गुजरातीमें तमरक, मराठीमें करमर, तामिलमें तमर्ते, तेलगुमें करोमोंग, मल्यमें तमरणक पीर ब्राध्योंमें जीनसी कहते हैं। कमरखमें प्रकल, उप्याल, वातहरत्व एवं पित्तजनकत्व रहता, किन्तु पक्तिसे मधुरास्त्रत्व तथा वस-पुष्ट-इचिकरत्व बढ़ता है। (राजनिष्ट,) यह कटुपाक, प्रस-पित्तकर पीर तीन्त्य गुणविशिष्ट है। (राजन्यम) कमरखका

न्याम-पाल गाही, पस्त, वातनाश्चन, उत्या एवं यित्त-कर रहता, किन्तु एक जानेचे मधुर तथा अस्त लगता और वल, पुष्टि एवं रुचिकी दृष्टि करता है। (वैयकनिष्यः) यह हिम, ग्राही, अस्त भीर कफ तथा बातनाश्चन है। (भाषाकाष)

कारख एक चुट्र हच है। इसके एक एक चड्डल प्रशस्त, दो पहुल दीर्घ तथा ईषत् तीन्छाप रहते भीर सुविरमें लगते हैं। हं चायोमें यह १५।२० फीटमें पिक नहीं चलता। मारतमें कमरखकी कांव बहुत होती है। फन्न उसी जनसे प्रति साटु लगते हैं। यह उसरमें लाहोरतक मिलता है।

कचे पानों का रस रंगने में खटायों को तरह छोड़ा जाता और सम्भवत: काटका काम देखाता है। इसका पत्र, मूल और पान भौतक भौतभको भांति व्यवहृत हाता है। सुखा पान न्यर्मे खिला सकते हैं।

कसरख दो प्रकारका होता है—सीठा श्रीर खद्दा। मीठा कमरख न्वरके निये हपयोगी है। किन्तु कहा खानेसे न्वर हाता श्रीर वन्तःस्थम दुःख पाता है। प्रका फल चटनी श्रीर तरकारीमें भी पहता है।

कमरख वर्षामें पूलता घीर घीतकालको पकता है। पाल प्रायः ३ इच्च लम्बा होता है। ग्रामीण इसे कचा भी खाते हैं। इसका ग्रस्थ मृदु, सरस श्रीर श्राल्हादन है। इसको उसीज श्रीर थोड़ी दार्चीनी हाल ग्रबंत बनाते हैं। यह ग्रबंत पीनेमें बहुत प्रक्का खगता है। कमरखका गुसकन्द भी उमदा होता है।

इसका काष्ठ इलका, खाख, कड़ा और हानेदार रहता है। ,सुन्दरवनमें इसे मकान् और साज्धामान् वनानेमें व्यवहार करते हैं।

कमरखी (हिं॰ वि॰) १ कमरङ्गाकार, कमरख-जैसा, फांकदार। (स्त्री॰) २ कमरङ्गाकार रचना, फांकदार कटाव।

कारचण्डो (हिं॰ स्त्रंशे) खड्ग, तसवार। कारट्टा (हिं॰ वि॰) १वक्षप्रह, खुमीदापुत्रत, सुबड़ा। २ नपुंसक, नामद, कारका टीसा।

कामरतेगा (हिं॰ पु॰) मझगुदका एक हस्तलावव, कुग्तीका कोई पेंच। कमरतोड़, कमरतेगा देखा।
कमर-दिवास (हिं॰ पु॰) चममेखसा, चमड़ेका पहा।
इससे प्रख्येक एडपर पर्याण कसा जाता है।
कमरपद्दी (हिं॰ स्त्री॰) कटिवन्स, कमरकी धच्ची।
इसे चपक्षन वगेरहमें कमरके स्वपर सगाते हैं।

कामरपेटा (हिं॰ पु॰) १ व्यायामविशेष, एक कासरत। इसे माल खम्मपर लगाते हैं। यह कामरमें बेंत लपेट भौर खालो हाथ—दो प्रकार किया जाता है। 'कामर परेटेकी उन्नटी' भो एक कासरत है। २ मल- यह का एक इस्तलावव, कुशतीका एक पेंच। एक पहलवान् नीचे भानेसे दूसरा भपनी दाहनी टांग नीचेवालेकी कामरमें हाल भपने वार्थे परेकी जांच भीर पिंडलोंके बोच लाता तथा वार्थे हायका पहला उसके वांगे हाथके घटनेपर भोतरसे दवाता है। फिर दाहने हाथसे उसका दाहना वालू खींच हाला चढ़ाता भीर उसको भासमान देखाता है।

कसरबन्द (फ़ा॰ पु॰). १ मेखना, इंतना, घेरा।
२ कटिकी चारो पोर लगेटा इवा वस्त्र, लसरकी
चारो घोर कमा नानेवाना कपड़ा। (वि॰) ३ वद्यकटि, तैयार, कसर बांचे हुवा।

ससरवन्दी (फ़ा॰ स्त्रो॰) १ युद्धसन्ता, लड़ायीकी पोधाक। २ युद्धके अर्थ सन्त्रोकरण, लङ्गकी तैयारी। नसरवन्त्र (फ़ा॰ पु॰) सन्नयुद्धका एक इस्त्रलाघव, कुण्तीका कोई पेंच। यह वन्तःस्यल और लङ्गकी वस होता है।

कमरबहा ( हिं॰ पु॰) काष्ठखण्डविग्रेष, एक लकड़ी। यह खण्डेंके पटलमें दीवंख्यूणांके नोचे तड़कपर चढ़ता है।

कमरवस्ता (फा॰ वि॰) १ सक्त, उदात, तैयार, कमर कसे हुवा। (पु॰) २ कमरवसा, खपड़ै समें चगनेवाची एक सकड़ी।

कमरा (पो॰ पु॰= Camera) १ कीष्ठ, आगार, कीठरी, कीठा। २ त्रालोकलेख्य-यन्त्रविश्रेष, त्रक्सरे तस्त्रीर उतारनिके फनका एक पौजार। यह सम्पट- सहम बनता भीर सुखपर मतिविम्ब जैनेका गीलाकार स्कटिक लगता है। इसकी प्रयोजन पडतेसे जटा-

बढ़ा सकते हैं। इक्ष सफ्रिक (Lens)के सम्बद्ध एक निराधार काच (Ground glass) पड़ता है। उसीपर प्रथम केन्द्र ( Focus ) किया जाता है। पीके निराधार काच इटा खबलन (Slide) सगाते हैं। ष्ठसीके प्रन्तर्गत पट्ट होता है। स्वलनका प्राच्छादन चठानेसे पष्ट खुसता श्रीर स्फटिक निकलनेसे प्रतिविम्ब यड़ता है। यह दी प्रकारका होता है-लू सिडा (Lucida) पर्धात् सुप्रभ श्रीर श्रवस्कूरा (Obscura) श्रर्थात् निष्युमः। सुप्रभ यन्त्र श्रमाधारण श्राकारके क्राक्तचायत वा दर्पेण-विन्यास द्वारा प्रतिविम्वपर चित्र प्रदान करता है। उज्ञ चित्रको यथासुख देखनेके लिये पत्र वा स्थूल पटपर उतार सकते हैं। निप्यूभ उपकरण हिंगुण क्र्मेप्रष्ठाकार स्फटिक हारा प्राप्त वास्त्र द्रव्यकी प्रतिमा काच वा सम्पुटके केन्द्रमें रखे गुल पृष्ठपर उतारता है। (हिं०) २ कम्बन्त। ३ कीटविशेष, एक कीड़ा।

कमरिया ( हिं॰ स्त्री॰) १ छीटा कम्यनः। "स्र मानक कारी कमरिया घटे न दूजी रहा" ( स्र.) २ कटि, कमर। ( पु॰) हस्तिविशेष, एक हाथी। इसका ट्रेड सुद्र, शुग्छ दीर्घ श्रीर पट स्थून रहता है। कमरिया श्रित् प्रवन्त हस्ती है।

कमरी (फ, 10 वि०) १ दुवैलकिट, कमज़ीर कमर-वाला। यह यव्द प्राय: अखिक विशेषणमें आता है। (ख्री०) २ चुद्रक्षच्रुक, मिरल्यी। २ कमली, छोटा कम्बल। ४ काष्टखण्डविशेष, एक लक्ष्णे। यह सार्घ किप्लुपरिमित दीर्घ रहती भीर चलके शीर्षपर नगती है। (पु०) ५ मग्ननीका, एखड़ा जहाल। ६ श्रखरोगविशेष, घोड़ेकी एक बीमारी। इसके कारण अख पपने पृष्ठपर भार वा श्रारोहीकी पिक च्या रख नहीं सकता।

कमरेगा (हि॰ पु॰) मिष्टानविशेष, एक मिठायी। यह बङ्गालमें बहुम बनता है।

क्मरहीन खान्—एतमाद-उद्-दीला मुस्सद श्रामिन खान् वजीरके लड़के। इनका प्रधान नाम मीर मुस्सद फाज़िल था। १७२४ ई०को निज़ाम-छन्-मुल्ल स्रस्फ जाइके पदत्याग करने पर बादशाह मुस्सद

याहने 'एतमाद-उद्-दोला नवाव क्रमस्हीन खान् वहादुर नसरतजङ्ग' उपाधि दे इन्हें खर्य विद्यार वनाया। अहमदयाह अवदालीके प्रथम प्राक्तमण करते ही यह प्राह्मादे अहमदके साथ लड़नेको भेजे गये थे। किन्तु १७४८ ई॰को ११ वीं मार्चको सरहिन्दके युह्यर अपने हिर्में नमाज पढ़ते समय तोपका गोला लगनेसे इनका देहान्त हुवा।

क्मरहीन मीर—एक सुप्रसिद्ध मुसलमान् सिव। इनका उपनाम मिन्नत रहा। यह दिल्लीके श्रधिवासी थे। वारन हेष्टिक्सने मुरशिदाबादके नवाबको सिफारिश पर 'मलिक-उश-श्वारा' पर्धात् कविरानका हपाधि इन्हें प्रदान किया। यह दिल्ला हैदराबाद निज़मसे मिलने गये थे। वहां इन्होंने उनकी प्रशंसामें एक 'क्सीदा' लिखा, जिसके शिये ५०००) रु० नक्द पुरस्कार मिला। यह १७८३ ई०की कलकत्तेमें उद्दे धीर फारसीके हेढ़ लाख श्रर छोड़ मरे थे। इनका बनाया 'चमनिस्तान' श्रीर 'शकरिस्तान' ग्रन्थ छप गया है।

कमन (सं॰ पु॰-क्ती॰) कम-णिङ् भावे हपादिलात् कनच्, कं जलं श्रवित श्रलद्वरीति, कम्-श्रल्-श्रच् वा। १ पद्म, कंवल। एन्पल भीर पत्त हेली। यह खेत, नील भीर रक्त—विविध होता है। कमल धीतल, वर्णकर एवं सधुर, पीर जित्त, कफ, हप्या, दाह, रक्त, विस्फोटक, विष तथा विसर्पहर है। खेत शीतल एवं मधुर शीर कफ तथा जित्त होता है। जिन्तु रक्त एवं नीलमें खेत कमलचे श्रस्य गुण रहता है। (मानम्काम)

२ जल, पानी। ३ तास्त्र, तांवा। ४ लोम, जुहरा, तलखा। ५ श्रीवध, दवा। ६ सारसपत्ती। ७ स्गविधिव, एक हिरन। ५ पाटलवर्ष, एक रंग। १८ श्राकाण, श्रासमान्। १० चातकपत्ती, एक चिड़िया। ११ ध्रुवक, एक ताला।

"चन्नो मलयताचिन चष्ठमध्ये स्तृ रेट गृदः। सप्तदशाचरेशुं तः: कमजोऽयं भयानके॥" ( सङ्गीतदामीदर )

१२ पद्मकाछ। १२ कुङ्ग, रोरी। १४ मूबायय, मसाना। १५ ब्रह्मा। १६ कमलाका बसाया एक

नगर। १७ इन्होविशेष। इसमें तीन तीन इस-वर्षने चार पद होते हैं। एकमात्रिक इन्ट भीर इप्पय भी कमल कहाता है। १८ प्रविगोसक, षांखना हेना। १८ गर्भागयका प्रप्रभाग, धरन, फन्छ। २० दीपक रागका दितीय पुत्र भीर जय-जयक्तीका पति। २१ काचपात्रविश्रेष, श्रीश्रेका एकः गिसास। इसकी बालति कमलसे मिलती है। वह मीम बत्ती जवानिके काम याता है। २२ रोगविशेष, एक दीमारी। इससे चंचु पीले ही जाते हैं। वहुधा लोग इसे 'कांवर' कहते हैं। (ति॰) २२ कासुक, खाडिशमन्द, चाहनेवाला। २८ पाटलवर्षेयुक्त। कमल-श्रंप्डा (हिं• पु॰) पद्मवीज, कमल-गद्या। कमलक (सं॰ क्लो॰) कमल खार्थ कन्। १ कमल, कंवेल । २ काइसीरस्य नगरविश्रीय । (राजव॰ शरदर) कमलकन्द (सं॰ पु॰) याल्क, कमलकी जड़। यप्त कट्, तुवर, मधुर, गुरु, मलस्तमानर, रुच, नेवा, हुण, ग्रीतल, दुर्लंद एवं याचक श्रीर रक्तपित्त, दाइ, द्रप्णा, कफ, पित्त, वात, गुला, कास, कमि, मुखरोग तथा रसदोषनाय क होता है। (भेववनिषयः) नमलकार्यिका (सं॰ स्त्री॰) पद्मवीजकोष, कमल-गहेकी खोल। यह मधुर, तुवर, भौतल, लघु, तिक्र, मुखलक्क्कर भीर रक्षदोष तथा खषाहर होती है।

(देयकिष्णः)
कमलकोट (सं पु॰) कमलवर्णः कोटः। १ कीटविशेष, कोई कोड़ा। २ ग्रामविशेष, कोई गांव।
कमलकंशर (सं॰ पु॰-लो॰) पद्मिष्णल्ल, कमलका
स्ता। यह शीतल, ग्राहो, मधुर, कटु, रुच, गर्भस्यैर्यं पीर रुच्य होता है। (देथकिष्णः)
कमलकोरक (सं॰ पु॰) कमलस्य कारकः, ६-तत्।
पद्मकलिषा, कमलको कलो।
कमलकोष (सं॰ पु॰) कमलस्य कोषः, ६-तत्।
कमलक्षणः (सं॰ पु॰) कमलस्य कोषः, ६-तत्।
कमलस्य (सं॰ पु॰) कमलस्य कोषः, ६-तत्।
कमलस्य (सं॰ पु॰) कमलस्य कोषः, ६-तत्।
कमलस्य (सं॰ पु॰) कमलस्य कोषः, ६-तत्।

कमलगटा ( रिं॰ पु॰ ) पद्मवीन, संवसका तुख्म।

11 -

IV.

Vol.

यह क्रव्रक्तरी विश्वर्गत होता है। वस्क्रज कठोर पड़ता है। कमलगहा खेतवर्ष सारभूत द्रव्यके समान इन्दर्भ है। क्रमखबीन देखी। कसलगर (स॰ पु॰) पद्मकृतक, कंवसका काता। कमसगभीम (सं कि ) कमसगभैस्य प्रामा इव षामा यस्य, मध्यपदलो । पद्मके मध्यस्यसकी मांति कान्तिविधिष्ट, कंवलके इन्तेकी तरह चमकनेवासा। कमलग्रास-संस्कृतके एक प्राचीन कवि। (स्क्रिक्यांवर ) कमलच्चद ( मं॰ पु॰ ) कमलः कमलवर्णः इदः पची यस्य, बहुती । १ कद्वपची, बगला, ब्रुटीमार। २ पद्मदत्त, कंबलका पत्ता। क्रमत्त्र (सं १ पु॰) क्रमतात् विणोनीमिक्रमतात्, जायते, क्रमन-जन-छ। ब्रह्मा। कमलदेव--संस्कृतके एक प्राचीन विद्वान्। इनका निवासस्थानं चन्द्रपुर रहा। क्रमसदेव निस्बदेवके पिता श्रीर गलिंतप्रदीप रचयिता चन्नीघर तथा पदन्यासिंदि-रचयिता नागनायके वितास है। कमसदेवी ( सं॰ स्त्री॰ ) काम्मीरराज सर्वितादित्यकी पत्नी श्रीर राजा क्रवखयापीड्का साता। ( रामतरक्रियी शह्वर ) कमलनयन (सं वि ) कमलसहय सुन्दर नेवयुक्त, जिसकी कांवलकी तरह खूबस्रत भांख रहे। (पु॰) २ विण्या ३ रामचन्द्र । ४ कंप्या। कमजनयन—संस्कृतके एक प्राचीन विद्वान्। देवराजने निघण्ड्भायमें इनका वचन उड्त किया है। कमन्तनयनदीचित-संस्कृतके एक प्राचीन विद्वान्। कवीन्द्रने प्नका छक्केख किया है। कमलनाम (सं॰ पु॰) नामिमें कमल रखनेवाले विप्णु । कमन्त्रान (सं क्री ) मृणान, कंवनकी उकी। "कमखनाख दव चाप चढ़ाव्"। यत योजन प्रमाच से घावू ॥" (तुलसी) कमलपत्राच (सं वि ) कमलपत्रवेत् प्रविधेसः।

कमसपत्रकी भांति चत्तुंविधिष्ट, जिसके कंबसकी

कमसबन्ध ( सं॰ पु॰ ) चित्रकाव्यविश्रेष, किसी

पखुड़ी जैसी पांख रहे।

क्सिको गायरी। इसके प्रचर नियमपूर्वक लिखनेसे कमलका चित्र उतर प्रांता है।

कमसबन्धुं (सं॰ पु॰) कमसोंका वन्धु स्यै। कमनवायी (हिं॰ स्त्रो॰) रोगविशेष, एक बीमारी। इससे शरीरं पीना पड़ साता है।

कमसभव (सं॰ पु॰) कमसात् भवतीति. कसस-सृ-पण्। १ कमस्तन, ब्रह्मा। २ एक जैन प्रत्यकार। इन्होंने कर्णाटी भाषामें ग्रान्तिनाथपुराण बनाया है। कमसभू (सं॰ पु॰) ब्रह्मा।

कमलमूल (गं॰ क्ली॰) कमलकन्द, कंवलकी लड़।
कमलयोनि (गं॰ पु॰) कमलं विणानाभिकमलं
योनिरत्पत्तिस्थानं यस्य, बहुनी॰। १ न्नद्या। (स्ती॰)
पद्मको उत्पत्तिका स्थान, कंवल पैदा होनेकी लगह।
कमलयोनि—गंस्त्रत्वे एक प्राचीन विद्वान्। रुणिंइने
स्थैपिद्याम्यवासनाभाष्यमें दनका वचन हुन किया है।
कमलकोचन—सङ्गीतिचन्तामणि श्रीर सङ्गीतामृतनामक
गंस्त्रत ग्रम्थरचिता।

क्सम्बन्ती, वनवदेवी देखो।

कमलवीज (सं॰ क्ती॰) पद्मवीज, कंवलंका तुष्म, कमलगष्टा। भावपकायके सतसे यह खादु, कपाय एवं तिक्तरस, घीतल, गुरु, विष्टिक्सि, शक्तवर्षक, रुच, वलकारक, संयाहक, गर्भसंख्यापक श्रीर कफ, वायु, पित्त, रक्ष तथा दाहनागक है।

कमलवदन् ( सं॰ ति॰ ) कमलिमव वदनं यस्य, बहुत्री॰। पद्मकी भांति मुखकान्तिविधिष्ट, जो कमल-को तरह ख वस्रत सुंह रखता हो।

क्रमलवर्धन पक कम्मनराज । यह काश्मीरराजकी
प्रवस शतुरहि । वालक शूरवर्माके राजा होने पर
दृक्ति संग्रीग देख काश्मीरराज्य माक्रमण किया।
एकाङ्क श्रीर तन्त्रीगणने इनसे हार मानी थी।
फिर इनके भग्रसे काश्मीरराज संदासनकी आशा
कोड़ गुप्त भाषमें भाग खड़े हुगे। इन्हें काश्मीरके राजा
वननेको बड़ी आशा थी। किन्तु बाद्याणीने इन्हें किसी है
प्रकार सिंहासनपर बेठने न दिया भीर इनके बदले
यशस्त्रर नामक किसी सामान्य व्यक्तिको मिमिक्त

क्रमत वसु—बङ्गालके एक विख्यात खाति। साधारणतः लोग इन्हें 'फिरङ्गी क्रमनवीत' कड़ते हैं। किन्तु इस विजातीय उपाधिके संयुक्त डीनेका कारच बहुतसे लोग नहीं जानते।

कासल वस्ता असनी नाम रामकमल वस् या।
१७६७ ई०को इन्होंने गोवरलांगेके निकटवर्ती गोईपुर
नामक याममें जन्म निया। इनके पिता माणिकवन्द्र
वस्र चन्द्रननगरवाले फान्सोसियोंके प्रधीन तस्त्रोलदार
थ। उसी समय गोईपुरमें करात कालक्ष्मी शीतना
रोगका प्रादुर्भाव छुवा। श्रीवासी प्रापके भयसे
स्थानान्तरको भाग रहे थे। माणिकचन्द्र स्त्री शीर
पाने चार पुत्र चन्द्रम-नगर ले श्राये। फिर वह
जसामूमिको लोटे न थे। रामकमन गुरुको पाठशालामें यत्सामान्य वंगना भीर फारसी पढ़ने लगे।

यह अपने पिताको क्येष्ठ पुत्र है। पिताको अवस्या अच्छी न रहनेमें इन्हें अर्थापानंनको चेटा करना पही। २० वर्षके वयः क्रमकान यह पोर्तगीकोंके सरकारी जहानी कार्यमें नियुक्त हुये। महानी कार्यमें नियुक्त हुये। महानी कार्यमें नियुक्त हुये। महानी कार्यतानोंके साथ संस्त्रव रहनेसे इन्होंने अस्य दिनमें सामान्य चित्रत पोर्तगीन भाषा छी खी थो। किन्तु कीई छत्रति न हुयी। इन्हें कार्य पत्तसे सुद्ध प्रया प्रया लीना पहा था। उसी रूपयेने निये यह थोड़े दिन काराग्यहमें भी रहे। फिर गोपीमो इन ठातुरके यह भीर साहायसे इन्होंने सुरकारा पाया।

रामकमछने जैनसे नौट अपना रुपया नगा व्यव-साय घारण किया था। इस बार इनका भाग्य किरा, हि' सुजा प्रसृति प्रधान प्रधान विधिकों ने साथ कारवार चलने लगा। पोर्तगीज, विधिकों ने साथ कामकाज कर यह सम्यक् सम्पत्तिथानी वन गये। किर रामकमच चन्द्रनगरके जुनाहों से एक प्रकारकी छोंट तैयार करा ग्रमिरिका भेजने लगे। छमसे इन्हें विजयण साम इवा था। कहते—प्रत्येक जहाज़में ५०००० रु० मिले। इसोप्रकार इन्होंने द्य बार साम उठाया था। पोर्तगोजों (फिरिइयों) ने संखबसे बड़े घादमी बननेपर साग इन्हें 'फिरकों कमस बोस' कहने सगी। वास्तविक यह एक कहर हिन्दू थे। रामकमल दोक्-दुर्गीकवादि सकल पूजा महासमारोहसे सम्पन्न करते। विशेषतः ब्राह्मण पण्डितो पर इन्हें विलचण न्यहाभित थी। दीमदिरिट्रोंको यह यथिष्ट साहाय्य पहुंचाते। फिर ब्राह्मण पण्डितोंको भी यह कितनी ही जमीन माणी देगये हैं। कहते—रामकमनके घरसे कभी प्रतिथि विस्त फिरते न थे।

प्र वत्सरके वयसमें प्र प्रव, कनकत्ते एवं चन्द्रन-नगरमें भूमिसम्पत्ति भीर बहुतसा नक्द रुपया छोड़ इहसंसारसे रामकमन चन्न वसे।

मध्य मध्य कन्तकत्ते था अपने भवनमें यह ठहरते
थे। सर्वप्रथम उसी भवनमें डिविट् ईयरने हिन्दूकालेजकी खापना की। फिर राममोहन रायने भी
उसी भवनमें प्रथम अपना मत चलाया और इफ साहबने खाकर बङ्गालकी चारी और मियनरी मेजनेका बीड़ा उठाया था। कलकत्तेमें बादि ब्राह्म-समाजके निकट दो-तीन मकान् छोड़ कमल वस्त्रका वही प्रसिद्ध मवन विद्यमान है। इनके वंश्वधरींसे मिलकोंने उक्त भवन ख्रीद लिया है। शांज भी प्रनेक छह उसे फिरक्षी कमल वोसका घर कहते हैं। कमलव्य (सं० पु०) कमलानां प्रयह सस्तूहः, इ-सत्। पद्मसमूह, कंवलींका मजमा। कमलस्थाव (सं० पु०) कमलान् स्थाव उत्पत्तियेस्य,

वहुनी । समसी स्त्पन होनेवाले ब्रह्मा।

कमसिंह—तचकनंशीय एक प्राचीन विद्वान् नरेश।

१३२५ई ॰ की यह राज्य करते थे। कमसिंह देववर्मा

(१३५०ई ॰) के पिता और वीरसिंह के पितामह रहे।

कमसा (सं॰ स्त्री॰) कमस-टाए। १ ससी। यह

विश्वानी पत्नी हैं। २ सन्दरस्ती, खूबस्रत श्रीरत।

३ निस्वुक्तविशेष, नारङ्गो। इस द्वानी संस्तृत भाषामें

कमसा, नारङ्ग, नागरङ्ग, सरङ्ग, त्वग्गम्य, त्वक्सुगन्य,
गम्बाक्य, गन्वपत्र एवं सुखप्रिय; हिन्दीमें नारङ्गी,

बंगमामें कमसा नें वू, नेपानीमें सन्तना, पद्मावीमें
सन्तरा, गुजरातीमें नारङ्गी, बस्बैयामें नारिङ्गमान,
मारवाहीमें सम्हास्या, दिख्यीमें नारिङ्गमान,
किचिसि, तेनगुमें गम्बनिया, कर्णाटीमें किन्तवीइएये,
मस्त्रयमें माहरनारया, महस्तुरीमें जेरुक, परवीमें

नारम्ब, फारसीमें नारङ्ग, ब्राह्मीमें यजवय श्रीर सिंडसीमें टोटङ्ग कडते हैं। (.Citrus Aurantium)

दसकी अंगरेजी आरेख; फेख आरेखर, पोर्तगीज़ सरिखरा (Laranjeira de fructo dolce), इसी नारखर, अमेन ओरक्नेन बीम (Orangen baum), इटबीय अरनिस्को (Arancio) भीर लाटिन अरिक्षिया (Arangia) है। अंगरेज़ी 'आरेख' शब्द अरबी 'नारख्न'का अपनंश है। फिर अरबी 'नारख' संस्कृत 'नारख्न' शब्दका रूपान्तर मात्र सगता है।

दस वातपर भी गड़बड़ पड़ता—नारक्षका नाम कामला क्यों चलता है। किसी किसीके कथनानुसार श्रासाममें कमला नहीं है। उसके निकट विस्तर उत्पद्म होनेसे इसको कमला कहते हैं। फिर कोई बताता— पचले त्रिपुराकी राजधानी कुमिक्कासे यह नीवू श्राता था। इसीसे कुमिक्काके प्राचीन नाम कमलाक्षके बदल कमला नाम पड़ गया। किन्तु हमारी विवेचनामें यह दोनों वातें ठीक नहीं। क्योंकि बहुत दिनसे तैलक्ष देशमें इसे 'कमलापन्द्र' कहते भाये हैं। फिर कम्ला नाम भी शन्ततः २।३ शत वर्षका प्राचीन है। क्षणानन्दने तन्त्रसारमें इसका उक्के ख किया है—

> "रमाफलं तिनिक्रीकं कमलं नागरककम् । फलान्यतानि मीज्यानि एथ्योऽन्यानि विवर्णयेत ॥"

इसकी कृषि भारतके अनेक प्रान्तमें होती है। विशेषतः खासिया पहाड़ोके दिचिण सुखकी उपत्यका और मध्यपदेशके नागपुर जिलेमें इसे बहुत जगाते हैं। जुक्क जुक्क नारकों नेपाल, सिकाम और हिमा-लयके दो एक खानमें भी लगायों जातो है। ब्रह्म-देशमें यह बहुत कम होतो है। निक्ववक्षमें या तो फल हो नहीं आता या फोका पड़ जाता है। भारतवर्षमें जलवायुके अनुसार दिसम्बर और मार्च मासके मध्य फल हतरता है। नागपुरको नारकों वर्षमें दो बार होती है।

चित्रद्तात्वच डि काण्डोनने लिखा,—'दो सप्तस वर्ष पूर्व भारतवर्षने कमना नीवू न या। यदि इसका पित्रल रहता, तो संस्कृत यास्तर्मे सवस्य स्क्रीस नागपुर चौर कामठोमें भी नारङ्गीके बहुतसे बाग है। सध्यप्रदेशमें इसकी क्षणि वढ़ रही है। नागपुरका सन्तरा बम्बई अधिक जाता है। युक्तप्रदेशमें नेपाल, दिली चौर कुछ नागपुरसे भी नारङ्गी पाती है।

नारङ्ग-मधुरान्त, श्रान्तप्रदीपक श्रीर वातनाशक है। फिर दूसरी नारङ्गी श्रत्यन्त श्रन्तरस, उपावीर्य, दुखचा, वाग्रुनाशक श्रीर सारक होती है। (भावप्रकार)

राजनिष्वण्टु ने मतसे यह सप्तर एवं अन्त, गुरु, रोचन, बखा, रूच भीर वात, श्राम, क्रिम, शूल तथा श्रमनाथन है।

हकी मीमें नारकों के किन्न और पूलको गम श्रीर खु,शक समभाते हैं। इसका गूटा तर रहता है। ठयडक से खांसी श्राने या बोखार चढ़ जाने से नारकों खिलाते हैं। इसका शक स्पूर श्रीर सफ्रेक टस्तकों टूर करता है। कोड़े या के की रोकने के लिये इसे बहुत काममें जाते हैं। नारकों का शृक, भी निहायत ताकृतवर है। इसके हिलके श्रीर पूलसे तेल बनता, को मालिश में दवाके तौर पर चलता है।

डाक्टर ऐन्सकी खिखते,—'हिन्टू चिकित्सकी के मतानुसार नारङ्ग रक्षधोधक, ज्वरमें पिपासानिवारक, पीनसरीगहर और जुधावर्धक है। ग्रीसकी समय खूव पकी नारङ्गोका श्रवंत श्रांगरेनों के लिये बहुत उपादेय होता है। इसका हिसका वातनाशक श्रीर श्रकीर्ष रोगके लिये हितकर'है।'

भारतवर्षीय फार्माकोवियां मतसे नारक्षी वल-कर श्रीर श्रीनवर्ष के है। श्रजीय रोग श्रीर साधा-रण दुवेलता पर यह बढ़ा उपकार करती है। इसके पत्रको चूवानेसे जो जल निकलता, वह श्राध छटांक सायवीय एवं मुर्छारोगपर प्रयोग करनेसे शाल्वि मिटता है।

मुखपर तथ होनेसे कोई कोई नारङ्गीका सुखा किलका विसकार लगाता है। फिर सुखे ही किलके को जलमें रगड़ चमरोगपर व्यवहार करनेसे आशु फल मिलता है।

भारतवर्षमें प्रायः सर्वेत्र ही नारको सुखादु फलको भाति समाहत होती है। दसका वश्च बहुदिन पर्यन्त Vol. IV. 12 जीता जागता है। सुननेमें श्राया—एक एक इच ११६ यत वर्षेचे नहीं मुरभाया। इसका हच ५० फीट पर्यन्त एच विस्तृत होता है। प्रत्येक इचमें ५००चे १००० पर्यन्त पाल हतरते हैं।

नारक्षमा पत्न जनमें चूवानेपर एक प्रकार तन निकत्तता है। उसका गन्ध प्रति तीत्र प्रथच द्वसिकर होता है। प्रगरेज उसे 'निरोत्ती प्रायेत' कहते हैं। वह प्रतर बनानेमें काम प्राता है। विलायतवात्ती लेविएडर, साबन प्रभृति द्वयोंमें उसे मिलाते हैं।

नारङ्गीके फूलचे जो तैलवत् निर्याप निकत्तता, उसका पतर पति उत्कष्ट रहता है।

किसी-विसी वैज्ञानिकने देखभाच नारङ्गोके तेससे कपूर निकाला है। उस कपूरको 'निरोली काम्पार' कप्तते हैं।

8 गङ्गा। "कमला कलवितका कावी कलुपवैरिणे।" (काणीख॰ २८१८८) ५ नर्तकी विश्रेष, एक नाचने-गानेवाली रच्छो। यह पीके राजा जयापीड्की पत्नो वनी थी। ६ काश्मोरस्य पुरीविश्रेष, काश्मीरका एक ग्रहर। (राजगरिक्षणो ४१८८२) ७ छन्दोविश्रेष। इसमें दो नगण श्रीर एक सगण रहता श्रर्थात् च लघु वर्णके पीके एक ग्रह्मण जगता है।

"दिगुण नगण सहित: सगण दह हि विहित:। फाणिपति नितं विमन्ता चितिप भवति कमना॥" ( इत्तरवातार )

द् कामरूपमें प्रवाहित एक नदी। इस नदीके तीरकी सूमि श्रधिक उर्वरा है। (भ॰ व्रव्रख्छ १६।४३)

८ उत्तर विद्वारकी एक नदी। यह नदी निपास राज्यमें हिमास्यसे निकसी है। इसके दिस्प श्रंथकी वृदी कमसा कद्दते हैं। ब्रह्मखण्डमें इसीको तैर-भुत्रकी पुण्यमिस्ता कमसा नदी बताया है। इसकी तीरपर शिलानाथ ग्राम है। एसी ग्राममें शिलानाथ नामक महादेवकी सिङ्गमूर्ति प्रतिष्ठित है।

ं ( भ॰ व्रद्यख्ड ४८।(१८)

१० विश्वालराज्यका एक प्राचीन ग्राम। (म॰ मञ्जलस् १८४०) कमला (हिं० पु०) १ कम्बल, भांभा, स्ंड़ी। यह क्येंदार कीड़ा है। मनुखका देह इसके सम्भेंसे खुनलाने लगता है। २ क्रमिनिश्रीय, ढोसा, सट, काम्तके भवन पष्टु वे। उन्होंने गङ्गातीर जानेके चिये बद्धत पनुनय विनय किया, जिसपर कमला-कान्तने एक पदावली गा कर मत फिरा दिया।

धनन्तर प्रनीने प्रसंसार छोड़ा था। प्रवादानु-सार कमसाकान्तका ग्रवदेश साधककी खण्यव्या भेटकर भोगवतीक स्तोतवेगमें वश्च गया।

कमलाकान्त विद्यालङ्कार—बङ्गालके एक सुप्रसिद्ध पिएइत । श्रानकन श्रंगरेन प्राच्य विषयमें ज्ञान नाम कर श्रीर चोदित-सिपि, प्राचीन इस्ताचर प्रस्ति पढ़ जी तत्त्व टूंटनेमें संगे, उसके सूख पण्डित कमलाकान्त विद्यानकार ही रहे। १८०० ई॰के सध्यभाग यह एशियाटिक सौसाइटीके पण्डितपदपर प्रतिष्ठित थे। फिर छसी समय प्रिन्सेप साइव उन्न समाने सम्पादक रहे। प्राचीन शिलालेख, तास्त्रफलक श्रीर इस्ताचर ग्रस्तिका मर्मोहार करना ही पण्डित कमलाकान्तका कार्य था। दिन्नी भीर इत्तादाबादमें दो तीहस्तभींपर ग्राचीन अप्रचित्त भाषांसे कोई विषय अस्ति रहा। उसकी बतुलिपि पूर्व ही प्रचारित ही चुकी थी। किन्तु सर विश्वियम जोन्स, कोलब्रुक और होरेस-इमेन विन्तरम प्रस्ति संस्ततवित् साइव उसका पर्ध लगा या एस जातिके पचरींका विन्दु विसर्ग भी बता न सके। प्रेषको कमलाकान्त एत लिपिका सर्मोद्यार करनेपर इट्रप्रतिज्ञ हुये थीर पद्मर ठहरानेकी चेष्टा चलाने लगे। जिर देहली, सांची और गिरनार प्रस्ति खानोंकी घोदितियनाचेखना सादृश्य पा तथा बङ्गाचरी एवं देवनागराचरीं मिला इन्होंने एक-एक अचर वता दिया। सर्वाग्र 'द' श्रीर 'न' खिर हुवा था। उत्त दोनों यचर पक्षे पडनेसे काम कितना ही सीधा पड़ गया। तत्पर '१', 'ि श्रीर <sup>''</sup> श्रादिको कमजाकान्तने खिर किया था। क्रसथ: पन्यान्य वर्षीं शीर मध्दींकी निकाल दोंनी लिपिका प्राचीन पाबी भाषामें चीदित होना ठहराया। प्राचीन पाली वर्णमालाके उद्गा-वनका सूल वङ्गीय पण्डित कसलाकान्त विद्या--लक्टार ही थे।

पीके इन्होंने एत दोनी खिपिका अधीदार भीर

भाष किया। १८३० ई॰को वही सर्थ सौर भाष साधारणमें प्रचारित हुवा या। विद्वज्ञन-समाजनें बड़ी खलबली पड़ी। भारतेतिष्ठासके तमसाच्छम सध्यायपर नूतन सालोक पड़ा था। किन्तु जिनके दारा इतना काण्ड हुवा, उनको कोई फल न मिला। फल सम्पादक प्रिन्सेप साहबने पाया था। समिरिका सौर युरोपके विद्यानुरागी प्रिन्सेप साहबको धन्य पन्य कहने लगे। किन्तु प्रिन्सेप साहब मक्षतन्त्र न थे। यह सपनी प्रबन्धावलीमें समलाकान्तको ही समीडिटक सीर टोकाकार लिख गये हैं।

बरेकीमें मिली एक कुटिल लिपिकी समालोचनाके समय इन्होंने मुम्बं, हो बताया—ऐसा सुन्दर भाव और भाषण हमने अन्य किसी किपिने आजतक नहीं पाया। कमलाकान्तने ही प्रथम यह बात कही—इसी लिपिसे वङ्गोय वर्णमाला निक्षकी या मिली है। यह दूसरा भी विशेष कार्य कर पुरातत्वकी भाषी- चनामें समधिक छन्नति देखा गये हैं। दिलो और इलाहाबादकी पूर्वीत लिपिके अन्यरेसे संख्यावाच- कल प्रतिपादित होता था। नाना संस्कृत प्रश्य देख कमलाकान्तने उहराया—कीन अन्यर किस संख्याके लिये आया है। इस स्थलपर एसके दो एक छदा- हरण देते हैं—"सनगुगाइतियतुरेको विस्तर्थ सं (कातन)

४ (चार)का पह स्त्रीके स्तनगुग पौर विसर्गकी प्राक्तित रखता है। कातन्त्र व्याकरणमें कम नाकान्तने एक स्व देख निर्णय किया—विसर्ग (:) वर्ण (४) चारके पह का नोधक माना गया है। इसी प्रकार पिक्ष चक्तत प्राक्तत व्याकरणका स्व ६ (छह) संस्थानको वतानिवासा उद्दरा है।

इससे पूर्व घौर पर प्रिन्सेप साहब कमलाकान्त-पण्डितके साहाय्यपर नाना विषयमें क्षतकार्य हुये। वह खयं विशेषक्षसे संस्तृत भाषां अभिन्न न रहे। पण्डित कमलाकान्त हो उनके चहु बन गये। हम अच्छी तरह समभति—कमलाकान्त यथोलिएस न थे। कारण विन्हु मात्र भी यथोलिएसा रहते यह निज क्षत प्रनिक कार्योमें एक न एक प्रपने नासपर चहाते भीर लाभ एवं कीर्ति उठावे। फिर डाक्टर राजिन्द्रताल मिलकी मांति इनका नाम पृथिवीके सकत स्थानीमें विघोषित शो जाता।

कमनाकार (सं पु ) १ एक छप्य। इसमें २७
गुरु एवं २८ लघु अर्थात् १२५ वर्ण और १५२ मात्राका समावेश होता है। (ति ) २ कमनतका प्राकार
रखनैवाना, जो कमन जैसा हो।

कमलादेशव (सं॰ पु॰) पुर्खस्थानविशेष, एक परित्रश-गाइ। इसे कमलवतीने बनवाया था। (राजत॰) कमलाच (सं॰ ति॰) कमलिय श्रिच यस, बहुती॰। १ पद्मकी भांति सुन्दर बहुविशिष्ट, जो कमलियो तरह शांखें रखता हो। (पु॰) २ पद्मवीज, कमलगडा। यह स्वादु, रुच, पाचन, कटुक, श्रीतल, तुवर, तिक्त, गुरु, विष्टभकारक, गर्भस्थितिकर, रुच, हुष्य, वातकर, बच्च, श्राही, वापक्षत एवं लेखन श्रीर पित्त, रक्ष, विम तथा दाहनाशक है। (क्षेत्रकारिकण्)) ३ स्थानविशेष, किसी जगहना नाम।

कमलायजा (सं॰ स्ती॰) इरिद्रा, इलदी।
कमलादेवी—१ कादग्वराज घिवचित्तवीरप्रमादिदेवकी
पटरानी। दाचिणात्वको घिलालिप पढ़नेसे समभाते—कमलादेवीके पति गोपकपूरी (गोवा)में राजत्व
करते थे। यह अपने पतिको पियतमा महिषी रहीं।
देवदिजपर इन्हें बड़ो भिन्न खहा थी। अपनी दानशीलता और परोपकारिताके गुणसे यह खेष्ठ रमशीके मध्य परिगणित रहीं। इन्होंने वैद-वैदाङ्गपारदर्शी ब्राह्मणोंको अनेक ग्राम दे डाले। फिर
इन्होंके अनुरोधसे ११७४ ई०को कादग्वराजने ब्राह्मगोंको देगस्व ग्राम प्रदान किया। कमलादेवी डमाको पूजतो थीं।

इतिहासमें दूरंगी कमलादेवीका नाम भी मिसता है। नीचे उनका विवरण लिखा है,—

र गुजरातके राजा करणरायकी परमासन्दरी
पत्नी। १२८७ ई०को सम्बाट् भला-छट्-दीन् खिलजीने गुजरात जय किया था। छस समय बन्दियोंके
साथ कमनादेवी भी दिली पष्ट वायी गयीं। जुक् दिन पीक्ष भला-छट्-दीन्की जुश्बता भीर प्ररोचनासे
इन्होंने सम्बाट्की गले नगाया था। फिर १२०६ दें को कमलादेवीके गर्भं उत्पन्न गुजरातकी राज-कान्या देवलदेवी मी दिन्नी पहुंच गर्थी। अला-उद्-दीन्के प्रत्न शाहलादे खिळ खां उनके रूपसे मुग्य हुग्ने थे। अवशेषको देवलदेवी और शाहलादे खिळाखान्का भी विधाह हो गया। मुवारिक शाहने सम्बाट् वन अपने स्नाता खिळ खान्को ग्वालियरके निकट वन्द कर मारा श्रीर देवलदेवीको घरमें डाला था। खिळा खान् और देवलदेवीको प्रणय कथापर तदानीन्तन राजकवि अमीर खु, अरो एक मुन्दर फारबी काव्य खिख गये हैं। दितहासचेखक मुसलमानोंने कमला-देवीको 'कंवला देवी' कहा है।

कमन्तानन्दन—कमनाकी पुत्र दिनकर मित्र । कमनानिवास ( सं॰ पु॰ ) नम्झीका वासस्यान, कमना।

नमजापति ( च'॰ पु॰) नमजायाः पतिः, ६-तत्। जच्मीने स्नामी, विष्णु।

कमलायताच (सं॰ व्रि॰) कमलके समान दीर्घ चन्नु रखनेवाला, लिसके कमलकी तरह वड़ी प्रांख रहे।

कमलायुध ( सं॰ पु॰ ) १ संस्कृतके एक प्राचीन कवि । २ कान्यकुळके एक प्राचीन न्द्रपति ।

कमजाजय ( सं॰ क्षी॰ ) मन्द्राजपान्तीय तस्त्रीर जि.चेके त्रिवजूर नगरका एक पवित्र तीर्घ। यद्वां सद्दादेवकी जिङ्गसृति विद्यमान है।

कमलालया (सं॰ स्त्री॰) कमलं त्रालयो यस्याः। कमलमं रइनेवाली लस्त्री।

क्रमलास्ख (सं॰ पु॰) क्रमलायाः सखा, टच्। राजाः संख्यप्टच्। पा ४।॥=१। लच्मीके सखा विष्यु।

कमलासन (सं ॰ पु॰) कमलं श्रासनं यस्य, बहुत्री॰।
१ कमलपर वैठनेवाले ब्रह्मा। "क्षालि पूर्व' कमलाधनेन।" (क्षार) (क्षी॰) कमलाया लच्चारा पस्नं
चिपर्पं दानमित्यर्थः। २ लच्चीका दान। ३ पद्मासन। यह दो प्रकार होता है—वह घीर मुक्त।
मुक्तमें वामपद पहले दिल्पा पदकी लङ्कापर घाता है।
धनतको दोना हायको हथेनी लातुपर खुली रखते हैं।

इसी प्रकार मेर्ट्युडको सीधा कर बैठनेका नाम सुक्त पद्मासन है। वह पद्मासनमें पट्टिंक चढ़ानेका नियम तो ऐसा हो रहता है। किन्तु वाम इस्तको पीठके पीछे छुमा वाम पटका श्रीर दिख्य इस्तको पीठके पीछे छुमा दिख्य पटका श्रष्ट पकड़ते हैं। फिर चिवुक वच:स्थलपर जमा भीर नासांक पद्ममागपर दृष्टि लगा सीधे बैठा जाता है। यह पद्मासन श्रित उत्तम रहता श्रीर घर्छ श्राध वर्ष्ट श्रभ्यस्त होनेपर साधककी सब रोग हरता है।

कमलासनस्य (सं पृष्) कमलं विष्णोनीभिक्षमलं तद्र्पे आसने तिष्ठति, कमल-भासन-स्याःकः। विष्णुके नाभिकमलपर रहनेवाले ब्रह्मा।

कमनाष्ट्र (सं० पु०) काश्मीरका एक बाजार।
काश्मीरको रानी कमनावतीने दसे नगया था।
(राजतरिक्षी ॥२००)

कमत्ताहास (सं॰ पु॰) पद्मना खुलना या सुंदना, कंवलके फ्लंने या बंद होनेकी हालत।

कमलाकर—संस्कृतके एक प्राचीन यत्यकार। यह
नृत्तिं हके प्रव, कृष्यके पीव श्रीर दिवाकरके प्रपीत
रहे। इन्होंने प्रपूर्व मावनीपत्ति, जातकतिसक, स्योत्पत्तिविचार, विश्वती, मनोरमायहसाधवटीका, श्रेषाङगणना, सिद्दान्ततस्विविक (यह १५०३ ई॰को बनारसमें सिखा गया) श्रीर स्यैसिडाम्तटीका सीरवासना ग्रम्य सिखा है।

कमलाकर देव शानम्दिवलास नासक प्रस्ते रचियता।
कमलाकर भट्ट एक प्राचीन संस्तृत प्रस्तकार।
१६१६ ई. क्लो इन्होंने 'निर्णयसिस्तु' बनाया था।
इनके खिंखे ग्रम्य यह हैं अमिनिर्णय, प्राचारदीय
वा पाचारदीयिका, प्राम्छलायनप्राखा साहप्रयोग,
प्राम्हिकविधि, छत्तरपाद, ऐन्द्रीमहाधान्ति-सहितराजाभिषेकप्रयोग, कर्मविपाकरस्त, कल्यसताहीनप्रयोग, काव्यप्रकाध-व्याख्या, क्रियापाद, गयाहत्य,
गीतगीविन्दमाध्यरसमाला, गोसप्रवर-निर्णय वा गोसप्रवरदर्पण, ग्रह्यम, च्यहीविधानप्रवति, जलाग्रयोत्सर्गविधि, जोर्णोद्वारविधि, तन्त्रवातिकटीका, तिलगर्भदानप्रयाग, तीर्ध्याता, तुलाप्रवति, विषयदान-

विधि, तिस्रवीचेतु, दानकमवाकर, दायविभाग, धर्मेन तस्त, नारायखपसिप्रयोग, निर्णयसिन्ध, नीतिकसत्ता-कर, प्रश्रवन्ध, पश्चलाङ्गलदानविधि, पित्रमित्ततरङ्गिणी। पूर्वक्रमसाकर, प्रतिष्ठाविधि, प्रवरदर्पेण, प्रायश्चित्त-रत, वृष्ट्रं चान्निक, मित्ररत, भाषाषाद, मन्त्रकमलाकर, रजतदानप्रयोग, रथदानविधि, रामकखहुम, राम-कीतुक्तसद्दाकाव्य, अच्छोमविधि, लिङ्गाचीपतिष्ठाविधि, विन्ने भरानविधि, विवादतार्ख्य, विम्बचक्रदानविधि, व्यवहार, व्रतकसंखाकर, व्रताके, धतचण्डीसहस्त्रचण्डी-प्रयोग, श्रतमान दानविधि, शान्तिरत्न वा शान्तिरता-कर, शास्त्रदीपिकालोक, शास्त्रमाना, शिवप्रतिष्ठा, शूद्रधर्मतस्त्र, यादनिर्णय, यादसार, यावणीप्रयोग, खेताखदानविधि, घोड्यसंस्कार, संस्कारपदति, समय-सर्वेशास्त्राघेनिर्णय, कमसाकर, सरस्तीदानविधि, सुवर्षेष्ठिय वीदानविधि. सहस्रवराइमादिपयोगपद्यति, खानीपानप्रयोग, हिरखगभ दानविधि भीर कमना-करमहीय । नृसिंद्रने स्मृत्यर्थसागर, पुरुषोत्तमन द्रव्यश्वविदीपिका और वालक्षण्यने ऋग्वेददेवताक्रम-नामक ग्रन्थमें दनका वचन उद्दत किया है।

कमकाकरभिर्षं — चंस्कृतके एक प्राचीन विदान्। वासव-दत्तामें सुवस्ति इनका एक्केख किया है।

कमलिनी (सं• स्ती॰) कमलानि सन्ति ग्रंत, कमल-इनि । अवरादियो देवे । पा शराहरू । १ पद्मिनी, कंवल-का पेड़ । यह भीतल, गुरु, मधुर, लवण, रुच, पित्त, पद्मक् तथा कफच्च भीर वात एवं विष्टकाकर होती है। कमलिनीका छट भीत, तुबर, मधुर, तिक्त, पाक्षमें ग्रति कटु, खद्म, याहक, वातछत् भीर कफ एवं पित्तनाभक है। (वैवकिष्ण् ) २ पद्माकर, कंवलीका ख्लाना। जिस सरीवर वा इदमें बहुतसे कमस रहते, उसे ही कमलिनी कहते हैं। २ गङ्गा। "अपकी कमलिनी कान्तिः कलितहायनी।" (कामीवस्व रश्वः)

कमनी (सं॰ पु॰) ब्रह्मा। कमनी (सं॰ स्ती॰) छीटा कमने, कमरी। कमने चर्च (सं॰ ति॰) कमने मिन देचण यस्य, बहुनी॰। पद्म चर्च, कंवसकी तरह खूबस्रत पांखें रखनेवासा।

कमानिया (हिं॰ पु॰) धानुष्क, कमानदार। कमानी (फा॰ स्ती॰) १ स्थिति स्थापकल-विधिष्ट पदार्थ, कोयी खचीबी 'चीज । जैसे-तीक्षायस दण्ड पात्र वा व्यावर्तन, भारतीय घर्षन पिग्ड, संइत समीरणका समवाय। यह द्रश्य नाना प्रकार यन्त्र-विषयक कार्यमें लगता है। कमानीसे बस धाते या पर्चती, गतिको नियमपर लाती, गुरुख वा पन्ध श्रक्ति नपाते भीर सङ्घट लगाते हैं। यन्त्र सामग्रीमें इसके जो प्रधान भेद चलते, छन्हें नीचे बिखते हैं— १ सं श्लिष्ट (पेचदार), २ व्यावर्तित (सचीबी या बालकसानी), ३ विलोस (सरगोल), ४ प्रवडाकार -( बेज़ावो ), খু মুর্ঘান্ডান্ত্রনি (निस्फ,वेजावो), ६ प्रधान (बडी), ७ साटोप (ऐ'उदार)। यह लोह वा यित्तवसे वनती है। भारतीय घर्ष क (रवरकी) तथा वायव ( इवायी ) कमानी पर्धाण्डाकार रहती श्रीर चलनशील (चलते) द्रव्यपर लगती है। यह घड़ी या पहा चलाती, भटका बचाती, तील उद्दराती भीर वका सगाती है। दवानेसे दव जाते भी कमानी भपने भाप जपर उठ भाती है।

२ वक्त एवं नमनशील ली हशलाका, लोहेकी भुकी हुयी लवकदार तीली। यह छाते और चश्मे वगे-रहमें लगती है। इस कमानिक भीतर लीहमय एवं नमनशील पट रहता है। फिर हमय प्रान्तपर हपाधान लगा देते हैं। जिस रोगीका अन्त हतरता, वह किटमें कमानी कसता है। इससे अन्त हतरता, वह किटमें कमानी कसता है। इससे अन्त हतरता, वह किटमें कमानी कसता है। इससे अन्त हतरने नहीं पाता। 8 धनुषाकार काष्टविशेष, भुकी हुयी कोई लकड़ी। इसके दोनों प्रान्त रक्त, लोहसूत्र वा लुम्सलसे बंधे रहते हैं। ५ वश्वखल्डिवशेष, बांसकी एक फटो। यह सूक्त रहती भीर दरी नुननिके यन्त्रमें लगती है। ६ लोहनाड़ीके तालकका विशोध स्थितस्थापकत्व विशिष्ट पटार्थ, बन्दूकके तालेकी सूखी कमानी। कमानीदार (फा॰ वि॰) स्थितस्थापकत्वविशिष्ट पदार्थश्वत, जो कमानी रखता हो।

कमायन (हिं॰ स्ती॰) कमानचा, सारङ्गीका गन्। कमायी (हिं॰ स्ती॰) १ उपार्नित, सभ्यांग, उन- रत, पामदनी। २ नाम, फायदा। १ ख्यम, कामकान।

कमाल (प॰ पु॰) १ सिहि, तक्मील, पूरापन।
२ प्रायर्थ, ताळा ब, प्रचमा। ३ कीयल, होयियारी।
८ नेपुण्य, कारीगरी। ५ कबीरकी पुत्र। यह भी
एक पहुंचे साधु थे। कबीरकी वात काट डालना
इनका लच्च रहा। (वि॰) ६ सिह, पूरा। ७ प्रत्यक्त,
बहुत च्यादा।

तमावू (हिं॰ वि॰) उपार्जन करनेवाला, जो पैदा करता हो।

कमास्रुत ( हिं• वि॰) धनोपार्जन करनेवाला, जो रुपया कमाता हो।

कमिता (सं० ५०) कम-णिङ्-भावे ढच्। कासुक, सस्त, चाइनेवाला।

कसिश्चर (श्रं॰ पु॰=Commissioner) १ नियोगी, सुख्तारकार। २ श्रविकारी, श्रमीन। साल शीर पुलिसके बढ़े श्रक्षरको भी कमिश्चर कड़ते ईं।

कसी (फ़ा॰ स्त्रो॰) १ न्यूनता, कोतान्नो, घाटा। २ पप्राप्ति, कसयाबी, तङ्गी। १ म्हानि, नुक्सान्। ४ म्हास, तक्लील, उतार। ५ पप्रथय, गवन, घाव-घप। ६ उप्रथम, तखुफीफ, नरमी।

कमीज़ ( डिं॰ स्ती॰ ) पुतक, मधोवसन, एडननेका एक कपड़ा। यह एक प्रकारका कुर्ता है। इसमें कलो श्रीर चीवगला नहीं लगाते। पीठ पर सुम्रट पड़ती है। फिर डायमें कफ श्रीर गलेमें कालर भी रहता है। भारतीयोंने श्रंगरेजों से कमीज़ यहनना सीखा है। भरवीमें इसे क्मीस कहते हैं।

कमीन गाइ ( श्र॰ स्त्री॰) निमृत स्थान, घातकी लगइ। कमीना (फा॰ वि॰) श्रधम, जघन्य, कम-पस्त, रज़ील, पाज़ी, श्रीका।

कमीनापन (हिं॰ पु॰) जवन्यता, कम-**च**स्ती, बोह्यपन।

कसीनी बाक्र (डिं॰ स्त्री॰) करविशेष, किसीक्सकी जगाहो। यह कर गांवमें खेती न करनेदासे नीज़ जोग जमीन्दारको देते हैं।

कभीचा, करीवा देखी।

कमीयन (पं॰ स्ती॰=Commission) १ श्राचरण, दरितकाब, करसव। २ समर्पण, सपुर्देगी। ३ श्रधि-कार, दर्खातवार। ४ भादेश, दुक्स। ५ परार्थ-विक्रय, दलाली। ६ नियुक्तजन, जमात, जथा। कमीस (श्र॰ स्ती॰) कमील, किसी किस्मका कुरता। कमुकन्दर (हिं॰ पु॰) धनु भन्द्रनकारी रामचन्द्र। कमुवा (हिं॰ पु॰) नीद्रग्डका मुष्टि, नाव चलानेके खांडका कना।

कसून ( घ० पु०) जीरक, जीरा।

कमृती (फ़ा॰ वि॰) १ जीरक-सम्बन्धीय, जीरेसे ताक्कुल रखनेवाला। जीरक ने श्रवले हकी 'जवारिश कमृती' कहते हैं। (स्ती॰) २ भीषष्विश्रेष, एक दवा। इसमें जीरा वहुत पड़ता है।

कासूल, कमलाई देखी।

कमेटो ( पं॰ स्त्री॰ = Committee ) कार्यसम्पादिका सभा, पञ्चायत ।

क्षमेही (हिं॰ स्ती॰) कु.मरी, कपोतिका।

किसरा ( चिं॰ पु॰) कर्मकर, मल्टूर, नीकर। प्रधा-नतः खेतीके काम करनेवाले नीकरकी 'कमेरा' कहते हैं।

कमेला (हिं॰ पु॰) १ शूना, वध्यस्यान, कृत्लगाह । २ कमीला, एक पीदा।

कमेहरा (हिं॰ पु॰) संस्थानविशेष, एक सांचा। यह महीका होता है। इसमें कसकुठकी चूड़ियां ढाली जाती हैं।

कमोदन (हिं॰ स्त्री॰) कुसुदिनी, कीकावेनी। कमोदपुष्प (सं॰ क्षी॰) जनपुष्पविशेष, पानीमें होने-वाला एक फून।

कंमोदिक (हिं॰ पु॰) १ कमोदराग गानिवाचा। २ सायक, गवैया।

कमीदिन (हिं॰ स्त्री॰) जुस्दिनी, कीकावेगी। कमोना—युत्तप्रदेशके वुलन्दशहर जिलेका एक ग्राम। यह काली नदीके दिचण तटसे थोड़ी दूर श्रवस्थित

है। यं हां एक सुप्रसिद्ध दुर्ग विद्यमान है। अमीरा (हिं• पु॰) १ सृत्पातविशेष, महीका एक वरतमा. इसका मुख प्रशस्त रहता है। इसमें दुन्ध दूहते श्वार रखते हैं। यह दही जमानेके काम भी श्राता है। २ घट, घड़ा।

कसोरी (हिं॰ स्ती॰) चुँद्र सृत्पात्रविशेष, सहोका एक छोटा वरतन। इसका सुख प्रशक्त रहता है। यह दुग्ध दूहने तथा रखने घौर दही जमानेके कामः त्राती है।

कम्म (सं० पु०) किप भावे वस् इदित्वात् सुन्।
१ स्मुरण, लर्राज्ञग, घरघराष्ट्र, कपकषी। इसका
संस्कृत पर्याय—विषयु, विषन, विष श्रीर कम्पन है।
२ स्वारणविश्रेष, एक तलफ्, पु.जः। यष्ट खरितका
एक संस्कार है। खरितके श्रागे स्वास्त स्वर भानेसे
इस स्मुरणकी श्रावस्थकता पड़ती है। ३ विषयु,
वुषारकी कंपकषी। ४ भनुभाविश्रेष। यह सङ्गाररसका सात्विक भनुभाव है। इसमें श्रीत, कीप, भयः
प्रस्तिसे श्रकस्मात् श्रीर कंपने लगता है। ५ कंगनी,
स्मरा हुवा दीवारका किनारा। यह मन्दिरों श्रीत्स्तिभी के नीचे रहती है।

कम्प (प्रं ॰ पु॰ = Camp) १ शिविर, हेरा, खेमा। २ सैन्यनिवास, पड़ाव, क्षावनी। ३ सेना, फीज,. सथकर।

कम्यन्वर '( ग्रं॰ पु॰ ) कम्पयुक्ती न्वरः, सध्यपदबी॰। शीतन्वर, विषम, तपखरना, जूड़ी। यह न्वर वायुरि छत्यस होता है। इर देखे।

कम्पति (सं॰ पु॰) ससुद्र, वहर।

कम्पन (सं॰ त्रि॰) कपि-युच् इदित्वात् सुन्।
१ कम्पयुक्त, कांपनेवाला, जिसको कपकपी लगे हो
या लो कांपता हो। इसका संस्कृत पर्याय—चलन,
क्रम्प, चल, लोल, चलाचल, चल्चल, तरल, पारिप्रव,
परिप्रव, चपल भीर चटुल है। २ कम्पकारक,
कांपानेवाला। (पु॰-लो॰) ३ कम्प, कपकपी।
१ भीतऋतु, जाहेका मीसम। ५ एक राजा।

"कालोजराजः कनटः कम्पनन्त महावनः। स्ततः कम्पवामास यवनानिक एव यः ॥" (महाप्तारत श्राधारः) ६ अस्त्रविश्रीय, एक इथियार । ७ स्विपातजन्य ज्वर-विश्रीय, एक बुद्धार । भावसिश्वने कफोस्तय स्वि-पात ज्वरको हो कम्पन कष्टा है,— "लड़्सा गदगदा वाची राती निद्रा सवस्यि। प्रक्रको नयने चैत्र सुखनाधुर्य नित्र च ॥ कफीलक्षस्य जिङ्गानि सित्रपातस्य खचरेत्। सुनिति: सित्रपाती ऽससुकः कम्यनसंज्ञकः॥" (सावप्रकार्य)

कफोल्य मित्रपातमें घरीरमें जड़ता चाती, वाणी गद्गद् पड़ जाती, राजिकी निद्रा पित्रक सताती, घांख सुखाती चीर सुखमें मिठास देखाती है। सुनि-योने इसी ज्वरका नाम कम्पन रखा है। प्रकासीर-निकटवर्ती एक नगर। ८ उच्चारणविश्रेष, एक तनफ्-फु.ज़। १० कंपायी, हिसने डुखनेकी हालत।

कम्पना (सं॰ स्त्री॰) कम्पन-टाप्। १ नदीविश्रेष, एक दश्या। २ सेना, फीज।

कम्पनीय (सं॰ व्रि॰) कम्पन-टक। चलनघील, सुतहरिक, जो हिल ड्ल सकता हो।

कम्प्रमान (सं॰ त्रि॰) कपि-भानच् इदिलात् सुम्। कम्प्रयुक्त, जो कांपता हो।

कम्प्यत् (सं॰ त्रि॰) कंपानिवाला, जो हिलाता हुलाता हो।

कम्पलक्षा (सं॰ पु॰) कम्पः चलनं खद्धा लचणं यस्य, बहुत्री॰। वायु, हवा।

कम्प्रवायु (सं० पु॰) कम्पः काम्प्रकरः वायुः। वात-रोगविशेष, बायोकी एक बीमारी। इसमें संश्ररीर कंपने लगता है। वात्याधि देखी।

कम्पा (सं क्ती ) कपि भावे श्र-टाप्। कम्पन, कंपकंपी।

कम्पाक (सं॰ पु॰) कम्पया चन्ननेन कायति प्रका-श्रते, कम्प कै-का वायु, इवा।

कम्पान्वित (सं० ति०) कम्प्ययुक्त, कंपनिवासा, सो ववराया हो।

किम्पत (संकती) किप भावे ता। १ किम्पन, कंपकंपी। (विश्) र अम्पयुक्त, कंपनेवाला। १ कंपाया, जो हिलाया दुलाया गया हो।

किम्मल (सं ० पु॰) कम्म-इलच्। १ रोवनी, सफी, द नीसादर। इसका संस्कृत पर्याय—किम्पिल, किम्पलर, कम्पील, कम्मिलक, रक्ताङ्ग, रेची, रेचनक, रख्नक, लीडिताङ्ग शौर रक्तच्याक है। राजनिवयद् के सतसे Vol. IV, 14

यह विरेचक, कटु, एक्य एवं सह घोर अण, कफ, कास तथा तन्तु क्रीसनायक है। फिर सुन्तुत इसके तैसको तिक्ष, कटु, कषायरस एवं अण्यीधक घोर घधीगत दोष, क्रीस, कफ, कुछ तथा वायुनायक बताते है। र युक्तप्रदेशके फरुखाबाद जिल्लोको कायसगन्त तहसीलका एक याम। महाभारतम इसका नाम काम्मिस्य लिखा है। काण्य देखा।

कम्पना (सं• स्त्री॰) घृतकुमारी, घीकुवार। कम्पिक (सं॰ पु॰) कम्प-दक्त। खेतविहत्, स्फे.द नीसादर।

कस्पिक्षक (सं॰ पु॰) कस्पिक्ष खार्ये कन्। खेत-विद्युत, समृद नीसादर।

कांम्मिसमालक (सं॰ पु॰) वकुसभेद, किसी किस्मिकी मौतसिरी।

कस्पिला, कम्पिस देखी।

कम्पी (सं वि वि ) कम्पी अस्यास्ति, कम्प इनि । १ कम्पयुक्त, कंपनेवासा । २ कंपानेवासा, जो कंपाता हो। "गीती गीत्री गिराकमी तथा खिखिवगडकः।

चनर्वभी इलक्छय वर्वे ते पाठकाधना: ॥" (शिक्षा ३२)

कम्पा (सं वि ) कपि-णिच् कर्मण यत्। १ चलन-शोल, सुतहरिक, जो हिलाया ड्लाया जा सकता हो। २ स्मृरणके साथ डचारित होनेवाला, जो श्रावालको डिसा ड्ला कर वोला जाता हो।

कस्म (सं वि ) कस्मिन् । निकल्प क्राज्यक्रमहिं स-दोपो रः। पा शराश्वरः। कस्मान्तित, कांपनेवासा ।

"निधाय कमानि सुखानि कम्प्रति।" ( नैथध १।४१)

कम्पा (सं॰ स्ती॰) कम्प्र स्त्रियां टाप्। प्राखा, डाल।

कस्वन दाखिणात्यके प्रसिद्ध नामिस कवि । मन्द्राल प्रान्तीय विझ्र जिलेके विश्वेष नेस्त्र नामक ग्राममें एवीने जन्म लिया था। यह वसास ग्रद्धंगीय रहे। इन्होंने वारह वर्षके वयससे वाल्गीकि-रामायणका तामिस भाषामें चनुवाद भारम किया और पश्चास वर्षके वयः समकान पूरे छतार दिया। चोलाधिप करिकाल चाल कविल्को गुणसे सुग्ध हो इनकी प्रयंसा करते थे। जिर राजेन्द्र-चोलने इन्हें भाषनी

सभामें बोबा राजकविका छपाधि दिया। यह द०७ प्रक्रको विद्यासन रहे। इनका बनाया तामिल रामायण 'कस्वनपादन', 'काच्चिवरम् पिलतामन्न', 'बीलस्वद्ग्रं' (करिकाल चोलका इतिहास) श्रीर 'कस्वन
स्वाराधि' नामक तामिल समिधान दाचिणाल्यमें
प्रसिद्ध है। इन्होंने मदुरा नगरमें ६० वर्षके वयःक्रमकाल इन्होंक छोड़ा था। (Wilson's Mackienzie Collection.)

काई कोई इनका नाम कम्बर श्रीर जनस्थान तन्त्रीर जिलेका कम्ब नाजू नामक ग्राम बताता है। इन्होंने रामायणका अपना तामिल श्रनुवाद राजेन्द्र चीलके समयमे पारमा कर कुलीस्तुष्ट चीलके राज्य-काल पूरे जनारा था। (Caldwell's Dravidian Grammar, p. 134.)

नम्बम्—मन्द्रानप्रान्तके कर्णान निनेका एक नगर। कम्बर (छं॰ पु॰) कम्ब-प्ररन्। विविधवर्ण, चित्र-वर्ण, गूनागून् रंग। (ति॰) २ नानाविध वर्ण-विधिष्ट, रंग-व-रंग।

कस्वर—सिन्धुप्रदेशको एक तष्ठसील। यह अचा॰ २७° २५ एवं २७° ५८ १० छ० और देशा॰ ६७° ३५ अध् तथा ६८° १० पू॰ के मध्य अवस्थित है। भूमिका परिसाण ८७० वर्गमील पड़ता है। यहां प्रायः एक लच मनुष्य रहते हैं। इसका अपर नाम शहादतपुर है। शिकारपुर ज़िलेसे यहां तहशील उठ आयो है। इसके प्रधान नगरका नाम भी कम्बर ही है। वह अचा॰ ०६° ३५ ह० भीर देशा॰ ६८° २ ४५ पू॰पर अवस्थित है। १८४४ ई॰को वल् चिशेंने उक्त नगर जूटा था। फिर दूसरे ही वर्ष अग्निप्योगसे वास्वर एककाल ध्वंस हो गया।

वस्वल (सं ए ए क्ती ) वस्व व्यादितत् कलच्।
शिवादिके नीमसे निर्मित एक वस्त, मेड् वगैरहके
वालसे बना एक कपड़ा। इसका संस्कृत पर्या — रक्तक,
वेभक, रोमयोनि, रेगुका श्रीर प्रावार है। इस देभमें
कितने ही कम्बल व्यवहार करते हैं। पूर्व कम्बल कवस्वका कार्य देता था। विस्ती किसीके कथनातु-सार कम्बलको ह्यो भरा प्रहर्णनेसे बन्दूक की गोली- तक गरीरमें घुस नहीं सकती। २ सपैविश्वेष, कोई सांप। १ गी प्रस्तिक गलका रोस, सविश्विकी गर्दनका बाल। ४ उत्तरीय, कानी चादर। ५ स्था-विश्वेष, एक चिरन। ६ नागद्दय, सांपका जोड़ा। इसमें एक पाताल भीर एक वक्ष देवने सभास्यली रहता है। ७ क्षमिविश्वेष, एक कोड़ा। ६ तीथैविश्वेष।

"प्रयाग" सुप्रतिष्ठान" कम्बलायसरी सथा।

तीयं भोगवती चेव विदिरेषा प्रजापते: ॥" (सारत, वन ट्यू ५०) ८ जन्त,पानी। १० लोगिकाशास्त्र, लोनिया। ११ सास्ता। सम्बन्धक (सं० पु०) कस्त्रन स्त्रार्थे कन्। कस्त्रन, स्त्री कपड़ा, स्त्री पोशाक।

कायनकारक (सं० पु०) कायनं करोति, कायनः क्ष-पत्न न्। कायनिर्माता, जनी कपड़ा-वनानेवादाः। कायनचारक (सं० पु०) कायनः प्र-गतुन्। कायनः चारी, जनी कपड़ा घोढ़नेवाना।

कम्बलधावक (सं॰ पु॰) कम्बन परिप्कार करने-वाना, जो जनी कपड़ा घोता हो।

कान्वलविष्य ( सं॰ पु॰ ) १ पन्धकरानके एक • पुत्र। (भागवत शरण १)

कम्बलवान् (सं ० ति • ) कम्बलो ऽस्यास्ति, कम्बल-सतुष् मस्य वः । १ कम्बलविशिष्ट, जनी कपड़ा रखनवाला । २ प्रयस्त गनकम्बलविशिष्ट, गर्दनपर ख व वास रखनेवाला ।

क्रस्वचवाद्य (स'॰ पु॰) रथविशेष, एक गाड़ी। इस पर मोटा कम्बच ढका रहता है। इस गाड़ीमें वैस ही जुतते हैं।

कारवास्त्रका, कामलगृह रेखी।

कास्वलहार (सं॰ पु॰) कास्वलं हरति, कास्वलः हः-पण्। १ कास्वलहारक, कानी कापड़ा चोरानवाला। '' २ ऋषिविश्रेषः।

कान्यलाणं (सं कति ) कान्यलक्षणं ऋणम्, कान्यल् ऋण हृद्धिः । प्रवत्तत्वत्वव्यवस्ताणं दशानायचे । पा दाशान्य । (वार्तिक) कान्यलक्षण ऋण्, सनी कपड़ेका कर्त् ।

कम्बलिका (सं० स्ती०) कम्बल-ई-सार्घे कन् इसः टाप्च। १ चुद्र कम्बल, कमली। २ कम्बल-मुगकी स्त्री। कम्बित्वाश्चम (सं॰ ली॰) कम्बनः सास्रा- घरत्यस्य, कम्बल-इति; कम्बितिमिद्यं पेर्ह्मते, कम्बिलिन्-वष्ट कमीण एवत् सार्थं संशायां वा सन्-। गोशकट, देलगाड़ी। इसका संस्कृत पर्याय—गन्द्री श्रीर गान्द्री है।

वस्वती (सं॰ पु॰) कस्वतः ग्राक्तस्वतः प्रमस्तो इस्त्यस्य, कस्वतः इति। १ हष, वेता (ति॰) २ कस्वतास्कृदित, सभी कपढ़ेसे हका हुवा।

न्तस्वनीय (सं श्रि ) नस्वनाय हितम्, नस्वनः छ। मधनोमयुक्त, जनी नपहेने नायनः।

नम्बला (सं॰ ली॰) मम्बल-यत्। मन्बलाव संज्ञायाम्। पा थाशश प्रतदनपरिसित कर्णा, सीपल कन।

कस्वालायो (सं॰ पु॰) प्रहृत्तिल, किसी कि.स्मनी चीता

निम् ( सं॰ स्त्री॰) कसु वाष्टुलकात् विन्ः १ दवीं, इत्या, चन्मच । २ वंशांश्च, बांसकी खपाच । ३ वंशा-क्षुर, बांसकी कोपना ।

किरविका (सं क्लो॰) वादिलविशेष, एक वाजा।
किर्वु (सं॰ पु॰) कम-एण्-वुकच्। १ शह, घोंघा,
कीड़ी। २ वत्रय, सीपकी चूड़ी। ३ शामुक, घोंघा।
४ एस्ती, हार्यो। ५ चिलवर्ण, कई-तरहक्षा रंग।
६ ग्रीवादेश, गर्देन। ७ नत्तक, नशी, हल्डी। ८ मानभेट, एक नाप।

क्षस्त्रक ( चं॰ पु॰) कान्तु स्त्रार्धे कान्। १ कान्त्र, शङ्घः। २ नीचपुरुष, कसीना श्रवसः।

कम्बुक्तगढ़ी (सं॰ स्त्री॰) कम्बुरिव क्राय्हो इसाः, कारह कीष् । शङ्घकी भांति कग्रहमें तीन चिक्न रखने-वानी स्त्रो, निस धीरतके गर्नेमें शङ्घकी तरह तीन दाग्र रहें।

कम्बुककुसमा (सं•स्तो॰) ग्रङ्गपुष्पी, सखीनो। कम्बुका (सं॰स्तो॰) प्रश्वमन्याद्यस्त, प्रसर्गधका पेड़। प्रमन्यादेखा।

कम्बुकाष्टा (सं॰ स्त्री॰) कम्बु चित्रवर्ण काष्टं यस्याः, वस्त्रीः। भव्यगन्धास्तुष, भसगन्धका स्ताः । कम्बुगीव (सं॰ वि॰) कम्बुरिव रेखात्रययुक्ता गीवा यस्य। भक्तकी भांति रेखात्रयविशिष्ट गक्तदेशयुक्त, जिसकी गर्सि प्रक्रिको तरह जीन सतर रहें। "कन्तु योकः प्रकाराची सर्वाष्ट्रको सर्वेन्सम ।" (सारत १।१४६)

कस्वुग्रीवा (सं० ति०) कस्वुरिव रेखावययुक्ता ग्रीया, उपसि०। ग्रङ्गकी भांति रेखावययुक्त ग्रीवा, ग्रङ्गको तरह तीन सतर रखनेवानी गर्दन। कस्वुगुष्पी (सं० स्त्री०) कस्वुवद् ग्रस्तं पुष्पं यस्याः, वहुन्नी०। सङ्घपुष्पी, सखीकी।

क्खुमात्तिनी ( सं॰ स्त्री॰) क्ब्बुतुत्व पुष्पाणां माला-समृद्दः ग्रस्त्यस्याः । शङ्घपुष्पी, सखीती ।

करवं .(सं ० ति०) कस्य - क् निपातनात् साधः।
पन्द्रम् क्षम् क्षमे कुक्कं मृश्विषः। एष ्राट्यः। १ प्रप्रहरणकारी, चीरानेवालाः। (पु०) २ तस्कर, चोरः।
३ वस्रयः, चुड़ी। (स्त्री०) ४ प्रद्वः।

क्षस्यूक्ष (सं पुर) क्षस्य स्वार्धे कन्। १ कस्य, यहा (वै ) २ प्रवत्वक्, धानकी सूमी। कस्य पूत (सं पुर) छह, खरमी हरा।

नस्वी—जातिविशेष एक कौमा शाजकत इस जातिके लोग पद्धाव भीर युक्तप्रदेशके विजनीर जिल्लीमें रहते हैं। पूर्वका कस्वो किस्तुनद छोड़ कावृतके उत्तर प्रदेशमें वास करते थे। संस्कृत शास्त्रमें इन्होंको 'कास्वीज' शीर इनके पूर्ववासस्थानको 'कस्वीज' कहते है। उस समय यह सकन सारतीय चित्रय रहे। किन्तु सहस्मद गज्ञनवीने इनमें कितनों हो को सुसल-मान् वना डाला। - सुगृत इनसे बड़ी घृणा रखते थे। फारसीमें कहते हैं,—

"चौवल कमी दीयम भक्गान् सीयम बदजात कस्मीरी।"

प्तस्वीज (सं॰ पु॰) कस्व-भीज। १ मह्नविभेष, किसी किस्मका खरमोहरा या घोंचा। २ हस्ति-विभेष, एक सुल्क। यह अफगानिस्तानका एक भाग है। इसकी भवस्थिति गान्धारके निकट मानी जाती है। किन्तु मिक्सिन तन्त्रमें लिखा है,—

"पाञ्चालदेशमारम्य स्त्रे च्लाइचिषपूर्वतः । कान्वीमदेशी देवीय वाजिराशिषरायणः ॥"

पद्मावसे लगा को क्छ देशके दिचणपूर पर्यन्त करवो ज गिमा जाता है। यहां विस्तर घोटक छत्पद्म होते हैं। विन्तु कोई कोई खमातको करनेन कहता है।
रष्ठां प्रदेखते—सहाराज रष्ठाने पारशिकों, विम्नुनरतीरवासियों पीर हणोंको हरा करनेनदेशीय राजावीको कीता था। कारनेजींन उनके निकट भवनत हो
उत्क्षष्ट भव भीर राशीकत सुवर्ण उपटीकन-सक्ष्य
प्रदान किया। फिर रष्ठ भवकी साहाय्यसे गौरीगुरु
पर्वत्वय चट गये। (रष्ठांग ४थं स्में)

रघुवंशकी छक्त वर्णनासे ममभ पड़ा—कस्बोल देश सिन्धुनदके छक्तर श्रीर गीरीगुक्ष पवंतके निकट रहा। मार्क रहेशपुराणमं गीरगीव श्रीर सहाभारतमं सुवासु नदीके साथ गीरीनदीका छन्ने ख मिलता है। यह सुवासु श्रीर गीरीनदी वर्तमान पञ्जादके छक्तरस्थ स्वात प्रदेशके छक्तर श्रवस्थित है।

स्तरां रह्यदंशका मत मानते वर्तमान सिन्धु श्रीर सन्दरं नदीके एतरांश्रमें पूर्वकाल कस्वील नामक जन-पद रहा। पहले कस्वीलवासी संस्कृत भाषा वीसते थे। (निस्क शर) क्यों देखी।

(ति॰) ४ कस्योकदेशवासी, खभातका रहनेवाला। कस्योज (कस्योडिया)—जनपदिविशेष, एक सुल्ल। यह श्रद्धा॰ ८° ४७ से १५° ४० पर्यन्त विस्तृत है। इससे उत्तर लेयस देश, पूर्व कोचिन-चीन, दिख्य

, "विशीताध्यमासस्य सिख्तीर विचेटनैं:।
 तत्र भूणागरीधामां मर्वं पु स्वक्रविक्रमम्।
 काम्बोत्राः समरे सीट्टं तस्य वीर्यमनीयराः।
 गजातानपरिक्रिटे रचीटैं: सार्थमानताः।
 तेवां मदश्रम्बिष्ठास्तुद्वा द्रविषरागगः।
 उपदा विविधः गश्रद्वीत्सेकाः, कोशसीयरम्।
 तती गौरीगुदं देसमाहरीहाश्वासमः।" (रष्ठ ४७ सर्ग)

। मिह्ननायने 'गीरीगृक'का अर्थ हिमालय लगाया है। किन्तु इस स्थानपर गीरीगृक एक खतन पर्ध्त समझ पड़ता है। पासाय प्राचीन मीगीलिक टलेमिने 'गीरिया' (Goryain) नामक एक कनपदका छन्ने ख किया है। (Ptolemy, BK, VII, ch. I.) इसी जनपदके मध्य गीरीनदी भवाहित है। यह नदी बर्धमान कावुल नदीमें जा गिरी है। किर एसे स्टक्स्पंडिता और महामारतने भी गीरीनदी ही खिला है। उसकी चारी और पर्वतमाला खड़ी है। काखिदासने इसी पर्वत-मालाकी गीरीगृक कहा है। विशेषत: इस पर्वतसे ही गीरीनदी निकली है। एक पार्वतीय प्रदेशको ही टलेमिने 'गीरिया' बताया है। श्वामीपसागर एवं चीनसागर भार पश्चिम श्वामदेश पड़ता है।

पहले खाधीन रहतं समय कस्वीज राज्य बहुदूर पर्यन्त विस्तृत रङा। धर्मपाण भारतीय राक्षा रस टूरदेश पर राजल करते थे। उनका कीर्तिकक्षाप, धर्मातुराग, देवहिजमिताय श्रीर प्रसाधारण शीर्य-वीर्धका गौरव वष्टुगतवर्ष गत होते भी भाज कस्बोनके नगर, कामन, पर्वतग्रहर, शिलाफलक तथा प्रकाण प्रकार्क देवसन्दरादिक भग्नावशेषपर देदीपामान है। इस देशके प्राचीन भारतीय राजाबीका इतिहास इतने दिन खनिगभें मणिकी भांति किया या। किन्त भन्तको फराधीसी पण्डितोने मधनी गभीर गवेषणाके प्रमावसे उसे साधारणके समभ खील दिया। भारतीयों के खिये यह न्यून गीरवका विषय नहीं। दीन दरिद्र धर्मभीर भारतीय अपने प्राचीन राजावों द्वारा सुदूरवर्ती कस्वील राज्यमे स्थापित चतुन्तनीय कौतिको भव समभा सकते हैं। जिसे हम भारत-वर्षेस भी दूंढ नहीं पात, उदीके प्रनेक उदाइरण रस सामान्य देशमें देखाते हैं।

प्रताच-पर्तमान कम्बोनने बकु, वक्ष्य, की खि,

प्रे, प्रमनम, फनम, विसौर पर्वत, वोम्बङ्ग निले (प्राजकल यह ध्याम राज्यके प्रन्तर्गत है), फिसनक, किंदिचर पौर प्रकुचमनिक नामक खानचे प्राचीन कर्पाटी
प्रचरके भनेक संस्कृत धिलालेख मिले हैं। एक धिलालेख पट्नेसे सम्भ पड़ा—पूर्वकालको कम्बोन
राज्य पश्चिम ध्यामदेशसे पूर्व भनामके दिल्लांग
पर्यन्त विस्तृत रहा। इसके प्राचीन भिवत्ती
'कम्बूल' दा 'काम्बोन' कहाते थे। उक्त काम्बोन
वर्तमान कम्बोन राज्यके प्रादिम पिवासी न रहे।
प्रवाद है—

"तच्चित्रासे पनितदूर रोमविषयपर एक धर्म-निष्ठ विचचण चपित राजल करते थे। उनके पुत्र युवराज 'पुखक्त' किसी गर्हित कर्मके किये राज्यसे निर्वासित हुये। उन्हीं राजक्षमारने नाना स्थान चूमिपर इस कस्बोज राज्यमें मा उपनिवेग स्थापन कर दिया।" ्जिल प्रवाद प्रक्षत होनेसे मानना पड़ेगा—वह राजकुमार पद्धाव पीर कावुलके उत्तरस्य कम्बीन नामक प्राचीन जनपदसे इस देशमें पाये थे। वास्त-विक कस्बीजके वर्तमान काम्बीजोंके साथ काश्मीरियों पीर कम्बीवींका बहुत कुछ सीसाहस्य जिंदत होता है। फिर यहांके प्राचीन देवमन्द्रादिके निर्माणकी प्रणाली भी काश्मीरके मन्द्रांसे मिलती है। सुतरां स्वीकार करना पड़ा—इस कम्बोज राज्यका नाम भारतीय शास्त्रोक्ष सिन्दु नदके उत्तर प्रवस्थित 'कम्बीज'से हवा है।

संसम्भ न पाये — किस-समय इस देशमें वह राज-कुमार पाये थे। किसी किसी के प्रतुमानसे काश्मीर-राज तुष्ट्विनके राजत्वकाल (३१८ ई॰) भारतके पश्चिम प्रदेशमें नानार प इलचल पड़ी। सम्भवतः उसी समय इस देशमें भारतीय उपनिवेश स्थापित इवा होगा। किन्तु निश्चय कह नहीं सकते—यह विषय कहांतक सत्य है।

खानीय शिकालेखमें 'किरात' जातिका नाम मिकता है। सन्भवतः वही इस देशके प्रादिम प्रधि-वासी हैं। विष्णु, कूमें, वामन, गक्ड, ब्रह्माण्ड प्रस्ति पुराणोंके धनुसार भी भारतवर्षके पूर्वसीमान्तवासी किरात कहाते हैं।

करवोज श्रीर शानाम (श्रवम्) देश ब्रह्माण्ड-पुराणोक्त श्रृङ्गद्दीप ही समक्त पड्ता है। उक्त दीपके विवरणमें लिखा है,—

> ''पत्रदीपं निषीषध्यं मानासङ्ग्रसमाक्तलम् । मानात्र च्छमणाकौर्णं तद्दीपं बद्दिवस्तरम् ॥ ध्रमविद्वससम्पूर्णं स्वामामाकं चितौ । नदौर्येलयमैदियं सस्तिमं स्वरणामासा ॥ सव चन्द्रगिरिनांममैक्तिमंरकन्दरः । सव सामुद्दी चास्य मामास्त्रसमाग्रया ॥ समध्ये मागदेगस्य मैक्तदेशी मद्दागिरिः । काटियां नागनिक्तयं प्रान्ते मद्दमदीपतिः ॥''

> > ( ब्रह्माच्य ५४ प्रः )

-युरोपीय ऐतिहासिकॉने कहा-०५६ ई॰की शीनपति सिङ्ग होयाङ्गतीने टङ्गिमी 'प्रज्ञम्' नामक Vol. IV. 15 एक सामरिक जिला संखापन किया या कि स्वीके भनुसार समस्त देशका नाम भन्नम् या भानाम हुवा। किन्तु हमारी विवेचनामें 'शन्नम्' 'पक्रम्' यध्दका अपस्तं य है। भारतवर्षे ने जैसे श्रहः राज्य ही राजधानी वम्पा-कहातो, वैसे ही शनम् देशकी राजधानी भी वम्पा नामर्चे प्रकारी जाती है। इसिखये पूर्वकाख (शिलालेखने श्रनुसार) हक्त श्रमम् देशकी चम्पा-राज्य भी कह देते थे। वतमान कम्बोजने जिस खानसे सवैप्राचीन-संस्कृत शिलालेख निकला, उसका नाम 'श्रहः-चम्पक' व 'श्रह्मचम्पा' शब्दका श्रपकंश समस्त पड़ता है। इन कई प्रमाणींसे हक्त स्थानकी एक स्वतन्त्र श्रह्मदेश वा श्रह्मदीप मान सकते हैं। कस्बोज श्रीर श्रम्भका मध्यवर्ता पर्वत ही सम्भवतः ब्रह्माण्ड-पुराणीक्त चन्द्रगिरि है। चन्पा गन्दन पनाय विवरण हेखी।

दिवार-मान्वोजने भारतीय राजावीं का इतिहास श्रम्भकाराच्छ्य है। श्राज भी समस्त श्रिकालेख श्रथमा स्थानीय प्राचीन पुस्तकादि सङ्गृहीत नहीं हुये, जिनके द्वारा घोर श्रम्भकारसे ऐतिहासिक सख निकाला जा सके।

पश्चनातन कम्बोजिस मिलनेवाले संवंप्राचीन शिलालेखका समय ५२६ शक है। किन्तु छसमें किसी राजाका नाम नहीं। शिलालेखोंसे जिन राजाबाँके नाम निकाने, उनमें 'भववर्सा' नृपति ही सर्वप्रथम ठहरे हैं। अववर्माके पीछे शिलालेखोंसे निम्नलिखित राजावींके नाम मिलते हैं.—

| राजाका गाम            |             | -             | समय                  |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| भववसी                 | ***         | •••           | ५४८ शक               |
| महेन्द्रवर्मा, द्रेश  | ानवर्मा     | •••           | •                    |
| <b>जयवर्मा</b>        | ~***        | **            | भूदह-भूदह "          |
| भववसरि -              | *** ~       | . •••         | . ब्रह्म             |
| <b>प्र</b> थिवीवर्मा  | ***         | •••           | * -                  |
| . इन्द्रवर्मा ( प्रधि | वीवर्माके   | पुत्र ) –     | · · • • • । यहा      |
| यशोवमी ( इन्द्र       | वर्माके पुर | ਕ) · -        | ۳ و ا                |
| इर्षवर्मा ( यथी       | वर्माके ज्य | ेष्ठपुत्र ) 🕝 | 1-                   |
| द्रेगानवर्मा २य,      |             | • .           | a) " <b>দ</b> ৰ্য ,, |

| राजाका नाम                       | खमय         |                |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| जयवर्मा ( इन्द्रवर्माके २य पु    | ८५० शंक     |                |
| इष्ट्रवर्मा २य, ( जयवर्माके व    | ₹8 ,,       |                |
| राजिन्द्रवर्मा ( इषंवर्माके ज्ये | تؤؤ "       |                |
| जयवर्मा (राजिन्द्रवर्माके पुर    | ۳۲۰ "       |                |
| चद्यातित्ववर्मी १म               | •••         | દરેશ ,,        |
| . जयवीरवर्मा                     | •••         | <i>در</i> 8 جع |
| सूर्यंवर्मा                      | ***         | د ود د د د ۱۰  |
| चद्यादित्यवमी २य,                | •••         | दत्र "         |
| च्छवर्मा ३य. ( उदयके क           | निष्ठभ्राता | )              |
| <b>ड</b> दयाकर वर्मी             | •••         | <i>ډ حد</i> "  |
| जयवसी                            | •••         | •              |
| धरणीधर वर्मा                     | •••         | १०३१ "         |
| सूर्यवर्मा                       | ***         | १०३४ ,,        |
| जयवर्मा (परम वैष्यव)             | ***         | ووهد ,,        |
| · · · · ·                        |             |                |

उपरोक्त राजावीं में पृथिवीचन्द्र प्रव्र हुपैवर्माने वक्त नामक स्थानपर द०० शक्तको पृथिवीचन्द्रेष्ट्र नामसे एक वहत् श्रिवमन्द्रि प्रतिष्ठा किया था। उनके मरने पर प्रव्र यथीवर्मा भी श्रिवमन्द्रि प्रतिष्ठा वार पिताके अनुवर्ती वने। यथीवर्माके स्थाता जयवर्माके समयसे यहां वीड्यमें घुमा था। उनसे पहले वास्वीलर्मे कहीं वीड न रहे। किन्तु प्रचारित होते भी उम समय किसी भारतीय राजाने वीड्यमें प्रहणा निक्या। जयवर्मा परम वैयाव रहे। सम्भवतः १९०० शक्तको उन्होंने स्थानीय पद्धीरस्टका देवमन्द्रि प्रतिष्ठा किया। उन्न जयवर्माके पीछे श्रिकालेखमें किसी दूसरे भारतीय राजाका नाम प्रान्तक नहीं किसी दूसरे भारतीय राजाका नाम प्रान्तक नहीं निक्ता। किन्तु प्रनुसन्धान हो रहा:है। कीन कह

चीनका इतिहास पट्नेसे समभ पड़ा—ई॰के ६ष्ठ शताब्द कम्बोकराजने चीनराजके निकट सपना दूत भेका था।

सकावतः द्रै॰ के दादग गतान्दसे इस राज्यमें बीद-धर्म बढ़ने बगा। कारच छसी समयसे फिर भारतीय राजावींका नाम सुननेमें न पाया। किना कस्बोजके बीदींका दतिहास भी गाढ़ तिसिराच्छन है। मालम

पड़ता—श्वामदेशीय बीद राजावींके प्रवत्न होनेसे कस्त्रील छनके श्रमीन द्वा।

र् ॰के सप्तदम मताब्द प्रासीसी वाणिक्यके प्रमि-प्रायसे कस्वीनमें घुरे थे। १७८७ ई॰को पानामके राजा विवासकुन फरासीसके पविपति वोड्य सुवीसे सन्धि स्थापन की। उसके अनुसार फ़राशीसी युद्धकास त्रानामके राजाको साहाय्य पहु चाते थे। उन्होंके साहायसे विवानङ्गने उस समय टनिक् भौर कस्बीज प्रधिकार किया। १८३१ ई॰की घानामके राजा सर गये। फिर १८ ४१ ई० को उनके पौर्व तियेन फ्री राजा हुये। उन्होंने कयी परासीसी श्रीर सोनी खुष्टान धर्भप्रचारकोंको मार डाजनेका प्रादेग दिया था। उससे समस्त फ्रासीसी भीर खेनी विगड़ उठे। १८४७ ई॰ को कपतान रिगत छि गिनो तो १७८७ ई॰ का सिक्षात्र निष्यत्ति करनेको समैन्य भेने गये। किन्तु श्रानासके राजाने फराषीसका शादेश सुना न था। फिर फरासीसी सेनापतिने युद घोषणा की। पनिक वार युद चलते भी घानामके राजा फ़रासीवियोंसे न द्वे। किन्तु प्रानाममें गड़बड़ देख १८५८ ई॰ जी नम्बोनने ईमायियोंने मिनजुन विद्रोह नगाया घा। नीयेनापति गिनोजी छन्हें साहाय्य करनेको सैगन नदीकी राष्ट्र कम्बानमें घुष पड़े। फिर फ्रासीसी जी छोड़ चड़े थे। उनके पुनः पुनः प्राक्तमण सारने-पर कम्बोजराज छोन उठे। १८६२ ई०को २६ वॉ सयीकी पानासराजने सन्धि करनेकी कस्वीलकी राजधानी सैगन नगर दूत भेजा था। १५ वीं जूनको सन्धिपत साचरित इवा। फ्रासीसियोंने पाने युक्का व्ययादि और पूर्व सन्धिपत्रके प्रतुसार प्राप्य षर्थं ले निया। पीके खुष्टाम-धर्मप्रवारकींकी पनाध ध्रमप्रचार करनेको चमता सिलो।

लस समय करवोज शानाम भीर श्वामके घर्षान करद राज्य-भुक्त रहा। एक राजपितनिधि द्वारा यह शासित दोता था। परासीसी करवोजराज्यमें पदं भीर मिकद्र नदी तीरवर्ती प्रदेशकी स्वरंता एवं श्रस्त्रशासिता देख विमोदित दुवे। उन्होंने एक सान दुस्तात करना पादा था। प्रस्ताम नीसेना- 40

इसका जैश हरत् मन्दर ग्रति श्रत्य हो देख पड़ता है। मन्दिरका आयतन कोयो ग्राम कोर होगा। इसका परिवेष्टक प्राचीर १०८० ×११०० फीट पड़ता, जो चारो श्रोर २३० फीट विस्तृत खात हारा विरता है। खातके जपर मन्दिर जानेके किये सुटूड़ स्रस्य स्तम्म परिशोभित सेतु बंधा है। सेतुके ग्राम गोपुर है। हसके मध्यसे मन्द्रिके विश्विष्णणको जाना पड़ता है।

नैक्टतकोणसे मन्द्रमं इसनेपर वाम दिक् अपूर्व दृश्य नयनगोपर होता है। यहां भीपाकी धरधया वनी है। मध्यखलमं कुत्वितामह भीपा धरधयापर धायित हैं। हनकी दोनों श्रोर मुकुट एवं किरीट धोमित मुक् तथा पाण्डवपचीय वीर खड़े श्रीर गज एवं रथपर तेज:पुष्त महारथी चढ़े हैं। पितामह भीषासे धनतिदूर गजके जपर राजा दुर्योधन स्नान-वदन श्रपेचा कर रही हैं। धत धत वर्ष गत होते भी दन मूर्तियोंमें की धो बैलचाए नहीं पड़ा। यह प्रस्तर-खोदित सकत मूर्ति दूरसे देखनेपर जीवन्त बोध होती हैं।

मन्दिरके मध्य पश्चिमोत्तर रामायणका हस्य है। राज्यस श्रीर वानर घोरतर युद्ध कर रहे हैं। विकट सूर्तिधारी राज्यस्वीर रथपर वैठ वाण वरसाते हैं। मध्यस्थलमें राम इनुमान् पर चढ़ रावणके प्रति वाण निचेप करते हैं। उनके दोनों पार्या जन्मण श्रीर विभोषण दण्डायमान हैं। सिंह्योजित रथपर रावण रामके श्ररपीड़नसे जर्जीरत हो बैठा है।

उत्तर-पश्चिम भागमें देवासुरके समरका दृश्य है।
विविध मूर्तिधारी मुक्तुटशोभित देव श्राख्योजित रथपर
चढ़ वाण फेंकते हैं। विकट मूर्तिधारी श्रमुर भी जो
छोड़ लड़ रहे हैं। यहां को मूर्तियोमें सूर्य श्रीर
चन्द्रदेवको ज्योतिभैय मूर्ति श्रति सन्दर है। देव
स स वाहनपर शारूढ़ है।

उत्तरपूर्व मध—यहां भी देवासरका युव है। चतुरा-बन, पञ्चानन, पड़ानन और गर्दडोपरि ग्रज्ज-चक्र-गदा-पद्मधारी विश्वा असरदलन करते हैं। वह सुख एवं बहु हस्तविशिष्ट देव प्रख्न, गल, सिंह वा गैंडेपर चढ़ धनुर्वीण चिये युद्धमें व्याप्त हैं। युद्धस्त्रचे प्रदूर जटाजूटविस्थित महादेवनी सूर्ति है। विद्धि यागी पुष्पमरसे समनी धर्चना कर रहे हैं।

उत्तरभागसे देवत् पूर्व दूसरा मद्य है। यहांका शिलानेषुण्य और खायत्य क्रायादि समीतक श्रेप नहीं हवा। सक्त ही मानी असम्पूर्ण पड़ा है। वहां भी पौराणिक दृश्य है। विण्यु गर्गड़ोपरि ग्रारोहण कर किसी गजारोही समुरको मार रहे हैं। दूसरी भी अनेक देवास्रमूर्ति असम्पूर्ण अवस्थाम पड़ी है।

पूर्वेदिचिण भागमें समुद्रते मन्यनका दृश्य है। का पिछा नार्य, का जिल्लायं, का खापत्यविद्या—पर्व विषयमें इस मञ्जने पराकाष्ठा पायो है। वोध होता—समुद्रते मन्यनका ऐसा जीवन्त दृश्य दूसरे खानपर कहीं नहीं। मध्यखानमें सूर्मके जपर मन्दरावन खापित है। उसके जपर विष्णु वैठे हैं। मन्दर वासुकी हारा वेष्ठित है। नागराजने मुखकी घोर प्राय: एक यत विकटाकार देल गीर एक्छमागमें एक यत देवमूर्ति हैं। देल खने, विज्ञष्ठ, विरद्धाण एवं कावचावत, काणोंमें कुण्डन पहने श्रीर लम्बी दादी रखे हैं। देलोंके मस्तकपर मुक्तट, कर्लमें हार, इस्तमें वक्य, दो-दो श्रष्ट्रद श्रीर यत्रस्त्र श्रीमत है। यह दोनों सी सूर्ति एक भावसे खड़ी हैं।

जहां समुद्र मया जाता, उसके उपरिभागका दृश्य श्रति चमत्कार देखाता है। मानों ग्रत ग्रत खर्ग-विद्याधरी श्रीर श्रपरा याकागके पयमें दृत्य करती हैं। फिर श्रधोभागमें सागरका दृश्य है। नाना प्रकार सामुद्रिक जीवजन्त सत्स्यादि इस किसत समुद्रमें खेलते फिरते हैं। खच्छ स्विनमें केसे धोरे धीरे स्त्रीत चल रहा है।

दिवापपूर्व भागमें दूसरा मच है। यहां यमालयका दृश्य विद्यमान है। पापका निग्नह और
पुर्खका पुरस्कार देख पड़ता है। स्वगं एवं नरक
भीर सख तथा दुःखका दृश्य प्रदर्भित हुवा है। नरक
यन्त्रणाकी २६ मूर्तियां खीदी गयो है। प्रत्येक
मूर्तिक नीचे खीदित लिपिमें लिखते—इस प्रकार पाप
कमानेपर अन्तर पिस ही नरकसोग करते हैं।

वक्ष मध्यको कोड़ योड़ी दूर पश्चिम चलनेपर दूसरा सुदृष्य सञ्च सिन्तता है। यहां नाम्बोजने राजावीं भीर उनके परिवारवालीकी मूर्ति खदी हैं। इस कारकार्यका पारिपाद्य देख चमत्वत होना एडता है। ऐसा भड़कीला दृख वस्वीजमें दूसरे खानपर कहां देख सवते हैं। कहीं पीनोचत-पयो-धरा स्वात्रहासिनी राजमहिला विविध प्रसङ्घारसे विभूषित हो एक रथपर वैठी समारोहके साथ बीचमें चली जा रही है। जपर चित्रविचित्र चन्द्रातप दोइखमान है। फिर उन्होंने पश्चात् दिव्यक्पधारिणी मनोमोहिनी राजकचा नरचालित रष्टपर चढ़ मानो विसी स्थानको गमन करती हैं। उनके साथ सखी प्रधाचयनकार उपसार देती हैं। दास श्रीर दासी दोनी नित्रटवर्ती फल्यानी इचरे फल नाकर छोटे छोटे वचोंकी बांटते हैं। राजमन्यावीके पार्षेपर सह-चरियोंमें कीयी चासर खोखाती, बोई मस्तवपर छाता लगाती और कोयी सुखाद फल लिये अपनी खामिनी-को देखाती है। उसीसे बदूर निर्जन उपवनका द्रख है। गिरिमाकाके मध्य तत्राजी खडी है। तर्क तलपर सगना शिश्व खेल रहा है। फिर तरकी श्राखापर नानाविध पत्ती बैठे हैं।

मचके उपिसागमें कथवाहत राजपुक्ष, नतेन श्रीर धातुष्क दण्डायमान है। इनकी वेशमूषा भी राजसभाने लिये उपयोगी है। सम्मुख ही राजसभा है। कुण्डलधारी जटाजूट-विलक्षित द्वाह्मण गम्मीर सावसे समासीन हैं। राजा श्रीर राजतुमार पदीचित विश्वमूषा बना यथायोग्य श्रासनपर उपविष्ट है। श्रासभागे योहा राजसभाको उच्चल कर रहे हैं। सक्ष हथा देखनेसे धारणा पड़ती—प्राचीन भारतीय राजसभा किस भावसे जगती थो। परम वैश्वाव जयवर्मा श्रहीरवटकी उक्त महाजीति स्थापन कर गये हैं।

पद्धीरवट नामक मन्दिरवे दिचणपूर्वे माहे पांच कीस दूर दूसरे भी तीन पवित्र स्थान विद्यमान है। सनके नाम वकड़, बक्क फीर लीकि है।

विषक्षि मन्दिर पति प्रीचीन है। वह देखनी

विकीणाकार भीर कह तसमें विभन्न है। पत्थेक तसमें निर्मम विद्यमान है। जायर ही जायर खादित हो भन्तको ३८ हाय जे वे विभुजने मन्द्रिक्प धारण किया है। प्रत्येक मध्यस्थलमें सिद्धों है। उसमें जो सिंहमूर्ति खोदित रही, वह धाजकल प्रायः देख नहीं पड़ती। निर्ममके प्रत्येक कोणमें गजमूर्ति विद्यमान है। मन्द्रिकी चारो धोर इष्टकनिर्मित जुद्र चुद्र घाठ मन्द्रिकी चारो धोर इष्टकनिर्मित चारो कोर्योक्ष कार्योक्ष प्रधान मन्द्रिकी सीमा चली गयी है। भाठो मन्द्रिकी तीरण-प्राचीरमें संस्कृत माधारे पाइ॰ पर्ह्ति लिपि खुदी हैं। इससे मन्द्रिक निर्माताका जुक्र परिचय मिलता है। कम्बोजकी राजा इन्द्रमानि हरगीरीप्रजाक जिये उक्त मन्द्रि बनवाया था।

वक्ष नामक खानमें पास हो पास हह धिवमन्दिर वने हैं। मत्येक प्रवेभद्वारके प्राचीरपर वक्क के मन्दिरकी भांति संस्कृत भाषामें लिपि खोदित है। वक्क के मन्दिरसे केवल संस्कृत भाषाकी लिपि निक्की, किन्तु वक्क मन्दिरमें संस्कृत एवं कम्बोज प्रचलित खम भाषाकी लिपि भी मिली है। धिसासिखंके धनुसार परमेखर और दन्द्रेखर नामपर उक्क देव-मन्दिर उत्सर्ग किये गये हैं। बक्क में तीन धिक्क मन्दिर है। मन्दिरका काक्कार्य धित सन्दर है।

वक्षसे कोई पाव कोस उत्तर चलने पर छोलि नामक खान मिलता है। वहां प्रष्ट्यनिर्मित चार देवमन्दिर हैं। खान खानपर मग्न सामा पड़े हैं। उन्हें देखते ही समक्ष पड़ता—यहां कोई छहत् देवालय रहा। प्राजकल मखका और मित्तिका सामान्य ध्वं सावधिय मान्न पड़ा है। प्रत्येक मन्दिरमें वामदिक चनुपासनितिप खोदित है। उसको पड़नेसे समक्ष पाये—कखोनराज यथोवमनि दश्भ धनको धिव एवं भवानीके सेवार्थ उक्ष मन्दिर बनवाये थे। वह अपने उत्तराधिकारियोंको देवसेवामे विशेष मनीयोग करनेके किये पुनः पुनः पादेश है गये हैं।

जपर जिनके संचित्र विवर्ण दिये, उनको छोड़ दूसरे भी घनेक मन्दिर वने हैं। उनमें वेवीन नगरका मधामन्दिर हो सर्वप्रधान है। श्रीव्ययास्त्रवित् वास्तविक शिल्पयोंने भसी भांति ऋपनी ऋपनी ऋम-ताका परिचय दिया है।

वड़े मन्दिरके निकट ही दूसरे भी कयी छोटे छोटे बाह्ममन्दिर देख पड़ते हैं।

वेवीन नगरसे पूर्व चाध कीस दूर 'पतन-ता-फुम' नामक एक प्रथम चे गोका उच्च मन्टिर है। उसका संस्कृत नाम ब्रह्मपत्तन ठहरता है। एक सन्दिर चतुरस्र है। प्रति दिन् प्राय: ४०० फीट विस्तृत है। युर्वीत सन्दरका विष्टं श जितना नयनप्रीतिकर रहा, पानवत 'उपका क्यामाव भी नहीं' कहनेसे क्या विगड़ा! सम्प्रति 'मन्दिरकी चारी घीर वन वढ गया है। भित्ति तोड फोड महोत्ह मस्तन उठाये खड़ हैं। दबर-उधर र्ट-ष्ट जानेसे मन्दिर वन्य जीवनन्तुका वासस्थान वना है। पूर्वेकी जहां गङ घरहा ध्वनिस प्राण प्रकृत ही जारे, श्राजनाल वहां दिवाभागमें भी स्थान पवना उच्च स्तर सुनाते है। भारतीयोंके भारतीयत्व छोप होते होते ऐसी योचनीय -श्रवस्था शायी है। देवल मन्दिरसे ही नहीं— नम्बोनने क्रोमि नामक पर्वतसे भी भनेक ब्रह्मसृति निकनी हैं। काशीमें शिवलिङ प्रधिक देख पड़ने की भांति उत्त पर्वतमें प्रसंख्य बद्यासूर्ति सिचती हैं।

वस्तोतराज भी ब्रह्मापर सातियय भिक्त और यहा रखते थे। स्वानीय पाचीन लोगों ने व्यथनानुसार एक राजाने किसी नागराजकी कन्यांस विवाह किया। उसपर नागराजकी उत्पातसे वह व्यतिव्यस्त हो गये। गपको उन्होंने नागहार्स एक ब्रह्ममूर्ति स्वापन की। उससे उनका सक्त भय छ्टा या। नागराज नगर त्यागकर भागे। वह ब्रह्ममूर्णि शाज भी नागहार्स विद्यमान है। एक चोन-परिव्राजक र्रस्थ दें की यहां शाये थे। उन्होंने देखकर इसकी पद्मान बुद्देवकी सूर्ति बताया है। जिन्तु उन्होंका स्वम मानना पड़ेगा। प्रथवा चीन-परिव्राजक वीडोंके रीत्यनुसार जो देख पाति, उसे वीवधर्म-संक्रान्त ही बताते थे।

कम्बोजके नाना स्थानोंने वीर्त्वीके देखने योग्य द्रव्य भी विद्यामान हैं। कहीं बहत् पाषाणमें खोदित ध्यानी वृद्ध, अहीं प्रत्येक-वृद्ध भीर कहीं वृद्धनिर्वाणका पाध्यात्मिक दृश्य है। प्रान भी प्रतुष्ध्यान हो रहा है। कम्बीनका पुरातत्त्व जाननेक लिये प्रश्राधीधी पण्डित वहपरिकर है। भविष्यत्में नृतन नूतन विषय पाविष्कृत होना सम्भव है।

जवनायु—कस्वीजका जलवायु वक्षदेशसे मिसता है। ज्यैष्ठिसे भाद्रमासतक वर्षाका समय रहता और उत्तर-पूर्व वायु वक्षता है। दिचण-पश्चिम वायु चक्रनिसे भूमि स्वती है। यहां तापमान (यरमामोटर) यन्त्रमें १०३ डिग्रीसे प्रधिक कभी उत्ताप नहीं होता। फिर श्रष्टिक गीत पड़निसे पारा ५७ डिग्री-तक उत्तर जाता है। देग्रीय भीर युरोपीय—दोनिके जिये यह खान श्रतिमनीरम श्रीर खास्थकर है। कस्वीजदेग समतन जगता है। नदोके तटकी भूमि श्रतिगय उर्वरा श्राती श्रोर फत्तसे वचकी गाखा भर जाती है।

जनव द्रय-फरवोजिम धान, पान, सुवारी, चन्दन-काछ श्रार रेवन्द्वीनोक्षी उत्पत्ति यथेष्ट छोती है। कीछ, रीम्य श्रीर हस्तिदन्त भी श्रधिक मिलता है। दे॰के नवम यताब्द दी घरन स्नमणकारी यहां धार्ये थे। उन्होंने निखा,—"नगत्का सर्वोत्कष्ट मस्मस करवोजिम मिलता है। फिर यहां प्रस्तुत हो वह पृथिवीयर सर्वेद्र मेजा जाता है।"

कोवनन्-इस्ती, महिष, स्म घीर गोमेषादि वनने दल दल देख पड़ते हैं।

भाषा—कस्बोजमें खम भीर पानामधी भाषा प्रच-चित है। किन्तु पाजकत कास्योज प्रधानत: खमकी भाषामें बात करते है। यही कस्बोजकी पादिभाषा समभी जाती है।

बम्बीज देशका विज्<sub>त</sub>ं विवरण देखनेको निष्वविद्धित यन पड्ना चाहिये---

Henri mouhot's Travels in Indo-China, Combodia, and Laos.

Die Volker der Oestlichen Asien von Dr. A. Bastian.

J. Garnier's Voyage d, Exploration en Indo-China.

A bal Remusat's Nouveaux Melanges Asiatiques—Croizier's.

L, Art Khmer; Legends Indo-Chinoises relatives aux monuments de pierre de' Pancien Combodge Aymonier's.

Notice sur le Combodge, Geographie du Combodge.

Journal Asiatique 1882-83-84, Journal of the Indo-China Society of Paris 1877-78. Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. I. P. 505-532.

क्खातायी (सं०प्र०) गङ्गचिन्न, किसी किसानी चील ।

वाध (सं वि व) कं जलं सुखं वा घस्यास्ति, कम-भ। कंगंभां व मधुक्तित्वयमः। पा प्राराश्यमः १ जलायुक्त, पानीसे भरा हुवा। २ सुखी, खु.य, जिसे चाराम रहे। कामारी (मं • स्त्री॰) कं जलं विभिर्ति धारयति, काम्-

भ-प्रण्- कीप् कीप वा। गामारी वच, गंभारि। गयारी देखी।

कमा (संक्ती॰) कं जलं तत्तुचा गैलां विभित्तं, कम सन्ड। समीर, खस।

क्रांस (हिं पुं०) क्लब देखी।

यामा (हिं पु॰) ताड्पवपर लिखित लेख, जो मज्ञम्न ताडके पत्तेपर लिखा हो।

क्स्य (सं॰ व्रि॰) कामयति, वाम्रा । निवायणा असवन-मेघनेच्छायुता, चिनदीपी रः। पा शशादणः १ जासुन, चाइनेवाला । २ कमनीय, मनोहर, खूबस्रत, चाउने सायक्।

कस्ता ( स' खी ।) कम-टाप्। १ कमनीया, सनोरसा, दिखको बीमानेवाली। २ कासुकी, चाइने-वाली। ३ गङ्गा।

"कमनीयनला क्या कपिर्द्ध सुकपर्द्द गा।" ( काशीखण रथकः ) क्य (वै॰ ब्रि॰) निम् प्रवीदरादिलात् वेदे नया-देश:। १ न्या, कीन। (पु॰) की वायु इव याति गच्छति ग्रयवा मं जलमिव याति, न-या छ। २ वयः, वयःक्रमं, उम्म। ३ दैत्यविग्रेषः। दूसका दूसरा नाम कासार या। इसने वालखिलासे वेदकी यक स'हिता पढ़ी। (भागवत)

क्यपूरी (हिं स्त्री) वचित्रिय, एक पेड़। यह सततहरित है। इसका उत्पत्तिस्त्रान सुमाता, यद-दीप प्रस्ति पूर्वीय दीपपुन्त है। क्यपूरीके प्रवेर तैल निकासते हैं। उता तस कर्पूरको भांति प्रसाधी, चित परिष्कार घीर चास्तादमें तीन्छ होता है। कय-प्तीके तेवको चक्कं पीड़ा उठने वगात है।

कयस्या (सं •स्त्री •) को वायु दव याति गच्छति, विवा कं जनमिव याति, ज-या-इ-स्था-क-राष्। प्याती इनुपर्वर्गकः। पा सःशाहः। प्रजादातष्टाप्। या शाहाः। १ काकोली, एक दवा। २ इरीतकी, इर। ३ स्झै ना,-क्रोटो दलायची।

क्या. कावा देखी।

क्या (बे॰ पञा॰) किस राति है, किस तीरपर। नयाट् (वै॰ व्रि॰) मरीरको व्यय करनेवाचा, जो निसनी खपाता हो।

क्याध् ( सं॰ स्त्री॰ ) जमासुरको कन्या। यह हिर खन गिपनी स्त्री श्रीर प्रहादनी माता रहीं। विरख्वकिष्ठिक श्रीरम श्रीर कयाधूके गर्भेषे संद्वाद, यणुद्धाद, प्रसाद तथा द्वाद—चार पुत्रने वस विया। क्यास (घ॰ पु॰) १ खिति, ठहराव। २ जीवन, जिन्दगी। ३ खिरता, पोड़ाई। 8 प्रार्थना करते समय खड़े होनेकी दासत। प्रान्तिरचाकी 'क्याम-श्रमन' श्रीर स्थिर रहनेवाखेको 'न्याम-विजीर' कइते हैं।

क्यामत (अ॰ म्ह्री॰) १ प्रलय, घाख़िरी दिन। ईसायी, सुमनमान् ग्रीर यह्नदी प्रस्यने प्रन्तिम दिवसको क्यामत कडतें हैं। इसी दिन यावतीय स्त व्यक्ति सत्युकी गहरी निद्रासे उठते चीर देखरके सम्मुख अपने श्रपने वर्मना श्रभाश्रभ फल पानेको पपु चते हैं। २ विपट्, सुषीवत । ३ सताप, दु:ख, रोवापीटी । ४ वत्यात, बखेड़ा, खनवनी ।

कयारी (हिं॰ स्त्री॰) गुप्तत्वण, स्वी घार। क्यास ( प्र॰ पु॰ ) १ विचार, ख्यान, राय। २ घतु-सान, श्रम्दान्। क्यासन् ( घ॰ क्रि॰-वि ) धनुमानतः, धन्दाज्न,

श्रदक्षसं ।

क्यासी (४० वि॰) १ मानस, ख्याती। २ काला-निक, बन्दानी, घटकली। इ पानुपहिक, सुशावह, एकसां कल्पित विषयको 'श्रमर क्यासी' पोर काल्पनिक प्रमाणकां 'सुवृत-क्यासी' कहते हैं। क्याइ (सं॰ पु॰) पक्षतान सहय वर्षे पछ, जो घोड़ा पन छुद्दारे जैसे रंगका हो। क्या-एक राजा। इन्होंने चीक्याखामा नामक मठ भीर कयाविद्वार नामक विद्वार वनवाया या। (राजत०) कर (सं॰पु॰) कीर्यंत विचित्र्यते भर्मी भनेन वा कर्मणि वा करणे गए। १ इस्त, हाथ। २ शखा-दग्ड, हांथीकी सुंड। २ किरण, रिक्र। ४ वर्षी-पनं, त्रीना। ५ प्रत्यय। ६ विषय, काम। अ कर्ता, करनेवाला। द एक कारका। यह पूर्वको उपपद चानसे लगता चौर इससे जनक चादि समभ पड़ता हैं, जैसे-संखनर द्रत्यादि। ८ शल्न, महसून। १० चीबीस चङ्कती नापा ११ श्राहत्यस्य, एक

> "क्षयिक्षयमञ्चान" भक्षय सपरिव्ययम्। योगसमस्यासं प्रेचा विषयो दापरात् करान् य यद्या पत्तिन युन्येत राजा कर्ता च क्षमणाम्। तथादेचा रूपो राष्ट्रे चन्त्रयेत् सतत् खरान्॥" ( मजु)

साड़। बाम्मीरमें एसे तवरडू कहते हैं। १२ राजख,

मानगुनारी, टिकस। यह तृपतिका प्राप्य चंच होता

है। दुसवा संस्तृत पर्याय—सागधेय, विस, कार पौर

प्रत्याय है। 🖑

मृपितको क्रय विक्रय प्रस्तिका लाभालाभ देख कर संग्रह करना चाहिये। राजा ऐसो विवेचनासे कर लगायें, जिसमें कर्मकर्ता भीर वह दोनी पालका भाग पायें।

> "पृथायत्राव मादेवी राजा प्राप्तरच्छवी:। धालानांमध्यी मागः यही सदय एव वा ॥"

राजाको पश एवं सुवर्णादिक पचास भीर सूमि-सम्बन्धीय उत्कर्ष तया भतुत्कर्षकी विवेचनासे सान्यके कह, पाठ या बारह भागमें एक भाग सेना चारिये।

''बारहोताय पड भाग इमाम्ममध्यिपाम् । गन्धीवविश्वानाच पुराम्बद्धस्य व । Vol. IV. 17 ् पत्रमास्त्रहणानाम् चनेषा हैहत्तस्य च । मृथतयानाम माखानां सर्वसासमयस्य च १"

हन, प्रस्तर, सञ्च, घृत, गस्तद्र्य, रस, पुष्प, सूत्त, फल, पत्न, यांक, द्रण, चर्म, पिष्टक, सत्पात श्रीर प्रस्तरपात प्रस्तिका पष्ठांग राजाको प्राप्य है।

> "विश्वनाणों प्रयोददीत न राजा चौतियात करम्। न च सुधास संसीदेन्कोतियो निषये नसन्॥" ( सतु ७ पं०ः)

यत्यन्त धनहीन होते भी राजाकी योत्रियका घन ग्रहण करना उचित नहीं। किन्तु व्यवसायी होनेसे योत्रियको राजकर देना पड़ता है।

निम्निचितित समुद्य देख भाज विषिक्ते विक्रय द्रव्यका मूख निर्धारण करना वाडिये,—

्यमुक वस्तु क्रय कर्रनर्स क्या सूत्रा चगा है, पंसुक वस्त वेचनेसे कितना जाभ होगा, प्रमुक वस्त रचा करने यथवा चौरादिसे निरापद् रखनेमें विशिक्तो ेक्या व्ययं पडा है, • भवः उसे • नेवनेसं कितना "साम निकलेगा। राजा केवल प्रपने राज्यकी रचा करनेस द्वये व्यय वा परिश्रमादिको देख एकदेशदधी दृष्टी कर निर्धारण नहीं करते। उन्हें क्षवन विश्व प्रमृतिका समस्त कार्य पर्याचीचनाकर कर लगाना श्रीता है। वत्त एवं स्वमरके प्रत्य प्रत्य चीर तथा मधु शच्य करनेकी मांति राजाकी मी विषक्षा मुलधन उच्छेर न कर कर लेना उचित है। यदि सबसाप-हारी राजा दारा चोत्रियको सुधारे प्रवसक होना यहता, तो उसका राष्ट्र यचिरात् महीमें मिचता है। अतएव राजा योख एवं चानानुष्ठानमें प्रदृत्त हो भवश्य वह कार्य करें, जिसे लोग धर्मविरुद्ध न करें भीर जिसमें श्रीविय चीरादिके भग्ने नित्होग रह सन्ते। राजकर्तृक सर्वित योत्रिय जो धर्मानुष्ठान वंठाते, वह उपितका पायुः एवं घन भीर राष्ट्रका ं वैभव वड़ाति 📲 । 🤇 मह) 👙

करदत (डिं॰ पु॰) कमिवियेष, एक कीड़ा। यह प्रायः छह अङ्गलियरिमित दीवें रहता भीर वायुर्न छड़ा करता है।

नर्द -(हिं जिले) १ पात्रविशेष, एक बरतन। ेयह पात्र नच रखनेके काम भाता है। कार्द्रमें नासी भी चगती है। २ पचिविश्रेष, एक चिड़िया। यह खुद्र रहती भीर गोधूमके कोमल तक चचुरे काट काट भच्चण करती है।

करंगा ( हिं• पु॰ ) धान्यविश्रेष, किसी किसा का धान।
यह सान्द्र भीर ईषत् क्षयावर्षे तुषविश्रिष्ठ रहता है।
भाष्टिन मास इसके पाकीन्मुख होनेका समय है।
करंगी (स्त्री॰) करंग हेखी।

करंजा ( चिं॰ पु॰) १ कंजा। २ व्रचविश्रेष, एक पेड़। ३ कोई घातियवाज़ी। (वि॰) ४ घूसरवर्ष नेत्रविश्रिष्ट, जो भूरी पांख रखता चो।

करं जुवा ( हिं॰ पु॰) १ कंना। २ करंज, एक पेड़। ३ कोई प्रातियवाज़ी। ४ पड़्रांवरीय, एक कोपल। दसे घमोई भी कहते हैं। यह वंश, इच्च प्रस्ति नातीय हचों में फूटता है। करंजुवा निस हचीं निकलता, उसकी नाय करता है। ५ यवरोग विशेष, जीके पौदेकी एक बीमारी। यह कपिकी हानि पहुं चाता है। ६ वर्षविशेष, एक रंग। यह खाकी होता है। माज, कसीस, फिटकिरी पौर नासपाल मिला इस रंगकी बनाते हैं। (वि॰) ७ धूसरवर्ष नेव्रविशिष्ट, भूरी घांख रखनेवाला। ६ ध्सर, खाकी।

करंड (हिं॰ पु॰)) प्रस्तरविधेष, एक पत्थर। इसे कुरुत्त भी कहते हैं। वरंड प्रस्त्रशस्त्र पैनानिके काम पाता है।

करंडी (हिं• स्त्रो॰) अंडी, कचे रेशमकी चादर। करंडी (हिं• स्त्री॰) यन्त्रविशेष, एक श्रीकार। यह १ इस्त दीर्घ, ६ श्रद्धुं जि प्रशस्त भीर ३ श्रद्धं जि सान्द्र होती है। चमार रूपपर ज्ता सीते हैं।

कर्क (सं॰ पु॰-क्ती॰) किरित विसिपति जल समात् करोति जलसत वा, कृ वा छ-वृत्। क्रजादिगः संभाग उन्। उप प्राथ्य। १ करङ, कमण्डलु, करवा। २ दाङ्ग्बिट्च, यनारका पेड़। ३ करण्डल्च, करों दे-का पेड़। ४ पलायहच, टेस्का पेड़, टाका। ५ कर-वारहच, कनेर। ६ वकुलहच, मीलसिरी। ७ कोवि-दार, कचनार। ६ कुसुमाहच, कुसुमका पेड़। ८ नारि-केसका परिय, नारियलका खोपड़ा। १० गोमयच्छत, गोवरपर जगनेवासा काता। ११ करक, ठठरी। १२ पचिविश्रेष, एक चिड़िया। १२ राज्स, मान-गुजारी, टिक्स । १४ दाड़िम्बफन, प्रनार। १५ करका, श्रोना, पत्थर।

करम (हिं॰ स्त्री॰) १ पीड़ाविशेष, एक दर्द। जी वेदना रह रहके उठती, हसकी संद्रा 'करक' पड़ती है। २ मूलरोगविशेष, पेगावकी एक वीमारी। इसमें पेगाव साफ नहीं उतरता घीर वोच वीच दर्द उठता है। २ चिक्नविशेष, एक निधान्। यह किसी वस्तुके सावात, संवर्षण वा भारसे गरीरपर एड़ती है।

करकञ्जणन्याय (सं॰ पु॰) न्यायिक्षिय, एक कायदा। कर यन्द कचनेचे नेचे कञ्जणादि प्रजङ्गारयुक्त कर समभा नाता, वैचेडी इससे न्यायस्पक दृष्टान्तका भावार्थे घाता है।

वारताच (सं० पु०) १ सासुद्रिक खवणिविशेष, ससुद्रके पानीसे निकाला जानेवाला एक नमक। बरुवच देखा। २ नख, नाखून। ३ ज्योतिषोक्ष संज्ञाविशेष। श्रानिकी घष्टी, श्रक्तकी सप्तमी, बरुस्पतिकी घष्टमी, वुधकी नवमी, सङ्गलकी दयमी, चन्द्रकी एका-दयी भीर रविवारकी द्वादयी तिथिको करकच कहते हैं।

"यनिमार्गवर्जीवज्ञकुजसीमाकंवासरे।

पद्यादितिषयः सम क्रमात् करकवाः खृताः ॥" (ज्योतित्तत्त )
करकच्छिपिका (सं॰ स्त्री॰) कच्छिपस्तदाक्रतिरस्ति
प्रस्या सुद्रायाः, ठन्। कूर्मसुद्रा। सदा देखा। तात्त्रिक
पचर्नाकात्त मत्स्यकूर्मादि प्रनेक प्रकार सुद्रा बनाते
हैं। उनमें कूर्म पर्यात् कच्छिपाकार व्यवहृत
होनेवासी सुद्राको ही करकच्छिपका वा कूर्मसुद्रा
कहते हैं।

करक ( सं॰ सं॰ ) करपद्म, हायका कमन।
करकट (सं॰ पु॰) भरदान पन्नी, एक चिड़िया।
करकट (हिं॰ पु॰) श्रसार, सन, कूड़ा, भाड़न।
करकिटिया (हिं॰ स्त्री॰) कर्करेट, एक चिड़िया।
यह एक प्रकारका सारस है। इसका हरर एवं
प्रधीभाग क्रप्यावण रहता है। सस्तकपर शिवा होती
है। फिर कर्ग्ड भी ग्याम ही रहता है। ग्रीरका

भविष्य श्रंभ ध्सर देख पड़ता है। पुच्छ एक वितस्ति-परिसित दीर्थ श्रीर वक्त श्रीता है।

कारकपट्क (सं॰ पु॰) करे कपटक इव। नख, नाख्न।

करकना (हिं॰ क्रि॰) १ धकसात् भङ्ग होना, तइसे

टूट जाना, चटचटाना, फूटना, फटना। २ पीड़ा

होना, दर्द उठना। ३ वन्तः स्रालमें हग्रतर पीड़ा हठना,

कातीमें गहरा दर्द पड़ना, क्षकता, खटकना, सालना।

करकनाय (हिं॰ पु॰) क्षण्यवर्ष पचिविशेष, एक काली

चिड़िया। इसके घरिय पर्यन्त क्षण्यवर्ष होते हैं।

करकपाविका। संभे स्त्री॰) करकः करकमण्डलु
हपा पाविका। चर्मपाविवशेष, मग्रक। यह पानी

भरनेके काम श्राती है।

करकायल (सं॰ क्ली॰) कर कमनसिव, उपिनि॰। पञ्चकी भांति सुन्दर इस्त, वांबसकी तरह खूब-स्रत हाथ।

करकर (हिं॰ पु॰) १ कर्जर, एक नमक। यह समुद्रके कल्पे निज्ञलता है। (वि॰) २ कठोर, गड़नेवाला।

करकरा (हिं• पु॰) १ कर्नेरेट्र, करकटिया।
करकटिया रेखी। (वि॰) २ कठीर, खुरखुरा, गड़नेवाला।
करकराष्ट्र (हिं• स्त्री॰) १ कठीरता, कड़ाई,
खुरखुराष्ट्र। २ पीड़ा, दर्दे।

करकस्त (सं॰ पु॰) करः सस्त एवं, उपिनि॰। नवादि ग्रहणके निये उभय करका मिसान, ग्रह्युनि, यानी वग्रह सैनिको दोनों डायका मिसाव।

करकत्तित (सं॰ व्रि॰) करेण कत्तितः प्रतः। इस्त दारा प्रत, दायसे पकड़ा दुवा।

नरक्यानि (सं॰ पु॰) रसानेसु, पौड़ा, गन्ना। करकस (हिं॰ वि॰) कर्मम, कडा।

न्तरका (सं खी॰) छणोति यपचयं नरीति पाचा-दिकम्, किरति चिपति जलं वा, क्षञ्-दुन्टाप् चिपकादित्वात् नेत्वम्। १ वर्षोपन, घोना, पत्यर। इसका संस्तृत प्रयोग-वर्षोपन, मेघोपन, बीजोदक, घनकफ, मेवास्मि, वाचर, कर, करक, राधरङ्गु यौर धाराङ्गर है। २ कारवनी, करेगा। करकाच (सं• द्वि•) करका सेघमविश्वावत् मृद्धि यस्य, सध्यपद्वी॰। करकाकी भांति गुस्वयण चस्तु रखनेवाला।

करकाचतुर्यों (सं खी ) .कार्तिक क्रण्यपचकी चतुर्यों, करवा चौय। इस तिथिको भारतीय खियां व्रत रहती हैं। राविकी चन्द्रोदय होनेसे करवाकी टांटीसे पर्व प्रदानकर वह खाती पीती हैं। इस पूजामें कहे चावत्रके पाटेका चीनी मिला लड़्ड साता, जिसे सब कोई पिनी कहता है। प्रवादानुसार करका पतुर्योंकी हो करवेकी टोंटीसे जाड़ा निकलता है। खेलाड़ी इसी तिथिकी दीपमालिका के ज़वेका सुझतं करते थे।

करकाज (स°० व्रि०) करकाया जायते, जन-ङ। पर्येषि हस्वते। पा श्रार•१। करकाजात, प्रोलेचे निकला हुवा।

करकाजन (सं की को करकाया ननम्, ६ तत्। दिया नस्मेद, भोजेका पानी। दिया नायु एवं तेजः के संधोगमें संहत प्राकायसे पापायखण्डकी भांति पतित जनीय पदार्थके निःस्त नसको करका जन वा यिनजन कहते हैं। यह क्व, निर्मेश, गुरु, स्थिर, पतियय भीतन, पित्तनायक भीर कथा एवं नायुवर्ध के है। (मानवकाय)

करकाष्त्र (सं॰ क्षी॰) करकाजन, श्रीनेका पानी। करकाष्माः (सं॰ पु॰-क्षी॰) करकावत् भको विद्यते यत्र, वहुत्री॰। १ नारिकेलक्ष्य, नारियक्षका पेड़। २ करकाजन, श्रीनेका पानी।

करकायु (सं॰ पु॰) धतराष्ट्रके एक पुत्र। खरकासार (सं॰ पु॰) करकाया पासारः, ६-तत्। यिलाङ्गष्टि, पास्तान्से पत्यशंका गिरना।

नरित्रमत्तय (सं॰ क्ली॰-पु॰) करः निसन्तयिमः। नरपन्नन, पन्नवनी भाति सुन्दर इस्त, जो हाय पत्तेनी तरह ख्वस्रत ही।

करक्कड्मल (सं॰ क्ती॰) वार: कुड्मलवत्। सुकु: विताङ्गित इस्त, ष्टायकी उंगली। करक्रण (सं॰ स्ती॰) वीरक, नीरा। करकोष (सं॰ पु॰) कराभ्यां निर्मित: कीष:, मध्य- पदनी । जरवासस, शक्ति, पानी सैनेको दानों हाथ मिसा श्रंगुलीका बनाव।

करकोष्ठी (सं॰ स्त्री॰) करस्थिता कोष्ठा। करस्थिता रेखा, दायकी रेखा।

त्ररखा (हिं० पु०) १ युवसक्षीत, सड़ाईका गाना।

२ क्न्होविशेष। करखेमें प्रत्येक पाद ३७ मात्रा रखता
पीर प्रम्तको यगण पड़ता है। ३ उत्कर्ष, उत्तेजना,
सागडांट। ४ कसङ, कासिख।

करगता (हिं॰ पु॰) सुवर्ष रीप्य वा स्वकी मेखला, सोने चांदी सुत वगैरहकी करधनी।

करगड (हिं० पु॰) १ निम्नस्थानविश्रेष, एक नीची जगड़। यह तन्तुवायका कर्मश्राकामें होता है। जुनाई पैर सटका करगड़पर बैठते और वस्त वुनते हैं। २ यन्त्रविश्रेष, एक श्रीकार। एउसे तन्तुवाय वस्त प्रस्तुत करते हैं। ३ तन्तुवायकर्मश्राका, जुना-होंका कारखाना।

करमहना (हिं॰ पु॰) प्रस्तर वा काष्ठखखियेष, एक पत्थर या लकड़ी। इसे भरेठा भी कहते हैं। करमहना हार निर्माण करते समय चीखटणर जोड़ाई करनेके जिये रखा जाता है।

करगड़ी ( हिं॰ स्ती॰ ) धान्यविशेष, एक धान। यह अग्रहायण मास कटती श्रीर एक प्रकारका मोटा जड़ड़न:धान ठहरती है।

करगी (हिं॰ स्त्री॰) मार्जनीविशेष, एक खुरचनी। इससे कमेशालामें परिष्कार की हुयी शर्करा बटीरी जाती है।

करग्रह (सं॰ पु॰) करो ग्रह्मते यत्र, श्राधारे श्रण्। १ विवाह, ग्रादी, परनावा। २ इस्तधारण, हायकी पकड़। ३ प्रनासे प्राप्य राजस्कता ग्रहण, श्रदा मासगुज़ारी, टिकस वस्त करनेका काम।

करमहण (सं॰ क्वी॰) वरस्य ग्रहणं यत्र, वहुती॰।

करग्रहारमा (सं० पु०) करग्रहस्य पारमा प्रकाति-पुष्केश्यो यत्र। वार्षिक करके ग्रहणारमाका दिन, सज्जाना मालगुजारी वस्त्व करनेका धागाज् । दसे पुर्साहे स्वीर पुर्सा भी करते हैं। सम्लेखा, बाद्री, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वेपलगुनी, पूर्वेपादा, पूर्वभाद्रयद, मदा, भरणी एवं क्वत्तिका भिन्न प्रन्य नचत्र, मियुन, विंह, कन्या, तुला, व्यक्ति, तथा मीनलग्न घीर रिव, माम, बुध, वह-स्रति, एवं शक्रवारकी करग्रह प्रारम्भ करना चाहिये।

"वीच्योयम्जीवरभेषु खग्ने श्रीषाँदवे सानुदिन समार्छ। क्रमादनुप्तानि समीदिवानि करसहारम्भापि प्रजास्तः॥"

ऐसे हो समय भारतीय जमीन्दार देवतादिकी प्रचेना-कर नया खाता वनाति श्रीर श्रपने भएने साधानुसार बाह्मण तथा भाकीय वन्सु प्रभृतिको खिलाते हैं। करयाम (सं॰ पु॰) गोण्डवन प्रदेशस्य नगरविशेष। यह नगर गोंड जातिकी राजधानी रहा। उक्क प्रदेशके श्रन्तगैत रत्नपुरसे ६४ कास उत्तर करयाम श्रवस्थित है।

वारयाह ( सं॰ पु॰) करं ग्रह्माति यः, ग्रह-ण । विभाषा ग्रहः । पा शाः ११३॥ १ राजा, बादयाह । २ राजस प्रादायकारो, गुसाञ्चा, सालगुजारी या टिकस वस्तु करनेवाका । ३ साधारणतः इस्तग्रहणकारीमात्र, जो हाय प्रकड़ता हो ।

करयाहक (सं० पु०) कर ग्रह्माति, ग्रह खुन्।
पूज् वनी। पा अस्तर्भः १ पति, मालिक, मानगुजारी
पानेवाला। २ राजस पादायकारी, मानगुजारी वस्त
करनेवाला, गुमास्ता। २ इस्तपहणकारी, इाधपक्रजनेवाला।

नरगाही (सं॰ पु॰) नरं गृह्याति, यह जुन्।

गिलिन युन्। या शरारध्या करग्राहा नरगाह देखी।

नरप्रप्रेण (सं॰ पु॰) नरास्यं प्रयते उत्ता, प्रय कर्मणि

नुप्रद्रा, १ दिधिमत्यनदण्ड, सथानी। इसना संस्ततः

पर्याय—वैशास, दिधिचार भीर तकाट है। (क्रो॰)

२ इस्तिध्रपण, हाथोंका मलना।

करविषों (सं॰ पु॰) कराग्या करया वा वर्षणें विद्यति यस्य यह वा, कर-वर्षे-दिन । सुद्र मञ्चनदेष्ड, स्थानी।

नरघा (हिं॰ पु॰): वस्त्र प्रस्तुत करनेका एक यन्त्र, कपड़े बुननेकी एक चरखी। करवह देखी।

करघाट (सं• पु॰) विषव्यविमेग, एक अवसीना येड़ । इसकी वल्लाल भीर निर्धासने विष रहता है। (इसत)

करक (सं॰ पु॰) कस्य मस्तकस्य रक्ष दवा १ मस्तकः, मह्या। २ कपान, खोपड़ा। ३ नारिकेनास्थ, तारि-यसका खोपड़ा। ३ कमण्डलु। ४ प्ररीरास्त्रि, जिसाकी 'इल्डी । ५ पात्रविधिषु, एक वरतन । ६ अिद्या-. पात्र, भीखः मांगतेद्या वरतन । ७ इत्तुविश्रेप,ः किसी - विद्मानी जर्ज 🖂 💍 🗸 👉 🐪 🖓 🚉 करङ्कपावनः "("सं॰ क्लों॰ ) . तापी नदीके .उत्तरखः एक ्तीर्थ । ः ( तापीडण ११११ ) 🙃 📑 🔻 करङ्गालि ।(सिं पु॰ ) नेकरेड दित नामा भीभते, करकु-माल-इन्। इन्नुविशेष, एक जल । यह सहर शोतन, तिनति, सदु, पित्तन्न, दार्रहर, द्वय और ं तिजोवसवर्षेन होता है 🏳 🗟 ( वैवक्तिवस्तु ). 🚉 🦠 🤭 जरद्वीभूत ः (सं•्वि॰ )ः अस्तिमावरी स्थित, इड्डी "बना:**ड्वा**न हैं है है है है के ले एक उन हैं एक करकुण (संबःह्मी०) विपनि, इंट, बाजार या मेखा। करङ्काल-मन्द्राजप्रान्तीय विक्रलपेट जिलेके अन्तर्गत ं मधुरान्तेक तद्दरीखका एक नगरोः. यह पद्या॰ १२९ ेइ र डर्ग एव<sup>5</sup> देशा॰ ७८० ५६ ४०% पू॰पर मन्द्राजसे २४ कोस दूर इाष्ट्ररोड किनारे पवस्थित है। यहांका ्जनवायु प्रधिक प्रच्हा नहीं । ृ१७८५से १८२५५**६**० तक करङ्गुन्तिमें थाना रिष्ठा । दर्सका , दुग्रे - विख्यात ·है । दुर्गता पायतमः १५०० होन**्है 🏥 वारो**ंषीर श्रस्त जित्र खड़ा है। दुर्गका प्राकार टूट गया है। · उसीके प्रसर्वे स्थानीय पूर्वकार्यः होता है। संगरेजी चौर फरासी स्योंके युद्धकाल इस दुर्गम फीज रहती यो। १९७५५ देश्यो दुर्ग यंगरेजोंक पित्रकारमें ंरहा, विन्तु १७५७ ईंश्को फरासीसियोंन से लिया। फिर श्रंगरेजीने दुर्ग प्रधिकार करतेकी वृड़ी: त्रेष्टा ्चगायी थी। अधिक सैन्द्रेचय द्वीत भी वद्द दुर्ग . छडार. कर न सके। १७५८ देश्को करनच कूटने वड़े जोरसे पाक्रमण मारा था। उस् समयसे घाज-तक दुर्गपर मंगरेनोंका मधिकार वना है। करचंग ( हिं॰ ग्रुं॰ )ः वाद्यविभेष, एक वांजा। . येह एक प्रवासकाः कोटाः स्प्राः है। स्थाल या लावनी त्र गानेवासे **इसपर**-तासं- सगाते हैं । 🚈 🖽 💯 🧓 करविमाला ( हिं॰ पु॰ ): हर्षविधिपाः एका पेड़ । ि. परिमाण-88द् वर्ग मील है। - बोक्संखाः प्रायः - इड Vol. IV.

्(Bridelia lancaefolia) यु बङ्गान् में उपनता और बहुत बड़ा खगता है। कर्युत्ती - वेदिवंगा । अववद्री देखी । अ कर्म्हदः (्रसं्ः ५०) एकर इव धावरंगकारी छदो ्यसः 🕫 भाखोरहच, सहोरेका-पृड़ 🗀 भाखोर देवी 🖙 करक्क्या (संश्रह्मी॰) : करिकरणवत् चोहितवर्षे चदं पुष्पं प्रस्थाः। १ सिन्दूरपुष्पी, ः सिंदुरिया। -इर् शानतर, सगुनका,पेड़ 😉 र्वं 🔎 😘 🕬 🕬 करका (-हिं॰ पु॰ ),१ खजाका, बड़ी करको। १२, पचि-विशेष, एक पहाड़ी चिड़िया ) यह हिमालयः काफ़ीर, - नेपाल प्रसति-प्रदेशोंने जलको निकट रहता है। क्राका भीतकालको पर्वतसे, समतल, भूमिपर प्रा जखके, निकट ठहरता है कि ज़ज़र्ते । सत्तरण ख़ौरं विगादन करना इसे अच्छा स्वाता है। ,,वर्छने सनख्यादः पाधे-ंभाधे खक्से भावतः रहते हैं:। क्या अपने पादसे द्रवा यहण कर सकता है। जीग करछेका पाखेट खेलते ाहें। जिल्हा दसका मोस पच्छा नहीं हीता। ३ करकार्च ः ( हिं ः स्त्रीं १ ) ; उत्पत्न, उकास, कृदफांद । करिक्या ('हिं शस्त्रीक) र्वधिविधिव, एक चिडिया। िया १४१२ अंग्रेस्ट क्रिकाण्या ३४८**मुखा देखी।** नुरुष्टी (रिष्टं॰ फोर्॰) अखनाको, बनको 🗁 💥 🖂 वार्षुल, करको.देखो। वाधनान्त्री स बधुतसी । **करहती,** १**कुरही होगे** (क्रमानक, १६, १५५८) छ करकुना करिक स्वी को कर खनाना, नहुनी। - १ खनाना विशेषः एक बुड़ी कानुकी । अद्दे अद्भू के ्ववेनाः भूतने पौरः खपवृत्तिः भाड्की व्ययः रेणुका डातने के व्यवहार करते हैं। इन्तरह से में प्रकास हो वे , **काष्ठतृष्टि लगा रहता है**। 🍂 🙃 🙃 🚌 🤌 करक् ु (सं १ पु॰-को १) कर कायते, कर्-जन-ड । ्रव्यावनखः नामकः गन्धद्रव्यः, एकः खुम्बद्रार चीन्। ेर करव्यक्त करोदेका पेड़ा. ३ नख, नास्कृत। ात : (नमुक्रोध्य मृत्रीयात स्क्ल्यांव करणेके पम्।" (नमु अ००) ४ करजातद्रव्यमात, हायस्टिव्स कोई चीज् ।.(-क्रि• ) **ंध्रे चेस्तुवातं, सायसे-पैदा ।** ०७ काल ०७ ०४ करजेगि—धारवाङ्का एक विभागना प्रसकी भूमिका

हजार निवालेगी। इसी विभागने मध्य पूर्वेसे पश्चिम वरदनदी प्रवाहित है।

करनाख्य ( सं॰ पु॰-क्ली॰ ) करनस्य नखस्ये व माख्या यस्य । नखी नामक गम्बद्र्य, एक खु, प्रवृदार चीन । करन्योड़ि ( सं॰ पु॰ ) करं नोड़यित, नड़ वन्धे दुन् । १ इस्तन्योड़ि महाकन्द्रयाक, हाताकोड़ी । २ काष्ठपाषाणभेद ।

करन्योड़िकन्द (सं॰ पु॰) करन्योड़ि नामक कन्द-वच, चाताजोड़ी डजेका पीदा। यह रसवन्धकत् भीर वय्यकत् चीता है। (राजनिषय्दु)

करक्त (सं० पु॰) कं सुखं थिरोसुखं वर रक्षयति, . करक्त-णिक्-श्रण्। १ खनामख्यात य्वचित्रीप, करोंदा। .वैद्यक्तमतसे यह चार प्रकारका होता है,—

१ नज्ञामाल, पूर्तिक, चिर्यवन्त्रक, पूर्तिपर्यं, व्यक्तिक, रोचन, करक, करम्बन, चिरिविज् वा चदकीर्यं।

२ प्रकीर्यं, पूतिकरज, पूतिक, किकारक, पूति-करम्ब, समण्डक, सुमना, रजनीपुष्प, प्रकीर्यं, किन्न-मासक,कलस्नाग्रक,केंडर्यं,कलिसाक श्रीर पूतिकरज।

३ षड्धन्या, मशकरख, विषद्गी, हस्तिचारियी, रासायिनी, काकप्ती, सदहस्तिनी; हस्तिकरखक, काकसायडी वा सधुमती।

४ नरसदेन, ज्ञायानपन, श्रविस्न, सुवेष, ज्ञाया-पान, पानपन, ज्ञायापन, पानज्ञायपन, ज्ञाया-पानपान, पानज्ञाया, पानज्ञाया, पानपनज्ञाया, वना-न्य, वसानन, करास्तुन, बीन, वय, भाविस्न, कर-सदी, वनेन्द्रा, करास्त्र, करसदे वा पाणिसदे।

१ नतमालको हिन्दीर्स करंज या किरमास, महाराष्ट्रीमें सरक, पञ्जावोमें स्वचन, तामिनमें पुष्टम्, तैसङ्गीमें कणुग वा कग्गिरा, सिंइसीर्स मोग्रस करन्द, कणाटीमें कोङ्गय भौर ब्राज्ञीमें ख-वेन कहते हैं। इसका भंगरिक्षा वैद्यानिक नाम पोङ्गीमया नताबरा (Pongamia glabra) है।

यह एक सीवा द्वत है। सध्य एवं पूर्व हिमा-ज्ञयम् सिंहम् तथा, मृज्ञाका, पर्यन्त भारतवर्धमे सब ुज्ञयह ज़रफ़्रु सिसता है। हम् प्राय; ४०।५० फीट कंचा घोता है। कोटे नागपुरमें इसने काष्ठका भन्म रंगमें पड़ता है।

वैद्यकमत्तरी यह बट्ट, उचावीर्य, रक्षपित्तजनक, क्रसिनाथक और देवत् वित्तवर्धं क है। फिर करन चत्तुरोग, वातव्याधि, सुष्ठ, करड़, चत, वर्मरोग चीर विश्विकाको दूर करता है। यह खाने भौर लगाने-दोनों कामोंमें चलता है। ५ विन्हुकी मात्रा होती है। युरोपीय चिकित्सकींके मतमें इसकी पत्ती यीस चतरीगपर समानेसे विशेष उपकार होता है। डाक्टर ऐन्सजीने कथनातुसार करण्डके तन्तुमय सूचका रस चतस्थान परिष्कारक पौर नजीते घावका सुख वन्द करनेवाचा है। फिर छ।क्टर गिंबसन इसके तेलको सर्वप्रकार चर्मरीगकी पचने विशेष उपकारक समभाते हैं। तैल निकासनेने निये प्रस्का वीज भग्रहायण साम धंग्रहकर द्वानीमें पेरना पड़ता है। एक मन वीलसे कोई साढ़े छ। सेर तैस निकलता पीर ५६° उत्तापमें जम सकता है। दिखपरेममें इसे जसाया करते है। होटे नागपुरमें सोग इसके भल खाते हैं। पत्तियींका भक्का बारा बनता, जिसके ख़ानिसे ,गायींका दुग्ध बढ़ता है। इसका कार खुला कठीर, खेत, प्रदर्शनसे पीत पड़ जानेवासा, दुसे व्य, तन्त्मय, पविरत्त, समक्ष्यविधिष्ट, पनायास वार्यमें न त्रानिवाला, प्रस्थिर भीर भनायाध क्रमिसे धाकान्त होनेवासा है। किन्तु जनमें रख संसाता खगानिसे, वह सुधर जाता है। निमा बङ्गासर्म करव्यका काष्ठ तेसके कारखाने बनाने भीर भाग जनानिर्मे जगता है। किन्तु दिचय भारतमें उससे रशकी स्थल चन्न बनते हैं।

र प्रकीर्यको हिन्दीमें कटकरस्त्र, महाराष्ट्रीमें सागरगीता, दिस्तिमें गच्छ, तामिनमें किनिमरम् वा गच्छित्ते, भीर सिन्धीमें किरसत कहते हैं। इसका संगरेज़ो वैज्ञानिक नाम सीसन्धिनिया बोगड़-सेना (Guilandina Bonduc.) है।

्य समग्र भारतः प्रधानतः बङ्गालं, ब्रह्मदेश पीर दाचिणात्यमें होता है। हचमें क्षण्डक रहते पीर हरिहर्ण पुष्प सगते हैं। वैद्यक्तमत्तरे यह कटु, तिक्क, उच्चहीर्थ, विषरोग-इर, वातश्लेबनायक भीर कुछ, वर्मरोग तथा चत-रोगमें उपकारक है। इसका फल व्यवहार करनेसे भीघ च्वर कृट जाता है।

कटकरक्षकं वीजको श्रंगरेज वयडकतट (Bonduc nut) जश्ते हैं। यह देखनेमें खेतवर्ण, श्रतिशय कठिन चीर खानेमें पत्यक्त तिक्त श्रोता है। परीचा करनेपर इससे तेल, श्रस्य, श्रकरा श्रीर निर्धास निकानते हैं। भारतमें पसारी इसका वीज वेचते हैं। सविराम ज्वरपर इसे प्रयोग करनेसे सदा सदा छान्कार श्रोता है। करव्यकी वीजका तेल संचीम पीर यद्याचातके जिये हितकर है। इसको लगानेसे श्रीरकी कान्ति बढ़ती, लक् सदु पड़ती चौर प्रनित्ती है।

कटकरस्त्रके पत्रसे भी तैस निकासा जाता है। वीजके कड़े स्विक्तेसे चूड़ी, हार श्रीर मासा जपनेकी गुरिया बनाते हैं। कटकरस्त्रकी मासा सास रिशममें पिरोकर पहनने पर गर्भवती स्त्री गर्भपातसे वर्षती है। वासक वीजसे गोसी खेसते हैं।

नारचन (सं० पु॰) १ कारच, नारीदा। यह हच कःप्रकारका होता है। पहलेको चिरविस्त, नक्तमास ; टूसरेको प्रकीये, पूतिकारका, पूतिक, क्रान्तिकारका; ं तौसरेको षड्यन्यि, चौथेको सर्वाटी, पांचवेंको प्रकार वसरी थीर छठेको करमदी, वनेसुद्रा, करास्त्र तथा ंकरमदैन कहते हैं। करखन कटु,तीचा तथा वीर्यीचा, चौर यनिस, कुष्ठ, स्टावत, गुला, घर्य, स्वय, सि एवं कफ्झ है। इसका पत्र कपा, वात, प्रश्रे, कमि एवं योधहर भीर भेदन, पानवट्, वीर्यीपा, पित्तन तया बाहु होता है। फल कफ, वात, मेह, प्रध्र, . किम घौर कुछ रोग मिटाता है। फिर घृतपूर्ण करन्त्र भी ऐसे ही गुण रखता है। (मानप्रकाय) दसका पुष्प उप्पावीयं श्रीर वित्त, वात तथा कफन्न है। घृत-पूर्ण करकाला चकुर चिनदीर्पन, रस पर्व पानमें कटु, पाचन भीर कक, वात, भर्म, कुछ, क्रमि, विष त्या शोव हर होता है। किसी किसी ने करज्जकि भेदमें महाकरम, घृतकरम, पूतिकरम, गुच्छकरम,

करिश्वकादिका नाम लिया है। मब्बे व यन्म १० देखी। २ सङ्कराज, घमिरा। ३ करफामल।

करस्तित (सं क्ती ) करोंदेका तेल । यह तीस्य, व उथा एवं नेत्र, वात, कुछ, कण्डू तथा खेपसे नानाविध चर्मराग दूर करता है। (राजनिष्यु)

करण्डाद्य (सं॰ क्षी॰) निरम्बयुरम, दोनी करींदे। इसमें एक चिरविषय श्रीर दूसरा कर्य्टकीविटपकरण्डा स्रोता है।

करब्रनगर—१ वरार प्रान्तक प्रमरावती जिलेका एक प्राचीन नगर। यह प्रचा० २० १८ छ० पीर देया० ७७ ३२ पू॰पर प्रवस्थित है। लोकसंच्या प्रायः एक सहस्र है। करब्र नासक किसी ऋषिके नामपर इसका नाम भी करब्बनगर पड़ा है। प्रवादानुसार करब्ब ऋषिने क्रिटोर रोगसे पाकान्त हो महामायाको प्राराधना को थी। देवीने उनवर सन्तुष्ट हो यहां एक सरोवर बना दिया। करब्ब इक्क सरोवरमें नहा रोगसुक्त हुये। इसी समयसे यह स्थान पुष्यतीर्थ सममा जाता है। जिक्क पुराणमें करब्बतीर्थका नाम विद्यमान है। यहां नीजकोहित महादेव प्रतिष्ठित हैं। (जिक्क प्राप्त प्राप्त) प्राप्त मी प्रनेक प्राचीन मन्दिर देख पड़ते हैं। इनके निर्माणकी प्रपाली प्रणंसनीय है। करब्ब नगरमें वाधिकय व्यवसायके लिये पनेक वणिक रहते हैं।

र मध्यप्रदेशके बरधा निलेका एक नगर। यह बरधा नगरसे १० को सपर अवस्थित है। चारी और गिरिमाला खड़ी है। प्राय: २०० वर्ष पूर्व नवाव सुहत्त्रद खान्ने इसे बसाया था। यहां इस पीर प्रहिक्ति उत्पन्न होता है।

करज्जपन (सं॰ पु॰) करज्जपनवत् पन्तं पानं यस्य। कपित्य द्वज्ञ, कैथेका पेड़।

करस्त्रफलका (सं॰ पु॰) करस्त्रफल खार्ये कन्। रवे प्रतिक्रतो । पा प्राशस्त्र । कपित्यक्षत्त, केंचेका पेड़ । करस्त्रपुरस्त, करभ्रय देखो ।

करम्बरेह (सं॰ पु॰) बरववेन देवी।

करस्त्र (वे॰ त्रि॰) करस्त्रनाथक, करोदिकी मिटानेवासा। करकाश्यमृत (सं क्ती ) करींदे वगै रह ची नी से वना हवा घी। करका, निम्म, प्रज्ञीन, श्रान्त, नम्म एवं वटनी तक ४ शरावक, तथा दनीं द्रशीका करन ए शरावक, घृत ४ शरावक भीर ४ शरावक जल डाल डाल सबको एक वरतनीं एकाते हैं। फिर १६ शरावक शेप रहनेंसे यह घृत वनता है। वर खाद्य घृत दाहपाक भीर श्रुतिराग्युत्त उपदंशके दोपकी दूर करता है। (क्षमाण्यिक)

वारिक्षका (सं॰ क्ली॰) १ कंटीला करींदा। यह पामर्से कट, तूबर, पाइक, उत्यवीर्ध एवं तिक्क भीर मेह, कुछ, यर्थ, व्रवा, वात तथा क्रामिनायक है। इसका पुष्प वीर्धमें उत्या, तिक्क भीर वात तथा कफहर होता है। (व्यक्षिवव्य) २ नक्तमालफल, बड़ाकरींदा। करक्ती (सं॰ क्ली॰) १ महाकरक्त, बड़ा करींदा। यह स्तमान, तिक्त, तुबर, कटुपाक एवं वीर्धाण भीर वित्त, यर्थ, विम, क्राम, जुछ तथा प्रमेहन्न है। (भाववकाय) २ करक्तवक्री, करींदिकी वेल।

करट (सं॰ पु॰) कं कुलितं वा रटित रवं करोति, क-रट्-प्रच्। प्रविश्यो खुपिल्यः। पा शरारवः। १ काक, कीवा। २ इस्तिगण्ड, इाबीकी कनपटी।

"बय' हि भिन्नकर टे पश्चिनं वनगी घरम्। - चपव्याय सचीनांग बरेष: ग्रुकरं स्पृत्रीत्॥" ( मारत )

३ कुसुम्बह्न कुसुमका पेड़। ४ घृष्य जीवनधारी, ख्राव भारमी, द्रा पेशा करनेवाला। ५ एकारमाह यात्रां हे दुदु रद, कहरनास्तिक। ७ वाद्यभेर, एक वाला।

नरटन (सं॰ पु॰) करट खार्च जन्। १ चीरमास्त्र प्रवर्तक कणीके पुत्र। २ हितोपदेश वर्णित एक स्थासः। चरट देखे।

करटा (सं व्ह्री ) करट-टाप्। १ दुःखदाश्चा गाय, सुद्रिक उपनिवाची गाय। २ इस्तिगण्डस्यच, डायीको कनपटी।

करिनी (सं॰ खी॰) हस्तिनी, श्रियनी। करिटी (सं॰ पु॰) करिटो विद्यतिऽस्य, प्रायस्तेत्र इत्। इस्ती, श्रायीतः करिटु (सं॰ पु॰) क-भटु। कर्वरिटु पन्नी, खाकी सार्छ। इस्की गढेन काची होती है। कानीके पर श्रागे बढ़ दो सुन्दर समृद गुच्छे बना देते हैं। यह एगिया श्रीर श्रम्दीकाने कवी भागीन पाया जाता है।

सरड़ घरड़ (हिं पु॰) १ यद्धियेष, एक श्रावाज़ । जन कोयो चीज बार-बार ट्रुटती फूटती या चटछती, तब यह यावाज निजलतो हैं। प्राय: स्नासे कठिन वसु भक्न बरते जो शब्द पुन: पुन: श्राता, वही करड़-करड़ नहाता है। (क्रि॰ वि॰) २ यब्दके साथ तोड़फोड़।

करण (सं कतो ) जियते यनेन, क्र-स्पृट्। १ व्याक-रणीत नारनियंपि। जियानियंपिक नारपष्टम्हमें कारणान्तरना व्यवधान न पड़ते जी वसु जियाकी नियम्तिका कारण माना जाता, वही करणकारक नदाता है। इसके द्वारा कर्ता जियाकी प्रिष्ठ करता है। जैसे—रामने रावणको वाणसे मार डाला। यहां इस्तादि मारनेका नियम कारक ठहरते भी संयोगके प्राथान्यसे नाण ही करणकारक होता है। दिन्दोंसे इस नारकका विक्र से है।

"विषायाः परिनिष्णिर्देशापारास्त्रकरन्। विषयाते यदा यस तत् करपतुराहतन्॥" ( इरिकारिका )

र वत्तरादि रिन्द्रिय । १ देर, लिखा । १ किया, काम । ५ खान, जगर । ६ हित, सबद । ७ रखा होप, सावना तक् । ८ गीतिविश्रेष, एक गाना । १० किया भेट, एक जाम । ११ संवेशन, वेठाव । १२ क्योतिषकी गणितकी एक किया । वव, वालव, की क्व, तैति ह, गर, विश्व, विहि, शक्किन, वतुष्यद्ध किन्द्र शीर नाग—ग्यारङ करण होते हैं। रेन से भविद्याद देवता यथाकाम यह है— रेन्द्र, कामजज, मिल, भयेमा, भू, या, यम, किन, सप, पणी भीर मादन । ववादि सात करण शक्तप्रतिपदक श्रीपार्थ स्वावित्तर में भीर भविष्ठा प्रमाध पीर भविष्ठ वार क्यावत्तर में भी ग्रीपार्थ प्रमाध पीर स्विष्ठ वार क्यावत्तर में भी ग्रीपार्थ प्रमाध पीर स्विष्ठ प्रमाध तक रहते हैं। १३ विष्ठु ।

१८ जातिविधेष, एक जीता। अध्यवेवतेपुरायमें जिखते वैद्यके भीरम तथा गुद्दाके गर्भमें बर्प निकास हैं। (अपनता न्यू पर) यह सारतवर्षके नाना स्थानोमें रहते हैं। इनका प्राचार व्यवधार आधासे मिलता-लुखता है। १५ कायस्य जातिको एक श्रेणी। कायस्य रेखा। दाचिणात्वमें कहीं कहीं क्यों नाम भी प्रसिद्ध है। १६ स्मृतिशास्त्रके मतसे एक बात्यस्वविध जाति।

"क्षज्ञी सञ्जय राजन्यात् त्रात्यात्रिन्धिविरेव च । नटय करणर्थे न खसद्रविङ्ग एव च ॥" ( सतु १०।२१ )

१७ प्रस्थ प्रवस्थामें पतित एकं जाति। पासाम-के पूर्वीय पार्वतीय प्रदेश, एवं ब्रश्न भीर म्यास देशमें यष्ठ सोग रष्टते हैं। सकल खानोंके करण देखनेमें ·एक प्रकार नहीं लगते। देशभेद**रे पाकार**में भी वैश्वच्या या गया है। यह वस्त्रासी, साइसी भीर भीमकाय होते हैं! सुखपर गोदा रखनेके कारण स्तीपुरुष दूरसे भयक्षर देख पड़ते हैं। पसभ्य होते भी करण चित सरक, सत्यवादी चीर निरोष्ट हैं। गुरवियष्ठ किसीको प्रच्छा नहीं सगता। सब लोग ग्रामिपिय दोते हैं। किन्तु किसीके प्रनिष्ट करने या दोषी ठपरनेसे दनका वीर्यविक्र भभक एउता है। प्राठ ब्रह्मवासी बजवीयेंमें एक करण्की समकच पहती है। बलगानी होते भी यह लहने भिडनेसे पस्म रहते हैं। किन्तु इससे करण प्रसस नहीं उद्दर्ते। यह जहां वास करते, वहां अपने अपरिसीम परिस्रम भीर यहारे भूमिको प्रसुर गस्त्रगासिनी बना रखते हैं। फिर भी दन्हें एककाल निर्दोध कन्न नन्नी सकते। कारण यह नशा बहुत पीते हैं। करण भवके निये नानायित रहते भीर उसे पानेपर अर्थको मी तुच्छ समभाते हैं।

यह लिखना-पड़ना कुछ नहीं जानते भीर न तिसी धमंधास्त्रको ही मानते हैं। मूर्खताका कारण पूकने पर रनके मुख्ते सन्में भाया, तिसी समय रेखरने महिषदमंपर भपना भादेश भीर धमंश्रास्त्र किख मनुष्योंको बुलाया था। मनुष्योंमें संब लोग रेखरका भादेश और धमंश्रास्त्र ग्रह्म तिन्ते समय न मिलनेसे केवल करण जा न सके; सतरां चिरकासको धमंश्रास्त्रहोन हो गरी।

Vol. IV. 19

१८ व्योगियोंका पोसन। २० जतादि। २१ खेख-पत्र, साचिदिव्यादि।

करणक (सं कि वि ) १ दारा, से। पूर्ववर्ती किसी पदने साथ वस्त्रीहि संसास न रस्ति इसका प्रयोग प्रसम्भव है।

करवनाण (स'० क्षो०) करणीः इस्तादिभिः त्रायते यत्, करणे स्यूद। मस्तक, सर, मस्या।

करणत्व (सं कती ) साधनत्व, तायीद, ज्रिया।
करणनियम (सं पु ) इन्द्रियनियम्, रुक्तकी रोक ।
करणवाचक (सं पु ) करणं वांचयति, करणवच-खुल्। करणवोधक, ज्रियेको ज्राष्ट्रिय
करनेवाला।

करणवास—युक्तप्रदेशके बुंचेन्द्रशहर ज़िलेका एक नगर। यह बुंबेन्द्रशहरसे ३० मीन दिख्यपृदें पनूप-प्रहरकी तहसीलमें गङ्गाके दिख्य तीर भवस्तित है। प्राय: समस्त भिवासी हिन्दू भीर ज़मीन्द्रार बैस-राजपृत हैं। दशहरेकी यहां एक मेला सगता है। दक्षना बड़ा मेला बुंबेन्द्रशहर ज़िलेमें दूसरा नहीं होता। भीतनाका एक भित्रप्रचीन मिन्द्रियां विद्यमान है। प्रतिसोमवारको उक्त मिन्द्रमें स्त्रियां उपस्थित हो पूजा चढ़ाया करती हैं। दिवायोसे करणवास तक सड़क सगी है।

करणविन्यय ( सं॰ पु॰ ) च द्वारणका नियम, तस्र पू-फु, ज्का तरीका।

करणस्थानभेद (स'० पु॰) इन्द्रियका पार्यका, रक्षका प्रवर्ष।

करणा (सं • स्त्रो॰) वाख यन्त्रविश्रेष, एक बाजा।
यह स्वत् भीर सिहद यन्त्र है। भारतवर्ष भीर
पारस्वमें इसे व्यवधार करते हैं। ध्वनि कर्णभेदी
है। इसका दैर्घ १५ फीट होता है।

करणाधिप (सं॰ पु॰) करणानां प्रधिपः, ६-तत्। ए जीव, रूपः। २ इन्द्रियाधिष्ठाटः देवंता। कर्णके दिकां त्वक्वे वायुः नेवके पर्का, रसनाके प्रचेता, नासिकाके प्रक्षिनीकुंसारस्य, वाक्षके विक्रः, पाणिके इन्द्रः, पादके उपेन्द्रः, पायुकि सिव्रः, उपस्कि प्रजापेति, मनने चन्द्र, वृश्वित चतुर्सुख, सहश्वारके रुद्र भीर मनने पिषण प्रच्युत हैं। ३ ववादिके खामी। कारणिक (सं॰ पु॰) कारणव्यवहारज्ञ कायखा। कारणी (सं॰ ख्ती॰) क्रियते क्रियाविभीषोऽत्र, का-कारणी लुग्ट्-कीष्। १ गणितभास्त्रोक्त क्रियाविभीष। श्रति स्ट्यारूपसे जिस राधिका सूच निकाल नहीं सकते, उसे कारणी कहते हैं। (Surds) २ कारणकी ख्ती। कारणीय (सं॰ ति॰) क्रियते यत् यत्र वा, कर्मणि भाधारे च का-श्रनीयर्। ख्यालाटी पहचन्। पा श्वारश्वा कार्य, कारने लायकः।

करपीसता (स' स्त्री) पोष्यप्रती रूपसे यहण की जानिवासी सता, जो लड़की पालनेके लिये वेटीकी तरह रखी जाती हो।

करण्ड (सं॰ पु॰) कियते, क कर्मण प्रगडन्।
पण्न प्रस्पत्रनः। रच्यार्थस्य। १ मध्याष, यददका
स्ता। २ प्रसि, तलवार। ३ कारण्डव पची, एक
संस। ४ दलाढक, रुज़ारा चमेसी। ५ वंगादिरचित पुष्पपाव्रविणेष, फूलकी डासी या पेटारी।
६ कालखण्ड,यसत्। ८ योवालविणेष, किसी किसाका
सेवार। हिन्हीमें करण्ड चालू, हाथियार वगुरह
टेनेकी सुरुस प्रसरको कर्नते हैं।

करण्डक (सं॰ पु॰) वंशादिरचित पुष्पपावविशेष, वांसकी डिलिया या पेटारी।

करण्डकनिवाप (सं॰ पु॰) वीदयत्योक्त एक पुर्ख-स्थान। यह राजग्टहके समीप प्रवस्थित है।

कर्राड्याच (सं॰ पु॰) कपित्यद्वच, कैथेका पेड़। कर्राड्याचक, क्राय्यक्ष देखो।

करण्डा (सं॰ स्त्री॰) वरण्ड-टाप्। १ पुष्पभाण्ड, फूल रखनेकी पेटारी। २ यक्तत्।

करिष्डक (सं॰ पु॰) करिण्डः विद्यते यस्य, करिण्ड-इक्षन्। करिण्डवत् चममय स्यकी रखनेवाला जीव, जिस जानवरके सुर्देकी तरह चमड़ेकी यैली रहे।

करण्डी (सं • पु ॰) करण्डवत् भाकारोऽस्ति पस्य, इति । १ सत्स्यविग्रेष, एक सक्ती । २ पुष्पपात्र-विग्रेष, पूजकी पेटारी । दिन्हीसे करण्डी भण्डी यानी कन्ने रेग्रससे बनी चादरको कन्नते हैं।

करण्य (सं॰ पु॰) करण-भव यत्। करिकक, कायस्यजाति।

क्रत्व (र्डि॰ पु॰) १ कर्तव्य, फूज्, काम। २ करा, इनर। २ जाटू। ४ चालाकी।

करतिबया (हिं॰ वि॰) वारतव करनेवासा। करतिबी, बरतिबा देखो।

करतरी (डिं॰) कर्तरी देखी।

करतत्त्व (पं॰पु॰) करस्य तत्तः, ६-तत्। १ इस्त-तत्त्व, इयेली। २ डगण, चार मात्राका एक गण। इसमें प्रथम दो मात्रा चघु घौर भन्तको एक मात्र दीर्घ माती है। ३ एक प्रकारका इष्ण्य।

करतत्त्रगत (सं॰ वि॰) इधेनीमें पदुंचा हुना, जो हाथ पा गया हो।

करतन्त्र (सं॰ व्रि॰) इधेनोमं रखा इवा, जो इायमें पकड़कर रखा गया हो।

करतत्तस्य (सं वि ) ह्ये कीमें रखा हुवा। करतत्ती (हिं स्त्री) श्गाड़ी वान् के बैठने की जगहा। २ हथे सी। श्तासी।

करतव्य (हिं•) कर्वय देखी।

करता (हिं॰ पु॰) १ कर्ता, करनेवाला। कर्ता हैली। २ वृत्तिविश्रीष, एक छंद। इसमें एक नगण, एक लघु श्रीर एक गुरु—सब पांच घचर श्राते हैं। ३ गोलीका टप्पा।

करतार (डिं• पु॰) १ कर्तार, विधाता। २ करताल करतारी (डिं॰ स्त्री॰) ताली, इंग्रेलियोंकी भावाज़ २ वाद्यविभेष, एक बाजा।

करताल (सं क्षी ) कराभ्यां दीयमानस्तालो यह बहुत्री । १ भज्जक, एक वाला। यह यन्त्र कांस्त्र धातु — बनता है। २ मञ्द्रविभेष, एक भावाल । यह दोनों हिंचे वियां बजाने से निकलता है। ३ मंजीरा, मांमा। करतालक (सं को ) करताल स्वार्धे कन्।

करतालध्वनि (सं॰ पु॰) करतालस्य ध्वनिः, इन्तत्। करतासका वाद्य, मंजीरा वग्रेरच बाजा। करतास्रो (सं॰ स्त्री॰) करतास गौरादिलात् डीय्। १ वाद्यविशेष, एक बाजा। २ करतबद्यके पभिवातसे उत्पादित ग्रब्द, इपेसियां बजानेको पावाज् ।

करतीः (हिं॰ स्ती॰) स्तवस्तका चर्म, सरे बहाईका चसड़ा। इसमें भूसा भर सोग वस्टड़ा जैसा बना देते चौर इसे देखा गायको सगा सेते हैं।

करतू (हिं स्त्री) काष्ठखखियाय, वक्कीका एक टुकड़ा। यह खेत शींचनिको बेंडीको रस्त्रीके सिरेपर नगती भीर हाधमें रहती है। करतूके ही सहार देंडी धानीमें डुकाबी श्रीर जपर उठाबी जाती है।

करतूत ( चिं॰ स्त्री॰) १ कट त्व, काम, करनी। २ कसा, दुनर, करतव। ३ सुकर्म, वुरा काम। करतृति, करत्व देखी।

करत्या (सं क्षी ) खेतनेतन, सभी द नेवहा।
करतीय (सं क्षी ) वर्षां पन हुन चरावेती।
करतीया (सं क्षी ) नराम्यां च्युतं हरपावेतीपरिणयनानीन घरनराम्यां चरितं तोयं ननं विद्यते
यत, पर्यादिलादच्। स्नामख्यात नदीविष्रेष, एक
दर्या। गौरीने विनाह समय प्रिवने पाणिनिचिप्त
जनसे यह नदी निन्नो थी। करतीया प्रतिभय
पित्र है। वर्षानान सनन नदीना नन भास्तम
पश्चि कहा है। किन्तु इस नदीना नन किसी
समय नहीं विगड़ता। यह तीर्थस्यनीने मध्य गणनीय
है। इस तीर्थमें पहुंच विरात्र छपनास करनेसे
अध्यमिध यन्नका पन मिनता है। (भारत १९५०६)

पूर्वेका कतो करतोया वङ्ग शीर कामकपकी मध्य सीमा-निर्देशक रही। कानकर देखा। किन्तु शानक इसकी गित सम्पर्ध बदन गयी है। पहले यह रङ्ग- पुरमें पियमसे बहती थी। सम्प्रित जलपाइगुड़ी निले कि कतर-पियम वैकुण्डपुरके जङ्गले निक्ल बराबर दिचणको शाती भीर रङ्गपुरके मध्यमे बगुड़ा जिले दिचण इलहित्या नदीके साथ मिन जाती है। इसी स्थानसे करतीयाकी गितमें बड़ा गड़वड़ पड़ता है। निर्णय करना सरल नहीं—नाना शाखा चारो भीर हो कहां गयी है। विशेषतः गत कयी यातवषे विस्नोता नदी इस पश्चमं किस भावसे

निदिष्ट गतिको छोड़ बड़ी, उससे प्राचीन करतोयाकी पूर्वगति निर्णय करनेमें बड़ी प्रस्विधा पड़ी है।

उत्त स्थानसे यह मागे बढ़ फुसमरके नाम माते यो नदीसे मिल गयो है। भनेक लोग इस फुसमरको हो प्राचीन करतीया नदी लिखते हैं। फिर किसीके मतमें महानदी और विस्नोताको मध्यवती 'करती' प्राचीन करतोयाको (लर्ध्वगति और बगुड़ा जिलेको यसुना मध्यगति है।

याजकत पत्यन्त सुद्र याकार बनाते भी पौराणिक समय करतोया महास्नातस्वतोरूपसे चली जातो यो। करवरा (हिं॰ पु॰) पर्वतविशेष, एक पहाड़। यह सिश्चनदके समपार सिश्चपदेश भीर बन्नुविख्यानके मध्य प्रवस्थित है।

करद (सं॰ त्रि॰) करं ददाति, कर-दा-छ । १ राजस्व-प्रदानकारी, खिराज देनीवाला । २ परित्राणार्थ इस्त॰ प्रदानकारी, सददवे बिये हाथ फैलानेवाला ।

करदच (सं त्रि ) खघुहस्त, निपुण, दस्तकार,

कारहम (हिं॰ पु॰) वर्षन देखी। " धारहत, "वरदवा देखी।

करदला (हिं॰ पु॰) हचित्रियं, एक पौदा। इस लुद्र हचनी लक् चिक्कप एवं पौताम होती है। हक्तसे मन्तमें लघु पत्रके गुच्छ लगते हैं। घरद् वीतने पर पत्र निकानेसे पूर्व पौतवण पुष्प माति पौर हनके मध्य दो-दो वीज पड़ लाते हैं। मार्च एवं प्रप्रेल सास इसके विकसित होनेका समय है। करदला हिमास्य पर पांच हज़ार फोट कं चे जगता है। बीज खाद्य-रूपसे व्यवहृत होते हैं।

नरदा ( डिं॰ पु॰) १ गर्द, नूड़ा, नरनट। यह प्रनान वर्ग, रह चींनीमें मिली घूचका नाम है। इसके परिवर्तनमें दिया जानेवाला द्रव्य वा मूख भी 'नरदा' ही नहाता है। वस्तुतः यह गर्द ग्रन्दना प्रपम्न ग्रं है। २ वहा, वदनायी। ३ कटीती। नरदायी ( सं॰ बि॰) कर दहानि कर दालिक

करदायी (सं वि ) करंददाति, कर दा पिनि।
निद्यिष्टिपचादिन्यो स्मृदिन्यसः। पा शशास्त्राः करप्रदानकारी,
स्मिराज देनेवासा।

करदीक्षतः (सं शिवं) अकरदं करदं क्रियते येन, चि । कर देनेकी वाध्य किया हुवा, की खिराज् भदा करनेको सजवूर बनाया गया हो।

करदीना (डिं॰ पु॰) दीना।

नरहुम (सं॰ पु॰) किरति विचिपति समलात् याखाः, क्रः सन्, करबासी हमयेति, नित्य-समा०। कारस्करहन्न, कुचिसा।

करिंद्य (सं॰ पु॰) करंद्वेष्टि, कर-दिष्-िक्षण्। १ गोत्रभेद। २ वेदशाखाभेद।

करधनी (हिं खी ) १ कि दिणी, कामरका एक गहना। यह खर्ण वा रीप्यमय होती है। वालकी की करधनी में हुं घरु सगाते हैं। फिर खियों के पहनेने-की करधनी सादी ही रहती है। २ किटमें धारण किया जानेवाला एक स्त्र, कमरमें पहने का खड़दार स्ता। (प्र•) ३ धान्यविशेष, किसी कि,स्त्रका धान। इसकी सूसी काली होती है। किन्तु चावस रक्षाभ निक्रस्ता है।

करघर (डिं॰ पु॰) १ खाद्यविशेष, महविकी रोटी। इसे मह्दरी भी कड़ते हैं। २ मेघ, बादल।

करप्टत (सं॰ ति॰) इस्तदारा धारण किया हुना, जी दायसे पकड़, निया गया हो।

करन (हिं॰ पु॰) श्रीषधिवियीय, ज्रिशंक, एक जड़ी-बूटी। यह खानें में श्रम्मभूद श्रीता है। इसे चटनी श्रादिने व्यवद्वार करते हैं। करनका सेवन करनेखे दस्त, साम उत्तरता है। यह रेचक भी है। करनभार (हिं•) वर्षभार हता।

करनिष्ठ ( चि॰ पु॰) श्रमञ्जारिविशेष, एक गम्ना।
यह स्वर्ष वा रीध्यमय भीता है। स्त्रियां दसे कर्षमें
धारण करती हैं। करनिष्ठ प्रष्पाकार बनता है।
दसे पद्दनिकी कानकी सी स्टेटायी भीर वारीक-बारीक
सींकींके कई टुकड़े डाल डाल बढ़ायी जाती है।
यह दी प्रकारका भीता है—साधारण एवं बढ़ाज।
करनिष्ठ ( डिं॰) क्षेत्र देखी।

करना ( चिं॰ पु॰) १ डचविशेष, एक पौदा। इसके प्रज केतको भांति दीर्घ एवं क्युट्क्रिक्त रचते

हैं। पुष्प खेतवर्ष भाते हैं। सीरम किश्वित् मिष्ट सगता है। इस हज्जको कर्ण भीर सुदर्भन भी कहते हैं। २ निस्तुक विभिन्न, एक नीवृ। यह विजोरेकी भांती दीर्घ होता है। भपर नाम पहाड़ी नीवृहै। ३ कार्थ, काम। (कि॰) ४ समाप्तिपर लाना, भुगताना, नियटाना। ५ पकाना, बनाना। ६ मेलना, पहुंचाना। ७ प्रणय लगाना, मुहब्बत बढ़ाना। द व्यवसाय चलाना, काम लगाना। ८ सवारी साना, भाज़ा ठहराना। १० तुभाना, एठाना। ११ रूप बदसना। १२ एठाना। १३ रंगना। १४ मारना। १५ मजा लेना।

यह क्रिया सर्वेप्रधान है। इससे सब क्रियावीका श्रधे निकल सकता है। फिर किसी संद्राके पोई लगा देनीसे यह उस संद्राके प्रयंकी क्रिया वना देती है। वारनार्दे (हिं॰ स्त्री॰) करनाय, तुरदी। कारनाटक (हिं॰) क्योंटक देखे।

करनाटकी (हिं॰ पु॰) १ कर्षाटक, करनाटकका बाग्रिन्दा। २ नट, कचा खेलनेवासा। १ बानीगर, इन्द्रजास देखानेवासा।

करनास (हिं॰ पु॰) १ करनाय, नरसिंदा। २ बड़ा ठोस। यह गाड़ीपर सद कर चस्ता है। १ किसी किसाकी तीप।

करनाल—१ पद्मावप्रान्तका एक विला। यह पद्माव२८' ८' एवं २०' ११' छ० श्रीर देशा० ७६' १२'
तथा ७७' १५ २०' पू॰के सध्य धवस्थित है। इसके
छत्तर प्रम्नाक्षा विला तथा पिट्याका राज्य, पिक्सम
पिट्याका एवं भींद, दिख्य दिली तथा रोहतक विला
और पूर्व यसुना नदी पड़ती है। करनाल विलेंगें
तीन तक्षीलें हैं—पानीपत, करनाल भीर कैवल।
भूमिका परिमाण २३८६ वर्गभील घाता है। बोकसंख्या प्राय: सवा कक्ष लाख है। भूमि दो प्रकारकी
है—वांगर भीर खादर। ज'चे मैदानकी 'वांगर' भीर
नीची जगवकी 'खादर' कहते हैं। यसुना, वाघरा,
सरस्तती, बड़ा नदी, चीतक्ष भीर नायी नदी प्रधान
नदी हैं। खेत चींचनेको कथी नहरें भी निक्सी हैं।
की भीर दसदसः बहुत देख यहते हैं। पद्मावन दूसरे

ज़िनों को परिचा इस ज़िनें हच प्रधिक हैं। धातुमें नमक श्रीर नीसादर होता है। कैयल तहसीचमें नीसादर बनाया जाता है। करनाल शिकारके जिये प्रसिद्ध है। हरिण, नीलगाय श्रीर दूसरे स्था बहुतायतसे मिनते हैं। नहरोंके निकट श्रीन प्रकारके पद्मी विद्यमान हैं। यसुना, दलदल श्रीर ग्रामके तालावमें मक्जियां भरी पड़ी हैं।

शतहास-करनार्स नगरको कर्पने वसाया या। अर चेत्रका अधिक श्रंग इसी जिलेमें श्रा गया है। पानी-पतकी मैदानमें तीन बार घोर युद्ध हुवा।' १५२६ कुं की बाबरने बबाडीम खोदीको हराया था। फिर १५५६ ईंंसे चक्तवरने शैरशाइकी यहां से मार भगाया। १७६१ ६०की ७वीं जनवरीका चडमद्याड दुरानोने मराठोंको नीचा देखा दिलीका सिंहासन पाया। १७५८ ई॰में नादिरशास्ने सुसमादशास्की फ़ीजको परास्त किया था। १७६७ ई॰की सिल देस्सिंहने कैयलका कि ला लुट लिया। फिर भौंदके राजाने करना कता निकटस देश पिकार किया था, किन्तु मराठोंने १७८५ ई॰में उनसे क्रीन जाजे टोममको हे दिया। ूराजा गरदिन सिंहने, टोमसको हटा बहां श्रिषकार जमाया भीर १८०५ देश्तक भवना राज्य चहाया। प्रत्तको धंगरेलोंने छसे उनसे कौन प्रयने राज्यमें मिला लिया। १८४३ ई • की कैयल - श्रंग-<sup>रे</sup> जींके द्वाय सगा या। १८५० की यानुद्धर सिखोंसे छ्टा। यसुनाने उस निनारे रेजवे लगी है। मरनासमें क्षिकार्य भोर व्यवसायकी कोयी कमी नहीं। यहां गेइ वहुत होता है। खुरीफर्म चावल, क्यो, खल, ज्वार प्रोर दाच वो देते हैं। . ख़ित . खब सोंचे जाते हैं। खाद डालनेकी चान भी चल पड़ी है।

श्रवाला, दिली पौर विसारकी करनालसे श्रनाल तथा वचा माल भेला जाता है। यामली गुड़की मण्डी है। बाइरसे विलायती कपड़ा, नमका, जन श्रीर तेलदन भाता है। रूयो वापड़ा बुननेमें लगती है। कैयल भीर गूनको महीसे इजारों रूपयेका नीसादर तैयार होता है। करनालमें करवल, बूट तथा गोगुके नक्ष भदार बहुतन भीर, पानीपतमें समेड़े के कुष्ये बनते हैं। ग्राफ़ुट्रक्डे रोड करनालके बीच दिक्रीसे पस्ताले तक लगी है। नदी घीर नहरमें नाव चलती है।

करनालमें डिपटी कमियनर, यसिष्टण्ट-कमियनर
पीर तस्वीचदार प्रवस्वकर्ता हैं। पुलिसके १७ याने
वने हैं। करनालमें एके जील है। यहां पश्चोंकी
चोरी अधिक होती है। सानस्यि, बजूची भीर तागू
चीर समस्ते जाते हैं। करनालमें यिश्वा वढ़ रही है।
पानीपतमें अरबीका बड़ा मदरसा है। जोग हिन्दी
बोला करते हैं।

प्रायः करनासमें २८ इस दृष्टि होती है। किन्तु कहीं सद्यां १८ इस्ति भी समंपानी पड़ता है। नहर किनारे क्यर, संप्रहणी भीर उद्दव्याधिका प्रावस्य रहता है। समय समय पर श्रीतना भीर विश्वचिका भी फूट पड़ती है। इस जिनी के दातव्य श्रीप्रधालय प्रतिष्ठित हैं।

्र करनात जिलेकी तहसीता चित्रपत देश्य वर्गमील है। जीकर्षाला सवा दी जाखने पंचिक जगती है। ७ पौजदारी और ६ दोवानी प्रादानतें हैं।

३ करनाल जिलेका प्रधान नगर। यह प्रेंचा०
२८° ४२ १० ज० पीर देशा० ७७ १ ४५ पूर्णर
विद्यान है। करनाल अत्यक्त प्राचीन नगर है।
सानीय दुर्गमें बहुत दिन तक प्रेंगरेजोंने सहनी
रही। सन् १८४१ ई०को फिर अंगरेजोंने यह दुर्ग
होड़ दिया था। १८४० ई०को कांवुलके प्रमीर दोस्त
सुडमाद यहां कह महीनेतक बन्दी रहे।

करनाल उच्चभूमि पर वसा है। नीचे यमुनाकी नहर वहती है। नगरकी चारो भोर १२ फीट छंचा प्राचीर खड़ा है। लोकसंख्या प्रायः १५ इन्हार है। नहर श्रीर दलदल के बारण ज्वरका प्रकीप रहनेंचे वसती कुछ उजड़ गयी है। सड़कें पकी होते भी तक्ष हैं। करनाल चस्वर्र प्रान्तके याना जिलेकों एक दुर्ग तथा पर्वत। यह भचा॰ १८° ३५ ह० श्रीर देशा॰ ७३° १० पू॰पर वेगवती नदीये कुछ भीच पियम प्रविक्षत है। इसमें एक छच भीर एक निस्न दुर्ग विद्यमान है। उच्च दुर्गपर १२५ फीटका एक भूममान बना

देते हैं। उत्तर की इया पर प्राक्रमय करने को पहली यहां मुसलमानों की मेना सिविविधित थी। १५४० ई०को श्रहमदनगरके सिपाहियोंने इसे श्रिकार किया। फिर पीर्तगीनोंने करनाल लिया, किन्तु कई हलार क्यया पानेपर होड़ दिया। १६७० ई०को श्रिवालीने मुग्लोंको निकाल इसे हीना था। श्रिकालीके मरनेपर श्रीरंगलीनके सेनापितयोंने इसे फिर ले १७३५ ई०तक पपने श्रीकारमें रखा। श्रन्तको १८१८ ई०को यह शंगरेलोंके हाथ श्राया।

करनिहित (सं वि ) हायमें रखा हुवा।
करनी (हिं की ) १ कमें, वरत्त। २ अन्ये छि
किया, मरनेपर किया नानेवाला नामकान। ३ कनी,
एक घोनार। यह लोहेको होती है। रानमिस्ती
इससे मकान बनानेमें दें टपर गारा लगा दूसरी दें ट
रखते हैं।

भरनूल—सन्द्राज प्रान्तका एक जिला। यह प्रचाः
१४° ५४ एवं १६° १४ दः गौर देगाः ७०° ४६'
तथा ७८° १५ प्रें प्रें मध्य प्रवस्थित है। इसके
उत्तर तुद्रभद्रा तथा क्षणानदी, दिच्य कड़प्पा एवं
वक्षारी जिला, पूर्व नेक्षर तथा क्षणा भीर पियम
वक्षारी जिला है। चित्रफल ७७८८ वर्गमीन निकत्तता
है। चीक्षसंस्था ७ लाखि कपर है। वद्भणपन्नीका
चुद्रराज्य इसी जिलीन पड़ता है।

वारन तमे केन्द्रस्थान से नक्तमस्य और यसमस्य दो पर्वतमासा दिश्चिण तथा इत्तर समानान्तर गयी हैं। नक्तमस्य पाया ७० मील लक्ष्मा और कहीं कहीं नहीं नहीं नहीं है। विरम्नींड, गुन्दल हक्के खरम् और दुर्गयूनींड २००० फीट्से जंची चीटियां हैं। इस पर्वतनी पांच प्रिस्थनामें गुन्दल कक्के खरम्की लपत्यका प्रधान है। जपर चढ़नेकी दो पगडिक्यां सगी हैं। पूर्वीय विभाग कमसमें प्रवेत प्रधिक है। इस प्रिस्थनानी पूर्वीमापर विशोधों पर्वतमासा खड़ी है। नक्षमस्यके समानान्तर प्रवेक छढ़ प्रवेतमासा हैं। देशीय ज्यातियोंने प्राटियोंने दाम अधि मूसि मीचनेकी सरोवर अवाये थे। कुन्दलक मा

नदीके दामसे सुप्रसिद्ध कमवस सरोवर भरा है। यह प्राय: १५ वर्गमीस परिमित है। ६००० एकर भूमि इससे सीची जाती है। दक्षिण विधागमें समिनेद चीर उत्तर विभागमें गुन्दतकास नदी वहती है।

कमवम प्रवित्वकासे नन्दीकनम् तथा मन्तरात सङ्घटमागे द्वारा मध्य विभागमें पहुं चते हैं। यह प्रवित्वका प्रतिथय प्रयस्त गीर समान है। काली महीमें रूपी बहुत होती है। उत्तरको भवनायी थीर दिवायको कुन्दे रू नदी प्रवाहित है। यीम ऋतुमें यह प्रान्त गुष्क पड़ जाता है। किन्तु एवंतके पार्व पर हिमरे जङ्गल तथा वाग मिलते शीर नाले एवं भरती चलते हैं। ठीक इसी प्रवित्वकाके नीचे मन्द्राज-इरिगेशन-कम्पनीकी नहर लगी है। कुक दिन हुये, प्रवेतके पार्वाङ्ग भूतत्वक्षीने पत्यरके यन्त्र पार्थ थे। कहते—उत्त यन्त्रीसे वह लोग कार्य करते, जो प्रवित्यकाविंके पानीमें डूवते भी विद्यमान रहे।

पश्चिम विभाग दूचरे विभागींचे विभिन्न देख पड़ता है। इसके पर्वत उच्चरहित हैं। दिल्पि उच्चरको हिन्द्रों नदी बहती श्रीर करन्वके निकट तुङ्गमद्रामें गिरती है। १८६० ई०को सङ्गेस्वमें तुङ्ग्मद्रामा वांध भूमि सींचने श्रीर नाव खींचनेके लिये नहर निकालेनेको पड़ा था। वाढ़ टूटनेपर रेतमें विद्या तरवृज होता है। सङ्गमेखरम्में क्रणा भीर भवनाथा दोनो मिन्न गयो है। इसो सङ्गमके नींचे चन्नतीर्थम् विद्यमान है।

कुन्दे र प्रधित्यकार्स चूर्णखरहकी यिना भरी हैं।
यह मकान् बनानेका प्रच्छा संशाना है। करन्तका
चूर्णखरह (Lithograph) नियोस नगता है। इस
जिलेंसे हीरका, जीह, सिन्दूर घोर तासकी खनि
विद्यमान हैं। नक्षमंचय घीर यह्ममन्यसे प्रनेक
स्थापतात भी निकसते हैं।
जिक्समन्यका प्रायः २००० वर्गमीन परिमित
वन सुप्रसिंह है। इसमें हनारों रुपयेकी बढ़िया
नक्षित होती है। प्रसिंह नक्ष स्वन धीर पूर्वके
वन विरक्ष हैं। इसमें इन्हों गोकर भूमि बहुत
किन विरक्ष हैं। इसमें वन स्वन धीर पूर्वके

भूमिपर प्रतिक प्रकार गुरम देख पड़ते हैं। वनमें कटु पूगपल, मधु, मधू च्छिष्ट (मीम), विश्वा (दमनी), लाखा घीर वंगतण्डुलंकी उत्पत्ति अधिक है।

नसमलय पर्वतपर व्याप्त घटा है। किन्तु वह मनुष्यपर प्राय: ट्रा बरते हैं। चीते, मेड़िये, हायने, लोमड़ियां घीर गीदद दूषरे हिंस जीव हैं। भालू लहीं देख नहीं पड़ता। पर्वतपर चित्रस्य घीर घनेक प्रकारके हरिण घरते फिरते हैं। एत्तर नसमलयमें जड़िलों मेंसा मिलता है। सेह घीर स्वर भी लड़िलों बहुत हैं। नानाप्रकार पची हड़ा करते हैं। यहां महली मारनेका व्यवसाय नहीं चलता। भजगर सांप भरे पड़े हैं। व्याप्त एवं स्था-चमें घीर हरिणशृङ्क कुछ कुछ विज्ञता है।

दस जिलेमें इंसायी बहुत रहते हैं। तेलगु भाषा चलती है। किन्तु पत्तीकींडमें बहुतसे लोग कनारी बोली कहते हैं। मझमलय पर वन्यजातिके चेंचू विद्य-मान है। कविकार्य उन्हें श्रच्छा नहीं लगता। पर्वतम उत्पावके समय वह यात्रियोंसे कर जिया करते हैं। करन्यके प्रधान नगर यह है,—करन्स, नन्दियाल, कमबम, गुटूर, महीखेरा भीर पेपली।

यहां ज्वार, दान, क्यो, तेन चौर नीननी सिंव शिंव अधिक होती है। जख चौर धाननी सींच सींच नदाते हैं। गेहं घौर धन कहनेकी न्या जाता है। तस्नामु, मिर्च, केने चौर चखरीटकी प्राप्तने निकट नगते हैं। चोगों का प्रधान खादा जुनार है। यह प्रधानतः दो प्रकारकी होती है—पोन्नी चौर सफ़द। पोनी जुनार जून मांच नान या कानी भूमिमें नो दो नातो है। किन्तु पोनी जुनार सितस्नर या भन्नोनर मांच खेतमें पड़ती चौर फरवरी तथा मांच मांच कटती है। नज़मन्यकी कितनी ही किन्निम्मि पन नोती-नोयों न नानिसे नन्य नन गयी है। सक्ने-सबसे कड़पां तका १८८ मीन लस्नी नहर नगी है। नत्तन्त जिनेमें दसनो जस्नायों १४० मीन है। यह द० गन चौड़ों चौर द फीट गहरी वहती है।

ं करन्त्रमें क्रयष्ट्रे जुननेका जाम अधिकः श्रोताः है। नक्षमस्याः प्रवेतके विशेषे क्षिणाः भी सिकताः है। यसमस्यसे शेरा निकालते हैं। प्रसर कारने में बहुतसे भादमी लगे रहते हैं। नीच भीर गुड़ भी तैयार होता है। भनेक नगरों भीर यामों में साप्ताहिक हार लगते हैं। यहां से भनाज वाहर भेजा नहीं जाता भीर पूर्वतरसे नमक भाता है। जिन्तु करन्वमें महोका नमक बहुत बनता है। क्यी, नोख, तस्वाकू, घमड़ा श्रीर क्यों के कपड़े तथा कालीनका चाजान होता है। वाहरसे भानेवाले द्रव्यमें विज्ञायती वस्त, स्पारी, नारियल भीर स्वा मसाला प्रधान है। वरनू जमें कीयी ६०० मीच सड़क बनी है।

करनूल वरक् लके प्राचीन तैलक राज्यका विभाग है। उता राज्यके प्रथापतनसे यह सम्प्रवतः सतन्त्र हो गया था। प्रेखर राव राजा रहे। उनके प्रत्र नरसिंह रावको विजयनगरके सहाराजने गोद लिया था। फिर वह उत्त विधाल राज्यके राजा वन गये। विजयनगराधिप प्रश्वादेवरायके समय करनूलका दुर्ग निमंत हुवा। फिर यह प्रान्त रामराजाको जागीरमें मिला था। १५६४ दें को तालिकोट युवमें वीजापुर, गोलकुण्डा तथा प्रहमदनगरके नवाबोंने विजयनगरके राजाको हराया भीर करन्लको बीजापुर एक प्रान्तमें लगाया। पहले स्वेदार प्रवन्धिनयावाले प्रवृद्ध वहाब रहे। उन्होंने मन्दिरोंको समिलद बना डाला।

१६५१ दे॰की घौरक्षजेवने वीजापुर जीत पठान किजीर खान्को सैनिक सेवाक पुरक्कारमें दिया था। उनके पुत्र दाजद खान्ने उन्हें सार डाला। दाजद खान्के परनेपर उनके भार्य दलाहीम खान् घौर पिलफ खान्के पुत्र दलाहीम खान् घौर पिलफ खान्के पुत्र दलाहीम खान्को मिला था। उन्होंने दुर्ग बनाया घौर उसका खान्को मिला था। उन्होंने दुर्ग बनाया घौर उसका बस बदाया। फिर उनके पुत्र घौर पीलने राज्य किया था। पीलका नाम दिस्मत खान् रहा। कर्णाटककी चढ़ायी पर निजाम नजोरकक्षकी घोरसे कड़पा घौर सवन्रवाले नवाबीके साम दिस्मत खान् मोरसे कड़पा घौर सवन्रवाले नवाबीके साम दिस्मत खान् भी मेरे पीलने राज्य भी मार्य पी पिला विकास मार्य के स्वान खान् भी सेसे नजीर जक्षको सारा। किसासके सतीकी दिक्षको स्वान्त स्वान स्व

वने। किन्तु पठान-नवांच उनसे प्रसन्तुष्ट रहे।
राचोटीमें हिमात खान् वहादुरने उन्हें मार डाना।
उन्तेजित सैनिकोंने हिमात खान्के भी टुकड़े
उड़ाये थे। फिर नज़ीरजङ्के दूसरे भनीके सलावत
खान् स्वेदार एथे। १७५२ ई॰को हैदरावाद जीटते
उन्होंने पालमण मार करनल प्रधिकार किया था,
किन्तु कुछ रुपया से हिमातखान्के भाई सुनव्या
खान्को सोंप दिया। योड़े हो दिन बाद हैदर
प्रजीने करन्त पालमण कर दो साख (गडवास)
रुपया पाया था।

१८०० ई०को यह निला कड़णा श्रीर बहारीके साथ श्रंगरेजीको दिया गया। उस समयसे नवाव श्रांकाफ़ खान् एक लाख (गडवाल) रुपया प्रतिवर्ष सरसारको पहुंचाते रहें। १८१५ ई०को श्रांकफ खान्के सरने पर उनके भाई स्कुफ्फ़र लड़ ने सिंहासन श्रीर दुर्ग श्रक्षकार किया। श्रिकफ खान्के क्येष्ठपुत्र सुनावर खान्ने श्रंगरेजींसे साहाय्य मांगा था। फिर बहारीसे करनेल मरियट फीज़ लेकर पहुंचे। सुनुफ़्फ़र खान् करनृलसे निकाले श्रीर सुन्वर खान् ससनद पर बैठाले गयेथे। १८२३ ई०को सुन्वर खान् सरी। उनके भाई सुन्फ़्फ़र करनृल सिंहासनाइट होने भा रहेथे। किन्तु उन्होंने बहा रीके निकट श्रवनी पत्नीको मार डाला। इसीसे यह बहारीके किली के वेद हुये श्रीर १८९०८ ई०को मर गये।

१८३८ १०की समाचार मिला—करनू कर्क नवाव गवरन मेण्डले विश्व युदकी तैयारी वारने में नजी हैं। ग्रन्थे पण करने पर मालूम हवा—हुर्ग तथा प्रासाद में श्रद्धश्रस्त्र श्रीर गोली वारूदका हेर किया गया है। । पर शंगरेजींने तीन्या युदके पीछे हुर्ग श्रीर नगर पिकार किया। नवाव हिन्ही नदीके वामतट पर जोरापुर ग्रामको भागे थे। श्रन्तको छन्हींने श्राद्धसमप्पेण किया। वह विचनापनीके किलेम बन्ही रहे। वहां छनके एक स्त्यने छन्हीं मार हाला। छनका राज्य ज्वत् हुवा श्रीर छनके दंशनोंकी पेनश्रम मिला। १८५८ १०को करम्स जिसा बनाया गया। यहां शिचाका सुप्रवार नहीं। जलवायु खास्स्र तर है। पिसम और उत्तर-पूर्वेंसे अधिक वायु प्राता है। जूनसे सितस्वर मासतक दृष्टि होती है। नक्षमचय पर्वतके नीचे ज्वरका प्रकीप रहता है। मेदानमें गोचरभूमि नहीं। पशु पर्वत पर चरते हैं। किन्तु श्रीप करतमें पर्वतकी घास जल जानेसे पशु भूखों मरते हैं। करन्ल, कमवम श्रीर नन्दियालमें दात्य श्रीपधालय विद्यमान हैं।

२ करन्ज जिलेके रमलकोट परगनेका प्रधान नगर। यह प्रचा॰ १५° ४८ ५८ ँ द॰ ग्रीर हैगा॰ ७८ ५ र्ट पू॰पर भवस्तित है। जीवसंस्या २० **पदस्ते अधिक आती है। यह करन्त जिलेका** चेड कार्टर है। हिन्दी भीर तुक्रमद्रा नदीने सक्रम यर वसती पड़ी है। भूमि पावैता है। खानीय दुर्ग गोपाल रावने बनाया था। १८६५ देश्को इसका श्वामान उतारा गया। प्रावरणपटके गिराये नाते भी चार वप ( तर्ज ) श्रीर तीन दार विद्यमान हैं। इसमें नवाबका प्रासाद था। १८७१ रे•तक दुर्गेमें सेना रही। किसी समय करनुकार विश्विका पिक देख पड़ती थी। जिन्तु स्युनिसपित्रटोने कितना भी धन व्यय कर इसका स्वास्य संवारा है। जिर भी नहर निकलनेसे ज्वरका वेग बहुत बढ़ जाता है। १८७७-७८ रं॰को दुर्भित्त पड़नेसे करनूत पर वड़ी विपद् प्रायी थी। रेखका गूटी देशन ३० की म दूर है। इसमें माधे हिन्दू गीर माधे सुसलमान रहते हैं।

करनेल (प॰ पु॰ ≈ Colonel) सेन्य्र दलाश्वर्या, फीजका प्रणासर। यह ब्रिगेडियर-जनरत्त्र नीचे रहता है।
करस्यम (सं॰ पु॰) जरं धमित प्रान्त योगं
करोति, कर-धा-ख्य सुम् च। ध्यं प्रये रमस्याधियनाय।
पा शराश्वा सुवर्चाः, इच्लाकुवं ग्रीय खनीनेत्र नामक
राजाकी पुत्र। सत्ययुगको समय मनु-बंग्रमें खनीनेत्र
राजाने जन्म लिया था।, वह प्रतिभय उद्यत रहे।
छन्तेने खोय स्नाट पीर प्रजावर्गको निरन्तर सत्ताया।
छप्त सम्भविषयात: प्रजाको रिम्हा वह खोय पूर्वपुरूषोवित यम पा न सक्ने थे। परिग्रेषमें दिख्यियो दर्वा

होते भी प्रकाने उन्हें सि'हासनसे उतार भरस्यकी भगाया भीर उनके प्रत्न सुवर्षकी राजा बनाया।

सुवर्षा पिताको विषदं-क्रियारत रहनेसे राज्यसुप्रत भीर निर्वासित होते देख सतत संयत-वित्तसे प्रकाक हितसाधनमें सरी थे। प्रका भी उनकी ब्रह्मनिष्ठ, सत्यव्रत, ग्रांच, ग्रमदमादि गुणभूपित, मनसी भीर धार्मिक पा पत्यन्त सत्तरक हुयी। कासव्य सदा धर्म-निरत सुवर्षाको पर्शहीन होनेसे सामना सताने सरी।

इन धर्मामा लुपतिने कोष पवं वास्त्रादि विश्वेन शो सामनायको भयसे प्रपने पत्रता स्टलांके साथ खपुरीको बचाया था। वसशीन शोते भी नियत धर्म-परायण रहनेसे उत्पीड़क सामना इन्हें विनष्ट कर न एके। अवधिषमं जब राजाको सामन्त्रगणने निदा-रण क्पसे सताया, तब इन्होंने प्रपना कर धनसमें सगाया था। उसपर प्रानिसे इनका भीमपराक्रम सन्यसमूह निकल पाया। फिर वलीयान् लुपतिने पपूर्वेक्ष पाविभूत सन्यसमूहसे परिवृत शो कीय सीमाके प्रनावती लुपतिगयको नीका देखाया था। स्तीय कर प्रानिमें जन्तानेपर उस दिनसे सुवर्चाका नाम 'करन्थम' पड़ गया।

करन्य (सं वि ) करं ध्यति सेढ़ि, कर-धे-ख्या-सुन्। इस्तरीष्ठक, ष्टाय चूमने या चाटनेवासा। करन्यस्तकपोत्तान्त (सं प्रचा) बुस्तप्टत कपोस्ते प्रमापर, ष्टायपर रखे षुधै गासके सिरे।

करनगर (सं• पु॰) कर करावयवे न्यासः, ७ तत्। तन्त्रीतः न्यास्वियेष। तन्त्रीतः सन्त उच्चारणपूर्वेक पङ्ग्छ प्रस्ति पङ्ग्लिसमूचके तन्त्र यौर एष्टदेशपर जी न्यास किया जाता, वश्ली करन्यास कहाता है।

करपच (सं॰ पु॰) करी पचवत् यस्य, बच्चती॰। चीमगीदङ् वगैरङ्घ।

करपङ्ग (सं॰ पु॰) करः पङ्गलमिव। पद्महस्त, कंवन्-जैसा शायः)

करपण्य (सं॰ क्री॰) करायं राजस्वार्यं पण्यम्, मध्यपदकी॰। राजस्वके सिये दिया जानेवासा विक्रेय वस्तु, को चीज खिराजके सिये दी जाती हो। करपक्ष (सं॰ क्री॰) करमवृष्टका प्रति, कर-पत-Vol. IV. 21 पून्। दावीमवर्ष्युक्तव्य तुद्धिविषादिष्टन्। या श्राश्यः। १ त्राक्ष-षाका, करीत। यह सुन्तानें कथित विंधति पद्धीका एकप्रकार भेद है। इससे छेदन फीर खेखन कर्म होता है। २ खानके समय अखका इधर-उधर कटाव, नहाते वक्त पानीको भपने इधर उधर हाथसे भाकीख-नेका काम।

करपत्रक (सं॰ क्ली॰) ऋकच, वारीत।

करपत्रवान् ( सं॰ पु॰ ) करपत्रवत् पत्रं यस्य तत् भस्यास्ति, करपत्र-मतुप् मस्य वः । वदबास्यविधिति मतुष्। पा ध्राथार्था तास्त्रच्च, तासुका पेड़ ।

करपत्रिका (सं॰ छ्री॰) करी पत्रं यानमिव यस्याः, कर-पत्र-कप्-टाप् प्रत इलम्। १ कक्रकीड़ा, पानीका खेरा । २ तिसपर्षी।

करपर (हिं॰ पु॰) १ कपैर, खोपड़ा। (वि॰) २ कपफ, कच्चम।

करपरी (डिं॰ छी॰) वरी. मुंगोरी-मेथीरी। करपर्व (सं॰ पु॰) करवत् पर्व 'यस्त । १ मिस्डा हम, मिस्डीका पेड़ । २ रक्ते रस्ड, लास रेड़ । एरच देखे। करपत्रयी (डिं॰) करपत्रवी देखे।

करपत्तव ( रं पु ) करस्य पत्तववत्। १ प्रकृति, उ गती। २ इस्त, नाथ। ३ प्रकृतिके सक्षेतसे कथ-नोपकथन करनेकी विद्या, उ गतियों के स्थारिके कात करनेका कुनर।

"पहिष्य क्रमल चल टहार। तद पर्वत यीवन सङ्गार ॥ पंगुरिन पचर पुकटनि मात। राम करें सम्मक्ती नात् ग्रंग

इायसे पहिका पाण बनानेपर प्रकारादि खर, कमन बनानेपर ककारादि, चक्र देखानेपर चकारादि, चक्र देखानेपर चकारादि, टक्कार नगानेपर टकारादि, तक बतानेपर तकारादि, पर्वत बनानेपर प्रकारादि, योवन देखानेपर प्रकारादि प्रीर स्क्रानेपर प्रकारादि वर्ष का बीध होता है। फिर एकादिकमसे सङ्गुलि देखानेपर प्रकार प्रीर प्रकारिक माता ठहराते हैं।

करपञ्जवी (सं॰ खी॰) इस्तके सङ्घेतसे कथनीपश्चयन, इायके दगारेकी वातचीत। करपक्ष देखा।

करपा (हिं॰ पु॰) खांट, खेहमा। धनाजके बास-दार सम्बन्धा करपा कष्टते हैं। करपाद्ध (सं कि की ) करः पाववत् यत्र । १ ज्ञास-की हा, पानीका खिल । २ इस्तरूप पात्न, वरतनका काम देनेवाला हाय । योगी भवने करका पात्र श्रीर , हदरकी भोनी रखते हैं।

करपात्रिका (सं स्त्री) करपात देखी।

करपान ( हिं॰ पु॰) रोगविशेष, एक बीमारी। यह एकप्रकारका चर्मरोग है। रससे वासकीन श्ररीरपर रक्तवर्ण दाने समरते हैं।

करपाल (सं॰ पु॰) करंपालयित, कर-पास-भ्रण्। कर्मण्यण्। वा शशरा खड्ग, तसवार। प्रसमें एक ही ।

त्ररपासिका (सं क्ती को कार पास्तयति, कर पासयत् द्रिटाए। खुव् वची। पा शशास्त्रः। १ सुद्र इस्तयष्टि, हायकी कोटी छड़ी। २ हरा। ३ सुद्गर।
करपासी (सं क्ती को कार पास्त्रयति, कर पासयिनि-कीष्। निद्यहिषमादिश्यी खुनिमचः। पा शशास्त्रः।
१ सुद्रहस्तयष्टि, हायकी कोटी छड़ी। २ हरा।
३ सुद्रगर।

करपीड़न (सं• क्ती॰) करस्य वंधूकरस्य पीड़नं वरिच यत्र, बहुत्री•। विवाह, पाचित्रहण।

कारपुट (सं॰ पु॰) करयो: पुटं:, ६-तत्। वदाश्वलि, यंजुरी।

करपृष्ठ (सं• ली॰) इस्तका प्रयाद भाग, दायका पिछना दिसा।

करप्रचिय (सं॰ ति॰) १ इस्तहारा यहच किया जानेवासा, जो हायसे पकड़ा जाता हो। २ करहारा इक्ष्ठा किया जानेवासा, जो टिकससे निया जाता हो। करपट (सं॰ ति॰) करं प्रदर्शत, कर-प्रान्त पङ्। आत्योपस्ता। पा शशरूर। १ करदाता, सहसूस या टिकस देनेवासा। २ इस्तप्रदान करनेवासा, जो हाय सगाता हो।

करप्राप्त (सं० व्रि॰) इस्तगत, पाया दुवा, जो दावर्म भा गया, दो।

करपु (बीडग्रस्) कायी विशेष जन्न संस्था, बहुत बड़ी भदद। क्षेत्र करपूर्व (हिं• पु॰) दीन्।

मत्तव (हिं० स्त्री०) गीन, खुरजी। यह एक प्रकारकी दोइरी येलो रहती भीर बंचपर खदती है। करवड़ावक्री (सं० स्त्री०) मत्यस्त्र पर्णी, बक्कीपूरन। करवला (म० स्त्री०) १ परव देशकी एक समतन मूमि। यह पत्यक्त निर्जन स्थान है। सुसन्नमानित्रे हुसेनका यहीं वध हुवा या। २ ताजिये गाड़निक्री जगह। करवलेका मेला सुहरमके १०वें दिन होता है। २ निर्जन स्थान, पानी न मिलनिक्री अगह। करवस (हिं० पु०) कथाभेद, किसी किसका चानुक। यह दरयायी घोड़ेके चमने भ्रम्रीकाके सिनार नगरमें बनता है। मित्र देशमें इसका व्यवहार प्रधिक है।

करवाल ( एं॰ पु॰ ) करस्य वालः सुन इव । १ नखः, नाख्न । करं प्रात्यित्य वसते हिनस्ति, वस-प्रणः। २ खड्गा, तसवार । इसका संस्कृत पर्याय पितः, खड्गा, तीक्यवमं, दुरासदः, विश्वसन, श्रीगर्भः, विजयः, धर्मपाल वा धर्ममाल, निस्तिंगः, चन्द्र हासः, कीन्यकः, मक्तवायः, करपाल, तरवार श्रीर रिष्टो है। गठनके प्राकारातु-सार इसके दूसरे भी कयो नाम सिसते हैं।

शति पूर्वेकाल शर्यात् वैदित्र समयसे भारतवर्षीय वीर करवाल व्यवहार करते पाये हैं। वैश्वम्यायनोज्ञ धनुर्वेद, वारचिक्तामचि, सीहाचेव, वृक्षिकस्थतक, सहत्वंहिता प्रस्ति पाचीन संस्कृत प्रवर्भे करवास वा खहुगका विवरच यथेष्ट मिसता है।

वीरिक्तामिषके मतसे खड़्ग निर्माण करनेको दी प्रकारका लीड उपयुक्त है—निरङ्ग भीर साङ्ग । फिर शाङ्ग भरपडति सन्दर्भ प्रवान साङ्गलीड दग प्रकारका कड़ा है। यथा—१ रोडिकी, २ मयूरप्रेवक, २ मयूरवज, ४ सुवर्णवज, ५ मीवजवज, ६ सर्वक, ७ यत्थिवज, ५ श्रीवालमात्तान, ८ नीकिष्ड भीर १० तित्तिराङ्ग।

१ रोडियो छोटे कड़ जेसी, पलना कठिन घोर प्रसा नीलवर्ष कोड है। इससे चत घानेपर बड़ी वेदना बढ़ती है। २ जो सीड संयूरने क्षण्ठकी भांति वर्षविशिष्ट देखाता, बड़ी संसूरक कड़ाता है। स्मार्यक्रवाहित प्रयामी आभा रखनेवाहा सीह सम्बद्धाल है। अस्ति अस्ति स्मार्थित स्मार्थि

्रमुख्यवान् है। १११० विकास विकास होते हैं। यह सावक

५ मीवन वसके दोनों पार्ख पामायुक्त रहते हैं। मध्यमें खर्णरेखा पड़ नाती है। फिर पाचात लगाने पर संवात स्थान भूमवर्ण निवास पाता है।

् सर्णेकको तोड्नेस उपरी भागमें पद्मके डरडक की मांति स्ट्रा किंद्र देख पड़ता है। इसका पपर नाम कड़ीडवणक है।

्र . ७ प्रस्तिवजने सर्वोद्यमें गांठ रहती है। यह चीह मूखवान पीर दुर्जभ है।

द जिसके ग्रङ्गमें गविच्छित स्त रहता भीर न्दूर्वाकी भांति वर्ण देख पड्ता, उसको विद्वान् ग्रेवासमासाम कड्ता है।

्रिक कहाता है। असमित सिखता जुसता सीह नीसं-

१० तिशिराङ्गका वर्ष तिश्विर पश्चीसे मिनता है। यह महामूखा भीर दुनेम नीह है। इससे स्टक्ट अस्त वृत्तता है।

लीहा जैवके सतसे निरङ्क लोह तीन प्रकारका होता है—रोहिणी, प्राण्डर और एका। जन्मकी ज्ञालंक का सालीह (फ़ीलाद) कहते हैं। प्राण्डर स्थालाक करवालका प्राण्डित ग्रंथमें १५ प्रकार लक्षणकामा करवालका ज्ञेख मिसता है। यथा—१ कालखन्न; २ नकुलाङ्क, ३ सहस्वल, ४ महाखन्न, ५ केतकीवल, ६ कुटीरक, ७ कालकागत, महाखन्न, १२ वामनाच, १२ महिष, १४ प्रक्रपत चौर १५ गणवला।

्रे । यह खर्णकी भांति चमकता और घरण वस्तिक्रे-युक्त रहता है। कालखड्गकी हाडुनीवस्त भी कहते हैं। २ नकुलाङ्गपर जर्धनामी कापिलकी प्रामा देख एडती है। इसके सर्थन सर्पाद भी सर्वाते हैं।

१९ क्षणने प्रशेषम् अवस्थिताय ज्ञा सर्वात हो। १९ क्षणने प्रशेषम् मासाकार होटी होटी कुस्त्रही स्सनेवासा करवास सुद्रवेत्र कि। ार्थ अस्तालड्गका चन्तर्भाग पति कठिन होता है। भूमियर कोशी चिक्क देख नहीं पड़तीं। किन्तु सध्य एवं पार्ख खन्न पत्यन्त तीच्च पड़ता है।

भ केतकीवज्ञी मूमिवर केतकीपत्रकी भांति चिद्ध रहते हैं।

क्षणावर्षं श्रोता है। इसके दारा चेत संगति पर भीय उपनता है।

७ कज़्जलगात्रकी धार सादी रहती है। सध्यभाग क्रजनकी मांति होता है। फिर सर्वाङ्गर्म क्रज्यवर्ण चिक्र देख पड़ते हैं।

द कालगिरिके पङ्गमें खर्णविन्दु पीर खाम विक्र रहते हैं।

८ धवनगिरि पाण्डा जीइसे बनता है। स्मूमि तथा पङ्की पामा रीव्यकी मांति साफ चमका करती है।

ं १० का निर्कोष-निर्मित, शक्तमें रोप्येचिक्र युंक चौर पद्म नी नवर्ण करवासका नाम निरङ्ग वा का निरक्षी ह है। यह दुर्वभे धीर प्रति सुख्यवान होता है।

११ जिस तीष्णधार प्रसिके प्रकृते दीनेके प्रव जैसा चिक्र रहता, उसे विद्वान् दमनवक्ष्म कहता है। अपन्य वामनाचार्यकात कठिन प्रीरामिक्करहित होता है। अस्ति स्वाप्ति कठिन स्वीराम्बर्ग स्व

ें है इं मिडवर्ने नीन मेवको भांति याभा योर एरव्ह वीजको भांति रेखा रहती है।

े १४ पङ्गपत्रकी रगड़नेसे दर्प चकी भाति प्रतिविद्य देख पड़ता है।

१५ गजवज्ञा अङ्ग पति मस्य, धन पीर ख्यून देखाविधिष्ट होता है। धार प्रति तीच्या प्राती है। यह रक्त हृते ही परीरमें घूंछ जाता है। इस प्रसिका धीत जन पीनेसे पाधिखाधि दूर होता है।

देशमें दसे करवाचका गुषागुण खतका होता है।
प्राचीन धनुवें दक्षे मतसे खटी, खटेर, ऋषिक, वहु,
गुण्रक, विदेश, मह, सध्यमपाम, बेदी, चहुपाम,
चीन घीए कालकरमें जो जीहानिकलता, वही खड़ेंके
निर्माणार्थ प्रशस्त पहुता है।

भारा है। ऋषिक देशकात करवाल पत्थल सुदृश्य माता है। ऋषिक देशका खड़्ग गुरुभार रहता भीर पद्धायाससे ही भरीर हिदन करता है। वक्षदेशका करवाल भारत तोक्ष्ण होता है। इससे हिद भेद करनेमें देर नहीं लगती। भूषीरक देशीय खड़्ग भारति भाग काठन लगता है। विदेशका करवाल भस्सा वेजली भीर प्रभावशाली है। मध्यमपासका खड़्ग खझ भीर पति तीक्ष्ण रहता है। चेदिरेशका करवाल हु भीर पति तीक्ष्ण रहता है। चेदिरेशका करवाल हु भीर पति तीक्ष्ण रहता है। चेदिरेशका करवाल हु भीर पति तीक्ष्ण स्ता तीक्ष्ण भीर तीक्ष्ण भीर तीक्ष्ण भीर तीक्ष्ण भीर तीक्ष्ण भीर वहत हु भारति तीक्ष्ण भीर वहत हु भारति तिक्षण भीर वहत खला होता है। चीनदेशीय करवाल तीक्ष्ण भीर भिक्त निकट जो खड़्ग वनता, वह दीर्घकाल स्थायी, तीक्ष्ण भीर सुलक्षण सुत दिना रहता है।

करबासको प्रशास भी कस्ते हैं। कारच इसकी परोचा म प्रकार करना पड़ती है—१ पड़, २ रूप, २ लात, ४ नेत्र, ५ प्ररिष्ठ, ६ स्नूसि, ७ ध्वनि चीर म परिसाण।

१ प्रस्तुत क्षोनियर खब्गके प्रशेरमें को नाना प्रकार विश्व रक्षते, उन्होंको सङ्ग कक्षते हैं। सङ्ग प्राय: १०० प्रकार की सकते हैं।

२ करवानका रक्ष श्री रूप कशाता है। प्रधानतः रूप चार प्रकार शिता है—नीसरूप, क्षण्यरूप, पिष्कृत रूप चीर धुम्ररूप। सिवा इसके सित्ररूप भी देखने-सं भाता है।

वेख चौर मूद्र। फिर जातिसहर भी हवा जरता है। सर्व विषयमें श्रेष्ठ गिना जानेवासा करवाल बाद्यण है। इसके द्वारा पत्य सत माते भी सर्वाद्व दुखता चौर मोध उठता है। सूर्की, विपासा, दाइ चौर करका वेग बढ़नेसे मीम प्राण निकस जाता है। हर, बांबला चौर वहेड़ा—तीनों द्रव्य कूट पीस एक दिन लगा कर रखते भी यह मलिन नहीं पड़ता; वर पिक परिकार निकलता है। हिमासय भीर कुम-दीपने सभी कभी बाद्यस सरवाल सिस जाता है।

धमवर्ष, तीत्त्वधार, कनगमितुक्त भौर भाषात-

सह खड़्गकी श्रांतिय सहते हैं। यह संस्तार न करते भी बहु दिन परिष्कार रहता भीर याण यक्षपर शृद्धे बहु श्रांतिकणा निकाला करता है। इसका सत होनेसे व्या, दाह, मलसूत्ररोध, ज्वर, तथा सूर्श रोग बढ़ता श्रीर किसी समय स्था पर्यंता भा पड़ता है।

वैद्य जातीय करवास नी ज तथा क्रण्यवर्ष होता है। संस्तार करनेचे यह पति सक्तव निकत्ता है। किन्तु इसमें ती त्यता याप पर चढ़ानेचे ही पाती है।

जो खड्ग देखनेमें नेघवर्ष जगता, सोटी धार रखता, सदुध्वनि करता भीर यार्ष्यर बढ़ते भी तीच्य नहीं पड़ता, उसे विद्वान् शूद्र कहता है।

वडु जातिके सचय रखनेवाचा करवान जाति-सङ्गर कडाता है।

४ भिन्न भिन्न विश्वका नाम नेत है। सह्ग-वित्तावीं के मतम नेत्रविश्व तीससे पवित्र नहीं होते। यथा—चक्र, पद्म, गदा, यह, डमब, घतुः, घडुग, क्रव, पताका, वीया, मत्य, धिव, ध्वन, पधेवन्द्र, क्रम, शून, व्याप्तनेत, सिंह, सिंहासन, गन, इंस, मयूर, युतिका, जिल्ला, दण्ड, खड़ग, चामर, श्रिका, पुष्पमाना चौर सर्पाकार विश्व।

प्रवासने समझसनमा विक्रका की नाम परिष्ट है। यह ३० प्रकार कोता है। यहा—किट्र, रेखा, मिन्न, नाकपट, मे कियर, विद्रास्त्रस्तु, रन्दुर, यर्करा, नीसा, मग्रक, समस्पट, स्वी, विन्दु, कपी-तक, निस्त्रतिविन्दु, खपैर, यक्त, यूकर, क्रमपत्न, जास, करास, कक्षपत्र, खर्चर, युकर, क्रमपत्न, साइस भीर बढ़िय। भरिष्ट सच्चवाताना खहुग धारण करनेवासीपर नाना विपट् पड़ती है।

इति है-प्रयम चित्र वा काया और दितीय जन-भागं। करवालकी मलायी बुरायी देखनेकी जन-स्नानका विषय समभ सेना चाडिये। इसका जन-स्नान (भूमि) दिविध रहता है-दिस्स धीर भीम। स्नान को सीष लगनता, उसका नाम दस्य पड़ता है। प्रित् भारतवर्षमें उत्पन्न डोनेशका बीड मीम है। युक्तिकत्यतम् नामक संस्कृत यस्यमें लिखा— पुराकालको प्रयमतः देवासुर-युद्धमें खड्ग निकला या। तदनुरूप करवाल किसो किसो स्थानमें रखे हैं। एनमें स्थ लधार, यित लघु, निर्मल, सुन्द्रनित, श्रिट्टिशन, दुमें दा, उत्तम ध्वनियुक्त, संस्कार न करते भी निर्मल रहनेवाले श्रीर टूटनेसे दो वारा न लुड़नेवाले दिस्य हैं। दिस्य खड़्गका यावात श्रानेसे दाह श्रीर श्रम्लपाक उत्पन्न होता है। मन्भवतः उल्लाके नीहसे वने करवालको भी दिन्य कह सकते हैं।

भीम खड्गका बचण देखनेको प्रथम नौहतत्व समम लेना उचित है। नंह देखो। यह दो प्रकारका होता है—धम्रत घीर विषजना। एक प्राचीन किंवदन्तीके घनुसार पूर्वकालको देवादिदेवने विषयान किया था। वह पीत विष क्रमधः विन्दु विन्दु नाना देशोंमें गिर पड़ा। उन्हों विषविन्दुसे कालायस (देस-पात) वन विषजना कहाया है। देवगणने समुद्र-मत्यनीखित ग्रम्रत पान किया था। उस पीत श्रम्रत का विन्दु जहां गिरा, वहीं ग्रम्न की ह बना। ग्रह-वीहको हो श्रम्रतजन्या बहते हैं। ग्रम्न की ह वारा-यसी, मगध, सिंहन, नैपाल, श्रद्भदेश, सुराष्ट्र प्रस्ति खानमें उत्पन्न होता है। पीड़, कालिङ्ग, भद्र, पाण्डा, श्रयस्तान्त श्रीर वज् प्रस्ति विविध ग्रव की ह मिनता है। इस बीहना खड्ग ही उत्कष्ट बनता है।

७ ध्विन धर्यात् गन्द सुनकर करवाक्यो भलायी-वृरायो पर्वचानी जातो है। ध्विन प्रयमतः दो प्रकार होता है—घोर घोर भार। हैंस, कांख, ढक्षा और सेवका ध्विन घोर कहाता है। घोर-ध्विनयुक्त खड्गकी उत्तम समभते हैं। कांक, वीणा, खर श्रीर प्रस्तरो-खित ध्विन भार होता है। भारध्विनयुक्त करवाल वृरा ठहरता है।

क खड़्गका मान उत्तम भीर अधम भेदरी विविध है। विश्वाल एवं अल्पभारको उत्तम और सुद्र तथा भारवानको अधम कद्वते हैं। फिर दूसमें उत्तम, मध्यम यौर अधम तीन मेद पड़ते हैं। नागार्जुनकी भारत जितने सृष्टि दीर्घ उतनी ही अङ्गुलिक चतुर्थ भाग विस्तृत और पलपरिमित अरवाल उत्तम होता है। सध्यम खड्ग जितने सृष्टि दीर्घ रहता, विस्तृतिमें उसकी पर्ध बङ्गालक तीन भागमें एक भाग पीर परिसाणमें प्रध पल पड़ता है। अधम करवान जितने सृष्टि दोर्घ, उतनी हो प्रङ्गुलिक चार भागमें एक भाग विस्तृत चौर उसमें पर्ध वा प्रधिक पन परिमित होता है।

पूर्वकानकी राजा बड़े यत्नचे पिंचालना सीखते थे। वैश्रम्मायनीक धनुवेदमें ३२ प्रकारकी गरिन् चालन-क्रियाका नाम मिलता है। यद्या—भ्वान्त, एज्ञान्त, पाविद, प्राप्तुत, विश्वत, एत, एंद्यान्त, धमुदीणं, नियह, प्रयह, पदावक्षपंप, सन्धान, मस्तक-ध्वामण, भुजभ्वामण, पाश, पाद, विवस, भूमि, एज्जमण, गति, प्रत्यागित, पाचिप, पातन, उत्यानक, प्रति, बहुता, सीष्टव, शोभा, स्थेर्य, हट्मुप्टिता, तिर्धक-प्रचार पीर कार्ध्वप्रचार।

करवानिका (ए॰ स्ती॰) एक धारास्त्रविचेष, एक कोटी तत्त्वार।

बरवी (हिं॰ स्त्री॰) पश्रखाद्यविशेष, कटिया, चरी, चीपायों का एक खाना। ज्वार या सक्तयीके हरे भरे पेड़ 'बरवी' कहाते हैं। यह गडां हसे पहुंटे पर बारीक काट काट गाय भेंस प्रश्नि पश्चकी खिलायी जाती है।

करबीना (हिं॰ वि॰) चरीवाना, जो करवीसे भरा हो। करवुर (हिं॰) क्व'र देखा।

वारवृत ( दिं॰ पु॰ ) चमं वा स्वरच्जू, एक रस्तो या तसमा। यह अप्तके पर्याण ( जीन )में अस्त्रेशस्त्र रखनेको टांक दिया जाता है।

वरभ (सं ७ पु॰) १ सण्विन्धये किन्छ प्रङ्गृति पर्यन्त इस्तका विहर्भाग, कप्रदस्त, कलायोसे उंगिलयों की जड़तक हाथका हिस्सा। २ करिष्ठप्छ, छायोकी खंड। २ गजियश, छायोका बचा। ४ उष्ट्र, कंट। ५ उष्ट्रयावक, कंट या किसी दूसरे जानवरका बचा। ६ नखी नामक गन्धद्रथ, एक खुश्रवृदार चीज़। ७ स्योवते। ८ एक दोष्ठा। इसमें १६ गुरु शीर १६ सम्र लग्न स्वा लग्ने हैं।

करभक (सं॰ पु•ः) प्रनृकम्पितः करभः करभकाः,

नरभ-कन्। पर्वकणायान्। या प्राश्वक्षः १ प्रियसम इस्तिशावकः वा छष्ट्रशावकः। २ करभः। करम देको। करभकाण्डिका (संश्व्वीश) करभस्य प्रियं काण्डं यस्याः, बहुनोश। करभकाण्ड-कप्-टाप् इत्वम्। छष्ट्रकाण्डी, कंटकटारिका पेड़।

करभन्द्रक (सं० त्रि०) करं भनित्त, कर-भन्द्र-ग्व् ल्। म्बुल् वर्षी। पा शशास्त्रः। १ करभन्द्रकारी, हाथ तोड़ने-वाला। (पु०) २ प्राचीन जनपदविशेष, एक पुरानी वसती। (महामा० भीष शरूर)

करभिद्धका (षं॰ स्त्री॰) करभद्ध-टाप् इलम्। १ करभङ्गकारिणी, हाय तोड़नेवाची। २ मशकरप्त, बड़ा करींदा। ३ नताकरप्त, वेनका करींदा।

करसम्बन (सं॰ ति॰) करं अनिति, भन्ज-खुट्। करसङ्कतारी, हाथ तीड़निवासा।

करभिण्डिका, करभन्निका देखीं।

करभिषय (सं॰ पु॰) चुद्र पोत्तुष्टच, क्रोटे पोनूका पेड़। करभिषया (सं॰ स्त्री॰) करभस्य उष्ट्रस्य करियानकस्य वा प्रिया, ६-तत्। १ चुद्र दुरान्तभा, क्रोटा नवासा। २ दुरान्तभा, नवासा। ३ उष्ट्र वा करियानकादिको स्त्री, क्रोटो इथिनी या उंटनी।

करमवस्म (सं॰ पु॰) करमस्य वस्तमः, ६ तत्। १ वस्तः विय पोत्तुवस्त, छोटा पोत् । २ किय वस्त, केया। करमवाक्षी (सं॰ स्ती॰) उद्यक्त गुल्मोत्यित वाक्षी, कंटकटारेकी धराव।

करभादनिका, करभादनी देखी।

करभारनी (सं॰ स्ती॰) करमेन उष्ट्रेन प्रदाते, करभ-प्रद कमेणि खुट्-डीष्। सुद्र दुरान्तभा, कोटा नवासा। करमी (सं॰ पु॰) करभः इस्तस्य प्रवयवमेदस्तदत् प्राकारो ऽस्ति शुग्डे यस्य प्रथवा करो इस्त दव भाति, कर-भ-ड; करभः शुग्डस्तरस्ति यस्य, वहुषी॰। १ इस्ती, हाथी। (स्ती॰) करभस्य स्ती, करभ-डीष्। नातरस्तीविष्यारेगेपषात्। पा शरादशः २ स्तीकरभ, इथिनी या उ'टनी। ३ प्रस्तमेषण्ड्री, क्रोटी मेट्रासींगी। ३ खेतापराजिता, एक वृटी।

क्रसीय (सं वि ) करम-टज्। इस्ती वा चट्ट-सम्बन्धीय, हाथी या जंटके सुताक्षिक।

करभीर (सं• पु॰) कर्रामनं करिणं देरयात प्रेरवित सत्युमुखम्, करभ-देर-प्रण्। सिंह, ग्रीर।

करभू (सं॰ स्त्रो॰) करात् भवति, कर भू क्विए। नख, नाखून।

करसूषण (संक्क्षीक) करो सूखते घनेन, कर-सूष-ख्युट्। १ कङ्कण, चूड़ी। २ इस्तानङ्कार सात्र, हायका कोयो गद्यना।

करभोच (स'॰ खी॰) करम-वत् कर्वयंद्धाः कङ्र। प्रश्रस्त कर्वविश्रष्टा स्त्री, चौड़ी जांधवानी धौरत।

करम ( हिं॰ पु॰) १ कमें, काम। २ भाग्य, किसात। ३ हचवित्रीय, एक पेड़। यह यसका उच्च वच्च है। करम शीतन भूमिन उत्पन्न चीता है। इसकी त्वक् खेतवर्ण एवं असम निकालती और पाध इस मीटी पुड़ती है। काष्ठ पीतवर्ण तथा सुट इस्ता है। करम मकान् नेज भीर असमारी बनानें ने चगता है। (अ॰ पु॰) ४ लपा, मेहरवानी। ५ नियं सिम् एक गोंद। यह घरव चीर भफ्रीकार्म होता है।

करमदे (चिं॰ ख्री॰) हचिविषेष, एक पेड़। यह कचनारसे मिलती चौर दाचिणात्यमें उपनती है। वङ्गाल, श्रासम श्रीर ब्रह्मदेशमें भी करमयी होती है। दसके कटु पत्र चवाने भीर शाल बनानेमें काम पाते हैं। करमकला (हिं॰ पु॰) गांठ गीभी, पत्तींका एक पूल। इसमें चनेका पत्र एकत हो पुष्पाकार बन काते हैं। यह शाकमें व्यवहृत होता है। शांतकाल को गोभी उठ जानिपर करमकला श्राता है। चौव का मास इसके पत्र पूट पड़ते हैं। बौचके उत्तर समें समेपकी भांति बीज श्रीर पत्र निकलते हैं। इमकी पत्रीम छोटे छोटे बीज रहते हैं। पहले एकती तर वारी उच्च वर्ण के लोग खाते न ये। किन्तु पत्र लोग वहत कार परहिज करते हैं।

करमङ्गल—वारह-महज्ञके मध्यका एक प्राचीन ग्राम।
पालका यहां जङ्गल हो गया है। किन्तु एससे
थोड़ी दूर पर्वतपर देवमन्दिर पीर राजग्रहादि वने
हैं। करमङ्गल राजकीरसे २१ बीस दिनसपूर्व
परिस्त है।

वारमचन्द ( चिं॰ पु॰ ) कमें, काम, भाग्य, किसात। वारमह (सं॰ पु॰) करं चस्तिश्वर्यं प्रहति चति-कामयति, कर-प्रह-ख-सुम्। १ गुवाकष्ठच, सुपा-रोका पेड।

वारमहा (हिं॰ वि॰) क्षपण, कष्त्र स । कारमठ (हिं॰) बन्द देखी।

करमग्डल-भारतवर्षके दिचण पूर्वका उपसूत । इस नामकी उत्पत्तिपर क्रक गड़बड़ चलता है। किसी किसीके कथनानुसार पुलिकटके निकटस्य प्राचीन 'कर्मणन' ग्रामचे यह नाम निवता है। पूर्वकी करमण्डलमें पोर्तगोलोंका जहाज लगता भीर पढ-तियोंका वास रहता था। फिर कोई कहता-तामिन 'चोरमखन'को खंगरेजोंने विगाह 'कर-मण्डन' नाम बनाया है। प्रेषोक्त मत युक्तिसङ्गत है। तामिल 'दीरमण्डल'की संख्तामें चीलमण्डल कड़ते हैं। प्राचीन चोल राजावींके समयसे यह नाम निक्रमा है। चोच रेखा। प्राचीन पासात्य भौगोसिक टलेमिन इस खानका नाम सीरेत (Soretai) लिखा है। ( Ptolemy, Geog. Bk. VII. ch. I.) करमध्य (सं॰ क्ली॰) कर्ष, र तोलेका वज्न। करमरिया ( हिं॰ स्त्री॰ ) धान्ति, ध्रमन, चैन । ससुद्र-में वाग्र सन्द पडनेसे तरक्षका वेग घटना करमरिया चदाता है। यह गन्द पोर्तगीज भाषासे निया गया है। करमरी (सं॰ पु॰) किरति विश्विपति दग्डादीन मत, सं मधिकरणे पण्, कर: कारागार: तत्र सर: मृत्य वत् क्षेत्रे श्रस्य, वाहु सकात् प्रनि श्रधवा करि चियते, कर-स-इनि। बन्दी, कौदी।

करमदे (सं॰ पु॰) करं सङ्गाति, करंस्ट्र-त्रण्। करमदेक द्वच, करोंदेका पेड़। भावप्रकाशने इसके अपक फलको पन्न, गुत, त्रणानाशक, उप्ण एवं रुचिकर श्रीर पित्त, रक्ष तथा कफं-दृष्टिकारक कड़ा है। पक्ष करमदे मधुर, रुचिजनक एवं लघु शीर पित्तर्भतथा वायुनाशक है। करंब देखी।

नरमर्देक (सं॰ पु॰) करं सद्राति, कर-सद्द-खुक् वा करमदे एव, खार्थे कन्। १ करमदे, करीदा। २ सताविश्रेष, एक वेच। करमदेका (सं क्ली॰) करमरंक देखा।
करमदी—एक नदी या दरया। यह नदी नर्मदासे
मिन गयी है। इसका सङ्गमसान पुरस्तीर्थ माना
जाता है। उन्न स्थानपर करमदेखर यिविजङ्ग प्रतिछित है। स्कन्दपुराणीय रेवाखण्डके मतानुसार करमदी सङ्गमें नहा करमदेखरका दर्थन करनीय पुनजैना नदीं होता।

नरमर्दिका (सं॰ स्त्रो॰) नरींदी। यह पर्वेतज द्राचाने सदृश होती है। (मानप्रकाय)

नरमर्दी (सं० पु॰ स्त्री॰) करं सदाति, सद णिनि। १ करमदेवस, करींदा। २ करच्यक्तं, करीत। करमगोणि—दारभङ्गते श्रन्तगत ग्रामविशेष,दरभङ्गाका एक गांव। द्वारभङ्गराजाने मन्त्री करमगोणिने इसे बसाया था। (भवि॰ नव्रबण्ड ४४१६९-६१)

करमसेंका (हिं॰ पु॰) १ पञ्चायती हुक्का। २ मन्य घृतमें से का हुवा पराठा। यह वड़ी सुश्किलसे खानेमें श्वाता है।

करमा (इं॰) केमादेखी।

करमा बाई-एक प्रशंधारणं भितामती ब्रह्मणकर्या। दाचियात्य प्रदेशके खाजन याममें इनका जन्म इवा था। पिताका नाम परश्राम परिद्वत रहा। वह स्थानीय राजाके पुरोहित थे। राजा और राजपुरी-हित-दोनी परमवैष्यव रहे। उस समय धर्मशास्त्रका स्रव उद्देश्य समभानेको स्त्रियां भो विद्या पढतो थी। करमा वायी ग्रैगवज्ञान हो विद्यावती वन गर्यो। विदायिचाने साथ-साथ इन्हें वैयावधर्मेपर भी प्रधिन-तर भित बढी। पण्डित परश्रामने यथाकाल करमा वाईको सत्पावके हाथ सीवा था। सम्पूर्व सनिच्छा रहते भी पिताकी चन्ररोधसे इन्होंने विवास कर लिया। निन्तु खामीनो अवै ज्ञाव एवं विषयो देख यह सहवास वा ग्टहस्थाली करनेसे पसमात हुयों। दनके सकत कार्यों से साधारणको विस्त्रय या जाता। फिर क्रमा वाई सर्वेदा निर्जन स्थानमें वैठ दृष्टरेवने पाटवराजी चिन्ता करती, पागवकी मांति कभी इंसती, कभी रा उठती ग्रीर कभी 'हा नाय!' पुकारकर चिंहाने लगती थीं। कुछ काल पीछे पुनर्वार दन्हें खामीके रटह पहुं-

पानिसे वरमा वाईको संभार विषवत् घृष्ण लगता या। सुतरां खामांके ग्रष्ट जानेको प्रत्यन्त प्रनिष्टकर सम्भा यह पर्वटा रोते रहीं। प्रन्तको किछीये सुक्त न कह दन्हींने सुपक्षे सुपक्षे हन्दावन जाना खिर किया। राविकालको यह प्रपनी कोठरीये बाहर निक्तनीं। घरके सक्त हार बन्द थे। बाहर जानेको कोई राह न देख करमा बाई मनके प्रावेगमें प्रटारीसे नीचे सूद पड़ीं। किन्तु यह कभी घरसे बाहर निक्तनती न थीं। दन्हें क्या मालम—कहां हन्दावन ग्रीरं कहां पथ रहा। किर भी दन्होंने काषा लकी तरह पक्ते सिक्त क्यां श्रास्त हेर्य याता श्रारक्ष की।

प्रभात चीनेपर परश्रराम पिख्त रहसें कचाको न देख घलना व्यस्त इये श्रीर राजाने निकट पहुंच सदास कथा कहने स्ती। राजाने उन्हें श्राखास दे चारी श्रीर नरमा बाईकी दुंदनें के लिये श्रादमी मेज थे। रहीने राइमें जाते जाते पोछे घूमकर देखा-मुभी दूंदनीकी जीग धाते हैं। इससे यह पळन व्यतिव्यस्त पुर्यो। चारो पोर खुखा मैदान् या। क्षिपनिको कहीं उपयुक्त स्थान न मिला। समाख उट्टना वेवल एक स्तरेष्ठ पड़ा रहा। सुगाली और कुछुरोंने उसका मांसादि प्रायः खा डाला था। भीषण दुर्गेन्ध चठता, निकट पर्दु चना दु:साध्य रहा। अतिमती करमा उसी उप्रदेवने उदरमें विष गयीं। उदेश्य भी सिंब हुवा। पन्ने वंगनारी उसकी दूसरी दिन् चल दिये। श्रमाद्वार क्षेवल कृष्णिचिन्ता करते द्वीने प्स भयसे तीन दिन उसी उष्ट्रदेसमें काटे ये-फिर कोई कहीं आन पहुंचे। तीन दिन पीछे वहांचे वाहर या श्रीर नदीमें नहा करमा बाईने शरीरकी निमंत विया। इसीप्रकार पथमे बहु क्षेत्र उठा यह वृन्दावन पहु ची थीं। पवित्र वृन्दादनके दर्भने वहु दिनका श्रभिकाष पूर्व चुवा श्रीर मन एवं प्राच ग्रानन्दरी पूल ७ठा। फिर यह ब्रह्मकुराइके तीर वनमें खणादर्भन पानिकी ध्यानयीगसे वैठ गयीं।

डभर परग्रराम पण्डित कन्याके विरश्चे प्रस्यन्त

ववरा देशदेशान्तर वूमते वूमते वन्दावन पहुंचे थे। अन्हें बहु वन भीर बहु खान ढूंटते भी जन्माता कोई सन्धान न मिला। यन्तको वह एक दिन विसी विशास हचकी उच भाखापर चढ चारी भीर देखने स्रो। देखते देखते उन्होंने हठात् ब्रह्मकुछने तीर निविद्ध वनमें करमा बाईको वैठे पाया। वह घबराकर हचारे उतरे और साधियोंकी ले कलाके निकट पहुँचे। किन्तु उन्होंने अपनी कन्या विभिन्न पायी थी। संसारकी मिलनता करमा वाइंके देहम न रही। ं समुदाय गरीरमें तपः प्रभा चमकती थी। सुख्मराङ्क एक आश्चर्य च्योतिसे । पित्र रक्षा। फिर यह वाह्यज्ञान न रख ध्यानमें मग्न थीं। चन्नुहं यसे प्रेमायुको धारा बच्चते रही। कलाको ऐसी पवसा देख परग्ररासका दृदय फटने लगा। फिर वह करमा वाईको कच्या समभान सकी। अन्तको अत्यन्त चवरा परश्ररासने इन्हें साष्टाङ्ग प्रणिपात किया।

वहुचण पीके दन्होंने चचु खोखे थे। सम्मुख पिताको देख करमावादने नीरव प्रणाम किया। फिर यह नीरव ही वैठ रहीं, मानो पिताको कहीं देखा नहीं। पण्डित परश्रामने विनयपूर्वक दनसे बीटनिकी कहा भीर घरमें वैठ छाण्डिक्तामें चगनेको भन्ति किया। किन्तु यह किवीप्रकार उपपर कीक्षत न हुयीं। इन्होंने पिताको स्न भागा छोड़ने पर अनुरोध किया। काण्यामा सेनेको उपदेश दिया। काण्यामाम जैनेको उपदेश देते समय यह प्रेमसे सृष्टिंत हुयीं एवं पुनर्वार भ्रपने भाग मानो चेत उठीं।

परग्रराम पण्डित कन्याकी ऐसी प्रसाधारण भिक्ति चैंक पड़े थे। वारंवार अनुरीध करते भी वह एन्हें वापस जा न सकी। यन्ततः परग्रराम रोति पीटते घर कीट पाये और राजाकी जाकर सब हाज सुनाये। राजा भी विशेष भगवत् में मिन रहे। वह करमा वाईकी देखने छन्दावन पहुंचे थे। वहां साजात्कार होनेपर राजाने इनकी अनिच्छा रहते भी एक कुटीर बनवा दिया। इस कुटीरका ध्वंसावशेष भाज भी छन्दावनमें विद्यमान है। किसी करमा

वाईका पुरोमें भी एक मन्दिर खड़ा है। इस मन्दिरमें जगन्नाथनीको खिचड़ीका भोग बगता है।
करमाल (हिं॰ पु॰) कमें, नसीव। यह शब्द केवल पद्यमें पड़ता है।
करमाल (सं॰ पु॰) करिश्रण्ड: तदाक्ततिवत् माला समूची यस्था. १ थूम, धूवां। २ मेच बादल।
करमाला (सं॰ स्ती॰) करं कराङ्ग्लि-पर्व माला

करमाना (सं॰ स्ती॰) करं कराङ्ग् लि-पर्व साला | दव जपसंख्या हितुन्त्वात्। करपर्वरूप माना, डंग- | लियोंके पोरको जपनी। श्रनामिकाके मध्यसे कानि-ष्ठादि क्रम पर तर्जनीके मूलपर्व पर्यंन्त क्रमशः | दश बार जप करनेको करमाना कहते हैं। इसमें | मध्यमाका मूल शीर मध्य पर्व कृट जाता है।

> ''पारम्यानामिकामध्यं दिखणावर्तयोगतः । नर्वनोमुखपर्यन्नं करमाचा प्रकीर्तिया॥'' ( तन्त्रसार )

करमाली (सं॰ पु॰) सूर्य, बाफ़ताव।
करमी (डिं॰ वि॰) कर्मकारी, काम करनेवाला।
करमुं डा (डिं॰ वि॰) १ क्षण्यवर्षे मुखविधिष्ट,
काला दडन रखनेवाला। २ कर्चक्षयुत्त, वदनाम।
करमुत्ता (सं॰ क्षी॰) करिण रखीला घरातिं प्रति
मुचते, कर-सुच्-ता। विष्ठा पा श्राश्रे ९ प्रस्तमेद,
वरक्षा। (ति॰) २ इस्तच्युत, डायसे छ्टा डुभा।
३ निष्कार, लाखिरान्।

करमुखा, वरसं'हा देखी।

करमूल (सं॰ ली॰) मणिवन्स, कलायी।

करमुनी (हिं॰ स्ती॰) इन्ह विशेष, एक पेड़। यह एक पार्वत्य द्वन है। क्रमायूं भीर गढ़वान्तमें इसे अधिक देखते हैं। काष्ठ कठीर तथा रक्ताभ धूसरवर्ण होता है, यह ग्टह एवं क्रियम्ब निर्मीणमें लगती है। करमूनोंने छोटे छोटे पात्र मी वनते है।

करमेस ( वि॰ पु॰) काष्ठखण्ड विज्ञेष, यमैर, कुल-वांसी। यह करगहर्म कपर बंधता है। करमेसकी नचनियां पैरसे दवाने पर स्त चढ़ता उतरता है। करमैती करमा गई देखी।

करमोद ( हिं॰ पु॰ ) धान्यविश्रेष, एक धान। यह सार्गेशीष सासर्में कटता है।

Vol. IV. 23

करमीदा (सं॰ स्त्री॰) नदीक्षिप्रेष, एक दरया। (विष्, नार्क पीर बहात्यपु॰)

करस्व (सं ० ति०) क्रियते, स-ग्रस्यच्। क्रवहिकडिकिटियो प्रमच्। चण् भान्तः १ मिश्रित, मिलावटी। (सी०)
२ मिश्रिण, मिलावट। (पु०) ३ दिविमिश्रित खाद्य,
दही मिला खानाः।

ं करम्बका, करम देखी।

करिक्तः (सं किः) करस्विसयणं जातीऽस्य, करस्व-दतच्। १ सिय्यित,सिला चुना। २ खिनत,जड़ा चुना। "मधकरिकर करिकत कीकिवक्तित क्रेंचक्रदेरे।" (गीतगोविन्द)

करस्वी (सं॰ स्त्र॰) कलस्वी प्राक्त, एक सब्जी। कलसी देखी

करमा (सं॰ पु॰) केन जलेन रस्यते एकत्रीक्रियते धातृनामनेकार्यस्वात् क्ष-रमा-घञ्। मकति च कारके धंमायान्। पा शशरः। रमेरमञ्जिद्याः। पा अशारः। १ दिधि-मित्रित सक्षु, दशीदार सन्तू। २ दम्ध यवमात्र, घवेना, बहुरी। ३ पविरक्ष पिष्ठ यव, दरा हुवा दाना। ४ मित्रमान्य, मिलावटी वृ। ५ पियङ्गुपछ। ६ मतमूली, सतावर। ७ मक्किनके पुत्र भीर देवरातकी पिता। प्रसक्ते स्वाता। ६ सक्सार-निर्यासविष्, एक जुहर। १० पुष्पविश्रेष, एक फूल।

नरस्थक (सं किति ) नरस्थ खार्ये नन्। १ दिविसि-त्रित सक्ष, देशीदार सन्तू। देशना अपर नाम क्षेत्रे सार है। "निवैरब्रितिः प्रादात दिननायः करस्थकन्।" (राजत॰ शहर) २ खेतिकिणिही, एक देश्वतः। ३ श्रविरस्य विष्ट यव, देश हुवा दाना।

करमा ( एं॰ स्ती॰) केन जर्मन वागुना रम्यते सिच्यते विकीयते वा,क-रभ-घन् टाए। १ मतावरी। २ प्रियङ्ग द्वा। ३ इन्हीवरा। ४ कलिङ्ग देशीय स्वनामस्थात एक रमणी। पुत्तवंभीय श्रक्तीधन ट्रपतिने इनसे विवास किया था। सरमाके हो गर्भमें देवाति थिका जन्म हुवा। (भारम, भादि रम्बर)

वरमाद (वै॰ ति॰) करमा भचण करनेवासे। यह पूषाका एक उपाधि है।

करिय (सं॰ पु॰) यदुवंशीय एक राजा। इनके पिताका नास शकुनि और पुत्रका नास देवरात था। करर (हिं॰ पु॰) १ विश्वसमिवियेष, स्नोर्द न्ह-रीला कीड़ा। इसका भरीर ग्रन्थिविधिष्ट होता है। २ अध्वविभेष, किसी रंगका एक घोड़ा। २ इच विभेष, एक पेड़। इसे लड़की झसम कहते हैं। यह भारतके उत्तर-पश्चिम पंजाब प्रस्ति देशमें पिषक उत्पन्न होता है। पोलीका तेल इसीके वीजरी निकलता है। अफ़रीदी अपना मोमलामा उक्ष तेलसे प्रस्तुत करते हैं। कररमें पुष्प बहुत आते हैं। बाष्ट स्टु रहता है। आखा एवं पत्न पश्चमा खाद्य है।

काररना, करराना देखी।

कररान ( हिं॰ स्त्री॰) धनु:से श्रासर्वेषका शब्द, जमान् चढ़ानेकी भावाज्।

करंराना (हिं॰ ली॰) १ मरराना, घरराना, ट्रट फूट जाना। २ कठोर घट्ट सहना, सड़े पड़ना। कररी (सं॰ स्ती॰) करिंदन्तमूल, हाधीने दांतकी जड़। कररी (हिं॰ स्ती॰) गन्धग्रटी, वनतुन्ती।

करन्त (सं वि ) करे कारागारे इस्तेन वा न्तः। १ कारागारमें भावन, कैद खानेमें पड़ा इवा। २ इस्त हारा भावन, हाथसे नका हवा।

करत ह (सं० पु०) करात् रोहित उत्पचित, कर-त हका। राप्पा। पा शारारः। १ नख, नाखू,न। २ श्रङ्गु लि,
उ गली। ३ लपाण, तलवार। ४ नखी नामक
गन्धद्रव्य, एक खुशवूदार चीज़। ५ श्रग्वीदि धूप।
करिखा (सं० ज्ञी०) करस्य रेखा, हाथकी लकीर।
सामुद्रिक्त सतानुसार यह श्रुभाश्रभ पाल देती है।
कररेचक रत (सं० ज्ञी०) नृत्यमुद्राविश्रेय, नाचमें
हाथका एक ग्रुमाव। यह श्रुत्याक्त सतान होता है।
इसमें दोनों कर कटिपर रख खिलक के सहारे मस्तक
पर्यन्त पहुंचाते गीर मण्डलाकार बनाते हैं। पुनर्वार
एक कर नित्रख पर लाया श्रीर धपर कर चक्र की
भांति श्रुमाया नाता है। इसी प्रकार दोनों कर भूवा
करते हैं। इसके पीछे लपेट लगा श्रीर फैला दोनों
कर स्तन्धके निकट श्रुमाना पड़ते हैं।

करांडे (सं॰ स्त्री॰) करस्य ऋडि:। १ करसम्मत्, इायकी दीजत। २ करताली, इंग्रेलियोंकी ग्रावाल। ३ करताल, एक बाजा।

करकः (सं॰ पु॰) कपित्य वृज्ञ, कैथेका पेड़। करज (डिं॰ पु॰) कटाह, कड़ाह। करजा (डिं॰ पु॰) श्रङ्कर, किजा। करजी (स्त्रो॰) करना हका।

बारनुरा (हिं० पु॰) खताविश्रेष, एक वैन । यह बारडकाकी यें होता है। पुष्प खेत एवं पाटन निक-खते हैं। भारतवर्षमें बारनुरा स्वेत्र मिनता है। फर-वरीसे मयो तक पुष्प भाते और श्रमस्त पितस्वरको फल लग जाते हैं। पुष्पींका श्रमार बनता है। भाषा-पत्न खानेमें हाथोंको बहुत श्रन्कों लगते हैं।

नरवंड (हिं॰ स्त्री॰) सताविष्येष, एक वैन। यह युक्त प्रदेश, बङ्गास, दानिषात्य श्रीर सिंहसमें होती है। पत्र 814 स्च दोर्घ भीर पुष्प पीतवर्ण सगते है। नर-वंडकी सीमस भाखांचे छाजन छाते या दौरी यनाते हैं। नरवट (हिं॰ स्त्री॰) १ सरवर्त, दिचण वा वाम पार्श्व सेंडनेसी स्थिति। (पु॰) २ सरपत्र, सरवत, धारा। सरवत (हिं॰ पु॰) सरपत्र, श्रारा।

वारवत (हिं छी ) विषद्, प्राप्तत, प्रीचट।
कारवरना (हिं कि ) कल्प वारना, पहलना।
कारवर (हिं कि ) कल्प वारना, पहलना।
कारवर (हिं स्ती ) कांस्प्रमिष्तत रोष्य, जस्तामिनी
चांदी। कारवर रूपथमें दी प्राने कांस्प्रधात रखती है।
कारवा (हिं पु ) १ पात्रविभिष, एक लोटा जैसा
वरतन। यह महोसे टांटीदार बनाया जाता है।
२ कोनिया, चोड़िया। यह लोहेसे बनती गीर जहाजसे लगती है। २ मत्स्यविभिष्ठ, एक महनी। यह
पद्माव, बङ्गाल गीर दिच्या मित्रती है।

करवा गौर (हिं॰ स्ती॰) कार्तिक सम्यवतुर्थी, कारिक महीनेके श्रंषेरे पाखकी चीथ। भारतवर्षेते इस दिन सीभाग्यवती स्तियां गौरीका व्रत रहती हैं। सार्य-कास सहीके करवेसे चन्द्रमाजी श्रम्य दिया जाता है। पक्षात्रस्रक करवेका दान भी होता है।

करवाचीय, नरनागीर देखी।

करवाना (डिं॰ स्त्री॰) कराना, काममें लगाना। करवार (छं॰ छु॰) अरं हणीति वारयति श्राक्त-मणकारिभ्यो वा, कर-ह-ग्रण्। कर्नेख्य। वाश्यार क्वपाण, तलवार। करवार—कनाड़ा प्रान्तका एक नगर। यह यद्याः १४' ५०' छ० और देयाः ७४' ११' पू॰पर गोवासे २२ कीस दिल्लापूर्व अवस्थित है। १६६३ ई॰की विलायतकी ईष्ट इण्डिया कम्पनीन यहां यपनी कोठी वनायी थी। किन्तु टीपू स्वतान्के समय उसका विनाय हवा। खानीय अधिवासी कोङ्कण भाषा बोलते है। फिर वह दिन विजयपुर राज्यके अधीन रहनेसे महाराष्ट्र भाषा भी चलती है।

करवारक (सं०पु०) करं वारयित याच्छादयित, कर-छ-खुल्। १ स्कन्धदेव। २ इस्तावरणकारी, हाथकी रोक लेनेवाला। ३ राजस्ववन्धकारी, खिराज, न सुकानेवाला।

करवाल (हिं ॰ पु॰) १ तलवार, २ नख, नाख, न्।
करवालिका (सं॰ स्त्री॰) करपालिका, छोटी गदा।
करविन्द खामी—प्रापस्तक-श्रीतस्त्रके एक भाष्यकार।
करवी (सं॰ स्त्री॰) कस्य वायोः रवे विद्यविद्रत्र,
गौरादित्वात् छोष। १ हिङ्गपत्री, एक वृटी। २ कवरी,
कट। ३ स्वनामत्यात प्रसिद्ध पुष्प, एक फूल।
करवीर हेखी।

करवीक (संक्तीक) करवी खार्थे कन्। करवी।

करवीर (सं॰ पु॰) करं वीरयित, वीर विकान्ती प्रण्। १ क्षपाण, तलवार। २ देशमेंद, काराष्ट्रदेश। ३ राजपुरीविश्रेष, एक शहर। यह चेदिदेशके निकट अवस्थित है। गोमन्त पर्वतंसे करवीर पैदल पहुं चनें में तीन दिन लगते हैं। कंसका वध सुन जरासन्ध क्रुड होंगे तीर राम तथा छाण्यां विनामकी कामनासे मथुरापुरी घेरे पड़े थे। किन्तु रामहाण्यांने प्रपंने पराक्रमसे उन्हें सम्पूर्णेष्ठ्य पराजय किया। जरासन्ध फिर भागे थे। इड चेदी खरके प्रभिप्रायानुसार राम प्रीर हाण्यांने चेदिस प्रनित्द्रवर्ती करवीरपुरकी प्रीर यात्रा को। प्रागमनको वार्ता सुन उद्यत करवीरपित प्रगाल रामहाण्यांनी राष्ट्र रोक्तनेकी उपस्थित हुये, किन्तु घोरतर युद्धमें मारे गये। (धर्ष्य १८-१०१ प॰) महाभारतके समयसे यह एक तीर्थस्थान माना जाता है। स्कन्दपुराणके सहााद्विख्यहमें लिखा है—

"योजन् दग है पुत्र काराष्ट्रो देगदुर्धं रः ॥ २४ तम्प्रच्य पद्यक्षोगत्व लाय्यायवाधिक सुति । चित्रं वे वरदीराव्यं चे तं लखोविनिर्मितम् ॥ २५ तम्चे तं हि महत् पुणां दर्गनात् पापनाणनम् । तत्वे ते ऋपयः सवे नाम्रणा वेदपारगाः ॥ २६ तियां दर्गनात्वे ण सर्वपापचयो भवेत् ।

तत्व व केवल पोड महालकाय तलतः ॥२०(उत्तरार्ध २४०)
ह पुत्र ! दुदैम काराष्ट्रदेग द्ययोजन विस्तृत
है। उसीने मध्य काणी प्रस्तिने श्रधिक प्रण्यस्थान
लच्मीविनिर्मित करवीर चित्र है। इस चित्रको देखने-से महापुण्य मिलता श्रीर पाप मिटता है। यहां वैद्यारण ब्राह्मण श्रीर श्रद्धि रहते हैं। उनने दर्भन
मात्रसे सकल पाप भागता है। नेवल इसी चित्रको
महालक्सीका पीठ कहते हैं।

काराष्ट्रदेशका वर्तमान नाम कराढ़ है। इसी कराड़में करवीर पड़ता है। कराड़ देखी।

४ अग्रान, सरघट। ५ ब्रह्मावतं। ६ दृशदती तीरकी एन्द्रगेखरनामक राजपुरी।

श्रेषावादिशेष, एक पेड़। इसका संस्तृत पर्याय-प्रतिष्ठास, श्रुत्तास, चय्डात, ष्ट्रयमारक, प्रतीष्ठास, भव्यम्न, प्रयारि, भव्यमारक, खेतकुम, तुरङ्गारि, भव्यम्न, वीर, ष्ट्रयमार, ष्ट्रयम, श्रुत्तकुम, नखराधक, वीरक, कुन्द, श्रुक्त, खेतपुष्यक, श्रव्यान्तक, नखराह, भव्यनाधन, स्थलकुमुद, दिखपुष्प, ष्टिपिय, गीरीपुष्प पौर सिन्धुष्प है। यह दो प्रकारका होता है— खेत श्रीर रक्ष। खेतकी खेतपुष्प, खेतकुभ एवं श्रव्यमार भीर रक्षकरवीरको रक्षपुष्प, चय्डात तथा सगुड़ कहते हैं। हिन्दी तथा दिख्यी भाषामें कनर, तामिन्नमें चनारि, तेलङ्गमें चेने स् श्रीर संगरिनीमें यह श्रीनीयडर (Oleander) कहाता है। इसका वैज्ञानिक श्रंगरेजी नाम नेरियम श्रोडोरम (Nerium odorum) है। कनर देखी।

छमयप्रकार करवीर भारतवर्षने नाना स्थानमं छत्पत्र होता हैं। किसी छचमें नेवल रक्ष षण्या स्वेत शीर किसी किसीमें खेतरक्षमित्रत पुष्प त्रात हैं। शिषोक्ष करवीरको सनेक लोग पद्मकरवी कहते हैं। वैद्यक्षणांस्तके सतसे उभयप्रकार करवीर तिक्र, कथाय, कटु श्रीर उपावीय होता है। त्रण, चलुरोग, लुष्ठ, चत, क्षिम श्रीर कण्डु प्रश्नित रोगपर रसका मूल लगाया जाता है। करवीरका मूल विषात है। (वकदम, भावप्रकाण, गार्ज पर) हकीमी क्षिताबोंसे रसका नाम खरज़हरा लिखा है। यह सगानेसे ही श्राता, खानेसे क्या श्रादमी क्या जानवर सबके लिये जहरका काम कर जाता है। मीर मुहन्मद हुसेन नामक मुसल सान् हकीमने कहा,—िक कनरका मूल श्रपर प्रकल ख्या में विषमय पड़ते भी सपैके काटनेपर विष-निवारक ठहरा है। कोड़ामकोड़ा मारनेकी दसका मूल प्रयोगमें श्राता है।

स्तियां श्रनिक समय करवीरका मूल खा श्राक्ष हत्या करती हैं। इसीसे दिखणदेशमें स्तियोंके मध्य विवाद उपस्थित होनियर कहा जाता है—कनेरके पास जावो। डाक्टर डाइमकके कथनानुसार करवीरके मूलमें तीव हृद्विष्ठ होता है। इसका १०००१६ ग्रेन मात्र एक सेंड्कको खिलाया गया था। १४ मिनट पीछे हो ससकी हृद्गति दक गयी। इसका मूल खानेसे दिलका चलना श्रीर पसोनेका निकलना वन्द हो जाता है।

करवीपुष्य हिन्दू देवताघोंको पति प्रिय है। फिर इसका पत्र एवं वल्कल सुखा बांटकर चगानेसे सर्वप्रकार चर्मरोगको उपकार पहुंचाता है।

बरवीरक (सं की को ) करवीरवत् कायित प्रकायते, को क वा करं वीरयति, वीर विक्रान्ती ग्लु ज् । १ पर्जुं न ह्या । २ करवीर, कनेर । ३ खडूग, तत्तवार । ४ कर-वीर सूलकृष विष, जुड़रीकी कनेरकी जड़ ।

करवीरकन्दर्भन्न (सं॰ पु॰) करवीर कन्द दित संज्ञा यस्य। तैसकन्द।

करवीरका (सं क्ती ) मनः शिला।
करवीरकी (सं की ) प्रमाद्य विश्वेष, एक फूलदार
के ले कि कि कि देश देश के कि कर- खिरनी कि कि करयह श्रीम ऋतुमें होती है। प्रमाद्य का कार्त हैं। करवीरकी तिता, उत्पाद के कर रहती और काम, वात,
विष, श्राधानवात, कहिं, कार्ल खास तथा क्षमिको दूर
करती है। (के बक्तिवर्ष))

करवीरतेल, करवीरावतेल श्काः करवीरपुर (सं क्तीः ) करवीर श्वाः करवीरभुजा (सं क्तीः ) करवीरभुजः याखा इवः सुजः याखा यस्याः, वहुन्नीः । पादकी वृष्ण, घड़-हरका पेडः। करवीरभूषा (सं स्तीः ) करवीरस्य भूपेव भूषाः

करतीरभूषा (सं० स्त्री०) करवीरस्य भूपेव भूषा अस्या:। घाड़की, घड़इर।

करवीराच (सं० पु०) खर राष्ठ्रका सेनायति।
करवीराचतेल (सं० क्षी०) करवीरं पायं प्रधानं
यत्न, बहुती०। तेल विशेष, कनेरका तेल। खेतकरवीरके मूलका रस, गोसूत, चित्रक भीर विड्ड डाल
यथाविधि तेल पकानिसे यह श्रीषध प्रस्तुत होता है।
इसमें तिलतेल ४ शरावक, करवीरादिकव्ल १ शरावक श्रीर जल १६ शरावक पड़ता है। करवीराय तेल
कुछरीग श्रीर भगन्दरकी दूर करता है।

खेत करवीरका मूल और विष समभाग क्रूटपीस गोमृत एवं तेलमें यथाविधि पाक करनेसे खेत करवी-राद्यतेल प्रस्तुत होता है। इसकी लगानेसे चमंदल, सिधा, पामा, विस्कोट प्रस्ति रोग मिटते हैं।

रता वारवीर, जाती, पीतशाल एवं मिसकाकाः पुष्प समभाग भीर सबके बरावर तेल यद्याविधि डालकर पकानेसे जो तेल बनता, वह नासारीमको दूर करतां है।

करवीरानुजा (सं॰ स्त्री॰) शादकी, शर्हर।
करीवीरिका (सं॰ स्त्री॰) मन:-शिला।
करवीरी (सं॰ स्त्री॰) किरति विश्विपति दानवराधसादीन, क्ष-श्रम् कर: वीर: पुत्री उस्था:। १ श्रदिति।
२ पुत्रवती, जिस श्रीरतके वशादुर लड़का रहें।
३ श्रीष्ठावी, श्रस्की गाय।

करवीर्थं (सं॰ पु॰) करवीरपुरे भवः, करवीर-यत्।
१ धन्वलारिके प्रति आयुर्वेदः प्रमुक्तां ऋषि विभेष, एक
पुराने इकीम। २ वाङ्गवल, प्राथका जोर।
करवील (हिं॰ पु॰) करील, करीर, कचड़ा।
करवैया (हिं॰ वि॰) कर्ता, करनेवाला।
करवीरी (हिं॰ स्त्री॰) पश्चिविभेष, एक विडिया।

इसे करचोटिया भी कहते हैं।

वरगाखा (सं क्ती॰) करस्य याखा रव। १ यह जी। इसका संस्कृत पर्याय अग्रव, अखा, चिप, व्रिय, गर्या, रसना, धीति, अधर्य, विप, कच्या, अवनि, इरित्, स्वसर, जामि, सनाभि, योक्त, योजन, धुर, याखा, अभीणु, दीधित धीर गमस्ति है। (वेदनिष्णु १४०) करमीकर (सं॰ पु॰) अरात् करिमुण्डात् नि:स्टृत: भीकर: करस्य भीकरो वा। १ इस्तिमुण्डनिचिप्त जलक्रमा, हाथीकी संखरे फेंका हुवा पानी। इसका अपर संस्कृत नाम वस्र हु है।

"उदान्तमप्ति यमयायभुतु गंजा विविधाः करमीकरेण।" (रह) २ वमन, के, छांट।

करशुद्धि (सं॰ स्तो॰) करस्य शृद्धि, ६-तत्। इस्तयो-धन, डाध की सफाई। 'फड़्' सन्द्र पढ़ गन्धपुष्य द्वारा इस्तथोधन करते हैं। "भाराज्यादिकनानः करशृद्धिकतः परम।" (तन्तवार) पूजादि कार्यमें न्द्रस्यादि न्यासकी पीके ही करशुद्धि भाती है।

करश् (हिं॰ पु॰) व्रचिविषेष, एक पेड़। यह वियास व्रच सर्वेदा हरिहर्ण बना रहता है। यफगानिस्तानसे भूटानतक करश् पाया जाता है। काष्ठ स्टट्ट होता है। प्रक्षार (कीयसा) यति एत्तम निकसता है। प्रव पश्चादा है। घीनांश्यकता कीट करश्पर प्रति-पासित होता है।

करभूक (सं०पु०) करस्य करे वा भूकः स्ह्यायः स्चाय इव वा। नख, नाखून।

करणीय (सं॰ पु॰) चस्त्रशोध, कलायीकी स्वन। करण्या (फा॰ पु॰) श्राचर्य कर्म, श्रनीखा काम, जादू, चालाकी।

· करष (हिं°) वर्ष देखी।

करपक (हिं०) कर्षक देखी।

कर्षना, करमना देखो।

करम् (वै॰ क्ली) क्रियते यत्, क्र-श्रसुन्। कर्म, क्याम।

"पते पूर्वीण करणानि विषां विदां भाइ विद्वे करांसि।" ( ऋक् अरसारः )

नरस (हिं॰ पु॰) करछेंका चूर। यह भाग सुलगानेकी काम भाता है।

Vol. IV. 24

करसना (हिं० क्रि॰) १ पाकषेण करना, खींचना, घसीटना। २ सखाना, सराना। ३ एकत करना, समेटना। करसनी (हिं० स्त्री॰) खताविधिष, एक वेच। यह उत्तर भारतमें उत्वन्न होती हैं। पत्र २।३ इच दीर्घ प्रीर घसरवर्ष रोमसे आच्छादित रहता है। फरवरी खीर मार्च मास पुष्प चाते हैं। पक्र फचने रंगसे वैगनी स्थाही तैयार होती है। सूल एवं पत्र चीपधमें पड़ता है। करसनीका खपर नाम हीर है।

करसमा ( हिं॰ ) करणा देखो । करसम्बद ( सं॰ क्षी॰ ) रोमकलवण, सांभर नमक । करसा, क्रस देखो ।

क्षरसायुक्त, करवायन देखी। :

करसाद ( सं॰ पु॰) करस्य सादः श्रवसन्ता, कर-सद भावे घञ्। १ इस्तदोर्बेच्य, द्वायको कमनोरी । २ किरणको पवसन्ता, ग्रवावीका क्वभिंचाव ।

कारसान ( डिं॰ पु॰ ) काषाय, किसान । कारसायर, करसायस देखो। 'ः

करसायन (सं॰ पुं॰) क्षणसार, काना हिरन ह

"नाके कुलको जीन है, बहे रहे स्रो तीन। करसायलके सौंगको ऐंठ जनायत कौन ॥"

करसी (हिं॰ स्ती॰) १ करस, करड़े का चूरचार । २ डपला, डपरी।

करस्त (सं॰ क्ती॰) कने स्थितं स्त्रम्, ७ तत्।
१ दस्तका स्त्रा स्त्र, दायका नारीक स्ता। २ विनादादिकालीन मङ्गलार्थं प्रसाधत स्त्र, रखिया, कंगन।
करस्याली (सं॰ पु॰) करः स्थालीन प्रस्य। महादेव।
जीसे स्थाली (दांडीः) में पाक पड़ता, वैसे दी प्रस्य
काल महाकाकरूप महादेवके द्वाय ससुदाय भूतः
मरता है।

"तलकानः करखाको जर्द मं घननो महान्।" (भारत, घतु १० घ०) करस्त (बै॰ पु॰) कर्र स्नाति करोति धातूनामनेका-र्थेत्वात्, स्न-घप्-सा-क। कर्मकर बाह्र, काम करने वाला बाजू।

"२०त् छमा बरसा दिवये वष्ठ'षि।" ( ऋक् १।१८१४) करस्पर्यन (सं० स्ती०) नृत्योतसूत क्षरणविश्रेष्ठ, नासका एक टंग। इसमें ग्रीवा उच्चकर उद्यासी जाती

फिर नतंत्र. प्रधिवी पर पड़ता भीर कुक्षुटासन वना उभय इस्त उन्टा करता है।

करसा (हिं) करमा देखी।

करस्तन ( सं॰ पु॰ ) इस्तध्वनि, डाधकी श्रावान, तान । करष्ठ ( हिं॰ पु॰ ) १ करम, संट। २ पुष्पकिता, प्रचनी कती।

करहंस, करहन्न, करहन्न (हिं॰) करहन्न रेखी। करक्करङ्ग ( हिं॰ पु॰) गढ़करङ्ग, मालवेंके स्वेकी एक सरकार। यह भक्तवरके समय वनी यी।

करश्रद्धा (र्च॰ स्त्री॰) सप्ताचर ऋन्दोविशेष, सात **प्रमानी एक बहर**।

करहनी (हिं॰ पु॰) धान्य विश्रेष, एक श्रगहनी . धान । यह अग्रहायण मास कटता है । इसका तण्डु ल वहदिन पर्यन्त चलता है।

करहा ( हिं॰ पु॰ ) खेतिशरीय इच, सफेद सरिस-का पेड ।

करष्टाई ( हिं॰ स्त्री॰ ) खताविश्रेष, एक वेस। करहाट (सं॰ पु॰) करेण विकिरणेन हाटाते दीय-ते, कर-४८-णिच्-प्रण्। १ पञ्चादिका मूल, कंवलकी . जड़। इसे सुरार भीर भमीड़ भी बहते हैं। २ मदन-ष्ठच, मैनफल। ३ महापिखीतर, वड़ी खजूरका पेड़। ४ थनकरा। ५ देशविभेष, एक सुल्ता कारचाटक (सं॰ पु॰-स्ती॰) कारचाट दव खार्थे कन्। श्रयवा वरं इटयति, कर-इट-णिच्-ख्न्। १ मदन

द्वच, मैनपाल। २ कमज्ञकन्द, सुरार। ३ कमज-पत्रान्तर्गत कत्र, कमनना भीतरी काता। यह प्रथम योतवर्षे रहता, किन्तु बढ़नेसे दरिसर्थे निकलता है। ४ जनपद्विश्रेष, एक वस्ती। (भारत, समाः) पाज् कल पूरी काराद कारते हैं। कराद देखा। ५ खर्णका इस्तानकार, हायमें पचननेको सोनेका गहना।

करही (दिं स्त्री॰) बालका बचा हवा दाना। जी दाना कुटने पौटनेपर भी वालमें बगा रह नाता, वही करही वाहाता है।

वारा (हिं०) कवा देखी।

कराइत (हिं॰ पु॰) क्रण्यसप विशेष, एक काला

सांप। यह ग्रत्यन्त विषमय होता है।

कराइन (हिं॰ स्ती॰) छप्परके जपरकी घास। नराई (इं॰ स्ती॰) दिदललक्, दालका किलका। मरांजुल (हिं०) कलाहुर देखा। करांत ( हिं॰ पु॰ ) करपत्र, करीत, धारा। करांती (डिं॰ पु॰) करपत्र चनानेवाला, पाराक्रम, . जो बारेसे खकड़ी चीरता हो। करागार (सं॰ पु॰) क्रस्य प्रागार:। राजस्वते श्रायका खान, खिराज श्रानिकी जगह। कराय (सं॰ पु॰) करिपुष्कर, द्वायोकी स्ंड़का सिरा। करात्रपद्मव (सं० पु०) श्रृङ्खि, अंगली। (सं॰ पु॰) करेण भावातः, ई-तत्। कराघात १ इस्ताघात, द्वायकी मार। ठूंचे, पूंच, यणड़ वर्ग-रहका कराचात कडते हैं। २ हवाङ्ग्रीब, श्रंगूठा। (सं क्ली ) करस पङ्गम्, इतत्। १ राजस यादायका खान, मदसूत पहनेकी जगह।

कराङ्ग्लि (सं॰ पु॰) करस्य त्रङ्ग्लिः, इ-तत्। इस्ता-ङ्गन्ति, श्वायकी उंगसी।

२ हाट, बाजार।

कराची-भारतके सर्वपियम प्रदेशस सिमुदेशका एक ज़िला भौर नगर। इसर्व उत्तर शिकारपुर, पूर्व हैदराबाद ज़िला तथा विन्धु नद, पश्चिम सागर एवं वल्चिस्तान श्रीर दिचण कोरी नदो तथा सागर है। करावी ज़िले श्रीर वलू विस्तानके वीच वहत दूर तक छाव नदी सीमाखरूप प्रवाहित है। यह ज़िला उत्तर-दिचिष पाय: २०० सील दीवें भीर पूर्वे-पिंचम ११० मीच विस्तृत है। परिमाणपत १४११५ वर्गमील है। कराची गहर जिलेका मदर मुकाम है। सिन्धु नदके मुहानेसे बन् विस्तानकी पूर्व सीमा पर्यन्त कराचीका भूमिमाग सक्त खल पर समान एच नहीं श्राता । पश्चिमांग्रम कोहिस्लान नामक उपविभागके मध्य कितना हो पावल प्रदेश पड़ता है। बजूचिस्तानने पूर्वी यस्पित हाला पर्वतसे कुछ पर्वतिमिखर निकली है। इस पार्वत्य प्रदेशकी सध्य सध्य उर्वर उपत्यका चागयी है। मूसिमाग वाधारणतः दिचणपूर्वमुख नीवा है। उपकूत भागम बहु संख्यक सुद्र सागरप्राखाने प्रवेग किया है। देशके

अभ्यस्तरमें नदी-सिनारे ववृतका वन यथेष्ट है। सिन्धु नद ही स्थानीय प्रधान नदी है। किन्तु द्वाव नदीसे दस जिलेके प्रधिकांग खलमें जल-प्राता है। करा-चीमें चिन्ध् नद प्रायः १२५ मीच विंख्त है। दिच-णांयको सिन्ध् बद्ध गाखामें विभक्त हो सागरसे जा मिला है। उस प्राखाकी गति पत्यन्त परिवर्तनशील है। पहले सीता श्रीर वाघियार शाखा बहुत विस्तृत थी। जडाज, खच्छन्द धाते-जाते थे। किन्तु १८३७ ई॰से वाधियार नदीका जल भिन्न पथको पक्षड़ वहता है। प्राचीन स्रोत क्रमग्रः बन्द हो गया। बागना नामक शाखाके तीर कराची जिलेका पुराना शाह-बन्दर' श्रवस्थित था। यह स्थांन बहु दिन पर्यन्त क्रमहोरा राजवंशका जहाकी बन्दर रहा। फिर यहां युक्के जड़ाज़ भी ठड़रते थे। किन्तु भाजकल इस खानसे नदी प्राय: १० सीख इट गयी है। अब इनाः मरो गाखा ही विस्का प्रधान मुख मानी जाती है। १८४५ दे॰ को यह भाखा पति चुद्र रही। छोटी नीका भी पति कष्टचे पाती जाती थी। इस जिलेके बीच, जपरी भाग सेवयानमें 'मध्नर' नामक एक विष्ठत् प्रद भरा है। पतना बड़ा द्वद सिन्ध् प्रदेशमें दूसरे स्थानपर देख नहीं पड़ता। कराची नगरसे अद मील उत्तर पार्वत्य प्रदेशमें 'वीरमांची' नामक स्थानपर कितने ही उचा प्रस्ववण विद्यमान है। इस स्थानकी प्राक्तिक योभा भति सुन्दर है। भ्रमणकारी प्राय: इस स्थानकी घोभा देखने श्राया करते हैं। यहां एक दलदल भी है। इस दलदलमें प्रसंख्य क्रुक्शीर रहते हैं। प्ररुख जन्तुमें चीता, द्यायना, भेड़िया, ऋगाज, उल्लामुखी, भन्नुक, दरिष श्रीर वन्यमेष प्रधान है। पश्चियोंमें शक्किनकी संख्या यथेष्ट पाती है। को हिस्तानमें नाना जातीय सरी-स्रव रेख पडते हैं।

कराची जि. जैमें मुसलमानी की संख्या सर्वाः पेवा यथिक है। फिर हिन्दुवीं गीर टूसरे लोगोंकी गणना लगता है। हिन्दुवींमें बाह्मण, राजपूत भीर को जोने अधिक देख पड़ते है। यन्यान्य जातिमें जैन, देरानी, यहदी भीर वीष हैं। यह ज़िला कराची, सेवयान, जीवक भीर शाहबन्दर नामक चार चपिक्सामी विभक्त है। करारी, कोटरो, सेवयान, वुवक, जादु, ठाठा, केती बन्दर, ममन्द, भीर मीरपुर बतारा नगर प्रधान समभा जाता है। कराची, केती भीर शिरगण्ड (श्रीगण्ड) तीन बन्दर है।

स्थानीय जीगींके कथनानुसार ठाठा नगरसे ग्रीकः सम्बाट पत्रवासेन्दर ( सिवन्दर ) वे सेनापति नियार-क्स पारस्य सागरको गये थे। सेवयान नगरमें किसी पति प्राचीन दुर्गेका भन्नावैश्रेष विद्यमान है। यनेक स्रोग कड़ते, कि उता दुर्गकी निर्माता भी श्रसक्येन्दर ही रहे। कराची जिलीका भति भखा स्थान ही बोया जाता है। दृष्टि, सूप पीर निर्भरके जल पर ही कविकार्य चलता है। मलीरमें ज्वार, वाजरा, यव श्रोर रच्नकी उपज है। जीवक श्रीर श्राइवन्हरके निकटवर्ती स्थानमें चावल, गेहं, खख, मकर्ड, ईंडे तथा तस्वाकु बोते हैं। कोहिस्तानके पावैत्य चिवमें किसी प्रकारका ग्रस्य नहीं होता। यहांके लोग प्राय: लंबाहारी हैं। यशमांसरे ही जीवन घारण करते है। यहां तीन पसलें होती है। एक न्ये छ-पाषाटमें बीयी भीर कार्तिक-भयहायणमें काटी जाती है। दूसरी कार्तिक-प्रयहायणमें पड़ती प्रीर वैशाख-ज्ये छ कटती है। तीसरीको फाल्गुन चैत्रमें डाल प्रावाट यावण मास काट लेते हैं। कराची जिलेका प्रधान पण्ड द्रव्य रुई, गेइं घोर जन है। 🦠

याचवन्दर्स निकट श्रीगण्ड खाड़ीमें यथेष्ट लवण निक्कता है। करतान वार्केन १८४० दे॰को खानीय लवणस्तर देख जहा था. 'इस लवणसे क्रमागत ४०० वत्सर समस्त प्रथिवीका निर्वाह हो सकता है।' किन्तु लवणके शुक्तका परिसाण हिगुण रहनेसे कीई व्यवसाय चना नहीं सकता। समुद्रमें मत्य पकड़नेका काम भी होता है। मुद्राने मुसल-मान यह व्यवसाय करते हैं। ठाठा नगरी लूंगी नामक श्रीतवस्त्र भीर दुवका नगर कालीनके जिये विख्यात है। कराची जिसेके भविकांस नगर सिम्धु के इतिहाससे विशेष संशिष्ट हैं। विस्तु देखी।

कराची नगरमें सिन्धु प्रदेशका सेनावास स्थापित

है। इसी नगर्से विलक्षण दिल्य कराची उपसागर है। उपसागरके एक पार्खंपर सानीरा चन्त्रीय पड़ता है। सानीरा चन्त्रीय चीर क्षिकटन नामक खास्यिनिवासके बीच कराची उपसागर प्राय: साढ़े तीन मील विस्तृत है। किन्तु पवेशका सुख घोंचेके पर्वत (जुद्र चुद्र पार्वत्य हीय) चीर क्षियामारी नामक हीपसे चका है। सानीरा चन्त-रीपमें एक पालीकस्तमा है। इस चालीकस्तमाने पथात एक चुद्र दुर्ग भी खड़ा है।

१७२५ दें को जहां हाव नही सागरसे मिनी, वहां खड़का नामक एक नगरी रही। उम समय खड़का वावसाय वाणिन्य बहुत विस्तृत था। क्रमयः काल प्रानेपर खड़का वन्दरके प्रवेगका पय बालू के क्ला गया। फिर थोड़ी दूर दिखण वर्तमान कराची नगरके खानपर 'कत्ताचीक्र्ण' नामक दूसरा हाद्र नगर रहा। इसी खानसे कराचीकी चारी पीर व्यवसाय वाणिन्यका लेनदेन बढ़ा। क्रमणः यहां दुगं बना था। फिर मसकट नगरसे तीय मंगा दुगैकी बचा की गयी। अन्तकी गाहबन्दरका व्यवसाय विल्लानिस यह खान सम्हिं शाली हुवा। क्लोगोंके विख्लासानुसार उक्त कलाची नामके ही 'कराची' गब्द निकला है।

कराचीन (सं॰ पु॰) खन्तन, खड़रैचा। कराट (सं॰ स्ती॰) कराय विचेषाय घटति, घट-प्रच्। यपड़, तमाचा।

करातग्राम काशी जिलेश एक याम।

( मवि॰ ब्रह्मखण्ड प्रश्रूष )

कराड़ ( हिं॰ पु॰ ) १ त्राय करनेवाला, महाजन, जा साल खरीदता हो। २ विणिक् जातिविशेष। यह विनयि पन्तावस उत्तरपधिम रहते हैं। महाजनी इनका धन्धा है। ३ नदीके जपरका हिसा, टीला। सम्यक् उद्य नदीतटको कराड़ कहते हैं।

सम्बन् उद्य नदातरका कराइ पार्य र न कराइ — १ वस्वर्तप्रान्तके सतारा जिलेका एक विभाग। दसकी सूमिका परिमाय २८५ वर्ग मील है। महा-भारतम मद्भयन्ती नगरीके साथ 'करहारक' नामसे दस स्थानका स्त्रेस श्राया है। ''नगरी' सञ्जयनीच पापणं करहाटक्ष् । टूनैरेन नग्ने चक्रे करके नामकाप्येत् ॥" ( समा ३८१०० )

दाचिणाखवाचे वनवामी प्रस्ति प्राचीन स्थानकी किमी किमी गिनाफ कर्म भी कराड़का नाम कर-छाटक निखा है। स्कन्दपुराणके सञ्चादिखण्डमें यह भूभाग काराष्ट्र नामने उत्त है। सञ्चादिखण्डके मतमे काराष्ट्र कीयनासङ्गमके दिचण ग्रीर वेदवती नदीके उत्तर सब मिनाकर १० शोजन पहता है।

"वेदवत्तायोत्तरे तु कोवनाग्रद्भविषे। काराष्ट्रनाम देशय टुटदेश: प्रकोतित: ॥" ( उत्तराष शर्)

यहां नाचाधिक हिन्दू रहते हैं। उनमें कराट्ट 'ब्राह्मणोंकी ही संख्या श्रधिक है। कराङ्बाह्मण देखी।

२ कराढ़ विभागका प्रधान नगर। यह क्षणा एवं कीयना नदीके सङ्ग्रम खान, प्रचा॰ १७' ६८' छ॰ तथा देगा॰ ०४' १२' ३०" पृ॰ पर घवस्मित है। चीकसंख्या प्रायः ११ स्वस्स है। उसमें ८ इजार हिन्दू निकचते हैं। मव-जजकी भदानत, डाकघर, श्रीषधाउय प्रसृति विद्यमान है।

कराउ-न्नाह्मण (काराष्ट्र त्राह्मण) महाराष्ट्र त्राह्मणीको एक श्रेणो। जन्मभूमिके श्रतुशार यह त्राह्मण भी कराउ कहाते हैं। स्कन्दपुराणमें इन्हें प्रतिनिद्धित प्रीर दृष्ट शिखा है—

"काराष्ट्री नान देगय दृष्टदेगः प्रकीर्तितः ॥३ सर्वे जीकाय कठिमा दुर्जनाः पायकर्मियः। तह अजाय विश्वान्त काराष्ट्रा इति नानतः १४ पापक्रमंरता नष्टा व्यक्तिचारससुद्रवाः। खरस्य द्यस्यियोगीन रेतः चित्रं विमानकन् ॥४ तेन तेवां च सुत्यतिज्ञीता वै पायस्तिपान्। सहे में नावशहेंभी नहादृष्टा कुर्पिणी ॥६ तस्या: पूजा यटाहे च बाह्यची दीवते वितः। त दिक्तगीवना नष्टा ब्रबंहतां बरोवि च 10 न क्रमा येन सा इत्या कुलं तथ वयं अजित्। एवं पुरा तथा देया वरी दत्ती विजान किल ॥६ तिपा धंसर्गनाये य सबैखं सानमावरेत्। तेवा देशालरे वायुर्व प्राप्ती यीजनवयम् ॥ ८ क्षेत्रलं विषसाप्रीति पातकं झतिदुस्तरम्।" (मञ्जादिखणः रार ४०) दाराट बाह्यण सकल ही यात होते है। जीग जा इते-पहले इनमें प्रति वर्ष देवी माजिने उद्देग एक

| ब्राह्मण्यिश्च विल चढ़ानेकी प्रय<br>पीक्षे यह प्रया एक काल उठ गर्ये<br>व्यवहार चनेक संग्रम प्रयर मध<br>सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र कवि मोरोपन | ि है। इनक<br>।।राष्ट्रींचे सि | ा भाषार<br>सताः है। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| चे। इनमें भिन्न गीत और अने                                                                                                              | भ घर देखा <sup>ः</sup>        | खते हैं।            |
| यथा—                                                                                                                                    |                               | :                   |
| गीव .                                                                                                                                   |                               | धर                  |
| काम्यप गोत                                                                                                                              | •••                           | . ৩২                |
| त्रविगोव                                                                                                                                | •••                           | - ৩৸                |
| <b>सरदा</b> जगोत                                                                                                                        | 144                           | ee.                 |
| वमद्गिगोत्र                                                                                                                             | ***                           | ं ७५                |
| विशिष्ठगीव                                                                                                                              | •••                           | ۲.                  |
| कौ शिक्षगोत्र                                                                                                                           | ****                          | 80                  |
| नेभ्र वगीत                                                                                                                              | ***                           | <b>२</b> ४          |
| गीतसगीत                                                                                                                                 | ***                           | १५                  |
| गाग्य <sup>8</sup> गीव                                                                                                                  | ***                           | . १६                |
| सुद्रखगीव                                                                                                                               | ***,                          | , দ                 |
| विखासित्रगीत                                                                                                                            | •••                           | 8                   |
| नादरायणगोव                                                                                                                              | •••                           | શ                   |
| कौच्छिन्यगोव                                                                                                                            | ***                           | ŧ                   |
| <b>उ</b> वसन्यगोत्र                                                                                                                     | ***                           | ٤                   |
| माङ्गिरसगीव                                                                                                                             | *1*                           | į                   |
| बीहिताचगीव                                                                                                                              | •••                           | 8                   |
| वेख्गोव                                                                                                                                 | •••                           |                     |
| <b>माण्डिलागी</b> व                                                                                                                     | •••                           | . 4                 |
| कुलभगोत ;                                                                                                                               | •••                           | · ₹                 |
| वात्स्यगोत                                                                                                                              | • • •                         |                     |
| <b>भागैवगो</b> त                                                                                                                        | . •••                         | ર                   |
| पार्थिवगोत्र                                                                                                                            | •••                           | <b>`</b>            |
|                                                                                                                                         | न <b>चारा</b> ष्ट्र           | •                   |
|                                                                                                                                         | _                             |                     |

क्षणीटक प्रदेशमें कराढ़ ब्राह्मण मिसते हैं। यश चितयावनीसे मिनते जुनते हैं। वर्षे जुन्ह भिषय बाला रहता है। किसीकी भाख भूरी या नीली नहीं होती। विजयदुर्गा, पार्यदुर्गा भीर महासच्यी रनहीं असदिवता है। महिसुर राज्यने मकरावार्य गुरु माने जाते. हैं। यह बतादि भीर विरादः (हिं पुरु) १ नदीका वस. तट, दरयाका Vol.

IV.

चलावादि दूसरे ब्राष्ट्राणींकी भांति सम्पन्न किया करते करते हैं। बालक विद्यालयोंने पढ़ते हैं। वाराढ़ शुक्र, खच्छ, अतिथिवेती और बाजाकारी द्वीते हैं। इनमें बोई व्यवसायी, कोई क्योतियी भीर कोई भिच्नक है। ऋगवेद दनका प्रधान वेद है। बरात ( हि॰ पु॰ ) कीरात, ४ जीकी तील। इससे खर्ण, रीया वा चीषध तीसते हैं। वरामा ( डिं॰ क्रि॰ ) वार्यमें संगाना, वरवाना। क्रावत ( य॰ स्त्री॰ ) १ शास्त्रता, इतिसाल, नज्-दीकी। २ सम्बन्ध, अपनायत । क्रावतदारी (फा॰ स्त्री॰) सम्बन्धिमात, रिश्तेदारी। क्रावा (प्र॰ पु॰) काचपात विशेष, शीशेका एक बरतन। इष्टका पानार हृहत् पीर मुख चुद्र करासदै ( ५ ॰ ५ ॰ ) करं था सम्यक् सन्नाति, कर-था-मृद-धण्। करमदेवस, करोदिका पेड़। करामात ( प॰ स्ती॰ ) पायर्थैन्यापार, सिवि, करमा, 'यनहोनी। यद शब्द 'करामत' का बहुवचन है। करामात दिखानेवालेकी करामाती (सन) कश्रते हैं। कराब्वक ( स'॰ पु॰ ) कीर्यंते विचिध्यते भव्य यसात्, कृ कर्मणि पप्-कप्। क्रण्यपानफल सच, करींदिका पेड़। वारास्त्र, वरासव देखी। करास्त्रक (सं पु॰) करं कीयसायं श्रस्तं यसात्, ं कर-प्रका कप्। करमदंक बच, करोंहेका पेड । करायना (हिं॰ पु॰) १ क्वटन, कीरैया। २ रन्द्रयन। करायन (डिं॰ पु॰) १ कडींजी, मंगरेला। २ तैन वा घृतसे किया हुआ वैसवार, तेल या ची-में पकाया हुवा सूंग या वड़दकी दासका भोता। प्राय: तर-नारीने भोनना भा नरायस मद दिया नरते हैं। करायिका (सं की॰) कराविव पाचरति उद्धयन-नाते वरवक्षमानलात्, कर-काङ्-खुल्-टाप्।

वयमानादाचारे। पा शशरू । १ वजानापची, हीटा वगला।

२ पिक्रमेद, एक चिद्या।

कंचा किनारा। यह पानीके काटचे निकल भाता है। २ ठीर ठीक।

करार (अ॰ पु॰) १ खेँ थँ, मज्वूती । २ धेँ थँ, धीरल । ३ सुख, पाराम । ४ प्रतिज्ञा, कील । करारना ( हिं॰ कि॰ ) कां कां करना, श्रुतिकट शब्द निकालना। यह क्रिया काक्षपचीका बोलना बताती है। करारवीर—काश्रीका एक ग्राम । यह काश्रीसे ४ योजन दूर वायुकोणमें अवस्थित है। यवनपुर यहांसे वहत नज्दीक पड़ता है। करारवीरमें एक प्राचीन दुग विद्यमांन है। (मिन॰ व्रह्मखण्ड ४०१२०१)

करारा (हिं० पु॰) १ नदीका उच्च तट, दरयाका जंचा किनारा। २ टीजा, ढूह। ३ करट, कीवा। ४ मिष्टान्न विशेष, एक मिठाई। (वि॰) ५ कठोर, कड़ा। ६ सुदृद्द, मज्वूत, दिसका कड़ा। ७ कड़ा संका हुवा, स्रस्रा। ८ तीच्या, तेज। ८ उत्तम, श्रच्छा। ४० बड़ा, भारी। ११ बलवान, ताकतवर। करारापन (हिं० पु॰) कठोरमाव, कड़ाई।

करारी (हिं॰ पु॰) इक्षरार करनेवाना, जो वचन है चुका हो। २ उपासक सम्प्रदायविश्रेष। यह कानी, चासुण्डा प्रस्ति देवीकी मयद्वर मूर्ति पूजते हैं। भार-तक नाना स्थानमें जो शनाकादि हारा भपना मांस स्दि भिष्ठा मांगते फिरते हैं, उन्होंकी बहुतसे कोग करारी कहते हैं।

करारोट (सं॰ पु॰) करे त्रारोटते भाति, कर-भा-कट-भान्। भ्रङ्गरीयक, श्रंगूठी, श्रायका छका। करार्षित (सं॰ ब्रि॰) इस्तमे भर्षण किया हुवा, जो इश्यमें दिया गया हो।

कराज (सं० त्ती०) कराय च च रोगादि विचे पाय श्रांति श्रांति, कर- श्रंत- श्रंच्। १ पर्णाप्त, काली तुलसी। २ घृतादि श्रंष्ट वेसवार, करायल। (पु०) करं श्रांति ग्रंप्या भयपदर्शनाय स्वति पर्याप्ति, कर- शाःला-का। ३ सर्वे रस्युक्त तेल । ४ दन्तरीग मेद, दांतकी एक बीमारी। कुपित वायु दन्तका साम्यय पकड़ क्रम क्रम सब दांतोंकी विक्रत श्रीर भयानक भावसे एठा देता है। इसीकी कराज रोग कहते हैं। यह स्रस्थ होता है। (भाष्य विद्रांत)

भ कस्त्रस्मा, एक हिरन । ६ है स्विविधेष, एक राचस । ७ गन्धर्वेविधेष । ८ सत्स्विधेष, एक मछनी । ८ स्वाचार्जक, काला ववृत्त । (ति॰) १० तुङ्ग, जंचा । दन्तुर, कंचे दांतवासा । ११ भयानक, सरावना । १२ प्रमस्त, सुना हवा ।

करालंक, कराव देखी।

करालकर (सं॰ ति॰) १ बलवान् इस्तविशिष्ट, ताकतः वर हाथ रखनेवाला । २ बलवान् गुण्डयुक्त, जीरदार सुंड रखनेवाला ।

करानक जिक्का (एं॰ पु॰) जुन्द पुष्प इच, कुन्द के फून-का पेड़।

करासकेयर (सं ॰ पु॰) करान: केयरो यसा। सिंह, येर। करासित्रपुटा (सं॰ स्त्री॰) करासित त्रीणि पुटानि यस्या:। सक्षा नामक शिक्ती धान्य, किसी किस्मित्रा पनास ।

करासदंष्ट्र (सं॰ ति॰) भयद्वरदंष्ट्राविधिष्ठ, ूंखार दाद रखनेवाचा ।

करालदंष्ट्रा (सं॰ स्त्री॰) कराताः दंष्ट्रा यसाः। १ कालो। २ मयानकदन्तविगिष्टा स्त्री, खीकनाक दांतवाली श्रीरत।

कराजमञ्च (सं॰ पु॰) सङ्गीतताजनियेष, गानेका एक ताल। इसमें तीन खाली पौर दी भने ताल लगते हैं। सदङ्गमें कराजमञ्च इस प्रकार बोलता है—घा केटे खन्ता केटेताग गदिधेने नागदेत था।

करालस्व (सं • स्त्री • ) करं भातस्वते गरणार्थं गरहाति, लस्व भच्। १ करग्रहणकारी, हाय पकड़नेदाला। (पु॰) २ इस्त हारा साहाय्य प्रदान, हायकी पकड़। कराललोचन (सं • व्रि • ) कराल लोचने यस्त । भया-नक चन्नविधिष्ट, हरावनी पांखीं वाला।

करासवदना (सं॰ स्त्री॰) करालं वदनं यस्याः। १ काली। २ भयक्ररमुखी स्त्री।

कराला (सं॰स्ती॰) कराल-टाप्। १ ग्रारिवा, चनन्तमूल। २ विड्फ्ना

करालाक (सं क्री ) विड्डा । करालानन (सं वि ) करालं पाननं यस । भय कर सुखिविधिष्ट, डरावनी स्रतवाला । करानास्य (म' वि ) दन्तुरवदन, जीपनाक दिति-वाला।

करालिक (सं॰ पु॰) कराचां करसहग्रशस्त्रामां चालि: येणिर्येव कराल-कप्रस्वम्। १ उत्त, पेड़। २ करवास, तलवार।

करान्तिका (सं॰ स्त्री॰) दुर्गा देवी।

कराजित ( सं॰ वि॰ ) कराज-इतच्। भयंयुक्त, उरा चुवा। २ भयद्वर जिया हुवा, जो खीफ्नाक बना दिया गया भी। ३ वढ़ाया हुवा।

कराक्षी (मं॰स्त्री॰) कराजःङीम् । १ पनिनती सप्त जिद्यांके पन्तर्गत जिद्यावियेष, प्रागकी सात जीभींनि एक जीभ।

> ''काक्षी जराक्षी च मनीअवा च मुलीहिता या च मुधू सवर्णा। स्कृलिङिनी विश्वदर्णा च देवी खोखावमाना इति चत जिहा ॥'' ( सन्द्रस्तीपनिषद् )

(पु॰) २ महादोपान्वित श्रम्ब, निहायत ऐवदार घोड़ा। जिसके नीचे या जवर एक बड़ा दांत निक्रल षाता, वह घोड़ा धराजी कहाता है। (जयदम)

कराव ( चिं॰ पु॰) कर्म, कामनाज। यह घन्द प्राय: विवाहादि जमें के लिये व्यवहृत होता है। करावा, कराव रेखा।

नरास्कीट (सं॰ पु॰) करेण भास्कीट: शब्दो यत्र। १ वधःखलपर एक द्वाय सङ्घित भावसे रख भन्य इस्त द्वारा तालन, तालठीकाव। २ कराघात, द्वाय-की सार।

कराच ( घ'॰ पु॰) १ वेदमासूचक खर, तकलोफ़ की भावाज़। धरीरमें पीड़ा चोनेसे मनुष्य कराइता है। २ कड़ाइ, लोहेकी बड़ी कड़ाही।

कराइना (चिंशक्ति॰) पीड़ित स्त्रसे बोलाना, कांकना, डाय डाय जरना।

कराचा (चिं॰ पु॰) कड़ाइ, बड़ी कड़ाहो।

कराष्ट्री (६० म्ही०) बड़ाही।

करि ( डिं॰ पु॰ ) करी, डायो।

करिज । सं॰ पु॰ ) करी विचेशोऽस्ति **पस्त, कन्।** विद्**ष**दिर, एक छैर। करिक्रपदक्की (सं क्ष्मी ) करिक्रपः गत्रपिपास-वयव इव वक्की । चित्रका स्ता।

करिकचा (सं•स्ती॰) गर्जावप्यती, बड़ी वीपत । करिकणावकी (सं॰स्ती॰) करिकचायादव वकी । चिवता सुद्य, चत्राका पेड़ ।

करिकर (सं॰ पु॰) करिणः करः, ६-तत्। इस्त्रि-ग्रुग्ह, द्वायोकी सुंद्र।

करिकर्णेपसाम (सं॰ पु॰) इस्तिकर्णपताम, वड़ा टाक। करिकथन (सं॰ पु॰) विधान, व्यवस्था, तजवीज़। करिका (सं॰ स्त्रो॰) करी विलेखनमस्ति प्रस्थाः, भर्मादिखादच्। १ कारोडच, कटेया। २ नख-चत, नाखन्का दाग्या ज्वस।

वारिकाल - कणीटकका एक नगर। यह भन्ना० १०'
५५ उ० भीर देशा० ७०' ५३ पू०पर तिक्वाकोड़
नगरमे ४ जीम दिन्य भवस्थित है। करिकाल भित
प्राचीन नगर है। १०४० मे १७६३ दे० तक पलनेवाले
कर्णाटक समरके समय यह नगर सहद्र किया गया
या। यहां भंगरेजींचे फरामांसी जड़ भरे। करिकाल
नदी कावेरी नदीकी भाखा है। इसकी चारों भोर
भपर्यात यस्य उत्पन्न होता है। जक्य यहांस
वाहर भेजते हैं।

करिकालचील—एक विख्यात चीनराज । यह परानिक चीलके ज्येष्ठ प्रत रहे । इन्होंने पाण्डाराज
वीरपाण्डाको युद्धमें हराया था । किर करिकाल
चीलने कावेरीके जलप्रावनसे तन्त्रीर ज़िला बचानिको
पक वांच बनावाया । ८०० यकमें यह विद्यमान थे ।
करिकुका (स'० क्ली०) करियः कुकाः ६-तत् ।
१ गजकुका, हायोके मत्येकी चड़े जैसी जगह ।
२ गन्यचूर्षे ।

करिकुभक (सं० पु॰) नागकं प्रस्तृषी।

विरिज्ञसमा (सं॰ पु॰) करी नागर्वधरस्तद्दत् जुसुनाः। १ नागर्वधरस्य । २ नागर्वधरस्य ।

करिक्षणा (संश्लो ) गत्रविषती, बड़ी पीवल ।

करिकंगर (सं॰ स्रो॰) नागकेशर।

करिखंद ( हिं॰ स्त्रो॰ ) १ नोस्ता, वासिख। २ कसङ्क, बदनामा। करिखा ( इं॰ पु॰ ) १ नीसता, कालिख। २ नलङ्क, बदनामी । करिगर्जित (सं क्ली ) करियाः रेगर्जितं गर्जनम् भावे ता। ष्टं प्रित, प्रायीका चिट्वार। करिगच, करगह देखी। करिक - मन्द्राज पान्तके राजस ईन्द्री जिलेका एक बन्दर। यह समुद्रके तटपर राजमहेन्द्री नगरसे १५ कोस दिचाण-पूर्व अवस्थित है। नाना खानोंसे यहां जहाज श्रा लगा करते हैं। वाणिन्य-व्यवसाय भी खूब होता है। पहली यह नगर श्रविक समृद्धि-थासी रहा। किन्तु अब वह बात देख नहीं पड़ती। १७८४ ई॰को ससुद्रसे तरङ्ग आनेपर करिङ्ग ड्व गया था। उसरी बहुत लोग मरे पीर मकान् गिरे पड़े। इसके पार्धस्य समुद्रकी करिङ्गसागर कहरूं . हैं। 'करिङ्क' कलिङ्क भव्दका पप-भ्रोभ है। कलिङ देखी। करिचमें (सं क्ली॰) गजचमें, श्रायीका चमड़ा। कारिज (सं०पु०) वारियो जायते, करि-जन-ड। पद्ममामुजाती। पा शरारण। गुज्ञावक, श्रायोका वसा। करिजा (सं॰स्ती॰) गजसुत्ता। करियो (सं॰ स्त्री॰) करिन् स्त्रियां डीप्। १ इस्तिनी, इथिनी। २ देवताविशेष, एक देवी। ३ वैद्यके श्रीरस भीर शुद्राके गर्भसे उरपन्न होनेवाली कन्या। करियीसहाय (सं॰ पु॰) गज, इधिनीका जीड़ा हाथी। करिदन्त (सं॰ पु॰) गजदन्त, शायीका दात। करिदन्तामः ( सं ्रक्ती ः) सूलक, मूची। करिदमन (सं॰ पु॰) नागदमन, नागदीना। करिदारका ( सं॰ पु॰) करियं दारयति, करिन्द्र-ख ल्। सिंह, शेर। करिनासिका (सं० स्त्री०) करियाः नासिका १.१ गज-नासिका, दायीकी नाक। २ यन्त्रविशेष, एक वाजा। करिनी (हिं॰) करियी देखी। करिप (सं ९ पु॰) करियां पाति रचति, करि-पा-क। हस्तिपालक, महावत। करिएव ( ए'॰ क्ली॰) तानीयपव। करिप्यक, करिप्य देखी। करिपथ (सं०पु॰) करियाः पय, ६-तत्। . १ गुजकी

1

गमनयोग्य प्रथ, दायौने चलने जायक, राष्ट्र। २ देव-पथ, डाथीकी राष्ट्र। ३ जनपदविश्रेप, एक बसती। करिपिपानी (संःकीः) करिसंज्ञका विषानी, मधाः पदलो॰! गजिएपती, बड़ी पीपल। करियोत (सं॰ पु॰) करियं बन्नाति यत्र, बन्ध षाधारे घन । १ इस्तिनसनस्तम, हायी बांधनेकाः खुंटा। (क्री॰) भावे घञ्। मावे।पाशशहर २ गजबन्धन, हायीका बंधाव। करिवर (सं॰ पु॰) करियां वर:। श्रेष्ठ गन, बढ़िया क्षिव् ( हि॰ पु॰ ) हरिणविशेष, एक वारहिष्का। यह अमेरिकाके उत्तरीय भ्वप्रदेशमें पाया जाता है। इससे लोगोंका बड़ा काम निकलता है। मांच खानेमें माता है। चर्म वस्त्ररूपसे व्यवद्वत होता है। फिर ष्ठसका तस्त्रु ग्रीर जूता भी बनता है। ब्रस्तिसे छुरी प्रस्तुत करते हैं। करिम (सं॰ क्ली॰) करीव माति, भा-क। प्रख्या व्यम, पीपनाका पेड़। करिमकर (सं॰ पु॰) काल्पनिक राचस, भूठा देव। करिमाचन (सं॰ पु॰) करिण इन्तुं मार्च गार्ख चाति विस्तारयति, करि माच चा क। सिंह, शेर। करिसुख (सं॰पु॰) करियो सुखमिव सुखं यस्य। १ गणिया। ब्रह्मवैवर्तने गणियखण्डमें खिखते—पावेती-नन्दन गणेयकी जन्म लेनियर सकत देव सन्दरमूर्ति देखने पहुंचे थे। भगवतीने क्रमग्रः सक्त देवकी मा लौटते देखा। किन्तु उस देवमण्डमीर्म मनिको म देख उन्होंने अपने प्राण-प्यारे सन्दर पुत्रको भाकर देखनेके लिये उनसे बारंवार अनुरोध किया था। थनि इस भयसे गणपतिको देखने न गरी-मेरी दृष्टिके समुद्य भस्र ही जाता है। श्रन्ततः भगवतीने शादे-यसे उन्हें जाना पड़ा। यनिने पाकर भगवतीसे कहा था—मैं जिसे देख पाता, वही भस्म ही जाता है। वारंवार ऐसा कडनेपर भी भगवतीने उनसे गणेशकी देखनेके लिये भाषह प्रकाश किया। उस समये मनिन निरुपाय ही गणियको देखनेक विवे पपने मुख्यस्त्रका एक प्रान्त खोला वा। उनकी हिट

प्रथम गणपतिके सस्तकपर पड़ी। उसने सस्तंक कल गया था। सन्तक विनष्ट होते देख प्रनिने भपनी भांख पर फिर परदा डाला। पार्वती भी प्रियप्रवकी सस्तकांशीन देख भोकसे धवरा गयीं। वसी समय दैववाणी हुई थी, 'उत्तरकी भीर यिर किये एक द्वायी सीता है। उसीका सुगढ़ गणेशका मस्तक बनेगा।' देवगणने चनुसन्धानको निकन देखा था- इन्द्रका इस्ती ऐरावत इसी प्रकार सीता है। उस समय पगत्या देवताने उसी करिका मुख काट गणिशके देखम जोड़ दिया। इसी प्रकार गण-पतिका करिमुख बना था। २ गंजमुख, इ। धीका मुंह। करिया ( हिं॰ पु॰) १ कर्षे, पतवार। २ कर्षेधार, मलाइ, नाव चलानेवाला। ३ सप्, काला सांप। ४ इन्नरोगविश्रेय, छखकी एक बोमारी। इससे रस सुखने सगता और पौदा कासा पड़ता है। (वि॰) ध्क्रणावर्षं, कासा।

करियाई ( डिं॰ स्त्री॰) १ नीसता, स्थाडी, कालापन। २ कालिख।

करियाद (सं की •) जलहरूती, दरयायी घोड़ा।
यह एक दूध पीनेवाला जन्त है। जङ्गली स्वरसे
करियाद मिल जाता है। इसका थिर मोटा भीर
वर्गाकार होता है। यूंथन वहुत बढ़ा रहता है।
चहु एवं कर्ष हाई भीर घरीर मोटा तथा भारी
लगता है। पर छोटे रहते हैं। पैरमें चार हंगलिया होती है। पृंक्ष छोटी पहती है। पेटमें दो
थन लगते है। खालपर बाल नहीं जमते। यह
प्राय: पफ़रीकामें सब जगह रहता है। लग्बाई १७
फीट पाती है। पानीमें रहना इमें बहुत चन्छा
लगता है। किन्तु मूमिपर घासपात खा यह
प्रपना जीवन चलाता है। लरियाद प्रनेक प्रकारका

करियोरी (डिं॰ स्त्री॰) १ कलिकारी, कलियारी, एक-जुडर। २ लगासे।

करिर (सं पु क्ती ) किरित विचयति, कृ संज्ञायां प्रत्। १ वंशाक्षर, बांसका किला। प्रवृतगुरा, एक आहा। ये घट, षड़ा।

Vol. 1V, 26

करिरत ( सं ॰ क्री॰) कितियों प्रतिमित्र रतम्, मध्यपद-सी॰। १ कामधास्त्रीक्षं एक प्रकार रति।

"भगवनभुगाद्यमवास्त्रतां वयमधीसृती' विवस् । कामित सकरक्षण्येको नद्वमकरिरतं तद्वते ॥" (शब्दवि॰) र गजना रसण, दाधीसा भीग ।

करिरा (सं क्ली॰) इस्तिदन्तका सृत, हायीके दांतकी जड़।

करिरी, करिरा देखी।

करिव ( सं॰ त्रि॰) करियं वाति हिनस्ति, करि-वा-का । ंकरिको सार डाजनेवासा, जो डायोको सौतके सुंडमें पर्डुचाता हो।

करियर, करिक्ट देखी।

करिवेजयसी (सं॰ स्त्रीं॰) गजपताका, हाथीर्का निधान या भाष्डा।

करियावका (सं॰ पु॰) करियां यावकः। इस्ति॰ थिया, ष्टायीका बच्चा। पांच या दग वर्षवाली बच्चेकी श्रांवक कडते हैं। इसका संस्कृत पर्याय—कलांम, करम, करिपोत, करिज, विक भीर विक है।

करियुण्ड (सं•क्षी॰) करियः युण्डम्। गनयुण्डे, सायीकी संड।

करिष्ठ (वै॰ क्रि॰) प्रतिष्ययेन केर्ती, इष्टन्। कर्तृ-तम, बड़ाकाम करनेवाला।

'पुद विश्विभ पाति विरिष्ठः।'' ( च क् वाट्वाव) ं करिश्यु ( सं० पु० ) क्ष-इष्युच् । करणधील, करने-वाला। करिष्यत् ( सं० त्रि० ) करनेको इच्छुक, करनेवालां।

करिश्वमाण (मं वि ) करनेको पस्तुत, जो करने जाता हो। करिश्वत (सं पु ) करिष: स्तः, दनेत्। इस्ति-

यावक, शयीका बद्या।
करिसुन्दरिका (एं॰ स्त्री॰) करीव सुन्दरी, करि॰
सुन्दरी संज्ञायां कन्-टाप् इस्तय। १ नागयहि ।
र वस्त्र सुन्द करनेका यन्त्रविशेष, कपड़ा सुस्तानिकी

एक क्**र**ी (शराव्योः) .

बरिस्तम् (रं क्षी॰) करियां समूदः, करिन्-स्कम्प्। १ गर्वसमूद, दावियांचा मुर्च । करियः स्त्रम्, ६ तत्। २ गनका ख्त्य, द्वायीका कसा। (ब्रि॰) करि ख्तस्यमिव ख्तस्यं यस्य। ३ करिकी मांति स्त्रस्थविशिष्ट, द्वायीकी तरह कस्या रखनेवाचा।

करिष्ठस्ताचार (चं॰ पु॰) नृत्यभेद, किसी किसाना नाच। यह एक देशी भूमिचार है। इसमें इंस-स्थानक बना डभय पद तिर्यंक् रखते भीर भूमियर मदैन करते हैं।

करिष्ठां (हिं•स्त्री•) करिष्ठांव देखी।

करिहांव (हिं• पु॰) कठि, कमर। २ कील्झका मध्य भाग। यह गड़ारीदार होता है। इसीमें कनेठा भीर भुजेसा चक्कर खाया करता है।

करिहारी (हिं॰ स्त्रो॰) कलियारी, करियारी।
करी (सं॰ पु॰) कर: ग्रुग्छः पस्ति ग्रस्य, कर-इनि।
१ इस्ती, हायी। २ घष्ट संस्था, घाठकी ग्रदद।
करी (हिं॰ स्त्री॰) १ कड़ी, घरन, काठका खब्बा
भीर पतका शहतीर। यह इत पाटनीमें लगती है।
२ कलिका, कली। ३ इन्होविशेष, चीपैया। इसमें
१५ माला खगती हैं।

करीति (सं॰ पु॰) महाभारतील जनपदविशेष, एक बसती। (भारत, भीष)

करीना (इं॰पु॰) १ छेनी, टांकी। इससे पखर गढ़ा जाता है। २ मसाला, केराना।

क्रीना (प॰ पु॰) १ नियम, तरीका। २ प्रथा, चाल। १ क्रम, सिलसिका। ४ व्यवहार, कायदा। ५ नेचेका एक हिस्सा। यह वस्तरि प्राक्तादित रहता है। करीना फरभीके सुंहपर जमकर बैठता है। क्रीन्द्र (सं॰ पु॰) करिणां इन्द्रा, ६-तत्। १ करि-श्रेष्ठ, बढ़िया हाथी। २ ऐरावत, इन्द्रका हाथी। क्रीव (प्र॰ क्रि॰ वि॰) १ निकट, नज्दीक, पास। २ प्रायः, लगभग।

करीम (गृ॰ पु॰) १ ईखर। (वि॰) २ कर्षा-मय, मेहरवान्।

करीसखान्—१ एक पठान दलपति। यह ६० पष्टा-दम मताब्दके भेषभाग चीत्से सिख ग्वालिवरका राज्य लूटने स्त्री। भन्तको सेंधियाने इक पकड़ लिया था। किन्तु सन्होंने बहुतसा क्यया से इन्हें कोड़ दिया। क्रूटनेपर यह प्रधिक प्रवस्त पड़े ये। देगके लोग करीमका नाम सुनते हो कांपने लगते। घनेक कष्टसे यह फिर इन्होरों पकड़े कये। कुक दिन पीके क्रूटनेपर इन्होंने घंगरेजींके विद्व पख उठाये थे। १८१८ ई०को करनेल पादमने इनके विपच सेन्य मेजा। इन्होंने उस समय ययोग् वन्त रायका घात्रय लेना चाहा या। किन्तु १५ वीं फरवरीको इन्हें वाध्य हो मालकोमके निकट वण्यता मानना पड़ी। करीमखानको जीविका निर्दा-हसे लिये गोरचपुर जिलीम बुरहियापार मिला था। इनके सन्तान १८५७ ई०के विद्रोह पर्यन्त उक्क खानका पाय उपभोग करते रहे।

२ ईरानी जन्द जातिक एक सरदार। इन्होंने जन्दीं और माफिशोंकी फीज जुटा पारखरे प्रमागा-नोंकी मगाया था। १७५८ से १००८ ई. जिस करीम खान्ने ईरान्में निष्काण्टक राज्य किया। १००८ ई. की २री मार्चको ८० वसारके वयसपर यह मर गये।

करीमभाट ( हिं॰ पु॰) वन्यद्रपिशीष, एक जङ्ग्दी घास। यह पश्चमा खादा है।

करीर (सं॰ पु॰-ली॰) किरित विविधित पाद-रणान्, कृ-ईरन्। कृष्टूपकिर्याद्योद्धिय देरन्। वर् अरुः। १ वंगाङ्कर, बांसका कला। यह कट्न, तिक्क, प्रक्क, कलाय, लघु, यीतल, रुचिकर भीर धित्त, रह्न, दाह तथा कच्छ्रप्त होता है। इसका पर्व निर्मुष है। (राजनिवण्ट) २ घट, घड़ा। ३ महुरमात्र, कोई चंखुवा।

"हिमाय देवस्य करीरमेव मां नियम्य विद्यास करी यहिवहा।" (नैवध)

8 मर्भ्यमिजात उद्दिश्य क्या बहा विशेष, करी ल, करा वा बहा हों किन्दुस्थान तथा बहा हों किंद्रस्थान तथा बहा हों किंद्रकार, जरव एवं बस्ब हैं में कवर, घीरियामें कवार, सुरुष्तामें कवरिया, श्रीर पारस्थमें कवर या कुरक कहते हैं। (Capparis aphylla) संस्तृत पर्योय कुरक कुकर, ग्रियल, क्राकच, निष्याविका, करिर, गृद्धव, करक श्रीर ती च्या कप्टम है। यह हम भारतवर्ष में सचराचर कर्य होता है। पास व्यवहार भागा करता है। यह कहा भीर

भेदक है। पर्थ, कपा, वायु, पाम, विष्ठ शोध भीर ज्ञानों करीर नाथ करता है। लक् सगानेमें चलती हैं। माजा २ मारे है। (भाषप्रकाय)

सखलन उल् भदिवया नासक इकीमी यस्यके सतातुसार इसके सूचकी लक्ष् ग्रहणीय है। यह क्याइम, कट्, परिष्कारक चीर पश्चाचात तथा सकल प्रकार वातरीयके लिये उपकारक है। इसका चर्क, कानमें डालनेसे कीड़ा सर जाता है।

रिमाली साइव दूषित अणका इसे महीवध बताते हैं।

यह वना भीर डासदार माड़ है। प्रधानतः कं करीकी जगइमें करीर उपजता है। परव, प्रजिप्त ·(मित्रं) भीर नूवियामें भी यह पाया जाता है। वसमा ऋतुके पादिमें फूल घीर घप्रेल मास फल भाते हैं। प्रस खाया जाता है। करीरका भचार भी स्रोग बना स्रेते हैं। इसमें पत्र नहीं सगते। डरहन इरा पीर प्रृत गुलाबी होता है। काष्ठ इसका पीला रहता थीर खुता रखनेसे भूरा निकस पड़ता है। इसमें चमक, कड़ाई भीर दानेदारी प्रच्छी चोती है। परिमाण प्रत्येक वन-प्राटमें कोई २६ चेर बैठता है। इसमें कतकी कोटी कड़ियां, वरंगे भीर नावकी कोनियां तैयार करते हैं। यह रीसकी करों भीर खेतीके भीजारीमें भी सगता है। करीनकी सकड़ी कड़वी रहने और दीमक न सगनेसे सूखवान् समभी जाती है। यह जलानेंसे भी पच्छी रहती है। डासें हरी ही ससासकी सरह जसा करती हैं।

कवितामें भी करीजना यथेष्ट उन्नेख है। मानती इसपर ध्रमरको जाते देख कुढ़ती चौर जनती है। पत्र न पानेपर कवि इसीके पष्टछको तुरा बताते, वसनापर कोई दोध नहीं लगाते।

करीरक (सं क्षी ) नरीर एव खार्थ कन्। १ वंशा-कुर, बांसका चंखुवा। २ ग्रुड, जड़ाई।

करीरक्ष (रं० क्ली०) करीरस्य पाकः, करीर-

१ करीरग्राक, करीलकी तरकारी। २ करीरफल्-काल, करीलके फलनेका समय।

करीरप्रस्य (सं ० पु॰) नगरविश्रेष, एक गहर। कारीरिप्रस्थ भी एक पाठ है।

करीरफल (सं॰ क्ली॰) करोरवोज, करीन का तुख्म्। करीरा (सं॰ स्ती॰) क्रीर-टाप्। १ चीरिका, भींगुर। २ इस्तिदन्तमून, हाथीके दांतकी जड़। ३ मन:शिका।

करीरका (सं॰ स्ती॰) करीरमिव शास्तियंस्थाः, करीर-ठन्-ठाप्च। १ इस्तिदन्तमून, शाधीके दांतकी जड़। २ मिन्नी, भीगुर।

करीरी ( सं॰ स्त्रो॰ ) क़िरित, क्वर्न्डरन् गौरादिखात् डीष्। १ इस्तिदन्तमूच, हायोक्ते दांतकी जड़्। २ चीरिका, भौंगुर।

करील (हिं० पु०) हच्चित्रीय, एक प्रेड़। करीर देखा। करील (सं• पु०-क्षी०) कीर्यंते विचित्र्यते, कु-द्रेषत्। कृष्णमानीयत्। एष् धारतः १ शुष्ट्यगोमय, स्वा गोवर। २ पश्चमा प्रदीवमान्न, गोवर। ३ वनभव गोमय, जङ्गको गोवर, वितुषां कर्ग्छा। इसका भन्ति भति उत्तम होता है। ४ पर्वतिविशेष, एक पहाड़।

करीषक (सं॰ पु॰) करीष एव खार्थ कन्। १ करीष।
ब्रीष देखो। २ जनपदं विशेष, एक सुल्कः। (भारत, भौष)
करीषगन्धि (सं॰ त्रि॰) करीषस्य गन्धः द्व गन्धी
यस्य। शुष्क गोमयकी भांति गन्धगुत्त, सुद्धे गोवरकी
तरह महकनेवाला।

करीवद्रव (सं॰ ति॰) गोमय माड्नेवाना, जो गोवर जठाता हो।

करीषष्ठवा (संश्वती) करीवं कवित धिनस्ति, करीष-कष-खच्-सुन्। स्वेक्नेसकरीयेषु कपः। पा शश्वरः। वायु, ध्वां।

करीवान्ति (र्सं॰ पु॰) वारीवस्थितो ऽन्तिः। ग्रुष्क-गोमयवक्रि, सुखे गोवरकी भाग।

करियों (एं॰ ख्री॰) करीविन् स्त्रियां डीप्। गीमयाधिष्ठातीं लच्छी देवी।

"गलकारां दुराधवां निव्यप्रष्ठां करोपिक्षोम्" ( त्रीय्क् )

करीषी (सं पु॰) करीषः विद्यते यत्र, करीष-दनि। विद्यते यत्र, करीष-दनि। विद्यते यत्र, करीष-दनि।

तियुंची ( डिं॰ क्रि॰ वि॰ ) तियुंच दृष्टि द्वारा, तिर्देशी नज्रसे।

हॅरुण (सं०प्र०) करोति समः भानुकूखाय, क्व-छनम् । अवदारिष छनन् । छष् शप्रः । १ स्तनासस्यात निस्त्क हच, किसी किसा के नीवृका पेड़। (Citrus decumana) इसे इिन्होमें महानीवृ, चकीतरा, वातावी नीवृ या सदाफल, बंगलामें बतार या बातापी नीव, सिन्धीमें विजोरा, गुजरातीमें घावकोतरु, मराठीमें प्रपत्नस. मारवाड़ीर्म पणा, तालिममें बोम्बलिनस, तेलगुमें पाद-पन्द्र, कनाड़ीमें सकीतराइन , मलयमें वीखेलिमक्ष्न, मिहस्रोमें पूमपलेमूस,वद्योमें यहतोनेस भीर सिंहली-में जमवृत्त कहते हैं। यह मलयदीपपुन्न, फ्रेरहनी चीर फिजीमें खमावत: उत्पन्न हीता है। करूप जबहीपरे भारतमें त्राया है। उत्पाप्रधान देशमें त्रिधकांश इसे सगात है। भारत तथा ब्रह्ममें यह पधिक होता है। किन्तु दाचिषात्य तथा वङ्गदेयको प्रपेचा भागीवर्तम यह जम मिलता है। वतावियां चाने कारण ही इसे बतावी कहते हैं। इसका फल बहुत बढ़ा रहता थीर तीलनेपर कभी कभी पांचसे दय सेरतन निकलता है। यह देखनेमें गोलाकार होता है। लक् चिक्तनी भीर पीली देख पड़ती है। गुदा सफेद या गुनाबी लगता है। गींद किसी काम नश्री पाता। यह वृत्त्र, सदा फला करता है। बस्वदेवे वाजारमें जो कर्ण दिसस्वर या जनवरी मास माता, वह सबसे श्रक्ता कहा जाता है।

राजवज्ञभने इसके फलको कफ, वायु, भाम तथा मेदोनाशक भीर विन्त-प्रकोषक बताया है।

र खुनारादि अष्टरस्के अस्तरीत हतीय रस । साक्षित्यदर्पेण इसका लक्षणादि इस प्रकार सिखता— बस्धवास्थवादिके वियोगसे करूण रस स्टता है। इसका कपोतवर्ण क्षीता है। प्रश्चिष्ठाती देवता यम है। कर्ज्यरस्का खायिमाव गोक, मासम्मन-भाव गोन्स जन (जिसका वियोग पड़ गया को) चौर उसकी दार्शाद-की अवस्था की उद्दीर्णनभाव है। इसकी प्रतुभाव रेवनिन्दा, मृतलपर पतन, ऋन्द्रन, विवर्णता, कार्य-खास, निर्वातस्य प्रदोपकी भाति निर्नीववत् निष्धासकीः राक पौर प्रलाप है। कर्षण रसका स्थासचार भाव वैशाग्य, नड़ता पौर विकास प्रस्ति है। देवनिन्हाकाः उदाहरण नीचे देते हैं,—

"विषिने क जटानिकेशन' तब चैद' क सनीहरे वपुः। धनयी चैटना विषे : स्कृट' ननु खड़ गैन शिरीवकर्तनम् 1" ( साहिवादर्श्यप्रत राधविकास

सङ्गीतयास्त्रमे यह रागरागिनी कहणरसमें गय है,—मेरव, मेरवी, रामकत्ती, खट, गाम्बार, जीगिया, विभास, कुकुम, देवकरी, श्रवैया, विश्वा-वस, सिंदूरा, सिम्थ, सुखतानी, पूर्वी, टोड़ी, गाँगी, केटारा, देमन कस्याण, जयनयन्ती, हमीर, मृताली, कान्हता, खन्याच, मंभौटी, विहाग, बागिखरी, स्रत, शहरा, मोहिनी, मालकीय, बङ्गाली, मतार शीर स्रतित।

३ दया, मेहरबानी, दूसरेका दुःख दूर करनेकी दृष्टा। ४ करणाका विषय, मेहरबानीकी बात। "मत्ररोहितीन करणेन पविषा विस्तृत ॥" (माष) ५ दृष्टेक, किसी वृहदेवका नाम। ६ परमेखर। अपाषियोंके भभयजनक परिवाजक। दृतीय विग्रिय। (कालकापराष) ८ फलितहच, मेवादार पेड़। १० मिह्नका हण, चमेनी। ११ भस्ररविग्रिय। (वि०) १२ द्यार्थक, मेहरबान्। १३ प्रोकार्त, रस्त्रीदा। (प्र०) १४ प्रोकर रोशे कर। (क्री०) १५ प्रावन कर्म, पकी जा काम।

कर्णध्वनि (पु॰ सं॰) कर्णास्वकः ध्वनिः। दुःखः वा भोकमे मानव सुखरे निगैत गन्द, प्रपःसीसकी पावाज्।

नवस्तिना, मोतिया । (Jasminum sambac) इसे हिन्दीमें मोतिया, देना, वनमिन्ना या मोगरा, बंगसामें महाने सागरा, युक्ततिमें सोगरी, मारवादीमें सागरा, गुक्ततिमें मोगरी, तामिसमें मंद्रिय, देसगुमें बोबु महे, कालादीमें मात्री, मंद्रिय, देसगुमें बोबु महे, कालादीमें महिनी, मंद्रिय

सीसरी भरा इवा।

पुन सुन्न, ब्रह्मीमें मिल, सिंहतीमें पिश्विमल, घरवीमें समन भीर फारसीमें गुले सुफ्रेंट कहते हैं।

कर्णमन्नी एक सुगन्धितता है; भारत, ब्रह्मदेग , भीर सिंदलमें सर्वेत २००० फीट जंचे स्थानमें स्तान होती है। दोनी गीलार्धके उपाप्रधान देशमें इसे सगाया करते हैं।

इसका पुष्प श्रात सुगन्धि होता है। भारतवर्षे में कर्षाम होका तेल श्रधिक व्यवसारमें श्राता है। पुष्पको बांटकर स्तनपर लगानेसे दुग्ध बहुत स्तरता है। नास्रपर पत्तीका पुलटिस चढ़ता है। पद्धा-वर्मे यह पागलपन, शांखकी कमज़ोरी शौर मुंहकी कीमारीपर चलती है।

पूर्वीय देशमें स्गान्धके कारण इसके पुष्पका बड़ा भादर है। भरकी, फारकी भीर संस्कृतके कवि प्राय: इसका एक्षेख किया करते हैं।

वार्णविष्रस्थ (सं पुर ) कर्णयुक्ती विष्रसम्भः।

गृङ्गार रसका एक भेद। नायक नायिकाने मध्य

एकने परचोन जाने पर पुनर्गार मिसनभी

पाणांचे जीवित व्यक्ति जिस प्रकार कष्टसे जीवन

विताता, नही कर्णविष्रसम्भ कष्टाता है। जैसे—

कादम्बरीने पुण्डरीक चौर महाखेता हत्तात्तमें पुन
वार पुण्डरीक साम विषयपर कर्ण रस ही पटकता

है। किन्तु दैववाणी सुननेपर पुण्डरीक से मिसनेकी

भाषा गुजाररसका एटेक है।

करणविदित्व (सं क्षी ) करणं दयां वेश्ति जानाति, विद-णिनि भावे त्व। दयावान्का धर्म, मेश्ररवान्का - फ्रजें।

करणवेदी (सं श्वि ) करणं दयां वित्त परदुःखं श्रतुभवति, विद-णिनि। दयावान्, मेश्वरवान्।

करणा (६० स्ती०) नरीति चित्तं परदुःखहरणाय, क्र-डनन्-टाप्। १ अपरके दुःखिननाशकी इच्छा, दया, तर्धे। इसका संस्तृत पर्याय—कार्यस्य, घृणा, क्रापा, दया, अनुकास्या, अनुक्रीश श्रीर श्रुक है। २ श्रीक, रस्त्र, अप्युग्तिशः ३ गङ्गाका एक माम। "कृटस्या दश्या कामा कुनंशना कलावती।" (कारीख॰ २८४६) ४ प्रसद्य सुनिकी कनिष्ठा कन्या। ५ स्वर्गसास्त्रीः

" IV.

Vol.

कर्षाकर (सं॰ ति॰) कर्षाया भाकारः, इत्त्। ष्यन्त दयानु, निष्टायत मेद्ददान्। (पु॰) २ पद्य-नामके पिता। कर्षणात्मक (सं॰ ति॰) कर्षः कर्षारसः भाका यस्य, बहुन्नी॰। कर्षारसविधिष्ट, रहमदिन, भफ्-

कर्षणांका (सं• पु॰) कर्षणो दयाद्र पाका यस्य, बहुद्री॰। दयावान, मेहरवान्।

कर्षाहिष्ट (सं॰ स्त्री॰) १ दयाकी दृष्टि, मेहरबानी।
२ दृष्टि विश्वेष, एक नज़र। यह तृत्य ती एक दृष्टि
है। दसमें कपरी पत्तक दवायों श्रोर शांस् गिरा नाककी नोकपर नज़र लायो जाती है।

कर्तवानिदान े (सं ० ति ०) कर्तवा निदीयते निसित्व दीयते येन, कर्तवा-नि-दा-स्युट्। दयातु, मेहरवानी करनेवासा।

कर्णानिधान, करणानिदान देखा। कर्णानिधि (सं ० ति०) कर्णा निधीयतेऽत्र, कर्णा-निधा-कि। वर्षणिकाचे प। पा शशरू द्यावान्, मेहरवान्।

कर्षणन्तित ( सं • वि • ) कर्षणया यन्तितः, ३-तत् । कर्षणयुक्त, मेहरवान् ।

वास्यापर, करणानित देखो।

करणामय (सं॰ ति॰) करणा प्राचुर्येण प्रस्यस्य, करणा मयट्। दयामय, मेहरवान्।

यास्यासि, यहवमही देखी।

करुणायुक्त (सं॰ त्रि॰) करुणया युक्तः, ३-तत्। दयावान्, मेश्वरवान्।

कर्णारका (सं• त्रि॰) कर्णः कर्णरस पारको .यत्र, वहुती॰। १ कर्णारससे प्रारका कर विखित, प्रमुसोससे शुरू कर विखा हुवा। (पु॰) २ कर्ण-रसत्रा प्रारका, समसोसका प्रागान्।

करणाद्रे (सं• पु॰.) करणाया माद्रेः, ३-तत्। भत्यन्त दयातु, रश्वमदित्तः।

करणाद्रीचत्त (सं• पु॰) क्रवणाया भादे चित्त यस्त्र, वश्वती॰। दयातुष्ट्रदय, रश्वसदित । ः करणावान् (सं॰ ति॰) भोकार्त, रश्वमके सायक, । करणाविप्रसम्भ, करणविष्रसम्भ देखी।

करणाद्वति, करणाद्रे देखी।

करणावेदिता (सं० स्त्री०) करणवेदिव देखी।

करणासागर (सं॰ पु॰) करणायां सागर उपसि । दयाका समुद्रखरूप, निश्चायत मेश्रदान्। करुषी (सं पु ) करुषा परत्यस्य, करुषा-इति। चखादिम्यय। पा धारा १३१। १ करुणायुक्त, दयावान्, सेन्दर-बान्। २ भोकार्त, पुर-भक्तसेस। (स्त्री •) ग्रीय-पुष्पी, गरमीमें फूलनेवाला एक पेड़। इसे कोङ्कणमें ककरखिरनी करते हैं। करणीका संस्कृत पर्याय-ग्रीपापुष्पी, रक्षपुष्पी, चारियी, रानिप्रया, रानपुष्पी, स्ता श्रीर ब्रह्मचारियो है। यह कट, तिन्न, उच्य भीर कफ, वायु, श्राधान (पेट फ्लना), विषवमन तया जध्व खासनायक दोती है। (राजनिषक्)

करुयाम (सं॰ पु॰) तुर्वसूर्वशीय दुपाल राजाकी एक पुत्र ( इरिवंश ३१ ४० )

**कर्ना (हिं०)** बरण देखो।

करुसक (सं० पु०) सुरके पुत्र भीर वसुदेवके स्त्राता। काब्याम (सं पु॰) तुर्वसुवंशीय त्रेसाणुके एक पुत । (इरिवंश १२ प०)

क्स (वै॰ पु॰) पथर्ववेदोक्त पिमाच विमेष।

''ये शालाः परिवृत्यन्ति सार्यं गर्दमनादिनः।

- कुन्वा ये च कुचिवाः ककुभाः वरमाः विमाः। तानीयधे ल' गन्धेन वियूचीनान् विनायय प्र" ( चयर्व पा€।१० ) ी

क्त्र (डिं०) कटु देखी।

कर्वा (डिं०) कटु देखी।

कर्वा ( हिं॰ यु॰ ) त्रचिवियोष, एक पेड़ा। यह दार-चीनोंचे मिनता जुनता है। दाचिणालके उत्तर कनाड़ेमें कड्वा उत्पन होता है। इसके सुगन्धि वर्षान तथा पत्रका तैल शिरःपीड़ादि रोगपर व्यव-हार किया जाता है। यस दारचीनीकी भेषेचा वृष्टत् पाता भीर कासी दारचीनी कहाता है।

करवायी ( हिं• स्त्री॰ ) कटुता, तीखापन। वादवार (हिं• पु•) १ नीट्स्हविशेष, नावका एक डांड़। पत्तेका वांस घधिक सम्बा खगता है। वेपत-वारकी गाव प्रशिच चनायी जाती है। २ सोहेका करेटवा (ए॰ पु॰) करे घटनं व्यवति, करे-

एक वन्द। इसके नोकदार किनारे मुंड़े रहते हैं। इससे काठ था पत्यर जोड़ा जाता है।

कक (हिं•) बहु देखी।

करू (सं॰ स्त्री॰) का-ज। १ कर्तन, काट-कांक। रे कत, कटा हुवा।

करूकर (वै॰ ल्ली॰) ग्रीवा तथा क्रग्रेस्काका ग्रन्थ, गर्दन श्रीर रीढ़का जोड़।

करुनती (वै• वि॰) नष्टदन्त, दंतर्रा।

करूचा (हिं• पु॰)१ कङ्गणियेव, हायका कड़ा। २ खर्णविश्रेष, एक सोना। इसमें तोचे वीके ४ रती चांदी रहती है। ३ कुछा।

करूप (सं॰ पु॰) क्र-कषन्। जनपदविशेष, एक सुन्तः। दन्तवक इस देशके अधिपति थे। (भाष्य, समा अभ०) वर्तमान भादाबाद जिलेका दी नाम करूप 👣 रामायणने इसका अवस्थान गङ्गातट पर विस्ता है। पहले करुषमें वन प्रधिक था। ताड़का राचमी यहीं बसते रही।

करूपक (सं ॰ पु॰) १ वैदक्त सनुके पुत्र । २ फस-विशेष, फालसा ।

कद्मन (सं॰ पु॰) कद्मदेशे जायते, कद्प-जन-छ। दम्तवक्र ।

''ताविष्टाय प्रनर्जाती मिग्रपालकदनशी।'' ( मारत, पारि )

कद्याधिपति (सं॰ पु॰) कद्दस्य तनामनजन-पदस्य पिषपतिः, ६-तत्। १ सद्य देशके राजा। २ दन्तवता ।

करिंसो ( गं स्त्री = Currency ) १ प्रचार, रिवान, चलन। २ प्रचिति सुद्रा, सिक्का, चलता वपया, सरकारी सोट।

करेजा ( हिं॰ पु॰ ) यक्तत्, कलेना, दिख।

करेजी ( इं॰ स्त्री॰ ) पद्यनी यक्तत्वा मांस, जानवरके कालीजिका गोम्त । वहानांको तस्म जो सींधी पपड़ी रहती, छसे जनता 'पलरको करेजी' वहती है।

करेट (सं• पु॰) करे कराङ्गुलिष्ठ, घटति डत्पवते, करे-घट्-प्रव् पतुन्समा । नष्, नाष्न्न।

भट-खो-ड-टाए भतुक्समा । धनेक्कू पत्ती, धनेस चिद्या। इसका तेल गठियेकी भक्षीर दवा है। करिट्र (सं॰ पु॰) के जले वायी वा रेटति, क-रेट-जा। १ पचिविभेष, किसी किस्मका सारस। इसका संस्कृत पर्याय—कर्भरेट्र, करट् भीर कर्जराटुक है। करेट्रक, करेट्र रेखा।

करेड्क (सं पु•) १ करेटु पची, एक सारस। २ कर्लट, नेकड़ा।

करण (सं पु पु प् स्ति । क्षानिण । विद्या मति । श्रे पान, हाथी। २ हस्ति नी, हथिनी। वैद्या मति हस्ति नी का दु पान कि जित् का मायगुक्त, माइरस्त, द्या गुर्ग, सिक्ष, स्थे थेनर, भीतन, चन्न कि हितनर भीर वन्न कारक होता है। ३ कि जिनर विद्या कर्न कि निर्माणि । ४ महीपधिविभीष, एक वृशे। ५ महीर गना कार कन्द्रियों, एक दूधिया हना। इसके कन्द्रियें दूध बहुत होता है। भाकार गजसे मिस्ता है। इसमें हस्तिकर्ण प्रमाभ नैसे दो पत्र निम्म्बत है। गुण्में यह सोमरसके तुन्च है। (व्युत)

करिणक (सं० स्ती०) किण कारका विषमय फरा। करिणुका (सं० स्ती०) करिणु स्तार्थे कन्-टाप्। इस्तिनी, इथिनी।

करेणुपाल (सं॰ पु॰) करेणुं पालयति रचति, करेणु-पाल-णिच्-भन्। इस्तिनी-पालक, इथिनीका मद्यावत।

करिणुम् (सं • पु • ) करिणो करिणुविषये भवति इस्ति यास्त्रप्रवतेनाय प्रभवति, करिणु-भू-किष्। १ पालकाप्य नामक सुनि । यही इस्तियास्त्रके प्रवतेक थे। (ति • ) २ इस्तिनीये उत्पन्न, इधिनीये पैदा । करिणुमती (सं • स्त्री • ) नकुलकी पत्नी । यह चेदि राजकी कन्या थीं। (भारत, चाहि १५ म • ) करिणुवर्य (सं • पु • ) सुविधान वा बलवान् इस्ती, बड़ा या ताकृतवर हाथी।

करियुस्त (सं• पु॰) १ पालकाम्य सुनि। २ गज-

मृदेण (सं• पु॰-स्ती॰) क एणू। १ गल, सायी। २ पिदानी, स्थिनी।

करेता (हिं॰ पु॰) बला, बरियारा।

करिनर (सं॰ पु॰) १ तुष्टका नामक गन्ध द्रव्य,

शिवारस, लोबान। २ सूषिक, चूषा।

करिन्दुका (सं॰ पु॰) करिय रिक्षिना इन्दुरिव कायित

शोभते, कर इन्दु के क। भूद्रव्य, गन्धद्रव्य, चांदकी

तरह चमकनेवाली घास। गन्धद्रव्य देखी।

करियाक (हिं॰ स्ती॰) क्रयानिस्व, काली या मीठी

नीम।

करिव (हिं॰ स्ती॰) वस्तविशेष, एक लंपड़ा। यह

रेशमसे बनती और जाली तथा पतली रहती है।
श्रक्तरेलीमें इसे क्रोप (Crape) कहते हैं।
करिमू (हिं पु॰) कलम्बु, एक घास। यह जलमें
छत्पन्न छोता है। जल पर करिमू फैल पड़ता है।
उत्पन्न पीला भीर पतला रहता है। इत्यहलकी
गांठसे दो सुदीर्घ पन्न फूटते हैं। बालक ड्यहलकी
बाद्य इपसे व्यवहारमें छाते हैं। करिमूका श्राक भी
बनता है। यह प्रहिफेनके विवका महीष्य है।
इसका रस निकालकर पिलानेसे भूफीम उत्र जाती

है। कलमो देखी। 🖰 👑 🤚 🔻 🕛 वारेंर (डिं॰ वि॰) कठोर, कड़ा। करित्वा (हिं॰ पु॰) सताविधीन, एक वेस । इसमें क्राएक रहते भीर पत्र निक्कृतके पत्रसे मिलते हैं। चैत्र-वैत्राख सास यह स्वता है। इसके पटोखबत् फलमें वीज प्रधिक होते हैं। करिहवा प्रति कट् ्सगता है। पासका गाम वनता है। सोगों के विम्हा-सानुसार पार्टी नचन्ने प्रथम दिवस करेक्वा भचण करनेसे वलार पर्यन्त विश्वका नहीं होती। इसका पत चत्राम पर प्रयोग किया जाता है। करेल ( हिं॰ पु॰ ) १ सुद्ररविशेष । यह एक वहरा सुद्गर है। दसे समय करने सुमाते हैं। परिमाणमें करेन दो सुहरसे कम नहीं पड़ता। पाददेश गोला-.कार दोनेसे इसे भूमियर रख नदी सकते। २ करेस भाजनेकी कसरत। 😁 बरेलनी (हिं॰ खी॰) एक फर्श्वी। इससे द्वापकी एकत कर देर सगाया जाता है।

नरेसाः ( विं ०.पु.० )ः १। कारवेस, एक वेस । व्यव

नता सुद्र घोती है। इसके पत्र नीकदार भीर पांच भागमें विभन्न रहते हैं। फल सम्बा तथा गुन्नी-जैसा भाता और भपनी लक् पर छीटा वड़ा दाना बाता है। वरिलेकी तरकारी वहुत श्रच्छी होती है। यच कचे श्रामका कुचला श्रीर मसाला भर तेलमें पकाया जाता है। भनी भाति भूंना करेना कई दिन तक नहीं विगड़ता। दसका छोलन भी तिसमें तलकर खाते हैं। करेलेका भवार बाजारमें विका करता है। इसे ग्रीम श्रीर वर्षा ऋतुमें बोते हैं। यीप ऋतुका करेना फ।ला्न मास क्यारियोमि लगाया जाता है। इसकी सता भूमि पर फैल पड़ती भीर तीन-चार मास चलती है। पत पोला निकलता श्रीर नजींजो बनानीं नगता है। वर्षा ऋतुका करेला किसी पेड़ या सकड़ीके ठाट पर चढ़ाया जाता है। यह नई वर्ष तक पूजा फला करता है। फल स्चा एवं भरा रहता है। जङ्गकी करेलेका नाम करेली है।

इसका प्रकृरिजी वैद्यानिक नाम मोमोर्डिका चार-निश्चया ( Momordica Charantia ) है। दसे वंग-बामें करना, उड़ियामें करेन, श्रासामीमें ककरत, पञ्चावीमें करिना, सिन्धीमें करेनी, मराठीमें कारना, मारवाड़ीमें कारती, गुजरातीमें करेतु, तामिलमें पावकाचेदि, तैसगुमें तेलकाकर, कनाड़ीमें काग पलकाइ, मचयमें कापक, वद्योंने केहिनगाविन, सिंचलीमें करविन भीर भरवीमें किसाउलवरी कहते है। यह समय सारतमें लगाया भार मलय, चीन तथा अपरीकामें भी पाया वाता है। करेवा नामा प्रकारका दोता है। इसे फरवरी-मार्च मास उत्तम मूमिन बोना चाहिये। क्यारियों श्रीर छनमें बीये जानेवाले वीजींके बीच दा दो फीटका सन्तर रहता है। यहले इसे प्रति सप्ताह दो बार सींचते हैं। बता फेल पड़ने पर सप्ताइमें एक ही बार पानी देना पड़ता है। १८७७-७८ ई॰की हुभिवन समय खान्देश जि़चेके सोगोंने करेलेकी प्रसियां चवा जीवन भारण किया या।

२ चारकी गुरिका। यच दीवें रहता चौर सामार्म

वड़ी गुटिका या कोड़ेदार सुद्राके सध्य पड़ता है।

३ अग्निकोड़ाविशेष, एक भातमबाजी। कारका देखीं।
करेंडी (हिं॰ स्त्री॰) सुद्र कारवेस, क्षोटा करेंचा।
दसका फल भतिसुद्र और बाट होता है।

करिवर (सं १ पु॰) की येते चिष्यते पाषाणः कपिप्रि-रिति यावत् करस्तस्मिन् वियते उत्पद्यते, करिन्न-प्रम्। सिल्हक, सीवान्।

करैत ( हिं॰ पु॰) सप विशेष, एक सांप। यह काला भीर ज्हरीला होता है।

करैल ( हिं॰ स्त्री॰) १ स्टिन्तिकावियेष, किल्ला मही।
यह काली होती है। योष स्टिन्त तड़ागका जल
सखने पर करैल निकलती है। यह भपनी कठोरताक लिये प्रसिद्ध है। इसकी दीवार बहुत मज़बूत
वनती है। पानीमें घोलनिसे करेल लसलसानिसे
लगतों है। यह थिर मलनेने भी काम भाती है।
लुस्हार इसे चाक पर चढ़ा खिलीने वगैरह तैयार
करते हैं। २ भूमिवियेष, एक ज़मीन्। इसकी
मिट्टी काली भीर चिकनी रहती है। यह भूमि मालव
देशमें अधिक देख पड़ती है। (पु॰) ३ करीर,
वासका श्रंखुवा।

नारना (हिं॰ पु॰) कारनेज्ञ, करेना।

करें ची ( डिं॰ स्त्री॰ ) चुद्र कारवेत्र, क्रोटा वरेता।

करैली ( डिं॰ स्त्री॰) कचिला मही।

करोट (सं॰ पु॰) के सस्तके रोटते दीयते, क-रट्-पन्। गिरोस्थि, मत्येकी इन्डो, खोपड़ा। (Cranium) करोट (हिं॰ स्ती॰) करवट, दाइने या बार्ये दायके वक्त क्रेटनेकी हालत।

करोटन (सं० पु०) सपैनियोव, एक सांप।

करोटन (सं० पु० = Croton) त्रच जातिवियेव,

वीदेकी एक ज़िखा। यह गुलावत् (भाइदार) होता
है। त्रच पार्द्र चीर रस कटु दुख्यत् निकलता है।

किसी किसी करोटनमें करटक भी रहते हैं। यह
तसं प्रनेक प्रकारके देखे जाते हैं। प्रत्येक करोटनमें

मच्चरी पाती है। प्रस्ते वोज रहते हैं। पर्व्हादि

इसी वेचीके त्रच हैं। बरोटनका तेंक भीर प्रवा
चीवधमें व्यवक्षत होता है।

करोटि ( सं॰ स्त्री॰ ) स-तट्-इन्। ग्रिरोस्थि, खोपड़ी। बदाब देखी। · वारोटिका, करीटि देखी। करोटी (ग्रं॰ स्त्री॰) करोट:गौरादिलात ङीष्। गिरोस्य, खोपड़ी। नारोड़ (हिं वि॰) एन नोटी, एन यत सक, सी साख, १००००००) करोड़खुख ( हिं॰ वि॰ ) मिष्यावादी, भठा, हींगिया, **डफोचग**ङ्ग । करोड़पती ( डिं॰ वि॰ ) कीटि कीटि रुपयेका पधीय, करोड़ों रुपये रखनेवासा। करोड़ी ( दिं॰ पु॰ ) टक्काधीय, खुनाची, रोकडिया। करोत ( इं॰ पु॰) करपत्न, धारा। करोत्कर (सं• पु•) नराणां उत्करः समूदः। १ कर-समूह, किरणोंका ढेर । २ गुरुकर, भारी महसूत । करोत्पन (संकत्तीक) करपञ्चन, वावन-जैसा द्वाध। करोदक ( व ॰ ली॰) इस्त ध्त जल, दायमें रखा या पड़ा डुवा पानी। करोदना, करोना देखी। करोद्देजन (सं• पु॰) क्रयासप्रम, काला सरसी। नरीध (हिं०) मीष देखी। करोना (हिं क्रि॰) किसी पैनी चीज्से रगड़ना, खरचना । करोनी (डिं॰ स्ती॰) १ खुरचन, करोचन। पक्त दुम्ध वा दिधका जी अंश पालमें चिपका रहनेसे खुर-चकर उतारा जाता, वही करोनी कहाता है। प्रवा-दानुसार करोनी या करीचन खानेसे वाचकोंकी वृद्धि मन्द पड़ जाती है। इसीचे स्त्रियां प्राय: पपने वालकोंको करोचन नहीं खिलातीं। २ यन्त्रविशेष, एक भीजार। यह वित्तल वा जीइसे बनती भीर पक दुग्ध वा दिधके पालमें विपके दुये ग्रंग्को खरवनेमें चलती है। करोर (हिं॰ वि॰) कोटि, करोड़। नरोता ( हिं॰ पु॰ ) १ पात्रविश्रेष, गड़वा। २ भन्नक, रोक्र।

करोंका ( डिं॰ वि॰ ) क्षण, ग्राम, सांवसा।

IV.

28

Vol.

करीं नी ( हिं प् सी ) १ क्र प्यानीरन, नासा नीरा। करींट (हिं• स्ती॰) करकट, दाइने या वार्ये हाथके वन लेटनेकी पालत। वायीं करींट लेटनेसे खाना जस्द इज्म होता है। करींदा (हिं॰ पु॰) १ करमदेवस, एक कंटीना भाड़। इसकी पत्र चुद्र रहते श्रीर निस्वककी पत्रसे मिलते हैं। पुष्प यूधिकाकी मांति खेत एवं सुगिन्ध सगर्त भीर देखनेमें बहुत सुन्दर जंबते हैं। वर्षा ऋतुमें पाल पाति भीर अन्त होनेसे चटनी तथा अचार वनानिक काममें साथे जाते। कारींदेशे लाचा निक-लते शीर पालको रङ्गमें डालते हैं। शाखा छीलनेसे **बासा प्राप्त होता है। दाचियात्यमं नरींदेने नाष्ट्रसे** नियमार्जनी पीर खनाका बनायो जाती है। करब देखी। २ गुलाविशेष, एक भाड़। यह कर्यदकाकी य रहता. और वनमें उपजता है। पाल चुद्र एवं मिष्ट होता है। ३ कर्णरीगविश्रेष, जानकी एक वीमारी। न्यं के निन्द नो गिचटी निन्द पाती, वशी करींदा कहताती है। करोंदिया (डिं॰ वि॰) क्वच्य-रत्नवर्णविधिष्ट, नरीं-देना रङ्ग रखनेवाना। (पु॰) २ वर्णविश्रेष, एक रङ । यह वर्ष रक्ष रहता, किन्तु उसमें नीजताका कुछ यं य अन्वता है। यह ब्रह्मासी रहनी तरह एक पाव ग्रहावकें फ्रांक, बाब क्टांक भमचूर भीर षाठ मार्थ नीस मिलानेसे तैयार होता है। नरीत (हिं ४०) १ नरपत्र, भारा। (स्त्री•) २ इंदरी भीरत । करीता ( इं॰ पु॰) १: करीत, भारा। २ करेल, कचिला मही। ३ कराजा, बड़ी थीथी। (स्त्री) ४ उट्टी भीरत। वरीती (हिं•स्त्री॰) १ चुद्र करपत्र, पारी। २ जुरावा, संसोली भौगी। ३ मीमेकी सही। करीना (हिं॰ पु॰) यन्त्रविश्रेष, एक भीजार। यह एक होनी या कज़म है। असेर इससे पात्रों पर कारकार्य बनाते हैं। करीला (हिं॰ पु॰) हांविवाला भादमी, जी मख्स शिकारको इसा सवा वठाता हो।

करौली ( चिं॰ स्त्री॰) खड्ग, तचवार। यह सीधी रहती श्रीर भोंकनेमें चलती है।

करी ली—१ राजपूताने का एक देशीय राज्य। यह प्रचा० २६° र्यं २६' ४८ छ० श्रीर देशा० ७६° २५ तथा ७७' २६ पूर्व मध्य शवस्थित है। यहां भरतपुर श्रीर करी ली एजिन्सी का तस्वावधान चलता है। इसके उत्तर एवं उत्तरपूर्व भरतपुर तथा धवलपुर, दिश्वणपश्चिम जयपुर श्रीर दिश्वण-पूर्व चम्बल नदी है। चम्बल नदी ही इसे ग्वालियरसे प्रथक करती है। भूमिका परिमाण १२०८ वर्गमी ल श्रीर लोक संख्या प्राय: १५ लाख है।

करीं तो राज्य छच, निम्न भीर पर्वतमय है। छत्तर भीर 'गिरिमाला सीमाके प्राचीररूप मस्तक छठाये खड़ी है। गिरिका मृष्ट्र: छच्चतामें १४०० फीट से प्रधिक नहीं। यहां चस्वल नदी ही प्रधान है। इस नदीसे पांच भाखा निकल करी कीमें बही हैं। नाम पच्चनद है। पच्चनद उत्तरमुखी हा वाणगङ्कासे मिल गया है। करी की नगर के दिच्च पियम कालि खर भीर जिरीते नामसे दो खुद्र नदी बहती हैं। इन दोनी नदीमें वर्षाकाल भिन्न भवर समय मिल सामान्य जल रहता है। यहां पर्वतीं के कुर्छों का जल छच्च प्रधान भीर समस्यकर है।

पर्वतमें प्रधानतः दो प्रकारका प्रस्तर है—एक विस्य भीर भपर मिणप्रस्तर। जहां मिणप्रस्तर रहता, उसीकी चारा भीर भिषक परिमाण विक्य भी देख पड़ता है। स्थानीय चूनेका पत्थर नीलाभ, कांपिल भयवा हरिहणें विशिष्ट होता है। बढ़िया विक्षीरी पत्थर भी पाया जाता है। तालमहलका प्रायः भनेकांग्र करीलोंके पत्थरसे हो बना है। यहांका एक पत्थर भनेक स्थानमें चूनेके लिये फूंका जाता है। करीलोंके अधिकांग्र ग्राम प्रस्तरनिर्मित हैं। यहांसे उत्तरपूर्व पर्वतपर सीह-स्वनि निकलों है।

कीवनत्—चम्बस नदीके निकट वनमें सिंह, भक्षक, इरिण, सांभर, भीर नीसगाय बहुत हैं। नगरके पास भाषक, उद्विहास, चक्रवाक, कुक्कट, एवं जलामयादिमें वक्ष, हंस, कारण्डव प्रस्ति नाना-

प्रकार पची देख पड़ते हैं। मत्स्यादि भी बहुत हैं। कारी जीके पश्चिमां शर्मे विस्तर सप, कुम्भीर प्रस्ति सरीस्ट्रप रहते हैं।

चित्रच—करोबीको उच गिरिमानामें वहां कोयो द्या नहीं। चम्बलनदोके कध्य भागमें धातकी, पलाय, खदिर, कापीय, प्राल, गर्जन, भीर निम्बहच होता है। यहां कविमें यव, गेइं, चना, तम्बाकू, धान्य, ज्वार, बाजरा, इच्च श्रीर सनकी चत्पत्ति है। स्थानीय जनायय, कुण्ड धार चम्बन नदोके तरङ्गवे कथिनायें चन्नता है।

वाणिय—यद्वां वस्त्र, लवण, इन्तु, तुला, महिष एवं द्वष्य मंगाया श्रीर धान्य, कार्पास तथा छाग वाहर भेजा जाता है।

नवनायु—स्थानीय जनवायु अधिक मन्द नहीं। ज्वर, श्रतिसार श्रीर वातरोग लग जाता है। किन्तु दूसरी बीमारी इस राज्यमें नहीं श्रोती।

शतकात-सुवाजीकी कारिकाके भनुषार करीबीके प्रथम राजा धर्मपाल थे। नीचे उन्न कारिका दी जाती है—

| पुक्जीकी कारिका।  | वयानभाटका विवरण । | समय ।           |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>धर्म्मपा</b> ख |                   |                 |
| <b>હिंइपा</b> ल   |                   |                 |
| नगपाव             |                   |                 |
| नरपाखदेव          |                   |                 |
| र्सयामपाख         |                   |                 |
| <b>कु</b> ण्डपाब  |                   |                 |
| सीचपाल            |                   |                 |
| पो <b>चपाख</b>    |                   |                 |
| विरामपाव          |                   |                 |
| न्येष्ठपाव        |                   | र्०३० दें ।     |
| विजयपाल           | विभयपाल           |                 |
| तिष्टुनपाख        | ति <b>ञ्चपाख</b>  | ₹ <b>•</b> €• " |
| धर्मपान           | चितिपाच           | \$040 "         |
| कुमार (कु'बर) पाल | धर्म्भवाच -       | \$\$\$° "       |
| चनवपाच -          | कु वरपाल          | ११५० ।          |
| <b>प</b> रिपाच    | प्रजयपाच          | 1120 "          |
| सोहपान            | इरिपाच            | e Doll          |
| भगद्व पांच        | सोधनपाख           | १२२० ,,         |
|                   | •                 |                 |

| सुक्जोको कारिका।                             | ्रस्य ।                      |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|--|
| • प्रधीपान                                   | १२४२ 🕠                       |  |
| . प्रवासाव<br>राजासाव                        | ्रेस€8 >>                    |  |
|                                              | १२८६ %                       |  |
| विदो <b>र्वपा</b> व<br><del>(क्ट्रापाव</del> | ر ۲۹۰۳ ,,                    |  |
| विपत्तपान                                    | . <b>१३</b> १० »             |  |
| <b>प</b> सन्पान                              | १३५४ "                       |  |
| युगलपात<br>चर्नु नेपाल ( १म )                | \$ \$48 "                    |  |
| विक्रमजित् <b>रा</b> ख                       | 144£ <i>p</i>                |  |
| प्रमृत्यां द्वातः<br>प्रमृत्यां द्वातः       | <b>₹8</b> ₹ "                |  |
|                                              | 288° ,,                      |  |
| मृयुौराजवास<br>सन्दरीनपाच                    | <b>१</b> 8€₹ ,,              |  |
| सारतीचं <b>द</b>                             | ₹ <b>\$</b> ⊏8 "             |  |
| नारता <u>न्य</u><br>नापाखदास                 | ₹₹0€ ;;                      |  |
| शरकादास                                      | १४्रद ,,                     |  |
| <b>राज्यस</b>                                | ₹ <b>₹</b> \$° »             |  |
| वुगपांख                                      | १५६२ - "                     |  |
| तुवसीपास                                     | १५८३ ,,                      |  |
| भन्तेपान ( १४ )                              | · १६१€ "                     |  |
| रतपास                                        | १ <b>६</b> ₹ <sup>⊑</sup> ,, |  |
| चार्तिपाव                                    | <b>₹</b> €€° "               |  |
| चत्रयपाल ( २य )                              | <b>१</b> ६=२ ,,              |  |
| राविपाल                                      | ₹ <b>9</b> 08 ,,             |  |
| <b>गुजाघरपा</b> ख                            | <b>₹</b> 0₹€ ,,              |  |
| कु'दरपाख ( २य )                              | ₹ <del>0</del> 85 ,,         |  |
| <b>चीमोपा</b> ल                              | ₹ <del>63</del> 0 ,,         |  |
| -माचित्रपान                                  | १७८२ ,,                      |  |
| चम्राच                                       | <b>१</b> ८६४ ,,              |  |
| श्वरिपास ( २व )                              | ₹5₹€ ,,                      |  |
| ` -मधुपाख                                    | <b>₹</b> = <b>₹</b> € .,,    |  |
| पर्नु नपास                                   | <b>{</b> 566 ,,              |  |
|                                              |                              |  |

करीकीके राजा चलुं नपास चपनेकी करण्की वंगधर चीर यहुवंशीय बताते थे। पहले यह वंश उन्हावनके निकट ब्रजधाममें वास करता था। किसी समय बरसानेंमें भी इसका राजल रहा। १०५३ दे॰की सुसलमानोंने यह स्थान अधिकार किया था। उस समयसे इस वंशने करीलीमें या चपना राज्य जमाया। १४५४ दं॰की मालवपति महमूद खिलजोने करीली पालमण किया था। पकवर बादगाहने मालव-

सयके पोछे इस राज्यको दिक्षीमें मिना तिया। सुगलोंने गौरवका रिव लंब इव गया, तब महाराष्ट्रोंने
इस स्थानको प्रविकार कर २५०००) र॰ वार्षिक कर
लगा दिया। १८१० ई०को पेशवाने करीजीका
लगसल पंगरेजीको सींवा या। गंगरेजीने करीलीके राजासे यह वस्दोबस्त वांधा—विषट् पड़नेसे
करींलीके राजा सैन्यसंग्रह हारा गंगरेजीको यथासाध्य
साहाय्य देंगे। फिर करींनीका राज्य पंगरेजीके
पात्रित हुवा।

१८५२ दें को महाराज नरसिंहने इहलोक छोड़ा या। उनके प्रवादि न रहनेचे करी जीको पंगरेज़ी राज्यमें मिलानेकी बात चली। किन्तु पनेक कल्प-नाके पीछे राजाके घाक्योय मदनपालको राज्यका सिंहासन सींपा गया। मदनपालने १८५७ दें को विद्रोहके समय कीटाके विद्रोहियोंके विपन्न सैन्य मेज पंगरेजोंको ययेष्ट साहाय्य दिया था। दसीसे पंगरेजोंने उनको जि, सी, एस, आईके उपाधिसे विस्तृपित किया। १५के स्थानमें १७ तोपोंको सलामी मी हो गयी थी। १८६७ दें को मदनपालका स्त्य होनेपर दो राजावेंकि पीछे १८७८ दें जो प्रसु न-पालको करी छोका सिंहासन मिला।

करी हो राज्य के महस्त कितना हो कर दिया जाता है। यहां रीतिके भनुसार पुलिस नहीं। राजा के सिपाही हो पुलिसका काम करते हैं। करो ली-में १६० सवार, १७७० पैदल, ३२ गोलन्दाज भीर ४० ती पें हैं। सिपाही निम्न खिखित १२ दुर्ग में रहते हैं—करी लो नगर, फंटगढ़, मन्दरेल, नारो ली, सपीतरा, दी सतपुर, याली, जस्त्रा, निन्हा, सुदा, उन्ह भीर खीदाई। करो ली की टकसाल भन्न है। उसमें चांदीका रुपया बनता है।

२ करीली राज्यका प्रधान नगरं। यह भ्रञा॰ २६° ३० छ॰ भ्रीर देशा॰ ७७ ५ पू॰पर मधुराधे ३५ कीस दूर अवस्थित है। किसी किसीक मतान्तुसार भन्नु नदेवक प्रतिष्ठित कल्याणजीवाले मन्दिरसे ही इस नगरका नाम करीशी पड़ा। १३४० दे॰की भन्नु नदेवने यह नगर बसाया या। किसी समय

बढ़ते भी पार्वतीय मीना जातिक उत्पातसे इसकी सम्हि मिट गयी। १५०६ ई०की राजा गीपाल-दासके प्रासनकाल इस नगरने पूर्वभी पायी थी। उसी समय यहां बहु सुरस्य इस्य बने। नगर प्राय: एक कीस है। इसकी चारो प्रोर विक्वीरी पत्यरका प्राचीर खड़ा है। नगरमें घुसनेकी है सिंइहार श्रीर ११ गुप्तहार हैं। करीजीके मध्य गोपालदासके समयका एक सुद्धहत् राजपासाद बना है। प्रासादकी चारो श्रीर पत्य प्राचीर है। सिंइहार दी हैं। प्रासादकी मध्य राजमहत्त श्रीर दोवान-श्राम नामक रह देखने योग्य है। इन दोनों रहींका चित्र विचित्र काचकार्य श्रीर शिख्यनेयुख देखनेसे निर्माणकारियोंकी यथेष्ट प्रशंसा करना पड़ती है। यहां श्रिकारगन्त, श्रिकारमञ्च भीर श्राममहत्त नामक तीन मनोरम उद्यान वने हैं।

कर्क (सं पु॰) सन्ता । अदाधाराधिकविभाः सः। उण् शाः। १ खेत ग्रख, सफें,द घोड़ा। २ कुचीर, केनड़ा। दसका गरीर वल्ललसहम मञ्जासिसे माक्कादित रहता है। पाद दश शीते हैं। उनमें धगला जीला चुङ्गल वन जाता है। ३ दर्पण, पायीना। ४ घट, घड़ा। ५ कर्कंट राशि। पुनर्वसके पन्तिस चरण, पुष्या और पश्चेषा नचत्रपर यह राशि रहता है। ६ परिन, त्राग। ७ तिस। ८ सीन्दर्य, खूबस्रती। এ কাত্ৰন, कांटा। १० कर्कट**त्रच, कर्नेड्सींगी**। ११ काङ्गर, किसी किस्मका पत्थर। १२ वदरी इस, वेरका पेड़, वेरी। १२ विल्वडच, वेसका पेड़। १४ गत्सका १ १५ काक, कीवा। १६ कफ्रपची, एवा चिड़िया। १७ मानमेद, एक तौड । १८ इच-विशेष, एक पेड़। १८ कात्यायनयौतस्त्रके एक भाष्यकार। (ति॰) २० ग्रुश्चवर्ण, सफे,द। २१ येष्ठ, बुढ़ा। २२ चत्तम, श्रच्छा।

कर्ने—राष्ट्रक्टाधिपति गोविन्दराजने पुत्र। खोदित शिकासिखने अनुसार यही प्रथम कर्म रहे। इनके दो पुत्र थे—इन्द्रराज भीर कच्चराज। कर्कने मरने-पर राष्ट्रक्टराज्य दो भागमें बंट गया। ६८५ ई॰को कर्म राज्य करते थे। राष्ट्रक्ट देखी। राष्ट्रकृट-वंशीय श्य कर्क — गुजरातराज श्य इन्द्रके प्रव रहे। जनका अपर नाम स्वर्णवर्ष था। वश्य गुजरातमें राजल घनाते थे। श्य भुवराज उनके प्रव रहे। वरदा और अपर खानके तास्त्रधासन भीर यिजालेखमें जनका समय ७३४ भीर ७४८ यक निर्देष्ट है। उत्त जमय राष्ट्रकृटराज प्रवच पराक्रान्त थे। इस वंश्रमें एक श्य कर्क भी रहे। उनका पपर नाम अमोधवर्ष वा वक्तमनरेन्द्र था। पिता ४ थें काष्युराज रहे। समय ८०२-७३ ई० वताया जाता है। कर्क उपाध्याय—कात्यायनशैतस्त्र पीर पारक्तर ग्रञ्ज स्त्रके भाष्यकार। सायणाचार्यसे पहले यह विद्यमान रहे। सायणने अपने वेदभाष्यमें कर्कका मह

कर्ने खण्ड (सं० पु०) कर्ने: खण्ड: सूमिभागी यत्र, वडुत्री०। जनपदविशेष, एक सुल्नं। (भारत, वन र४३-०८) कर्ने विसिटिका, वर्कविभिटी देखा।

नर्ने विभिटी (सं॰ स्त्री॰) नर्नवर्णा ग्रजा विभिटी, सध्यपदन्ती॰। १ विभिटी, क्षोटी ननड़ी। २ नर्नेटी भेद, निसी किसनी ननड़ी।

कर्कट (सं॰ पु॰) कर्के मटन्। १ हचिवियेष, एक पेड़। इसका संस्कृत पर्याय—कर्क, चुद्रधाती, चुद्रामचक श्रीर कर्कफल है। फल कोट पांवलेके वरावर होता है। यह रूच, कषाय, प्रतिदीपन, कफिपत्तकर, ग्राही, चच्च्य, वधु पीर भीतल है। (राजिविष्ट) २ जलजन्तुवियेष, केकड़ा। इसका संस्कृत पर्याय—कर्कटक, कुलीर, कुलीरका, संदंगक, पद्धवास श्रीर तिर्यक्गामी है। इसकी बंगलामें कांकड़ा, मराठीमें दरजाका केकड़ा, तामिलमें कह्व-नांदु, तिल्रामें समुद्रपु, मन्ययमें किपितिङ्क, फारसीमें पष्ट्रपा, परवीमें खिरचिङ्क, लाटिनमें कांकर (Cancer) श्रीर शंगरेजीमें क्राव (Crab) कहते हैं। युरोपीय प्राणितत्वविद्योंने कर्कट जातिको हदा-वर्षविधिष्ट दश्यादी जीवन्त्रे सी (Crustaceans of the order Decapoda) के सध्य साना है।

इसके वदाःसंस्ति। सत पांच जोड़े प्रत्यक्ष होते। है। इसीसे फारसीमें इसे 'पश्चपा' चर्चात् पश्चपद- विधिष्ट कचा है। वचदेशकी प्रत्येक पार्ख में खासे-न्द्रिय वेष्टित है।

ं कर्कट प्रधिवीने नाना स्थानमें रक्षता है। फिर यह क्यी प्रकारका है। समुद्रमें रहनेवासा कर्कट स्वभावतः वहुत बड़ा होता है। बिन्तु जी नदीमें वास करता, वह सास्ट्रिक कर्केटकी भरेचा सुद पड़ता है। फिर जलाशयमें रहनेवाला नदीने कर्नेट-से भी छीटा निजलता है। स्वाल प्रकार कर्जटका प्रहावरण देखनेमें समान नहीं सगता। देश-भेद भीर जनवायुके पवस्थाभेदसे नाना स्थानपर मयी पाकारका कर्केट होता है। यह प्रस्तृत जीव है। प्रथमावस्था पर मात्रवचमें कर्कट पति चुद डिम्बाकार रक्षता है। समय भानेसे डिम्ब फ्टनेपर यस निकल पड़ता है। उस अवस्थामें इसकी किसी प्रकारका कीड़ा समभानेसे भ्रम उत्पन्न होता है। यह खिम्बरी निकलते ही जलमें तैरने खगता है। **डस समय इसकी धनेक व्रिपद क्षेत्रना प**ड़ता है। जलवर नीव अपना प्रा**ष्टार समभ**ं संधी-नात कर्कट पकड़कर खा जाते हैं। यह जितना ही बढ़ता, धतना ही दसका रूप भी बदसता है। प्रथमावस्थासे पांच प्रकार रूप बद्वनिपर प्रस्तत वर्षट रूप देख पड़ता है।

यह समुद्रते पतल सिल्ल, ललके तट पयवा सिल्ल निकटस्य पर्वतके गर्तमें रहता है। फिर उस वनमें भी कर्कट गर्त बना वास करता, जहां समुद्र प्रथवा नदीका जल समय समय पहुँचता है। दो-एक जातिको कोड़ सकल प्रकार कर्कट पद हारा तैर नहीं सकता, वरं स्थलपर चूमा करता है।

इसने बराबर भागड़ालू बीर भुत्खड़ जलचर जीव दूसरा नहीं होता। बहुत कर्कट एकत होते ही धुर चन पड़ता है। बलवान विजय पाता भीर श्रति-चौण मारा जाता है। श्रीतकालको यह गमीर जलमें रहता, फिर श्रीय सगनेपर तटके निकट श्रा पहुंचता है। पृथ्विषेका सकल प्रकार कर्कट मानवजातिके खाने वायक, होता है। राजनिवयटुके मतसे-यह मसमूत्रपरिष्कारक, भग्नस्थानकारी (भङ्गसानको नोड़ सकनिवाना ) श्रीर वायुपित्तनाथक है। लच्छ-कर्नट पर्यात् काला नेकड़ा बनकारक, प्रवत् उचा श्रीर वायुनाथक होता है।

व सक्षपत्ती, करकरा, एक चिड़िया। ४ पद्ममूल, मधोड़, कंवछकी मोटी जड़। ५ तुम्बी, लीकी। ६ मेषादि हादय राग्निमें चतुर्थ राग्नि। यह राग्नि पुनर्वस नचत्रकी प्रेष पादंचे पुष्पा पीर प्रश्नेषा नचत्र तक रहता है। इसके देवता कुलीराक्षति हैं। उनका पृष्ठदेय उन्नत होता है। वह खेतवर्ष, कफप्रकृति, क्रिप्स, जलचर, विप्रवर्ष, उत्तर दिक्पाल, बहुस्तीसङ्क पीर वह सन्तानगाली हैं। कर्कट राग्निमें जन्म सेनेसे मनुष्य कपटचित्त, सदुभाषी, मन्त्रणाकुश्वन, प्रवासी पीर पन्त्रणी निकलता है। फिर जन्मकालीन चन्द्र इस राग्निमें रहनेसे सानव द्वायगीतादि वह कला-भिन्न, निमेलहत्ति, क्रिंग, सुगन्धिय, जलकेलिप्रिय, धनवान, वृक्षिमान् भीर दाता होता है। जो कर्कट सम्में जन्म ग्रहण करता, वह भोगी, सर्वजनप्रिय, मिष्टात्रपानभोजी भीर श्राक्षीयप्रिय रहता है।

७ सपैविशेष, एक सांप । द कलग, घड़ा । ११ रोग८ कीलक, कील । १० कप्टक, कांटा । ११ रोगविशेष, एक बीमारी (Cancer)। यह अर्ब्दचतरोग असाध्य छोता है। १२ तुलादपढ़का आमुन्न
प्रान्त, तराजूकी डपड़ीका ठेढ़ा सिरा । इसीमें पलडेकी रस्ती बंधती है। १३ मण्डको जीवा, दायरेका निस्स कुतर । १४ यास्मजीहरू, सेमरका पेड़ ।
१५ विख्वहरू, वेसका पेड़ । १६ कर्कटगुङ, ककड़ासींगी । १७ सहंमा । १८ तृत्यहस्तक्विशेष, नाचकी
एक क्रिया । इसमें इस्तहयकी अङ्गुल बाह्य एवं
प्रथम्तर रूपसे मिला चटकायी जाती है। यह
धालस्यके मावकी बताता है।

कर्नंटन (सं॰ पु॰ सी॰) नर्नंट एव खार्ये तन्।
१ ज्ञेचीर, केनड़ा। २ कर्नंटराधि। ३ इचिनियेन,
एक पेड़। ४ नाएड भग्न नामन अस्थिभक्वियेन,
इड्डी टूटनेकी बीमारी। ५ विधवियेन, एक ज्ञर।
यह वयोद्यविष स्थावरकन्द विषमें भन्यतम है।
६ कीलक, कीला। यह केनड़ेके एक्टेकी मांति

टेड़ा रहता है। ७ इन्निट, किसी क्सिको जख।

द इन्न, जख। ८ माष्टामलक, जङ्गली यांगला।

१० सनिपातन्त्रर विशेष, एक वृखार। यह सध्यहीनप्रवृद्ध वातादिसे उत्पन्न होता है। इससे व्यथा, वेपष्टु,
त्य्या, दाह, गीरव, प्रशितमान्य प्रसृति रोग लग जाते
हैं। फिर प्रन्तर्दाह और वाक्यिंगरोध भी हुवा करता
है। (भावप्रवाय) ११ कर्कटम्प्रङ्ग, कक्यड़ासींगी।

क्रिकेटकराज्यु (सं० पु०) राज्यविशेष, एक रखी।
दससे देकाड़ेके पद्धी-जैसी एक की लगी रहती है।
क्रिकेटकारिय (सं० क्सी०) जुकीरकारिय, केकड़िकी
खील।

कर्नेटकी (सं स्त्री) १ कर्नटमूही, ककड़ाधींगी। २ कर्नटस्त्री, सादा केमड़ा।

क्वंडक्रान्ति (सं स्त्री॰) निरविष्णि साहे तिरह कीस उत्तरिस्थित श्रव-रेखा, खत्त-सरतान् (Tropic of cancer)।

कार्बटचरण (सं॰ पु॰) जुनीरकपाद, वेकड़ेका पैर। कर्कटच्छ्दा (सं॰ स्ती॰) १ घीतघोषा, पीले प्रवकी तरीयी।

कर्नटवली (सं॰ स्ती॰) १ गजिवपती, बड़ी पीवल। २ शक्तशिम्बी, खजोहरा। ३ भपामार्ग, सटजीरा। सर्नेटमृङ्गिका (सं॰ स्ती॰) कर्नटतुष्यं मृङ्गमस्याः, कर्नटमृङ्ग सार्थे कन्-टाप् मृत्वम्। कर्नटमृङ्गी, कर्नडम्होंगो।

सनंटशही (सं की ) कर्कटस मुझ्मिन मुझमग्रभागी यस्याः, बहुत्री । स्नामस्यात कर्कटदं याः
कार श्रीप्रसि, कक्ष्मिगी। इसे नैपानीमें रनीवलयी
श्रीर पन्नावीमें शरखर कहते हैं। (Rhus succedanca) यह हन्न की यी २० फीट कंचा होता है।
हिमानयपर काश्मीरसे सिकिम श्रीर मुटानतक कर्कट मुझी मिलती है। यह खिया-पहाड़ श्रीर जापान में भी पायी जाती है। जापानमें इसकी डालकी खोदकर रस निकालते हैं। इस रससे रङ्ग (वार्निश्च) तैयार होता है। फिर फलकी कुचन कर एक ट्रूसरे फलके साथ उदाबति श्रीर मीम निकालते हैं। इस मीमकी वित्तयां बनती हैं। कभी कभी यह जापानी

सोम'के नामसे विलायत भी विकनिको भेजा जाता है। इसका दुग्ध पति तीच्या होता है। पत एक वाज़ाद वीज़ हैं। काश्मीरमें इसे चयरोगपर प्रयोग करते हैं।

मस्त कर्षटम्हीका वस्तन खाता है। ,काष्ठ खेत, प्रभायुत्त तथा सदु रहता, किन्तु प्रभावत्ति कुछ क्षण निकलता है। इसका संस्तृत पर्याय—कर्षटाख्या, महाघोषा, मुङ्गो, क्रुकीरमुङ्गो, वक्षाङ्गी, क्रुलिङ्गी, कासनाधिनी, घोषा, वनमूर्धेना, चक्रा, ग्रिखरी, कर्षटाङ्गा, कर्षाटी, विषाणिका, कीलीरा, चन्द्रास्पदा श्रीर वालाङ्गा है। यह कषाय एवं तिक्र रस, उपावीर्य श्रीर कफ, वायु, चय, ज्वर, कर्ष्य वायु, ख्या, कास, हिक्का, श्रवित तथा विमनायक होती है। (राजिन)

क कैटा (सं॰ स्ती॰) १ न नंट खड़ी, क न ड़ा सोंगी।
२ खिखसा। यह एक जता है। इसमें कारवेश सहय
खुद्र फत भाते हैं। क नेटाने फल का याक बनाया
जाता है।

वार्वेटाच (सं० पु॰) वर्केट इव प्रचि प्रस्मिदोऽस्य, बहुस्री॰। वर्केटकालता, ककहीकी बेन्न। कर्केटास्य, बर्केटाम देखो।

नर्नेटाखा (सं • स्त्री •) कर्नेटख प्राच्या एव पास्या यस्याः, वहुत्री •। १ कर्नेटमुङ्गी, नन्नड़ासींगी । २ वर्ने-टिका, ककड़ी ।

कर्कटाङ्गा (सं क्लो॰) कर्कटस पङ्ग सङ्गित म्हसग्रभागमस्याः, कर्कटाङ्ग-टाप्। कर्कटाङ्गा हेडी।
कर्कटम्हिने (सं पु॰) लेइ विशेष, एक चटनी।
कर्कटम्हिने, श्रितिविषा (स्रतीस), श्रुपदी, धातकी
(धायके पूल), विल्व, बात्तवा (बाबा), मुस्त तथा
कोलस्का (बेदकी गुठलोकी मींगी) बराबर बराबर
क्ट्रयीस श्रीर कानकर मधुके साथ वासकती चटानिसे
ज्वर श्रतीसार एवं ग्रहणीरोग टूर हो जाता है।

क्केटास्य (सं० लो॰) कर्कटस्य प्रस्थि, ६-तत्। कुलीरका प्रस्थि, केंकड़ेकी खोन। कर्कटाइ (सं० पु॰) कर्केटमाइयते स्पर्धते कर्दक-स्यत्वात्, कर्केट-मा-इहेन्क। विल्वहद्य, बेलका पेड़ा ननराष्ट्रा (सं स्त्री ) नंतर्यटाष्ट्रा मर्नेटयङ्गी, ननस्मित्री।

कर्काट (सं ० स्त्री०) करं कटति प्राप्नीति, कर-कट्-इन् शक्तकादिलात् प्रकीयः। ककंटी, ककड़ी। कर्कटिका (सं • स्त्री०) कर्कटी स्वार्थं कन्-टाप् इस्तस। कर्कटी, ककडी।

कक<sup>0</sup>टिकेश (सं॰ क्ली॰) कामरूपका एक पाम। त्राहकी पीकी इस ग्रासका प्रदक्षिण करना पड़ता है।

''उद्यतन्तु गर्या गन्तु' याष्ठं श्रत्वा विधानतः।

विधाय कर्फटिकेमं ग्रामखाख प्रदक्षिणाम्।" ( योगिनीतन्त )

कर्क टिनी (सं॰ क्ती॰) कर्क टवत् पाकारो उक्त्यखाः, कर्क ट- प्नृ-क्षीयः। दाक हरिद्रा, दाक हल्दी।

कर्क टी (सं॰ स्ती॰) कर्क कर्ण करित गक्कृति, कर्क अटत गक्कृति, कर्क अटत् गक्कृति, वर्क अट्ठित, कर्क ट- प्रमृ-क्षीयः। १ प्राच्मकी हन्त्व, सेमरका येष्ट्र। २ पर्वे विश्रेष, एक पांपः। ३ देवदाकी चता, एक वेकः। ४ कर्क ट- प्रमृते, कर्क प्रमित्र। ५ एक्कि, क्रूटा ६ घोटिका हन्त्व, एक पेष्ट्र। ७ वदरी, वेरी। प्रकामक अपका । ८ घट, गगरी। १० तरीयी। ११ फलक्ताविश्रेष, कर्कष्ठी। (Cucumis Utilissimus) प्रका पंस्कृत पर्याय—कट्टकी, क्रदीपनिका, पीनवा, मूल्लमका, लप्रवा, परिवर्षी, क्रीमश्रकारखा, मूलका, बहुकन्दा, कर्क टाच, श्राम्तन, विभेटी, वालुकी, एक्ति श्रीर लप्नी है।

दसे पिंचमोत्तर प्रदेश, बङ्गान श्रीर पञ्जाबमें बीते हैं। फ्ल सीधा या सुना हीता है। यह नची पन्नी खायी जाती है। कची सकड़ी कीलकंर नमक भीर काली मिचंने साथ खानेसे बहुत श्रच्ही लगती है। कोई कोई दसनी तरकारी भी बना हानते हैं।

वर्कटीका कल २१३ फीट लखा होता है। नर्भ कक दियोगर मुलायम भूरे क्यें रहते हैं। पहले यह पीनी हरी लगती, जिन्तु पक्तें से नार्क्की पड़ती है। कक टी ग्रोफ करतका फल है। युक्तप्रदेशमें टूसरे समय यह हो नहीं सकती। दसके लिये मृसि स्वी, टीकी भीर खुनी रहना चाहिये। खाद खानकर खितमें क्यारी बनाते और तीन चार वीज ३ फीटके प्रमुख लगाते हैं। दय दिनमें खित सींचना पड़ता है। क्या कि मीठा होता है। यह खाने और जलानेमें खगता है।

भावप्रकाशके सतसे कर्क टी मधुर, शीतल, रुच, महरोधक, गुक्, रुचिकर भीर पित्तनाथक है। पक्ष कर्क टी ख्या, श्रांत एवं पित्त बढ़ाती श्रीर सृवरोध घटाती है। तिक्ष कर्क टी रक्षपित्तनाथक श्रीर क्षप्रदीयकारक होती है। दसका पाक इस प्रचार बनता है—परिपुष्ट कर्क टीको वल्क तथा बीज निकास गोलाकर खण्ड खण्ड काटते हैं। पिर-तस तैलमें तलकर प्रत, दुष्य भीर श्रक राके साथ यह पागी जाती है। श्रन्ततः स्था प्रवाका चूर्ण स्वासित करनेको पड़ता है। यह पाक खानेमें भित स्वादु श्रोर सास्यके लिये लामदायक है।

कक टीवीज (सं क्ती॰) कता टाकी फलका वीज, कक डीका वीजा। इसे ठण्डाई में डालते हैं। " कक टु (सं॰ पु॰) कक ट-जा। करिटुपची, एव कि डिया।

क्व (सं १ पु॰) खटिका, खड़िया मही। क्व दे—चह्नस्य ग्रामियीच भवि॰ व्याखण १४,१२२) क्षव न्द्र, क्वेश देखा।

क्रवास्त्र (सं० पु॰ स्त्री०) सक्त नराट न द्वाति, कर्क - धा-कु-नुम्। चुद्रवदरष्ठच, भड़वेरीका पेड़। (Zizyphus jujuba) यह समग्र भारत, सिंहच, मचका, ब्रह्मार्ट्य, भणगानस्तान, भण्रीका, मलय-हीपपुन्त, चीन चीर यष्ट्रे लियामें होता है। भारतवर्ष दसका चादि वत्यत्तिस्थान है। यहीं से सर्व न्यु पत्य देशों में फैला है। कहती—पहले साधुसन्त ब्रद्दिकास्थम-में द्वीका फल खा जीवनयाता निर्वाह करते थे।

इसका वत्कल और फल चमड़ा रंगनें में लगता है। ब्रह्मदेगमें कर्न स्वति फलसे रियम भो रंगा जाता है। द्रिष्ट्र फलको स्वित खाया करते हैं। कभी कभो फलको कूट पीस रोटी भी बना लेते हैं। पत्र पश्चका खादा है। तसरके कीड़े भी इसके पत्रपर पत्नते हैं।

भावप्रकाथके सतसे यह अन्त, कृषाय तथा ईषत्

मध्ररस, सिन्ध, तिक्क, गुरु शीर वातियत्तनायक है। शुष्क कर्क न्यु भेदक, पिनकारक, लघ्व शीर दृष्णा, क्रान्ति तथा रक्तनाथक होता है।

कड़ीं कड़ीं कर्क न्धु थव्द सीवलिङ्ग भी वाडा गया है। २ कर्क न्धुफल, भाड़वेरी।

कर्व स्थुक (सं ० स्ती ०) बदरी पान, छीटा वेर। यह मधुर, स्निम्ध, गुरु भीर पित्तानिल तथा वातपित्तहर होता है। (महनपाल)

ककं सुकी (सं॰ स्ती॰) १ वदरीभेद, विसी किसाकी वेरी। २ चुद्रवदरहस, भड़वेरी।

कर्न सुक्षुण (सं•पु॰) कनस्यूणां पानः, कर्न सु-कुणप्। कर्न सुने पानका समय, वेर पक्त नेना मौसम।

ककं सुमती (स' • स्ती • ) कर्क सुरस्यत्र सूमी इति ग्रेषः, कर्क सु-मतुष् ङीष्। कर्क सुयुक्त भूमि, मड़-वेरीको जमीन्।

कक न्युरोष्टित (सं क्ती ॰) कर्क न्युफलसद्य रक्त । वर्ण, सद्वेरीके वेरकी तरप्ट सर्वासर्वे ।

ककन्यू (सं पु स्ती ) कर्क क्या कर्य द्वाति, कर्क धा क्या तती निपातनात् सिबम्। कर्क न्युष्टच, भड़-

कर्क पत्त (सं० क्षी०) कर्क स्थ कर्क टस्य फलम्, ६-तत्। १ कर्क टफल, ककीड़ा। २ जुद्र श्राम-सकी, क्षाटा श्रांवला।

कर्कर (सं॰ पु॰ स॰) ) कर्क-रा-का। १ चूर्ण खग्छ,
चूनेका क्ष्युः। २ क्ष्युर, कांकर। ३ द्रेण, यायीना।
१ स्पेविश्रेष, एक सांप। (भारत संस्थारत) ५ सुहर,
चयोजा। ६ श्रस्थि, इन्डी। ७ तक्ष्य पश्च, नया
जानवर। द चर्म खग्ड विश्रेष, चमड़ेका तसमा। (ति॰)
कर्क-श्चरन्। ८ कठोर, कड़ा। १० इट, मज़बूत।

कर्कारट (सं॰ पु॰) पश्चिविशेष, एक चिड़िया। कर्काराच (सं॰ वि॰) कर्कारं कर्का संचि यस्य, बहुवो॰। १ कर्का संच्छु, कड़ी प्रांखवासा। (पु॰)

२ खन्द्रनपची, समोला, भांपी, धोबन। ककराङ्ग (सं• पु॰) कक टतुखं ग्रङ्गं य्स्य, बहुत्री॰। कालकण्ट, खन्द्रन, धोबन।

नर्भराटु (सं॰ पु॰) कर्ने हासं रटति प्रकाशयित, नर्ने-रट-कु कुच् वा। १ कटोच, तिरही नज़र। २ कर्नेरेटु पची, एक चिड़िया।

नर्ने राट्ट्स (सं• पु॰) नर्ने कर्ने में रटित रीति, कर्ने रट उनच् स्त्रायें नन्। १ कर्ने रेटु पची, एक चिड़िया। इसकी बोनी बद्दत कड़ी होती है। २ कटाच, तिरक्षी नज़र।

**सम<sup>र</sup>रान्धक,** कर्करासुक देखी।

कर्करान्य्क (सं॰ पु॰) कर्करः कठोर प्रन्यः स्त्रार्थे-कन्, कर्मधा॰। श्रन्थकूप, श्रंधवा कूवा। इसका सुख त्यणादिने श्राच्छादित हो छिप जाता है।

ककराच (सं॰ पु॰) ककरेर: सन् यन्ति प्राप्नोति, ककरेर प्रज्ञ प्रच्। पूर्णकुन्तच, जुरुफ, इसा, पूरार। ककरेट (वै॰ स्त्री॰) वाद्यविप्रेष, किसी किसाका वाजा।

कार्व रिका (सं॰ स्त्री॰) चत्तु खर्जु, श्रांखकी खुजला या किरकिराष्ट्र । वर्वरी देखाः

कार्यो (सं स्त्रीं) कार्यं द्वास्तत् निर्मेखं सिन्धं राति, कार्यं-रा-क गीरादित्वात् छीष्। १ सनास जलपात्र, गड्वा । इसका संस्कृत पर्याय—पातु, गलितका, प्रतु श्रीर पार्य है। २ तण्डुनधावनपात्र, चावल घोनेका बरतन । ३ गलितका, भज्भर । ४ भाग्डविश्रीष, एक बरतन । ५ दर्षेष, श्रायीना । (वै०) ८ वाद्यविश्रीष, एक बाजा।

ककरीका (सं स्त्री ) ककरी खार्थ कन् न प्रसः। सुद्र सनाच जलपात, क्षीटा गड्वा।

कर्क रेट' (सं॰ ल्रो॰) सर्क कर्क ति ग्रन्ट रेटते यत्र, कर्क रेट-घञ्। नखरवत् सङ्चित इस्त, पद्मे की तरह सिकोड़ा हुवा हाय। इस्तकी यह स्तिति किसीका कंग्ट पकड़ते समय होती है।

थ गुड़लक, दासचीनी। ६ खड़्ग, तसवार। (त्रि॰) ७ घमस्य, खुरखुरा। ८ निर्देय, वेरषम । ८ जूर, ्याजी। १० दुर्वीध, समभामें मुश्चिक्कि पानिवाला, कड़ा। ११ क्रपण, कड्जूस। १२ साइसी, डिमात-वर। १२ कठीर, सख्त।

कार्यच्छद ( सं॰ पु॰ ) क्षक्षं म: छद: पत्रमस्य, बहुत्रीः। १ पटोच, परवनः। २ पाटलद्वच, सुनतान चम्या। ३ भाषीट वच, सहीरेका पेड़। ४ भाकवस, सागीनका पेड । प्रक्रणासुपागड, काला कुम्हड़ा। कर्वा ग्रच्छदा (सं श्ली॰) कर्का ग्रमस्यः इदो यस्याः, कार्वे शक्कृद-टाप्। १ वीषा, तरीयी। २ दग्धा वृत्त, बंदाल। कोङ्कणमें इसे करही कहते हैं। काक शता (स्त्री॰) कर्क शत देखी।

वार्वा प्रत्व (सं क्षी ) वार्व प्रस्य भावः, तार्वे प्रत्व। कर्त्राता, कड़ापन, सख्ती। कर्षंबदेखी।

कर्त भादल (सं॰ पु॰) कक्ष मं दलं पत्रमस्य, बहुवी॰। १ पटोस, परवस । २ सहोरेका पेड़ ।

कर्ने गदना (सं • स्त्री • ) कर्ने गं दर्स यस्याः, कर्ने ग-दल-टाप्। १ दिग्धका, बंदाल । २ कोगातकी, तरीयी। कर्मामा (सं क्षी ) कर्मा प्रमु तत् वाकाश्चेति, कर्मधा । १ निष्रु र वचन, कड़ी बात। २ नीरस वाका, रुखा बोल।

कर्ने या (सं ॰ स्त्री॰) कर्न य-टाप्। १ व्यभिचारियी स्त्री, किनाल घौरतः २ द्विकाली द्वत्त, विकुवा। ३ इसमिषम्बा, छोटी मेढ़ासींगी। ४ वनवदर, भडवेरी।

कर्काशका (सं कती ) कर्क शन्त्रन्टाप् पत इलम्। वनकोशी, माड्बेरी।

कर्क सार (सं॰ सा॰) नर्काः निकियः सारी यत्र, बहुत्री । दक्षिमत्तु, दहीकाः सन्तु ।

कर्माक (सं पु॰ ) क्या टिका, क्रकड़ी।

IV.

कर्कार्क (संग्रु॰) कर्क डास्यवत् ग्रीलगं ऋच्छति प्राप्नीति, कर्क न्त्र-उण्। १ कुषाण्डमेद, कुल्हड़ा, पेठा।- भावप्रकाधकी- सतसे यह भीतन, गुरू, सन्न-बद्यकारक, चारयुक्त भीर कफ तथा वायुनायक 🗣। २ नविङ्गलता, बलींदा, तरवृज्। ३ पतिश्वद्रकुषाण्ड, Vol.

बहुत छोटा कुम्हड़ा, कुम्हड़ी। (स्त्री॰) ४ कुषाण्डी-बता, कुम्हड़ेकी वेस ।

नकीरक (सं०पु०) कर्के दार्स दितकारित्वात् म्हन्कृति जनयति, कर्षे-भ्रट-उक्तञ् । १ कालिन्द्रहन्त, वालीदिका पेड़ । सुयुतके मतसे दसका फल गुरू विष्टकी, ग्रीतन, खादु, कपनारम, मनमूब-परि-व्यारक, चारयुक्त श्रीर मधुररस होता है। २ कुसाख्ड, कुम्हड़ा ।

कर्का (सं क्ली ) कुषाण्डी बता, कुम्ह देकी वैसा! कर्कि (सं॰ पु॰) कर्के-इन्। १ कर्केट राघि, बुजे-सरतान्। २ भीरङ्गाबादका पूर्व नाम।

नर्नी (सं•स्त्री•) नर्ना-प्रच-खीव्। १ नर्नाटी, क्रकड़ी। (पु॰) क्रक<sup>°</sup>-दन्। २ क्रक<sup>°</sup>ट-रागि, वुकै-सरतान्।

कर्कीप्रस्थ (सं• पु॰) नगरविश्रीष, एक पुरातन शहर। कर्ने तन (सं पु॰ स्ती॰) कर्ने हास्यादी तनीति, कर्न-तन-भच् भनुक् समारः। रत्नविश्रेष, एक जवा-चर। दसे चिन्दीमें तथा फारसीमें ज़सुरद, चिन्न् में टारिशय, ग्रीक्षमें वेरलय, लाटिनमें स्नारगडास (Smaragdus), पोलक्डीमें जमरगद, क्सीमें दसमरट. घोलन्दाजर्मे सारगद् वा एसमरद्, दिनेमार एवं खिसमें सगरद, रोमकर्मे समरलदो, पोर्तगीलमें ऐसमरल्ड, वादवेल तथा फरासीधीमें वेदिल (Beril) और अंग-रेजीमें वेरिस या किसोबेरिस (Beryl or Chrysoberyl) वाहते है।

गर्ण्युराणमें लिखा है - वायुने द्रष्टचित्त दैव्यपतिके सकल नख एठा चतुर्दिक ् फेंकने पर कर्वेतन नामक पून्यतम रह पृथिवीसे उत्पद्म हुवा। ख्रिम, विश्वह, सर्वेत्र समवर्षे, परिमाणमें गुरु, विचित्र श्रीर वास-वणादि दीयवर्जित वार्वेतन स्रति उत्कष्ट होता है। रतकी भांति लोशित, चन्द्रकी तरच पाण्डुर, मधुकी भाँति देवत् पीत, तास्त्रकी तरक श्रखा रक्ष पीत, भीर धरिनकी भांति उच्चत्त, नील तथा खेत ककेंतन पापनाधक है। संस्कारकके दोष्र यह प्रधिक च्योतिर्मय नहीं होता। कर्नेतन खर्यवर जड़ कर्क वा इस्तमें पश्ननेसे पति सुन्दर सगता है। इससे

भागु, वंश तथा सुख बढ़ता और रोग एवं किन्दोष क्ट पड़ता है। निर्दीष कर्केतन पहननेवाना सर्वे अ ्पूजित, अनेक धनभाली, वष्टुवास्वव, दीप्तिमान् पौर ्नित्यद्वप्त रहता है। यह मणि जितना उक्तव ्त्रया गुरु मिनता, उतना ही मूल्य भी श्रधिक नगता है। (०५ ४०)

्वार्वेतन भारतवर्षे, सिंइच, **७त्तर-श्रमेरिका,** मिसर, रूसके यूरास पर्वतस्य तजीवाजनदीगर्भ, ने निन, मोरविया और पेगुमें होता है।

दिचिण भारतमें कीयम्बातुरसे २० कीस देशान कीण पर वर्ने तनकी खानि है। यह नाना खानपर मर-कत, इन्द्रनीच प्रसृतिके साथ देख पड़ता है।

यच चरित्, नील प्रस्ति नानावर्णविधिष्ट होता है। उत्तर कर्नेतन पत्य इरित् वा दूर्वा खणके वर्ष सहय रहता है। इसमें भीवन्त्रस्य भी अधिक देख पड़ता है। आपेचिक गुरुत्व ३'६वे ३'८ पर्यन्त . सगता है। इससे स्फटिक काटते हैं। फिर कर्कें-तनको काटने छाटनेमें इन्द्रनीख भीर माणिका षावय्यक है। इसकी रगड़नेसे वैद्युतिक ज्योतिः निकलता, जो गुणके अनुसार कयी घण्टे रह सकता है। यधैसन्छ कर्नेतन विड़ालाची ( लस्नुनिया) नामसे बाजारमें विकता है।

्र प्रति उद्भव सद्ध कर्वेतनका मूल प्रधिक है। यह १०००) से २०००) स॰ तक याता है। कर्वितर, कर्वतन देखी।

कर्ने धुकी (सं ॰ स्नी॰) भूवदरी, भाड़वर। कर्कीट (सं॰ यु॰) कर्क मीट। नागराजविशेष, "ब्बन्ती वातुकि: पत्री सहापत्री प्रि सांपींका एक राजा। तचकः । कर्ना टः सुविकः यह इत्यही नागनायकाः ॥" ( विकाण्डयेव ) अक्टिक (सं पु॰) नर्कं कग्टकमयलात् कठोरं क्षट्रति प्राप्नोति तदत् कायति प्रकाशते, कर्क-अट्-अच्-कन् प्रवीदरादिलात् भोकारादेगः। १ विला-ष्ठच, वेचला पेड़ा, बदुपुत्र नागराज। ३ ५ छ, कुछ। ४ फनगाननताविश्रेष, ननोड़ा, खिखसा। इसका फल स्थावर विषके प्रकारीत है। फलविन देखी। मु मुद्रासारत तथा युराणोत्त जनपद्विभेष । (मार्कचयपु० | काची - ( हिं॰ स्त्री॰ ) प्रविविभेष, एक चिड़िया।

५-- महासा॰ द्रीण, उडन्हिता १४।१२) इसना वतसान नाम कारा है। यह जयपुर राज्यमें पड़ता है। कको टकविष (सं क्ली ) क्लीटक स्म विष, ककी-डेका जुइर ।

वाकीटका, क्कोंटको देखा।

क्कीटकी (सं खी ) क्कीटक गौराहिलात् डोप्। १ पीतघोषा, बनतरोयी। इसका संस्कृत पर्याय-कट्फला, सद्दालालिनी, धामागैव श्रीर राजकीपातकी है। धामार्गन देखा। २ कीधातकी, तरीयी। ३ फल-भाकविशेष, गोल सुन्हड़ा। यह सूत्राघात, प्रमेष्ट, परीचक, सच्छ, ग्रह्मरी तथा छपा। इर, पुष्टिकर, स्थ, खादु ग्रीर वत्य द्वीती है। (राजनिष्णु)

कर्कोटकीपल (सं क्लं ) १ घोषापत, तरोयी। २ वत्तकुपाण्ड, गीनकुम्हड़ा। ३ भिङ्गापन, ककोड़ा। कर्कोटपत्र (स'॰ ह्तौ॰) कर्कोटपत्र, क्कोड़ेका पत्ता। यह वसनमें घोंटकर पिलानेसे रोगीका हितसाधन करता है। कर्कीटमूल ( सं॰ क्षी॰) कर्कीटकमूल, ककोड़ेकी जड़। क्तर्कीटवापी (सं ॰ स्त्री॰) कर्कोटनाम नारीन क्ता वापी, सध्यपदली । कामीस तीर्थविमेष ।

" कको टनाया रंगाये सरीयः जणस्यमम् ।" (कागीसणः) काको टिका (सं॰ स्त्री॰) कको ट सार्ये कन्-टाप् मत क्रव्यम्। १ क्रथमाण्डी खता, पेठिकी विका २ कर्की-टक, ककोड़ा। कर्कोटिकाकन्दरन (सं॰ स्ती॰) कन्नोटम्सचूर्ण, कनी-हेकी जड़का चूरन। काखुरोगमें यह स्वा जाता है।

कानी टी (सं॰ स्त्री॰) १ कानी टिना, कानीड़ा। २ देवताङ् इच । कर्कील (एं॰ क्ली॰) बङ्गोल, ग्रीतनचीनी। कचेरिका (सं॰स्ती॰) कं सुखं यथा तथा चर्येते

उपयुज्यते, क-चर-कन् पृषोदरादिलात् प्राप्तः । विष्टक विश्रेष, कचौरी, दालपूरी। यह उद्दक्षी पीसी दाल गेझ के घाटेमें भर घीर घीमें तलकर वनायी

नाती है। कर्चरी (सं क्ली) वं सतं सुर्वते प्रव्न, त-सुर-सीए प्रबोदरादिल्।त् साधः। वर्षरिका देखी।

अन्दर (संग्रह्मी॰) १ सुवर्ण, सोना। २ इरिताल विशेष, किसी किसाका इरताल।

कचूर (सं पु क्ती ) कर्ज कर, प्रपोदरादिखात् साधः। १ कर्नूर, इरताल । २ खर्ण, सोना । ३ एकाङ्गी-नाम विणा द्रव्य, कचूर । यह कट, तिक्त, उच्चा, मुख-परिकारक और कफ, कास तथा गलगण्डनायक है। (राजनिवण्ड) चरकर्ने त्वक् श्रूच्य कचूरको रुधि-कारक, श्रीनवर्धक, सुगन्धि, कफ एवं वागुनाभक और खास, हिक्का तथा सर्योरोगके निये हितकर कहा है। ४ श्रामहरिद्रा, धामाहलदी । ५ मटी, जङ्गली सदरक।

क्तूरक (सं० पु॰) कच्रैर स्वर्णसिव कायति प्रका-श्रती, कचरिरकौ-क। वर्षेर देखी।

ं कुर्ज ( च्र॰ पु॰) ऋष, उधार ।

नृज़<sup>°</sup>दार ( फा॰ वि॰ ) ऋगा, देनदार, उधार स्नेनेवासा।

कर्ज़ी, कर्ज देखी।

कार्ज़ी (हिं• वि॰) श्रवमण्ड, कार्ज़दार, जी उधार ले जका ही।

कर्ण (सं• पु॰) कीर्यंते चिप्यते वागुना गन्दा यत्न, कृ-न-नित् कर्ण्यंते पाकर्णंते प्रनेन,कर्णं करणे प्रप् वा। कृष्मृपिद्वप्यनित्वियो नित्। वर्ष्मारः। १ त्रवणिन्द्रिय, गोग्न, कान। इसका संस्तृत पर्याय—गन्द्रयह, योत्न, यति, यवण्, यत्, श्रीत्न और वर्षोग्रह है। यवणिन्द्रयक्ते वाह्याभ्यन्तर समुदाय प्रवयवक्ते लिये 'कर्णं गन्द्र व्यवच्चत हीता है। किन्तु गन्नरक्ते प्राकाण्यानमं हो कर्णेन्द्रयका कार्यं चलता है। सत्तरां हिं। प्रवाणिन्द्रयं कहते हैं। इस इन्द्रियकी प्रवि-रक्षा देवता दिक् हैं। यव्द कर्णका विषय ठहरता है।

भाजनाजने गारीरतस्विवद् पण्डित मनुष्यं भीर यानतीय स्तन्यपायी जीवकाक्षणं तीन मागमं विभन्न करते
हैं—१ विहःकर्ण, २ दक्का (Tympanum) ग्रीर कर्णाव्यन्तरस्य विवर (Labyrinth)। सिर विहःकर्णके हो
ग्रंथ होते हैं—कर्णभष्कु जो (Auricle) ग्रीर कर्णप्रणाजी वा कर्ण-विह्नदौर (Auditory canal or
external meatus)।

कर्णमध्य जी उपास्थिक सङ्गठनके अनुसार उच्च भीर निम्नगामी है। इसके गमीर एवं प्रमस्त मध्यस्थानको वर्णस्थानी (Concha) श्रीर निम्नतम दोनायमान शंशको कर्णपानी (Lobe) कहते हैं। कर्णस्थानी से गोन किंद्र नीचे चले गये हैं। भारतमें कर्णवेधके समय कर्णपानी केदी जाती है। वहि:कर्णमें एक समय कर्णपानी केदी जाती है। वहि:कर्णमें एक समय कर्णपानी सेदी जाती है। वहि:कर्णमें एक समय कर्णपानी सेदी भिन्नीमें पूर जाते हैं। वही छिद्र स्ताकार सारी भिन्नीमें पूर जाते हैं। वर्ण शब्दा नीने एक भागसे अपर भागनी कर्द पिश्यां पहुंची हैं। पेशियां कुछ तीन हैं। वह पार्कस्य गिरावक (Scalp)से कर्णमें फेनी हैं। मनुष्यने निये पेशियां यविक श्रावश्यक नहीं। किन्तु स्तन्यपायी जीवने प्रचमें पेशियां श्रवश्य रहना चाहिये।

कर्णप्रणाजी याध दच परिसर होती है। वह कर्णसाजीसे अभ्यन्तरको गयी है। उसके उभय पार्खकी यपेषा मध्य भाग यिक सीधा रहता है। दसीसे कर्णके यभ्यन्तर कोई चीज घ्रम जाने पर निका-सनेमें कष्ट पड़ता है। यघोभाग जपरी भागकी यपेचा ष्ठहत् रहने कारण कर्णप्रणानीके सिरेसे मध्य कर्णको भिन्नी तियंक्भावपर अवस्थित है। कर्ण-प्रणाजी पिस्मगर्भ श्रीर छपास्मियुक्त है। यस्मिम भागके मध्य भिन्नोसे जिपटा स्ट्या भ्रूण होता है। किसी किसी प्राणीके वह स्वतन्त्र भावसे केवन प्रस्थिकी भांति रहता है।

कर्णरम्ब विद्यागमं सुखामितुखी खानका नाम कर्णपत्रक (Tragus)। कर्णने रम्बूमें खोलदार ग्रीय रहता है। इसी ग्रीयके कारण कीट वा सलादि कर्णमें प्रविश्व कर नहीं सकता।

कर्णने विद्वार और विवरके सध्यवर्ती गञ्चर-को सध्यन्तर्थ वा दक्षा (Tympanum) कहते हैं। यह स्थान वायुपूर्ण है। वायु गजकोयस युद्धिक्यान ननी होक्तर दक्षाम प्रवता है। दक्षाभी भिक्ती और कर्णविवरके साथ सपन प्रस्थियोगी संयुक्त है।

उकाका गन्नर देखनेमें प्रसमान भीर सीधी सीधी स्था लोमवत् उपलक्षे सिकात है। यह उपलक गलकोषसे निकल यूष्ट्रिकियान नकी दारा कर्णं मगड-समें पद्वं ची है।

दक्षामें तीन चुद्रास्थि होते हैं। वह अपने आका-रातुसार सुद्रास्थि (Malleus), पताकास्थि (Incus) और पादधारण्यस्थि कहाते हैं। दक्षाकी भिजी उन्न गद्धरके विद्द:-प्राचीर रूपसे सङ्गदित है। वह डिस्वाकृति देख पड़ती है। उसी भिजीकी जपरी और अधोदिक्के बीचोंबीच चुद्र श्रेणोका प्रथम अस्थि सुद्रस्की सुद्रियाके आकार संखित है। उसीकी सुद्रास्थि कहते है।

दक्षा गह्यसे कणीश्र न्तरके साथ रंस्नव रखनेको दो गवाच है। वह कीमज किसीसे पावद रहते हैं। उनमें एकको डिस्टाकार (Fenestra ovalis) प्रीर पपरको गोच गवाच (Fenestra rotunda) कहते है। प्रथम कर्णविवरके प्रविभव्यत्का प्रदर्भक है। वह पपनी किसीके ज्यि छुद्र सेणीके धन्तराख्यि (पादधारणास्य)से टट् रूपमें संयुक्त है। दितीय गवाच कर्णविवरके प्रस्वकाकार गहर (Cochlea)को प्रीर प्रविद्यत है।

टक्क के मुद्ररास्थि एकाधिक पेशी लिस हैं। उनमें एक करोटीवाले की जनास्थिक मजावत् स्थान से उत्यन हुयी है। उसका वैज्ञानिक शंगरे ज़ी नाम लाचाटोर टिमपनी (Laxator tympani) है। फिर दूसरी शङ्घास्थिक प्रस्तरवत् कठिन स्थान से निकली है। उसे वैज्ञानिक शंगरे ज़ीमें टेनसोर टिम्पनी (Tensor tympani) कहते हैं। श्रेषोक्त पेशी मुद्ररास्थिकी मूठसे सिनविष्ट है। शारीरतल्विद्में श्रीकिकों प्रसम श्रेषोकी श्रस्तिल पर सन्देह है। उनकी सम्भाम उसे प्रीके श्रस्तिल पर सन्देह है। उनकी समभाम उसे प्रीके शिक्त पर सन्देह है। उनकी समभाम उसे प्रीके श्रीके विश्व पर सन्देह है। उनकी समभाम उसे प्रीके श्रीके श्रीके स्थान करी हैं।

ध्वजने आकारका श्रस्थ पतानास्थि कहाता है।

किन्तु यह बात देख नहीं पड़ती। वह पेवणदन्तनी तरह रहता है। छुट्ट श्रंश पीके चल दक्कागन्नरके पसादभागमें चुचुकाकार कोष (Mastoid cells) पर भुका भीर हहद श्रंश भिनामी हो 
पन्तको पादधारणी-मस्थिक मस्य पर गोलाकार तथा समान पड़ा है।

पादधारणी प्रस्थि प्रसारोहीके पद रखने की रकाव-जैसा होता है। वह मस्तक, गोता, दो गासा भीर भूमि रखता है। उसके कोणाकार उद्यांगरे एक स्ट्या पेगी (Stapedius) निकल डिम्बाकार गवा-चके प्रयादभागमें गीवादेशपर सित्रविधित है। गीवा-देशका प्रयादभाग खींचनेसे वह कर्णविवरके द्वारको सिकोड़ती है।

पचले निखा—यूप्रेनियान नलीसे दकाना गद्धर खुना है। यूप्रेनियान एक शारीरिवत् रहे। उन्होंने पचले छक्त नलीको धाविष्कार किया था। इससे उसको भी यूप्रेनियान कड़ते हैं। वह प्रायः डेढ़ दूख नस्वी है। जल्प भाग अखिमय श्रीर अधिकांश उपास्थियुक्त होता है। छक्त नलीके मध्यमे वायु चल दकाके उत्पर शीर वीच पहुंचता है। उसी प्रयस्त गहरस्थ सिख्त होसादि भी निक्तनता है।

कर्णाभ्यन्तरस्य विवर यवणेन्द्रियका मूल ग्रंग है।
यहां कर्णेन्द्रिय वायुक्ते सन्दलनक सृत पड़े हैं। यह
तीन ग्रंगर्म विभक्त है—विवरहार (Vestibule),
ग्रुधंगीलाकार नलीसमूह (Semi-circular canals)
ग्रीर ग्रस्वकाकार गहार (Cochlea)। उक्त तीनी
गर्ताकार कर्णाभ्यन्तरस्य विवरकी तरह लिपट ग्रहास्थिके प्रस्तरवत् ग्रित कठिनांगर्म ग्रवस्थित हैं। उक्तके
गोल तथा डिस्वाकार गवाचि उनका बाहरी भीर
कर्णाभ्यन्तरको स्रोतनकीस भीतरी सस्वन्य है। स्रोतः
नली ही करोटीके गहारी कर्ण विवर तक स्रोत सस्वसीय स्रायु (Auditory nerve) की वहन करती है।

डपरोक्त गतंत्रे चारी पार्छ पर्सिमय कर्णाग्यल-रख विवर (Osseous labyrinth) है। एसमें फिर भिक्षीका कर्णाभ्यन्तरख विवर (Membranouslabyrinth) भाजकता है।

विवरदार कर्णास्यन्तरके मध्यगञ्चररूपसे पव-श्चित है। उसी स्थानसे प्रधंगोलाकार नवीसमूह प्रीर शस्त्रकाकार गन्नर निकलता है। उस दार उस्तामें दख्का पश्चम भाग पड़ता है। उसके विद गांत्रमें पांच बिद्र होते हैं। उन्हीं हिद्रसे प्रधं-गीलाकार नजीसकल निकला है। पश्चात् दिक्को यस्व आकार गम्नर है। उसके विद्यातिमें डिस्वाकार गवाच श्रीर प्रस्थन्तरमें चुद्र चुद्र गोलाकार छिद्र रहते हैं। उनसे श्रोत सम्बन्धीय सायुका सम्दर्भनक स्व-सकल भीतरको सरकता है।

वज्ञ गोलाकार नकी तीन हैं। उनके उभय पाखों में कोटि-वडे दार होते हैं।

प्रस्वृकाकार गद्धर देखनीमें प्रस्वुक्त-जैसा लगता है। वह क्षण विवरका चप्रवर्ती है।

ग्रस्थिमय कीमल विवरद्वार श्रीर श्रधंगोलाकार नलीके मध्यका कीमल श्रंथ 'कान्का चक्कर' (Membraneus labyrinth) कलाता है। श्रस्थिमय चक्कर सिक्की चक्करमे श्राकार प्रकारमें मिलता है। फिर मी छमयके श्रायतन्में श्रन्तर है। दोनों चक्करोंमें पेरिकिम्प (Perilymph) नामक एक तरस्त पदार्थ रहता है। मिल्लीके चक्करमें एण्डोलिम्प (Andolymph) नामक एक दूसरा तरस्त पदार्थ भी है। फिर छसके किसी किसी खान विशेषतः विवरद्वारवाचे सायुके प्रान्तभागमें क्या मनुष्य क्या निस्तष्ट पश्च चने जैसा एक पदार्थ देख पड़ता है। सानव, स्तन्यपायी जन्तु, पची श्रीर सरीस्रपके मध्य खूना मिली एक वक्कनी (Otoconia) रहती है।

विवरके दारांगमें दो परदे होते हैं। जपरवाला कि चित् दीव गीर डिम्बाकार है। ग्रंगरेजीमें उसे युद्रिकुखन या कामनिश्तनस (Utriculus or commonsinus) कहते हैं। ग्रपर देखनेमें प्रथमसे कि चित् सुद्र शीर गोजाकार है। वह नीचे रहता है। उसका नाम कोषाय (Succulus) है।

सुश्रुतके मतसे प्रत्येक क्ये में एक एक सुङ्गाष्ट्रक सन्धि होती है। प्रस्थि हो रहते, जिन्हें तक्य कहते हैं। पिर क्ये में २ पेग्रो, १० थिरा योर ६ धमनी हैं। उक्त कह धमनीमें २ वायुवाहिनी, २ शब्दवादिनी योर २ शब्दकारियी होती है। चरकां क्येंकी यान्तरीख पदार्थ माना है।

"यहिनिसम्ब्यते महान्ति चायूनि च स्रोतांसि तदन्तरिच' ग्रन्दः श्रोतस्य।" ( चरक, शारीरस्थान ७ ४०) शरीरका किंद्रममूह, हहत् एवं सूख स्नातमकत, शब्द श्रोर कर्ण पान्तरिच पदार्थे है।

कार्यं के अवयद इसने एक एक कर लिख दिये हैं। अब देखना चाहिये—कार्यं से कैसे सुनते और कार्यं के यन्त्र केसे चलते हैं।

युरोपीय वैज्ञानिकोंके मध्य किसी किसीके मतानु-सार शब्द कार्णगोचर होनेसे पूर्व प्रथम वासुदारा क्षण अब्क लीम पहुंचता है। उसी चण वायुकी प्रभावसे उसके तरल पदार्थका आणविक सम्पन छोने सगता है। गब्द सञ्चालित होते ही वायु दारा दक्षाकी भिक्षी हिलती है। वायुचे घच्द जितने वार इधर उधर चनता, ढक्के की भिन्नी का भी उतने ही बार उत्काम्पन उठता है। फिर सुद्ररास्थि जिनाजुन पताकस्थि श्रीर डिस्वाकार गवाचकी भिक्कीकी जगा देता है। तत्चणात् ढक्काको पेशीचे सिक्कीका वितान कांपता है। उज्ञाक गह्नरमें वाय दो प्रकार कार्य सम्पादन करता है। गवाचकी भिन्नोक विद्यभीगमें रोत्यनुसार ताप पर्डं-चाता है। उससे भिन्नीकी खितिस्वापनता नहीं विगडती। दितीयतः ढकाके गद्धस्म वायु धुसते ज्ञुद्रास्त्रिमाला चलने लगती है। यन्द्विज्ञानके अनुः सार वायुसंस्पर्धेसे सुद्रास्थिमे प्रबद्द उठता है।

कर्णाभ्यन्तरस्य विवरमें तीन प्रकार यव्ह पहुंचता है—प्रथमतः प्रस्थिकीयेणों, दितीयतः उक्तामहरके वाय ग्रीर स्तीयतः सस्तकास्थिके सध्यसे।

कण के भीतरी विवरदारको हो अवणिन्द्रियका स्मूलयन्त्र कहते हैं। प्रश्लादिक दाण में अपरांश न रहते थी उक्त शंग तो होता हो है।

हहत्काय जन्तुमें कणै के सध्यक्षागपर एक विवर-हार देख पड़ता है। वहां कानकी दुक्को सिलमिसे यव्दको विश्रेष सुविधा मिलती है। उसके पास पहुं-चते हो यव्द क्षनक्षनाने लगता है। उक्ष यव्द विवर-हारकी किस्रो और अध्यानाक्षारं नजीके प्रसारित संग् (Ampullæ) तथा साग्रुमें सञ्चारित होता है।

अर्थगानाकार नजीसमूदकी दाविता, विद्धाति श्रीर उच्चता दृष्ट्य है। उसमि यञ्दकी गति समक्ष पड़ती है। प्रब्द वन्द हो जाते भी उसका भाव एककाल कर्णमें नहीं निकलता। कान देखा।

२ नीकादण्ड, नावका डांड़। ३ सुवर्णीन द्वच। ४ चार बाहु श्रीर तोन हाथ कोटिका चेत्र। (ति०) ५ सुटिल, टेढ़ा। ६ दीर्घकर्ण, सब्वे कानवाला। (क्रणयण: १४४४०)

कर्य-युधिष्ठिरके त्रयंज। भीजराजकी दुहिता कुन्ती भविवाहितावस्थाचे पिछग्डहपर श्रतिधिसेवासे लगी रहती थीं। एकदा दुर्वासा ऋषि उनके श्रतिथि वने। उन्होंने यतियतमे उनकी सुयुषा उठायी यी। सुनिने उससे परित्रप्त हो कुन्तीको एक मन्त्र देकर कहा-इस मन्त्रसे कोई देवता वोत्तानेपर या तुमसे सह-वास करेगा। कुम्तीने श्रायर्थ प्रभावधानी सन्त पा कीतृ इनवम सूर्य देवको बोलाया या। सूर्यन उसी च्या उपस्थित हो उनसे सहवास किया। सहवास मात्रसे कवचकुरङ्जधारी सूर्यसम तेजस्तो एक नव-क्रमार निकल पड़े। क्रन्ती सोक्स जाने भयसे उन्हें भवनदीके जलमें बद्दा भावीं। क्रमार कर्ण स्रोतमें बहुत जाते थे। उसी समय श्रविरय नामक किसी स्तने उन्हें देख सिया। पिंधरय प्रमुत्रक ये। उन्होंने ऐसा सुन्दर भिष्ठ देख नदीसे उठाया श्रीर परमानन्दमें निज पत्नी राधाके दाथ प्रतनिविधिषेषे खिलाया विज्ञाया। अवचनुत्रखलक्ष वसु(धन) देख उन्होंने कर्णका नाम 'वसवेण' रख दिया।

कर्षने प्रथम द्रोणके निकट पद्ध शिका पायी थी।
धनुर्वेदशिकाकी समय अर्जुनसे उन्हें ईर्षा उत्पन्न
इयो। किसी दिन रद्भमूमिमें द्रोणाचार्यने शिक्योंकी
परीका की थी। उसमें पकी किक कार्य देखानेपर
उन्होंने अर्जुनकी वड़ी प्रशंसा की। वह कर्णसे
सही न गयी। रङ्गस्थलमें सर्वेसमञ्च उपस्थित हो
पश्चीनको जलकार उन्होंने कहा या—'बर्जुन।
तुम्हारा वह की श्रम्स इस भी सबको देखा सकते
हैं। तुम्हें कोई भाष्य मानना न चाहिये। फिर
कर्णने उपसम्ब अर्जुनकी मांति अजी किकी धनुविद्याका परिचय दिया। उस समय दुर्यांचन उनकी
कार्यप्रणाकी देख मोहित इये थे। उन्होंने बन्धुल

स्थापन कर मान वड़ानेके क्रिये क्येंको प्रकृराज्य दे डाखा।

कर्ष सर्वदा दुर्गोधनके निकट ही रहते थे। उनके मिलनेसे दुर्गोधनका पाण्डवमय कितना हो। कूट गया।

एक दिन कार्ण ने द्रोणाचार्य के कहा था,—'गुरी! मनुप्रकर हमें ब्रह्मास्त दे दीनिये। सापरे इमको प्रायानुरूप प्राय: सकल अस्त्र मिन्ने हैं। केवन अश्वास्त्र वाको है। उसको दे हमारी मनस्तामना पूर्ण करना चाहिये।' द्रोण समभते थे, कि कर्ण अर्जुनसे बड़ा होष रखते हैं। उसीसे उन्होंने कहा,—'जो नित्य गुड़ ब्रताचारी ब्राह्मण भयना तपःसाध्ययनिरत स्त्रिय रहता, वही व्यक्ति अद्यास्त्रके उपयुक्त उद्यरता है। तन्हों ब्रह्मास्त्र मिन नहीं सकता।'

फिर कर्ष ब्रह्मास्तके हेतु सहेन्द्र पर्वतपर पहुंचे।
वहां अपनेको ब्राह्मण बता उन्होंने परश्ररामके
नानाविध अस्त्रिश्चा पायो। फिर कर्ष परश्ररामके
भितिष्रय पात्र बन गये। किसी दिन वह समुद्रतार
ना अरकीड़ा करते थे। घटनाक्रम उनके अरप्रवाहसे
किसी ब्राह्मणका होसधेतु पश्चलप्राप्त हुवा। कर्षने
व्राह्मणके पैरीं पड़ भनेक अनुनय विनय करते भपने
यननान दोषके लिये चमा मांगी। ब्राह्मचने कोधमें
उन्हें अभियाप दिया—कि 'निसके लिये इतनी सर्वा (हरानेके लिये सर्वदा वेष्टा) किया करते, उसीके
हाथ तुस सारे जावोगे।' कर्ण सुस्तम भागमको
नीट भाये। कुछ दिन रहते रहते उन्होंने परश-

एक दिन परश्राम कर्च की जरूपर मस्तक रख सीते थे। उसी समय भलके जातीय भश्याद कीट श्राकर कर्ण के जरूदिशकी एक दिक् मेद भपर प्रार्ट निकल गया। कर्ण गुरुकी निद्रा टूटनेके भय वह भश्य यन्त्रणा सहते रहे। किन्तु सस दारण दंशनसे जरू विदेशि होते रुधिरका स्रोत वह चला। गात्रमें रक्ष जगति ही परश्राम जागे। सनके भांख खोलते ही कीट मर गया। फिर परश्रामने कर्ण से कहा,—'वका! तुमने इस कीटका भस्ता दंशन करी सङा? ब्राह्मण कभी इसमकार सङ नहीं सकता। सतएव गीन्न सत्य सत्य कहो, तुम कीन हो।

कर्ण ने चवनत हो विनीत भावसे एतर दिया,— 'गुरो! सुभे चमा करो। मैंने मिष्या कह श्रापकी निकट बड़ा ही पपराध किया है। में ब्राह्मण नहीं, सामान्य स्तपुत्र इं। स्तकत्या राधा सेरी माता होती हैं। मेरा नाम कर्ण है।' उस समय परश्ररामने क्र इ हो कहा था;—'देखी कर्ण! तुमने ब्रह्मास्त्र सेनेको हमसे प्रतारण की है। इसकिये युद काल उस चस्त्रका स्तरण तुन्हें न रहेगा। यब योष्ठ हमारे सम्मुखसे चल दो।'

क्षं हस्तिनाको चीट शाये। कुछ दिन पीछे
वह दुर्याधनके साथ कलिक गये। वहां कलिक राज
चित्राक की कन्याका स्वयन्तर था। स्वयन्तर सामें
दुर्याधनने शपने वीरोंके साहाय्यसे राजकन्याको हरण
किया। उस समय कर्ष के साथ जरासन्यका घोर युह
हवा था। उसी युहमें जरासन्यने वीरत्व दर्शनसे
सन्दुष्ट हो कर्ष को मालिनी नगरी सौंप दी। श्रतः पर
कर्ण का विवाह हवा। प्रतीका नाम प्रयावती था।

कर्ण पारहवीं की मार डारुनिक लिये धर्वेदा दुर्धी-धनसे कुपरामर्थ किया करते, किन्तु कतकार्थ हो न सकते थे। भीषा कर्ण के शाचरणसे श्रमन्तुष्ट हो कभी कभी निन्दा कर बंठते। वह कर्ण की श्रमहा होती थे। उन्होंने घोषयात्राकी दुर्घटना पौक्के एक दिन दुर्शोधनसे कहा,—'मित्र! इमारी एक बात श्रापको सुनना पड़ेगी। भीषा सबंदा श्रम बोगोंकी निन्दा पौर शर्जु नकी प्रशंसा किया करते हैं। विश्व-षत: श्रापके सामने वह हमारी श्रवन्ना करते हैं। श्रव हमें श्रनुमित दीनिये। हम श्रवेसी ही समस्त पृथिवी जीत लें।

दुयी धनकी चनुमतिसे कर्ण दिग्विजय करने निकले थे। वह दुवद, भगदत्त एवं वङ्ग, कलिङ्ग, मिण्डिक, मिथिला, मगध,कनैष्ठण, भथन्तीपुर, प्रिटिक्ट्रम, वत्य, केरल, स्तिकावती, मोहन, निपुर, कोथल, क्की, चेदि, धवन्ति, स्नेच्छ, भद्रका, रोहिर्मक, प्राग्नेय, माजव, प्रथक, भाटविक प्रस्ति नाना

देशीय राजगण भीर अवरावर सभ्य तथा असम्य जातिको जीत भति अस्वकालमें ही हस्तिना जीट भाये। दुर्शोधनके पचपातियोंने कर्णको यत यत धन्य-वाद दिया था। फिर दुर्शोधनने वैच्चाव यज्ञका भनुः छान किया। उस समय कर्णने उनसे कहा था,—'भाजसे मुंहमांगो चीज इस याचकको देंगे। यही हमारी प्रतिज्ञा है। जब तक हम धजुनको सार न स्केंगे, तब तक इसी व्रतको पाजन करेंगे।'

व्यक्तेतु नामक उनके एक पुत्रने जन्म निया।
एक दिन श्रीक्षण्यने दानपरीचा करनेको वृद ब्राह्मण्यने वेश कर्णं से साचात् कर कहा,—'हम तुम्हारे
विवक्तेतु पुत्रका मांस खाना चाहते हैं।' कर्णं ने
वही किया था। उनकी स्त्रोने व्यक्तेतुका मांस रांस्र
क्षण्यके सम्मुख खानेको रख दिया। क्षण्यने कर्णं के
शाचरणसे श्रत्यन्त सन्तुष्ट हो स्तरास्त्रीवनी विद्याके
प्रभावसे व्यक्तेतुको फिर जिलाया। इसी श्रचीकिक
दानके लिये 'दाताक्षण्' नाम पड गया।

एक दिन निद्रितावस्थामें कर्ण ने स्तप्न देखा, -- सूर्ध सामने खड़े कह रहे हैं,—'कपं ! इन्द्र पाण्डवगणके रितसाधनको ब्राह्मणके वैश तुमसे कवच और क्रण्डल मांगने षार्थेगे। धतएव उनको कवच कुण्डल देनेसे सावधान।' किन्तु उन्होंने खप्नमें उत्तर दिया.--'प्राण जाते भी इम चपनो प्रतिज्ञा न को होंगे 🕻 सूर्यने उनसे कवचकुर्व्हलके बदले इन्द्रकी ग्रांक्ति ले जैनेको पनुरोध किया। प्रभात होते रुद्धने बाह्मणके विश या नाप से नवच जाएक सांगि थे। कार्य ने नहा. 'देवराज। इस प्रापको पहुंचानते हैं। प्राप कवच-कुण्डन नीनिये, किन्तु प्रयनो यत्र मदिनी प्रक्ति दे दीनिये। इन्द्र इस पर समात हुये। शन्तको जाते समय इन्द्र बोल उठे,—'कर्ण'! इस प्रतिसे इस यत यत यत मार डालते थे। किन्तु भापके डायसे क्टने पर एक प्रव्रको सार यह इसारे पास चली यावेगी।'

इधर पाण्डवींका श्रज्ञातवास पूरा द्वता। उन्होंने पाचाकराज पुरोदितको सन्धिके लिये छतराष्ट्रके निकट भेजा या। भीष पाण्डवींका कुश्च संवाद पूक्क कर्षने नग,—'पारडव परम धार्मिक हैं। इसीसे युद्धमें भाताय जुट्रस्वको न मिटा छन्होंने सिन्धना प्रस्ताव एटाया है। वास्तविक श्रन्तें नकी भांति ट्रूसरा योचा पृथ्विची पर देख नहीं पड़ता। कौरव पन्नमें छनके सम्मुख जानेवाला कौन वीर है!' यह वातें कर्या सह न मने। छन्होंने भीषाकी वड़ी निन्दा छड़ायी। चन्तको क्या श्रीर श्रक्तनिक परामधैसे सिन्ध रह गयी।

कुर चित्रके महासमरमें प्रथम भीय कीरव-सनापति
वने थे। उन्होंने अपनी सेनाका सुप्रवन्ध बांध दुर्थोंधनसे कहा,—'देखो। कर्णों नीच जाति श्रीर चुद्र
प्रक्षति है। वह परग्रुरामके निक्षट अभिस्त हुवा
श्रीर कवच जुराइन खी चुका है। ऐसे सामान्य व्यक्तिकों
श्री श्री विवेचना करना उचित है।' यह वात
सुन कर्णा का सर्वाङ्ग जल उठा। उसी समय उन्होंने
प्रतिज्ञा की,—'जितन दिन भीय जीवित रहेंगे, उतने
दिन हम कभी युद्धमें श्रस्त्रधारण न करेंगे।' यही
वाहकर उन्होंने रक्षेत्र छोड़ा था।

दम दिन युद्ध होने वी हे सुरुवितास ह भोष गरप्रयाप सो गये। ना पंने एक दिन राजिकानको 
उनसे मिल कहा या,—'श्राप सर्वदा जिसकी निन्हा 
करते रहे, में वही ना हैं।' भोषाने इन्हें देल 
रचनीको हटाया, पी हे ससे ह यह कहते कण को 
गले नगाया,—'हमने नारद श्रोर व्यासके सुख तुमकी 
कुन्तीका पुत्र सुना है। पाण्डवगणसे देष रखने 
पर ही हम तुन्हें जुक्क कड़ी वात बोल देते थे। वास्तविवा तुन्हारी तरह दाता श्रीर ब्रह्मित्रठापर दूसरा देख 
नहीं पड़ता था। तुमसे हमारा पूर्व भाव दूर हो गया 
है। श्रव तुम हमारी मानो, तो श्रपने सहोदर पाण्डवींकी श्रोरसे युद्ध ठानो।'

तेजस्वी कर्या ने उत्तर दिया,—'श्रापक करनेसे अब मेरे जुन्तीपुत्र होनेमें कीई सन्दे ह नहीं। धिन्तु वितास ह। इतने दिन में हुयो धनके ऐखयेंगें ही प्रतिपालित हवा है। फिर उनकी मैंने एक बार आखास भी दिया था। अब मैं कैसे उन्हों प्रिय वन्धु हुयो धनसे जुड़ें। प्राण जाना श्रच्हा है। मैं श्रपनी हुयों धनसे जुड़ें। प्राण जाना श्रच्हा है। मैं श्रपनी

प्रतिज्ञा न तोड़ंगा।' भीषाने जचा,—'तो खर्गकाम चीकर बड़ो। सूट युवरे पानग रहो।'

भीयमे पीछे द्रोगाचार्य कौरवींने सेनापित हुते। कर्ण ने उनके प्रधीन घनेक वार युद्द निया था। उसी समय उन्होंने वाजन प्रभिमन्युको कृट युद्धमें मारनिका परामर्थ उठाया शीर इस कार्टमें यंघेष्ट साहाव्य पहुंचाया।

क्षण एकाञ्ची यक्ति दारा यर्जु नको मारना वाहते थे। विन्तु उनके सनकी भाषा सनमें ही रह गयी। भीमनन्दन घटात्कच क्रांत्रेन्यवे दबनमें दौड़ कर्ण के सामने बाये थे। उन्होंने श्रपने वचानेने जिये एना ही प्रति कोड घटीत्कचको मार डाला। दोणके निस्त होने पर कर्ण कुत्तसैन्यकी सेनापति वनी। उनकी सारशी गच्य रहे। यथा समय महावोर कर्ण ससैन्य समरत्त्रिमें उतर पड़े। उनकी युवनीति भीर वीरता देख पाग्डवपचर्म द्वाद्वाकार उठा। किन्तु कर्णसे सारवी जला विमुख थे। लगे अनुनिक मारनेको जितना घास्पालन लगाते, गळा उतना हो प्रति-वाद कर प्रजु<sup>र</sup>नकी प्रशंसा सुनाते थीर उनकी निन्दा करते थे। किन्तु कर्णने निज वाडुवत्तरे ७७ प्रभद्रन, २५ पाञ्चाल, भानुदेव, चिवसेन, सेना-विन्दु, तपन, सुरचेन चेदि घोर प्रपरापर स्थानकी शसंख्य सैन्यकी सार गिराया। फिर उन्होंने श्रर्जु न व्यतीत युधिष्ठिरादि पाण्डवज्ञो भी इराया। जर्णेन कुन्तीके निक्षट यजु नको छोड़ ग्रवर किसी पाउड़की न मारनेकी प्रतिदा की थी। इसीचे युधिष्ठिरादि पाग्डव हार कर भी जीते रहे।

श्रन्तकी शजु नके साथ कर्ण का घोरतर गुइ हुना। उस गुद्धमें श्रीकणाके की ग्रन्तसे वह श्रन्तिम ग्रयापर सी गरी। (महाभारत)

कर्ण का प्रथम नाम वस्रवेण रहा। पालक पिता खुतने उनका यही नाम रक्षा था। पीछे प्रथक् प्रथक् कार्यके अनुसार कर्ण, वैकर्तन, अर्थनन्दन, श्रङ्गराज, श्रङ्गेखर, चम्पेग, चम्पाधिय, श्रङ्गाधिय पोर घटोत्-कवान्तक प्रस्ति नाम हुया। प्रतिपालक पिता तथा पालिका माताके परिचर्धातुसार कर्ण को लोग स्तप्रव, ्राधिय, राधापुत्र प्रसृति भी कइते थे। २ प्टतराष्ट्रकी एक पुत्र। (भारत, भादि ११७३)

कर्ण — मेवाइके एक राणा। यह राजपूत-वीरकेमरी
प्रसापिंद्रके पीत भीर राणा चमरसिंद्रके च्ये छपुत थे।
पिछनिदेशपर विधमी कवनसे जन्मभूमिको वचानिके
किरो इन्होंने अनेक बार सुगल सन्बाट्से युद्ध किया।

इनके समय मेवाइ वहुत विगड़ा था। पुनः पुनः लड़नेपर मेवाइका राजकीय भून्य हुवा और सेवाइकी प्रधान प्रधान वीरका प्राण गर्या। ऐती भवस्थामें राजपूत-धीर कितने दिन सुगलवाहिनीके विरुद्ध पस्त चला सकते थे! चन्तकी राजकीय भून्य होनेसे कर्ण सूरत नगर लूट धर्थकंग्रह करनेपर वाध्य हुये। १६१३ ई०को यह जहांगीरके पुत्र खुरम (भाइजहान्)-से हार गये। किर मेवाइके राजा भमरकी सुगल-सम्बाद्धे लड़ना पड़ा था। सिन्ध होनेपर कर्ण खुरमके साथ प्रजमेर जा जहांगीर वादमाहसे मिले। बादमाहने यथेष्ट पादर-प्रथर्थनाके साथ दन्ह अपने दिला पार्थं कैठनेको प्रासन दिया। उस समय प्रति दिन वादमाह कर्ण से मिनते और बहुमूख बस्त्रीप-हार तथा विविध द्य-सामग्री दे सन्मानवर्धन करते थे। जहांगीर प्रपनी जीवनीमें लिख चुके हैं—

'माहस्मिनी प्राक्तित धवस्यान धनुसार कर्ण सुखसेय द्र्यसामग्री धपने व्यवसारमें लाना जानते न ये। वह धितम्य काजुन धौर धितम्ब्यभाषी रहे। फिर समसे बहुत मिलने जुलनेकी प्रक्ला भी वह रखते न थे। धपने प्रति विद्यास बढ़ानेके लिये सम उनकी सान्वनावाक्यरे पाष्ट्रास दिया करते। सम एक दिन सन्हें नूरजहांने निकट ले गये। महिषीने उन्हें हस्ती, भन्न, खड़्ग प्रस्ति नाना प्रकार पारितोषिक दिया था।'

वास्तिक जहांगीर कण से विजेताकी तरह व्यव-हार करते न थे। वह सर्वदा कण का सम्प्रम वड़ा-नेको स्वेष्ट रहते। १६२१ ई॰में मेवाड़के चन्तिम साधीन राजा महाराणा समरसिंहने स्येष्ठपुत्र कणको सिंहासन दे डाला।

कर्ण के राणा बननेपर मेवाइमें मान्सिका राजत्व Vol. IV. 82 चला था। सुग्लोंने माक्रमण्डे मैवाड़ के मन्त भीर नष्ट पंगीका रन्होंने पुनः रंस्तार कराया। राज-धानीने चतुःपार्खस्य प्राकार परिखा द्वारा घेरे गये। पिगोलाका जलरोधक बांध भी बढ़ा था। १६२८ दे० (१६८४ संवत्)की प्रियपुत्र जगत्तिंद्दके द्वाय राज्य-भार सौंप दन्होंने परलोक गमन किया।

२ श्रायां वर्तने एन समार्। यह मण पेदि नामसे प्रसिद्ध थे। क्षेदेर देखाः

कर्णक (सं॰ पु॰) कणयित विभिय जायते, कर्ण खुल्।
१ वच प्रभृतिका शाखापत्रादि, पेड़ वगैरहको फोड़कर
निक्र करेवाला पत्ता वगैरहः २ मत्यविशेष, एक
मछली । ३ सिन्नपातविशेष । इस रोगमें दोषत्रयसे
कर्णमूलपर शोय उठता भीर तीत्र क्वर चढ़ता है। फिर्स्स कर्णमूलपर शोय उठता भीर तीत्र क्वर चढ़ता है। फिर्स्स कर्णमूलपर शोय उठता भीर तीत्र क्वर चढ़ता है। फिर्स्स कर्णमूलपर शोय उठता भीर तीत्र क्वर चढ़ता है। किस वीर दहनका प्रावत्य भी देख पड़ता है। ४ वचादिका एक रोग, पेड़ वगैरहकी एक वीमारो। ५ कर्ण धार,
मांकी। (धै॰) ६ नीकांक पार्ख का उत्से घ, नाव या जहाज़का वग्नी उभार। ७ तन्तु, किसलय, स्त्,
किसा। प्रसारित पद, फैले हुये पर। (ति॰)
८ भिन्नुन, भीख मांगनिवाला।

नर्णेमवान् (ै॰ त्रि॰) नर्णेनविग्रिष्ट, निसमें बग्नी डानें रहें।

कर्णकटु (सं॰ वि॰) त्रप्रिय, कानमें खटकनेवासा, जो सननेमें नुरा लगता हो।

कर्णक गड़ (सं० पु॰-स्ती॰) कार्णस्य कर्णे जाती वा कर्ण्डः। कर्णस्तीतोगत रोगविष्येष, कानके गड़ेकी खुजनी। कपार्ध्युक्त साक्त यह रोग नगा देता है। (नाधविदान) कपानायक विधिससूष्ट ही कर्णक गड़का प्रधान चौषध है।

कर्णकर्ष्ट्र (सं॰ स्त्रो॰) कर्पकणु देखी। कर्णक समिपास, कर्पक देखी।

कर्णिकह (सं क्ली ) क्षणेमल, कानका मेन। कर्ण कीटा (सं स्त्री ) क्षणे गतः क्षणे स्त्र भेदकः कीटः, क्षणेकीट-टाप् मध्यपदको । १ क्षणे जकीका, कानस्त्रायी। २ शतपदी, इज्ञारपा, कन् खन्रा। (Julus cornifex) कर्षकीटी (सं• स्ती॰) कर्णे स्थिता कर्ण स्थ मेदिका कीटी, चुद्रार्थे कीष् मध्यपदती॰। कर्ण नजीका, कनस्तायी। रसका संस्कृत पर्याय—कर्ण नजीका, श्रतपदी, चित्राङ्गी, पृथिका घीर कर्ण न्दुन्दुभि है। कर्ण कुळ (सं॰ क्ती॰) नगरविश्रेष, एक शहर। यह वर्तमान गुजरात प्रदेशके चूनागढ़का पीराणिक नाम है। कन्यकुछ देखी।

कर्ण कुर (मं • क्ली •) कर्ण गतं कुरुरम्, मध्यपदकी •। कर्ण गत किंद्र, कानका छैद।

कण मूपकाखरेक (सं॰ पु॰) जीवविश्रेष, किसी किस्तका जानवर। यह जलके मध्य श्रधीगण्ड हारा खास यहण करता है। श्रामुकादि हसी सेणीके जीव हैं। कण किस (सं॰ पु॰) कण गतः सन् कण भेदकः किसः, सध्ययंद्वी॰। श्रतपदी, कनखज्रा।

कर्ण च्लेड़ (सं॰ पु॰) कर्ण स्य कर्ण काती वा च्लेड़:।
कर्ण रोगिविशेष, कानकी एक बीमारी। पितादिये गुक्त
वायु कानमें विश्वषिषके समान शब्द किया करता है।
इसीकी कर्ण च्लेड़ कहते हैं। (माध्वनि॰) कर्ण के
मध्य सर्वपतेल डालनेसे यह रोग विनष्ट होता है।
कर्ण खरिका (सं॰ पु॰) वैश्य जाति, वनियाँकी एक
कीम। रेश देखी।

कर्णंग (सं०पु०) कर्णं गच्छति, कर्णं-गम-छ। १ शब्द, आवाज। (ति०) २ कर्णं स्थित, कानमें पड़ा हुवा। ३ आर्क्षण, कानतक फैला हुवा। कर्णंगड़—विहारप्रान्तके भागलपुर जिलेकी एक पार्वत्य सूमि। यह अचा० २५°१४ ४५ उ० श्रीर देशा० ८६० ५८ २० पूर्व पर श्रवस्थित है।

हेगावली चौर भविष्य-ब्रह्मखर्ग्डमें इसका नाम कार्णंडुमें लिखा है। 'पहले यहां ब्राह्मणभूमिकी राजधानी घो। संवत् १६७८ की कर्णंडुमेंसे सभा-सिंह राजल करते घे। उन्हें राजा कीर्तिचन्द्रने मार खाला। सभासिंहकी घोछे हेमन्तसिंहने यहां राजल किया। इसी कर्णगढ़से प्राधकीय पूर्व शिकावती नहीं बहती है। उससे सवा कीस पश्चिम विभानाची नामी महामायाका मन्द्र है।'

(विक्रमधानरीय व देशांवधीविडित )

कर्णगढ़का विवसिन्दर विख्यात है। एवं सिकाकर चार सठ वने हैं। एक से द्वहदाकार विकबिक्ष है। यह विवसिन्दर प्रायः पृष् प्रत वर्षका
पाचीन है। सकल प्रधिवासी प्रेव न रहते भी
कार्तिक-संक्रान्तिके दिवस बड़े समारोहसे विवस्ता
पूजा होती है। प्रवादानुसार एस स्थान पर कुन्तीयुव्र कर्णका राजल था। छन्होंने एक दुर्ग निर्माण
कराया, जिसके चनुसार यह कर्ण दुर्ग वा कर्णगढ़
कहाया। प्राचीन प्रदास्तिकाका स्मावप्रेय नाना
स्थान पर पड़ा है।

पहले यहां पहाड़ी बड़ा छत्पात उठाते थे। इसीचे १७८० ई॰को भागलपुर ज़िलेके तहसीछ-दार क्लेक्टेण्ड याइवने यहां एक दत्त देगीय सैन्य स्थापन किया।

क्षणंगूय (सं क्ती •) कर्णस्य कर्णनातं वा गूबम्। कर्णसन्, कानका मैच।

कर्ण गूयक (सं॰ पु॰) कर्ण गूय संदायां कन्। कर्ष-रोगिविश्रेष, कानकी एक बीमारी। कर्ण कुरुरे विसके सन्तापि केपा स्विनेपर यह रोग उठता है। (एका) तैल वा खेदप्रयोगमें हीता कर मलाका हारा कर्ण का मल निकाल डालना चाहिये। (कार्याण)

क्यों ग्रहीत (सं क्यों ) क्या न ग्रहीतः, १-तत्। १ श्रुत, सुना हुवा। २ कर्णे कर्ले का धत, जो अपने कान पकड़ा सुका हो।

कर्णभीचर (सं॰ स्त्रो॰) कर्णस्य गोचरः विषयोभृतः, ६-तत्। कर्णके विषयोभृत, सुन पड़नेवासा, को कानमें भा सकता हो।

कर्ण यास-१ भागीरछोतीरवर्ती वङ्गका एक पाम। (मविष नहावण गरः)

कण याच (सं॰ पु॰) कण मिरित रहक्वाति, कण पणभणा । कण धार, मलाच, मांकी।
कण याचनत् (सं॰ ति॰) कण धारगुत्ता, जिसमें
मांकी रहें।
कण चिहद (सं॰ क्ली॰) कण स्र किदम, ६-तत्।
कण रम्ब, कानका छेद।
कण जण (सं॰ पु॰) गुत्रसंवाददाता, मुस्दिर, भेदिया।

कर्ष जन्मा (सं स्त्री) कर्ष स कर्ष वा जन्मा इव, उपमि । कर्ष कीटा, कमखनूरा।

क्य निकीका (सं स्त्री॰) कर्यों जन्तेत्रव। क्यें-कीटी, कनसन्त्रायी।

-कर्ण जाप ( सं॰ पु॰ ) ग्रामसंवाद, कानाफूसी।
-कर्ण जार्थ ( सं॰ क्ली॰ ) कर्णोशों रोग, कानकी एक
बीमारी। प्रकृषित दीष त्रीत, प्राचि, प्राच भौर
-वदनमें सस्ये डाल देते हैं। उनसे कान एक चीर रोगी
विधर पड़ जाता है। ( स्थ्य )

क्षणीनाङ (सं की ) कर्णास मृतम्, कर्णीनाहम्। कर्णीमृत, कानकी नड़।

अर्थं जित् (सं पु ) कर्यं जितवान्, कर्यं - जि- किए। अर्जन। इन्होंने कर्यं की जीता था।

कण कीरक (सं क्ती ) चुद्र कीरक, क्रीटा जीरा। कण क्योति (सं क्ती ) कण स्तीटा, कामकी घुमो। कण तः (सं अव्य०) कण से प्रयक्, कानसे दूर। कण ताज (सं पु०) कणे ताजः ताहना, अत्त्। कण ताइना, कानकी फटकार।

कण तीयं (सं क्ती ) तीर्थविषेषः (इस्तीवतनः) कण देपेष (सं ए ए ) कणे देपेष द्व. उपिन । ताड्ड नामक कणे मूचणियोष, कानमें पडननेकी एक बाबी।

कर्ण दुन्दुमि (रं॰ स्त्री॰) कर्ण कर्णाभ्यन्तरे दुन्दुमिरिष तत्तुच्य ध्वनिजनकत्वात्। यतपदी, कनखजूरा। कर्णदेव—चेदिराजवंशके एक महितीय महावीर भीर दिख्जियी राजा। यह कलजुरि राजा गाङ्गेयदेवके युत्र भीर उत्तराधिकारी थे। इप-राजकुमारी धावब-देवीचे द्रन्हींने विवाह किया। इन्हींने कर्णावती नगर वसाया; भीर पाएडा, सुरल, कुङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, कीर भीर इपके राजावींकी वशीभूत किया था।

कर्ण देवके पिता गाङ्गेयदेवने वृ देखखगड़री पश्चिम कर्कोजतक राज्य किया। उन्होंने समय बन्होंने प्रथम मगधपर बाक्समण सारा था। किन्तु दीपहर अतीध-के यबसे सन्धि हो गयी। १०४० दे०को प्रयागके समस्य बन्ध्य स्टूचपर गाङ्गेयदेवने प्राथ कोड़ा था। (Memoirs, A. S. B. Vol. III. Vol. p.11) उसने पीके ही कर्णदेन सुनिस्त्त रिटकराज्य पा कर दिग्विजयकी उद्यामासे निकल पड़े। स्ट्रॉने गुज-रातसे वङ्गालतक समय देग जीता। कर्णदेवकी समामें गङ्गापर कविका वड़ा पादर था। फिर चोड़, कुछ, इण, गीड़, गुजर चौर कीरकी राजा इनकी हाजिरीमें रहते थे। नागपुर-प्रयस्तिक यनु-सार निसे देशके घन्य राजावीने सताया और कर्णने पवने घचीन बनाया था, उसे मालवके उदयादित्यने छोड़ाया। कप्णास्थिक प्रवेधचन्द्रोदय भीर अन्य प्रिचालेखने जिखा है—"चन्देज कीर्तिवर्माके सेनापित गोपालने कर्णको पराजय किया था। हमचन्द्रके वचनानुसार यह चनहिक्तवाड़के २य भीमदेवसे हार गये। फिर विव्हणने भी विक्रमाङ्गदेवचरितमें पिसमीय चालुका श्रम सोमदेवसे इनके हारनेको वात जिखी है।

कण देव (सं॰ पु॰) एक प्रसिद्धवालुकाराज। यह प्रमिद्धवाड़ाधिपति भीमदेवके पुत्र पे। राज्यकाल संवत् ११२०-११५० रहा। इनके पुत्रका नाम नय-सिंह सिद्धराज था। इसी वंगमें दूपरे कण देव भी हुये। वह सारक्षदेवके पुत्र थे। चहाने संवत् १३५३ में १३६० तक गुजरातके पनिहक्षवाड़में राजत्व किया। कण देवता (सं॰ पु॰) श्रोत्रे न्द्रियके प्रधिगति वायु। कण घार (सं॰ पु॰) कण मरित्रं धारयति, कर्ण-प्र-पण प्रान्तात् अच्वा। १ नाविक, मलाहा। (ति॰) २ दु:खादि निवारक, तकलोफ वगैरह मिटानेवाला। "वहणेगा प्राप्ती प्रमेव प्रतिमानिके।

गत दयरणे खर्ग राम चानन्यनाधित ॥" (रामायण राध्नार्क)
कार्य धारता (सं • स्त्री •) नार्वि कत्ता कार्य, सलाही ।
कार्य धारती (सं • स्त्री •) कार्य सन्यजीवापेनाया
विप्रलं धारत, कार्य - प्ट णिनि - हीप् । हस्तिनी, हिपिनी ।
इसके कान दूसरे जीवकी प्रपेना वहें होते हैं।
कार्य नाद (सं • पु •) कार्य होतीगत रोग, कानकी
एक बीमारी । जन्न वाग्र नी होते मार्गसे हट जाता,
तन कार्य में पहुंच भेरी, स्ट्रह्म भीस श्रव्यन्त नाद्द सगाता है। (माध्यन्दिन, एश्वन) सर्पपतेल भयना
भयामार्ग जन्ना भीर कार्यक साथ तित्ततेल प्रथा कानमें डालनेसे कर्णनादरोग चारोग्य होता है। (चक्रदत्त)

कर्षेनासा (सं॰ स्त्री॰) श्रीत्रेन्द्रिय तथा द्वापिन्द्रिय, सान श्रीर नाज।

कर्ण न्दु (इं॰ स्त्री॰) स्त्रीते कानकी वाली, तरीना, पात। कर्ण पत्नक (इं॰ पु॰) कर्ण पत्निव कायित शोभते, कर्ण-पत्न कै-क। कर्ण पाली, वाहरी कानका हिस्सा। कर्ण प्रथ (सं॰ पु॰) कर्ण प्रव पत्थाः, श्रव्। कर्ण-च्छिद्र, कानका होद। कर्ण सुहर ही शब्दके प्रवेशका पथ है।

कण पर (सं पु ) कणि ज्ञार, कानका जि. यर।
कण परम्परा (सं क्लो ) कणीनां परम्परा, ६-तत्।
श्रोतेन्द्रिय की प्राचीन प्रधा, कानको प्ररानी चाल।
एक से दूसरे और दूसरेसे तीसरे कानमें क्रमणः
विषयकी विस्तृति होनेका नाम कर्ण परम्परा है।

कण पराक्रम ( चं॰ पु॰) श्रवसं ग्रयोग्य विविध छन्दोः गुज्ञ काव्यविशेष, किसी किसकी शायरी।

कर्ण पर्व (सं॰ क्ती॰) सदाभारतका अष्टम पर्व । इस पर्वमें कर्ण के बेनापतित्व ग्रहण करनेके पीछे डीनेवाली सकल घटना वर्णित है। कर्ण देखी।

कर्ण पाक (सं॰ पु॰) कर्ण रोगिविशेष, कान की एक बीमारी। खत, श्रिम्बात, पिड़का वा वातादि तीन दीष क्षित चीनेपर रक्त श्रयवा पीतवर्ण साव निक-स्रता श्रीर कर्ण का मध्य श्रित्रयय उच्छा पड़ जसने स्राता है। इसीकी कर्ण पाक रोग कहते हैं। (स्थर) मासती-पत्रका रस श्रयवा मध्के साथ गोमूत्र कर्ण में डास्तेनेसे कर्ण पाकरोग विनष्ट होता है। फिर हरि-तास तथा गोमूत्र मिसा श्रयवा जासन श्रीर श्रामके नूतन पत्र एवं कपित्य तथा कार्णसके वीज समभाग कूट पीस श्रीर रस निकास कार्नम भरनेसे भी कर्ण-पाक मिट साता है। (स्थरक)

कण पालि (सं स्त्री) कण पालयित शीभयित, कण पालि (सं स्त्री) कण पालियां शीभयित, कण पालियां स्त्री। (Lobe)

कर्णपाली (सं क्ली ) कर्ण पालयति श्रीभयति, कर्णपाल-प्रय्-डीष्। १ कर्णस्तिका, कानकी ली।

२ कर्णभूषणविश्रेष, कानकी बाकी। २ कर्णणानी-गत रोग, कानकी लीमें होनेवाबी एक बीमारी। यह पञ्चविध होती है—परिपोट, छत्गत, छनाय, दु:ख-बर्धन श्रीर परिलेष्ठी। (सहत)

कार्यपाम (सं० प्र०) सुन्दर कार्यं, खूबस्ति कान।
कार्यं पिमाची (सं० स्त्री०) कार्यं खरूपं पिनष्टि, कार्यं
पिट् माचयित नामयित खरूपदर्भनेन, कार्यं-पिम्क्रिप्-मा-वि-पिच्-मच्-डीष्। देवीविशेष, एक
मिता समका ध्यान है—

"क्षणां रक्षतिकोचनां विनयनां खर्टांच लम्बोदरीं, वस्य कारणजिह्निकां वरामयामीपुन्तरासुम्बुह्म। मृद्याचिकंटिकां कपालविक्सत् पाणिदयां पश्चनां, सर्भेजां शवद्वत् क्षताधिवसतीं देशांचिकीं वां नृसः ॥"

रक्षवणं, रक्षवज्ञ, विनयना, खर्वाक्रित, लम्बो-दरो, बन्ध कपुष्पवत् रक्षजिञ्चा, वर तथा प्रभयदानमें उभयकर व्याप्ता, जध्वं मुखो, ध्वनवर्णा, जटामालिनो, प्रपर इस्त इयमें नरमुण्डस्ता, चञ्चला, प्रवहृदय-वासिनो श्रीर सर्धेन्ना पैगाचिक्रीको नमस्कार है।

निगाकाच वा पर्धरात्रकी उत्त ध्यान चगा पूजा करना चाडिये। दग्ध सत्यका वित निच्च विति सन्त पढ़ कर चढ़ाया जाता है—"भी क्षेपिगाचि दग्धनीन-वितं यद्य यक्ष मम विविं कर कर बाहा।"

पूजाके दिन प्रातः काल कुछ जप कर मधा छ की.

एकवार निरामिष खाना चाहिये। प्रातः कालकी

ही बरावर रातको भी जप करना पड़ता है। ताम्बू
लादि भिन्न रातको घन्य भोजन नहीं पाते। जपका

दशमांश तपंण करना चाहिये। निम्नलिखित मन्त्र

एक जच पुरसरण कर दशमांश होम होता है—

''भी कर्ण विशावी' तर्पयामि ही बाहा।"

श्रभावमें दग्रभाग तर्षण कर वर मांगना चाहिये। यन्त्रपर चन्दनसे मृत्तवीज बना इष्टदेवताकी पूजा करना पड़ती है। श्राकाश्रमें हुङ्कारादिकी भांति शब्द एउने श्रीर दीर्घ श्रानिश्चिला भानकने पर साधकका कार्य सिंद होता है। कार्यपुट (सं० ली०) कर्णस्य पुटम, ६-तत्। कर्षे- कर्णपुतिका (सं•स्त्री॰) कर्णभ्यस्त्र, की, कानकी साल। कर्णपुर (सं॰ क्षी॰) कर्णस्य पुरम्, इ-तत्। कर्णकी राज-धानी चम्पानगरी। श्राजकल इसिंगागनपुर कहते हैं। कर्णपुरी (सं॰ स्त्री॰) कर्णस्य पुरो, इ-तत्। चम्पा-नगरी, भागलपुर।

कर्णपुष्प (सं॰ पु॰) कर्णमत् कर्णाकारं कर्णभूषण-धोग्य पुष्प वा यस्य। १ मीग्टचता, एक वैन। २ नीनभिरुदो, कानी भाषी।

क्यंपूर ( सं॰ पु॰ ) क्यं पूर्यति पत्रस्रोति, कर्यं-प्र-पण्। १ शिरीषष्ठच, सिरिसका पेड़। २ नील-पद्म, काला कंवल । २ प्रयोकष्टव । ४ कर्णभूषण, करनपाल। ५ वालयह। यह स्कन्दादि सात रहते भीर वासकीको पीड़ा करते हैं। ६ नन्दीवस, एक पीपस । क्षणेपूरक (सं पु॰) कणे पूरयति सूचयति, कर्ण-पुर-ख् म् कर्थपूर सार्थे कन् वा। १ कदम्बहस्त, कदम्बका पेड । २ प्रयोकहच। २ तिसक, तिस। कर्णपूरण (एं क्ली ) कर्णस्य पूरणम्, ६-तत्। तैसा-दिसे क्या पूरण, तैस वगैर इसे कानका अराव। स्रे द्वादिकी मावासे भिषक्की मली मांति कर्णे भरना चाहिये। नित्य सर्पपूरणसे सनुष्य न तो संचा सुनता भौर न बहरा पड़ता है। रसायसे भोजनके पहले भीर तैलायसे स्यास्ति पीछे कर्यको भरना चच्छा दै। (देवर) २ कर्यपूरणद्रव्य, कानमें डाननिकी चीज़। कार्षप्रयाद (सं • पु •) कार्य प्रकृतिपिश्चितकार्यं प्रयाद: यन्द्रविशेषः, अतत्। वर्णनादनासक रोगविशेष।

कर्णप्रतिनाष्ट (सं॰ पु॰) क्षणे जातः प्रतिनाष्टः रोगिविश्वेयः, सध्यपद्गो॰। कर्णे रोगिविश्वेष, कानकी एक बीमारी। कर्णका सन्न पिघन घृाण भीर सुख-तक था पष्टुंचनेसे कर्णप्रतिनाष्ट्र रोग समका जाता है। इस रोगिस सस्तककी अर्ध भागमें वेदना दुवा करती है। (माम्मिन्सन) कर्णे प्रतिनाष्ट्र रोगिस स्तेष्ट्र भीर स्नेद प्रयोगकर नस्तादि सेना चाहिये। (मार्क्स) कर्णं प्रतीनाष्ट्र (सं॰ पु॰) कर्णं रोगविशीय, कानकी एक बीमारी। कर्णंप्रतिगार देखी।

कर्णे प्रयाग—युक्त प्रदेशके गढ़वाल जि. छेका एक प्राम ।
यह पिण्डार तथा प्रजकानन्दा नदीके सङ्ग्रस्थान
(म्रचा॰ २० १५ उ० भीर देमा॰ ७८ १४ ४० पू॰)
पर भवस्थित है। कर्णे प्रयाग भितपूर्वेचे एक सहातीथे
साना जाता है। यहां गङ्गाके सङ्ग्रममें नेहानेचे भभीष
पुष्य मिनता है। हिसानयको जाते समय यात्री इस
तीर्यंका दर्भन करते हैं। यहां हिमाचन्ननन्दिनी उमाका
मन्दिर है। स्थानीय पण्डावेकि कथनानुसार भगवान् मङ्गराचार्यंने यह देवीमन्दिर बनाया था।
पहने यहां पिण्डार उतरनेके जिये रस्कीका भूजा
रहा। किन्तु भव जीहका सेतु बन गया है।

कर्णप्रयागके एक मन्दिरमें कर्णकी प्रतिसूतिं है। किसी किसीके मतानुसार कर्णके नामपर ही इसे कर्णप्रयाग कहते हैं। यह समुद्रतन्तसे २५६० फीट जंबा है।

कर्षपानत ( सं॰ पु॰ ) कर्षस्य प्रान्तः सीमादेशः, दः तत्। कर्षकी श्रेष सीमा, कानका छोर। कर्षपाय ( सं॰ पु॰ ) देशविशेष, एक सुल्क। यष्ठ देश नैक्टेंत दिक्सें भवस्थित है। ( हश्त्रं १ शहर। कर्षपावरण—जनपदविशेष, एक सुल्क। महाभारतमें यष्ठ जनपद दिव्यपदेशीय कालसुख, कोलगिरि, निवाद प्रस्तिके साथ उक्क है। ( समाप॰ २०४०)

देशावलीकं सतमें कर्ण प्रावरण सालव देशसे पिसम पड़ता है। सतस्यपुराणमें एक भपर कर्ण- प्रावरणका नाम है। छत्ती जनपदसे पावनी नदी प्रवाहित है। (मकाप्र- १२११६०) वह सम्भवतः हिमा- स्वयसे छत्तर स्वराता है।

कर्ण प्रावरण प्रपने प्रधिवासियोंका भी बोधक है।
पाद्यात्य मेगस्थिनियने भारतपुस्तकमें कर्ण प्रावरणोंको
एनेटोकेटे (Enotokoitoi) किखा है।
कर्णपत्त (सं॰ पु॰) कर्ण: फलमिव यस्य। सत्स्यविभेष, एक मक्को। (Ophiocephalus kurrawey)
राजवसभने मतसे यह भजीर्ण भीर कप्यक्षर है।
कर्णपुली—चह्यासकी एक नदी। यह प्रचा॰ २२°

सर्पेगाद देखी।

प्रं च॰ श्रीर देशा॰ ८२° ४४ पू॰ पर श्रवस्थित है।
कर्ण पुली लयन्ताद्रिमें निक्षल दिच्यमुख वङ्गीपसागरमें
ला गिरी है। इसके दिच्य स्लपर चहत्राम नगर
श्रीर बन्दर है। प्रधान श्राखा चार है—कासालङ,
विङ्ग हो, कपताई श्रीर रिङ्ग्याङ ।

कण्प भुनीके उत्पत्तिस्थान पर नीनकण्ड नामक स्थिवनिङ्ग प्रतिष्ठित है। इस नदीमें नहानेसे पुख्य हाता है। (भविष्य बन्नवण १४१६)

मण बन्धनास्ति (सं॰ स्त्री॰) कण विधवी श्रनस्तर कण वे वस्थनकी पास्ति। यह पञ्चदम विध होती है— १ निससन्धानक, २ उत्पत्तभेद्यक, ३ वक्तूरक, ४ श्रास-क्लिम, ५ गण्डकणे, ६ श्राहार्य, ७ निर्वेधिम, ८ व्यायो-जिम, ८ कपाटसिक, १० पर्धेकपाटसिक, ११ संचिम, १२ दीनकणे, १३ वक्कीकणे, १४ यष्टिकणे श्रीर १५ काकीष्टक।

कर्णभूषण (संक्ती॰) कर्णं भूषयति, कर्णं भूषः त्य। १ कर्णानद्वार, कानका नेवर। २ श्रयीकष्ठच। १ नागविषर।

क्षणभूषा (सं॰ स्ती॰) कार्णभूषयति, कार्ण-भूष-पद्द-टाप्। कर्णभूषण, कानका ज्वर।

क्यमद्गुर (सं॰ पु॰) मत्स्यभेद, एक मछ्नी। (Silurus unitus)

कर्णमल (सं की ) कर्णस्य मसम्, ६-तत्। कर्ण-गृथ, खूंट, कानका मैल।

कर्ण सुकुर (सं॰ पु॰) कर्ण सुकुर; दर्पण दव, उपसि॰।
-कर्णालङ्कार विशेष, कानका वाला।

क्यं मुख (सं श्रिश) कर्यं के घधीन एवं, कर्यं के पी छे

कर्ण मृत (सं कती ) कर्ण स्य मृतम्, ६-तत्। कर्ण का मृत्तरेग, कानकी जड़। २ कर्ण रोगविश्रेष, कानकी एक बीसारी। इसमें कानकी जड़ स्जती है। कर्ण मृत्तीय (सं वि ) कर्ण मृत-ढ्या। वर्ण मृत्त सस्वन्धीय, कानकी जड़की सुतानिक,।

कार्य स्ट्रेंट्स (सं॰ पु॰) कानको भीतरी भिक्ती। युङ श्रस्थिः पर चढ़ा रहता है। इसी पर जब कम्पित वायुका अधात सगता, तब जीवको भन्दका ज्ञान उपजता है। कर्णं मोचक (सं॰ पु॰) कर्णं स्कोटा, कानकी नी। कर्णं मोटा (सं॰ स्की॰) वर्षे रहत्त, ववूनका पेड़। कर्णं मोटि, कर्णं मोटी देखी।

कर्णं मोटी ( सं॰ स्त्रो॰ ) कर्णं कर्णोपन नितं रोगित्रीपं मोटयित नागयित, कर्णं सुट्-इन्-डीप्। चासुग्डा देवी। कर्णं मोरट ( सं॰ पु॰ ) कर्णं स्कोटा, एक वेन्।

कण युग्म पकी ए (सं की ) त्रल चान कि विशेष, नाचकी एक चान । इसी इस्तहयकी घुमा पार्क के समाज काते हैं।

क्यायोनि (सं वि ) कर्यः योनिः स्थानमस्य, वडुवी । श्वापं याद्य,कानमं पड्ने नायक्। २ कर्यं से उत्यन, कानसे पैदा।

कर्णरम् (सं पु॰) कर्णस्य रम्ः, (-तत्। दर्ण-गत क्रिद्र, कानका स्ट्रिः।

क्षण राज-गुजरातके धनहिसवाड्वाले एक राजा। यह भोम (। जर्ने एक पुत्र थे। १००३ ई०को भीमके खर्गा । इण करनेसे इनपर राज्यका भार पड़ा। शासन-नीतिकी:गुणमें द्वाच्यके सामन्त भीर पार्ख वर्ती राजा कर्णराजकी वयोभूत हुये। इन्होंने रूपने विमुख हो कदम्बराज जयनेशोको जन्या मयानहदेवीसे विवास किया। प्रथम प्रवान होनेसे इन्होंने सन्त्रीदेवीका ध्यान लगाया था। फिर सच्चीके वरसे मगानसदेवी पुत्रवती हुशीं (१०८३ दे०)। ब्रह्मवस्थामें उत्ति प्रवने प्रत नगरिंहको राज्य शैंप वानप्रख प्रवतस्वन किया। कर्णरीग (सं ॰ पु॰) कर्णस्य कर्णजाती शेगः। कर्ण-व्याधि, कानकी वीसारी। यह रूप प्रकारका होता : है--कर्णशूल, कर्णनाद, वाधियं, कर्णच्लेड़, कर्णसाद, कर्ण कराडु, कर्ण गूय, कर्ण प्रतीनाइ, जन्तुकर्ण, कर्ण पाक, पूर्तिकण, 8 प्रकार पर्ध, 9 प्रकार धर्दैर. ४ प्रकार धाय और ३ प्रकार विद्रिधि। (देवक निष्कु) क्षणं रागप्रतिषंधं (सं॰ पु॰) कार्णं रोगाणां प्रतिषेधः श्रमनोताया यत, वहुत्री । १ कर्ष रोगचिकित्सा, कान में बीयारीका इसाज। २ सुश्रुतसंहिताका एक प्रधाय ।

कर्णरोग वज्ञान (सं॰ स्त्री॰) कर्षणत व्याधिका जिद्धान, जानस दोनेवासी बीमारीकी वांच। सर्पंच (सं श्रि ) कर्पं: कर्पं प्रक्रिरस्यस्य, कर्पं-स्वच्। प्रशस्त अवग्राक्तिविधिष्ट, पच्छी तरह सन सक्तिवाला, जिसके कान रहे।

कण नामस्तस्य (सं ० पु०) स्तन्यस्थितिभेद, कन्धे के रहनेकी एवा हाजत। नृत्यमें स्तन्धकी सरव वना और एठा कण के निकट लानेसे यह स्थिति हो जातो है। कण चता (सं ० स्त्री०) कण स्थ नता दव, उपिम०। कण पाली, कानकी ली।

क्षणीतिका (सं॰ स्त्री॰) कणीस्य सता इत, कणो-स्ततास्त्रायं कन्-टाण्यत दलम्। कणीपानी, कानकी सी। (Lobe of the ear)

कर्णं वंग (सं॰ पु॰) कर्णं: कर्णं क्षतिवत् वंगो यत्र, बहुत्री॰। सञ्च, वांसका जंचा ठाट।

कर्णवत् (सं वि ) कर्णः प्रशस्त्रेन प्रस्थास्ति, कर्णे-मतुष् मस्य वः । १ दीचेकर्णे विशिष्ट, वडे कानवाला । २ कर्णयुक्त, कानवाला । ३ कोमनश्राखा वा कीनक विशिष्ट, किसे या कीलवाला । ४ श्रीतियुक्त, जिसके पतवार रहे ।

कर्षं वर्डित (सं० ५०) कर्णं न त्रवणिन्द्रियेण वर्जितः होनः। १ सपं, सांप। इसके प्रयक्ष कर्णेन्द्रिय नहीं होता। (बि०) २ कर्णे होन, कनकटा। ३ विधर, बहरा।

कार्ष वय (सं॰ पु॰) मत्स्यविशेष, एक मक्की। यह हत्त, गील, क्षया भीर मल्जवान् होता है। मांस दीपन, पाचन, प्रया, हपा भीर वसपृष्टिकर है।

कर्ण वालिस—भारतके एक भूतपूर्व गवरनर-जनरल।
१७३८ दें की दश्वी दिसम्बरको दलीने जम जिया।
नाम चार्लंस कर्ण वालिस या। यही कर्ण वालिस
प्रदेशके दितीय प्रालं और प्रयम मार्राक्षस वने।
- पिताके रहतं कर्ण वालिस लाई क्रस सहाते थे।
१७६२ ईं की इनके पिता मरे। पिट्यदके चित्रम कारी होनेपर यह दक्षलेग्डेखरके विश्रम प्रयमाव - इये। शासनके कार्यमें दल्हें सर्वतोसुखी चमता और स्वाधीन मत प्रकाम करनेको यक्ति यो। जब प्रमे रिका-वासियोंने स्वाधीनताके लिखे युद्ध किया, तब न्यूयार्न, वर्जिनिया, कामडेन, प्वाइएड, कामफटे प्रस्ति । स्थानको जीत लिया। किन्तु इयम नदीके तीर इयके ही नामक नगरके युहमें फरासीसी भीर भमेंरिका-वासी हारा एक वार श्राक्तान्त होनेपर हार कर शतुके हाथ सदल इन्हें श्राक्त समर्पेण करना पड़ा। (१७००१ ई०) इन्होंके पराजयसे यंगरेज़ ढोले हुये। १७००२ ई० की शंगरेज़ीने सिंध कर कर्णवानिसको छोड़ाया था। राजाके प्रियपाद रहनेसे पराजय पाते भी यह वियोव तिरस्तत न हुये।

१७८६ द्रे को साई कर्णवालिस भारतके गवर-नर जनाज बनाये गये और उसी वर्ष सितस्वर मास वासवाते पा पहुंचे। यह शालाखभाव, गम्भोर-वृद्धि, सुविचारत्वम, लोकप्रिय, महान् ह्वदय पौर कोक हितेयो है। इनके पाते समय भारतमें युद्ध विप-हादि कुछ न रहा। किन्तु वारन हेटिङ्ग छने शासन कान भी दुर्नीति हैय भरा पड़ा या। प्रत्याचार पविचारसे पापामर साधारण धररा गये और प्रते-कानक देशो राजा विध्वस्त हुये। सुतरां ऐसी अवस्थाम राई कर्षवालिस या भीर स्रीय सभावते गुगसे नाना हितकर कार्य उठा भारतीय प्रजाके विशेष प्रिय वने। उस समय बड़े बड़े थंगरेज कर्मवारी तथा सैनिक इस देगके लोगों वे वाणिन्य व्यवसाय चलाते भीर राजा-वींके निकट उपटोक्षन पाति थे। सैनिक नानाविध छपायसे पुरस्कार से सेते। ग्रान्तिरचाने सिये कितना षी सेन्य रखा जाता था। जार्ड कर्णवानिसने यह सकत समया उठायो। इन्होंने सैनिक और अन्ध-विध कमें चारीके लिये वेतनका प्रचन्ध बांधा था।

चलनक्षेत नगवसे जो सिंध द्यो, उसमें भनेक पनोति और भस्ति रीति रही। इन्होंने पुनर्वार उक्त विषयको विवेचना जगायी और यह बात उद्वरायो—सीमान्त प्रदेगमें सैन्यव्ययके लिये नवाब प्रतिश्य ७४ चार्छके बदने ५० लाख ही क्यये देंगे। पिर उनसे दूसरे विषयपर लिया जानेवाला सद क्यया वन्द कर दिया गया। नवाबको भपने राज्यमें साधोन भावसे गासनकार्य चनार्नको समता मिनो।

पष्रते हैदरावाद राज्यमें निजामसे गूयहर सर-

कारके पंगरेखोंके पधीन रहनेकी बात उन्हरी थी। बहुत दिन तक श्रिकार न पाने पर १७८८ ई॰को पहींने कपतान कनवयेंकी टूतखरूप भेज दिया। किन्तु निजासने सुक् न सुना। लाड कर्णवालिसने धन्तको युद्धका भय देखा सैन्य प्रेरण किया। निजास-ने यान्त भावसे वश्यता सानी भीर टीपू सुनतानके पाससे कितना ही राज्य छोड़ा लेनेकी श्रंगरेड्रींसे षद्यायता मांगी। फिर उन्होंने टीपूको डरानेक लिये एक कुरान भेज कहताया या—' प्रभूत विक्रम श्रंग-रेक्सि विवाद भावायक नहीं जंबता। एक धर्माः वलम्बी रइते इम दोनोंके विवाद मिटानेकी दूसरेकी मध्यस्यता मानना क्या यच्छा है।' टीपूने उत्तर दिया, विदि श्राप शपनी कन्यांचे हमारा विवाह कर हैं. तो इस भी भाषकी बात मान लें।' निजाम इस पर बहुत बिगड़े थे। फिर दसयका युद्ध रका न सका। मसूनी-पंद्रनकी सन्धिके प्रनुसार भंगरेन निकास पचर्स टीपूरी **७५निपर स्तीकत स्ये।** टीपूर्व साथ विवादका दूसरा भी कारच या। मङ्गल्यके सन्धिपत्रानुसार तिवाङ्गोड़ पंगरेक्तिका रचित राज्य निर्दिष्ट दुवा। विवाद्वीड़के राजाने पीसन्दार्भीसे करकानूर श्रीर पायकोटा नामक दो नगर खंरीदे। टीपूर्न यह क्रय न माना भीर बोचिनराजका पच से विवाहोड्से युद्र ठाना या। सार्ध क्रवालिसने विवाही हके साहायार्थं परिकर वीधा।

युद्ध होने सगा। १७८८ १०को जनरस पावरने स्थम महिस्युद्ध इसासे बन्द हो गया। दितीय सार (१७८१ ६०) लार्ड वर्णवालिस खर्य सेनापति सन् सड़ने चसे। इस युद्धमें टीपू हारे थे। किन्तु इन्हें भी खाद्यके भभावसे सम्पूर्ण जय न मिला श्रीर ससैन्य पीक्कि सीटना पड़ा। श्रन्तको मराठोंके साहायसे फिर इस चला। टीपूने वाध्य हो सन्ध कर सी।

मिश्चरमें कातकार्य हो इन्होंने प्राधनविधिके संस्कारपर मन सगाया। एस समय कर खेनेका प्रकल्प बहुत विश्वहृत था। श्रक्तवरने पैमायश करा भूमिका जो कर ठहराया, वही वरावर चला श्राया। सर सेनेवासे कार्य वंशानुकास चला नाना प्रकार यत्याचार देखाते थे। चार क्या वाक्सि इन मक्ष विषयोक्ता अनुसन्धान केने खते। यन्तको तालुक्हारोसे इन्होंने एक नियम किया था। यह दशसाचा बन्दोक्स कहाता है। किन्तु इस नियममें सो प्रसुविधा देख चार कर्ण वाक्सिने जमीन्दारोको चिरकानके निये मूखामित्व हिया और गवरनमेण्टके साथ करका पवस्य किया। यही चिरसायो बन्दोक्स कहाता है। १७८३ दे०की २२वीं मार्चको यह बन्दोक्स हवा था।

पचले विचारक पौर तस्ती चदार या कलेक्टरका काम एक हो व्यक्ति करता था। इन्होंने इन दोनों कार्यपर दो खतन्त्र व्यक्ति रखनेकी व्यवसा मंत्री। वार्ड कर्ण वालिसने ही जिले जिले दीनानी प्रदानकत स्पीक सननेको दूसरी चार प्रदानतें वनीं। पपीकी प्रदानकों प्रपीक सननेको दूसरी चार प्रदानतें वनीं। पपीकी प्रदानकों निवार जांचनेका भार कलकतें को सदर दीवानी प्रदानकापर पाया। फिर निजासतको प्रदानका प्रदानकों प्रदानका प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकों प्रदानकान्त्र भी वहुत कुछ बदन गये।

१७८३ दं के प्रक्षोत्रर मास यह खदैयको चर्चे थे। इनके पोक्टे दय-साचा भीर विरस्पायी बन्दोक्तकी प्रथा स्थिर करनेवाली सर जान सोरने भारतके शासनका भार लठाया।

देशमें जाकर लार्ड कर्णवालिसने महासमान भीर मार्किंस उपाधि पाया था। १०८८ ई॰को यह भायलेंग्डके शासनकर्ता बने। वहां भी खार्ड कर्ष-वालिस शान्त मावसे विद्रोहादि मिटाने पर लोक-प्रिय हो गये। १८०१ ई॰को राजदूत बन यह प्रान्स (फरासीस) पहुंचे थे। इन्होंको मध्यस्रतासे एसिन्सको सन्धि स्थापित हुथी।

१८०५ ई०को यह फिर भारतके राजप्रतिनिधि वनि थे। यहां प्रगद्धा मास पहुं चर्त हो लाई कर्ष-वालिस एक दल सैन्यके प्रधिनायक हो पश्चिमोत्तर प्रदेशको चले भीर प्रकोवर मास गानीपुर पीड़ित पड़े। उसी मासकी भूवी तारीखको इनका सत्यु हुवा। गानीपुरमें लाई कर्ष वालिसकी कह बनी है। क्यें विद् (सं स्त्री॰) कर्ष स्व कर्ष जाता वा विद्। कर्ष मस, कानका सैस।

"वसाग्रमसङ्सञ्चास्तविक्षाणकर्षविट्। यो पाय् दृषिका खेदो दादमैते वर्णा सलाः॥" ( मत )

कर्ण विट्क (सं वि वि ) कर्ण विट्विशिष्ट, जिसके खंट रहे।

कर्ण विद्रिध (सं॰ पु॰) कर्ण स्त्रोतोगत स्त्रोटक, कानका भीतरी फीड़ा। यह दोषज श्रीर श्रागन्तुज— विविध होता है।

कण विधि (सं॰ पु॰) क्यंस्त्रेदनादि, कानमें तेज वगै एवं डासनेका तरीका।

क्षणीववर (सं क्षी ) कर्णीच्छ्द्र, कानका छेद। कर्णवेध (सं॰ पु॰) कर्णयोः, कर्णस्य वा वेधः, ६-तत्। संस्कारविश्रीय, कनक्षेदन । इसमें शास्त्रोक्त विधानकी श्रतुसार कान क्वेदना पड़ते हैं। जनाके माससे ६दें, ७वं, ८वं, १२वं या १६वं सदीने, तुध, द्वद्यस्ति, शुक्र वा सोमवार, दितीया, हतीया, पत्रमी, पही, सप्तमी, दादमी श्रयवा वयोदमीको ब्राह्मण तया वैश्वका रीप्य, चित्रयका खर्षे श्रीर श्रद्रका ची दश्चाका दारा कर्षे-वेध किया साता है। जन्मसास, चैत एवं पीय, युग्स-वत्सर, इरिके गयनकाल, दूषित सूर्यं, क्रणायच, जन्मनचत्र, दिवसकी पूर्वे भाग भीर राब्रिकानमें कर्थ-वेध करना न चाहिये। (मदनरव) उत्तरायण सूर्यंका समय कर्ण विधकी लिये अच्छा है। दिचलायनमें यह संस्कार करना न चाडिये। (गर्ग) एक पिताके दो पुत्रका कर्णविध संस्कार न दोते पुनर्वार पुत्रोत्पत्तिकी समावना पानिसे दीनोंसे ग्रह वर्ष वालेका कर्ण वेध कर्तव्य है। ऐसे समय च्येष्ठ कनिष्ठका विचार भाव-श्वम नहीं। कारण कर्णवेधरहित तीन पुत्र हो जानेसे 'कर्षयट्क' दोष चगता, जो भतीव कुत्सित उहरता है। (मनमास्तम ) अ। ह्यापके कार्यमे यङ्ग छके यन प्रमाण प्रथस्त किंद्र रहना चाहिये।

"कडु उमावस्पिरी कथीं न भनती यदि। तक्षे याद्वं न दातव्यं दत्तवें दासुरं भनेत्॥" (निर्वयस्थि )

क्यों मं मङ्ग्रुख यव प्रमाण किंद्र न रहते की थी जैसे यादका मधिकारी हो सकता है। उसके करनेसे याद मसुरका भोज्य बन जाता है।

Vol. IV. 34

"कर्णस्य, रविश्वाया न विभिदयजन्यनः।

तं इट् । विखर्य यानि पुष्त्रीधाय पुरातनाः ॥"(हेमाद्रिप्टत देवलवचन)

जिस ब्राह्मणके कर्ण्डन्युम सूर्यका किरण नहीं घुसता, उसको देखनेस प्राचीन पुण्ययीन व्यक्ति भी नरक पहुंचता है। कर्णवाधिविध देखी।

क्र्णविधनिका (सं स्त्री) विध्यते उनया, क्राणे विध करणे व्युट्स्राये कन्-टाप् पत इत्वम् । १ वारिक्ये विधनास्त्र, सायोके कान क्रेट्नेका पीजार । २ कर्णविध-नास्त्र, कान क्रेट्नेका पीजार ।

कणवेधनी (सं॰स्त्री॰) विध्यते ऽनया, कर्णं-विध करणे स्युट्-ङोप्। कर्णंविधको स्वी, कान केद-नेको स्यो।

कर्णेवेष्ट (सं॰ पु॰) कर्णो विष्टयित, कर्ण-वेष्ट-भ्रच्। १ कुएइन, वानी, पात। २ इ।पर युगके एक राना। (भारत, पादि ६० प॰)

कर्ण विष्टक (सं•क्षी॰) कर्णो विष्टयित, कर्ण-विष्ट-प्लुन्। १ कुण्डल, वाला। २ मिरस्त्राणका प्राचम्ब, टोपीका टामन। इससे कान वांचे जाते हैं।

क्य विष्टकीय (सं• ति॰) क्य विष्टक-टञ्। कर्य-विष्टक सम्बन्धीय, वासी या टोपीके दामनसे सरीकार रखनेवासा।

कर्ण वेष्टन (सं० क्ती०) कर्णी वेष्टाते उनेन, कर्ण वेष्ट-ख्रुट्। १ कुण्डल, वाला। २ शिरस्त्राणका प्रानम्ब, टोपीका दामन। २ कर्ण कां वेष्टन, कान लपेटनेका काम। कर्ण व्याध (सं० पु०) कर्ण वेधन, कन्छेदन।

वण व्यविधि (सं पु ) वण व्यवस्य वण विधस्य विधः, इ-तत्। १ वण विधका नियम, जनस्टिनका तरीका। २ रचामृषणको वालकके कण विधका सुसु-तोक्ष नियम। पष्ठ वा सप्तम मास, प्रयस्त तियं करण सुझते तथा नचत्रयुष्ठा दिवस मङ्गल कार्य एवं खिल्वाचन कर धात्रीके क्रोड़में वालकको वैठाना पौर विविध क्रोड़ाद्रव्य द्वारा सान्वना दिलाना चाहिये। फिर भिषक् वामहस्त द्वारा खींचकर पकड़ भीर सूर्य किरणमें दैवकात किंद्र सन्यकर दिल्ला हस्त सून्य सूची सरस्त भाव पर कान स्टिता है। प्रत्न दिल्ला प्रीर कन्याका वाम कर्ष स्टेंदा जाता है। वेधके बाद

खसमें क्योको बन्ती बनाकर खलाना और अपक्ष तेल सगाना चाहिये। प्रधिक क्षिर गिरने या वेदना बढ़नेसे अन्य स्थानका वेध समभते हैं। यथारीति कर्णवेध होनेसे किसीप्रकार छपद्रव छठनेकी प्रायद्वा नहीं आती। किन्तु अन्न भिषक् हारा कीयी दूसरी यिरा किंद जानेसे विविध छपद्रव छठते हैं। कालिका यिरा विद्व होनेसे ज्वर, दाह, भीथ और दु:ख बढ़ता है। फिर ममेरिका वेधसे वेदना, ज्वर एवं यत्य पौर लोहितिका वेधमें मन्यास्तमा, अपतानक, भिरोग्रह भीर कर्णभूकरोग लगता है।

कष्टकर जिल्ला, प्रशस्त स्चीके वेध, गाउतर वर्ती प्रवेश श्रथवा दोषके प्रकोपसे वेदना तथा शोध होने पर यष्टिमधु, एरग्डमून, मिच्चष्ठा, यव एवं तिन बांट श्रीर मधु घृत डाल प्रलेप चढ़ार्व हैं। इस प्रलेपसे भाष्ट्या चो नानेपर फिर पूर्वीता नियमसे कर्यवेध करना पड़ता है। छिद्र बढ़ानेको तीन दिन पोक्के क्रमश: ख्रु चवर्ती हाल ैलसे सेंभ देना चाहिये। (सुर्त) कर्णभव्य ली (सं क्ली ) कर्ण यी: कर्ण स्य वा यष्त्रा चा प्रवासिक। १ कार्य गोलक, परदा। (Auricle or external ear) कर्णभिरीष (सं०पु०) कर्णगतः भिरीषः, मध्यपदः लो । कर्षपर प्रलङ्घारवत् धारण किया चुवा शिरीष पुष्प, जो सिरिसका फून कानपर जें वरकी तरह रखा हो। प्रवादानुसार कानमें फूल खींसना न चाहिये। क्षयंश्च (सं० पु॰) कर्णस्य श्रूनः शूचवत् यन्त्रणा-प्रदो रोग:। कर्णस्त्रोतोगत रोगविश्रेष, कानका दर्द। दूषित कफ, पित्त एवं रक्तसे पथ रुकते वायु कर्णे में चारो श्रीर चलता श्रीर श्रत्यन्त वेदना उत्पन्न करता है। इसी पीड़ाका नाम कर्पश्चल है। कर्पश्चल कष्ट-साध्य हीता है। कविस, निस्तुक एवं पार्देकका रस भयवा ग्रुग्हो, मधु, सैन्धव तथा तैल वा रसुन,

चाद्रक, ग्रामास्त्रना, रक्त ग्रोमास्त्रनाके सृख ग्रीर

कदलीका रस किचित् उपा कर कानमें डालर्नसे

कर्णे शूल निवारित होता है। केवल समुद्रफेनको भी

कूटपीस कानमें भरा करते हैं। गोसूब, हस्तिमूब,

उद्गमूत अथवा गर्दभमूत उप्णकर कर्णपूरण करनेसे

कार्षभू जा सिट जाता है। प्रकीपत्रके पुटमें जना से हु गड़ पत्रका छ पा रस क प्रमें डान ने से सक्त रोग मारोग्य होता है। फिर वी लगा मनेका पक्षपत पन्नि वा रीद्रमें तवाने भीर **चायसे दवा कान**में रस टपकानेसे भी कर्णभूल घटता है। (पक्रस्त) कर्णभूकी (सं क्रि ) कर्णभूकी ऽस्यास्ति, कर्णभूक इन्। कर्णं श्लविधिष्ट, जिसकी कानमें दर्द रहे। कर्ष भेखर (सं० पु॰) भाजहक्त, सालका पेड़ा कर्णभोध (सं० पु०) कर्णं स्रोतोगत रोगविभीष, कानकी स्जन। इस रोगसे कर्णमें प्रवुद ग्रीर प्रयं उत्पन्न होते हैं। (नाधवनिदान) फिर कर्णशोयसे कान वचने भौर रोगी वचरा पड़ने चगता है।(बामट) सण्योयक, कर्णगेय देखो। कर्णभान (संविव) कर्णभामयति, कर्ण-ग्रम-णिच्-लाुट्। कर्णभूषण, कानका गन्ना। कर्ण अव (सं॰ नि॰) कर्णन अवः अवणयोग्यः गञ्हो

पड़ने लायक ।

"क्षंयने प्रनिच रानौ दिनापांयनपूरने।" (मतु)
काण संस्नाव (संपु०) क्षण स्य कर्णयो वा संस्नाव:
पूयशोणितारे: निस्नावणं यत्र रोगे, बहुनी । कर्ण-स्नोतोगत रोगविश्रीय, कानको एक बीमारो। मस्तकर्मि कोई श्राचात लगने, जलमें डूव पड़ने श्रयवा श्रास्य-स्तरिक कोई विद्रिध पक्तनेसे वायुके कर्णदार दारा पूय बहानेपर कर्ण संस्नावरोग समभा जाता है।

(माधवनिदान)

यत्र, कर्ण-सु-पच् बहुना॰। स्रवणके योग्य, मुन

जामुन, सेमर, कंगई, मोन्सिरी श्रीर वेरीकी छालका चूर्ण केथेके रसमें मिना शहदके साथ कानमें डालनेसे कर्णसंस्नाव रोग श्रच्छा हो जाता है। प्रथवा पुटपाकसे सिंद हाथोको विष्ठाका रस निकानते श्रीर तेन तथा सैन्यव मिना कर्णसंस्नाव रोकनेका कानमें डालते हैं। (पक्रदन)

कर्ण समीप (सं ॰ पु॰) शङ्कदेश, कनपटी, गुजगुली। कर्ण सुवर्ण - भारतवर्षका एक प्राचीन जनपद। प्रसिद्ध चीनपरिश्वाजक युएनः सुयङ्गने 'किए-खी-न-सु-फ-न्न-न' नामसे जिस जनपदका द्वसाला विधिवद्य किया,पासाल्य

पुरातस्विदिने उसीका नाम 'कर्ण'सुवर्ण' रख लिया े है। एक चीन-परिवाजकके दर्ण नानुसार—यह जन-पदं दैर्घ्य-प्रस्वमें प्रायः १४०० या १५०० सि (१२५ कोससे पश्चिक ) है। इसका राजधानी कोयी २० जि (इंद्रजीस) लगती है। यहां वहुत लीग रहते हैं। सभी शासा, शिष्ट और सम्पत्तियात्ती हैं। निकामुमि · सर्वश है। नियमित क्रषिकार्य चलता है। विध महाव योर उपादेय जसमभूषपरे यह जनपद अनुइत है। जनवायु मनोरम है। अधिवासी विद्यी-साही देख पड़ते हैं। (उस समय) यहां दय सङ्घाराम बने. जिनमें २००० बीड यति वसे हैं। सभी समातीय **डीनयानमतावलम्बी हैं। नगरके पार्खे रक्तविटि** ·( ली-ती-वेद्र-चि ) नामक एक सञ्चाराम खड़ा है। इसका गालादेश सुविस्तत भीर प्राकार भति उच है। यह वे यहां की यी बीद न था। राजा के श्रारेश-सि एक यमण बाये। उनकी ज्ञानगर्भ कथाने सुन्ध हो राजाने वौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी समयसे यहां वीद्य धर्मका श्राटर वट गया। इसी सङारामसे

अनितदूर प्रधोक राजाने एक स्तूप बनाया था।
यह कथेसवर्ष जनपद जहां था ? इसके वर्तमान
स्थान पर गड़वड़ पड़ता है। किसी-किसीके मतासुसार
सुधिदावादने ६ कोस उत्तर 'कुरुसीनका-गड़' नामक
प्राचीन नगर कर्णसुवर्ष, हो सकता है। (J. As.
Soc. Bengal. Vol. XXII. 281ff. J. R. As. (n.
s.) Vol. VI. 248. Ind Ant. Vol. VII. 197.)
फिर कोयी भागजपुरके निकटस्य कर्णगड़को
कर्णसुवर्ण समभता है। (Beal's Becord, Vol.
II. p. 20) वस्तुत: कर्णसुवर्णका प्रकृत स्थान पाज
भी ठीक नहीं ठहरा। किन्तु चीन-परिज्ञाजकको
वर्णना देखते यह जनपद तास्त्र जिससे ७०० कि (प्राय:
५० कोससे प्रधिक्) उत्तर-पश्चिम प्रविद्यात है।
वर्त्तमान राढ़ और समूरभन्त पूर्व कर्णसुवर्ण राज्यका
प्रथ था।

नार्षे स् (सं॰ स्त्रो॰) नार्षे -स्-िक्षिष् । कर्षे को जननी कुन्ती। कर्षे स्ची (सं॰ स्त्रो॰) कर्षे वेधनार्धे स्ची, सध्यपद-सां॰। कर्षे वेध करनेकी स्ची, कान है दनेकी सचाई। कर्ण स्ट्रो (सं क्ली ) कीटविशेष, एक कीड़ा।
कर्ण स्कोटा (सं क्ली ) कर्ण स्व स्कोटेव स्कोटा
विदार्ण यस्याः। जताविशेष, एक वेज। इसका
संस्कृत पर्याय—श्वतिस्कोटा, विषुटा, क्षण्यतण्डुला,
चित्रपर्णी, कोपजता, चित्रका, श्रीर श्रधेचित्रका है।
राजनिष्ण्डुके मतसे यह कटु, तिक्क, श्रीतल श्रीर सर्व
प्रकार विषरोग, ग्रह्रदोष, भूतादिवाधा तथा पौड़ानाशक होती है।

कर्णसाव (सं॰ पु॰) सर्णस्य कर्णयोर्वा स्नावः
पूरादि-निःसरणम्, ६-तत्। कर्णरोगविभिष, कान या
कानोरि पीव वगैरह वहनेकी बीमारी। कर्णकाव देखाः
कर्णस्रोतोभव (सं॰ पु॰) कर्णस्रोतसो विष्णुकर्णविवरात् भवति, कर्णस्रोतस्-भू-अन्। १ सधुनामक
पस्रः। २ कैटभ नामक प्रसुर। कैटम देखाः

कर्ष होन (सं॰ पु॰) १ सपँ, सांप। सांपक कान नहीं होते। (मारत, पतु॰ ६६ प॰) (ति॰ ) २ विधर, वहरा, जिसे सुन न पहुं।

नर्णां निर्णं (सं॰ भयं॰) कर्णं कर्णं ग्रहीला प्रष्टतीं नयनम्, व्यतिहारे इच् पूर्वस्य दीवेय। नर्णं से कर्णं पर्यन्त, नानीं जान, नानाफसीसे।

"कर्णाकर्षि हि कपशः कथयन्ति च तत्कथाम्।" ( रामायण (१२१।३८ )

कर्णाख्य ( सं॰ पु॰) खेतिभिष्टी, सफ़ेद भाड़। कर्णाञ्जिति ( सं॰ पु॰) कर्णे: पञ्जितिति, उपिनि॰। कर्णे भव्त खी, कानका छेद। पञ्जिति द्रव्यग्रहणकी भाति यह भन्दग्रहणकी योग्यता रखता है। इसीसे पञ्जिति साथ उपमा दी गयी है।

कर्णाट (सं॰ पु॰) दाचिषात्यका एक प्राचीन ननपद। शक्तिसङ्गतन्त्रमें निषा—

''रामनार्थं समारभ्य शीरङ्गाना' क्षित्रेश्वरि i क्रफाँटर्रियो देविशि सामान्यमीगदायकः ॥''

रामनायसे लेकर श्रीरङ्गकी सीमा तक साम्बान्य-ओगदायक कर्णाटदेश है।

रामनायका वर्तमान नाम रामनाद है। वह भारत-के दक्षिण समुद्रके निकट भवस्मित है। श्रीरङ्ग विधिरा-पक्षीके निकट कावेरी धोर कोक्षक्ण नदीके सध्य पहता है। ऐसा होते श्रीतसङ्गमतन्त्रके मतानुसार भारतका सर्वदिखण श्रंश रामेखरमे कावेरी नदी पर्यक्त कर्णाट देश ठहरता है। किन्तु महाभारत, भाकेंग्डेयपुराण श्रीर हहत्मंहितामें कर्णाट श्रवन्ति, दशपुर, महाराष्ट्र तथा चित्रकूटके साथ उत्त है। यथा

''चवनयो दाशपुरासदैवा सिपनी जनः । महाराष्ट्राः समयोटा गोनदी यितसूटमाः ॥'' (मार्कस्ये यपु॰ ५८५०) ''सर्पोटमहाटविचितसूटः।'' ( कृहत्त्रेहिता १८।१३ )

यित्तसङ्गमतन्त्रमें भी एक स्थानपर कहा है—
''मार्जारतीयं' राजिन्द्रं कीलापुरनिवासिनी।
ताबहे थी महाराष्ट्रः कर्याटसामिगीचर: ॥"

यचां मचाराष्ट्रके निकट कर्णाटस्वामीका उत्तेख मिलता है।

पतदि ज्ञिन कर्णाटके राजावीके खोदित ियलालेखमें पढ़ते, कि वह वर्तमान महिसुरके उत्तरांग्रसे
विजयपुर पर्यन्त ससुदाय सूभागमें राजल रखते थे।
सम्भवतः इसी भूखण्डको महाभारत, मार्कण्डयपुराण् कीर बृहत्मंहितामें कर्णाट कहा है। आनकल कितने ही लोग कनाड़ा श्रीर कर्णाटिक प्रदेशको कर्णाट समभते हैं। किन्तु यह उनका भ्रम है। हम जिसे कर्णाटिक कहते, उसमें कोई प्राचीन कर्णाटराज रहते न थे! सुसलमानोंके श्रानेसे महिसुरका दिच्या श्रंग्र कर्णाटिक कहाता है। क्यांटिक देखो। श्रीमङ्गागवतमें दिच्या कर्णाटका नाम है। यह स्थान कोइ,
वेद्धाट श्रीर क्ट्रक नामक जनपदके साथ उज्ञ है।
(भागवत प्रादाः) वत्तेमान कर्णाटिकका काविरीक्ष्रस्थ स्थान उज्ञ दिच्याकर्णाट हो सकता है।

कनाड़ा कर्णाट शब्दका ही अपभंश है। किन्तु कनाड़ा प्राचीत कर्णाट राज्यके भीतर नहीं पड़ता। सुसलमानिक मि इसुरके दिखणांश्यको कर्णाटिक कह-निकी तरह संगरिजीन भी गोवाके दिखणस्थित समुद्र-कूलवर्ती विस्तीर्ण भूभागका नाम कानाड़ा रख लिया। प्राचीन काल समुद्रकुलवर्ती उत्त विस्तीर्ण भूभाग सम्लाद्रिखण्डके अन्तमुंत था। कानाड़ा देखी।

क्यांटप्रदेशमें चातुक्य, चेर, गङ्ग, पक्षव शीर कल-चुरि वंश्रने राजल किया। वातुका प्रधति प्रते क शस्द देखो। दे॰ दशम शतान्दको कर्णाटका दिचणांग चोल राजा-वीके हाथ लगा। उस समय उत्तर श्रंशमें कज्जुरी वंश राजल रखता था।

बन्नास्ट्रेव मिड्सुरने तोन रमें नानर रहे। उस समय वह श्रीर उनने वंशधर विनयनगरने नम्सुरी राजाको नर देते थे। नजसुरीने सधःपतनसे वन्नास-वंशका श्रभ्युदय हुवा। १३३६ ई०को वन्नास्वंशने प्रवस्त हो तुङ्गभद्रांने दिचिण क्यांट प्रदेश श्रधिनार किया। १५६५ ई० पर्यन्त उसका प्रभाव श्रमुख रहा। सुसलमानोंने हार वह प्रथम पेनाकोंडा, फिर चन्द्रगिरिमें नानर बसे। उनने एक शाखा पान-गुण्डोमें भी थो। उसी समय नर्णाटिक नाम निक्तना। प्राचीन नर्णाटिसे नर्णाटिकको स्वतन्त्र देखानेके लिये एकको 'नर्णाटपयान-वाट' श्रशंत् कर्णाटको निक्त भूमि श्रीर उसके उत्तर पावंतीय स्थानको 'नर्णाट वासाघाट' कहते थे।

मुसलमानोंने विजयनगरके हिन्दू राजा भगा कर्णाटको दो भागमें बांट लिया—कर्णाटिक हैदरा-बाद या गोचक्रण्डा श्रीर कर्णाटिक वीजापुर। फिर उभय विभाग प्यानघाट श्रीर वाचाघाट दो विभागमें विभक्त हुये।

खुन्नि—भारतके संस्कृतत पिछत कर्णाट ग्रन्दकी कर्णः श्रद्ध-प्रच् सकत्वादि व्युत्पत्ति लगति हैं। किन्तुः यन्द्रशास्त्रविद् पिछतोंके कथनानुसार द्राविड़ी कर्णादु (कर् क्रया + नादु स्थान) श्रधीत् क्रय्यप्रदेश वा क्रयाकार्पसित्पादक चित्रसे कर्णाट बना है। मार्क खेय-पुराण, महाभारत श्रीर वराष्ट्रमिहिरकी वृष्टत्संहिता पढ़नेसे कर्णाट नाम बहु प्राचीन मालूम पड़ता है।

कर्णाट शब्द खानवाचक होते भी बहु दिनसे खतन्त्र जाति श्रीर भाषाका बोधक है।
कर्णाट—द्राविड ब्राह्मणोंकी एक श्रेणी। भारतके उत्तराञ्चलमें पच्चगौड़ कहनेसे जैसे कान्यकुत्र, सारखत, गौड़, मैथिल तथा उत्कल, वैसेही दाचिणात्वमें द्राविड शब्दसे महाराष्ट्र, तैलङ्क, द्राविड, कर्णाट श्रीर गुर्जर ब्राह्मण समभ पहते हैं।

दाविड़ बाह्मणोंकी अर्थ श्रेषी कर्णाट है। यह

अपर द्राविड़ोंके निकट भाभिजात्य भीर मर्यादामें कुछ होन हैं। अपर श्रेणीके ब्राह्मण दन्हें अपनी कन्या नहीं देते। किन्तु खाना पीना एक ही में चलता है।

कनाड़ा वा कर्णाटिक प्रदेशमें यह रहते हैं। काना-ड़ेके सकल पिधवासी प्राय: खिङ्गायत् है। सम्मान प्रदानकी बात कोड़ वह समय समय इनकी निन्दा खड़ाया करते हैं। पिर भी किसी कर्णाटके उनके घर श्रतिथि होनेपर भादर अभ्यथनाकी परिसीमा नहीं रहती। वह कायमन-वाक्यसे सेवा उठा उसको यथेष्ट सन्तुष्ट करते हैं।

कर्णाट इस प्रान्तके ब्राह्मणोकी भांति यनमान द्वारा परिपोषित न होते जीविकानिर्वाहके लिये स्त्र स्त्र कर्म छोड़ नानाप्रकार कार्य चलाते हैं। किसी किसीको पेटकी जलनसे खेती भी करना पहनी है।

यह ऋन षथना यजुर्वेदी होते हैं। इनकी प्रधानतः षष्ट प्राखा हैं—१ हैंग, २ सात, २ त्रीनेसरी, ४ वर्गीनार, ५ कन्दान, ६ कर्णाटक, ७ महिसुर-कर्णाटक श्रीर प्रतीरनाद (श्रीनाय)। वास्थानानुसार कर्णाट ब्राह्मणोंने भिन्न भिन्न नाम मिनते हैं—

| गोत्र          | चपाधि             | कुस           |
|----------------|-------------------|---------------|
|                |                   | 21.21         |
| <b>कथ्य</b> प  | पादक पोटक         | मश्चिमुर ।    |
| गीतम .         | <b>क्षायक</b> ्   | वयङ्गजुर ।    |
| भरदाज          | सुविनार           | मन्त्रे री।   |
| ৰমিস্ত '       | <b>वयस्त्राद्</b> | नीरङ्गपत्तन।  |
| विश्वामित्र    | कर्णमस्युतु       | देवन्दशली।    |
| गाणिच          | सुर्किनाद्        | डीसुरवागलोकः। |
| गर्भ .         | नवीन कर्षाटक      | मागदी ।       |
| चित्ररा        | पेरीदरव           | सुलूबागलु ।   |
| बब्ध           | देगस्य            | माजीद।        |
| भरदाज          | <b>इलक्षणे ह</b>  | स्र्वेषुरम् । |
| <b>ख</b> पमन्य | प्राचीनसर्पाटक    | यामराजनगरम्।  |
| कायाप          | पेरीवरण '         | कुरका।        |
| गाव्यिका       | प्राचीनक्षणांटक   | इागलवारी ।    |
| गौतम           | सुर्धिनाद         | चिवदुर्ग ।    |
| मरद्दाञ        | सुर्विनार         | शिवमगी। .     |

सिवा इसके कुटी, नन्त्रमगुरु प्रस्ति दूसरे भी कई घर हैं।

नर्णाट त्राष्ट्राय उत्तर एवं दिच्च ननाड़ा, तुलुब, Vol. IV. 35 मनवार, कोचिन श्रीर मिस्स्र्रमें रहते हैं। इनकी संख्या १० लाखसे श्रीयक है। यह देहके गठनकी सुन्नी श्रीर शाक्तिसे उत्तराञ्चलके ब्राह्मशोकी मांति लगते हैं।

कर्णाट (सं॰ पु॰) रागविशेष। यह मेघरागका दितीय पुत्र है। इसकी रात्रिके प्रथम प्रहर गाते हैं। कर्णाटको स्त्री कर्णाटी, रङ्गनाथी, मलावारी, मिल्लका श्रीर श्रीरङ्गी हैं।

कर्णाटक—१ दाविणाल्यकी एक भाषा। यह प्रधानतः तीन भागमें विभक्त हैं—तेन्जगु (तैन्जङ्ग), तामिल
(द्राविड़ो) घीर कर्णाटक (कर्णाटी)। तेन्जगु उत्तर,
तामिल दिन्जण और कर्णाटक भाषा मन्द्रानके पिक्षमांग्रसे पिक्षमोपकुन पर्यन्त समस्त प्रदेशमें प्रचलित
है। यही तीन दान्निणाल्यकी प्रधान भाषा है। इनमें
कानाड़ा, दिन्जण महाराष्ट्र, मिस्सर, निजास राज्यके
पिक्षमांग्र भीर विदरमें कर्णाटक भाषाका पिषके
चलन है। नीन्जिगिरिमें रहनेनानी नड़गजाति भी
गायद प्राचीन कर्णाटी भाषा ही बोन्जती है। प्राचीन
कर्णाटीको प्रान्जकन 'इन्जक्तकड़' कहते हैं। महाराष्ट्र
श्रीर महिस्समें नी खोदित शिन्नाफनक मिने, उनमें
पनिक प्राचीन कर्णाटी घन्नरसे निखे हैं।

मन्द्राज वा बस्बई द्रेसिडिन्सीने सिविश्वियन भीर अन्यान्य गनरसेष्ट कर्मचारीकी यह सक्त देशीय भाषा सीखना पड़ती हैं। इनकी शिक्षा देनेको प्रवस्य बांधते समय कर्णाटी भाषांक सस्बन्धमें भनेक विषय संग्रह किये भीर जिखे गये। इसीसे ई० सप्तम भाताब्दको कीग्रवपण्डितने 'गणरत्नदर्पण' नामक एक धातु सम्बन्धीय पुस्तक बनाया, जो इस भाषका मूख्याकरण कष्टाया है।

वर्णाटी भाषा संस्कृतादिकी भांति वाम दिक्से दिवायको खिखी जाती है। इसके शब्द लिखनेमें जिस जिस वर्ण वा युताचरका प्रयोजन पड़ता, वह पास ही पास वनता है। दो शब्दों वा पदोंके मध्य श्रावश्यक छिद खाबनेकी न तो कोयी व्यवस्था श्रीर न वाक्य वा वाक्यांश्रक पीके किसी चिक्नका व्यवसार है। कर्णाटी वर्णमालामें सब ५३ प्रसर होते हैं। उनमें १६ स्वर,

२ पर्धं खर श्रीर ३८ व्यक्तन हैं। किन्तु विश्वह कर्णा-टीके ४७ ही वर्ण रहते हैं। वाकी ८ वर्ण मंस्कृत यम्दों का उचारण निकालनेको वने हैं। मंस्कृतादि भाषाकी भांति कर्णाटीमें भी यथिष्ट भित्रकृप युत्ताचर विद्यमान हैं।

इसके ससुद्य शब्द पांच श्रेणीमें विभन्न हैं—१म मूल कर्णाटो, २य कर्णाटी प्रत्ययादि युन्न संस्कृत, ३य संस्कृत-परिवर्तित, ४र्थ श्रपम्बंश एवं भपमापा श्रीर भूम श्रन्यान्य भाषाके शब्द। फिर कर्णाटी भाषामें विश्रेष्य शब्दके चार भाग है—वस्तुवाचक, विश्रिष्ट, क्रियावाचक श्रीर यौगिक। इसमें देवता तथा मनुष्यकी पुंचिङ्ग, देवी श्रीर मानवीको स्त्रीलिङ्ग श्रीर समस्त पश्रपश्ची कीटपतङ्गादि एवं श्रचेतन छिन्नदु पदार्थको क्रीविजिङ्ग माना है। वचन दो हो है— एकवचन श्रीर वहुवचन। स्वनामको प्राममें वांटा है—व्यित्तवाचक, पूरणवाचक, श्रनिश्यात्मक, संख्यावाचक, स्थानवाचक, समयपरिमाणवाचक श्रीर पश्रस्चक। क्रिया स्वममेक श्रीर हिक्सिक होती है। काल श्राठ प्रकारका है। हितीय प्रक्षके श्रनुञा-कालका रूप ही धातुका स्थूलक्प रहता है।

द्वसी उपसगीदि श्रव्यय, क्रियाविशेषण, ससु-श्र्वयादि श्रव्यय श्रीर विस्त्रयादि श्रव्यय भी होते हैं। किन्तु भाषामें जो विशेषल रहता, उसको लिखकर देखानेका बोई उपाय नहीं ठहरता। श्रून्यके योगसे दशराणोत्तर संख्या समभी जाती है।

कर्णारी भाषाके संस्वन्धर्म विशेष विवरण समभ-नेको Dr. Mc Kerrell's Grammar of the Carnataka language श्रीर Caldwell's Dravidian Grammar देखना श्रावश्यक है।

२ निपालका एक राजवंश। पार्वतीय वंशावली पढ़नेसे समभ पड़ा, कि कर्णाटक राजवंनि नेपाली संवत् क्षे २२८ (८८० से ११०८ ई०) तक २१८ वर्ष राजव किया था। निकालिखित नेपालाधिय कर्णाटकोंका नाम मिलता है—

नाम राज्यकार र नाम्द्रेव पुरुवर्ष।

२ गङ्गदेव ( नान्यपुत ) **३१ वर्ष** १ ३ नरसि इदेव ( गङ्गके पुत ) ₹₹ " ४ मितिदेव (नरिस'इके पुत्र) ५ रामसिं इदेव ( यितिके पुन ) ¥= ,, ६ इरिहेव। मिषिका देखी। नर्णाटनदेश, वर्णंट देखी। क्रणीटक भट्ट-एक प्राचीन संस्कृत कवि। (मुमापितानचा) कर्णाटक भाषा (सं॰ स्त्री॰) कर्णाटरेगकी भाषा। कर्णाटदेव-संस्कृतके एक प्राचीन कवि। (मृडिक्णांवत) कार्णाटरेश. कर्णाट देखो। कर्णाटिशिखर ( ए को ।) महारख प्रदेशस विवन क्टादि पर्वतका च्डादेश।

वर्णाटिक—मन्द्रानपान्तका एक प्रदेश। कुमारी यन्तर्रोपसे उत्तर सरकार-पर्यन्त पूर्वेद्याट श्रीर करमण्डन उपनून प्रयात् समस्त तामिन प्रदेशका स्मक्रममें युरोपीयोंने यह नाम रखा है। कर्णाटिक कहनेसे कर्णाट सम्बन्धीयका बोध होता है। किन्तु उक्त विस्तीर्ण भूखण्ड प्राचीन कर्णाट राज्यके श्रन्तर्गत न रहा। कर्णाट रेखा। वर्र इसके उत्तरांग विवनापनी पीर कावेरी नदीका उपनू वस्य भूमिखण्ड किमी समय दिचण कर्णाट कहाता था। श्रानक श्रंगरेन जिसे कर्णाटिक वताते, वर्तमान श्राकीट (श्रक्तोडु), मदुरा भीर तस्त्रीर राज्य उसीके श्रन्तर्गत प्राते हैं।

पनासी-युद्धके समय कर्णाटिकमें श्रंगरेज कई बार नड़े थे। इसीसे दान्तिणात्ममें श्रंगरेजोंके प्रभुत्ककी मिति इट पड़ गयी। नीचे उक्त युद्धका विवरण देते हैं—

जिस समय लाइव कलकत्ते जंगरेजोंको विपद्
सन एडिमरल वाटसनके साथ वङ्गालको प्रोर वहे,
उसी समय ( प्रप्रें १०५८ ई॰ ) कप्तान कालियड
नामक मन्द्राजके एक गंगरेज्-सेनानी बाको राजल
लेनेको मदुरापर चढ़े। कप्तान कालियड विचनापन्नीके यासनकर्ता थे। उनके मदुरा जीतनेको विचनापन्नी कोड़ते ही गंगरेजोंके तदानीन्तन यव परासीसियोने विचनापन्नी पाक्रमण करनेको एक दत सैन्य
भेज दिया। परासीसी सैन्यने विचनापन्नी पष्टुंच
गंगरेजोंका दुर्ग पिक्तार किया था। कप्तान कलियाड
यह संवाद सुनते ही विचनापन्नीको बोर लौट पड़े।

'सदुराके युद्धमें धनका पराजय हुवा ।' किन्तु छन्होंने विचनापनी पहुंचते ही फरासीसी सैन्यकी उखाइ खाला। फरामीसी सैन्याध्यचने द्वार कर वि**षना**पन्नी पंगरेजीको सौँवी। इसी बीच बन्दीबास नामक खानके प्रापनकर्ताने प्र'गरेजींको राजख देना प्रखी-कार किया। करनल प्रालंडार कान उनकी विद्द चढ़े चीर नगर घेर पड़े थे। किन्तु फरासीसी बन्दी-वासकी शासनकर्ताका पच ली शंगरेनोंसे सहनेकी भगसर दुये, जिससे कप्तान यानदार क्रुन यपना अवरोध एठा चलते बने। फिर मराठीने वर्षाके नवाबसे जा राजखकी चौथका बाकी 8 साख कपया मांगा था। किन्तु नवाव उस समय इतना रूपया नदां पाते। वह नाना शतुनय विनय करने स्त्री। चन्तको महाराष्ट्रीय साङ् चार लाख रूपयेमें समस्त 'ऋण निवटानेपर सन्मत हुये। इस समय पठान-नवाव दाचिणात्यके स्वेदार श्रीर मराठा-नायक 'सरारी रावकी पर्धानता प्रधिक मानते न घे। सतरां चर्चोंने घंगरेजोंसे कहता सेजा—इस मराठींके विरुद्ध शापको साझाय्य देनेपर प्रस्तुत हैं। किन्तु भंगरेज उनसे वैसी सन्धि स्थापन कर न सके। कारण **एस समय महाराष्ट्र प्र'गरेकोंसे सदय** व्यवहार रखते चै। इसी प्रकार एक मास बीतनेवर दूसरे मास (जून १७५७ ई॰ ) सप्तान कासियंडने फिर मदुरापर चढ़ने-को उद्योग लगाया। युद्धमें प्र'गरेजीं की विस्तर चिति इयी शीर प्रथम शालमणसे कोई बात न बनी। किन्तु का जियस उतनी चिति चठा भी गुंदसे चान्त न इये और प्वीं भगस्तको नगरम घुष पड़े। फिर चन्होनी प्राथनकर्तांचे १७०००) र वाकी राजस पाया था। इसने पीछे भी अंगरेल मदुरा राज्यने चुद्र चुद्र दुर्ग पालसण करते रहे। किन्तु किसी पद्मपर जय पराजय स्थिर न हुवा।

इसी समय फिर युरोपमें चंगरेज़-फरासीसी बड़ पड़े। फरासीसियोंने काडगढ़ डि-खाली नामक एक-जन विख्यात से निकाको सेनाका नायक बना एक दस नी-सेनाके साथ भारत सेजा। लालीके साथ निजका भी एक सइस चाईरिश सेन्य था। १७५८ ई. की मंत्रेस

मांस वह सबको प्रवत् साथ ले भारत पा पहु चै। उन्होंने याते हो यंगरेज़ींका सेण्ट डेविड दुर्ग पाना-मण किया था। एडसिरल प्रिमेन्सकी प्रधीनख प्रकृरेज येनाने एवं रोवनेको किया, किन्तु उपका कोई फर न चुवा । बाबीने दुर्गं प्रधिकार कर सन्द्राजपर चढ़ना चाहा या। किन्तु प्रावश्यक पर्यं न मिलनेसे वह सङ्ख्ला नैसेका तैसा ही बना रहा। फिर पर्यं संयहके निये उन्होंने तन्त्रोरराज-प्रदत्त ५६ चाख रुपयेका तम-स्मुक चुकानिको दौड़ धूप लगायी, किन्तु उसमें भी कीई सिंडि न पायी। तन्त्रीरकी राजाने अंगरेजीकी मन्त्रणामें पड़ क्षया देनेपर स्था विसम्ब डाला था। इसी अवकायमें अंगरेज़ीकी नी-सेना या पहुंची। चानीने वाध्य हो सेग्छ डिविड दुर्गका अवरोध छोडा था। लानीने निवेन्द्रका एक प्राचीन चिन्द्र-मन्द्रिर तोड पूजन बाह्मणीको तोपसे उड़ा दिया। इसी समय फरासीसी सेनानी बुसी निजाम राज्यमें सहा-समादरसे रहते थे। जाजीने उन्हें बोजा मेना। वुडीके बाबीके निकट पहुंचते ही उत्तर-सरकारके फरासीसो पधिकारमें गड़बड़ पड़ा था। विवाखनतनके राजा षानन्दराजने फरासीसो अधिकार बाक्तमण किया। किन्तु भविष्यत्में फरासीसी प्राक्रमणसे राज्यरचाकी चिन्तापर वह घवरा उठे। प्रन्तको प्रन्य उपाय न देख उन्होंने बङ्गानसे लाइवका साक्षाय मांगा था। लाइवने भावश्वक सन्धि ठइरा उत्तर-सरकारचे फरासोसियों तो भगानेके लिये करनल फोर्ड को र इन्नार सिवाही, ५०० गीरे भीर ६ तीपॅकि साथ राजमहिन्होकी भार भेजा। राइमें फरासीसी सेनानी कनफनाइने उतनेही सैन्यं के साथ उन्हें हरा सब तीं ये कीन जीं। किन्तु फीर्ड उससे दुः खित न हों कनफवाङ्गने चोटते ही पोछि दौड़ पड़े। राजमहेन्द्री जा उन्होंने वहां किसीकी पाया न था। सतरां वह ससैन्य मक्त तीवत्तनकी श्रोर बहे। वीचमें अनेन खन पर भानन्दराजने वाधा डालनेनी चेष्टा सगायो थी। किस्तु घन्तको ( इटीं मार्च १७५८ ई॰) फोर्ड अपने दसके साथ सक्तनीपत्तन पहुंच गये। कनफनाङ्गने निजामसे साधाय्य मागा। निजा-मने भी साझाया देनां स्त्रीकार किया। द्रवर फोर्डके

गोरे सिया ही बाकी वेतन थीर मह्न लीय जनकी ल्टका अंग न पाने से बिगड़ पड़े। किन्तु निज़ामकी फीज दम कोस दूर रह जाते सुन वह निरस्त हुये। फोड़ मह्न लीपत्तन दुगं अधिकार कर बैठे। निज़ाम फरा-सीसी फीज आने की राह देखते थे। फरासी सी रण-तरी कूलपर पायो। किन्तु फीज उतरन की ख़बर किसीने न पायो। निज़ामने फरासी सिथीं से चिढ़ अपना स्वार्ध बनाने को अंगरे जों के साथ सिख कर ली। उसमें अंगरे जों को चिरका ल चार लाख क्षये आयके उपग्रत मूसम्मत्ति सह मह्न लीपत्तन नगर मिलने, मिक्यत्में लाखा नदी के उत्तर फरासी सिथीं की कोई कोठी न रहने या चलने और स्वेदारको अपने काममें कोयी फरासी सी न रखने की बात ठहरी।

बाली सेगढ डिविडका अवरोध कोड चल दिये। अंगरेलोंके आडमिरल पोकीक और फरासीसिशीके काष्ट्र डि श्रासि करमख्डल उपकूलमें खख नौसेनाके साथ उपस्थित थे। पोकोकने अपनी ओरसे दो बार श्रासिको श्राक्रमण किया। श्रासि डर कर प्रंदिचेरी भाग गये। फिर वहां लाखीसे फटकारे जानेपर उन्हें मरिच शहरकी राष्ट्र रंगा पड़ी। खासीका बस इससे घटा या। किन्तु कर्णाटिक के नवाव चांद साइवका मृत्यु हुवा। फरामीसी उनके क्येष्ठपुत्र राजा साइवकी व र्णीटकाका नवाब मान गद्दीपर बैठानेकी चेष्टामें लगे। ना नी इससे व्यस्त हुये। मुहमाद मनी बार्नीटके प्रासनकर्ता थे। उन्हें इन्हरमत करनेको लालीने प्रतारणापूर्वेक कहा-१०००) कः में इस मार्कीट खेनिको समात हैं। सुहमाद श्रली उसीमें मान गये। खालीने इलसे बुस नगर दखल किया। आकींट लेने योक्चे वह विक्वलियट दुर्ग पानिके पायोजनमें सरी। विन्तु ग्रंगरेज मन्द्राज्वे निकट फरामीसी राज्य कदां दोने दोते थे। उन्होंने चिक्क लिपट दुर्ग सैन्यादि भेज सुर(चत किया। लालीने मन्द्राज प्रधिकार कर सक्त निको यथिष्ट धन न पाया। फिर भी वह साइस-पूर्वेन सिर्फे ८४ इज्.ार रुपयेने सहारे दिसम्बर मास सन्द्रान चेरनेकी मारी बढ़े। मन्द्रान यह मान्नसण सहनेको प्रस्तुत था। किन्तु सैन्ग्रईख्या प्रधिक न रही। ८ सप्ताइ फरासीसी सेनाका प्रवरोध चना। १७५८ ई॰की १५वीं फरवरीको मन्द्राज जाता जाता देखा गया। किन्तु उसी समय अंगरेजीं नीसेना या पहुंची। फरासीसी भी खाद्यादिके प्रभावसे पार्कीटको जीट पड़े।

प्रकृरिज़ीको समुद्रपथसे खाद्य श्रीर सैत्यका साइ। या मिखता था। किन्तु फरासीसी प्र'दिचेरीसे कोई साहाय्य न पानिपर विसक्तत बैठ रहे। १०वीं सितस्वरको फरासीसी नौ-खेनाकी कुछ प्र'गकी सिन-कससीके निकट पाते ही भ्रङ्गरेज सेनानी पोक्षोकने क्रवभङ्क किया। फिर फरासीसी नी-सेनाका एक दस काउष्ट बासिके बधीन चार लाख रुपयेके रतादि श्रीर मैन्यादि ली पहुंचा, किन्तु भारतवर्षमें उतः रनेका थाटेश न पाते श्रन्यत चला गया। इसी बीच बन्दीवास श्रङ्गरेजींने श्राक्रमण किया भीर १७६० ६०को जुटने फरासीसियोंसे छेन जिया। फरासीसी यशींसे द्वारने लगे। बन्दीबाएके युवमें वृष्ति बन्दी बने थे। क्लटने फिर श्राकीट जीत श्रन्य स्थान श्रिवार किये। फरासीसी लुक्क भी विगाइ न सके। मार्चे मासनी मध्य उपनूच पर नानिनट भौर पुंदि-चेरीको छोड़ फरासीसीशेंका दूसरा कोयी पिकार न रहा। लाली अर्थ वा सैन्यसाहाय्य न पा महा व्यतिव्यस्त द्वये भौर भन्तको महिस्रके दैदर प्रकेषि मदद मांगने नगे। हैटर धनी खीकत इये, निन्तु. चठात् किसी कारण वश शीघ्र स्तराच्यको समैन्य चल दिये। सुतरां फरासी सियों का कोयी उप-कार न उठा। इधर मैजर सनसनने फरासिसियोंकी सम्पूर्ण रूप इराया या। निन्तु नानीने इठात् ४यी सितस्वरको मङ्गरेनोका थिविर पान्नसणकर सनसनको गुरुतर रूपसे पाइत किया, किन्तु कुटसे सम्पूर्ण परा-जित होना पड़ा। कुटने फिर पुन्दिचेरीको घरा था। क्रमण: दुर्गमें खाद्यना सभाव स्राया। दो दिनसे भिधक खाद्य न चलते देख लालीने दुगै कोड़ मन्द्रा-नने राजा साष्ट्रवंके निकट बाश्वय पकड़ा।

इसी प्रकार फरासीसी प्राटुर्भीव भारतसे छठा या। कार्णीटिकानी सध्यका नेवल तियागर भीर गिष्कि नासकः स्थान प्ररासीसियोंके पश्चिकारमें रच गया। कुछ दिन योछे श्रङ्गरेजींके यह भी इस्तगत दुवा।

कर्णाटिका (सं क्ली ) कर्णाटी खार्चे कन्टाप् इस्सः। कर्णाटी देखोः

कर्णाटी (सं • स्त्री •) कर्णाट • स्त्रीप् । १ कोई रागिनी।
यह मालव राग वा कर्णाटकी स्त्री है। इसके गानिका
समय रात्रिके दितीय प्रहरकी दितीय घटिका है।
२ इंसपदीस्तुष, एक वेल। ३ कर्णाटदेशकी स्त्री।
४ शतुप्रास विश्रेष। शब्दालङ्कारमें कवर्गका पतुप्रास
कर्णाटी कन्नाता है। ५ कर्णाटकी माषा।

कर्णाष्ट्र (सं क्ती ) कर्णः तिर्घेषेखाकारवान् एव षष्टम्।
ग्रञ्चविष्रेष, किसी किस्नका सकान्। यह तिर्घेक्यानकी भाति पाषाणादि फैलाकर बनाया जाता है।
''विभिद्के निषयभान् कर्णास्विखराणि व।'' (भारत, वन, २६६ प०)
कर्णादेश (सं पु०) कर्णालङ्कार विशेष, कानका एक
गहना।

कर्णानुज (सं॰ पु॰) कर्णस्य प्रनुजः, कर्ण-प्रमु जन् ड। कर्णने छोटे भाई युधिष्ठिर।

कर्णान्तिक (सं॰ त्रि॰) कर्णसमीपस्थ, कानके पास पड़नेवाला।

कर्णान्दु (सं० क्षी०) कर्णस्य पान्दुरिव। १ कर्णे पानी, कानकी सी। २ चिटचिसका, वासी।

कर्णान्ट्र (सं॰ स्त्री॰) कर्णान्टु-जङ्। १ कर्णपानी, कानकी जौ। २ सुरकी, बानी।

कर्णाभरण (सं क्ती ) कर्णस्य कर्णे धार्ये वा भाभर-णम्। कर्णानद्वार, कानका गद्दना।

कर्णाभरणक (सं० पु॰) कर्णाभरणमिव पुष्पैः कायति प्रकायते, कर्णाभरण-के-कः। श्रारग्वध छच, ंभमस्ततासका पेड।

कर्णारा (मं॰ स्त्री॰) वार्षः भर्यते विध्यते धनया, कर्षे-ऋ-वच-टाए। कर्षवैधनी, कान छेदनेकी सलायी।

कर्णारि (सं पु ) कर्णस्य श्वरि: इ-तत्। १ कर्णके शत्र श्रुन । २ श्रुन हस्य । ३ नदीस जेहस्य, एक पेड़ । कर्णार्ण (सं क्षी ) कर्णस्य कर्णयोवी श्रुपेणं। श्वति-योग्यविषयं कर्णका श्रुपेण, कानकी सगाई।

Vol. IV. 36

कर्णार्बुद (सं• पु•) कर्णस्त्रोतोगत रोग विश्रेष, कामका फीड़ा या सन्स्रा।

मणीर्भ, कर्णाई द देखी।

कर्णातद्वार (सं॰ पु॰) कर्ण वर्तकीयते येन, निर्णे-वर्ण-क्ष-घन । कर्णभूषण, कानका गहना।

कर्षान्द्रित (सं क्ष्मी ) कर्णयोरनङ्गतिरनङ्करणम्, ६-तत्। कर्णभूषण, कानका गद्यना। २ कर्णयोभा, कानकी सजावट।

कर्णां क्रिया (सं॰ स्त्री॰) कर्णयोर बंक्रिया अलक्षर-णम्, ६ तत्। कर्णथोभा, कानकी सजावट।

कर्णास्ताल (सं० प्र०) कर्ण योरास्ताल: बास्तालनम्। इस्तिप्रस्तिका कर्ण सञ्चालन, दायी वगै,रदके कानकी फटकार।

कर्षि (सं•पु॰) कर्षे-इन्। १ घर विशेष, किसी किसाकातीर। भाषे इन्। २ भेदकार्थ, छेदाई।

विर्णित (सं• पु॰) १ गणिकारिका, कोई पेड़ ।
२ पद्मकोष, कंवलको खोल । ३ सिनपातन्वरिविश्रेष,
एक बुखार । इसमें दोषत्रयसे तीत्र न्वर पाता और
कार्णके मूलपर प्रोध चढ़ जाता है। फिर कार्ण्ड क्कारा, कानसे सुन नष्टी पड़ता, खास चढ़ता, प्रसाप बढ़ता, प्रस्तेद चलता, मीच लगता और देड जन चडता है। (भावनकार)

कार्यका (सं॰ स्त्री॰) कर्ण-इकन्-टाप्। कर्णकाटात् कनकशर। पाशश्यः। १ कर्णभूषण विशेष, कानका एक जीवर। प्रस्का संस्कृत पर्याय—तालपत्न, ताल्क्ष श्रीर दन्तपत्न है। २ करिश्चण्डायभागकपाङ्ग्लि, शाधीकी संख्वे भगले हिस्से की खंगलीजेसी चीज्। ३ पद्म-वोजकोष, कंवलका कत्ता। ४ प्रस्कृती मध्यम शङ्ग्लि, शायके बीचकी खंगली। ५ फ्रमुकादिस्कृटांश, खरहला ६ लेखनी, क्लम। ७ पिनमम्यत्वच। म्यनगृङ्गी, मिल्ली च क्षिका पृथ्वकस्थल। प्रस्कृत एक परी। 'मिनका सहज्ञा च क्षिका पृथ्वकस्थल।'' (भारत, भादि १२६१६१) १० सेवती, सपी, द गुलाव। दसका संस्कृत पर्याय— शत्रपत्नी, तक्षी, चाककेशरा, महाकुमारी, गन्नाक्या, लचपुष्पा भीर मितमञ्जला है। भावप्रकाशके मतसे यह शाक्षादकर, शीतल, संग्राही, श्रक्षवर्धका, लग्न, विदेष तथा रक्षनायक, वर्ष कर, तिक्क, कटु भीर परिपाककारक होती है। ११ यानिरोगविशेष, भीरतिक पेशावकी जगह होनेवाली एक बीमारी। इससे योनिपर क्षि काकार मांसप्रिय पड़ जाता है। प्रस्वसे पूर्व भनुपयुक्त समय ज़ीरमें कांखनेपर गर्भके हारा वायु रुक स्नेषा तथा रक्षमें मिलता, जिससे यह रोग कगता है। (वरक)

इस गामें सर्वप्रकार कफनायक श्रीष्ठष व्यवस्थेय है। कुछ, पिप्पको, श्रवीवचकी कोमल प्राप्ता पर्धात् श्रयभाग श्रीर सैन्धव लक्ष्य कामके मूलमें पीस बत्तो बनाने श्रीर घोनिमें प्रविष्टकर लगानेसे कार्णकारोग निवारित होता है। (चन्नदत्त)

१२ दाक्यपीड़ा, दर्द-प्रदीदः।

किषि काचन (सं पु ) किषि कायां स्थितः श्रयनः।
समेर पर्वतः। "यस्य नाम्यानवस्थितः पर्वतः सीवर्षः कुन्तिरिराजी
मेरदीपायानसम्माः किषिकास्तः कुन्तयक्षमनस्य।" (भागवव धारदाष्ट्र)
किषि काद्रि (सं । पु ) किषिकायां स्थितः श्रद्धः। समेरुपर्वत।
किषि काप्रितं, किष्णकाष्ट्र देखे।

कार्यि नार (सं॰ पु॰ क्ली॰) नार्यो भेदनं नरोति, नियार कार्या। १ हचित्रिय कार्यार, कार्याम्या। इसना संस्तृत पर्याय—हुमोत्पन, परिव्यध और हची त्यन है। २ निर्धानारपुष्प, कार्याम्यामा फून। "वर्ष मन्त्रे सित कर्षि नारम्।" (ज्ञारमः। १ ज्ञारमः। ३ श्रारम्य विशेष, क्रोटा श्रमनास। इसना संस्तृत पर्याय—राजतर, प्रश्रस, कात्मानक, स्पन्न, चक्न, परिव्याध, व्याधिरिष्ठ, पित्तवीजन श्रीर सद्यारम्य है। यह एन विश्वान हच है। पत्त दीर्घ श्रीर पारम्य सहस होता है। इसना गूदा जुनावम नगता है। राजनिष्ठ के मतानुसार किर्ण नार सारक, तिक्ल, नट, उत्था श्रीर नात्तुसार किर्ण नार सारक, तिक्ल, नट, उत्था श्रीर नार्य, स्वरं, स्वरं, सदस्त्री, मह, त्रण तथा गुलानाथक है। नार्यो नारक, स्वरं, स्वरं, स्वरंत, नार्यं नार्यो नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नार्यं नार्यं नार्यं, कार्यं नार्यं नाय

किया कारप्रिय (सं पु॰) ग्रिव। ग्रिवकी किया-कार अत्यक्त प्रिय है।

यसास्ति, किपिका दिन । हस्ती, स्ंड़की उंगली रखनेवाला हाथी।

कार्षिन (सं॰ व्रि॰) विद्युद्ध प्रें, वर्ड कानीवाजा। कार्यिनी (सं॰ स्त्री॰) योनिरोगिविशेष, पौरतींकी पेशावकी लगह होनेवाली एक बीमारी। (Disease of the uterus or Polypus uteri)। कार्यका रेखा। कार्यका (सं॰ व्रि॰) कार्य प्राश्चर्यन प्रसास्ति, कार्य द्वाच्। तुन्हादिष्य इखन्। श्राशरारा दीर्धकर्य, बड़े कानीवाला। कार्यि भर (सं॰ पु॰) अरविशेष, किसी किसाका तीर। कार्यो (सं॰ पु॰) कार्यो पची श्वस्त्रस्य, कार्य-इनि। १ सप्तवष्ठं पर्वतके मध्य पर्वत विशेष, एक पहाड़।

"हिमनान् हेमजूटच निवधी सेहरेन च। चैन: कथी च यक्षी च सप्तीत वर्ष पर्वताः ॥" (हारान्ती) २ वाणविशिष, किसी किस्मका तीर। "करोति कथिंनी यस यस खड़गादि क्वतर।

"करोत काय नी यस्तु वस्तु वस् बङ्गादि क्षत्र । प्रयास्ति ते विरासने नरके भूग दाक्षे॥" (विष्णु॰ शक्षाद् ) 'क्षिंनी वाणविश्रेषान् ।" (शोधर )

३ पारावधहन्त, प्रमलतासका पेड़ । ४ गणिकारिका, कोई पेड़ । ५ कण पार्व, कनपटी। ६ कण धार, मांभी, महाइ। (ति०) ७ प्रशस्तकण, वड़े
कानोंवाला। ५ कण युक्त, जिसके कान रहे। ८ कानमें
कोई चीज़ रखे हुवा। १० दीकी सटकती वीजवाना,
दामनदार। ११ ग्रत्यियुक्त, गंठीला। १२ पतवारवाला।
कणीं (सं० स्ती०) कणं-कीण्। १ वाणविभेव, किसी
किसाका तीर। २ मूलदेवकी माता। स्वदेव देखा।
कणीं मान् (सं० पु०) कणीं वाणविभेवाकारः फली
इस्यस्य, कणिन्-मत्यण् संज्ञायां दीष्टेः। पारावध,
प्रमन्नतास।

कणीरिय ( रं॰ पु॰ ) कणै: सामीयात् स्तन्धः सस्यास्ति वाहनत्वेन, कणै-इनिः; कणीं चासी रयसे ति दीर्घस, कमेधा॰। १ जीड़ारथ, खेननेकी गाड़ी। २ समुख्यके वहन करने योग्य रथ, पादमीके चन्ना सजने नायक, गाड़ी। ३ स्तीवहनार्थं वस्त्राच्छादित यान विश्रेष, परदेदार डोनो। इसका संस्कृत पर्याय—प्रवहन, इयन, प्रहरण श्रीर डयन है।

कर्णीवान्, कर्षां मान् देखा।

कणींसृत (सं॰ पु॰) कर्ण्याः सृतः, ६-तत् । सृखदेव, चीर-प्रास्त्रकार ।

कर्षे चुरचुरा (सं॰ स्त्री॰) कर्षे चुरचुरा मन्त्रणाकयनम्, निपातनात् सिदम्। पत्रे समितादयय। पा शशक्षः। गुप्त-सन्त्रणा, कानापसी।

क्योंजप (सं वि ) कर्यों जपित अपकार्य यथातथा अनुचितं प्रनोधयित कर्यों लिगत्वा परापकारं वदित वा, अनुक्समाः। १ गोपनमें उचित विषय पर परामभैदाता, किपकार वाजिब सलाह देनेवाला। २ परके अनिष्ट विषयका मन्द्रदाता, खुग्नखोर। दसका संस्कृत पर्याय—सूचक, पिश्चन, दुर्जन भीर खल है। दममें कर्यों जप एवं सूचक दूसरेका भयकार बताता और पिश्चन, दुर्जन तथा खल परसर मेद लगाता है।

कार्ये जपसन्त (स'० पु•) विषनाधन सन्तविशेष, जुदर जतारनेका एक सन्त । उन्न सन्त यह है—

''भों इर इर नौजयीयश्वेताङ्गसङ्गडायमध्यितखखेन्द्रकः तैमनद्रपाय विवसुपर्देहर उपसंदर इर इर इर मालि विष' नालि विष' नालि विष' उच्चिरे उच्चिरे उच्चिरे।'' ( चनिसंहिता )

इस मन्त्रको वार वार पढ़ तालुसुख शीतल जलसे छह वार सींचनेपर विष उतर जाता है। कर्षे टिरटिरा (सं॰ स्त्री॰) गुप्तपरामग्रं, कानफूसी। कर्षे न्दु (सं॰ पु॰) कर्षे योः कर्षे वा इन्दुरिव, उपमि॰। पर्धचन्द्राकार कर्षालङ्कारविश्रेष, कानका एक गहना।

कर्णेन्द्रिय (सं॰ पु॰) योत्रेन्द्रिय, कानका क्रम। कर्णोत्पन (स॰ क्षी॰) कर्णेस्थितमुत्पनम्, मध्य-पदलो॰। कर्णेस्थित पद्म, कानमा कंवन । २ एक प्राचीन कवि।

क्षींपक्षिका ( मं ॰ स्ती॰ ) कर्णादुपक्षों ऽस्त्यस्य, क्षोंपक्षं ठन् टाप् भत इत्वम् । १ कानाफूसी करने । वाकी स्ती।

कियाँ पें (स' क्षी ) कियाँ रोम, कानका बाल। (पु॰)कियें जिथें धिर्क लोम यस्य, बहुनी॰। २ स्ट्रान विशेष, एक हिरन।

" कयो ये कपदवास निजुष्ट इक्रनासितिः।" ( भागवत ४।६१२० )

कर्णाणी (सं क्षी) कर्णाण देखा।
कर्णी (सं क्षि) कर्णी भवः, कर्ण यत्। मरीरावयवाच।
पा शश्यप्र १ कर्णी चे चत्पन्न, कानसे पैदा। २ कर्णी के
योग्य, कानके चायक,। कर्मीण यत्। ३ भेदके योग्य,
क्षेदने काविल।

कर्त (सं • पु॰) कर्त भावे प्रम्। १ भेद, काट।

"मध्युक् नियम यसयो यसमतिष्ठिति मधः सराहित निपानखिनविनदः।" (भागवत २१७४०) 'कर्तोभेदः तिहराची ऽवर्तः।' (श्रीधर)
(वै०) २ गते, गढ़ा। (ति०) सत्यति भिनिक्ता, सर्तेश्रच्। २ भेदक, तोक्ने-फोड़ने या चौरने-फाड़नेवासा।
कर्तन (सं० क्ती०) कत् भावे ख्युट्। १ स्टेदन, काटस्टांट। २ कर्ताई, स्त कातनेका काम। २ शिथिस करनेका काम। करणे स्युट्। ४ काटनेका श्रस्त,
तराशनेका श्रीजार। सर्तरि स्यु। ५ स्टेदकारक,
काटनेवासा।

कर्तरी (सं क्लो॰) कर्तन-कीप्। १ क्लपायी, कटारी।
२ शम्युक्तनोपयुक्त पस्त्र, बाल काटने खायक,
श्रीकार। कुरे, केश्वी वगै,रक्षको कर्तनी कश्चते हैं।
कर्तन, करतन देखा।

कर्तरि (सं •स्त्रो॰) कतृ-इन्। काटनेका पस्त्र, तराधनेका धीजार। कर्तरी देखो।

कर्तरि-षश्चित ( एं॰ क्ली॰ ) न्द्रत्यमेद, किसी किसाका नाच। यह एक उत्सुत करण है। दूसमें नर्तक करण-स्रस्तिकके सहारे उद्यक्ता है।

कर्तरिका (सं स्त्री) नर्तरी सार्थे नन्-टाप् इस्य।

कर्तरि लोडिड़ी (सं क्ली) वृत्योतमुतकरण विशेष, किसी किस्तका नाच। इसमें पहले करण-स्तिक लगाते, फिर उसे खोलते समय उद्यलकार तिर्देश पड़ जाते हैं।

कर्तरो (सं स्त्री॰) क्रन्तित, क्रत-श्रर-क्षेष्; यदा कर्ते राति, कर्त-रा-का १ क्रपाणी, कार्ती, सोत्रीने पत्तर काटनेका एक श्रीजार। २ श्रम्युकर्तनोपयुक्त श्रस्त, बाल काटने लायक, श्रीजार, छुरा के च्री वग्रेरह। २ सुद्र करवास, कटारी। ४ वायविश्रेष, एक बाला। ५ योगविश्रेष। ज्योतिषशास्त्रमें लिखा—चन्द्र भयवा लग्न क्रूर अर्थात् प्रथम, खतीय, पश्चम, सप्तम, नवम श्रीर एकादश राशिके मध्य शानिसे करेरी थीग होता है। यह रोग कन्याको मार हाखता है।

कर्तरीय (सं॰ पु॰) व्रचिविशेष, एक पेड़। इस व्रचका वस्त्रक, सार श्रीर निर्धास विषमय श्रीता है। २ त्वक् सार-निर्धास-विषमेद, क्वाल श्रीर श्रीर दूधका ज़हर।

"दत्रपाचवकर्वरीयसीरीयक्रकरचाटकरमानन्दनवराटकानि सप्त वक् सारनिर्यासिवाणि।" (सुस्रत)

कर्तरीयुग (सं ० ल्ली ०) सिन्धुवारहय, संभाज्ञा जोड़ा। कर्तव्य (सं ० वि०) कर्तुः योग्यम्, क्ष योग्यादार्थे तव्य: । १ करनेकी खपयुक्त, किये जाने खायकः। "होनसेन न कर्तव्या कर्तव्या महराव्यः।" (हितापरिय)

र नगाया जानेवाला। ३ फेरा जानेवाला। ४ दिया जानेवाला। (क्री॰) ५ कार्य, फ्रज्, करने नायक काम। ६ हिटा, काटने नायक चीज़।

कर्तव्यता (मं॰ स्ती॰) कर्तव्यस्य भावः, कर्तव्य-तल्-टाप्। १ विधेयता, वजूब, ज्रुक्ततः। २ श्रीचित्य, मीज्नियत, दुक्स्ती । ३ उपयुक्त उपाय, मानूल तद्बीर ।

कर्तव्यविमूद (स'० व्रि०) श्रपना कर्तव्य न देखने-वाला, जिसे श्रपना फुर्ज न सूभा पड़े।

कार्तश्याकर्तच्य ( सं ॰ क्ली॰) करने एवं न करने योग्य कार्य, भक्ता वरा काम।

कर्ता (सं पु॰) करोति स्वति सम्पादयित वा, कि छच्। ख़ुब्बने। वा शरारक्षः १ अद्या। २ क्मैसम्पा-दक्ष, काम बनानेवाला। यह कर्ता चार प्रकारका होता है—१ हेतुकर्ता, २ प्रयोजककर्ता, ३ अनुमन्ता-कर्ता श्रीर ४ ग्रहीताकर्ता।

न्याय मतानुसार क्रियाक्ति जिसमें समवाय सम्बन्धः से रहती छसीको विद्याग्छको नर्ता कहती है। विद्यान्तपरिभाषामें छपादानविषयक अपरोच्च प्रान्तिकीर्षा तथा क्रितमानको नर्ता माना है। फिर भामतीके मतानुसार इतर कारक हारा प्रेरित न होते सकत कारकका प्रयोजका (प्रेरक) कर्ता है।

गुणके प्रमुखार कर्ता विविध श्रोता है—सालिक, राजस भीर तामस। सुक्तसङ्ग, निरद्वद्वारी, धेर्यभाली, उत्साची घीर सिद्धि तथा श्रसिद्धिमें निर्विकार रहने-वाला पुरुष सालिक कर्ता है। रागी, कर्मफला-काल् घी, तुत्थ, हिंस्न, श्रश्चि श्रीर हर्षशीकादियुक्त पुरुष राजस कर्ता कहाता है। फिर श्रामज्ञानके नाममें निस्रेष्ट, यठ, प्रतारक, श्रनस, विष्मोजी, दीर्वस्त्री श्रीर स्तस्मप्रकृति पुरुषको तामस कर्ता कहते हैं।

३ प्रभु, मालिक। ४ श्रध्यच, श्रप्तुसर। ५ महादेव। ''त्रीधहा क्रीधक्षत् कर्ता विश्ववाहुर्नेहीधरः।" (सारत १३१४८।३०)

६ व्याकरणका एक कारक, फायल। क्रियकी करनेवालेको कता कहते हैं। यह हिन्दी भाषा तथा संस्कृतादिमें सबै प्रथम कारक साना गया है। इसका चिक्क नि' है। जैसे-रामने रावणको मारा। यहां सारनेकी क्रिया रामदारा सम्पादित इयो। इसीसे राम कर्ता कारक ठहरा घीर उसमें 'के' विक्र स्वा। किन्त श्रवसेन निया रहते कर्तामें कोई विष्ठ लगाया नहीं जाता। जैसे-रावण सर गया। शंगरेजीमें दसे नमिनेटिव केस (Nominative case) कहते हैं। कर्ताभना (कर्ताभननी)—बङ्गानका एक उपासक सम्प्रदाय । इस सम्प्रदायके लोगोंकी व्याख्याके प्रतुसार वशी कर्तामजनो हो सकता, जी कर्ता पर्यात परमेखर-का पूर्ण रूपसे भजन करता है। कर्ताभजनी सम्मदायके प्रवर्त्तक, प्रथम सतप्रतिष्ठाता भीर प्रचारक भीतिया-चांद थे। दस सम्प्रदायवाले उनको एकवाकासे प्रैखरका श्रवतार मानते 🕏 । प्रवादानुसार माधवेन्द्रपुरी नामक एक बालक गोपीनाथ-विग्रहके सीमन्दिर्म एक दिन प्रतिथि हुये। उन्होंने वैकाश्विक जनवानका चीर पीना चाडा था। भक्तवक्सत्तं गोपीनाथने भोगके थानसे एक कटोरा चीर चोरा रखा श्रीर पीके पूनकों ने उन्हें देनीको भन्ना । इसी घटनाके पीछि श्रचीनन्दन श्रीचैतन्द्र-देव गोपीनायने मन्दिरमें भागतट हो भनका सत्राधीके विश्व श्रानोरपुरी परगनिक घोला-दुबलो नामक खानम पहुंच कुक समय तक प्रच्छन भावसे रहे। पोक्टे वह उत्तायाम गये चौर महादेव-तंबोबीको भीटम बासक वेश देख पड़ें। महादेवके कोई सम्तान न या। उन्होंने चत्र प्रप्रातकुत्तगील बालकको पा पुत्रनिविधेषर पा**र**नः किया। बारइ वलरकाल पीकिया बांद महादेव

तंत्री लोके पर रहे। क्रमं उसकी कोड़ मुक्क दिन किसी गर्मविष्य मित भी वह टिके थे। फिर भी निया पांद एक मूखामी के भवन डेढ़ वर्ष ठहरे। वहाँ से चलने पर वङ्गाल के पूर्वा गर्म कीई कीई खान मुख्य दिन घम फिर २७ वसार वयः क्रमंक समय वे जड़ा नामक ग्राममें वह ला रहे। उक्त पाममें २२ शिष्य उनके धनु वर वने। फिर श्रीलिया चांद चाक दहने निकट परारी नामक खानमें बहुत दिन टिके श्रीर १६८१ ग्रामको वया ने से गये। श्रीठ प्रधान श्रियोंने उनकी कर्या उसी खान पर गांड देहकी परारी ग्राममें से लाकर समाहित किया।

कहते—सराठीक हक्षामें मिसी सैन्याध्यद्यने पीलिया-चांदकी बेगार पकड़ा था। किन्तु वह वि-देशीके निकट चन्द्रहाटी घाटसे प्रपने कमग्छतुमें गङ्गाको डाल जन्ममून्य पिक्स गङ्गामर्थ पार कर गर्छ। उनके कमण्डलुका गङ्गाजल पाल भी घोषपाड़ेमें पालीके घर रखा है। कतीभन्ननी विखास लाते, कि उस जनसे लोग सकल प्रभिलाय प्रीर मोस पाते हैं।

शीलिया-चांदके २२ शिष्योमें रामधरणपास एक सद्गोप नातीय गढहरू थे। उन्होंने एउ मतको फैलाया है। भीलियाचांद पतिदीर्घकाय भीर पाजानु-लियत बाहु रहे। वह फलमूल वा लतापत्र भी खाकर पपना जीवन चलाते थे। उन्होंने प्रस्को नयन, पहुको चरण, प्रयुक्षको पुत्र, दरिष्टको धन तथा सतको नीवन दे पपने मतावलिययोंको विमोधित किया पौर बहुतसे सोगोंको पनुयायो बना लिया। उनके प्रसादसे रामधरण भी प्रसोकिक शित्रसम्पद्ध हुये।

रामगरणके मरनेपर उनके पुत्र रामदुकालने इस मतका वड़ी उचित की। वह फ़ारकी खूब पढ़े थे। उन्होंने सब लोगोंने समभने योग्य सात-पाठ सी गीत सामान्य भाषामें बनाये। उनमें कीयो प्राचीन हिन्दू पास्तानुगत, कोयो मुसलमान स्की सम्प्रदाय-सिस श्रीर कोयो गीतरचिताका श्रभिप्रेत है। कर्तामजनी रामदुलालके उक्त गीतोंको प्रास्त सम-भते हैं। प्रति श्रभवारकी प्रातः भीर सार्यकाल जो समाज सगाते, उसमें लोग वही गीत गाते हैं। रामदुबाबके समय भनेक धनी, सानी भीर त्रानी व्यक्तियोंने यह सत पवलस्वन किया था। १८३१ १०के चैत्र सासकी क्षण्या एकादशीको उन्होंने इस स्रोकसे प्रस्तर विया।

पीके रामदुनानकी पत्नी सरस्रतीने 'कर्तामा' भीर 'सती मा' के नाम गद्दी पर वैठ इस सम्प्रदायकी श्रीवृद्धि की।

कर्ता-भजनी सम्प्रदायके वीजमन्त्रका मूलस्व 'गुर सत्य' है। यही सबकी पहले सिखाया जाता है। फिर निम्नजिखित मन्त्र तीन वार सुनाते हैं—

"कर्ता चीलिया महाप्रस् ! तुम हमारे चीर हम तुम्हारे हैं। तुन्हारे ही सुखरें हम चलते हैं। इम तुमसे तिलार्घ मी चलन नहीं। इम तुम्हारे ही साथ हैं। दोहारे महाप्रस् !"

कर्ता-भजनियोंके सतमें परखीगमन, परद्रश्चहरण, परप्रवासाधन, सिष्याकथन, द्याभाव चीर प्रजाप-भाषका निवेष पीलिया-चांदकी चाद्रा है। इनमें जातिविचार नहीं होता। मनुष्य मनुष्यका वैका चौर पूच्य है। दूसरे देवदेवीकी उपासना चानुस्थक नहीं।

कर्तामजनियोंके कथनातुसार पृथिवीका दूसरा सर्वप्रकार धर्म समस्त पतुमान चौर स्वीय धर्म सस्व प्रधान है। जानसाधन द्वारा मनुष्य पपने प्रष्टदेवको प्रस्थव कर सकता है। किन्तु प्रस्थवकरण क्रिया सबसे नहीं बनती। घोषपाड़ेमें महन्तकी गद्दी है। पालानकी पूर्णिमाको दोलका मेला चगता है। फिर रथयावा प्रसृत दूसरे भी महोस्यव होते हैं।

कर्तार ( हि॰ पु॰ ) १ कर्ता, वरनेवासा। यह संस्कृत 'कर्तृ' यष्ट्रकी प्रथमा विभक्तिका बहुवचन् है। किन्तु हिन्दीमें एकवचनकी ही मांति पाता है। २ विवाता, परमेखर, दुनियाकी बनानेवासा।

कतित (सं वि ) कति ना स्वा कति किया हो। कति के किया

कर्ति थत् ( सं ॰ व्रि॰ ) कर्तन करनेकी इच्छा रखने-वाला, जी काटना चाहता हो।

कति यमाय, किंयत् देखो।

कतु काम (सं वि ) कतु कामः प्रमितायो यस्य, बद्दबो । करनेका प्रच्छक, जो करना चाप्रता हो। कत्, कर्ता देखी।

कर्नुंक (सं॰ वि॰) प्रतिहस्त, प्रतिनिधि, कारगुजार, करनेवाला।

कर्तृका ( रं॰ स्त्री॰ ) सन्तति हिनित्त, सत्-त्वच्-खल्पार्थे कन्-टाप्। सुद्रखड्ग, कटारी।

"हाखपुका विनेताच वपालकर काकराम्।" (तनसार, ग्यामाध्यान) कार्ट व्य (सं॰ क्ली॰) कार्तुभा वः, कार्ट न्ता। कार्ताका धर्म, कारगुजारी, कारनेवाचेकी मासू स्थियत।

"न करैलं न करैणि खोकस समति प्रभः।" (गीता १११३)

कर्छेपुर (सं क्ली॰) नगरविशेष, एक शहर। यह भारतके उत्तरपूर्वे श्रञ्जलमें श्रवस्थित है। समुद्रगुप्तने यह स्थान जय किया था।, समुद्रगुप्त हैखो।

वाद वाचक, वर्ष वाचा देखो।

कट वाची, कट वाचा देखो।

कट वाचा (सं॰ पु॰) कता वाची यत्न, बहुती॰।

क्रियापद हारा कता की लिक्त करनेवाला वाका,
जिस जुमलेमें फ़ेलरे फायलकी समस्त सकें। (Active voice) इसमें कता प्रधान रहता भीर कमें की चिद्ध लगता है जैसे—रामने रावणको मारा। प्रत्येक क्रियाका प्रक्षत रूप कट वाच्य ही होता है। जैसे—लिखना, पढ़ना, लेड़ना, हंसना, खेलना, कूदना। किन्तु कर्म वाच्यमें प्रधान क्रिया मूतकालमें प्राती भीर उसमें जाना क्रिया पीके जोड़ दी जाती है। जैसे—लिखा या पढ़ा जाना। फिर कट वाच्यसे कमें वाच्य वनानेमें कर्मको कर्ता भीर कर्ताको करण ठहराते हैं। जैसे—रामसे समें वाव्यको मारा कट वाच्यका 'रावण रामसे मारा गया' कर्रवाच्य हवा।

कार वाचित्रिया (सं स्त्रीं) नरं नाम देखा।

कर्द्ध (सं कि ) कर्ति कर्द्ध सम्पादनयोग्ये तिष्ठति, कर्द्ध स्थान्ड । कर्द्ध स्थानीय, कर्ताका प्रति-निधि, करनेवालेकी जगह रहनेवाला।

कळ खिक्रयक (सं वि ) कताम प्रपने कार्यकी

लगानिवाला, जो प्रपना काम फायल से रखता हो। कर्लस्थभावक (सं व्रिंग) कर्तामें प्रपना भाव रखनेवाला।

कत्तृका (सं • स्त्री •) चुद्रखड्ग,कटारी,श्रिकारीकी हरी।

किया, किया देखा।

कचीं (सं०स्ती०) कतरनी, कैंची।

कर्ल्य (सं क्रिक) कर्तन किया जानेवाला, जो कटनेवाला हो।

नत्री (सं॰ स्त्री॰) करोति या, क्ष त्यच् छोप्। १ कार्य-सम्पादन-कारिणी, काम वनानेवाची। २ प्रभुपत्नी, मालिककी बीवी।

कार्त्व (सं॰ स्ती॰) सा-त्वन् । स्वार्थ तवैकीन् केन्यलनः। पा श्राप्ताः। प्रत, घी।

कर्दे (सं॰ पु॰) कर्द-पच्। कर्दमं, कीवड़।

कर्देख-पन्नावके कांगड़ा ज़िलेका संध्वती एक पाम। यह भागनदीके वासकूलपर पवस्थित है। कर्दक्रम श्रन्के श्रन्के मकान् वने हैं।

कर्दंट (सं॰ पु॰) कर्दं कर्दमं ग्रटित कारणलेन प्राप्नोति, कर्द-मट्-ग्रच्। १ पङ्ग, कोचड़। २ करहाट, कंवलकी जड़। ३ म्हणाल, कंवलकी डण्डी। ४ जनज-टियमात्र, पनिद्वा घास। (ति॰) ५ पङ्गार, कीचड़में चलनेवाला।

कर्दन (सं॰ लो॰) कर्दते, करंभावे ख्ट्। कुचि-यब्द, पेटको मावाज, गुड़गुड़ाइट।

क्दंम (सं॰ पु॰-ली॰) कदं-पम । कवित्रवीरम:। उर्धारन १ पद्ध, कीचड़, चहना। इसका संस्कृत पर्याय-निषदर, जब्बाल, पद्ध श्रीर शाद है! राजवन्नभने मतसे कटम ग्रीतन, इंच ग्रीर विषरीग, वेदना, दाइ तथा शोधनामक होता है। २ खायमुव मन्वताकी प्रजापति विशेष । दनकी विताका नाम कौर्तिमान् श्रीर पुत्रका नाम अनङ्ग था। (भारत, शानि) यह ब्रह्माकी फिर इन्होंने सरस्रतीतीर क्रायासे उत्पन्न हुये। विन्दुसरतीर्थमें दग सहस्र वत्सर तपस्या की। स्नाय-मुवमनुकी कन्या देवहुति इनकी पत्नी थीं। प्रवका नाम काविलरेव रहा। इनके कलादि नव कन्या भी थीं। कपित भीर कवा देखी। ३ पाप, गुनाइ। ४ द्वाया, पंरक्रा हो । 'विदेषु कर्दमः मध्यक्षायायां वर्तते स्मुटम्।" ( प्रस्नवै॰ त्रज्ञ २२ घ॰ ) ध्र नागविश्वेष, एक साँग । "बर्देनव महानाता नागय बहुमुखबः।" ( मारत श्वश्रार ) 👔 मृत्तिका, मही। ७ सन, कूड़ा। ७ प्रजापति पुनद्दने एक पुत्र।

गम्बराज । ८ मांस, गोक्त । १० वयोदमविष कन्दविषम एक विष । कन्दिय देखो । ११ वर्म कर्द मास्य निवरोग, शांखको एक बीमारो । वर्म करंग देखो । (वि०) १२ कर्दमयुक्त, कीचड्से भरा हवा ।

कर्दस—१ विस्वयार्ख के प्रकार्यत एक पाम । २ काशी प्रदेशके मध्यका एक पाम । (म॰ व्यव्यः)

कदमन (सं॰ पु॰) कर्टमे कायति प्रकाशते, कर्दम-कै-क। १ धान्यविश्रेष, एक धनाज। मानि देखा। २ प्रकृ, कीचड़। ३ राजिमत् सपैविश्रेष, एक संप। सपैदेखा। ४ प्रज, श्रनाज।

कर्दमराज (सं॰ पु॰) काश्मीरके एक राजा। इनके पिताका नाम चेत्र या चेमगुप्त या। (राजत॰) कर्दमिवसर्प (सं॰ पु॰) विसर्परीगभेद, किसी किस्मका कोढ़। माधवनिदानके मतर्म यह कप्पिक्त व्यरमे स्तम, निद्रा, तन्द्रा, थिरोरुक्, घङ्गावसाद, विचेष, प्रजाप, घरोचक, स्नम, मूर्छा, घग्निहानि, श्रस्टिभेद, पिपासेन्द्रियका गौरव बढ़ाता. घौर पीत, चोहित, पाण्डुर, स्त्रिम्स, प्रसित, मिलन, योपवान, गुरु तथा गमीरपाक देखाता है। यवगम्बी विसर्पको कर्दम कहते हैं।

कर्दमाटक (मं॰ पु॰) कर्दमी मलादिः श्रवाते निचिध्यते यतः, क्षदंमस्य मलादिः श्राटो निचेपोऽत इति वा। विद्यादि फॅकनिका स्थान, गृगोवर डासनिकी जगदः। कर्दमित (सं॰ वि॰) कर्दम-इतच्। कर्दमन्द्रपर्मे परिषतः, कीचड़ वना हुवा, मैला।

कंदीमनी (सं॰ खी॰) कर्दमानां देगः, कर्देम-इनि॰ डीप्। प्रचुर कर्दमगुज्ञ देग्न, कीचड़का मुद्धा। कर्दमिन (सं॰ क्षी॰) कर्दम-इनि। बुन्दर्वर्वज्वस-निरम्ब ख्यक्षक् किविध्यकक्रको इनैष्ट्यादिवादि। पा धाराद्यः। जनपद्विग्रेष, एक मुद्धाः

"पतत् करंगितं नाम मरतस्ताभिषे चनम्।" (भारत, वन)
कर्द्र मी (सं•स्त्रो॰) सुन्नरष्ट्रच, गन्धराज्ञका पेड़।
कर्नेफ्की, कर्षकुत्रो देखा।
कर्नेस, करनेत देखा।
कर्नेता (सिं• पु॰) प्रश्चविश्येष, किसी रंगका घोड़ा।
कर्पेट (सं• पु॰) कीर्यंते किस्पते, क्र-विच; कर् चासी

पटसंति। १ जीर्णवस्तं, पुरानां कपड़ां, चियड़ां, गूदड़ं, बत्ता। इसका संस्कृत पर्यायं — बत्तक श्रीर नत्तक है। २ पर्वतिविधिषं, एक पडाड़ं। यह नामि-मण्डबसे पूर्वं भीर भस्तकूटसे दिविष भवस्थित है। यसं ग्रमन रहते हैं। (बानिकाउराय मा पर) ३ मिलिन वस्तं, मेला कपड़ां। ४ वस्तखण्डं, कपड़ेका ट्कड़ां। ४ कपाय रक्तवस्तं, भूरा जाल कपड़ां।

कपेटक, क्षेट देखा।

कर्षं टक्षरी (सं ॰ पु॰) कर्षेटं घरति, वर्षेटः छ-िएनि । मिलन जीर्षेवस्त्रवण्डवारी भित्तुन, फटापुराना कपड़ा पद्दनेवाला फ्कीर ।

कर्षेटिक (सं वि ) कर्षटा उस्त्रस्य, कर्षेट-ठन्। कर्ष्टिधारी, फटापुराना कपड़ा पहनेवाला।

कर्पटिना (सं॰ स्त्रो॰) कर्पेटिन्-ङोष्। कर्पेटधारिपो, फटापुराना कपडा पद्दननेवासो।

कर्षटी (सं॰ वि॰) कर्षटी उस्त्यस्य, कर्षेट-इनि। कर्षटधारी, फटा पुराना क्यड़ा यहननेवासा।

कार्येष (सं• पु॰) स्वय-त्युट्। त्ती हमस्विमेष, साग्।
"वारचत्र क्षयकर्षणमामहिमस्वत्र क्षेत्र महत्व प्रस्ति ।

( दवकुनार )

कर्षर ( सं॰ पु॰) क्वप् वाद्यनकात् परम् जलाभावः । १ कपान, खोपड़ा । २ प्रस्नभेद, एकं इथियार । २ कटाइ, कड़ाइ । ४ उदुव्यस्च , गूचरका पेड़ । ५ कच्छपके प्रका यावरण, कड़ुयेकी इड्डी । ६ खंपर खपड़ा । ७ व्यानातप्तकपान, गसे खपर । ८ कपोन, गान । ८ यर्करा, चीनी ।

कपैरांग (मं॰ पु॰) कपैरस्य ग्रंगः, ६-तत्। सत्-कपानखण्ड, सहीके खपड़ेका टुकड़ा।

कर्परान (म॰ पु॰) कर्पर इव प्रवति वर्याप्रोति, कर्पर-प्रज्-अच्। पचोटवच, प्रख्रोटका पेड़। यह पहाड़ी पीलू है।

कर्षरामी (सं॰ पु॰) वर्षरे श्रम्थोति, वर्षर-म्रथ-णिनि। वट्कसेरव।

"मयानवाधी मांवायी कर्षराची नवासकत्।" (नटुकस्तर) कपरिता (सं • स्त्री॰) कपरिते स्वार्थे कंन्-टाप् इस्तः। कपरिते स्वार्थे कंन्-टाप्

कर्षरिकातुत्य (सं • क्षी •) कर्षरिकेव तृत्यम्। १ तृत्य-विशेष, एक तृतिया।

कपरी (सं • स्त्री॰) कप् वाष्ट्रसमात् परट् सलाभावः सीप्। काषोद्भव तुख, ख्परिया, दारुष्ट्दीने काढ़ेका दूतिया। रसका संस्कृत पर्याय—दार्विका श्रीर तुखास्त्रन है।

कर्पास (सं• पु॰-क्ली॰) स-पास । जनः पारः । एण्। प्रथम । कर्पास हम्म, क्यासका पीदा । कार्पार देखा । कर्पासका, वार्पार देखा ।

कर्णसफल (सं॰ क्ली॰) कर्णस्य फलम् इ-तत्। कार्णस्वीज, विनीखा, कपासका वीज। यह स्तन्ध-वर्धक, व्रष्ण, स्निम्ध, गुरु श्रीर कफकारक है। (भावप्रवाय) कर्णसी (सं॰ स्ती॰) कर्णस्तातित्वात् गीराहित्वात् वा कीष्। कर्णस व्रष्ण, कपासका पेड़। इसका संस्कृत पर्याय—कार्णसी, तुष्किकेरी भीर समुद्रान्ता है। भावसिश्चने दसे बञ्ज, ईषत् उच्चवीय, सप्टरस पौर वायुनाशक कहा है। कर्णसीका पत्न वायु-गाशक, रक्त तथा सूत्रवर्धक शीर कर्णपीड़का, कर्णनाह धौर पूर्यश्चाव शान्तिकारक है।

कपूर (सं• पु०-क्ती०) क्तप्-अर्। खर्लिपचादिम्य उरीवची। **७ण् शट•। सुगन्धित द्रव्यविद्यीष, एक ए्वाबृदार चीज़।** इसे फारसीमें काफूर, चिन्होमें कपूर, तामिसमें करपूर रम, सि इसीमें कपूर भीर घंगरेजी भाषामें काम्पार (Camphor) कश्रते हैं। इसका संस्कृत पर्याय-वनसार, चन्द्रसंज्ञ, सिताग्र, दिसवालुका, दिसकर, घीतप्रभ, खिताभ, घनसारक, सितकर, घीत, प्रमाद, घीना, घीतांग्र, याभाव, यश्चांग्र, स्प्रटिकाम, कारमि-दिका, ताराभ्न, चन्द्राकें, चन्द्र, लोकतुषार, गीर, क्रुसुद, इतु, हिमाह्मय, चन्द्रभस्म, वैधक घीर रेख-सारक है। कपूर त्रयोदम प्रकार होता है,-पोतास, भीमरीन, सितकर, शङ्करवास, पांग्र, पिन्न, प्रदसार, हिमवातुक, जुतिका, तुषार, हिम, घीतच भीर प्रतिकाख्य। भावप्रकाशके मत्रेचे यह शीतन, हण्य, चत्तुःचितवार, लेखन, लघु, सुगन्धि, मधुर, तिज्ञ-रस, भीर कफ, पित्त, विषदीष, दाइ, खपा, मुख-विरसता, मेदः तथा दुर्गन्यनायक है। चीना कपूर नफनाशक, तितारस श्रीर कुछ, कण्डु तदा विस-निवारक होता है।

यह विद्वात, हदीभूत, गन्धयुत घोर वश्वत वहायुगुणविधिष्ट (वड़ वानेवाका ) एक घोत पदार्थ है। रवायनपास्त्रच इसे विद्वत्वे वहायुगुणयुक्त तेवको दितीय भवस्था वताते हैं। मानाप्रकार विद्वद्व-से ही कपूर मिनता है।

कप्रका शिवास—इस बात पर बड़ा गड़बड़ पड़ा— किस समयसे कपूर मानव जातिके व्यवहारी जना भीर गुणागुण निर्णय हो एका। युरोणीय पण्डितीके निर्णयानुसार दे० घड यताब्दसे प्राचीन प्रवीति इसका उन्नेख मिनता है। इद्रमौतके किन्दा राज-वंभीय समक् कैस नामक किसी राजपुत्रने घड़ भताब्द भरबीते एक कविता निस्ती हो। इसते कपूरिका उन्नेख भाषा है।

किन्तु हमारा समझमें इससे बहु पूर्व भारत-वासियोंको इसका सन्धान लगा था। सुन्नुत, चरक, वासट, हारीत प्रसृति प्राचीन पायुर्वेदमचारक कपूरका नाम भीर गुणागुण पर्यन्त सिख गये हैं।

द्यान-द्वन्-ग्रामन् नामक किसी भरवी विकित्-सक भीर दवन् खुदंदुवा नामक एक भरवी भीगो-लिकने दें॰ षष्ट ग्रतास्को लिखा ग्रा—'मख्य प्रायोद्यीपसे कपूर बाहर मेला जाता है।' फिर दं॰ वयोदम ग्रतास्को प्रसिद्ध स्वमणकारी मार्कपोलीने लिखा,—'फनस्र नामक स्थानमें सर्वोत्कष्ट कपूर स्त्रम्ब होता है।' फनस्र स्थान सुमाता द्येपके मध्य है। भाजकल, वहांका कपूर 'बरस' कहाता है। पहले युरोपमें दसे कोई जानता न ग्रा। चीनसे यह युरोपमें पहुंचा। दशी प्रकार १५६३ दं॰से युरोपी-योको दसका सन्धान मिला।

प्राचीन काच भारतवर्षके खोग कपूरको एक भौर अपक्ष दो भागमें बाटते थे।

डाक्टर उदयचन्द्रके कथनातुसार पक्ष कपूर (Cinnamonum Camphora) किसी चीनदेगीय मुचके काष्ट्रसे निकलता चीर रीद्रके तापमें पकता है। अपका कपूरकी एत्पत्ति बोरनिवी दीपके एक स्थ- स्तन्ध (Dryobalanops aromatica)से है। यही कपूर सर्वीत्व ए होता है। - हिन्दीमें इसे 'शीमसेनी कपूर' कहते हैं। दाचिणात्वमें चार प्रकारका कपूर चलता है—कैसरी, स्रती, बीना और वटाई।

युरोपीय डाक्टरोंने स्थान घोर गुणभेदसे रसे चार योगीं विभन्न किया है—प्रथम फारमीसा या चीन-जापानका कपूर है। फारमीसा दीप घीर चीनके मध्य राज्यमें 'काम्फर चरेल' (...Cinnamonum Camphora) नामक एक द्वच होता है। भारतमें खदिर द्वचरे जैसे खेर निकलता, वैसे ही डन्न द्वच-काष्ठके कुचले निर्यासने खच्छ काचके सद्दम जपूर दतरता है। फिर उसका सार ले लिया जाता है। एक दिखान कपूरमात्र चीनमें कपूर कहाता है। पहले विलायत घीर भारतमें यह कपूर बहुत विकता या। किन्तु यब दसकी घामदनी कम पड़ गयी।

जापानमें उत्त हच अधिक उत्पन्न होता है। ससुद्रका शीतन, वायु उसके निये चित उपकारी है। सत्सुमा चीर बङ्गो जिन्तीमें क्यूरका काम चनता है।

हितीयको भीमसेनी कपूर कहते हैं। इसका प्रकृत नाम 'वरस' है। समाता हीपके वरस नामक स्थानमें प्राक्त नाम 'वरस' है। समाता हीपके वरस नामक स्थानमें प्राक्त सहय एक इस (Dryobalanops aromatica) होता है। इसके कार्यकों काचके समान एक प्रकार पदार्थ जम जाता है। खदिरमें खैर चीर चन्दनमें प्रगुरकी तरह कार्यको अध्यक्तर तथा द्वकों हदयमें भीमसेनी कपूर देख पड़ता है। उक्त इस जितना बड़ा जगता, अपूर भी उतना ही अधिक निकलता है। किन्तु लोग उसे:बहुत बढ़ने नहीं देते। कपूरके लोभसे यतयत इस काट हाले जाते हैं। ७। ६ वर्षका इस न होनीसे अपूर कम मिलता है।

योजन्दाज-यधिक्षत समात्रा-हीयके उत्तर-पश्चिम उपकूत ययार-वानीचे वरस घीर सिक्केस नामक नगर पर्यन्त समुदाय स्थान, वीरनिवी हीयके उत्तरांग घीर् सेवुगानहीयमें कपूरका दृष्य होता है।

त्तीयका नाम नगैया लपूर है। शंगरेज इसे ब्लूमिया काम्फर (Blumea Camphor) कहते हैं। चीन देशके कारटन नगरमें यह कपूर बनता है। इसका

38

IV.

Vol.

हच बहुत बड़ा होता है। इस जातिका हच हिमा-सयके पूर्वाचल, खिस्या गिरि, चट्टयाम, पेगू, बद्धा और चीनके दिख्यांग्रस उपजता है। किन्तु बद्धादेशमें ही इसकी श्रिक उत्पत्ति है। ब्रह्मदेशीय कपूरहचके विषयमें निसीने कहा है,—यदि सब हचींसे कपूर निक्कने पाये, तो पृथ्वीके श्रधीं यका कार्य वन जाये।

डाक्टर डाइमकका वस्त्रद्र भच्चतमें उत्त नातीय एक प्रकार कपूरित्यादक हच मिला था। वस्त्रदेशांची कण्डु (खुजनी) मिटानेको उसे व्यवहार करते हैं।

चतुर्यको सुगन्ध द्रव्यमें पड़नेवाला कपूर कहते हैं।
यह नाना लातीय द्रव्यमें उत्यन होता है। इसे
तब्बालूका पत्ता, किंवा शांधिक परिमाणमें थिसस
(Thymus) तेलका सार टपका निकालते या पालुली
द्वचसे बनाते हैं। शिषोक्ष द्वचसे निकलनेवाला कपूर
पनिक स्थानमें 'पालुली कपूर' कहाता है। नारङ्गोसे
को कपूर बनता, उसका शंगरेज़ीमें नेरीली काम्फर
(Neroli Camphor) नाम पड़ता है। बङ्गालमें भी
एक द्वच (Nimnophila gratioloides) से कपूर
विकलता है। भारतवयंमें लाखों रुपयेका कपूर
धाता जाता है।

देशीय वैद्य इसे कामोद्दीपक शीर सुंसलमान काम-यक्तिच्चानकारक वताते हैं। हिन्दू भीर सुसलमान दोनोंके मतानुसार चल्लकी प्रदाइ श्रवस्थामें प्रलक पर कपूर लगानेसे विशेष फल मिलता है।

खासरोग श्राधक बढ़नेपर लपूर शौर हिंडू चार चार ग्रेन गोली बनाकर २१३ घर्छ पीछि खिलानेसे बड़ा छपकार होता है। इसीके साथ छातीपर तारपीनका तेस मस्ता चाहिये। पुरातन वातरोगर्मे ५ ग्रेन कपूर १ ग्रेन श्रफीमके साथ सोते समय खिलानेसे पसीना निकलता श्रीर व्यथाका साधव लगता है। कपूर भीर हिंडू एकत खिलानेसे हृद्रोग दूर होता है।

वालकताल सड़कींकी खांसी पानेपर एक लत्तेमें कपूर सगा और तपा राव्रिकाल वचपर रखनेसे वड़ा साभ पर्ड चता है।

ख्रप्रदोष भीर युक्तचय प्रश्नति रीमसं राजिकाल स्रोते समय ४ ग्रेन कपूरके साथ भाध ग्रेन श्रफीस देनेसे रोगका प्रतिकार पड़ता है। मेहादि रोगमें बिङ्गोक्स घटते उक्त भीषधके साथ चफीम प्रविक देनेबीर बिङ्गपर कपूरका बिनिमेग्ट लगा लेनेसे बाग्र फब सिलता है।

स्त्रियों के जरायुमें इसी प्रकार नाना रोगके कारण प्रदाइ उठने पर श्रवस्थानुसार १।६ ये नकी मात्रामें कपूरकी एक एक गोली बना दिनकी १।३ बार .खिलानेसे विशेष उपकार होता है। किन्तु ऐसे स्थलमें रोगिणीका श्रन्त खाली रखना पड़ेगा।

प्रसवकाल पीड़ा उठते कपूर श्रीर कानोसिल पांच-पांच ग्रेन मधु डाल दो गोली वनाते श्रीर एक खिलाते हैं। इससे बड़ा लाभ पहुंचता है। लोई एक घण्टे पीछे जुलाव भी देना पड़ता है।

पीनस रोगमें कपूरका वाप्य बड़ा उपकार करता है। फिर सायुश्चमें ३१४ येन कपूर श्राध येन वेलो-डोनाके साथ लगानेसे प्रधिक लाभ होता है।

हैजी, में कभी कपूर उपकारी श्रीर कभी श्रतपकारी है। गर्भवतीको श्रिषक सावामें कपूर खिलानेसे गर्भस्वाव होता है।

वस्त्रादिमें कपूर डाल रखनिसे की झा नहीं लगता।
भारतवर्ष में यह पूज्य द्रव्य समभा जाता है। प्रत्ये क
देवदेवीकी श्वारती दससे हुवा करती है। फिर
सुगन्धके लिये पश्चान्त्रत श्रीर पत्नावमें भी यह पड़ता है।
कपूर-संस्कृतके एक प्राचीन विद्यान् ग्रन्थकार। यह
गलमञ्जके पिता श्रीर सेवदूत-टीकाकार कथ्यायमज्ञके
पितामह थे।

कपूरिक (सं पु ) कपूर इव कायित प्रकाशते; कपूरिक की-का। १ कार्यूरका, कची इल्दी। २ कचेरका, कचूर। कपूरिक वि—संस्कृतके एक प्राचीन कवि। भीनप्रवस्थी इनका उन्नेख है।

कपूरिखण्ड (सं०पु०) कपूरस्य खण्डः, ६-तत्। कपूरका खण्ड, कपूरका डला।

कपूरिगीर (सं कि कि ) कपूरिवत् गीरः शुन्तः। कपूरिकी भांति शुन्नवर्णे, कपूरकी तरह गोरा।

कपूरगौरी (सं क्ली ) एक रागियो। इसमें क्योतिः, कपूरगौरी (सं क्ली ) एक रागियो। इसमें क्योतिः, खखबावती, जयतन्त्री, टक्क भीर बराटोके खर सगते हैं।

कपूरितिसक (सं० पु॰) कपूरि इव ग्रुक्तं तित्रकं ससाटिचक्वं यस्म, बहुनी॰। हस्तिविशेष, एक इत्यो। कपूरित्सिकी (सं० स्त्रो॰) कपूरिगस्तिका तुन्ति, कपूरिकी तरह महक्रनेवासी तुनसी।

कपूरतेल (सं का को कपूरस्य तेल मिन से है!।
कपूरसे ह, कपूरका तेल। इस का संस्कृत पर्याय—
हिमतेल श्रीर सुधांश्रतेल है। यह कटु, उप्या, दन्तदार्व्य कर श्रीर नात, कफ, पित्त तथा पामहर होता है।
(राजनिष्यः)

कपूरिनालिका (सं० स्ती०) पक्षाविशिष, एक मिठायी। मोवन मिली मैदाकी एक लखा नली वना लवड़, मिरच, कपूर और धर्वरा भरते हैं। फिर सुख बन्द कर छतमें भूननेसे कपूरनालिका वनती है। यह शरीरवर्धक, वलकारक, समिष्ट, गुरु, पित तथा वायुनाशक, क्चिजनक और दीप्ताम्न मानवके लिये भत्यन्त लाभदायक है। (मावप्रकार) हिन्दीमें इसे कपूरकी गोभिन्या कह सकते हैं।

कपूरसिण (सं॰ पु॰) कपूरवर्णी सिणः। पापाण-भेद, कपूरकी तरह एक सफोद पखर। यह तिक्त, कट्, छर्णा श्रीर ज्ञण तथा त्वक् एवं वातदीषनामक होता है। (राजनिष्णु)

कपूरस (सं० पु०) १ प्रतिसाराधिकारका रसिवधिव, दस्तकी एक दवा। यह हिङ्कुल, प्रहिफेन, मुस्तक, इन्द्रयव, जातीफल श्रीर कपूर यत्नसे घोटनेपर वनता है। दो गुद्धापरिमित वाटिका जलसे वांधी जाती है। (भेपन्यरवावली) २ रसकपूर, रसकपूर। इसमें प्रथम सामान्य रूपसे पारद सोधा जाता है। गुद्ध पारद के परिमित गैरिक, पृष्टिका, स्किटका, सैन्धव, वल्मीक, चारलवण श्रीर भाण्डरव्यक मृत्तिका एक प्रदर वींटते है। फिर उक्त चूर्णके साथ ग्रंद पारद एक हांडों में रख जपर दूसरी हांडो लगा महीसे हार वन्द करना पड़ता है। क्रमधः तीन वार महीका लेप स्खनिपर हांडो श्राम्तमें फूंकी जाती है। चार दिन वरावर श्रांव देने पीछे पांचवें दिन हांडो श्रष्टार पर रहती है। भन्तको भ्रति सावधानतासे जपरकी हांडो खोलते हैं। अन्तको भ्रति सावधानतासे जपरकी हांडो खोलते हैं। उसमें कपूरकी भांति को पारद सग जाता, वही उसमें कपूरकी भांति को पारद सग जाता, वही

कप्रसिवा रसकप्र कष्टाता है। जसम, चन्दन, कस्त्री तथा जुड़मयुक्त रसकप्र सेवन करनेसे फिरड़ रोग घटता चीर श्रान्त एवं बसवीय बढ़ता है। (भावमः) कप्रस्त (सं क्ली॰) सरीवर विशेष, एक तासाव। कप्रस्तिश्चा (सं क्ली॰) स्वनामस्थात द्रथ, कप्रस्ति चहती। यह शीतस्त्र, वातन, मध्र, तिक्त शीर पित्त तथा सर्ववस्त्र होती है।

कपूरा (सं॰क्षी॰) क्षय-ठर्-टाप्। तरटी, बामा इसदी। कपूराहितेस (सं॰ क्षी॰) तैलविमेष, एक तेस। कपूर, भन्नातक, मञ्जूष्ण, यवचार तथा मनः शिला चार चार तोसे तैसमें भन्नी भांति एका २० तोसे इरितास मिसानिसे यह बनता है। इसके प्रयोगसे सकस योनिरोग बारोग्य होते हैं।

कपूराध्या ( धं॰ पु॰) उपरत्नविश्रेष, एक क्रीमती पत्यर। २ स्मिटिक, विज्ञीरी पत्यर।

कपुरित (सं विष्) कपुरी इस्यास्ति, कपुर काणा-दिस्तात् इन्। वञ्चन्त्रहानविवादि। पा अपाटः। कपूर-युक्त, काफ्.री, कपुरी।

कर्भर (सं॰ पु॰) कार्यते चिष्यते, कृ-विच्, फखते फल फलस्य रः; कीर्यमाणः फलः प्रतिविस्को यत्र, बहुन्नी॰। दर्पण, पायीना।

कर्व (सं॰ पु॰) सूधिक, चुद्दा।

कर्बर (सं॰ पु॰ क्ली॰) १ पुण्डुनेस्न, पौड़ा। २ खर्ण, सोना। ३ ध्रस्तूरहन्त्र, धतूरेका पौदा। ४ व्याघ, वाघ। कर्बरी (सं॰ स्त्री॰) १ म्हगासी, मादा गीदड़। २ व्याघी, वाघन।

कर्नु (सं शि ) मिसितवर्ण, नवरा, धट्यं दार।
कर्न्दार (सं पु ) कर्नुरिव कर्नुः सन् वा स्रेषाणं
मनं वा दारयित, कर्नुः ट-णिच्-प्रच्। १ कीविदारह्य,
लसीड़ेका पेड़। २ खेतकाञ्चन, सफी, दकचनार। यह
याही श्रीर रक्षिप्तमें हितकर है। (राजनिष्णु)
३ नीचिमिर्ग्ही, तेंदू। इसीचे धावनूस निमसता है।
कर्नुदारक (सं पु ) कर्नुदारवत् कायित, कर्नुदारके-क यदा कर्न्दिव स्रेषाणं दारयित, कर्नु-ट-णिच्एत् ल्। स्रोषास्तक हम, बालतेका पेड़।
कर्नुर (सं पु प - स्ती ) कर्नुति गर्मित प्रसात् भनेन

वा, सबै दर्षे धरव्। मझ्तरवया चष्राधरा १ खर्गे, विचिन्ना। २ धुस्तूरवृष्ट्य, धत्रिका पौदा। ३ गन्धग्रटो, कच्चरा ४ खामचरिद्रा, कच्चो चच्चे। ५ जल, पानी। ६ राच्चमा ७ पाप, गुनाचा ८ नदीजात निष्पाव धान्य, जल्हन धान। ८ खर्षे, सोना। १० हरिताल, चरताल। (ति०) १० नानावर्षे, कचरा।

कवुँरता (सं॰ पु॰) १ धामहरिद्रा, कची हनदी। २ गन्धगरी, कचूर। ३ निष्पावधान्य, जड़हन धान। कर्नुरफ्त (सं॰ पु॰) कर्नुरं चित्रवर्णे फलं यस्य, बहुत्री॰। साक्षरण्डतच्च, एक पेड़।

कर्तुरा (सं•स्तो॰) कर्तुर-टाप्। १ कंप्णतुनसी। २ ववरी। ३ सविष जलायुका मेद, एक जहरीनी जोंक। ४ पाटलाइच, पाड़रीका पेड़।

कार्वुरित (र्च ॰ व्रि॰) कार्वुरो इस्य जातः, कार्वुर-इतच्। चित्रित, चितकवरा।

कर्तुरी (सं क्लो॰) कर्तुर गौरादिलात् क्लोष्। दुर्गा। कर्तुर (सं॰ पु॰-क्लो॰) कर्त्वेति गर्वे प्राप्नोति यसात्, कर्त्वे कर्। १ खर्गे, सोना। २ इरिताल। ३ शठी, कचूर। ४ राचस। ५ द्राविड्क,कची चलदी। ६ नाना-वर्णे, चितकवरा रंग।

कर्द्रक (सं॰ पु॰) कर्न्द्र खार्थे कन्। १ इरिद्राभ छच। २ कप्प हरिद्रा, कानी इनदी। ३ कर्प्रहरिद्रा, चामाइनदी।

कर्वुरित (सं॰ वि॰) कर्वुरीऽस्य सन्दातः, कर्वुर-दतच्। नानावर्णे विशिष्ट, चितकवरा।

कर्म (सं॰ पु॰ लो॰) जा कर्मिष मणिन् प्रधेर्चादि। कार्य, काम। जो किया जाता, वह कर्म कहाता है। वैद्याकरण पण्डित कहते हैं,—

"तम्कियानाययले चति तम्कियाजन्यक्षत्रशालिल' कसैलम् ।"

को क्रियाका पात्रय न होते भी क्रियाजन्य पालविधिष्ट रहता, वही क्रियाका कर्म ठहरता है। जैसे—
वह भोजन बनाता है। यहां कर्तृषमवित पाकित्रयाका
प्रनात्रय भोजन पाकजन्य विक्रिक्त रूप पालविधिष्ट
होता है। इसीचे उत्त भोजन कर्म स्वच्यका सच्च
स्राता है। यह कर्म तीन प्रकारका है— निर्वर्थ,
विकार्य श्रीर प्राप्य। जो पविद्यमान वस्त स्वस्ति

द्वारा प्रकाश पाता, वह निवैत्ये कहाता है। जैसे-वष्ट चटाई बनाता है। यहां चटाई पहले न रही, पीछे उत्पत्ति दारा पालासामकर प्रकाशित दृयी। सुतरां चटाईको निवेत्य काम कहते हैं। को वस्तु पहले सत् रहते पीछे अवस्थान्तर पाता, वह विकाश कहाता है। जैसे-वह चावल सिमाता है। यहां चावस पहले सत् रहा, पीछे नेवलमात श्रवस्थान्तरको प्राप्त हुवा। इसलिये चावल विकार्थ कर्म समस्ता गया। फिर विकार्य कमें दिविध है-प्रकृति-नाश-समात श्रीर गुणान्तरीत्पत्ति द्वारा नामान्तरविशिष्ट। जैसे—वह काष्टको भस्म करता है। यहां साप्त जसने पर भस्र वननेसे प्रक्षतिनाधसभात कर्मका उदाहरण ठहरा। 'सुवण की क्राइन बनाता है' खनमें सुवण्<sup>र</sup>से गुणान्तरविधिष्ट क्रण्डनकी उत्पत्ति हुयी श्रीर गुणान्तरीरपत्तिसे सुवर्णकी ही कुखल संज्ञा पड़ी। इसीसे यह गुणान्तरोत्पत्ति द्वारा नामान्तर-विभिष्ट करेका चढाइरण है। फिर निवेश्य घीर विकार्य भित्रं नमें पाप्य है। जैसे-वह सूर्यनी देखता है।

मीमांसक दो प्रकारका कर्म बताते हैं—पर्यं कर्म प्रीर गुणकर्म। जिस कर्मसे किसी प्रकारका घट्ट उठता, उसे विद्वान् प्रयं कर्म कहता है। जैसे यग्निहोत्र गग। यह यज्ञ क्रिनेसे याज्ञिक प्रातामी खर्गजनक प्रदृष्ट जगता श्रीर उसी श्रदृष्ट पीके यज्ञकर्ताको वर्ग मिसता है। किर जिस कर्मसे वस्तु संस्तृत गता, उसका नाम गुणकर्म पड़ता है। जैसे वह शिक्ष प्रोचण करता है। यहां प्रोचणनेसे ब्रीहि रंक्तृत होता है। इसीसे प्रोचण गुणकर्म है।

प्रधेनमें नित्य, नैमित्तिन ग्रीर काम्य भेदसे तीन
प्रकार है। जिसको न करनेसे पाप पड़ता, वह नित्य
कर्म उद्दरता है। प्रश्निहोत्नादि यन्न न करनेसे
ब्राह्मणको पाप लगता है। इसीसे प्रश्निहोत्न प्रस्ति
ब्राह्मणका नित्यनमें है। किसी निमित्तने उपलच्य
क्रिया जानेवाला कर्म नैमित्तिन क्षहाता है। गोवधादि
पापचयार्थ प्रायस्ति गोवधादि निमित्तने उपलच्य
क्रिया जाता है। इसीसे यह नैमित्तिन कर्मने मध्य
परिगणित है। नित्य तथा नैमित्तिन कर्मने मध्य

पाय खगने श्रीर कारनेसे कोई फल न मिखनेका मत कोई कोई पण्डित मानते हैं। किन्तु वास्तविक उक्क विषय श्रमूखक है। कारण नित्य श्रीर नेमित्तिक कमसे पायच्य होनेका मत स्मृतिमें कहा है,—

"निव्यनैभित्तिकैरेन कुर्वाणी दुरितचयम्।" ( नौमांगा-परिभाषा )

पालकी कामनासे किया जानेवाका कर्म काय कहाता है। जैसे—कारीरि याग। यह दृष्टि कामनायोल पुरुष दारा अनुष्ठित होता है। इसीसे इसकी काम्य कहते हैं। काम्य कर्म तीन प्रकारका होता है—
ऐहिक पालक, आसुष्मिक पालक श्रीर ऐहिकासुष्मिकपालक। जिस कमेंसे इहलीकमें पाल मिलता, उसका नाम ऐहिक पालता है। इहलोकमें दृष्टिक्प पाल देने कारण कारीरियाग ऐहिकपालक है। परलोकमें पालीत्यादक कर्म शासुष्मिकपालक होता है। श्रान्हिलादि याग इहकाल किसीको स्वर्गप्रदान नहीं करता। उसका पाल परकालको ही मिलता है। सुतरां श्रान्हिलयाग श्रासुष्मिकपालक है। इहकाल श्रीर परकाल पालपद कर्म ऐहिकासुष्मिकपालक होता है।

बीघायनाचार्य ज्ञानसहकारसे इस कमें को मुक्तिका कारण बनाते हैं। किन्तु पह तवादी ग्रङ्गावार्यका दूसरा मत है। उनके कायनानुसार बद्धा भिन्न सकत विषय मिथ्या है। जब चित्तचेत्रमें एकमात्र बद्धा सिख होनेका ज्ञान उठता, तब ज्ञानी पुरुष कमें तथा तत्साधनको मिथ्या सम्भता श्रीर परबद्धसे पृथक श्रमका श्रीर परबद्धसे पृथक श्रमका श्रीर परबद्धसे पृथक श्रमका श्रीर साधनकी मिथ्यात्व प्रयुक्त ज्ञानके समय कमें रहनेकी सम्भावना कसी। इसीचे ज्ञानके समय कमें रहनेकी सम्भावना कसी। इसीचे ज्ञानके समय कमें रहनेकी सम्भावना कसी। इसीचे ज्ञानके समय कमें सहनेकी सम्भावना कसी। इसीचे ज्ञानके परित्याग्रविक कमें करनेसे चित्त परिग्रह होकर श्रदितीय ब्रह्मके तत्त्वज्ञानको चमता प्राती है। फिर विश्व चित्तमें कूटस्य ब्रह्मका प्रतिविक्त पहनेसे सुक्ति साल जाती है।

जैन-मतसे कर्म दो प्रकारका होता है—वातिः भीर अवाति। सुतिके सिये विद्यकर कर्म वाति कहाताः

क्षे। फिर हाति कर्म चार प्रकारका है-प्रानावर-चीय. दर्भनावरपीय, सोइनीय घीर पासर्थ। तस्त्रज्ञान द्वारा मिल न मिलनेकां जान जानावरणीय कर्म है। बाहित दर्भन पटनेसे मुक्ति न होनेका चान दर्भनावर-• कीय कमें कड़ाता है। यास्त्रमें सतिके परसार विकड श्रानेक प्रथ प्रदर्शित इसे हैं। किन्तु छनमें सुक्तिके चक्रत कारणका चनवधारण मोहनीय कर्म है। मोचके यथमी प्रवृत्तिका विद्य डालनेवाला समें प्रान्तये कहाता है। फिर श्रवाति कर्स भी चार प्रकारका है-वेदनीय, नामिक, गोतिक श्रीर शायुष्ता। ईखरतत्त्वकी पपना चातव्य साननेवाला प्राप्तमान वेदनीय कर्म है। प्रमुक्त नामविशिष्ट होनेका प्रसिमान नामिक कर्म कहाता है। अमुक वंश्में क्या ग्रहण करनेका अभिमान गोबिक कर्म है। फिर भरीररकाके जिये किया जानेवाना कर्म चायुष्क माना गया है। उन्न चारो प्रकारका कर्म सुक्तिके बिये विज्ञकरी न रहनेसे श्राह्मीत कहाता है।

नैयायिक क्रियाको कर्म बताते धौर उसके पांच विभाग लगाते हैं। यथा—उत्चिप्प, धवलिप्प, ध्राक्षण्चन, प्रसारण श्रीर गमन। जिस क्रिया द्वारा कीयी चीक उठायी जाती, वह उत्चिप्प कहाती है। ध्रधिरेयको किसी वस्तुका संयोग करानेवाली क्रिया श्रवदीप्प है। जिस क्रिया हारा प्रस्क टिल वस्तु सुद्धित पहती, उसे विद्यमण्डली श्राकुष्यन कहतीं है। सुद्धित वस्तुको प्रस्क टिल करनेवाली क्रिया प्रशारण है। गमनिक्रया हारा एक स्थानसे श्रव्य स्थान पहुं चते है। पिर गमन पांच प्रकारका होता है—स्त्रमण, रेचन, स्थन्दन, कार्य ज्वान श्रीर तिर्थग्यमान। यथा—"उत्विप्यंतती विद्यप्यमाङ्क्षणं तथा।

प्रसारवाच गमनं कर्माव्ये तानि पा म ॥ समये रेचनं सन्दनोष्ट्रं व्यसनमेव च।

तिर्यम्गमनमध्यत गमनादेव छभ्यते ॥" ( भाषापरिष्के ४ )

प्वभीमांसक जान श्रेपचा कर्मका प्राधान्य स्रीकार करते, किन्तु वैदान्तिक अस्ते—'क्सेसे जान श्रेष्ठ है। कारण जान न स्रोनेसे मुक्ति कैसे मिस सकती है।'

उक्त सतमेषस्य मिटानेकी महायोगेखर श्रीक्षण्यने भगवद्गीतामें प्रतिचमत्कार महोत्कृष्ट सत देखाया Vol. IV. 39 भीर दुर्भेय कम तस्त्र भित्र मनोष्टर तथा विस्तारित रूपसे सुवोधगम्य बना बताया है।

गीताके छतीयाध्यायसे षष्ठाध्याय तक, तथा त्रयोदशाध्यायमे कम सम्बन्धीय भनेक विषय भीर अन्यान्याध्यायमें कम<sup>र</sup> छङ्गन्त कीयी न कोई सहत् प्रमुख विद्वत है। किन्त खतीय प्रध्याय केवन कमीताक . है। इसीसे उसको कर्मयोगाध्याय करते हैं। त्रीत्रायके मतसे भारारित्र व्यापारका नाम कम है। कर्म का अभाव अक्स कहाता है। फिर कर्म यास्त्र-विषय भौर भक्तम यास्त्रनिषित्र होता है। सिवा इसकी कम से भक्त शीर भक्त से कम भी वन सकता है। कर्मका विभाग नाना प्रकार है। वेषयिक विविध सुखानिचाष, द्वाप्त वा खर्गीद पुख्यमत्त्रप्राप्तिकी कामनाचे किया जानेवाला कम काम्य कहाता है। वैषयिक कामना न रख पहुंचान परित्यागपूर्वक सर्व-च्यापक देखरकी एक मात्र सत्वाके ज्ञानसे धनन्यविज्ञ उसकी मित्रमें उसीके प्रीत्यर्थ की कर्म करते, उसे निष्काम कहते हैं। फिर चित्तग्रहिके सिर्धे नियमित कमें नित्यकर्म है। यरीर, वाका, मन प्रश्रुतिका प्रवर्तन पद्मविध कारण गरीर, नर्ता (पर्यात् चिन एवं षष्ट्वार ), चन्नु, कर्ष, दन्द्रियादि, प्राणादिके विविध वायुका व्यापार और चन्नुकर्णादिका भानुकूख-कारी स्वीवायु दत्यादि है। ईखरकी भी सत्वाम दुर्जेय मायाकी सला रहती है। सल, रजः भीर तमः त्रिविध गुण मायाचे निकला है। प्रथिव्यादिमें ऐसा को है सल नहीं, नो तिगुपसे सुक्ष हो। सुतरां सभी तिगुपके प्रादुर्भावमेद्ये भिन्न भिन्न कमें करते भीर कमेंके सालिक, राजसिक तथा तामसिक विविध विभाग बनते हैं। विशेष कमैके विशेष विशेष फल भीर पाप-पुर्णादिका नियन्ता देखर नहीं। प्राक्तिक प्रतक्र-नीय नियमसे वह हुवा करता है। प्रहंसाव प्रयीव कर्त्वाभिमानश्च, श्राकोयके प्रति सेह तथा यह के प्रति देवविजेत भीर प्रवाकाङ्चा-रहित हो नो नित्य कमें किया जाता, वह सालिक कहाता है। प्रसावाङ्चा भीर यष्टकारसे मतिग्य मायासम सोनेवाचा कर्म राजसिक है। अपनी भविष्यत् ग्रभागार्वे

वित्त विगाड़, परिहंसा विचार श्रीर निज सामर्थं पर हिए न डाल किये जानेवाले कर्मका नाम तामसिक है। जान, दुहि, धित, श्रदा श्रीर कर्ताका भी सत्वान्तरूप विविध खचण दर्भित हुवा है। फिर यज्ञ, तपः, दान श्रीर पाहारके भी दसी प्रकार तीन तीन भेद कहे हैं। कर्मका रूपमेद इन्हों सवपर निभेर करता है।

श्रीक्षणानी जान तथा कमें उभयकी प्रशंसाकर भानकी महीत्कषता देखायी है। उन्होंने कहा.-'जो व्यक्ति प्रकृत ज्ञानी, श्राव्यतत्त्वज्ञ तथा श्राव्यक्ति प्रसाद प्राव्यक्रियासे ही प्राव्यामें सन्तुष्ट रहता, उसको श्रपने लिये कर्मका कोई प्रयोजन नहीं पहता। फिर कर्म करनेसे न तो उसे कोई इष्ट और न करनेसे न , कोई प्रत्यवाय (पाप.) जगता है।' किन्त इस उक्ति त्रन्यायी कम काण्डवाती अवर्तव्यताकी पायङ्का -सिटानेको सिस् भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न प्रधायमें श्रीकषाने सर्देश सार्तव्य उपरेश दिया पीर सांख्य. योग तथा पूर्वमीमांसाके पापाततः विरोध मतका .सामञ्जस्य किया है। कम<sup>°</sup> बन्धनखरूप पर्यात सक्तिके . लाभका वाधक कहा गया है। इसीसे सांख्य-मनी-. षियोंने दोषावह देख कर्मका त्याग ठहराया है। फिर भी मीमांसकोंके मतानुसार यन्न, दान भीर तपस्याको क्मी क्रीड्ना न चाहिये। उन्न उभय मत मानते महा-विरोध पड़ जाता है। किन्तु प्रक्रत पचमें कोयी विरोध नहीं। कार्य देहवारी मात्रको पंशेषक्य कम त्यागकी चमता कहां! कम की छीड़ कोई च्चणकाल भीः टिक नहीं सकता। इच्छाने विकद प्रज्ञतिका गुण मनुष्यको कर्म रत बनाता है। दर्भन, . खुवर्ण, स्पर्ध, घ्राण तथा भोजन पांच चानेन्द्रियके घौर गमन, पालाप, खप्न, निखास, मलसूत्रादिखाग, नेत्र धनील न एवं निमीलन पांच कर्मेन्द्रियके कम<sup>े</sup> हैं। ्यद दृन्द्रियों को स्वतः प्राक्तितक नियमसे करना पड़ते 🖁 । इच्छा इनको रीक नहीं सकती । अभ्यासके वन कर्मेन्द्रिय (वाक्, पाणि, पाद, पायु पीर उपस्य )की संयम करते भी जिसके मनमें लालसा बनी रहती, उसे विद्यन्मण्डनी कपटाचारी कहती है। त्याग भी सलानुक्प विधा भेदालक है। आसति भीर कम पत

परित्यागपूर्वक केवन कर्तेव्य वोधने कार्यका प्रनुहान सालिक त्याग है। ऐसा त्यागो सलगुगसम्पन्न मेथानी श्रीर संगयविरहित होता है। वह दू:खावह विष्यसे द्वेष भीर सुखावह विषयसे धनुराग नहीं रखता। फलत: उसोकी अम<sup>९</sup>फलत्यागी अह सकते हैं। द्र:खावक विषय कायले यक्ते भयमे छोड़ना राजिसक त्याग है। फिर मी इवयत: नित्य क्रमें न करना तास-सिक त्याग कहाता है। इस स्थानपर हमय मतके सामश्चराते योजणाने कहा-पण्डितीने कास्यकमं के त्यागको संन्यास धीर सकत प्रकार कर्मपन कोडनेको त्याग बताया है। यज्ञ, दान श्रीर तपस्रा क्रोड़ना न चाडिये। यह नार्थं विवेतियों की चित्तगृदिका कारण हैं। निश्चयरूपसे प्रासित श्रीर नमं फननो कोड़ यह समस्त कार्य करना ही खेड है। कम का लाग कभी कतेव्य नहीं ठहरता। जानयोग सेष्ठ है। फिर ज्ञानभित्तिस्थापित भक्ति-उद्घावित ग्रान्ति उपसे भी चेष्ठ होती है। किन्तु विधेय कर्मारम भिन्न जब चानलाभर्मे व्याचात चाता, तब तत्तत्व कर्म वर्जन की श्रपेचा साधन श्रवस्य लगाया जाता है। जानोप्टेग्रस मानस-वृत्तिकी प्रक्षत चावना द्वारा श्रीर श्रम्यासके वस दन्द्रिय वशीभूतकार श्रासिक्त परित्यागपूर्वेक जी व्यक्ति कम का धनुष्ठान उठाता, वही येष्ठ कहाता है। पासता त्यागप्वम देखरके उद्देश न किया जानेवासा कमें बत्धन है। देखरके उद्देश कत कम प्रक्षत यञ्च कद्वाता है 🔧 नाना कामना सिद्धिके जिये जो कमें श्रीर वैदिक क्रियाक्तराय चनता, उससे मन केवल कम की सिंडि पर ही टिका रहता भीर ईखरसे विसुख पड़ता है। फिर नाना सनुख नाना प्रकृतिस होते हैं। ऐसी अवस्थामें जैसे वासकती उड़्डूका लोस देखा विद्याको शिवाम लगात, वेस हो कमें-फलकी यात्राचे क्रियाकवापादि चना धर्म के सोपानका एक निक्त अङ्क बताते हैं। "सहयन्ना प्रजास्टा" पादि ्यो तमें योक्यणने यही भाव व्यक्त किया है। जैसे प्रिंग प्रथम धूमाच्छत्र रहता, वैसे ही सकत वर्म के प्रारम्भी दीप देख पड़ता है। किन्तु परित्याग न कर क्रम को धैर्यावसम्बनपूर्वेक चलाना चारिये । वस्तर्म सिंच चातिको किसी क्रियाक लायका प्रयोजन नहीं लगता। किन्तु कर्म की सिंच चाहनेवाले को उसका प्रयोजन बना रहता है। फिर इतर पुरुष चेठके लायका प्रतामी होता है। इससे सिंह पुरुष जनहितार्थ तत्तत् कर्म कर सकता है। सिंहि के सर्वीच मेपान पर चढ़ने प्रयोत् ई खरके तत्वमें मिता-निष्ट रहनेको कर्म फलत्यांगा वन निष्काम साधन करना प्रावध्यक है। इसी प्रकार कर्म में प्रहत्तिके लिये निक्त चेथीके लोगोंको सकाम कर्म भी करना चाहिये। किन्तु निक्त चेथीके लोगोंको सतत पाचाये छपदेश देनेके लिये तत्त्व प्रावक्त शिष्टाका प्रयोजन पहला है। कर्म के सुख्य उद्देश ई खरज्ञान प्रीर ई खरफाताकी चित्तश्विको भूत केवल कर्म परायण हो जीवनयाता निर्वाह करना द्वश्य है।

ईखरमें सर्व कम समर्पेष करने अर्थात् यज्ञ, तपस्या, दान तथा श्रन्धान्य सत्कार्यसे उसीका सारण, उद्योकी महिमाका कीर्त्त भीर उद्योकी विश्वतिका दर्भन रखनेसे मोचलाभ होता है। ईखरका विखरूप घोर उसीकी सौम्यमृति देखना चाहिये। फिर जानी कर्म निष्ठ यहंभावती छोड सोहंभाव पकड़ता है। किन्तु ऐसी परासिद्धि साधकको मिनना दुवैभ है। इसलिये केवलमात ईखरपरायण हो व्यव-सायातिका-तृषि खीजना पड़ती है। फिर उसमें कत-कार्य न होते भी कोशी चित नहीं चाती। यह धर्म जितना सवता, उतना ही मल्याणनर रहता है। वैध-यिक पिक वित्वत्वर सुख और सिंबि न मिलते भी द:ख कैसे होगा ! क्योंकि इसप्रकार कर्म समर्पण द्वारा ईखर-सय वननेपर पवित्र सुखको दयत्ता नहीं रहती। फिर .पनिवैचनीय श्रानन्द मिलने लगता है। इस जन्मी योगभ्यष्ट हो जाते प्रयात् चरम विद्यिन पाते कियत् परिमाण कार्यके वन परजना उता कर के साधनमें त्रधिक सामर्थ्य धाता है। कोई अनेक जन्मान्तर भीर कोई. पूर्वीर्जित समें के वल गीप्र सिंद ही जाता है। द्रव्य यन्नादि यावतीय कमें में ईखर-परायणतास्तक्ष जानः ही येष्ठ है। जानयश्वमा प्रवान फल ऐशिक भाव प्राप्त, होना है। , उसमें सबैभूतके प्रतिः समहिष्ट भीर सीक्षार्य परिगणित है। सुतरां जो सर्वभूतके हितमें रत रक्षता, यत्न मित्र पर समान प्रीति तथा द्या रखता ग्रीर स्त्रीय दशमिष्ट भूत सर्वकमं ईखरको समर्पण करता, उसीको विद्वान् परम योगी कहता है।

इस जगत्में भला वृरा कर्म कीन नहीं समभाता! किन्तु लोग ऐहिक स्वार्थ छिद्विके लिये सनुचित कर्म किया करते हैं। ऐसी पवस्थामें भावस्थक है—कोई सहापुक्ष ग्रभ कर्म का लाभ प्रीर प्रश्नम कर्म का दोष देखाता रहे। भारतवर्ष कर्म लेख है। यहां क्या किसी व्यम वृरा कर्म करना न चाहिये। कर्म कर (सं॰ ब्रि॰) कर्म करोति सृद्येन, कर्म न्

तमं कर (सं॰ वि॰) कमं करोति सृद्धेन, कमं क् क्त-ट। क्वंचि चतो। पा शशस्य। १ वितन पर, कार्ये कारने-वाला, नीकर, मजदूर। इसका संस्कृत पर्याय — स्टतक, स्टित्सुक्, वैतनिक, वितनोपजोवी, सरस्यसुक् चौर कमं स्थासुक् है। २ कमं कारक, काम करनेवाला।

"शिष्यानी दासिम्हतकायतुर्थक्षित्रमेकत्। एते कर्मकरा त्रेयाः।" ( मिताचरा ) ः

(पु॰) कम हिंसां करोति, क हैलादौ ट। ३ यस। कम करो (सं॰ फ्री॰) कम न-ल-ट, छीप्। १ दासा, बांदी। २ सूर्वीसता, महनकी वेता। ३ विस्विका सता, एक वेल।

कर्म कर्ता (सं ॰ पु॰) कर्म प: कर्ता सम्पादकः, ६-तत्। १ कायकारक, काम करनेवाचा। कर्मेव कर्ता। २ व्याकरणोक्त वाच्य विशेष (Passive voice)। इसमें कर्तृत्वकी विवचासे कर्म हो कर्ता होता है।

''कियानायन्त यन कर्म खबमेव प्रसिक्यति । स्रकृषे खेरु ये: कत् कर्मकते ति तिहदः ।" (व्याकस्पकारिका )

कर्ताका कर्म प्रपने निज गुणमें खतः सम्पन होने

पर कर्मकर्ता कहाता है। किन्तु ऐसे खनपर हिन्हों में

कर्ताका प्रक्षत चिक्क 'ने' कभी नहीं चगता।

कर्मकर्तृता (सं॰ स्त्री॰) कर्मका कर्द्रेल, मफलकी

कारगुजारी। जैसे—रोटी बनती है। यहां रोटी

पपने पाप वनःनहीं सकती। उसका बननेवाना कोयी

पवश्य रहता है। इसकिये रोटी कम ठहरते भा

कर्द्रे सकी प्राप्त होती है।

कर्मकां एक (सं॰ क्री॰) कर्मका कर्त्र सताप्रतिपादकः

काग्रहम्, सध्यपदलो०। १ कर्मका कर्तव्यता-प्रति-पादक वेदांग्र । कर्नदेखाः २ धर्मसम्बन्धीय कर्म यज्ञादि।

कर्मकार (सं पु ) १ यज्ञाहि कर्मे विधिवत् करने वाला, जो कर्म का कर्तव्यताप्रतिपादक वेदां प पढ़ा हो। कर्मकार (सं वित ) कर्म करोति स्रति विना इति ग्रीष:। १ वेतन व्यतिरेक कार्यकारक, वेगार, जो विला उत्तरत काम करता हो। २ कार्यकारक, काम वनानेवाला। (पु ) ३ द्यप, वेल। ४ जातिविशेष, लोहार। लोहार देखी। यह विख्यकर्मा ग्रीरस श्रीर श्रूद्राके गर्भेषे उत्पन्न हुवा है।

"हरियाचि कटाचेष पातानमन्तीकय। महि खड्ने विजानाति कर्मकारं खकारयम्॥" ( उहट ) कर्मकारक ( सं० द्वि० ) कर्म-क्त-यतु ज् । १ कार्यकारक, कास करनेवाचा । ( पु० ) ब्याक्तरयोज्ञा कारक विशेष ।

कमें कारी (सं वि ) कमें करोति, कमें क्ष णिनि। कमें कारक, काम करनेवाचा।

"ता विदिन स्विति गृहे सत् कर्मकारिमः।" (मन शर्दर)
समेकासु क (सं पु॰-क्षी॰) स्टट् चाप, विद्या कमान्।
कमेकी कक (सं ॰ पु॰) कमेणा की लक इव वस्त-चासनादिना ग्रष्टस्थानां मानरचाकपाटकी सक्त-सक्यः। रजका, धोबी।

कर्म कुणकः (सं॰ व्रि॰) कर्मणि कुणकः, ७-तत्। कर्म में निपुण, काममें हो धियार।

क्रम न गाउँ पार्या वार्या वार्या । क्रमें क्षत् (संव्विष्) कर्म करोति, कर्मेन्-क्ष-क्षिप्। कर्मकारका, काम करनेवाला।

"क्सांपि विविधं घेयनप्रभं ग्रभनेव च।
पग्नभं दासक्सी तां ग्रभं कर्महातां खृतन्॥" (मिताचरा)
कर्म सातवान् (सं० पु०) धर्म सम्बन्धाय सात्य वादानेवांखा।
कर्म सात्य (दे० स्ती०) व्यवसाय, खत्मां सुरती।
कर्म स्त्रमः (सं० व्रि०) कर्म पि स्तमः समर्थः, ७-तत्।
कर्म करनेको समर्थ, काम कर सक्तनेवाला।
"आत्रक्ष चर्म देशं चातो धर्म श्वायितः।" (रष्ठ)

बर्भे हिल ( एं॰ क्री॰ ) कर्मणां कियानुष्ठानानां चिलम्,

६-तत्। १ कर्म करनेकी भूमि, काम वनानेकी जगद्व। २ भारतवर्षे। इस स्थानपर कर्म करनेसे फलानुसार पन्धान्य वर्षेमें जन्म मिलता है।

"चनापि मारतमेव वर्षं क्षेषेच्नम्। प्रत्यान्यष्टवर्षाच खरिवा पुछः प्रेपोपमोगस्थानानि सीमखर्गपादानि व्यप्दर्शानाः" (मागवत प्राप्ताः)

कथित वर्षसमूहके मध्य भारतवर्ष ही कमेंचेत्र है। श्रन्यान्य श्रष्ट वर्ष खगैवासियोंके श्रवशिष्ट पुर्व-भोगका स्थान होते हैं। दूसीसे उनकी भौमखगै कहते हैं।

कर्मग्रीत्य (सं॰पु॰) वर्मणां ग्रीत्यवस्थनमस्यात्, वहुत्री॰। -पद्मानजन्य वासनारूप दोष। यही वासना सकस प्रवृत्ति ग्रीर वस्थनका हितु है।

कभैवात (सं॰ पु॰) कमैका विनाम, काम कोड़-वैठनिकी चालत।

कर्मचण्डाच (सं॰ पु॰) कर्मणा चण्डाच इव। १ पस्यक, हिंसक, सारकाट करनेवाना। २ पिग्रन, खन, खुगनखोर। २ सतन्न, एइसान-फरामोग। ४ अत्यन्त क्रीधी, निष्ठायत गु.स्रावर।

"चन्यकः पियनय ज्ञवज्ञो दीर्घरोषकः। चलारः कर्भवण्यालः जन्यतयापि पञ्चकः॥" (विषष्ठ)

थू राहु।

"उत्तिष्ठ गत्यतां रोही त्यन्यतां चन्द्रसङ्गः।
कर्मचण्डां योगीत्यं सम पात्रचयं कृषः ॥" (गद्रबहित बान-मन)
कर्मचन्द्र (सं० पु०) १ मानत देगके एक राजा।
हिन्दीमें कर्मचन्द्र भाग्यको कहते हैं।
कर्मचारी (सं० क्रि०) कर्मण चरति, कर्म-घर्-चिन।
वेतन पर कार्य करनेवाचा, जो तनखाइ पर कार्मकरता हो।

कमैचित् (सं० त्रि०) कमैचि सूर्ते किए। १ जतकमे, किया इवा काम। (वै०) २ कमै द्वारा सचित, कामसे बना इवा।

"क मैमयान् अर्मीवतसे कर्म येवा घीयने। समेवा चौयने।" (शतप्यत्रा॰ १०१९) १८)

कर्मित (व॰ वि॰) कर्मेषा चितः, कर्म-चिन्तः। बर्मेः निष्पाद्य, कर्मे द्वारा सम्प्रादन किया जानेवासा। "त्यमेष बर्मितो खोकः बोग्दे एवमस्त प्रचापितः।" (वेदपरि॰) कम वेष्टा (सं॰ स्त्री॰) कम वि वेष्टा, ७-त्त्। ः क्रियाके प्रनुष्टानकां उद्योग, कामको कोशिशः।

> ''पातामचा भवेदिच्छा इच्छाजना भवेतृ स्नतिः । क्रतिमना भवेदेचा चेटानचा क्रिया भवेतृ ॥'' ( मन )

कर्म चोदना (सं ० व्रि०) कर्म यि कर्माववोधने चोदना विधि:। १ कर्मविषयमें प्रेरेचाकारक विधि। कर्म चोद्यते प्रवर्तते ६ नया, घ-टाप्। २ कर्ममें प्रवृत्तिका चेतु। "वानं चे ये परिवात विविध कर्मचेदना।" (गीता)

''बोदना चीपरेग्य विशिष्ट कार्यनाचिन: इस्रमेन सक्त संचणं विगु-

३ कमेविधि।

शासकः ज्ञानादिवयमवलस्य कर्नविधिः प्रवर्तते। (श्रीधरक्षानी)
समेल (सं पु ) कमेणः समेलन्यादृष्टाच्यायते,
कभेन्जन-छ। १ कमेणः समेलन्यादृष्टाच्यायते,
व्याखानुसार निर्णीत ज्ञीषधप्रयोगसे भी नहीं दवता।
सेवल समेले व्ययसे ही इसकी श्रान्ति होती है।
२ ज्यापरिग्रह। कायिक, वाचिक जीर मानसिक
कमेनिजीयके फलसे योनिविजीयमें जन्म लेना पड़ता है।
२ पापपुरवादि। ४ क्रियानन्य संयोगनिमागादि।
५ वेगनासक संस्तार। "मूबमाने तु वेगः सानु कमें नो वेगजः

वना चुवा।

ं "तथा दहति वेद्यः समेनं दोयमावानः।" (मतु १२१०)
कामीजगुण (सं० पु०) समेनो जायते यो गुणः,
कामीचा०। क्रियाजन्य संयोग, विभाग भीर वेग गुण।

"संयोग्य विभागच वेगयेते तु क्रमेंजाः।" (भाषापरि०)

क्षित्।" (माषापरि॰) ह यटहन्त । कसेणो जातः विष-

भोगवासनावधात् क्रमधो मिलनीयमानद्वत्तिभिजीत इत्यर्थः। ७ कवियुग। (व्रि॰) ८ क्रियाजात, कामसे

सभी जित् (सं० पु०) १ जरासन्धर्वशीय मगधने एक र त्रपति। २ उड़ीसेने सोई राजा। इन्होंने ७०० से १४३ ई० तक राजल किया।

समंज्ञ (सं॰ त्रि॰) कमें नानाति, कमें न्-ज्ञा-क।
- कमें नेधक, हिताहित भीर समय देख कमें विशेष
करनेका ज्ञान रखनेवाला।

करनेका भान रखनेवाला।
कर्मठ (सं० व्रि०) कर्मणि घटते, कर्मन्-घटच्। वर्मणि
घटोऽडच्। पा शाशश्रा १ कर्मकुश्रच, कामने श्रीशियार।
"श्राताग्यकुल ततो व्यतानोत्। च कर्मड; वर्मद्राहनिम् ए"(महि राष्ट्र)
Vol. IV. 40

कर्मणा (सं॰ पद्मक्) कर्मसे, क्रिया द्वारा, कामके साथ। कर्मणिवाच्य (सं॰ पु॰) व्याकरणोक्क वाच्यविभेष। इस वाच्यों कर्मकर्ता बन जाता है। फिर वचन चौर पुरुष भी कर्मपदका ही निर्दिष्ट होता है।

कम या (सं क्ली ) कम पि साधः, कम न्यत्। १ कम योग्य, काम कर सक्त नेवाला। २ कम निर्मेषमें पावश्यक, किसी कामके लिये ज़करी। ३ कम -क्रथक, काम करनेमें होशियार।

वार्म खाता (सं॰ स्त्रो॰) कमें खास्य भावः। कमें-क्रियवता, तत्वरता, सुस्ते दी।

कर्मण्यभुक् (सं॰ित्र॰) कर्मणं वेतनं भुङ्क्षे, कर्मण्य-भुजः क्षिए। वेतनोपनीवी, नीकर।

सुजानाए। वतनापनावा, नानार।
कार्या (सं॰ स्त्री॰) कार्या सम्पाद्यते, कार्यन्-यत्टाप्। १ वितन, तनखाइ। २ मूख्य, कीमत।
कार्यतः (सं॰ प्रवः) कार्यातुसार, कामके सुवाफिकः।
कार्यतः (सं॰ प्रवः) कार्यातुसार, कामके सुवाफिकः।
कार्यत्यागः (सं॰ प्र॰) कार्यातुसार, क्ष-तत्। १ वैतः
निक्ष कार्यका त्याग, नीकरीका इस्तेषा। २ सं।सारिक
कार्यका त्याग, दुनयावी काम स्रोड़ वै ठनेकी छालतः।
कार्यत्व (सं॰ क्षी॰) कार्यको स्थिति, फर्ल प्रदा

कर्मदच (सं॰ वि॰) कर्मणि दचः, ७-तत्। कर्ममें पट्, काम करनेमें द्वीधियार।

कर्मेंदुष्ट (सं॰ ति॰) कर्मणा दुष्टः, ३-तत्। १ कर्म विशेषचे पतित, किसी कामचे गिरा चुवा। २ पापी, गुनाचगार।

कर्म देव (वै॰ पु॰) कर्म णा देव: प्रासदेवभाव: । देव-विशेष । षष्टवसु, एकादम रुद्र, दादम पादित्य, इन्द्र भीर प्रजापति—तंतीस कर्म देव हैं । धम्मिक्षोद्धादि वैदिक कर्म के फर्स इन्हें देवकीक मिला है । इनमें इन्द्र प्रभु भीर वहस्पति धाचार्य हैं । देववीनिमें जवा लिनेवालेकी धालानदेव कक्षते हैं ।

कर्म देवी (सं क्ली ) मेवाड़ के राजा समरसिंह की पत्नी। इनके प्रवक्ता नाम राष्ट्रप था। उनरिंग देखी। कर्म देवता (सं क्ली ) कर्म देव, यज्ञादि कर्म से बने इसे देव। वा (सं प्र ) कर्म देवा कर्म देवा (सं प्र ) कर्म देवा कर्म देवा वा ।

१ दुष्ट कमें, पापजनक हिंसादि, गुनाह, रज़ावका काम। २ कमें जन्य पापादि,कामका रज़ाब। ३ कमें विषयक दोष, गृजती, भूल। ४ कमें के मूब कारणखरूप मिथान्नानकी वासनाका दोष, तुरा चालचलन।

कम धारय (सं॰ पु॰) व्याकरणोत्त समानाधिकरण पद्घटित समास विशेष। समानाधिकरणकापुरुषः कर्मधारयः। या शशास्त्र। इसमें विशेषण श्रीर विशेष्यका समान सिंध करण होता है। जैसे—रत्नावता। हिन्दीमें यह समास नहीं लगता, क्योंकि विशेषण श्रीर विशेषण श्रनग रहता है। फिर संस्कृतकी भांति विशेषणमें विभक्ति भी नगायी नहीं जाती।

कम धंग (सं॰पु॰) कम यो धंगः, ६-तत्। कम चिति, सज्ह्वी कामके फायदेका तुक्सान, नाउमोदी।

क्म ना (हिं०) कर्भण देखी।

कर्मनाम (सं० क्ली०) क्रियाचे वना हुवा नाम, इस्राफ्रायस ।

कर्म नाया (सं ॰ स्त्री॰) कर्म नाययति, कर्म न् नय-णिच्-प्रण्-टाण्। एक प्रसिद्ध नदी। यह (मचा॰ २४° ३८ ३० व॰ विश्व तथा देशा॰ ५३ ४१ ३० पू॰) विचार प्रदेशस्य भाषावाद ज़िलेके कैमीर पर्वतस निकली है। इसने उत्तरपश्चिम मुख पहुंच दरिहार यामके निकट याष्ट्राबाद ग्रीर मिर्नापुर जिले दोनी श्रीर रख विचार एवं यु त्रप्रदेशको स्ततम्ब कर दिया है। फिर चौसा ग्रामकी निकट यह गङ्गा नदीसे जा मिली है। इसकी दो भाखा हैं— धर्मावती श्रीर दुर्गावती। पर्वत पर जहां कार्मनाशा बहती, वहां नदीगर्भकी सूमि प्रस्तरमय पड़ती है। किन्तु सृत्तिका मिलनेसे नदीगमें कर्दमयुक्त श्रीरगमीर रहता है। माघ पाला न मास यह नदी सुख जाती है। किन्तु वर्षाकाच इसकी विगका कीयी ठिकाना नहीं। उस समय पत्म जनमें भी उतरना कठिन पड़ता है। द्रव्य सामग्रीसे भरी बड़ी नीका अनायास इस पर चना करती हैं। मिजीपुर ज़िलेके कानपायर नामक स्थानमें यह नदी १०० फीट नीचे गिरती है। पिषक इष्टिके समय एता जसप्रपात चितसुन्दर देख पड़ता है। चनेक खोगोंके कथना

त्यार इस नदीको छूनेसे मंद्रापाय लगता है। कारब रावचके प्रस्नावसे इसकी उत्पत्ति है। विभाव देखी। किसी किसीके मतानुसार सूर्यवंभीय विभाद राजाने अञ्चाहत्याका पाप किया था। वह भपना पाप छोड़ाने पृथिवीकी यावतीय पुख्यतीया नदीका जल लाये भीर उसमें नहा ब्रह्महत्याके पापसे छूट पाये। भाजकल लो कर्मनाथा वहती, उसकी विद्याप्डली विभादु-राजाका गावधीत भपवित्र जल कहती है। किर कोई उस समयसे भपवित्र बताता, जिस समय युक्त-प्रदेशका निष्ठावान् प्राचीन त्राह्मण इसको पार कर कीकट भयवा वङ्गदेश भाता न था। किन्तु नदीकुकके भिष्ठासी कर्मनाथाको भपवित्र नहीं समभते भीर जलसे सायंस्त्रयाकाये किया करते हैं। भविष्य ब्रह्मन खराइके लेखानुसार गङ्गा और कर्मनाथाके सङ्गमने नहानेसे भ्रमेष पुख्य मिलता है—

> "भागीरया छनं तत्र सर्मनामा नदी दिनः। मञ्जति पुपादां प्राप्ता खोकतारपर्दतवे ॥" ( भूम४० )

वत्त ब्रह्मखण्डमं ही लिखा, कि कर्म नामाके कून पर ताड़का राष्ट्रमीका वन या। कर्म निवन्ध (गं॰ पु॰) कर्म का पावस्यक फल, कामका ज़रूरी नतीजा। कर्म निर्हार (गं॰ पु॰) प्रस्तृकर्म वा फलका दूरी कारण, बुरे काम या उसके नतीजिका घटाव। कर्म निष्ठ (गं॰ वि॰) कर्म णि निष्ठा यस्त, बहुती॰। यागादि कर्मासक, नित्य नैमित्तिक कर्म करनेवाला।

"ज्ञाननिष्ठा दिनाः केचित् तपीनिष्ठाखवापरे। तपःखाध्यायनिष्ठाय कर्मनिष्ठाखवा परे॥" (मनु)

कर्म निष्ठा (सं• स्त्री॰) कर्म वि निष्ठा पासितः, ७ तत्। कर्म में पासितः, कार्ममें स्रो रहनेकी हानत। कर्मम्ह-भिद्यस्त्रकार एक ऋषि।

कर्मन्दी (सं॰ पु॰) कर्मन्देन भिच्चस्वकारकेन ऋषि-विशेषण प्रोक्त भिच्चस्व्रमधीते, कर्मन्द-इनि। वर्नद-ह्याबादिनिः। पा अश्वरदा भिच्च, सत्र्यासी।

क्ष्मात्राहातः। पानस्तरः स्वापं विश्वितकसंगां विश्वितः क्ष्मिन्यास (सं॰ पु॰) क्षमाणां विश्वितकसंगां विश्वितः क्षासः स्वापः। १ क्षमेत्रामः, सत्रासः। १ क्षमेत्रामः स्वापः। १ क्षमेत्रामः स्वापः। १ क्षमेत्रामः स्वापः। १ क्षमेत्रामः स्वापः। स

कर्मण्डम (सं॰ पु॰) एक रागिणी। यह लखित, हिन्दोन, वसन्त घोर देशकारके योगसे बनती है। कर्मण्डमी (सं॰ स्त्री॰) कर्मण्डम देखा। कर्मण्ड (सं॰ पु॰) कर्मणां पन्याः, कर्मन्-पथिन्- प्रच्। कर्मण्डति, कामकी राष्ट्र। यह दशमकार है। इसके परित्यागका उपदेश दिया गया है,—

"बायन विविध कर्म वाचा चापि चतुर्धि धम्। मनसा विविध चैव दगकर्मेषयां स्वजैत्॥ प्राचातिपातः स्वैश्व परदारमथापि वा। वीणि पापानि वायिन सर्वतः परिवर्णयेत्॥ चस्त्रवापं पार्च्य पेश्रयमकृतं तथा। चलारि वाचा राजिन्द्र नजको ज्ञानुचिन्तयेत्। चनमिश्वा परस्ते पु सर्वस्वते पु सीष्ट्रदम्॥ क्षभेषां फ्लमसीति विविध सनसा चरित्॥" ( महाभारत)

विविध कायिक, चतुर्विध वाचिक शौर विविध मानसिक—द्य कर्मप्य परित्याग करना चाडिये। प्राणनाम, चीर्य श्रीर परदारगमन तीन प्रकारके कायिक कर्म सर्वेतोभावसे छोड़ने योग्य हैं। पस्त्र, क्वंभ, निष्ठुर शौर मिथ्यावाका यह चार प्रकारके वाका बोछना पच्छा नहीं। परसम्पत्तिसे निष्णृष्ट रह, सर्वे जीव पर सोहार्द रख शौर कर्मके फलमें विख्यासकर चलना छचित है।

कर्मपदति (सं॰ स्ती॰) कर्मणां पदतिः, ६-तत् । कर्मकी प्रणाती, काम करनेका नायदा।

कर्मपाक (सं॰ पु॰) कर्मणः धर्माधर्मसूनकस्य पाकः परिणामः, ६-तत् । धर्माधर्मका सुखदुःखादि रूप परिणाम, भनायी तुरायीचे धाराम भीर तक्तनीफ़ मिलनेका नतीला। कर्मक्याक देखो।

कर्मपुरुष (सं ॰ पु॰) जीव, जानवर।

कर्मप्रधानिक्रया (सं॰स्त्री॰) क्रियाविश्रीष, एक फेल। इसमें कर्म ही प्रधान रहता श्रीर कर्ताके समान पड़ता है। फिर क्रियाका लिङ्क शीर वचन भी उसी कर्ता बने कर्मके चनुसार सगता है।

कर्मप्रधान वाका (सं॰ क्षी॰) वाकाविश्रेष, एक जुमला। इसमें कर्म कर्तीके स्थानपर रहता है। कर्मप्रवचनीय (सं॰ पु॰) कर्मप्रोक्षवान, कर्मन-प्रवच-

चनीयर्। वर्तम्बन्दनीयाः । शशन्दः। पाचिनि-व्याकरचीक्र संज्ञाविभिन्नः।

क्रमें पत् (सं क्ती ) कर्मणः जीवकत ग्रमाग्रमरूपस्य पतं परिणामः। १ ग्रमाग्रम कर्मका स्खदुः स्व भोगरूप परिणाम, भर्ते बुरे कामसे पाराम पौर तकलोकः मिलनेका नतीजा। २ स्ख, पाराम। ३ दुःख, तकलोकः। ४ कर्मरङ्ग प्रज, कमरख।

कर्मभाषाद्य (सं॰ पु॰) कर्मके परिणामका विकास, कामके नतीजेका उठान।

कर्मवस्य (सं॰ पु॰) कर्मणा बन्धः गरीरसम्बन्धः, ३-तत्। १ कर्मके ग्रष्टप्रसे परजन्मका बन्धन, कामकी गांठ। इसीसे जीव सखदुःख भोगता है। (ब्रि॰) कर्मवन्धं बन्धनसाधनं यस्य, बहुबी॰। २ कर्मके बन्धनका कारण रखनेवाला, जो कामकी गांठ रखता हो।

कमेंबन्धन (सं की ) कमेंचा बन्धनं कमें एव बन्धनं वा। १ कमेंचे जन्मग्रहण, कामचे पैदा होनेकी हासत। २ कमेंका बन्धन, कामकी गांठ। कमें भू (सं ॰ स्त्री॰) कमेंचा कमेंचा छचिता वा भूः, ६ वा ७-तत्। १ कष्ट भूमि, जोती हुयी जमीन्। २ भारतवर्ष।

''तवापि भारतं श्रेष्ठ' वन्तुहोपे नहासुने। यती हि कर्मभूरेषा चहीऽव्या मोगमूनयः ॥''ः

कर्मभूमि (चं॰ स्ती॰) कर्मणः पुरस्कनक यशादि रूपक्रियायाः भूमिः, ६-तत्। १ श्रायीवर्ते, विस्थाचन शौर श्रिमास्यके बीचका देश।

"भारतानैरावतानि विदेशाय करन् विना । वर्षाचि कर्ममूयः खुः शेषाचि फलमूमयः ॥" ( श्वेमचन्द्र ) कुरुकी क्रीड भारत, ऐरावत चौर विदेश कर्मभूसि है। बाकी वर्ष भोगभूमि कहाते हैं।

२ भारतवर्षे, चिन्दुस्तान ।

"उत्तरं यत् समुद्रस हिमाद्रे ये व द्विषम् । वर्षं वह भारतं नाम भारतो यत सन्ति ॥ नवयोजनसाहची विचारीऽस्य महामुने । वर्षम्भूमिरियं स्वर्गमपवर्गेश्व गच्छताम् ॥" (-विच्छु॰ ३।१।२) समुद्रमे स्वरूप स्वीर हिमाद्रिये द्विष्ण पडनेवासे : वर्षका नाम भारत है। यहां भारती सन्तति होती है। विस्तार नी हजार योजन है। इसीको कर्म-भूमि कहते हैं। यहां पुष्प्रकर्म करनेसे स्वर्ग पप-वर्ष मिस्ता है।

कर्मभोग (सं प्र प्र ) कर्मणः कर्मजन्य सुखदुखादे-भीगः, ६-तत्। कर्मफनानुसार सुखदुःखादिका भोग, कामके नतीजेसे घाराम तकनीफ, मिननेकी हालत। कर्मसन्ती (सं प्र ) कर्म मन्त्रयति, कर्मन्-मन्त्र-णिच्-णिनि। कर्मकी सम्बन्धमें मन्त्रणादाता, कामकी सन्ताह देनेवाला।

कर्ममय (संवित्र) कर्मचे बना हुवा, कामचे निकलनेवाला।

• कभैमार्ग (सं• पु॰) १ कम का नियम, कामका तरीक्। २ भिक्ति प्रस्ति तोड्नेको दस्य द्वारा व्यवहार किया जानेवाला एक यष्ट्र, दीवार वगै,रहमें मेंच लगनेको एक दशारिका लफ्ज्।

कमेमीमांसा (सं क्ली ) कमेणि मीमांसा। कमें सम्बन्धमें निश्चयकारक शास्त्रविशेष। नीमांसा देखी। कमेमूल (सं क्ली ) कमेणी मूलमिव मूलमस्य यद्दा कमेणि यद्वादि क्रियाजन्य सत्कमीर्थं मूलं यस्य। १ क्ला। २ शरवण।

कमें युग (सं कि क्षी ) क्षणाति डिनस्ति धन्योऽन्यं यत्न, क्ष-सनिन्; कमें डिंसाप्रधानं युगम्, कमें धारय। डिंसाप्रधान कलियुग।

कर्मयोग (सं॰ पु॰) कर्मसु योगस्तत् कीश्वस्, ७-तत्। १ चित्तश्राचनक वैदिक कर्मः।

"चयनेव कियायोगी जानयोगस सापकः।
कर्म योगं विना जानं वास्यविष्ठ व द्रयते॥" (मलमास्तकः)
कर्म योगको श्री क्रियायोग कहते हैं। विना इसके
किसीकी जान प्राप्त महीं होता। कर्म देखी।
२ परित्रम, मेहनत। ३ यज्ञादिसे सम्बन्धः।
कर्म योगी (सं॰ पु॰) कर्म योगी इस्रास्ति, कर्मयोग-इनि। कर्म योगमें रत, ईख्वरकी प्राप्तिके प्रमिखाय
यज्ञ ध्यानादि वैदिक कर्म करनेवाला।
कर्म योनि (सं॰ पु॰) कर्म यो योनिः प्रादिकारणम्,

्र्-तत्। कम का मूलकारण, कामका चस्ती सक्व।

कर्मर (सं॰ पु॰) कर्म हिं सां राति, कर्म नृ-रा-क। कर्म रङ्ग, कसरख।

कमरका (सं॰ पु॰) कमर स्वार्ध कन्। कमरङ्ग, कमरका

कर्म रेष्ट्र (सं• पु॰ क्ली•) कर्म णि हिंसायै रक्यते रोगादिननकत्वादिति भावः, कर्म न् रख्न ष्ठ । खनामख्यात वृच्च, कर्मरख्ना पेड़। (Averrhoa carambola) इसका संख्तत पर्याय—ियरान, वृद्दस्त, रुनाकर, कर्मार, कर्म रक्ष, पीतफल, कर्मर, सुद्दरक्ष, सुद्दर, धराफल भीर कर्मारक है। मराठीते इसे करमल, तामिलमें तमते म्खरम्, तेनगुमें तमते चेतु, सल्यमें व्निष्ट्रविष्ट्र मनिस, ब्रह्मीमें शुंग्या भीर पीर्तुगीन् भाषामें करम्बोच कहते हैं।

नम रक्ष पन्न, उथा, वाग्रुनायक, तीखा, कटुपाकी भीर पन्नियारक होता है। इसका पक्षफत मधुर, पन्नरस भीर वल, पुष्टि तथा रुविकारक है। (राजिन)

भावमकाशकी सतसे यष्ठ शीतन, मनश्हनारक भौर कप एवं वायुनाशक दोता है।

कमैरङ्ग दो प्रकारका होता है—मिष्ट घीर घना।
किन्तु पक्ष घन्त पन्न ही लोगोंको घन्छा लगता है।
कारण खानेंसे यह घिषक सुखरीचक है। द्वह १४चे २६ फीट तक बढ़ता है। युरोपीयोंके मतातु-सार यह प्रथम भारत-सहासागरके सनका होपमें उत्पन्न होता था। वहांचे कम रङ्ग संहल गया भीर सिंहल सारत घा पहुंचा। किन्तु हमारी वियेचनामें यह बात ठीक नहीं। बहु प्राचीन काल से कम रङ्ग भारतमें उपजता, जिसका प्रमाण रामा-यणमें मिलता है। धाजकल भारतमें प्राय: सबैब यह बच्च होता है।

कम राष्ट्र—दाचिषात्यका एक प्राचीन उपविभाग। (Ind. Ant. VII. 189.)

कर्म री (सं क्ली ) कर्म मैषक्योपयोगिक्रयां राति ददाति, कर्म र-क गौरादिखात् कीष्। वंग्रजीचना। कर्म रेख (सं पुर) कर्म की रेखा, मत्येका विखा, क्षेत्रकार।

क्स में (सं• पु•ा) मधनवदो एक प्राचीन ऋषि।

कर्मवचन (स॰ क्ली॰) कर्मवाका, बीवमतानुवायी क्रियाकायड । कर्मवल (सं०पु०) कमं मौतादानुष्ठानं वन्तिमव

यस्य, बहुती॰। शुद्र । शुद्रको श्रीतादि अनुष्ठान वव्यकी भांति वाठोर सगता है।

कर्मवत् (सं कि ) कर्मं प्रास्त्रस्ति, कर्म-मतुप् मस्य वः। जम् विशिष्ट, कामकाजी।

कर्मवग ( सं वि ) कर्मणी वधाः, ६ तत्। १ कर्मके श्रधीन, जासका सारा। (पु॰) पूर्वजन्यके कंसे का श्रवश्यकावी पता. कामका जुरुरी नतीजा। यह शब्द क्रिन्दोर्स क्रियाविशेषणकी सांति भी षाता है। किन्त उस अवस्थान करणकारकका चिक्क चे' किया रहता है। कार्भविश्वता (सं स्त्री ) कार्मविश्वनो भाव:, कार्म-विश्व तल्-टाप् । कर्माधीनका भाव, काममें दवे रहनेको हालत। यह बोधिसत्वका एक गुण है। कर्मवधी (सं० प्र०) कर्मणी वयः वयस्ता घर्यास्ति,

कर्र-वय-इनि। कर्माधीन, कामका मारा। कर्मवश्वता (सं स्ती ) कर्मणी वश्वता प्रधीनता, &-तत्। कम की श्रधीनता, कामका दवावं। कर्मवाचिक्रिया, कर्म प्रधानिक्रया देखी।

क्रमैवाटी (सं॰ स्ती॰) कर्मणां पास्तीक्ष तिथि-निसित्तीभृतिक्रयाणां चन्द्रक्रमाक्रियाणां वा वाटीव । तिथि, चान्ड माधका तीसवां विभाग।

कर्मवाद (पं॰ पु॰) सीमांसायास्त्र। दसमें कर्मकी ं हो प्रधानता स्त्रीसत हुयी है।

कर्मवादी (सं १ ए०) सीमांसक, कर्म की संप्रधान ं स्त्रीकार करनेवासा ।

ंबर्भवान, कर्मवत् देखी।

कर्मविच (सं॰ पु॰) वर्मना चन्तराय, कामकी सुनाहिमत या श्रह ।

कर्मविध (सं॰ पु॰) कर्मणी विधि: नियस:, ६-तत्। नर्मना नियम, नामना नायदा ।

कर्मविषयेय ( ६० ५० ) १ कार्यका धनुक्रम, कामका सिनसिना। २ कमैका व्यतिक्रम, कामका उच्छ फेर। (सं॰ पु॰) कर्मणः धर्माधर्ममूनकस्य क्रमंविपाक विवाकः परिणामः, इतत्। ग्रभाग्रम कर्मका फल, ं भन्ने बुरे कामका नतीना । सुक्ति, खगै, परनवामें Vol.

41

IV.

ऐखर्यादिका उपकरण वा सुख प्रसृति श्रमंक्षमंका श्रीर रोग तथा नरकादि प्रश्नम कर्मका फलभोग है। इमार शास्त्रके सतसे प्रधरेके कानाधिका पनुसार प्रथम नरक-भीग कर पीछे पापयोनि विश्ववर्म उत्पत्ति होती है। गतडपराण्में कैसे पापसे कैसी वीनिमें जन्म लेनिकी बात लिखी है-पितत व्यक्तिका दानप्रहण करनेसे नरकान्त-पर वावी क्रमि, उपाध्यायको मारने पौटनेसे क्रक् र,गुरु-पत्नी वा गुरुट्यां को भसे गर्देभ, माता प्रस्ति यन्य गुरुजनकी पाक्रमण करतेरे पारिका, माता पिताको यन्त्रणा देनेसे कच्छप, प्रभुदत्त भाहार छोड़ भन्य द्रव्य खानेसे वानर गक्कित धन मारनेसे क्रमि, किसीने गुणमें दीव लगाने राचम,विश्वासचातनतासे मत्य,यव धान्य प्रसृति ग्रस्य चीरानिस इन्द्र, परस्तीगमनसे व्याच हक प्रसृति, स्वाद्यजायाचरणचे कोिक्वल, गुरु प्रसृतिके पत्नी-इरण्से श्वर, यन्नदानविवाह प्रसृतिमें विष्न डाननेसे क्रमि,देवता पिळलोक एवं ब्राह्मणको न हे भोजन कर-निमे वायम, ज्येष्ठ भ्वाताकी प्रवसानना करनेसे कौस. शुद्र हो ब्राह्मणी गमन करनेचे क्रमि, ब्राह्मणी-गर्भचे युत्र निकालते काष्ठनायक कीट, क्षतन्नताचे क्षमिकीट पतङ वा व्यथिन, भास्त्रहीन व्यक्तिकी मारनेसे खर, स्त्री तथा ग्रिश्वध करने से क्षमि, किसीका भोज्यवस्त चौरानेसे मचिका, अन्नहरण करनेसे विडाल. तिल-हरणसे मुपिक, इत हरणसे नक्कल, मद्गुर मत्य हरणसे काक, मध्र हरणसे मधक, पिष्टक हरणसे पिपोणिका, जल दरणसे वायस, कांस्य दरणसे दारीत वा क्योत, खर्षभाग्ड चीरानेसे क्षमि. वस्त्रादि हरणसे क्रीच, पानिइरण्से वक, वर्णक एवं धाक प्रवादि चौरानिसे मधर, रतावस्त इरणसे चकीर, सगन्धि वस्त चोरानेसे कर्हदर, वंश हरणसे यशक, मयरका पुच्छ चोरानिसे वण्ड, काष्ठर्ररण्ये काष्ठकोट, फल चोरानिसे चातक शीर गरहहरण करनेसे रौरवादि नरक भोग वण गुला सता व्रचादि रूपमें जबा सेना पडता है। गो सुवंर्णीद प्ररापे भी ऐसा ही पत्त मिलता है। फिर मनुष्य विद्या चोरानेसे वहनरक भोग पोक्के मूकं भौर इत्यनशुन्य भनिमें भाइति डासनेसे मन्दारिन हो जना तीता है। (गरवपु रस्ट प्र)

पापकार्य विशेषसे दृष्टक्य वा परक्यमें रोगविशेष भी भोगना पड़ता है। शातातप ऋषिने जिस
पापसे जिस रोगका विधान किया, नीचे वह लिख
दिया है। पापसे जो रोग लगता, उसका प्रायसिक्त
करना पड़ता है। प्रायसिक्त न करनेसे वही रोग परजन्ममें भी मनुष्यकों कष्ट देता है। महापातकसे सात,
उपपातकसे पांच श्रीर पापसे तीन जन्म तक रोग पीछा
नहीं छोड़ता। महापातक, उपपातक भीर पातककी
प्रायसिक्तका भी न्यू नाधिक्य रहता है। महापातकमें
पूर्ण, उपपातकमें श्रम्भ श्रीर पातकमें प्रशंग प्रायसिक्त करना पड़ता है। फिर श्रतिपातकमें दानादि
साधारण विधान हारा सुक्त हो सकते हैं।

| पाप               | <b>रोग</b> ं        | मायथित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| क्रागञ्चला        | मधिकाञ्च            | विचिवयुक्त कागदान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| <b>प</b> श्रहत्या | वमसुख               | भतपत्त चन्दन दान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F  |
| सेषच्या           | पाखुरीग             | त्राद्यपको एक पल कस री दान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| <b>उपृह्ला</b> )  | विष्णवस्त्र         | कपूरिक प्रखदान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| काशह्यां,         | का पँडीनता          | क्षणवर्षं गीदान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| खरह्या            | वार्षशिखीस          | तीम सुद्रा परिभित खर्णप्रस्नति दान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| इसिइत्या          | सर्वकार्धमें असिंडि | मन्दिर बना गणीयमूर्ति प्रतिष्ठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                   |                     | भवना कुलत्य माना तथा पिष्टक द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١_ |
|                   |                     | गणसमूहका शानि विधान भौर एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  |
|                   |                     | चच गयैशमन्त अप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| तरचुइत्या         | वैष <b>रा</b> चि    | गुसममयी चे नुका दान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹  |
| गीष्टत्या         | <b>ন্যস্ত</b>       | पख पक्षन संयुक्त, पश्चनणे विशिष्ट, रक्षचन्दनित्त, रक्षप्प एकं रक्षचन्द्र पक्ष रक्षच्य प्राच्च पक्ष रक्षच्य प्राचित एक रक्षच्य प्राचित स्थापित सर, तिल्लू ये-प्राच तासपात लसपर रख लसी १०८ माथा परिमित सर्थकी यसमृति लमा प्रवन्तक मन्तरी पूला चौर समे चपने पापकी यानि प्राचेमा करना चाहिये। इसके पीछ सामवेदी ब्राह्मण कल्स सामपरायण करेंगे। फिर दश माग सर्थप वारा पात सास्यका कमिसेचन होता है। भन्नकी निसंलिखित मन्त हारांयस- |    |

| पाप                   | रीग             | <b>प्राथिय</b> च                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ·               | मृति विसर्वन वर भक्तिप्रकारि<br>पाषायको निवेदन करना पाहिये,—<br>"समोऽपि महिपाददो दरापादि-<br>भैयानकः। दिषयामा पतिरंवो मन<br>पापं व्यपोहतु॥" |
| मस्पिहत्या            | क्षपगुर्न       | १० द माथा खर्यकी प्रकृतिका दान।                                                                                                             |
| मार्जारहत्या          | इत्तत्व पीतवर्ष | १०८ भाषा परिमित खर्षक बने                                                                                                                   |
|                       |                 | पारावतका दान।                                                                                                                               |
| वक्रस्या              | दीर्घ नासिका    | यस्वर्णं गीदान।                                                                                                                             |
| <b>ग्रक्शरिक</b> च्ला | च्छितवाश्च      | ब्राह्मणको दिवधा सहित कोई                                                                                                                   |
|                       |                 | यास्त्रपत्य दान।                                                                                                                            |
| गुकरह्म्या            | दन्तुर          | दिचणा सहित पृतकुभदान।                                                                                                                       |
| <b>ध्याल</b> च्या     | पदम्यसा         | एकपच परिमित खर्ण भयदान !                                                                                                                    |
| इरिणइत्या             | खञ्च            | एकपन परिसित सर्व चयदान।                                                                                                                     |
| पित्रङ्खा             | चेतनानाग        | ३० माजापत्य बना एक पणपहि-                                                                                                                   |
|                       |                 | मित खर्ण की नीका पर वामुपावमें                                                                                                              |
|                       |                 | रीप्यमय कुम्प रख १०८ मापा                                                                                                                   |
|                       |                 | परिमित खर्णं द्या विज्ञविषष्ट गढ़                                                                                                           |
|                       |                 | पञ्चस्त पहना यथा विधि पूजा करना                                                                                                             |
|                       | ′               | चाडिये। पीछे यह समस्त द्रध्य                                                                                                                |
|                       | }               | त्राह्मणको देते हैं।                                                                                                                        |
| माहद्या               | चन्ध            | विद्वस्त्याका श्री प्रायचित इसमें                                                                                                           |
|                       | }               | भी करना पड़ता है।                                                                                                                           |
| सारहवा                | मूका            | चान्द्राधण वत वर 'सरखित                                                                                                                     |
|                       |                 | नगन्मातः मन्दन्नज्ञादिदेवते । दुख्यः                                                                                                        |
|                       | }               | करणात् पापात् पाडि मां परमेविरि।                                                                                                            |
|                       |                 | मन्त्र पढ़ पण परिमितं खर्णं सह                                                                                                              |
|                       |                 | त्राञ्चणको पुस्तक है।                                                                                                                       |
| <b>स्त्रीइ</b> त्या   | चतीसार          | १० चयत्य इच रोपण, गर्मरा वया<br>चेनुदान भौर गत ब्राह्मप्रोतनः                                                                               |
|                       |                 | 1 -                                                                                                                                         |
| वालकद्वया             | <b>चतवसा</b>    | ब्राह्मणकी विवाहदान, इरिवंग                                                                                                                 |
|                       |                 | श्वण, सहारहवा नप, भग्ना रंखक                                                                                                                |
|                       |                 | ट्रेंश पाइति हे द्विपास्य १००                                                                                                               |
| }                     | 1               | मापा परिमित ११ खरु सर्व प्रवस<br>११ पल खर्ष ११ ब्राह्मक्की देना                                                                             |
|                       | ,               | वाडिये। फिर पर्याच प्राडयकी                                                                                                                 |
|                       |                 | भी दिख्या दान करना कर्ते हैं।                                                                                                               |
|                       |                 | भा राष्ट्रणा दान करना प्रमान                                                                                                                |
|                       |                 | अवस्यक्ष मायाय म्यून्य गाउँ                                                                                                                 |

## क्रमेविपाक

| · पाप                             | रीय                       | प्राथियम                                                 | पाप                      | रीग               | प्रायस्थित                        |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                   | <del></del>               | दम्पतीको द्यान कराता है। यनमान                           | -<br>गृशंसता             | यासकाम            | सङ्ख पल इत दान ।                  |
|                                   |                           | बाचार्यको वस्त भलकार प्रस्ति प्रदान                      | , - ·                    | पप्रतिष्ठ         | तीन वसर पर्यंत भयत्य सींच         |
| •                                 |                           | <b>करे</b> ।                                             |                          |                   | विञ्चराजकी पूजा करे।              |
| -રાકાફથા                          | चयरीग                     | गो, भूमि, खर्ण, मिष्टात, धल,                             | मदापान                   | रऋषिभ             | खर्ण सङ्ग्यक लीटे प्रत्य          |
| Clat Britt                        |                           | बद्ध, इतके तु भीर तिसके तु दान।                          | 1                        |                   | षाधे खोटे मधुदान ।                |
| नवद्या                            | पाणुष्ठह                  | बारी श्रीर पश्चवत्तव एवं पश्चवर्ष                        | पथनाथ -                  | पादरीग            | षयदान ।                           |
| AND SAME                          |                           | संयुक्त कालस राह मध्य कालस पर                            | उसक्का स छ               |                   |                                   |
|                                   | 1.                        | रौष्यनिर्मित घटदल पद्म लगा उसके                          | Lawrence Courter         | कृमि              | विराव गीमूव तथा यावसीजन ।         |
|                                   |                           | सपर १० तीचि सर्व निर्मित दयहन                            | (Farmer                  | <b>क्टिरीग</b>    | दय दुग्धवती गाभी दान करन          |
|                                   |                           | चतुर्सं ख देव स्थापन करे। हादव                           |                          |                   | वाष्ट्रिये।                       |
|                                   |                           | दिन पर्यंना मझचारी माझणकी                                | सभामं पचपातिका           | पचाषात            | सत्यवादी बाह्मणकी ३ निष           |
|                                   |                           | कलस्य देवकी पूजा, बेदपाउ, होन                            |                          |                   | ( ६२४ मापा ) खर्ण दान ।           |
|                                   |                           | प्रस्ति प्रव्यष्ठ सन्पादन करना चाहिये।                   | सुरापान                  | यावदन             | प्रामापत्य वत पाचारण कर           |
|                                   |                           | पोक्कि सब द्रम्य भाषार्थको हैना                          | }                        |                   | तीला यर्करादान, महारुद्रका वप     |
|                                   |                           | पड़ता है।                                                |                          |                   | उसके दर्शाय तिलसे होन भीर वक्य    |
| _                                 | e                         | ४ प्राजापत्य बना सप्त धान्यसत्सर्गे ।                    |                          |                   | मन्त दारा चभिषेका।                |
| वैद्यक्ता                         | रक्षानुँ इ                | १ प्रामापस्य वना दिवाणके साथ                             | देवालय भौर               |                   |                                   |
| ग्दश्या                           | द्रश्वापतानक              | एक भी नुदान।                                             | नवर्म मलमूबत्याग         | ग्रदरीग           | एक मास काल देवता पूजा भीर         |
|                                   |                           | ्रस्य य ग्रहानाः<br>गतः प्राज्ञापव्य वना ब्राह्मणको भूमि | }                        |                   | १ प्राजापव्य तथा २ गामी दाम ।     |
| ৰ'খ্ৰাখ                           | <b>छुड घोर निर्वेश</b>    | तथा दक्षिणादान भौर भारत यवण ।                            | चगम्यागमन                | भुवमण्डल          | नापींस भार एवं मांस दोह           |
|                                   |                           | भीनपञ्चकका छपषासः।                                       |                          |                   | च'युश्व सबका तिलपष्ठिपरिमित खर्च  |
| प्रस्था भीकन                      | चदरकृमि<br>-              | नागप्रसम्भा उपनाव ।                                      |                          |                   | भे तदान । दानकाल यह मन पदना       |
| बस्य यस्य ह                       |                           | विराव छपवास ।                                            |                          |                   | पड़े गा-"सुरभी वेषावी माता मम     |
| <b>ध</b> न्नमोजन                  | चदरकृति                   | वीन पच परिमित सर्व रीय                                   |                          |                   | पापं व्ययोष्टतु ।"                |
| गर्भेपात                          | यकृत, भी हा,<br>भीर जलोदर | तथा ताबयुक्त जल एवं घे तु दान।                           | भश्रयोनि गमन             | गुरदाध            | दो मास काल प्रति दिन सहस          |
| 3                                 | भार जलादर<br>रक्तातिसार   | जलपान तथा वहहम रीपय                                      |                          |                   | संख्यक धान।                       |
| दावाप्रिदाता,                     | Cultidate                 |                                                          | भवक चन्नदृर्य            | <b>हीनदी</b> प्ति | दी निष्व (२१६ माषा) सर्व से       |
|                                   | खिदा                      | करना चाडिये ।                                            |                          |                   | भियानीकुनार बना दान करना          |
| दुष्टवचन                          | ALC:U                     | दुष्धं पूर्णं घटवय तथा दो पक्ष<br>रीय्य बाध्यणकी दान ।   | `                        | •                 | चाडिये।                           |
| उत्तमं रहते मन्द                  |                           |                                                          | द्रश्चविकार इरण          | गुव्योदर '        | गुर तथा चेतु दान                  |
| <b>पन्नदान</b>                    | मन्दाग्रि                 | तीन प्रावापत्य नना १०० माञ्चण<br>विकास चाहिये ।          | ज्रणीकम्बलादि तथा        |                   |                                   |
| · ·                               |                           | _                                                        | <b>मैपजीम</b> जात द्रव्य | <b>खीम</b> ग      | १०८ मापा पश्मित खर्णसे            |
| ध ूर्वंसा<br>परभिन्दा             | चयचार<br>खन्नी:           | त्रञ्जूषेतयी घे नुका दान ।<br>काषनसङ घे नुटान ।          | इरण                      | વાનન              | अग्निमृति बना पृत्रा करना चाहिये, |
| परागन्दा<br><b>प</b> न्यके भीजन्म | .ल.कसाः<br>-              | माचवस्य प छ्डाव ।                                        |                          |                   | पीले अल सूर्त चीर कम्बतदान करे।   |
| बन्धव गाजनस<br>विञ्लदान           | <b>भ</b> जी <b>ए</b>      | यथाविधि खच हीन कर्तव्य है।                               |                          | ′ , ;             |                                   |
| प्रकार<br>प्रवेदी दु:खदान         | ग्रह्म                    | पन्नदान भीर रहता अप सरना                                 | भीपध इरच                 | स्यवित            | एकमास कास स्योध्यं शीर            |
| क बक्ता 27 किसीब्री               |                           | भारति भार यहका अप वारता ।                                | -                        |                   | काषन दान।                         |
| पन्यको चपहास                      | काना                      | साध्य ।<br>स्रणे सह गामीदान                              | कन्दमूल इरण              | चुद्रहत्त .       | ययायित देवालय भीर चवान            |

## वर्मविपाक

| पाप              | रीग                 | प्राय <b>यि</b> त्त                                  | पाप                | रीग                | प्रावियत्त                                      |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| कांस्थहरण        | पुष्डरीक            | त्राह्मणकी भलद्भृत कर शतपल                           | नानाविध द्रव्यहरण  | गहणो               | ययागिक जन, वन्त्र भीर सर्पदान                   |
| गुरुपवीगमन       | . मूबकच्च           | कांस्य देना छचित है।<br>नील मालायुक्त एवं नौलवस्त्र- | पकात्र इरण्        | जि <b>द्वार</b> ीय | खच बार गायनी जप पौर ति<br>बारा उसका दशांग इवन । |
|                  |                     | याच्छादित घट पयिम भीर रख छस                          | पृष्टस्वद्वरण      | <b>चीमग्</b> चता   | <b>धे नुदान</b> ।                               |
|                  |                     | पर तासपावमें छह निप्त खर्ण निर्मित                   | पग्रयोनिगमन        | न्वावात            | दी तिल्वपात्र दान ।                             |
|                  |                     | वर्षमूर्ति पुरुषस्मसे पूजना चाहिये।                  |                    | द्विषभागमें त्रष   | यथायितः - हागदान ।                              |
|                  |                     | फिर सामवेदी ब्राह्मणको एसी समय                       | पुववध गमन          | कृष्णकुष्ठ         | कन्यागमनके प्रावयित्तरी या                      |
| Ì                |                     | सामवेद पढ़ना उचित है। पौक्रे २०                      | 1                  |                    | प्रावियत्त भीर प्रवयुक्त तिल्हा                 |
|                  | •                   | निष्क परिमित खर्णं पुत्तखिका                         |                    | į                  | दणांग होन करना चाहिये।                          |
|                  |                     | 'निपापोऽ६' कडके ब्राह्मणकी भीर                       |                    | भङ्खित्रय          | त्राह्मणकी प्रयुत्तमं व्यक्त नान                |
|                  |                     | <b>उक्त वर्षमृतिं पाचार्यको प्रदान</b>               | फलइरथ              | 3 m 1/3/4/4        | विष फल्रहान।                                    |
|                  |                     | करना चाहिये। वरुषमृति देते                           | <b>चा</b> ढजाय।गमन | गुव्य चौर कुछ      | कन्दागमनके प्राययित्तसे भा                      |
| }                |                     | समय यह मन्त्र पढ़ना पड़ता है,                        | વાહગાવાયનગ         | 3-31(9) 6          | प्रायस्थित भीर इत्युक्त तिन्तरी द्य             |
|                  | 1                   | ''यादसामधियो देवो विये शामधियो                       |                    |                    | जीन वर्तव्य हैं।                                |
|                  |                     | वर:। संसारनीकर्णभारो वरणः                            |                    | 1 2 2              | उपवासी रह नप्र भीर धे नुद                       |
| i<br>I           |                     | पावनो इन्तु मे ॥"                                    | मधुद्धरण           | नेवरीग             | वरना चाहिये।                                    |
| _                |                     | ्रावना ऽन्तुन्।<br>साहगामीकी भांति प्राययित्त        |                    |                    | स्वार्याचर्भ दान।                               |
| <b>ा</b> खानीगमन | <b>डी</b> नसुप्तता  | वरना चाहिये।                                         | मातुलानीगमन        | कुञता              | श्चरणयन स्वत                                    |
|                  |                     | एक मास बद्रका जप भीर                                 | मालगमन             | <b>विङ्ग</b> हीनता | उत्तर दिक् क्षणमालायुक्त व                      |
| पिखनीप्रसङ्ग     | प्रमे <b>ड</b><br>- | ययामित खर्णंदान।                                     | 1                  | 1                  | वस्त्रावत रख उसके कपर कांग्रपा                  |
| • •              |                     | मध, भेतु भीर स्वर्णसङ गत                             |                    |                    | इन्ह निष्क परिनित सर्पं निर्दित                 |
| तपस्तिनीसङ्गम    | <b>भग्मरी</b>       | द्रीयपरिमित तिलदान ।                                 |                    | 1.                 | वाइन जुवैरकी नूर्ति खापनकर पु                   |
|                  | •                   |                                                      | }                  | 1                  | म्हासे वज्ञ करे। प्रवर्वेदेवित् ताइ             |
| ताम्ब लघरण       | देती छता            | दिचिषा सृष्ट उत्तम प्रवालक्ष्य                       |                    |                    | चर्ची समय पथ <sup>६</sup> वेदीक कार्य कर        |
|                  |                     | देना चाहिये।                                         |                    |                    | रहे। भनकी विश्वति निषा परिवि                    |
| तासहरण           | भीजुन्दर कुछ        | प्राजापत्य व्रत श्रीर यतपत्त परि-                    |                    |                    | स्वर्णकी पुत्तकी ब्राष्ट्रणकी निपापी            |
| -                |                     | मितः तामुदान ।                                       |                    |                    | कहकर भीर उत्त छवरमूर्ति ब्राह्मप                |
| तैलहरण           | कछु प्रभृति         | उपवासी रह त्राह्म गकी दो चोटे                        |                    |                    | दे डाले। ज़वेरकी मूर्वि देते स                  |
|                  |                     | तैवदान करे।                                          |                    |                    | यह सन्त पड़ना चाहिये,—'नि                       |
| वपु (भीमा) स्रय  | नेवरोग              | उपवास रख यथाविधि त्राह्मणकी                          |                    |                    | नाम(धपो देव: ग्रहरस प्रिय: सब                   |
| 1                | {                   | <b>घत भीर धे तु दैना चाहिये।</b>                     |                    |                    | सी श्याधिपति: श्रीमान् मम् प                    |
| <b>इ</b> धिस्रण  | मत्त्रता            | त्राह्मणको दिध भीर धेनुदान।                          |                    |                    | व्यपोद्दत् ॥''                                  |
| काष्ठहरण         | इससे द              | त्राह्मणको दो पव कुदुम दान ।                         |                    | ·                  | दास दान चौर पगम्यागमन                           |
| दीचिता स्त्रीगमन | दुष्टरक्रजन्य       | दो प्रानापत्य करना चाहिये।                           | माटपसागमन          | सर्वोज्ज्ञमण       | प्राविश्व करें।                                 |
| ******           | नेवरीग              | •                                                    | ) .                |                    | एक ब्राह्मणकी विवाह दें।                        |
| ग्धहरण           | बहुमूर्व -          | ब्राह्मणको ययाविधि दुग्ध भे नुदान।                   | मृतभार्यागमन       | <b>च</b> तभार्या   | Adi Militarii sana                              |
| देवताइरण .       | विविध ध्वर          | व्यरमें बद्र, महाव्यरमें महाबद्र,                    | रप्तवस्त्र चीर     | [                  | मचि भीर बस्तसङ महिषी दान।                       |
| •                |                     | रीद्रन्वरमं भतिरीद्र भीर वैणवन्नरमं                  | प्रवालहरण          | वातरक्ष            | एकदिन उपनास रख मत                               |
|                  | ,                   | सङाहद तथा भतिरीद्रका जर                              | बीइइरण             | चितिताङ            | लीइ दान करे।                                    |
|                  |                     | <b>बरि।</b>                                          |                    | }                  | विक्रिया गरे                                    |

| पाय                      | रीग                    | <u> प्राययिम</u>                     | पाप                | मव्यु                  | - प्राययित्त                            |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| वस्त्रहरूष               | 22.8<br>}              | निष्क परिमित खर्णनिर्मित प्रजाः      | गुक्डला            | <b>ययास</b>            | निष्म परिमित सर्पनिमित पामने            |
| 40466                    |                        | पति भीर १ जीड़ा यस्त्र दे।           |                    |                        | विणा पविष्ठान युक्त भीर तुंबसीपन        |
| विद्यापुस्तक इरण         | मूकता                  | वाद्ययकी दिचया सङ नाय                |                    |                        | मूवित यया दान ।                         |
| ानवाउकाक इस्य            | -X-11-11               | इतिहास प्रश्नतिका दान ।              | दिवाहर्य           | दावाग्रिवा             |                                         |
| ब्राञ्चयका रवहरण         | -<br>wanaar            | महारद्भागित, प्रवायके काष्ट्रसे      | 1                  | इचाचातसे               | घरमें समा लगना वाहिये।                  |
| MICHARITY CARE           | 4-14-4/11              | द्यांय श्रीम भीर मत्वत्साका प्राय-   | विद्रोद            | विवाद-संस्कारहीन       |                                         |
|                          |                        | यित्रीक प्राययित्र ।                 |                    | श्रवस्थामं मरप         | क्षमारको विवाह दान।                     |
|                          |                        | in all the wilding of                | সাম্মতদি-হা        | प्रस्तराचातरी          | वत्सा दुग्धवती गामी दान।                |
| वाध्यका खर्-             |                        | तीन पान्द्रायण कर सी पगरफी           | त्राद्ययका         | भनपत्त्यावस्यामं       |                                         |
| हरक                      | कुखद्वता               | 1                                    | वस्त्रहरू          | }                      | <b>८० सच्चुमर्तीका पाचरण।</b>           |
|                          |                        | देना चाहिये।                         | गच्छित धनदृरय      | मुझ् राघातसे           | व्यान्नादि इतकी तरह प्राथितः।           |
| याक हरण                  | गीव खीचन               | वाग्रयकी दो महानीलमपि दान ।          | राजद्व्या          | गनाघातस                | चार निष्म परिसित खर्यनिर्मित            |
| ग्रसिहरण                 | पाछुकैय                | उपवास रख यतपल ग्रक्तिदान करे।        |                    |                        | इतिदान ।                                |
| सुवन्धि द्रव्यष्टरण      | पङ्गदीगैन्ध            | लच पद्महारा चित्रमें होन करे।        | पग्रह्मा           | चोरइस मध्यु            | धे तुदान ।                              |
| लगोन स्नोगमन             | भगन्दर                 | मस्यि दान ।                          | नाखादि द्वारा पग्र | वनमध्य ग्राहरा-        |                                         |
| खजाति स्त्रीगमन          | स्ट्यत्रप              | दी प्राजावन करे।                     | वची धारव           | घातसे चत्यु            | व्याद्रादि शतकी तरह प्रावयित्र ।        |
|                          |                        | _                                    | चड्डार             | पगुचि पवस्थाम          | _                                       |
| खक्यागमन                 | रत्तकुष्ठ              | पूर्वदिक् पीतमास्य तथा पीतवस्य       |                    | सम्                    | दो निष्क खर्षज इरिदान।                  |
|                          |                        | माच्छ।दित नासस रख छसने कपर           | <b>मदा</b> विक्रय  | गिरनेसे मृत्यु         | पोड्य प्राजापव्य कर्तव्य 🕏 ।            |
| i                        |                        | खर्णपावमं ६निन्त परिनित खर्णनिर्मित  | 2                  | यम् इम मृत्यु          | वपदान ।                                 |
|                          |                        | वासव मृतिं स्थापन कर पुरुपसूक        | यभ्रहानि           | पश्चिद्रस              | यवायति पादुका दान ।                     |
|                          |                        | दारा यद्म करे। इस बीच चक्,           | राजसुमार इत्या     | राजइस मृत्यु           | खर्णमय पुरुष दान ।                      |
|                          |                        | यनुः एवं साम तीनी वैदके भनुसार       | राजइस्ति इत्या     | <b>वचाचातसे</b>        | सर्पंतर सर्पंत्रच दान ।                 |
| ,                        |                        | चलना चाहिये। पूजाके पना              | खीददरव             | भतीसार रोगसे           | संयत भावमं लच संख्यक                    |
| •                        | •                      | 'नियापी है' कह बर ब्राह्म यकी सुबर्थ |                    |                        | गायत्री नव ।                            |
|                          |                        | निर्मित गत पुत्तवी भीर भाषायंको      | विपदान             | सर्वाचात               | नाग विदान भीर खर्पदान ।                 |
|                          |                        | वासवसृतिं दे। सृतिं देनेका सन्त्र    | <b>चिवनिन्दा</b>   | ग्रङ (चात              | वस्त्रसङ् वपदान ।                       |
|                          | <del></del>            | यह है"दिवानामधियो देवी बजी           | यास्त्रइस्य ़      | वसनरीय वा              | ,                                       |
|                          | <b>च</b> त्यु          | विश्वनिकेतनः । यतयत्रः सहस्राचः      |                    | पस्य या सम्बे<br>मृद्य |                                         |
|                          |                        | पार्यं मम निष्ठानातु ॥"              |                    | गीका भाषात             | यास्त्रयम्बदान ।                        |
| मध्यायम् अध्ययन          | ववाचातसे               | c                                    | खबता               | जलस्य                  | चपकरण सह भन्नदान् ।                     |
|                          | मस्यम्<br>सम्बद्धाः    | विद्यादान ।                          | <b>वेतुभेद</b>     | याविनी प्रभृतिक        | तीन निष्तपरिमित सर्थमय वद्यदान ।        |
| ाण्या<br>विक्रीत         | वक्ष वा <b>व</b> पकट क | वेदपरायणता ।                         | दर्पसचित कार्य     | 1                      |                                         |
| 1                        | विषययोगरी<br>विषययोगरी | ययायितः खर्णदान ।                    |                    | पावेश                  | यथोषित बद्र नाम जप ।                    |
| _ 1                      | -                      | चैव ध्वक्ष म्मिराम ।                 | <b>हिं</b> सा      | <b>उदयनमें</b>         | दुग्धवती गाभीदान ।                      |
| मण्डेदन चीर              | <b>म्यान्नादिसे</b>    | परक्षनाती विवाह दान ।                |                    | पश्चाचात               | तीन निष्क परिमित खर्णदान।               |
| _ 1                      |                        |                                      | Ì                  | वानराधात               | खर्णनिर्दित बानर दान।                   |
| विक्रवान<br>प्रतिन्दा वा | <b>क्र</b> मिस्टे      | बाध्यको गीघ मात्र दान ।              |                    | विग्रविका रोग          | १०० बाह्यय भोजनः।                       |
| , 1                      |                        | _                                    |                    | क्षक्रवत               | तिल भे तुराव।                           |
| •                        | पस्रसे                 | दिषया सङ मिडियी दान।                 | }                  | वैश्ररीय               | द क्रच्युत्रत भाषरच करना चाहिये।        |
| Vol.                     | <b>IV.</b>             | 42                                   |                    |                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

पर्यातका साधारण प्राययित—पत्त एवं सप्त धान्यपर
पद्मपत्तव तथा सर्वीधिसंगुता क्षण्यावस्त पान्छादित
स्वात्तिम् क्षण्यावस्त पान्छादित
स्वाप्तिमित कार्तिस्वारुट चतुर्भुज दण्डहस्त पीर स्वयंकुण्डलधारी प्रेतरूपी पुरुष स्थापनकर पूजना चाहिये।
प्रत्यह पुरुषस्ता तथा दुग्धसे कलसमें तप्य पीर
पड़ाइरुट नाम जप करे। यमस्ता हारा यमपूजा
प्रस्ति, साक्षविश्विते किये गायत्रोजप सीर राइसान्तिपूर्वक दशांश तिल्होमकर ब्राह्मणको तिलोदक दान करते हैं।

"दम' तिलमयं पिष्डं मधुरुपिं:समन्वितम् । ददामि तस्ये प्रेताय यः पीडां कुरुते सम॥"

जत मन्त्र दारा मधु तथा यन रामिश्वत क्षणा तिन-पिण्ड प्रेतक्षपको है यनमान प्रेतके उद्देश तिनपात्र-संगुत्त दादश क्षणा कत्तम और विष्णुके उद्देश एक कन्त प्रदान करे। श्राचार्य वराग्रुधधारी वक्षण-दैवतका मन्त्र पढ़ श्रीर कलसमें जल लेकर दम्पतीको श्रीमवेक करें। यनमान उन्हें दिख्णा है भीर नारायण-विल कर से। नारायणविल हैको।

उक्त प्रायिक्त दारा प्रेत प्रेतलिसे कूट पुत्र-पीत्रादिको प्रारोग्य सम्पद् देता है।

प्राविचित्र ग्रहणका भग्रहान— है, पूं, द वा १० संख्यका न्नान्त्रण बैठा उनके श्राज्ञानुसार, प्राविचित्रका उप- क्रम स्वाना पड़ता है। इसके पीछे विश्वाकी पूजा एवं कामनाके श्रनुसार सङ्गल्यकर ब्राह्मणोंको यथा- श्राक्त भेनु,वस्त्र,श्रलङ्कार तथा दिखणा है साष्टाङ्कप्रणाम- पूर्वेक प्राविच्या समायनकर ब्राह्मणको पूजे श्रीर पन्तको ब्राह्मण खिला वस्थुगणके साथ स्वयं भोजन करे।

दानका साधारण विधि — क्विवसमात्र गोदानका विधान
रश्ते सुत्रीला सवत्सा दुग्धवती गाभी, वृषदानमें
स्वतंस्त्र तथा काञ्चन सह वृष, भूमिदानमें द्रश्च
निवर्तन परिमित भूमि, खर्णदानमें शतिन्क प्रथवा
पञ्चाश्रत् निष्क खर्ण, प्रखदानमें उपकरणसह सुशील
प्रख, महिषदानमें खर्णायुधयुक्त महिषी, गलमहादानमें सुवर्ण फल सहित गल, देवताके प्रचेनमें लच्च
मन्त द्वारा पुष्पदान, ब्राह्मण-भोजनमें सहस्त बाह्मणीको

मिष्टान दान, रुद्रजपमें स्वसं ख्वत पुष्पद्वारा विव-पूजा चढ़ा एकादश रुद्र नामका कप, प्रन, गुगा त सह तद्द्यांश द्वीम तथा वर्षण सन्त्रसे यमिषेक, धान्यदानमें ७६८ मन धान्य श्रीर वस्त्रदानमें कपूर-मिथित पहवस्त्रदय देना पड़ता है।

विविध पुराणके सतसे भी निक्षोत रोग निक्षोत पापसे उत्पन्न होता है,—

१ स्नीवता—निरपराधिनी पतिव्रता युवती स्त्रीको कोड़ने, किसीका अण्डकोष केदने प्रयवा ऋतुद्धाता स्त्रीचे पद्मवास न करनेपर मनुष्य नपुंसक को लक्ष चेता है।

२ पत्य वयसमें ही सन्तान नाश—हणाते जीवके जसपानमें वाधा डालनेवालेका सन्तान प्रत्यायः होता है।

३ दरिष्ट्रता—को व्यक्ति प्रभूत धनवान् होते भी धम निन्दक रहता और देवता, धनिन, ब्राह्मण तथा दरिष्ट्रको कुछ दान नहीं करता,वह स्त्युके पौछे विविध नरक यन्त्रणा भोग सतिदरिष्ट्र वन जबा लेता ग्रीर श्रीर्ण-वस्त्र पश्चन निरतिशय क्षेत्रसे जीवन विता देता है।

४ वियोग—दुष्ट, दुराचार, दुष्टतुहि भौर स्नेह-भेदकारी व्यक्ति परजन्ममें वियोग यन्त्रणा डठाता है।

4 नेवरोग—ग्टइखका दीप चोराने, सती पर-नारीके प्रति सकाम दृष्टि जगाने प्रथवा दूसरेका सम्भोग देख जनचानेसे काना या प्रश्ना दीकर जन्म लेना पड़ता है।

क् कुलता—देवता प्रतिमा, बाह्यक, गुर, येष्ठ व्यक्ति, ब्रह्मचारी श्रीर तपस्तीको देख श्रीभवादन न करतेसे खत्यु के पीक्षे श्रमणान तच वन बहुकास विताने पर कुल रूप जन्म होता है।

७ खुन्त श्रीर क्रियपादता—जूता या खड़ान चोरानेसे बहुविध नरक्यक्तवाने पोक्टे खन्त वा क्रिय-पाद होकर मनुष्य जन्मग्रहण करता है।

द किन्नहस्तता चौर किन्नपादता—पिता, माता, गुरु वा हहनी ताड़ना देनीचे विविध यसयम्बदा भीग किन्नहस्त वा किन्नपद होनार जन्म खेते हैं।

८ किन नासिकता—श्रुतिस्मृतिकी वानामें विम

डालने या देवनिन्दा करने से सत्यु के पोक्ट ने क्टू त एवं पश्चिम दिक्खित विङ्गला नामक नगरमें देविधाचें के साथ बहुकाल रह मनुष्य किन्न नासिक हो कर जन्म साभ करता है।

१० क्रिन्नकर्णता—सिथ्या श्रपवाद दारा किसीको सतानेसे क्रिन्नकर्ण होना पड़ता है।

११ इस्तपदहीनता— उमय सैन्यके दारूण संग्राम-खनमें स्वाय प्रभुको क्रीड़ भगानिसे मृत्य के पोक्टे दु:सह नरक भोग मनुष्य इस्तपद धीन होकर जन्म सेता है।

१२ पचाघात—शस्त्र लेकर निरस्त यतुको सारनेसे वहुनचा पश्चीनि पानेपर मनुष्य नन्त्रमे पचाघात रोग सगता है।

१२ वैधव्य-जो स्त्री यीवनके गर्व स्त्रीय पत्तगत पतिको विरुप वता दिवसमें निन्दा करती, राजिको उसकी श्रव्या नहीं कृती श्रीर पतिकी श्राद्वासे श्रव्यन्त सुष्ट रहती, वह परजन्ममें वैधव्य यन्त्रणा सहती है।

१४ वस्वता—पिपासार वसके जनपानमें वाधा सगाने, दिन्नणाश्च व्रत उठाने, मिष्टफनादि देवताको निवेदन न कर खाने श्रीर किसीको मेथ्नका उद्योगो देख उसकानेसे वस्वता शाती है।

१५ गर्भस्राव—जो स्त्री हिं सावय सपत्नी वा पन्य नारोका सन्तान दुष्ट भीषध वा दुष्ट मन्दादिसे मार डालती, वह नरकान्तमें मनुष्योनि पा किसी भन्य पुष्यफन्तसे ऐष्वयैद्यालिनी होते भी गर्भसावकी पीडा उठाती है।

१६. मृतभायता — ज्येष्ठ भाता श्रविवाहित रहते कानिष्ठ विवाह करनीयर मृतमार्थ होता है। सप्तमी तिथिको तेल कूर्नेसे भी ज्येष्ठा स्त्री मर जाती है।

१० वहुपुत्रता श्रीर श्रपुत्रता—गायने सुख्ये भोन्य वस्तु खींच दूर फेंकने पर सृत्यु ने पीछे तीन मन्वन्तर कान निजन मर्ममूमिम रह परजन्मको वहुपुत्रक वा श्रपुत्रक होना पड़ता है।

१८ दीर्भाग्य—खतीया तियिको तेल छूनेसे दीर्भाग्य पाता है।

१८ सापत्न्य-जो स्त्री सिष्यावाका प्रयोग हारा

विवाद बदाती भीर परखर छेड वैषम्य नगाती, वड परजवामें सपत्नीचे सतायी जाती है।

२० जात्यन्तर— प्रपवित्र पत्र यति प्रश्नति भिज्ञत-को देनेसे जात्यन्तरमें जन्म दोता है।

२१ मृकता—िकची द्रत्यगीतादिकारीको 'सनिसे परजनामें मृकता द्याती है।

२२ गद्गद्वाका—जिगीषाचे जो व्यक्ति विवाद वढ़ाता घयवा मूर्खेताचे गुरुकी निन्दा उड़ाता, वह सत्य के पीके वहुविध यन्त्रणा उठा परजन्ममें गद्गद्-भाषी वन जाता है।

२३ सुखरोग—पिछनिन्दा, गुरुनिन्दा एवं देव-निन्दानारी, मियावादी चौर चभच्यभचन व्यक्ति नरकान्तमें जन्म से सुखरोगाकान्त होता है।

२४ कर्णरोग—प्रसम्बन्ध प्रसापका पापवाका सुननेसे परमस्मि कर्णरोग सगता है।

२५ दुगैन्धगावता—सगिन्ध द्रव्य चोरानेसे मनुष्य सूव तथा विष्ठायुक्त नरक भोग परनक्षी दुगैन्धगाव चीता है।

२६ दारिद्रा भीर विक्यता—दानकार्यमें विम्न डाजनेसे परजन्म दरिद्र भीर विकय वनना पड़ता है।

२७ सित्रपादपाचिता—सवण चोरानिसे ऋत्युके पौछे चाराब्धि नामक नरककी यन्त्रणा उठा परनन्ममें इस्तपद खेदगुक्त रहते हैं।

२८ दाइन्वर—पिन दारा रटह, ग्राम, नेत्र प्रस्ति जनानेचे प्राणान्तको रोख नरक भोग परजक्षमें मनुष्य दाइन्वरका कष्ट उठाता है।

२८ प्रश्निमान्य—त्राह्मणके पाककाल विश्व डाल-नेसे कलाय नामक नरक भोग प्रजन्ममें पन्निमान्य रोगमस्त होते हैं।

३० धनीर्ण-पाक बना पाकारिन जलसे बुक्ताने-पर प्रनीर्ण रोग लगता है।

२१ पतीसार—यश्चानि विगाड़ने घोर दान किया या चोरोसे दूसरेका काम सार खालनेसे नर-कान्तमें तीन वत्सर मत्तायोनि हो सनुष्ययोनिमें चती-सार रोगका दु:ख उठाना पड़ता है।

३२ ग्रहणी—जो घननामसे दान, मोजन, इव्यक्तव

संसद्धा पश्चिम कर केवलमात्र प्रधे जोड़ता, जो गो तया भूमि दवा बैठता, जो निष्ट्र पड़ता भीर जो सरस एवं सचित्र गुवती भागीको छोड़ता, वह व्यक्ति नरकाक्तमें यहणीरीगयस्त हो जन्म लेता तथा पशु द्रव्य धन प्रस्तिस सुंह मोड़ता है।

३३ पाग्डु-परभार्या वा नीच नातिकी स्त्रीये सङ्गत होनेपर बहुकान पर्यन्त विविध यसदण्ड मेल सनुखः नमाने पाण्डुरोगग्रस्त श्रीर श्रीणचेता रहते हैं।

३४ कामला—श्रद्धाद चोरानिस नीवनान्तमें तिविध नरकभोग श्रष्टादशवर्ष पर्यन्त काककङ प्रस्ति तिर्येक् योनि पाते श्रीर सनुष्यजन्ममें कामला रोगका कष्ट उठाते हैं।

३५ कास—कमैं से से मतुसार पांची प्रकारका कास एत्यन होता है। १ मतिकठोर मिय्यावाकार किसो को सतानिपर पित्तप्रवल कासरोग लगता है। २ ब्राह्मण-का स्थान विनाम करनेसे वातनन्य कास माता है। २ जलामय ध्वंस करनेसे सो माननेसे सिनपात-जन्य कास होता है। ५ यम्नको कोड़ प्रमार कर खानेसे सर्वेदी जन्य कासरोगका स्नोम होना पड़ता है।

३६ खासकास—यह रोग भी कमंतिशेषसे महा, जर्फ, किन, तमक भीर चुद्र भेदमें पांच प्रकारसे होता है। १ यज्ञ व्यतीत खासरीधपूर्वक पश्चको मार मांस खानेंसे महाखास चलता है। २ प्रराणकथाके समय दूसरी बात क्षेड़नेसे जर्ध्वंखास चठता है। ३ प्राख्वार्थं निविद्य दान लेनेसे क्षित्रखास भाता है। ४ प्राख्तार्थं में हथा दोष लगानेसे तमकखास बढ़ता है। ५ पाक-क्षालको विञ्च डालनेसे सुद्रखासरोग होता है।

३७ यद्या-विप्रहत्या, गिष्कतधनहरण, दिति-च्छेद, प्रजापी इन तथा गुरुट्रोड करनेथे जीवनामार्ने विविध दु: यड यन्त्रणा एठा कुछ कासतक समियोनिर्ने रहना भीर मनुष्क अन्य सिसनेपर यद्यारी गका दु:ख सहना पड़ता है।

३८ रत्तिपत्ति—पत्यन्त दुर्व्यवद्वार, परद्रव्य प्रति-लाष, परभार्या कामना चीर पिटव्यवधू गमन करनेचे रत्तिपत्त रोगाक्रान्त होते हैं। दृ गुला—एकाकी मिष्ट वस्तु भोजन तथा नोच-जातीय स्त्री-गमन करनेसे जीवनान्तमं क्रिम्यूय्यूर्षं काकीच नामक नरकभोग मनुष्य ४ वत्सर विवी-लिकायोनिमें रहता भीर मानवयोनिमें गुन्तरोगका स्त्रेभ सहता है।

४० श्र्व-निरपराध किसीको श्र्व मारने श्रयवा श्रुवसम कष्टदायक वाका कद डाखने श्रीर दम्पतीम स्नेष्ठमेद निकालनेस ४ मन्वन्तर यमयन्त्रपा उठानेपर पचियोनिमें वियोगका दुःख होता है। फिर मनुष्य जन्ममें श्रूवरोग लग जाता है।

४१ घर्षीरोग—साध्वी ऋतुस्राता स्त्रीसे सश्यास न रखने घीर घाव्यक्त्या, ध्रूषप्रत्या वा गोष्ठत्या करने पर ३५१८०००० वत्सर नरक भोग मनुष्यक्रमी घर्षीरोग होता है।

४२ भगन्दर—शाचार्यकी भार्यांके साथ गमन प्रववा स्त्री, वाचक तथा छडका धन हरण करनेसे नरकामाः में फिर जन्म से मनुष्य भगन्दररोगका दुःख दठाता है।

४३ इटिं-गोके सुख्ये कोयो वस्तु खीं पंत्र देनेपर परजक्षमें वायुजन्य इटिंशेंग होता है। फिर पिद्यजीककी तर्पण न कर ख्यं जन पीनेंगे पित्तजन्य इटिंशेंग लगता है।

४४ हिका — किसी योगीकी तपस्या विगाइनेसे हिकारोग होता है।

४५ घरोचक-पिता, माता भीर प्रतिधिकी भन्न न दे खयं खा लेनिसे परजन्मपर द्वीन जातिमें उत्यस द्वी प्ररोचक रोगका कष्ट उठाते हैं।

8६ खरभङ्ग-गानको समाप्ति न पाते गायकको वाधा पर्ड वानेसे जमान्तरमें खरभङ्ग रोगपदा दोना पड़ता है।

४७ प्रतित्या — द्रषित गीसमूक्ते जनवानमें वाधा डानने प्रथवा जन निकानने प्रसंस्थकान मक् भूमियर कीटयोनि रह मनुष्यजन्म पा कर प्रति-द्रणा नगती है।

४८ विस्पोट—चक्कानके जन्नागर्यमें नहाने चौर जन्न यो जानेसे नरकानाको विस्पोट रोग होता है। ४८ स्नम चौर सूर्का—को कृटिन स्नान्न समानन यर लोगोंको भ्रान्तिमें डाल घन्य प्रकार कथा कहने लगता, उसे नरकान्तको भ्रम वा सूर्क्य रोगाकान्त हो जन्म लेना पहता है।

५० हृद्रोग—सोम वा हेयसे किसीकी सताने या मर्मान्तिक वेदना पडुंचाने पर परजन्ममें हृद्रोग उठता है।

५१ प्रामवात—यज्ञकी दिचिया प्रथवा उत्सर्ग किया दुवा वस्तु ब्राह्मणको न देने घीर प्रधर्माचरणसे धन कमा जोड़ सेने पर लक्षान्तरमें प्रामवात सताता है।

५२ सर्वाङ्गवातव्याधि—सुरा योकर इठात् स्त्री-सञ्चवासके जिये जो चल जाने प्रथवा परस्तीका वस्त्र चोरानिसे नरकान्तको तिर्यक्योनि घूम मनुष्यजन्ममें सर्वाङ्गगत वातरोग जगता है।

५३ तुन्दरीग—म्राह्मणका घट चीरा चैने श्रयवा
यत्रकाल सङ्ख्यकर दिच्छादि न देनेसे मेद सिंह्यत
होकर तुन्द पर्थात् खीख रोग उठता है।

५४ श्रस्तिपत्ति—लोभसे नियित द्रव्य खानेपर जीवनान्तको काक, कुक्कुर शीर ग्टम्न योनि पाकर परजन्मम मनुष्य देश धारण करना श्रीर श्रस्तिपत्त रोग भेलना पड़ता है।

भूभ शोथोदर-कोम, मोह वा हेपसे प्रधर्माचरण करनेपर नरकान्तमं जना ले मनुष्य शोथोदरी होता है।

४६ जलोदर--- ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महिखरकी भिन्न समभतिसे जन्मान्तरमं जलोदर रोग लगता है।

. ५७ घोष-विना अपराध वेत्र प्रभृतिसे किसीकी मारनेपर जम्मान्तरमें घोषरीग उठता है।

५८ मूबकच्छ-विधवागमन वा मदापान करनेसे नरकान्तमें जन्म ले मूबकच्छ रोग भोग करते हैं।

५८ मूत्राघात—दम्पतीके सेंगुनर्स विन्न डालनेसे जन्मान्तरको मूत्राघात रोग होता है।

4 ॰ श्रमरी—श्रमीति वा क्रोधसे ऋतुस्राता स्त्रीके पास न जानेपर ऋत्युके पीके पूर्वमीणितपूर्ण नरक भोग परजन्मको श्रमरी रोग दीड्ता है।

है। १ मह—कर्मानुसार विंगति प्रकार मेह होता है। १ मूक्तरयोनिमें मैथून करनेसे उद्रक मेह चलता है। २ माखगमनसे मधुमेहकी स्टब्सि है। ३ रजकी Vol. IV. 43

के गमनसे चार मेह हो जाता है। ४ सतील हरणसे सान्द्रमेष्ठ पड़ता है। ५ रोगियोगमनसे सािच्छिमेष्ठ वटता है। ह मित्रस्त्रीके गमनसे गुक्रमेष्ठ वहता है। ७ चतुष्पदगमनसे सिकतामेह माने लगता है। द खर्णे हरणसे चीरमेह निकलता है। ८ सरापानसे सितमेड चठता है। १० ऋतुमतीगमनसे कालमेड होता है। ११ रजखनागमनसे रक्तमेश चनता है। १२ नीचजातीय स्त्रीगमनसे मज्जमेह द्याता है। १३ विधवासङ्गमसे दत्तुमेच उठता है। १४ ब्राह्मणी-गमनसे इस्तिमेह उभरता है। १५ श्रवतयोनिगमनसे हारिट्रमेह भड़कता है। फिर माता, भगिनी, कन्या. खय, घचतवीनि, भाखनाया, मातुनानी, गुरुवती, राजपत्नी, मित्रपत्नी प्रभृति श्रन्यान्य कुटुस्विनीके गमन-**ये जीवनान्तको व्यवन्त जोइखण्ड भद्यण प्रभृति व**हु-विध यमयन्त्रणा उठा पांच वलार श्रूत्ररयोनि,दय वलार कुक्रयोनि, तीन मास पिपीलिकायोनि तथा एक वसर वृश्चिकयोनिमें उत्पन्न हो गोजना लेना भीर सर्वश्रीय मनुष्य धन प्रनिक्रपकार मेहरोग क्षेत्रना पड़ता है।

६२ पुंस्तनाय—धर्मपतीको छोड़ मन्य स्त्रीके साथ सम्योग करनेरे पुंस्त नष्ट होता है।

६३ सुष्तवि च्लाव्यक्ते साथ मित्रताकर सबैदा वनमें व्यापकी मांति स्गादि मार पूर्मनेसे नरकान्तको पुनर्जन्य पानेवर सुष्कविद्योग सगता है।

६४ उनाद नैयान, पितामाता तया ब्राह्मण प्रभृति उन्मानाई व्यक्तिको न पूजने, घयवा निन्दा करने, किंवा ब्राह्मण गुरु प्रभृतिके प्रति द्याचरण रखने घौर उनको स्मृतिभ्रमकारो कोयो द्रव्य देनेसे जन्मान्तरमें उन्माद भाता है।

६५ घपसार—कोप वड़ने, उपकारीके निकट घक्षतज्ञ वनने, घघम मानवके साथ ब्राह्मणका ग्रास रोक रखने प्रथवा रच्चे द्वारा गोमुख जकड़नेसे नर-कान्तमें व्याल, व्याप्त भीर श्वनरयोनि भोग मनुष्य होनेपर पपसार रोग भी जना पड़ता है।

६६ यसियम्बादि—कामी, तिबधेतु, खोडवर्स, तिकाजिन, गज, सालुका, मधु, तैन, खनय एवं सद्धा-दान खेने किंवा कामनय प्रथमीवरण पूर्वक सैयन करने प्रथवा प्रस्ती तथा गी प्रमृति पर रेत: डाजने, ब्राह्मण वा राजाका द्रश्च चीराने श्रीर पाश्चित व्यक्ति वा विवाहिता पत्नोको कोइनेचे हस्ती, व्याञ्च, सिंह, नखी, वा दस्युके हाथ स्त्यु होता है। मरने पीक्टें बहुकाल क्रिश्चनक योनि घूम मनुष्यजन्मसे पिस्थ श्राह्मादि रोग जग जाता है।

६७ मूलक्षमि—विना सन्त्र प्रक्तिमें घृत डाडनेसे नरकान्तको मनुष्य जन्म ले मूलक्षमि रोगसे प्राक्तान्त होते हैं।

क्ष्म विद्रिधि—पाल प्रपष्टरण करनेसे नरकानामें वानरजन्म मिलता है। पिर सनुष्यजनामें विद्रिध रोग चठता है।

६८ प्रयची शौर वातग्रत्यि—विभात हत्त, पर्वेत, नदीतीर, वन्तीकाय, गोष्ठस्थल, गोग्टह वा देवालयमें, मूलत्याग श्रीर निष्ठीवनादि निचित्र करनेसे बद्दविध नरक यन्त्रणा उठा परलन्मको श्रपची तथा ग्रत्यिरोग भोगते हैं।

७० शिरोरोग—तीर्थस्थानमें विश्वित कार्यादि पौर गुरु ब्राह्मण प्रस्तिको देख प्रणास न करनेसे नर-कान्तपर दथ वत्सर समुक्योनि तथा तीन वर्ष सैस्योनि सीग सनुष्य जन्म सिस्ति थिरोरोगाक्रान्त होना पड़ता है।

७१ नेत्रहीनता—परस्त्रीने प्रति कुटिन दृष्टि डानने अथवा गुरु वा ब्राह्मणने चत्तुमें पावात सारनेव प्राणान्तको विविध नरक्यन्त्रणा उठा जन्मान्तरमें नेत्रहीन रहते हैं।

ं ७२ रात्रास्थता—कामनुद्विचे परस्त्रीके प्रति दृष्टि डाजने, नग्न स्त्रीको देखने किंवा गोर्डिंसा तथा विष्र दिसा दर्यन करनेसे रात्रास्थ, दृष्टिचीपता, दिवास्थता सीर पर्वदृष्टिरोग जगता है।

७२ दृष्टिचीयता—एदय, अस्त भौर मध्य समय स्र्यंके प्रति दृष्टि चलाने अथवा अग्रवि अवस्थामें स्र्यं, चन्द्र, नस्रव, व्राह्मण, पन्नि एवं गोकी भोर देखनेसे परक्तमको दृष्टिचीयतारोग दोता है।

७४ विषमाचिता भीर विक्याचिता—पुत्रीके प्रति जार दृष्टि नगानेसे मनुष्य परजसमें विक्याची होता

है। पुरुष परस्ती श्रीर स्त्री परपुरुषकी कुटिन भावंहे देखनेयर परनन्ममें विषमाचिरोग नगता है।

७५ गनगण्ड श्रीर गण्डमाना—गुरुपकीका कण्ड देखनेसे नरकान्तमें गनगण्ड वा गण्डमाना रोग चठता है।

७६ नासारीग—काम।विष्ट चित्तसे ब्राह्मणकां परित्यागपूर्वक सगन्धि क्रसमादि ब्राह्मण देवता प्रभृतिको न दे स्वयं त्राह्मण करनेपर परजन्ममें नासारीय स्रोता है।

७० दुम्ब हीनता—प्रयर वासक किये दुष्य साते भी जी स्त्री उसकी नहीं देती, यह प्राणान्तम ४ वरसर सर्पिणी पौर ४ वर्ष कच्छ्पी रह पेहि मनुष्य नम् सेनियर दुष्य होन निकलती है।

७८ स्तनविस्तोट—प्रन्य पुरुषको की स्त्री सौय स्तन देखाती, वह नरकान्तको पूनजेस से स्तनविस्सोट रोगसे दु:ख पाती है।

७८ वेश्याल—खामीके त्मरनेपर जो खी पर-पुरुषसे दृष्टि लगाती, प्राणान्तको वह तम बीहमय पुरुष सालिङ्गन प्रसृति यसयन्त्रणा उठा परनक्तमे वेश्या सन जाती है।

दः वाधिये—धर्म विन्तामे सुख फेर वितामाता, ब्राह्मण श्रीर तीर्थ प्रभृतिको निन्दा उड़ानेसे परजक्ती वाधियं रोग लगता श्रयोत् कुछ सुन नहीं पड़ता।

दश् श्रेपारोग-नित्य क्रियारे वहिर्भूत हो भोजन करने पर प्राणान्तको काछोपजीवी श्रीर वायस जब्द ले परजवारी श्रेपारोगाकान्त होते हैं।

दर प्रसम्ब सन्यादिविधीन ब्राह्मण नीवनानाः को एक वत्सरकाल कड्ड धीर पारावतघोनि भोग सनुष्यजना होने पर इस्तश्रूस रोगकी वेदना उठाता है।

पर योनिरोग—जो खी रमणकात पितको सन्तोष नहीं पहुंचाती अथवा अन्यका भोन्य वस्तु चौराती, वह १८ वत्सर इष्ट्रयोनि भोग मनुष्य-जन्मते योनि-रोगका दुःख पाती है।

यह प्रदर—सुधार्त प्रतिको न खिला जो छी पागे खाती, जिंवा द्वया प्रश्वस्था लगाती प्रधना भान्य वस् चौराती, प्राचान्त्रको वह सख्यानीस नरक भोग द्रम वत्सर वायसयोनि श्रीर ग्रुकयोनिमें रह सत्याज्य होने से प्रदर रोगकी यन्त्रणा स्ठाती है। (शातातपीय कर्मविपाक) कर्मविश्रेष (सं• पु॰) कर्मणो विश्रेष: पन्यस्मात् पार्थक्यम्, ६-तत्। साधारण कार्यसे विभिन्न कार्य, साम्नुली कामसे निराला काम।

कर्मवीज (सं क्षी ) कर्मणो वीजं सूलकारणम्, ६-तत्। कर्मका सूल कारण, कासका अससी सन्त। कर्मव्यतिसार (सं पु ) कर्मणा व्यतिसार, ३ तत्। परसार एक कातीय कार्य करनेकी स्थिति, जिस सामती एक सी तरस्का कास साथ-साथ करें।

कर्मधाना (सं- स्ती -) कर्मणः शिस्यादेः शाना, ६-तत्। शिस्यादि कार्यका ग्टह, कारखाना।

कार्मशील (सं० व्रि०) कार्मशीलं कार्मकरणरूपस्त्रभावी यस्त्र, बहुबी॰ कार्मशीलयति वा। १ कार्म करनेके ही स्वभाववाला, जो नतीजिकी श्रीर न देख दिलसे काम कारता हो। २ एखोगी, कीश्चिय करनेवाला।

कर्मग्रीच (सं॰ व्रि॰) कर्मग्रीचः, ७ तत्। पवित्र-कर्मा, साफ काम करनेवाचा ।

कर्मग्रुद (सं॰ स्त्री॰) कर्म सु श्रुद्धः, ७-तत्। पवित्रः कर्मा, साम काम करनेवाला।

कर्मश्र (सं ० ति ०) कर्म पि श्रूरः दचः। १ कार्ये कारक, मेद्दनती, सुस्तेदीके साथ काम करनेवाला। २ कार्येदच, होशियार, कागीगर।

कम भीच ( रं॰ सी॰ ) कम सु भीचं दोषहीनता। कम विषयों निर्दोषता, कामकी सफ़ाई।

कम<sup>्</sup>येष्ठ (सं॰ पु॰) १ पुत्तद्दकी पुत्रविशेष । दनकी साता<u>ला</u> नाम गति था। (भागवत धारावर)

कम्ष (सं को ) कम् ग्रमकम स्वित नाथयित, कम - चो क निपातनात् षखम्। कलाव, पाप, गुनाइ। कम स (सं ० पु०) पुलद्दते एक पुत्र। दनकी माताका नाम चमा था।

कार्म सङ्घ (सं॰ पु॰) कार्म चि सङ्घ श्राप्ततिः, कार्म न्-सन्ज-धञ्। कार्म स्थापतिः, कास्म चनि रहनेकी हास्ता।

कार्य चंत्रक (चं॰ पु॰) कार्य याः चंत्रकः, ६-तत्। कार्य समुद्राय, कामका कुलूम। कम सिविव (सं॰पु॰) कम सु सिविव: सहाय:। कार्यमें साहाय देनेवाला, जो काममें मदद पहुंचाता हो। कम सेयास (सं॰पु॰) कम प: खरूपत: फलतो

वा सन्त्रासस्यागः, ६-तत्। १ कमे त्याग, काम छोड़ वैठनेकी हासता २ कमें फलत्याग, कामका नतीजा न टेखनेकी हासता

कम प्रयाधिक (सं॰ पु॰) कम यां सव्यासोऽस्यस्य, कम न्-सव्यास-ठन्। प्रवन्यायुक्त मिस्तुक, दुनयावी काम न करनेवाना फक्तीर।

कम स्थासी (सं ९ पु॰) कम स्थासोऽस्यस्य, कमन्-स्थास-इनि। १ यथा-विधान कम त्यामी भिक्तक, कायदेसे दुनयावी काम कीड़नेवाला फ्कीर। २ कम -फ्लत्यामी, कामका नतीजा न देखनेवाला।

कसंसमाधि (चं॰ क्लो॰) कर्मणः समाधिः परि-समाप्तिः। १ कम् का येष, कामका प्रख़ोर। २ सुक्ति, कुटकारा।

कर्म समाव (सं॰ वि॰) कर्मणः समाव उत्पत्तिर्थसः, बहुत्री॰। १ कर्म जात, कामसे निकसा हुवा। (पु॰) २ कर्म की उत्पत्ति, कामका निकास।

कम सिची (सं॰ पु॰) कम यां साची प्रत्यचनारी, ६-तत्।१ कम को प्रत्यच करनेवाला सूर्य, श्राफ ताव। २ चन्द्र, चांद। ३ यम। ४ काल। ५ प्रथिवी, जुमीन्। ६ जन्न, पानी। ७ तेज:, श्राम। ८ वायु, खवा। ८ शावाय, शासमान।

ं 'स्यैः सोसो यमो कालो महाभूतानि पश्च च । एते ग्रसाग्रमस्ये ह कर्म यो नव साचियः ॥" ( दैदिक क्रियापत्रति )

स्र्यं, सोम, यम, काल घौर वश्व महाभूत श्रभाग्रम कम<sup>ें के</sup> साची हैं।

कर्म साधकः (सं वि ) कर्म साध्यति निष्पादयति, कर्म-साध-खुल्। कार्यनिष्पादक, कार्म बनानेवाला। कर्म साधन (सं ० ली०) कर्म णः साधनं सम्पादनम्, ६ तत्। १ कार्यकी सिंहि, कामकी तक्सील । २ यज्ञादिके किये आवश्यक द्रव्य, किसी मज्ञक्वी कामकी ज़रुरी चीज्।

कम सिंह (सं॰ स्त्री॰) कम यः सिंहिः, ६-तत्। कम के इष्ट वा पनिष्ठ फलकी प्राप्ति, कामयात्री। कम स्त्र (सं॰ ली॰) कम एव स्त्रम्। कम ह्व स्त्र, कामका सिकसिता।

कम स्थ (सं वि ) कमीण तिष्ठति, कमैन्-स्था क। कम में नियुक्त, काममें रहनेवाला।

कर्म स्थितियक (सं कि हि॰) विषयमें अपने कर्म की रखनेवाला (धातु), जो (ससदर) अपना कास सुदेमें रखता हो।

कर्मस्थभावक (सं वि ) प्रपना भाव कर्म में रखने-वाचा (धातु), जिस (सस्टर) की छात्तत सुद्दे में रहे। कर्मस्थान (सं क्ली ) कर्म प: स्थानम्, ६-तत्। १ कर्म चित्र, कारखाना, कामकी जगह। २ ज्योतिष-यास्त्रोक्त जन्म प्रविध दशमस्थान।

कसं हीन (सं० वि०) १ श्रमकर्म न करनेवाचा, जो अच्छा काम करता न हो। २ मन्दभाग्य, कम-.बख्त, स्रभागा।

कमें हितु (सं वि क्रि) कमें चे खत्यन्न, कामसे निकलनेवाला। कमी-१ भित्तमती पतिपुत्रहीना कोई न्नाम्मणकन्या। करनावाद देखी।

र शुताप्रदेशके इसाहाबाद जिसेकी करकाना तहसीसका एक नगर। यह प्रयागसे ६ कीस दिस्य प्रविश्वित है। यहां मङ्गल तथा शुक्रवारकी वाजार सगता, जिसमें प्रखादि, शस्य, तुला श्रीर धातुका पाव प्रमृति विकता है।

कर्माचम (सं वि ) कार्म प्रचमः प्रसम्थः, ७-तत्। कार्यं कर्नेमें घसमर्थं, निकचा, काम न कर सकनेवाला।

कर्माङ (सं॰ ली॰) कर्मणो अङ्गम्, ६-तत्। विहित यज्ञादि कर्मका अङ्ग, कामका हिस्सा।

कम जीव (सं॰ पु॰) कम या पाजीवः जावनम्, इ-तत्। शिल्पादि कार्यसे जीवनयापन, कामके सहारे जिन्दगीका वसर।

कर्मात्मा (सं॰ पु॰) कर्मणा श्रातमा श्रात्माशी यस्म, बहुत्री॰। १ प्राची, जानवर।

''तिबान् खपित तु खस्ये नर्मातानः गरीरियः।'' (मनु)

(ब्रि॰) नाम पि शाका मनी यस्य। २ नामीसत-चित्त, नाममें दिसनी सगानेवासा। कर्मादान (सं॰ पु॰) जैनग्रास्तानुसार व्यापारियोव।
यह १५ प्रकारका होता है—१ इङ्गलाकर्म, २ वनकर्म,
३ साकटकर्म, ४ माडीकर्म, ५ स्मोटिककर्म, ६ दल्यस्तुवाणिच्य, ७ लाचाकुवाणिच्य, ६ रस्कुवाणिच्य,
८ केश्रकुवाणिच्य, १० विषकुवाणिच्य, ११ यन्त्रपीड़न,
१२ निर्लोड्यन, १३ दावान्निदानकर्म १४ ग्रोपणकर्म स्रीर १५ भसती पानन। स्रावकक्ती कर्मादान करना
न साहियी।

कर्मादि (सं॰ पु॰) कर्मण प्रादिः, ६ तत्। कार्यका प्रारम्भकान, कामका प्रागान्।

कर्मीधकार (सं॰ पु॰) कर्मका खल, कामका इक् । कर्मीधकारी (सं॰ पु॰) कर्मण पिषकारीऽस्यस्य, कर्मन्-प्रधिकार-इनि । कर्मका प्रधिकार रखनेवाला, जिके कामका दख्तियार रहे।

कर्माध्यचः (सं॰ पु॰) कर्मसु प्रथाचः, कतत्। कार्यका ष्रध्यच, जी काम कारनेवालेका काम जांचता हो।

कर्मानुबन्ध (सं॰ पु॰) कर्मणः प्रनुबन्धः संयोगः लियो वा, ६-तत्। कर्मका संयोग, कामका लगाव। कर्मानुबन्धी (सं॰ व्रि॰) कर्मका संयोग रखनेवाला, काममें लगा हुवा।

कर्मानुक्ष (सं दि ) कर्मणः पनुक्षः, इत्त्। १ कर्मसहय, कामसे मिसताज्ञस्ता। २ कर्मीपयोगी, कामने लिये पच्छा।

कर्मानुक्पतः (सं॰ प्रव्य॰) कर्मके पनुसार, कामके सुताविक।

कमीनुष्ठान ( एं॰ ली॰) कम यः पनुष्ठानम् ६ तत्। कम का धनुष्ठान, कामका इनिष्ठाम।

कर्मानुसार (सं॰ पु॰) कर्म धनुसरति, कर्मन्-भनुः स्ट-घञ्। कर्म का फल, कामका मिलाव।

कर्मानुसारतः (सं॰ धव्य॰) कर्म के फलसे, कामके सिलावमें।

कमन्ति (सं॰ पु॰) कमेणः जीवकत स्कत-दुष्कृत-क्रियायाः यदा कमेणः क्रिकार्यस्य तत् प्रतस्य धान्यादिर्धयष्टरुपक्रियायाः शन्तो यत्, बहुत्रो॰। १ कमेस्यान, कामको जगह। २ समेका चना, कामका पद्माम । ३ कार्यप्रवन्त, कामका दक्तिन्ति । ४ जल्माम, जीता हवा खेत ।

"बहुन्बहुक्षेच्ति कर्मान्तान् वाहुनानि।" ( सतु पा४१८ )

कर्मान्तर (सं॰ क्ली॰) वर्मणः पन्तरं तस्यादन्धं इत्यर्थः, ६-तत् । १ कार्यान्तर, दूसरा काम। २ यज्ञादि धर्मे कार्यके मध्यका अवकाम, कामके बीचकी कृष्टी। ३ प्रायस्ति, कफारा।

कर्मान्तिक (सं॰ पु॰) कर्म प्रस्तिक समीपे यस्त्र, बहुत्री॰। १ कर्मकारक, कामकाजी। (हि॰) २ प्रन्तिम, प्रास्तिकी।

कर्मार (सं • पु •) कर्म खी इनिर्माणादि कार्यं गच्छति प्राप्नोति, कर्मन्-मरु-धण्। १ कर्मकार, खोदार।

"क्सोरस निवादस रङ्गानतारकस च।" ( मनु भारत्य ) २ वंश, वांस । ३ कमरेरङ्ग, कमरख

कर्मार—काठियावाड़ के भाजावाड़ विभागका एक चुट्ट राज्य। इसकी भूमिका परिमाण ३ मीच मात्र है। यहां एक सामना रहते हैं। वर्षमें ७६६५) रु० राज्यका पाय है। इसमें २१०) रु० भंगरेज सर-कार भीर कोयी ५०) रु० जूनागढ़की नवाबको राजख-खरूप देना पड़ता है।

कर्मारक (सं॰ पु॰) कर्मार खार्चे कन्। १ कर्मार, लोशार । २ कर्मरङ द्वस, कमरख । (त्रि॰) ३ कर्मप्राप्त, काम पाय श्वा।

कर्मारम (सं॰ पु॰) कर्मका घारमा, कामका घागाजा। कर्मार्च (सं॰ पु॰) कर्म अर्हति, कर्मन्-अर्च-अण्। १ सनुष्य, घादमी। (जि॰) २ कर्मके योग्य, काम कर सक्निवाला।

कर्माच-१ वस्वष्प्रामाने घोनापुर जिलेका एक उप-विभाग। यह भचा॰ १७' ५७' तया १८' ३२' छ॰ भीर देशा॰ ७४' ५२' एवं ७५' ३१' पू॰के सध्य भवस्थित है। भूमिका परिमाण ७६६ वर्ग मील भाता है।

इस उपविभागमें को यो १२२ ग्राम भीर ८२०० ग्टंड होंगे। पश्चिमको भीमा भीर पूर्वको सीना नही प्रवाहित है। कमिकका भर्ष भाग छवर एवं क्रब्यावण भीर भपरार्ध रक्षवर्ष तथा रितीका है।

Vol. IV. 44

यशं एक दीवानी भीर दो फीजदारीकी भदासतें हैं। पुलिसके तीन थानें सगते हैं। नानाप्रकार गस्य, माप, गण, सपेप भीर भपरापर द्रव्य उत्पद्म होता है। सोनारीमें प्रति वर्ष सेसा सगता है।

२ कर्माल उपविभागका प्रधान नगर। यह प्रचा॰ १८° २४ उ॰ पीर देशा॰ ७५° १४ २० पीर प्रणा प्रदेश कर्माल ६८ मीत उत्तर-पश्चिम पड़ता है। नगरका चित्रपल १८८ यकर है।

पहले कर्मालमें निम्बालकर सण्डलेखरों का धारिपत्य था। उन्होंने एक सुन्दर दुगै बनाया। प्रालकल 
स्पर्म घंगरेल कर्मचारियों का कार्यलय खुना है।
दुगै प्राय: चौथायी वर्गमील विस्तृत है। उसमें १०० 
रह बने हैं। किसी समय यहां बड़ा वाणिन्य व्यवसाय था। पूना, धन्मसदाबाद, शोलापूर, बारसी 
प्रभृति स्थानसे धनेल द्रत्यसामित्रयां भाती-जाती थीं।
किन्तु धालकत वह बात नहीं रही। किर भी पश्र,
यस्य, तेल, वस्तादिका बड़ा बालार लगता है। देशी 
कपड़ा बुननेके कयी करचे चलते हैं। बार्षिक मेला 
ह दिन रहता है। यहां विद्यालय, भीषधालय, 
हाकचर भीर पाठागार विद्यालय है।

कर्माविधायक (सं॰ व्रि॰) कर्मणः भविधायकः, ६-तत्। कार्यको विधान करनेवाला, जो काम बताता हो। कर्माध्य (सं॰ पु॰) कर्माणासाध्यः, ६-तत्। कर्मके धर्माधर्मका गुण, कामको भन्नाई वुराईका वस्तुः। कर्मिक (सं॰ व्रि॰) कर्म प्रस्त्यस्य, कर्म-ठक्। कर्म-विधिष्ट, कामकाजी।

कर्सिष्ठ (सं॰ ब्रि॰) यतिययेन कर्मी, कर्मिन्-इन्डन्। दने लुक्। यतियय कार्यकारक, कामर्से लगा रहनेवालाः।

कर्मिष्ठता (सं क्ली॰) कर्मिष्ठस्य भावः, कर्मिष्ठ-तन् ् टाप्। अतियय कार्यकारिता, काममें स्वरी रहनेकी दासत्।

कर्सी (स'॰ पु॰) कर्म प्रसास्ति, कर्म-इनि । १ कर्म-विधिष्ट, कासकाजी । २ फलकी पाकाङ्कारे यन्नादि कार्य करनेवासा । कर्मीर (सं वि ) कर्म देरन्। चिव्रित, चितकवरा। कर्मीरक (सं पु ) शाखीट इच, सहीरेका पेड़। कर्मिन्द्रय (सं क्षी ) कर्मणां सम्मादनाय कर्मार्थ वा दन्द्रियम्, मध्यपदको । वाक्यादि कर्म सम्मादक पञ्चे न्द्रिय, काम करनेवाला रक्ष । वाक्, इस्त, पद, गृष्टा श्रीर उपस्य पांच कर्मे न्द्रिय होते हैं। यशक्रम दनका कार्य उचारण, श्रादानादि, गमनादि, उत्सर्ग श्रीर श्रानन्द है। फिर श्रिष्टा छदेवता वि , दन्द्र, छपेन्द्र, मित्र श्रीर ब्रह्मा हैं। श्रीत्र वि ।

क्मीदार (सं॰ पु॰) खदार कर्म, द्रज्जतका काम। कर्मीयुक्त (सं॰ित्र॰) कर्मण ख्युक्तः, ७-तत्। कर्मका ख्योग लगानेवाला, जो खूब काम करता हो।

नर्मीद्योग ('॰ पु॰) नर्मना ख्योग, नामनी नोश्रिश। नर्रा (हिं॰ पु॰) १ तन्तुवायने स्वप्रसारणका नार्य, जुनाहों ने स्तको फैला ताननेना काम। (वि॰) २ नठीर, नड़ा। ३ मठिन, सल्त।

करीं ( हिं कि ) कठोर पड़ना, सख्त बनना। करीं ( हिं स्ती ) १ वचित्रिष, एक पौदा। यह देहरादून तथा अवधने वन और दिचणात्यमें होता है। इसका पत्न अति दीषं रहता भीर मार्च मास भाइता है। पाल जून मास पका करता है। करीं ने पत्ते पश्चनो खिलाये जाते हैं।

कर्व (सं॰ पु॰) किरित विचिषित चित्तं विषयेषु, कृ व। कृष्ट्रद्यो मः। वण्रारथः। १ काम, खाडिय, प्यार। २ रन्दुर, चुडा।

कवेट (सं पु कि ति । वर्ष घटन्। दो यत यासकी
सध्यका सुन्दर स्थान, दो सी गांवके बीचकी अच्छी
जगह। २ यत्यामवासियोंके क्रायविक्रयका स्थान,
जिस गहरमें सी गांवके जीग जाकर खेनदेन करें।
३ चारी श्रीर समग्राम, चौकोर गांव। ४ चतुर्दिक्
समान गटहस्थान विशेष, चौकोर बरावर घरकी जगह।
५ नगर सात, होई शहर।

सर्वट-बङ्गालके दिचणका एक प्राचीन जनवद। मार्कः बहुयपुराणमें इसका नाम कवंटासन निखा है।

"तासिविद्यत्व राजानं वर्षेटाविपति तथा। सुद्धानसिवपद्येव च च सागरवासिनःः ॥" ( भारत राइणारर ) कर्वटक (सं॰ पु॰ क्ली॰) कर्वट खार्थे कन्। १ कर्वट, मण्डी, यहर। २ पर्वतका उत्सङ्ग, पहाड़का उतार। कर्वटी (सं॰ स्ती॰) कर्वट-डोष्। नदीविश्रेष, एक दरया। (रामावय)

कर्वर (संकत्तीक) कृ-वरच्वाकृ विचेपि व्यरच्। कृगुगृद्चितिम्यः घरच्। वण् शाहरशः १ व्यान्न, बाघ । २ राचसः। ३ पाप । ४ कर, कास । ५ श्रीष्ठधविशेष, एक द्वा। कर्वरी (सं • स्ती •) कर्वर ङीष्। १ उसा, पार्वती। २ व्यामी, वाघन। २ चिक्नपत्नी, एक घास। ४ राजसी। कवीयत नगर--मन्द्राजकी उत्तर मरूबहु (पर्काट) जि, लेकी एक वही जमीन्दारी। यह प्रचार १३' 8' तथा १३' ३६ | ३० " ७० और देगा॰ ७८' १७ एवं ७८ पूर्वे मध्य अवस्थित है। सूमिका परिमाण ६८० वर्गमील लगता है। जी तरंखा प्राय: तीन बाख है। इससे उत्तर चन्द्रगिरि, पूर्व काजइस्ती तथा चेङ्गसपट, दिखण बालाजापेट पीर पश्चिम वित्त्र पड़ता है। कवीयत नगरमें पार्वत्य भूमि पधिक है। मन्द्राजरेखवे यद्यां चनती है। नगरी पर्वतसे काष्ट वाटकर मन्द्राज भेजते हैं। सोमें साठ भाग भूमि क्रविके योग्य नहीं। श्रेषके यधीं गर्ने इस चलता है। नील बहुत होता है। क्षप्रक परिश्रमी भीर वुंबिसान् हैं। पुत्तूर श्रीर तिरुतानीमें सब-मजिद्रेट रहते हैं। पटनिर्माण प्रधान शिखनर्म है। इस स्थानको किसी किसीने बनाराज कडा है। प्रथम काणीटिक-युद्धके समय बमाराज नामक एक पश्चि गार राजल्वं करते थे। कर्वायत नगरका पेशक्य वा खायी कर प्राय: २७०७३५) र॰ है।

इस भूभागकी प्रधान नगरको भी कार्वायत नगर ही कहते हैं। यह पुत्त्से ६ मीख पिस पर-स्थित है। कार्वायतनगर पहले प्रफीट उद्य प्राचीर स सरक्तित था। दिख्य पीर पिसम एक एक तोरणहार रहा। प्राजकात वह बात नहीं, कीवल भग्नाविषेत पड़ा है।

नर्दार (सं०पु०) नर्दे दारयति, नर्द-उण्-दू-सण्। नीवदार त्रच, नचनारना पेड़। नवुर (सं०पु०) नर्दति हिनस्ति, नद्दे-तर्द।

३ चित्रवर्णे, चितवावरा रंग। ४ मटी, कचूर। बावूर (सं० पु०) कर्व-जर्। १ राचस, भादमखोर।

२ घठी, काचुर। कार्व न-भारतके दिचिषपिश्मका एक जनशास्त्रीत जनपद। (जैनहरियंग १११०४)

कार्यन (संकत्ती) क्रय-ख्युट्। क्रयकरण, दुवला वनानेका काम।

क्षर्यं (वे॰ पु॰) राचस, पिशाच, प्रेत, श्रेतान। कार्यित (सं॰ हि॰) सग-णिच्-ता। समीसत, दुव-साया हुवा।

कार्यं (सं० पु॰) क्रय-यत्। कर्चूर, कर्नूर। क्ष (सं॰ पु॰-क्लो॰) क्षष पचाद्यच् नर्मीण नरणी वा घज्। १ सोबद्द मान्ना परिमाण, १६० रत्तीकी एक तील । २ तीलनदयासन परिमाणादिमान, दो ती लेकी एक तील। ३ दशमायाकी एक तील। 8 घंरण द्यालक त्रीद्यादिमान, द॰ रत्तीकी एक तील। प् विभीतनव्य , बर्डेड़े का पेड़। ६ स्वणं, सोना। ७ प्राकर्षण, कश्रिम । ८ कर्षण, जोताई । ८ इबरेखा, बाइन, लीका। १० विलेखन, खसीट।

क्षमं (सं कि ति ) कर्षति भूसिम्, क्षप खुन्। १ क्षिजीवी, किसान। इसका संस्कृत पर्थाय चेत्राजीव, क्षिक, क्षषीवल श्रीर कार्षक है। २ श्राकर्षणकारी, खींचनेवाला। ३ सुन्दर, खूबस्रत। ( पु॰ ) ४ प्रय-ःस्तान्तमणि, मिन्नातीस। 🕟

कर्षण (संक्रतीक) क्षत्र भावे खुद्। १ क्रविकार्य, जीतायी। जाङ्गज प्रस्ति दारा भूमिखननको ठेठ चिन्दीमें खेती कचते हैं। २ पानव्रण, क्रिय, वसीट। ३ भोषण, सुखाव। ४ पौड़न, दवाव।

"गरीरकारं णात् प्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राचा; चीयनो राष्ट्रकर्प यात् ॥" ( मनु ४ १९० ) यरीरकपंचि प्राणियोंके प्राणकी भांति राष्ट्र-कर्षेणसे राजाके प्राण चीण होते हैं। प्रमस्य, बढ़ाव, फ़ैलाव ।

कर्षेण (सं स्त्री ) लघ- यनि । १ यसती, विनास । २ मृत्सीहच, श्रवसीका पेड़ ।

१ खेतवर्षे, सफेद रंग। २ राचस, पादमखोर! । कर्षेषो (सं स्त्री॰) कर्षेष गौरादिलात् ङोष्।१ चौरिषी-च्चप, खिरनीका पौदा। २ खेतवचा, सफ़्दे बच। कार्षणीय (सं ० ति ०) कार्षण छ । १ कार्षणके योग्य, खींचने खायक। २ कर्षण किया नानेवासा, निसे खींचना पड़े।

कर्षणीया (सं क्री ) नामळणना वीज। क्षेप्रल (सं॰पु॰) कषें कर्षमात्रं प्रसं यस्य, बहुत्री॰। १ विभीतक द्वा, बहेड्का पेड़। दसका संस्तत पर्योय-विभीतक, यच, कलिहम, भूतवार भौर कियुगालय है। वहेश देखो।

्र भन्नातक द्वच, भेलावेका पेड़।

कर्षफता (सं स्ती ) कर्षफत-टाप्। प्रामलक हत्त, पांवलेका पेड़ । पामलकी देखी।

कर्षयत् (सं वि ) १ श्राकर्षेण करते हुवा, जो खींच रहा हो। २ मोह लेनेवाला, जो फ्रेफ़्रा बना रहा हो। ३ पोड़न करनेवाला, जो सता रहा शे।

कर्षावण (सं०पु०) कर्षेण श्रावण्यते क्रीयते, कर्षे-षा-पण-भच्। वर्षपरिमित मूख्यसे क्रय किया जानेवाला द्रव्य ।

कर्षार्ध (संक्रो०) कर्षस्य प्रर्धम्, इतत्। तो सकः-परिमाण, तीला।

कर्षिका (सं स्त्री ) का शवीज।

्र जीविका, एंक सञ्जी।

क्षिणी (सं • स्त्री • ) क्षप-चिनि-ङोप्। १ चौरिणी-वस, खिरनीका पेड़। २ वखा, लगामका दहाना। दसका संस्तृत पर्याय — खनीन, कवीय श्रीर कविका है। इ मनोद्वारियो, दिनको फ़रेफ़ा करनेवानी। "प्रायकात्तमधगत्वकवि वीः प्रावमूसिरचनाः प्रियससः।" (रष्ट० १८।११) किषत (सं वि वि ) क्रिप्रचिन्ता। १ पाकित, खींचा चुवा। २ जोता चुवा। २ पीड़ित, सताया चुवा। कर्षी (सं वि ) सप-पिनि। १ पाकवैक, खींचने-वासा। २ जीतनेवाचा। २ मनोचर, दिन्तवा। वार्षु ( छं॰ पु॰ ) १ करीषाचिन, जङ्गली कपड़े की आगा।

वार्षु (सं पु ) अप जा। अधिवनिति धिविष्ठिं छ लिंध्य जाः।

वण्यान्तः १ किष्, खेती, । २ जीविका, रोज्यार । २ करीषामि, सुखे गोवरकी श्राम । (स्त्री॰) ४ कित्रम चुद्र जसाश्यम, क्षीटा बनाया द्वा तालाव । ५ नदीमात्र, दरया । ६ दृष्टिखात, पक्का गद्धा। दसमें यत्तीय श्राम स्थापन करते हैं । ७ नहर ।

कपूँ खेद (सं॰ पु॰) खेदविशेष, किसी किसका पसेव। स्थानकी देख एक गड़ा खोद लेते भीर उसे दीप्त श्रधूम श्रङ्गारसे पूर देते हैं। फिर उस पर पर्तंग विकाकर सीनेसे पसीना श्राता भीर शरीर इसका पड़ जाता है। (स्थन)

किं (सं श्रयः) निम्-हिं न् कादेशः। पनयतः हिं न्यतरस्याम्। पा प्राश्वशः। निस्स समय, निष्

कहिंचित् (सं॰ श्रव्य॰) कहिंच चिच्च, इन्द्र। किसी समय, कभी न कभी।

कत (सं पु पु कती ) कड़ित माद्यति प्रनेन, कड़ि घज् ड़लयोरेकत्वम् । इवया पा शशररा १ ग्रुक्त, वीर्ये। २ ग्रालक्षच, सालका पेड़। ३ बदरीगुल्म, वेरका भाड़। ४ मधुरास्म ट ध्वनि, मीठी पीर समभ म पड़नेवाली ग्रावाज़। ५ चार मात्राका ग्रवकाग। (ति ) ६ प्रजीप, काचा। ७ श्रव्यक्त, समभ न पड़नेवाला। ८ मधुर वा निकल्परयुक्त, मीठी या नीची ग्रावाज़वाला। ८ दुवैल, कमजीर।

कल (हिं० स्त्री॰) १ कस्यता, सेहत, पाराम।
२ सुख, चैन। ३ सम्तोष, तस्त्री। ४ प्रागामी
दिवस, प्रानिवाला दिन। ५ गत दिवस, गया हुवा
दिन। ६ भविष्यत् काल, प्रायिन्दा वक्त। ७ पार्छ,
पहलू, पीर। ५ पङ्ग, पुरला। ८ कला, ठङ्ग।
१० यन्त्र, प्रीजार। ११ बन्दूकका घोड़ा। (वि०)
१२ काला, स्याह। यह प्रव्द विभियक पहले यौगिक
रूपसे प्राता है। यथा—कस्तुंहा।

कसदया (हिं॰स्त्री॰) १ कसाबाजी, वसैया। २ करती, काट सूट, तीड़मरीड़।

कर्स (प॰ स्ती॰) १ रङ्ग, रांगा। २ रङ्गसीपन, रांगिकी पीत। यष्ठ बरतनपर कसाव न सगनिकी चढ़ायी जाती है। ३ वर्णक, रंग, बारनिय। ४ सावरण, समक, देखाव। ५ पूर्णसण्ड, चूना। काचर्रगर (फ़ा॰ पु॰) रङ्गलेपन चढ़ानेवाता, जो काचर्र कारता हो।

कलक्षेदार (फ़ा॰ वि॰) रङ्गलीपनविधिष्ठ, कलक्षे किया दुवा।

कलक (सं॰ पु॰) कचते, कल्प्लुल् स्रायं कन्। १ मकुलमत्य, एक मझली। २ वेतसङ्ख, वेंतका पेड़, विक्वक।

क्लक (प्र॰ पु॰) १ दु:ख, रख, सोच। २ व्याकृतता, घवराष्ट्रट।

कत्तक (हिं• पु॰) कस्त्त, **प्**रन। कन्न हेखो।

कलक गढ़ (सं॰ पु॰) कल प्रधानः करहो यस।
१ को किल, कीयल। २ इंस। ३ पारावत, कबूतर।
१ राक्षण्यो, तोता। ५ कल ध्वनि, मीठी पाताल।
(ति॰) ६ कल ध्वनिकारी, मीठी पाताल निकालनेवाला।
कलकत्ता—भारतका सब्प्रधान नगर। यह प्रचा॰
२२'२४ ड॰ आर देशा॰ दद'२४ पू॰में भागीरथी।
नदीके पूर्व तट पर श्रवस्थित है। इसकी भूमिका
परिमाण २७२६७ एकर भीर खोकसंख्या प्रायः
१० लाख है। पष्टले यह भारतकी राजधानी रहा।
किन्तु १८१२ ई॰के दिसस्वर मास राजधानी दिशी।
चकी गयी।

श्वहाध-१५८६ दें ०को समाट् प्रकारके प्रधान सचिव अञ्चलपान्तके बनाये प्राहेन-इ-प्रकारी प्रवाने कालकत्तेका प्रथम ऐतिहासिक उन्नेख मिनता है। इससे पूर्व प्रन्य किसी ऐतिहासिक प्रथ्वा प्रामाणिक ग्रन्थने कालकत्तेका नाम नहीं प्राया। प्रकारके राजस-सचिव टोडरमलकी बनायी तालिका वहारेयको कई भागों या सरकारोंने बांटती है। कालकत्ता सातगांद-सरकारने रहा, कालकत्ते, बारवाकपुर भीर बकुया तीनों महालोंसे २३४०५) रु० राजस्त्रस्वस्य बादमाही कोषमें जमा हीता था।

मार्शन इ-म्रक्तवरी बननेक पीक्षे भीर वङ्गदेगसे युरोपीयोका संस्तव चगनेसे पश्चे किसी सुस्तमान-इतिशास-लेखकके विरचित पुस्तकरी कसकत्ता गण्ड-देख नश्ची पड़ता। किन्तु वङ्गकवि कविकश्च सुकुन्द- राम चक्रवर्तीके चण्डीमक्रलमें कणकात्तेका उन्नेख है।
सक्षवतः १८६६ शाक्रको सम्बार प्रकारके सिंचा धनाइट्ट डोनेसे वारह वर्ष पहले उक्त ग्रम्य बना था।
विण्यक् धनपति श्रीर उनके पुत्र श्रीमन्त सीदागरके
समुद्रयात्राको कलकत्ते पहुँ चनको कथा है। पत्रप्य
सक्षवरसे भी भनेक पूर्व कलकत्ता वर्तमान था। किन्तु
नाममें कुछ गड़गड़ पड़ता है। पाईन-इ-प्रकारीमें
कलकत्ता महालके ग्रामीका नाम नहीं। फिर उसी
समयके संस्तृत ग्रम्थकारोंने कलकत्तेको किखकिला
लिखा है। सगवाधिप बैजनराजको सभाके पण्डित
कविरामने 'दिक्विजयप्रकाम' नामक पुरत्कमें किछकिखाना विवरण दिया है। उनके मतसे भी किछकिलामें भनेक ग्राम जगते थे। नीचे कविरामका
विवरण उद्दत है,—

'पश्चिम सरस्रती शीर पूर्व यसुना नदीने सध्य २१ योजन परिमित किलकिला भूमि है। यह दो भागमें विभन्न है। दानगती नदीसे पश्चिम गङ्गाके निकट यांडेखरी देवी विराजती हैं। यहां उपवास करनेपर कुष्ठादि दाक्ष रोग देवीकी खपासे पारोग्य होते हैं। माहेश भीर खहुगदाह (खहुदा) ग्रामके सध्य दीवंगङ्गा ( वृदी गङ्गा )के निकट क्रिलपास नामक राजा रफ्ते थे। किसी किसीके कथनासार गङ्गा नटी किनारे पन्पदेश समृष्टके मध्य श्रेष्ठतम वार्ताभूमि है। वहां कदबी, एश्रिपणीं, पूगपान (सुपारी) प्रभृति इच चलाव होते हैं। पीठमानातम्बद्धममसे भागीर्थी-तीर सती देवीने भरीरसे वाम इस्तकी प्रकृति गिर पड़ी थी। काली देवीके प्रसादसे किलकिलावासी धन-धान्यवान् रहते हैं। सकल प्रकार शस्त्रादि छपजनेसे सीग इसे फटबदेश कड़ा करते हैं। यहां सकल वर्णके लोग नियत रूपसे वसते हैं। विश्वविद्यात्रव्यय ग्रव्ट है। जीग नानाप्रकारं इसका प्रध सगाते हैं। खानीय देशवासियोंके मतसे समुद्र मधते समय कूर्मपुष्ठस्थित मुन्दर पर्वतके भारसे घवरा दैत्वींके मो इनको भनना देवने निखास को का था। उसी निखासका कालोस जवां तक प्रद्रंचा, वहां तक किलकिसा देश पुवा। सती देवीने वसने महावसवान् कुलपास भीर देश-

यालका नाम भागीरवीके पश्चिम तीर चला था। कुल-पानके दो प्रव रहे-इरिपाल और अहिपाल। ज्येष्ठ चरिपालने सिङ्ग्रसे पश्चिम भवने नामवर चहवापीयुक्त एक सहारास खापन किया। फिर वहां ब्राह्मण, तन्त्वाय भीर साङ्गाय वसा वह राजा वने। भहिपाल मारियमें तिवेगीके निकट चलाहीप (चाकादा) भीर डमरहीप (डमुरद)नं मध्य जानर वसे। प्रहिपासके तीन पत्र घे-नत्रधन, विभागड भीर मंशावन केशिध्वज । वस किलकिलासे पश्चिम योजनात्तर सप्त-ग्रामके मध्य राजा हो वैघ जातिको पासने सरी। स्नत-ध्वनके प्रत्न सञ्चावन विरक्षि सुगन्धि नामक प्राममें रहते थे। विभाग्ड पूर्वपारको वाण राजाके मन्त्री द्वी। उनके वंग्रधर जङ्गलमें वास करते थे। ..... यथोरराज प्रतापादित्य भागीरथीके डभय पार्खस्य देश समूचने राजा रहे। राजा नेशिध्वजने चान्दोस-में नाना स्थानसे कायस्य बीसा राजल चलाया। भाज कर बाह्यी नदीतीर केशिध्वजंके वंशीस्व कायस राजा है। शिवपुर भीर बालुक (बाली) ग्रामके सध्य तथा भदेखरके निकट श्रीरासप्रतेमें माञ्चाप रहते हैं। इगसीके निकट वंशवाटी (वांसवेडिया) प्रमृति ग्राम हैं। यहा खलापि नदी दामोदरसे निक्स गङ्गामें था गिरी है। खन्यानि याममें धीवर राजाका राजत है। धार्जकल गङ्घा श्रीर यसना नटीने मध्य पाटिलियाम कायस्य श्रविदा-सियोंके प्रधीन है। गोविन्द्युरादि याम, भट्टपिक्क काली देवीके निकटसा मागाचदाइ (सियासदा) थीर सारपितम भी कायस्थोंका शासन चलता है। सब मिलाकर ३००० ग्राम किलकिलामें लगते है। विम्बसारतम्बके प्रथम पटलमें किसकिसास्य शिव-निक्रमा विषय निक्षित है। इसी तन्त्रके मतसे किलिका देशान्तर्गंत नवहीय नगरके बाह्यकर्णा यचीस्त (चैतन्यदेव) भीर खडुगद ग्रामस्य शांडावि पण्डितके घर नित्सानम्द ज्ञवा लेंगे।'#

 <sup>&</sup>quot;पविमे सरस्रतीसीमा पूर्वे कांसिन्दका सता।"
 एकवि यतिबोनने व मितो विस्वविद्यानियः ॥ ६६२

·न दुये। एकदा नवाव जलपथसे नीकापर·चढ़ क्रकतिकी चीर पाते थे। भागीरथीतीरके अन्यान्य याम छोड़ भवश्रेष उनकी तरखो क्रबक्तेके पास पहुंची। उस समय यहां एक प्रतिसामाना पत्नी थो। दिवापांग विजञ्जल जनसे भरा नङ्गल रहा। सिफ उत्तरांगमें गङ्गा किनारे कुछ लोग बसते थे। सुरिप्रदाबाद श्रीर कलकत्तेक बीच भागीरथीक पूर्व-तट पर विसी याम वा नगरके निकट ऐसा बन न रहा। दशीसे सदतर स्वयाचन्द्रने अपनी जमी-न्दारीकी दरवस्था नवावको देखानेके किये इस प्रदेशमें 'प्रवेश करने पर चाग्रह लगाया। नवाब पत्नोवदी 'राजाका एकान्त श्रनुरोध टार न सके श्रीर जमीन्दा-रीकी शवस्या अपनी शांखों देखनेकी निकल पहे। लोकालयको छोड़ वह जितनी दूर पाग वर्खे, उतनी द्र सिवा धरण्यक्षे दूसरे दृष्य देखनेको न मिले। फिर राजा क्षणाचन्द्रकी शिचाकी अनुसार नवाबकी साथी परसार कड़ने जंगे-यहां व्याघ्र प्रादि हिंसकता भय है। राजाने भी समय पा सजल नयन धौर कातर वचनसे निवेदन किया—"धर्मावतार! मेरे सीभाग्यसे क्षपापूर्वेक विशेष कष्ट उठा पाप यद्यां तक पाये हैं। इसिवये कुछ दूर प्रभी चले चिलये। फिर इस जमीन्दारीकी प्रवस्था देखनेमें कुछ रह न जायेगा।" नवाबने उत्तर दिया,—'प्रव पारी जाना प्रावश्यक नहीं। यान तुम भवने विख्यितामहके ऋणसे सुक्ष हुये।' इससे इस सहजर्ने ही समभ सकते- उस समय कलकत्तेको प्रवस्था कैसी थी। -

वजन में पंगरेने का पामन, तन्ना ने मृत्नान पीर पात-पिक श्रीपान ।—अंगरेने ने पहली कोठी बालेखर के निकट पिप्पलीमें बनी थी। फिर कई तरहका गड़-चड़ पड़नेसे अंगरेन कुछ दिन अपना वाणिन्य बङ्गालमें फैला न सर्वे। उस समय स्रतमें भी अंगरेनों की एक कोठी रही। उसके प्रधीन 'होपमेन' जहान चलता था। मिष्टर ग्रेजियेन बीटन इस जहान के पद्धितिस्क रहे। इन्होंने १६४४ ई॰को समाद पाहन होन्सी एक कम्याका दुरारोग्य स्त

र्यंगरेजोंको दिस्रोके साम्त्रान्यमें सर्वेत्र विना ग्रद्क वाणिच्य चलाने चौर वङ्गदेगमें इच्छानुसार सनाल खब पर कोठी बनानेका पादेय था। इसीसे अंग-रेजोंने नवाव प्रायस्ता खान्ने समय हुग़लोमें कोठी वना हुगलो, पटना, वालेखर, कासिम वजार, ढाका प्रसृति स्थानमें विवस उत्वाइसे बहु विस्तृत वाणिन्य भारमा किया। उस समय बङ्गालकी प्रति कोठीमें एक यनसाइन ग्रीर २० रची सैन्यकी छोड़ दूसरा कोयी सामरिक वल न था। किन्तु श्रन्य दिनमें ही शंगरेजविष्य वाणिक्यर प्रवल पह गये, निससे वङ्गालके नवाव कुछ अनुद इये। छन्होंने छन वससे यंगरेजी विश्वक-दलको शासनमें रखनेकी नानाविध चेष्टा की थो। धन्तको धंगरेज नवावके प्रत्याचारसे पत्यन्त पीड़ित हुये। वह सम्बाट्की सनदको न देख नाना प्रकार अंगरेज़ोंसे शुल्क खेने खरी। अंगरेज़ बिषकों का प्राण नाकमें था। उन्होंने कोटे घव डिरेक्टर-को इस विषयको सूचना दो। डिरेक्टरॉन रङ्गलेखके राजाकी भनुमतिसे भपनी वाणिक्यतरी हो वेडों ( Fleet )में बांट एकको स्रत थीर दूसरेको गङ्गाके मुद्दाने भेजा था। गङ्गाकी मुद्दाने पानेवाली बेड़ेसे ह०० यरोपीय शिचित सेना रही।

हाद्रेक्ट्रोंने कम्पनीके गुमाको जब चारमकको किख भेजा,—'बङ्गालके सब घंगरेज इस प्रकार प्रस्तुत रहें, कि बालेखरमें वेड्गा पड्डंचते ही जहाज पर चढ़ सकें।' फिर जहाजी वेड्ने प्रध्यचको प्रादेश था,— 'बालेखरसे सब घंगरेजोंको जङाज्यर चढ़ा चहन्राम नगर प्राक्तमय करो पौर बहां प्राक्षरचणोपयोगी दुर्गादि बमा सतकेतासे रहो।'

जहाजी वेडा भानें में कुछ विस्त्य सगा। भ्राप्तीवर मास वेड़े के पहुंचने का संवाद मिस्तिपर अव-चारनकाने योघू भध्यचको लिखा या,—भाप सदस सुगसीके नीचे था जायिये। उन्होंने स्त्रयं भी दुगसीकी कोठीके भधीन एक पोर्तगीन, पदाति दस प्रसुत किया था। नंबाब गायस्ता खान्ने इस संवादसे स्रकार सन्धिकी बात ठहरायी।

नवाव सन्धिका प्रस्ताव चठाते भी भविष्वत्में युद

होनेकी पाशका पर स्वेदारीकी चारो भीर सैन्य संग्रह करने लगे। यह सैन्यदल फौजदारके प्रधीन रहनेकी द्भगती भेजा गया। दघर सन्धिकी वात चलती ही थी। किन्तु १६८६ ई॰की २८ वीं प्रतीवरको इगनीके बाजारमें श्रंगरेज पचीय कई सैनिकींसे नवाबकी कुछ सैनिक लड़ पड़े। इसमें तीन अंगरेज मरे थे। फिर एक चुद्र युद्ध होने लगा। कई घण्टे लड़ने पीछे नवावके सिपाही विश्वज्ञलता वम श्रंगरेज़ोंसे हारे। सर्वे प्रथम शङ्करेज इती युद्धमें नवावते सहे थे। फिर अङ्गरेजीने दुगली नगर श्राक्रमण किया। जदाजी वेडेके प्रध्यव पाडमिरल निकलसन नषानरे नगरपर गोले सारने लगे। इससे चुगडीके कोई ५०० घर गिरे थे। भंगरेलीने नगर लटनेकी माग्रह प्रकाश किया, किन्तु जब-चारनकरी रोक दिया। अन्तको खटने न देने कारण डाइरेक्टरोंने जब-बारनकता तिरस्तार किया था। उन्होंने कष्टा- यदि प्रकृरेनोंको आप नगर लूटने देते, तो नवानकी सिपाडी भौर देशी लोग इसारा प्रभाव समभ लेते।

श्रुत्त जीतकर युवसे घट गये। फीजदारने खर कर सन्धिका प्रस्ताव घटाया था। सन्धि होनेपर स्थिर हुवा,—जब तक सन्धाट्के निकटसे नया परसान् न निक लेगा, तब तक पहली सनदके श्रनुसार श्रुष्ट रेलीका वाणिच्य चलेगा श्रीर नवावको धितपूरणके लिये ४६ लाख रूपया देना पड़ेगा। सन्धि करने पीछे सुसलमान भीतर ही भीतर युवका श्रायोजन लगाने लगे। नवावने ढाका, मालदह, पटना श्रीर कासिम-बालारकी कोठियां लूट श्रुष्ट जीको बन्दी बनाया था। फिर १६८६ ई०के दिसस्बर मास नवाबने सैन्य लटा इंगलीको मेल दिया।

शक्रदेनोंने यह सैन्य संग्रह देख परामर्थ किया— इगनीमें रह इस प्रकार नित्य खत्पीड़ित भीर चति-ग्रस्त होनिसे बड़ी कोठी छठा सेना युक्तिसङ्गत है। अन्तको इगबीचे कई कोस दिवा गङ्गाके पूर्व पार स्तानूटी जाना ठहर गया। यह स्थान मनेक कारणें स्विधाननक देख पड़ा। उस समय गङ्गाके पिस्मिन तीर चन्दननगरमें फरासीकी भीर चुंतुड़ामें भोखन्दाक कोठी चला ससुद्रके नैकटा वया घणना वाणिक्यवद-साय बढ़ाये थे। इसीचे शङ्करिकोंने भी मोचा,—गङ्गाके दिच्या किसी स्थल पर वाणिक्यको प्रधान कोठी दना ससुद्रसे घाने-जानेकी सुविधा सगनेपर हमारा वाणिक्य भी अधिक चलेगा। वाणिक्यका केन्द्र होते भी सागरसे दूर पड़ने पर हुगनी विदेशीय वाणिक्यके लिये वियय-लाभदायक न थी। नवाबी श्रत्याचार, वाणिक्यतरीके गमनागमनकी वियय पुष्किया श्रीर मराठीके शाक-मणसे सुक्त रहनेके लिये शङ्करिकोंने एकबारणी ही गङ्गाका पश्चिम कुल कोड़ना चाहा। पे

स्तान्टी स्थानको अङ्गरेज वहुत पहले जाततः थै। वङ्गोपसागरसे हुगली जातेश्वाते समय गङ्गाके उभय ज्ञलस्य सकल स्थान अङ्गरेजीने खूब देखे-सूने। हुगली कोड़नेका परामय स्थिर होते स्थानानुस्थानके समय उन्हें वाणिन्यको वड़ी कोठी चलानेको स्तानुटीः सबसे बढ़कर स्थान समक्त पड़ा।

प्रथमतः इगनीन फीजदारमे छवंदा सङ्ग्रंप न रहनेकी वात थी। दितीय भागीरथोका गर्भ दिन दिन मृत्तिकासे पूरते जाता था। उससे कुछ समय पीछे दुगलीके नीचे जहाज लग न सकते। स्तानुटीमें वह श्रायद्वा विज्ञुत्त न थी। छतीय फराशीस्थिति श्रद्भितीकी यल ता वही। चन्द्रनगरसे बड़ी वड़ी वाणिज्यतरी दुगली ले जानेमें विषम भय था। चुंगुड़ा श्रीर चन्द्रनगरसे द्विण पड़ते स्तानुटीमें उस भयकी समावना न रही। चतुर्थ समुद्र निकट था। पद्मम गङ्गा नदीके पूर्व पार रहते स्तानुटीमें मराठींके उप-द्रवका भय न लगा। यह जहाजमें हो पद्म द्रश्य चहाया उतारा जा सकता था। सप्तम—गङ्गको श्रा न सकनिवासे सहाज वङ्गीपसागरमें ही स्वार डाड

<sup>•</sup> Vide (a) Stewart's History of Bengal, (b) Broom's History of the Rise and Progress of the Bengal Army and (c) Cook's Monthly Mail and Indian Advertiser, Vol. I, or VIII.

<sup>+</sup> Vide "Some Observations and Remarks on a later publication entitled Travels in Europe, Asia and Africa" by J. Price.

ब खनेसे साजिध्य वय कोयी भस्विधा देखान पड़ी। . भष्टम-गङ्गा पूर्ववङ्गकी चन्चान्य नदीकी भांति वन्य भीर प्रवस कहां। नवस-स्तात्रहीके निकट भनेक बड जनाकीण याम थे। सतरा व्यवसाय भीर वस-वासकी सुविधा रही। दशम-सुतानुटीमें उस समय तन्तवाय बहुत वसते थे। वह वस्त तुनने भीर सत प्रस्तत करनेमें विशेष पारदर्शों रहे। सतरां छन्हें कोठीके प्रधीन रख वस्त्र व्यवसाय खोल सकते भी विशेष साभ चटानेकी पाशा थी।

१६८६ ६०की २० वी दिसस्वरकी जब-चारनकने ं इगनी होडी। वह अपने समस्त वाणिच्य द्वा श्रीर यावतीय कर्मचारी ले स्तान्टी पर दे। जिस स्थान पर जब चारनक प्रथम उतरे, उसको सुतानुठी कहते थे। अ उस समय स्तानुटीमें तुला, सूत्र भीर वस्त्रका बाजार जगता था। बाजारके सामने ही प्रकृरिजोंके **उत्तरनेका घाट रहा। कम्पनीके अमुद्रित प्रवादिमें** एक मानवित्र है। उसमें स्तानुटोका स्वर्त निर्दिष्ट है। समावतः स्तातुटी वर्तमान पाहीरीटोखेके उत्तर चम्पातक्के श्रीर रथतक्के घाटके निकट थी। फिर भी स्तानुटी घाटका यथार्थं पवस्तान प्राजकत नगरके पूर्वी शर्म ,पड़ गया है। प्रवादके प्रमुखार स्तामुटीका वाट भीर हाट वर्तमान बड़े-बाजारने सेठ-वसाकोंके यक्षमे बना था। गं उस समय सुतानुटी श्रीर उसके दिचयवर्ती कलकत्ते तथा गोविन्दपुर ग्राममे उनका वास रहा।

46

जब-चारनक स्तानुटीमें पर्'च घाटसे क्रक दिचण एक इस्त निम्ब इचके नीचे भीपडे डाख रहने लगे। उता निस्व वृत्तके नामसे श्री वर्तमान नीमतला नाम निक्त है। १८८३ ई०को पानन्दमयीके मन्दिर निकट परिनटाइसे गिरनेवाला प्राचीन निस्त्रवस सब-चारनकने समय का नहीं। कारण इस समय नीम-तन्नेकी भूमि गङ्गाके गर्भमें डवी थी।

१६८७ ई॰के फरवरी मास जब चारनक्कों संवाद मिला,-'नवाव यायस्ताखान्के सेनापति प्रष्ट् ल समदखान वह संख्यक पाखारीही सैन्य से हमनी पष्टुंचे है। बङ्गाससे पङ्गरेजोंको निकास टेना ही उनका उद्देश्य है।' इससे उन्हें स्तानुटीमें भी रहना युत्तिमङ्गत देख न पडा। कारण बङ्गासके नवावसे लंडने योग्य स न्यवल न या। फिर उस प्रकार श्ररचित

नुटोने दिचया गोविन्दपुर ग्राममें जासर ५से। यसांसीने संधनानुसार युरीपीयोंके साथ वाणिका करनेके लोभसे ही वह गोकिन्दपुरमें रहने खगे। किन् यह बात ठीक समक्त नहीं पहती। बार्य वाणिकाने लिये छन्हें केन्द्र वृत्रक्षी या उसके निकटवती स्थानको काना था। पतनी ट्र प्रामा षावस्यक न रहा। फिर सैठके वंश्वधर अपने षादिपुदव सुक्कन्दराससे ३०ग पुरुष, कालिदास बसाकत वंग्रधर १६व पुरुष भीर चन तीन असाकाँकि र्वत्रधर १५व पुरुष घ्रष्यान थे । यह वंत्रावली देखनेस समस्त पहता,---उक्त चादिपुद्यों ने नाते समय ( ई॰ पद्मदय मतान्द ) सप्तवामकी चवस्या षधिक विगड़ी न थी। उस समय भी सप्तवाम बङ्गालकां प्रधान वाणिज्य स्थान या। इससे खदेशमें किसी विशेष कारण वश धत्योदित भीर विरक्ष हो वह भागीय वासवींसे दूर रहने के लिये हो गोविन्द्पुर गये। क्वींकि उस समय क्लक्षेके प्रसिद्ध वाणिका स्थान रहनेका की ई प्रमाण नहीं मिलता। दें १५ यताब्दकी वाणिज्यकी पाशासे छनका गीविन्द्र-पुर जाना कैसे उहर सकता है।

\*दसके उद्धरानेका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता—एवानुटीका नाम युरीपोशीको किसने दिनसे अवगत थाः वालेक्टिन मामक किसी भोजन्दाज साहबने १६५६ ई०की एक मानचित बनाया । उसमें स्ता-नुटोके खाल पर "विशानुटो" (Chittanuttee) नाम पदा है। फ़िर सरनेन मूचने 'इलिया सलस'ने बागजपत देखते समय वर्ष वहुत पुरानो चिहिया पायी । उनमें एक स्तान् टीचे १६८६ रें ब्ली ११ की . दिसन्बरको खिखी गई थी। उनके पुसक्ति भी समझ पद्भता---पद्भ-रेजींकी १६८६ ६०से पहले सतानुटी स्थान माल्म रहा। देल साहबने तका---१४०५ ई०के 'दक्षालय पारलट चीर प्राचीन समुद्रमातिकोक मानविव'में स्वान होता छह स सना है।

<sup>\*</sup> Vide Map attached to the Selections from Unpublished Records of Government.

<sup>🕂</sup> सेंट वसाक काइते--काई शताब्द पूर्व यहालके प्रधान वाणिकाकेन्द्र . सप्तयामके नीचे सरखती नदीका (भाजकल भान्यून, महियाही भीर ्राजरङ्गके नोचिसे पाकर को नदी गङ्गाम सिंख जाती, वह सरखती कहाती थो। विवेशोव नीचे सरखदीका कुछ पंत्र विद्यमान है। किन्तु पाहि-गकाची भांति सरसती भी विगड़ गयी है। पादिगक्का स्थान स्थान पर पूर जानेसे 'घीषगङ्गा' और 'बीसगङ्गा' नामक पुष्करणी सावमें परिषत इसी है। इसी प्रकार सामाज्यक, जनाई प्रभृति यामने नीचे सरस्तती नदोके पुरातन गर्भविज्ञिष्ट सरावर और विक्र देख पटते 🕏 । ) 'स्रोत घट वानिसे इंगली गंइर बंगलका सबसे बढ़ा बाधिन्यस्थान बन नमा था। असं समय रेडोंके एक बसाकेंदि चार- चादिपुरम स्ता-Vol. IV.

स्थान भी व्रष्ठत् युद्धके उपयोगी न ठहरा। इसीसे वह सदल सुतानुटी कीड़ गङ्गानदीके सुहानेकी हिजनीकी श्रीर चल पड़े। राहमें उन्होंने गङ्गाके पश्चिम सूल पर सुतानुटीसे धू कीस दिल्य 'टाना' नामक स्थानका दुग श्रधकार किया। फिर वह जितने श्री दिल्यको श्रागे बढ़े, उतने ही नदीतीरस्थ सुसलमानी लवण श्रीर यस्यके गोले लूटने लगे। नदीके गममें सुसलमानोंको जो नावें देख पड़ीं, वह भी पकड़ जहाजोंके साथ बालेखर मेजी गयीं। फिर देशीय विश्वनोंको ४० नावें उन्होंने श्राग लगाकर जला डालों।

हस समय हिजली एक दीपकी भांति थी। पश्चिम दिक् एक चुद्र खाड़ी थी। सुतरां हिजलो पहुं चनिके जिये नीकाको छोड़ दूसरी कोई राइ न रही। फिर हिजलीमें कोई रहता भी न था। चारी घोर वनमें व्याच्च भरे थे। प्रक्षत पचमें नवाबका प्रत्याचार रोकनिको हो प्रकृरेजीने उक्त स्थान मनोनीत किया।

जब-चारनकाने चिजलीमें सदस उतर वन कटाया श्रीर चारी श्रीर तीपीका मुरचा लगाया था। वह सब जदान गङ्गाने जपर छोड़ सुदानेको रोक बैठे। किन्तु इसका फल उलटा दुवा। दिजलीमें एक विन्दु भी पानोपयोगी परिष्कार जल मिलता न था। दूसरे . दिचण पवनसे समस्त शङ्करेज सैन्य पौड़ित हुवा भीर . जलाभावसे घिषांग सत्यु के सुख पड़ा। जो बोग ंबचे, वह पीड़ासे ऐसे डरे कि जीवनकी ग्राम छोड़ चर्ते। ग्रभ ग्रहष्टके क्रमसे नवाब शायस्ता-खान्ने उसी ्समय सन्धिका प्रस्ताव उठाया। चारनकने द्वष्टमन सन्धि जोड़ी थी। सन्धिसे बङ्गरेजींको सब कोठिया वापस मिलीं। समुद्रमे ४० कोस उत्तर गङ्गाके पश्चिम ्रक्तुल 'छल्वेड़िया'में डक भीर गोला बनानेको श्रनुमति इयो थो। पङ्गरेजीका वाणिन्य विना ग्रल्स चलने खगा। केवल सुरखमानीकी छीनी नीकार्ये लौटाना पड़ीं। नवाबकी इठात् सन्धि करनेका कारण था। ्रदुगुलीमें जडाजी वेड़ा खेलर जानेवाले पाडमिरल निकोत्तपनको दक्षलेख्ये मुस्तमानीको समस्त ्नीकार्थे प्रधिकार करनेका पार्टेग मिला या। नवाबने यह संवाद सुन गीघू सन्ध ठहरा बी 🖽 🤔 🚟

फिर जब चारनक उल्वेडियामें इक बनाने स्ता।
पीडित सिपाहियों और प्रकृरिज़ोंको छन्होंने स्नानुटी
भेज दिया। वह जाकर कोठीमें रहे थे। उसी समय
मजदर्म प्रकृरिज़ों और मुग्लोंका युव इवा। सतरां
प्रायस्ताखान्के मनमें फिर प्रकृरिजोंको सतानिकी बात
उठो। उन्होंने प्रादेश दिया था,—'सब प्रकृरिज स्तानुटीसे हुगली चले जायें। उनके गड़बड़से बाज़ार
बिगड़ गया है। इसके जिये यथिष्ट स्वया देना पहेगा।
सिपाही प्रकृरिज़ोंका,यथा सबस्व कूट सकते हैं।' चारनककी श्रवस्था श्रच्छी न थो। उन्हें युव चलाने या
स्पया पर्डुंचानेंमें श्रस्तिधा लगी। इसोसे उनके प्रादेयानुसार कोठीवाले दो श्रकृरेज़ नवाबको रिमा
बुम्हा उक्त श्रत्याचार निवारणके लिये टाके पर्डुंच गये।

फिर निकोलसनको सक्षतकार्यतासे विगड़ इक्ष्र लेखके डिरेक्टरोंने कपतान हिटको ६४ तोपों प्रीर १६० अङ्गरेज सिपाडियोंके साथ बङ्गाल मेला। उन्हें सादेश था—उपयुक्त नियमसे युद्ध कर सङ्गरेजींका वाणिन्य बङ्गालमें चलावो, स्रथवा सब सङ्गरेज सिपाडियों स्रोर कोठोवालोंको मन्द्राज पष्टुंचा चट-गांव पर साक्षमण लगावो।

१६८६ ई॰ने प्रक्षोबर मास हिद स्तानुटी पाये। इघर चारनकने दो कोठीवाल चक्करेलोंको नवाबकी निकट ढाके भेज कह दिया था, -यदि नवाव कुछ बात सुनें, तो भाष उनसे सुतानुटी श्रीर निकटवर्ती भूमि खरीद यावासादि बनानेकी यनुमति यहण करें। हिदने यहां नवाबके पत्याचारकी कथा सुनी। वह उद्दतस्त्रभाव थे। उन्होंने उसी च्या चारनवका मत न मिल्ते भी स्थिर रूपसे लड़नेको प्रतिश्रा की। इदः सब कोठीवालीं प्रार खोगींको साथ ले बालेम्बरकी चीर चल दिये। बालेम्बरके गामनकर्तने सिन्ध करना चाडा। किन्तु उन्होंने किसी बात पर कर्णपात न किया। शासनकर्ताने बाह्यखरकी कोठीके दो अङ्गरेजीको जमानतके लिये बन्दी किया या। **उस समय नवाबकी निकट**, ढाकी दो प**ह**री भेज जानेवाची, दूसरी कोठियोंके दो कोठीवाची भीर वार्ब-म्बरके उत्त दो वन्दियोंको छोड़ वाकी सब अङ्गरेज

उन्न तीनों ग्राम क्रय करनेका विशेष कारण रहा। उस समय शङ्करेज स्तानुटोमें श्रवना वाणिन्य स्थान जमानेको पायोजन जगाते, किन्तु उपयोगी भूमि पाते न थे। जमीन्दारको मंद्रस्त दे बहु विस्तत व्यवसाय कैलानेम अस्विधा पड़ी। फिर नवावकी पाचा न श्रोनेस भूमि बंसे खरीदी जाता! इसमिये पङ्गरेज बोभी बड़ीम उस-यानको पर्शमे मिला वार्योदारकी चेवामें नरी। उस समय चर्जीस वर्धमानमें थे। शोल-न्दानोंने भी बङ्गरेनोंकी भांति विना शुल्त वाणिन्य चनानिकी श्राथारी उनके पास दूत भेजा। श्रङ्गरेनीने उसीका प्रतिवाद, भूमित्रय श्रीर चितपूरणादिका प्रवस्य करकी मिष्टर वेल्स नामन एक विश्वचण कर्यंचारी रवाना किया।

१६८८ ई॰की जनवरी मास वेक्स धनीमके शिविरमें पहुंचे चीर जुनाई मासके मध्य ही नानाविध बर्य दे अपना कार्य बना सके। अनुमितिपत्र उसी समय स्तानुटी भेजा गया। जिन्तु स्तानुटी, जनकत्ते ग्रीर गोविन्दपुरक्षे जमीन्दार उसमें दीवान्की सदी न देख विकायसे घसमात हुये। चन्तको १७०० ई०के जनवरी मास मङ्गरेज दीवान्से मनुमतिपत्र से पाये। फिर समीन्दार कोई ग्रापत्ति उठा न सके।

 म्हान् टीसे दिचण कलकत्ता भीर कलकत्तिसे दिचण गीविन्दपुर दी याम गङ्गातीर रहे। भाइन-द-भक्तवरीम नहां सातगांव सरकारम कलकत्ता महाल मिलता, वहां स्तानुटी या ग्रीविन्दपुरका नाम देख मही पड़ता। किन्तु कलक मेके साथ एक क्लनीमें बारिकपुर भीर बकुया नाम ॥ टूनरे दो बहालोंका छन्ने ख दाया है। यह निद्रित मधी---बारकपुर और बकुया क्वा सुतान् हो या गोविन्दपुरके ही परिवर्तित नाम है। पहले घोलन्दान वालियाहन साहवकी मानचित्रकी बात कही का चुकी है। उसमें गीविन्दपुरके स्थान पर गोक में पुर लिखा है। सिना चाईर-इ-चक्कबरोकी दूशरा प्राचीन यन्य अनिय ब्रह्मखण्ड है। उस मप्रावसमें गीविन्दपुरका नाम देख पड़ता है—

"तास्वितप्रदेशे च वर्गभीमा विराजते।

गांबिन्दपुरमन्ति च काली सुरभनीतटे ॥"

इसमें सन्दर्भ ने हो— यह गाविन्दपुर भागीरधीके तीरका ही गोविन्दपुर है। एतरकोतीत नवने स यूलके बनाये भीर इपार्थ (१६०५ ई०) 'इह लिय । इल्ट्रांवरी प्राचीन समुद्र वाविधीका सामितियं नामक पक्षवर्म स तान रेक पास पर गोविन्दपुर नाम जिला है।

विवारती साइवके लेखानुसार इस तीनों सानोंकी विस्तृति नदी (भागीरथी) किनार तीन भीश समी श्रीर एक मील चोड़ो होगी। अ किन्तु बोस्टर्न कडा-धड समस्त स्थान दैर्घ प्रसमें डेट मोलस पिक नहीं।'णे इसका वासरिक कर ११८४) इन बङ्गालके नवाबको देना पड़ता था। किन्तु नवाब भजीम-उस-मानने उसे पपने प्राप्यमें बना लिया है फिर क्रयसम्बन्धीय सनद पानेपर स्तातुटीके प्रधान बिणक प्रतिनिधिन जन्दननगरके कोर्ट-पर-वार्डमको समाचार दिया। उन्होंने प्रत्युत्तरमें बन्धक्तेको प्रेसि-हिन्सी बना प्रबन्ध बांघा,-प्रेसिडेग्टकी२००)६०मासिक वेतन और १००) सासिक सत्ता मिलेगा। छनके प्रधीन एक सभा रहेगों। संसामें चार संख वैठेंगे। परामधे ब्राटि दे वह प्रेसिडेफ्टको साहाय्य करेंगे। सम्योंमें प्रथम दिसाव करनेवाला (Accountant), दितीय गुदासका रचक (Warehouse keeper), हतीय सासुद्धिक कीवाध्यच (Marine-purser) ग्रीर नतुषे राजस-प्राप्तक (Receiver of Revenues) श्रीगाः।

श्रायार साइवके विचायत जाने पर वियारे साइक कीठीके प्रधान इये। १६८६ ई०को जब बङ्गात एक विभिन्न प्रेसिडिन्सी वना, तब जोइन विवार्ड साइबकी दी ग्रेसिडेग्टका पद मिना घा। किन्तु घल दिनमें ही सर चार्जंस प्रायार विनायतसे प्रेसिडेफ हो वापस मा गये। उस समय वियार्ड माइदकी हिसाव कारनेवालेके दितीय पद पर जाना पहा। फिर डालसो वाणिन्यद्वादि (गुदाम)के रचक, इवाइट सासुद्रिक कोषाध्यक्त भीर राजसेवडन राजस-माइन थे। किन्तु पायार साइनके कार्यप्रच न करनेसे वियार्ड साहब ही प्रेसिडेस्ट बने रहे ।

<sup>\*</sup> Vide Report on the Census of the Town of Calcutts taken on the 2nd April 1876, by Beverly, C. S.

<sup>+</sup> Vide Bolt's Consideration on Indian Affairs, 2 ed. 1772, 1. 60.

<sup>1</sup> Vide Orme, Vol. 11. p. 17. § History of the Rise and Progress of the Bengal

Army, by Arthur Broome, 1. 31.

इससे पहले जो सकल पत्र प्रादि लण्डनके कोर्ट श्रव डिरेक्टरेको श्रयवा श्रन्यत लिखा गया, उस पर 'स्तानुटी' नाम पड़ा था। । फिर 'प्रेसिडेन्सी भव' फोर्ट विलियम निखन नगे। श्रेषोक्त नाम प्रदापि चल रहा है। किन्तु यह निर्येय करना कठिन है— सुतानुटी, कलकत्ता धीर गोविन्द्पुर तीनीं कलकत्ता नामसे कव श्रभिक्ति हुवे। किसी किसीके मतमें दे॰ १७ वें घताव्दको कलकत्ता नाम निकला था। किस्तु यह मत भ्रमात्मक है। क्यों कि १७०१ इं॰की ही विसम्बादी ग्रङ्गरेन विणक-सिमितियों ( प्रयीत् दङ्गलिय कम्पनी ग्रीर देष्ट इण्डिया कम्पनी )के सम्मिलित डीनेकी सनद वनी, उस पर सतातरी निखी गयी। कलकत्तेका नाम कहीं नहीं मिलता। फिर भी उपरोक्त तीनीं ग्राम इसी प्रकार सिनविधित हुये। [टालीनाहि (तत्कालीन गीविन्द-प्रकी खाडी या श्रादिगङ्गा ) से श्रारमा कर वर्त-मान किले तक गोविन्दपुर रहा। यह ग्राम कुछ कचे सकानींका समष्टिमात या । मध्यभाग वनसे परिपूर्ण रहा।

उत्तर चितपुरका नाला, ( मराठा खात ), पश्चिम भागीरयी, दिच्चण वर्तमान टक्साल तथा वड़ा वाज़ार भीर पूर्व कानैवालिसका कुछ शंग एवं सरव्युलर रीडका घोड़ा पश्चिमांग स्तानुटी नामसे प्रसिद्ध या। ' गोविन्दपुर श्रीर स्तानुटीकी मध्यवर्ती स्थानको कल-कत्ता कहते थे। ठीक ठीक निर्णय किया नहीं जाता, भागीरयी-तीरसे पूर्व किस स्थान तक कलकत्ता विस्तृत या। वड़ा वाज़ार, पथरिया गिर्जा, पोष्ट-श्राफिस, कष्टम हाउस प्रस्ति स्थान डिडी कल-कत्तेमें रहे। फलत: उक्त तीनों ग्राम श्रीर कर्ष सामान्य पित्तयां मिल कर यह "सीधमयी नगरी" (City of Palaces) वनी है।

१७०३ दे॰को जान वियार्ड साइवने 'सिमिलित

पूर्वभारत विषक्षमिति" (United Company of Merchants trading in the East India) की वङ्गीय सभाके सभापति इये। फीट विविधम प्रेसि-डेन्सी इवाकिका कार्यसमूह चलानेको उनके प्रधीन प्राठ कमियनर रखे गये। इस विसम्बादी विषक् समितिके समितनसे उता दोनों कम्पनियोंके कर्म-चारियोंका विवाद न घटा।

दल्ल ते एड ते राजा ने सम्बाट् श्र कवर के निकट सर विलियम निवास को टूत खरूप मेजा या, किन्तु उन का कार्य निष्मल इवा। सम्बाट्ने श्रपने राज्य के मध्य समस्त युरोपीयों को बन्दी बनाने की श्राचा निकाली थी। पटना शीर राजम इनका श्रद्ध रेज उपनिवेश लूटा गया। फिर कल कत्ते को लूटने के लिये भी इगलो के फीजदारने श्रद्ध गेजों को भय देखाया था। किन्तु विया उपहास कल कत्ते को उपना की। सरिचत कर फोजदार के स्वप्रदर्भ नकी उपना की। फीजदारने भी श्रवस्था को समस्त वृक्त विशेष गड़ बड़ डालान था।

१००६ रं०को प्रेसिडेण्ड वियार्ड साहव मर गये। उनके पदपर दोनों कम्प्रनियोंका हिसाव साफ्र करनेको हैं जैस और सेखडन साहव नियुक्त हुये। उस समय बहुत सो तोयोंके साथ १३० युरापीय सिपाही फोर्ट विवियमको रचा करते थे। कलकत्तेको अवस्या दिन स्थरनेपर निर्विष्ठ व्यवसाय वाणिच्य चलानेको चारो श्रोरसे लोग आकर रहने लगे। महानगरी कलकत्तेका इसी प्रकार प्रथम भवयव बना।

<sup>•</sup> Historical Notices concerning Calcutta in the days of Job Charnok (in Indian and Colonial Magazine)

रं स् तानुटीके प्राचीन चिट्टे से सममते, कि वाग्वान्तर, इगलक्डिया, मिनुलिया प्रथति कर्र स्ततन्त्र याम उसकी सीमासे वाहर ये।

विलियम हामिल्टन नियुक्त हुये। १७१५ ई॰ ने प्रार-स्मनाल टूत लोग कलकत्तेसे युरोपजात बहुमृख्य विविध द्रव्यादिका उपटौकन से प्वीं जुलाईके दिन दिल्ली पहुंचे .\*

उस समय सम्बाट् फरुख्सियारके साथ श्रजित्-ंसिंच नामक राजपूत राजाकी कन्याका विवाच या। किन्तु सम्बाट् ऐसे पीड़ित हुये कि राजकीय चिकित्सक यथासाध्य चेष्टा लगात भी रोगको दवा न सके। फलत: विवाह इक गया। फिर खान्-दौरान्के अनु-रीधसे सम्बाट्ने समागत श्रङ्गरेज टूतदलके डाक्टर श्रपनी चिकित्सा करनेकी चामिस्टन साइबको श्रनुमति दी । सीभाग्य-क्रमसे उन्होंने विलचण विश्वतासे साथ श्रति अल्प कालमें ही सम्बाटका रोग श्रारोग्य किया। इस घटनासे हामिस्टन साहब सम्बाट्के विशेष प्रियपात बने। रोगसे सुति साभ करने पोछे सम्बाट्ने राजकीय वदान्यताका यथेष्ट परिचय दे प्रतिज्ञा की थी, —हामिल्टन साइव जो मांगी, वह यथासाध्य पावेंगे। हामिल्टन साहवने भी वाउटनकी भांति श्रपना स्वार्थ भीर लामाभिलाव सम्पूर्ण रूपसे छोड़ जिसमें दौत्यकार्यको द्याये अङ्गरेजोंका मनोर्य पूर्ण पड़ता, उसीको प्रार्थना किया। सन्त्राट् उनका वैसा नि:स्वार्थभाव देख चमत्कत ग्रीर सन्तुष्ट हुये। उन्होंने प्रतिज्ञापूर्वेक कहा था,—विवाहकार्य सुसम्पन होने पर ग्रापकी प्रार्थना विशेष रूपमे सोच समभा भ्रपने साम्बाच्यकी मर्यादाकी उपयुक्त देनेमें हम उठा न रखेंगे। रोगशान्तिके पोछे ही विवाह सुसम्पन हुवा। किन्तु १७१६ दे॰से पहले ग्रङ्गरेज ग्रपना श्राविदनपत्र सम्त्राट्की समीप पहुंचान सके। फिर विलघण उल्लोचके साहाय्यसे मङ्गरेज्-दूतोंका उद्देश ं सफल हुवा। १७१७ ई॰के समय (हिनरी १९२८) बङ्गाल, विद्वार श्रीर उड़ीसेमें वाणिज्य चलानेके लिये े ईष्ट-इण्डिया कम्पनीको सम्बाट् फक्खिस्यारसे सनद मिली थी। तदुद्वारा कम्पने।का पूर्यप्राप्त प्रधिकार

बढ़ गया। अङ्गरेकीने वाणिक्य द्रव्यादिकी नीकावींके अनुसन्धानसे अव्याहित और सुर्भिदाबादकी टकसालमें तीन दिन कम्पनीका रूपया टालनेकी अनुमित पायी। स्तानुटी, कलकत्ते और गोविन्दपुरके लिये अङ्गरेजीकी कोई ११८५) रु॰ वात्सरिक देना पड़ता या। फिर द१२१॥) रु॰ अधिक प्रति वर्ष वाद्याही कोषमें भरना स्वीकार कर उक्त यामत्रयके सिक्कट दिवणको भागीरथोको उभय पार पांच कोसके बीच उन्हें ३८ याम मोल सिनेका आदेश मिला।

सस्ताट्से इस प्रकार सनद ले यानेमें नवाव सुरिशदकुली-खान् यक्करें जो पर बहुत विगहें थे। याम
खरीदनें सम्ताट्की याजा यवजा कर प्रकाशमें
किसी प्रकार ग्रम्नुताचरणका साहस न देखाते भी
ग्रम्न भावसे उत्त ग्रामों के लमीन्दारों को उन्होंने धमका
दिया। नवाव कुलीखान्ने चुपंके कहा था,—
कितना ही यधिक मूख्य मिलते भी यदि कोई
लमीन्दार श्रद्धरें जोंके हाथ श्रपनी भूमि वेचेगा, तो
बह हमारे कोपका प्रभाव देखेगा। उन्होंने श्रपने
मनमें सोचा—यह सकल स्थान हाथ लगनेसे भागीरथी
सम्पूण रूपसे श्रद्धरें जोंके श्रायत्ताधीन हो लायेगी श्रीर
इच्छानुसार उभय पार दुर्गादि वननेपर उनकी प्रक्रि

बोल्ट साइवकी क्षयनानुसार सम्बार्ग स्त ३८ ग्राम श्रङ्गरेजोंको देन छाले थे। उन्हें उपयुक्त मूख दे क्षेत्रक क्षय करनेकी श्राचा रही। जमीन्दार ग्राम वैचनेको सम्मत न हुये, क्षिन्तु श्रङ्गरेजोंने श्रन्तको श्रनिकोंसे प्रतारणा श्रयवा बलपूर्वक श्रहण किये। ई

क्यतान द्वासिल्टन १७१० ई॰को कलकत्ते श्राये

<sup>\*</sup> Stewart's History of Bengal, p. 395-6; Auber, Vol. 1. p. 16.

<sup>\*</sup> Appendix C, History of the Rise and Progress of the Bengal Army by Capt, A. Broome and East Indian Records, Book No. 193.

<sup>+</sup> Broome's Rise and Progress of the Bengal Army,
Vol. I. p. 36.

<sup>†</sup> Bolt's Consideration on Indian Affairs, 1772, App. p. I. note.

चै। उन्होंने लिखा, — 'नदी किनार दिचिण गीविन्दपुर श्रीर उत्तर वराइनगरमें कम्पनीके उपनिवेशका एक सीमाविक्व रहा। इन दीनों दिक्कोंका व्यवधान तीन कीस होगा। भूमिकी श्रीर धापे या लोने विस्त तक सीमा थी।' फलत: निर्णय कर नहीं सकति— उस समय कलकत्ते की प्रकृत सीमा क्या रही।

१७८२ देश्को भास्तर-पण्डितके परिचालनाधीन मराठे छड़ीसेसे सेदिनीपुर तथा वर्धमानकी राइ राज-अइसतक नगर एवं पक्षीयाम समस्त स्टने लगे। ि फिर उन्होंने कलकत्ते के सिक्किट भागीरवीके अयर पार टाना किला कीन हुगली लटी। उस समय भारीरथीके पश्चिमपारवाचे श्रधिवासियोंने कलकत्ते में शा श्रायय लिया था। मराठों के श्राक्रमण से रचा करनेको यङ्गरेकोने पूर्व पार रहते भी कलकत्तेको चारी श्रोर कि लेको एक गहरी खाई खोदनेके लिये नवाव श्रुलीवदी खान्से धनुमित मंगायी। स्तानुटीकी उत्तर शंशरी गोविन्दपुरके दिचण श्रंश पर्यन्त खाई खोदनेकी बात घी। कह मासमें डेड़ कोस (तीन भील ) भूमि खुदी । जिन्तु श्रजीवदी के श्रध्ववसाय-स मराठे कलकत्ते से २० की ए हर ही रहे। इस लिये खाई खोदना रूक गया। इस खाईको "मराठा खात" (Mahratta Ditch) जहते हैं। प्यामवानारके निकट दमदमे जाते समय इस खात (खाई)का खान भिनता है। अभी साइबके सतानुसार यधिवासियोंके ं ही अनुरोध और व्यवसे वह खाई खोटी गवी।

हलवेल साहबका कहना है—१७५२ ई.को भी सिसुलिया, मलक्षा, मिर्ज़ापुर (जलकत्ते के एक सहसे) श्रीर हुगलकुड़ियामें कुन २०५० वीचे भूमि थी। यह सारी खान टपनिवेशको सीमामें न रहते कम्पनीने खरीदनिको विशेष चेष्टा लगायी, किन्तु अधिकारियों की किसी प्रकार समाति न पायी। '' सुतरां यह कई खान कलकत्ते की सीमासे बाहर थे। किन्तु बनियापी वर, पटलहांगा, टांगरा भीर धनन्द मिनकर २८८ वीचे

भूमि कलकत्ते के अंग्रमें परिणत रही। दो वर्षे पोक्टें यथीत् १७५४ ई॰को इलवेल साइवने कम्पनीके लिये रिक्त मिलक और नवायम मिलकर्स २२५१) ए॰ मूल्यमें विमुखिया खरीद ली।

१७५६ दे॰ को सिराजुदोलाने कलकत्ता श्राक्रमण श्रीर श्रविकार किया था। उस समय उनकी श्राहेयसे (श्रव्यकालके लिये) इसका नाम 'श्रतीन्गर' रखा गया। फिर श्रम्बक्रपहत्या हुयी। दूसरे वर्ष ही लनवरी मास क्लाइव भीर वाटसनने कलकत्ता ले लिया। उनीवन, श्रम्बर्ग बीर लाइव गन्द देखा। १५५७ ई॰ की ध्वीं फरवरीको सिराजुदोलासे सम्ब चली। सम्बर्ग ठहर गया,—"कम्पनीको सनदसे मिले स्व ग्रामीका श्रविकार हेना पहेगा श्रीर वैचनेमें जमी-न्दारीको कोई वक्तव्य न रहेगा।"

पनासी युद्दने पीछे नवाब सीरनाफर नवे स्वे-दार हुये। उन्होंने किसी सिस दारा श्रङ्गरेनोंको कालकत्तेका मीरूसी नमीन्दार बना दिया। प

पवासी चौर मोरनाफर देखो ।

उस सिन्ध द्वारा मध्यस्ति भागको छोड़ मौरजा-परने कम्पनोको कलकत्ते को सीमासे वाहर ११०० इस्त परिमित भूमि सौंपो यो। फिर उन्होंने कल-कत्ते से दिखण कुछपी तक कम्पनाको जमीन्दारी उहरायो। मौरजाफरको याजा यी—इस संग्रे समस्त कमैचारी कम्पनीके यथीन रहेंगे और दूसरे जमी-न्दारीकी भांति शक्करेज़ भी राजस्त दे देंगे।

‡

दूसरे वर्ष १७८५ दे०के दिसस्वर मास फर्ट-सवालातसे तासुक, या जागीरकी तौर पर जलकत्ता कम्मनीके हाथ आया। अर्थात् यद्वरेज, विषक् कोने अपनी कोठी सुरक्तित रखनेका अधिकार पाया। बन्दरीको देखमाल भी छन्होंके अधीन रहनेसे मीरजा-फरने ८८३६) र० रिहा कर कम्मनीको जलकत्ता,

<sup>\*</sup> Orme's History of India, Vol- II. p. 15.

<sup>+</sup> Holwell's Indian Tracts, 2nd ed. 1764. p. 140.

<sup>\*</sup> Selections from the Unpublished Records of the Government, p. 56.

it Bolt's Indian Affairs, p. 81.

<sup>†</sup> Rise, Progress and State of the English Government in Bengal, by Harry Vereilest, 1772. App. p. 154

पाइकाम, मानपुर तथा षमीराबाद चार परगनींके बीच २० मीज़ें श्रीर दो बाज़ार दे डाले। फीजदा-रीका काम भी श्रङ्गरेज़ ही करते थे। मीजींके नाम यह हैं,—१ गोविन्दपुर, २ मिर्जापुर, ३ चीरङ्गी, ४ घरून्द, ५ जिलेको बन्द, ६ वेलेडांगा, ७ श्रानहाटी द सियाबदह, ८ बाहरविजीं, १० किसपुर पाड़ा, ११ बाहर स्रीरामपुर, १२ स्तानुटी, १३ हुगलकुड़िया, १४ श्रिमला, १५ माखन्द, १६ श्राडिङ्गी, १७, डिही कलकत्ता, १८ दिचण पाइकपाड़ा, १८ श्रीरामपुर श्रीर २० महङ्गा खाहरीका मध्यवतीं गणेशपुर। दोनी बाज़ार—१ स्तानुटी बाज़ार श्रीर २ गोविन्दपुर बाज़ार थे।

उपरोक्त यामसे कई मराठा खातकी सीमामें श्रीर कई उससे १२०० हायने बीच रहे। किन्तु उस समय लोग साधारण वातचीतमें मराठा-खातको ही जलकत्ते की सीमा टहराते थे। फिर भी कम्पनीके २४ परगना लेते समय मराठा-खातमे बाहर पडने-वाले उत्त स्थान कलकत्तेकी ही सीमामें रहे। उत्त सकल स्थान भीर दूसरी कितनी ही भूमिको कलकत्ते तथा २४ परगनेसे विभिन्न रख डिही पञ्चानग्राम बनाया गया। त्राजकल जो ग्राम कलकले गहरके महम्ने समभे जाते,वही पहले डिही पञ्चानग्राम नहाते धे। १८५७ ई॰को २१वें माईनके मनुसार पञ्चान-यामकी समस्त भूमि कलकत्तेमें लगा ली गयी। फिर उसका श्रति सामान्य श्रंश छ्टा था . ≉ इसके समभा-नेका कोई उपाय नहीं — किस समय क्लकत्ते श्रीर पञ्चानग्रामके मध्य सीमा निर्धारत दुयी। किन्तु प्रम उठनेपर १९८४ ई०की १० वीं सितस्वरकी गवर-नर जनरलने व्यवस्थापक-सभासे एक भाईन कि निकाल घोषणापत्र द्वारा कलकत्तिकी सीमा ठइरायी थी। रंचिपमें उसका ममें नीचे उद्दत है,-

उत्तर सीमा—भागीरघीन पश्चिम तीर बाग्बाजार-वाली खालने मुख्ये पुराने पावड़ेने मिल बाजार हो

कर दमदमे जानेकी राष्ट्र पोल ( खामवाज़ार पोल)के पाददेश पर्धन्त । पूर्व सीमा-मराठा खातके पिसम किनारे प्रथवा उसके पार्खिस्य मार्गके पूर्व किनारे ष्टोकर हाससी वंगानके उत्तरकोण्से उत्त खातके दिचिष किनारेके पूर्वमुख, वहांचे खातके उत्तर किनारे पिंचम मुख, उन्न खानसे खातने पिंचम एवं बैठन-खाना राइके पूर्व किनारे दिचण मोर मराठा खातकी ग्रेष सीमा चीकर राजा रामलोचन बाजारकी कीने प्रथवा नारायण चाट्यीं सङ्ककी ठीक विपरीत भोर वेलेघाटाको सड़क जाने तक। फिर मिर्जापुरके बीच बैठकखाना सङ्कके पूर्व किनारे होकर ग्रीर पोतुंगीजोंने गोरस्तानकी पूर्वदिक् छोड़ वैठकखानेके प्राचीन सुविख्यात द्वच तक, ग्रर्थात बह्नवाज, ररोडः श्रीर बैठकखाना बाजारकी विपरीत श्रीर सड़ककी दोनों पाम्ब बैठकखाना राइके पूर्व किनारिसे गोपो-बावूने बाज़ार श्रीर वहांसे सीधे चल उत्तराइकी पिंस मोड़ तक। वहां डिही श्रीरामपुर पूर्व तथा दिचिण पूर्वे छोड़ कुछ दूर श्रागे बढ़ने पर पूर्व सीमा मेष दुयो है। कलकत्ते महरके प्रोटेटाएटोंका तत्-कालीन गोरस्तान, चीरङ्गी श्रीर डिही विजी इसी सीमाक अन्तर्भत थी। दिचिण सीमा-उत्त स्थानसे वास दिक् घूम डिही विजीं के श्रन्तर्गत विनयापोखर या एं ख्रियापोखर सीमारेखाके मध्य कोड़ पश्चिमाभि-मुख चौरङ्गीके बड़े मार्गसे विषरीतदिक्रसापागला सड़कासे लेकर पुलिस याने श्रीर साधारण श्रसतालकी मध्य मामूली सड़ककी दिचण श्रीर घोड़ी दूर चल पुनर्वार पश्चिमसुख साधारण प्रस्तताल, पागलागारद तया डिही भवानीपुरके श्रस्तालका गोरस्तान छोड़ त्रलीपुरने पाददेग पर्यन्त । यहांचे त्रलीपुर पुलने दिचिण होकर टालो नाले (ग्रादिगङ्गा)को उच जलरेखाके चिक्क तभ। फिर क्रमान्वयसे यागे वढ़-खिदिरपुरके पुल घोकर वेदनका डक छोड़ प्रादि-गङ्गाकी मुख तक (जहां भागीरधीमें मादिगङ्गा मिलो है)। उन्न स्थानचे ठीक सामने चल नदोकी अपर वा पश्चिम पार मेजर किडवाने बागके दिवण-्रपूर्वकोगः (उक्ष वाग आर धिवपुरको बोड़) पर

<sup>·</sup> Census Report of Calcutta, 1876 by Mr. Beverly.

<sup>† 159</sup>th Section Cap. 52 of the Act passed in the 38 year of His Majesty's reign.

दिविष सीमा-का यन्त है। पश्चिम सीमा—ग्रेघोत्त स्थान्से लगाकर भागोरथीके पश्चिम तीर निम्न जल-रेखाके चिद्ध हो क्रमश: रामकष्णपुर, हावड़ा श्रीर सलक्षियाचाट कोड चितपुरवाले पुलके निकट (नदीके पश्चिम तीर) पूर्वोत्त लाफरपुरमें करनेल रावर्टसनके बागके उत्तर कीण होकर श्रेष हुयी है।

पूर्वकथित विधि (Act 56)के श्रनुसार स्थानीय गवरममेग्ट सीमा बदलनेको सचम थी। किन्तु कलः कत्तेकी सीमार्मे फिर कुछ ईरफेर न इवा। किन्तु माल्म नहीं - किस समय कलकत्ते घीर पञ्चानगाम समयकी सीमा ठहरायी गयी। १७८,४ ई॰की घोषणा-पत्र निकलनेसे इस सीमाके सम्बन्धमें कुछ गड़बड़ पड़ा। कोंकि उसमें पूर्व सीमाने लिये लिखा था-नहां तक मराठा खात देख पड़ता, वहीं वानवाते की सीमाका शन्त मिलता है। के किन्तु न तो यह खात सम्मर्ण खोदा गया श्रीर न मळुनावाज़ार सड़कके दिचण इसका कोई चिक्न देख पड़ा। यहांसे पाग सरक्रांचर रोड ( उस समय इसको बैठकखाना रोड कहते थे ) श्रीर सरक्षात्वर रोडसे श्रादिगङ्गाने दिवाण तक सीमा लगी है। साष्ट समभा नहीं सजते १७८४ द्रे॰को कहां तक पूर्वदिचण सीमा रही। १७५७ ई॰को मलकत्तेका जो मानचित्र बना, उसकी नापमें सभावत: स्त्रम था। यथवा नलकत्ते की सीमा उस समय सम्पूर्ण भिन घो। उन्न मानचित्रमें एसद्वेनेडकी मुसिका परिमाण अपनी नापसे विलक्षल श्राधा लगा है। फिर १८३८ ६०का 'फोवर इसिएटाल कमिटी'के ससच साच्यप्रदानमें डाक्टर निकोनसन साइवने कहा या,-'३० वत्सर पूर्वे साधारण तथा सामरिक श्रस्पतालसे ्र पाध सील दिच्या एक स्तमा प्राधित था। उसमें **बिखा रहा—यहां** फोर्ट विकियमका एएद्रेनेड शेष द्ववा है। ' फनतः यह निर्णय करना श्रतीव सक्तिन है-किस समय कनकत्तेकी क्या सीमा थी।

मादिगङ्गा भीर भागीरथी सङ्गमने मुख पर एक सेतु है। वह मारिक्षस भव-हिष्टिङ्गसने शासन नाल साधारण चन्द्रे से बना था। इसीसे उसका नाम 'हिष्टिङ्गस् मिन' पड़ा। खिदिरपुरसे उत्त सेतु पार-कर ज़लीवाजार जाना पड़ता है। यहां गवरनमेण्टकी कमसरियटके गुदाम हैं। १७७५ ई॰की ५ वीं पगस्त-को बाह्मण-वंशके महाराज मन्द्रजुमारने यहां फांसी पाशी थी। नन्द्रजमार देखी।

वर्तमान प्रकीप्रके सेतु से थोड़ो दूर दो हच रहे। उन्हों के नीचे वारेन इष्टिक्स और सर फिलिए फ्रान-सिस्का इन्द्रयुद्ध हुवा। प्रकीप्रके सामरिक प्रस्ताल से पहले सदर दी शनी या प्रवीतकी प्रदालत लगती थी। वड़ी प्रदालतसे मिल जानेपर उन्न भवनमें सामरिक प्रस्ताल (Military Hospital) हो गया। भवनसे पूर्व नगरके सामने पागला गारद थोर साधा-रण चिकित्सालय (General Hospital) रहा। प्रेशिक भवन पहले किसी धनीका वाग् था। पीके रूप्प ई॰को गवरनमेण्डने उसे मोल ले साधारण चिकित्सालय स्थापन किया।

उत्त चिकित्सालयमे कुछ पूर्वेदिक् पानेपर चौरङ्गी नामक मार्ग है। यह चितपुरसे कालीवाट तक विस्तृत है। पहले याती चितपुरमें चित्रखरीका दर्भन कर कालीवाट जाते थे। चौरङ्गी वे पश्चिम किलेका मैदान घीर पूर्व सम्धान्त पङ्गरेजों के रहनेका खान है। पूर्व-कालको यह स्थान श्रीर मैदान निविड् वनसे श्रास्क्रत या। वन्य वराइ व्याव्र प्रस्ति हिस्तक जन्तु इसमें भरे रहे। वनके मध्य दुर्दान्त डाज्ञवींका भड़डा था। शक्त शक्त न जीकर इस पथमें चलना कठिन रहा। विशे किशी के कथनानुसार उस समय यहां गोरच-नाथको एक शिष्य वास करते थे। उनका नाम चौरङ्गी इठयोगी रहा। इसीसे लोग इस राइको चौरङ्गी कइते हैं। परन्तु चौरङ्गी नाम अधिक दिनका प्राचीन समभा नहीं पड़ता। १७५८-५८ दें नो नवाव भीरजाफरके पुत्र भी रनवे एक सनद दी थी। उसके एक प्रतमें सबसे पद्दले चौरङ्गी मौजिका नाम लिखा गया। उस समय यह खान कुछ परगने कलकत्ते भीर कुछ परगने पाइ-

<sup>\*</sup> Selections from the Calcutta Gazette, Vol. II- by W. S. Seton Karr, C. S. p. 129.

<sup>†</sup> Census Report of Calcutta, 1876, by H, Beverly, Esqr C, S, p, 34,

कानमें सगता था। १७५७ ई॰को यहां वन परिकार होने लगा। चौरक्षीको वतमान समस्त सौधमाला आधनिक है। तत्सामयिक आपजान साहवका मानचित्र देखतेही समभा सकते—१७८४ ई॰को यहां जुल २४ मकान् थे। उस समय यहां (वतमान मिडलटन रो नामक गलीके 'लोरेटो हाउस' नामक मकानमें) सर इलाइजा इस्पो रहे। उनके मकानके निकट पुष्करिणी (भील) थी। यह भील पूरते समय साङ्घातिक विश्वचिका रोगका स्त्रपात हवा। इसीसे वर्तमान 'मिडलटन रो' नामक मार्ग जुल दिन 'कालरा द्रीट' या विश्वचिकामार्ग (ईजे की राह) कहा गया। यह समस्त स्थान इस्पीके उद्यानमें रहे।

कलकत्ते नामके सम्बन्ध पर लोग पनिक कथा किंदा करते हैं। उनमें दो एक बात हम सुनाते हैं।

कलकत्ता नामकी उत्पत्ति।

१ प्रवाद है—सबै प्रथम एक श्रङ्गरेज यहां पाये थे। उन्होंने किसी दूसरेको न देख एक क्रयंक्स इस स्थानका नाम पूछा। वह श्रङ्गरेजी बीली समम न सका। उसने प्रपने मनमें सोचा—साहबने मेरे धान्यके विषयमें प्रश्न किया। इसीसे वह कह उठा—'कल काटा' श्र्यात् कल धान्य काटा था। वस साहबने इस स्थानका नाम 'क्याल क्याटा' ठहरा लिया।

२ लङ्ग साइवने कथनानुसार समावतः मराठा खात प्रयोत् 'खाल काटा'से कलकत्ता नाम निकला है।

३ किसी किसी विवृत्त्यण प्रज्ञगरेजको मतर्मे 'किस्तिचूण'से कलकत्ता नामको उत्पत्ति है।

8 कोई कामीघाट शब्दको कलकते नामका श्रादिरूप बताता है।

जपर लिखी सब बातें हमारी विवेचनामें युतियुत्त वा प्रामाणिक मानो जा नहीं सकतीं।

पद्गरेजीं भागमन श्रीर मराठा-खातके खननसे पद्मले कलकत्ता विद्यमान था। क्योंकि यह बात श्रवल फजलके भाईन-इ-श्रक्तवरी श्रत्यमें देख पड़ती है। सुतरां 'काच काटा' प्रवाद श्रीर खाल काटा'से कलकत्ता नाम बनाना श्रत्यना उष्ण मस्तिष्ककी कथा है।

कानीवाट गब्द्स भी कलकता नाम नहीं निकला।
क्योंकि भारतीय नाना खानके प्राचीन तथा प्राप्तिक कानपद नगरादिका नाम मनीयोगपूर्वक देखनेसे समभा जा सकता—कानीके खानमें 'कल' श्रीर घाटके खानमें 'कत्ता'की तरह प्रपम्त्रंग वा नाम परिवर्तन कभी नहीं पड़ता। विशेषतः कानीवाटके खानमें कालकत्ता बनना शब्द शास्त्रके नियमसे सम्पूर्ण वहिर्भूत है। भारतमें जिस खानके नामसे पहने 'कानी' शब्द श्राता, वह भारतवासियों क्या सुमन्त्रमानोंके द्वारा भी विभिन्न बोना नहीं जाता। सुनरां यह श्रयीक्तिक सिद्यान्त एककान ही छोड़ना हित्त नंवता, कि कानीवाट नामसे 'कनकत्ता' बनता है। कानीवाट रेखा।

इस नगरको दिहाती बङ्गाली 'कोल्काता' पौर हिन्दुखानी 'कलकत्ता' कहते हैं। बंगना भाषामें 'कलिकाता' लिखते भी 'कोलिकाता' बोना जाता है। इमारे एक विश्वस्त वन्ध्ने 'कोल्का हाता' या 'कोलिका इाता' नामसे 'कलकत्ता'की उत्पत्ति मानी है। उनके पतुमानानुसार प्राचीन कालको कोल प्रयवा कोलि जातिके लोग यहां नदी किनारे रहते थे। सभः वत: उन्हों के वास करनेसे को ल्काता या की जि-काता नाम पड़ा गया। संस्कृत, प्राक्तत, पानि श्रीर . द्राविङ् भाषामें 'कोच' शब्दका श्रर्थं शूकर मिनता है। फिर सुन्दरवनमें परिणत रहते समय कल-कत्ताभी विस्तर श्रुकरींचे भरा था। श्रनुमानर्मे उसी समयसे इस स्थानका नाम 'कोल्काता' चना है। श्रनवरके समय (समावत: उसके भी पूर्व) क्लतत्ता मद्वालको प्रान्तवर्तीनीच क्रीग श्रूकर पक्र-ड़नेका व्यवसाय करते थे। वराइनगर इस व्यव-सायका प्रधान स्थल था। भीलन्दाजीं भीर फरा-सीसियोंकी ईष्ट इण्डिया कम्पनीका इतिहास पढ़नेसे अनेक स्थलमें इस बातका प्रमाण मिलता है। फिर भी नि:सन्देष्ठ कहा जा नहीं सकता—गूकर भशवा

<sup>-</sup> वराइनगर नाम पाधुनिक नहीं। प्राचीन पीलन्दाओं तहा परा-सीसियोंके पुस्तक प्रौर प्रकृतर बादशाइके सुमसामिक किन माधवा-चार्यके चस्डीयन्त्रमें वराइनगरका उन्नेख विद्यमान है।

कोल जातिके नामसे कलकत्ता श्रम्द निकलता है। इसलिये अब विवेचना करना चाहिये—कैसे कलकत्ता नाम पड़ा था।

श्राजकल बङ्गानी कलिकाता श्रीर हिन्दुस्थानी कलकत्ता कहा करते हैं। किन्तु आजकल इस बात यर वड़ा सन्देह है-मन्नवरके समयमें एवं श्रङ्ग-रिजींके यानिसे पहले इस खानको क्या प्रकतरूप कालिकाता अथवा कलकत्ता कहते थे? इस पूर्व वतला चुके-प्राईन-इ-ग्रकवरीमें 'कलकत्ते महास' श्रीर कविकङ्कणको मुद्रित चण्डीग्रत्यमं 'कलिकाता' नामका उत्तेख मिला है। किन्तु दूसरा विषम विश्वाट् यच उपस्थित इवा-एशियाटिक सोसाइटीके प्रथम प्रकाशित श्राईन इ श्रववरी ग्रह्म सातगांव सर-नार्के बीव कलकता सहासके उन्नेखरे नीचे 'कल्ता', 'कल्ना', 'तलपा' ग्रादि पाठान्तर पड़ा है। 'फिर सुद्रित पुस्तकर्म रहते भी कविकद्वण-रचित ्चण्डीमञ्ज्वकी कई प्राचीन पीथियोंने 'कलिकाता' नाम नहीं मिलता। सिवा इसके शक्तवरके समसामधिक कवि माधवाषायंकी चल्डी ग्रत्यमं धनपति एवं ्यीमन्तकी समुद्रयात्राके वर्णनकाल वराइनगर, चितपुर, नानीघाट प्रसृति पार्घं स्थानों ना उसे ख श्राया है। किन्तु कलजता नाम उसमें भी देख नहीं पड़ता । ईष्ट-इण्डिया-कम्पनीके पतादि ढूंढनेसे सर्व प्रयम १६८८ ई॰की १६वीं श्रगस्तकी कलकत्ता (Calcutta) नामका उलेख मिलता है। इसलिये बड़ा सन्देष उपस्थित हुवा है—दे० १६ वें शताब्दसे पूर्व 'क कि काता' या 'क क कता' नाम वर्तमान या या नहीं। कारण श्रीनन्दाज वालेण्टाइनके मानचित्रमें प्राचीन कंजकत्ता पामके उभय पार्षस्य चिटानुटी (वा स्नानुटी) ग्रीर गीवर्णपुर (वा गीविन्दपुर)का उसे ख पड़ा है। किन्तु कलकत्तेका नाम कहीं नहीं। फिरभी दूमरे स्थान पर वालेग्टाइनने किसी काल-कत्ता (Calcuta) यामकी बात लिखी है। करनेल यूच साइव उक्त खानको 'खोबखाबी' श्रनुमान जरते है। जम्पनीके समय किसी प्रतिप्राचीन समुद्र-यात्रीके मानचित्रमें 'कलकता'के स्थान पर कलकत्ता (Calcutta) लिखा देख पड़ता है। किर टामस किचन नामक कि सो मोगोलिकने कलकता (Calcutta) की जगह 'कलकला' (Culcula) नाम व्यवहार किया है। यूलके कलकलाको 'खोलखाली' मानते भी पानुषङ्किक प्रमाणि समस पड़ता—किसी समय कलकत्तेको कोई कोई 'कलकला' भी कहता था। वास्तिक १६८८ ई०से पहले किसी पतादिमें सप्टतः कलकत्तेका छन्ने ख नहीं भाया। फिर १६५६ ई०को प्रोलन्दाज़ मानचित्रमें स्तानुटी श्रीर गोविन्दपुरका नाम मिलते भी कलकत्ता छिया है। हां एक स्थल पर सममें 'कलकला' नाम निखा है। इससे पनुमान किया जा सकता कि कलकत्तेका प्राचीन नाम 'कलकला' था।

राजा राधाकान्तदेवन ग्रपनी ग्रेपावखाकी हन्दा-वनधाममें एक बंगला पदावती बनायी थी। उन्होंने अपनी सुद्रित पदावलीके सुखपत्रमें 'किकिकाता' खान पर 'किलकिला' नाम दिया हैं। इससे समम पड़ता; कि राजा राधाकान्तको कलकत्ते का श्रपर नाम किसर् किसा चवश्य चवगत या। राजा प्रतापादित्यके सम-सामयिक कविरामने अपने बनाये दिग्विजयपकाशमें 'निचनिना' भूमिका विवरण जिखा है। उसे इस पहले ही यथास्थान वर्णन कर चुके है। इसमें सन्दें इ नहीं, कि उत्त भूमि ही प्राईन इ-प्रकारीका 'महाल कलकता' रही। यह असमार कैसे हो सकता, कि उसी किलकिलाको विगाड़ कर श्रीलन्दान भौगो-चिकने 'कलकंला' लिखा या । कविरामके दिग्विजय प्रकाशमें एक स्थल पर किलकिलाका वर्षन मिलता है। उससे क़िलकिला भूमिके श्रन्तगैत किलकिला नामन याम भी समभा सनते हैं,-

''क्विक्वा दिवणांग्रे योजनवयव्यव्ये । सहस्र्थारा गङ्गा हि नाता च हिलकोटके ॥'

( विचिविचा विवरण १६० छो० )

उत्त निवितवा प्राचीन नवनता ग्राम ही मालम

<sup>\*</sup> यह वर्तमान गहर कलकत्ता हो नहीं सकता। कारण शकवरसे बहुत पोक्टे ईप्ट इंग्डिया कम्पनीके प्रथम उपनिवेग डालते समय कलकत्ता एक सामान्य ग्राम कहाता था।

होता है। समावतः किलकिला ही कलकत्तेका प्रति
प्राचीन नाम है। किलकिलाके प्रपन्नंगर्य ही प्राईनइ. मकवरी प्रस्ति यन्यमें कल्कता, कल्ता, कल्का, कल्कता, कलकत्ता, किलकता प्रादि प्रव्दकी उत्पत्ति
है। मालूम पड़ना, कि भाषासे लिखे मित्र भित्र भाईन इ-प्रकारी यन्यमें पाठान्तर चलता है। सुतरां किलाकिना प्रव्द भाषान्तरसे लिखते कल्कला, कलकता, कलकत्ता हो सकता है।

गोविन्दपुर नामकी छत्पति।

कलकत्ते भूतपूर्वं कलकर ष्टोणेडिल साइवके सतमें गोविन्दराम मित्रके नामसे गोविन्दराद बना है। फिर बड़े बाज़ारके सेठ बसाकि कथनानुसार यहां उनके दृष्टदेव गोविन्दजीका मिन्दर था। उसीसे दस स्थानका नाम गोविन्दरुर पड़ गया। यह दोनों मत विशेष युक्तिसङ्गत मालूम नहीं होते। प्रथमतः गोविन्दराम मित्रके बहुत पहले गोविन्दरुर नाम विद्यमान था। दितीयतः यदि गोविन्दजोके नामसे गोविन्दरुर निकलता,तो सकल प्राचीन ग्रन्थोमें गोविन्दरुर सिलता। कविराम विरचित दिग्विजयप्रकाय नामक ग्रन्थमें गोविन्दरुर ने नामकरण सम्बन्ध पर जो विवरण मिला, उसे नीचे लिखा है,—

"इदानी' चप्याद् ल चरभूमी कथा प्रणु। कालोदिया: सिवधी च गढ़ायां प्राचाके तटे॥ १०५२ गोविन्ददत्ती राजा च क लिवेदाव्द उ इम् गी। सिन् सद्भ सतीर्धयायाकरणार्धं समागतः॥ १०५३ गोविन्ददत्तमृपाल' तीर्घात् प्रत्यागत' ग्रमम्। कालीदंवी खद्रच्छले नीकायान्तसुवाच ए॥ १०५४ भवार्य योपुरी राजन भागच्छ हि मनाधतः। वादर रसा पृथिकाश बेदियला त्यादिवस् ॥ १०५५ पुर ..... महती मत्यकाणतः। प्राद्यमि प्रण भूवाल ते मल्याण न चेदपि॥ १०५६ कः लोदेवा। वची जाला गङ्गायाय तटान्तरे। वस्ति भ्यस् तव चनार हि सुरान्तिः ॥ १०५० पारान्द्र यामात् सर्वात्य द्रवियानि मधीपति:। भान्यिता च वस्ति क्षतवान् सुरम्हिन्द्रे ॥ १०५६ लाडुली हिन्दस्यात: देवा: प्रष्ठे च वर्षते। यदादेशेन तना ले....। १०५६

प्राप्ता तेने व भूपे न स्तिकाधन्तरे निर्मि।
काखनकर्ष पृरितायालम्या देवासुरेरपि ॥ १०६२
्रोणि द्रविणान्येव प्राप्त्र गोविन्दभूपितः।
चतुःपिटसं ख्रकेय विलिधः पूजनं क्रतम् ॥ १०६१
गोववद्या वित्तवद्या तेजीवद्या हि भूमिप।
वभूव गोविन्दरनो विर्वं छप्रवरो नहान् ॥ १०६२
भागीरयोपूर्वं तटे पुरोवदंनहेतवे।
वानुयागं दिजान् नीता चनार वास्रहेतवे॥"१०६६

हे त्रपशेष्ट ! श्रव चरभूमिकी नया सुनिये। काली देवीको निकट गङ्गाको पूर्व तट पर ४४०० कला एको चिन्धुसङ्गम (गङ्गासागर) तीर्थं यात्रा करने गोविन्द-दत्त राजा आये थे। वह सनुभन तीर्थेसे चौंट पहे। फिर खप्रके कलसे काली देवीने उन्हें नौकामें ही श्रादेश दिया,—" हे राजन्! मेरी प्राज्ञासे तुम श्रकष णपुरीको चलो श्रीर वादररमा पृथिवोमें छणा-दिक कटा मेरे निकट एक वड़ी प्ररी स्वापनकरो। नहीं तो तुन्हारा श्रमङ्गल होगा।" काछी देशेकी वात मान राजाने गङ्गातटको अन्तर पर बड़ी बसती वनायी। पारीन्द्र ग्रामचे सब धनरत मंगा सुरसरित्के तटपर लोग बसाये गये। देवीके पृष्ठ पर दो इन रखे थे। उनके पारेग्रसे इलोंके नीचे खोदने पर मृत्तिवाके श्रभ्यन्तरमें काञ्चनका देर देख पड़ा, जो देवों भीर पसुरों को भी पलभ्य या। भूरि भूरि द्रव पानेसे प्रसन्न हो गोविन्द भूपने चतुःषष्टि बिल द्वारा पूजन किया। गोव्र, वित्त भीर तेज बढ़नेसे गोविन्ददत्त महान् विधिष्ठ प्रवर भूमिप वन गये। फिर उन्होंने पुरी के वर्धन हितु भागीरघीके पूर्व तट पर ब्राह्मणीको वोलाकर वालुयाग किया।'

कविरामकी उक्त वर्णनासे समभ पड़ा, कि राजा गोविन्ददत्तसे इस स्थानका नाम 'गोविन्दपुर' वला था।

## म्तानुटी ।

पहले स्तानुटीने सम्बन्धमें बहुत सी बातें कई चुने हैं। यहां श्रद्धारेजोंने श्रानिसे पहले तन्तुवाय (जुनाहे) स्तका गोला (नुटी वा लुटी) बना (उस समयनी स्तानुटीलें) बाजारमें (वर्तमान इटखोलें के पास) विचते थे। इसी बाजारका नाम स्तानुटीका हाट रक्षा। बाजारके सामनेही स्तानुटी घाट था। यहां

कङ्गरेज बणिक् उतर तन्तुवायों से स्त (वा स्तकी नुटी श्रर्थात् गोली) क्राय करते रहे। इसी बाजारकी पार्श्वम दूसरा बड़ा वाजार या। माल्म पड़ता,— युरोपीय विणकीने स्तानुटी हाटके निकटनती समु-दाय स्थानका नाम स्तानुटी रखा है। कारण श्रङ्गरेजों श्रयवा श्रपरापर युरोपीयों ने पागमनसे पहली किसी देशीय पत्रमें 'स्तानुटी' नाम नहीं मिलता। श्रङ्गरेजींके मधिकार कात्ते १७७८ ई॰ पर्यन्त यह स्थान ईष्ट द्रिया कम्मनीके अधिकारमें रहा, फिर एसी वर्षकी १६वीं जनवरीको नवापाङ् मीर्जि.के परिवर्तनमें सहा-राजं नवक्त पाके हाथ लगा। देष्ट द्रिया कम्पनीने महाराज नवकषाको जो पत्र (सनद) दिया, उसमें इन कई स्थानोंका नाम किखा है,-१ महान स्तानुटी (२३३७ वीघा), २ हाट स्तानुटी, ३ वाजार स्तानुटो, ४ स्वा वाजार, ५ चार्लंस वाजार, ६ वाग्वाजार ( १०० बीवा ) ग्रीर ७ हुगलकुड़िया ( ২८७ ) बीघा। इसके लिये महाराज नवज्ञध्यको प्रतिवर्षे १२३७) रु० थीर कुछ धाने सहस्त लगता था। अ भाज भी ग्रीभावाजारके राजवंशीय उत्त स्थानीकी ताम क-दारीका खत्व भीग करते हैं।

विवावय—कस्तानें ४ सरकारी (गवरनमेग्ट),
भू मिश्रनरी श्रीर लोगिक यल्ले स्थापित ५ देशीय
कालेज (विद्यालय) विद्यमान हैं। डाक्टरी (चिकित्धाविद्या) सिखानेको मेडिकलकालेज, कार्मादकेलकालेज
तथा काम्पवेल मेडिकल स्कूल श्रीर शिल्पियचाके लिये
शार्ट स्कूल वा शिल्पविद्यालय (Government School
of Art) खुना है। सिवा इसके ३०० श्रपर विद्यालय
चलते हैं। इनमें १५५ बालकों श्रीर १४५ विद्याः
सय वालिकावींके लिये हैं। फिर ८२ में बालकोंका

मङ्गरेजी तथा ७२ में बंगना भीर १२० विद्यालयों में वालिकावीं को बंगना पढ़ाई जाती है। पुरुषों भीर स्तियों की भिचकता सिखानेसे निये ३ नामें न स्कूल भी विद्यमान हैं। इधर हिन्दुस्थानी बालक सी-विगुडानन्द सरस्तती विद्यालयमें संस्कृत, हिन्दी भीर मङ्गरेजी पढ़ते हैं।

मध्यताल—कलकत्तामं द वड़े मस्यताल खुले हैं, मिडिकन कालेज मस्यताल, मेवी मस्यताल, कम्पवेल मस्यताल, स्थानीय पुलिस भस्यताल, वेलगिस्या मस्यताल भीर स्त्रियोंका डकारिन तथा देडेन मस्यताल । प्रशेषनरोडपर मारवाड़ियोंका भगवान्दास बागला मस्यताल विद्यमान है।

धर्मसमाज नेस पड़ते हैं। हिन्दुनों, सुमलमानों पीर ईमायियांने धर्मसमाज कोड़ ५६ हरिसमा और ३ ब्राह्मसमाज भी हैं। कार्यनालिस ट्रोटपर प्रार्थ-समाज नगता है।

जल-बङ्गानने चपर खानीं की भांति यहां पुष्क-रिणी ( तालाव )का जल किसीको पीना नहीं पडता। म्युनिसिपानिटी कलका जल सर्वेत्र पहुंचाती है। यह जल पनता नामक स्थानसे पाता श्रीर कारजानेमें पच्छी तरह योधित हो नत्तसे चारी घोर जाता है। पानकल प्रायः प्रत्येक ग्टर्स क्रम के कम जलकी एक एक कल लगी है। फिर साधारणकी सविधाने लिये राइकी मोड़ों पर भी बड़ी जस खड़ी की गयी है। बीच बीच सानागार वने हैं। पहले हिन्दुस्थानी सोग कलकत्तेमं प्राकर बीमार पड़ जाते थे। किन्तु कलका पानी पीनेको मिलनेसे अब वह बात नहीं रही। भनेक धर्मेपाण पुरुषों श्रीर विधवा स्त्रियों के व्यवहारमें भववित्र होनेसे कलका जल कम श्राता है। इसिस्टि उन्हें भागोरधीका जल संगाकर पीना पड़ता है। विन्तु भागी धीका जन समुद्रको लहर मानेसे चार सगता श्रीर साधारणत: खास्यकी लिये ठीक नहीं पड़ता। प्रात:कासचे सार्वकाल पर्यन्त भागोरयोके तट पर सान करनेवाचों ती भीड़ रहती है।

वैस भौर विजवी—सम्या समय सेही कालकतं की

<sup>\*</sup> कलकत्ते, गोविन्दपुर भौर सूतानुटीके प्राचीन भोगोलिक, सामानिक, राजनीतिक एवं वाणिन्यविद्या विषय समझनेके स्पायकी विभिष देशके साथ अवलस्वन करना चाहिये। सदर बोर्ड, कलकत्ते या भौबीस परगनेको कलकरी, मन्द्रानके पुराने सरिभ्ते, विलायतकी दिख्या साउस साइकेरा भौर त्रिटिय स्पृतियम (भक्करेनी अनायक घर)में पुरातम पत्र (काग्ल) विद्यमान है। सन्हें दंदनेसे भने के रिति-शासिक सस प्रकाशित हो सकते हैं।

बड़ी बड़ी राश्वां श्रीर छोटीसीटी गलियों विजली तथा गैसनी रोशनी होती है। इसलिये दिनकी भांति रातको चलने फिरनेमें कोई कष्ट नहीं पड़ता। फिर विजलीसे ट्राम, श्राठा पीसनेकी चक्की श्रीर छापेकी कल भी चलती है। घर घर विजलीके पड़े लगे हैं।

ड्रन-सुक्त दिन पहले कलकत्तेकी राहोंके दूधर उधर गन्दा नाला था। किन्तु अव वह बात नहीं रही। प्राय: सर्वेत्र सूमिके भीतर द्वेन चलता है। सब जगहका मैला उसमें गिर धावेके विल पहुंचा करता है। कलकत्तेके रहनेवालोंको नालेका दुर्गस्य भोगना नहीं पड़ता।

वन्तर भीर व्यवसाय—कालकत्ता वन्दर भागीरथी किनारे ५ कोस विस्तृत है। १८७० ई॰ से पोर्ट किमयनरीका तत्त्वावधान चलता है। १८७१ ई॰ को २२ लाख सपये खर्चकर कालकत्तेसे द्वावड़े तक वर्तमान वड़ा पुल बना था। पोर्टकिमयनर ही इसकी देख भाल रखते हैं। फिर पोर्ट किमयनरोंका प्रधानकार्य भागीरथी किनारे जहाज, नाव तथा माल रखनेको जेटी एवं गुदाम बनाना, नदी पर रोयनी कराना भीर नीकादिका भिन्छ बचाना है। कालकत्तेका वाणिच्य जहाज भीर रेलसे नाना देगोंके साथ होता है। प्रति वर्ष करीड़ाँ स्पर्यका माल भाया लाया करता है। सारवाड़ियोंने इसमें पड़ भपनी श्रक्की उन्नति देखायी है। यहां पाट (सन)का बड़ा कारवार है।

कलकत्तेमं भजायस चर, चिड़ियाखाना, बोटानिकल गार्डन भौर सेठ दुलीचन्द तथा राय वदरीदास
बहादुरका उद्यान देखने योग्य है। सन्ध्याको एडन
गार्डन (लेडी बाग्)में वेण्ड बाजा बनता है।
कलकना (हिं० क्रि०) १ चीत्कार करना, चिल्लाना।
द दु:ख करना, रष्ट्र मानना।
कलकपल (सं० पु०) दाड़िमहम्ब, भनारका पेड़।
कलकल (सं० पु०) कलादिय कलः, कलम्ब्दे घञः,
कलः प्रकारः, प्रकारार्थं दित्वं वा। १ कीलाहल,

भीर, इसा। २ सर्जेनियीस, सीबान, धूना। ३ भिव।

४ जलप्रपातध्वनि, भारनेकी श्रावान् । ५ विवाद, चक्रचक, भागड़ा।
कालकल (हिं स्त्री॰) कर्गडु, खुजली, कक्षाइट।
कञ्चकलवान् (सं॰िति॰) कलकली इस्रास्ति, कल-कलमतुप् सस्य वः। कलकलविधिष्ठ, चक्रचक लगानेवाला।
कलकली (हिं॰ स्त्री॰) क्रोलाइल, घोर, हला।
कलकानि (हिं॰ स्त्री॰) कोलाइल, घोर, हला।
कलकि, कलकी (हिं॰) कल्लि देखी।
कलकीट (सं॰ पु॰) कलप्रधानः कोटः, मञ्चपदत्ती॰।
सङ्गीतका यासविधिष्ठ, गानेका एक ग्राम।
कलकुलिका (सं॰ स्त्री॰) कलं जुजयित उचारयित,
कल-कूज-गव ल्-टाप् श्रत दस्तम्। सधुरध्वनिकारिषी,

**दिनात ।** कलकूजिका, कल∌बिका देखो ।

कलक्ट ( मं॰ पु॰ ) चित्रय जाति विशेष तथा उसके रहनेका देश ।

मीठी पावान, निकालनेवाची। २ विचासिनी, फ्राहिगा,

कलकृणिका, नवक्षिका देखी।

कलकर (शं॰ पु॰ = Collector) १ संप्राहक, जमा करनेवाला, बटोक । २ करपाइक, उगाइनेवाला, जो तक्ष्मील करता हो। २ जिलेदार, जिलेका बड़ा हाकिम। यह मालगुज़ारी वस्त्व कराता श्रीर मालके सक्दम भी निवटाता है।

कलकरी (हिं॰ स्ती॰) १ ज़िलेटारी, कलकरका श्रीहदा। २ मालके महक्रमें की प्रदालत । (वि॰) ३ कलकटर-सम्बन्धीय, कलकरकी सुताझिक ।

कलगट (हिं॰ पु॰) तबर, कुल्हाड़ा।
कलगा (हिं॰ पु॰) हचित्रिष, एक पेड़। र्से
सुगैंकेग भीर जटाधारी भी कहते हैं। कलगेका
फूल सुगैंकी चोटी-जैसा लाल भीर चपटा लगता
है। मरसेसे यह मिनता है। वर्षा ऋतु रसकी
उत्पत्तिका समय है। भाखिन वा कार्तिक मास
कलगा फूनता है।

कलगी (तु॰ स्त्री॰) १ बहुमूल्य पालक, कीमती पर। यह राजावींकी पगड़ीमें लगती है। कभी कभी इसमें मोती भी पिरो देते हैं। शतुरमुर्ग वग्रैरहः चिड़ियेंकि खूबस्रत परीकी ही कलगी होती है। २ गिरीस्षण-विशेष, मत्येका एक गहना। यह सुता भीर सुवर्णें से प्रस्तुत होती है। ३ पिल्योंकी उच्च शिखा, चिड़ियोंकी जंबी चोटी। ४ प्रामादिश्खर, जंबी दमारतकी चोटी। ५ किमी किसाकी लावनी। दसकी गानेवाला कामीवाल कहलाता है।

क्तचिष्टिका (सं॰ स्त्री॰) क्षण्य सारिका, काली वेल । कलचीष (सं॰ पु॰) कली सधुरी घोषी ध्वनिर्यस्य, बहुत्री॰। कीकिल, कीयल।

कलक (सं॰ पु॰) कल् चासी श्रद्ध सेति, कल-किए् कमें था॰। १ चिक्क, निशान्, धव्या। २ श्रपवाद, बदनामी। ३ दोष, ऐव। ४ लीहमल, लोहेका कीट। ५ क्रोड़, गोद। ६ मत्यभेद, एक मक्सी। कलक्षकर (सं॰ त्रि॰) कलक्षं करोति जनयित, कलक्ष् क्र-ट। १ कलक्ष्णनक, बदनामी लानेवाला। २ चिक्क लगानेवाला, जी निशान् डालता हो।

क्ससङ्कता (सं स्त्री) चन्द्रको कायामें रहनेवासो काला, चांदका श्रंधेरा हिसा।

क्तलङ्कधर (सं॰ पु॰) चन्द्र, चांद।

क्तलङ्कमय (सं• ति०) १ चिक्कित, धळे दार। २ श्रपवाद-विग्रिष्ट, वदनाम।

ननद्वष (सं॰ पु॰) करेण कवति दिनस्ति, कन्न-कष-खन-सुम्। सिंह, पच्चे से सारनेवाला ग्रेर।

कनद्वा ( सं॰ स्त्री॰ ) कनद्वपः टाप्। करतान, इंग्रीनियोंकी ग्रानान,।

कलक्ष्महृत् (सं॰ पु॰) कलक्षं हरति नाग्रयति, कलक्ष्म ह्न-क्षिप्। कलक्ष्मिटानेवाले ग्रिव।

क्तनङ्काङ्क (सं॰ पु॰) चन्द्रका प्रसित चिक्न, चांद्रका काला धव्या।

कलिक्कत (सं वि ) कलिक्को उस्य जातः, कलिक्के-इतच्। १ चिच्चयुक्त, धव्यंदार। २ कलिक्कविधिष्ट, वदनास।

कलकी (सं० वि०) कलकी उस्यस्य, कलक्र-इनि।
१ कलक्रित, वदनाम। २ चिक्रयुक्त, घळेदार।
२ लीष्ठमलयुक्त, जङ्ग लगा द्वा। (पु०) ४ चन्द्र, चांद।
कलक्री (हिं०) कल्लि देखी।

कलहुर (सं॰पु॰) कं नलं लहुयति गमयति स्नामयित इत्ययः, क-लिक-णिच्-उरच् । श्रावतं, गिरदाव, पानीका भंवर।

कलङ्गडा (हिं॰ पु॰) १ कलिङ्ग, कलींदा, तरवूज्। २ सङ्गीत भेद, एक गाना।

कलङ्गा (हिं॰ पु॰) १ यन्त्रविशेष, लोहेकी एक छेनी।
इससे ठठेरे याल पर नक्षाश्री करते हैं। २ छोपियोंका
एक ठप्पा। इसमें श्रहारह फूल पड़ते हैं। ३ हचविशेष, एक पौदा। कलगा देखो।

कलङ्गी (हिं०) कलगी देखा।

कलिन्ही (हिं॰ स्त्रो॰) पिचिविशेष, एक चिड़िया। इसका उदर क्रणवर्ष, एष्ठ धूसर श्रीर चच्च लोहित होता है। यह मधुर ध्वनिसे बोन्तती है।

कलचुरि—भारतवर्षका एक प्राचीन राजवंग। चेदि, डाइलमण्डल भीर कर्णाटमें किसी समय कलचुरियोंने प्रवल प्रतापसे राजत्व किया था। कर्णाट चीर चेदि देखी। भारतवर्ष के नाना स्थानीसे दनके खोदित ग्रिलालेख पीर तास्त्रणसन निकली हैं।

शिवालेखों श्रीर तास्त्रधासनों ने कान चुरी वा कन चुरी नाम मिलता है। किसी किसी प्रवात व्यवित्के मतानुसार इस वंशके राजा शिवाफन की में 'काल त्सूरि' वा 'कन चुर्य' नामसे भी श्रभिहित हुये हैं।

गुप्तराज्ञाविकि पूर्वप्रताप खोने पीर हीनवल तथा हीनावस्य होनेपर कलचुरि कालच्चर जीत अपना प्राधिपत्य फैलाने लगे। २०० ई०को नमंदातटस्य हाइलमण्डल जीत पहले इन्होंने क्रतीसगढ़ श्रीर पीक्टे कर्णाट राज्य क्रामान्वयसे प्रधिकार करनेको हयोग किया।

जिस समय कलचुरि-वंशीय गीदावरीके तीरपर चुट्र चुट्ट राज्य जमा राजल रखते थे। इनमें कोई करट्ट राजा, कोई सामन्त भीर कोई मण्डलेखर बना। किन्तुं चेदि (वर्तमान बुँदेलखण्ड श्रीर बधेलखण्ड)के राजावींने राजचल्लवर्ती उपाधि निया श्रीर पार्खवर्ती तथा श्रपरापर नरेशींकी श्रपने वश्च किया।

कस्याणका चालुका वंग्र प्रवस पड़नेपर दिवागा-पयमें कलचुरि राजावींका पूर्वतेज घट गया। ई० यष्ट यताब्दको (५६७ ६१० ६०) चालुकाराज मङ्गलीयने किसी किसी कलचुरि राजाको हरा करद बनाया था।

फिर भी डाइल भीर कर्णाटके उत्तरांग्रमें इस वंश्वके राजावोंने ई॰ दादण श्रताव्ह पर्येन्त निविवाह राजल चलाया। डाइलमण्डल देखो।

इस वंशने प्रायः नौ सौ वर्षकाख उत्तर त्रेपुर वा चेदि, पश्चिम भेलसा (विदिशा), पूर्व कत्तीसगढ़ श्रीर दिस्तण गोद।वरीतट पर्यन्त विस्तोर्ण भूमिखण्ड उपभोग किया।

यह सब भैव वा मित्रां सेवन थे। चेदिवाले कल जुरिराज कर्णदेवके भनुमासनमें सुवर्ण हलमध्वज भीर चतुई स्तपरिभोभिता हस्तिपरिष्ठता कमलाको मूर्ति पिंद्रत है। दनके पुत्र गाङ्गेयदेवकी खण्मुद्रामें भी चतुई स्ता पावंतीमूर्ति मिलती है।

देशावकी नामक रंस्क्रतग्रन्थर्म 'करचुकि' राज-पूर्तीका नाम लिखा है,—

"सोहानय दीचितय रेकोवारसतः परम्। करचुलिः परिहारो सान्दे साल्यो च्योत्तमः॥ बाधेजी वयसो भूपः कळूया राजपुतकः। राठोरो रणग्रय राणाल्यरणदुर्जयः॥ विश्रेषः प्रवलो युद्धे बादशाः परिकीर्तिताः।" (रणसम्भः विवरण)

यह करचुलि राजपूत किसी समय बचेलखण्ड (प्राचीन चेदिराच्य)में रहे। रैवासे ५ कीस उत्तर-पूर्व भनेक सम्भान्त राजपूत वास करते भीर अपनेको 'कारचुलि राजपूत' कहते हैं। यह बताते,—''इम हैश्वय वंशीय सहस्ताज्ञनके वंशधर हैं। इमारे पूर्व-पुरुष रायपुर-रतनपुरसे भाकर इस अञ्चलमें बसे थे।"

माचीन मिलालिपिवर्णित मलचुरि वा कालचुरि मोनी मिलालिपिवर्णित मलचुरि वा कालचुरि मोगे। प्रस्नतत्त्वविद् फीटने इन्हीं कलचुरिवंगी-योंकी प्राज्ञनायन माना है। (Fleets' Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10) किन्तु इस खल पर हम फ्लीट साहबका मत कैसे युक्तिसङ्गत कह सकते हैं। कार्तवीर्यार्जुनके वंग्रधर हैहय नामसे परिचित हैं। वह किसी पुराण वा प्राचीन ग्रयमें पार्जुनानयन लिखे नहीं गये। किसी किसी पुराण, वहत्संहिता तथा पाणिनिक ग्रखादिगपमें गार्जुनानयन शब्द एक जनपद ग्रीर एसी जनपदवासीके
लिये ग्राया है। वराहमिहिरने उक्त जनपदकी
भारतके उत्तरपियम श्रञ्जमें ग्रवस्थित प्रपरापर
जनपदोंके साथ उसेख किया है। उनका मत माननिसे
गार्जुनायन पाणिनि-गणोक्त ग्रख (ग्रखक) जनपदके
निकट पड़ता है। ग्रायांवर्त वथा गार्जुनायन देखो। वर्तमान जनासाबाद जाते समय उक्त स्थानको क्षेग
'श्राच्चन' कहा करते हैं। प्राचीन कानको उसी
प्रदेश ग्रीर तन्जनपदवासीका नाम ग्रार्जुनायन था।
कान चुरिवंश समुद्रगुप्तके पनुसागन-स्तमका वर्षित
ग्रार्चुनायन हो नहीं सकता।

पूर्वकासको कलचुरिराज एक स्वतन्त्र संवत् व्यवहार करते थे। इनके पनुगासन तथा खोदित-शिलाफनकर्मे उक्त संवत् व्यवह्वत हुवा है।

कलचुरि संवत्का आरक्षकात निर्णय करना सुकठिन है। प्रतिक्षिवद् किनिङ्घामके मतमें कलचुरिराजकछक कालच्चर प्रधिकारके समयसे उक्त संवत् चला है। वह २४८-५० ई०को उसका आरक्षकाल बताते हैं। फिर प्रध्यापक किल्होरनके मतानुसार २४८-२८को उक्त संवत् चलाया गया। (Cunningham's Indian Eras, p. 60; Archæological Survey of India, Vol. IX. p. 9; Academy, December 1887, p. 394; R. Sewell's Sketch of the Dynasties of Southern India, p. 1286.)

कालको (हिं॰ पु॰) हहदाकार चमस, बढ़ा चम्मच।
कालको (हिं॰ स्ती॰) सुद्रचमस, कोटा चम्मच।
कालकुल (हिं॰ स्ती॰) खजाका, करको। यह लोहे
या पोतलको होती है। लस्बी डगड़ीके सिरेपर हथेली
जैसा एक चौड़ा हिस्सा लगा रहता है। यह तरकारी
टालने या पूरी कचीरो निकालनेमें काम पातो है।
कालकुला (हिं॰ पु॰) १ हहदाकार चमस विगेष,
बड़ी कालकुल। २ चवेना भूननेको एक छड़। यह
लोहेका होता है। इसके सिरेपर एक कटोरा लगा
देते हैं। भड़भूं जे चवेना या बहुरो भूनते ससय भाइसे

गरम बालू इसमें भरकर निकालते श्रीर खपड़ीमें डालते हैं।

नालकुली ( हिं॰ स्त्री॰) लीह वा पित्तलपात्रविशेष, लीहे या पीतलका एक वरतन। कलकुल देखी।

कलज (सं॰ पु॰) कुकट, सुरगा।

कलजात (सं॰ पु॰) कलमगालि, कलमी धान। कलिज्ञान (हिं० ति॰) १ कणावर्षे जिह्नाविशिष्ट, काली जीभवाला। २ श्रनिष्ट विषयका सत्यवका, जिसके संइसे निकली तुरी बात भूठ न ठहरे।

कलनी हा (हिं० वि०) १ कलनिव्सा। कविन्सा देखे। (पु०) हस्तिविशेष, काली नीमका हायी। यह दूषित होता है।

क्तमांवां (हिं वि ) श्यामवर्ण, सांवला।

कलक (स्॰ पु॰) कं बन्द्रायति, का-लिजिन्त्रण्। १ विधा-स्त्रहत स्मा वा पची, ज़हरीले हिययारसे मारा हुवा जानवर या परिन्द। २ तास्त्रक्रूट, तस्वाक्,। ३ परि-माणविश्रेष, एक तील। यह १० पत्रका होता है। ४ वित्रलता, वितकी वेल। (क्लो॰) ५ विषास्त्रहत स्मापचीमांस, जहरीले हिययारसे मारे हुये जानवर या परिन्दका गोश्व।

क्रमञ्जाधिकरण (संश्क्षीश) पञ्चावयव न्यायविशेष, एक मन्तिक । इसमें 'क्रमञ्ज न खाना चाहिये' प्रस्ति बाक्य श्रवसम्बन किये जाते हैं।

कलट ( गं॰ क्ली॰) कं जलं लटित आहणोति, कः लट-पन्। द्वणादि निर्मित ग्टडाच्छादन, क्प्पर। इसका संस्कृत नामान्तर कुटल है।

कलटोरा (हिं॰ पु॰) कपोतिविशेष, एक अवूतर। इसका समय धरीर खेत श्रीर चच्च क्षण्यवर्ण होता है। कलटर, कलकर देखी।

कलण्डर (ग्रं॰ पु॰ = Calendar) पिञ्जका, तक्वीम, पत्रा।

कलत (२० ति०) श्रकेश, राष्ट्रां, जिसके सरपर वाल न जमे।

कलता (सं क्ती ) कलस्य भावः, कल तल्-टाप्। प्रवास मध्रता, खुमनवायी, समभमें न प्रानिवासी प्रावाज्की मिठास ।

कलतू बिका (सं क्षी ) कं सुखं विषय लेन जाति

ग्रह्माति कलं कामं तूलयित पूर्यति, कल-तूल-एवु ल्
टाप् अत इत्वम्। १ इच्छावती, खा हिम रखनेवाली।
२ का सुकी, छिनाल। इसका संस्कृत पर्याय—वाञ्चिनी
श्रीर लच्चिका है।

कलत (सं क्ती ) गड़ सेचने पत्न गकारस्य कतारः। गड़ादेय कः। उण् शरुदा १ स्त्री, श्रीरत। २ भार्या, बीवी। ३ नितम्ब, चूतड़। ४ भग। ५ दुर्गस्थान, किला।

कलत्रवान् (सं॰ पु॰) कलत्रमस्यास्ति, कलत्र-मतुप् मस्य व:। सस्त्रीक, जोड़वाना।

कलत्री (सं॰ पु॰) कलत्रमस्यस्य, कलत्र-द्रनि ।
कलत्रवान् देखो।

कलदार (हिं॰ वि•) १ यन्त्रविभिष्ट, पेंचदार । (पु॰)२ मङ्गरेजी रुपया।

कालदुमा (हिं॰ वि॰) १ क्षण्यवर्षे पुच्छविधिष्ट, काली पूंछ वाला। (पु॰) २ कपोतविधिष, एक कवृतर। दसका पुच्छ काण्यवर्षे होता है।

कलधूत (सं क्लो •) कलेन श्रवयवेन धूतं श्रुह्म, वन्तत्। १ रीप्य, चांदी। (त्रि •) कलेन श्रव्यक्त मधुरध्विना धूतं मनोरमम्। २ श्रव्यक्त मधुरखर युक्त, समभान पड़नेवाली मीठी पावाल्स भरा हवा। कलधीत (सं • क्ली •) कलेन श्रवयवेन धूतं श्रुह्म । १ स्वर्ण, सोना। २ रीप्य, चांदी।

"अधिराति यत निपतन्नमोलिङां कलधौतधौतिणिलविग्मानां रूचौ।" (माघ)

३ श्रव्यत्त मधुर ध्वनि, मीठी मीठी बोलो। कलध्वनि (मं पु०) कलः श्रस्सुटमधुरः ध्वनिर्यस्य, बहुत्री०। १ कपोत, कबूतर। २ कोकिल, कोयल। ३ मयूर,मोर। ४ श्रव्यत्त मधुर खर,मीठी मीठी बोली।

''अप्सरीगयसङ्गीतनालभिनिनादिते।'' ( महानिर्वाणतः )

कलन (संक्ती) क्यते लच्चते दूष्यते वा, कल-च्युट्। १ चिक्क, घळा। २ दोष, ऐव। कच्चते श्रक्त-शोणिताभ्यां भन्योऽन्यं मित्र्यते। ३ गर्भमें मित्रित ग्रक्तगोणितका प्रथम विकार, इमलमें मिले मनी श्रीर खूनकी पहली बनावट। कल्ब देखे। ४ गर्भवेष्टन, इमलका लिपटाव। ५ एकमासिक गर्भे, एक महीनेका इमल।

"कलनं त्वे करावे ण पचरावे ण वृदवृदम् । दशाहिन तु कर्कन्धूः पेथाण्डं वा ततः परम्॥" (मागवत शशरार) ६ ग्रहण, लेवायो । ७ ग्रास, कीर । ८ ज्ञान, समम्म, पर्हचान ।

''लोकानामन्तित् काल: कालोऽयः कलनायकः।'' (म्यंखिदान) 'कलनायकः ज्ञानिषयस्वद्धपः नातुं यक्त्य इत्ययंः।' (रङ्गनाय) (पु॰) कं जलं साति, का-सा-कः; कः सः सन् नमिति, काल-नम-छ। ६ वितस, वित। कालना (सं॰ स्ती॰) काल भावे युद्-टाप्। १ वधी-भूतता, तावेदारी।

"करारं यत्चे इं नवित्तवतः नालकलना।" (त्रानन्दनहरी)
२ जत्यना, नहासुनी, नालकल। ३ पवमीचन।
"विच्छावचूड़ा नलनामिवीरः।" (माघ)

कार्चनाद ( सं॰ पु॰ ) कालो नादोऽस्य, वहुत्री॰। १ कालहंस। २ कालध्वनि, मोठी मोठी वोली। ( ति॰ ) ३ कालध्वनियुक्त, गानिवाला।

कसन्तक (सं॰ पु॰) पचिवित्रेष, किसी किसकी चिड़िया।

कलन्दक् (सं॰ पु॰) १ गोत्रप्रवरसुनिविशेष, किसी कृष्टिका नाम। २ कलन्तक, एक चिड़िया।

कलन्दर (सं० पु०) कलं प्रास्त्रविहितं वाक्यं प्रिष्टा-चारं वा हणाति, कल-इ-खच्-सुम् । वर्णसङ्करनाति विश्रेष, एक दोगुली कीम। लीट पुरुषके श्रीरस श्रीर तीवर स्त्रीके गर्भसे कलन्दर निकले हैं।

क् बन्दर ( श्र॰ पु॰) सुसलमान साध्विशेष, किसी किस्मका फ्कीर। यह संसारसे विरक्त रहते हैं। २ सदारी। यह भाल श्रीर बान्दर नचाते हैं।

कलन्दर देखी।

कलन्दर, कलएर देखी।

कलन्द्रा ( घ॰ पु॰ ) १ वस्त्रविशेष, एक कपड़ा। यह रूयी, रेशम भीर टसरसे बनता है। २ कांटा, खंटी। यह खीमें में कपड़ा या रेशम सपेट कोई चीज़ टांगनेके लिये लगाया जाता है।

कलन्दरी (हिं॰ स्ती॰) कलन्दर लगा हुवा खोमा, खंटीदार कोलदारी।

कलन्दिका (सं॰स्ती॰) कलं कामं सर्वाभोष्टं दराति, कल-दा-क संज्ञायां कन्-टाप् यत इलम् पृषीदरादि-त्वात् सम् च। सबैविद्या, इला, सव काम निकानने वालो समभा।

कत्तम् ( सं॰ पु॰ ) कतायाः मात्राया प्रस्तुरिव, गक्त-स्वादित्वादतीयः। घोत्तीयाक, एक पञ्जी।

नालप (हिं॰ पु॰) १ नालफ, नापड़े पर चढ़ाया जानेवाल एक लेप। २ खिजाब, बाल काले करनेका रीगन। ३ नाल्प। कल देखी।

कालपत्तर (चिं॰ पु॰) ह्यविग्रेष, एक पेड़। यह ग्रिमले श्रीर जींसरमें श्रविक उपजता है। इसका काष्ठ खेतवणं तथा सुदृढ़ रहता श्रीर ग्रहिनमीय एवं क्षिकी यन्त्रादिमें लगता है।

कलपना (हिं॰ क्रि॰) १ दुःख करना, विखपना, रह रहके रोना। २ कलप चढ़ाना, इसतिरो लगाना। ३ कलपना करना, श्रन्दान् लगाना।

कालपना (हिं०) कला देखा।

कारपनी (हिं०) इसना देखो।

कलपाना (हिं॰ क्रि॰) दुःख देखाना, तरसाना, रवाना।
कलपून (हिं॰ पु॰) वचित्रीप, एक पेड़। यह इच
छत्तर एवं पूर्व वङ्गालमें उपजता भीर सतत हरित
रहता है। काछ रज्ञवर्ण तथा सुदृढ़ निकलता,
वहुमूख पड़ता श्रीर ग्रहके निर्माण कार्यमें लगता है।
कलपोटिया (हिं॰ स्त्री॰) पिचविरोष, एक चिड़िया।
इसका पोटा क्षरणवर्ष होता है।

कलणा (हिं॰ पु॰) द्रव्यविशेष, एक चीज़। यह कठोर तथा खेत वर्षे रहता और कभो कभी नारि-केलके अभ्यन्तरमें मिलता है। चीना लोग इसे बहु-मूल्य समभाते और 'नारियलका मोतो' कहते हैं। कलम (हिं॰ पु॰) तख्डल वा आरारोटका तरल लेप, चावल या आरारोटकी पतलो लेथी। इसे माड़ो भी कहते हैं। यह वस्त्रका आस्तरण कठिन तथा समान बनानेमें लगता है। २ सुखका क्रण्यवर्षे विद्व, भांदें, चेहरेका कालापन। चलमा (हिं॰ स्तां॰) देशीय दारचीनोकी लक् या हाल। यह मलवरमें उत्पन्न होती है। चीनकी दार चीनीकी सुलभ बनानेके लिये दसे मिला देते हैं। क्लब (हिं॰ पु॰) एक रंग। यह टेस्के फ्ल डवा-स्कार बनाया जाता है। फिर इसमें काया, की ध भीर चूना डाल श्रगरई रंग तैयार करते हैं।

कलवल (हिं॰ पु॰) १ उद्योगउपाय, जोड़ तोड़, दांवपेंच। (स्ती॰) २ कोलाइल, इझा-गुझा। (ति॰) ३ पसाष्ठ, साफ, समभा न पड़नेवाला।

-काववीर (हिं॰ पु॰) हचिविशेष, एक पेड़। यह हिमालय पर उत्पन्न होता है। दसका मूल रेशम पर पीत वर्ष चढ़ानेंसे लगता है। कलवीर भांगके पीटेंसे मिलता-जुलता रहता है।

कलवृत ( हिं॰ पु॰) १ उपष्टका, कालवुद, सांचा।
२ जूता सीनेका ढांचा। यह काष्टमय होता है।
२ चौगोशिया या श्रद्यगोशिया टोषी बनानेका ढांचा।
यह मही, लकड़ी या टानका होता है। इसे गोलम्बर
श्रीर कालिब भी कहते हैं।

कलम (सं॰ पु॰) टकलीन करेण ग्रापडेन, माति कल-भा-का यद्या कल-ग्रमच्। कुट्टुगृगिकिकिविगितियो उपच्। उप् शररः। १ पञ्चवपैपर्यन्त करियावक, पांचवर्षे तक ष्ठायोका बच्चा। इसका संस्कृत पर्याय—करियावक, व्याल ग्रीर दुर्दान्त है। २ एस्ति मात्र, ष्ठायो। "स्टारमने कलमा विकलरें।" (माघ) ३ उष्ट्र, कंट। ४ धुस्तूरहच, धत्रेका पेड़।

क्तनमन्त्रम (सं॰ पु॰) कलमस्य इस्तिगावनस्य वन्नमः प्रियः, ६-तत्। पीलुवच, पीलूका पेड़। इसे इधीका बचा बड़ी क्विसे खाता है।

कलभवसभा ( चं॰ स्त्री॰ ) पिकी, की किला। कलभाषण ( चं॰ क्ली॰ ) वालालाप, वचीं की यावागीयी या वातचीत।

कलभी (सं० क्वी०) कं जलं श्राश्रयतया लभते, का लभ-श्रच् गौरादित्वात् कीष्। चञ्च च्चप, चेंचका पौदा। कलभैरव (सं० पु०) कलं भैरवस, कर्मधा०। १ भयक्षर भव्यक्त शब्द, समभा न पड़नेवाली खीफनाक भावाज । "रामाइसंदितैः कलभैरवः।" (माघ) २ ताप्ती श्रीर नमेदा नदोके मध्यवृती पर्वतका एक गमीर कन्दर या नाला।

वालम (सं॰ पु॰) वालयति भवारं जनयति, वाला णिच्-ग्रम । कलिकवीरम:। उण्धान्धः। १ लेखनी, लिखनेका श्रीजार। इसका संस्कृत पर्याय - लेखनी, वर्णतुली श्रीर श्रचातुलिका है। २ शालिधान्य विशेष, किसी वित्याका धान। राजवन्नभके सतसे यह कवायरस, चल्रकी लिये चितकर शीर रक्ष दोष तथा विदोषनाशक हीता है। बारमोरमें इसे महातर्ष्ड्ल कहते हैं। श्र वाद्ययन्त्रविश्रेष, एक वाजा। त्राकारमें लेखनीसे मिलनेकी कारण ही यह कलम कहलाता है। देरान, चाफ्गानिस्तान चौर यूनान प्रस्ति देशमें इसका नाम जलम ही चनता है। एक मुख जलमकी भांति कर्तित श्रीर भपर सुख श्रन्यान्य वंशोकी आंति श्रनावद रहता है। दैर्घ श्रपेचाजत प्रख्य लगता है। तारने रस्य सात होते हैं। जनम सरल भावसे वजाया जाता है। फ्रुंबनिकी जगह सहनायीकी भांति एक छोटा नत जगता है।

क्तलम ( प्र॰ पु॰ स्त्रो॰ ) १ लेखनी, लिखनेका एक श्रीजार। यह सरकाछेकी छड़ काट कर बनावी नाती है। श्रंगरेनी कुलम समझीके दस्तेमें लोहेकी जीभ लगानेसे तैयार होती है। २ इचकी एक गाखा. पेड़की कोयी डाल। यह काट कर दूसरी जगह लगायी या दूषरे पेड़में मिलायी जाती है। २ जलमो पौदा। ४ धान्यविग्रेष, जड़हन। इसे पहले किसी खेतमें वो देते, फिर उखाड़ कर दूसरी जगह जगा लेते हैं। ५ जनपटीने बाल। यह बनानेमें छोड़ दिये जाते हैं। ६ वाद्यविभेष, विसी विस्मनी वांसरी। इसमें सात छिद्र रचते हैं। ७ यन्त्रविग्रेष, वालोंकी कूची। यद चित्र वनाने या रंग चड़ानेके काम श्राती है। ८ काचखण्डविग्रेष, ग्रीग्रेका एवा टुकड़ा। यह लम्बी रहती श्रीर भाड़में लगती है। ८ शोर नी-सादर वगैरकका जमा इवा सम्बा टुकड़ा। रवादार होता है। १० मुलभाड़ी। ११ बाह्यायँका यन्त्रविश्रेष, वारीक नक्षाश्ची करनेका एक श्रीजार। इसे सोनार या सङ्गतराग्र व्यवहार करते हैं। १२ अधर

खोदनेका यन्त्रविशेष, इरफ खोदनेका एक श्रीजार। दससे सुहर बनती है। १३ काटने, खोदने श्रीर नकाशी करनेका यन्त्रमात्र या कोई श्रीजार।

वालमक. वलमङ देखी।

कत्तमकार (फ़ा॰ पु॰) १ चित्रकार, मुसव्बर। यह क्लम्मे तसवीरमं रंग भरता है। २ लेखनीसे काचकार्य करनेवाला, जो अलमसे कोयी दस्तकारी करता हो। ३ वस्त्रविशेष, एक बाफ्ता कपड़ा। इसमें तरइ तरहके वेल बूटे रहते हैं।

कलमकारी (फा॰ स्ती॰) लेखनीका कारकार्य, कलमकी कारीगरी।

क्रबमकी ( हिं• स्ती॰ ) मत्त्रयुदकी प्रविशेष, कुस्तीका एक पेंच। इसमें खेलाड़ी अपने दाइने डायका पञ्चा दूसरेके बांधे पञ्जे से फंसाता श्रीर श्रपना दाइना हाय खींच उसका बायां हाय पपनी गरदन पर लाता है। फिर खेलाड़ी अपनी दाइनी को हिनी उसकी बायों कलाई पर पहुंचा और नीचेको दबा उसे चित मारता है।

कलमक (फ़ा॰ पु॰) किसी किस्मका श्रहर। यह वलचिस्तानमें श्रधिक उत्पन होता है।

कलमख (हिं०) कव्यप देखो।

क्लमतराथ ( फ़ा॰ पु॰ ) १ क्लम बनानेका चाकू, तिज् छुरी। २ ऋरहरकी खूँटी। यह कहारीं श्रीर द्वायीवानींकी बोली है।

क, समदान (फा॰ पु॰) सम्पुटविशेष, क सम वग़ैरह रखनेका एक छोटा सन्दूक्। यह पतला श्रीर लम्बा होता है। इसमें क्लम, दवात, चाकू वग़ैरहरखनेकी खाने बने रहते हैं।

क्समना ( हिं॰ क्रि॰ ) कसम काटना, टुकड़े उड़ाना। कलमरिया (पोर्ते क्ली ) वायुक्ते प्रवाहका प्रतिवन्त, इवाका रुकाव ।

कलमलना ( डिं॰ क्रि॰) सङ्चित स्थानमें शङ्ग इत-स्ततः दिलाना ड्लाना, कुसबुलाना। कलमलाना, कलमलना देखी।

कलमा (सं॰स्ती॰) पालिधान्य, एक धान।

कलमा ( भ्र॰ पु॰) १ वाक्य, जुमना। २ मुमन-मानींने धर्मना सूत्रमन्त्र।

कलमास (हिं०) कल्माप देखी।

कलमी (हिं०) कलनी देखी।

वासमी (फ़ा॰ वि॰) १ सिखित, तिखा हुवा। २ कलमसे पैदा, जो डाल काट कर लगानिसे उपजा हो। ३ कलस या रवां रखनेवाला।

कलमी भोरा (हिं॰ पु॰) रवेदार भोरा। कतमी भोरा भिगो देने श्रीर मैं उतार लेनेपर लमाकर बनाया जाता है। यह मामूली गोरेसे ग्रच्छा रहता है। कलसुचां ( इं० वि० ) काले सुं इवाला। २ कलहित, वदनाम।

वालमोत्तम (स°० पु०) वालमेभ्यः वालमेषु वा उत्तमः। सुगन्धशालि, एक खुशवूदार धान।

क्तसोत्तमा (सं स्त्री ) कवनीत्तन ईखी।

कत्तस्य (सं०पु०) कत्यते चिप्यते मत्रुंप्रति, कत्त-त्रास्वच्। १ गर, तीर। २ गाकनानिका, सञ्जीका डग्टल। ३ कदम्ब हज, कदमका पेड़। ४ सपैप, सरसीं। ५ घाराकदम्ब, इतद्रा

कलस्व (Colombo) सिंहलका एक जनाकी ये नगर। यह ग्राजकल सिंहलको राजधानी है। सिंहलवासि योंके प्राचीन पुस्तकमें इसका नाम 'क् बम्' (समुद्रतट) लिखा है। १५०५ ई०को पहले यहां पोतँगीज् त्रायि थे। फिर १७८६ ई॰को महरेनोंने इसे मधि॰ कार किया। कलस्वमें मान्नार उपसागरके निकटः हिन्द्वोंके बहुतसे देवमन्दिर वने हैं।

क्लस्वक (र्स०) क्लम देखो। कलस्वकुछक (सं॰ ली॰) एक तीर्यं। (इइब्रीवतन) क्लस्वप्रालि ( मं॰ पु॰ ) प्रालिधान्यविशेष, अड़इन। कलस्विक (सं॰ पु॰) पश्चिविशेष, एक विड़िया। कलस्विका (सं॰स्त्रो॰) कलस्व टाप् भत इत्तम्। १ कलम्बीयाक, करेमू। कलम्बीव कायते प्रकामते, कस्बी-के-क-टाप् इलच्च प्रवीदरादिलात् इसः। २ ग्रीवापसात्राङ्गी, गरदनकी पिक्रली रग। इसका अपर संस्कृत नाम मन्या है। कत्तस्वियन ( अं॰ पु॰) मुद्रणयन्त्रविमेष, कापेकी एक कल। इसमें दो लङ्गर लगते है—एक जपर श्रीर एक नीचे। जपरी लङ्गर पन्नी (चिड़िया)के श्राकारका रहता है। इसमें कमानी नहीं चढ़ती। कलस्वियनको हिन्दीमें चिड़ियाकल कहते हैं।

कालस्वी (सं॰ स्ती॰) के जले लस्वते, लिव संसने अच् डीष्। १ जलज लताविशेष, करिम्। इसका संस्कृत पर्याय—कड्स्बी, कलस्व श्रीर कलस्विका है। (Convolvulus repens) राजवल्लभने इसे मधुर एवं कषायरस, गुरु श्रीर स्तन्यदुग्ध, ग्रज्ञ तथा श्रीपकारक कहा है। २ उपोदकी लता, पोय।

कलस्वु (सं ॰ स्त्री॰) के जले लस्वते, क-लस्व उण्। कलस्वीयाक, करेमू।

कलस्वना, कलमी देखी।

कलस्वुट ( सं॰ क्ती॰ ) कं जले लस्वते भासते, क-लस्व-उटन्। १ हैयङ्गवोन, ताजी. दूधका घी। २ नवनीत, मनखन।

कालस्यू (सं॰ स्त्री॰) के जले लस्त्रते, लस्य वाद्यलकात् जल्। कालस्वीधाक, कारेमू।

कत्तयन्त्र (सं॰ पु॰) सर्नेरस, धूना।

कलरव ( पं॰ पु॰ ) कल: मधुरास्मृटो रव: ध्वनिग्रस्य, बहुनो॰। १ कपोत, सबूतर। "गौर्णप्राधादीपरि निगीपुरिव कलरवः कपि" ( प्रार्थाधमणती ५८३) २ को किल, को यल। ३ वनकपोत, जङ्गली कवूतर। ४ कलध्विन, मीठी प्रावाजः। कलरिन ( हिं॰ स्ती॰ ) जलीका लगानेवालो स्ती, जो श्रीरत जोंक लगाती हो। इसे कस्त्र हिंन भी कहते हैं।

कलल (मं॰ पु॰-क्ती॰) नल्यते विष्ठाते उनेन, कल ह्यादिभ्यः नलन् । १ जरायु, गर्भविष्टनचर्म, इमलके लपेटकी भिक्को। २ एक पीर गोणितका प्रथम विकार। गर्भके प्रथम मास कलल उठता है। प्रहतु-स्नाता स्त्रीके स्वप्नमें मैथुन पाचरण नरनेसे गर्भ रह जाता है। किन्तु उस गर्भमें प्रस्थि प्रस्ति पैटक गुण नहीं होता। इसीसे कललमात्र निकल पहना है। (स्थन)

कललज (सं॰पु॰) कललमिव नायते, कल-जन-छ। १ राल, धूना। २ गर्भे, धमल।

Vol. IV. 51

कलनजोद्धव (सं॰ पु॰) कलनजस्य उद्भवः उद्भवति प्रसात्, ६-तत्। पालद्वच, सानका पेड़। कलवरिया (हिं॰स्त्री॰) मद्यपर्यागार, कलवारको

त्वविरया ( हिं॰ स्त्री॰) मद्यवखागार, कलवारको दुकान।

कालवार (हिं॰ पु॰) लातिविश्रेष, एक कौम।
यह हिन्दुस्थान श्रीर विश्वारके बनियों से उत्पन्न हैं।
कालवार प्ररावका व्यवसाय करते हैं। कोई कोई समभता, कि खदिर बनानेवाली 'खैरवार' नामक वन्य
लातिसे कालवार प्रव्ह निकला है। फिर कोई 'कलवाला' प्रव्हें कालवार नामको उत्पत्ति बताता है।
किन्तु इन बातों में कोई समोचीन मालूम नहीं पड़ती।

इस जातिक जोग प्रधानतः कह श्रेणियों विभक्त हैं,—वनीधिया, वियाहितिया या भोजपुरी, देगवार, जैसवाल, भयोध्यावासी, खालमा और खरिदहा। सिवा इसके कलवारों वहुतसे सुसलमान भी हैं। उन्हें 'रांधी' या 'कलाल' कहते हैं। वनीधिये सुसल-मान कलालोंको रायवरेलीके रहनेवाले बताते हैं।

इस जातिमें विधवाविवाह प्रचलित है। विया-इतियोंके कथनानुसार पहली विधवाविवाह प्रव-जित न या, जिन्तु पौछि होने लगा। फिर यह ख-जातिको उत्पत्तिके सम्बन्धमे कहते—पादि पुरुषसे सव कलवार निकले हैं। आदि पुरुषके दो पत्नीं रहीं। 'वियाही' श्रीर 'सगाई'। वियाही पत्नीके गर्भजात सन्तान वियाद्वत श्रीर सगाई पत्नीके गर्भजात सन्तान श्रन्यान्य नामसे परिचित हैं। वियादुत मद्यका व्यवसाय, मदापान भीर भपने हायसे गोदोहन या व्रवसका "पण्डक्छेद" नहीं करते। यह केवल ताडीका काम चलाते हैं। खरिददा प्रपनी येणीका नामकरण ग्।जीपुर ज़िलाने किसी ग्रामपर ठहराते हैं। उन्हें वियाइतोकी भांति निजहस्त गोदोइन श्रीर हषभके त्रण्डक्केदनसे त्रलग रहते भी मदापान वा मदा व्यय-सायमें कोई भापत्ति नहीं। दूसरे नालवार जैसवासीको जारजनंथ पुकारते हैं। किसी कलवारक 'जैसिया' नान्त्री एक उपप्रती रही। उसीके गर्भजात सन्तानींसे जैसवार निकले हैं। किन्तु जैसवारीके कथनातु-्सार 'जैसपुर' नामक ग्रामसे इस त्रेणीका नामकरण

हुवा है। इसी प्रकार पूर्वीत कई निषिष्ठ विषयों के तारतस्य प्रे प्रायान्य से णियों का विभाग कल्पना किया जाता है। वियाहत श्रीर खिरदहा सपने वंश, माता-महकी गोष्ठी, पित्रमातामहकी गोष्ठी वा पितामहकी मातामहकी गोष्ठीमें विवाह नहीं करते। यही चाल जेसवारों में भी देख पड़ती है।

वियाहत तथा खरिदहा ५ से १४, जैसवार ५ से १०, जौर वनी धिये ७ से १४ वत्सर तक कन्याकी विवाह देते हैं। किन्तु कन्याकी अपेचा वरका वयस कयी वत्सर अधिक रहना आवश्यक है। पुरुषका विवाह सब अधियों में दिसे १४ वर्ष तक हो जाता है। विवाह में हिन्दुस्थानी वनियों की रोति रहतों है। "िषन्दूरदान" के पी छे विवाह सम्पर्ण होता है।

विवाहचे पहले 'घर देखो' 'वर देखो' शौर 'पानवांटो' तीन कुलाचार हैं। केवल वनी धियों में यह तीनों श्राचार देख नहीं पड़ते। वरके पिताको मयदाकी रचाके लिये कुछ नक्द रुपया देना पड़ता है। दस प्रथाको 'तिलक' कहते हैं। २१) रु॰ से श्रिषक तिलक नहीं चढ़ता। कलवार एकसे चार तक विवाह कर सकते हैं। प्रथमा पत्नीके वन्था होने पर ही ऐसा परन्यन्तर पड़ता है। सभी श्रेणियों में विधवाविवाह चलता है। व्यभिचारिणी होनेसे यह पत्नीको क्रोड़ देते हैं।

प्रमं—प्राय: कलवार वैण्यव होते हैं। फिर भी श्रन्यान्य ग्रामदेवतावों की पूजा किया करते हैं। वियादत भीर खिरदहा श्रावण श्रुक्त दो सोमवारों को ग्रोखानामक देवतापर चावल श्रीर दूध चड़ाते हैं। फिर उसी समय (श्रावण श्रुक्त) वुध तथा बहस्यतिवारके दिन 'काली' एवं 'बन्दी' को छागल तथा मिष्टात्र भीर महत्त वारके दिन 'गीरेया' देवताको स्तन्यपायी श्रुक्तर श्रावक एवं मद्य उत्तर्ग किया जाता है। श्रावण श्रुक्त श्रावक एवं मद्य उत्तर्ग किया जाता है। श्रावण श्रुक्त श्रावक एकादशी तथा माध श्रुक्ता एकादशी एवं व्योदशीको वनी धिये 'ब्रुद्धादेव' पर पिष्टक एवं मिष्टत चढ़ाते हैं। स्त्रा सकस निवेदित द्रश्य कसवार स्वयं भोजन

करते हैं। केवल उलागित स्तन्यपायी शूकरयावक खाया नहीं—सृत्तिकामें गाड़ा जाता है। पांच-पीरोका प्रसाद सुसलमानोंको भी बांट देते हैं।

पूजादि शौर पौरोहित्यादिका कार्य एक ये पोके ब्राह्मण करते हैं। बनीधियोंके पुरोहित कनीजिये ब्राह्मणोंकी भांति सन्मानाई हैं। कलवार गवको जलाते हैं। बयोदग दिन याद होता है। वनीधिये ७स वर्षसे न्यून सत सन्तानका भव गाड़ देते हैं।

जीवका भीर अवस्था—प्रराव वनानिका व्यवसाय ही दनकी सून जीविका है। वनीिधयों, देगवारीं घीर खालसावीं को छोड़ मन्यान्य ये पीके कलवार दूसरा व्यवसाय भी चलाते हैं। यिकांग किपकार्य किया करते हैं। वाणिच्याटि चलानेवाले लोगोंकी ही कलवारों सम्भूम मिलता है। छोटे-नागपुरमें भक्त ये पीके कलवार व्यवसाय करनेसे समधिक सभान्त हैं। किन्तु उनमें विलासिता देख नहीं पड़ती। सामान्य मलदूरोंकी भांति वह भी खाते पीते हैं।

यह श्रनाचरणीय हैं। ब्राह्मणादि कलवारोंका स्मृष्ट जल व्यवहार नहीं करते। श्राजकत प्रधिक लोग खेतीवारीमें लगे रहते हैं। कारण गवरनमेखने दनका जातिगत व्यवसाय श्रपने हायमें ले लिया है।

सर्वापेचा चम्पारन श्रीर सुजक्ष्रपुर ज़िलीं कलवार पिधक रहते हैं।

कलविङ्क (सं॰ पु॰) कलं मधुरास्पृटं वङ्कते रीति, कल विक्क (सं॰ पु॰) कलं मधुरास्पृटं वङ्कते रीति, कल विक्क अपेर पनी, गीरवा। इसका संस्कृत पर्याय किलिङ्क श्रीर कालक गटक है। भावप्रकाणने कलविङ्क को गीतन, सिन्ध, खाहु, शक्त एवं कफकारक घीर सविपात नायक कहा है। गटहचटक प्रतियय शक्तकारक है। २ कलिङ्क हन, कलींदेका पेड़। ३ कन्ड, धळा। ४ खेतचामर, सफी,द चंवर। ५ लटाके पुल विख्व हप का एक मस्तक। भागवतमें निखा है,—

किसी समय इन्ह्रने ऐखर्यके मदमें मत्त हो सुरा-चार्य हहस्मतिकी श्रवमानना की थी। इससे हहस्मति श्रन्तर्हित इसे। फिर भस्रोंने देवतावींको बहुत सताया। अद्याने लष्ट्यत विख्डवको पौरोहित्समें खगा पसुर संयाममें उतरनेके लिये उपरेश दिया। देवगण भी तदनुसार उन्हें पुरोचित बना कार्य सम्पा- दन करने लगे। किन्तु विख्यक्प पितामच-वंशके प्रति खाभाविक स्नेच्चयतः क्रिपकर श्रस्रोंको यज्ञ भाग दे देते थे। क्रमशः इन्द्रको यच बात श्रवगत चुयो। उन्होंने क्रोधमें विख्यक्पके मस्तक वाट डाले। उनके तीन मस्तक थे,—क्रपिचर, कलविद्ध श्रीर क्रिकेत । जिस सुखसे वच्च सुरापान करते, उसे कलविद्ध कच्चते थे। (इस् श्रः) ६ तीर्थविश्रेष। उपारावत, कचूतर। द्र यामचटक, गांवका गौरवा। ध्राण्याचटक, काला गौरवा।

-आस्विङ्विनोद (सं॰ पु॰) नृत्यकी एक चास, नाचका एक ढंग। इसमें मस्तकपर दोनों हाय से जाकर घुमाये जाते हैं। फिर छन्हें पससी पर सगाकर नीचे अपर चलाते हैं।

क्लाय (सं॰ पु॰) कलं मधुरायतायन्दं यवित जलपूरणसमये प्राप्नोति, कल-ग्र गती छ। जलाधारविग्रेष, घड़ा। इसका संस्कृत पर्याय—घट, कुट, निय,
कलस, कलसि, कलसी, कलिंग, कलिंगो, कुमा श्रीर
करीर है। तन्त्रसारोता कलावतीने दीचा-प्रमरणमें
कलिंगा परिमाण इस प्रकार लिखा है,—''कलिंग व्यासमें ४० श्रङ्गुलि श्रीर उच्चतामें सोलह श्रङ्गुलि रहना चाहिये। सुख श्राठ श्रङ्गुलि होता है। फिर २६ श्रङ्गुलि विस्तार श्रीर उच्चताविश्रष्ट कलिंगो कुमा कहते हैं। यह सोलह या बारह श्रङ्गुलिसे कम रहना चाहिये।" २ द्रोणपरिमाण, द सेरकी तील।

- जलगदिर् (वै॰ पु॰) कलगस्य दीर्दरणम्, कलग्र-द् भावे किए। याज्ञिक कलग्र विदारण, पूजाके घटकी तोड़ फोड़।

- जालग्रापीतक (सं० पु०) सपे विश्रेष, किसी नागका नास। ''त्रार्थंक योयक ये व नागः कलग्रपीतकः।'' (भारत, श्रादि ३६ ४०)

नाशयि (सं॰ स्ती॰) नालं प्ररोरमानिन्धं स्थित नाशयित, नान-ग्रो-द्नि। १ प्रस्मिपर्णी, पिठवन। नान-ग्रृ-डि। २ घट, घड़ा।

"नलगिसुद्धिगुनी नज्जवा लोड्यन्त" ( माघ)

वालगी ( सं॰ स्ता॰) वालगि ङोप्। १ जनगावविगेष, गगरी। २ प्रश्चिपणी, विठवन। ३ तीर्थविग्रीम। क्रमानगढ़ (सं क्रि ) कलायाः नगढःव कग्छः अस्य, बहुबी॰। १ कलघीने कण्ठ भी भांति कण्ठ धुता, सुराचीदार गरदनवाला। (पु॰-) २ ऋविविशेष। क्लायीपदी (सं० स्ती०) क्लायीको मांति पद रखने-वासी, जिसके घड़े जैसा पैर रहे। कलमीसुख (सं॰ पु॰) वाद्ययन्त्र विग्रेष, एक वाजा। द्रसना सुख नलयोनी भांति होता है। कलगीसत (सं०प्र०) कलग्याः सृत दव कलगीतः उत्पन्नतात्। श्रगस्य मुनि। यगसा देखो। क्लायोदर (सं॰पु॰) कलग इव उदरमस्य, बहुत्री॰। १ दानवविश्रीष। (इरिवंग २४० य०) (ति०) कालगकी भाति उदरविशिष्ट, जिसकी घड़े-जैसा पेट रहे। क्तस ( '॰ पु॰ ) केन जलेन लस्ति गोमते, क-सस-श्रच्। १ कलग, घड़ा। २ द्रोण परिमाण, ८ सेरकी तील। ३ कुमा। कालिकापुराणमें लिखा है,-परतरङ्गहको देवासरके सागर मधते समय विख-कर्माने देवों की कलासे नौ घट प्रथक प्रथक बनाये थे। इसीचे घटका नाम कलस पड़ा। निर्वाणतन्त्रमें भी कहा है,-

> "क्लां कलां ग्रहीला तु देवानां विश्वकर्मणा । निर्मितो ऽयं स वै यस्मात् कलसको न कस्यते ॥"

8 नागविश्रेष, एक सांव। (महाभारत) भू मन्दिरका शिखरमण्डल, इमारतकी चोटीका कंगूरा।
६ काश्मीरके एक राजा। इनका श्रवर नाम रणादित्य
था। यह तुकके पुत्र रहे। ८५५ शकके आवण
मास तुक्कने इन्हें राजा बनाया। राजा होते हो यह
पिताको कुटिल दृष्टिसे देखने लगे। फिर इन्होंने
तुक्क पर बड़ा श्रत्याचार किया था। किन्तु मन्त्री उक्त
श्रत्याचार सह न सकी। श्रन्ततः प्रधान मन्त्री इलधरने पिताको सिंहासन पर बैठाया। फिर कलस
पिताके श्रधीन रहने लगे। भण्ड लम्पट इनके सहचर
थे। क्रमशः उनके सहवाससे चरित्र इतना बिगड़ा,
कि इन्होंने श्रपनी समिनी श्रीर तनयाका सतील नष्ट
किया। द्वह राजा इनके श्राचरणसे श्रत्यन्त अधित

इये और समस्त धनरत बांट राज्य छोड़ कर चल दिये। फिर यह पिताको मारनेकी खोजमें लगे थे। किन्तु अपनी माताकी कातर वाकासे इन्होंने उक्त दुरमिसन्धि छोड़ी। तुक्कने मनके दु:खसे आकावात किया। यह भी कुछ दिन अपनी लीला देखा मर गये। इनके पीछे उल्लंध काश्मीरके राजा हुये।

( रानतरङ्गिषी, ७म तरङ्ग )

्कालसचित्र—कार्णाटकाने श्रन्तर्गत एक पवित्र तीर्थ स्थान। ( लन्दपुराणीय कतसचीवमाहान्य)

कलसरी (हिं॰ स्त्री॰) १ पिचिविशेष, एक चिड़िया। दसका थिर- कष्णवर्णे रहता है। २ मल्लयुडकीयल विशेष, कुश्तीका एक पेंच। दसमें खिलाड़ी श्रपनी जोड़की नीचे दबा मुखकी श्रोर बेठ जाता श्रीर श्रपना दाइना हाथ उसकी बांद्रमें डाल पीठ पर लाता है। फिर उसके दूसरे हाथकी कलाई पकड़ बांगी भीर ज़ीर लगाना भीर उस्टाना पड़ता है।

कलसा (इं॰) कलस देखो।

कलसि (सं० पु०) केन जलेन लसित, क-सर्-द्रम्।
१ प्रश्निपणीं, पिठवन। २ जलपात्रविशेष, गगरी।
कलसिरी (हिं० स्त्री०) विवाद करनेवाली स्त्री,
भागड़ालू शीरत। कलसरी देखी।

कालमी (सं स्त्री॰) कालस-ङीप्। १ कालम, घड़ा। २ प्रशिनपणी, पिठवन। ३ शिखर, कंगूरा।

क्तसीक (रं॰ क्ती॰) कलसी खार्थे कन्। कलस, घड़ा। ''श्वलिकत कर्यश्रक्त ली कलसीकं रचयत्रवीचत।" (नैयध रः८)

कलसीस्त (सं० पु॰) कलस्यां जातः स्तः, मध्य-पदलो॰। कलसीसे उत्पन्न हीनेवाले इगत्य सुनि। कलसीदिध (सं० पु॰) कलस दव उदिधः-सन्यनाधार-वात्। ससुद्र। सन्यनका श्राधार होनेसे ससुद्रकी उपमा कलससे दी गयी है।

कसभोदरी (सं स्त्री ) कसस इव छदरं यस्याः, बहुत्री । कससकी भांति छदर रखनेवासी स्त्री, जिस भौरतके घड़ेकी तरह पेट रहे।

कलखन (सं क्रि॰) मनोच्च प्रव्द करनेवाला, जो दिलक्षण भावाज लगाता हो।

कस्खर (सं॰ पु॰) कलशासी खरश्वेति, कमधा॰।

कलरव, मधुर प्रव्यता शब्द, गानेकी मीती श्रीर वारीक

करन ( सं॰ पु॰-क्ती॰ ) कर्लकासं इन्ति ग्रव, कल-हन् पिधकरणे छ। १ विवाद, भागड़ा। इसका संस्कृत पर्याय—युद्ध, श्रायोधन, जन्य, प्रधन, प्रविदारण, न्ध्य, पास्तन्दन, स'ख्या, समीक, साम्परायिक, समर, श्रनीक, रण, विश्रह, सम्प्रहार, श्रभिसम्पात, कलि, संस्फोट, संयुग, अभ्यामदे, समावात, संग्राम, यभ्यागम, त्राहव, ससुदाय, संयत्, समिति, त्राजि, समित्, युध, शमीक, साम्परायक, संस्केट श्रीर युत् है। २ पथ, रास्ट। ३ खड़्गकीष, तननारका म्यान। 8 प्रतारण, भिल्की। ५ छन, धोका। ६ मुण्डी। कलईस (सं० पु०) वलीन मधुरास्फ्र्टाञ्चनिना विभिष्टो इंस:, मध्यपदको॰। १ कादस्व, एक इंस। इसका संस्कृत पर्याय-नादम्ब, कन्ननाद श्रीर मरा-लक है। २ राजहंग। "कुदावदाता: कबहंगमाला: प्रतीयिरे यावस्केनि नारै:।" (भिष्ट) ३ पीतवर्ष हंस, पीला हंस। 8 जलकुक्त्र, सुगीबी। ५ राजश्रेष्ठ, बड़ा राजा। ६ परमाता। ७ ब्रह्म। ८ व्राह्मण। ८ एक रागिणी। यह सधु, शङ्करविजय श्रीर श्राभीरीके योगसे निकालता है। १० छन्दोविशेष। यह प्रतिजगतीकी भन्तर्भत भीर त्रयोदग अचरविशिष्ट होता है। इस क्रन्दमें १म, २य, ४घं, ६ष्ठ, ७म, दम, १०म एवं ११श अचर लघु और ३य, ५म, ८म, १२४ तया १३४: श्रवर गुरु खगता है।

उदाहरण नीचे देखिये—

''यसुना विद्वार कुतुने कलह'सो व्रजकामिनी कमलिनी क्राविलिः। अन्यस्तिहारिकलकछनिनादः भमदं तनीतु तव नन्दतन् वः॥'' ( इन्होमघरौ )

कोई कोई इसको 'सिंहनाद' भी कहता है। कलहंसक (सं॰ क्लो॰) परोचकाधिकारका कवल मात्र, भोजन प्रच्छा न लगने पर दवाके पानीका लुका। कलहकार (सं॰ ति॰) कलहं करोति, कलह क यतुल्। विवादकारी, भगडालु।

"हन्तुं कलहकारोऽसी शब्दकारः प्रपात खन्।" (भट्टि)
कलहकारका, कलहकार देखी।

कलइकारी (सं० ति०) कलह क्व-णिनि। विवाद-कारक, भगड़ालू।

कारक, भगण्ण ।
कलहकारी (सं॰ स्ती॰) विक्रमचण्डको स्ती।
कलहकारन (सं॰ पु॰) कलहं नाग्रयित, कलहनग्र-णिच् स्तु।१ सुटन द्वच।२ पृति करस्त, करस्तु।
३ कलह मिटानेवासा, लो भगण्डा निबटाता हो।
कलहनी (हिं॰) कलहिनी देखी।
कलहमीरता (हिं॰) कलहानिता देखी।
कलहपिय (सं॰ पु॰) कलहः प्रियो यस्य, बहुनी॰।
१ नारद। नारदकी कस्तह बहुत श्रस्का सगता है।
(ति॰) १ विवादिष्रय, भगड़ेसे सु,श्र रहनेवासा।

क्रबहिया (मं॰ स्त्री॰) क्रबहस्य क्रबहे वा प्रिया,

ह वा ७ तत्। शारिका, मैना।

कलहर—मध्यप्रदेशवासा एक विषिक् जाति। कलहर श्रीवकांग्र दुकानदार हैं। मध्यप्रदेशमें दनकी संख्या श्रीवक देख पड़ती है। श्रकेले वेनगङ्गा प्रदेशमें ही ३ लचसे श्रीवक कलहर रहते हैं। यह जाति प्रधानत: तीन गाखामें विभक्त है—सिहोरा, परदेशी श्रीर जैन कलहर। सिहोरे पहले वुन्देलखण्डमें रहते थे। फिर वहींसे श्राकर यह मध्यप्रदेशमें वसे। पहले सिहोरे श्रपनिको जमर विनया कहते थे।

परदेशी ही मध्यप्रदेशके श्रादि कसहर है। यह कहते हैं—हम भारतके उत्तराञ्चलमें श्राकर मध्य प्रदेशमें वसे हैं। जैन कलहर समाजच्युत श्रीर धर्मभ्रष्ट होनेसे दूसरे कलहरोंमें कोटे सम्भी जाते हैं। कलहाजुला (सं० स्त्री०) शारिका, मेना। कलहाल्तरिता (सं० स्त्री०) कलहात् श्रन्तरिता पश्चात् परितापसाहा दित श्रीय:। नाधिका विशेष, एक श्रीरत। इसका लच्चण यह है—

''चाटुकारमपि प्राचनार्श रोपादपास्य या। पञ्चाचापमवाग्रीति कलकान्नरिता तु सा॥'' (साहिंस्यहर्पस्)

जो नायिका प्रथम अनुरोधकारी नायककी क्रीधिस कोड़ पीके पक्ताती, वह कलाहान्तरिता कहाती है। उदाहरण यथा—

52

""नी चाटुयवर्ण कर्त न च दशाहारी ऽन्तिने वीचितः कालस्य प्रियहेतवे निजसस्वीवाचोऽपि द्रीकताः।

IV.

Vol.

पादाने विनिषय तत् चणमधी गच्छनाया मृद्या
पाणिम्यामवरूष्य इन्त सहसा लाफे कथं नापितः ॥'' (साहित्यदर्षेषा)ः
'प्यारेको बात सुनी निष्ठं कान सों हार परी न समीप निष्ठारो।
मानी कही न सखीगनकी कछ पांव परी निष्ठं कन्त संभारो॥
राम अधीन भई खलटी मित लाग बनी निज हाथ विगारो।
काई न दीज मुजान सों रीकिकै पूलनको हरवा गर डारो॥ १॥'

भ्वान्ति, सन्ताप, सम्मोह, विश्वास, न्वर् भीर प्रकापादि कलहान्तरिताकी क्रिया है। (रवनवरी) कलहापहृत (सं० व्रि०) कलहेन अपहृतम्। विवादसे अपहृत, भगड़ेसे लिया हुवा।

कलहास (सं॰ पु॰) हासिविश्रेष, एक हंसी। मधुर एवं श्रस्सुट ध्वनियुक्त हासको कलहास कहते हैं। कलहिनी (सं॰ स्त्री॰) १ श्रनिकी पत्नी। २ विवादः करनेवाली स्त्री, भगड़ालू श्रीरत।

कलही (सं॰ ति॰) कलह इनि। कलइयुत्त, भागड़ालू। कलहु—गणितीत कथ्व संख्याविगेष, हिसावकी खास बड़ी श्रहद। इसका प्रधान नाम 'करम्' है।

कला (सं॰ स्ती॰) कलयित द्वितो धनं सिंचनीतिः कल-श्रद्-टाप्। १ सृतधनद्विः, स्दः, व्यात । २ पिल्पादि, कारीगरी वगं,रहः। ३ श्रंश, हिस्सा। ४ तीस काष्टा परिमित समय। ५ उमय धातके मिश्रप्रधानका श्रवकाश, दी धातुषींके मिलनेकी जगहका मीका। इसीके द्वारा रस रत्तादि धातु पृथक् रह सकते हैं। ६ स्तीका रजः। ७ नीका, नाव। ८ कपट, फ्रेव। ८ राधिके श्रंथका एक भाग। राधिका ३० वां श्रंथ भाग भीर भागका ६० वां खग्छ-कला कहनाता है।

"विकलानां कला षष्ठा तत् पष्ठा भाग उचाते । तत् वि'यता् भवेद्राधिभैगणी दादगैव ते ॥" ( सूर्वेसिद्धाना )

१० चन्द्रका घोड्य भाग। दनका नाम असता, मानदा, पूषा, तृष्टि, पृष्टि, र्रात, धृति, यियनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्सा, यी, प्रीतिरङ्गा, पूर्णा, पूर्णास्ता भीर स्वरजा है। चन्द्रको यह कलाये भाग्न प्रस्ति देव क्रम-क्रम पीते हैं। इसीसे दिन दिन घटने पर अमावस्था दोती है। भाग्नके प्रथम, स्थके दितीय, विश्वदेवाके खतीय, वक्णके चतुर्थ, क्षट्कारके पश्चम, दन्द्रके षष्ठ, देविष्ठके सप्तम, यज्ञकपादके श्रष्टम, यमके नवम, वायुके दश्म, उमाके एकादश, पिट-लोकके दादश, कुवेरके त्रयोदश, पश्चपितके चतुर्दश श्रीर प्रजापितके पञ्चदश कला पीने पर घोड़श कला जलमें यस कर श्रोषधिके श्रीरपर पहुंचती है। गो सकलके जल तथा श्रोषधि प्रविष्ट कला पीने पर असत खरूप चौर होकर निकलती है। इस चौर-जात छतको मन्त्रपूत बना श्राम्नमें श्राहति देनेसे चन्द्र पिर दिन दिन श्राप्यायत होते हैं।

११ स्र्यंका दादश भाग। दनका नाम तिपनी, तापिनी, धूम्बा, मराचि, ज्वाबिनी, क्चि, सुषम्बा, भोगदा, विम्बा, बीधिनी, धारिणो श्रीर चमा है।

१२ श्राम्त-मण्डलका दशम भाग। इन्हें धुम्ता, श्रामि, उपा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्सुलिङ्गनी, सुश्री, सुरुपा, कपिला श्रीर हव्यकव्यवहा कहते हैं।

१३ चतु:षष्टि (६४) कला। शिवतन्त्रमें दुन सकल कलावांका नाम मिलता है, यथा-गीतवादा. लुत्य, नाट्य, चित्र, भूषण, निर्माण, तराष्ट्र तथा कुसु-मादिसे पूजाने उपहारकी सज्जा, पुष्पग्रया, दन्त-वसन-प्रक्रराग, मणिभूमिकाका कमें, यथारचना, उदकवादा, चित्रायोग, मानाग्रत्यन, चुड़ानिर्माण, विश्रस्थांकरण, कर्णपत्रभङ्ग, गन्धलेपन, भूषणयोजना, दुन्द्रजाल, कौमारयोग, इस्तलाघव, विविध शाकपूपादि भच्य प्रस्तुतकरण, पानकरस-रागासवादि, योजना, स्चीवापनमं, स्तन्नीड़ा, प्रहिलिका, प्रतिमाला, दुर्व-चक योग, पुस्तक पाठ, नाटिका एवं श्राख्यायिका दर्भन, काव्य समस्यापूरण, पहिकावित्रवाणविकल्य, तर्कं कर्म, तचण, वास्तुविद्या, रीप्यरतादि परीचा, धातुवाद, मिण्रागज्ञान, श्राकरज्ञान, द्वचाधुर्वेद योग, मिष कुक्ट एवं लावक युद्धविधि, शुक्रमारिका प्रनापन, उत्सादन, विसमाजंन की शत, श्रचर सुष्टिका कथन, स्ते च्छित कविकल्प, देशभाषाचान, पुष्पधकटिका निमित्तज्ञान, यन्त्रमात्रका, धारण-मालका, सम्माव्य, मानसो काव्य क्रिया, क्रियाविकल्प, क्रलितक योग, प्रसिधान कोष-छन्दोन्नान, वस्त्रगीपन, द्यतिविशिष, भाकर्षेण क्रीड़ा, बाबक्रीड़नक, वैनायिकी

विद्याद्मान, वैजयिकी विद्याद्मान श्रीर वैतालिकी विद्याद्मान। किसी किसी पुस्तकमें स्वीवाप कमें तथा स्त्र क्रीड़ाको एक पद बना वोणाडमरूक वाद्य श्रिषक सिकीय श्रीर वेतालिकीके स्थान पर वैया-सिकी पाठ देख पड़ता है। १४ जिहा, जीम।

''कर्ला पराङ सुखों कृला विषये परियोजयेत्।'' ( इटयोगरीपिका )

१५ शिव। १६ लीश। १७ श्रत्य समय।
१८ विभूति। १८ सामर्थ्य, ताकत। २० संत्या,
श्रमार। २१ शीर्यादि गुण, बहादुरी वगैरह सिफ्त।
२२ फलन। २३ विभीषणकी ज्येष्ठा कन्या। यह
मरीविकी पता थीं। २४ जीव देहस्य घोड्यकता।
इन्हें प्राण, श्रद्धा, व्योम, वायु, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय,
मन, श्रद्धा, वीर्थ, तपः, मन्त्र, कर्म, लोक श्रीर नाम
कहते हैं। २५ मात्रायुक्त एक लघु वर्ष।

"षड् विषमीऽष्ठी समी कालालाय समी खुणी निरन्तराः। न समाव पराश्विता काना वैतालीयीऽन्ते रखी गुरुः॥" (इन्नरवाकर)

२६ ठाट, बनाव। २० कदनी, तेला। पहले भारतमें केलाकी नाव बना जलपयसे प्राति नाते थे। बड़े बड़े केलेके खच काट बांससे बंधने पर यह नाव बनती है।

कालाई (हिं॰ स्ती॰) १ कालाची, पहुंचा। हथली के जपरी जोड़को कालाई कहते हैं। प्रस्पेक रचा बांधने श्रीर स्त्रीके चूड़ी चढ़ानेका स्थान कालाई ही है। कालितामें यह शब्द प्राय: श्राता है। २ व्यायामित्रीय, एक कसरत। इसे दो मनुष्य मिलकर करते हैं। एक दूसरेकी कालाई बलपूर्वक पकड़ता श्रीर दूसरा श्रपेकी कालाई श्रमा उंगलियोंकी सहारे उसकी कालाई पर चढ़ाया करता है। ३ कालायी, पूला। ४ पूजा। यह पार्वत्य प्रदेशमें पसल श्राने पर होती है। पसल करनेसे पहले दश वारह बालका पूजा बांधकर कुल देवताको श्रपेण करते हैं। ५ कुकरी, स्तकी लच्छी। ६ कालावा। यह हाथीके कारहमें बंधती है। पार्वक इसीमें पद डाल हाथीकी हांकते हैं। ९ पलान श्र'दुई। ८ माष्र, उड़द।

कलाकन्द-प्रतिजगती नामक छन्दका एक भेद।

क्ताकन्द (फा॰ पु॰) सिष्टद्रश्य विशेष, किसी किस्मनी वरफी। यह खोया श्रीर सिश्री सिशाकर वनाया जाता है।

कालाकर (हिं॰ पु॰) ब्रचिविशेष, एक पेड़। (Unona longiflora) यह स्थीनकी भांति देखनेमें स्रति सन्दर लगता है। एसे देवदारी भी कहते हैं। कलाकर भारतवर्ष और यवदोपमें उत्पन्न होता है। किन्त मन्द्राजमें इसकी उपज श्रिक है। दाचिणात्यमें स्थीक न होनेसे लोग कलाकरकी ही श्रयोक नहां करते हैं।

्कालाकुल (सं॰ क्ली॰) विष, ज्हर।

क्तानुयल (सं वि ) निष्यां गीतादि चतुःषष्टि-क्तानिषये कुथनः निष्याः, ७-तत्। गीतादि चौंसठ क्तामें निषुण, इनरमन्द, नाचने गानेमें होशियार।

-कलाकूल, कलाइन देखी।

-कालाकि (सं॰ पु॰) कलाभिः केलिः विलासो कलासु केलिकी यस्य, बहुन्नी॰। १ कन्दपै, कामदेव। (वि॰) २ विलासी, मीजी।

कलाकी शल (सं क्ली ०) कलाका चातुर्ये, दुनरकी स्पायी।

कलाचित्र—कामरूपका एक प्राचीन तीर्थं। (योगिनीतन) कलाङ्कर (सं०पु०) १ सारसपची। २ चौरप्रास्त-ंप्रयतेक कणींसत। ३ कंसासर।

-क्तलाङ्ग्ल (सं०पु०) अस्त्रविभ्रेष, एक हथियार। क्लाङ्ग्रिल (सं०पु०) शालि धान्यविभेष, क्लिसी क्लिस्नका धान।

ेक्न लाचिक (सं० पु०) दवी, चमाच।

क्लािषका (सं॰स्त्री॰) कलां प्रचित गच्छित प्राप्नीति वा, कला-प्रक्-श्रण् स्वार्धे कन्-टाण् प्रत दलम्। १ प्रकोष्ठ, कलाई! कूपैर (कुइनो) से सणिवन्स (पहुंचे) पर्यन्त इस्तभागको कलािचका वा प्रकोष्ठ कहते हैं। २ श्रष्टकी जानुका प्रिम भाग, बोड़ेके घुटनेका श्रगला हिस्सा।

क्लाची (सं क्लो॰) कला-अच्-अण्-छोष्। कलाचिका देखो। -कलाजङ्ग (हिं॰ पु॰) मझगुद्रका कीयन विशेष, कुश्तीका एक पेंच। इसमें खेबाड़ीके सामने जब दूसरा पहलवान् दिचिण पद शारी बढ़ाता, तब वह श्रपना वाम इस्त नीचेसे उसके दिचिण इस्त पर जमाता है। फिर खेलाड़ी वाम जानु सूमि पर लगा दिचिण इस्तसे उसकी दिचिण जङ्गा पकड़ता श्रीर शिरको उसके दिचिण पार्अंसे निकाल वाम इस्तसे उसका दिचिण इस्त खींचने लगता है। श्रन्तको दिचिण इस्तसे विपचकी जङ्गा उठा वाम दिक् उसे गिराते हैं। कलाजङ्गसे वठक कट जातो है।

नालाजाजी (सं॰ स्त्री॰) नालायै जायते, काला-जन-ड-टाप्। नालींजी, संगरेला।

कलाटक (सं॰ पु॰) गर्ड्यालि, एक धान।

कनाटीन (सं पु ) खझन पत्ती, सफेद खड़रैचा।
कनाद (सं पु ) कलां ग्रहस्यदत्त स्वर्णादीनां श्रंशं
पादत्ते ग्रह्णाति, कला-श्रा-दा-क । स्वर्णकार, सोनार ।
कनादक (सं पु ) कलां ग्रहस्यदत्त-स्वर्णादीनां ग्रंशं
श्रत्ति गोपयित, कला-श्रद्गल् । स्वर्णकार, सोनार ।
कनादगी—१ वस्वद्दं प्रदेशके दिविण विभागका एक
जिला। यह श्रचा १५ ५० से १७ २० उ० श्रीर
देशा ७५ ३१ से ७६ ३१ पू ० तक श्रवस्थित है ।
चित्रफल ५७५७ वर्ण मील लगता है । कनादगीके
उत्तरांशमें भीमा नदी बीजापुरके पार्श्व में निकल गयो
है । इससे शोलापुर जिला भौर पकलकोट राज्य
बीजापुरसे प्रथक पड़ा है । दिखणको मालप्रभा
नदी, पूर्व एवं दिखणपूर्व निजामका राज्य श्रीर पश्चिम
सुधोलराज्य, जामखण्डी तथा जाठ है ।

यह खान प्राचीन दण्डकारण्यकी प्रकारत है।
कलादगीकी निर्जन प्ररण्यमें धर्मपाण हिन्दुनोंकी
देखनेकी वहुत सी चीजें हैं। प्रपूर्व प्रस्तरखित
पौराणिक दृश्य दृषर उप पड़े हैं। किन्तु इन सबके
निर्माताको समभानेका कोणी उपाय नहीं। कलादगी
जिलेम एवक्को, वादासी, बागलकोट, धूलखिड़, गलगली,
हिपर्गी श्रीर सहाकूट प्रधान है। उत्त सकल खानोंको
लोग पुण्य तीर्थ समभाते हैं। देवों, ऋषियों श्रीर
सिद्धोंकी लीलाके प्रसङ्गरी साहातस्य स्वित हुवा है।

बादामी देखो ।

ठीक लगाना कठिन है--कब वन काट कर वसती

डाली गयी थी। फिर भी प्रमाण मिला, कि सुदूर विगतकाल पर कलादगीमें नगर स्थापित हुवा। ई॰की २२ यताव्दमें टलेमिने यहांकी बादामी, कलकेरी श्रीर इन्दी नामक नगरीका उत्तेख किया है। इन तीनोंमें बादामी वा वातापीपुरी नामक खान ही ग्रतिप्राचीन है। पक्षव राजावोंने दुर्भेद्य दुगे बना निरापद प्रवल प्रतापसे राजल रखा या। ई॰ के हैठे यताव्दमें चालुका राजा १म पुनिकेशीने पत्नवींको हटा बादामी श्रधिकार किया। पुलिकेशीके पीछे ७६० ई० तक चालुक्योंका राज्य चला। फिर राष्ट्रकूट राजा हुये। ८७३ ई॰ में राष्ट्रकूटवंश गिर जानेसे कलचुरि श्रीर इयशाल बलाल वंशकी ठहरी। उन्होंने ११८० ई० तक राज्य किया। श्रनन्तर कालादगीमें देवगिरिके यादवींका शासन लगा। उस समय देविगिरि (वर्तमान दौलताबाद) नगरमें यादव राजावोंकी राजधानी रही। १२८४ र्द॰को अलाउइीन्ने देवगिरिपर आक्रमण किया। यादववंशीय रामचन्द्र देवगिरिके राजा थे। उन्होंने मुसलमानों ने प्राक्रमण्ये घनरा दिल्लीने प्रधीखरकी श्रधीनता मानी। ई॰के १५वें शताब्द यूसफ, श्रादिल याइने दिवणापयमें एक स्वाधीन राज्य जमाया। बीजापुर उसकी राजधानी वन गया। विजापुर देखी।

पहले कलादगीके अनेक बीबस्तूप चीन-पिर-व्राजक यशङ्ग चुयाङ्गने श्राकर देखे थे। उन्होंने इस राज्यको ६००० लि (कोई साढ़े चार सौ कोस) विस्तृत लिखा है।

दस जि.लेमें भोमा, क्षणा, धोन, घाटप्रभा श्रीर मालप्रभा नदी प्रवाहित है। सिवा दनके श्रीर भी कितनी ही चुद्र स्रोतस्वती विद्यमान हैं। धोनका जल बहुत खारी, किन्तु दूसरी नदियोंका मीठा है।

कलादगीमें लोहा, स्लेट (तख्तीका पत्थर), कालापत्थर, चना, लाल विक्कीर प्रश्वति खनिज द्रव्य उत्पन्न होते हैं।

कियों ज्वार, बाजरा, गेइं श्रीर कपासकी छपज प्रधिक है। फिर श्रण्डे, श्रलसी, तिल श्रीर कुसुमकी भी कोई कमी नष्टी। वसन्तके श्रागममें कुसुमका सुनहला फूल खिल जाता है। बनमें व्याघ्न, यूकर, द्वक ( मेड़िये ), ऋगात भौर इरिण रहते हैं।

जलवायु प्रत्यन्त मन्द नहीं। फिर भी यया-कालको वृष्टि बन्द रहनेसे प्रच्छा यस्य कम उपजता, जिससे दुर्भिच पड़ता है। १३८६ ई०स १४०६ ई० तक बहुवर्षव्यापी दुर्भिच लगा या। उससे कलादगी एककाल ही उत्तन हुवा। दूसरे भी कई दुर्भिच पड़े। १७८१ ई०में प्रत्रके प्रभावसे सैकड़ों नरनारियोंने प्राण छोड़ा। इस प्रकालको लोग कङ्गालस्वी महामारी कहते हैं। वास्तविक प्रकालमें मरे प्रसंख्य स्तीपुक्षोंका कङ्गाल भूगर्भ खोदते समय प्रान भो मिलता है।

कलाधर (सं० पु०) कलाः धरति, कलाः धः प्रच्। १ चन्द्र, चांद। २ चतुः षष्टिकलाभित्र व्यक्ति, चौंसठ कला जाननेवाला। ३ भिव। ४ छन्दोविभेष। यह दण्डकका भेद है। इसके प्रत्येक चरणमें १५ गुरू श्रीर १५ लघुके पीछे एक गुरू लगता है।

कलाधिक (सं॰ पु॰) क्रक्कुट, सुरगा।

कालानक (सं०पु०) शिवके एक प्रनुचर।

कलानाय (सं० पु०) १ चन्द्र, चांद । २ गन्धर्विविशेष ।ः इन्होंने सोमेखरसे सङ्गीत सीखा था ।

कानिधि (सं० पु०) कालाः निधीयन्ते ऽस्मिन्, काला-नि-धा-कि । १ चन्द्र, चांद । २ चतुःपष्टि कालाभिज्ञः व्यक्ति, इनरमन्द ।

कलानुनादी (सं॰ पु॰) कलं अनुनद्दति, कल-अनुनद्-िणिन। १ शब्द निकालते निकालते गमनकारी,
बोलते बोलते चलनेवाला। २ भ्रमर, भौरा।
३ कलविद्ध, गौरवा। ४ चटक, चिड़ा। ५ किएचन,
एक चिड़िया। ६ चातक, पपौहा।

कलान्तर (सं० की०) अन्या कला अंधः, सृप्सपिति समासः । १ लाभवृद्धि, सृद्,च्याज । २ चन्द्रकी अन्यकला।

"पुपोष लावखानयान् विशेषान् ज्योत्स्वान्तराणीव कलानराणि।"

( कुमार शरप्र.)

कलान्यास (सं॰ पु॰) कलानां न्यासः, इन्तत्। तन्त्रोक्त न्यासिविभिष्यः। भिष्यके मरीरपर कलान्यास करना चाहिये। पादतलसे जानुतक 'भ्रो तृक्तवं नमः', जानुसे नामितक 'मो प्रतिष्ठाये नमः', नाभिसे क्रण्ड देश तक 'भों विद्याये नमः', कण्डसे जलाट तक 'मो शास्यों नमः' भीर जलाटसे ब्रह्मरस्थ्र तक 'भों शान्ततीताये नमः' मन्त्र द्वारा न्यास कर पुनर्वार एक सकल मन्त्र द्वारा ब्रह्मरस्थ्रसे यथाक्रम पदतन तक जीट भाते हैं।

कलावत (हिं०) कलावान् देखी।

कलाप (सं॰ पु॰) कानां मातां पान्नोति, कला-प्राप्-प्रण्, कला प्राप्यते प्रनेन, कला-प्रप्-घञ्-वा। ्ष्त्यापाशसारा १ समूह, देरा २ मयूरपुच्छ, मोरकी पूछ। ३ सेखला, चन्द्रहार। ४ प्रनद्भार, जीवर।

"कण्डस तसाः सनवन्दरस मुक्ताकलापस च निचालसः" (कुमार)

भू तृण, तरक्य। ६ चन्द्र, चांदः ७ चतुर, हो शियार श्रादमी। प्रव्याकरण विशेषः। कलाप-व्याकरणका श्राद नाम कुमार श्रीर कातन्त्र है। कलापचन्द्र नामक संस्कृतः यन्यमें इस व्याकरणको उत्पत्तिके सम्बन्ध पर लिखा है,—

राजा शालिवाइन किसी महिषीके साथ जलकीड़ा करते थे। जलके सेचनसे रानीने रितके रसमें सुध बुध भूल राजाको कहा,—'मोदक' देहि देव' श्रशीत् है देव! सुभापर पानो मत डालो। मुर्खता वश्र राजाने उक्त खरघंटित पद न समभा रानीको एक मोदक (लड्डू) दिया था। इससे बुधिमती रानीने यह कर निन्दा उड़ायी—मेरे पति होते भी राजा मुर्ख हैं। शालिवाइनने भार्याको सब बात श्रवंवमी गुरुसे कही थी। फिर श्रवंवमीन उनको श्रिष्टाको लिये कातन्त्र (कलाप-व्याकरण) बनाया। कातन्त्र वा कहापकी रचनाके सस्तन्त्रमें एक किस्वदन्ती है।

यर्ववर्मासे यालिवाइनको व्युत्पन्न बनानेके लिये
प्रतिश्रुत हो कुमारको श्राराधना लगायो यो। भगवान्
कार्तिकीय श्राराधनासे प्रीत हो श्रपने व्याकरण श्रानके
शाविभीवको 'सिंडी वर्णसमान्त्रायः' पद्मपादकृष सूत्र
उन्हें प्रदान किया। कुमारसे व्याकरणका प्रथम सूत्र
मिलने पर इसका दूसरा नाम 'कुमारव्याकरण'
पड़ गया।

दूसरी किस्बदन्ती यह है, पार्ववर्माने यासिवाह-Vol. IV. 53 नके निकट प्रतिक्रा कर कुमारकी प्राराधना उठायी थी। कुमार सयूर पर चढ़ उनके समच पाविमू त इये। प्रवेवमीने सयूरके कलापदेश पर 'सिहो वर्षे समाम्रायः' सूत्र लिखा देखा था। यह देखते हो उनके मनमें व्याकरणका पूर्ण ज्ञान था गया।

यवैवर्माने उत्त स्वको प्रथम लगा स्वतन्त्र व्याकरण बनाया है। सयूरके क्लापमे प्रथम स्व लिखा रहनेसे इस व्याकरणका नाम कलाप पड़ा।

कलाप-टोकाकारोंके मतानुसार शवैवमीने देवत् तन्त्र भर्यात् श्रद्मस्त्रमें यह व्याकरण प्रणयन किया था। दसीसे दसका नाम कातन्त्र हुवा।

भारतमें कलाप नाम प्रसिद्ध है। वैयाकरण पाणिनिसे नीचे इसीकी श्रष्ठता मानते हैं। वास्त्रविक केवल कलाप व्याकरणको श्राद्योपान्त मन लगाकर पढनेसे विद्यार्थी पण्डित हो सकता है।

यवैवसीने कलापमें तीन श्रंगोंके सूत बनाये हैं,— सन्ध, चतुष्टय श्रीर श्रख्यात । एन्होंने क्षत्सूत्र प्रणयन नहीं किये।

दुर्गीसंहने कलापकी द्वित्त बनायो थी। उनकी द्वित न लगनेसे कलापव्याकरण सम्मूर्ण पीर साधारणके लिये सुबोधगम्य कैसे होता। दुर्गीसंहने भपनी दित्ती श्रमाधारण पाण्डित्यका परिचय दिया है। वास्तविक उसको देख चमत्कत होना पड़ता है।

कलाप व्याकरणकी भनेक टीकायं भारतमं प्रच-लित हैं। उनमें श्रीपति-रचित कलापहत्तिटीका, विलोचनक्कत पिक्कका,किवराजकत कलापहत्ति टीका, हरिरामकत व्याख्यासार, रहुनायियरोमणि रचित व्याख्या, कातन्त्रचन्द्रिका श्रीर लघुद्वत्ति प्रसिद्व है।

<sup>\* (</sup>१) ''कातलस्ये ति तिन कुटुम्बधारणे चुरादिविणनः । तत्नानी व्यत्पायनो शब्दा अनेनित खरहदगिमग्रहामल् (कलाप अ।४।४१) इति करणेऽल् प्रत्ययः । स चानेकायेलाहात्नां व्यत्पादने ऽपि वर्तते । तेन तत्निष्ठ स्त्रस्याः । ईपत् तत्न कातल्लम् । कुश्रदस्य तत्नशब्दे परे । का लोषद्यं उच इति ईपदये कादिशः ।'' (तिलोचनकृत कातल्लपश्चिका) (२) ''ईपत्तन्न' कातल्लम् । ईपच्छव्दो उत्पार्धं वाचकः ।'' (कविराज तथा कातल्लचिक्ता)

्यामविश्रेष, एक गांव। (भागवत रार्सह) १० श्रस्त विश्रेष, एक इधियार। (भारत अधारः) ११ वाया, तीर। १२ धेनु, गाय। १३ व्यापार, काम।

"दवदञ्चनन्वाना कानापायते।" (साहितादर्पण)

कालापक (सं॰ पु॰-क्ली॰) कलाप संन्नायां कन्। १ इस्तीका गलवन्स, हायीका गेलावां। स्वार्थ-कन्। २ कलाप। कलाप देला।

यिसन् काले मय्राः कलापिनो भवन्ति सकलापि तिसन् काले देयं ऋणम्, कलापिन्-वृन्। ३ ऋषि-विशेष। ४ कविताविशेष, किसी किसाकी शायरी। चार प्रकारकी कविता एकत्र मिल जानेसे कलापक कहाता है,—

''क्न्दोबस्थपदं पदा' तेने केन च स्रताकम्। इाथ्यानु युग्मवे सन्दानितकं विभिरिष्यते। कालापकं चतुर्भिय पञ्चभिः कुलकं मतम्।" (माहिल्यद० ६।५५८)

सन्दानितक्षका नामान्तर विशेषक है। किसी किसी ग्रन्थमें 'विभि: ह्योकैविशेषकम्' पाठ मिलता है। किसी कापग्राम (सं॰ पु॰) कलापनामकी ग्राम:, मध्यपद- लो॰। ग्रामविशेष, एक गांव। महाभारतमें लिखा— कलापग्राम हिमालयके उत्तर बसा है।

''हिमवन्तमित्राय कालापयाममाविशत्।'' (भविष्य ब्रह्मखण्ड ११।२१)

कलायच्छन्द (सं॰ पु॰) मुक्ताका एक श्राभूषण, सोतियोंका एक गद्दना। दसमें सोतियोंकी चीबीस लंडियां लगती हैं।

कलापट्टी (हिं॰ स्ती॰) नीकाकी पटरियोंमें यण प्रस्तिका प्रविधनकार्यं, जहाज,की पटरियोंमें सन् वगै.रहका ठूंसा जाना। यह धब्द पोर्तगीज, 'कर्स-फेटर'का पपसंग्र है।

कलापदीप (सं॰ पु॰) कलापः तन्नामको ग्रामः दीप इव, छपमितस॰। कलापग्राम, एक पुराना वसती। कलापदीपमें सोमवंशीय देविषे श्रीर स्थंवंशीय सुदर्शन—दो ऋषि तपस्या करते हैं। कलियुगके श्रन्तमें यही दोनों ऋषि चन्द्र श्रीर स्थंवंश्र पुनः चलावंगे। (भागका)

कासापियरा (सं• पु॰) एक मुनि।

कलापा (सं॰ स्त्री॰) प्रदुष्टारके तीन कारणका स्थान। कलापानुसारी (सं॰ पु॰) कलापव्याकरणका मतानुयायी। कलापिनी (सं॰ स्त्री॰) कलापचन्द्रः परत्यस्थान्, कलाप-इनि-ङीप्। १ रात्रि, रातः। २ नागरमुस्ता, नागरमोथा। ३ मधूरी, मोरनी।

कलापी (सं० पु०) कलापी उस्त्यस्य, कलाप-इति।
१ पण्डत्य वच, पीपलका पेड़। २ सयूर, मीर।
३ की किल, की यल। ४ तूण वाणादिधारी, तरकम तीर वगै.रह रखनेवाला। ५ कलाप व्याकरणाः ध्यायी। ६ वैभम्मायनके एक छात्र। ७ सयूरके पल फैलाकर नाचनेका समय।

कलापूर (सं० पु०-क्ती०) वाद्ययन्त्रविशेष, एक बाजा। कलापूर्ण (सं० पु०) कलाभि: पूर्णः, ३-तत्। १ चन्द्र, चांद। २ चतुः षष्टि कलाभिन्न, इनरमन्द। ३ ग्रंग-मात्रसे परिपूर्णे, एक हिस्से से भरा हुवा।

कलाबतून (तु॰ पु॰) १ स्वर्ण वा रोष्यमय स्त्र, सोने या चांदीका तार । यह रिग्रमपर चढ़ाकर सपेटा जाता है । २ कलाबतूनका फोता । यह सबर्वि पतलां रहता श्रीर कपड़ेंकी किनारे पर टंकता है । कलाबतूनी (तु॰ वि॰) स्वर्ण रोष्य प्रश्नृतिक स्त्रिसे निर्मित, कलाबत्त्मी तैयार किया हुवा।

कलावत्त् ( डिं॰ ) कलावत्त देखी।

कलावाज़ ( हिं• वि॰ ) नटिक्रया कारक, कला खाने-वाला, जो सफायोसे उक्कलता सूदता हो।

कलावाजी (हिं॰ स्ती॰) १ नटिवया, उक्रवने कूदनेका हुनर, टिकली। २ नृत्यादि, नाच वग्रेरहा कलावीन (हिं॰ पु॰) ह्याविशेष, एक पेड़ा यह जीहरू, चर्ट्याम भीर ब्रह्मदिशमें उपजता है। उंचाई ४०१५० फीट रहती है। फलका वीज संगरा चावल या कलीची कहाता है। इसका तेल चमरीग पर चलता है।

कलास्त् (सं पु॰) कलां विभित्तं, कला सं किप् तुगागमय। १ चन्द्र, चांद। २ गीतादि कलाभित्र, इनसम्द।

क्लाम (घ॰पु॰) १ वाका, सुमला। २ कवन, बात। १ प्रतिचा, वादा। ४ वसम्ब, एतराव्।

न्त्रालपूर्वेक वास श्रोर गुरु, परमगुरु एवं परागर, दिचिष गणेश श्रीर सध्यमें दृष्टदेवताको वह प्रणास करते हैं। श्रस्तमन्त्र एवं गन्धपुष्प दारा दोनों हाथ संशोधन करने पीक्टे छन्हें जध्वे दिक् तीन तालि श्रीर दश्रदिक् तुड़िसे बांधना चाहिये। फिर गुरु विक्र, वीज तथा जलसे विक्रिके पाकारको सींच भूतग्रहि करते हैं। इसके पीक्टे माढकान्यास, पीठन्यास, पङ्गादिन्यास श्रीर मन्त्रन्यास होता है। फिर गुरुको सुद्रा देखा ध्यान, मानसपूजा श्रीर श्रध्य-इसके पीछे अद्यापात्रसे स्थापन करना चाहिये। किञ्चित् जल प्रोचयोपातमें डाल उसी जलसे श्राता भीर पूजाके उपकरणको गुरु तीन बार सींचते हैं। ्यीठमन्त्रसे भरीरमें धर्मादिकी पूजा की जाती है। फिर हृत्पद्मकी पूर्व आदि केशरों में पीठशक्ति पूज मध्यमें पीठपूजा होती है। दृदयमें मूल देवताकी पूजा नैवैद्य व्यतीत केवल गन्धादि दारा करते हैं। इसके पौक्के मस्तक, दृदय, मूलाधार, पद प्रसृति सव बद्धोंमे मृतमन्त्रसे पांच पुष्पाच्चित्यां दे यथाप्रति मन्त्र जप समापन करना चाहिये।

यह समस्त कार्य प्रोचणीपात्रके जनसे सम्पादित होता है। फिर श्रीचणीका जल बदल विहःपूजा मारमा करते हैं। प्रथम शारदोता सर्वतीमद्रमण्डलकी मादिका अन्यतम मण्डल विधान कर घट रखना चाहिये। मण्डलकी पूजाने पीछे कर्णिका धान्य पूर्ण कर तर्खु के फैंबाते हैं। फिर तर्खु लोंपर कुश विस्तार-पूर्वक प्रातपतगडुल संयुक्त कुशासन विन्यास किया जाता है। इसकी पीकी मगडलमें पीठीता देवता और प्रादिचिख्ये वेडिकी दशक्ताको विन्यास कर पूजना पड़ता है। फिर श्रस्त मन्त्रसे प्रचालन, चन्दन, श्रगुर एवं कपूरिसे घूपदान श्रीर तिगुण स्त्रसे विष्टन कर खर्ण आदिसे रचित कुमाको पूजते हैं। इसके पौछे कुमाने विष्ठर, श्रातपतग्डुच एवं नवरत डाल श्रीर प्रणव उच्चारणंपूर्वक कुमा तथा पीठका एक त्व पीठ-स्थापन करना पड़ता है। फिर कुमाकी चारो दिक् घर सूर्यं की दादम कलाका स्थापनपूर्वं क पूजते हैं। ें इसने पीके पालाने भेदसे माळनामन्त्र प्रतिसोम

भावमें जप, देवता बुद्धि पर वटादि वृच्च किंवा प्रवास वल्जालके कथाय, तीर्यंजल अधवा सुवासित कषाय द्वारा कुमा भरना चाडिये। चन्द्रकी भसृत पादि घोड्यकलाको पादचिख्य जलमे चिस्ता तथा मन्त दारा पूजा कर भीर एक मङ्क बटादि हचके वक्षाय प्रश्रुतिसे भर षष्ट गन्धद्रव्यसे विलोड़ित करते 🐉 उसमें भावाष्ट्रनपूर्वक सक्तल कलावींकी पूजा होतो है। प्रथम श्रांग्नकी दश कला पूजी जाती है। प्रति-लोम भावसे मूल मन्त्रका जप श्रीर मनही मन मन्त्र-देवताका ध्यान करते हैं। फिर प्राणप्रतिष्ठापूर्वक प्रत्ये कको पूजना पड़ता है। इसके पीई स्यंकी तिपनी आदि दादश और चन्द्रकी असत आदि षोड्ग कलाको स्रावाहन कर एथक् एथक् पूजते हैं। परि-श्रिक्तो पचास कलाको पूजा करना पड़ती है। सृष्टि आदि कवर्ग एवं चवर्ग दश, जरादि टवर्ग तथा तव्रं दश, तीन्हणादि पवर्ग एवं यवगंदश, पीतादि द्वग पञ्च और नृक्षत्यादि अवग षोड्ग कलावांकी पूजना चाहिये। समर्थे होनेसे प्रत्ये कको पावाहन कर पाय भादिसे यूजा करना उचित है। फिर कलामय शक्का काथ कुममें डालते हैं। कुमाका मुख प्रख्य, पनव एवं भास्त्रपञ्जव इन्द्रवितासे सपेट कल्पत्व बुद्धिस श्राच्छादन करना चाहिये। फिर कलाइचफल बुद्धिसे **एता मुख्यर फल, शास्य श्रीर चमक रखना पड़**सा है। इसकी पीके निर्मंत पहनसहयसे तुमाकी वेष्टन श्रीर सूख मन्त्रसे कुभाकी सूर्ति कलान कर यथीक्ररूप देवताके ध्यानपूर्वेक श्रावाहनादि सहकारसे पूजा करते हैं। देवताके अङ्गर्मे अङ्गन्यास, धेनु एवं परमी करणसुद्रा प्रदर्शन, प्राणप्रतिष्ठा श्रीर बोड्गोपचार पूजा समापन होनेपर १००८ वा १०८ बार सन्त्र जपा जाता है।

फिर मन्त्रके दय संस्तार समापन कर गुरको शिष्यके नेत्रह्मय मन्त्र भीर वस्त्रसे बांधना चाहिये। पुष्प हारा उसकी पद्मिका भर खयं मन्त्र पाठपूर्वक देवताको प्रीतिके लिये गुरु कलसमें उस पुष्पाद्मिक चढ़ाते हैं। इसके पीके नेत्रका बन्धन खोस शिष्यको सुधासनपर बैठाना चाहिये। सक्तत पूजाके जमातु-

सार भूतग्रहि बादि विधानकर शियके देहपर मन्त्रोक्ष न्यास करना पड़ता है। कुम्ब्रस्थ देवताको पञ्चाप-चारस सुनर्वार पूज घलङ्कृत शियको बन्ध श्रासनपर वैठाते हैं। कुम्ब्रके कत्यहन्तरूप सकल पत्रव शियके मस्तकपर रख मन ही मन माळका जपपूर्व क विश्वक प्रतिक्रिक्त भिष्मेकके मन्त्रसे कुम्बका जल शियके श्रीरपर सेचन करना चाहिये। शिय्य श्रवशिष्ट जलसे भाचमन ले वस्तह्य परिवर्तनपूर्वक गुरुके समीय उपवेशन करता है। फिर गुरु शिय्य संक्रान्त श्रीर श्रात्मदेवताको एक समस गन्धादि द्वारा पूजते हैं।

· इसके पौछे मन्त्रसे प्रियको शिखा वांध शिखने शरीरमें कलान्यास श्रीर मस्तकपर हाय रख १०८ वार मन्त्र जप कर 'में त्रमुक मन्त्र तुम्हें सुनाता इं' वहती इये शिष्यं हायपर जन्दान करना पडता है। शिखको भी 'ददख' कहकर जल लेना चाहिये। फिर गुर ऋषादियुत्त मन्त्र दिजातिके दिचण कर्णमें तीन वार तथा वाम कर्षमें एकवार श्रीर स्त्री वा शुद्रके वाम कर्णें में तीन वार एवं दिचण कर्ण में एक वार सुनाते है। मन्त्रग्रहण पीके शिष्यको गुरुकी चरणपर गिर-जाना श्रीर गुरुको उसे मन्त्र द्वारा उठाना चाहिये। धिय उठकर उत्त मन्त १०८ वार जपता श्रीर कुग, तिल एवं जल ले गुरुको खण खण्ड दिचणा तथा दी चाके यह पकीं समस्त सामग्री प्रदान करता है। श्रन्यान्य ब्राह्मणोंको भी ययायित दान दे परितष्ट करना पड़ता है। गुरु मन्त्रदानक पीके अपनी गतिकी रचाके लिये १००८ वा १०८ वार मन्त्र जपते हैं। यन्तमं ब्राह्मणोको मिष्टाच ब्राटि खिला विष्य भोजन करता है। कारण दोचाक दिन गुरु श्रीर शिष्य दोनोंको उपवास निविद्ध है।

कलावन्त (ई॰) कलावान् देखी।

Vol.

कनावा (हिं॰ पु॰) १ स्वविशेष, स्तका एक लच्छा। यह टेक्किमें लिपटा रहता है। २ मङ्गलस्व, राखीका बच्छा। इसका स्व रक्तपीत रहता है। इसे मङ्गल कार्यमें इस्त तथा कलस प्रस्ति पर लपेट देते हैं। ३ इस्तीके करहका एक स्वा इसमें कयी लड़ें

54

IV.

रहती है। महावत कलावेंमें प्रपना पैर डाल हायोको हांकता है। ४ इस्तिकाछ, हायोकी गरदन। कलावान् (सं०पु॰) कलाः सन्तरत्न, कला-मतुप् मस्य वः। १ सङ्गीतविद्यावित्, कनावत। २ चन्द्र, चांद। ३ नट, कलावाजा करनेवाला। (ब्रि॰) ४ कलाविधिष्ट, इनरमन्द्र। कलाविक ('सं॰ पु॰) कर्ल पाविकायति विभेषेण रीति, कल-म्रा-वि-की-क। कलाधिक, सुरगा। क्लाविकल (सं॰ पु॰) कलया कामाविशेन विकल-यञ्चलः, ३-तत्। चटकः, चिड्राः। चटकः देखोः। वालाविधितन्त ( सं ० क्ली० ) एक तन्त्र यास्त्र । कलाम (सं॰ पु॰) वाद्यविशेष, एक वाजा। यह श्रतिप्राचीन समयमें बजाया श्रीर चमडेसे मढाया नाता या । लासारतन्त (सं क्री) एक तन्त्रशास्त्र। कलासी (हिं॰ स्ती॰) रैखाविशेष, एक सतर। दी तख्तींके जोड़की चकीरको कखासी कड़ते हैं। कलाहक (सं॰ पु॰) कलं पाष्ट्रित, कत-आ-इन्-ड संजायां कन । काइल नामक वाद्ययन्त, एक वाजा। कलि (सं पु ) कलते कलेराययलेन वर्तते, १ विभीतक हुच, वहेडेका पेड । नत्तराजाके निर्धातन-को किसो समय कलिने विभीतक हचका श्रवस्य बिया या, इसीसे उसका नाम कलि पड़ गया। (वामनपु॰ २० च॰) कालते स्पर्धते । २ शूर, वीर, बहादुर । कलन्त स्पर्धमाना भाषन्ते। ३ विवाद, भागडा । ४ युद्ध, बङ्गयी। कलयति पापेन जङ्यति। ५ युग-विशेष, एक ज़माना। चतुर्य युगको कलि कहते हैं। कल्किपुराणमें कलियुगकी उत्पत्ति-कया इस प्रकार-चे चिखी है,--

प्रतयक प्रनाम लोकपिताम द्वामि एष्टदेशसे पापमय मिलन घोर प्रवमें की छिट की घो। प्रवमें ने व्यवनी मार्जारलोचना मिथ्या नान्ती पत्नीके गमें से 'दम्भ' नामक प्रत्न उत्पादन किया। पिर दम्भने माया नान्ती खीय भगिनीके गमें से 'लोभ' नामक प्रत्न और 'निक्रति' नान्ती कन्याको निकाला था। इन्हीं भाता भगिनीसे को धने जन्म लिया। की धके भीरस

श्रार उसकी भगिनांक गभैसे काल उत्पन्न हुवा। उसका रूप तैलमं युक्त श्रष्ठानकी भांति काणावणी, मुख कराल, जिल्ला लोल, उदर काकको तरह श्रीर भवीं कुम पृतिगन्ध था। ऐसी ही भयानक स्ति के साथ वाम हस्त हारा उपस्थ धारण किये कि लिने जन्म लिया श्रीर जन्म लिते ही स्त्री, मद्य, द्यूत, सुवर्ण प्रस्तिमें शासका हो गया। कि कि श्रीरस श्रीर उसकी भगिनी दुक्ति के गभैसे 'भय' नामक पुत्र तथा 'सृत्यु' नाम्नी कन्याकी उत्पत्ति हुयी। (कि हि र श्र०)

कित्युगका विचय-जिस समय सर्वेदा मिथ्या, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विषादन, श्रोक, मोइ, हीनता प्रस्तिका प्रभाव रहिगा, उसीका नाम किल्वाल पहेगा।

दस युगर्मे मनुष्य कामी श्रीर कटुमाधी होंगे।
सकल जनपद दस्यपीड़ित रहेंगे। चारो वेद पाषण्डसे
दूषित बन जायेंगे। राजा प्रजापीड़न करंगे। ब्राह्मण
श्रिश्र भीर उदरपरायण बनेंगे। ब्राह्मणवालक व्रतश्चा
श्रीर श्रश्चि निकलेंगे। भिन्नु परिवारपीषक देख
पड़ेंगे। तपस्ती ग्राममें टिकेंगे। न्यायी श्रथें लोतुप
ठहरेंगे। फिर मनुष्यमात्र सुद्रकाय, श्रधिक भोजनशील
श्रीर चौर्य माया प्रस्तिमें समिषक साइसी होंगे।

किलालमें स्टाय प्रभुकी श्रीर तपस्नी वतको त्याग करेंगे। श्रूद्र तपीवेशकी उपजीवी बन प्रतिश्रह लेंगे। सब मनुष्य उद्दिग्न, श्रनसङ्कार एवं पिशाचतुल्य हो श्रस्तात श्रवस्थामें भोजन करते भी श्रग्नि, देवता, श्रातिध प्रस्तिको पूजेंगे। पिग्छोदक क्रिया लोप हो जावेगी। सकल हो स्त्रोरत श्रीर श्रूद्रसम बनेंगे। स्त्रियां श्रल्थभाग्य, श्रिषक सन्तानवती श्रीर सत्पतिकी श्रवद्वाकारियो निकलेंगी। कोयो विश्वाकी पूजा न करेगा। किन्तु कलिकालमें एक भलाई रहेगी, कि क्रियानाम कीतंन करनेसे हो मानवको सुति मिलेगी। (गदम्पु॰ २२० प॰)

उज्ञासतम्बर्गभी कल्लियुगका सचय कहा है,— इस युगमें वैदिकी शिचा, पौरायिकी शिचा भीर पाप-पुच्यको वेदसमाव परीचा सोप हो जांगेगी। स्थान स्थान पर गङ्गा किक्सिक देख पड़ेंगी। राजा से च्छ- जातीय और धननोत्तुप बनेंगे। स्त्रियां प्रतियय दुर्दान्त, कर्कथ, कलहरत और प्रतिनिन्दक निकलेंगी। पृथिवी श्रव्य शस्य उत्पादन करेगे। सेव श्रिषक न बरसेंगे। हचोंमें स्वव्य पत्त लगेंगे। स्त्राता, प्राक्षोय, श्रमात्व प्रस्ति सामान्य मात्र धनके लिये परस्यर लड़ेंगे। मय पौने श्रीर मांस खानेमें कोई न हिचकेगा। सबकी निन्दा होगी। पापियोंको दण्ड न मिसेगा।

माधी पूर्णिमाको ग्रक्तवारके दिन किंबगुगकी उत्-पत्ति दुयी थो। दसका ग्रायु:काल चार लाख बत्तोस हजार (४३२०००) वत्सर है। ग्रायंभटकं मतमें किंबगुग १५७७८१७५० दिन रहता है।

श्रीमद्भागवतमें वर्णित है,--क्रालमें मनुष्येका ५० वर्ष परमायु होगा। किनके दोषसे देहियोंका देह चीण पड़ नायेगा। वर्णात्रमाचारा नोगोंका धर्मपय बिगड़ेगा। धार्मिक पाषण्डप्राय वनेंगे। राजा दस्य-प्राय निकलेंगे। मनुष्य चौर्य, मिष्या, व्याहिंसा भादि नाना हत्तियां पकड़ेंगे। ब्राह्मण प्रादिवर्ष शूद्रप्राय उत्तरेंगे। गो कागनप्राय रहेंगे। बन्ध् यान-प्राय होंगे। मेच विद्युत्प्राय देख पड़ेंगे। पापिका गुण घटेगा। पर्वत नोचेको भुकेंगे। ग्टह शून्यप्राय भौर धर्मरहित बनेंगे। जोग दु:सहचेष्टित देख पड़ेंगे। फिर धर्मके परिवासको सलगुर्गसभगवान कल्लि भव-तीर्थ होंगे। जाप ( परीचित ) के जनासे महानदके राज्याभिषेक पर्यन्त ११५० वर्षे बीतेंगे। सप्त नचत्राः त्मक सप्ति मण्डलके मध्य उदयके समय दो नचत-कप ऋषि श्राकाशमें प्रथम उदित होते देख पड़ते हैं। उन दोनोंके बीच समदेगपर पवस्थित प्रश्विनी पादि नव्यत रातको रहते हैं। उनमें एक एक से मिल सप्तर्षि सनुष्य परिमाणकी सौ सौ वत्सर प्रवस्थिति करते हैं। वद्य सकल ऋषि श्रव श्राप (परीचित)के समयमें मघाको पकड़े हुये हैं। सप्तिष मगड बके मघान चत्रः में घूमनेसे कलिकी प्रवृत्ति ते १२०० वर्ष बीते गै। फिर सन्ध्या प्रतिकान्त होगी। जिस समयसे सप्ति मण्डन सघा क्रोड़ पूर्वीषाट्राकी चलेगा, उस समय प्रवीत् नम्दाभिषेक तक कलि प्रतिशय बढ़ेगा। जिस दिन क्तचाका बैकुगढ जाना हुवा, उसी दिनसे कलियुग लगा

है। दिव्य परिमाणसे महस्त वतसर पोक्ते चतुर्य किन बीतनेपर पुनर्वार सत्ययुग चारमा होगा।

( भागवत १२म स्तत्व, २ प०, १०-२८ ग्लो॰ )

द्र युगर्ने धर्म एक पाद भीर श्रधमं तीन पाद है।

मनुष्यके श्रायुका परिमाण १०८ वत्सर श्रीर देइका

प्रमाण श्रपने श्रपने हाथसे साढ़े तीन हाथ पड़ता है।

श्रवतार श्रीक्षण हैं। युगके श्रिको दशम श्रवतार
काल्कि उत्पन्न हो पापियोंका विनाश साधन करेंगे।

श्राद्मण निरान, श्रवगतपाण श्रीर भोजनपाठके

श्रनियम वन जायेंगे। कालियुगका विशेष धर्म दान

है। संहिता प्रसृतिमें लिखा है,—

"तपःपरं इतयुगे वितायां चानस्वाते।

हापरे यचमेवाइ दानमेकं कवो युगे॥" (मनुसंहिता)

सत्ययुगमें तपस्या, व्रेतायुगमें चान, दापरमें यच्च
श्रीर कालियुगमें दानमात्र विशेष धर्म है।

"तपःपरं क्रतपुर्ग वे तायां जानस्चाते। ् द्वापरे यज्ञमेवाहः कलौ दानं दया दनः॥" (मद्दामारत) सत्ययुगमें तपस्था, वे तायुगमें ज्ञान, दापरमें यज्ञ -भीर कलियुगमें दान, दया तथा दम विशेष धर्म है।

"वयीधन": क्षतसुगी चान' वे तायुगी स्मृतम् । हापरे चाध्वर: प्रोक्ष: कखी दान' दया दम:॥" ( इहस्पति )

सत्ययुगर्मे वैदिक धर्मे, व्रेतामें ज्ञान, हापर्मे यज्ञ अभीर कलिमें दान, दया तथा दम विशेष धर्म है।

रसी प्रकार लिङ्गपुराण, श्रानिपुराण प्रसृतिमें भी एकवाकासे दानका विषय श्रनुमोदित है।

ं कलियुगकी सं हिताके नियय सम्बन्धमें पराग्ररने निखा है,—

"कृते तु मानको धर्म स्त्रे तायां गीतमः सृतः । हापरे ग्रजीलखितौ कली पारागरः सृतः॥"

सत्ययुगर्मे मनुषं हिता, त्रेतामं गीतम, दापरमें प्राञ्च तथा निखित श्रीर किन्युगर्मे पाराश्वरसं हिता धर्मशास्त्र है।

कलिके दोषकी यान्तिकी जिङ्गपुराण, वहन्नारदीय, महाभारत श्रीर शिवपुराणमें शिवपूजाका उपदेश दिया है। फिर स्कन्दपुराणमें एकमात्र यहार ही कलियुगके देवता कहें गये हैं। "त्रद्धा कत्युगे देव: येतायां भगवान् रिवः ।
क्षापरे भगवान् विष्युः कर्ली देवी महे चरः ॥" (कन्दप्रराण)
सत्ययुगर्मे ब्रह्मा, त्रेतार्मे सुर्यं, हापरमे विष्णु श्रीर कलिमें महिखर देवता हैं ।

श्रन्यान्य खलों में कालिका श्रीर गोपालको कलिका जायत देव माना है:—

"क्ली जागित गोपाव: क्ली नागित काविका।" काभीवास, गङ्गास्नान प्रस्ति किलकानमें सुतिका उपाय है,—

"नात्यत् प्रश्नामि जन्तूनां सुक्ला वारायसो' पुरीम् । सर्वपापप्रयमन' प्राययित्तं कलौ युगे ॥ ये विप्रास्तां पुरो' प्राय्य न सुखति कदाचन । विजिब्ध कलिजान् दोपान् यानि तत् प्रमं प्रम्॥" (क्लन्दपुराय)

कियुगमें वाराणसीपुरीकां कोड जीवोंका सर्व पापनायक पायिक्त दूसरा नहीं । जो ब्राह्मण दूस पुरीमें पाकर सर्वदा बना रहता, वह किलज पापसे कूट परम पद पा सकता है। गङ्गास्नानके सस्बन्धमें लिखा है—

"क्वते सर्वाण तीर्थानि वे तायां पुष्तरं सृतम्। द्यापरे तु कुरुचे वं कलो गङ्गेव केवनम्॥" (भविष्यपुराण)

सल्युगर्मे समुदाय तीर्थ, वेतामें पुष्कर, दापरमें कुर्चित्र श्रीर किस्युगर्मे एकमात्र गङ्गा ही को तीर्थं समभाना चाहिये।

"गीता गङ्गा तथा भिचु: किपलायत्यस्विनम्। वासरं पद्मनाभस्य सप्तमं न कवौ युगे॥" (महाभारत)

गीता, गङ्गा, भिच्न म, कपिना, श्रम्बस्य वस ( यीपर-का पेड़) श्रीर इरिवासरकी सेवा को छोड़ कलियुगर्म सप्तम धर्मकार्य नहीं होता।

हरिनामकोतंनके माहात्म्य सम्बन्धवर कहा है,-

"ये ऽहिनैयं नगडातुनांमुदेनस्य कीर्तन्। कुर्वं नि तान् नरव्याप्त न किल्वांभते नरान्॥ चक्रायुभस्य नामानि सदा सर्वं व कीर्तयेत्। नामीचं कीर्तने तस्य स पविवकरी यतः॥ भज्ञानाद्यवा ज्ञानादुत्तनस्रोकनाम यत्। सदीर्तितमधं पु'सो दहेदेधो यथानतः॥" (विष्यभर्गे कर)

जो दिन रात जगत्स्रष्टा वासुदेवका कीर्तन सगाता,

इ नरशेष्ठ ! उसे किल किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता । सर्वेदा सकल स्थानों पर चक्रपाणिका नाम लेना चाहिये । इसमें श्रशीचकी विवेचना श्रावश्येक नहीं । क्योंकि नामकी तेन ही पविव्रकारक है । ज्ञान वा श्रज्ञानवश्र हरिनामकी तेन करनेसे प्रकृषके सकल पाप श्रावनेसे काष्ट्रराशिकी भांति जल जाते हैं।

"गोविन्दनासा यः कथित्रशे भवति भूतले।

कौरं नादिव तस्वापि पार याति सहस्रधा॥" (स्त्रन्दपुराण)

गोविन्द नामयुक्त निसी मनुष्यको पुकारनेसे भी सहस्र पाप विनष्ट होते हैं। महानिर्वाणतन्त्रमें सिखते हैं,—

"मध्यामेध्यविचाराणां न गुद्धिः ग्रीचकर्मणा। न संहितायैः स्मृतिमिरिष्टिसिद्धिर्द्धं णामन्वेत्॥ ६॥ विना द्यागममार्गेण कर्ली नास्ति गतिः प्रिये॥ ७॥ स्रुतिस्मृतिपुराणानि मयैवीकं पुरा ग्रिवे। भागमोक्षविधानेन कलौ देवान् यजेत सुधीः॥ ८॥" (स्य उज्जास)

पवित्रापिक विचारहीन आह्मण श्रादि वर्षों की श्रुडि वेदोक्त कर्म दारा न होगी। पुराण, मंहिता श्रीर स्मृतिसेभी मनुष्य अपनी दृष्टसिंडि न पावेंगे। कलि-कालमें श्रागमीक विधानसे देवताश्रोंकी पूजा करना चाहिये।

"पग्रभावः कली नासि दिव्यभावीऽपि दुर्लभः । वीरमाधनकर्माणि प्रत्यचाणि कली गुगे॥ १८॥ कुलाचाः विना देवि कली सिद्धिन नायते॥" (४ यं स्वास )

कालियुगमें पग्रभाव नहीं होता। फिर देवभाव भी दुर्लभ हैं। इस युगमें वीरमाधन प्रत्यच फलदायक है। है देवि! कालियुगमें कुलाचारकी कोड़ दूसरे उपायसे सिद्धि मिल नहीं सकती।

महानिर्वाणतन्त्रस्य यह भी लिखा है, — जो इन्द्रियों को जीत कुनाचारका अनुष्ठान करेगा, जो द्यायीन रहेगा, जो गुरुकी सेवामें तत्त्वर, पितामाताके प्रति भित्तमान्, अपनी पत्नीमें अनुरक्त, सत्यव्रत, सत्यनिष्ठ एवं सत्यधमें परायण हो 'कुनसाधन' कोही सत्य सम-भीगा, जो हिंसा, मात्स्य, दश्म तथा होष न रखेगा भीर जी कुनाचारके अनुसार सान, दान, तपस्या, तीर्थंदर्यन, व्रत, तर्पण, गर्भाधान, पित्रसाह प्रस्ति करेगा, उसको किल पोड़ा पहुंचा न सकेगा। किलके दापि एक प्रधान गुण यह निकलता, किकोलिकों के सङ्ख्य मात्रसे खेय पतल मिलता है। किलका तारक ब्रह्मनाम है—

"हरे कृष हरे कृष कृष कृष कृष हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥"

वहनारदीयमें निम्नोत सकत कार्य कलिके लिये निषिद कहे हैं,—ससुद्रको यात्रा, कमण्डलुका धारण, भसवर्षे कन्याका विवाह, देवरसे पुत्रका उत्पादन, मधुपर्नंसे पशुका वध, यादमें मांसका दान, वानप्रसा-त्रम, श्रचता होते भी दत्तकचाका पुनर्वार दान, दीर्व काल पर्यन्त ब्रह्मचर्य, नरमेव, श्रद्धमेव, महाप्रस्थान-गमन, गोमेध यज्ञ, श्राततायी रहते भी ब्राह्मणकी हिंसा, सुरायहण, श्रानिहोतकी हवनीमें भी जेहती-ढ़ाका ग्रहण, (चाटचट) वृत्त एवं स्वाध्वाय मापेच प्रशीच, सङ्कोच, सरणके अन्तमे प्राययित्तका विधान, संसर्ग का दोष लगते भी चौर्य प्रस्ति दोषोंसे मुक्किनाम. दत्तक तथा घीरमको छोड़ अन्य पुत्रका यहण, तुर् एवं स्त्रीका परित्याग, दूषरेके जिये प्रात्मलाग, उद्दिष्ट-का वर्जन, दास गोपाल श्रादिके प्रवका भोवन, रट इसके लिये प्रतिदूर तीर्थकी सेवा, गुरुस्ती में शिषकी गुरुवत् वृत्ति, दिजातियोंकी श्रापद्वति, श्रवस्तिकता, ब्राह्मणका प्रवास, सुखसे श्रीनधमन, (श्राग सुलगाना) वसालारादि दोषदुष्ट स्तीका यहण, सर्वजातिसे यतिका भिचायहण, ब्राह्मणादिके बिये श्ट्रादिका पाक, पर्वतकी उच्च स्थानसे गिर प्रयवा पिनमें पह प्राणका त्याग प्रस्ति।

युधिष्ठिर, इरिसन्द्र, सुनिसन्द्र, तेनःग्रेखर, विक्रः सादित्य, विक्रमसेन, लाउरेन, बझानसेन, देवपान, भूपान एवं सहीपान-कई किन्युगके प्रधान राना भीर युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, प्रालिवाहन, विजय, नागानु न तथा विक्र कर राजवक्रवती प्रक्रवारक हैं है। रह देखी।

६ देवगस्थवंविशेष। काखपके भीरस भीर दच

<sup>\*&#</sup>x27;'युधिष्ठिरी विक्रमणालिवाहनी घराधिनाथौ विजयाभिनदनः।
इमेऽनु नागार्नु नमेदिनीपतिर्वेलिः क्रमात् षट् शककारकाः बजौ ॥''

कान्याकी गर्भेसे इन्होंने जन्म लिया था। ७ एक श्रित प्राचीन ऋषि। इनका नाम ऋक्षं ितामें मिलता है। ८ सङ्गीतका श्रन्तरा। ८ भिन्न। १० वेष्णवीं का एक तिलका। इसकी श्राह्मति पुष्पकी कलिकाकी भांति रहती है। फिर श्रादि तथा श्रन्त सूद्धा श्रीर मध्य स्थूल होता है। श्रित सुन्दर देख पड़नेसे इसे 'रसकलि' कहते हैं।

(स्त्री॰) ११ क्वलिका, फूलकी कर्लो। किलक (सं॰ पु॰) कर्लो सन्दगसीरो ध्वनिरस्यस्य, क्वल सत्वर्धे ठन्। १ क्रीचपची, कराकुल या पन-कुबड़ी चिड़िया। २ वंशवान्यभेद, बांसमें होनेवाला एक चावल।

किक्स (सं० क्ली०) युड, खड़ाई। किक्ता (सं० स्त्री०) कितिरेव स्त्रीय किन्टाप्। १ किती, गुञ्जा। दसका संस्कृत पर्याय—पुष्पकीरक, किल श्रीर किती है।

''सुन्धामज्ञातरजसां कलिकामकाले। व्यर्थ' कदर्थं यस किं नवमालिकायाः॥'' (साहित्यदर्पण)

२ वीयाबा मूलदेश, वीन या सितारकी जड़का हिसा। ३ रचनाविश्रेष, एक बनाव। तालवाली पदसमूहका नाम कला है। वालायुक्त रहनेसे ही दस रचनाको क्रानिका कहते हैं। क्रानिका क्रष्ट प्रकारकी होती है,—चण्डवत्त, दिगादि गणवत्त, विभक्षीवत्त. मध्य, मिया श्रीर केवल। चण्डवत्तर्से द्यप्रकार संयुक्त वर्ण रहते हैं। मधुर, श्विष्ट, विश्विष्ट, शिथिल एवं इादि संयुत्त वर्णे इस्र तथा दोई भेदरी भिन्न हुवा करते हैं। इस्त तथा मधुर संयोगसे शह्वर, शह्वश श्रीर किङ्करको उत्पत्ति है। शिष्ट मंयोगसे दर्प, कर्पर भीर सपै वर्ष निकलते हैं। विशिष्टके संयोगसे भन्न. कल्याण और चिक्ति वनते हैं। . शिथिल संयोगसे पथ्य. कार्यप श्रीर वश्य उठा कारते हैं। फिर झादि संयोगसे मधा, गुद्ध, मद्य भीर प्रसद्य पाये जाते हैं। कोई कोई गर्हीद प्रव्दको ही ज्ञादि संयुक्त बताता है। दीर्ध-संगोगसे तुङ्ग, श्रङ्ग, कापीस, वाल्य, वैग्य श्रीर वाह्यक प्राप्त होते हैं। चण्डवत्तमें द्वाद्यसे चतुःषष्टि पर्यन्त कलाका नियम है। इसमें न्यूनाधिक कर नहीं

सकते। चण्डमत्त दो प्रकारका होता है-नख श्रीर विधिख। फिर नख बीस प्रकारका है। विधित, वीरभद्र, समग्र, श्रच्यत, उत्पत्त, तुरङ्ग श्रीगुणरित-मातङ्खेखित और तिखक। नौ प्रकारको छोड़ चन्य भेदना नास प्राय: देखनेमें नहीं घाता। विधिख पांच प्रकारका होता है-पद्म, कुन्द, चम्पक, वज्जुल भीर वज्जल। फिर पद्म छन्न प्रकारका है—पद्धेवन, वितकन्त, पाण्डृत्पल, इन्दीवर, प्रवणास्त्रोन श्रीर वानहार। वक्तल दो प्रकारका होता है-भासर चौर मङ्खा इसी भांति चण्डवृत्त वीस प्रकार बनता है। दिगादिगणवृत्त पांच प्रकारका है-कोटक, सम्पास, सुसुप्त श्रीर गन्ध। तिभङ्गी वृत्त दर्डक श्रीर विदग्ध भेदरी दो प्रवारका होता है। सियक्रिका गद्यसम्प्रकृता भीर सप्तविभक्तिका भेदसे दो प्रकार है। केवला भी दो प्रकारकी है-प्रचरमयी पौर सर्व-लघ्वी। ४ छन्दोविश्रेष।

''प्रथममप्रचरणसमुख' यथित स यदि लचा। इतरदितरगदितमपि
यदि च तूर्यं चरण युगलकमविक्षतमप्रमिति क्रिका सा॥''(इत्तरवाक्तर ४ ७०)
प्रथम, दितीय एवं चतुर्य एकक्ष्ण लच्चणाक्रान्त श्रीर
दितीय चरण श्रविक्षत रहनेसे क्रिका क्रन्ट बनता है।

५ कला, चन्द्रकी ज्योतिका ग्रंग।

"तन्यने कितका यद्यानयानित्यः सृताः।" (विदानिरिमिणि)
६ व्यय्वानो, विद्धुश्रा। ७ सरपुद्धा, सरफों का।
८ इस्तनीलिका, कालो स्नाड़ी। ८ पुष्पविशेष, एक
फूल। १० वाद्यविशेष, एक बाना। इस पर चर्म
चढ़ताथा। ११ कलानानो, संगरेला।

क्तिवाता (सं स्त्री ) क्वका देखी।

विश्वापूर्व (सं क्लो॰) किलक्या श्रंशेन जन्धं श्रपूर्वम्। कर्म विशेष, एक काम। यह कर्म पूर्वजन्मके कर्म कोयो सम्बन्ध नहीं रखता श्रीर मानी फल उत्पादन करता है। जैसे दर्भ श्रीर पीर्णमास याग-का श्रद्ध श्राग्नेयादि यागसे श्रपूर्व होता है। इसे चरम भी कहते हैं।

" अङ्गप्रधानान्यतरवहुकर्मसाध्य सर्गादिपलजनकापूर्वात्वतो तत्तत् प्रत्ये कक्षमंजन्यमदृष्टम्।" (सृति) कालिकार (सं पु॰) कलिं कलहं कराति, कलि-

Vol. IV. 55

क्ष-त्रण्। १ घूम्याट पची, एक चिड़िया। इसकी पृंक कांटे-जैसी होती है। २ पीतमस्तकपत्ती, पीले सरकी चिड़िया। किलं स्वक्ष्यकौरनिष्टं करोति। ३ पृतिकरञ्ज, करील। ४ जन्निप्यली, पिनहापीपन। ५ नारद।

किनारक (सं॰ पु॰) किलं स्वकार कैरिनष्टं करोति, किल-कि-पिच्-प्लं ल्। १ पूर्तिकर स्त्र, करोल। २ लट्टा कर स्थ। किलं किल सं करोति। ३ नारद। (ति॰) ४ कल स्वारक, भगड़ाल्।

कलिकारिका, कंलिकारी देखी।

कितारी (सं॰ स्ती॰) किलं गर्भपाताद्यनिष्ठं करोति, किल-स्रण्-छीष्। लाङ्गली हस्त, किल हारीका पेड़। इसका संस्कृत पर्याय—लाङ्गली, हिलनी, गर्भपातनी, दीप्ता, विश्वसा, श्रान्तसुखी, निक्ता, इन्द्रपृष्यिका, विद्युक्त्वाला, श्रान्तिज्ञा, व्रणहृत्, पृष्यसीरभा, स्वर्णपृष्पा शीर विज्ञिशिखा है। राजनिष्ठपट् के मतसे यह कटु, उपा, कप तथा वाग्रुनायक, गर्भस्य शस्य श्रथीत् सृतगर्भनिष्का मक शीर सारक होती है। किल हिला (सं॰ पु॰) किलिरेव काल:। किलियुग। किलि हिला।

किङ्क (सं १ पु॰-क्ती॰) किल-गम छ। १ इन्द्रयव। २ पूतिकरञ्ज, करील। के मस्तके लिङ्कं
चिद्धमस्या। ३ घूम्याट। १ कुटज हचा। ५ थिरीषहच, सिरिसका पेड़। ६ ग्रख्यहच्च, पीपरका पेड़।
७ जल पदार्थ ८ कीई ग्रित प्राचीन राजा। दीर्घतमाके श्रीरस श्रीर विलकी पत्नी सुदेण्याके गभैसे
इन्होंने जन्म लिया या। ८ भारतवर्षका एक जनपद।
रेखना चाहिये—यह जनपद कहां है।

महाभारतमें लिखा, युधिष्ठरने गङ्गासागरसङ्गम पर पहुंच पञ्च पत नदीमें सान किया था। फिर वह भायियों के साथ समुद्रतीर से कलिङ्ग दें प्रमें जा उतरे। उस समय लोमधने कहा—महाराज! इसी समस्त प्रदेशका नाम कलिङ्ग है। यहां स्रोतस्तती वैतरणी बहती है। भगवान् धमें ने देवगणका श्रात्रय ले यज्ञा-नुष्ठान किया था। यज्ञके समय भगवान् रुद्रके पश्चकी पकड़ कर श्रपना बताने पर देवगणने कहा—है भगवन्! परस्व ग्रहण करना वड़ा श्रन्याय है। पापकों धर्मसाधन यज्ञका भाग समस्त श्रात्मसात् करना न चाहिये। फिर सब उनकी स्तृति करने लगे। याग हारा श्रपना नम्मान बढ़ने पर रुद्र पश्चितों छोड़ देवयान पर चढ़े श्रीर खायानको चल हुये। इस विषयमें एक किम्बदन्ती है। देवगणने भयसे भीत हो सर्वोत्ता प्रसपूर्ण एक भाग रुद्रको दिया या। हे युधिष्ठर! यह गाया कोर्तनपूर्वक इस स्थानमें सान करनेसे खगेका पय प्रत्यच होता है। फिर पाण्डवोंने द्रीपदीके साथ बैतरणीमें उतर पिद्रगणका तपण किया। इसके पीछे युधिष्ठर क्षतसस्ययन हो सागरके निकट पहुंचे भीर लोमशका श्रादेश प्रतिपालन पूर्वक महेन्द्र पर्वत पर रात भर ठहरे।

" स सागरं समासाय गङ्गायां सङ्गमे तृप ।
 नदीयतानां पश्चानां मध्ये चक्रे समाइवम् ॥
 तत: समुद्रतीरेण जगाम वसुधाधिप: ।
 साद्राम: सहितो वीर: क्रांकंड्राम् प्रति भारत॥

खोमश उवाच।

पते कलिङ्गाः कान्तेय यव देतरणी नदी ।
यवाऽयजत धर्मोऽपि देवाञ्चरणमेल वै ॥
च्हिषिमः ससुपायुक्तं यिचयं गिरियोगिततम् ।
स्वतं तीरमेतिद्वं सततं हिजसेवितम् ॥
समानं देवयानेन यया खर्गसपेयुपः ।
श्वतं वे च्हिषयोऽन्ये च पुरा क्रतुनिरोजिरे ॥
भवेव कट्टी राजिन्द्र पग्रमादत्तवान् मखे ।
पग्रमादाय राजिन्द्र भागोऽयिमिति चाववीत् ॥
स्वती पग्री तदा देवासमुचुर्भरतपंभ ।
मा परस्वमिम्द्रीग्धा मा धर्मान् सकलान् वग्रीः ॥
ततः कल्लाणस्वामिवांग्भिस्ते कद्रमस्तवन् ।
द्वस्या चेनं तपीयत्वा मानयाचिक्तरे तदा ॥
ततः स पग्रसुत्मन्त्व देवयानेन जिमवान् ।

या तद्रय तित तेषाः चितिर ॥
भयातयानं सर्वे ध्यो मागिध्यो भागस्त्रतमम् ।
देवाः सङ्ख्ययानासुभैयादुद्रस्य यात्रतम् ॥
ततो व तर्यो सर्वे पाण्डवा द्रोण्दो तया ।
ज्यवतीर्य महाभागासर्पयाद्यक्तिरे पितृन् ॥
ततः स्तस्ययनौ महाता युचितिरः सागरमध्याच्छत् ।
कत्वा च तत् यासनमस्य सर्वं महिन्द्रमासाय नियासुवास ॥"
( महाभारत, वनपर्व, ११४ म॰ )

## कालिदासने कहा है,—

''स तीलो किपमां से वैर्वडिंदरसेतुमिः । उत्कलादर्भितपथः किल्हामिसुखी ययो ॥'' (रम्रवंग)

रष्ठ हायियोंका सेतु बांध किया नदी उतरे श्रीर उत्तबदियवासी राजावोंके साहाय्यसे पयको देख किल्लो श्रोर चल पड़े।

## यतिसङ्गमतन्त्रके मतमें—

"जतन्नायात् पूर्वभागात् कृष्णातीरान्तगं यिवे । किलङ्गदेशः संप्रोक्षो वाममार्गपरावणः ॥ किलङ्गदेशमारस्य पद्माष्ट्योजनं शिवे । दिचेषस्यं महेशानि कालिङः परिकीर्तितः ॥''

जगनायके प्वं भागसे - क्षणानदीके तीर तक कालिङ देश है। इस स्थानके लोग वाममार्गपरायण होते है। फिर कालिङ्गदेशसे दिख्य ५८ योजन पर्यन्त कालिङ्ग कहाता है।

कविरासनी अपने दिगविजयप्रकाशमें वताया है,-

''बौड्दियाट्तरे च कलिङो विश्वती भृवि । तद्रान्यं भोनकेयस सर्वनोकेषु विश्वतम् ॥'' (१८१)

श्रीड़ देशसे उत्तर प्रसिद्ध कलिङ़ देश है। वहां कीकप्रसिद्ध भीमकेश राज्य करते हैं।

यह इमारे देशका प्राचीन मत हुआ। अब देखना चाहिये—प्राचीन ग्रीक और रोमक ऐतिहा- पिक्तोंन कलिङ्ग्वे सम्बन्धने क्या कहा है। प्लिनिन तीन कलिङ्गों का उन्नेख किया है,—१ कलिङ्गों, २ मोदोगलिङ्गम् श्रार २ मक्तोकलिङ्गों। इनमें कलिङ्गों, मण्डि एवं मिन्निक वीच श्रीर मानियास पर्वतके निकट श्रवस्थित है। (Pliny, Hist. Nat. VI. 2I)

सवलोग पूछ सकते—मिण्ड श्रीर मंझि किसे कहते हैं। फिर मालेयास पर्वत हो कहां है। मिण्डलोग प्राजकल सुग्डा कहाते श्रीर छोटे-नागपुरके टिचण श्रेशमें पाये जाते हैं। (Campbell's Ethnology of India, pp. 150-I) इनसे श्रनति दूर उड़ीसेके पार्वत्य प्रदेशमें कन्य नामक श्रम्थ रहते हैं। यही श्रम्थ क्षिनवर्णित मिझ माल्म होते हैं। यह प्रानेको कभी कभी मझार या माल भो कहा करते हैं। मालेयास पर्वत हमारा प्राणोश "माल्यवान्" है।

मिनिद् श्रीर यागी लिखते, कि मालेयास् पर्वत पर मोनिदे श्रीर यागी रहते थे। इसका भूरि भूरि प्रमाण मिला—पति पूर्व कालचे उड़ोसेके पावतीय प्रदेशमें भवर लोगोंका वास रहा। पुराणकी वर्णनाके श्रमुसार नीलाचलके निकट ही यवरागार था। वहां शङ्घ-चन्न-गदाधर विश्वको मृति विराजमान थी।

" नीचाचलं लिखनं खं पद्यतां पापनायनम् भव्यस्भृतं निवसित साचात्तनुस्ती हरेः ॥

छपत्यक्तायानाइटः समन्तान्मार्गयन् दिजः ।

दश्यं भवरागार्ग्वेटितं परितो दिजाः ॥

चे वस्य दीपस्थानं यत् ख्यातं भवरदीपकम् ॥

दश्यं विण्यमक्तांन्तान् गङ्कक्रगदाधरान् ।

ततो विश्वावसुनांम भवरः पिलताङ्ककः ॥" ( स्वान्द्पुराण् )

श्रतएव प्लिन-वर्णित 'श्रयरी ' प्राणकथित श्रवर-से भिन्न दूसरे नहीं ठहरते। श्राजकत उड़ीसेके भन्तर्गत पाललहरा राज्यके मध्यवर्ती एक उद्यगिर श्रृद्धको मालय (माल्यगिरि) कहते हैं। सन्भवतः पूर्व-कालमें उक्त राज्यकी समस्त गिरिमालाका नाम माल्यगिरि रहा। यही गिरिमाला 'मालियास' नामसे प्लिन हारा वर्णित हुयी है। इसे पुराणोक्त माल्यगिरि माननेमें कोई दोष नहीं लगता। सुतरां समभ पड़ा, कि प्लिनिन उड़ीसेके पश्चिमांशको जलिङ्क श्रतमान किया था।

दूषरा मोदोगलिङ्गम् है। हमारे प्रवतत्विवद् राजिन्द्रचालने इसे मध्य-कलिङ्ग लिखा है। फिर विख्यात फरामीमी पण्डित सेण्डमार्टिन इस स्थानके सम्बन्धमें वताते, कि मनुस्मृतिमें सद नामक एक प्रवारके श्रम्य लोगों का नाम पाते हैं। वह श्राम्युंकि साथ वर्णित हुये हैं। इसिनिने उन्हें गङ्गाके बहुदुः होपका वासी बताया है। गलिङ्ग सम्भवतः कलिङ्ग यव्दका रूपान्तर माव है। गङ्गाके 'व' होपमें रहने-वाले मदगलिङ्ग कहाते थे। हमारी समभमें उन्न दोनों मत सङ्गत मालूम नहीं पड़ते। तेलागु भाषामें मोदोगलिङ्ग यव्द मिलता है। तेलङ्गियोंके उद्यार-

<sup>\*</sup> मनुर्वहितामें वह वैदेहिक जातिससृत्पन्न सेंद और अन्य नामसे अभिहित इये हैं। (सनु १०। १६) सद नाम अग्रह है।

णानुसार यह शब्द 'सुदुगलिङ्ग' कहा जाता है। तेलगु भाषामें सुदुका अर्थ तीन है। सुतरां 'भोदोगिलङ्ग' वा 'सुदुकलिङ्गका' संस्कृत नाम विकलिङ्ग सानना सुत्तिसङ्गत है।

(Caldwell's Dravidian grammar, Intro. p. 32.)

विवाणिङ क् जनपदका नाम दिच्य देशके ५स, ध्य एवं १०स शतान्दके शिनालेखीं श्रीर ताष्त्रशास-नोंमें मिलता है। टलेमिन इसे विगलिपटन या विलिङ्गन लिखा है। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. ch, 23) दिच्चापयने तामिल शिनालेखोंने यह 'तीलङ्ग' नामसे कलिङ्गदेशके साथ उता हुवा है। (Archaeological Survey of Southern India, Vol. IV. p. 61.) स्कन्दपुरायसें 'तिलिङ्ग' नामक जनपदका उत्तेख विद्यमान है,—

" नरेंदुर्नानदेशे च वचनेकच पादकम्।
तिवङ्गदेशे च तथा वचः प्रोक्तः सपादकः ॥" (कुमारिकाखण्ड २० घ०)
प्रात्तिसङ्गस्तन्त्रसे यद्दो "तेन्द्रङ्ग" नाससे विषित है,"वीशै वन्तु समारम्य चोविशान् मध्यभागतः।
तेनद्गदेशो देविशि ध्वानाध्ययनतत्परः ॥"

तिक जिङ्ग वा तेज क्ष्मा वर्तमान नाम तेजिङ्ग या तेजिङ्गन है। यह जनपद मन्द्राजने उत्तर पिलकट नामक खानचे लेकर उत्तर गन्द्राम श्रीर पिल्लममें तिवित, वेक्सारि, करनूज, विदर तथा चन्द्रा तक विस्तृत है। यहां तेजङ्ग (तिजङ्गी) या तेजगु-भाषी हिन्दू रहते हैं।

तीयरा मक्कोक जिङ्गी संस्तृत सघक जिङ्गका रूपा-न्तर है। प्राचीन भारतवासी वर्त मान श्वाराकान प्रदेशको सघदीप श्रीर उसकी श्रधवासियोंको सघ कहते थे। किसी किसीने सघदीपवासियोंको ही स्निन-कथित सक्कोक जिङ्गी माना है। देश्ने अम भताव्ह चोनपरिव्राज्ञक युग्नेन तुग्रङ्ग किलाङ्ग देशमें थाये थे। उन्होंने लिखा है—कोङ्ग-उन्तो से सी को कोसकी धपेचा अधिक (१८०० या १५०० लि) चलने पर इस कलिङ्ग (कि लिङ्ग किय) देशमें पहुंचे। (Si-yu-ki, BK. x.)

यव देखना चाहिये—कोङ्गडतो देग जहां है। किनिङ्वाम साइवकी मतमें उसीका नाम गन्नाम है। (Cunningham's Ancient Geography of India p. 518.) विख्यात चीन भाषाविद् स्तानिमना जुने ने 'कोङ्गड-तो' शब्दका संस्कृत नाम 'कोनयोध' स्थिर विया है। अ जिल्तु हमारी विवेचनामें, 'वोन्-बोध' नहीं, कोङ्गोद छोना श्रवित सङ्गत है। सामान्य भूख खने श्रिषित रहते भी कोङ्गोदरानका प्रताप कुछ तम न या। जोङ्गोदराज्यको भूमि घलन उर्वेरा है। प्रचुर परिमाणदे घान्य उत्पन्न होता है। युचेनचुयाङ्गके सप्तर्म कोङ्गोदसे १०० कीस चत्रन पर किलङ्गदेश मिलता है। ऐसा होते गन्नाम प्रदेग हो कलिङ्गदेश उहरता है। फिर भी चीन परिवासकते गन्तामसे नितङ्का घारस होना माना है। यही वात इमें भी प्रधिक युक्तिसङ्गत सप्रभा पड़ती है। इसमें सहाजवि जालिदासकी वर्णनारी सम्पर्ण सामञ्जस याता है। चीनपरित्राज्ञतने जलिङ्गरेयकी भूमिका परिमाण प्रायः २५० कोम (५०० खि) लिखा<sup>।</sup> है। श्रनवरने राजत्वनालमें निलङ्ग दण्डपत् उडी मैकी अन्तर्गत एक मरकार या। उस समय यह स्थान २७ सहलों में विभक्त या।

( बारंन-बक्दरी )

इस प्राचीन विषयको छोड़ दीनिये। अब नवीन प्रवतत्त्वविदों का मत देखना आवध्यक है। की जब्रक साहवकी मतमें गोदावरी नदीके तटका प्रदेग कलिङ कहाता था। ''

किन्द्रामके कथनानुसार युयेनचुयङ्ग समयमें किन्द्रराज्य गन्त्रामके दिचणपियम १४००से १५००सि अर्थात् २३३ से २५० मील दूर अवस्थित था। इस

<sup>\*</sup> किसी किसी प्रवतस्विद्दे मतमें विक्वित सहनेसे तीन किलांड समभ पड़ते हैं पर्यात् किलांड, मध्यकिल और उत्किल । उत्किल हैं स्थान किलांड हैं। (Indian Antiquary, V. 59.) किना यह मत सङ्गत नहीं जंचता। कारण महाभारत, हिर्देश पार्टिमें उत्कल ग्रन्थ पाया है। फिर किसी प्राचीन यन्त्रमें उत्कल नाम देख नहीं पड़ता।

<sup>\*</sup> Julien's 'Hiowen Jhsang', III. 91.

<sup>†</sup> Colebrooke's. Essays, Vol. II. p. 179.

समय इसका चे लफल प्राय: ८२२ मील रहा। चतु:-सीमा उक्त न होते भी यह राज्य पश्चिममें अन्यू शीर दिखणमें धनकटक राज्यसे मिला था। प्रान्तकी सीमा दिखणपश्चिम गोदावरी शीर उत्तरपश्चिमको इन्द्रावती नदीकी भाखा गण्डिलियासे शांगे न रही। यह विस्तीर्ण भूमिखण्ड महेन्द्रपवंत द्वारा समाकीर्ण था। शिलालिपिवित् इल्टसके मतमें कलिङ्ग गोदावरी शीर महानदीके मध्य पड़ता है।

हमारे मतसे महाभारत और हरिवंशकी समय कं लिङ्गराच्य वर्तमान वैतरणी नदीने तटप्रदेशसे लेकर दिचणमें गोदावरी नदी तक विस्तृत या। में मिदिनीपुर, उड़ीसा, गञ्जाम श्रीर सरकार कलिङ्ग राज्यमें ही रहा। उत्तत्वराजने बढ़ जाने पर उड़ीसा कलिङ्गसे निकल पड़ा। डलल देखी। फिर कैवल गन्झाम श्रोर सरकार कलिङ्गमें रह गया। ई॰के १॰म तथा ११य मताब्दमें चालुका राजावोंके प्रवल प्रतापसे कलिङ्गराच्य उत्तरको उत्कल और दिचणको चोलमण्डल तक फैला था। उस समय तैलङ्ग पर्यन्त कालिङ्गराच्यके श्रन्तभु ता रहा। मुसलमानींने चढ़ते कलिङ्गराज्यकी भूमिका परिमाण बहुत घट गया। उत्कल श्रीर तैबङ्ग स्रतन्त्र चुवा । महेन्द्रपर्वतकी उपरिस्थित सामान्य भूभागको लोग कलिङ्ग कइने लगे। वस्तृत: उस समय कलिङ नामके लीपकी बारी आयी थी। श्राजकलके वर्तमान मानचित्रमें भी कलिङ राज्यका कोई उत्तेख नहीं। वेवल समुद्रतटस्य कलिङ्गपत्तन श्रीर गोदावरीके सुद्दानेका करिङ्गनगर सानी कलिङ्ग राज्यके चिक्रमावका सारण दिलाता है।

महासारत प्रादिमें कलिङ्गके दी प्रधान नगरोंका

\* E. Hultzsch's South Indian Inscriptions, p. 63. † इरिटंगर्मे लिखा है,—''अङ्गाय कलिङ्गासास्तिकताः ।'' ( २२८ प० ५५ सी० )

देस खार्गि तासलिप्त (वर्तमान तमलुकके) साथ कलिङ उक्त होनेसे दोनों सिन्नकटस्य जनपद समम्म पड़ते हैं। टलेमिने भी गङ्गा-सागरके निकट कलिङ राज्य बताया है। Indian Antiquary Vol. XIII p. 363. उत्तेख है— मणिपुर श्रीर राजपुर। बीद्यास्त्रमें कालिक्षको दन्तपुर श्रीर कुम्भवती नामक दो प्राचीन नगरीका नाम मिलता है। फिर जैनियों के हरिवंश में काछननगर लिखा है। प्राचीन शिलालेखों में काछिक नगर, पिष्टपुर, वेक्षीपुर प्रमृति कई दूसरे भी प्राचीन नगर देख पड़ते हैं।

. यह निर्णय करना कठिन लगता, किस समय कलिङ्ग जनपद संस्थापित दुवा। महाभारतके मतमें दीर्घतमाके पुत्र कलिङ्गने अपने नामपर यह जनपद वसाया या—

"बङ्गो वङ्गः कितङ्गय पुष्टुः स्ह्राय ते सुताः।
तेवां देशाः समाव्याताः समामप्रविता भृति ॥
कितङ्गिवयययेव कितङ्गस्य च स स्मृतः।" (महामारत, यादि, १०४।४२)
सहाभारतको देखते किलङ्गराच्यका स्थापन काल
वैदिक सगता है। दीधंतमा देखी।

वास्तविक यह जनपद श्रति प्राचीन है। वैदिक ग्रत्योंमें न सही--रामायणादिमें इसका उद्धेख मिलता है।\* (रामायण, किस्किन्धा, ४१ ४०)

पूर्वेकालमें यहांके चित्रिय विस्त्रण चमताशासी ये। कुर्नेत्रमें युद्धके समय किलाइ राज महावीर खतायु दुर्योधनकी श्रोर पाण्डवींसे लड़े। भीमके हाथसे वह श्रीर उनके प्रत्न यक्तदेव तथा केतुमान् मारे गये। (भीषवर्ष)

दायावंग, महावंग प्रसृति प्राचीन बीड ग्रन्थमं लिखा, कि वुदका निर्वाण होने पर कलिङ्गके तत्का-लीन राजाने वुदका दन्त ले जाकर अपने राज्यमं डाला या। उन्होंने जहां वह दन्त रखा, वहां दन्तपुर नामक नगर वस गया। इन्पुर हेखा।

निलङ्ग (सं ९ पु॰-स्नी॰) निलङ्ग द्व नायति, निलङ्ग संज्ञायां निन् निलङ्ग - नै - न द्रित वा। १ दन्द्रयव। २ प्रचावच, पानरका पेड़। २ कुटनवच, कुटनीका पेड़। ४ शिरीषवच, सिरिसका पेड़। ५ पूर्तिकरन्त, नरीन। ६ पिचविशेष, एक चिड़िया। ७ तरस्वुज, तरवूज, कसीदा। यह मधुर, शीतन, वृष्य,

र रामायणमें एक दूसरे कलिङका नाम है। वह गोमती भीर भयोध्याके मध्यवती किसी स्थानमें रहा। (रामायण, भयोध्या, ७१ अ०)

वत्य, पित्तदाहम, सन्तर्पण श्रीर वीर्यं कर होता है। (राजनिष्यु) द चातक, पपीहा। २ विभीतक वच, बहुदेका पेड़।

कलिङ्गन ( सं॰ पु॰ ) इन्द्रयव।

किलिङ्गड़ा (हिं॰ पु॰) किलिङ्ग, एक राग। यह दीपक रागका पञ्चम पुत्र है। रात्रिके चतुर्थ प्रहर इस रागको गाते हैं। किलिङ्गड़ेमें सातो खर लगते हैं। इसका खरपाठ इस प्रकार चलता है—म ग ऋ स स ऋ ग म प ध नि सा।

कालिङ्गड़ी (सं॰ स्त्री॰) दुर्गा।

कालिङ्गद्ध ( सं॰ पु॰ ) कुटजद्यच, कुटकीका पेड़।

किल्लयव (सं॰ पु॰) इन्द्रयव।

कालिङ्गवीज (सं॰ क्ली॰) इन्द्रयव।

किन्द्रशास्त्री ( सं॰ स्त्री॰ ) किन्द्रियकी शास्त्री, एक सींठ। यह तित्ता, बनकर, श्रानिदीपन, श्रजीयेंहर श्रीर बानकातिसारम्न होती है। फिर यवचार मिलाकर खिलानेसे किन्द्रशास्त्री गर्भियोकी बान्ति दूर कर देता है। (श्रविशंहता)

कालिङ्गा (मं॰ स्त्री॰) काय मुखाय लिङ्गमस्याः, कालिङ्गिट टाप् बहुत्री॰। १ नारी । २ त्वत्रता, तेवरी। ३ कार्कट ग्रङ्गो, काकड़ां भींगी। ४ मुन्दर स्त्री, खूवस्रत श्रीरत। ५ भोजराजकी पत्नी। यह दुपान्तकी माता थीं। (व्हिंड प्राण २८। १८)

कालिङ्गादिकषाय (मं॰ पु॰) कालिङ्ग, पटोलपत्र श्रीर कटुरोहिखीका पाचन। यह पित्तज्वरकी दूर करता है। (काटक)

कालिङ्गाद्यगुड़िका (सं॰ स्ती॰) ज्वरातिसार रोगका एक भीषध, बोख़ारके दस्तों की एक दवा। कालिङ (इन्द्र्यव), विल्व, जस्बू, श्रास्त्र, कापिस्त, रसाम्नन, लामा, हरिद्रा, होवर, कट्फल, श्रक्तनासिका (श्रीणाकलक्), लीभ्र, सीचरस, शङ्क, धातकी भीर वटश्रङ्गक (बरगदकी बी) बराबर वराबर तण्डुली-दक्ति रगड़ बटी बनावे भीर छायामें सुखाते हैं। तण्डुलीदक मष्टगुण जलमें चावल धोनेसे होता है। दस गुड़िकाके सेवनसे ज्वरातिसार, शून, भ्रतिसार श्रीर रत्नदोष निवारित होता है। (परिभाषामहीप)

कलिङ्गिका ( मं॰ फ्री॰) कलिङ्गङ्गा, कामरूपकी एक नदी। (कालिकापुराष)

किन्त (सं॰ पु॰) कं वायुं नन्ति तिरस्तरोति रोधनेन द्ति श्रेषः, क-निज्ञः गृण् निपातनात् साधः। १ कट, चटाई। दसका श्रपर संस्कृत नाम किन्निस्न है। २ कुलिन्त्रन, कुनींजन।

किल्लम (सं॰ पु॰) इनविशेष, एक पेड़।

कालित ( सं॰ ति॰ ) कल-ता। १ विदित, जाहिर।
२ प्राप्त, मिला दुवा। ३ मेदित, श्रलग किया दुवा।
४ गणित, गिना दुवा। ५ उपार्जित, कमाया दुवा।
६ श्रनुगत, दवाया दुवा। ७ श्राधित, सहारा पकड़े
दुवा। ८ विचारित, समभा दुवा। ८ वह, बंधा
दुवा। १० उत्त, कहा दुवा। ११ ग्रहोत, सिया
दुवा। १२ ध्रत, पकड़ा दुवा।

"करकलितकपानं: कुण्डली दखपाणि:।" ( भैरवधान )

(क्ती॰) भावे ता। १३ ज्ञान, समभा। वालितर (सं॰ पु॰) विभीतक स्च, बहेड़ेका पेड़। वालिद्ध, कलिद्धन देखो।

किल्हम (सं॰ पु॰) किलिनो प्रायितो हुमः, मध्यः पदलो॰। १ सरल देवदार, सीधा देवदार। २ भद्राः तक हक्ष, भेलाविका पेड़। ३ विभीतक हक्ष, वहिड़ेका पेड़।

कित्राय (सं॰पु॰) कत्तेः कित्रिव वा नायः। १ कित्रि युगके प्रभु, कित्रि। २ मुनिविष्येष। इन्होंने एक गत्स्वेवेद प्रणयन किया था।

किलन्द (सं पु प ) किलं ददाति द्यति वा, किल-दा दो वा खन्-सुम्। १ सूर्यं, सूरल । २ विभीतक त्रस्त, वहिं ड्रेका पेड़। ३ पर्वत विशेष, एक पहाड़। इसी पर्वतसे यसुना नदी निकलो हैं। (रामायण, किलिसा। १० वर) किलन्दक (सं ० पु॰) १ कार्कार, पेठा, विलायती कुम्हड़ा। २ तरम्बुज, तरवूज, किलोंदा।

किन्दकन्या (सं ॰ स्त्रो॰) किन्दस्य पर्वत विभिषस्य किन्या दव। यसुना नदी।

"कलिन्दक्या मयुरां गतापि गङ्गोनियं मक्त जनेव भाति।" (रवृष्य)
कलिन्दजा, कलिन्दगैलजा देखो।
कलिन्दनिनिदेनो (सं •स्त्री •) कलिन्दे नन्दयति, कलिन्द

नन्द-चिनि-डीप्। यमुना नदी।
कित्रयेसजा (मं॰ स्ती॰) सिन्द्यसात् जायते
कित्रयेसजा (मं॰ स्ती॰) सिन्द्यसात् जायते
कित्र्येसजातः जनः ड-टाप्। यमुना नदी।
कित्र्येसजाता, कित्र्येसजा देखा।
कित्र्या (सं॰स्ती॰) सिलं द्यति नामयति, कित्रि-दो-खच्-मुम् सार्ये सन्-टाप् भत दस्तम्। सर्वेविद्या,
हिसमत।

वालिन्दी (हिं) वालिन्दी देखी।

क्षांचपुर (सं क्षों) १ पद्मराग मणिकी एक पुरातन खिन, मानिककी एक पुरानी खान। २ पद्मराग मणि भेद, किसी किसाका मानिक। इसे लोग मध्यम सममति थे।

कालिप्रद (सं॰ पु॰) मद्यशाला, श्ररावखाना।
कालिप्रिय (सं॰ पु॰) कालि: काल हः प्रियो यस्य,
बहुन्नी॰। १ काल हिप्रय नारद सुनि। "कालिप्रयस्थ
प्रविश्वयानाः।" (रह्वंश) २ वानर, वन्दर। ३ विभीतक्तव्रच, वहेंडेका पेड़। (ति॰) ४ दुष्टप्रकाति,
बदिसज्ञाज, भगड़ालू।

- कालिफल (सं॰ क्ती॰) विभीतक फल, वहेड़ा।
कालिम (सं॰ पु॰) ग्रिरीप द्वच, सिरिसका पेड़।
कालिमल (सं॰ क्ती॰) पाप, गुनाइ।
कालिमार, कालिमारक देखी।

निमारक (सं॰ पु॰) कलिना खदेषस्य कार्यकेन मारयित, कलिन्छ-णिष्-णव् ल् । १ पूर्तिकरस्त, करील । २ कार्यकान् करस्त, कंटीला करींदा। कलिमाल, जलमालक देखे।

क्लिमानक (सं॰ पु॰) नचीनां नग्टकानां माला यत, क्लिन्माना-क । पूतिकरन्त्र, करीन ।

किमान्य (सं॰ पु॰) कनीनां मान्यं यत्न, बहुत्री॰। पूरिकरञ्ज, करीन।

कित्या (भ॰ पु॰) ष्टतयक्ष मांच, घीमें भूना चुवा गोश्त। पसमें मचाचेदार भोल रहता है।

कित्याना (सिं॰ क्रि॰) १ कली श्राना, गुञ्चा फूटना। २ पच श्राना, नये पर निकलना।

जिल्यारी (हिं स्त्री ) किल्हारी, एक ज़हरीला कमें श्रन्य युगर्म कर्ते श्री किलिंग पीदा। इसका हिन्दी पर्याय—करियारी, करिहारी, किलिंग चालुक्यराज ध्रुवका एक नाम।

लांगुली श्रीर जुलहारी है। इसे बंगतामें उत्तर-कम्बल, सत्यानीमें सिरिक समनो, पद्मावोमें मुलिम, दिखणीमें नातका बक्षनाग, मराठीमें करियानाग, मार-वाड़ीमें इनदंदे, तामिलमें बालैपों किवागक्ष्य, तेलगुमें बालपागहा, मनयमें बेनतोनी, बाद्योमें विपदोन श्रीर सिंहलीमें नेयक्षक कहते हैं। (Gloriosa superba)

यह एक वियाल घोषधि है। करियारी भवने पत्तोंकी नोकके सहारे जपरको चढ़तों है। भारत, ब्रह्म भीर सिंहलके वनमें यह खभावत: उत्पन्न होती है। वर्षा ऋतुके समय इसमें सुन्दर भीर सुदीर्घ पुष्प भाता है। पत्न पतले भीर नोकदार होते हैं। मूल यिविशिष्ट रहता है। पुष्प भड़ने पर मिर्चे- जैसा पाल लगता है। पक्ष पतकी भन्तर्गत वीज होता है। इसका मूल विषाण है।

करियारीकी जड़को भारतीय वैदा श्रीर सुसत-मानी इकीम श्रीषधमें व्यवहार करते हैं। विच्छू श्रीर वानखजूरेके काटने पर इसका प्रत्तिष्ठ घढ़ता है। किस्युग (सं॰ क्ली॰) किसरेव युगम्। चतुर्थ युग।

कित्युगाद्या (सं॰ स्त्रो॰) कित्युगस्य पाद्या पाद्य-तिथि:, इन्तत्। साची पूर्णिमा, माइकी पूरनमासी। इसी तिथिको कित्युग चगा था।

कियुगासय, कितर देखी।

कालियुगावास, कलितर देखो।

किल्युगी (सं॰ित्र॰) १ किल्युगमें उत्पन्न होनेवासा। २ पापो, बुरा।

कालिल (सं० ति०) काल्यते सियाते, कालि इलच्।

चित्र व्यक्ति व्यक्ति विकास किला हिम्म को स्थादि । उपार । १ सियाते,

सिला हुवा। २ गहने, घना। ३ श्राच्छने, भरा हुवा।

(क्री०) ४ समूह, ढेर।

"यदा ते मोहक जिलं इहिर्योतिन रियति।" (गोता १। ५१) कालिय क्यें (सं॰ व्रि॰) कालियुगमें न कारने योग्य, जिसे वर्तमान युगमें वचाना पड़े। श्रम्ब मेघादि यन्न, देवरादिसे नियोग, सन्नास, मांस-पिण्डदान प्रस्ति कमें श्रन्य युगमें कर्तेव्य रहते भी कलिमें वज्ये है। कालिय सम्मान्य सुगमें कर्तेव्य रहते भी कलिमें वज्ये है।

कालिविक्रम--दिचिणापथकी एक प्राचीन चालुका राजा। दनका अपर नाम त्रिभुवनमस वा विक्रामादित्य (४थ) या। यह श्राहवमसने पुत्र रहे। दुनने राजलका काल संवत् ८८७—१०४८ या । कालिविष्णुवर्धेन-पूर्वे चालुकाराज विजयादित्य नरेन्द्र म्रगराजने प्रत। इन्होंने डेढ़ व्रष्टे राजत्व किया। कित्वच (मं०पु०) कलेरात्रयरूपो वचः, मध्यपद-सी॰। विभीतन हच, बहेड़ेका पेड़। किलिसंश्रय ( सं॰ पु॰ ) काली: संश्रय: श्राविश:, ६-तत्। १ गरीरमें कलिका प्रविश्व, पापमें पड़नेकी चालत। २ कालिकी श्राक्तति, गुनाइकी स्रत। किन्निरो ( एं॰ स्त्री॰ ) किन्नं इरित, किन् हे श्रण्-डीष्। साङ्गली, करियारी। करियारी देखो। कनी (सं॰ स्ती॰) कलि डीप्। कनिका, गुचा। काली ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ प्रचतयोनि कान्या, बाकरा। २ पचीका नया पर । ३ वस्त्रविशेष, एक कपड़ा। यह तिकोनी कटती श्रीर श्रंगरखे, झुरते, पायनामे वग्री रहमें लगती है। ४ हुक्के नीचेका हिस्सा। इसमें गड़गड़ा लगता श्रीर पानी रहता है। भ वैयावीं का एक तिलक। ६ कृलई, प्रत्यर या सीपका फूंका द्ववा टुकड़ा। दसीसे चूना बनता है। क्वादा ( हिं॰ पु॰ ) तरस्वुज, तरबूज़ । कलील ( अ० वि० ) घल्य, घोड़ा, कम। कालीसिया (हिं॰ स्ती॰) ईसायियों या यझदियोंकी धर्ममण्डली। यह यूनानी 'इक्त की सिया' अञ्च का श्रपभ्तंश है। कालु (सं॰ पु॰) गत्र्श्यानि, किसो किसाका धान। कालु-श्रासामके गारी पर्वतकी एक नदी। यह तुरा नामक स्थानसे निकल ब्रह्मयुव नदमें जा गिरी है। कालुक (सं॰ पु॰) वाद्यविशेष, एक बाजा। कालुका (स॰ स्ती॰) १ ग्रग्डा, गराबखाना। २ उल्का, उत्पात, शहाब-साक्तिब, ट्रूटता तारा। **कलुख (हिं०)** कलुप देखो। कालुखाई (हिं०) कलुषता देखो। क्तलुखी (हिं०) कलुबी देखी।

कालुवावीर ( हिं• पु॰ ) देवताविशेष। इनको दोहाई

सावरी मन्त्रमें लगती है। यह जादू टोनेने प्रधान देव हैं।

कालुष (सं क्षी ) मं सुखं लुषति हिनस्ति, क लुष् अण् काल-उषच् वा। पूनहिक्षालिय उपच्। उप ४। ७५। १ पाप, गुनाह। २ मिलनता, मैलापन। "विगत-कलुषनमः शालिपका धरिती।" (ऋतुमं हार) (पु॰) कस्य जलस्य लुषः हिंसका आविक्षलकारकः, क लुप-क। ३ महिष्ठ, भेंसा। ४ मण्डलिसपं। ५ क्षीभ्र, गुसा। (ति॰) ६ बष्ड, बंधा हुवा, जो बह्दता न हो। ७ निन्दित, बदनाम, ख्राब। ८ क्षायित, कसेला। ८ दुःखित, अपसर्दा। १० चुक्क, घवराया हुवा। ११ असमर्थ, नाताकत।

"भाराववीधक लुषा दिवतेव राती।" (रष्ठ भाई४)

वालुषता (सं क्ली ) १ मलिनता, मलापन । २ श्रमः कार, श्रंधेरा। ३ चुब्धता, घबराइट। कलुषमञ्जरी (सं॰ स्ती॰) जिङ्गिनी, मजीठ। कालुषयोनि (सं ० ति ०) वर्णे सङ्गर, नुत्फी हरास, दोगुला। कलुषित (सं वि वि ) कलुषमस्य सञ्जातः, कलुष-इतच्। १ पापयुक्त, गुनाहगार। २ दूषित, खराब। ३ मलिन, मैला। ४ कषायित, कसैला। ५ बद्र, बंधा दुवा। ६ दु:खित, रस्त्रीदा। ७ सुब्ध, धबराया हुवा। ८ भसमध, नाताक्त। कलुषी (सं० त्रि०) कलुषमस्यास्ति, कलुष-द्रनि । १ पापी, गुनाइ करनेवाला। २ मलिन, मैला रहने-वाला। कालूटा (हिं वि॰) ग्रत्यन्त काणावर्षे, निहायत काला। क लुना (हिं॰ पु॰) स्थ्रल धान्य विशेष, एक मोटा धान। यह पञ्जावमें होता है। कालूतर (सं॰ पु॰) देशविशेष, एक सुल्ला। कालीका (हिं॰ पु॰) १ भोजन विशेष, एक खाना। यह सम्रु रहता श्रीर प्रातः नाल जलपानके समय चलता है। २ विवाह होते समय वरका एक भोजन। यह पाणियहण होनेके तीसरे और चौधे दिन सन्या समय किया जाता है। विवाह में प्रथम दिवस पाणि-ग्रइण होता है। दूसरे दिन रात को कची रसोयी खाने वरपचीय लोग जाते हैं। तीसरे श्रीर चौथे दिन तीसरे पहर कायी पांच बजे कन्यापचीय जन-वासे (जहां वरपचीय ठहरते हैं) में बरात न्यौतने श्रात हैं। जब बरात न्यौत जातो, तब कन्यापचीय मण्डली वरकी भोजन करनेके लिये बीलाती है। इसीका नाम कर्नेज है। क्लेजमें सिवा शकर श्रीर पूरीके दूसरी चीज़ नहीं खिलाते। वरके साथ सह-बोला भी कलेज करने जाता है।

कलेजई (इं॰ पु॰) १ वर्णकविशेष, एक रंग। यह कितुले, इरे कसोस श्रीर मजीठ या पतङ्गके योगसे बनता है। इसका श्रपर नाम चुनौटिया रंग है। (वि॰) २ चुनौटिया।

कालीजा (हिं॰५॰) १ वच:स्यलान्तर्गत श्रवयव विशेष, कातीका एक भीतरी हिसा। यकृत देखी। २ वच:स्थल, सीना, काती। ३ साइस, हिसात।

कालीटा (हिं॰ पु॰) भजविभीष, एक वकरा। इसकी कानसे कारवल बनते हैं।

कलेवर (सं॰ क्षी॰) कले ग्रुक्ते वरं श्रेष्ठम्, देहोत्य-त्तिहितुकल्वात् पवित्रम्, श्रलुक् समा॰। शरोर, जिस,

क्लेस (हि॰) हो ग देखी।

कर्तिया (हिंद्सा॰) १ कला, उत्तर-पुत्तर। २ ताड्ना, उत्पीडन, मारवीर।

कसोईबोड़ा (डिं॰ पु॰) सर्पविश्रेष, द्यलगरकी भांति एक बड़ा सांप। यह बङ्गासमें होता है।

कलोद्भव ( सं॰ पु॰ ) कलमग्रालि, जड़हन।

कलोपनता (सं स्त्री॰) मूर्छनाविश्रेष, एल इज्जा।

"मध्यमे स्वापु सोवीरी हारियाया तत: परम्।

स्थात् कधीपनता ग्रहमध्या मागी च पौरवी॥

ष्ठणका सप्तमा प्राप्ता मूर्कनेलिभिषा दनाः ।" (सद्दीतदर्ध्य)

सध्यम यामको सात मूर्छना होती हैं,—सीवोरी, हारियाखा, कलीवनता, श्रहसध्या, सागी, पौरवी श्रोर हम्मका। कलीवनता सध्यम यामकी छतीय मूर्छनाका नाम है।

क लोर (डिं॰ वि॰) वैद्यायों, को व्यायी न हो। यह रब्द गायके हो लिये पाता है।

57

बतीस (हिं•) कहात देखी।

Vol. 17.

कार्ना (हिं शिष्ठः) कन्नी करना, खिलना-सूदना। कनीं स (हिं वि०) १ क्षण्यवर्ण विशिष्टः कानापन निये हुये। (पु०) २ क्षण्यवर्णे, कालापन। ३ कलङ्क, धळा।

वलीं जी (हिं॰ स्ती॰) १ क्षण्यजीरक, काला जीरा।
इसे बङ्गलामें मुगरेला, काश्मीरीमें तुख्म गन्दन, यफगानीमें सियाह दारु, मराठीमें वालेंजिर, तामिलमें
कार्यनियरोगम्, तेलगुमें नम्न जिलकर, कनाड़ीमें काड़ी
जिड़गी, मलयमें कार्यन चीरकम, ब्राह्मीमें समीनने,
सिंहलीमें कलुदुरु, अरबीमें कम्नूम्यसबद और फारसी
में सियाहदाना कहते हैं। (higella sativa) किन्तु
कालीजीरो कलीं जीसे मिन्न वस्तु है।

यह दिचण यरोपमें स्त्रभावतः उत्पन्न होती है। दिच्या भारत भीर नेपालकी तरायें में इसे नदी किनारे मार्ग भीर्ष वा पौष मासमें बोते हैं। वालुकमय भूमि कलौंज के लिये अच्छी रहती है। वृत्त डिट या दो हाय उच होता है। पुष्प भाड़ जानेसे कोयी तीन श्रङ्गाल पितित काली निकलती हैं। उनमें क्षणावण कण भरे रहते हैं। कणका प्रखंद सबल. ती च्या भीर सगित्व होता है। लोग कलीं नी को तर-कारीमें डाल कर खाते हैं। इससे दो प्रशासका तेल निजनता है-एक छाणावणे, सुगन्धि एवं वाय परि-माणयील श्रीर दूसरा खच्छ तथा एर ग्डतेल सहय। पयमोत तेलचे सन्दर नीलवर्णे प्रतिविस्व फुटता है। कर्ली जी सगन्धित, वायुनायक, प्रश्निदीयन पीर पाचक होती है। यह अनिमान्य, अत्वि, ज्वा श्रीर ग्रहणी प्रस्ति रोगोम श्रीषधकी भांति व्यवहार की जाती है। कर्लों जोके सेवनसे दुग्ध भी श्रधिक उतरता है। सुसल-मान इकीमांके मतानुसार कर्नों को उत्तक, क्षय-ताकारक, परिपाकशील, शोधन, श्रीर सूत्रवर्धे क है। कलींजा कणमदृश वीज कपड़ेमें रखने की नहीं लगता

र एक तरकारो। यह करेले, परवन, भिग्छी, बैंगन वगै रहकां बीचचे चीर श्रीर नमक, मिर्च, खटाई, धनिया प्रसृति द्रव्य भर कर बनायो जाती है। इसे मरगल भी कहते हैं।

मालोघो (हिं॰ ज्री॰) कुनत्य, मुंगरा चावन।

काल्का . (सं • पु॰) काल्-का । कृदावाराचंक्रलियः कः। उण् १ ४०। र शिलापिष्ट द्रव्य, पत्यर पर पीसी इयी चीज़। शुष्क वा जलमित्रित द्रव्यमात्र पत्यर पर पीसनेसे काल्ज कदाता है। इसका संस्कृत पर्याय—पिष्ट, विनीय, भावाय श्रीर प्रचिव है। हिन्दीमें इसे च्रन श्रीर बुकनी या वुकन् कइते हैं। एक प्रहरसे प्रधिक काल रचने पर कल्क द्रव्यका वीर्थ घट जाता है। २ रसिवट द्रव्य, पानीमें पौसी हुयो चीज़। ३ मध्वादिपेषित द्रव्य, भहद वग रहमें घीसी हुयी चीज़ । इसमें प्रधःन द्रव्य एक कष भीर मधु, छत वा तैल दिगुण पड़ता है। फिर सिता वा गुड़ हिगुण भीर द्रव चतुर्गुं ण डाखते हैं। (परिभाषा प्रदीप) ३ प्टत तैलादिका ग्रेप, घी तेल वगैर-्डना वचा चुवा हिस्सा। ४ दमा, घमग्ड। ५ विभि-तकद्वच, वहेड़ेका पेड़। ६ विष्टा, मैना। ७ किह, पाप, गुनाइ। ८ द्रव्यमात्रका च्ये, किसी चीज़की वुननी। १० वर्षमन, जानका मैन। तुरुष्क नामक गन्ध द्रव्य, लोवान । ११ प्रतारणा, फटकार । १२ यव-. सेंह, चटनी। १३ करिदन्त हाथी दांत। (वि०) क्रचयति पापं पाचरति । १४ पापात्मा, पापी ्युनाइगार् ।

कल्लन (सं॰ ल॰) कल्लं मार्घं करोति, कल्ल-णिच् भावे ल्पुट्। १ मठताचरण, फरेब, धोकेबाजी। २ विवाद, भगड़ा।

किल्ल (सं॰ पु॰) कल्लं पापं हार्येतया श्रस्त भस्य, इन्। भगवान् नारायणके दय श्रवतारों देशम वा श्रेष श्रवतार। भूमण्डलमें किल्का चारी पाद वा पूर्ण श्रिवकार श्राने श्रयोत् समुदय मानवीं के एक वर्ण हो जाने श्रीर विष्णुका नाम भुलाने भगवान् किल्ला नामसे श्रवतीर्ण होंगे। वह किलको निपोहित कर पृथिवीं सगावेंगे; क्लेच्छ कुलको मिटा सहमें चलावंगे। (महासारत, सागवत, विष्, गरह, नारिष इ द्यादि)

सत्य, त्रेता, दापर श्रीर कलि—चार युगोंकी पृथिवी पर श्रिकार सिला करता है। इन्हों चारो युगोंके समष्टि कालको 'दिव्ययुग' कहते हैं। ७१ दिव्ययुगोंमें एक सन्वन्तर होता है। शाजकल अस सनु वैवस्ततका श्रिकार चलता है। वैवस्तत श्रिकार

कारके ७१ दि यसुगोंने भष्टाविंगति दि यसुगका वर्तमान कित्युग है। इसमें पहले स्वायभाव, सारीविष, उत्तम, तामस, रैवत श्रीर वान्तुम नामक ऋइ मन्तर वीत चुने हैं। इन सन्वन्तरोंमें इनहत्तर इनहत्तर हिसावसे ४२६ दिया गुग हुये। प्रत्येक दिश्रक्षमें एक एक कलियुग निकला है। वर्तमान वैद्युत सनुके २७ दिवा युग चीर उसीके माय २७ क्रांच्युग भी हैं। वर्तमान खेतवरा इक लापे कु स ४५३ क विष्म वीते हैं। प्रत्येक कलिको श्रेप प्रवस्थाने नारायक्के कल्लिमृति परिग्रह करते ४५३ वार कर्किबीबा चुयो है। फिर वर्तमान किंचयुगके प्रनामें भी एक बार कर्ज्व थवतार लेंगे। प्रत्येक सन्तर्मा नारायणके अवतारादि समान होते हैं यह विमीमी प्राणि खष्ट सम्मा नहीं सकते। सुतर्ग कीन निक्य कर सकता है कि विगत मन्वन्तरी वा किंग्युगीर्व कल्कि अवतार इसा या या नहीं। भगवानको कल्कि चौलाकी सम्बन्धमें कल्किपराणकारने विखा है.-

कल्जिका भेषपाद पाते ही खाध्याय, खपा, खारा, वषट् एवं भोङ्कार भन्तिहित हुवा, मृतरां देवों का चाहारादि भी रुक गया। एस समय वह समरेत हुये ग्रीर दीना, चीषा, तथा मिनता प्रापी को पाग कर घटाना इताग मनसे ब्रह्मतीक जा पर्'रे। दिषस मन ब्रह्मजोकमें उपनीत होते उन्होंने मनक, मनन्द, सनातनादि एवं सिद्धग्ण द्वारा स्तृयमान हो व पिताम इ ब्रह्माकी सुखोपविष्ट देख प्रवनतं सम्तक प्रशासपूर्वक भवस्थान जिया था। वितासहते उनमे मादर बैठने-को कइ कुगल पूछा। फिर देवेंने कविके दोक्से को धर्मनाम हुवा, वह सब ययायय बता दिया। ब्रह्माते देवोंकी अवस्था देख आखास प्रदानपूर्वक कहा था,-चिस्रये, विष्णुको रिक्षाबुक्ता तुन्हारा प्रभीष्ट पिर ब्रह्मा देवींके समिम्बाहारसे विश्वर्द निकट गरी। विष्णुको स्तव प्रादिसे सन्तुष्टकर उद्दिने देवीं की प्राथना बतायो थी। नारायण विधिक मुलसे किकी विवरण सुन कहने खरी—विभी ! इस भाषके श्रभिपायानुसार ग्रम्भनग्राममें विश्वयगाके श्रीरम शीर सुसतिके गर्भे से जना लेंगे। इसारे तीन ज्येष्ठ स्नाता

होंगे। इस उन्हों तीनों भायियोंके साथ किस चय करेंगे। इसारी प्रियतमा जच्मी पद्मा नाम पर सिंइन देशमें बहद्रथकी पत्नी की मुदीके गभेंसे जन्मग्रहण करेंगी। देवगण! तुम भी भूमण्डलमें श्रपने अपने श्रंथसे श्रवतार जो। इम तुन्हारे साहाय्यसे देवापि श्रीर मरु नामक दो राजावोंको प्रथिवोके राज्य पर वैठा सत्ययुग तथा धर्म चलावेंगे। विश्वाको यह बात सन ब्रह्मा देवोंके साथ लौट पड़े।

देवोंको विदाकर भगवान्ने शक्सलयाममें विणा यशाके शारस श्रोर सुमतिके गर्भ से जन्म किया। इससे पहले वावि, प्राच भीर सुमन्त्रक नामसे विषायणाकी तीन पुत्र हो चुके थे। यथाकाल वैशाख मासकी श्रुक्ता दादगीने दिन भगवान्ने श्रवतार लिया। क्षार भी वह काणावतारकी भांति भूमिष्ठ होते ही चतुर्भन देख पहे। महाषषी धान्नी बनी घीं। भगवती पश्चिकाने नाभिच्छेदन किया। भागीरधीने गर्भका क्रीद निकाना था। सावित्री देवीने नष्टलाया-धुलाया या। पृथिवी देवीने दूध विनाया था। षोड्यमातः कानी श्राशीर्वाद दिया। ब्रह्मा खर्मेंसे भगवान्की चतुर्भेज सूर्तिम् प्रवतीर्णं होते देख बहुत घवरा गये। ं उन्होंने पवनको सुतिकारहर्मे भेजा था। पवनने षाकर भगवान्के कानमें कहा-प्रभी! श्रापको चतुर्भेज सूर्तिका दर्भननाम देवतावींकी भी दुर्जैभ है, स्तरां इस मूर्तिको छिपा मनुष्यमूर्ति धारण कीजिये। अगवान् पवनके सुखसे ब्रह्माका प्राप्तिपाय समभा उसी चण हिसुन सानव ग्रिश वन गरी। विष्णुयमा एकायेक पुत्रका क्यान्तर देख विस्मित इये। निन्तु विश्वकी सायामें मोहित हो छन्होंने पूर्वेहष्ट क्यंकी स्वम ठहरा लिया।

भगवान्के जना यहणसे यमालयामका पापताप यन्ति हित हवा था। अधिवासी मङ्गलानुष्ठान करने लगे। पुत्रको ज्ञमयः प्राप्तवय देख विष्णुयथाने वेदविद् बाह्मण वुला नामकरणका आयोजन उठाया था। नामकरणके दिन परश्रराम, क्षपाचार्य, अध्वयामा श्रीर व्यासदेव मिस्नुकका रूप बना शिश्ररूपी हित्को देखने नाये। विष्णुयथाने श्रदृष्टपूर्व स्र्येसम तेजस्वी चारो

श्रतिधियों की रोमाञ्चितक लेवर हो संवर्धनाकी। सुखसे वैठने पर पिल्लको इस्स वालक की देखते हो उन्होंने समभा लिया, कि भगवान्ने कलिक ल्लाविनास के लिये वह रूप परिस्रह किया था। वह बालक का 'कल्लि' नाम ठहरा और जातक मंत्र या नामक रणादि संस्तार करा प्रसन्न मन विदा हुये। फिर गंगे, भगे, विश्वाल प्रस्ति नामों से देवता कल्लिको जाति में श्रवतार लेने लगे।

**इस**ं समय श्रमालप्रासकी निकटख विशाखयूप नामक नरपति राजल करते थे। वृद्ध ब्राह्मणोंके प्रतिपालक रहे। कुरू काल पीछे कल्किका वयस उपनयनके योग्य होने पर विशायमाने कहा,— वत्स ! इम तुन्हारा यज्ञस्त्ररूप प्रधान संस्कार सम्पन करेंगे, फिर तुम्हें चतुर्वेद पढ़ना पड़ेंगे। कल्किने यह वात सुन पूछा, वेद, सावित्री, यज्ञस्त्र, बाह्मण, दग्रविध संस्कार, विशापूजा प्रस्तिका अर्थ क्या या। फिर वह प्रश्न करने लगे, - जो ब्रांह्मण सत्पथ पर चल हरिके पिय बनते और विलोकका सभीष्ट तथा निखिल भुवनका उदार साधन करते, वह कहां मिलते हैं। विशायमाने इस प्रमुक्ते उत्तरमें कालिके भत्याचारकी कथा सनायी। पिताके मुखसे कलिका संवाद पाकर किल्ल मानो जाग उठे। उनके मनम कलिके निग्रहका अभिनाष उत्पन्न हुवा था। य शानियम उपनयन शिष होनेपर वह गुरुक्त समें रहनेको चल टिये।

उस समय परग्रराम महेन्द्र पर्वतपर वास करते थे। उन्होंने कालिको श्राते देख श्राश्रममें लाकर भगना परिचय दिया। भीर फिर वह कहने लगे, 'हम तुन्हें पड़ावेंगे। स्गुवंधमें जमदिग्नके श्रीरसंसे हमारा जना है। वेदवेदाङके तस्त्व श्रीर धनुर्वि-धामें हम पारदर्शी हैं। हमने समुद्य पृथिवी नि:-चित्रयकर ब्राह्मणोंको दिख्णा दी है। श्राजकल तपश्रपके लिये इसी महेन्द्रपवंत पर रहते हैं। तुम हमें गुक् समभी श्रीर श्रीमलित यास्त्र श्रम्यास करो। काल्कि परग्ररामकी बात सुन पुलकित हुये श्रीर प्रणाम कर उनके निकट रहे। उन्होंने चत:-

षष्टि कला साङ्गदेद श्रीर धनुदंद पढ़ दिचणा देना चान्दा था। परश्ररामने दिचिया की वात सुन कर कहा, — ब्राह्मण्कुमार! भगवान् ब्रह्माने विण्यु-से किलिनियहके निमित्त प्रार्थना को थी। वियाने विष्टी पार्थना पूर्ण करने को अवतार निया है। वही पूर्णब्रह्मक्पी इरि हो। तुमने इमसे विद्या पढ़ी हैं। आगे तुम शिवसे श्रस्त तथा सर्वेज शुक यची भौर सिंइलदेशकी राजकन्या पद्मानाची लच्छी पावोगे। फिर तुम्हारे हायसे धमें होन नृपतियों ना विनाश, कलिका निग्रह ग्रीर खधर्मका संस्थापन किया जायेगा। तुम भन्तमं मच भौर देवापिको पृधिवीके राज्यपर श्रमिषिता कर गोलोक पहुंचोगे। तुन्ह.रे इस साधुकार्थ्यके बनुष्ठानसे इस परम प्रसन्न हींगे। यही हमारी दिचणा हैं।' कल्लिने गुन-देवसे शाचा से विस्वोदवंश्वर नामक शिवमन्दिरमें पहुंच महादेवकी पृजा श्रीर सुति की। स्तवसे तुष्ट हो रेवादिरेव पावंतीके साथ ग्राविभूत हुये भीर वर देकर कष्टने इती,—'तुमने जो स्तव बनाकर पढ़ा, वही सब पढ़ने वालेका सर्वीभीष्ट सिंब होगा। यह हुतगामी बहुरूपी गरड़की संग्रस समृत ग्रख श्रीर यह सर्दे प्राप्त तुम्हें देते हैं। प्राजसे मानव तुन्हें सदीवध शःसमें निषुण, वेदपारदशी श्रीर सर्वसूत-विकरी सम्मींगे। यह मधाप्रभाषाली रत्नखचित सुष्टि विश्वष्ट कराल करवाल यहण करी। इसीसे पृथिवीका भार हरण करना पड़ेगा। यह कह कर सद्दार्टव इन्तर्हित हुये। कल्लि भी हर पावंतीको प्रणाम कर शिवदत्त वस्तु उठा प्रश्व पर चढ़े श्रीर श्रपन घरको लीट जाये । विषायशा प्रवक्ते सुखसे श्रवगत हो दघर छधर छस समस्त कथाकी श्रालो-करने लगे। क्रमशः राजा विशाखय्पको खबर लगी। विभाखयुप सुनते ही समक्त गये, कि यथार्थ विष्णु श्रवतीर्ण द्वये थे। कारण जिस समय कास्कर्न जन्म जिया, उसी समयसे उनकी राजधानी साहिषाती नगरीमें याग, दान, तपस्या श्रीर व्रतका ऋनुष्ठान होने सगा। अध्याण, चित्रय श्रीर देख श्राहि श्रवना दुराचरण छोड़ते थे।



कल्कि श्रदतार।

विशाखयप भी खरं धर्मा नरण श्रवलावन पूर्वक विश्व हृदयमे प्रजापालन करने लगे। कल्किने ज्ययुत्र समय देख खड्ग तथा धनुर्वाण लिया शीर श्रखपर चढ़ माहिपातीपुरको शोर गमन किया। छनके दो स्नाता शीर गग भगीदि लातिगण भी पीछे पीछे चले। विशाखयप कल्किको श्राते सुन श्रागे वढे थे। उन्होंने प्रशेहार पर पहुंच देवता-परिष्ट्रत उच्चैयवारोही इन्द्रकी भांति स्वजनविष्टित कल्किको दण्डायमान देखा। विशाखयपने श्रवनत श्रो कल्किको प्रणाम किया था। कल्किने भी प्रसन्ध हिसे उनकी श्रोर देख दिया। भगवान्को क्रपाहिष्ट प्राप्तकर विश्व खया उसी दिनमे प्रस्त क्रांच च्या वन गये।

कां ल्ला राजाकी साथ रहने लगे। फिर छन्होंने संचिपमें श्रायमधर्मका निर्देश लगा कहा था,— 'हमारे श्रंथवाले कलिकी पापसे भ्रंथवार वने, किन्तु श्रंथ हमसे था मिने हैं। तुम राजस्य श्रोर श्रंथमें यज्ञ कर हमारी उपासना उठावो। हमीं परमलोक भीर हमीं सनातन धर्म हैं। काल. स्वभाव भीर संस्तार हमारा भनुगामी है। हम चन्द्रवंशीय देवापि तथा स्वंवंशीय मक्को धर्मराज्य पर संस्थापत भीर सत्य युग प्रवित्त कर गीजीक चले जारेंगे। विशासन यूपने यह बात सन किस्सिसे दैन्याव धर्मका प्रस्त पूरा।

किल्लिने कलिकलुपविनामके लिये विमाखयूपकी सभामें सृष्टिसे शारका कर विराट्सूर्ति, ब्रह्मा, माया, देवदानव-मानव-स्थावर जङ्गम पादिकी उत्-यत्ति, वेदमाहात्म्य, ब्राह्मणमहिमा, श्रपने श्रवता-रकी श्रावश्यकता प्रस्ति सब बातें बतायी घीं। सस्याकाल विपाख्यपंके स्थानान्तर जाते शिवदत्त शुक्त दतस्ततः विचरण कर कल्लिके निकट आ पहुंचे। कल्लिने ग्रुक्से कहा, -ग्रुक ! कहो, तुम किस देशसे क्या आहार कर श्राये हो ; तुम्हारा मङ्गल ती है ? शक्त उत्तर दिया,—'देव! सागरने मध्य सिंइल नासक एक दीप है। वहांके त्रपति कइ-प्रय कहाते हैं। कौसुदी नाम्बी उनकी पत्नीके गर्भसे एक कन्या दुयी है। उसका नाम पद्मावती तिलोक-दुर्लभा है। उनका चरित्र श्रतीव रमणीय है। रूपमे मनाय भी पागल वन जाता है। पद्मावतीने हर पार्वतीकी छपासनाकर वर पाया है, कोई मनुष्य-राजपुत्र पद्मावतीके उपग्रुत्त नहीं। दस जगत्में जो मानन वा देव श्रसर नाग गत्धवे प्रस्ति पद्माको काम-भावसे निरीचण वा श्रभिकाष करेगा, वह तत्वण स्वीय पुरुषजनाके वयसानुरूप स्तील भावको पड्'-चेगा। एकमात्र नारायण ही उनके खामी हैं। पद्मा महादेवसे यह वर लाभ कर परम हुए ही इतने दिनसे नारायणकी राष्ट्र देख रही है। सम्प्रति छनकी पिता खयम्बरका श्रायोजन लगाया है। तृपतिका उद्देश है, स्वयस्वरको सभाभे श्रीक्षणाने जैसे क्कि-णीको ग्रहण किया, वैसे ही नारायण पद्माको भी ग्रहण करेंगे। फिर खयम्बरकी सभामें जो सकत न्टपति पहुँचे, वह पद्माको काम भावसे देखते ही सस वयसके भनुरूप विपुत्तनितस्वा, स्तनयुगगालिनी श्रीर सुमध्यमा रमणी वन गरी। जिसने जैसी रमगीकी चाहा, उसने वैसा ही कप पाया था। चास्यविलासव्यसन भी निषुणतासे देखने लगे। फिर न्यति लोग प्रसन्तासे पद्माकी संच्चिरयोमें मिल गये। में विवाह देखनेको एक निकटस्य बच्चपर बैठा था। किन्तु यह व्यापार उठते में श्रत्यन्त दु:खित द्वा। पद्मा भी रोने लगी। सैने उनका विलाप Vol. IV. 58

सुना है। वह याइरिकी चिन्तामें यतिकातर हैं। मैं यधिक प्रपेचा कर न सकनेपर पद्मावतीको उसी यवस्थामें छोड़ तुन्हें संवाद देने याया इं।

काल्किने शुक्को पद्मावती लच्चीकी वेसी श्रवस्था बताते देख श्राम्बास दिलानेके लिये यथोपयुक्त उपदेश प्रदान पूर्वेक फिर सिंहल भेजा था। श्रक सिंहल पहुंच गये श्रीर पद्मावतीको श्राष्ट्रास देने लगे। उनके सुखसे त्रिवोज्ञ विष्णुपूजाकी पदति, भगवान्के टेइकी वर्णना श्रीर श्रीचरणसे केश पर्यन्त प्रति श्रह्मका ध्यान सुन गुक्तने संवाद दिया, कि समुद्रके अपरपार यसालयाममें विष्णुने कल्कि अवतार लिया है। पद्याने किल्लाका संवाद सन ग्रमको रतालङ्कारसे सनाया, भगवान्को बुना नानेके निये दूत बनाया श्रीर वह सुनाया, - देखी, जो बहना है, बहोरी। तुमसे प्रविदित कुछ भी नहीं है। यह दूसरी कौन वात कह सकती है। कल्कि अपने मनुष्यभ्रममें स्तीप्राप्ति-की प्राप्राद्वासे सिंदल चाहे न प्रायें, किन्तु प्राप श्रीवरणमें हमारा प्रणास श्रवध्य पहुंचावें। कल्किसे कह दीनियेगा, कि पद्माने श्रद्धष्ट दोषरे धिवका वर श्रभिशाप बन गया। श्रुक उनसे विदा हो कि किकी निकट पहुंचे। कल्कि पद्माकी कथा सन शिवदक्त श्रखपर चढ़े श्रीर शक्तको सङ्ग ले तन्मयचित्तसे व्वरित-पद सिं इलकी घोर चल पड़े। किक यथाकाल राजधानी कारमती नगरमें पहुंचे थे। नगरके प्रान्त-भागमें मनोहर सरीवर देख उन्होंने ग्रुकसे कहा.-"इसं स्थानपर स्नान करना पड़ेगा।" शक उनका उद्देश देख पद्मावतीके सनिधानको चल दिये। कल्किने सरोवरके तीर पर अवस्थान किया। अकने जाकर पद्मावतीको भगवान्के आगमनका संवाद दिया था। पद्मावती सुनते ही सरोवरस्नानके कुलसे सहचरी सङ्ग से किसकी दर्भनकी चल खड़ी हुयीं। उनके श्रानेका समाचार पा गटहविपिनोमें जो सकल पुरुष रहे, वह भयसे भागने लगे। उनको कामिनियां पुर्खकार्यका भनुष्ठान करतीं, जिसमें पतिनोक स्त्रीलको न पद्वंचे। पद्मावती सहचारियोंके साथ सरीवरके सीपानपर जा उतरीं। उस समय भगवान्

कालिक कादस्वतक्की स्तूलदेशपर सोति थे। पद्मावती ययाकाल स्नान समापन कर जभी तरके मूलपर जा पहुंचीं श्रीर कलिकका रूपलावस्य देख मोहित हुयीं। उन्हों ने ग्रुक्स महापुरुषकी निद्रा न भङ्ग करने ग्रीर उनके जग कर स्त्रील प्राप्त होनेसे डर जगनेको कहा था। वैसा होते उनकी क्या दशा होती। महा-देवका वर पद्माके लिये गाप था। कलिक मन ही मन उनका अभिप्राय समभ जाग उठे। मध्र प्रेमसन्भाषणसे पद्मावतीको पद्मावती कल्जिदेवके मधुर वचन सुन तथा पुरुषत्व भचत रहते देख सातियय ज्ञानन्दित हुयीं जीर लजा नम्त्रसुखर्मे प्रेम-गद्गद खरसे भंगवान् कल्लिको स्तव दारा रिक्ता घर जीट पड़ीं। उन्होंने पितासे घरमें भगवान् लल्लि देवके श्रागमनकी वार्ता कही थी। व्रष्ठप्रयने नगरमें श्रीहरिको पदार्पण करते सन नानाविध नृत्य, गीत, वाद्यादिका प्रायोजन उठाया। फिर वह पातों, मित्रां, परिजनों श्रीर द्राह्मणों श्रादि-की साथ क ल्लिदेवकी लेने चल दिये। पुरीहित यूजाका उपकरण उठा पीछे रहे। राजाने सरोवरके तीर कल्लिको देख स्तवपूजादि द्वारा रिभाया था। पुरीमें श्रानेपर कल्किका पद्मावतीके साथ विवाह द्वा। स्त्रीत प्राप्त राजा कल्किका स्तव करने चरी श्रीर प्रसन्न होने पर उनके श्रादेशानुसार रेवा नदी मैं न्हा अपना अपना पुरुष देह पा गये। फिर उन्होंने दश अवतारींका नामोक्केख भीर भगवान् कल्लिका स्तव कर खख देशको प्रखानका उपक्रम जगाया। पुरुषोत्तम कल्लिने उस समय उन्हें वर्णात्रमधर्म, वैदिक अनुशासनादि श्रीर प्रवृत्तिमार्ग तथा निवृत्ति-मार्गेका पथिकोचित कार्य बताया था। तृपति वह बातें सुन पुलिकत इये घीर पूछने लगे,—'देव! किस कारणसे स्त्री श्रीर पुरुष भेदमें सृष्टि पड़ती है! सुख, दु:ख ग्रीर जरा लहांसे है ? किसके मादेग श्रीर किस उद्देशसे यह विहित हैं ? श्राज तक इन सकल विषयीका यथायैतन्त्व विवेचित नहीं हुवा। फिर इनसे जो विषय भिन्न पड़ता, वह समभ पर नहीं चढ़ता। तुम अनुग्रह कर इससे कहो।' कल्लि॰

देवने यह प्रश्न सुन श्रास्य सुनिको सारण किया। वे वहां पहुंचे थे। कल्लिने राजावोका प्रश्न वता सटुत्तर देने को कहा। सुनिवर श्रास्यने पपने पूर्व जन्मका ष्टतान्त सुना राजावोंके सकल प्रश्नोंका उत्तर दिया। राजा फिर श्रपंने श्रपंने घर लौट गये। राजावोंके स्वराज्यको जाते भगवान् कल्लिने भी श्रपंने राज्य को प्रत्यागमन करनेका सङ्ख्य किया। देवराज इन्द्रने भगवान्का श्रभिप्राय समभ विश्वक्रमांचे श्रभन्त्राममें उनके लिये स्वस्ति प्रस्ति नानाविष्य भवन वनवाये थे। यथाकाल पद्मावतीको साथ ले धूमधामसे कल्लि श्रम्भलग्रामको श्रीर चल दिये।

वह सब लोग ग्रम्मल ग्राम पहुंचे थे। किल्कि श्रीर पद्मावतीने लाकर जनक-जननीको प्रणाम किया। फिर वह वन्ध्रवोंके समिभव्याहारसे नगरमें गर्ये श्रीर विख्वकर्माके जनाये भवनमें रहने लगे। उसी समय किल्किके स्वाता किवने स्वपत्नी कामकलाके गर्भसे हहत्कीर्ति तथा हहद्वाह, प्राज्ञने श्रपनी पत्नी समितके गर्भसे यज्ञ एवं विज्ञ श्रीर सुमन्त्रकने श्रासिनोंके गर्भसे ग्रासन तथा वेगवान् नामक प्रव उत्पादन किये।

कुछ दिन वीतने पर विणुयमाने म्रखमेधयन्न करना चाहा या। कल्जि पिताकी इच्छा देख धनरत्न संग्रह करनेकी दिग्विजयके लिये चले गये।

विल्ल खलनोंको लेकर ससैन्य प्रथमत; कीकर देशमें जा उतरे। कीकर देशमें उस समय सब एका- लार रहा। स्त्रो, धन वा अब श्रादि लेनिमें कीयी यपना पराया देखता न या। वहां जिन नामक एक राजा रहे। वह किल्लाका भाते सन दो अची- हिणी सैन्य लेकर लड़ने चले।

प्रथम युद्धमें जिन राजकी बौद्धरेना हारकर भागी
थी। फिर किलक श्रीर जिन दोनों नड़ने लगे।
किल्ल धराधातमें मूर्कित हुये थे। जिन राजाने
श्रचेतन किल्लिका देह एठा ले जाना चाहा।
जिन्तु वह विश्वकार देह ठठाये उठा न था।
उसी बीच विशाखयूपने निकटस्य हो गदाधातमें
जिनको हटाया श्रीर किल्लिको लाकर श्रपने रथ-

पर बैठाया। रथपर चढ़ते ही कस्मि जाग पड़े। फिर वह मुझ्त मध्य जिनके सम्मुख पहुंचे थे। मझ-युद्धमें इरा कल्जिने उन्हें किट तोड़ तोड़ मार डाला। जिनने भाता शुरोदन भादवातीचे प्रतिघोध लेने गये थे। निन्तु कल्जिने ज्येष्ठभ्याता कविने उनसे लड़ने लगे। ग्रहोदन ग्रीर कविमें बड़ी गरायें चलीं। शुद्धोदनने कविको किसी प्रकार दवान सकनेपर साया देवीका स्मरण किया। माया देवी छिंइध्वज रयपर चढ़ सैन्यने पुरोसागमें जा खड़ी हुईं। सायाने श्राते ही कल्किका सैन्य श्रकमं एय बना था। बीडसेना जयध्वनिके साथ आगे वही। किन्तु कारण समसंनेपर किक खयं मायाके सम्मुख जा पहुंचे। माया देखते ही विण् के घरीरमें समा गयीं। मायाको न देख बौद्ध-सेना चबरायी थी। अन्तको युद्ध होने लगा। असमाः शुष्टोदन, काकाच, करीपरोमा प्रमृति बीदनायक खेत रहे। अनेक लोग भागे थे। फिर बौडपित्रयां लड़ने पहुचीं। कल्किने उन्हें श्रवलाजनस्त्रस श्रक्तित्व समभा युष्टमे निवृत्त होनेको कहा। रमणियोन उनकी बात न सुन पतिके ग्रीकमें श्रस्त छोड़े थे। किन्तु अस्तोंने यत् के प्रति न चन मृति परिग्रह पूर्वक उनसे कप्त दिया,—िनन भगवान्की प्रक्तिके आत्रयसे इस ग्रह्मवींको श्रंस करते, यह वही भगवान् इरि देख पड़ते हैं। भगवान्ने प्रह्लादके निये निस समय दृशिंह मूर्ति बनायी यी, उस समय भी इरिके गांत्रमें श्रावात मारने को इमारी कुछ चलने न पायी। अब इम क्या जर सर्जेंगे। बीडकामिनियां वह बात सुन विस्मित दुवीं। श्रीर पवशेषको दृश्कि शरण गयीं। किस्किन उन्हें भिक्तियोगका उपदेश दिया था। फिर उन्होंने भी क्रमणः मुक्ति पायी।

कितने कीकटसे चक्रतीर्थको जा सदल यास्तः विद्वित विधानके अनुसार स्नान आदि किया था। एक दिन वहां भगवान्से वाल्यखिल्य नामक सुनियोंने विषय बदन जाकर कहा,—कुश्मकर्णके निकुश्म नामक एक पुत्र रहा। उसके कुथोदरी नान्ती एक कन्या है। कालकच्च नामक किसी राचससे विवाह द्वा। उनके विकच्च नामक एक सन्तान विद्यमान

है। श्रापाततः जुथोदरी हिमालय पर्वतपर मस्तक लगा श्रीर निषध पर्वतपर दोनों पैर फैला सो गयी है। हिमालयको एक उपत्यकामें बैठ विकच्च स्तन्यपान करता है? उसी राचसीके निश्वास पवनसे प्रतिहत श्रीर विवध हो हम श्रापके शर्ण श्राये हैं। श्रापमे हमें चिरकाल राचसी-मीतिने उवारा है। इसवारमी श्राप कपापूर्वक हमारा दु:ख मिटा दीलिये।

कित मुनियों की बात सन हिमालयकी उपत्यका पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां एक दुग्धमयी नदी श्रति खरस्रोतसे बदते देखीं। पूछने पर खबर लगी, कि वह जुधोदरीके एक स्तनकी दुग्धधारा रही। विकन्त एक ही स्तन पीता था। उससे अपर स्तनकी दुग्ध धारा नदी बनकर वह चती। सप्तघटिका पोक्टे अपर स्तन बदलते वह नदी सुख जाती और दूसरी श्रोर नदीकी दुग्धधारा बहते दीखती थी। फिर कल्कि कुयोदरीं के भीषण याकारकी चिन्तामें पड़े और उसके त्रभिमुखको चन गये। उन्होंने जाकर देखा, कि राचरीना कर्ण पर्वतगहरके समसे सिंहोंना श्रायय श्रीर लोमजूप पुत्रपौतादि सह हस्तियों के सुखसे रहने को निकेतन बना था। कल्जिने राज्यसीको देख गर कोड़ा। राचसी घरविड होते गभीर गर्जन करने लगी। वद्द शन्त कल्लिकी सेना सूर्छित इयी। फिर राचमीचे खास लेते ही इस्ती, अख, रथ और पदातिकी साथ कल्कि नासापय्में जाने खरी। उसने निकट पाकर सबको खा डाला।

भगवान् कल्लि ससैन्य राचसीके उदरमें पहुंचे थे। उससे जगत्मंसार डर गया। फिर वह राचसीका उदर वाणाग्नि जला और करवालसे उड़ा बाहर निकले। सैन्य लोग भी योनिरम्य कर्ण, नासारंध्र प्रस्ति खानोंसे निकल पड़े। जुथोदरी पञ्चलकी पहुंची। विकल्ज जननीको सरते देख निरायुध हाथ-से कल्लिसेना सारने लगा। कल्लिने पञ्चवर्षीय भीषण राचस गिश्रको बच्च श्रस्त से यसालय भेज दिया।

टूसरे दिन श्रधंख्य ऋषि सुनि गङ्गाका स्तव पढ़ते पढ़ते किल्लिको देखने गये। उनमें श्रनि, श्रङ्किरा, विश्व मानव, स्रगु, पाराभर, नारद, दुर्वासा, देवल, व ख, भ्रष्टत्यामा, परग्रराम, क्षपाचार्य, तित, वेदप्रमिति महिष रहे। उनके साथ मक और देवापि
नामक दो राजि भी आये थे। किल्क के परिचय
पूक्रने पर मक्ते कहा,—'स्र्येवंग्रोज्जूत अग्निवर्णका
पीत और भास्तका प्रत हं। व्यासदेवके मुख्ये किल्क
अवतारकी कथा सन दर्भन करनेकी यहां चला पाया।
देवापिन अपनेकी चन्द्रवंभीय प्रतीपकरका प्रत बताया।
वह भान्तनुको राज्य सौंप कलापग्राममें तपस्या करते
थे; व्यासके सुख्ये किल्किका संवाद सुन देखनेको
पहुंच गये।

उनका परिचय पाकर भगवान् किल्किकी पूर्वेकया सारण पड़ी। उभयकी भाष्त्रास दे उन्होंने कहा,— भर । प्रजापीड्क तथा प्राणि इंसक स्तेच्छोंकी मार तुन्हें त्रयोध्याके श्रीर पुकादिका उच्छेद साधन कर देवापिको इस्तिनापुरके सिंहासनपर वैठावेंगे। तुम अस्त यस्त्र सतविदा हो। अव योड्वेशमें रथपर चढ़ इमारे साथ चलो। मरा! तुम विशाखयूपकी सन्दरी क्विराङ्गी कन्याको पद्मी बनावी श्रीर देवापि तुम भी कचिराख लुपतिकी कन्या पान्ताकी विवाह कर लावी। कल्लिकी यह बात कड़ते ही प्राकाशसे अस्त-अस्त सिक्कात दी रथ एतर पहें। उससे सबकी विसाय सगा क ल्लिने कन्ना,—"तुम दोनी लोकपालनार्थे सूर्य, ६न्द्र, इन्द्र, यस भीर कुवैरके श्रंशसे धराधामपर अवती णे द्विये हो। तुन्हारे ही लिये दन्द्रके आदेशसे विम्बलभीने यह रथ बनाये हैं। तुम इनपर चढ़कर इसारे पीक्के पीके चली। उनकी इस वातपर पुष्पवृष्टि होने लगी।

उसी समय सनक सहा एक तेज : पुष्त ब्रह्मचारी जा पष्टुंचे। काल्किने पाद्यादि दारा उनकी पूजा कर परिचय पूछा। ब्रह्मचारीने कहा,—'कमलापते! में बापका बादेशवह सत्ययुग हं। बापका बावि-भीव भीर प्रभाव देखानेकी यहां बा पहुंचा हं। सत्ययुग यह कह किलका स्तव करने सगे। फिर वह उनके अनुगामी वने थे। महर्षियोंने बपने अपने स्थानकी प्रस्थान किया।

उसके पीके कि कि वियासन राज्यपर पर चढ़े। वियाखयुप, देवापि श्रीर मर उनके पीके थे। धमें भी उसी समय इड ब्राह्मणवियमें किनके निकट भ पना परिचय पा उनकी श्राञ्चास दिया था। कीकट वीडोंके विद्वित होनेकी बात सन धमें श्राज्हादित हुये श्रीर सिडाश्यस श्रंपने परिजनोंको छोड़ कर्न्किके पीके चल दिये।

कल्कि खश, काम्बोज, ग्रवर, वर्वर प्रस्तिको दवानेके लिये कलिको पुरोके श्रभसुख हुये।

किकी पुरी श्रत्यन्त भीषण यो। उसे देखते ही लोग कांपने लगते। सर्वेदा भूत, सारमिय, काक, उलुक श्रीर श्र्याल वहां देख पड़ते थे। गोमांसका प्रतिगन्ध सर्वेद्र परिपूर्ण रहा। कामिनियां खूत, विवाद प्रस्ति विषयों से अनुरक्त थीं। फिर वही वहां कहीं रहीं। श्रन्य प्रभुकी वात चलती न थी।

कलिने कल्किदेवको लड़ने प्राते सुन स्तीय परिजन बुला लिये। फिर वह पेचकाच रथपर चढ़ विधासन नगरके वाहर जाकर सड़नेकी प्रस्तत इये। कर्लाने ससैन्य रणचित्र पदुंच धर्मसे कलि, ऋतसे दम, प्रसादसे लीभ, भभयसे क्रीध, सुखसे भय, दृषसे व्याधि, प्रश्रयसे ग्लानि श्रीर स्मतिसे जराकी लड़ाया या। मन्यान्य प्रतिदन्दियोंमें भी उन्होंने युद घोषणा करायी। ज्ञासक्रम विषम युद्ध उठा या। पाकाणम देवता देखने गये। मत्त्र राजा खर्मी काम्बोजो, देवापि चीनावीं वव री श्रीर विशाखयूप पुलिन्हो चण्डालीं ह लड़ने लगे। कलिके काक भीर विकाक नामक दो दानव सेनापति थे। वह हकासुरके पौत्र श्रीर गकुः निकी पुत्र रहे। दोनों देखनेमें एंक रूप थे। ब्रह्मासे वर पा वह देवतावोंसे भजीय रहे। उन दोनी वीरोंक गदाइस्त रणमें कतरनेसे मृत्यु भी डर कर भागते ये। कल्किदेव खयं काक श्रीर विकाकके प्रतिदन्दी वने। युद्धमें प्रस्तोंकी भाड़ा भाड़ी ग्रीर वीरोंकी कड़ाकड़ीचे पृथिवी धरधराने लगी। अवग्रेषको कलिके धनुचर पराजित हो नाना देशोंमें चले गये। कलि खयं हारने पर स्त्रीस्त्रामिक भवनमें घुषा था। पेचकाचरय चर हुवा। धर्मेश्नष्ट खग्र चर्छालादि भी मरु देवाि तया विगाखवृपसे भागे थे।

कोक श्रीर विकोकसे कल्किटेव लड़े। मधुकैट-भना युद्द भान मारता या। कल्कि उनके ऋस्वाघातसे ग्रत्यन्त पीड़ित हुये। उन्होंने क्रुड हो विकोकका ग्रिर काट डाला। किन्तु कोकके स्तरेडकी श्रीर देखते ही वह जी उठा श्रीर फिर दोनों भाइयोंका जोड़ा कल्कियर टूट पड़ा। कल्किने कई वार दोनोंका धिर काटा था। किन्तु एककी देखते ही दूषरा जीवित हुवा। शिष्मं कल्किने अपने अखको उनपर छोड़ दिया। कासगासी अध्वक्षे खुरप्रहारसे दानव बार वार सृर्क्टित होने बगे। फिर भी उन्हें मरते न देख काल्कि चिन्तामें पड़ गये। ब्रह्माने उस समय रणमें पहुंच कर कहा,—'विभो! यह दानव चस्त्रमस्त्रें अवध्य है। इसने इन्हें एकको मरते दूसरेक देखनेसे फिर जीउउनेका वरदान दिया या। सुतरां श्राप वह उपाय करें, जिससे दोनों साथ ही मरें।' कल्किने उत्त रहस्य समभ गदाको हायसे डाला और दोनोंके एक काल वच्चमुष्टि मारा या। दोनों विदीणें मस्तक ची पञ्चलको पहुंच गये श्रीर एक दूचरेका स्तरेड देख न सबे। देवता भीर मनुष्य सब उनके मरनेसे परम प्रीत इये! सिडचारणादि कल्किकी सराइन सगि। कल्कियुरमें उन्होंने रण जीता था।

कल्कि उसके पीके भन्नाटनगरको प्रयावणीं से खड़ने चले। भन्नाटनगरके राजा प्रशिक्षण प्रति कृष्णपरायण श्रीर योगियों में श्रुप्रगण्य थे। भगवान् कृष्णपरायण श्रीर योगियों में श्रुप्रगण्य थे। भगवान् कृष्णपरायण श्रीर याति सुन वहभी प्रीति श्रीर भिन्न सहकार प्रस्तुत हुये। उनकी विष्णु-परायणा स्थान्ता पत्नीने खामोको जगत्पति युद्धोचत देख कहा या,—नाय! भगवान्क कीमज प्रशिरपर श्राप की से शस्त्र को हैंगे। उन्होंने उत्तर दिया,—'प्रिये! रणस्थलमें गुक् शिष्यको श्रीर उपास्य उपास्तको विलाग मार सकता है। युद्धमें यदि बचेंगे, तो कैसेके तैसे राजा वनेही रहेंगे। श्रीर साथ हो कल्किको जीतनिये जोग हमारी प्रशंसा करेंगे। नहीं तो युद्धमें मरनेसे खर्गप्राप्त होना तो निश्चित हो है।

सुतरां इसे दोनी श्रोर लाभ ही लाभ देख पड़ता है। वह देखर और हम सेवनाधम हैं। नल्नि इससे जो सेवा कराना चाहेंगे, उसके लिये वे इमें धप्रस्तुत न पार्रेगे! सुतरां प्रभु जव इससे खड़ने थाये हैं, तब हमने भी अपने अखगस्त उठाये हैं। उनकी इच्छाने अनुसार हम कार्य करनेकी वाध्य हैं। रानीने यह सुनकार उत्तर दिया,—'हरिने सेवक नभी कामनालिप्त नहीं होते। सुतरां खर्ग वा यशकी कामनासे त्रापका लड़ना श्रमभव है। फिर त्राप जब कोयी कासना नहीं रखते, तब वह भी न्या दे सकते हैं! सुतरां हमें प्राप जीगोंका यह युदोचम मोइनी चीनामात मानुम पड़ता है।' इसी प्रनार क्यनीपक्यनके पीछे यशिध्वत हरिनाम स्मरण श्रीर इरिधान कर इरिचे लड़ने चले। शय्याकर्णे लोग श्रस्त उठा उनने साथ हुँगे! राजकुमार स्यैनेत भी परम वैपाव चौर श्रस्तविदों में चेष्ठ थे। युड श्रारमा हुवा। वियाखयूपसे यगिध्वज, मर्से स्यंकित श्रीर देवापिसे वृहत्केतु सड़ने लगे। क्ल्किसेन्य विध्वस्त इवा या। स्र्यंके युदमें मूर्कित होते ही सार्य मक्की ली भागा। बहत्नेतु दैवापिषे हार गये। उनके क्रोड्म निष्ये पित होने लगे। परन्तु इतनेमें ही सूर्येनेतु साहा-यके लिये पहुँचे श्रीर उन्होंने सृष्टिक श्राघातसे गिरा देवापिके भुजवस्थनसे अपने भाताको छोड़ा लिया। गणिध्वज विशाखयूपको हरा कल्कि सम्स्कोन हुये।

ग्रिध्वनने किल्किसे कहा,—पुण्डरीकाच। ग्राइये श्रीर हमारे हृदयपर प्रहार लगाइये, नतुवा हमारे भयसे हमारे श्रम्थकार हृदयमें क्रिप जाइये। यदि श्राप हमें यत् समभीं, तो निविवाद प्रहार कीं; जिससे हम श्रनायास श्रिव श्रयवा विश्य लोकको चले।

कि यह बात सन सनही सन सन्तृष्ट हुये भीर जपरमें प्राध्वज पर बाण वर्षण करने लगे। दोनों में महायुद्ध हुवा। दोनों दिव्य भस्त चलाते थे। प्रेषको कितकों मुट्याघातमें प्राध्वज मुहुर्त मात्र भवतन्य रहे। फिर उन्होंने भी उठकर कितकों मुष्टि मारा था। किन्त उस भाषातमें किनमूल करलोकी भांति भवतन हो गिर पड़े। धर्म एकं

Vol. IV. 59

सत्ययुगके साथ किसको। उठानेके लिये प्रशिध्वज निकट पहुंचे थे। वह धर्म तथा सत्ययुगको अपने दोनीं कचोंमें दवा श्रीर कल्किको वचस्यससे लगा श्रपनी पुरा चले गये। उनने घरमें पहुंच रानीकी सिखयोंने साथ इरिगुण गाते पाया था। राजा उनसे कइने लगे,—'प्रिये! भगवान् किलक मृक्किसि हमारे वच्च खलमें लग तुन्हारी भिक्त देखने बाये हैं। फिर इमारे दोनों कचीमें धर्म श्रीर सत्ययुग हैं। इन की यद्योचित अर्चना कीजिये। सुगान्ता सबको प्रणामकर श्रीर हरिप्रेमसे विश्वल बन नाचने गाने लगीं। स्तवसे तुष्ट हो नल्निने सुप्तोखितकी भांति र्देषत् लिजातमुख्ये सुयान्ताका परिचय पूछा। छन्होंने श्रपनेको दासी बताया था। धर्म भीर सत्ययुग सुगा-न्ताकी इरिभक्ति सराइने लगे। कल्कीने कदा यथार्थ तुन्होने हमको जीत लिया। शेषको उन्होने शशिध्वज-की कन्या रमाका पाणिग्रहण किया। फिर कल्किके सदचर राजावींने शशिध्वजसे उस अपूर्व भित्तकी कथा यूकी। उन्होंने परिचय देकर जिस प्रकार इरिभिक्त यायी, एसी प्रकार सब बात खोलकर बतायी थी।

उसके पोक्ते कथाप्रसङ्घर्मे यशिध्वजनी भक्ति एवं वासनातत्त्व देखा दिया श्रीर दिविद तथा जाम्बवान्की भांति सरणकी प्रार्थना की। राजावींने उन दोनीं वानरींका हत्तान्त सुनना चाष्टा था। राजाने सब बताकर कड़ा,—'इमीं क्षणावतारमें सत्यभामाने पिता सता-्जित् थे।' इसके वाद कल्कि खग्रर ग्रंशिध्वजको सान्वना दे चल दिये और ससैन्य काश्वनपुरी पहुंच गये। वह मुरी गिरिदुर्भेंसे विष्टित भीर सपंजालसे रचित थी। कालिक विविध बाणों दारा विषास्त्र इटा पुरीमें घुसे। युरीके मध्य सुन्दर प्रासाद इरिचन्द्रन हचसे वेष्टित श्रीर मणिकाञ्चनसे श्रहङ्कृत थे। किन्तु मनुष्यीका कोई सम्पर्क न रहा। वैवस नागकचा चारो पोर चूमती फिरती थीं। कल्कि पुरीमें घुसते हिचकिचाने स्ती। उसी समय दैववाणी हुयी,—'बाप प्रवेश ही अविश की जिये। इस पुरीमें एक विषक न्या है। उसके देखते श्रापको कोड़ सब सर जावेंग।' फिर वध कीवल शक्तकी पकड़ श्रीर श्रवपर चढ़ का चनपुरीमें खड़्गहस्त घुते थे। विषकत्या एक स्थानपर देख पड़ी। कन्याने कहा,—'मेरे तुत्य हतभागिनी विषनेता कामिनी दूसरी नहीं। श्राप कीन हैं ?' किन्किने उपसे विषनेता होनेका कारण पूछा। उसने उत्तर दिया में गन्धवराज चित्रगीवकी भार्या सुलोचना हं। एक दिन में पतिके साथ गन्धमादन कुद्धवनमें रसालाप करती थी। उसी समय नद्य सुनिका कदर्य कलेवर देख सुभि वड़ी हंसी पायी। सुनिने क्रीधवग्र विषनेता होनेका श्रमियाप दिया था। पाज श्रापके दर्यनसे मेरे यापका श्रन्त हुवा। पत्र में स्वामीके पास जाती हं।

विषक्तन्या खर्गको चली गयी। कल्किन उक्त
प्रोक्ते अधीखर अमर्षको राज्यपर अमिषिक किया।
पिर उन्होंने मक्को अयोध्या, स्येकेतुको मयरा, देवापिको वारणावत, अरिखल, वक्तस्थल, कामन्द्रक एवं
इस्तिना, कविष्मिति भाइयोको योद्धा, पौण्ड् आदि,
जातिवर्गको कोकट प्रस्ति और विषाखयूपको कोङ्ग
तथा कलाप राज्य दिया था। पिर सब शक्तल लोट
गये। पृथिवीपर धर्म और सत्ययुगका अधिकार
प्रवित्तेत हुवा।

कुछ दिन बीतने पर विष्णु यथाने यन्न करनेकी प्रतिसे कहा था। कल्किने उनके आदेशसे राजस्य, वाजपेय और अक्षमिधयन्न सम्पन्न किया। कप, राम, विषष्ठ, व्यास, धीम्य, अक्षतत्रण, अव्वयामा, मधुच्छन्दा और मन्द्रपाल प्रश्नति महर्षि उन सकल यन्नोंने उपस्थित थे। कल्किने यन्नान्तमें गङ्गायमुना के सङ्गमस्थलपर अञ्चलको खिलाया पिलाया। पीछे सब लोग शक्स लौट गये।

समय पाकर परग्रराम कल्किक भवन पहुंचे।
हसी बीच कल्लिक पद्मावती-गर्भजात जय भीर विजय
दो प्रव हुये थे। रमाके कोयी वालक न रहा। उन्होंने
परग्ररामको देख पपना श्रमिलाष कहा। परग्ररामने रमासे क्किगणीवत कराया था। व्रतके प्रभावसे
रमाने मेचमाल भीर वलाहक नामक दो प्रव पाय।
कल्कि पत्नीप्रवक्ते साथ महासुख्ये दिन विताते थे।
फिर ब्रह्मादि देवतावीने उनसे खगे जानेको भनुरोध
किया। कल्किन प्रव तथा प्रभावगंको कहा भपने

स्वर्गगमनका संवाद सुनाया या। वह सब घोकाते हुये। कल्कि राजल कोड़ दोनों पित्रयोंके साथ हिमालय प्रदेशमें गङ्गा किनारे पहुंचे थे। वहां उन्होंने भपने श्रापको सारण किया। फिर चतुर्भुं ज मूर्तिमें परिवर्तित हो वह गोलोक गये। पद्मा श्रीर रमाने भनलमें देह कीड़ पितलोक पाया था। पृथिवी पर सत्ययुगका प्रभाव श्रन्तुस रहा। देवािय श्रीर मक् राज्य शासन करने लगे। किल्डुराण देवी।

भागवतमें कल्कि भगवान्का त्रयोविंग श्रवतार कहा है। (भागवत १।३।२४-२५)

जैनियों में भी किन भवतारकी कथा सन पड़ती है। वह कहते है—महावीरके निर्वाण पानेके पीछे प्रति सहस्त्र वर्ष कल्कि होता है भीर वह जैनधर्मके विरुद्ध मत स्थापन करते हैं। (जैन हरिवंग)

क्रन्तिपुराण-एक श्रतिरिक्त उपपुराण । यह श्रष्टाद्य उपपुराणोंसे वाहर है। इसमें तीन ग्रंग लगे हैं। प्रथम एवं दितीयमें सात सात चीदह शीर हतीयांग-में इकीस सब पैतीस अध्याय है। इनमें क्रमान्वयसे गुत्रमार्केण्डेयका संवाद, अधमेके वंशका कीर्तन, कलिका विवरण, पृथिवी तथा देवगणका ब्रह्मचीककी गमन, ब्रह्मवाक्यानुसार शक्सलस्य ब्राह्मण विष्ण्यभाके ग्रहमें सुमितिके गर्भसे विष्यु एवं उनके ग्रंगभूत तीन क्येष्ठ सहोदरके जनाका विवरण, कल्कि-विष्ण्यग्रा-का संवाद, कल्किका उपनयन, परश्ररामसे करिकका न्साचात्, उनसे वेदाध्ययन, श्रस्त्रशस्त्रिचा, कल्किका शिवाराधन, इरपावतीके समच कल्किका गिवस्तव पाठ, गिवसे प्रख, खड्ग, ग्रक, प्रस्तादि एवं वरका · साम, श्रमखको प्रत्यागमन, वन्धुगणसे वरका कीत<sup>9</sup>न, नरपति विद्याखयूपकी सभामें कल्किका संचिपसे वर्णा--समधर्मकथन, श्रकका धागमन, श्रककल्किसंवाद, सिंहसका वर्षन, पद्माका चरित, ग्रिवसे पद्माका वर--साम, पद्माने खयम्बरका श्रायोजन, खयम्बरकी सभाम -प्रागत राजावींका स्त्रीमाव, पद्माका विषाद, शक्तो ्टूतरूपरे प्रेरण, शक्तपद्मा-संवाद, पद्माका विष्णु-पूजन, पद।दिसे केयान्त पर्यन्त विष्णुके प्रत्येक श्रङ्गका वर्षन तथा ध्यान, शक्तको अच्छार दान, शक्तका प्रत्या-

ग्रासन, पद्माने उद्देश; कलिक एवं श्वनका सिंचनगमन, सानके कल सरीवरमें पद्माका श्रीमसार, पद्माका जल कीतृहल, जल्कि तथा पद्माका मिलन, वहदूयका संवर्धन, कल्कि पद्मा-विवाह, कल्किके दर्भनसे स्त्रील -प्राप्त राजावींका पुंस्वताभ एवं कल्किस्तव, वर्णायम धर्मेवर कर्लाकका उपदेग, राजावींका गय, अनन्त स्निका शागमन, भनन्तका पूर्वे वत्तान्त कथन, शिव-का स्तव, विताके सत्युपर अनन्तका सायादर्भन श्रीर वैराग्यावलस्वन, पनन्तका मोच, राजावींका प्रत्या-गमन, कन्त कि पद्माका शक्त क्ती प्रस्थान, विश्व कर्मी-का विधान, स्त्राटवर्गका वंशवर्धन, विष्णुयशाका यज्ञाभिलाव, कल्किका खजनोंके साथ दिग्विजयको गमन, जिनराजका वध, बौदोंका निग्रह, मायाका अन्तर्धान, बीब-रमणियोंका युद्दोखीग, अस्त देवतादि-का श्राविर्मात, ज्ञानके योगका कथन, सुनियोंका त्रागमन, कुथोदरीका इत्तान्त, सपुत्रा कुथोदरीका वध, इरिदारको जल्किका गमन, माचात्, मर एवं देवापिका मिलन, उभयके परिचय-स्वरे स्थेवंग तया चन्द्रवंशका कीर्तन, मर्का राम-मर एवं देवापिके साय चरितयवण, युदार्थगमन, धर्म तथा सत्ययुगका मिलन, कीक विकीकका विनाग, भसाटमें गमन, शय्याकणी का युड, सुयान्तासे प्रशिध्वजका विशापिकिकौतेन, रण-खनमें गमिष्यन नार्टन नाल्निधमें एवं मत्ययुगका पराजय, उनको उठा श्रीध्वजका श्रपनी पुरीमें प्रवेश, सुशान्ता कर्ले क स्तव, कल्किकी साथ रमाका विवाह, गणिध्वजने ग्रम्जन्म का विवर्ण, दिविद एवं जास्ववान्का वर्षन, स्यमन्तकोपास्थान, ध्वजका मोच, विषक्तवाका मोचन, राजावींकी राच्यदान, पुत्रादिका श्रभिषेक, मायास्तव, श्रभावर्म यज्ञादिका अनुष्ठान, नारदंसे विष्ण्,ययाका भक्तिनाभ, धर्म एवं सत्ययुगका अधिकार, रुक्तिणीव्रत, कल्किका विद्वार, पुत्रपौत्रादिका वर्णन, ब्रह्मकल्कि-संवाद, विणुका वैकुरहगमन, पद्माकयाका भेष, शकदिनका प्रसान, सुनिगणीत गङ्गास्तव, पुराणका विवरण भौर पुराणके अवणका पंत निखा है।

किल्लिपुराणको लोग दैपायन प्रणीत बताते हैं। किल्तु कोई कोई इस बातको नहीं मानते। कारण विदव्यासप्रणीत सक्तल पुराण चीर उपपुराण नासक श्रन्थान्य ग्रन्थेति इसका नाम नहीं मिलता! एतिइन किल्लिपुराणने मध्य ही तृतीयां ग्रने एकविंग ग्रध्याय-में एक खन्रपर लिखा है,—'सनन पुराणाभिज्ञ लोम-चर्षेणनन्दन स्त वेदयासके शिष्य थे। इस उन्हें ंप्रणाम करते हैं। यदि यह पुराण वेदव्यासरचित रहता, तो उनकी लेखनीचे खिशयके प्रति प्रणाम-चापक स्रोक लिखा देख न पड़ता। फिर किल्ला-युराण्में देदव्यासकी रचना होनेका प्रमाण कहां है ? प्रथम प्रांचने भीनकादि ऋषियोंने प्रयानु-सार इस पुराणकी व्याख्याका धनुक्रास हैं। पुराणीत्यति निरूपण करते समय उन्होंने कहा, 'पुराकालको नारदके पूछनीपर ब्रह्माने यह उपाख्यान सुनाया था। नारदने व्यासदेवके निकट व्याख्या की। फिर वेदवासने खपुत ब्रह्मरात ( ग्रुक्देव ? )को यह विवरण बताया था। ब्रह्मरातने श्रसिमन्युक्ते पुत विणा रात (परीचित ?) की सभामें यह कथा कीतन की, किन्तु कथा भेष न हुयी। विष्णुरात खर्मकी चली गरी। साल एडिय श्रादि महिषयोंने श्रुक्त देश्से श्रन्रोधकार श्रेष पर्यन्त कथा सुनी थी। उनके अखरे सुना हुवा विषय हम विवृत करेंगे। दसमें ग्रष्टाद्श सहस्त स्रोव विद्यसान हैं। विन्तु हतीयांयके ग्रेष ंत्रध्यायमें यत्यके उपसंहारकालमें उग्रयक्षेत सुखसे ही भिन्नरूप वर्षना सिलती है,—'निरतियगय पापी लोंग भी इस पुराणके प्रभावते श्रभीष्ट लाभ कर सकते हैं। इस किल्लिपुराणने कह सहस्त एक यत सोकोंसे ंसकल प्रास्तींका धर्य श्रीर तत्त्व संग्रहीत हुवा है। प्रचयावसानमं श्रीहरिके मुखसे यह काल्किपुराण निकाला है। इस पुराणसे चतुवँग मिलते हैं। भगवान् वेदव्यासने ब्राह्मणजनम परिग्रह किया या। उन्होंने ही धरातलपर श्रवतीर्ण हो परम विसायकर भगवान् काल्जिके प्रभावकी यह वंग्रीना सुनायी है।' पूर्वीदत दोनों ग्रंग देख सोन संख्याने सम्बन्धपर भी विभिन्न रूप कथन मिलता है।

कल्जिपुरागम पुराणोपपुराण-वर्णित विषयोंकी वहुन वर्णना नहीं। नेखक इस सम्बन्धीं जो बायायें लिखते, उनको देखते ही समभा जा सकता है कि वह सक्तल अंध केवल पुराणके तत्तको रचा करनेके लिये हो ग्रत्यमें लगाये गये हैं। रबुवंग, नैपम, नुमार प्रस्ति सहाकाव्योंमें जैसे किसी एक व्यक्ति वा विषयकी वर्णना चलती है, इसमें भी देते ही एक माव वाल्जिचरित्की क्या सिवती है। वाल्जिप्राण्से युङ्गार, धान्ति एवं वीररस विशेष देखाया, प्रन्यान्य रसीका भाव घविस्पष्ट रूपवे भाजनाया और पुराणादिकी भांति पुनन्तिदोष वा धनर्यंत धन्यव मन्दोंता प्रयोग नहीं लगाया है। इन सक्तल कारणोंसे इसकी एक सुन्दर सहाजाव्य कहना अधिक युक्तिमङ्गत है। दसको रचनाप्रणाली पुराणोंकी भाति रसहीन नहीं। कल्लि-पुरायको भाषाको भी प्राचीन कहर्नेम् सन्दे इ है। '

इसमें कालियुगने श्रीप पादनी वर्णना निखी है। उसके प्रनुसार कालिप्रभावसे समस्त पृथिवी एकवणं होनेपर भगवान् कल्कि रूपसे जन्म से किन्नों चटावें और खत्ययुग चलावेंगे। ख्ला भावमें मनोयोग पूर्वेक विचार कर देखनेसे कन् किंक समय प्रियोकी वर्षित अवस्था श्रेषंपादकी नहीं—प्रथमपादकी घटना समस पड़ती है। कल्किक साथ मायावादी बौदींका युद जिस संश्में लिखते है, वह संग निविष्ट वित्तसे पड़नेपर सहजमें ही समभा सकते है कि वह वर्णना भारतमें बीद धर्भ बढ़न् समयकी ठहरती है। यही वात न जिल्ला शब्दमें उड़त सोकरी भी प्रतिपन होती है। श्रेनुमानसे कल्किपुराणकार उस समयके मानुम पड़ते, जिस समय दींड धर्मकी प्रवत्ता घटनेसे ब्राह्मण-धर्मने तत्त्व कुछ कुछ क्यर उठते घे। उस समय उनकी शांखोंने भारतकी जो दुर्दशा समागी, उन्होंने वही लिख क्लिक श्रेषपादकी श्रवस्था बतायी।

वित्तपुराणमें जिन स्थानी (माहियाती, गमान, कीकट, सिंइन, पाण्ड्रा, सीद्धा, सुराष्ट्र, पुलिन्द, मगध, मध्यक्तणीट, श्रन्यू, घोड़, किलङ्ग, श्रङ्ग, वङ्ग, कङ्ग, कन्त्रा, कारापावत, श्ररिसन, स्वस्थन, मामन्द, हिस्तनापुरी, चोन, बर्वर, कर्वट,

भन्नाट, काञ्चनपुरी प्रस्तिके नाम विखे हैं, उनमें अधिकांग्र प्राचीन पौराणिक देख पड़ते हैं।

किल्लपुराणकारने मर श्रीर देवापिको पाण्डवी से ऊर्ध्वतन चतुर्थे पुरुष याम्तनुका स्नाता कहा है। श्रन्थान्य पुराणोंकी कथा देखते युधिष्ठिरादिन किल के प्रारम्भमें ६५३ वर्ष राजल किया था! सुतरां छनसे ऊर्ध्वतन चतुर्थे पुरुष कैसे बहु परवर्ती किल श्रेष पादमें श्रा सकते हैं। मर श्रीर देवापिमें भी सात पुरुषोंका पार्थका पड़ता है। फिर किल श्रवतारके पीछे सत्ययुगका शारमा लिखा है। यदि किल्लिदेवने देवापि श्रीर मरकी पृथिवीका राज्य सींप सत्ययुगका प्रारम्भ किया ऐसा स्वीकार करें तो वे सत्ययुगके प्रथम राजा ठहरते है। किल्त श्रन्थ किसी पुराणमें यह कथा नहीं मिलती। किल देखे।

दितहासकी छोड़ पुराणकथाकी भांति यथार्थ सममां भीर भिक्तके साथ विश्वास करें तो इसका वर्णित विषय भविष्यत्में होनेकी वात है। किन्तु कल्जि पुराणकी वर्णना पढ़नेसे वैसा मालूम नहीं पड़ता। इसमें जो कुछ बिखा है, उससे श्रतीत कालकी घटनावा ही ज्ञान होता है।

उग्रयवा ऋषिने पूछनेपर कहा घा,—'शुकदेवके श्रमति क्रमसे इमने उस पुखायममें सकल भविष्य घटना सुनी थी। इस खल पर इस वही श्रभकर भागवतधर्म कीर्तन करते हैं। उग्रयंवाके ही सुख ह भविष्यत् कालकी बोधक एक दात निकली है। दूसरे स्थलपर नहीं सुक्ट दिखलाई नही पड़ता। भविष्यत् कानकी बतायी जाते भी यह कथा वैसी मानुम नहीं पड़ती। किन्तु महाभारत, भागवत, विणापुराण, नारसिंह पुराण प्रस्तिमें कल्कि अवतारकी जी जया जिखी, उसमें स<sup>ई</sup>त्र भविष्यत्काल-बोधक क्रिया लगी है। सुतरां समभा सकते है, कि उत्तर कालको किला अवतार होनेमें कोई सन्दे ह निह। पिर भी किल्लिपुराणमें संचिपसे श्रनेक गभीर भावमयी सत्कथावीं की पालीचना लगी है। पाठ करनेसे भानन्द भाता हैं। इन्हीं कारणोंसे कल्लिपुराणकी 'बतुभागवत' कहते हैं। इमने जो तर्क जपर देखाये, वह सुने सुनाय हैं। भगवान्की लीला प्रवार है।
कीन कह सकता है भविष्यत्में क्या होगा? दूसरे
क्रिकालदगीं महर्षिका कथनीयकथन समभना भी
कुछ सरल नहीं। ऐसी अवस्थामें कल्किपुराणका डिलखित विषय भिक्तिपद्यकारसे मान लीना ही अच्छा है।
कल्कपल (सं०पु०) कल्कस्य विभीतकस्य फलमिव
फलं यस्य, मध्यपदलो०। दाड़िमव्रच, अनारका पेड़।
हाडिम देखी।

क्तन्त्ररीप्त (सं०पु०) पहिनारीप्त, लाल लोध। कल्किधर्म, कल्नि वच देखो।

कल्किंप्रादुर्भाव (सं॰ पु॰) कल्की: दशमावतारस्य प्रादुर्भाव: उत्यित्त । कल्कि श्रवतारकी उत्यित्त । कल्कि राज — एक प्राचीन राजा। ग्रुप्त राजवंशकी पोक्ति इन्द्रपुरमें इन्होंने ४१ वर्ष राजल किया। (जैन इरिटंश) इनकी स्वाता राजा श्रजितन्त्रय थे। (जैन उत्तर प्रराण)

कल्किहच (सं॰पु॰) विभीतक हच, वहेड़ेका पेड़। कल्की (सं॰पु॰) कल्कः पापं नाध्यतया श्रस्यस्य, कल्क-इनि। १ कल्कि श्रवतार। (त्रि॰) २ पापी, मलीन, गुनाहगार, मैला।

कल्प ( मं॰ पु॰) कल्प्यते विधीयते श्रसी, क्वप-कर्मणि घञ्। १ विधि, तरीका।

"एप वे प्रथम: कल्प: प्रदाने इव्यक्तव्ययो:।" ( सतु ३। १४० )

क्यांत स्रष्टं नागं वा श्रनु-क्रय-णिच्। २ प्रचय, क्यामत। ससन्धियुक्त चतुर्देश मनु द्वारा प्रचय काक निणीत होता है।

''स्वस्थिय मनवः कले जे यायतुर्देशे । क्रतप्रमाणः कलादी सन्धिः पश्चदय स्मृतः॥'' ( मूर्वसिद्धान्त )

कल्यते खिलायाये समर्यो भवति श्रव। ३ ब्रह्माका दिन। देवतावीं दो सहस्व युगोंमें ब्रह्माका एक दिन (कल्प) भीर तीस कल्पोंमें एक मास होता है। उनके संस्कृत नाम—श्वेतवाराहं, नीलजोहित, वाम-देव, गायान्तर, रीरव, प्राण, बहुत्कल्प, कन्दर्ण, सल्य, ईश्रान, ध्यान, सारखत, उदान, गरुड़, कीमें, (ब्रह्माकी पीर्णमासी), नारसिंह, समाधि, श्रान्तेय, विष्णु ज, सीर, सीम, भावन, सप्तमाली, वैक्रास्ट, श्रार्चिष, बल्सा- कला, वैराज, गौरीकला, महिखर और पित्रकला (ब्रह्माकी भ्रमावस्था) हैं। इसी प्रकार वारह मासमें अद्माका एक वत्सर बीतता है। उनका भ्रायुकाल यत वत्सर है। भ्रमी ब्रह्माके पचास वर्ष भ्रतीत हुये हैं। एक पञ्चयतवर्षीय खेतवाराहकला चल रहा हैं। चैत्र मासकी शुक्क पतिपद्से प्रथम कला सगा है,

"वैवे मासि नगत् ब्रह्मा समर्ज प्रयमेऽहिन। युक्तपचे समयन्तु तदा स्योदिये सति।

प्रवर्देशामास तदा कालस्य गणनामिष ॥" ( ब्राह्मपुराण )

दैवमासने श्रुं पचीय प्रथम दिनको स्यीदय होने पर ब्रह्माने समय जगत् बनाया भीर उसी समय-से कालकी गणनाको चलाया हैं।

एकसप्ति (०१) सहायुगों से एक सन्वन्तर पड़ता है। सत्ययुगके परिसाणसे सन्वन्तरकी सन्धि निकलती है। प्रत्येक सन्वन्तर बीतने पर जलप्नावन

\* प्राणादि स्यून कालका नाम मूर्तकाल व्रुट्यादि परमाण सहय म्चाकावका नाम अमूर्वकाल है। मुख गरीरमं नियास प्रयास खेनेम जी काल लगता, उसे विदान् प्राण कहते हैं। पर्धात् दम गुरु प्रचरीं है उचारणका काल प्राण है। यह अंगरेजी ४ सेक छोंकी वरावर पड़ता है। ऐसेही ६ प्राणोंमें १ विनाही और ६० विनाड़ियोंमें १ नाड़ी (दण्ड) होती है। ६० दण्डोंका १ नाचव यहोराव श्रीर ३० नाचव अहीरावींका १ नाचव मास माना है। एक स्थेदियसे ट्रवरे स्यींदय तक १ सावन श्रहोराव श्रीर ३० सावन श्रहोरावोंमें १ सावन मास पड़ता है। एक तिथिसे दूसरी तिथि तक चान्द्र ऋहीरात रहता है। ३० चान्द्र अहीरावींका एक चान्द्रमास ठहरता है। सूर्यंके एक विराधि रंजनगरी टूचरे रामि च'क्रमण पर्दन सीरमास चलता है। इसी प्रकार दादम मासींमें एक वर्ष वीतता है। एक सीर वन्सरमें देवतावींका एक श्रहीराव होता है। देवताबींने दिनमें श्रसरींनी रावि श्रीर देवताबींनी रातिमें अमुरोंका दिन है। ऐसे ही ३६० अहोरातोंमें देवतावों भौर श्रमुरींका एक एक वत्सर लगता है। देवतावींके १२००० वत्सरीमें एक महायुग ( चतुर्युग ) आता है। महायुगमें ४३२०००० सीर वत्मर बीतते हैं। सन्या (प्रतियुगकी त्रादिसन्धि) एवं सन्धांयका (प्रति युगकी अन सिन )के साथ चार युग जाते और धर्मपादकी व्यवस्था चर्चात् सत्ययुगर्मे चार पाद, वितायुगर्म तीनपाद, दापरमें दो पाद तथा किलीं एक पादके भनुसार युगका परिमाण उइराते हैं। महायुगके वत्सरीको दश भाग भीर खब्द भागभलको चार गुण करनेसे जी काल त्राता, वही सत्ययुगका परिमाण कहता है। फिर उन्न लब्द भागफलके विगुणसे वे ता, दिगुणसे दापर चौर एकगुणसे कलियुगका काल मिलता है। प्रति युगका चादि एवं चना ष्षांग ही सन्धा तथा सन्धांग है।

होता है। फिर प्रत्येक कल्पमें सन्धिके साथ चतुर्दम (१४) मन्त्रतर रहते श्रर्थात् सन्धिवाले चतुर्दम मन्त्रतरोंको हो एक कल्प कहते हैं। एक सत्यपुगके परिमाण पर ऐसे हो कल्पादिमें पञ्चदम (१५) सन्धियां मानी जाती हैं।

देवमान सौरमान । श्रादिसिस 8200 १७२८० • ८ एकसप्ति सङ्युग ८५२००० २०६७२०००० एकसिस ४८०३० १७२८०० एक सन्वलर द्भर्द 002882000 चतुदंश मन्वन्तर ११८८५२०० ४३१८२७२०० कल्प १२००००० ४३२००००००

सहस्त (१०००) महायुगों में एक कल्प होता है।
प्रति कल्प ते अवसानमें सर्वभूतों का विनाध अर्थात्
प्रलय पड़ता है। एक कल्प में ब्रह्मा का एकदिन ठहरता
और उनकी राव्रिका परिमाण भी वैसा ही लगता है।
पूर्वकियित अहोराव्रों को संख्या एकपत (१००)
वत्सरकात ब्रह्माका आयु है। आज तक ब्रह्माकी
आयुका अर्धकाल (५० वत्सर) बीता है। वर्तमान
कल्प के प्रारम्भ में ब्रह्माक प्रविष्ट आयु (५० वत्सर)
का प्रथम दिवस देखना पड़ेगा। वर्तमान कल्प में भी
छह मन्वत्तरों के साथ सात सन्ध्यां अतीत हुई हैं।
पाज कल वैवस्तत नामक, सप्तम मनुका काल देखता
है। फिर वैवस्तत मनुके भी सप्तविंगति (२०) युग
चुके हैं। इस प्रष्टाविंग (२०वें) युगके सत्य, वेता
और दापरकाल गल गया, कलियुग लगा है।

( मूर्य विद्वान, मध्याधिकार २१-२३ )

४ विकल्प। ५ न्याय। ६ कल्पह्य। प्रास्त-विभिन्न। इस ग्रास्त्रमें षड़ाङ्गवेदके भ्रन्तगैत याग-क्रियादिका उपदेश दिया गया है। प्रव्याकरणका एक प्रत्यय। ईषद् जन भर्धमें यह प्रत्यय पड़ता है। "त परस्यरमामन्त्र देवकल्या महर्षयः।" (भारत १११६॥५)

८ सङ्गल्प, दरादा। १० पच। ११ मिभगय, मतस्व। १२ बेदका एक विधि। कल्पक (सं•पु•) कल्पयति चौरकर्मादिना वैग्रं रचयति, क्रप्-णिच्-खुल्। १ नापित, नायी। कल्पपादपदान (सं॰ क्ली॰) कल्पपादपस्य सुवर्ण-निर्मितपादपाक्षतेदीनम्। महादानविश्रेष, सोनेके पेड़का बड़ा दान। बज्ञालसेन विरचित दानसागर नामक ग्रन्थमें कल्पपादप दानका विधान स्सप्रकार वर्णित है,—

"कल्पपादपदान देनेकी इच्छा रखनेसे यजमानकी तुनापुरुष दानकी भांति पुखाद वचन तया लोकियका श्रावाइन कराना श्रीर ऋत्विक्, मग्डप, समार, भूषण एवं ग्राच्छादान जुटाना पड़ता है। शक्तिकी अनुसार तीनसे एक सहस्त्रपन पर्यन्त खर्णके ऋधींग्रका नाना फलयुक्त भीर पांच भाखाविभिष्ट हच बनाते हैं। वह नाना वस्त श्रीर श्रलङ्कारसे सजाया जाता है। फिर १ प्रस्य गुड़पर गुक्तवस्त्रके दो टकड़े काल तल-देशमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं स्यकी प्रतिमा लगाते श्रीर खर्णके श्रपर श्रधीं ग्रने १ दूसरा इच तथा ४ मूर्ति वनाते हैं। सन्तान हचके नीचे रति श्रीर कन्दपैकी मृतिं गुड़में रखना पड़ती है। यह इच - १ प्रस्य पूर्व, प्रतपर लच्मी सह मन्दार व्रच दिचण, जीरकपर सावित्री सह पारिभद्र हच पश्चिम शीर तिलपर सुरभिसह हरिचन्दन वृच उत्तरको रहता है। प्रत्येक वचनो ग्रल वस्त्रके दो दी ट्कड़ोंसे ग्राच्छादन करते हैं। फिर प्रत्येक ष्टचने पार्खपर दो दोके हिसाव ८ पूर्ण कलस रखे जाते हैं। कलसपर दुखु दण्ड श्रीर फालादि जफा कोपिय वस्त्र श्रीढ़ाना पड़ता है। पूर्ण कलसके पार्ख देशमें पादुका, उपनात्, कत, चामर, चासन, भाजन और दीप रखते हैं। फिर मन्त्र विशेषसे तीन बार प्रदिचण करते दो तीन पुष्पाञ्जलि देनीपर यास्त्रोत्त विधानसे कल्पपादप दान होता है। दानके अन्तमें अधिक दान करनेपर विस्नित न हो सकल प्रकार भठता देखानेसे टूर रहना चान्तिये। इस महादानसे श्रायमध यज्ञका फल मिलता, सदैपाप कटता श्रीर शतकत्य खर्गेमें रह यजमान . राजाधिराज दो ज्वा ग्रहण करता है। फिर नारा-यणवलयुक्त, नारायण-परायण श्रीर नारायणकया सक्त रहनेसे वह नारायणलोक पाता है।

कल्पपाच ( सं॰ पु॰) कल्पं सुराविधानकल्पं पालयति,

कल्प-पाल-णिच्-ऋण्। १ गौण्डिक, कलवार, गराव वनानेवाला।

कल्यभव (सं॰ पु॰) देवता विशेष। जेन मतानुसार यह वैमानिक होते हैं। जैन मतानुसार ये सोन्ह हैं—सीधर्म, ऐशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, काणि, शक्त, महाशक्त, शतार, सहस्तार, शानत, प्राणत, श्रारण, श्रच्यत। खेतास्वर जैनके मतसे कल्यभव वारष्ठ हैं,—श्रच्यत, श्रानत, धारण, ईशान, कानान्तक, प्रणत, ब्रह्मा, माहेन्द्र, शक्त, सनत्कुमार, सहस्तार श्रीर सीधर्म। जैन वताते—तीर्यं क्ररींके जन्मादि-संस्तारोंमें कल्यभव श्राते हैं।

कल्पमहीरुच (सं॰ पु॰) कल्पयासी महीरुच्चेति, कमें घा॰। कल्पवच, एक पेड़।

कल्पनता (सं०स्ती०)कल्पट्टच।

कल्पनतादान ( सं॰ क्ली॰) कल्पनताया: ययाविष सुवर्षे-निर्मिताया नताया दानम्, ६-तत्। महादानविश्रेष। दानसागरमें इस दानका विधि निम्नोक्त रूपसे निखा है।—

श्रतिके अनुसार पांचसे इजार पन पर्यन्त परिसित-ख्यंकी दश चतार्य वनावे श्रीर उनमें पान, पुष्प, यह, पची, विद्याधर, किन्नर, मियुन, सिद्द तथा मुक्ताहार लगावे। फिर नानाविध विचित्र वस्त्रीं से उन्हें प्राच्छा-दन करे। चतावों के निम्नदेशमें रखने के खिये ब्रह्मादि दय प्रतिमार्थे वनाना पड़ती हैं। खतारीपणके विये लवण, गुड़, इरिट्रा, तण्डुच, छत, चीर, यर्करा, तिल एवं नवनीत और पार्श्वमें स्थण्डिनके निये दग धेनु, दम कुमा तया दम जोड़ा वस्त्र संग्रह करना चाहिये। व्रतके पूर्व दिन इविध्य भीजन, निवेदन, मङ्कल्यवाका प्रस्ति किये जाते हैं। दूसरे दिन गुरु, पुरीश्वित, यजमान भीर जापक उपवासी रहते हैं। पुरोहित प्रधान वेदीमें लिखित चक्रपर पूर्वादि श्राठ दिगावींमें त्राठ श्रीर लतामण्डपर्ने दो चतायें रख्ते हैं। दोनोंके निम्नदेशमें लवणसे इंसारुढ़ा त्राह्मी भीर अनन्तप्रक्षि-की मूर्ति स्थापित होती है। श्राठ दियावीं की दूसरी भाठ जतावीं के नीचे पूर्वदिक्से यथाक्रम भारक कर गुड़ पर सर्गापन कुलियायुध्हस्ता माहेन्द्री,हरिद्रा पर

स्वहस्ता कागारुढ़ा प्राम्नेयी, तख्ल पर गदापाणि महिषाकृदा याग्या, ष्टतपर खड्गपाणि नराकृदा नैऋती, भीर पर नागपाश्रहस्ता सर्वस्था वार्षी, शर्करा पर मृगासना तपाकिनी, तिल पर सीम्या श्रीर नवनीत पर शूरहस्ता हवासना माईखरो मूर्ति रूपसे बैठती है। प्रत्येक सृतिं मुकुटयुक्त, क्रोड़ देशमें पुत्रविशिष्ट भीर प्रस्त्रवहना चाडिये। लतावींके पार्धमें द्य धेनु, दश पूर्ण कुमा श्रीर दश जोड़ा वस्त्र रखते हैं। फिर मङ्गल गीत गाये, वाद्य वजाये श्रीर वन्दियों द्वारा ः सुतिपाठं सुनाये जाते हैं। उसी समय कुण्डके निकटस्य चार क्रमोदक्से यजमानको स्नान कराना चाहिये। स्नानके श्रन्तमं यजमान श्रुलवस्त, पलङ्कार श्रीर माल्यादि पहनते हैं। उन्हें सतासमूहका तीन वार प्रदिचिय करते करते मन्त्रपाठपूर्वेक तीन पुय्पाञ्जलियां देना पहती है। यथाविध कल्पलतादान कर दिचणा बांटी जाती है। श्रन्तकी दरिद्र भनाय प्रस्तिका समोधसाधन श्रीर बाह्मणादिका भोजनकार्य सम्पादन करना चाहिये।

क्लाबतिका (सं॰ स्त्री॰) कलाइच। कलावर्ष (सं॰ पु॰) उग्रसेनभ्याता देवकके पुत्र।

(भागवत शरधारप्र)

कल्पवत्नी (सं॰ स्ती॰) कल्पनता, तूवा। कल्पवायु (सं॰ पु॰) प्रचयकान्तर्मे प्रवाहित होनेवाना वायु, क्यामतके वक्त चन्नवानी हवा।

कल्पवास (सं० पु०) वासिविशेष, एक रहायश । माघ मासमें गङ्गातट पर सङ्गमक साथ रहनेको कल्पवास कहते हैं।

कल्पविट्यो, कलाव देखा।

कर्लाविध (सं॰ पु॰) व्यवद्वारिक द्याचा पालन कर्नका एक नियम।

कल्पडच (सं॰ पु॰) कल्पतर, तुवा। यह समुद्रवे सन्यनसमय निकला था। कल्पान्ततक कल्पडच बना रहता है। चीदह रहोंमें यह भी एक रहा है। कोई कोई गोरख इसलीको भी कल्पडच कहते हैं। २ विभीतक हच, वहेंदेका पेड़े।

61

कल्पाखी, नेत्रवाद देखी।

Vol. IV.

कल्पसूत (सं॰ क्ली॰) कल्पस्य वैदिककमीतुष्ठानस्य प्रतिपादकं स्त्रम्। वैदिक कमैविधायक ग्रन्थ। यह ग्रन्थ श्राम्बनायन श्रापस्तम्ब प्रस्तिने बनाये हैं। वेद श्रीर मृत्यन्द देखी।

> "बही द्विमेधः चंद्यातः कत्यम्बे य ब्राह्मणैः। चतुष्टीममञ्चलः प्रयमे परिकल्पितम्॥" (रामायण १।१३।॥३)

२ जैनियां ता एक धर्मयस्य। भद्रवाहुखामीने इस ग्रस्थका प्रचार किया था। जैन देखी।

कल्पहिंसा (सं॰ स्त्री॰) जेन सतानुसार हिंसाविशेष, पश्चसूना, च्ल्हा जनने, सिनपर समाना पिसने, भाड़ नगने, श्रोखनीमें सूसर चनने श्रीर घड़ेमें पानी भरा रहनेसे कीड़ांना सारा जाना।

कल्या ( एं॰ स्त्री॰) खेतजातीहच, एफेंद पमेलिका पेड़ा २ मधु, घरावा

कलातीत (सं॰ पु॰) कलाः कलाताः अतीतो यस्य कलाः सृष्टिः अतीतः अतिकान्तो येन वा, बहुत्री॰। कलाकालो अपेवा अधिक दिन रहनेवाले देवता विशेष, जो फरिण्ता कृयामतस् भी ज्यादा दिन जी सकता हो। कभी न मरनेवाले देवताको कलातीत कहते हैं। जैन मतानुसार वैमानिक देव दो तरहके होते हैं कल्पोपपत्र और कल्पातीत। सीधमेंसे लेकर अच्यत खगंपटल पर्यन्तके विमानांमे हीनाधिक विभूतिके अनुसार इन्द्र प्रतीन्द्र आदि की कल्पना है इस लिये वे तो कल्पोपपत्र कहलाते हैं और जहां यह कल्पना नहीं है सब समान विभूतिके धारक होनेसे अपनेको इन्द्र (अहमिन्द्र) समभते हैं उनको कल्पातीत कहते हैं। यह सब मिलाकर चौदह होते हैं। इनमें नी ग्रंवियक और पांच पनुत्तर हैं।

कलादि (सं॰ पु॰) कलस्य स्टें: यादिः प्रयमः कालः, ६-तत्। स्टिका भारसकाल, दुनियाकी द्रप्तिदा। कल्पानुपद (सं॰ पु॰) सामवेदके यन्तर्गत एक यस्य । कल्पान्त (सं॰ पु॰) कल्पस्य यन्तो यत्र, बहुत्री॰। १ प्रलय, क्यासत । २ ब्रह्माके दिनकाः यन्त ।

"उपवासरताय व नवे करपानवासिनः।" (सामायण शरु ।। भवर कल्पान्तरं (से क्रिं॰) कल्पादन्तरम्, प्रनत्। भवर कल्प, दुनियाकी दूसरी पैदायंग्र। कल्पान्तस्थायी (सं कि ) कल्पान्तपर्यन्तं तिष्ठति, कल्पान्त-स्था-णिनि। प्रसयकास पर्यन्त वर्तमान रहने-वासा, जो क्यामत तक टिक सकता हो। कल्पिक (सं कि ) उपयुक्त, काबिस। कल्पित (सं पु ) कल्प्यते सज्जीक्रियते श्रसी, कल्प-णिच् कर्मणि का। १ सिक्तिकस्ती, सड़ाईकेसिये सजा हुवा हाथी। (ति ) २ रिक्त, बनाया हुवा। "ब्रह्मादि व्यपर्यनं नायया किएतं जगत्।" (महानिर्वाण)

३ उंद्रावित, फर्जी, माना हुवा। ४ सम्पादित, ठीक किया हुवा। ५ सिक्कत, सजा हुवा। ६ दत्त, दिया हुवा। ७ आरोपित, लगाया हुवा। ८ अवधित, सोचा हुवा। ८ कियम विषय सत्यकी भांति स्थिरीक्षत, गुलसकी तरह उद्दराया हुवा।

कल्पितार्घ, कलितार्घ देखो।

किल्यतार्घ (सं॰ ति॰) किल्यतं दत्तं श्रघीं यसी। श्रघीदिया हुवा, जो श्रघीपा सुका ही।

कित्रियमा (सं० स्त्री०) श्रभूतीयमा, श्रन्दाजी मिसाल। इसमें प्रकृत उपमान न सिलनेसे कल्पना लगती है।

कल्यो (सं० द्वि०) कल्ययति, क्वप-ियच्-ियिन । १ रचनाकारक, बनानेवाला । २ श्रारीपक, लगा-नेवाला । ३ विश्वकारक, सुधारनेवाला । (पु०) 8 नापित, नाई ।

कल्पत्र (सं० ति०) स्वप-ियच्-यत् । १ रचनीय, बनाने लायकः । २ त्रारोग्य, श्रच्छा ही सकनेवाला । २ त्रानुष्ठेय, किया जानेवाला । ४ विधेय, मानने लायकः ।

कला (सं॰ ह्री॰) रहयोरैक्यात्। कर्म, काम। कलालि (सं॰ पु॰) कलयित भपगमयित मलम्, पृषीदरादिलात् साधुः। तेजः, रोभनी।

कलासीक (सं क्ली ) कवल देखी।

कलालीक (सं पु॰) कलालीकमस्यास्ति, कलालीक दिन । १ कट्टा (ब्रि॰) २ तेजीयुक्त, चमकदार। कलाष्प्र (सं ॰ ली॰) कमें ग्रुमकमें स्वित नागयित, पृष्ठीदरादिलात् साधुः। १ पाप, गुनाइ। २ इस्ति- पुच्छ, द्वायोकी पूछ। ३ मिलनता, मैलापनः।

४ इये जी। (पु॰) ५ नरक विशेष, एक दोज्खा। ६ मास विशेष, एक महीना। जिस मास जन्म नचत्रको मङ्गलवार वा श्रानिवार भाता, वह कलाब कहाता श्रीर मनोदु:ख देखाता है। (वीपका) (ति॰) ७ मलिन, गन्दा, मैला।

कलाषध्वं सकारी (सं॰ ति॰) १ पाप वा तिमिर-नाशक, गुनाइ या श्रंधेरेकी दूर करनेवाला। २ पाप-कमेंसे वचानेवाला, जो जुमें करने न देता हो।

कल्माष (सं०पु०) कलयित, कल्-किए; माषयित, खमासा श्रीमसवित, श्रन्यवर्णीन्, माष-िषच्-श्रवः; कल् वासी माषश्चेति, कर्मधा०। १ विव्रवर्णे, वित्-व्रवर्णे, संवता रंग। ३ राज्यस्, खादमखोर । १ गम्धशालि, खुशबूदार वावल । १ सर्पेविशेष, एक सांप। ६ श्रीनिविशेष, एक श्राग। ७ स्थेके एक श्रन्वर । ८ पूर्व जन्मके शाक्यस्ति। (व्र०) ८ विव्रवर्णे विशिष्ट, चित्रकदरा। १० कृष्ण-विन्द्रयुक्त, काले धळेवाला।

कल्माषकगढ (सं॰ पु॰) कल्माषः क्रप्णवर्णः कण्डो-यस्य, वच्नी॰। नीलकगढ, भिव।

कल्माषग्रीव (सं० वि०) कल्माषा क्रण्यवर्णा ग्रीवा यस्य, बहुन्नी०। १ क्रण्यवर्ण ग्रीवावाना, जिसके कानी गर्दन रहे। (पु०) कल्माषा ग्रीवा सामीप्यात् कण्हो यस्य। २ महादेव।

कल्मावता (सं॰ स्ती॰) कल्मावस्य भावः, कल्मावः तल्। १ चित्रवर्णता, चितकवरापनः। २ क्रयः-पार्ण्डरवर्णता, कालापन, स्थाही।

"राचम' भावमापत्रं पादे कलमापतां गतः।" (भागवत थथरः)

कल्माष्ठपाद (सं०पु०) कल्माषी कण्यवर्षी पादी यस, बहुनी०। सीदास राजा। यह नलस्खा राजा ऋतु पर्णां वंशीय थे। किसी समय सोदासने सगयाकी निकल एक राज्यस मारा था। उसका स्नाता वैर निर्यातन उपायकी श्रनुसन्धानकी श्रायासे राजाके घर श्रा पाचक वेशसे रहने लगा। एक दिन राजगुर विश्व भोजन करने पहुंचे। उसने नरमांस खानेको रखा। विश्व वह मांस देख राजाका दुर्श्य बहार समस्त लिया श्रीर श्रीमाप दिया, सीदास तुम

राचिस होगे। विना अपराध श्रमियाप पा राजाने भी गुरुको प्रतिथाप देनेके लिये जल उठाया। किन्तु राजमहिषो मदयन्तीने द्वतपद उपस्थित हो राजाको रोका। राजाने वह जल श्रपनेही पैर पर डाला था। इससे दानों पैर काली पड़ गये श्रीर सोग उन्हें कल्याषपाद कहने लगे। (भागवत टा ८ %)

कलापाङ्कि कल्मायपार देखो।

कलाषाङ्गिक (सं०पु०) कलाषी क्रणवर्षी श्रङ्गी यस्य, कल्याषाङ्गि-कन्। कल्माषपार देखी।

काला थी (सं क्ती ) काला। ष छोष्। १ चित्रवर्णा स्ती, काली या सांवली श्रारत। ३ क्वयावर्णा यसुना, कालिन्दी नदी। "कवापीतीर ष स्त्र गत सतं जियता स्त्रीः।" (मारत, सभा ७६ श्र०)

नलो खर—मध्यप्रदेशने नागपुर जिलेका एक नगर।
यह नागपुर शहरते ७ कोस पश्चिम पड़ता है। यहां
नुनवीनी नमीन्दारी है। वह नगरके मध्य एक
दुर्भमें रहते हैं। दिन्नीसे किसी हिन्दू मनसवदारने
पाकर यह दुर्भ वनाया था। कल्पे खरमें धान्य, तैन
श्रीर देशीय वस्तका व्यवसाय चन्नता है। यहांकी
नमीन्में प्रभीम, जल श्रीर तमालू होती है।

कल्य (सं० ल्लो॰) कलाति यागस्यते, कल कर्मणि यत्।
१ प्रातःकाल, सवरा, भोर। कलयित मिष्टतां सम्पादयित, कल्यक्। २ मधु, यहद। ३ सुरा, गराव।
१ कल्याणवाका, सुवारकवादो, वधाई। ५ ग्रभाकाङ्चा, खेरखाही। ६ ग्रभ समाचार, यन्छी ख़बर।
(ति०) ७ सन्ज, प्रस्तुत, तैयार। ८ नीरोग, चङ्गा,
जो वीमार न हो। ८ वाक्युतिरहित, वीरा श्रीर
वहरा, जो कह सुन न सकता हो। १० दन्च, होधियार, चालाक। ११ माष्ट्रलिक, खुगगवार। १२ थिन्दाप्रद, नसीहत, श्रङ्गेन।

कलाजिष (सं॰ स्ती॰) कल्ये प्रातः जिष्यं भोजनम्, ७-तत्। १ प्रातःकालका भोजन, सवैरेका नाष्ट्या। २ प्रातःकालका भोज्य, सवैरेके खानेकी चीज्। कल्यल (सं॰ क्ती॰) कलास्य नीरीगस्य भावः, कल्य-ल। पारोग्य, पाराम, बीमारीसे कुटकारा।

जल्पहुम (सं•पु॰) विभीतक हत्त, वहें हेका पेड़।

कल्यपाल (सं॰ पु॰) कला मधु मद्यं पालयति, कल्य-पाल-अग्। घीण्डिक, कलवार, घराव टपकानेवाला। कल्यपालक (सं॰ पु॰) कल्यं पालयति, कल्य-ग्लुल्।

कर्णवर्त (मं॰ पु॰) कत्ये प्रातः वर्तते जीव्यते श्रमेन, कत्य व्रत-णिच्-श्रप्। १ प्रातराग्र, सवेरेका नाग्ता। २ लघुमोजन, इनका खामा। (क्रो॰) ३ तुच्छ वस्तु, सामूलो चोज़।

निल्या (सं॰ स्त्रो॰) निलयित सादयित, निल-णिच्-यक्-टाप्। १ सदा, शराव। २ हरीतकी, हर। ३ निल्याणवाका, सुवारकवादी।

कल्याङ्ग (सं॰ पु॰) पपंटलुप, दमन पापड़ेका पेड़।
कल्याण (सं॰ पु॰ क्ली॰) कल्ये प्रातः प्रख्ते प्रव्दाते,
कल्य-श्रण्-वल्। वर्कार च। पा श्वारटा १ मङ्गल,
भनायो। इसका संस्कृत पर्याय—ख, श्रेयस्, श्रिव,
भद्र, ग्रुभ, भावुक, भिवक, भव्य, कुणल, लेम श्रोर
प्रस्त है। २ श्रचय स्वर्ग। ३ नागविशेष। इस रागमें
ध, नि, सा-ऋ, ग, म शीर प क्रमसे स्वर लगाये जाते
हैं। दय दण्ड रात्रि वोतनेसे यह राग गाया जाता है।
इसके ठाटपर राजधानी, कल्याण, विरारी, ऐरावत
श्रीर कोकिल कल्याण प्रस्ति रागिणियां चलती हैं।
कल्याणके प्रत्न हिमाल, वक्तभ, वोर, जङ्गाल, कलिङ्गरा, पुलिन्द श्रीर गुरुसागर हैं। '8 राजविशेष,
एक राजा। वह 'भट्टश्रो कल्याण' नामसे स्थात थे।
ध 'गीतगङ्गा' नामक पुस्तकके प्रणेता। (ति॰)
६ वाल्याणयुक्त, भला।

कल्याण—वस्वदे प्रान्तके याना जिलेका एक उपविभाग भीर नगर। इस उपविभागका परिमाणफल २०६ वंग भील है। कल्याणसे उत्तर उलहास तथा भातसा नदो, पूर्व याहपुर एवं सुरवाद, दक्षिण करलत तथा पनवेल भीर पश्चिम पारिसक पर्वतमाला है। स्त्या द्रश्योमें धान्य, माघ भीर सर्वपादि प्रधान हैं। सन भल्यन्त होता हैं। कल्याण प्राय: विकोणाकार है। पश्चिमांशमें प्रशस्त समतल सूमि भायो है। फिर पूर्व श्रीर दक्षिणमें पर्वतमालाका भ्रंशसमूह परित्याप्त है। यहां वैशाख स्थेष्ठ मासमें पूर्वदिक्से वासु चलता है। स्थान वहत ही ग्रस्तास्यकर हैं। ग्रीतका ही स्वरंका कुछ प्रादुर्भाव बढ़ते भी श्रच्छा रहता है। एक दीवानी श्रदालत श्रीर एक याना है। फीज-दारों की दो कचेहिरयां लगती हैं। कल्याण नगर इस प्रदेशका प्रधान स्थान है। यह श्रचा० १८° १८ँ छ० श्रीर देशा० ७३° १० पू० पर श्रवस्थित है। नगरमें बन्दर विद्यमान है। चावल छांटने का काम बहुत होता है। मुसलमानों के श्रधकार समय कल्याणमें ११ मसलिटें बनी थीं। चतुर्दिक् प्राचीरसे विष्टत नगरमें प्रवेश करने के लिये चार हार थे।

कल्याण श्रतिप्राचीन है। नाना स्थानींक ई॰ प्रथम, पद्मम तथा पष्ठ भतान्द्वे खीदित भिनालेखीं में भी दसका नाम मिलता है। पेरिञ्जासकी मतसे ई॰ दितीय यताव्दको दाचिणात्यमं कल्याण नामक एक प्रधान राज्य था। वसमस इण्डिको हुष्टेसकी वर्णनासे समभ पड़ता है, कि दे॰ पष्ठ गताव्दमें भारतकी वाणि-च्यप्रधान पांच नगरियोंमें कच्याण एकतम श्रीर वस्त्र पित्तल प्रस्तिका विस्तृत व्यवसाय केन्द्र रहा। ई॰ चतु-देश शतान्दको सुसलमानीने जिलेका सदरयाना वना दसका नाम दसकामावाद रखा। पोर्तगीजींने १५२६ दे॰को कल्याणपर श्रधिकार किया या। किन्तु उन्होंने दसकी रचा रखनेका कोई प्रवन्ध न वांधा। १५७० ई॰की वस इसका स्पक्ष ख्ट यथेट धन रत ले गये। पीछे यह प्रदेश श्रहमद नगर राज्यमें लगा। १६३६ ई०की वीनापुरके रानाने प्रवल हो द्रसे प्रधिकारमें किया। १६४८ ई०को थिवाजीकी सेनापति द्यावाजी सीमदेवने कल्याणपर श्राक्रमण कार ग्रासनकारीको बन्दी बनाया। १६६० ई की सुसलमानींने इसे शिवाजीने हायसे छुड़ाया, निन्तु १६६२ ई॰को फिर गंवायां। १६७८ ई॰को घिवाजीने ं श्रंगरेजींकी यहां कोठी बनानेका भादेश दिया था। १७८० ६०को मराठीका साहाय्य न मिलनेसे ग्रंगरे-जींने यह प्रदेश मधिकार किया। उसी समयसे कल्याण अंगरेजोंके अधीन है।

प्राचीन शिवहास—इसका जो प्राचीन इतिष्ठास मिखा, वश्च अधिकांग्र कर्णाटकके खोदित लेखींसे निकला है। करने स से की साइवने स'स्कृतपुर्तकों का म' किस इति हास लिपिवड किया है। उसमें 'मक्राज वम-राज वंगावली' लगी है। वह तिक्पती पर्वतके निकट-वर्ती नारायणपुर वा नारायणवरम् नामक स्थानके प्रिष्यितियों या प्राचीन कवें तो नगरके मक् राजवंगीय राजावों का वंग्रविवरण की तैन करती है। तोन्द्रमान चक्रवर्ती के एक वंश्रीय धनन्त्रय चीन थे। उन्हीं चोच-राजपुत्रसे उक्त वंग्रकी उत्पत्ति है। धनन्त्रयकी वंग्रमें नारायणराज नामक किसी व्यक्तिने जन्म निया। उन्हीं नारायणराज नामक किसी व्यक्तिने जन्म निया। उन्हीं नारायणराजने नारायणवरम् वाकल्याणपत्तन स्थापित किया था। कल्याण पत्तन प्राचीन कल्याण वा प्राधिनक नारायणवरम् नदीपर प्रवस्थित है।

कर्णाटिक खोदित गिलालेखीं को प्रमाण मिले वन्हें देख समभा सकी हैं-एक समय गोदावरी भीर क्षणानदीके चन्तर्गत भूभागमें चालुका राजा चतिमय प्रवत्त पराक्रान्त पड़े थे। उस समय कोङ्कण, कल्पाण, वनवासी प्रसृति राच्योंपर उनका श्रविकार फैला या। क्ताराण वहत समृद्धियाची श्रीर विख्यात या। चातुक्र राजा शिचाचेखोंमे अपना कच्याण वा कच्याणपुरक 'चालुका राजा' कन्नकर परिचय है गये हैं। कोङ्गण-प्रदेशमें चित्रराज नामक एक महामण्डलेखर तृपति (८४६ मन) थे। उनकी प्रदत्त काड़की सम्बन्धर्म सतामत देते समय श्रधापक नासनने कहा है,— 'इसकी लिखी प्रिलाझार जाति काफिरिस्तानकी उत्तरस्य काफिर जातीय "घिचार" जातिकी कीड़ श्रन्य जाति हो नहीं सकती। किन्तु दाचिणात्यर्म एक ग्रिजात् जाति थी। वद्द जीग पद्दले मान्य-खेटीय राष्ट्रकूटोंके पीछे कलग्राणवाले चालुक्योंके प्रधीन इये। उस समय शिलाहारींने ही गासनमें कोङ्गा प्रदेश, वेलगांव श्रीर सतारिका मध्यवर्ती ससुद्य स्थान था। यिचारोंके पराजयके वाद उक्त सकल प्रदेश काराणके अधीन हुवा।

दाचिणात्यके चालुका राजावींमें कलिविक्रम विक्र-मादित्य विभुवनमक्षदेवकी मिहिमाका एक काव्य है। विद्वण नामक कविने उसे बनाया था। काव्यका नाम 'विक्रमाङ्कचरित' है। उसके मतसे विक्रमा- कल्यायनट (सं॰ पु॰) सित्ररागितग्रेष, एक सिलावटी राग। यह कल्याय भीर नटके संयोगिस बनता है। कल्यायपञ्चमीक (सं॰ पु॰) मास पचित्रिष, महीनेका एक पाछ। जिस पचकी पञ्चमी कल्यायकारक रहती, उसकी संग्ना कल्यायपञ्चमीक पड़ती है। कल्यायपुर—१ युत्तप्रदेशके फतेहपुर जिलेकी एक तहसील। यह गङ्गा भीर यसना नदीके वाच अवस्थित है। इसमें २१८ ग्राम लगते हैं। भूमिका परिमाण २८७ वर्ग मील है।

ः २ काश्मीरका एक प्राचीन नगर। ६६७ धकर्मे कल्याणरेवीने यह नगर वसाया था।

३ दाचिणात्यके क्रल्याण प्रदेशका प्राचीन राज-धानी। चालुक्य राजावींके शिलालेखींके यह स्थान प्रसिद्ध है। क्रलाण देखी।

8 युत्तप्रदेशके कानपुर जिलेका एक श्राम। यह कानपुर शहरसे कोई ६ मील पिंचम पड़ता है। यहां युलिसका श्राना श्रीर वम्बई-वरोदा-मध्यभारत तथा राजपूतना-मालवा-रेलवेका ष्टेशन विद्यमान है। फिर बिठूर (ब्रह्मावर्त) से कानपुरकी स्वेदार साइबकी रेल भी स्त्र ष्टेशनसे जाती है। शानिके पास एक पक्षा तलाव श्रीर महादेव तथा देवीका मन्दिर है।

कल्याणभार्य (सं॰ पु॰) पुरुषिवशिष, एक मर्द। स्तीके मरने पर फिर विवाह होनेकी बात उठनेसे पुरुषकी 'कल्याणभार्य' कहते हैं।

कल्याणमल—युत्तप्रदेशके प्रान्त हरदोई जिलेका एक परगना। इसका प्राचीन नाम यौ लिया है। प्रवादानु- सार रामचन्द्र रावणको मार लङ्कासे कीटते समय यहां रथसे छतरे थे। फिर छन्होंने रावणवधननित यापचालनके लिये 'हल्याहरण' नामक पित्रत कुण्डमें सान किया। पांचसी वर्ष पहले यह स्थान ठठेरींके प्रिक्षारमें था। पीके वैखवार राजपूत कुलोड़व राजकुमारने ठठेरींको भगा ८४ ग्रामी पर राजल चलाया। छन्होंने रथी लिया नगरमें एक दुगं बनाया था। छसका भग्नावशिष श्राजभी देख पड़ता है। नागमल नामक किसी नायकने प्रभुको मार (किसीके मतसे बलप्रयोग पूर्वक) यह स्थान छीन.

लिया। भाजभी नागमनुवंशीय सकरवार राजपूत ६२ यामका उपभोग करते हैं।

दस परगनेका परिमाण हर वर्गमील है। उसमें २१ वर्गमील पर क्षपि कार्य होता है। यहांकी भूमि बहुत श्रच्छी नहीं। हत्याहरणकुण्डके निकट प्रति वर्ष भाद्रमासमें मेला लगता है। उसमें न्यूनासिक पन्द्रह हलार श्रादमी इकड़ा होते हैं। इस परगनेमें कल्याण नामक ग्राम ही प्रधान है।

कत्यायमत्त (सं०पु०) १ अनङ्गरङ्ग नामक यन्त्रके प्रणिता। २ गजमक्तके पुत्र। इन्होंने मेघदूतकी मानती नाम्त्री टीका बनायी थी।

क ल्याणसित्र (सं ० ली ०) क ल्याणस्य धर्मस्य सित्रसित्। १ सडिषं सतपाके पुत्र। दनका नाम लेनेसे नष्ट द्रश्य सिलता भीर वजका भय भगता है। (ब्रब्रवेवर्तपुराष्)

२ धर्मका सङ्गी, नेक सत्ताइ देनेवाला।
कल्याणयोग (सं॰ पु॰) कल्याणकरो योगः, मध्यपदलो॰। ज्योतिः यास्त्रोक यात्राका एक योग। इइस्पृति
केन्द्रस्यल (लग्नसे १म, ४घँ, ७म श्रीर १०म) श्रीर
सूर्य तिकीण (५म श्रीर ८म) श्रयवा १०म वा ११म
स्थानमें रहनेसे यह योग श्राता है। इस योगमें यात्रा
करनेसे मङ्गल हुवा करता है।

कल्याणलेड (सं०पु०) अवलेडिविगेष, एक चटनी।
इरिद्रा, वचा, कुछ, पिप्पली, ग्रुग्छी, जीरक, अजमोदा
(यमानी), यष्टी मधु, मधुकपुष्प श्रीर सैन्धवको समभाग बारीक चूर्ण प्रत्यह २१ दिन घीम सानकर चाटनेसे वातव्याधि, हिका भीर खासरोग भारीग्य होता है।
(चक्रदन)

क्राण्यवचन (सं क्री ) कल्याणं मङ्गत्तमयं वचनम्। कर्मधाः । मङ्गत वाक्य, भनी वात।

कल्याणवर्मा (सं॰ पु॰) १ कोई प्रसिद्ध च्योतिविद्। इन्होंने सारावली नामक एक च्योतिष बनाया था। २ काश्मीरवाले राजा हृहस्पतिके एक मातुझ (मामा)। इन्होंने हृहस्पतिकी ग्रीयवावस्थामें कुछ दिन भ्याद्य-गणींके साथ राजकार्य चलाया था। फिर कल्यास-वर्माने 'कल्याणस्वामी केयव' नामक विश्वकी एक मृति प्रतिष्ठित की। (राजतरिहणी ४।६८६)

क्लाणवादन (सं किति) कलाणस्य वादनं उद्यारणम्, ६-तत्। प्रास्तिविहतं कर्मसमूहके प्रथम ब्राह्मणरे पटाया जानेवाला एक मन्त्र। यजमानको प्रास्त-विहित कर्म श्रारम्भ करते समय 'ॐ खः कर्तव्येऽस्मिन् कर्मणि कल्याणं भवन्तोऽधिष्ठं वन्तु' मन्त्रसे प्रार्थेना करना चाहिये। इस पर ब्राह्मण 'ॐ कल्याणम्' मन्त्र तीन वार पट्ता है। फिर उसे निम्नलिखित मन्त्रसे कल्याण-वादन करना पड्ता है,—

''श्री पृथिव्यासुद् तायान्त यत्कलाार्य पुराकतम् । ऋषिभि: सिङ्गान्ववै सत् कलाार्य सदास्त नः ॥''

कत्याणवादी (सं० वि०) कत्याणं वदति, कत्याण-वद-णिनि। कत्याणवता, भनाईकी वात कहनेवाला। कत्याणविनोद, कलाणनट देखो।

क्लाणवीज (सं पु ) कल्याणं वीजं यस्य, वहुनी ।
१ सस्रहत्त, सस्रको दालका पेड़। ममूर देखी।
(६-तत्) २ सङ्गलका कारण, भलाईका सबव।

कच्याणगर्मा (सं॰ पु॰) वराष्ट्रमिहिरक्तत ब्रहत् संहि-ताके एक टीकाकार।

कल्याणसिं ह — बीकानिरके एक राजा। यह राजा जीतसिं हके प्रत्न थे। १६०३ ंवत्में कल्याणसिं ह राज्यासिषित हुये। २७ वर्ष इन्होंने राजल किया था। कल्याणसन्दराम्त्र (सं क्ली॰) राजयन्त्राका एक रसा दितोले जारित अभ्वको श्रासलकी, सस्तक, वहती, यतमूकी, इन्नु, विल्लपत्न, श्रीनमन्य, वाला, वासक, कण्टकारी, खोणाक, पाटलि तथा वलाके १११ पन रसमें प्रयक् सदैन कर गुल्ला समान वटो बनासे यह श्रीषध प्रस्तुत होता है।

कल्याणाचार (सं० पु०) कल्याणकरः श्राचारः, मध्य-पदलो०। १ मङ्गलकर श्राचरण, भला चाल चलन। (व्रि०) २ मङ्गलकरकार्यं करनेवाला, जो श्रच्छी चाल चलता भ्रो।

करयाणाचारी (सं क्षि ) करयाणाचारं पस्यस्य, करयाणाचार-दिन। सङ्गलसय ग्राचारणयुक्त, श्रच्छी चाल चलनेवाला।

जस्याणाभिजनन (सं॰ क्ली॰) कल्याणकरं श्रभिजननम्, कर्मधा॰। १ मङ्गलकर जन्म, नेक पैदायश । (ति॰) २ मङ्गलकर जन्म लेनेवाला, जो अच्छे वता पैदा इवा हो।

कत्याणाचय (सं० ति०) कत्याणस्य भानयः, ६-तत्। १ मङ्गलका भाभयः, नेकीका ठिकाना। (पु॰) २ परमेखरः।

कल्याणास्पद (मं० वि०) कल्याणस्य प्रास्पदः, ६-तत्। १ मङ्गलका पात्र, भन्नाईका घर। (पु०) २ जगदोखर। कल्याणिका (सं० स्त्री०) कल्याण संद्रायां कन्-टाप् यत इत्वम्। मनःशिला। ननःश्वित देखो।

कल्याणिनी ( मं ॰ स्ती॰ ) कल्याणं श्रस्यस्याः, कल्याण-इनि डोप्। १ वला। जना देखोः २ कल्याणविशिष्टा स्ती, भन्नी श्रीरत।

कल्याणी (सं वि वि ) कल्याणमस्यास्ति, कल्याण-दिन । कल्याणयुक्त, नेका, भला।

कल्याणी (सं॰ स्ती॰) कलप्राण खोष्। १ सामपणी । २ गाभी, गाय। "उपस्थितवं कलप्रणी नासि कीर्तित पन यत्।" (रषृ ११००) ३ राज तस्त्र, राज का पेड़। ४ सर्ज तस्तं, धूनेका पेड़। ५ प्रयागकी एक प्रसिद्ध देवी।

कलाराणीय (मं श्रि ) कलाए उक्। कलाएकी योग्य, मङ्गलमय, निक, भलाई करसकनिनाला।

कर्बाखादि (सं पु ) पाणिनि न्याकरणका एक गण। कलाखादोनामिन इच। पा शरारदा इसमें कल्याची, सुभगा, दुभँगा, वन्धकी, अनुदृष्टि, अनुसृष्टि, लयती, वनीवदी, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा भीर परस्ती प्रव्ह अन्तर्भूत है। उक् प्रत्ययके अन्तर्मे उक्त शब्दके । नयोग-से इनङ्कादिय होता है।

कालग्रान (हिं०) कलाय देखी।

मच्यापाल, नवापाल देखी।

कल्यापासक, कनायान देखी।

कलुरष ( चं॰ क्ली॰ ) मणिवन्धा, कलाई।

कत (मं श्रिश) कत्तते ग्रन्थं न ग्रहाति, क्तत-ग्रच्। विधर, वहरा, जिसे जानसे सुन न पड़े।

कत्तर (सं यु॰) सन्दर्भवेस श्रीर सन्दस्त्र-विवर्ष नामक ग्रन्थके प्रणेता। काश्मीर इनका जनास्थान या। पाद्यात्य पण्डित इन्हें ई॰ ८वें शतान्दके व्यक्ति मानते हैं। किन्तु हमारी विवेचनामें कत्तर रं• दवें शताब्दमें विद्यमान रहे। कारण उस समय काश्मीरमें कल्लट नामक एक श्रेव राजा राजल करते थे। सभावतः सन्दस्वंसकारने उत्त राजाके नामसे हो अपना ग्रन्थ निकाला होगा। सन्दस्वके वार्तिक कार भास्तरभट्टके मतानुसार वसुगुप्तने कल्लटको श्रिवसूत वताया था। फिर इन्होंने सन्दस्वकी कारिकाके साथ उसे जनसमाजमें प्रचार किया। कालटने सन्दस्वको एक लघुटति भी बनायी थी। भैनदर्गन देखी।

कत्तंत्व (सं॰ ली॰) कत्तस्य भावः, कत्त-त्व। १ स्तर-भेद, त्रावाज्का फ़क्ः। २ वाधिर्ध, बद्धरापन, सुन न पड्नेकी हासत।

कक्षन—दिचिणापयकी एक प्रसभ्य क्षण्यवर्ष जाति।
तामिल, तेलगु (तिलङ्गी) प्रभृति भाषां प्रमुखार
'कक्षन'का एक पर्य चीर या डाक् है। सम्भवतः
पूर्वकालमें किपकर माल मारने डाका डालनेसे यह
नाम निकला होगा। मदुराराल्यमें इस जातिका
वास है। किसी समय कक्षन लोग वक्षालोंसे कुछ
स्थान कीन स्वाधीन भावमें रहते थे। श्रंगरेजोंकी
श्रानेसे पहले यह जाति मदुरा श्रीर निकटस्य
राज्यमें वड़ा उत्पात उठाती थी। १८०१ ई०को
मदुरा श्रंगरेजोंकी अधिकारमें आयो। फिर इन
लोगोंका वह प्रभाव श्रीर दौरात्स्य घटने लगा।
फिर भी उद्यत स्वभाव, श्रतुल साहस श्रीर प्ररीरका
तेज श्राज भी वैसा ही बना है।

कान जातिने विवाहकी पदित श्रित चमत्कारक हैं। एक रमणी भनायास दो-से दम तक पित ग्रहण कर सकती है। किन्तु एक एक जोड़े पित रखना पड़ता है; जोड़ा फूटनेसे काम विगड़ता है। दनके सन्तान श्रपनेको क्षष्ठ,श्राठ या दम लोगोंके नहीं—श्राठ श्रीर दो, कह श्रीर दो या चार श्रीर दोके पुत्र बताते हैं। भनेक पिता रहते भी कोई गड़बड़ नहीं होती। कारण सन्तान सबके समसे जाते हैं। फिर सबको छन्हें पासना पड़ता है।

कतन भपने पुर्वोको ग्रीयवकाल ही चीयेष्टति सिखाते हैं। इस कार्यमें जो जितना परिपक पड़ता, उसे खजातिके निकट उतना ही ग्राटर ग्रीर समाना मिलता है। यह ग्रिवकी पूजा करते हैं। किसीके मरनेपर ग्रव जलाया या भूमिमें गड़ाया जाता है। कालमूक (सं० व्रि०) विधर एवं मुक, जो कष्ट सुना न सकता हो।

कक्षर (हिं॰ पु॰) १ कक्ष, खारी मट्टी। २ रेह,. नोना। ३ मनुर्वेरा भूमि, जसर।

कला (हिं॰ पु॰) १ महुर, किला। २ कुस्तर, कुला, गृहा। यह भोट पर पान सींचनेको खोदा जाता है। ३ कपोलके मध्यन्तरका मंग, जबड़ा। ४ विवाद, भगड़ा। ५ मरोरका स्थान विमेष, जिस्मका एक हिम्सा। जबड़ेके नीचे गलेतक कला रहता है।

कत्नांच ((हिं॰ वि॰) १ दुष्ट, तुचा। २ दिह्न-कङ्गाल । यह तुर्कींके 'कत्नाच' मन्द्रका रूपासर मात्र है।

कतातोड़ (हिं० वि॰) प्रवत्त, ज़ीरावर, जी बराबरी कर संकता हो।

कज्ञादराजः ( फा॰ वि॰) कर्कशयवादी, मुं इज़ीर, कड़ी बात कचनेवाला।

कज्ञादराजी (फा॰ स्ती॰) कठोर वधन, मुंधजोरी, कडी बात।

कलाना (हि॰ क्रि॰) खुजलाने श्रयवा जलजानेसे चर्ममें श्रमद्वा पीड़ा होना, चमड़ा जलना।

कित्त (सं॰ अव्य॰) भागामी दिवसकी, कहा।
कित्तिनाथ (सं॰ पु॰) एक प्रसिद्ध सङ्गीतमास्त्ररचिता।
कित्तू (हिं॰ पु॰) क्रयावर्ण विभिष्ट, काली गंगवाला।
यह शब्द प्राय: काली भादमियों या कुत्तीका नाम

कत्तील (सं॰ पु॰) कल बाहुलकात् श्रोलच्। १ महा
तरङ्ग, बड़ा लहर। २ हथं, ख्यों। ३ यतु. दुश्मनः।
(ति॰) ४ यतुता रखनेवालां, जो दुश्मनी मानता है।
कत्तीलित (सं॰ ति॰) कत्तीलोऽस्य संजातः, कत्तीलदतच्। तरङ्गयुक्त, लहर लेनेवालाः।

नन्नो (सं॰ स्ती॰) नन्नो तस्यस्याः, नन्नो स इनि- डीप्। नदी, दरया। कक्कोलिनीवसभ (सं० पु०) कस्नोलिनीनां नदोनां वसभ दव। ससुद्र, वष्टर।

कल्व (सं०पु०) हारप्रान्त विशेषः दरवाजिका एक किनारा। वास्तु वा भवन निर्माणिशिल्पके श्रनुसार यह तीन्त्रात्र रहता हैं।

काल्ड (डिं०) कित देखी।

कल्हक (हि॰ स्ती॰) पिचिविश्रेष, एक चिड़िया।
यह कपोतने समाम होतो है। इसका वर्ण दष्टककी
भांति लोहित होता है। फिर कराउ क्षण्यवर्ण, चल्ल

कल्हण (सं॰पु॰) राजतरिङ्गणी नामक प्रसिद्ध संस्कृत इतिहासकी रचयिता। यह काइसीरवासी प्रधान राजमन्त्री चम्पक प्रभुक्ते पुत्र रहे। राजतरिङ्गणीसे ससभते हैं, कि कल्हण ४२२४ सप्तर्षि वा लौकि-काव्ह ग्रीर १०७० ग्रक (१९८८ ई०)की जीवित थे। इनकी राजतरिक्षणी भारतवासियोंके पादरका बडा धन श्रीर भारतीय पुरातत्त्वविदोंका श्रमूना वसु हैं। पहले साधारण विम्बास करते, कि भारतवासी श्रवने प्राचीन दतिहास जिखनेको श्रावश्यक न सम-भाते थे। नल्हणने यह श्रपवाद मिटा दिया है। द्रहोंने महाराज युधिष्ठरके समकालीन गीनन्दसे श्रारमाकर अपने समसामयिक सिंहदेवके राज्यकाल पर्यन्त काश्मीरका दतिहास लिखा। दनकी राजः तरिङ्गणी पढ़नेसे काश्मीरके प्राचीन राजावींकी वंधा-वली, मङ्चिप्त जीवनी, राज्यकालकी विवरणी श्रीर काश्मीर तथा उसकी निकटस्थ जनपदकी श्रवस्था समभ पड़ती है। राजतरङ्गिणीकी रचना-प्रणानी भी यधिक कवित्व श्रीर शब्दलालित्यसे पूर्ण है।

कल्हर, वसरदेखी।

कल्हरना (हिं०क्रि॰) १ ईषत् तैल वा घृतमें सुनना, योड़े घी या तैलसे कड़ाई।में सिंकना। २ दु:खसे उठने न पाना, पड़े पड़े चिक्काना।

कल्हार (सं की ) कुमुद, बघीला, की काविकी।

कल्हरना (हिं॰ क्रि॰) ईषत् घृत वा तैलमें तलना, योड़े घी या तेलमें गर्म कड़ाड़ीमें किसी चीज्की डलटना-पुलटना।

कल्हीरा—सिन्धु प्रदेशकी वल्ची सुसलमान जाति। यह लोग अपनेको अव्वासका वंशधर वताते हैं।

कवक (सं॰ पु॰-क्ती॰) कवते श्राच्छादयित विस्तार-यित वा, कव-श्रच् संज्ञायां कन्। १ छवाक, कुजुर-मुत्ता। यह श्रखाद्य समका जाता है। "लगनं यज्ञनचैव प्लाखं कवकानि च।" (मन्) लहसून, गाजर, प्याज श्रार कुकुरसुत्ता खाना न चाहिये। २ कवन, श्रास, लुकामा, कीट।

बारच ( मं॰ पु॰-क्लो॰) कु-धुच्। चत्रविषयचक्यिर्मयः विषक द्यादि। उण्धार। श्रयवा कं दे हं वच्चति विपचा-स्त्राणि वच्चयित्वा रचिति, क-वच्च-प्रच्; कं वातं वच्चति वा। १ सन्नाह, जिरहा इसका संस्कृत पर्योय— तनुत्त, वर्म, दंशन, उर्म्ब्ट्टर, कद्धटक, जगर, जागर, श्रजगव, कटक, योग, सन्नाह श्रोर कच्चक है।

खण, रौष्य, ताम्न भीर लीह कई धातुषे जवच बनता है। इसको छोड़ काष्ठ, चमें श्रीर वल्कल हारा भी कवच प्रस्तुत होता है। उक्त द्रश्यों में उत्तरोत्तर द्रश्येष बना कवच श्रवित्र गुण्युक्त है। परक्ष दिता पढ़नेसे समभ पड़ता है, कि विद्युक्त सालमें खणीनिर्मत कवच हो चलता था। शरीरका श्रावरक, लघु, हट़ श्रीर दुमें या कवच साधारण होता है। छिद्रयुक्त, श्रातिशय भार वा स्वा श्रीर सहजभेद्य कवच निक्कष्ट है। कवचको खेत, पीत, रक्त श्रीर क्षण कई प्रकार रंगते हैं। शाजकल युद्धमें प्राय: कवच पहना नहीं जाता। फिर भी गत युरोपोय युद्धमें इसकी उप-योगिता प्रदर्शित हुयी थी।

२ गरीररचाके लिये देवताका एक मन्त्र। पहले मन्त्रविशेषमे उद्दिष्ट देवताकी पूजा कर कवच पढ़ते हैं। फिर भूजेपत्र पर कवचका लिख और खण, रोष्य वा तामसे मढ़ कग्छ भयवा दिच्य बाइमें धारण करते हैं। तान्त्रिक मन्त्र 'ह''( इङ्वार)को भी कवच कहते हैं।

३ पर्पेटक, दमन पापड़ा । ४ गर्दभाण्ड्सच, पाक-

<sup>\* &#</sup>x27;'लौकिकेड्ने चतुरिंगे शककालस्य साम्यतम् । सप्तस्यस्थिकं यातं सहस्रपरिकतस्याः।'' (राजतरिक्षणी १ । ५२) Vol. IV. 63

रका पेड़। ५ तक, दारचीनी। ६ सूजेपत्र, भीव-पत्र। ७ नन्दीहच, वेलिया पीपर। ८ डिग्डिमवाद्य, डङ्का, नकारा। ८ प्राचीन जातिभेद। कीच देखी। कावचपत्र (सं० ली०) कावचलेखनसाधनं पत्रमिव पत्रं वल्लालं यस्य, बहुत्री०। भूजेपत्र, भोजपत्र। कावचपात्र (वै० पु०) कावच व वर्भवस्य, ज़िरह वांधनेका पद्या। (ऋष् संहिता)

कवचहर (सं॰पु॰) कवचं हरित येन वयसा, कवचहः अच्। १ कवच हरणका उद्यम करनेके उपयुक्त
वयस्त बालक, लड़का, वचा। (ति॰) २ कवचधारी,
जिरह पहननेवाला। २ कवचका यन्त्र धारण करनेवाला, जो तावीज, पहने हो। ३ कूर्णसकधारी,
मिरजाई पहने हवा।

कवित (पंचे ति॰) कवचं सञ्जातमस्य, कवन-दतच्। कवचयुक्त, ज़िरह पद्यने हुवा।

कवची (सं० ति०) कवचं यस्यस्य, कवच इति।
१ वर्मयुक्त, जिरह पहने हुवा। (पु०) २ धनराष्ट्रकी
एक पुत्र। (महाभारत १।११०।११) ग्रिव, महादेव।
कवचीयन्त्र (सं० क्ली०) श्रीपधकी पाकार्थ यन्त्रविशेष,
दवा पकानेका एक धाला। किसो दृढ़ काचकृषी
(श्रीशो)का यह बनता है। कूपी न तो श्रतिद्वल्व
श्रीर श्रतिदीर्घ रहना चाहिये। पहले इसे कर्दमाक्त (भीगे) वस्त्रसे श्रच्छीतरह लपेट पीछे स्टु
स्रिक्ताका लेप चढ़ाते हैं। किर धूममें कूपी सखायी
जाती है। यन्तको इसमें श्रीषध रख मुख बन्द कर
देते हैं। इसी प्रकार कठिन श्रीर दृढ़ पिनमें पक्त
सक्तिवाली कूपीका नाम कवचीयन्त्र है। (श्रावेयमं)
कवटी (सं० स्त्री०) कौति श्रव्हायती, कु-श्रटन् होप्।
कवाट, किवाड़ी।

कवड़ (म्न'० पु०) केन जलेन वलते चलति, क-वल-मच्लड़योरैक्यम्। श्राप्त, लुक्सा, कौर। २ गर्ड्ष, कुन्ना।

कावड़ग्रह (मं॰ पु॰) कपं, र तोलेकी तील। कावती (मं॰ स्ती॰) कमन्द मस्यस्य, क-मतुव-डीप् मस्य व:। 'कयानियत' दत्यादि ऋक्-विभिष, जो ऋवा 'क' से ग्रह हो। नवत् (वै॰ ति॰) १ खार्यपर, मतनवी। २ मन्द-

"प्रपति न देवापः कवलदे।" ( ऋक् ०। ३२। ८)

कवन ( सं॰ क्लो॰ ) कीति मञ्दायते, कु-स्युट्। १ जन-पानी। ( पु॰ ) २ श्रङ्गोके एक पुत्र। कवन ( हि॰ ) कोन देखे।

जवन्तज (सं०पु०) व्यक्तिविशेष, किसी आदमीका नाम। पाणिनिने इनका उन्नेख किया है।

सवस्य कर्य देखी।

कवपय (सं०प०) ज्ञापय, की: जवादेय:। प्रविच बन्दिन।ण ६।३।१०८। सन्द्रपय, तुरा रास्ता।

क्वायी, क्वायी देखी।

कवयो (सं० स्त्रो०) कात् जलात् वयते गच्छति, क-वय-दन् डोष्। मत्यविग्रेष, सुन्धा मळ्लो। दसका संस्तृत पर्याय—कविकापुच्छ श्रीर चक्रपृष्ठी है। (Coius coloius) श्रन्थान्य मत्यकी श्रपेचा यह जलशून्य स्थानमें श्रिक चण जो सकतो है। दसकी तालहचपर चढ़नेका प्रवाद सुन पड़ता है। वस्तुत: यह कणेंदेशस्य कण्टकके सहारे उच्चस्थान पर पहुंच जाती है। फिर भूमिपर भी कवयी बहुत दूर तक चलां करती है। वङ्गानके ययोर श्रीर फरिदपुर जिल्में यह हददाकार देख पड़तो है। वैद्यक मतसे कवयी मधुर, स्त्रिष्ठ, कषाय, नच्य, वत्य, देषत्-पित्तकर श्रीर वातन्न होतो है।

कवर (सं पु॰-लो॰) के सस्तके वरं गोभमानलात् श्रेष्ठम्। १ केश्याम, जुल्मः। २ कवरी, वनतुन्ति। कु-प्रसम्। कोवरन्। उप्। १४१। ३ पाठक, व्याख्यान दाता। ४ लवण, नमका। ५ प्रस्त, खठाई। (ति॰) ६ सस्य के, गुच्छेदार। ७ खचित, जड़ाज। दिवत वर्षे. चितकवरा।

"हप्टैवनिर्जितकलापभरामधलात्। व्याकीर्णं नानकवरां कवरीं तक्खाः॥" (नाघ ५। (८)

कावर (हिं॰) कीर देखें। कावर (ग्रं॰ पु॰=Cover) १ श्राच्छादन, पोशिश, गिलाफ। २ कीष, उक्तना। ३ लिफाफा, विद्वी। ४ पट्टा, दफती। पेगू प्रस्तिमें जैसे पालि भाषा बीड पीठस्थानों के शिला-लेखों में खोदित देख पड़ती, वैसेडी प्राजतक न चलते भी बालि प्रादि दीपोंके प्रिलालेखों ग्रीर धर्मपुस्तकों में यह मिला करती है। यवदीपमें कवि ग्रन्दका ग्रंथ रहस्य वा प्रास्थायका लगाते हैं। सभावतः प्राचीनकालको इस भाषामें रहस्य श्रीर श्रास्थायका बननेसे ही 'कवि' नाम पड़ा है। फिर कितनों ही के श्रमानमें संस्तृत कान्य ग्रन्द्से 'कवि' की उत्पत्ति है।

किसी किसी प्रव्ह्यास्त्रविद्वे मतमें यह यवहीपको देशीय भाषा नहीं, विसी समयमें भिन देशसे आनर वहां चली होगी। वस्ततः भारतीय दिचण देशकी भाषावीं म इसकी धनेका मेल देख पहते हैं। किन्तु यवदीपकी यवानीमाचासे यह अधिक मिलती है। इसलिये कवि भाषा भित्र देशीय समभी जा नहीं सकती। पुरानी हिन्दीसे जैसे नयी हिन्दीं कम मिलती, वैसे ही प्राचीन कविभाषासे भी नवीन यवानी पृथक् लगती है। फिर प्राचीन हिन्दीके व्यवहारानुसार जिस प्रकार अनेक अप्रचलित शब्द सहजमें लोगोंको समभा नहीं पडते, उसी प्रकार कवि भाषाके श्रमेक शब्द वर्तमान यवहीपके प्रधान प्रधान पण्डितोंको छोड साधारणके लिये कठिन जंचते हैं। यवहीपका प्राचीन इतिहास जाननेकी कवि भाषा मीखना चाहिये। यवदीपमें समलमानीं के श्रानिसे पहले बौदों श्रीर हिन्दुवोंका राज्य था। उनका विवरण इस भाषाके लिखित प्राचीन पिलालेखों में मिलता है। यव श्रीर वालिने धर्मग्रन्थ व्यतीत रामा-यण, महाभारत, ब्रह्माण्डपुराण प्रसृति प्राचीन संस्कृत पुस्तक यवभाषाने अनुवादित हुये हैं। इस भाषाका चिखित 'वातयुद' प्रयोत् भारतयुद नामक ग्रन्थ सर्वे प्रधान है। इस ग्रन्थको दया नामक प्रदेशीय राजा नयवयने यादेशसे याग्यसदा नामक किसी व्यक्तिने वनाया था। जयवयको कुत्सेनापति प्रस्यकी कथा बद्दुत अच्छी लगती थी। उन्हीं की सनसुष्टिंकी निये कुरुपाण्डवका युद्ध प्रवलस्वन कर १११८ शक्ती "बातयुद" (भारतयुद्ध ) निखा गया।

कविक (सं॰ लो॰) कवि स्वार्थ कन्। १ खलीन, लगाम। २ कवि, प्रायर।

Vol. IV. 64

किवक (हिं॰ पु॰) हक्विविशेष, एक पेड़। यह मलय प्रायोदीपमें उपजता है। फल गोल श्रीर सरस होते हैं। श्राज कल यह वक्क्ट्रेश, दक्षिणभारत श्रीर ब्रह्मदेशमें भी लगाया जाता है। किवकका

कविकद्वण (सुकुन्दरास चक्रवती )—बद्रालके एक प्रसिद्ध भीर प्रधान प्राचीन किन, चण्डीमङ्गलप्रणिता। किविक्य हरार (सं॰ पु॰) किवीनां कण्डहार इव श्रादरणीय इत्यर्थः। १ किवियोंका उपाधि विशेष, श्रायरींका एक खिताव। २ सुप्रसिद्ध श्रलद्वार ग्रन्थ। किविक्य पुर, प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थकार। यह काञ्चनपत्ती (कांचड़ापाड़ा) ग्रामवाले परम वैष्णव श्रिवानन्द्र सेनके पुत्र थे। इनका प्रकृत नाम परमानन्द्र रहा। इन्होंने संस्कृत भाषामें चैतन्यचरित महाकाय, श्रानन्द्र सम्भू श्रीर चैतन्यचन्द्रोदय नाटक प्रणयन किया। काञ्चनपत्ती देखा।

कविका (सं॰ स्ती॰) किष खार्यं कन्-टाप्। १ खलीन, लगाम। २ कविका प्रप्य छच, एक फूलदार पेड़ा ३ मत्यविशेष, एक मक्की। कवी देखी।

किवसतु (वै॰ ति॰) ज्ञानवान्, समसदार।
किविन्द्र, १ किवन्ये पूर्वे पुत्र और किविवसभने पिता।
यह एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इनके बनाये का अ
चिन्द्रका, धातुचन्द्रिका, रत्नावकी, रामचन्द्रचम्प्र,
प्रान्तिचन्द्रिका, खरलहरी और स्तवावकी नामक ग्रन्थ
विद्यमान हैं। २ वङ्गालके भाषा रामायण, भागवतादि
रचिता एक प्राचीन किव।

किवच्छद (सं० ति०) किवः धन्दः च्छ्द ग्रावरण-वस्त्रीमव यस, वहुती०। पिण्डित, समभ्रदार। किवच्चेष्ठ (सं० पु०) सब किवयोंसे बड़े, वाल्मीिक। किविच्चुक (सं० पु०) पिच्चिविशेष, एक चिड़िया। किवितम (सं० ति०) श्रयमेषामित्रिययेन किवः, किवितम (सं० ति०) श्रयमेषामित्रिययेन किवः, किवितम (सं० ति०) श्रयचाक्तत वृद्धिमान्, ज्यादाः समभ्रदार।

कविता (सं • स्त्री •) कविभीवः, कवि-तल्-टाप्। काव्य, शायरी, तुकुबन्दो। कवितायी ( इं॰ ) कविता देखी।

कवितावेदी (सं० ति०) कवितां वेत्ति, कविता-विद्-णिनि। कविताज्ञ, शायरी समभानेवाना, जो कवितायी जानता हो।

कवित्र (सं॰ त्रि॰) ज्ञानवान्, श्रक्तमन्द।

किवत (हिं॰ पु॰) इन्होविशेष। यह दण्डक के अन्तर्गत है। इसमें चार पाद श्रीर प्रत्येक पादमें दकतीस-इकतीस श्रचर लगाते हैं। यह मनहरन श्रीर घनाचरी भी कहाता है। किवत्तका श्रन्तिम वर्ष गुरु रहता, श्रन्य वर्षों के लिये गूरु लघुका को ई नियम नहीं चलता। हदाहरण नीचे लिखा है,—

"तालन प्रै ताल पे तमालन पे मालन पे, इन्हादन वौधिन विद्वार वंगीवट पे। कई पदमाकर श्रखण्ड रासमण्डल पे, मिख्यत उमण्ड महा कालिंदीके तट पे॥ इत पर झान पर छल्लन इटान पर लिखत लतान पर लाइिलोको लट पे। भाषी मल हाथी यह यरद नीन्हाई निर्हिं पाषी छवि शान ही कम्हाईके मुकट पे॥" (पदमाकर)

कवित्य (सं॰ पु॰) किपत्य द्वच, कैयका पेड़ । कवित्व (सं॰ क्षी॰) कविभीवः, किव-त्व । १ किवता रचनाकी यिता, यायरी करनेका माद्दा । २ ज्ञान, समभदारी ।

कविलन (वै॰ क्ती॰) १ स्तुति, तारीफ़। २ जान, समका

कविनासा ( इं•) कर्मनाया देखो।

कविपुत्र (सं पु॰) कवे: सगुपुत्रस्य पुत्रः, ६-तत्। १ ग्रक्ताचार्ये। २ भागेव ऋषि।

''म्गो: पुत: कविविद्यान्।'' (महाभारत, श्रादि ६८ त्र०)

कविप्रयस्त (वै॰ त्रि॰) कवियों द्वारा घत्यन्त प्रयंसित, ग्रायरोंसे वड़ा नाम पाये हुवा।

कविभूषण (सं०पु०) कवीनां भूषणिमव। १ उपाधि-विशेष, एक खिताव। २ कविचन्द्रके पुत्र।

कविय (सं॰ क्षी॰) कं सुखं प्रजति, क पज क, श्रीजस्थाने विश्वादेश:। खबीन, खगाम।

क्विरञ्जन, बङ्गालके एक विख्यात प्राप्त कवि।

कविरथ (सं॰ पु॰) एक राजा। इनके पिताका नाम चित्रयथा। कविराज ( सं॰ पु॰) कवीनां राजा श्रेष्ठः, कदि-राजन्-टच्। १ कविश्रेष्ठ, बड़ा मायद। २ भाट, कवित्त कड़नेवाली एक जाति। ३ वहुट्गीय वैद्यों बा उपाधि।

कविराज, एक किन । इन्होंने 'रावनपाएडवीय' काव्य बनाया था। पाद्यात्व सनसे यह है॰ १॰स यताब्दमें विद्यमान रहे।

कविराजी (दिं॰ स्त्री॰) १ वङ्गदेगीय वैद्यक विकिता, इकीमी। (ति॰) २ कविराजमस्मीय, इकीमके सुताजिक।

कितराजी, एक उपासक सम्प्रदाय। इप कितराजने यह सम्प्रदाय चलाया था। गुरुने इपसे ग्रह्मशरिषी रमणीके हाथका भोजन प्रहण करनेकी रोका था। इमीसे उन्होंने एक दिन ग्रह्मशरिणी गुरुपक्रीके हाथसे भोजन न किया। गुरुने यह सुनकर उनकी तीन किए थों में दो किए थों कीन ली। फिर इप बची हुयी एक करही जैकर भागे थे। उड़ी सेमें प्रनेक वे खब उनकी मतानुयायी हुये। इसीसे लोग इस सम्प्रदायवालीं को कितराजी कहते हैं। कितराजी प्रन्य वेष्यवीके वर्रों न तो विवाह शीर न किसी दूसरेका बनाया भोजन करते हैं। यह प्रायः सभी सदावारी होते हैं। कोई कितराजियों को ही 'स्प्रट्रायक' कहते हैं। कितराम, दिग्वजयप्रकाम नामक संस्कृत प्रस्के

रचियता। कह नहीं सकति, यह किस राजाकी सभाके पण्डित थे। इनका प्रत्य पड़नेसे समभाते, कि कविराम यशोरवाले राजा प्रतापादित्वके समसामयिक रहे। कविरामके दिग्विजयप्रकाशमें भारतवर्षका तत् कालीन भूड़त्तान्त श्रीर प्रवाद लिखा है।

२ विहारमें डीम जातिके वाहेको भी कविराम कहते हैं।

कविरासायण (सं॰पु॰) कविना कवितया कविषु काव्येषु वा रामः भ्रयनं श्राश्रयो यस्य, बहुत्री॰। कवितासे रामका भाश्रय रखनेवाचे वाल्मोकि सुनि। कविराय (हिं॰पु॰) कविराज, भाट।

कावराय (१६० ५०) का वाव वर्णने इन्तव्। १ स्तोता, कावल (संति०) का काव वा वर्णने इन्तव्। १ स्तोता, तारीफ़ करनेवाला। २ मञ्दकारक, आवाज देनेवाला। -कविसास (हिं॰ पु॰) १ कैसास, महादेवके रहनेका पहाड़। २ खगै, विश्वित्रा।

कविचासिका (सं॰ स्त्री॰) कं सुखं विचासयति सहीपयति, क-वि-लस-णिच्-णतुन्-टाप् श्रत इलम्। वीणाविभेष, किसी किसाका तस्तृर।

कविवर ( स'० ति०) कविषु वरः श्रेष्ठः। कविश्रेष्ठ, शायरोमिं बड़ा।

किविवसम (स॰ पु॰) कालादर्भ वा कालनिर्णय नामक स्मृतिसंग्रहके रचियता। इनका अपर नाम आदित्यस्रिया। विश्वेखर आचार्यने इन्हें यिचा दी थी। किविवस् (वै॰ वि॰) किवियोंको वढ़ानेवाला।

कविवेदी (सं० व्रि॰) कविं कविलं वेत्ति, कविविद्-णिनि। १ काव्यवेत्ता, शायरी समभानेवाला। २ कवि, शायर।

किविशस्त ( सं॰ त्रि॰) किविषु शस्तः खातः, ७-तत्। किविशेमि विख्यात, शायरोमि मग्रहर।

·कविशेखर (सं॰ पु॰) १ - साधनमुक्तावसी नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रणेता। २ सङ्गीत तासविशेष।

कवी (सं॰ स्त्री॰) कवि ङीष्। खलीन, लगाम। कवीठ (हिं॰ पु॰) कपीष्ट, कैथा।

कवीन्द्र भाचार्य (सरस्रती) कविचन्द्रोदय श्रीर पद-चन्द्रिका नामक संस्कृत ग्रन्थके रचयिता।

कवीन्द्रनारायण (ग्रमी) एकाम्त्रचन्द्रिका श्रीर विरजा-माञ्चाला नामक संस्कृत ग्रन्थके रचयिता। इन्होंने उक्त दोनों ग्रन्थ उत्कलराज श्रलावुकी ग्ररीके समयमें बनाये थे।

कवीय (सं॰ क्ली॰) कवि खार्थे छ। खतीन, त्रगाम।
कवीयत् (सं॰ व्रि॰) कविरिव श्राचरति, कविं
स्तीतारं इच्छिति वा,कवीय-श्रद्ध। १ कविसद्दश, श्रायरके
बरावर। २ श्र्पनी प्रशंसा इच्छुक, लो अपनी तारीफ़
चाहता हो।

नवीयान् (सं॰ ति॰) श्रयसनयोरतिययेन कवि, नवि-दंयसुन्। हिवननविभन्गीपपदेतरवीयसुनी। पा प्राशप्र७। उभय कवियोंमें श्रेष्ठ, दोनों शायरोंमें बड़ा।

नवुल, ज्योतिषका एक योग।

कवेरा (हिं• पु॰) ग्रामीण, देहाती, गंवार।

कवेन (सं॰ लो॰) कं जलं विलित स्तृणाति, क-विलि॰ प्रण्। १ उत्पन्न, नीसा कंवस।

कवेला (हिं॰ पु॰) भ्रमणका कीलक, चक्करकी कील।
वह दिग्दर्भनयन्त (कुतुषतुमा) की सूची
लगाती है। २ काक्यावक, कीवेका बचा।
कवीडवक्र, कवाटक देखी।

कवोण (सं॰ क्री॰) कुत्सितं देवत् उणाम्, कर्मधा॰ को: कवादेश:। देवत् उणासर्थं, घोड़ी गर्मी। (वि॰) २ देवत् उणासर्थेयुक्त, कुछ गर्म।

''सत्परं दुर्वैभं मध्वानूनमावर्जितं सया । पयः पूर्वैः सनियासेः कवीष्यसप्सुऋते॥'' (रष्ट १।६०)

कव्य (वै॰ ति॰) कवि यत्। (वत्तपयस्पोककविधेनवर्षस् निक्षे वल कक्ष्यजनपूर्वं नवसूरमतैयविष्ठ इत्ये तेभ्यन्कद्विस खाँ यत्। काश्यिका ४।४।३०) १ स्तवकारी, तारीफ, करनेवाला। (स्रायप) (प्र•) २ विदोक्त पित्यलीक विशेषं।

"मातली कर्वे वैमी पिक्षिरोमि:।" (मात्तले दिता १०। १४। ३) ३ चतुर्ध मन्वन्तरके सप्तिष्ठियों में एक ऋषि ।

(क्री) क्र्यते हीयते पिछभ्यः यत् श्रन्नादिकम्, वु॰-श्रच्-यत्। भन्नायत्। पा ३।१ ८०। पिछलीक विशेषके उद्देश्यमे दिया जानेवाला श्रन्न।

कळ पदार्थ स्रोतिय ब्राह्मणको दान न करनेसे
निष्मल हो जाता है। मनुसंहितामें लिखते हैं कि
विद्वान् ब्राह्मणको कथ खिलानेसे भनेक पुष्मल फल
मिलते हैं। किन्तु भमन्त्रज्ञ बहु ब्राह्मणोंको भोजन
करानेसे भी वह लाभ नहीं निक्कता। दूसरे-भमन्त्रज्ञ
ब्राह्मण जितने पास जेता, पिळलोकके मुखमें उतने
हो उत्तम लोहेके गोले छोड़ देता है। भतएव प्रथम
हो परीचाके साथ ज्ञानिष्ठ ब्राह्मणोंमें ज्ञाननिष्ठ,
तपीनिष्ठ, तपःखाध्यायनिष्ठ श्रीर कर्मनिष्ठ मेदसे चार
स्रेणियां होतो हैं। हव्यके भोजनमें चारो स्रेणियोंका
विधान है। किन्तु क्रव्यके भोजनमें एक मात्र ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणको हो श्रिकार है।

"वाननिष्ठाः दिजाः वेचित् तपोनिष्ठास्तयापः तपःस्वाव्यायनिष्ठाय कर्मनिष्ठास्त्रयापरे ॥ क्याचात (सं • पु •) कयेन कयया वा पाचातः, ३-तत्। कयाका पाचात, पानुककी मार।
क्यावय (सं • क्ली •) कयाना कयाचातानां वयम्, वहुकी •। तीन प्रकारका कयाचात, तीन तरहसे पानुककी मार। यह सहु, मध्य पीर निष्ठुर होता है। प्रखींको साधारण दण्ड देते समय सहु प्राचात लगाते हैं। किन्तु उपवेयन, निद्रा, स्खलन, दुष्ट चेष्टा, पाचनो (घोड़ो) देखनेका प्रीत्सुच्य, गर्वित होषा रव (जोरकी हिनहिनाहर), व्राम, दुरुत्यान, विमागंगमन, भय, प्रिचात्याग, चित्तम्यम प्रस्ति प्रपराधींमें मध्य प्रीर निष्ठुर प्राचात देना पड़ता है। प्रपराध विशेषमें प्राचातका स्थान भी प्रयक् है। व्यास एवं भयमें गलदेश, शिचात्याग तथा चित्तविम्नममें प्रधर, गर्दित होषारव एवं प्राचात रेखनेके प्रीत्सुच्यमें वाहु तथा स्कन्दरेश, उपवेशन एवं निद्रामें करिदेश, दुर्व्यव-

कशारि (सं॰ स्त्री॰) यज्ञकी एक वेदी। यह यज्ञ स्थलमें उत्तर दिक्रहती है।

मारते हैं।

हार तथा विमाग प्रधानमें मुख, स्वनन एवं दुर-त्यानमें जवन भीर कुग्छ प्रक्रतिमें सर्वस्थानपर कथा

क्यार्ड (सं ० ति ०) क्यां प्रहंति, क्या प्रहं - प्रण्। क्या, चाबुक लगाने लायका। क्यावय देखी।

क्रमावान् (सं० त्रि०) क्रमा निये हुवा, जो चावुक रखता हो।

कियक (सं पु॰) कथित दिनस्ति सर्वम्, कथ बाद्यलकात् दक। नकुल, सांपको मार डालनेवाला नेवला।

कियानपाद (सं वि वि ) कियानस्य पादाविव पादी यस्य, बहुनी । इस्यादिलात् नान्यनीपः। पादस्य बोगेऽहरस्यादिस्यः। पा। ४। ४। १३०। नकुन्ननी भांति पद-विशिष्ट (जन्तु), नैवलेकी तरह पैरवाना (जानवर)। किथाना (सं स्ती ) चर्मकथा, चमुहेका चाबुका।

किशिषु (सं॰ पु॰) कमित दुःखं क्ष्यिते वा, स्मा-यादित्वात् निपातनात् साधुः। श्रन्न, श्रनाज । २ श्राच्छादन, कपड़ा। ३ भक्त, भात । ४ श्रय्या, पर्लंग ।

" सर्वा चितौ किं कश्चिमी: प्रयासी:।" (भागवत २ (२ (४)) Vol. IV. 65 भू भासन विशेष, एक विठकः कश्चिय्यवर्षेष (वै॰ क्लो॰) छपाधान वृष्ट्रा, तिकयिकाः विचापः।

किया (फा॰ स्ती॰) पाकर्षेष, खींच।

कशीका (वैश्स्तीश) कश वाइनकात् ईकन्-टाप्। प्रस्ता नकुनी, व्याई हुई निवनी।

क्योदया (भा॰ पु॰) मझयुइका क्टोपायविशेष, कुळीका एक पेंच। इसमें खेलाड़ी अपनी जोड़की गर्दनपर हाथ रख वाम पदसे उसका दिल्ला पद अपनी भीर खोंच लेता श्रीर उसे दिल्ला करसे पकड़ गिरा देता है।

कशीदा (या॰ पु॰) स्चिकमें विशेष, कढ़ाव। इसमें वस्त्रपर स्चीं तथा स्त्रसे नानागकार कतिम पत्रपुष्प बनाते हैं।

कारिक (सं॰ पु॰) एक पश्च। (भारत २।१० भ०)
कारिक (सं॰ पु॰-क्ली॰) के देहे गीर्यंते, क-गृ-छ
एरङ्गादेशस्व। केयएरङ्गास। उप्१। ८०। १ पृष्ठास्ति,
रोढ़, पाठकी बड़ी इड्डी। कं जलं वातं वा ग्रणाति।
२ स्वनामस्यात त्रणविश्रेष, कसेरुक श्रीर कारिक है।
एर्याय - कारिक, कसेरुक श्रीर कारिक है।
हिन्दीमें कसेरु, वंगलामें केग्रर, मराठीमें कचेर, प्रकावोमें दिला श्रीर तेलगु (तिलङ्गो)में गुन्द-तुङ्ग गद्दी
कहते हैं। (Sripus dubius)

कंशिर एक प्रकारकी घास है। यह समग्र भारतमें सरीवरों श्रीर निद्यों के किनारे उत्पन्न होता है। इसका ग्रन्थल मूल जातिपाल (जायपाल) सदृश रहता भीर जपरसे काणावणे देख पड़ता है। यह सङ्गोचन-श्रील है। ग्रहणी श्रीर विश्विका रोगमें देशीय वंद्य इसे श्रीष्यकी भांति व्यवहार करते हैं। यह रोग न लगने के लिये भी चषाया जाता है।

श्रीतकालमें कश्रेक खोद कर खाया करते हैं।
इसके जपरका छिलका छील डाला जाता है। कोई
कोई कसेरको उवालकर भी खाता है। वंद्रालमें
यह देवतावों पर चढ़ता है। कश्रेर खानेमें मधुर भीर
श्रीतल है। यह दो प्रकारका होता है—राजकसेरक भीर चिछोड़। बढ़ कश्रेरको राजकश्रेरक

षीर मुस्ताक्तित सञ्चको चिश्वोड कहते हैं। दोनों प्रकारका कंग्रेर गीत, सञ्चर, तुवर (कवाय), गुरु, पित्तशोणित दाइन्न भीर श्रांखकी बीमारी दूर करनेवाला होता है। (भावप्रकाम)

सिङ्गापुरका क्येर वहत वहा निकलता है। कहीं कहीं इसे ठण्डाईमें भी घोट कर पीते हैं। अ ३ भारतवर्षका एक विभाग।

"भारतस्यास्य वर्षस्य नवसेदान्निशासय । इन्द्रदीपः क्यो रूप सासवणी गमस्तिमान् । नागदीपस्तया सीयो गान्धर्व स्वय वारुणः ॥" (विश्वपुराण)

कारीरक, कमेर देखी।

क्रियेका (सं० स्त्री०) क्रियेक-टाए। १ एडास्यि, रीढ़, पीठकी बड़ी इड्डी। २ क्रियेक, क्रियेक्। क्रियेक्सान् (सं० ए०) यवनराजविशेष, एक राजा। "बन्दयुवी इतः कीपाइ यवनय क्रियेक्सान्।" (इस्विंग १६ ५०)

३ भारतवर्षका एक खण्ड।

कांग्रेक्स् (सं क्ली॰) कांग्रेक्, क्रिक् । कांग्रेक (सं ॰ ख्ली॰) कम्यु-उ एरङ् चान्तादेशः। १ त्याकन्दविशेष, क्रिक्षे २ विष्वकर्माकी चतुर्देशी कान्या। नरकासुरने इस्तिक्पिसे दन्हें इरण किया था। (इतिंग्र, १२१ प॰)

क्षश्चरका, कमेर देखी। काश्चरका, कमेर देखी।

क्योक (सं वि ) क्य ताड़ने बाइसकात् प्रोक। १ हिंसक, मार डालनेवाला। (पु॰) २ राचसादि, ग्रैतान वगै,रह।

कशन (सं॰ प्रवा॰) किस्-चन इति सुम्बनोधः। कोई, एक न एक यह प्रनिद्धियाचक है। पाणिनिने इसे प्रयक् शब्द माना है।

किंदि (सं॰ प्रया॰) किम्-चित् इति सुग्धवीधः। कोई, एक न एक। यह प्रनिदिष्टवाचक है। प्राणि-निके मतमें 'कसित्' शब्द प्रयक् उहरता है।

"कथित् कान्ताविरहगुरुवा स्ताधिकारप्रमत्तः।" ( मैघट्त )

काइती, किय्ती देखी। काइमल (सं• क्ल॰ो) काय-कल-सुट्। इटिक्सिकीतिम्यः प्रत्ययस सुट्। सब्दे। १०८। १ स्तूकी, ग्राथ, एकाएक वेद्रीय हो जानेकी हालत। २ मोह, कमज़ेरी। १ पाप; गुनाह। (ति॰) ४ मलिन, गन्दा। ५ दुरावार, बदकाय। इ पापी, गुनाहगार।

नारमग (वै क्ती ) वेदे प्रजीदरादिलात् सस गः।

कश्मीर (सं•पु•) कश-दूरन् सुड़ागमसः। करे संदूरः। उप अ। २१। काश्मीर जनपदः। कासीर देखी।

कश्मीरल (सं० ज्ञी०) कश्मीरे लायते, कश्मीर-अन्। ड। जुङ्गमविशेष, जाप्तान्, केसर। इर्म देखा। कश्मीरजन्म (सं० ज्ञी०) कश्मीरे जन्म यस्य, बहुत्री०। जुङ्गम, केसर।

कश्मीरी (हिं० वि०) १ कश्मीरस्वसीय, कश्मीरके स्ताक्षिक,। (स्ती०) २ कश्मीर देशकी भाषा या बोली। ३ लेह विशेष, एक चटनी। श्राद्र कक्षी ही छ छद्र खण्ड करते हैं। फिर उनमें पीस कर मरिव, कक्षील, कश्मीरल (केसर), ऐता, जाविती, मैं फ श्रीर जीरक पीसकर मिलाना पड़ता है। श्रम्तकी लवण, सिरका श्रीर शर्वरा डालनेसे कश्मीरी-चटनी तैयार हो जाती हैं। (पु०) ४ कश्मीर देशका श्रिष्ठासी यानी रहनेवाला। १ कश्मीरका श्रम्ब यानी घोड़ा।

कथा (सं॰ पु॰-क्ती॰) कमां भ्रहेति, कमान्य।
दणादिभ्योयः। पा५।१।६६।१ भ्रम्ब, घोड़ा। २ भ्रम्बका मध्यदेश, घोड़ेका पुड़ा। ३ मदा, घराब। (वि॰)
क्षश्राचातके योग्य, कोड़ा खाने नायकः।

कारवप (सं॰ पु॰) अध्यं सीमरमादिजनितं मद्यं पिवति, कार्य-प-क। १ कीई ऋषि। ब्रह्माके मानस-पुत्र मरीचिके श्रीरस श्रीर कलाके गर्भेत इनका जन्म इवा था। मार्केण्डेयपुराणके मतानुसार कथ्य पर्धात् सीमरसके मदासे इनकी उत्पत्ति है, स्मीसे कथ्यप नाम पड़ गया।

"ब्रह्मचन्त्रयो योऽमूत् मरौनिरिति वियुत्तः। कम्यपन्त्रय प्रतो ऽमूत् कम्यपानात् स कम्यनः ॥" (मार्कचेयपुराष १०८। १)

ग्रुल यज्ञवंद प्रस्ति वैदिक संहितावेकि मतमें हिरस्थाभें ब्रह्मचे कस्मानिया हा। "हिरख्यवर्षा: ग्रच्य: यावका यासु जात: क्याये याकिन्द्र:॥" (तैनिरीयस हिता प्रादारा १११)

काराप एक प्रजापित थे। साम, यजु: श्रीर श्रयवैसंहितामें इन्हें इन्द्र चन्द्र प्रसृति देवीमें एक माना है। (साम १११) शक्ष ग्रह्मपु: १६२, भवर्ष ११।३११०)

कात्यायनने अपनी वेदानुक्रमणिकामें निखा है कि कथ्यप ऋक्संहितावाली कई स्कॉकि ऋषि थे। -यीमद्भागवतमें देखते हैं कि कथ्यप ऋषिने इसकी १७ कान्यावींसे विवाष्ट्र किया। उन ने गर्भसे १० जातियाँ **चत्वच इयों,−१ श्र**दितिसे देव, २ दितिसे टैत्य, ३ दनुचे दानव, ४ काष्ठाचे पावादि, ५ परिष्ठाचे गत्धर्व, ६ सुरसासे राचस, ७ इनासे हत्त, द मुनिसे षपसार्थे, ८ क्रोधवशासे सपे, १० ताम्त्रासे खेन रुप्र प्रसृति, ११ सुरिभसे गोमहिषादि, १२ सम्यसे खापद, १३ तिमिसे जनजन्तु, १४ विनतासे गरुड़, एवं घरुष, १५ कहू हे नर, १६ पतङ्गीचे पतङ्ग श्रीर १६ यामिनिचे यसभ । जिन्तु महाभारत श्रीर श्रन्यान्य पुराण प्रश्रति में काखपकी व्योदय भाषींयें निखी हैं। मार्केण्डेय--प्राणके सतसे उनके नास थे, -१ घदिति, २ दिति, ३ दनु, ४ विनता, ५ खसा, ६ कहू, ७ सुनि, ८ क्रोधा, ८ परिष्टा,१० दरा,११ तास्ता,१२ दला श्रीर १३ प्रधा। ( मार्कछेयपुराच १०८ ४०)

पश्चतीति पश्चः, सर्वेद्यः पश्च एव पश्चकः श्राद्य-स्ताचरविपर्ययात् सिध्यति यदा कश्चं श्रद्धानं श्रविद्या-मित्यर्थः पिवति नाश्यति श्रयवा कश्चं विद्यानवनं पाति रचति स्वायनीति श्रेषः। २ परत्रह्मः।

" तरिव ब्रह्म वा चात्मा एतस्य पाता इती प्रजानां गीप्ता वावह कथ्मपीह योगमञ्जानभीका गान्धविं।" (तापनियुति २।११)

३ कच्छ्प, कशुवा। ४ स्मिविशेष, एक हिर्न। ५ सत्यविशेष, एक मक्षी। (वि॰) ६ स्यावदन्त, वड्दन्ता।

कथ्यपनन्दन (र्स॰ पु॰) कथ्यपस्य नन्दनः पुत्रः, ६-तत्। १ कथ्यपके पुत्र गरुड़। २ देव, श्रमुर श्रादि।

क्षम्यपपुर (सं॰ क्ली॰) कम्यपस्य पुरम्, इन्तत्। वर्तमान काम्मीरका यष्ट्र नाम रखा था। कम्यपपुरकी ही हरोदोतसने 'कम्मतुरस्' भीर टलेमिने 'क्यपीरा' खिखा है।

कार्यपर्पंडिता (सं॰ स्त्री॰) कार्यपर्य संहिता, ६-तत्। कार्यप्रणीत एक धर्मणास्त्र।

कश्यपस्ति, कथ्यप संहिता देखी।

कष (सं पु ) कषित घत श्रनेन वा, कष श्रच्यदा-कष च निपातनात् साधः । गोवर च घरव इत्र जवा जापणाति-गमाय। पा शशारेशः १ कष्टिप्रस्तर, कसीटी। इसपर स्वर्णे राष्य विसकर जांचते हैं। कषका संस्कृत पर्याय— श्रान श्रीर निकस है। २ वर्षण, विसाव। (वि•) वर्षण करनेवाला, जो विसता या रगड़ता हो।

कपष (सं विव) कयते विस्तायते, कष कमेषि स्युट्। १ प्रवक्त, कचा। (पु॰) कषति प्रव्र। २ कष्टिमस्तर, कसौटो। (क्षो॰) भावे स्युट्। ३ घषेण, खुजनाहट, रगड़।

''नवणक्रमनिरस्तमहाहिमिः चयविमस्तमतङ्गर्गानैतः '' (भारिष ४१४०) काषपाषाण (सं॰ पु॰) काषयासी पाषाणये ति, कर्मधाँ॰ । स्प्रय मणि, कसीटी ।

कषा ( सं॰ स्त्री॰) कष्यते ताखते प्रनया, कष बाहुल-कात् करणे प्रप्-टाप्। कया, चावुक।

कषाचात ( सं॰ पु॰ ) क्याका पावात, चावुककी सार, उधहें।

कवाड़ (सं॰ पु॰) कव-माङ्ग । १ स्यूर्व, प्राफ्ताव । २ श्रम्नि, प्रातिश, श्राग ।

कषापुत्र (सं॰ पु॰) निकाबात्म ज, एक राज्य ।
कषाय (सं॰ पु॰ ली॰) कषित कर्युम, कष—प्राय ।
१ रस्रविश्रेष, कसैलापन । इसका संस्कृत पर्याय—तुवर,
कबर पीर तूवर हैं । सुश्रुतके मतानुसार श्रास्ताद्दन्से
मुख्की सुखाने, जिल्लाको ठहराने, कर्युको वह
वनाने श्रीर हृद्यको खुरच पीड़ा पहुंचानेवाला रस्र
क्षाय कहाता हैं । प्रथिवी वायुगुणवहुत होनेसे यह
उपजता हैं । प्राप्त श्रादि खानेसे दसका श्रास्ताद सिलता है । क्षाय रस्र सत्त्रग्राहक, ज्रापरीपक,
स्तभान, श्रीसन, लीखन, श्रीषक, पीड़ादायक, लोशनाशक श्रीर बायुवर्षक है । इसके श्रितरिक्ष व्यवः
हारसे पीड़ा, सुखशीष, स्दराधान, वाक्षप्रह (वात करते दक जानेकी हालत) मन्यास्तका (गला जकड़ जानेकी हालत), गात्रस्पुरण, स्नोतन्त्रवरीध, ग्यावल (गूरायन), राक्रानाम, श्राकुञ्चन, श्राचीपण प्रस्ति वायुविकार वढ़ते हैं।

२ काथ, पाचन, जीयांदा, भींटी, काटा। इसका म्यार संस्कृत नाम नियू है। इसके पांच भेद है— -स्वरस, करक, क्रियत, यूत श्रीर फाएट। स्वरस, कल्क, क्रियत, यत श्रीर फाएट। स्वरस, कल्क,

३ निर्योस, गोंद। ४ विलीपन, खुपड़ाव।

"बखापि तो लोध्यक्षपायद्वी गोरीचनाच पनितानगौरे।" (कुमारक्रमः)

्र महराग, उवटन। ६ खोनाक हम, सोनापान। ७ किपिसहस्त, केथेका पेड़। द महास जेहन, धूनेका बढ़ा पेड़। ८ मण्ड जिसपे, एक सांप। १० राग, मासित, लगाव। ११ कि लियुग, बुरा ज़माना। निर्विक्षण समाधिका एक विद्या। वाद्य विषयसे इट अखण्ड वस्तु ग्रहणमें लगते भा जो राग द्यादि संस्कार उठ मनको स्तस्य भीर अखण्ड वस्तु ग्रहणसे पृथक् रखते, छन्हें कषाय कहते हैं। १३ लोहितवणे, लानरंग। (ति०) १४ क्यायरसविधिष्ट, कसैला। १५ सर्भ, स्तु, श्रबूदार।

" प्रत्यूपेषु स्मृाटतकमलामोदमैनौकषायः" ( मेघदूत )

१६ लोशित, सु.खं, साल। १७ रक्तपीत मित्रित, साल-पीला। १८ अपटु, नावािक्ष्म। १८ स्थाब्य, अच्छीतरह सन पड़नेवाला, जो कानमें खटकता न हो। २० रिच्चत, रंगदार। २१ आस्त्र, मंसार-सिप्त, फंसा हुवा। जैनशास्त्रमें लिखा है,—

ें 'कप' संसारकान्तारमयं ते यान्ति ये जनाः। ते कपायाः क्षीधमानमायालीमः पति युतः॥'' (लीकप्रकाण ३।४०८)

जैनशास्त्रमें 'कषाय'के जपर बहुत विचार किया है। क्रोध, मान, माया, लोभका नाम ही कषाय है। इसके उत्तरीक्तर भेदोंका बड़ी ही सूच्यताके साथ दिग्दर्शन कराया गया है। गोम्पटसार (जीवकांड)में कषाय शब्दकी दो तरहसे निस्ति खिखी है। जैसे—

सुद्दक्तपुरवृद्धसम् सं कमान्तिक वसिंद जीवसस्य । , संसारदूरमिरं तेण कुसामीमि सं विभि । २८१॥ . पर्यात् जीवने सुख दुख पादि प्रनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले, तथा जिसकी संसारक्षी मर्यादा ग्रत्यन्त दूर है ऐसे कर्मक्षी चेत्र (खेत)का जो जर्पण करता है उसे कषाय कहते हैं। दूसरी प्रकार कष् धातुसे भी इसकी व्युत्पत्ति बतनाते हैं—

समानदेसस्यन्वरित्तन इक्स्यादवरणपरियामे ।

षादिन वा कपाया चडसॉलप्रसङ्खलीगिमदा॥ १८९

जीवके सस्यक्त, देशसंयम, सकलसंयम श्रीर यथा-ख्यात चारित्रकृषी श्रुड परिणामी को जो कपै—न होने दे उसको कषाय कहते हैं। इसके श्रनलानुबन्धी, श्रुप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान श्रीर सक्ज्यन ये चार मेद है इन चारमें प्रत्ये कके कोध, मान, माया, जोभ ये चार चार मेद है इसतरह सोलह हो जाते है। फिर इनके भी उत्तरोत्तर असंख्याते भेद है। कषाय की विशेष व्याख्या करने जिये जैन धर्ममें श्रनेक शास्त्र है। सबसे बड़ा कषायशास्त्र है। गोमाटसारमें भी इसका श्रनेक व्याख्यान है।

कषायक्तत् (सं॰ पु॰) कषायं कपायरागं करोति, कषाय-क्त-क्तिप् तुगागमः । १ रक्तचोन्न, खाख-जीध। इसकी काल रंगनेमें लगती है। (भि॰) २ कषायपस्ततकारी, काटा बनानेवाला।

कपायिचत्र ( सं॰ भि॰ ) लोहितवर्षे द्वारा रिम्नत, फींके सुर्वे रंगसे बनाया हुवा।

कषायज्ञ (सं क्ती ) जनविशेष, एक पानी। प्रच (पानर), त्रख्य (पीपर) श्रीरवटके सिंद जनकी कषायज्ञ कहते हैं।

कषायता (स'• स्ती॰) कषायस्य भावः, कषाय-तल्-टाप्। कषायका धर्म, कषेलापन।

कषायदन्त (सं॰ पु॰) सृषिक विशेष, किसीं कि,स्नका चूडा। इसका शुक्त जहां गिरता, वहां शोध, कीय-सादि उठता है। (समुत)

कषायदयन, कपायदल देखी।

कपायनित्य (सं • ति •) नित्य अतिमात्र कषायरप्रदेषी,.
रोज् इदसे ज्यादा कसैसी चीज खानेवासा।

क्षायपाक (सं पु॰) द्रव्य विशेषके कायकी प्रस्ततः प्रणानी, किसी चीनके जीशांदा बनानेका तरीका।

कषेत्वा (सं॰ स्त्री॰) वाष-एरक्— उ सं ज्ञायां कन्टाए। १ पृष्ठास्थि, रीद्ध। २ कांग्रेरु, वासेरु।
काष्वाष (वै॰पु॰) वाष इति श्रव्यक्त प्रव्दमुचार्थ्य वाषति,
वाष-कष-अच्। विषधर क्रामिविशेष, एक ज्ञाहरीला
कीड़ा।

"विवापासः कष्वपास एजत्काः विविवत् काः।

हष्य इच्यतं क्षित्वाहष्य इच्यताम्॥" ( अववंवेद ४। २३।७)

कष्ट ( सं० ति० ) कष्यते ऽसी, क्षपं कर्मणा क्ष नेट्।

कच्च्रगहनवीः कपः। या०। २। २२। १ पीड़ायुक्त, पुरदर्दे,

दुखनैवाला। २ गहन, सुम्म्किल। ३ पीड़ाकारक,

तक्षिफ देनेवाला। ४ कष्टसाध्य, बहुत खुराव।

५ कुत्सित, बुरा। (क्षी०) कप मावे क्ष। ६ पीड़ाः

मात्र, कोई दर्दे या वामारी। इसका संस्कृत पर्याय—

पीड़ा, वाधा, व्यथा, दुःख, श्रमानस्य, प्रस्तिज, कच्छ्र,

कलाकल, श्रातं, श्रातिं, पीड़न, वाधन, श्रामानस्य,

विवाधन, विहेठन, विधानक, पीड़ित, काथ श्रीर म्थमं

है। श्रर्थ-प्रतीति व्यवहित (श्रलग) होनेसे कष्ट

" क्रिप्टलमर्य प्रतीतिर्श्यविहतत्वम् ।" ( साहित्यदर्पं पं ७ य० )

दसका उदाहरण 'चौरोदनावसितजनाभुवः प्रसन्नाः' वाकामें मिलता है। उन्न वाका 'जल प्रसन्न है' श्रवीं प्रयोग किया गया है। किन्तु सहजमें उसके समभानेका कोई छपाय देख नहीं पड़ता। चौरोदना लच्मी, उनकी वसति पद्म श्रीर पद्मका जन्मस्थान जल है। श्रतएव यहां पर क्लिप्टल वा कप्टदोष लगता है।

( श्रव्य ) ७ इन्त ! हाय !

वा लिएता दोष कच्छाता है,-

कष्टकर (सं ० ति ०) कष्टं करोति, कष्ट-क्ष-ट। १ पीड़ा-जनक, दर्दे पैदा करनेवाचा। २ दुःखजनक, तकनीफ़ देनेवाना।

कष्टकल्पना (सं क्ली ) कप्टेन कल्पना, इ-तत्। कठोर अनुसान, कड़ी अन्दान्। निसे देख स्थिर करनेमें कष्ट पड़ता श्रीर जो सहजमें कल्पनापर नहीं चढ़ता, उसे विदान कष्टकल्पना कहता है।

कष्टकाल्पत (सं॰ ति॰) कष्टेन कल्पितं रचितम्। ऋष्टसं बना इवा, जो सुविकलसे ठीक किया गया हो। कष्टकारक (सं वि ) कष्टकार खार्ये कन्, कष्ट-क्र-खुल्वा कष्टस्य कारकः, ६-तत्। दुःखका कारण वननेवाला, जो तकलीफ्का सवव ठहरता हो। (पु॰) २ संसार, दुनिया।

कष्टजीवी (मं विश्व) कप्टेन जीवित, कष्ट-जीव-इनि। १ कप्टेंसे जीविका निर्वाह करनेवाला, जो सुम्किलं काम चलता हो। २ अनिक भीग कर वचनेवाला, जी सुम्किलंसे बचा हो। १ पिलजाति, विड़िया।

कष्टतपस् (सं॰ पु॰) कष्टं कष्टकरं तपो यस्य, बहुत्री॰। कठिन तपस्या करनेवाचा, जो इसतिफगारके सुताक्षिक स्थमचु करता हो।

कष्टतर (सं॰ वि॰) मापेच पोड़ायुक्त, च्यादा तक-चीफ देनेवाला।

कष्टद (सं० ति०) कष्टं दराति कष्ट-दा-क। कष्ट-दायक, तक्कीफ़ पहुंचानेवाला।

कष्टरिपु (सं०ित०) कष्टः कष्टसाध्यो रिपुः, कर्मधाः। कष्ठसे पराजय किया जानेवाचा यतु, जो दुस्मन सुग-किससे दारता दो।

" प्राञ्च' कुर्लोन' ग्रांच दच' दातारमेव च। कृतच' वृतिमन्तव कप्टमाइरिंदे वृष:॥" ( मनुसंहिता)

विद्यान्, जुलीन, वीर, दच, दाता, कतन्न भीर घर्यमाली मतुको पण्डित कष्टरिपु कहते हैं। कष्टकस्य (सं० ति०) कप्टेन लस्यम्, ३-तत्। कष्टमें मिलनेवाला, जो सुम्किलसे हाथ भाता हो। कष्टियत (सं० ति०) कष्टं त्यतं भायितं येन, बहुनी०। १ कष्टपानेवाला, जो तकलीफ् में हो। २ कठोर व्रत-कारक, कहे दसतिफ्गारको भमलमें लानेवाला। कष्टस्येतिय - वक्षदेशके स्रोतिय व्राह्मणोंका एक विभाग।

कष्टसह (सं० वि०) कष्टं करते, कष्ट-सह-त्रच्। कष्टसिष्णा, तकलीप, चठा सकनेवाला। कष्टसाध्य (सं० वि०) कष्टेन साध्यम्, ३-तत्। १ कष्टसे प्रारोग्य होनेवाला, जो सुग्किलसे त्रच्छा हो। २ कष्टसे पराजय किया जानेवाला, जो सुग्किलसे हारता हो। कष्टस्थान (सं० क्ती०) कष्टं कष्टकरं स्थानम्, वर्मधा०। दुःखजनक स्थान, खराव जगह, तकलीफ् देनेवाला सुकाम।

कष्टहरण पर्वत—विचार प्रान्तके मुङ्गेर ज़िलेका एक पाचाइ।

क्षष्टहरणी (सं० स्ती०) कीकटदेशकी एक नदी।
(भिवण व्रव्याखण २११४०) २ मङ्गदेशमें देवीकर्णके निकट
प्रतिष्ठित देवीकी एक मूर्ति। (देवावली ४४१२९६) यह
सङ्गरिक निकट वर्तमान थी।

कष्टागत (( सं॰ वि॰ ) कष्टचे ग्राया हुवा, जो सुप्रिक्-लसे पहुंचा हो।

कष्टि (सं॰ स्ती॰) कप भावे ति । १ परीचा, जांच, कसायी । श्रिषकरणे ति । २ स्पर्धमणि, कसीटी, कसनेका पत्यर । ३ पीड़ा, दर्द, वीमारी ।

कष्टी ( हिं॰ स्त्री॰ ) प्रसवका कष्ट उठानेवाली। कष्टीर ( सं॰ स्त्री॰ ) रङ्ग, रांगा।

क्स (सं॰ पु॰) क्सित विकसित सर्गादिरत्र,कस-अच्। १ सम्मेमणि, कसीटी, सीना-चांदी कसनेका पत्यर।

१ सम्माण, कसारा, साना-चादा कसनका पत्यर।
सस (हि॰ पु॰) १ खज्जका स्थितस्थापकल, तसवारकी सचक। इससे तसवारकी तेजी पहंचानी जाती है।
२ मिक्त, ताकत। वम, कावू। कुम्तीका एक पेंच,
यह 'कसकी गोदी' कहाता है। ३ म्वरीभ, रीक।
४ क्याय, मर्के। ५ सार, निचीड़। (स्त्री॰) ६ वस्थनरज्ज, कसनेकी रस्ती। (क्रि॰ वि॰) ७ किस मकार, कैसे।
ससई, क्सी देखी।

कसक (हि॰ स्ती॰) १ पीड़ा विशेष, एक दर्द।
२ कोई आघात श्राने श्रीर श्रच्छा हो जानेसे यह धीरे
धीरे छठा करती है। २ कसबकी चमक। ४ पुरातन वैर, पुरानी दुश्मनी। ५ सञ्चानुभूति, हमदर्दी।
६ श्रभनाष, हीसला।

नसनना ( वि॰ क्रि॰) १ पीड़ा नरना, दुखना, चम॰ कना, रह रहके दद वठना। २ अप्रिय लगना, वुरा मालूम पड़ना।

क्समना ( सं॰ स्त्री॰ ) कासमदं, कसौंदीं।

कसकुट (हिं॰ पु॰) मिश्रधातु विश्रेष, एक मिलावटी फुल्जु । इसमें तांवा भीर जस्ता बरावर बरावर पड़ता है। कसकुटसे लोटे, कटोरे, पाबखोरे वगैरः वरतन बनते हैं। किन्तु इसके पालमें श्रम्त द्रव्य रखनेसे विगड़कर विषाक्त हो जाता है। कसकटका दूषरा नाम भरत है।

कसगर (हिं॰ पु॰) जाति विशेष, कासागर कौस।
यह सुसलमान होते हैं। इनका कास महीके छोटे
कोटे वरतन बनाना है।

वासन (सं॰ पु॰) वासित दिनस्ति, कस-ल्यु। कस, कास, खांसी। २ वेदना विश्रिष, एक दर्द।

कसन (हि'० स्त्री०) १ वन्धन, वंधाई, कसाई। २ वन्धनकी रीति, कसनेका तरीका। ३ वन्धनरज्जु, कसनेकी रस्ती। वधी, तङ्ग, पटी।

नसनई ( रिं॰ स्ती॰) पत्ति विशेष, एक चिड़िया। इसका पत्त कणावणें, वत्तः खल एवं पृष्ठदेश पाटल श्रीर चच्च् रक्तवर्षे होता है।

कसनमर्दन (सं॰ पु॰) कासमर्देवच, कसोंदोका पेड़। कसना (सं॰ स्त्री॰) क्षच्छसाध्य लूता विशेष, एक ज़स्-रीजी मकडी। जूना देखी।

कसना ( हिं॰ कि ॰ ) १ वन्यन करते समय रच्च श्वादि हृदतापूर्वक खोंचना, ज़ीरचे तानना, जकड़ना। २ निण्वर्ष लगाना, द्वाना। ३ वन्यन करना, बैठना, िठकाने पहुंचाना। ५ ए च्चित करना, ( हाथी-घोड़ा ) सजाना। ६ भरना, ठूंचना। ७ खिंचना, तनना। ५ तक्क पड़ना, कड़ा रहना। ८ दवना, फुटना। १० प्रस्तुत या तैयार होना। ११ भर जाना। १२ विसना, रगड़ना। १३ परीचा करना, परखना। १४ जीटना, गढ़ियाना। १५ जचाना, नवना। १६ परिपाक करना, तकना। १७ कष्ट देना, तकलीफ, पहुंचाना। ( पु॰ ) १८ बन्यन, बंधना। १८ गिलाफ, खोल। २० कमि विशेष, एक जृष्ट-रीला कीडा।

कसनि (हिं॰ स्ती॰) वत्यन, वंधाई, खींच। कसनी (हिं॰ स्ती॰) १ रच्जु, रसी। २ गिलाफ़, खोल। ३ कच्चुकी, चोली। ४ साग मिणि, कसीटी। ५ परीचा, जांच। ६ इयोड़ी। ७ काषायकस्य, कसावका चढ़ाव। कसनोत्पाटन (स'० पु०) वासनं कासरोग' उत्पाटयति, कसन-उत्-पट-णिच्-ल्यु,ट्र्। वासक वृच, श्रड़,सेका पेड़। कसयत ( हि'० पु०) १ अम्बुप्रसाद-भेद, काला कूटू। २ ऋब्पसाद हच, क्टूका पेड्।

कसव ( घ॰ पु॰) १ वाणिच्य, तिजारत, कामकाज। २ परित्रम, मेहनत। ३ व्यवसाय, पेशा। ४ व्यभिः चार, छिनाला।

कसबल (डिं॰ पु॰) १ पराक्रम, छीर, ताक्त । २ साइस, हिमात।

कसबा ( त्र॰ पु॰ ) महाग्राम, वड़ा गांव। यह ग्रहर-से छोटा श्रीर गांवले वड़ा होता है।

कसवीती (हिं वि ) महाग्राम सम्बन्धीय, बड़े गांववासा ।

क्सबिन (हिं स्ती०) १ वैग्या, रखी, देहाती पतुरिया। २ व्यभिचारिणी, हिनास।

कसबी. कसमिन देखो।

क्सम ( घ॰ स्त्री॰ ) घपय, किरिया, सीगन्द। क्सससाना ( डिं॰ क्रि॰) १ डिलना डुलना, उसकाना, भाराम न मिलना। २ जव उठना, घवरा जाना। ३ हिचनना, हिस्सत न पड़ना।

कसमसाहट ( हिं॰ स्त्री॰ ) उक्तताया, घवराहट। कसमसी ( इं॰ स्ती॰ ) जसमसाइट, कुलवुलाइट। कसर (सं० स्ती०) १ वृटि, कमी। २ वैर, दुश्मनी। ष्टानि, नुकसान, घटी,। ४ दीष, ऐव।

कसर ( इं॰ पु॰ ) द्वचविश्रेष, कुसुमका पौदा। कसरतं ( घ॰ स्ती॰ ) १ व्यायाम, मेहनत। २ प्रधि-कता, बहुतायत, बढ़ती।

कसरती (हिं॰ वि॰) परियमी, मेहनती, कसरत करनेवाला।

कसरवानी, विचारके बनियोंकी एक याखा। कसरवानी बनिये ८६ से णियोंमें विभक्त हैं। उनमें प्रधान प्रधान यह हैं,—सरीला, वरीला, कथौतिया, पावकहेला, चालाविया, चौसवार, मालहाटिया, लौंगभराभरी, मोनचड़ा, पेकदांड़ी, धोनान, तारमी श्रीर तिरुसिया।

यह अपनी अपनी श्रेणी या पांच पीढ़ीने सम्बन्धमें विवाह करते हैं। इनमें वास्यविवाह प्रचलित है।

पुरुष बहु विवाह भी कर सकते हैं। विधवाविवाहर्म यच कोई दोष नहीं देखते। असरवानी प्राय: वैणाव होते हैं। विणा व्यतीत ग्रामदेवता 'बन्नी' ग्रीर 'स्खा यम्भूनाय'की भी पूजा की जाती है। ग्रधिकांग्र दुकानदारीका काम चलाते हैं। कुछ जीग खेतीमें भी लगे हैं। तेली या सुसलमान्ते हाय यह कभी गाय नहीं वेचते।

क्ससरहड़ा (हिं॰ पु॰) हडविग्रेष, कसेरींका बाजार। इसमें पात्र वना श्रीर विका करते हैं।

कसर्णीर (वै॰ पु॰) सपैनिशेष, एक सांप।

( अथर्वसंहिता १०।४।५ )

क्सची ( इं॰ स्त्री॰) खनित्र भेद, किसी किस्मका फावड़ा। यह चुद्र श्रीर स्त्सायविशिष्ट होती है।

कसवाना ( र्हि॰ स्ती॰ ) कसाना, कसनेका काम टूसरेसे कराना।

कसवार (हिं० पु०) दृज्ञुभेद, किसी किस्सकी जख। यह प्राय: डिढ़ इच्च सान्द्र (मीटा) होता है। लक् भूसरवर्ण और कठोर निकलती है। सारभागर्ने रस भरा रहता और तन्तु कम पड़ता है।

कसरंड (हिं॰ पु॰) कांस्यपानका छित्र भिन्न ग्रंग, क्षिके टूटेफूटे वरतनीका हिसा।

क्सदंडा (हिं॰ पु॰) कांस्य वा पित्तन पात्रभेद, कांसे या पीतलका एक बरतन। यह प्रयस्त होता है। उत्सवादिने समय नसदंडीम पानी भरनर रखा जाता है।

कसदंडी (हिं•स्ती०) कपदंडा देखी।

कसा (सं ॰ स्ती ॰) कसति ताड्यति, कस अच्-टाप्। श्रखादि ताड़िनी, चाव्क, कीड़ा।

कसाई (हिं॰ पु॰) १ घातक, मारनेवाला। २ गी-घातक, कसाब, बूचड़। (वि•) ३ निर्देय, वेददं। कसाना ( हिं॰ लिं॰ ) १ कषायरसविधिष्ट होना, कसैलापन त्राना, विगड़ जाना। २ कवायित लगना, कसैना मानुम पड़ना। ३ कसवाना, सनवाना।

कसास्व (सं ० ली॰) पित्रसीनकी कव्यदानके समय दियां नानेवाला जस।

कसार ( हिं• पु॰ ) खाद्यविशेष, पंजीरी। घीम सुना शीर चीनी मिला शाटा कसार कहता है। कसाना ( चिं॰ पु॰) १ स्नेय, तकनीफ़। २ परिचम, मेइनत। ३ श्रतुभेद, एक खटायी। कसमें खर्णकार ं श्रनङ्कारादि परिष्कार करते हैं।

वसाव (हिं॰ पु॰) १ कपायता, कसैलापन। २ त्रानपंण, खिंचाव।

कसावट (दिं स्ती) श्राकर्षण, खींचतान। कसावड़ा (डिं॰ पु॰) गावातक, कसाई।

कांचिषु (सं॰ पु॰) कग्रति प्रास्ति दुःखम्, नियातनात् सिदम। श्रव, चावल, भात्।

कसिया ( हिं॰ स्त्री॰ ) पचिविश्रेप, एक विड़िया। यह धुसरवर्षे होता श्रीर राजपृताने तया पञ्जावको क्रीड भारतवर्षेमें सबेत्र मिनती है। इसका कुलाय (बीसना) हचकी उच गाखा पर वनता है। पीताभ होते हैं।

किंगाना (हिं क्लि ) क्यायित्त ही जाना, कमाना। खड़ी चीज तांवे या पीतलके वरतनमें रखनेसे कसाने नगती हैं।

नसी (हिं॰ स्ती॰) १ रच्च भेद, एक रस्तो। इससे भूमि नापी जाती है। दैष्य प्रायः दो पद (सवा 8८ द्व ) पडता है। २ हलका श्रम्भाग, फाल । ३ श्रवेधुक द्वच, एक पीधा।

प्राचीन कालको इसका चरु वैदिक यज्ञमें लगता था। कसी किषका एक द्रव्य रही। वर्तमानमं दुसकी क्षिय वन्द हो गयी है। फिर भी मध्य-प्रदेश, सिकिस, श्रासास पीर ब्रह्मदेशक जङ्गली लोग कसी लगाते हैं। यह भारत, ब्रह्म, मलय, चीन, जापान प्रश्वित देशोंमें वन्य श्रवस्था पर पायो जाती है। नसी नई प्रकार की होती है। दो भेद प्रधान हैं, खेतवर्ण श्रीर छप्यवर्ण। वर्षा ऋतु इसकी उत्पत्तिका समय है। मूलसे अद्दे बार शाखायें फ्टती हैं। फल गोल. सुदीर्घ श्रीर एक श्रीर तीच्याग्र रहते हैं। लक्किठिन और चिक्रण होती है। खेत सारकी रोटो बनती है। फन भून कर सारकी यक्तकी मांति खाते भी हैं। फिर भएक सार्क Vol.

IV.

ट्कड़े भातमें भी पड़तें हैं। यह खास्त्राकर श्रीर मुखाद होती है। जापान मादि देशोंमें नसीचे मदा प्रस्तत किया जाता है। वीजको श्रीषधमें डालते हैं। दानों की साला बनती है। नैपालक यारू लीग कसीके वीज टोकरोंकी भानरोंसे टीवरी हैं।

कवियाडी, बङ्गाल प्रान्तके मेदिनीपुर जिलेकी तमलुक तइसीलका एक ग्राम। यह श्रचा॰ २२°७ २५ ड॰ श्रीर देगा॰ ८७' १६´२॰" पू॰ पर श्रवस्थित है। विभियाडी वाणिच्यप्रधान स्थान है। यहां तसरकी क्विष होती है। तसन्ते व्यवसायसे ही किसयाडी विख्यात है।

कसोदा (हिं०) कमीदा देखी।

क्सोदा ( य॰ पु॰ ) कविताविशेष, किसी किसाकी शायरी। यह उर्दे या पारसीमें वनाया जाता है। इसमें व्यक्तिविशेषकी स्तृति वा निन्दा रहती है। कसोदेमें कमसे कम १७ पंक्तियां पडती हैं।

क्सोस (हिं॰) काशीय देखी।

नस्न ( हिं॰ पु॰ ) अखमेद, सुनेमानी घोड़ा। इसनी श्रांखें कच्ची होती हैं।

कस्मर ( इं॰ पु॰ ) कुसुम, कुसुम। वस्र ( श्र॰ पु॰ ) श्रपराध, खता, च्वा। कसूरमन्द ( वा॰ वि॰ ) ग्रपराधी, सतावार। कस्रवार कम्रान्द देखो।

कसरहडा (हिं॰ पु॰) कसरोंना वाजार, कसरहडा। नचेरा ( हिं॰ पु॰ ) युन्तप्रदेग ग्रीर विहारने वनियों की एक जाति। यह जांसे श्रीर फूल वगैरहके वर्तन वनावना वैचते हैं।

वारेर (पु॰ स्ती॰) वर्षर देखी। क्रमेर्का (सं०स्त्रो०) क्रमेर देखो।

नसेत् (हिं०) क्येक्देखो।

क्षेया ( हिं॰ पु॰ ) १ मज्बूत वांधनेवाला, जो क्ष देता है। २ परीचक, जांचनेवाला। ३ गोधातक, क्साई।

कसैला ( डिं॰ वि॰ ) कषायरच विधिष्ट, कसानेवाला, जो जीमको ऐंठता या विकोड़ता है। कपाय द्रव्य जनमें पाक करनेसे क्या वर्ष बनता है।

जातियोंके संस्वयमें कंसविषक (क्षेरे)से निम्न चिखित जातियां निक्को हैं,—

"गाडिकात् कांसिकनायां मणिकारय जायते। कांसकाराच माणिकां सुवर्णं जीविको भवेत्॥ मणिपुत्रां कांसकारात् गोपालस्य च सम्भवः। गोपालात् कांसपुं त्रां दै तैलिसान्द्र लिकस्ततः॥" (जातिमाला)

शङ्विणिक्की श्रीरम एवं कंशविणक्तकी कन्याके गर्भेसे मिणकार, कंसविणक्की श्रीरम तथा मिण कारकी कन्याके गर्भेसे सुवर्णविणक, सुवर्णविणक्की कन्याके गर्भे एवं कांस्थकारके श्रीरमसे गोपाल श्रीर गोपालके श्रीरम तथा कंसविणक्रकी कन्याके गर्भेसे तेली तंबीली हुंगे हैं।

निन्तु कसेरे भपनेको प्रक्षत येथ्यजाति वतलाते हैं। वास्तविक शिल्पयों श्रीर विणकोंमें इनका सन्मान कुक्क नम नहीं। यह यद्योपवीत व्यवहार करते हैं। उपाधिके भेदसे कसेरोंमें सात गाखायें हैं,--१ पुरविहा, २ पक्षेत्रां, २ गोरखपुरी, ४ तद्य, ५ तांचरा, ६ भरिहा श्रीर ७ गोनर।

छता शाखाश्रीमें परस्पर श्रादान प्रदान श्रीर श्राद्धार व्यवहार प्रचलित नहीं। मिर्जापुरमें कसेरे श्रिक्षक देख पड़ते है। वहां यह कांस्के पात्र प्रस्ति प्रस्तुत कर दूर देशान्तरको विकानके लिये भेजते हैं।

विहार श्रञ्चलके कसेरे हिन्दुस्थानी कसेरोंकी भांति पदमर्थादा पान सकते भी ठठेरे उगै रह दूसरे बनियोंसे कुल श्रीर शीलमें श्रेष्ठ हैं। ठठेरे दन्हींकी बनाये द्रव्य पर खोदायी करते हैं। उठेरा देखो।

विद्यासे वसेरोमें श्रमेक गोत चलते हैं,—वनीधिया, वसेया, चीखर्गा, चीघरा, हरिहरना, लकड़महीलिया, मलुवा, महीलिया, मोहरिया, सलिरिया श्रीर
सुघट। यह श्रपने गोत्रमें विवाह कर नहीं सकते।
फिर कन्याका विवाह वाल्यकालमें ही करना पड़ता है।
कभी कभी कन्याका वयस लुक्ट श्रधिक हो जाता श्रीर
मत्तुमती वनने पीक्ट इसे पतिका सुख देखाता है।
स्ती राना, सतवत्ता, सूद्रगर्भा प्रथवा वस्या होने पर
पुरुष स्ततन्त्र पत्तीको वरण कर सकता है। विधवाये
मनमें श्रांनेसे 'सगाई' प्रथाने श्रनसार श्रमना विवाह

गभीर रातिको श्रन्थकार ग्रहमें होता है। उसमें केवल विधवार्थे ही जातीं, सधवार्थे श्रपवित्र समभा देखने नहीं पातीं। पुरुष सिन्दूर चढ़ा विधवाको श्रपने पतीलमें ग्रहण करता है। भोज, पामीद प्रमोद श्रीर पास्त्रके धर्मकर्मका श्रभाव रहता है। समाजमें इन्हें सत्शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण इनके हाथका पानी पी सकते हैं।

वङ्गदेशको कसेरों में पद, घर शौर गोत प्रचित हैं,— पद—कुण्ड, प्रमाणिक, दास, दां, पाल, नन्दन, दे दलादि। घर—सप्तप्रामी, सुहम्मदावादी, मौता, मैती।

गीत—यङ ऋषि, शाण्डिख, सप्तरार्षि, ऋषिनेथ, दिध ऋषि।

विवाहादि कार्येपर इन्हें विषम वायुमें गिरना पड़ता है। सब घरोंको निमन्त्रण देना प्रावश्यक्ष है। भोजका वड़ा प्रायोजन होता है। इसीसे ग्रीब कसेरे एक ही साथ नाथ कन्यायोंका विवाह कर डालते हैं। बङ्गाली कसेरोंमें विधवाविवाह नहीं चलता। सीर भाद्रमासके ३० वें दिन विश्वकर्माकी पूजा होती है। उस दिवसको कोशी कसेरा यन्त्रादि नहीं हता।

बस्वइने नरि भपनेको नार्तिवारी वंशीय चित्रय सेनापितके शीरस शीर चित्रयाणीके गर्भसे उत्पन बताते हैं। शूद्रोंकी श्रपेचा यह कुल, शील शीर सानमें वहत खेड हैं।

कसैनापन (हिं० पु०) कपायरस, वाकपन। कसैनी (हिं० स्ती०) पूगफन, सुपारी। कसीरा (हिं० पु०) कटोरा, प्याना।

वर्षीजा ( हिं॰ पु॰) कासमदं से द, एक पौदा। यह वर्षा ऋतुमें उपजता श्रीर तीन चार हाय जं चे उठता है। पत्रका एक सुपिर ( सींके )में परस्पर सम्मुखीन श्राते श्रीर प्रथस्त तथा ती ल्याग्र देखाते हैं। श्रीतका क दसके पूलनेका समय है। पाल कह सात श्रङ्ग लि दी घें एवं समान होते हैं। वीज एक दिक् ती ल्याग्र रहते हैं। रक्षवणें कसीं जा सतत हरित् हच है। पत्र श्रीर पुष्प रक्षाभ होते हैं। यह कटु, उष्ण श्रीर कफ, वात तथा कास नाथक हैं। सोग इसका श्राक भी बनाते

हैं। रप्तवर्ण नसींजिने पत्न और वीज अर्थीरोगर्मे श्रीषधकी भांति व्यवस्नत होते हैं।

कसींजी (हिं स्त्री ) वर्षां ता देखी।

कसींदा, कसींजा देखी।

कसींदी (डिं॰स्त्री॰) कमीं ना देखी।

कसीटी ( इं॰ स्त्री॰) स्पर्धमिष, चांदीसोना कसनेका पत्यर। यह काली होती है। प्रालयाम कसींटीके बनते हैं। लोग इसके खरल भी तैयार करते हैं। २ परीका, जांच।

कसी ली — पद्मावकी शिमला जिलेका एक सैन्यवास (कावनी) और निरामय स्थान। यह एक पर्वतकी शिखर (श्रचा० ३० पूर्व १३ उ० तथा देशा० ७६ ० पूर्व पूर्व श्रव है। का लिकाकी उपत्यका नीचे देख पड़ती है। कमाली श्रव्यालेसे ४५ मील उत्तर श्रीर शिमलेसे ३२ मील दिचण-पिंचम लगती है। १८ ४४-४५ ई० को देशीय राज्य बीजासे स्नूमि ले यहां कावनी खाली गयी थी। उस समयसे वरावर कमीं ली से श्रंगरेज सिपाही रहते हैं। पटत समुद्रतल से ६२२२ फीट जंचा है। इससे दिखण पिंचम समभूमि और उत्तर हिमालयका दृश्य श्रद्धन्त मनोहर लगता है। यहां कुक दृशीर श्रुगाल श्रादिने विषकी चिकिता होती है।

कस्कादि (गं॰पु॰) पाणिनि व्याकरणोक्त गण विशेष।
इसमें विसर्गस्थानपर नित्य 'स' होता है। कस्कादिके
शब्द यह हैं,—कस्क, कौतस्कुत, भ्रातुष्णुत, शनस्कर्ण,
सद्यस्काल, सद्यस्ती, साद्यस्त, कांस्कान्, स्पिष्कुरिष्डका, धनुष्कपाल, वहिष्यल, यज्ञष्यात, श्रयस्कान्त,
तमस्काग्ड, श्रयस्काग्ड, मेदसिग्ड, भास्कर, श्रहस्तर
श्रीर पाक्कतिगण। (ग॰ ६। १। ४६)

कस्तम्भी (वै॰ स्त्री॰) कं ग्रिरोऽग्रभागं स्तभाति, क-स्तन्भ-भण्-ङ्घि। ग्रकटका श्रधः पत्तन रीकनिको एक प्रवष्टमा, गाड़ीके वांसकी यूनी।

कस्तरी (हिं॰ स्त्री॰) दुग्धपात्रमेद, एक वरतन।
इसमें दूध पकाकर रखा जाता है। मुख विस्तृत रहता
है। फारसीमें इसे 'कसा' श्रीर साधारण हिन्दीमें
'दूधइंडी' कहते हैं।

कस्तीर (सं क्ती॰) पिचट, रांगा। इसका संख्तत पर्याय—पुत्रपिचट, सदङ्ग, वङ्ग, रङ्ग, त्रपुः, स्वर्णेज, नागजीवन, गुरुपत्र, चक्र, तमर, नागज, धालीनक श्रीर सिंहल है। रङ्ग देखी।

कस्तीर्ण (सं० ली०) रङ्ग, रांगा।

कस्तुरिका (सं० वि०) कस्तूरी स्रार्थं कन्-टाप्-पृथी-दरादित्वात् साधः। कस्तूरिका स्ना, एक हिरन। दसकी तोंदीसे कस्तूरी निकस्ती है। क्सूरिकायन देखी। २ कस्तूरी, सुप्रका।

कस्तूरमिक्का, कस्रीमिक्का देखा।

कस्तूरा (हिं पु॰) १ कस्तूरी, सुक्का २ सन्धिमेद, एक जोड़। यह जहाड़ी तस्तीमें पड़ता है। ३ मित्त मेद, एक सांप। दसमें मोती रहता है। ४ पित्त विशेष, एक चिड़िया। यह धूसरवर्ण होता है। पद तथा चच्चुका वर्ण, पीत लगता शीर उदर खेताम रहता है। कस्तूरा पार्वत्य प्रदेशमें काम्मीरिस श्रासाम तक मिलता है। दसकी बोली सुननेमें श्रच्छी लगती है। ५ द्रव्य विशेष, एक चीज़। दसे पोर्टव्लियरके पर्वतीकी भिलावीसे खुरच-खुरच निकालते हैं। कस्तूरा श्रत्यन मूल्यवान् होता है। दसे दुग्धके साथ २ रत्ती सेवन करते हैं। लोग इसे श्रवाबील पचीके सुखका फीन समभते हैं।

कस्तूरिक (सं॰ पु॰) करवीर वृत्त, कनैरका पेड़। कस्तूरिका (सं॰ स्त्री॰) कस्तूरी खार्थे कन्-टाप् प्रवीन दरादिलात् इस्त:। कस्तूरी, सुण्क।

कस्तरिकाग्डज, कन्त्रीकाण्ज देखी।

कस्तूरिकास्मा (सं॰ पु॰) एक प्रकार हरिण, सुश्की हिरन। तलपेटकी निकट नाभिमें कस्तूरी सिंदत रहने भीर प्ररीरसे कस्तूरिका गन्ध निकलनेसे ही इसकी कस्तूरिकास्मा कहते हैं। संस्कृत पर्याय—कस्तूरीस्मा, गन्धवाह श्रीर गन्धस्मा है। भारतवर्षे श्री श्रीत पूर्वकालसे यह स्मा परिचित श्रीर समाहत है। प्राचीन प्रास्त्रकारोंने पांच प्रकारके स्मा कही है। कस्तूरिका स्मा 'पार्थिवस्मा'के सन्तर्भत है।

"पृथिव्यप्वायुगगनास्ते नीऽधिकास्त पद्या । मिदान ने सभेदास्त समस्ता मृगनातयः । पकड़ सकते; वह इसका नाभि काट लेते श्रार श्रधिक मूख पर व्यवसायियोंके हाय वेच देते हैं।

कस्तूरिकाम् गका नाभि (musk-bag) कबूतरके कोटे अण्डेकी भांति होता है। श्राकार व्रक्षकसे मिलता है। प्रसिद्ध स्त्रमणकारी टाभाणिश्रारने ७६७३ नाभि संग्रह किये थे।

यच पर्वतजात सामान्य त्या खा जीवन धारण करता है। चारो पर श्रत्यन्त सूच्म होते हैं। दूरसे जङ्घादिका भेद समभा नहीं पड़ता। दसीसे लोग कहते, कि कस्तू रिकास्माके घंटने नहीं रहते।

भारत महासागरीय दीपोंमें इसकी भांति दूसरे भी कितने ही छुद्र पश्च हैं। किन्तु उनके नाभिसे कस्तूरी नहीं निकलती। सुमाला तथा यवदीपमें उत्त छुद्र अर्धेहस्तपरिमित हिरणको कहीं 'सेब्रोटन' श्रीर कहीं 'नेपू' कहते हैं। श्रंगरेज़ी वैज्ञानिक नाम ट्रागुलस् जवनिकस् (Tragulas Javanicus) है।



्कसर्ी मृगसद्य इरिण।

यह यवदीय-वासियोंको अत्यन्त पिय लगता भीर पालनेसे बहुत हिलता है।

वस्तूरी (सं॰ स्ती॰) कसित गन्धो ऽस्थाः, कस्-जरतुर् छीप् पृषोदरादित्वात् साधः। सुगन्धि द्रव्यविशेषः,
सुश्का, एक खुशवूदार चीजः। कल्तूरिका मृग देखी।
इसका संस्कृत पर्याय — मृगनाभि, मृगमद, मृग, मृगी,
नाभि, मद, वातामीद, योजनगन्धिका, मदनी, गन्धकेलिका, विधमुख्या, मार्जारी, सुभगा, बहुगन्धदा,
सहस्रविधी, खामा, कामान्धा, मृगाङ्गजा, कुरङ्गमि,
लिलता, खामला, मोदिनी, कस्तूरिका, कस्तुरिका,
नाभी, लता, योजनगन्धा,मार्ग, गन्धवीधिका, कालाङ्गी,

धूपसञ्चारी, मित्रा श्रीर गत्थिपशाचिका है। कस्तू रीमृगने नाभि (एक कोटी घेनीने पाकारमें) रहता है।
हसीमें नस्तू री उत्पन्न होती है। इसीमें लोग इसे
मृगनाभि (नाफा) कहते हैं। श्रदी श्रीर फारसी
सुश्क, वंगला, तामिल तथा तेन्यु कस्त्र,यव एवंमलयमें दिदेश, सिंहली सत्ता, ब्रह्मी दो, चीना शिहियङ्ग,
रूसी सुस्कास, इटानीय सुसचि भी, जमन विसम्, पोर्तगीज श्रव मिस्तार, पोनन्दाज मस्त, हेनमानी दिसमर,
फरासीसी मस्त श्रीर श्रंगरेजी नाम मास्त हैं। स्गनाभि कुक उग्र होती है। श्रास्ताद कट्ट लगता है।
सुखमें कस्तू री हालनेसे विषुल सद्गन्ध निक्नलता है।

प्राचीन संस्तृत ग्रन्थों में भूरि भूरि प्रमाण मिलता कि भारतवर्षमें वहु पूर्वकाल में मृगनाभिका प्राट्र है। प्राचीन वेद्यक मतसे कामकृष, नेपाल और काश्मीर तीन देशों में कर्त्रू री उत्पन्न होती है। कामकृष्य कर्त्री सवींत्कष्ट और क्षरणवर्ण रहती है। फिर नेपाल की मध्यम एवं नील वर्ण भीर काश्मीरकी कर्त्रू री प्रधम तथा कि बच्चे ठहरती है। यह पांच व्ये णियों में विभक्त है—खरिका, तिलका, कुलत्या, पित्ता और नायिका। (भावप्रकार्य) राजवक्षभके मतसे कर्त्रू री सुगन्धि, तिक्त, चल्ल कि हितकर, श्रीर मुखरीग, किलास, कप्त, दीर्गस्य, बस्यदीष, श्रवस्त्री, मल, रक्तपित्त तथा क्टिनायक है। ट्रमरे भावप्रकार्य इसे कट्ट, चार, उत्प, श्रक्रजनका, गुरु भीर शीत तथा शोषनायक भी कहा है।

पहले युरोपने लोग नस्तू रोका विषय समभते न ये। ई॰ दम शताब्दको परनी इसे युरोप ले गये। अरबी और ईरानी कस्तू रोको सुश्क कहते हैं। इसी 'सुश्क'से लाटिन सुस्कस (Muschus) और शंगरेजी मास्क (Musk) शब्द निकला है।

युरोपीय चिकित्स शेंक मतसे यह उत्तेजक श्रीर श्राचिपजनक है। खासकाश (१०से १५ ग्रेन), कास (१ ग्रेन दिनको ३।४ वार), मृगीरोग, ताग्डवरोग, धनुष्टकार, स्तियोंके प्रसर्वकालीन श्राचिप, हिष्टिरिया, मोहकर एवं तान्त्रिक ज्वर (Pneumonia), फुस्फुस्के प्रदाह (२४-३० ग्रेन) श्रीर वातरोगमें कस्तू री विशेष उपकारी है। बालकोंके श्राचिपरोगमें श्रधिक श्राचिप होनेसे १-५ ग्रेन कस्तूरी पिचकारीसे लगानेमें फल मिलता है।

पानकल तीन प्रकारकी कस्तूरी प्रचिति है— तिव्यती, रूसी श्रीर चीना। तिव्यती स्वीत्कष्ट, चीना मध्यम भीर रूसी श्रथम होती है। रूस देशीय मृगकी कस्तूरी उत्कष्ट नहीं रहती। व्यवसायी रूस देशीय मृगकी नाभिमें लगा देते हैं। इससे रूस देशीय कस्तूर रीका गन्ध बहुत कुछ बदन जाता है।

मृगनाभि अधिक कूलमें विकती है। प्रत्येक नाभिका मूल्य १५) या १७) र॰ है। इसीसे व्यवसायी मांस और रक्त मिला और क्रियम चर्म लेप लगा इसे वेचते हैं। किन्तु मृगनाभिकी परीचा बहुत सीधी है। क्रियम मृगनाभि अग्निमें डाजनेसे दुर्गन्य उठता है। क्रिन्तु प्रक्रत करतू रीमें यह वात नहीं होती है। क्रित्या (हिं॰ पु॰) १ कस्तू रिकाम्ग। (वि॰) २ कस्तू री मिल्यत, सुश्की। ३ कस्तू री सहश्र वर्ण विशिष्ट, जी सुस्का रंग रखता हो।

कस्तूरिक, कस्तरिक देखी।

नस्तूरीनाण्डन (सं० पु०) मगनाभि, मुण्क। नस्तूरीतिनन (सं० ली०) नस्तूर्यास्तिननम्, ६-तत्। नस्तूरीना तिनक, मुण्नना टीना।

''कस ूरीतिख़क ख़लाटपटखें' (विश्वसव)

वस्तू रीमेरवरस (सं ९ पु॰) रसविशेष, एक कुश्ता। हिन्नु क, विष, टक्क (सोहागा), जातीकोषफल (जाय- फल), मरिन, पिण्रली पीर कस्तू री वरावर वरावर जलमें घोटनेसे यह श्रोषध प्रसुत होता है। मात्राका परिमाण २ रत्ती है। इसके सेवनसे श्रीताङ्ग सत्तिपात हूर होता है। (भैषण्यरवावली) छहत् कस्तू रीभैरव-रस वनानेका विधि यह है—कस्तू री, कर्पूर, ताम्त्र, धातकी, श्रुकाशिस्वी, रीप्य, खण, मुक्ता, प्रवाल, लीह, पाठा, विड्ङ, सुस्तक, ग्रुग्छी, बाला, हरिताल, श्रुश्च श्रीर श्रामलकी सममाग श्रक पत्रके रसमें घोटनेसे यह रस प्रसुत होता है। इसे १ रत्ती श्राष्ट्र कके रसमें सेवन करनेसे विषमच्चर छुटता है। (रसरवाकर) कस्तू रीमिलका (सं ९ स्त्री०) कस्तू री ग्रुथ्यका मिलका

मध्यपदलो । १ मृगनाभि, हिरत का नाफा। २ महिकापुष्पभेद, किसी किसाकी चमेली। यह मृगमदवासा
होती है। कस्तूरीमिक्तका दो प्रकारकी मिलती है—
एक लता सहय और दूसरी एरण्डवसके समान।
दोनोंने फलफूल कार्त हैं। पुष्प और फलके वीजमें
सद्गन्ध रहता है। किय मलनेके मसालेमें इसका
वीज डाला जाता है।

कस्तू रीम्ग, कस्त्रिकामृग देखी।

कस्तू रीमोदक ( सं॰ पु॰ ) मोदकभेद, किसी किस्नका लड़ू । कस्त री, प्रियङ्ग, क्रग्टकारी, दोनो जीरक, तिपका, पक्कदलीफल, खर्जूर, क्रप्यतिलक तथा कोकि जाचका वीज सममाग श्रीर सबके वरावर शकरा डाल सद्वैद्य इस चूर्यको मन्द मन्द श्रामिस धात्रीरस, दुग्ध एवं कुषाण्डरसमें पाक करें। मोदक श्राचपरिमित बनता है। इस मोदकको खानेसे प्रमिष्ट रोग श्रारोग्य होता है। (रवेद्रवारवंशह)

कस्तू रीवित्तका (मं॰स्ती॰) कस्तू रीगन्धयुक्ता वित्तका, मध्यपदलो॰। लताकस्त री, एक खुगवूदार वेता। भावप्रकाशकी मतसे यह मधुर एवं तिक्ता रस, शीतल, लघु, चच्चके लिये हितकर, भेदक श्रीर दृणा, वस्ति-रोग, सुखरोग तथा श्लेमनाशक होती है।

कसतू रोहरिण, वन्नारिकामृग देखा।
वास्त (अ० पु०) प्रतिज्ञा, सङ्कल्प, दरादा।
वास्त (सं० ली०) काम-जान सुट, निपातनात् प्रस्य
सलम्। १ सन्त्रास, घवराहट। २ मोह, गृप्प।
वास्तात् (सं० प्रव्य०) किस कारणसे, किसिबिये, क्यों।
वास्य (हि० ली०) सुरा, प्रराव।
वास्तर (सं० ति०) कस्-वर्ष् । १ गमनभीन, चलता

हुवा चालू। २ हिंसक, खंखार।
क्रासरी (हिं॰ स्त्री॰) श्राक्षण, खींचतान।
यह प्रव्द चक्रर खींचने या ताननेके श्रथमें श्राता है।
क्सा (हिं॰ पु॰) वर्ष्युक्तत्वक्, बवूनको छाल। इसमें
रंगनेके लिये चमड़ा भिगोया जाता है। २ मद्यमेद,
सुरा,एक प्रराव। यह वर्षुरको त्वक्से प्रसुत होता है।
क्साचना (हिं॰ स्त्री॰) दुविया सटर, लोविया।
क्साच (ज॰ पु॰) गोघातक, क्रमाई।

कसी (हिं॰ स्ती॰) १ खनित्रभेद, एक फावड़ा। यह छोटी रहती श्रीर मालियोंके काममें लगती है। २ मानविश्रेष, एक नाप। यह दो पद परिमित रहती श्रीर सूमि नापनेमें चलती हैं।

कर्रुं (हिं॰ प्र॰) १ को । (क्रि॰ वि॰) २ कर्हा। क्षक्षा ( अ॰ पु॰ ) श्रष्टहास, ठहा, खिलखिलाइट । क इक हा दीवार (फा॰ स्ती॰) १ प्राचीर विशेष, एक ज ची दीवार। चीनके राजा सीइवाङ्गतीने चीनके **उत्तर ई॰**से पूर्व ३य गत।व्दकी श्रन्तमें फ्किन, क्रुश्राङ्ग तुङ्ग श्रीर क्षश्रांसी नामक मोङ्गलोंका श्राक्रमण निवा-रण करनेके लिये इसे बनाया था। यह १५०० मील दीर्घ, २० से २५ फीट तक उच श्रीर इतनी ही प्रयस्त है। सी-सी गजके अन्तर पर वप ( वर्ज ) विद्यमान हैं। चीन देखो। २ कठिन पवरोध, कही राका। कद्दगिल ( हिं॰ स्त्री॰) गारा, फेनिया, घास मिली हुयो गीनो मट्टी। यह प्रव्द फ़ारसी भाषाने काह ( घास ) श्रीर गिल ( मट्टी )का समाहार है। वृत्त (प्र०पु०) दुभिंच, प्रकाल, पनानकी कमी। कडतरी ( इं॰ स्ती॰ ) कसारी, लङ्गर उठायी। कद्वता (द्विं ॰ पु॰) कयनकार, कद्दनेवाला। क इतृत ( हिं॰ स्त्री॰ ) प्रसिद्ध वार्ता, मण्रहर वात। कद्दन (हिं॰ पु॰-स्त्री॰) १ कथन, बोलचाल । २ वचन, वात। ३ सीकोति, मस्त, कदतूत। ४ कविता, श्रायरी। ५ भाषण भाव, बोलनेका तीर। कहना (हिं क्रि ) १ बीलना, बताना, समभाना। २ उद्घाटित करना, खोलना। ३ संवाद सुनाना, खुबर पहुंचाना। ४ बोलाना, नाम सेना। ५ सिखाना ् पढ़ाना, देखाना-सुनाना । ६ सम्बी सेना, धोका देना । ७ त्रयोग्य बोलना, कप्त बैठना। द कविता बनाना, ्यायरी सजाना। (पु॰) ८ पनुरोध, तरगीव, समभाव।

कश्वनावत (हिं॰ स्त्री॰) १ किंवदन्ती, मसन, कशावत। २ कथन, कशासुनी।

क्इर (श्र॰ पु॰) १ श्रापद्, श्राफ्त, शनहोनी। (वि॰) २ भयद्वर, खीफनाक।

क्षर्मा, कराइना देखी।

कह्य (सं॰ पु॰) कस्य स्येस्य हयः श्रावः। स्यका श्रावः या घोड़ा। स्यंके सातो श्रावंका वर्ण हिति है। कहरवा (हिं॰ पु॰) १ सङ्गोततान्नविग्रेष, गानि-वजानिका एक ठहराव। इसमें पांच मात्रायं नगती हैं,—चार पूरी श्रीर दो श्राधी। श्रावात चार पड़ते हैं। चान है—धार्ग टेते नागधिन था। २ गीत-विश्रेष, दादरा। यह नाचगानिके पीछे होता है। २ त्रत्यभेद, एक नाच। यह सवेरे मिनजुनकर किया जाता है। ४ कहार, पानी भरनेवाना।

नहरुवा (फ़ा॰ पु॰) १ निर्यासभेद, एक गोंदा यह निर्मायकी खिनियोंसे निकलता है। वर्ण पीत है। इसे श्रीपधोंमें व्यवहार करते हैं। चीनमें कहरूवा गला मालकी गुटिका श्रीर सहनाल बनाते हैं। इसे रंग भी चढ़ता है। वस्त्र प्रस्ति पर रगड़ निकट रखनेसे यह खणादिको यह सुस्वक भांति भाक्षपेण करता है। २ सर्जेडच, धूनेका पेड़। इसीके गोंदको धूप या राल कहते हैं। यह सततहरित् हस है। पिश्यमवाटके पर्वतींमें इसकी भिषक स्त्यत्ति है। दूसरा नाम सफीद डामर है। तारपीनके तिलमें इसे घोल रंग चढ़ाते हैं। कहरूविकी मालाभी उत्तम होती है। उत्तर-भारतमें स्त्रियां इसे तिलमें उवाल गोंद बना लेती भीर उसी गोंदसे चिपका मस्तक पर टिकली देती हैं। कथाय प्रस्ति प्रस्तुत करनेमें भी यह कहीं कहीं व्यवहृत होता है।

कहर्ता, कइदवा देखी।

कइल (हिं॰ पु॰-स्त्री॰) १ जमा, गरमी, उमस। २ ताप, बुखार, तकलीप,।

कष्टलना (हिं० क्रि॰) व्याकुत होना, घरराना। कष्टलवाना (हिं० क्रि॰) १ कहाना, कष्टनेका काम दूसरेसे कराना। २ कष्टलवाना, घररवाना। कष्टलाना (हिं० क्रि॰) १ कष्टाना, कष्टनेका काम

तप्तानाः (हिं॰ क्रि॰) १ कद्दानाः कद्दनका काम दूषरेषे कराना । २ नाम पानाः, कद्दा जाना । ३ दह-लाना । ४ संवाद पद्घेचानाः, संदेसा देना ।

कृष्टवा ( प्र॰ पु॰ ) एक पेड़का वीज, काफी (Coffee)। भंगरेजी वैज्ञानिक नाम कफिया भरेबिका ( Coffea

arabica) है। इसे बंगलामें कापि, गुजरातीमें

किया, मराठीमें कफ्फी, मारवाड़ीमें किफ, तामिनमें कियानिई, तेनगुमें किपिवित्तुलु, मनयमें कीपि, कानाड़ीमें कापिवीज, फारसीमें बुन, ब्रह्मीमें काफिसि श्रीर सिंहनीमें कापिकीत्ता करते हैं।

अधिकां ग्रत्यकार क इवेको श्रविमीनिया, मोदान श्रीर गीनिया तथा भोजस्विकके पूर्व समुद्रतटका हम मानते हैं। श्रद्भमें किसीने इसे उत्पन होते नहीं देखा।

क्रवा एक चुद्र वच है। इसमें प्राखायें वहत होती हैं। यह १५ से २० फीट तक बढ़ता है। वल्लल खैताम श्रीर पुष्प खेतवर्ण रहता है। पाल पक्तिपर लाल पड़ जाता श्रीर छोटे शाहदाने की मांति देखाता है। पत्तमें दो बोज परस्पर चिपटे रहते हैं। यही बीज निकालनेसे बुन कहलाते श्रीर वाजारमें वेचे जाते हैं। बीजोंको भूनने श्रीर पीसनेसे दुकानका कहवा तैयार होता है।

दासिणात्यकी इसकी कृषि घिषक है। कहवे श्रीर रुयोको एक ही प्रकारकी भूमिमें लगाते हैं। इसे पानी बरावर मिलना चाहिये। उप्या प्रदेशमें यह बहुत पनपता है। निविड़ मेघ ठीक नहीं पड़ता श्रीर प्रवल वायु लगनेसे पुष्प श्रड़ता, जिसमें षाधा कृषवा निकलता है। विश्व उप्यता श्रीर श्रीष्ठ रहनेसे क्याया श्रावश्यक श्रातो श्रीर प्रवल वायु चलनेसे व्रचींकी श्राड़ लगायी जाती है। निक्तप्रदेशकी भूमिमें उपयुक्त श्रादेशन रहनेसे श्रच्छो फसल कम होती है।

दं ० १५वें यताव्दको श्रेष यहातु होन दसी श्रदन ली गये थे। यमनसे यह मक्के, कायरी, दामासकस, श्रलेपा श्रीर कुस्तुनतु निये पहुंचा। सबसे पहले १५५४ दं ०को कुस्तुनतु नियामें हो कुहवेको दुकान खुली थो। १५७३ दं ०का श्रलेपोमें रानवोचक नामक यूरोपीयको दसका नाम सुन पड़ा।

सुसलमानामें क इवा पीनेका वड़ा आदर वहा।

मस्र जिदासे भी अधिक लोग क इवेकी दुकानीमें देख

पड़ने थे। इससे मोस्र वियोने विगड़ इसका पर कड़ा

महस्र वांधा। येट हटेनमें यह १६५२ ई०को

पहुंचा। किन्तु १६०५ ई०का २य चार्तुसने इसकी

दुकानें बन्द करा दीं। उनका कडना घा—कडवेकी दुकानों पर वशमाश इकटा डोते हैं।

ई०१७वें मताव्हके यन्त क्षविकों कि वहीं। भारत, सिंइस, यवदीप, जमेका भीर क्षे जिसमें यह सगाया जाने लगा। १६८० ई०से पहले यह भरवमें ही होता था। भाजकल कोष्टा, रिका, गाटिमाला, येनेजु.येला, गिम्राना, पेरू, बोलिविया, क्वा, पोटी-रिको शीर पश्चिम-भारतीय दीपपुष्कमें भी क्हवा खब उपजता है। कहते हो मताव्ह पूर्व मक्षेसे वावा वृदन क्षविके ७ वोज महिसर लाये थे।

इसकी भूमि उत्तम और आद्र रहना चाहिये। यह रक्तवर्षे एवं क्राणावर्षे भूमिमं श्रिक पनपता है। प्रवस वायु सगनेसे दसे बड़ी हानि पहुंचाती है। भूमि ढालू रहना चाहिये। सौंचनेकी सुविधा पड़ना भक्छा है। भूमिको १८ से २४ दच्च तक गहरी जोत घास पूर निकाल डालते है। एकर पीछे ५०से ८०मन तक खाद पड़ती है। पानी निकलनेकी राइ क्यारियों रखी जाती है। वीजोंको ६ कतारींमें वोना चाहिये। प्रत्ये क कतार ८ इच्च प्रयक्त और २ इच्च गभीर रहती है। वीज एक एक इच्च दूर डाली जाते हैं। सवेरे श्रीर सन्यानान सिंचायी होती है। वीन उत्तम रहनेसे प्रसल भी प्रच्छी निकलती है। दो चार पत्तियां निकलनेसे हचींको खोद दूसरी जगह लगाते हैं। जल भरा रहनेसे जड़ें सड़ जाती हैं। एक एकर भूमिमें १०३७से यधिक हच न रहना चाहिये। गोवरकी खाद भक्की होती है डालियां बहनेसे योड़ी योड़ी काट देते हैं। ५ फीटमें अधिक इसका वढ़ना खराव है। इसकी साय दूसरी चीज, नगा नहीं र्छकते। इसको किषिका समय सई या जून सास है। दूसरे वर्षे मार्चे मासमें युष्य चाते जीर चत्रोवर मास फ़सल काटनेका प्रवन्ध लगाते हैं। फूल नवस्वरसे जनवरी तक पका करते हैं। पके फलकी भीव तोड़ लेना श्रीर रत्तवर्ण फल गिरा देना चाहिये।

साधारणतः देशीय लोग पालीया धूपमं सुखा श्रीखनीमं जूट पछोड़ कर वीज निकालते हैं। जिन्तु यह रीति श्रधिक नामकर देख नहीं पड़ती। श्रंगरेज् लोग कलमें डाल वीज़ींका गूदा कीड़ार्त है। कलका नाम डिस्क-पलपर (disc pulpar) है। इसमें गूदेसे वीज कूट चलग जा पड़ता है। फिर वीजको हीज़में डाल १२ घर्ट धोते हैं। धुलहुवा वीज धूपमें सखाया जाता है। सुखनेकी मूमिपर मोटी चटायी विका देते हैं। सुखते समय जहवेकी लोटते रहना चाहिये।

भारतवर्षमं जितना अधिक और उत्तम कडवा उपजता, उतना किसी दूसरे अंगरेजी अधिकारमें देख नहीं पड़ता। किन्तु इसमें भनेक रोग लग जाते हैं। यथा, — पत्तियोंका पीला और काला पड़ना, पत्तियों, फूलों और फलोंका विपविपा उठना और कीड़ा लगुना। टिडिडयां भी इसको बड़ी हानि पहुंचाती हैं। कहिवकी पत्तियां भी उवाल कर पीनेसे अच्छी लगती हैं। गूदेमें चीनी रहती है। अरवमें लोग गूदेका अव तैयार करते हैं। कहिवमें तेल भी होता है।

यह उत्तेजन है। इसके सेवनसे यकाइट दूर हो जाती हैं। गिर:पोड़ाका यह उत्तम प्रीषध है। काप्रखास रोगर्ने भी इससे लाभ होता है। विश्वचिका श्रीर यहणीरोग इसके सेवनसे दव जाता है। कृहवा ज्वर पर भी चलता है। पोनेसे सूत्रक छ श्रीर वात-रक्त रोग नहीं लगता।

कहवाना (हिं० क्रि॰) कहलाना, कहाना। कहवैया (हिं० वि॰) कथनकार, कहनेवाला। कहा (हिं० पु॰) १ कथना, वातचीत। (क्रि॰वि॰) २ कैसे, किस प्रकार। (सर्वे०) ३ क्या। (वि॰) ४ कीन। ५ कथित।

कद्यां (हिं कि वि वि ) १ कुत्र, किस जगह। (पु॰) २ प्रव्हिविशेष, एक श्रावाल । सद्योजात शिश्के शब्द करने या रोकनेको 'कहां कहां' कहते हैं।

कन्ना (हिं० क्रि॰) कन्नाना, कन्ना जाना। कन्नानी (हिं० स्त्री॰) १ कथा, कि.सा। २ मिथा वचन, भूटी बात।

कहार (हिं॰ पु॰) जातिविशेष, एक कौम। यह लोग पानी भरते श्रीर डांबी लेकर चलते समय श्रनेक प्रकारके साङ्केतिक शब्द व्यवहार करते हैं। बेहारमें कहार लोग जरासन्यका वंशीय कहलाता है। कहारा (हिं॰ पु॰) टोकरा, दीरी, भीवा।
कहाल (हिं॰ पु॰) वाद्यविशेष, एक वाजा।
कहावत (हिं॰ स्त्री॰) १ जोकोक्ति, मसन, चनती
वात। २ कथित विषय, कहां हुयो वात।
कहासना (हिं॰ पु॰) भनुचित वचन, गैरवानिव
वात, भूल चूक।
कहासनी (हिं॰ स्त्री॰) वादविवाद, जगाई भगड़ा।
कहाह (सं॰ पु॰) १ महिष, भैसा। २ कटाह,
कड़ाह।

कहिन (सं॰ पु॰) नहीं इन्टन्। एन ऋषि। निष्या (हिं॰ कि॰ वि॰) १ निष पमय, कन। (पु॰) २ यन्त्रविशेष, एक भौजार। कनदेगर दक्ष रांग रख जीड़ लगाते हैं। यह एक प्रकारका नीह दण्ड है। इसमें सृष्टि रहता है। एक किनारा काक-चक्ष की भांति कुटिल होता है।

कहीं (हिं क्रि॰ वि॰) १ किसी स्थान पर, दूसरी जगह। २ नहीं। इस अर्थे में यह प्रश्न रूपसे आता है। ३ यदि, अगर। ४ अतियय वहत, वहत। कहीं, कहीं देखा।

कहं, कहीं देखी।

कह्य (सं॰ पु॰) कः स्यैः ह्यो यस्य, हे-क्यप् वहुत्री॰। स्यैकी श्राह्वान करनेवाले एक ऋषि। कहोड़ (सं॰ पु॰) एक ऋषि। यह उदासकते श्रिय श्रीर श्रष्टावक्राके पिता ये।

कञ्चक, कब्हार देखी।

कञ्चण (सं॰ पु॰) कल्हण, राजतरङ्गिणीके प्रणेता।

कल्लार (सं॰ ली॰) कस्य जलस्य हार इव के करी ह्लाइते वा, क-इलाइ पचाद्यच् प्रपोदरादिलात् साधुः। १ खेत छत्पल, वचवन्न, कोकावेली। (Nymphæa edulis) यह भारतके नाना स्थानींपर जलमें छत्पत्र होता है। कल्हार गीतन, प्राष्टी, विष्टभी, गुरु भीर रुच है। (भावप्रवाय) २ ईपत् खेत रक्षकमन, कुछ सफेदी लिसे लाल कंवन। ३ कमलसाधारण, कोई कंवन। कल्हाराद्यष्टत (सं॰ ली॰) घृतविग्रेष, एक घी।

क्ल्हार, उत्पन्न, पद्म, कुमुद श्रीर मधुयष्टिकाको जलमें पकाने तथा प्टतके साथ कल्ला लगानिसे यह प्रस्तुत होता है। इसके खानेसे यावतीय दृद्रोग श्रारोग्य होते हैं। (रशरवानर)

कह्य (सं०पु०) के जले ह्वयति का प्रव्हायते स्पर्धते वा, स-ह्वे-स। वक्त, बगका।

का (सं ग्रयः) १ काकका प्रन्द, कीवेकी ग्रावाज,। ( ति॰ ) कापणवगी:। पादाशार०४। २ सन्द, खराव। न्ता (दि॰ प्रत्य॰)१ सस्वन्धीय, वाला। यह षष्ठोका चिन्ह है। दूसे अधिकारी अधिकत, श्राधार श्राधिय, कार्य कारण, कर्ट कमें प्रस्ति श्रनेक भाव देखनेको दो प्रव्होंके वीच लगाते हैं। स्त्री लिङ्गमें 'का' का रव बदलकर 'की' हो जाता है। (सर्व) २ क्या।

> "का वर्षा जव क्षयी सखाने। समय चृकि पुनि कह पिक्ताने॥" (तुलसी)

फाई (हिं॰ स्ती॰) त्या विशेष, एक घास। यह जल तथा गीतल स्थल पर उपजती श्रीर सुद्धा सगती है। इसका वर्ण और श्राकार विभिन्न होता है। शिला और भूमिपर पड़नेवाली काई सूद्धा सूत्रसदृश इरिद्वण रहतो है। किन्तु जलपर फैलनेवालीम गोलाकार सुद्धा पत्रक श्रीर पुष्प श्रात हैं। वस्तुत: यह एक प्रकारका मल है। काई उबस कर तरल यदार्थी पर श्रा जाती है। २ मण्ड, फेन, मांड। ३ मल, मैल ) ४ श्रयोमल, मोरचा।

-काक (हिं स्त्री॰) १ यष्टिविश्रेष, कानी, एक छोटी खंटी। यह पाटेने वरहीके सिरेपर लगायी जाती है। (सर्दे०) २ छोई। २ जुक्ट। (क्रि॰ वि०) ४ कभी। (पु॰) ५ काक, कीवा।

कांद्यां ( हिं वि ) धूत, चालान, श्रपने मतलवना पका ।

कांई (हिं॰ अव्य॰) १ क्यों, किस लिये। (सर्व०) २ किसे, किसको। ३ क्या।

कांक (हिं॰ पु॰) ग्रस्यविशेष, एक श्रनाज। इसे कंगनी भी कहते हैं।

कांकड़ा .. ( डिं॰ पु॰ ) कार्पासवीन, विनीला ।

कांकर ( हिं॰ पु॰ ) क्कर, कंकड़।

कांकरी (हिं॰ स्त्री॰) चुट्र कर्नेट, छोटा वंकड़, वनरी ।

कांकां ( हिं॰ पु॰) काकका भन्द, कौवेकी वोली। कांकुन, कांकुनी, कंगनी देखी।

कांख (हिं०) कच देखी।

कांखनां ( हिं॰ कि॰ ) १ पीड़ित भवस्थामें दुःखसूचक ्यव्द उच्चारण करना, कराइना । २ सूत्रपूरीघोत्सगार्थे उदरके वायुको पोड़न करना, भांतपर ज़ोर देना। कांखासोती (हिं॰ स्तो॰) वस्तवरिधानभेद, दुपटा रखनेका एक तरीका। इसमें दुषटा शंघें कंधे भीर पीठ पर होता ग्रोर दाहिनी वगलके नीचे पहुंचता, फिर बांगे कन्धे पर ग्रा चढ़ता है।

कांखी (हिं०) कांची देखी।

कांगड़ा (हि॰ पु॰) कङ्कपत्ती, एक चिड़िया। धूसरवर्ष होता है। इसका वचः खल खेत, गण्डखन रत्त श्रीर ग्रिखाका वर्ण क्रप्ण रहता है।

कांगड़ा—पञ्जाव प्रान्तका एक ज़िला। यह श्रचा॰ ३१° २० में ३३° ड० ग्रीर देशा० ७५° ५८ में ७८° ३५ पू॰ तक भवस्थित हैं। भूमिका परिमाण ८०६८ वर्ग मील हैं। इसमें प्राय: साढ़ेसात लाख ग्रादमी रहते हैं।

कांगड़ा सर्वेत्र श्रत्युच गिरिमालासे परिवेष्टित है। सक्त गिरि समुद्रके समतनकी अपेचा ८३०वे १५८५ फीट पर्यन्त उच हैं। धवनाधारगिरि कांगड़ेंके उत्तर सीमारूपरे खड़ा है। उसीके भागे वड़ा बङ्गाहल मिनता; चढ़ता है। गिरिमानासे परिवेष्टित श्रीर समाकी पर रहते भी इसमें स्थान स्थान पर ग्राम तथा क्षिवित्र विद्यमान हैं।

चत्तर सीमापर हिमालय पर्वत कांगड़ेको तिव्वतकी वज्ञजनपद भौर चीन साम्त्राज्यकी सीमासे प्रयक् क्रिया है। दिवाण पूर्वेको वसहर, मण्डी, विलास-पुर प्रस्ति पानैतीय राज्य हैं। दक्षिणपश्चिम होयिं-यारपुर ज़िला तथा उत्तरपश्चिम चाली नदी गुरुदासपुर श्रीर चम्बा राज्यकी काटती है। कांगड़ा जिलेंमें पांच तहसीलें हैं, कूलू, कांगड़ा, हमीरपुर, डिरा श्रीर न्रपुर। कांगड़ा तड़सीन मध्यखनमें लगती है।

धवलाधार-गिरिने बङ्गाइल प्रान्तको दो भागों में

वांटा है। उत्तरार्धको वड़ा बङ्गाइल श्रीर दिचणा-धंको छोटा बङ्गाइल कहते हैं। वड़े बङ्गाइलमें क्रुलूके मध्य खलपर बड़ा बङ्गाइल पष्ठाड़ है। यह दैछ में पन्द्रह मील श्रीर उच्चतामें १७००० हज़ार फीट पड़ता है। इसमें एक सामान्य ग्राम है। उसमें कोई ८००० क्रुनेत रहते हैं। एक वर्ष दाक्ण तुषारपातसे लोगोंके बहुतसे घर वह गये। इसी गिरिका प्रत्यु च श्रूष्ट फोड़ दरावती नदी निक्तली है।

कोटे वङ्गाइसके बीचमें १००० फीट जंचा एक गिरिशृङ्ग है। उसने इस खानको दो भांगींमें बांटा है। निम्नांशमें १८।२० याम<sup>ह</sup>विद्यमान हैं। सकल ग्रामींमें नेवल कुनैत ग्रीर दाघी रहते हैं।

बङ्काइल तालुकके कुछ ग्रंगका नाम वीर बङ्काइल है। इस स्थानका प्राक्षतिक सीन्दर्य मनोहर है।

नांगड़ा जिलेने बीच तीन गिरि भेड़ियां समभावसे निक्ती हैं। दन्हीं गिरियो णियोंसे विपामा, चन्द्रभागा, स्पिति भीर दरावती नदी निक्तनी है।

प्रात्त भीर स्तिहास—भारत श्रीर प्रश्णादिमें कुलिन्द श्रीर कुलूत नामक पार्वतीय जातिका नाम जिला है। वहीं यहांके प्राचीन श्रीवासी थे। उस समय कांगड़ा कुछ कुलूत श्रीर कुछ कुलिन्द (कुनिन्द) जनपदमें रहा। श्राजकाल कुलूत तथा कुलिन्द जातिको कुलू श्रीर कुनैत कहते हैं। जुलूत भीर जिल्द देखी।

खुलूत श्रीर कुलिन्ट लोगोंको हरा राजपूर्तीन यह स्थान श्रिषकार क्षिया। उन्होंने यह पार्वतीय सूभाग विभागकर बहुकाल राजत्व चलाया। बह अपनेको कुरुपार्डवके समकालीन जालन्धरका कर्तीच राजवंग वताते थे। सुसलमानोंके श्राक्रमणेंसे उकता कर्तीच राजकुमारोंने कांगड़ेको गिरिटुगमें श्रायय लिया। उनका विपुल राज्य खुद्र खुद्र श्रंशीमें बंट गया। उस समयभो यहाके नगरकोटवाले भारतीय देवमन्दिर विशेष प्रसिद्ध थे। ऐसा ऐख्व पद्मावके किसी दूसर देवमन्दिरोंमें न रहा। भारतीय लोगोंने देवमूर्तिको बड़ी खुड़ा भित्त करते थे। १००८ रेको महमूद गृजनवीन कांगड़ेको मन्दिरोंको बड़ाई सुनीं। उनका लोग श्रीर विद्वेष बढ़ गया। वह पेशावरके चेवाभि-

सुख ससैन्य ग्राये थे। भारतीय राजावों से वाधा देनेकी यथा साध्य चेष्टा लगायो, किन्तु को दे वात वन न पायो। महमूदने कांगड़ेका दुगे ग्रविकार कर देव-मूर्तियों से साथ खणे, रोष्य, मिणमाणिका प्रसृति वहु-मूख धन लूटा था। को दे ३५ वर्ष पी छे राजपूतीं ने कांगड़ेका दुगे छोन फिर राजपूतीं ने वड़े समारोहके देवमूर्ति प्रतिष्ठा किया था।

कुछ दिन कोई गड़वड़ न पड़ा। १३६० दे०की फीरोज्याच तुग्लक कांगड़ेकी ग्रोर सड़ने ग्राये। कांगड़ेके राजावोंने उनकी वध्यता माननंसे भपना राज्य तो पाया, किन्तु पवित्र देवसृतियोंको गंवाया या। सुसलमानोंने देवसृतियों जूट मक्के भेज दीं।

१५५६ ई॰को भकवर वादशाइने कांगड़ेका दुर्ग श्रिकार किया। उसी समयसे यह पार्वतीय मूभाग दिलीके साम्बाच्यमें मिल गया, केवल दुर्गम मसमय स्थान देशी सरदारोंके हाथ रहा। राजपूतोंने दी वार विद्रोही हो कांगड़ा दुर्ग के उदारकी चेटा लगायी थी। जहांगीर दोनों वार (१६१५ श्रीर १६२८ ई॰) कतोच राजकुमारीकी शासन करने श्राये थे। श्रन्तको वैस-सरदार कर देनेपर समात हुये।

जहांगीरने प्राक्तित सीन्द्रयेसे मोहित हो यहां रहनेने लिये ग्रीयभवन वनानेको त्रादेश किया था। त्राज भी कांगड़ेने गर्गरी ग्राममें एक ग्रीयभवनका चिक्क देख पड़ता है।

दिन्नीके मुसलमान वादगाइ कांगडेके सरदारीकी उपेचा करते न थे। सब लोग विशेष समानाई रहे। पदके अनुसार मर्यादा मिलतो थी। १६४६ ई॰को नूरपुरकी राजा जगत्चन्द्र शाइजहान्के आदेशसे १४००० सैन्यका अधिनेटपद पाया। उन्होंने उसे सैन्यकी साहाव्यसे बलख श्रीर बदख्यान्के श्रीजविकांको हराया था।

१६६१ ई॰की श्रीरंगजिवकी राजलकास जगत्-चन्द्रकी पीत्र सान्धाता जुक्क दिनकी लिये सुदूरवर्ती बाभियान श्रीर गारबन्दकी शासनकर्ता बने। २० वर्षे पीक्षे चन्होंने, दो इजारो सनसवदारका पद प्राया था। १७५८ ई॰की जांगड़ेकी राजा घमण्डवन्द जासन्धर भीर दरावती तथा शतह नदीके मध्यवर्ती प्रदेशमें शासनकर्ता बनाये गये।

दिस्रीने वादग्राहींना पूर्व पराक्रम विसुप्त होनेसे राज्यमें एक प्रकारकी प्रराजकता श्राई थी। उसी समय प्राय: १७५२ ई॰को राजपूत-सरदार खाधीन हो कांगड़ेका प्रधिकांग उपभोग करने स्री। केवल भग्न दुग अद्ययद याच दुरानीके आयत्तमें रहा। १७७४ दे॰को जयसिंह नामन किसी सिख सरदारने कीयल-क्रमसे कांगड़ेका दुर्ग ग्रधिकार किया, किन्तु १७८५ र्द्रे॰को कांगड़ेका राजपूत-स्रदार संसारचन्द्रको सींव दिया। इतने दिन पीछे कांगड़ेका दुगं फिर कतीच-राजवंशके इस्तगत हुशा। कतीचराज संसारवन्द्र भवने पूर्वेषुक्षोंको भांति खाधीन भावसे राजत चलाने लगे। पावैतीय प्रदेशस्य नाना स्थानीं से सर-दारोनि उन्हें कर दिया। दिग्विजयकी निकलते समय सव सरदार सैन्य से संसारचन्द्रकी श्रनुवर्ती बनते थे। वर्षमें एक एक बार प्रत्ये क सरदार राजदर्भनकी भाने पर वाध्य रहा। संसारचन्द्रने २० वर्षे प्रवस प्रतापसे राजल चलाया। सन्भम श्रीर यशमें यह सब कतोच राजावींसे श्रेष्ठ थे। १८०५ ई०को संसारचन्द्र श्रीर विलासपुरके राजाने यतद्व श्रीर घर्षरा नदी-मध्यवर्ती प्रदेशके गोरखा-सरदारोंसे साहाय्य मांगा था। गोरखा मतद्भ नदी पार श्राये। वह महत्तमोरी नामक स्थानम (१६०६ ६०) कतोच-राजपूती पर टट पड़े। बाइ-बलके प्रभावसे राजपूतोंने हार पीठ देखायी। गोरखा-सरदार कांगड़े राज्यमें घुस दार्च श्रत्याचार मचाने लगे। कांगड़ा रक्षके स्रोतमें डूवा था। नगर, श्रास, उपवन, सुन्दर राजप्रासाद प्रसृति सब उजह गये। उस समय कांगड़ा राज्य समयान श्रीर मरुभूमिके समान था। कतोच-राजकुमारोंने प्राण कोड़ गिरिकी गुस्रामें श्रायय पाया। ऐसा सोमहर्षेण-कागड क्या कीयी कभी भूल सकता है। कांगड़ेके प्रत्य क यास एवं प्रत्येक नगरमं लोगोंके द्वदय पर वह भीषण व्यापार खटकता है।

तीन वत्सर श्रत्याचार देखने पीके संसारचन्द्रने महाराज रणजित सिंहसे साहाय्य मांगा। १८०८

70

IV.

Vol.

द्रैं को रणजितिस्टिने गोरखावों के विपच घोषणा जगायी थी। भीषण समर भारमा इवा। बड़े कष्टमें रणजितको जय मिला। गोरखा भतहु उतर गये। प्रथम उन्होंने समस्त कांगड़ा राज्य संसार-चन्द्रको सौंप दिया, सेवल कांगड़ेका दुर्ग श्रीर ६६ ग्रामोंका कर सैन्यव्ययके निर्वाहको अपने हाथ रख निया। पोक्टे रणजित् धोरे धोरे पहाड़ी सरदारीके श्रधीनस्य स्थान श्रपने समयमें मिलाने लगे। १८२४ इं॰को संसारचन्द्र सरे । उनके पुत्र श्रनिरुद्धचन्द्र राजा वने थे। अनिषदचन्द्रने नेवल चार वर्ष राजल किया। रणजित् सिंइने अपने सन्त्री ध्यानसिंइके पुत्रसे अनित्रको भगिनीका विवाइ उद्दराया। कतोष राजनुमारने दससे थपनेको अपमानित होते देख राज्य छोड़ा भीर हरिदारकी भोर सुंद मोड़ा। उसी समय समस्त कांगड़ा महाराज त्याजित्मिं हके राज्यमें. मिल गया। १८४५ ई॰को प्रथम सिखःयुद होने पर श्रंगरेजोंने कांगड़ा श्रधिकार किया। १८४५ई॰ को सूल-तानो विद्रोहके पीक्के यहांके पहाडी सरदारोंने विद्रोह वढ़ानेको चेष्टा चलायी थी, किन्तु कुछ सिद्धि न पायी। फिर सिवाही-विद्रोहके समय सूचना मिकी कि कांगड़े-में सामान्य विद्रोहकी श्राग भड़को है। उस समय इंड विद्रोही सरदारोंको फांसी दी गयी भाज तक फिर कांगड़ेमें कोयी प्रयान्ति न फैली।

दस ज़िले प्रधान नगरका भी नाम कांगड़ा है।
यह अचा॰ ३२° ५४ १३ उ॰ और देगा॰ ७६° १७
४६ पू॰ पर अवस्थित है। पहले यह नगर नगरकोट नामसे विख्यात या। कांगड़ा वायगङ्गा श्रीद विश्वाला नदीसङ्गमके निकट पर्वत वसा है। इस नगरमें एक वहुपाचीन दुगे है। भवानी श्रीर भवानी-पतिका पूर्वनिर्मित मन्दिर सुन्दर है। कांगड़े में जड़ाव श्रीर मीनेवा काम श्रच्छा बनता है।

कांगड़ेके लोग साइसा, बनगाली, सरल श्रीर खाधीनचेता हैं। राजपूत श्रधिक देख पड़ते हैं।

यहां चिकित्सकोंका एक दल रहता, जो नक-कटोंको भच्छा कर सकता है। भक्त मर्सहन उद्-दोन एक चिकित्सक थे। उन्होंने नाक बनानेकी चिकित्मा निकाली। अकवर वादयाहने गुणकीय समे सन्तुष्ट हो उन्हें कांगड़ेका कुछ खान जागोर दिया या।

इस जिलेमें खर्ण, रीप्य, लीह, तास्त्र, रसाञ्चन, हीरक, ममेर प्रश्ति नानाप्रकार वहु मूख द्रश्य उत्पन्न होते हैं।

ठिइन्न श्रोर पखद्रश्मी यव, रोइ, चना, श्रण, कार्पास, इन्नु, तमाखू, चाय, मधु, नवण, श्रीर धान्य प्रधान है।

कांगड़ी (हिं० स्त्री०) सन्तप्त सुद्र पात विशेष, एक कोटी शंगीटी। काश्मीरके श्रधिवासा शीतसे परित्राण पानिको दसे कग्डमें बांध वस्तः स्थलपर सटका सेते हैं। यह श्रद्ध रके काष्ठसे प्रस्तुत होती है। कांगड़ीके भीतर स्वतिका चढ़ा देते हैं।

कांगरु, कंगाइ देखी।

कांग्रेस ( श्र॰ स्त्री॰ = Congress ) सभा, परिषद्,
मुल्लीका प्रदेशीका जनसा। इसमें विभिन्न प्रदेशीके
प्रतिनिधि एकत्र हो राजनीतिक विषयीपर भपना
भपना मन्तव्य प्रकाश करते हैं। संयुक्त भमेरिकाकी
राजसभा भी कांग्रेस ही कहाती है। भारतमें
प्रति वर्ष जातीय कांग्रेस (National Congress)
होती है।

कांच ( हिं॰ स्ती॰ ) १ लांग, घोताका एक छोर। यह दोनां टांगोंके वीचसे निकाल कमरपर खोंसी नाती है। २ गुदावत, गुदाका भीतरी भाग। कभी कभी नोरसे कांखनिपर यह बाहर निकल पाती है।

(पु॰) ३ मित्र धातुविशेष, एक मिलावटी धात। यह बालुका भीर चारको अम्निमें गलानेंसे प्रसुत होता है। इसमें बाङ्कण, पावं, दर्पण प्रस्ति अनेक द्रव्य बनते है। काव देखी।

कांचरी (हिं॰ स्त्री॰) कच्च लिका, सांपकी केंचुन। कांचली, कांचरी देखा।

कांचा, 🗸 कचा देखी।

कांचू (हिं॰ पु॰) १ कच्च् लिका, केंचुन। (वि॰) २ कांचका रोगो, जिसके कांच निकत पड़े।

कांक्ना, काचना देखी।

कांक्टा (हिं॰ पु॰) १ कांच, कमरमें पीक्टे खोंसा।

जानेवाला घोतीका किनारा। २ लंगोटा, चिट। (स्त्रो॰) ३ माकांचा, खाडिय।

कांजी (हि॰ स्ती॰) १ काष्ट्रिक, एक रम। यह खट्टी रहती श्रीर कई प्रकारसे वनती है। इसमें प्रवार श्रीर वड़ा भी भिगोया जाता है। कांजी बनानेके चार विवि नीचे लिखते हैं—

१ चावलका माड़ किसी सत्पावमें दो-तीन दिन रख लवणादि डाजनेसे यह तैयार होती है।

२ राई पीसकर पानीम घोल दी जाती है। फिर सवद्ग, जीरक, गुण्डो प्रश्वित पीसकर मिला उसको स्त्पावमें रख कोड़ते हैं। खड़ी होनेसे पहले बड़ा श्रीर श्रवार भी डाल दिया जाता है।

३ दहीका पानी राई भीर नमक मिनकर रखनेंबे उठनेपर कांजी कहाता है।

8 शकरा श्रीर निम्बुलका रस श्रवंश सिरका मिलाकर पकाया श्रीर किमाम बनाया जाता है।

सहे, दही या फटे दूधके पानी को भी कांजी कहते हैं। बाधक देखी। २ कारागारका ग्रहविशेष, कै,द खानेकी एक कोठरी। इसमें क् दियोंको मांड पिलाया जाता है।

कांजीवरम् (डिं॰) काबीपुर देखी।

कांनी हाउस ( थं॰ पु॰ = Kine-house) पश्चमाला विशेष, मविशीखाना। इसमें लिप पादिको चितपस्त करनेवाले पशु सरकार रखती है। फिर प्रभु दण्ड खरूप कुछ पैसा रूपया दे उन्हें कोहता है। जिनकी किषकी हानि पहुंचाते, वह पश्चीको पकड़ कांनी- हाउसमें हांक श्राते है।

कांट (हिं०) क्एक रेखी।

कांटा (हिं॰ पु॰) १ काएक, खाट। यह तीन्छाय श्रहुर हाता है। कित्यय हनों की पाखोंपर स्वीकी भांति कांटा निकलता भीर पुष्ट होनेपर कठिन पहता है। २ पदकपटक, पैरका खाट। यह भीर, सुरगे, तीतर वगे,रह नर चिह्नियोंके पैरमें निकलता है। खड़ाईमें छक्त पन्ती इसीसे प्रहार करते है। किटका दूसरा नाम खांग है। ३ गलरोग विशेष, गलेकी एक बीमारी। यह पन्नियोंके गलदेशमें उत्पन्न होता

है। इससे बहुधा पची मर जाते हैं। पालतू पधि-यींका कांटा निकाल डासते हैं। ४ सुखरोगविश्रेष्ट्र, मुंद्रकी एक बीमारी। इससे मुखमें तीन्नाय श्रीर पिड्कायें पड़ जाती है। ५ जीइकीलक, लोहेकी कील। ६ कंटिया, मक्ती मारनेकी कील। गीला भाटा सपेट दसको पानीमें डाल देते हैं। धोकेंसे खा जाने पर यह मक्कीं ने सुखमें घटकता घीर निकाले नहीं निवलता। फिर धिकारी कांट्रेसे लगे मोटे होरेको बन्सोके सहारे खींच मछलोको जपर खींच लेता है। ७ यन्त्रविशेष, एक प्राजार। यह लोहेकी भुकी हुयी कीलोका एक गुक्का है। इससे कुर्येमें गिरे लोटे. गगरे वगैरह निकाले जाते हैं। द तीच्याय वस्तुमात्र, कोई नुकीलो चील्। प्रयम्यनयन्त्र विशेष, ग्रंथनेका एक पीज़ार। यह लोहेकी एक टेढ़ी कील है। पटने इसमें घागा डाल गूंचनेका काम बनाते हैं। १० लौहस्वीभेद, सोंहेकी एक स्यी। यह तुलादगढ़के पृष्ठदेशपर लगती है। इससे तराज् के दोनों पचड़ीं की वरावरी मालूम होती है। ११ खीं ह तुलाभेद, लोहेको एक तराजू। दसकी डांड़ीमें कांटा सगा रहता है। १२ नामालङ्कारविश्रेष, लींग, कील, नामका एक जे,वर । १३ खाद्य सम्बन्धीय यन्त्रविश्रेष, खानेका एक आजार, इससे उठा उठा भंगरेज रोटी वगै,रह खाते हैं। १४ काष्ठयन्त्रविश्रेष, वैसाखो, पांचा। इसमे कषक तयादि बटोरते हैं। १५ सूचि-विशेष, स्जा। १६ घटिका स्चि, घड़ीकी स्थी। १७ गणितमें गुणनफलकी ग्रहाग्रहपरोचा, ज्वरकी जांच। इसमें दो रेखायें श्रारपार बनायी जानी है। फिर गुर्खके श्रद्ध एकत्र संयुक्त कर धरी भाग लगाते हैं। येष ग्रङ्क एक रेखाकी किसी सीमापर रखते हैं। इसी प्रकार गुणकके भी श्रङ जोड़ श्रीर नीसे तोडकर श्रीष शक्ष रेखाके दूसरे प्रान्त पर रखा जाता है। यह संमुखीन इसय श्रङ्घ गुणन श्रीर ८से विसागकर श्रेष भङ्को दूसरी रेखाके एक अवसान पर चगाते हैं। फिर गुणनफलके पद्ध जोड़ने भीर ८से तीड़ने पर यदि ग्रेष श्रष्ट पूर्वीत श्रष्ट्य मिल जाता, तो गुणनफल ग्रह समभा जाता है। १८ गणितसम्बन्धीय शहाशह

परीचाकी क्रिया, इसाव जांचनेको तरकीव । १८ मज-युद्धविश्रेष, किसी किसाकी कुश्ती। इसमें पहल-वान् भिड़कर नहीं लड़ते, दूर ही से काट छांट करते है। २० प्रमुवैरा भूमिविशेष, एक ऊपर। यह यसुना किनारे मिलता है। कांटेमें कोयो चीन उत्पन नहीं होती। २१ किसी किस्मका वेलबूटा। दरीमें नोकदार निकाला जाता है। २२ श्रामिकोड़ाः विशेष, एक श्रातश्रवाजी। २३ मछ बोका कांटा। २४ दु:खदायी पुरुष, तकज्ञीफ देनेवाला घादमो। कांटादार (हिं॰ वि॰) क्या कान्वित, कंटीला। कांटी (हिं स्ती॰) १ चुद्र कोलक, छोटी कील। २ चुद्रतुनाभेद, एक छोटी तरान । इसके दरहपर सुचि लगती है। कर्मकारादि कांटी है काम लेते हैं। ३ कंटिया, श्रंजाडी। ४ यन्त्रविशेष, एक श्रीजार। यह किनारे पर लोहेकी शंकुड़ी लगी एक लकड़ी है। इससे सपे पकाईं जाते हैं। ५ बेडी, कैदियोंके पैरमें डाले जानेवाले लोहेके कड़े। ६ किसी किसाकी रूयी। यह धनि जाने पोक्के विनीतों में लिपटी रहती है। २ वालकींकी एक क्रीड़ा, लङ्गड़ सगानेका खेता। कांटेटार. कांटादार देखी।

कांठा (हिं॰ पु॰) १ करह, गला। २ चिक्न विशेष, एक नियान। यह श्रकपचीके गलप्रान्त पर मण्ड-लाकार पड़ जाता है। ३ उपकर्छ, किनारा। 8 पार्ख, बग्ल। ५ काष्ठदण्डविशेष, एक लकड़ी। यह एक वित्ते लम्बी श्रीर पतली होती है। इस पर तन्तुवाय बाना बुननेको रिस्न चढ़ाते हैं। बादलेका ताना कठिसे ही बुना जाता है।

कांडना ( हिं॰ क्ली॰ ) १ काष्डन करना, रींद डानना।
२ क्टना, चुरना। ३ मारना-पीटना, लितयाना।
कांडली ( हिं॰ स्त्री॰ ) काष्ड, कुलफा, लोनी।
कांडा ( हिं॰ पु॰ ) १ हज्जोग विग्रेष, पेड़ोंकी एक
बीमारी। इससे हचोंके काष्ठमें कीटादि चग जाते
है। २ काष्ठलीट, लकड़ीका कीड़ा। ३ दन्तकीट,
दांतोंमें लगनेवाला कीड़ा।

कांड़ी (हिं॰ स्ती॰) १ उद्खलगर्त, भोखलीका गद्या। इसमें डालकर सुषनसे भन्न क्टा जाता है। २ मिमेंभू रवरकी तरह खचता है। इससे बोतन्तर्मे खगानेको गटा बनार्त हैं। पिधान, डाट, काग।

यह शब्द श्रंगरेकी 'कार्क' (Cork) का श्रपभंग हैं। काक (सं॰ क्री॰) कु ईषत् कं जनम्, की कारेगः। १ ईषत् जन, योड़ा पानी। काकस्य समूहः। २ काक-सक्तक, कौकींका भूग्छ। ३ सुरतवन्धविशेष।

काकपद देखो।

(पु॰) कायते यव्हायते, कै-कन्। इण्मोका पामल्यतिमर्विधः कन्। उण् ३। ४३। ४ पित्वविशेष, कीवा, एक चिड़िया। इसका संस्कृत पर्याय—करट, घरिष्ट, विलपुष्ट, सक्तत्-प्रज, ध्यः इस, प्रात्मवोष, परस्त्, विनस् क्, वायस. वातजव, वस, दीर्वाय, स्वक्त, स्रप्ण, प्राप्तीण, पिश्रन, कटखादक, दिक, काग, काण, धूलिजंघ, निमिनकृत्, की श्रकारि, चिरायु, सुखर, खर, महालोल, चिर खीवो, चलाचल, करटक, नागवीरक, गूटमें युन, लग्राक, स्रावक श्रीर रतन्वर है।

पृथिवीके उत्तरांभमें प्रांय: सर्वेत काक देख पड़ता है। फिर भारतवर्षेमें सकत खानोंपर यह मिनता है। इिन्दुस्थानमें द्वे कीवा, काग ग्रीर कागना कहते हैं। काकको सेणीका भिभाग नाना प्रकार है। हैदेशिक गानुनगास्त्रवेतात्रोंने मतमें नान 'नरविडी' (Corvidæ) विभागका अन्तर्गत 'करविनी' (Corvinæ) चे गोयुक्त 'करवस' (Corvus) जातीय होता है। 'करवस' जातीय पिचयों का नामारन्य कपालके विनकुन नीचे नहीं पड़ता, सध्वं चत्तुके प्राय: मध्य-स्यत्तमें नासाक १२।१४ लोम (चत्तुी भोर पार्खंपर तीच्या लोमकी भांति प्राकारविभिष्ट कामन प्रथच सूद्धा पालक) से श्रावृत रहता हैं। यही दस जातिका विशेष चिन्ह है। फिर चत्तु दीवें, कठिन, गुरु योर सरल होता है। जध्ये चत्तुको उच्चता कुछ प्रचिक लगती है। पचका क्रम सूद्म श्रौर दीव रहता है। प्रथम पर छोटा होता है। किन्तु दितीय पर प्रथम की अपेचा बड़ा पड़ता है। फिर द्वतीय और चतुर्घं दर सबसे बड़ा निकलता हैं। पञ्चमसे क्रमगः पर छ। टे पड़ते जाते हैं। पुच्छ मध्यविध रहता है। पुच्छना श्रमभाग श्रिकांश गोलाकार हाता है। धैर हद

लगता है। प्रत्यि मरल रहते हैं। पैर्का पाता मध्यविध सगता है। सुद्र शङ्कृतियां प्राय: समान पातो हैं। नख ती स्ता पीर खुर वक्त होते हैं। यह शास्त्रा प्रयाखों पर बैठ शीर भूमिपर भी चस मकता है।

१ देगी कीवा — हिन्दुस्थानमें जो कौवे साधारयत: देख पड़ते, उन्हें 'काग' 'कीवा', 'कागना' प्रस्ति कड़ते हैं। ठीक नाम देशी कीवा है। इनका कपान, सम्तव एवं सुखमण्डल चिक्कण क्षण्यवणे, वाड़, गन्न-देश, एष्ठ, वच:स्थल तथा उदर पांग्रवणें, पुच्छ एवं सुखमगडन चिक्कण कंपावणे, श्रीर गलदेशका पालक (पर) विरत्त रहता है। क्षरणवर्ण पालकों में पिङ्गस श्रोर इरित् वर्णको चिक्कणया भाजकती है। यह १५से १७।१८ द्रश्च दीर्घ दोते हैं। पुच्छका पासक ७ इच, पच रे१ इच ग्रीर पद २ इच रहता है। प सात्यपण्डितीं के सतमें इनका नाम 'करवस् स्क्षेयडेन्स' ( C. Splendens ) प्रवीत् साधारण काक है। ग्रंगरेज़ इन्हें 'भारतीय साधारण' जीवा कहते हैं। संजाखनसे यह 'ग्रास्यकाक' कहना सकते हैं। हिमा-सयर्न पादमूलसे सिंहल पर्यन्त सर्वेत्र यह जाक देख पड़ते हैं। सिकिममें इसका प्रभाव है। नेपान चार काश्मीरमें यह कम मिलते हैं। भारतवर्षकी भित्र भित्र खानींमें जलवायुक्ते गुणर इनका वर्णे यत्यय यड़ता हैं। सिन्धु, राजपूताना प्रस्ति युष्क प्रदेशोंने इनक नातिसप्ण रंगवाले पर प्रायः सादे रहते हैं। फिर सिंइलदीय श्रीर दाचिणात्यके समुद्रोपकूलमें दनकी पालक (पर) गाढ़ क्षणावर्ण दोते हैं।

काक के खजातीयों में परसर वस्तुता देख पड़ती हैं नगर, ग्राम श्रोर वहुजनाकी णें स्थान में यह प्रधिक संस्थास दल बांध एक तरहते हैं। उत सकल स्थानों के निकटवर्ती किसी छहत् छचपर प्रायः १००१२०० देगी मिल कर रात वितात हैं। केवल गर्भ के समय कोई घामला बनाता। श्रग्छे देनिसे केवल स्त्री पुरुष दो हो कोवे घोंसले में घुसते हैं। दूसरे सबके सब छच पर हो रह रात काटते हैं। सन्धा कालको स्था स्तर्क पीक हो १०१० मील दूरसे कीवे दल बांध पात प्रोर ठहरानेके लिये हचको डालींगर कांका मचाते हैं।
दूसरे दिन स्वेरे प्राय: दा ट्याइ राबि रहते फिर अपना
वही धनि लगा यह इसर उसर चक्कर लगाते और
अन्तको सूर्य निकलनेसे आत्रय छोड़ चारो और उड़
जाते हैं। उड़ते ममय कीवे तोनसे तोस चालोस
तक एक प्रक दिक्को चलते हैं। आहारकी चेठाको
अधिक दूर जानेवाले ही सबेरे सवेरे निकलते हैं।
निकट रहनेवाले हचपर बैठ प्रनेक चण आलाप
लगाया वा पर बनाया करते हैं।

यह मनुष्यते खाद्यावग्रेवसे हो प्राय: नीविका . चलाते हैं। नावे जिस ग्राम वा नगार्न निकट ठहरते, उसमें घर घरके भोजन बनने श्रीर उच्छिष्ट फिक्रनेसे श्ववगत रहते हैं। फिर समय देख यह वहां जा पहुंचते हैं। सभी कीवे यह वाते समभते हैं। किन्तु सबने सब एक ही स्थानपर धावा नहीं सारते। कुछ इसी प्रकार लोकाक्योंमें याते, कुछ नदी किनारे क्वेंट भेक एवं चुद्र मत्य वा कीटादि पकड़ने जाते, कुछ रैदान्में पहुंच गवादिके गरीर जात कीट श्रयवा शस्यकी क्यार्थ खाते, कुछ स्त जन्तुका शरीर ्हूंढने को पैर वढ़ाने शीर जुछ कदली, बट, आस्त प्रसृतिके पालित हची पर दृष्टि लगाते हैं। वर्षा जानमें सस्या या सवेरे पतिङ्गे उड़नेसे यह फूसी नहीं समाते। दलके दल कीवे या उन्हें पकड़ पकड़ खाते है। ग्रीपनानमें इन्हें बड़ा कष्ट मिलता है। प्रति दिन ग्राठ दश घडी ध्र चढ़ते हो ग्रीपांत घवरा ग्रहा-लिकादि व्यादिकी छायामें देठे कीवे हांका करते है। रीद्र कम पड़नेसे यह फिर घूमने निक्कते हैं। प्रत्यह चुगनेकी चलते समय कौवे राइमें दल बांधते आते े हैं। यूम फिर एक एक ग्रष्टा लिका की इन या जुट वचादिवर वैठ जाते शीर श्रवनी दलके शावासकी शोर चलते समय सायही दौड़ लगाते हैं।

वैगाख श्रीर भाद्रके मध्य कोवे प्रगड़े देते हैं। एक एक वृत्त पर श्रधक से श्रधिक तीन कीवे घोसका वनाते हैं। खर पतवार के की इनका घोसका तैयार हो जाता है। किन्तु कलकत्तेवाले कोवांके घासकों में टीनकं टुकड़े श्रीर तारभी मिलते हैं। यह एक साथ चार ग्रांखे देते हैं। ग्रांखे कुछ हरे रहते और छमपर
भूरे भूरे दाग पड़ते हैं। ग्रांखेका रंग वहुत सुन्दर
लगता हैं। को किल खर्य घींसला नहीं बनाता,
की विने घोंसते होने ग्रांखे देनेका ढंग लगाता है।
बोलना सी खते ही के किलके ग्रावकको काकी ठोकर
मार घोंसले में भगा देती है। ईखरकी मिष्टमा ग्रापार
है। जब तक को किलका ग्रावक उड़ नहीं सकता,
तब तक उसे बोलना भी कठिन पड़ता है। सुतरां
काकी उसे खीय सन्तानके निर्विशेष पालती है।
काक उसको भनेक दिनों ग्राहार दिया करते हैं।

काक प्रतिद्वृत उड़ सकता है। वड़ी चील कभी कभी सुख्खित ग्राहार छीननेके लिये कौवेको खरेड़ती है। उस समय यह जिस तिकीसे भगता, उसे देख विस्तान होना पड़ता है।

काक श्रतिचतुर शीर वृद्धिमान् है। इसकी धूर्तनाके सम्बन्धें यथेष्ट गल्प चनते हैं। यह बहुत निश्रीक रहता है। मनुष्यके भोजन करते श्रीर निकट हो विड़ाल बंठा रहते भी जुक लच्छ न कर काक खिड़की है इस पड़ता श्रीर पावसे अन उठा चनते बनता है। यह नोगोंके सामने जूद जूद भूमि पर फिरता, विन्दुमाव भी भय नहीं करता। किन्तु किसीके एक दृष्टि ताक लगाते काक उसी चण भाग खड़ा होता है। यह पत्यत्त सन्दिष्वित्त है। सामान्य अयकी सन्भावना रहते भी कीवा उस श्रीर कम जाता है।

काक खनातीयका स्तरेह देखने या वन्द्रकती आवाज सुननेसे महाको लाहल उठा एकत्र होते हैं। किर यह उस स्थानकी विरक्त कर डालते हैं। जब तक कोई ग्रंघ फन नहीं देखाता, तब तक कीवींका दल कहां ग्राता जाता है।

दसका परिहास वहुत प्रिय हैं। दो-तोन काक प्रिल चिल्ल, यकुनि वा अन्यान्य पचीको पुच्छ पकड़-कर घर्षाटतं घसाटते घवरा देते हैं। उसके विरक्त हो उड़ जान या च व्लार सारनेसे सहा पानन्दमें यह कांकां करने लगते हैं। इसो प्रकार काक विड़ालके सुखस आहार भी निकाल जैते हैं। यह दुष्टं दिरिट्रों के लिये चित चिति चित्र है। कभी कभी कौवा फूसके क्षणर या स्नोपड़ें में खाद्यादि किया रखता है। धावध्यक स्थान न पाते यह प्रधि-कांग दिणादि खींच घर तक उत्तर देता है।

यह करचोटियेंचे बहुत घवराता है। उसे देखते ही काक स्थान छोड़ भागता है। वह भी इसके पाई पड़ जाता है।

भारतवासियोंने नवात्र पर्वपर कानका वड़ा श्रादर होता हैं। प्रत्येन रष्टहस्य 'नवान्न' से घरकी इतपर चढ़ता श्रीर इसको श्राने बोसाया करता है। किन्तु उस दिन कानका श्राना कठिन पड़ता है। क्योंनि यह सर्वेत्र भोज्य मिस्नेसे द्वस रहता है।

२ (क) गङ्गापारी कीवा—'करवम' जातिम सबसे वड़ा होता है। भारतवर्षके उत्तराञ्चलमें यह प्रधिक देख पड़ता है। इसीसे चिन्टूस्थानी इसे 'गङ्गापारी' कीवा कइते है। सिन्धु, राजपूताना प्रश्ति कई देशोंमें यह ग्रीपाकालको नहीं रहता। भगत्के प्रथम यह त्राता श्रीर वसन्तके पर्यात् ही श्रफगानस्तान, काश्मीर प्रसृति शीतप्रधान देशोंको चला जाता है। हिमालय प्रदेशमें १४००० फीट जंने यह मिनता, दूसरे पावेला प्रदेशमें देख नहीं पड़ता। वङ्गान, युना-प्रदेश श्रीर पञ्जावसें भी यह हीता है। गाव गाढ़ नील श्राभायुत्त चिक्कण क्षण्यवर्ण रहता है। गनदंशक पालक दीर्घ भीर विरत्त होते हैं। जपरी घोंठ (टोंट)-का प्रयभाग कुछ वक्र लगता है। जध्व चच्च्का उचता श्रधिक पड़ती <del>है।</del> पच १५ इच श्रीर देड २५से २७ द्रघतक दोघं होता है। चघुके उभय पार्खीर्म गड़ा रहता है। चच्चु शीर पदहय वार क्रपा वर्ण होता है। जध्वे चचुका प्रयभाग कुछ वक्त रहता है। इसे बङ्गाली 'डोम काग' श्रंगरेज 'रावेन' (Raven), स्तच 'कवीं' खोडनवासी 'क्रव', दिनमार 'रीन', जमेन 'कोलक्रों ड', फरामीसी 'करवो', इटालीय 'क्रवी', रोमक 'करवस्', सानीय,'एल कुदववीं', पश्चिम भारतीय दीपवासी 'कश्र कश्र गिरु', सौर एसक्र्इमाने 'तुलुभाक' कहते हैं। वैदेशिक शाकुनशास्त्रमें इसको करवस् कोराक्स (Corvus Corax ) लिखते हैं।

हिमालय श्रीर युरोपमें रहनेवाना डोमकाक यधिक भीक होता है। यह कभी लोकालयमें जाना नहीं चाइता। किन्तु भारतके ग्रन्थान्य स्थानीका डोम-काक देशी कौवेको भाति निर्भीक रहता श्रीर वरोंमें इच्छानुसार त्राया जाया करता है। यह पति द्वन्दविय है। डोमकान नड़ते नड़ते इतना उनात पड़ता, कि दोनें एक न एक प्रवश्य मरता है। मिसू-प्रदेशमें प्रति वर्षे भारत्कानको जब दनका दन माता, तव अनेकींको सत्य घर दवाता है। इससे जीग श्रनुमान नगाते कि डोम काक स्वभावसुन्तम दन्द-प्रियताके कारण ही मर जाते है। सिन्धुपरेगवाले जातिगत कग्ठस्तरमें भिन्न घण्टे के ध्वनिकी भांति एक प्रकार शब्द निकाल उक्तर्त हैं। युक्तप्रदेशमें यह वास फू ससे मैदान या इलके जङ्गतमें बड़े बड़े हचोंकी शिखावींपर घोंसले बनाते हैं। इसके चार-पांच श्रवहे षोते हैं। प्राय: पीष मासने फाल्गुन तक यह प्रख्डे देते हैं। अर्छे हरित् ग्राभायुक्त तरन नीन वर्षे होते हैं। उनपर काली मटमैली, वैंगनी ग्रीर खाल रङ्गकी धब्बे पड़ जाते हैं।

(ख) भूटानका डोप्रकाक—हिमान्यके जध्यतम प्रदेश, काश्मीर, जुमार्यू राज्य श्रीर तिव्यतमें एक
प्रकारका २८ दख दीर्घ काक होता है। इसका प्रख
१८ दख वढ़ता है। जध्य चचुके मूलकी उचता
प्रधिक रहती श्रीर पूंछ भी दीर्घ लगती है। श्रन्यान्यश्रव्यव साधारण देशाय काककी भांति होते हैं। दो
चार वैदेशिक शाकुनशःस्त्रविद इसे एक स्रतन्त्र जाति
मान 'करवम् टिवेटेनास्' (Corvus Tibetanus)
नामसे श्रम्यान करते हैं। किन्तु शाकारकी सामान्य
दीर्घता छोड़ इसमें कोई श्रन्य विभिन्नता देख नहीं
पड़ती। इसीसे वहतसे लोग तिव्यती कीवेकी देशीयोमें
गिनते हैं।

युरीपीय शाकुनशास्त्रविद कहते कि डोमकाकः (Raven) मनुष्योंके कारहस्त्रका श्रतिमुन्दर श्रनुकरण कर सकते हैं।

(ग) पाटलचूड़ (गुलाबी चोटीवाला) काक--सन्प्रदेशमें होता है। इसका कपाल घोर मस्तकः

पाटलाभ (गुलाबी) विद्वलवर्ण रहता है। योड़ेसे ग्रंथमें वेंगनी रंगकी चिक्कणता भलकती है। जपरी स्तरके पालक चिक्कण एवं कणावर्ण श्रीर निम्न स्थानीय पाटलाभ पिद्वलवर्ण लगते हैं। पिद्वलवर्ण पानकींका प्रान्तभाग रक्षाभ होता है। चल्ल का पुट काला पड़ता है। दोनी पद भी काले ही रहते हैं। देखें २२ स्ल है। सिश्चप्रदेशके याक् बाबाद भीर लारखानेके मक्प्रदेशमें शीतकालमें भी यह देख पड़ता है। पञ्जाबी डोमकाल (C. corax) से दसके गालका वर्ण भिन्न लगता है। दूसरा पार्थका गलदेशके पालकींकी लुद्र भाकति श्रीर देखके परिमाणकी लक्षता है। इसका वैद्यानिक नाम 'लरवस् श्रीस्वनस्' (C. Umbrinus) स्थात् पाटलचूड़ काक है। यह भारतके युक्तप्रदेशसे मिसर श्रीर प्रियाले पश्चिम तथा दिल्ल स्थानींमें मिलता है।

३ की डियाना की वाकी उत्तर-भारतीय 'डांड' या 'डान की वा', दिखणमें 'घेरी की वा', तैनक 'काकी', तामिन 'काका', लेपचा 'डनकफो', भूटानी 'उनक' भीर अनेक शंगरेज़ 'रावेन' (Raven) कहते हैं। किन्तु शाकुनतस्वज्ञ शंगरेज पण्डितींने इसका नाम 'इण्डियन कवीं' (Indian Corby) रखा है। इसकी स्रेणींके कई भेद हैं। उनमें कुछ नीचे लिखते हैं।

(क) गलित मांसभुक्—भारतीय की ड़ियाले की विके कापरी पर चिकने और खूब काले- होते हैं। किन्तु नीचेवाले अधिक क्षण्यवर्ण नहीं रहते। पुच्छके पालकींका संख्यान देषत् गोलाकार जगता है। पच विशेष दी घे पड़ता और प्राय: पुच्छके अन्ततक विस्तृत रहता है। चखुका पुट सरल बैठता है। उच्च चखुका सम्म खस्य भाग उच्च और अग्रभाग वक्न होता है। गलदेश (घाड़) और चचुपार्श्व देयके पालकींमें दिक पता कम मलकती है। इस स्थानक पालक रूचीके पालेकी भांति लगते हैं। उनमें खूंटी (डांठ) देख नहीं पड़ती। कर्रह, पद और भङ्गुलिका वर्ण काला होता है। यह १८ इच्च दी इं रहता है। पच्चका ग्यारहसे चीदह, पुच्छका सात, परकी खूंटीका दीसे अधिक और कर्रहका देखें दाई इच्च है।

इसकी अंगरेजी याजुनयास्त्रमे 'करवस माक्रोर्डिं-इस' (C. macrorhynchus) अथवा 'करवस कलिस-नाटस् (C. culminatus) जिखते हैं। यह भारत वर्षके वनों, पर्वतीं, लोकालयों प्रश्ति सक्तल खानोंमें रहते हैं। पूर्व उपदीप और भारतीय दीपश्रेणीमें भी इनकी कोई कमी नहीं। ग्रामकाककी मांति घगणा न रहते भी श्रन्थान्य जातीयोंको श्रपेश यह संख्यामें अधिक वैठते हैं। तीकालयकी अपेचा पत्हें वन अथवा पवंतमें रहना श्रद्धा सगता है। यह प्रधानतः सत जन्तका मांसादि खाते हैं। इसीसे श्रंगरेज़ इन्हें 'कर्वी' वा 'केरियन' श्रयीत् 'गलितमसिभूक्' ( सड़ा गोश्त खानेवाले) कहते हैं। यह भी श्रण्डे देते समय किसी दुर्गम वनमें निरापद्रव ब्रचपर घोंसला बनाते हैं। घोंसला स्खी घास, पत्ते भीर वालसे कोमल तथा उपा कर लिया जाता है। एक वारमें तीन-चार अपड़े होते हैं। अपड़ा इसका हरा रहता और उस-पर भूरा भूरा दाग पड़ता है। वैयाखरी त्रावण मासके मध्य तक अण्डे देनेका समय है। इनके भी घोंसलोंसे कोयल अपने अगड़े रख देती है। यह बड़े भनिष्टकारी हैं। हीटे होटे सुरगे, सबुतरसे बच्चे श्रीर चिड़े पऋड़ ले पाते हैं। वकरीका छोटा बचा भी दनके चचु-पुटाचातसे सत्यमुखर्मे पड़ता है। दूसरे पिचयोंका घोसला या श्रण्डा तोड़ते देख दनको 'राजकाक' खदे-ख्ता है। पनिस अंगरेज, दन्हें 'जङ्गल-क्रो' ( Jungle crow ) कहते हैं।

सन अवयवोंना वर्ष काला रहता है। मस्तन, स्नम्भ, श्रीर निम्न देयने पालनींमें नीलवर्षकी विक्षणता तथा पाटलकी भाभा भाजनती है। परिमाण
दण्डनानसे मिलता है। इतरविश्रेष सामान्य है।
श्रांगरेजीमें इसे 'रुक' (Rook) नहते हैं। श्रानुन
शास्त्रका वैज्ञानिक नाम 'नरवस् फ्रांगलेंगस'
(C. Frugilegus) है। पांच मास वीतते ही इसके
शावककी नासाना लीम (Nasal bristles) गिर
लाता हैं। फिर दो मास पीछे सुखने सम्मुख भाग
भर्यात् चच्चने मूलमें विलक्षल पालक नहीं रहते।
यह भारतवर्षमें कहां रहता या सन्तानोत्पादन करता
है। इसे शस्त्रभोजी देखते हैं। यह चुगनेने लिये
दलदल ग्रेदानमें धूमता श्रीर नदीस्रोत तथा जलाग्रयमें
कीटादि ढूंढता है।

७। काश्मीरमें भी एक चुद्राकार दण्डकाक होता है। इसे जुद्रचचु दराङकाक कहते हैं। मस्तक तथा नपान चिक्कण क्षण्यवर्णे श्रीर स्त्रन्थ गाढ़ धूसरवर्णे रहता है। सस्तकका पार्ख एवं गलदेश तरल धूसर-वर्ष होता है। पाय: श्राधे गलदेगमें सफ़ेद धारियां पड जातो हैं। स्तरका पालक श्रीर पुच्छ सुविक्षण नीलाभ लप्यावर्षे लगता है। परका कलम भूरा दोता है। गलदेशका निम्नभाग क्षणावर्षे रहता है। श्रत्याच पालक भी स्नेटकी भांति वर्णविशिष्ट देख पडते हैं। दीवंता १३ दब है। पुच्छ साढ़े पांच, पच नो, पैरको खूंटी डिढ़ थार चींच डिढ़ इच्च है। यंगरेजीमें इसे 'जाक ड' ( Jackdaw ) कहते हैं। माक्रनमास्त्रके थनुसार वैज्ञानिक, नाम 'कारवस मोनेड्ला' ( C. monedula) है। भारतने मध्य काष्मीर श्रीर उत्तर पन्नावमें यह देख पड़ता है। भीतनालमें शखाला प्रदेशस्य पर्वतने निकट भी इसे पाते हैं। काश्मीरमें यच पुरातन यहालिकायों ग्रीर हचींवर घांसला लगा रहता है। दशका श्रव्छा ४से ६ दञ्चतक दीर्घ होतां है।

प्रकेतकान—काकको भांति श्रविक् श्राकारका एक प्रची है। इसका समस्त मस्तक काकात्वाकी भांति सफेद रहता है। पददय, चच्चु एवं चच्च एवं चत्तु का भाकार भी काकातू विसे सिसता है। इसे सफेद कीवा कहते हैं।

नानने संबन्धमें नई प्रवाद सुन पड़ते हैं। उनमें कुछ नीचे निखे नाते हैं,—

- (१) कीवे दो पांखि देख नहीं सकते। कारण एक दिन राम ग्रीर सीता छमय वनमें पूमते थे। इन्द्रके पुत्र जयन्त सीताका रूप देख मोहित हुये ग्रीर काक-रूपसे उनका वचीवसन खींच ले गये। नखावात लगते सीताके स्तनसे रक्त गिरा या। रामने यह देख वाण छोड़ा। वह काकके चच्चमें जाकर लगा या। इसी दिनसे कीवोंकी एक ग्रांख फूटी है।
- (२) किसी ग्टइख्य मन्नानपर वैठ एंक काक के दूसरेका गाव कांट निकाल ते या मस्तकस्थित पालक संवारते सधवापुत्रसन्भाविता वधू वा कन्या के देख पानसे उसी मासके ऋतुसान पीके उस वधू वा कन्या गिमंपी हा जाती है।
- (३) जानका पालक क्र्निसे पूर्वधमें विनष्ट होता है। वहतसे लोग इसी विम्लास पर पर क्रूकर सवस्त्र नहा डालते हैं।
  - ( ४ ) जाक चिवा भड़के दूसरे समय नहीं मरता।
- (५) काक जब सवैरे उठ बोलता भौर उड़ता किन्तु माहार ग्रहण नहीं करता, तब ग्रम उहे गसे चलनेपर सङ्गल रहता है।
- (६) पिचयोंमें जान चण्डानजातीय है। यह भवना देह परिष्कार करता है।
- (७) नानना सांस तिता रहता और निषो पश् पचीने खाद्यमें नहीं नगता। स्वार्यपरतानी तुननामें नारा नाता है जान सबना सांस खाता, जिन्तु उस्ना सांस निषी नास नहीं भाता। नानचरिव देखी।

मदनवालके मतमे दसका मांस लघु, श्रानिदीवक, वंडण, वलकारक, शायु एवं चत्तुके लिये हितकर श्रीर चत तथा खयरोगनाशक है।

५ एक कपईकका चतुर्थांग। ६ दीपविशेष, एक
टापू। ७ तिसकविशेष। ८ शिरोऽवचासन। (ति॰)
८ कुस्तित भावसे गमनकारी, खराव तीर पर चलनेवासा। १० श्रतिदुष्ट, बड़ा बदमाग।

नामनङ्ग (सं॰ स्त्री॰) नामप्रिया नङ्गः सधुनो। धान्यविश्रेष, चीना। 'चीननम् नानमङ्ग' (हम अर४४) नामनामार्थे (सं॰ पु॰) जनचर पचिविश्रेष, पानीकी एन चिड़िया।

नानननंटी (सं॰स्ती॰) खर्जूरी वच, खजूरना पेड़। नाननला (सं॰स्ती॰) नानस्य नंना अवयक इव अवयवी यस्याः, मध्यपदनो॰। नाननङ्गाव्यस्, एन पेड़।

काक कुड्म (सं० क्षी०) नील पद्म, श्रासमानी कंवल। काक कुष्ठ (सं० क्षी०) कङ्घ, दवामें पड़नेवाली एक मही।

काक सूर्मे स्टगाखु (सं०पु०) कीवा काछुवा, हिरन श्रीर चूषा।

काकन्नी (सं॰स्ती॰) काकं इन्ति, कावा-इन्-ट ङीष्। सन्नाकरन्त्रहच, बड़े करींदेका पेड़।

काकचिरत (सं॰ ली॰) काकस्य चिरतं वर्णितं यत, बहुत्री॰। याकुनपास्त्रका ग्रंगिविग्रेष, द्लािश्यूनीका एक हिस्सा। दसमें यही उपदेग लिखते काकने श्रस्ट् विग्रेष चेष्टादिसे कैसे लाभालाभ मालूम कर सकते हैं। वसन्त राजप्रणीत शाकुन शास्त्रमें कथा है—

नान पांच ये णियोंमें बांटा है, - ब्राह्मण, चित्रय, वैष्य, शूद्र श्रीर शन्यज। वर्ष, खर शीर स्नभावसे यह भेद पहंचान लेते हैं। जी परिमाणमें वृहत् क्षणावर्ण, दीर्घ, विशाल मस्तक्षयुक्त भीर गमीरखर रहते, उन्हें विप्रजाति कहते हैं। मियवर्षे, पिद्धल श्रयवा नील चत्तु, तीच्णरव भीर भतिभय बलवान् काक चित्रय-जाति हैं। पाग्ड़ था नीलवर्ण, खित श्रयवा नीलचञ्ज श्रीर यष्ट् श्रत्यकृ वैश्वजाति होते हैं। भस्रकी भांति वर्णविशिष्ट, लगगरीर, ऋधिकांग ककार शब्द युत्त, शीर चच्चल खभाव शुद्रजाति माने गये हैं। रूच, श्रयंवा सूचा मुख, दीप्तिविशिष्ट स्तम्बदेश, यन्द एवं बुद्धिवृत्ति स्थिर श्रीर श्रस्य श्राश्रङ्गावासे श्रन्यज कहाते द्रोण नामक क्षणावर्ण विप्रकाक श्रेष्ठ होता है। मभावमें जिनका क्रा करा स्थामवर्ष सगता, उनका तचणादि देखना पड़ता है। अद्भुत दर्भन होनेसे खेतकाक याद्य नहीं उद्दरता। विप्रकाक प्रय करने

पर परिष्कार उत्तर देता है। चित्रियकाल विप्रकाककी अपेचा चला रहता है। वैद्यकाल ग्रिधिवेगन ग्रीर मुद्रकाल पूजाचन पानेसे वीलता है। किन्तु अन्यज काल सवंदा समस्त प्रश्न लगाया करता है। इन पांची काकि ग्रेक्टिं उसी समय, तीन दिन, सप्ताइ वा एक पचीं फल अवस्थ मिल जाता है।

यान्त श्रीर प्रदीस भावमें वोलना ग्रभप्रद है। किन्तु रीद्र खरविधिष्ट ग्रव्ह प्रयस्त नहीं होता। मधुर खर ही सर्वेत्र शच्छा है। प्रदीस भाव श्रथच पर्पखरमें बोलनेपर कार्य वनकर भी विगढ़ जाता है। किन्तु प्रदीस अथच ग्रान्तभावसे ग्रव्ह करते मिंहि मिलती है। यदि काक ग्रान्त एवं प्रदीस भावसे एक बार वाहर बोल भीतर श्राता श्रीर फिर वैसा ही ग्रव्ह सुनाता, तो समस्त विश्व विनष्ट हो कार्य बन जाता है। प्रथम दीस श्रीर प्रयात् ग्रान्त ग्रव्ह निकालनेसे कार्य विगड़कर बनता है।

स्वीदयके समय पूर्वदिक् किसी निर्दीष स्थानमें सन्मुख बैठकर कावकी वीलनेसे चिन्तित कार्य निक-लता भीर स्त्रीरतादि मिलता। श्रानिकी एमें बैठ यव्द करनेसे प्रवृनाय, भयनाय श्रीर स्त्रीलाभ होता है। दिचिण दिक्में परुष खरसे शब्द करनेपर मति दु:ख, रोग वा सत्य त्राता, किन्तु मधुरखर रहते कार्य बन जाता श्रीर स्त्रीचाभ देखाता है। नैक्टरत भीर सहसा बोल उठनेपर क्रूर कार्यं लग जाता, दूत माता श्रीर मनुष्य मध्यम सिद्धि पाता है। पश्चिस दिक्से शब्द करनेसे वृष्टि पड़ती, राजपुरुपको श्रवायी ठहरती श्रीर स्त्रीसे लड़ायो चलती है। वायुकोणर्ने बोलनेसे वाञ्छित वस्त, अन्न एवं यान मिलता, किन्तु पहला पाजीवन विगड़ता, प्रतिथि या पहु चता घीर प्रवनिको खंदेगसे विदेग जाना पड़ता है। उत्तरदिक्में गब्द करनेपर दुःख, सर्वेका भय, दारिद्र, धनका नाम भीर प्रियव्यतिलाभ होता है। ईग्रान दिक्में बोलनेरे अन्यज धाती, रोगकी कारण उठते देखाती प्रियवसु मिल जाते और पौड़ाका प्राधिकामें रहते सत्यु पाते हैं। व्रद्मादेग प्रयोत् जर्धे दिक्को मधुर खरसे यष्ट करने पर वाञ्कित श्रधे, प्रचुर भनुग्रह भीर धन मिलता है।:

प्रथम प्रहरके समय पूर्व दिक्को काक वीलनेस चिन्तित कार्य वनता, अभीष्ट व्यक्ति या पड्ता और विनष्ट विषय मिला करता है। श्रुग्निकीणमें सर्वेरे गन्द करनेसे स्त्रीलाभ धीर मत्र नाग हीता है। दिचिण दिक्को प्रातःकाच बोचनेसे स्त्री, सुख ग्रीर प्रियसङ्ग पात है। नैक्ट त दिवामें पहले पहर टिर लगानेम प्रियपत्नी, मिष्टान्त सामग्री श्रीर चिन्तित विषयकी सिंडि मिलती है। पश्चिम श्रीर पुकारनैसे पूल्य जन त्राते भीर सेव वरसने लग जाते हैं। वायुक्तोणमें बोलने शुभ, राजप्रसाद चौर प्रविक देख प्रस्ता है। उत्तर की एकी टेर उठाने पर भय, चीर, भीक, सुख श्रयवा धन लाभना चंवाद सिलता है। ईपानकोणसे शब्द ग्राने पर प्रिय व्यक्तिने साथ श्रानाप, श्रानिका वास, श्रीर वहुतसे लीगोंका साय होता है। ब्रह्मदेशमें बोलनेसे सुख एवं कामभोग, सम्मान, सम्पट्, धन श्रीर सिंडि पाते हैं।

हितीय प्रहर पूर्वदिक्में काकका शब्द सुननेसे कीई पियक श्राता, चीरका भय देखता श्रीर व्याकु-बता तथा श्रतिशय श्रागङ्काका वेग वड जाता है। श्रानिकोणमें वोलना प्रियचित्रिके श्रागमनसंवाद शौर स्तीलाभका सुचक है। दिच्यके गव्दसे पानी पड़ता, श्रतिशय भय वढता श्रीर प्रिय व्यक्ति श्रा पहु चता है। नैक्ट तमें दो पहरको काक वोजनिस प्राणभय, स्त्री एवं भी ज्यलाभ श्रीर यावतीय रोगका नाम होता है। पश्चिममें पुकारनेसे खो मिलती, सम्पद् बढ़ती श्रीर कुड़ि पड़ती है। वायुकोणमें बोलनेसे ध्वन तथा चीर सङ्ग, दूतका श्रागमन, श्रीर स्त्री मांस तथा श्रवनाम होता है। उत्तरको रम्य रव निकालनेसे स्वगण एवं दुष्ट व्यक्ति श्राता भीर जयसाभ देखाता, किन्तु श्रद्ध खर रहते चौरभय वढ़ जाता है। ई्यानमें त्व भावसे वीलने पर चौर तथा अग्निका भय समाता और विज्ञ वाक्य सुनाता, किन्तु श्रदच सगने पर गुरुधागमन एवं जयसाम देखाता है। ब्रह्मप्रदेशमें दिनके वितीय प्रहर सुभव्दसे राजगसाद तथा मिष्टात्र मिलता, किन्तु कुशब्द्से चौरभय लगता है।

दितीय प्रहरको पूर्वदिक्में काकके रूच प्रव्ह

निकालते सम्पद् वढ़ती तथा चौरभीति चा पड़ती, किना रस्य ध्वनि रहनेसे राजाकी खवायी ठहरती और जयप्राप्ति एवं कार्यसिंडि जगती है। इसी प्रकार चान-कोणमें विरुद्ध शब्दरे प्रितिभय, कलह, यसुख संवाद तथा यावाकी विफनता शीर विश्वड खरसे जयादि संवाद पाते हैं। दिवण दिक् बोजनेसे शीघ्र ही रोग नगता, श्राप्त व्यक्ति श्रा पड़ता श्रीर चुद्र कार्य वनता है। नैऋ त दिक्को शब्द करनेसे सेवागस, सिटाव लाभ, ग्रतु नाग, श्ट्रागमन, प्रभुक्ते विरुद्ध संवाद यवण शीर यावामें कार्येनाश होता है। पश्चिमको टेर लगानेसे नष्टधन मिलता, दूर पय चलना पड़ता, सुहृदु व्यक्ति या पहुंचता, श्रभीष्ट जयादिका संवाद लगता, स्त्रीनाभ ठहरता श्रीर यात्रामें कार्य वनता है। वायु-कोणमें बोलनेसे दुर्दिनवार्ता, अपहत वस्तुका लाभ, सन्तोषकर संवाद. उत्तम स्त्रीनाभ श्रीर याता होता है। उत्तर दिक् शब्द कर उठनेपर कार्य वनता, श्रर्थ मिलता, भोन्यविद्या गुभ संवाद सुन पड़ता शीर गमन तथा वैश्वसमागम रहता है। देशान दिककी सगन्दमे भोन्य एवं जय मिलता, किन्तु जुगन्दमे हानि तया कसह उठाना पड़ता है। ब्रह्मदिन्नो बोसनेसे तिनतराड्न एवं तास्व्चयुक्त भोन्यनाभ होता है।

चतुर्य प्रहर—पूर्व दिक्को काक वोजने च यर्थनाम, राजपूजा, यभय, सम्यद्वि श्रीर रोग तया यिनकोण में यव्द यानेपर भय, रोग, सत्य योर यिष्टागम, दिच्य दिक् पुकारने से तस्कर तथा यत्नु का भय वढ़ता, शिष्टजन या पहुंचता थीर रोग एवं सत्यु देख पड़ता है। नेक्ट तको टेर से य्रतिहिंदि, यभीष्टि सिंदि योर पर्यमें चौरक साथ युद्ध होता है। पश्चिममें पुकारने स्राह्मणका यागमन, प्रयं लाम, स्त्री एवं जयलाम, वर्षण, यात्रामें मनोरथ पूरण शीर राजप्रसाद होता है। वायूकी पर्म बोक्ने प्रियपत्रीका यागमन, सप्ताहकों मध्य प्रवास योर सत्वर प्रत्यागमन है। उत्तरको यव्द कर छठने पर पियक याता, तास्त्रुल पाया जाता, कुमल संवाद सुनाता, वैश्वसेवन मिलते देखाता, प्रशादि पर यारोहण लगता और विवद यात्रासे रोगी प्राण गंवाता है। ईयान दिक्को यव्द सुन पड़ते

खर्णका संवाद पाता श्रीर रोग नष्ट हो जाता है। अक्सदिक्में बोजनेसे मध्यम वार्ता श्रीर मध्यम सिंडि होती है।

दिक् और प्रहरादिके अनुसार सकल ग्रभाग्रभ विभिन्नभावसे कचा है। इसमें दीसग्रव्दकी अग्रभ श्रीर श्रान्त श्रव्हको श्रभकर समभना चाहिये। टूसरे दीप्तदिक्का रव यान्त दिक्को प्रसारित होनेसे भिधिक पालप्रद है। दीप्तदिक्को बैठ उसी श्रीर देखते देखते बोलना श्रच्छा नहीं होता। दीप्त दिक्में रह प्रदीत दिक्को देखते देखते यव्द करना भी दुष्ट है। दीप्त दिक्में बैठ प्रयान्त दिक्को वूम बोलनेसे तुच्छ भीर दुष्टफल मिलता है। प्राखा पर रह पान्त-• दिक्को देखते देखते रूच ग्रन्ट निकालनेसे भ्रत्य भनिष्ट होता है। यान्त दिक्को दृष्टि डासते डासते यान्त खरसे बोलना पल सभीष्टप्रद है । यान्त दिक्में रह दीप्त दिक् देखते देखते शब्द करना शीघ त्रभीष्टपद होता है। इसी प्रकार मनुष्योंको काकींका त्राकार, प्रकार, भाव भीर रव विभाग कर दिवाराव्रमें चारो प्रहरोंका ग्रभाग्रभ देखना चाहिये।

काल भीर स्थान विशेषमें काकका रुइ निर्माण देखकर भी ग्रभाग्रभ निरूपित होता है।

वैशाख मामको निरुपद्रव हचमें ग्रहनिर्माण करनेसे देशका मङ्गल श्रीर कुलित, शुष्क वा कर्ण्यन युत्त हचमें घोंसला लगानेसे दुर्भिच होता है। प्रशस्त हचकी पूर्व शाखा पर घर वांधते पानी वरसता, शक्तन प्रशाद मिलता, नीरोग रहता श्रीर विषय हाथ लगता है। श्रिनकोणको शाखासे हृष्टि, भय, कलह वा पाप, दुर्भिच एवं शतु हारा देश नाश श्रीर पश्च वोंको पोड़ा है। दिचिण शाखासे श्रल्य हृष्टिपात, श्रवनाश श्रीर शतु विरोध होता है। नैर्ऋत शाखा पर घोंसला लगानेसे वर्षाकालको श्रत्य जल वरसता, मनुष्यको रोग शत्तु तथा श्रीर भय रहता, दुर्भिच पड़ता श्रीर श्रव चलता है। पश्चिम शाखासे हृष्टि, नीरोग, मङ्गल, सुभिच, सम्पद् श्रीर शानन्द है। वायु-कोणस्य शाखापर घोंसला रहनेसे श्रत्यन्त वायु श्राता, मेघ श्रत्य जल बरसता, मूषिकीका उपद्रव बढ़ जाता,

यस्य नसाता श्रीर दोनों श्रीर महाविरोध देखाता है। उत्तर याखा पर सोनेसे वर्षाकालको परिमित दृष्टि, मङ्गल, स्थाल, सुख, नीरोग, सम्पट्-दृष्टि श्रीर समृष्टि है। ई्यानदिक्ष्य याखापर रहनेसे श्रल जल बर्स्ता, यत्नु बढ़ता, प्रवावर्गका उत्तर्ग पड़ता, वास्त्रव काल लगाने लगता श्रीर जनसमूह मर्यादाशून्य वनता है। द्वचित्र श्रयभागमें श्रित दृष्टि, मध्यदेगमें मध्यमरूप दृष्टि श्रीर निम्न देशमें रहनेसे श्रनादृष्टि होतो है। भूमिमें कोण बनानेसे श्रदृष्टि श्रीर रोगादि भयको दृष्टि हो श्राप्त दृष्ट्यमें काल रहनेसे प्रभूत स्था लगता है। प्राचीरके रम्भूमें काक रहनेसे प्रभूत स्थ लगता है। प्राचीरके रम्भूमें काक रहनेसे प्रभूत स्थ लगता है। निम्नप्रदेश, तर्काटर, वालोक रम्भू श्रीर लतामें सो जानेसे पीड़ा, श्रदृष्टि श्रीर देगके नियमकी श्रूचता रहती है।

अख्यमनके भनुसार ग्रमाग्रमका निर्णय—एकको वाक्ण, दोको अग्नि, तीनको वाग्रु श्रीर चार अख्डे देनेको ऐन्द्र कहते हैं। वाक्णसे पृथिवीमें शस्य बहुत बढ़ता, श्रमिसे मन्द्र वर्षण पहता तथा रोपित वीजमें अङ्कुर नहीं उठता, वाग्रुसे शस्य उत्पन्न होते भी सुखते सुखते शक्त प्रस्ति कोटोंका भचण-वनता भीर ऐन्द्र अख्ड प्रसव करनेसे मङ्गल, सुभिच, सुख श्रीर कार्य निकलता है।

काक ग्रन्थ विटादिसे यावाकालीन ग्रमाग्रमका निर्णय—काकीं-को दिधि श्रीर श्रन्नगुत्त पूजा चढ़ा यावाकी समय प्रवासी निस्त्रीत सन्वपाठपूर्वक नमस्कार करते हैं,—

"सुड्चे विलं पविषु नन्तपूतं तं प्राणिषु प्राणिषु वर्षं लचम्। गुप्ते न च.च्वीं भजसे नमोऽन्तु तुथं खगेन्द्राय सक्तत्प्रजाय ॥"

नमस्तारके पोक्टे प्रवना कार्य सोच सिहिकी कामनासे काक दर्भन करना पड़ता है। उस समय यदि यह वामदिक्से मधुर शब्द कर दिच्य भोर चला आता, तो सर्वार्य सिंद हो जाता और प्रत्यागमन देखाता है। फिर वाम दिक्से घूम लीट आने पर भी अभीष्ट कार्य वनता, मङ्गल लगता और गीव प्रत्यागमन पड़ता है। वामदिक्से अनुलोम लगाते प्रयात जपरसे नीचे आते समय मधुर रव निकानने पर प्रयोजन सिंद होता है। वाम और दिख्य उभय दिव् उक्त प्रकारसे ही ग्रन्ट करने पर कुछ कार्य वनते भीर कुछ विगड़ते भी हैं। एष्ठदेशको मधुर खरसे बोलते बोलते पहुंचनेपर सङ्गल होता है। ग्रन्ट करते करते शागे शाने, पहुं चकर हुएँ देखाने श्रयंवा पद दारा मत्या खुजलानेसे श्रमिष्ट सिंद होता है। हाथी वांधनेके खंटे पर कैठ कर हाथी बोलनेसे हाथी मिलता थीर हाथीपर राजल भी चलता है। श्रश्वके वन्धन-स्तन्म पर बैठकर पुकारनीसे वाइन एवं भूमिका लाभ होता है। ध्वजसे विजय, कूपसे नष्टवसु एवं जयका ्लाभ, नदीतीरचे कार्य सिंडि, पूर्ण घटसे धननाभ, प्रासादसे धाना राशि भौर इस्पृष्ट एवं शस्यत्यपृष् भूमिपर त्रवस्थित हो बोलनेसे धनलाभ है। फिर युग्म प्रव्द निकालनेसे भी धन खिल जाता है। प्रष्ठदेश -वा समा खको गोमय अथवा वटादि वृच पर बैठ कर विष्ठामुख बोलनेसे श्रमिलियत भोजन पान लाभ होता है। फिर मुखमें भनादि, विष्ठा, फल, मूल, पुष्प वा मत्य देख पडते भी मिष्टान भोजन पाते हैं। नारी--शिरस्य पूर्णे घट पर चढ़ कर पुकारनेसे स्ती एवं धन लाभ है। शयापर बेठ कर बोलनेसे सूजन समागम चीता है। सामने गोष्टह, बच, दूर्वी वा गोमय पर चत्तु रगड़ते यथवा श्रन्धको श्राहार प्रदान करते देखनेसे विचित्र भोज्य मिनता है। धान्य, यव, दिध वा छत देख बोल उउनेसे धन पाते हैं। सुखमें हरि-दर्ण त्य ले सन्मुख यानिसे लाभ रहता ह। मनोरम श्रङ्क्, पत्न, पुष्प, फल तथा कायायुत्त वचपर प्रव्ह वारनेसे वार्यविषि होती है। इचके शिखरदेशमें प्रयान्त भावमे प्रव्द करने पर स्त्रीमङ्ग गठता है। धान्यादि राशिपर रव लगानिसे पन्नलाभ है। गोप्रष्ठ पर बैठनर बीलनेसे गी एवं स्तीकी पाते हैं। इस्ति-शिशुको एष्ठपर शब्द करनेसे मङ्गल होने बगता है। इसी प्रकार गर्दभने एष्ठसे प्रव्नु भय तथा वध, शूक्तरके पृष्ठसे वध, घन पङ्घयुक्त श्वारके धन लाभ, सहिषके एडमें सद्योक्वर, सृतके घरीरसे सृत्य, शून्यकलससे कार्यं चिति श्रीर काष्ठ पर श्रवस्थित श्री शब्द करने से वालह है। दिचाप दिक्में बोच चनते, सम्मुखसे मृत्यु, शून्यकतसंसे कार्यचित भीर काष्ट्रपर अवस्थित हो शब्द करनेसे कलह है। देचिय दिक्स बील चत्तते, सम्युखसे या पड़ते भववा पदाद दिक् शब्द सुनाते सुनाते विपरीत भावसे गमन करते रक्तपात होता है। वाम श्रीर दिचण क्रमसे उभय दिन यव्द करनेपर अनधे रहता है। वाम दिक्की विष-रीत भावसे जानेपर विघ्न पड़ता है। पद्मात् दिक्से वीलते दिवण भीर गमन करनेपर रत्तपात हीता है। सतादि ली प्रदक्षिण सगानेपर सपेभय रहता है। गापुच्छ श्रीर वल्मीक पर बैठ वालनेसे सर्पदर्शन हीता है। त्रङ्गार, चिता भीर श्रस्थिपर श्रवस्थानकर शब्द निकालनेसे सत्य प्राती है। कर चवैण कर वाननेसे ष्ठानि ग्रीर पीडा है। पृष्ठदेयकी निष्ट्र शब्द करनेसे मृत्यु होती है। भून्यमुख फैलाये रहनेसे भमङ्गल बगता है। पराङ्मुख है।ते रत्तपात वा वन्धन हीता हैं। परस्पर लड़नेसे वध है। पराङ्मुख ही ग्रुष्म वृच पर रहनेसे राग लगता है। तिता वृच पर श्रव-स्थान बरनेसे कलइ श्रीर कार्यनाथ होता है। कर्ट क-युक्त वच पर पच दय वांपा रच प्रव्द करने पर मृत्य श्राती है। भग्न शाखापर रहनेसे वध है। लता-विष्टित स्थान पर श्रवस्थित होते वन्धन पडता है। कार्डक युक्त रस्य द्वचपर बैठते कालह कार्य सिद्धि हैं। श्राच्छत्र वचपर रहनेसे रक्षपात है। विष्ठा. श्रावर्जना, स्रतिका, त्रण, काष्ठ, कूप यौर भसादि पर वै उनेसे कायं विगड़ जाता है। काकके सुखमे लता, रज्, केम, शुष्क बाष्ट, चर्म, श्रस्मि, जीर्थवस्त वल्लल, यङ्गार तथा रत्तोपल चादि देखनेसे पुर्विचय, पाप समागम, पथ एवं आलयमें महत्भय, राग, वस्वन, वध श्रीर सर्वधनापहरण प्रमृति है।ता है। मुखना जपर चढा चचल पचसे नानीय गब्द निनाल-नेसे स्टाय भाता है। एक पैर सिकोड़ भीर सूर्यकी श्रीर मुख मोड़ दीप्त खरमे बोलने श्रयवा काष्ठादि फोड़नेपर युडादिमें अनये रहता है। चच्च्से पुच्छदेश खु जला शब्द नरने पर मृत्यु होती है। एक पैरसे वैठते वन्धन है। मस्तक पर विष्ठा वा गोमय डाल देनीसे यात्राकारी वन्धनमें पड़ता है। अस्यि फेंकनिसे म्ख्य दोती है। जध्व दिक् बोलनेसे स्त्रीदीय लगता

है। मनुष्य, हस्ती वा अखने मस्तज पर बैठ अब्द निकालनेसे मृत्य आती है। नदीतीर वा वनमध्य प्रमते घूमते कर्कय भावसे बोलनेपर व्याप्रभय होता है। पीड़ित वा दुखेष्ट काल देखनेसे अमङ्गल है। मनुष्य वा अखने मस्तज और रथपर देख पड़नेसे सैन्यवध होता है। सैन्यने संमुखसे आनेपर पराजय हैं। मांस न रहते भी ग्रप्त एवं कड़्ज साथ शिविस्में प्रवेश करनेपर यत् युद्धमें आते बड़ी लड़ाई और चली जाते सन्ध होती है। किन ध्वज पर चढ़ समुद्यत यतुसेन्यकी और देखते रहने अथवा वटादि चीरित्वच पर बैठ शब्द करनेसे युद्धमें जय मिलता है। एतदु-भिन्न दिक् और प्रहरके अनुसार भी याताकालनी काक शब्दका कथित सुभाश्वम देखते हैं।

काककी चेटाविशेषसे ग्रभाग्रभका निरूपण—श्रकारण बहुतसे काक एकत बोलनेसे ग्राममें भन नाग होता है। चन्नाकृति हो नानोंने गब्द करनेसे ग्राम घरा जाता है। वास श्रीर दिचण दिवा काकसमूह घुमर्नसे याममें भय लगता है। राजिकालकी शब्द करनेसे लीगोंका विनाम हीता है। चरण और चचु से लीगों पर चाट करनेसे शबुबढ़ते हैं। नहा कर धूलिमें लीटते वीलनेसे दृष्टि हीती है। इस प्रकार अन्य जलजन्तुवीं श्रीर स्थलजन्तुवींने विपरीत देखाने त्रर्थात् जलचरोंने खल पर श्राने श्रीर खलचरने जलमें जानेसे वर्षाकालका पानी वरसता श्रीर दूसरे समय भय बढ़ता है। मध्याङ्ग काल किसीके ग्टह पर बैठ कालके शब्द करनेसे चीर उसका धन चे।राता ष्रयवा कोई ष्रन्य प्रमाद याता है। ष्रदृष्ट भावमें त्यपपूर्व सुखसे वालने पर श्राग्न भय लगता श्रथवा खस्यानमें रहते प्रवासमें चलते भी तीन दिनने मध्य विविध दु:ख उठाना पड़ता है। भूमिपर वेालनेसे भूमि मिलती है। जलमें रहते प्रव्ह करनेसे विन्न पड़ता है। प्रस्तर पर वीलनेसे कार्य नष्ट हीता है। (स्वस्थानमें रहते या प्रवासकी चनते भी मनुष्यकी इस शब्दका प्रभाव श्रनुसव वारना पड़ता है) दारदेशमें क्षिर लिप्त शब्द करनेसे शिश्च मरता है। पच हिलाते चिनाते निर निरानिसे ग्टहका त्रमङ्गल है। जध्वे दिन् पच उठा कड़ा वाल वेलिनेसे प्रख्य होता है।
क्रांड होकर अपर काक पर चढ़ते य्रष्ट करनेसे राग दारा सृत्यु आतो है। काककर क द्र्य नष्ट वा अपद्यत होनेसे विनाग श्रीर लाभ है।

रीग विनाधका प्रश्न करनेपर काकके सुरव लगाते गीघ राग छूट जाता श्रीर गान्त प्रदेशमें किरकिराते रागको नाशमें विलग्व देखाता है। पूछने पर गान्त दिक्की पकड़ धीरेसे वालनेपर ग्रभ श्रीर विपरीत पड़ने पर अग्रभ है। जुन्म पर शब्द करने हे गिमणी प्रतीत्पादन करती है। कच्छक्युक्त पाखा लेकर **उड़नेसे राजा श्राता है। श्रन्नादि विष्ठा,** श्रीर मांस प्रभृतिसे पूर्णे सुख काक अभीष्ट फल देता है। ऐसा काक तन्वादिमें सिंखि तथा वाणिज्यादिमें साभ प्रद भीर विवाहादिमें प्रयस्त है। पाछादि वाहन पर श्रवस्थित होनेसे दृष्ट सिद्धि है। क्रतादि पर बैठनेसे तदनुरूप द्रव्य मिलता है। प्राचीर परं चढ़नेसे वधु श्राती है। मनारम हचपर श्रवस्थान बरनेवे मनाज्ञ विष्य ना लाभ है। गटहकी चोर घूम जुलकुत ध्विन निकालनेसे पथिक भाता भीर सर्व कार्य बन जाता है। नानमैथन वा खेतनाक देखने छे प्रयिवी पर महाभय लगता श्रीर जलात उठता है। ऐसे अज्ञत दर्भनमे उद्देग, विदेष, भय, प्रवास, धनचय, व्याधिभय, प्रहार, वुहिनाश, व्याकुलल श्रीर प्रमाद हीता है। इस दु:ख राशिकी शान्तिके लिये देखते ही सवस्त नहाना, ब्राह्मणींको वस्त्र दिलाना, बुक्त न खाना, भूमि पर सो एक सप्ताह इविष्यात्रसे जीवन चलाना पास न जाना चाहिये। साता दिन गीर स्तीने श्रकाक्रघाती व्रत रहता है। फिर प्रभात हीते नहा धी शान्तिविधान श्रीर यथाशक्ति गुणी ब्राह्मणोंकी धन दान करते हैं। यह ऋद्भृत दर्भन जहां मिलता वहां श्रवषेण, दुर्भिच, उपसर्ग, चौर, श्रान तथा यत् भय और धर्म नाम पा पहुंचता है। इसकी मान्तिके लिये राजाको धान्तिक श्रीर पौष्टिक कर कर बाह्य-णोंको अन्न, गो, सूमि तथा धन देना भीर एक वर्ष युद्धका नाम न लेना चाहिये।

सर विशेषसे प्रभाग्रमका निर्णय—'कार्डा' से मङ्गल, 'कीकां'

से श्रभिलवित भोजन एवं यान लाभ, 'क्रूं क्रूं' से अधे प्राप्ति, 'क' क' में खर्णलाम, 'केंकें' से सुन्द्री स्त्रीपाप्ति, 'कां कां से यावासिंड, 'क्रीं की' से श्रमनाम श्रीर 'कंकं' शब्द से प्रिय सङ्गम है। 'क्तां क्रूं' 'क्रां एवं 'क्तां कां' युद्दजनक श्रीर 'क्नां क्रां कीं कीं क्रुं क्रूं' तथा 'क्रीं कुकुकु' मत्य बाता, 'कीं कीं' इष्टार्थ घटाता, 'जब जब' श्रीन लगाता, 'की की' तथा 'को को' कएड कटाता, 'को' सर्वदा विफल देखाता, 'क' मिल मिलाता, 'काका' हानि पहुंचाता, 'कु क् युद लड़ाता, 'के के', 'का कुटि' एवं 'किंटिकिं' परदोघ बनाता, 'कां कां कां महत् युदका समाचार सुनाता, 'कां' वाइन बहाता थीर 'क्.क् बु' ग्रन्ट हर्ष दिनाता है। यान्त, दीन श्रीर उत्साइहीन काक दीर्घ 'का' बोलनेसे कार्य नाशक है। 'वक वक' ये भोजन मिलता श्रीर 'कलि किंव से रसनेन्द्रिययाद्य द्रय दूर रहता है। (रुच खरसे बोलनेपर विदेशो व्यक्ति श्राता है ) 'शवशव' छे मृत्य, 'कणकण' से कलइ 'कुलु कुलु' से प्रिय व्यक्तिका श्रागमन यौर 'कट कट' से श्रन एवं दिधि भोजन हीता है। इसी प्रकार कई प्रदीप्त श्रीर शान्त खरींसे श्वभाश्वम देख पडता है।

विल श्रयात् श्रमीष्ट श्राहारादि पानेसे काक नित्य ही हितही कहता है। प्राचीन सुनियोंने काकविल प्रदानका जो नियम रखा, उसे हमने नीचे लिखा है,--

दिचणको छोड़ अन्यान्य भीर वटादि चीरी व्रचके भामयमे बहु काकोंके एकत रहनेके स्यलपर निव्रत्त दिनमें पहुंच कर विल पिण्डके लिये निमन्त्रण देना पड़ता है। दूसरे दिन प्रात:काल उक्त वचका निम्न देश भाड़ पोक्त गोमयसे लीपते हैं। फिर वहां वेदी बना ब्रह्मा, विण्यु, स्प्यू, इन्द्र, श्रीम, वैवस्तत, राचस, वर्षण, वायु, कुवर, श्रभु श्रीर श्रष्ट लोकपालकी पूजा की जातो है। पूजाके समय प्रणव श्रीर नमः शब्द युक्त एथक् एथक् नाम चेते हैं। श्रध्य, श्रासन, श्रालेपन, पुष्प, धूप, नैवेदा, दीप, तर्गड़ल श्रीर दिख्या पूजाका उपकर्ण है। पूजान्तपर तर्गनिविष्ट काकोंको मन्त्रपाठपूर्वक भाषान कर दिख्य पिण्ड युक्त विल निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते पढ़ते देना पिण्ड युक्त विल निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते पढ़ते देना

74

Vol.

IV.

चाहिये,-

चीरीहच, उपवन, चतुप्पय, नदीतीर एवं देवासय प्रस्ति खानों पर भूतदिन (चीद्य) तथा श्रष्टमी तिथिकी श्रधिति गीधूम वा चणक हैं। एतिइत दूखरे प्रकार भी विगडदानकी व्यवस्था है। नारदादिन तीन विगड देनेकी बात कही है।

गुभ दिनको चतुर्थ प्रहरके समय पूर्वोत्त स्थान पर पिण्डलय खानेक लिये वाकीको सयल निमन्त्रण देते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल भूमि लेप पेएक पूर्वकथित मन्त्र हारा लक्षा, विष्णु, महेखर, वर्षण, लेकिपाल श्रीर वाकका यथालम दध्योदन, श्राड्वातण्डुल, पुष्प धृप प्रस्तिमे पूजते हैं। फिर पूर्वादि दिक्के श्रनुसार प्रथम पिण्डमें स्वर्ण, हितीयमें रीष्य श्रीर खतीयमें लीह लगा प्रविश्वष्ट द्रव्यसे विल प्रदानके उपग्रत पिण्ड वनाना चाहिये। विल भोजन करनेके लिये निम्नात सन्त्रसे काक बोलाये जाते हैं,—

क' हिवि टिमि विकि काकचणालाय खादा।

सं ब्रह्मणे विश्वाय नानच्छालाय खाहा॥"

कानके स्वर्णयुक्त विगड भोजन करनेमे उत्तम कार्य होता है। फिर रीध्य युक्त खानेसे सध्यम भीर लीइयुक्त लेनेस अधम समझते हैं।

विवादः, वाणिक्य, विवास, दृष्टि, सङ्गन, धन, क्रिषि, भोग, राग, संयाम, सेवा, राजकार्यं श्रीर देसके सम्बन्धमें ग्रुभाग्रभ देखनेको उत्त प्रकारसे विजयदान कर समभति हैं,—

काकते शिश्वको ले भनुकूल चेष्टा लगाने श्रीर दिल्प पर तथा श्रीवा छठा बीलते बीलते मनोज खान वा मनोज बल पर जानेसे श्रम भीर श्रमीष्टकी खान वा मनोज बल पर जानेसे श्रम भीर श्रमीष्टकी सिंदि होतो है। इससे विपरीत चेष्टामें उलटा फल मिलता है। प्रधान शिश्वको लेकर शान्तदिक् चलनेसे पूर्ण लाभ होता है। किन्तु पिण्डके साथ प्रदीप्त-दिक्को प्रधान करनेसे कार्य प्रथम बनते भी पीक्टे विलक्षक विगड़ जाते हैं। दितीय पिण्ड उठा शान्त दिक्को जानेसे श्रम रहता श्रीर कार्यका फल विलक्षमें मिलता है। जवन्य पिण्डके साथ प्रदीप्त दिक्को चलनेसे कार्य भी जवन्य होता है।

पिष्डाष्ट्रम दानकी व्यवसा—शुभदिनमें साथ काल विल भोजनके लिये काकोंको निमन्त्रण देना चाहिये। दूसरे दिन प्रात: काल समस्त उपकरणके साथ किसी निर्जन देशस्य तकके तलपर पहुंच भूमिको स्टितका गोमय प्रश्तिसे परिष्कृत और पञ्च गव्यसे परिश्रह करते हैं। फिर सीस्य उपहार दे जुलदेवताको पूज स्त एवं दिसिस्तित शाठ पिण्ड पूर्वादि क्रममें भाठो दिक् इन्द्र, बिह्न, भव, नैक्टेंत, विष्णु, ब्रह्मा, जुवेर, सहस्वर और काकको देते हैं। प्रत्येकका नाम ले प्रणव एवं नमः प्रव्युक्त मन्त्र, तथा भन्न, श्रासन, श्रालेपन, पुष्म, धूप, नैवेद्य, दोप, श्रातप श्रीर दिख्णादिसे पूजा करते हैं। पूजाका मन्त्र नीचे लिखा है,—

" क' नमः खगपतये गर्द्धाय द्रोणाय पिवरानाय खाहा। द्रोगादनसमं पिष्डं ग्टहायत्वमम्पतितः। यथादृष्टं निनित्तच कथयखाय मे स्मुटम्॥"

विग्रहदानने पीछे वहांसे खिसक किसी निस्त स्थानमें खड़े ही काकचेष्टा देखना चाहिये। प्रथम पिण्ड लेनेसे कार्य सिंद्र होता है। दितीयसे उद्देग शोक, यात्राकी विफलता, हानि वा कलह, त्रतीयसे रोग, शापद, भय एवं मृत्य चतुर्थसे युद्धमें जय, पद्धम सहजमें श्रमीष्टसिंद्ध, षष्ठसे प्रवास तथा विफलता, सप्तमसे श्रसिंद्ध श्रीर श्रष्टम विग्रह ग्रहण करनेसे मन्ताप, श्रोक एवं यात्राकी विफलता है। यदि काक पिग्छको विलक्षल नहीं खाता भयवा वश्चनखरी फेंक जाता, तो सर्वकार्यमें श्रमञ्जल श्राता या गहरा युड देखाता है।

काक विञ्चा (सं खी ) काकवर्ण विञ्चा प्रान्तभागः फले यस्याः, पृषोदरादित्वात् साधः । १ गुन्ना, घंववी । गुन्ना २ रक्तगुन्ना, सास घुंघवी ।

काक चिच्चि, काकचिचा देखी।

कामिचिच्चिक (सं॰ ली॰) कामिचचात्रच, घुंघचीका पेड़।

कामिचिची (सं० स्ती०) मामिचिचि-डीप्। गुन्ना, घुंघची।

कानच्छद (सं॰ पु॰) कानस्य छदः पचः इव हरी यस्य, मध्यपदलो॰ । १ खञ्चनपची, खड़रैचा। २ चाषपची, नीजनगढ़। ३ कीवेका पर।

कानच्छिर (सं० पु०) कानच्छर बाहुलकात् इच्। कानच्छर रेखी।

**कामच्छ्रि,** कामच्छर देखी।

कामजंघा (सं॰ स्ती॰) कानस्य जंघेव जंघा याकति येंस्यः, मध्यपदली॰। १ स्वनामस्यातव्रम्न, एक पेड़ं। इसका संस्कृत पर्याय—कानाङ्गी, कानाञ्ची, कानाञ्ची, कानाञ्ची, कानाञ्ची, कानाञ्ची, कानाञ्ची, कानाञ्ची, दासी श्रीर नदीकान्ता है। राजनिघण्डु के मतमें यह तिक्त, उण्ण श्रीर व्रण, कफ, विधरता, श्रजीणी, जीणीं ज्वर तथा विषमज्वरनाशक होती है। लङ्कानाथक कथनानुसार कानजंघा ज्वर, कण्ड, विषमज्वर श्रीर कमिको दूर करती है।

पुष्पानचलमें इसका मूल उखाड़ रता स्वरी गरी या डायमें बांधनेसे एक दिनके अन्तरसे आनेवाला ज्वर (एकातरा) कूट जाता है।

कोई कोई इसे ससी या चकसेनी भी कहते है। काकजंघाका नाम तेलगुमें सुरपदि (दिविक वेलमा) हैं। अंगरेज़ी उद्धिन प्रास्त्रमें ल्याइरटा (Leea hirta) लिखते हैं। यह 814 हाथ बढ़ता है। कार्यम्स सिका मध्यभाग काकजंघाकी भांति छत्रत रहता है। दसी स्थानसे पत्र निकलते हैं। काकजंघाकी

पत्न श्राध हाय दीर्घ श्रीर 8 श्रङ्गु लि प्रशस्त होते हैं। हनका श्रमभाग सूक्त तथा वह गिरायुत्त लोमश श्रीर कि खित खरस्र श्री लगता है। फल गुक्केदार होता है। हमका जपरी वर्त्त प्रदेश कुछ निम्न पड़ता है। काक जंघाकी प्ररानी मोटी गांठमें एक कीड़ा भी रहता है। वह बच्चों की पसली चमक निसे श्रीप धकी भांति व्यवहार किया जाता है।

भारतमें नाना स्थानींपर काकर्जवा उत्पन्न होती है। विशेषतः वङ्गदेशीय यशोर श्रधकके नदीकूलवर्ती वनमें यह बहुत देख पड़ती है।

र गुझा, घंघची। ३ सुत्तपर्णी सता, सुगीन।
आकारव (सं॰ स्ती॰) काकवर्ण नम्बुः। १ भूमिलम्बुवच, जङ्गली नामनका पेड़। (Ardisia humilis)
इसे वंगलामें वननाम, मलयमें वीसी, छिड़्यामें
कुदना, तेलगुमें कीदमयास काकी नारेंदु, नागपुरीमें
कततेना, महिस्रीमें वीदिनागिद्दा, मह्मीमें ग्येङ्ग मीप
श्रीर सिंहजीमें वजुदन कहते हैं।

यह एक छोटी साड़ी है। भारतमें काकनम्बु प्राय: सर्वत्र पायी नाती है। किन्तु छत्तर-भारत भीर मिंहनमें यह नहीं होती। इसने फानोंके रता-वर्ण रससे प्रच्छा पीना रंग निकातता है। नाष्ठ प्रस्तवर्ण एवं इंपत् कठिन श्राता थौर नाया नाता है। वैद्यन-निचए के मतसे यह कपाय, श्रन्त, गुन, पाकमें मधुर, वीर्थ-पृष्टि-वनकारक श्रीर दाह, श्रम तथा श्रतीसारनाशक है।

२ नागरङ्गद्यच, नारङ्गीका पेड़।

-काकजस्बू (सं ॰ स्त्री॰) कं जलं यक्ति याययखेन
ग्रह्णाति, का यक्त-भ्रण्-टाण्; काका चार्षी जस्बू चेति,
कमधा॰। जलजात जस्बु विशेष, पानीमें पैदा होने
वाली एक जामन। दसका संस्त्रत पर्याय—काकफला, नाटेयी, काकवसभा, सङ्गेष्टा, काकनीला,
धाङ्चनस्बु शीर धनप्रिया है। काकवस्बु देखी।

नामनात (सं॰ पु॰) नाकिन जातः प्रतिपालेन वर्धित इत्यर्थः । १ मानपुष्ट, कीन्तिन, कीवेसे परवरिष्य पायी दुई कीयन । (ति॰) २ नामसे उत्पन्न, कीवेसे पैदा। काकजानुका (सं०स्ती॰) काकजंवा, मसी, चकरेनी। काकड़ा (हिं॰ पु॰) १ व्यविश्रीष, एक पेड़। यह सुलेमान श्रीर हिमालय पर्वेत पर होता है। क्रुमायूमें इसे श्रिक देखते हैं। श्रीतकालमें इसके पत्र भाड़ते हैं। काष्ठ पीताभ धूसरवर्ण होता है। इससे विष्टर (कुरसी), मञ्ज (मेज), श्रया (पर्लंग) प्रस्ति वनाते हैं। पत्र पश्चवींकी खिलाये जाते हैं। काकड़ेकी वांदे 'काकड़ासींगीं कहलाते हैं। कर्कट्रयक्षी देखी। काकड़ासींगीं (हिं॰ स्ती॰) कर्कट्रयक्षी, एक पीला वांदा। यह काकड़े पेड़में लगता हैं। काकड़ा देखी। इससे दूसरी चीजोंपर रंग चढ़ाते श्रीर चमड़ा सिक्षाते हैं। लीइचूर्णमें मिला देनेसे काकड़ासींगी काली पड़ जाती हं। इसका श्रास्ताद कषाय है। कर्कट्रयक्षी देखी काकड़स्त्र, काला गूलर। यह छीटा होता हैं।

काकण (सं॰ क्ली॰) कु ईघत् कणित निमीनित, कुकण्भच, की: कारिष:। १ गुज्जा, घुंघची। काकड़मित्र भाकतिरस्यास्ति कप्पारक्तचिक्नितत्वात्। २ कुष्ठं
विगेष, काले भीर लाल धव्येवांला जुलाम या कीट.।
(Leprosy with black and red spots)

गुजाकी भांति वर्षविधिष्ट, अपाक (न पक्तनेवाले) पीर वेदनायुक्त जुष्ठकी 'काकण' कहते हैं। यह जुष्ठ विदोषसे उत्पन्न होता है। सुतरां इसमें विदोषके जचण देख पड़ते हैं। काकण असाध्य जुष्ठ है। काकणक (सं॰ क्ली॰) काकण खार्य कन्। काकण जुष्ठ, घुंघची--जैसा कीढ़।

काकणभवटी (गं॰ स्ती॰) कुडम श्रीषध, जुजाम या कोढ़की एक दवा। लीइमस्र, विष, चित्रकका मूल, कटुका, तिपाला, तिकटुं श्रीर तिमद (विड़ङ्ग, मुस्त तथा चित्रक) समभाग ले पीस डालते हैं। फिर इस चूर्णको पथ्या (हर), निस्व, विडङ्ग, वासक श्रीर श्रम्हता (गुचे) के काथसे भावना दे गोलियां बना लेते हैं। भावनाके लिये श्रष्टावयेष काथ कहा है। एक सास यह श्रीषध खानेसे काकणकुष्ठ श्रच्छा हो जाता है। (रसरवाहर)

काकणन्तिका (सं स्त्री ) कु देवत् कणन्ती निमी-

लन्ती, काकणन्ती-कन्-टाप्, की: कदादेग:। १ गुन्ता, लाल घुंचची। ३ रज्ञकाब्वल हत्त, लाल बचीलेका पेड़। काकणन्ती (सं० स्त्री०) कु-कण-गत्र डीप्।

नाक्षणिनना देखो।

काकणान्तक (सं०प्र•)सिन्ट्र। काकणी (सं०स्ती०) काकण-ङीष्। १ गुन्ता, वंघची। २ कुष्ठविशीष, किसी किस्मका सुनाम।

काक गड़ा ( गं॰ स्ती॰ ) काक ना सा, सफेद को टी घंघची। काक तन्द्रा ( गं॰ स्ती॰ ) काक स्य तन्द्रेव तन्द्रा मध्यः पदलो॰। १ काक की तन्द्राक्षी मांति श्रति सतर्व भावमें तन्द्रा, की विकी का हिली ने सी निहायत हो थि या शेमें सुस्ती। २ काक की तन्त्रा, की विकी का हिली। काक ता ( गं॰ स्ती॰ ) काक स्य भावः, का का नतल् टाप् १ का क का धमं, की विका फर्ज़। २ का क का स्वभाव, की विकी श्राहत, की वापन।

काकतालीय (सं० ली०) काकतालमधिकत्य उपदि-ष्टम्, काक-ताल-छ। समस्थान तिह्मयात्। पा १।३।१०६। न्याय विश्रिष, एक मन्तिक्। सुपन्न ताल अपने श्राप गिरते समय यदि काक हक्षपर श्राकर बैठ जाता, तो कहा जाता कि काक ही तान्न गिराता है। इसी प्रकार कोई काम स्वत: सिन्न होते यदि किसीका हाथ लगता, तो वह उसीक्षा किया ठहरता है। ऐसी ही घटनामें काकतालीय न्याय होता है।

"तदिदं काकतालीयं वैरनासादितं लया।" (रामायण ३। ४५। १७)

(ति॰) २ मालस्मिन, दैवायत्त, नागदानी, उत्तिफान्ती। (त्रव्य॰) २ मनस्मात्, दत्तिफानसे, म्रचानका।

काक्ततालीय न्याय, काकतालीय देखो।

काकतालीयवत् (सं श्रव्यः) श्रवसात्, दत्तिफाक्षेषे श्रवानक।

कानतालुकी (६० ति०) कानवत् तालुरस्यास्ति, नाक-तालुक-दिनि। दन्दीपतापगद्यात् माणिस्यादिनिः। पा। ४। २। २२८। नाककी भांति तालुविधिष्ट, नीवेकी तरह तालू रखनेवाला, खराव, बुरा।

काकतित्रका, काकतिका देखी।

काकतिका ( मं॰ स्त्रो॰) काकमांसवत् तिका, मध्य-पदलो॰। १ लताकरन्त्र, वेनदार करींदा। २ काक-जंघा, मसी, चकसेनी। ३ खेत गुष्टा, सफ़ेद घुंघची। काकतिन्द्र, काकतिन्द्रक देखा।

काकतिन्दुक (सं॰पु॰) कं जलं प्रकति, कान्यका प्रण्; काकश्वासी तिन्तुकश्वेति, कर्मधा॰ यद्दा काकवर्णस्ति-न्दुकः काकप्रियो वा तिन्दुकः, मध्यपद्छो॰। तिन्दुक-विशेष, किसी क्रिसका आवनूस । (Diospyros tomentosa)

इसे भारतके विभिन्न प्रदेशों में श्रन्तु , निनाई दिलन्द, पेदा दिलन्द, तोगरिक, श्रीलच्चे. उल्लिन्द या उलिमेरा कहते हैं। यह मध्य श्राकारका दृच है। काकतिन्दुक दाचिणात्यमें उड़ी से तक मिलता है। स्रेर श्रीर नासिकमें यह श्रीक देख पड़ता है। इसे गोदावरों वनका भाड़ कहते हैं। वालाघाट पर्वत श्रीर मन्द्राजमें भी यह पाया जाता है। इसका फल गोल बड़े मटरकी भांति होता है। पक्रनेपर लाग दसे खाते हैं। यह श्रीत सुरस निक्रतता है। काछ कठिन, खायों श्रीर सुन्दर वर्णविभिष्ठ रहता है। यह श्रीक कायों के लिये उपयोगी है।

काकतिन्दुकवा संस्तृत पर्याय—काविन्दु, कुलक, काकपीलुक, काकपीलु, काकाएड, वाकस्फूर्ज, काकाइ श्रीर काकवीजक है। राजनिवएदु के मतसे यह गुरु, कावाय, श्रक्त, वातिकारम श्रीर मधुर होता है। इसका पक्त फल मधुर, किञ्चित् कफकारक श्रीर विमित्तया पित्तनाशक है।

काकतीयस्ट्र (सं॰ पु॰) नागपुरने एक प्राचीन राजा।
काकतुण्ड (सं॰ पु॰) काकतुण्डस्य इव वणी उस्यस्य,
काकतुण्डमन्।१ क्रप्ण घगुरु, काला घगर।२ जलपिचिविशेष, पानीकी एक विड़िया। ३ ग्रीवीर्धगत
काकतुण्डाकार सिन्ध, जिस्म का एज जीड़। यष्ट
हनुदय (दोनी नवड़ों) की सिन्ध है।

काकतुण्डमला (सं० स्ती०) काकतुण्डमिव फल-सस्याः बहुबी०। काकनासिका, सफेद द्वं घरो।

काकतुण्डा, काकतुण्डिका देखी। काकतुण्डिका (सं•स्ती॰) काकतुण्डस्थेद दर्षः फलांग्रे यस्याः, काकतुग्छ-ठन्-टाप्। १ खेतगुस्ता, सफेद घुंचची। २ महाखेतकाकमाची, बहुत सफेद केवैया। काकचिद्या, घुंचची।

काकतुण्डी (सं॰ स्ती॰) काकं ईषत् दुःखं तुण्डते
नाशयित, तुिंडङ् वधे अण्-डोष्। राजियत्तन, किसी
कि.स्में पीतल। काकतुण्डस्थेव श्राक्तिर्यस्थाः।
२ स्वनामख्यात लता, कीवाटांटी। इसका संस्कृत
पर्याय—काकादनी, काकपीलु, काकिषम्बी, रक्तना,
आङ्वादनी, वक्तश्रस्थाः, दुर्भोद्या, वायसादनी, भाङ्वनखी,
वायसी, काकदिन्तका श्रीर भांचदन्ती है। राजिनघण्टु के मतसे यह कटु, उप्ण, तिक्त, द्रव, रसायन,
-वायुदोषनाश्रक, रुचिकारक श्रीर पिंतत स्तम्भक
(बालोंकी सपेदी रोकनिवाली) होती है। ३ गुङ्या,
बुंचिन। ४ नधुरक्त काकमाची, क्षोटी लाल केवैया।
काकतुल्य (सं॰ वि०) काकस्य तुल्यम्, ६-तत्।
काकके समान, कीवेके वरावर, चालाक।

काकतेय (काकत्य)—दिचिणापयका एक प्राचीन
राजवंश । इस वंशवाले प्रथम कल्याणके चालुका
राजाणींदारा श्रासित रहे। पाश्वात्य पुरातत्वविदोंके
मतमें दे० एकादश श्रताब्दके श्रेष भागसे इस वंशका
अभ्यद्य हुआ।

इस राजवंशमें जिन जिन राजाशींके नाम मिलते. उनमें काकतिप्रलय प्रधान हैं। कहीं कहीं ऐसी वातें मुन पड़तीं हैं कि प्रलय राजाकी पटरानी काकती देवीको पूजा करती थीं। राजाभी पत्नीके पीछे चुल काकती देवीके उपासक वने। इसीसे उन्होंने अपना नाम काकतिप्रलय रख लिया। घटनाक्रमसे राजाने एक शिवलिङ्ग पाया। समावतः वह पारस पत्यर या। उस प्रस्तरके गुणसे राजाको विस्तर धन सिला। पत्यर बच्चत भारी था। किसीमें उसकी हिसानिका .सामर्थे न था। दसीसे प्रलयराजकी भनसकीगड कोड़ ८८॰ **य**न (१०६८ई०)में उक्त ग्रिवलिङ मिलनेके स्थान पर नया नगर वसाना पड़ा। प्रथम काकति-प्रलय चातुका राजाग्रीके श्रध:पतनसे खाधीन हुए। पुत्रनम सेने पर दैवज्ञीने राजासे कहा था, यह पित्रवाती होगा। दैवन्नीकी बातसे वह पुत्रकी बनमें होड़ आये। किसी व्यक्तिने पानर एसे प्रवनी भांति पाना पोसा। वयोप्राप्त होनेपर वह पारसिलक्ष्मा रचन बना। घटनाक्रमसे किसी रातको प्रस्थरान मन्दिरमें देवदर्भन करने गये। साथमें नौकर चानर नोई न था। राजकुमार राजाको गुप्तभावसे जाते देख सोचने लगे, सम्भवतः चोर आता है। फिर उनसे रहा न गया। उन्होंने तलवार आचात लगाया था। प्रस्थरान घरा पर गिर पड़े। प्रन्तमें उन्हों मानूम हुमा कि वह उसी प्रवक्ती कार्य था, जिसको माद्य क्रोड़िस निकांस अपनी रचाके लिये वनमें छोड़ा। उन्होंने देखा घटटका लेख नहीं सिटती। प्रवक्ता क्या दोष था। प्रवक्ते हाथ उन्हें सरना रहा। प्रत्नम काल पर राजाने प्रवक्तो प्रपना राज्य दे हाला।

काकतिप्रलयके पुत्रका नाम रुद्रदेव था। उन्होंने पिढ्डलारूप महापातकके प्रायिश्वसमें सहस्र शिव-मन्दिर बनवाये। उनके बाहुवलसे कटक श्रीर बल-नादके राजाने वश्यता मानी यी। किन्तु कनिष्ठभ्याता महादेवने विद्रोही हो युहमें उनको हराया श्रीर राज-सिंहासन पाया। त्रद्रदेव मारे गये। जुछ दिन पीछे महादेवगिरिके राजासे लड़ने चले और युद्धमें कट मरे। उनके पौक्ते रुद्रदेवके च्ये छप्तत गणपतिदेव राजा द्वर । उन्होंने दिवगिरिके रामराजासे युद्धमें पिळ्यके मृत्युका वदला लिया था। राम राजाको कर देना पड़ा। उन्होंने भपनो कन्या प्रदान् कर गणपति देवका धानुगत्य माना या। गणपतिदेवने पिनगरों के यत्ने वननाद, नेमूर प्रस्ति प्रदेश श्रधि-कार किये। वह बड़े जैनविद्वेषी थे। उन्होंने तीड़ फीड़ ग्रसंख्य जैनसन्दिरोंने स्थान पर शिवलिङ्ग लगवा दिये। फिर गणपतिदेवने श्रनेक नगर पत्तन वसाये। राजधानीका नाम 'एक शिकानगर' रखा गया श्रीर चारो श्रीर प्राचीर वना। उनके राजत्व कालमें भनेक तेलङ्ग कवियोंने जन्म लिया था.। मन्त्री गोपराजके यत्नसे नियोगी व्राह्मण मामूली मोहरिर बनाये गये। वैदिक ब्राह्मणोंने इस नियमका घोर प्रतिवाद किया या। किन्तु राजमन्दीका आदेश नोई टाल न सका।

गषपितदिवके कोई पुत्र न या। उनकी एक मात्र कन्या उमाकदेवीसे राज महेन्द्रीके राजकुमार चालुक्यतिसक वीरभद्रका विवाह हुमा। सत्यसमय गणपतिके दीहित्रका भी जन्म न या। सुतरां उनकी पत्नी रुद्रयादेवीने प्रिमिषता हो २८ वर्ष राजल रखा। फिर वयोपाप्त होने पर छमाकदेवीके पुत्र प्रतापस्ट्र-देवको मातामञ्च गणपतिदेवका सिंहासन सिख गया। प्रतापर्द्रदेव ही वरङ्गखकी प्रक्तिम खाधीन थे। उन्होंने गोदावरीसे सेतुवन्ध-रामेखर पर्यन्त प्रप्रतिष्ठत प्रभावसे राजल चनाया। सुननेमें भाता है कि उनके प्रवस प्रतापसे घवरा कटकके राजाने दिसीमें वाद्या-इंचे याहाय्यमांगा या। सुमजमानीका इतिहास पढ़ने-पर समभा पड़ता है कि १३२३ई०को प्रतापरुद्र उनसे परास्त इए और पकड़ कर दिल्ली मेजे गये। कुछ दिन पीक्टे प्रतापरद्र खाधीनता लाभ कर वरङ्गलको चाटे थे। किन्तु फिर वह श्रधिक दिन दहलोकर्ने न रहे। सरनेपर उनके पुत्र वीरभट्ट राजा वने ! उनके समय सुरालमानींके श्राक्रमणरे वरङ्गल राजधानी भसीभूत इर्द्र। वीरमद्रने वरङ्गच छोड कोण्डवीड नामक स्थानमें एक नृतन नगर बसाया था। उसी समय वरङ्गचले काकत्य (काकतेय) राजवंधका राजल जाता रहा। कोछनेतु देखी।

काकदमा ( मं॰ पु॰) काकस्य दन्तः। काकका दम्त, कीविका दांत। कीविके दांत नहीं होते। इसीसे असम्भव विषयको काकदन्त कहते हैं। यमविषाण, क्रूमें बोम, भीर वन्ध्यापुत्रकी मांति यह भी निर्धंक वाका है।

काकदस्ति (सं०पु•) प्राचीन चित्रयज्ञातिविशेष। काकदन्तकीय (सं०पु०) काकदन्तिक चित्रियोंकी एक राजा।

काकदम्तगविषण (सं॰ पु॰) काकस्य दन्ताः सन्ति न वा इति संघये तत्र वर्णभेदस्य संस्थाविग्रेयस्य च गवेषणित्व सन्धेकः प्रयत्नो यत्र । स्रकारण सन्वेषणवीधक न्याय-विग्रेष, वेषायदा खोजमें पड़नेका एक खोकिक न्याय।

काक के दल रहने या न रहनेका सन्देह, निश्चित होतेसे पहले वर्ष चौर संस्था पर बात बढ़ाना चन- र्यंक है। यह न्याय भनयंक वित्रकाके खान पर जगता है।

काकदन्तिका (मं॰ स्त्री॰) १ काकादनी सता, मके,द या सास मुंचची। २ दस्तीत्रम्न, दांगोका पेड़। ३ रक्ष-काकमाची, सास्त्रीत्रैया

काकहम (मं॰ पु॰) दल विगेष, एक पेंड़। (Dalbergia rimosa) श्रीष्ट (मिन्डट)में इसे काकहम कहते हैं। यह भाड़दार पेड़ है। काकहम पूर्व हिमान्यके उप्य प्रदेशमें ४००० फीट जंबा होता है। खिम्या पर्वत, श्रीष्ट्र श्रीर प्रामाममें इसे प्रविक्ष देखते हैं। यसुनामे पश्चिम मिवानिक प्रान्त श्रीर हिमान्यके विद्यांगमें भी यह पाया जाता है। म्हन् नोर (वङ्गनोर)में इमकी कृषि होती है।

काकध्वज (मं॰ पु॰) काकं ईपज्जलं वाष्पं ध्वज इव यस्य। वाडवास्नि, समुद्रको मीतरकी भाग। वास्त्राप्र इखो। २ भीवें ऋषि।

काकनन्ती (संश्क्षीः) कु इंपत् कनन्ती निमीचन्ती, की: कादेग:। काकपन्तिका, बुंचवी।

काकनामा (सं० पु०) काकस्य नाम इव नाम यस्त्र,
मध्यपदची । वकत्वत्तं, भगस्तिका पेड़। काक्यौर्व देखी
काकनामा काकनामा देखी।

काकनास ( मं॰ पु॰) काकस्य नामाया वर्णे इव फर्ते यस्य। विकाण्टक दृष्ट, गीखुरीका पेड़।

काकनामा (मं॰ स्त्री॰) काकस्य नामा दत्र फलमस्याः।
१ महाखेत काकमाची, कीवाटीटी। (Solanum indicum) यह मधुर, यीतन, पित्तन, रमायन, दार्च्यं कर और विशेषतः पनितन्न होता है। (यज्ञित्वस्ट्र) भावमकायमें दसे कषाय, रुप्ण, रम एवं पाकमें कट्ट, कफन्न, वान्तिकर, तिक्र भीर योष, अर्थ, स्वित्न तथा कुळनायक कहा है।

काकनासिका (सं॰ स्त्री॰) काकनामा खार्यं कन्-टाप् पत इत्वम्। १ रक्षविष्ठत्, जान निमोत। २ काक-जंवा, चक्रमेनी।

काकनिद्रा (सं॰ स्त्री॰) काकस निद्रा इव निद्रा, सध्यपद्ती॰। काककी निद्रा-जैसी स्रतिसतर्वे निद्रा, कौविकी तरक कीशियारीके साथ सीना। काकपाला (सं० स्त्री॰) काकप्रियं फलमस्याः, मध्य-पदलो॰। काकजम्ब, जङ्गली जामन।

काकबन्धा (सं॰ स्ती॰) काकीव वस्या, पुंवज्ञाव:। एकमात्रप्रसवा भार्था, एक हो बचा पैदा करनेवाली श्रीरत। काकी केवल एक वार प्रसव करती है, इसीसे जो स्त्री एक ही प्रसवसे वस्यों हो जाती, वह काकबन्धा कहाती है।

काकवित्त (सं० पु॰) काकैभ्यो देयो वित्तरत्नादिकम् मध्यपदली०। काकको दिया जानेवाला पत्नादि। प्रथम काकको पाद्यादि दे निम्नोत्त मन्त्रसे पूजते हैं,—

"कं यमहाराविख्यत-नानादिग् देशीयवायसेश्वी नमः।" फिर दस मन्द्रसे प्रार्थना की जाती है। "कं काक लं यमद्तीऽिस रहाण विस्तृत्तमं। यमलीकगतं प्रेतं लमापायितुमईसि॥"

दस प्रार्थना पर विग्छदान वा मन्त्रपाठ करना पड़ता है—

"(षों) काकाय काकपुरुषाय वायसाय महास्राने।
श्रविष्णं प्रयक्तिम कथातां पर्मराजिन॥"
श्राक्तिकतत्त्वमें पिण्डदानका दूसरा मन्त सन्दा है,—
"ऐन्द्रावारणवायव्याः सीम्या वै कैन्द्रितास्या।
वायसः प्रतिरह एन्तु भूमी पिष्णं मयार्थितम्॥
क्वां काकिस्यी नमः।"

एता मन्त्रसे दान पिण्डपर जल क्षिड्वना पड़ता है। काक्षमण्डी (सं॰ क्ली॰) खेतगुञ्चा, सफीद धंघची। काक्षमण्डी (सं॰ स्ती॰) काक्षस्य ईयज्जलस्य मुख-स्तावरूपस्य भाग्डी चुद्रभाग्डमिन, उपिन॰। १ महा-कर्ष्ट्रा, बड़ा करींदा। २ लघु रक्तमाचिका, छोटी लाल कीवाटींटी।

काकभीर (सं॰ पु॰) काकात् भीर्मयशीलः, ५-तत्। पेचक, कीवेसे खरनेवाला उन्नू। पेचक देखी।

काकसुग्रिष्ड (सं० पु०) एक ब्राह्मण। यह रामके सच्चे भक्त रहे। लोभग्रके ग्राप्से दुन्हें काक होना पड़ा था। काकसुग्रिष्डिने रामकी कथा गरुड़से कही है।

कान ह।

कानमतु (सं॰ पु॰) कान दव खणा मद्गुजनचर

पिक्विश्रेष:। दात्यूह, पानीकी सुरगी या जुनाही।

"हतं हवा तु दुई दि: काकमदुगु: प्रनायते॥" (भारत, १३११११३१)

काकम ( एं॰ पु॰) काकं स्ट्नाति, काक-स्ट्-श्रण्। महाकानजता। किसी किस्मकी कड़वी लाकी। यह कीवेको मार डालता है।

काकमदेक, काकमद देखी।

कामसांस (सं क्ली॰) वायसमांस, कीवेका गोम्त । काकसाचिका (सं स्ती॰) काकमाची खार्ये कन्-टाए इस्त: । काकमाची देखी।

काकमाची (सं क्ली ) काकान् मञ्चते, मिच-पण् डीष् प्रवीदरादिलात् नलीपः। खनामख्यात पत्रमाक विशेष, एक छोटा पेड़। इसका संस्कृत पर्याय— वायसी, पाङ्चमाची, वायसाद्वा, सर्वतिक्ता, वद्दुफला, कटुफला, रसायनी, गुच्छुफला, काकमाता, खादु-पाका, सुन्दरी, तिक्तिका श्रीर वद्दुतिक्ता है।

हिन्दीमें काकमाचीको केवैया या मकोय, वंगनामें कासते या मधनी, मराठीमें कसनी या घाटी और तामिनमें मनीककती कहते हैं। (Solanum nigram)

यह गानप्रधान चुद्र वच है। भारत ग्रीर सिंहजमें

भारतके अनेक विभागींने इसके पत्र और सटु प्राह्य पालककी भांति उवालकर खाये जाते हैं। सुपक गुटिकायें वालकोंके खानेंमें आतीं और कीई प्रसर नहीं देखातीं।

राजनिचए तथा राजवसमके मतमे यह कट, तिस्त, छण, व्रथ्य, रसायन, रोचक, भेदक, श्रीर कफ, श्रूल, श्रगीरोग, श्रोथ, जुष्ठ एवं करड़नाथक है। श्राव-प्रकाशमें इसे ज्वर, मेह, नित्ररोग, हिस्सा, विम श्रीर हृद्रोग मिटानेवालो भी कहा है। यक्षत् बढ़नेपर डेढ़ पाव काकमाचीके रस प्रयोगसे विशेष उपकार होता है। श्रीयरोगमें भी इसके पत्रका लाथ श्रयवा रस दिनमें तीनवार एक एक ड्राम पिलाया जा सकता है। काकमाची खेत रक्त भेदसे दो प्रकारकी होती है। खेतको खेता तथा महाखेता श्रीर रक्तको लघुरक्त काकमाची कहते हैं। खेत काकमाची मधुर, रसायन, श्रीत, कषाय, कट, तिक्त, उषा, विमप्द, तनुदाद्यां कर श्रीर कफ, श्रीथ, प्रश्नं, प्रस्ति, पित्त,

काक न (सं क्ली ) ईषत् कत्ती यस्मात्, की: कार्देश:। १ कएउमिण, गलेका जीहर। (पुं॰) का इत्येवं कलो यस्य वहुत्री॰। २ द्रोणकाक, जङ्गली, पहाड़ी या काला कीवा। यह 'का का' करता है।

काकलक (सं॰ पु॰) काकल-कप्। १ कग्रुमणि, गलेका जीहर। २ कराइका उन्नत देश, सांस लेने-वाली नली (इलकूम, नरकसी) का सिरा। ३ प्रष्टिक धान्यविश्रेष, साठीधान।

काकिस (सं॰ स्ती॰) कल-दन् किसः, कुईषत् किसः कोः कादेशः। १ स्चा मध्रास्मुटध्वनि, समभमें न पानेवाली वारीक मौठी पावाल ।

-"देवी काकलिगीतस्य तदीया निनदस्य च।" (क्यामिरत्मागर)

र भएसरी विशेष, एक परी।

काकसी (सं०स्ती॰) काकसिं∙ङीप्। १ सूचा मध्र प्रस्तृट ध्वनि, समभान पड़नेवाली वारीक मीठी श्रावान्। "क्रीहत्नीकिलकाक्षलोक्षकलेक्रुगीर्यकर्यञ्चराः।"

(उत्तरचरित, २ ४०)

२ यन्त्रविश्रेष, एक वाजा। दसका खर नीचा रहता है। काकली बजानेसे मालूम पड़ता है कि कीन निद्रामें अदितन रहता और कौन जगता है। हिन्दीमें संधकी सबरी, साठी धान श्रीर झंचनीकोमी काकली क्ट्रते हैं। २ रत्नविशेष, एक जवाहर।

काकलीक (सं॰ पु॰-क्ली॰) ग्रस्फट मधुरध्वनि, मीठी मीठी पावाज् ।

काकतीद्राचा (सं क्ली ) काकतीव स्त्रा द्राचा, मध्यपदली॰ । द्राचाविशेष, किशमिश्र । इसका संस्तत पर्याय-जब्ब्र्का, फलीत्तमा, **ब**घुट्राचा निर्वीना, सुबत्ता श्रीर रसाधिका है। राजनिधण्टु के मतमें काक्कोद्राचा मधुर, श्रस्त, रसाल, रिवकारक, शीतल, खास तथा द्वतासनायक श्रीर जनसमूहको प्रिया 🖁। किंगमित्र देखी।

काकसीनिषाद (सं०पु०) विक्तत स्वर विशेष, एक भावान्। यह कुमुदती युतिसे चलता है। काकली निषादमें चार युति गाते हैं।

कामनीरव (सं०पु०) कामनी मधुरासमुटी रवी यस्र, बद्दत्री । १ कोक्सिन, मीठी मीठी पावाज लगानेवाची कोयल । कर्मधा०। २ स्चापोर मधुर प्रस्तृट ध्वनि, मीठी मीठी पावाज्।

काकवत् (संश्यव्यः) काककी भांति, कीवेकी तरहः। काकवर्ण (सं० पु०) सुनिकवंगीय एक राजा। यह शिश्वनागके पुत्र थे। (विनुप्राप ४।२४।२)

काकवर्तक (सं०पु॰) वायस तया वर्तक, कीवा भौर वटेर ।

काकवर्सा (सं॰पु॰) नेपालके एक संमवंगोय राजा। इनके विताका नाम सनाच या।

काकवसभा (सं॰स्ती॰) काकस्य वसभा प्रिया। काकजम्बू, कीवेको पच्छी सगनेवास वनजासुन। काकवन्नरी (सं॰स्त्री॰) काकप्रिया वन्नरी, सध्य

पदलो॰। १ खर्णवसी, एक सुनद्वती वेता। २ पीत-काञ्चन, पीले फूलका कचनार।

काकविष्ठा ( ए॰ स्त्री॰) काकमन, कीवेका मैला। काकतन्ता ( एं ब्लो॰ ) रज्ञ कुख्यक, जान कुरयी। काकव्याव्रगोमायु ( ७°० पु•) वायम, व्याव तया स्माल, कीवा, वाध भीर गीदड़।

काकशब्द (सं० पु•) काकरव, कीवेकी बोली। कानगानि (सं•पु०) ज्ञथ्या गानिधान्य, किसी किस्मका धान।

काकियस्वी (सं • स्त्री • ) काकि प्रया शिस्त्री, मध्य-पदनी । १ काकतु छो, कीवा ठोंटी। २ रह्मगुद्धा, लाल घुंघची।

काकशीर्ष (सं॰पु॰) काक: शीर्षं त्रग्रे ऽस्य, बहुत्री॰। वक्रहच, अगस्तका पेड़।

काकसादी (सं॰पु॰) १ प्रम्भसच्चणाख, ऐशी घोड़ा। २ श्रास्त्रेय ।

काकसेन (हिं॰ पु॰) कार्यनिरोचक विशेष, जहाजुके मज़्दूरीकी निगरानी करनेवाला एक जमादार। यह भंगरेजीके 'काक्सवेन' मध्दका भवभाग है।

काकस्ती (सं॰ स्ती॰) काकस्य स्तीव नामसादृखात्। वकपुष्पद्वत्तं, त्रगस्तके फूलका पेड़।

काकस्मू जें (सं॰ पु॰) काक-स्मूर्ज-वज्। काकतिन्दुक वाकतिन्द्र देखी। हुच, एक पेड़।

काकसर (सं॰पु॰) काकस्य इव स्तरो यस्त्र, बहुत्रो॰।

काकादनी (सं॰ स्ती॰) काकेरदाते सुन्यते ऽसी, काक-भट्ट कर्मण ल्युट् छीए। १ रत्तागुच्च, लाख घंघची। २ स्वेतगुच्चा, सफेट घंघची। २ रत्त काकामाची, लाल मकीय। 8 काकतिन्द्रका, कीवा ठींठी। ५ काएकपालीलता। इसका संस्कृत पर्याय— हिंस्ना, गटभ्रमणी, तुण्डी, काला, श्रहिंस्ना, कटुका, पाणि, कापाल भीर कुलिक है। सुश्रुतमें संनिपतः इसे कफ्यसनी कहा है।

काकानन्ती (सं० स्त्री०) रत्तागुन्हा, घुंघची। काकाम्च (सं० पु०) समष्ठीलन्तुप, कर्कुवा। काकायु (सं० पु०) काकस्य प्रायुर्यसात्, बहुनी०। स्वर्णवन्नीचता, एक सुनहनी वेल।

काकार (सं वित ) कं जलं श्राकिरति, क-श्राक्तः श्रण्। जल-स्नावकार, पानी फैलानिवाला।

काकारि (सं॰ पु॰) काकः श्रिर्येख, बहुत्री॰। पेचक, कीवेका दुश्मन उज्ञ ।

काकाल ( मं॰ पु॰) का दित गट्ट कलित रीति, का-कल्-त्रण्। १ द्रोणकाक, पहाड़ी कीवा। २ वतः नाभविष, बच्छनाग, एक ज़हरीकी चीज़।

काकाविल (सं० स्त्री०) काकानां ग्रवितः येणी, ६-तत्। योणीवद बहुसंख्यक काक, कीवेका भण्ड। काकास्या (सं० स्त्री०) महास्वेत काकमांची, सफेद सकीय।

काकाहा (सं की विशेष) काकमाची, मकीय।

काकिया—बङ्गानके रज़पुर ज़िलेका एक गण्डयाम।

यह तिस्त्रोता नदीके वामक्लपर पवस्थित है। इस

प्रश्चलके विज्ञ लीग 'काकिया' शब्दको 'काहन'का

प्रप्रसंग्र मानते हैं। यह ग्राम श्रधिक प्राचीन नहीं।

पिर भी एक प्रधान जमीन्द्रार यहां रहते हैं। बाज़ार

नगा करता हैं। ऊख, तमाखू श्रीर सन बाहर

विकनिको मेजते हैं।

काकिषिका (सं• स्ती॰) काकिषी स्तार्थे कन् इस्य। प्रथाना चतुर्थांग्र, पांच गण्डा कीही।

काकियो ( मं श्री ) ककते गणनाकाले चचली भवति, काक-णिनि-कीप् प्रवीदशदित्वात् नस्य पः । १ पणका चतुर्घोम, पांच गण्डा कीही। २ एक-

वराटिका, एक की हो। ३ मानदर्छ, नापकी छड़। ४ रिताका, धुंचची। माषाका चतुर्घांग, मासेका चीया हिस्सा।

काकिणीक (सं० व्रि०) एक काकिणीके मूख्याला, जो कीमतमें पांच गण्डे कोड़ियोंके बराबर हो।

का किनी ( मं॰ स्ती॰ ) का किणी, पांच गएडा की ड़ी। "ईखरा भूरिदानेन यहमने फर्च किए।

द्ररिद्रलच काकिन्यां प्राप्नु यादिति न स्ति:॥" (पश्चतन्त)

काकिल (सं॰ पु॰) कु-ईषत् किरित, कु-कृ क को: कादेश: रख लत्म्। काएमणि, गलेका नवाहिर। काकी (सं॰ स्त्री॰) काकस्य स्त्री। १ वायसी, मादा कीवा। २ खेतकाकमाची, सफेद मकोय। ३ काकीली, एक वुटी। ४ काखपकी एक काचा। दल्होंने ताम्बाक गभेसे जन्म लिया। काकीही से सब काक उत्पन्न हुये हैं। ५ वाची।

काकी (हिं॰ स्ती॰) पिटव्यकी पत्नी, वापके भागीकी श्रीरत, चाची, चची।

काकीय (सं वि वि ) काकस्य इदम्, काक-ढञ्। काकसम्बन्धीय, कीवेके सुताविक्।

काकु (सं॰ स्त्री॰) काक-उण्। १ योकभयादि द्वारा स्वरका विकार, खीफ गुस्से तकनीफ वगैरहर्मे प्रावा-ज्ञो तबदीनी। २ विरुद्ध प्रयंबोधक स्वर विग्रेष, उत्तरा सतलव जाहिर करनेवानी प्रावाड,।

"भित्रकाणुध्धनिर्धरिः जाकुरित्यभिषीयते।" (साहित्यदर्भस रारह) ३ दैन्योक्ति, गिड्गिड़ाइट। ५ जिह्वा, जीम। ६ उत्ताप, जीरकी बात।

काकुत्स्य (सं०पु०) ककुत्स्यस्य उपतिरपत्यं प्रमान्, ककुत्स्य-भण्। १ ककुत्स्य राजाका वंगज। इस गब्द्से श्रनेनस्, भज, दशर्य, राम श्रीर बद्धायका वोध होता है। २ पुरद्धाय राजा। खार्ये भण्। २ ककुत्स्य उपति।

काकुत्खवर्मा—पन्नाधिका धीर वनवानीके एक प्राचीनः कदस्य राजा। इनके पुत्रका नामः शान्तिवर्मा था।

काकुद (स्ती॰) काकुद देखी। काकुद (स'॰ लो॰) काकु ददाति, काकु-दा-क। तालु, कास, तालू। काजुरी (सं॰पु॰) कजुरावतीं महादीषान्तित श्रव, एक ऐनी घोड़ा। इसके तालूमें वड़ा दीम होता है। काजुर (सं॰ ति॰) उद्गाता। (ग्रेनरेयनाग्रप॰।१) काजुन (हिं॰ स्त्री॰) एक श्रनाज। यह चिड़ियोंको बहुत खिलायी जाती है।

काकुम् (स्त्री॰) काक्द देखीं।

काकुम (सं वि ) ककुम दरम्, क-कुम्-मञ्। १ ककुम् छन्दोग्रियत गायादि। २ दिक् सम्बन्धीय। २ ककुम वंग्रकात।

काकुभवाईत (सं॰ पु॰) एक प्रगाय। यह क्कुभ्से श्रारम ही वहतीपर जाकर पूरा होता है।

कानुम (सं•पु॰) ननुनिध्न, किसी किसाका नैयना।
यह तातार देशके शीतन श्रंगीमि होता है। दसका
वसे श्रति खेत वर्ण, सदु तथा उपण रहता शीर
पोस्तीनमें नगता है।

काकुरत (सं को ॰) विक्तत यब्द, विगड़ी धावाज । काकुर (फ़ी॰ स्त्री॰) केंग्रपास, जुरुफ, कानोंके नीचे सुटक्तवाले बड़े बड़े वाल।

काकुसीमग (सं॰ पु॰) चतुर्विध विलिशय स्ग, मांद (कुइर)में रहनेवाला चार तरहका हिरन।

कानुवाद (सं॰ पु॰) काना दैन्यखरेण वादम्, ३ तत्। दीन खरमें उत्ति, गिड्गिड़ा कर कडी हुई वात। कानूति (सं॰ स्त्री॰) कानुवाद देखी।

कालूपुर—(कालपुर) युक्तप्रदेशको कानपुर जिलेका एक प्राचीन नगर। यह कानपुर यहरसे १० कोस उत्तर-पश्चिम पहता है। बीद राजाश्रोंके समय कालूपुर श्रवध प्रदेशका प्रधान मगर कहाता या। किसी किसी प्रतत्त्वविद्के सतसे यही कालूपुर भोट देशके बीद यत्योंमें 'वागुद' नामसे लिखा गया है। काकपुर श्रोर विद्रुष्के बीच 'पञ्चकीशी उत्पल्युरख्य' नामक पवित्र स्थान विद्यमान है। श्राजकाल यहां 'स्वत्रपुर' नामक दुगंका भग्नावशिष पड़ा है। इस दुगंको की है ८२० वर्ष पहले चन्देल राजा ज्वतपालने बनवाया या। काकूपुरमें चीरिखर महादेव श्रीर श्रवत्यामाके नामसे दो बड़े मन्दिर खड़े हैं। प्रतिवध देवताके स्वयं उपक्रव्यमें मेना खगता है।

काकिचि, काकेच देखी।

काकेन्य (सं पु॰) कार्न इंप्रज्ञनं यत्र ताहम इन्हाः । १ इन्हास्य त्या, जालकी तरह नस्वी एव खुमबूदार चारा २ खागड़, खगरा। ३ कासत्य, कांस । ४ कोकिनान्नुप, तानसलानेका साड़।

कार्तेन्दु (सं १ पु॰) काकस्य इन्दुरिव श्राह्वादकत्वात्, क्-तत्। क्-विक वच, श्रावनूस, तेंदू। २ कटुतिन्दुक, क्-विचा।

काकेन्द्रक, काकेन्द्र देखी।

काकेन्द्रकी, काकेन्द्र देखी।

कार्तिष्ट (सं० पु०) काकस्य दृष्टः, ६-तत्। निम्बहन्त, नीमका पेड़। विन देखी।

कार्केष्टा (सं०स्त्री०) १ रेग्एका, गिर्दे। २ काुक-माची, मकोय।

काकोचिक (सं• पु॰) तु ईप्रत्काची सङ्घोची। तु-कच णिनि खार्थे कन् की कादेगः। मत्यविग्रेष, किसी किस्मकी मक्डी।

काकोची (सं •स्त्री •) काकीच • इन्हीप्। काकीचिक देखी। काकोडुम्बर (सं • पु •) काकप्रियः उडुम्बरः, सध्य-पद्नो •। काकोडुमरिका देखी।

काकीड्स्वरिका (सं॰ स्ती॰) काकीड्स्वर खार्य कन्टाप् श्रत दलम्। स्नामस्यात हच, कठगूलर। इसका
संस्त्रत पर्याय—फरगुफला, पत्नजी, राजिका, जुद्रदुम्बरिका, फरगुवाटिका, फल्गुनी, काकोड्स्वर, फलवाटिका, वहफला, जुठन्नी, श्रजाजी, चित्रभेषजा, श्रौर
धाङ्चनामी है। इसे वंगलामें काकड्मुर, हिन्दीमें
गवला, पद्मावीमें देगर, मराठीमें धेटू, मारवाड़ीमें
वरवत, गुजरातीमें जङ्गली श्रद्धीर, तेनगुमें करमन
श्रीर श्रवीमें तिने-वरी कहते हैं। (Ficus Hispidia)

यह एक संसोता पेड़ या साड़ है। काकोड़-स्वरिका चेनावर्ष पूर्व वाद्य हिसालय, वङ्गाल, मध्य एवं दिचण भारत, ब्रह्मदेश श्रोर श्रान्दासानदीपपुञ्चमें होता है। सलका, सिंहल, चीन भीर श्रष्टे लियामें भी यह सिनती है।

काकोडुम्बरिकाकी छातका सूत्र पटलिका बांधनीमें स्थवहार किया जाता है। फल छोटा होता है, जिसपर सफेद रुयां उठता है। यह एक प्रकारका खादा है। पत्तियां काटकर पश्चिको खिलाई जाता हैं। काछसे कोई वड़ा काम नहीं निकलता। यह प्राचीर फाड़कर उठ पाती श्रीर भवनको मिट्टीमें मिला देती है।

राजिनवर्द्ध ने मतसे काकोडुम्बरिका कषायरस, श्रीतन, व्रयानाश्रक, गर्भरचाके निये हितकारक श्रीर स्तान्यदुग्धवर्धक है। एतद्व्यतीत भावप्रकाशमें इसे कफ, वित्त, खिल, कुछ, चर्म, पार्डु श्रीर कामनानाश्रक कहा है।

काकोदर (सं॰ पु॰) कु कु लितं यकति, कु-मक्-मच्कः कादेगः, काकं वक्रगमनकारि उदरं यस्य वा, बहुत्री॰। सपै, सांप।

**काकोटुम्बरिका,** काकोडुम्बरिका देखी।

काकोदुम्बरिकाफल (सं० ह्नी०) प्रच्नीर, कठगूलर। काकनालक (सं० पु०) प्रवनातीय पची, जीड़ेके साथ रचनेवाला परिन्द।

काकोर—युत्तप्रदेशके चखनज जिलेका एक नगर। यह अचा॰ २६° ५१ '५५" उ० श्रीर देशा० ८०° ४८' ४५ पु॰ पर अवस्थित हैं। काकोर नगर पति प्राचीन समभा जाता है। पहले यहां भारजातिके लोग रहते थे। पाजकत लखनजके वकीलों ग्रीर मुख्ता-रींको काकोरमें रहना बहुत ग्रच्छा लगता है। यहां वइतसे मुसलमान पीरोंके गोरखान मौजूद है। काकोरका वाजार सप्ताहमें दो बार वाता है। काकीच ( मं॰ पु॰-त्ती॰ ) जु जु त्तितं तीव्रतरं यथा स्थात्तया कनति पौड़यति, कु-कुल-घञ् को: कार्देग्र:। र क्षण्यवर्षस्थावर विषभेद, पेड़में पैदा होनेवाला काले रंगका एक ज़हर। इसका संस्कृत पर्याय-उग्रतेजः, क्षणक्कृवि, महाविष, गरन, व्होड़, वत्सनाभ, प्रदीपन, यौक्तिनेय, ब्रह्मपुत श्रीर विष है। २ द्रोणकाक, पहाड़ कीवा। ३ सप्, सांप। ४ वन्य श्कार, जङ्गली स्वर। **५ कुम्मकार, कुम्हार। ६ काकन नामक श्री**षधि विश्रेष, एक बूट। (क्ली॰) काकेन दुविक्तायते भच्छते ष्रत, प्रवोदरादिलात् साधुः। ७ नरक विशेष, एक दोज्खु। इसमें कीवे पापीको नोच नोच खाते हैं। काकोली (सं॰स्ती॰) काकोस-डीष्। १ कन्दविशेष,

एक डला। यह चीरकाको की भांति नगती चौर कुछ अधिक क्षणावर्ण होती है। इक्का संस्कृत पर्याय— मधुरा, काकी, कालिका, वायसो ली, चरा, भाङ्चिका, वरा, ग्रज्ञा, धीरा, मेटुरा, भाङ्चल, खाटुमां सी, वयः स्था, जीवनी, ग्रज्ञचीरा, पयस्तिनी, पयस्या ग्रीर ग्रत्नपाकु है। राजनिवय्धीके मतसे काको ली—मधुर रस, ग्रीतल, कफ एवं ग्रक्तवर्धक ग्रीर चयरोग, पित्त, वातव्याधि, रज्ञदीष, दाह तथा ज्वरनाग्रक होती है। यह नेपाल वा मरङ्गसे ग्राती है। २ चीरकाको ली। ३ फल छत, एक पकाया हवा वी। क्षवहत हेखी।

काकोलीदय (सं० ली०) काकोलीका जोड़ा, दोनो काकोली। काकोली और चीरकाकोलीको काकली-दय कहते हैं।

काकोलू किका (सं क्ली ) काकोलू क- वृत्-ट्राप्। विद्या नृ देर नैवृत्कियोः। पा ४। १। ११५। काक भीर पे वक्क की खाभाविक प्रद्युता, कीवे भीर उन्नू कजानी दुश्मनी। काकोल्यादि (सं पु ) तन्नामकी षघट्र व्याग्ण, काकोल्या वगैरह, जड़ी वृटियों का ज्लीरा। इसमें काकोली, वीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुहपणीं, माषपणीं, मेदा, महामेदा, गुलच्च, कर्क ट्रमुहो, वंश्व नोचन, चीरी, पद्मक, प्रपोण्डरीक, ऋदि, हिंह, सहका, जीवन्ती श्रीर सधुका काकोल्यादि द्रव्य है। इसका गुण् रक्तिपत्त तथा वायुनाशक श्रीर शक्त, श्रायुः, स्तन्य एवं स्रोपन के कहें। (सत्रत) कर्ण वंधकी श्राक्तति विशेष। काकी छ. काकी छक्त देखी।

काकीष्ठक (सं० पु॰) काकस्य घोष्ठ इव कायति प्रकासते, काक-उठ-कै-क। मांच सूच्य सूच्य त्रयभाग श्रीर रक्तविधिष्ट कर्णे पाली। निर्मां उपे स्विप्तायाल्य योणितपालि: काकोष्ठपालिरित (सुग्रुत १६ म) काकोष्ठक. काकोष्ठक देखो।

काच (सं॰ पु॰) कुलितं यचं यत, की: कादेगः।
कापण्यवयोः।पाद। १। १०४। १ कटाच, नज्ञारा, तिरकी
नज्र। कर्मधा॰। २ कुलितं वच्च, वृरी यांख।
काच्यतव (सं॰ ल्ली॰) कच्चतुका फच।
काच्चिन (सं॰ पु॰) यभिप्रतारीका नामान्तर।
काची (सं॰ स्ती॰) कच्चे कच्छे भवः कच-पण्-डीप्।

तत भवः। पा ४। २। ५२। १. सीराष्ट्रमृत्तिका, एक खुमवू-दार मही। २ अड़हर, तोर।

काचीरो (सं॰ स्ती॰) वंश्रलाचना मेद, किसी किसामा वंशलोचन ।

नाचीव (सं॰ पु॰) सु देवत् चीवति, चीव-णिच् की: कारेश:। श्रीभाच्चनद्वच, एक पेड़। २ गीतम च्छिति एक पुत्र। यह श्रीशीनरा नामी श्ट्राणीकी गर्भसे चत्यत्र हुये।

''गुद्रायां गीतमो यद महात्मा संभितव्रतः ।

श्रीशीनव्यानजनयत् काचीवायान् सुतान् सुनि: ॥" ( भारत, सभा )

काचीवक, काचीव देखी।

काचीवत, काचीवत रेखी।

काचीवत (सं०प्र०) कचीवतो मनोरपत्य पुमान्, कचीवत्-ग्रण्। १ कचीवत् ऋषि सम्बन्धीय।

काचीवती (सं ॰ स्त्री॰) काचीवत-ङीए। व्युषिता-श्वकी स्त्री। इनका नाम भट्टा था।

-काचीवान् (मं पु॰) १ दीर्घतमाऋषिके श्रूदागर्भे-जात एक पुत्र। २ चण्डकाशिकके पिता गीतम। ३ कोई राजा। (भारत, श्रादि १ श॰)

- काग. वाव देखी।

कागज (पारसीक घन्द) "कागज" क्या चीज है,-यह निसी नी समभानेकी नरुरत नहीं। प्रथिवीमें े ऐसे देश बहुत ही कम हैं, जहां कागज नहीं। भिन्न भिन देशोंमें दसने नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे,-उत्तर-भारत श्रीर पारस्यमं ... · शारवसें कत्तीस्। तामिलमें … वरक। देनावं में … पेपिर । फ्रांस श्रीर जर्मनीमें ... पेपियार। दरानी भीर पाचीन लाटिनमें कार्ट वा काटी। पर्तुगीज श्रीर स्पेनमें पेपेल । -रुषियामें · · · बुमाङ्नी। दंगलैंडमें ... पेपर ।

अप्राचीन तान्त्रिक संस्कृत यंथोंमें 'कागद' नाम भी मिलता है। भाजकल भी भागरा, एटा श्रादि प्रान्तोंमें 'कागद' नाम प्रचलित है। श्रव सब देशींमें, प्रधानत: लिखनकार्यमें कागज-का व्यवहार होता है। यह कागज भी श्राजक त प्रधानत: नाना प्रकारके वाष्पीय यंत्रोकी सहायतासे यूरोप, श्रमेरिका श्रीर एसियामें बनते हैं; किन्तु श्रव भी एसियाके दक्षिण श्रीर पूर्व प्रदेशसमूहमें हायोंसे यथिष्ट परिमाणमें कागज तैयार होता है। यह कागज दुमूल्य है श्रीर विशेष विशेष कार्योंमें व्यवहृत होते हैं। भारतवर्षमें विशेषत: जैनियोंके प्राचीन (हस्तिखित) शास्त्र इसी कागजमें लिखे जाते थे; श्रीर श्रव भी लिखे जाते हैं। भारत, पूर्व-उपहीप, चीन, जापान, पारस्य श्रादि देशोंमें हो ऐसे हाथके वने हुए कागजका श्रधिक श्रादर पाया जाता है।

भारतवर्षेमें बंगाल, विहार, सुटान, नेपाल, श्रहमदाबाद, स्रत, धारवाड़, कोल्हापुर, श्रीरंगावाद, भीर टीलताबादमें ऐसा ( हायसे बनाया हुमा) कागज यधिष्ठ प्रस्तुत होता है। श्रीरंगाबादका कागज सबसे उत्कष्ट गिना जाता है। देशीय रजवाड़ों में इसी कागजका श्रधिक श्राटर है। यह कागज सब कागजीं की अपेचा मस्य, चिक्रय और सुट्ट्य होता है। इसके बाद दोलताबादके "बहादुरखानि" श्रीर "माधागरि" कागज समधिक पादरणीय होते हैं। दन कागजोंमें बनाते वक्त दसकी मण्ड पर खणेका सुच्य पात मिला देते हैं, किर कागज बनने पर उसमें (कागजके) सर्वेत वह खर्णेका स्त्यांग फैल जाता है; जिससे देखनेमें त्रति चमलार शोभा देता है,— इस नागजना नाम "घाफ्यानि नागज" है। देशीय राजन्यगण इस कागज (न्त्राफ्यानि) पर राजकीय कार्यादि करते हैं। इन हायसे वने हुए कागजों पर दलीन, सनद, श्रादि निखे नाते हैं।

जिसने जवर लिखा जाता है, उसे संस्तृतमें "पत्र"
कहते हैं। हिन्दी भाषामें (प्रचलित भाषामें)
'पने' वा "पत्ते" कहनेसे जी प्रध जात होता
है, संस्तृतमें "पत्र" पन्दना यथार्थ प्रध वही है।
किस लिए प्रचर, पत्र शीर लिखन प्रयाली नी उत्पत्ति
हरें, रस विषयमें एक कीत्रहलजनक होने पर भी

समूनक प्रमाण रघुनन्दनके 'च्योतिस्तत्त्व' में देखनेमें पाया है,—

''पान्मासिक तु संप्राप्ते सांति: संजायते यत:। धानाचराणि स्टलान प्रवाददान्यत: पुरा॥''

श्रयात् छह मास वीतने पर भ्रम उपस्थित होते देख विधाताने पूर्व कालमें श्रचरकी छष्टि की श्रीर वे पत्र पर लिखे गये। छह मासके वाद श्रधिकांश वातोंमें हो भून हो जाती है, यह ठीक है।

जगत्की उन्नितका इतिहास पर्यां जी चना करने पर समभ सकते हैं कि, पहिले ही कागज के जपर स्थाही श्रीर कलमसे लिखने की प्रया प्रचलित नहीं हुई। कागज श्राविष्कृत होने पहिले किस पर लिखा जाता था, किससे कागज हुशा, पहिले किस देशमें कागज को सृष्टि हुई श्रीर कीन कीन सी द्रश्य के से श्रव कागज वनता है, यह यथा क्रमसे वर्णन किया जाता है।

- १। कागज वननेसे पिंडले कौन कौन सामग्री लेख्यरूपसे व्यवद्वत होती यो ? यह वतलाते है।
- (क) पटार भीर काठ--सवसे पहिले काठ भीर पटार ही. लेख्यरूपसे व्यवष्टत होता था। श्रति प्राचीन कालमें काठ शीर पटार पर श्रचरादि खोद कर रिचतव्य विषय लिखे जाते थे। कालदीया प्रदेशमें प्राचीन समाधिस्तक्षके शीर मिश्रर देशके पिरामिडके जपर खोदित श्रस्पष्ट श्रचरमाला हो दसका प्राचीनतम निदर्शन है।
- (ख) दृष्टक—कालदीयगण दृष्टक (द्वेंट) के जिपर ग्रपना न्योतिषिक पर्यवेचिणादिका प्रजापन जिपि विशिष्ट उत्तीर्थ कर रखते थे। दृष प्रकारकी लिपि विशिष्ट दृष्टक ग्रव किसी किसी यूरोपीय प्रजायवद्यसी संरचित हैं।
  - (ग) सीसा—प्राचीन कार्न सीसेके जपर दलील प्रादि खोद कर रखनेकी प्रया घी। कहा जाता है कि, हिसियड की "ग्रन्यावली श्रीर उनका समय" नामक पुस्तक एक बड़ी सीसेकी टेविल पर खोदी गई थी भीर बहुत दिनीतक सिसिसेके मन्दिरमें रिचत थी। सीसेकी पत्ती, इतौड़ासे पीटकर पतनी

कर लेख्यरूपमें व्यवद्वत होतो यो। रोमनगरमें ऐसे सीसा पर खुदो हुई एक पुस्तक मिन्नी है। उसका भाकार ४ इन्न जन्या भीर ३ इन्न नीड़ा है। यह गानीन मिसरीय यस्पट भन्नरोंमें निखित है।

- ( व ) पोतलग्रादि—रोमनगरमें सावारण प्रस्तुर ग्रादिका फनाफन उम समय पोतन ग्रादिमें खोदा जाता या। प्राचीन रोमीय छैनिकागण युद्धचेत्रमें पीतनकी स्थान ( तनवार रखनेकी )में यपना "इच्छा-पत्र" ( Wills ) जिख रखते थे। १२ घरोंकी कानृन ( Laws of 12 tables ) पित्तन पर खोदी गई थीं। रोमक सम्बाट् मेस्रेसीयानके राजलकान्तर्म जब ग्रम्नि-दाइसे राजधानी जन गई थी, तब करीब २००० (तीन इजार) पीतलकी पात नट ही गई थी; इन सव पातींमें बद्दत प्रयोजनीय कानून (नियम) श्रीर द्जीनादि भस्मीभूत ही गये। मिरीयाके प्राचीन सठमें डा॰ वुकाननको ६ (है) धातुफ कक मिने ये। वे धातु विमित्रित ये। ६ धातुफलकों में करीव ११ पृष्ठ ये। यह विकोणाकार ग्रचरमें निषित ये। कोचीनके यहदियोंके पास श्रीर भी ऐसे कई एक धासुफलक हैं।
  - (ङ) बाह—सोजनके कानून काठके उत्पर खोदित हैं ;—इस काष्टमय कानून पुस्तक का नाम "ग्रक्सोनस्"(Axones) है। उनमेंसे क्तितने ही कानून पत्यर पर भी खुदे हुए हैं। इन प्रस्तर-निविका नाम ग्रीक भाषामें "किरविष्" ( Kyrbies ) है। श्रीमरके समयसे पहिले की तानिका-पुम्तक भी (ग्रीमका) काठ पर खोदो जाती घीं। वक्स नीवृके पेड़का काठ भीर हाबीके दांत ही दन सब कार्यों में प्रधिक व्यवद्वत होते थे। तव इन सब काठोंके जपर सोम लगा कर मींक (मोना, चांदी, पीतल, लोहा वा तामिकी पैनी सनाई) को गढ़ा गढ़ा कर चिखनेकी प्रयाली प्रचलित थी। इन सब लिखे इए काठके टुकड़ों को बांध कर रखनेसे जी पुस्तकों बनती थीं, उनको "कडिका" (codex) पर्यात् पोयी कडते थे। इन काठोंके उपर कभी कभी खड़ियामिटी से भीः लिखा जाता था। बंगास भीर उत्तर-पश्चिम-प्रदेशांमें.

भव भी क्षोटे होटे- हूकानदारोंकी दुकान पर ऐंधी वस्तु देखनेमें पाती हैं। ये लोग ६-8 दखने २ काठके दुकड़े एक व रस्तीमें विरो लेते हैं; चीर उस रसीने छोरमें एक सोईकी कील वांध रखते हैं। उन ट्वड़ों पर मोम श्रीर कालोंच मिला कर लगा देते हैं। खरीद विक्री कारते कारते यदि उधार देनेका या भीर कोई हिसाव या पड़ता है; तो ये उन टुकाड़ीं पर उमी कील है जिख खेते हैं। इंगाल पांतको छोड़कर प्रायः सारे हिन्दुखानमें विशेषतः मारवाड़ श्रीर युक्तप्रान्तमें काठकी पहियों (१ फुट+ १॥०) पर खड़ियामिटी घोल कर सरपते ( छेटा ) की वालमचे लिखा करते हैं। यह चेंटा उन प्रान्तांमें घासकी तरह अपने आपही उपजता है। सिलेट श्रीर पैत्मलका उन प्रान्तों में बहुत ही कम प्रचार है, वहांके मदर्शश्रोंमें भा यही "पट्टी" काममें लायी जाती है। पहिले जमानिम' ऐसे लाठोंनी ट्लड़ों पर चिट्ठी लिख कर रसीचे बांध कर, गांठके जपर सुहर लगा देते थे। सलोमन-पुस्तकालयमें २ फुट ६६ दच काठके तस्तापर एसा लिखा हुआ मीजूद है। चीनमें भी काठके तख्ते लिखनेके कामने श्राते हैं।

(च) पत्ता-प्राचीन कालमें श्रिषकांश जातियां पेड़ोंने पत्तीनो लेख्यरूपेस व्यवशारमें लाती यो। त्राफिकाके मिसरीयोंने सबसे पहिली ताड़पवर्न पर निखना सीखा था। सिराक्षिडसदी जज लोग 'जलपाइ' व्रचने पत्ते पर निर्व्वासन-दर्खने या वासियोंने नाम लिखते थे। भारतवर्षमं, सिंइलमं श्रीर ब्रह्मदेशमं ताङ्-पतना अधिन व्यवहार होता है। त्रहादेशमें उत्तम पुस्तकें डायीने दांतकी पत्तिथों पर लिखी जाती थीं। हायीज दांतकी पत्तियां पहिली काली रंगली जाती यों श्रीर फिर उसपर सोनेकी या चांदीकी 'डिल' से यचर बिखे जाते थे। उड़िया भीर सिंह लीय लोग "तालिपत" वचने पत्ते व्यवहार वारते हैं ; यह पत्ते वहुत चौड़े और पत्रचे होते हैं। दशके जपर श्रचरींको साष्ट करनेके निये उस पर लोईको सोंकरे लिख कर फिर उस पर कोयलेका चूरा विस कर पोछ देते धे। अब भी सिंइसमें 'तालिपत' श्रीर भारतमें Vol.

IV.

78

'ताड़-पत्र' का वद्दत कुछ व्यवहार किया जाता है। दक्षिण ( यवणवेलगोला भादि )भे ताड्-पत्र पर शास्त्र निखनिका बहुतही प्रचार या श्रीर अब भी है। जैनवदी मूड्वट्री नगरमें "जयधवन महाधवन" नामक ताड़पत्र पर जिखे हुए दिगम्बर जैनियोंकी महान् यंय श्रव भी मीजूद हैं। श्राराने जैनसिदान्त-भवनमें भी वहुतसे यन्य ताड़-पत्नोंने लिखे हुए मोजूद हैं। नेपालमें सहामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीजीने जितने इस्ति खित ग्रम देखे हैं, उनमें ईखी के इष्ट शतकारी पोथो सबसे प्राचीन गिनी जाती है। परंत दिचिणके उपयुक्त गर्यों (जयधवल-महाधवल) परसे नियय निया जाता है कि, भारतमें ताल-पतां पर लिखनेकी प्रया वहत दिनों से चली श्राती है।

(छ) वचवल्लब-पेडों की छाल भी निसी समय पृथिवीक सर्वेत लिखने के काममें लाई जाती थी। पहिले कालदीयगण पेडोंकी भीतरी कालको "लेवंर" (Leber) कदते ये श्रीर उसको लिखनेके काममें लाते थे। इसी 'लेवर' से ही अब 'लेवर' मन्द्रसे पुस्तका जान होता है। ब्रह्मदेशमें बांस की खपक पर पवित पुस्तकें लिखी जाती थीं। सुमातादीपमें वुहाजाति श्रव भी एक तरहके पेड़की भीतरी छाल पर लिखा नरती हैं। ये लोग इस छालको लंबी लंबी चीर कर चौखूटी घरी करके रखते हैं। रजन या टार्पिन-तैलने हर्च जातीय एक प्रकारके हचके रसमें दत्तुरस मिला कर स्थाही बनाते हैं। साधारणत: व्यवसारके लिए ये लोग वांसकी गांठमें लगी हुई खोल ( अधिपालका ) पर भी लिखा कारते हैं। बोड्खियन नाइने रीमें मेविसको देशके असप्ट संकितिक श्रवरोंने निखी हुई एक पुस्तक है, उसकी अचर समूह भी वल्लानने उपर लिखे हैं। भारतने मलवार उपनूल-वासी अब भी प्रधानतः वल्ललके जपर लिखा कारते हैं।

( ज ) रेशमीवछाखंड-मिन कहते हैं कि, रेगमो वस्त्रके जपर लिखना पहिले अप्रसिद व्यक्तियोंमें प्रचिति या। इन रेथमी वस्त्र पर चिखित पुस्तका-दिने मनिष्टेट बोगोंके नाम और साधारपकी

दनीन प्रादि निखी जाती थीं। मिसरके नोग भी ऐसी पुस्तकों पर रचितव्य विषय निख रखते थे।

(भा) पग्रचर्म—एक समयमें कहीं कहीं लोग पग्रश्नोंके चमड़े पर भी लिखा करते थे। जोन जाति पुस्तकको "डेप्टेरी" (Defteræ) वा चर्म (१) कहती थी। "विव्लस" (Biblos) पेड़ जब दुष्पृष्य हो उठा तब लोग वकरी श्रीर भेड़ांकी छाल पर लिखते रहे। ईखीके ५म यतकमें 'क्रन्षांटिनोपल'में जा भीषण श्रानकांड हुन्ना था, तब एक जातिके सप्के पेट का चमड़ा जल गया था। उसी सप्ने-चर्म पर ग्रीकका महाकाव्य "इलियाड" श्रीर "वडिसि" सोनेके श्रचरोंमें लिखा गया था। यह हिंसक लिखन ग्रणाली श्रव कहीं भी नहीं रही।

(ञ) पार्चमेंट श्रीर विलाम्—वकरी श्रीर मेड़ की छालकी रीति श्रनुसार ऐसा क्ना लिया करते हैं; जिसमें "छापा" हो सके। ऐसे वने हुए चमड़ेका नाम 'पार्चमेंट' है। सूद्धा श्रीर श्रच्छा पार्चमेंट विलाम् कहलाता है। विलाम् चमड़ेसे नहीं बनता; श्रकाल-प्रस्त या दुग्धपायी गोवत्सके चमसे बनता है। पहिले यहरी लोग इस पर कान्नादि लिखा करते थे। पारसी लोग इस पर खरेशपचित गत्य वा इतिहास लिखते थे। दलोलादि लिखनेमें यह श्रव भी व्यवहृत होता है। है सहन लाइब्रेरीमें हमापचीके चमड़े पर लिखी हुई एक मिक्सको-पिक्सका श्रीर भियेना लाइ- ब्रेरीमें एक पुस्तक है।

(ट) बना इग्रा चमड़ा ( लोम छील कर, पीट कर साफ किया चमड़ा; जी ग्राजकल भारतमें भी खूव व्यवहार किया जाता है!)—ऐसे चमड़े पर श्रारवी लोग ग्रधिक लिखते थे।

र। कागनकी उत्पत्ति—पहिले हो एकदम श्रंशमान पदार्थके 'मण्ड' से कागन बनानेकी प्रणाली उद्मावित नहीं हुई। पहिले त्रण श्रीर त्रचादिका श्रंशविशेषसे कागनवत् एक प्रकारका पदार्थ बनता था। इसमें विदेशीय ऐतिहासिकों के मतसे "पेपिरस" (Pepirus Antiquorum) वा वाई वेलके मतसे "बुलरस" (Bulrush) नामक त्रणके जहने बने हुए

कागज सबसे प्राचीन हैं। इससे जो कागज बनता या, उसकी "पेपिरस पेपर" श्रीर संचिपमें "पेपिरि" कहते ये। नैस साहब क्षत Exodus नामक ग्रंथमें देखा जाता है कि, इंग्ली १४०० वर्ष पहिसे भी पेपिरिका बहुत प्रचार था; श्रीर इंग्लीके २०० वर्ष वाद भी इस पेपिरिके व्यवहारका उसे स मिलता है।

यच तृण गरकी भांति जलायय-भूमि पर उत्पन्न होता है। सिसरदेशमें, सिरियामें ग्रीर विवित्तिदीपमें यइ छण उत्पन्न होते हैं। सिरीयामें इसको 'वेविर' ( Babeer ), ग्रीकमें 'विवसीम' ( Biblos ) ग्रीर जिद्रशास्त्रमें पायात्य मनीपिगण 'साइपेरस सिरिया-कास' (Cyperus Syriacus) कहते हैं। यह करीव द फुटसे लेकर १२ फुट तक लंबा होता है। इसके पत्ते यरके पत्तां सरीखे नहीं होते, बंगान प्रांतके "भाउ" वृचके पत्तेकी भांति इस व्यंपेक श्रग्रभागमें पत्ते होते हैं। इसके सर्वाङ्गमें पत्ते नहीं होते श्रीर न गरकी भांबि दसमें गांठे ही होतीं हैं। दसका वर्णे सबुज होता है; पर जो ग्रंग की वर्मे रहता है, वह सफीद होता है। इस सफीद शंशकी काल बहुत ही पतली होती है; श्रीर १८।२० वरी भी होती हैं। इन घरियोंकी सावधानीसे खोल कर चौंडाइकी घीर जोड़ देनीये ही कागज वन लाता या। उन कालीकी जोडनेके लिए उस समय क्रिरीय वा यन्य कोई वैसी ही वस्तु कासमें खाई जाती यी। 'पैपिरम्' वासकी जड़ मबुष्यके हायके समान मोटी होती है, यतः जितनी गोखाई एसकी होती है, उतनी ही कागन दी भो चौड़ाई होती है। यह छाल जितने भीतरकी होगी उतनी हो पतली होगी, इम्र जिए तव मोटा पतला सव तरहका 'पेपिरि' वनता या। नो 'पेपिरि' सबसे अधिक पतना होताया, उसकी यीक नोग 'हिरिटिका' कइते थे, कारण कि—इस तरहका 'पिपिरि' सिर्फ मिसरीय याजकगण ही व्यवहारमें लाते यी, अन्य साधारण वा विदेशीय वणिक् इसे खरीद नहीं सकते हो। सिसरीय याजकगण इस पर घर्मकया लिख कर विक्रय करते थे। इस समयमे केवल सिसरीय सोग ही 'पेपिरि' बना जानते थे, अतः प्रीक

्लोग वैसा सुन्दर 'पेपिरि' नहीं बना सकते थे। रोमकगण भी दसी खिए 'हेरिटिका पेपिरि' नहीं ंपाति थे; परन्तु पीक्रेसे इन लोगोनि वैसा बना लिया था। रोमकसम्बाट् श्रगस्तासके समयमें रोमकगण मिसर देशसे याजकांकि लिखे हुए 'हिरिटिका' खरीद साते थे और एक प्रकार की श्रीषधिसे उपके श्रचर मिटा कर अपने व्यवहारमें लाया करते थे, यह श्रीषाध भी रोमवासियोंने बनाई थी। इस कागजका नाम, रोमवासिधोंने अपने सन्वाटके नामानुसार ; ''श्रगस्तास" कागज रक्खा। उससे नोचे दर्जेंके 'पेपिरि'का नाम, वहांकी रानांके नामानुसार, 'लेभियाना' पीक्रिसे जब इन लोगोंको 'पिपिरि' बनाना आ मधा ; त्तव उत्त दा चे णिके सिवा 'ऐम्फि थियेटिंका' 'फेनि-याना' 'एम्पोरटिंका' 'क्लिमया' श्रादि नामकै भिन्न भिन्न दासोंके पेविरि बनाने लगे थे। जिनिके -इतिहास पढ़नेसे समभा सकते हैं कि, ग्रीस या रोमकी सर्वसाधारणका विम्बास या कि, पेपिरि वनानेके खिए, मिसर देशीय नील नदके पानीकी पत्यन्त ही श्राक्त्य-कता है, क्योंकि नीसनदके पानीमें स्वभाकतः एक प्रकारका गोंदसा मिला इसा है, उससे पेपिर जोड़नेमें अधिक सहायता मिलतो है। पेपिरिकी छाल एक ेटेविस पर समान भावसे सजा कर उस पर नीसनंदने पानीके छीटे देकर, कुछ देर तक घाममें सुखा ं लेनेसे ही पेपिरि बनता था; परन्तु यह ठीक नहीं था। पेपिरिकी छालको भिगोनेसे हो, उसमें एक प्रकारका गोंद्धा निकलता या और उसे घाममें सुखा वैने ही वह सुख कर जुड़ जाता था।

इसके बाद कैसे, किस रातिसे अंशुमान् पदार्थकों 'मंड' बनाके जागज बनानेकी तरकीव निकाली गर्ड, यह जाननेका उपाय नहीं है। हां, खोजीगणींका अनुमान है कि, जैसे वर्रया, भौरा और मीहारवे छत्ते देखनेमें वहुत जुछ कागजसे हैं भौर वह छत्त प्रादिसे ही उत्पन्न होते हैं। एक वर्रया आदि जिस प्रकार हांचांय विभेषको तरल बनाकर थोड़ा थोड़ा मुंहमें लेकर बड़े बड़े छत्ते बना लेते हैं, इसी प्रकार ही यायद आगाज बनाया जाता था। अंश्रेज ऐतिहासिकोंने

स्थिर विद्या है कि, करीव ईस्बी सन् ८५में चीनके सोगोंने ही अंग्रमान् पदार्थेंसे सबसे पहिले कागक बनाया था।

करणूचिक समयमें चीनवासी बांसक भीतरी छालके जवर तीन्ए लेखनी द्वारा किखा करते थे। फिर इन लो गोंने बांसकी ही छाल, कई, रेशम श्रीर श्रन्यान्य हचोंकी छालसे 'मंड' बनाकी लागन बनाना सोखा था। हैनवंशीय होटि नामक चीनस्नाट्के राजत्वकालमें कई एक हचोंकी छाल, मछलो पजड़ने हें पुराने जालके टुकड़े, सन, श्रीर रेशम एकसाथ छवाल कर 'मंड' बनाते थे श्रीर इसो मंडसे ही लागन बनता था। कागज बनानक लिए पहिले जो कुछ यंत्र पादि बनाये गये थे, श्रव छसीकी छन्नति करके छन्हों यंत्रोंसे छत्तमोत्तम कागज बनाये जाते हैं। श्रव चीनदेशमें जानाप्रकारके कागज बनते हैं। इस देशमें हो-सि नामक घास या फूंस इतना श्रीक उत्पन्न होता है कि. ये लोग छसीसे श्रवका दाइ करते हैं।

जो कुछ भी हो, इंग्लैंडीय ऐतिहासिक कागज की उत्पत्तिमें चीनको ही प्रथम उपाधि दें या श्रीर कि हो को है परन्तु ग्रीक इतिहास से यथार्थ बात जानी ना सकती है। पञ्जाब विजयी ग्रीकसम्बाट् अलेक-जन्दरवी सेनापति नियरखुस लिख गये हैं कि, उस समय उनने भारतवर्षमें उत्तम, नरम, विजने और मजबूत एक तरहके 'सद्देन' वस्तुके वन्गृह्को लेन देनका हिसाव लिखनेका बहुत प्रचार देखा है। यं भायद तुलात वा तुलाट तुलट कागजकी भांतिका होगा। मानिदन-राजने खुष्ट-जनासे ३२१ वर्ष पहिले माझमण किया या, इसलिए उसकी बहुत पहिलेसे भारतमें तुलाटके भांतिका कागजका प्रचार था,-यह निधित बात है। बहुतां की धारणा है कि विलायती कागज वा प्राधुनिक मिलोंके कागज पर इड़ताल फीर देनेसे ही तुलट कागज बन जाता है; पर वास्तव में ऐसा नहीं है। पहिले मालदह जिलेमें यह तुलट कागज बहुत ही ज्यादा बनता या। देश विदेशोंने भी इसका बहुत कुई आदर होता था। इसी किए माल-

दश्मे नानाप्रकारका तुलट कागज देशविदेशोंभे रवाना होता था। उस समय श्रंग्रेजीन ही चीनने निसी एक तरहके कागजका नाम "India proof" रक्खा या। मालूम होता है कि, वह कागज पहिले चीन देशमें उत्पन्न नहीं होता था; सबसे पछिले भारतवर्षेत्र ही यह कागल चीन देशमें पहुंचा हो। कोंकि ग्रगर ऐसा नहीं होता तो दसका ऐसा नाम ही कीं पड़ता ? भीर चीनके साथ भारतका श्रन्तर्वाणिच्य पहिले प्रचलित या, द्सना प्रसाण यथेष्ट है। चार-पांच सी वष पिरले मालदहमें इस कागलका व्यवसाय खुव ही विस्तृत या श्रीर निशी एक श्रेणीके लोगोंकी यही उपजीविका थी। अब भी अनेक पुराने नमीदारीं ने घरमें साटिननी भांति उज्ज्वन शीर नरम एकतरहके कागजपर वादयाही सनद, छाड़ इत्यादि देखर्नमं षाते हैं। यह सब पुरातन देशी कागन गौडमं बनते थे। इमने तुलट कागज पर लिखी हुई छह सात सी वर्षकी प्राचीन पोथी देखी है। आरतवर्षमें सुषतः मान भी जागनका व्यापार करते थे। सुसलमान, ताँतियोंको जैसे "जुलाइ" तथा मत्स्वजीवियोंको ''नेकारी" चादि कहते थे, वैसेही दन कागजके व्यवसायियों को "कामजी" कहते थे। अब भी कामजी सुसलमान लोग ढाका प्रांन्तमें "कागज" बनाकर ही जीविका निर्वाह करते हैं। क्रावक्तेकी अन्तर्जातीय प्रदर्भनी ( द० १८८३--८४ )में कई प्रकारके पट सनके कागज, ढाका मुंशीगंजकी 'मेघू कागजी'के वने चुए एक तरचके कागज, साहाबाद सासरामसे ४ तरहने देशो कागज, वरहमपुर-कणहोलि ( मुजफ्फर-पुर) से दो तरहके देशी कागज, श्रीर भूटानसे एक तरहवे द्वचनी छालका कागन श्राया था। सुटिया कागजमें कीड़े नहीं लगते। यही कागज सुन्दर शीर नरस होता है-एसा प्रसिद्ध है।

पहिली पारस्य देशमें कठिन इस छालसे एकतरहका कागज बनता था। उस छालका नाम तुस, वा तुज् है। पहिलेके पारसीलोग इस तुज्को चमड़ेके साथ मिलाकर कागज बनाते थे। ये लोग इस कागजको खूब व्यवहारमें लाते थे श्रीर उनसे पञ्जाब मादि उत्तर-भारतमें भी यह कागजः माता या।

सुसलमान-धर्मप्रवर्त्तन सुहम्मदनी कुछ पुस्तकें भैसोंकी कन्धेकी इिड्डियोंकी पत्तियों पर निखी गईं यो।

३। - विसायती कागजका दतिहास-

पहिले कहा जा चुका है कि, चीनवासियोंने ही, देखीके पूर्व समयमें कागज बनानेके चिए; सन, रेशम श्रीर फटे वस्त्रोंसे 'मंड' बनानेकी तरकीव निकाली यो। प्रारवीय लोगोंने इसे चीनसे सीख कर ७०६ ईखीमें समरबंट ग्रहरमें पहिले कारखाना खीला था। दनसे फिर यह कागज ईम्बी १२वीं यतकासे पहिली ग्रीवमें प्रचारित हुआ। इसी समयमें ही सबसे पहिले सोन देशमें रुईसे कागन वनानेका एक कारखाना खुला या। ११५० ई० से भेलेप्सिया प्रदेशके प्राचीन नगर कजेटिसा नगरके कारखानेके कागजकी सबसे यधिक प्रेसिंड हो गई। यह कागज पूर्वे श्रीर पश्चिममें सब देशांमें जाया करता था। क्रमम: भेलिन्सिया श्रीर ट्लोडी प्रदेशकी खुष्टानोंने कागजके कारखानांकी विशेष उन्नति की। र्दछीय १२वीं भतकां भन्तके समयमें यूरोपमें सवंत रईने बने हुए कागज व्यवहृत होते थे। उसी कागज पर लिखी इर्द एक दलील उत्तर सिरीया प्रदेशके गप्त नगरके एक सैदानमें सुर्चित है। यह दलील रोमकसम्बाट् दितीय फ्रेंडारिकका ग्रादेश-पत्र है। इसमें १२४२ ईप्लोको तारीख लिखी हुई है। श्रवश्रिमें १४ वीं श्रतक्तमें सन घीर रेशमसे श्रधिक कागज। वन निकले शीर ये प्रदेके कागजसे श्रधिक व्यवद्वत होने लगे। तब रुईकी कागजसे सनका कागज ज्यादा मजवूत बनता या। उस समय सन श्रादिसे जो कागज बनता था, वर्त्तमान प्रवासीकी सांति तव सन घोकर सफीद नहीं किया जाता या, सिर्फ उसका मैल थो दिया जाता था। ये सव नागज जहां हैं, वहां ग्राज तक भी खूव मजबूत श्रीर समान उज्ज्वन हैं; - देखते ही दनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। १४वीं घताच्दीमें इंगलेंड, फ्रांस, इटाची घीर से नमें

सन, रेग्रमादिने कागजने कारखाने खूब ही खुने घें। जर्मनके नुरेवर्गनगरमें ई॰ १३७० में श्रीर दक्क लैंडमें हार्टफोर्डमायरके ष्टेमेनेज नगरमें सबसे कागजके कारखाने स्थापित दुए घे। इन्हीं लोगोन कुछ पहिली वस्कीरभाइल कागज ढालनेका वुना इया सांचा बनाया था। इसी सांचेको व्यवहार करते करते फरासियोंने इसको श्रीर भी उन्नति की श्रीर इसके नतीजेमें उन्ही सांचोंमें उस समय "विसम्" (Vellum) कागज वनते थे। इसी समयमें सन, रेशमादि उवान कर जूटनेकी लिए केंची श्रीर जूटनी-का इंक्नलैंडमें वनी यो। ई॰ १७८८म फांसमें मुसोंडिडोने सर्व-प्रकारके तन्तुश्रीं है ही कागज वनानेकी तरकीव निकानी थी। सुसोडिडाने इस तरकीवका ई० १८०१में दक्षतेंडमें प्रचार किया। दे० १८०४में फांड्रनियार कम्पनीको इसका कं कि सिला; इस कम्पनीके सिवा दूसरा कोई ऐसा कागज नहीं वना पाता था। पाखिएमें दूषरानि इनसे भी उत्तमोत्तम कल-कारखाने खोले; जिससे इस कम्पनीको घाटा पड़ा। इक्षियांके राजकाष्ये तव इसने १ लाखसे कुक श्रधिक कर्ज लिया या। ७५ वर्षकी उमर्म फुड्रि<sup>९</sup>नियार नामक एक कमें चारी अपनो एकमाल क्याको साथ लेकर यह रूपये वसूल करनेके लिए इङ्गलेंड श्राये। ऐसी दगामं लोगोंने ब्रिटिश गवनैमेंट से यह प्रावेदन किया कि, जब यह कम्पनी चाल थी; तव इससे गवर्णमंटको करोव ५ लाख रुपयेकी आम-दनो यी, इस लिये इस समय सरकारको कुछ दया करनी चाहिये। पार्लियासेटमें इस आवेदन पर विचार किया गया कि सरकारकी तरफंसे सिफ ७००० पाउंड दिया जा सकता है। यह सून वार यन्यान्य कागजवालें चंदा करके भौर भी कुछ रुपये देनेका तैयार हुए परन्तु इस्रो वीच में उक्त कम्मनीके माजिनोंने एकमाल वंशधर ८८ वर्षकी उमरमें दहलोक त्याग गये। इनकी दो कन्यात्रोंकी, बहुत कोशिय करने पर; राजकीषि योड़ी वहुत साचिक वृत्ति मिलने लगी।

श्राजकल चिड्ठीक कागजोंमें भीर मुलिस्कोय | Vol. IV. 79

कागजों में जैसी पानीकी चकीरें सी रहती हैं; पहिले विनायतके सब ही कागजोंमें वैसी पानीकी लकीरें रहा करती हों। यह चिन्ह भिन्न भिन्न व्यवसायियोंका भिन्न भिन्न प्रकारका होता था। हिसावमें वा दलीन श्रादिमें जाल तो नहीं किया गया-इसकी परीचा उसी जलीय चिक्न दारा इत्रा करती थी। पहिले जमानेमें सबसे पुराना जलीय विह्न, क्रौंडार्स नगरमें जी कागज बनता या ; उसमें हायका पंजा होता या, इस पंजीके बीचकी अंगुलीसे एक तारकाविशिष्ट श्रमाका वाहिर होती थी। इस कागज पर तव साधारण पत्र व्यवहारका काम चनता था। भिनसके एक प्रजायवदरमें ऐसे कागज पर लिखी हुई एक चिहो माजूद है, यह चिहो २० जुताई १५०२ ईस्रोमें इंगलैंडके राजा सप्तम हैनर फ्रासिस्को कैपेलोकेने लिखी यी। यह पन्ता-मार्जा जागज "हाय-कागज" ( Hand-paper ) कहाता या। श्रीर एक प्रकारके विद्वीके कागज ( Note-paper )में उस समय सरावके ग्लासना चिन्ह रहता था; पर फिर इसको वदल कर ढालके जपर राजचिन्ह ( Royal arms ) रक्खा गया। डांकघरके कागज ( Post paper )में उस समयके डांकियाका 'धिंगा' श्रीर ढालके जपर राजसुकुटका चिन्ह रहता था। नकल करनेके कागज (copy paper) में फरासी जातीय पुष्पका चिन्ह रहताया। डिमी काग जसें फरासी-पुष्प श्रीर टांलके जपर राजसुकुटका, रायल कागनमें टेढ़ा भायां हायका भीर कैप ( cap ) कागजमें घुड़सवारकी ट।पी (jokey cap) की भांति काई वस्तुका चिन्ह रहता था। इस कीप कागज पर सेक्सपीयरकी ग्रंथावली सबसे पहिले छपी थी। त्रार्कियनजियाके सतसे, १६६८ सालमें फुलिस्केप कागज चला या प्रयस चार्लसने अपना खजाना खाली देख कर कुछ व्यवसायियोंको इस फुलिस्कोप कागजका कंद्राक्ट दे दिया था। संरकारी कामों में यही कागज नगता था। पहिंची इस कागजमें राजचिन्ह रहता या; परन्तु कामशोयेनक राजस्वमं दसके स्थानमें "गर्धे की टापों" ( Foolscap ) और एक घंटेका चिन्ह रज्खा गया। फिर जब राज्यका गासन भार रैस्प

पालियामेंट (Rump poarliament) के हायमें त्राया तब यह चिन्ह उठा दिया गया या; पर त्राज तक भी उसका श्रीर पार्लियामेंटकी रोकड़ वही श्रादिका नाम "फुलिस्के प" ही है।

वहुतसे विलायती कागज नीले रंगके होते हैं। इसप्रकार कागज रंगे जानेकी पहिले एक श्राकस्मिक वटना घट चुकी है। सि॰ वुरेन्स नामक एक कागज व्यवसायी १७८० खृष्टाव्हमें अपनी स्त्रीके साथ एकदिन अपने कारखानेमें गया। कारखानेका कार्याद देखते हुए ये दीनो घूम रहे थे, श्रचानक ही स्त्रीके हाथसे एक नील रंगकी पुड़िया कागजके 'मंड'के जपर गिर एड़ो; जिससे वह रंग उसी समय 'मंड'में भिद गया फिर उस 'मंड'से जो कागज बना वह नील रंगका. वना। इस कागजका खूब श्रादर हुआ। बुटेन्धकी स्त्रीने भी नीले रंगकी पार्टि (Cake) वेचकर यथेष्ट लाभ उठाया।

ईस्बीसन् १६८५में स्लोटलेंडमें कागज बनाना ग्ररू इग्रा। एडिनवरा नगरमें इसके लिए सभा हुई थी। इस सभामें जो कुछ नियमादि स्थिर कांग्रे गए थे, वे भाज तक भी छटिंग मिडिजियममें विद्यमान हैं। उस समय सबसे ज्यादा सूद्म (पतले) कागज स्पेन देशीय एक प्रकारके घास (Eapart Alfa, Lygeum Sparteum) से बनता था।

दसी तरह खृष्टीय ११वीं प्रताव्ही के श्रन्त समयसे लेकर १८वीं प्रताव्ही के पूर्वाहेकाल मध्यमें यूरोपीय कागज वनने के लिए जो चीजें व्यवद्वारमें चाई मई ई श्रीर प्रत्येक चीज सबसे पहिले किस किस सालमें किस किसने व्यवद्वार की है, दसकी एक तालिका नोचे लिखी जाती है;—

द्रव्य ईस्तीसन् सबसे पहिले व्यवहार करनेवाले

र्दे

सन

रेगम

प्रमम

चमड़ा

••• १९८• ••• इपर (Hooper)

र्धानका पूत्ता · · · ८०० कांटेके पेड़ ... ८०० **न**कड़ी ... १८०१ ··· क्ष ( Koops ) पेड़को छान्त ... १८०० स्खो घास ... १८०० पग्रविष्टा ... १८०५ ... जींस् (Gones) घंवान (पोखरकी काई)१८२४ नोस्विट् (Nesbitt) 'रप'त्रच ··· १८१५ दिना-गर्दे Dela-Gorde वान, रोत · · · १८२३ विनियमस् (wiliiams) **घ**तज्ञमारो किलीकी पेड़का खोपटा रेट्ट ... , विरि ( Birry ) सृंगकी डांठरा ··· १८३८ डि'इरकोर्ट D'Harcourt ई खर्जी छोई · · १८३८ · वेरि (Birry) पेड़के पत्ते े ··· १८३८ वैलमैन (Balmane) पेड़की जड जीकी सुमी और डंडल ) १८३८ ·· रिंड हारकीटें मटरका डंडल ) (D'Harcourt) 'गटापर्ची' ··· १८४६ ··· हैन ज ( Honoak ) पट-सन ··· १८४६ ··· कैंजमार्ट (Calvart) नारियसकी जटा १८५२ · · निउटन (Neuton) भुषी १८५२ · विल्किन्सन् 'करात'का गुड़ ∫ (Wilkinson) तमाख्वा डंठन १८५२ ऐडकक् (Adocock) ढणादि · · · १८५२ · · · छिफ ( Stiff) नारियनको खोच १८५४ डियापर (Diaper) वादासके चुक्कन १८५४ क्रपनेंड (oupland) जनज दृण् … १८५५ याखर (Archer) इनके सिवा और भी नाना प्रकारकी बसुप्रीसे

दनके सिवा श्रीर भी नाना प्रकारको वसुप्रसि कागज बन सकता है; पर सब चीजोंने कागज बनाने सै व्यापार चन सकता है, ऐसा नहीं। इस विषयमें चीनवासियांने सबसे श्रीवक संख्यामें भिन्न भिन्न स्थादानोंमिसे कागज बनाया या श्रीर बनाते हैं। चीनराच्यके प्रत्येक विभागमें, प्रत्येक जिलेमें भिन्न भिन्न स्थादानीसे कागज बनते हैं। पहिले कह चुके हैं कि, चीनवासी हो-सि नामक कागजसे यवदाह करते हैं। पि-स्जी नामक कागज तूँ तियाके पेड़की

कालसे वनता है; यह कागज चीनमें घावकी लिंट (Lint) वा पट्टीके काममें पाता है, फटे लत्तेकी जगह भी यह कागज काममें धाता है। कियांसिमें पियाउ-सिन् नामका एक तरहका कागज होता है। द्म कागजमें पुड़िया बांधी जाती है। होयामिन् नामके कागजर्म सिर्फ दवाईयोंकी पुड़िया बांधी जाती है। कियांसि प्रदेशमें होयांपियान् नासक कागजसे हो-सि कागजकी भांति यवदाइ किया जाता है। ता से श्रीर चं से नामने कागज हिसावकी वही खातोंने लिए वनता है। म-पियेन भीर नियेनिस नामके सुन्दर श्रीर पतन्ते काग्ज, निखन सुद्रणादि करनेके लिए तथा विवादि वैठानेके लिए श्रीर कोइ लियेनिस नामके पीले रंगके पतले कागज भीपधालयों में चुर्णे-पौषिवयांकी पुड़िया वांधर्नके कांममे श्राता या। ्ला-सियेन नामके चिक्तने कागज पर प्रवादि लिखे जाते थे। इनके सिवा श्रीर भी एक प्रकारका रंगीना कागज वहुत सस्ते दामीम विकता है, दसके कुछ कागजों पर ७ श्रीर कुछ पर ८ लाल रंगकी रेखाएं ( लम्बाईमें ) रहती हैं।

ये सव कागज ही भिन्न भिन्न छपदानींसे बनता ै है। फी-कियेन प्रदेशमें खूब कच्चे बांस से, चि-कियां प्रदेशमें धानके पूलासे; श्रीर कियां-नान प्रदेशमें फटो-प्रानी रेशमसे कागज बनता है। इनमसे रेशमका कागज कीमता, श्रादरणीय श्रीर देखनेमें खूबस्रत होता है। कागज स्थाही न सोक सकें, दसके लिए ये लोग उस पर गिरीयका एक पदार्थ लगाते थे। यह देखनेमं सोमकी 'पट्पटी' की शांतिका होता है। मक्लोके कांटोंको खब श्रच्छी तरह धोकर्उछिक तैनांगको नष्ट करके उन्हें नियमानुमार फिटिकारीकी साय मिला कर रख देते हैं; जिससे दोनीं गलकर तरल हो जाते ईं, फिर चीमटीने एक कागज उठा कर उसमें डुवा कर घाममें वा श्रागकी सामने रखीकर ं उसे सुखा लेते हैं। ये लोग और भी एक भांतिका कड़ा कागज बनाते हैं, वह श्राघा दुख मीटा होता े हैं। यह कागन सहजर्में ग्राग लगते ही जल नहीं स्कता। ये लोग "भारत" नामका एक प्रकारका

कागज (India-papsr) बनाते हैं, इस पर श्रति सुद्धा गिला फोदित होता है और वहुत ही विद्या इपाई होती है। चीनमें नीका या घरकी कत्तमें छैद ही जाने पर, उसमें तैसाता कागज ठूंस कर उस पर दागराजी कर दी जाती है। पहिले जिन जिन कडे कागनां जा उत्तेख किया है, उमसे ये लोग नौका वा जंदाजके पालमें येगरा लगाते हैं; श्रीर दूकानदार लीग इससे चीज-वस्तु बांधनेक लिये स्तली बना लेते हैं। चीनमें नित्य प्रति कागजका इतना खर्चे है कि, वह निखा नहीं जा सकता। इससे सुन्ध वाणिन्य चीनमें श्रीर टूसरा नहीं है। चीनवासियोंकी पूला, भूमी, त्रं, सन, कचे वांस, रेशम इत्यादि जो जुक मिलता है, उसीमें से ये लीग कागज बनाया करते है। चीनके कागजीं पर मीम लगाया जाता है, दसीस वे देखनेमें खूब चिनाने होते हैं। कागज पर मोम नगानिय पहिनी, उनको परासे विस निया जाता है। चीनमें विदेशीय कागज बहुत कम टिकती है। देगीय काग ज ऐसे नियमसे बनाया जाता है कि, श्रवाद्यात् नष्ट न होनेसे वह जल्ही नष्ट नहीं होता। इस लिये वहां लिखने पढ़नेने नाममं, देशीय नागज ही व्यवहार किये जाते हैं। विदेशी काग पर शिरीप लगानिसे वह ज्यादा दिन तक नही ठहरता।

चीनवासी खूब श्रासानीके साथ वांससे कागज वनाते हैं। खूब कचे वांसकों पहिले पानीमें डाल देते हैं; जब बांसीमें श्रव्ही तरह पानी भिद जाता है, तब उनको चीर कर चनाके पानीमें डाल देते हैं। इससे यह कोचको तरह नरम हो जाता है; फिर लूटा जाता है। लूटते जब वह 'मंड' बन जाता है, तब पानीमें उवाला जाता है। इस प्रकार उवाले जाने पर संचेंमें ढाल कर श्रावश्वकतानुसार पतले श्रीर माटे कागज बनाये जाते हैं। इस कागजसे लिखने श्रीर पुड़िया बांधनेके सिवा श्रीर मी एक काम लिया जाता है। ई'ट खोलामें ई'ट बनते समय मिटोमें इस कागजको लूट कर मिला दिया करते हैं। वांसका कागज खूब पतले श्रीर साफ होते हैं। चीन वांसयोंने ईस्बी सन् ५.में इस कागजको सबसे पहिले

वनाया या। कोई कोई कहते हैं कि, इससे भी पहिली चीनमें वांसकी कागजका प्रचार था। चीनमें एक एक प्रदेशमें एक एक चीजसे प्रधानतः कागज बनाया जाता है। जहीं सनसे, कहीं कचे बांससे, कहीं त्रंतकालचे, कहीं धानके पूलासे और कहीं गंइके पूलासे प्रधानतः वहुत कागज् बनाये जाते है। रेशमकी 'गुटी' से पार्चमेंटकी मांतिका एक तरहका कागज होता है, दसको चीन लोग लो-श्रोयेन-डो कइते है। यह अत्यन्त कीमल हाता है; श्रीर इस पर खुटाफ्ट करके लिखा जा सकता है। एक प्रदेशमें 'को-चा' वा 'चा' नामक एक प्रकारके तच्चे यधिष्ठ कागज उत्पन्न होता है। ये लोग उस समयका सा कागज अब भी बनाया करते हैं। चीनवासी चीन या हच देशी तूंत-छा ( Bronssonetia papyrifera pepermulderry) की कागज बनानेमें पहिले डानियोंने १-१ हाथ सम्बे ट्वारे कार उन्हें खारे पानीमें खवाल लेते हैं। इस प्रकार खवाल लेनेसे भीतरी क्राल प्रथम हो जाती है। फिर उस क्रालमो प्रथम करने घाममें सुखा लेते हैं। इस तरह जब पर्याप्त रूपसे क्राल एकत हो जाती है, तब उसे ३-४ दिन तक पानीमं डाल कर नरम बनाते हैं। और वर्षे इए अंग्रसे बाहर निकाली हुई छालका फीक देते हैं। सबसे पीछे बाहर निकली हुई छालका फॅन कर; जो क्रक बाकी वचती है, उसको उवासते हैं। तक यह उवाली जातो है; तब तक एक बटनेसे उसे घोटा करते हैं। फिर नाना प्रकारके यंद्रोंकी सहायतासे दसे 'मंड' ( लूंड ) बना लेते हैं ; श्रीर लूट कर इसे घी लेते है। फिर इसमें भातका माड़ मिला कर सांचेमें ढाल कर इसका कागज बनाते हैं। बांसके कागजसे इसमें अधिक यत करना पड़ता है। फिर इनको रखते समय, प्रत्यंक कागज पर एक एक तिनका रख कर रखते है। वादमें फिर एक एक . ताव घाममें सुखाया जाता है। यह कागज खब . नरम ग्रीर पतली होते हैं, इसमें दोनों तरफ नहीं बिखा जा सकता। ये लोग कभी कभी इसके दो ताव भिरिष्में एक साथ जाड़ लेते हैं। ऐसा जोड़

देते हैं कि, कोई समभा नहीं सकता कि, यह एक है-या दो।

जापानमें ऐसे कागज बनाते समय, ये होग (जापानी) क्रालको खारेपानीमें न उबाल कर क्राई (खाख) के पानी में पातकी मुं इको ढ जवार उवासते हैं। जब डालीके दोनों किनारेकी छात श्राधर्चके करोव गल जाती है; तब उसे उतार लेते हैं; श्रीर ठंडा होनेपर उसके बक्क स छुड़ाकार ३-४ घंटे पानीमें डाल रखते हैं। इसो समय ये लोग जपरकी काली छानकी छुरीसे कील देने हैं। फिर मोटी काल श्रीर पतली कालको प्रलग अलग कर लेते हैं। दूसने बाद फिर इन वक्कलोंको उवालते हैं; भीर एक लकड़ीसे घेंटा करते हैं। इस प्रकार जब यह 'मंड' ( लूंड़ ) बन जाता है। तव इसमें भातकां संड़ तथा चन्चान्य बसुएं सिन्ना कर; चटाई पर ढाल कर कागज बनाया जाता है। भीर वने चुए कागजोंको सन्धाल कर रखते समय प्रत्येक कागजके नीचे एक एक द्या रख देते हैं; फिर उसपर वज्नदार चीज रख कर उसका पानी निकाल देते हैं। इसकी घाममें सुखा लेनेसे ही कागज बन जाता है। इसके शंगुओं के अनुसार यह कागज पाड़ा जाता है। इसको घरी करके रखने छ उस घरीका दाग नहीं होता; श्रीर यूक्षीय कागजरी यह खूब मजबूत भी होता है। बाजारमें जो चीनके पंखे विकते हैं ; वे इसी लागजने बने हुए हैं। इस कागजनी दारा घरकी भीत भी बनाई जाती है पुड़िया बंधनेकी काममें भी यह सगता है। वहांकी बहुतसे लोग रूमालको जगह दूस कागजको कासमें लाते हैं वास्तवमें यह कागज होता ही ऐसा है कि; इसकी देखते हो कपड़ेका सम हो जाता है। कारण, यह कपड़ेकी भांति कोमल श्रीर सबैत एकसां होता है तथा इसमें भांज भी नहीं पड़ती वहांकी लोग इस कागज पर लाखका काम करके टोपौ बनाते हैं भीर तीलियां, टेबिलका श्रास्तरण, पहिरनिकी फत्नी श्रादि भो बनाते हैं।

जापानमें प्रधानतः "मोरस पेपिरिफेरा सैटाइमा (Morus Papyrifera Sativa) वा 'कागजके पेड़- Bombycina) बीचमें लेखनगण "चार्टा गिसपेना" वा "एक्ज्जीनीना" (Charta Gossipena or xglina) श्रीर खोनिने लोग "पार्गोमिनो डि पानो" (Pergamino di panno) कहते थे। डामास्त्रसमें जो कागज बनता था, वह श्रच्छा बनता था; इसलिए उसली "चार्टा डामास्त्रेन" (Charta Damascena) श्रीर बहुत से "चार्टा करोनिया" (Charta Gotonia) एवं पन्तमें "चार्टा सेरिका" (Charta Serica) कहते थे। क्योंकि, चीनके श्रीरका प्रदेशसे ही पहिले पहल कई श्रामदनी होती थी। उसके वाद क्रमश: उन्नति हुई है।

त्रंके कागजने बाद रिश्वसमें कागज बनना शूरु हुआ। ज्ञिनिकी वर्णना पढ़नेंसे माल्म होता है कि, रिश्वमी वस्त्रके एक टुकड़ेंकी नाना उपायोंसे बनाकर हमी पर लिखनेंकी रिवाज भी थी, इसकी 'लिबिलिएडंड' (Libitintie) कहते थे। श्राजक उपम पर चित्र बनानेंके लिए, चित्रकर रिश्वमको पहिले जिस प्रकार बना केंते हैं; उस समय भी रिश्वम पर लिखनेंके लिए ऐसा करते थे। १३०८ ईस्त्रीमें सबसे पहिले यूरोपमें जर्मनियोंने रिश्वम कागज बनाया था। कोई कोई इटालियोंको प्रथम निर्माता कहते हैं। यूरोपियांने चीनवासियांसे यह सीखा था। कोई कोई कहते हैं कि, ईस्त्रीकी १२वीं श्रताव्हीमें भी यूरोपमें रिश्वमी कागज था।

कागजकी मिले श्रीर व्यापार इत्यादि—श्रव यरोपके सकत, एिसया श्रीर श्रमेरिकाके श्रमेकानेक स्थानी पर साधारणत: वाष्पीय यन्त्रीकी सहायतासे तरह तरहका कारखानीमें कागज बनता है। इस समय कूटना, पीसना, 'मंड' बनाना, धोना, सांदेमें डालना, सखाना, चिक्रना बनाना, भापके श्रनुसार कारना-इत्यादि सबद्दी काम कल या मशीनोंसे होता है। श्राजकल यूरोप, श्रमेरिका श्रादि सबत फटे पुराने कपड़ेसे ही प्रधानतया कागज बनाया जाता है। बहुतसे मिल वालांका कहना है कि, रुई सरीखी चीजों (बस्तादि) से जैसा 'मंड' बनता है, वैसा ही श्राधुनिक मिलोंमें श्रच्छी तरह लग सकता

है; पर कची रूदें ( अर्थात् स्त वा वस्तादिके सिवा दूसरी अवस्थामें ) से नो 'मंड' बनाया जाता है, वह सङ्जर्मे व्यवहृत नहीं हो सकता। समय समय पर् तरह तरहके मनुष्योंने तरह तरहकी चौजोंसे कागज बनाया है : सहजर्मे श्रीर कांम खर्चेमें श्रधिक जागन बनानेकी श्रामास लोग घास, पूला, पत्ते इत्यादिसे कागज बनानेकी तरकीव निकाल रहे है; पर भाज तक रुई और रेशमके वस्तांगोंके कागनकी भांतिके कागज किसी दूसरी वसुसे नहीं वन सकी। इां, बरावर प्रयत्न करने पर भविष्यमें कैसा फल ही यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, पेविरस बक्क खष्ट जन्मके बाद भी प्रायः १२ सी वर्ष तक चला था; भीर कई रेशमने कागजनी उमर तो श्रभी १२५० वर्षे की ची हुई है। जन्डनमें ईस्ती सन् १८००में धानके पूलासे कागन वनता था। उस समय मार्क्ट्स भाष् सस्त्-वारिने दङ्गलैंडके राजा खतीय जर्जीको एक पुस्तक उपहारमें दी थी; जिसका कागज धानके प्रलासे बना इया या। शीर जिस जिस चीजींसे कागज बन सकता या, उन सबका जितना विवर्ष उस समय मिला था, उसीका दतिहास उस पुस्तकमें सुद्रित या। धानके पूलासे बनाया हुमा कागज आज कल यूरोपमें सर्वेत्र प्रचलित है; और यथेष्ट बनता भी है। एकवार शिल्पसमितिमें भारतवर्षके कह द्वर्णोकी परीचा की गई थी, इसमें स्थिर किया गया था कि, सब द्वणांसे ः ची कागज वन सकता है; पर इनमें से धानका पूजा ची सबसे श्रेच्छा है। १७७२ ई॰में जमान भाषामें, एक पुस्तक लिखी गई थी; जिसमें भिन्न भिन्न ६० प्रकारने खतन्त्र द्रव्योंसे बने हुए कागज थे।

अफ्रिकामें एखार्टा ( Esparta ) त्या और एडान्-सोनिया (Adansonia) द्वचके वक्क के सिवा "डिस्" वास ( Diss-grass ) से भी कागज बनाया जाता है, यर यह सहज-प्राप्य नहीं। यानिजिरिया प्रदेशमें एक अकारका छोटा ताड़ होता है, इससे भी कागज बन सकता है; पर यह भी दुष्पृष्य है और इसमें तैन रहता है, इस निए कागज भी अच्छा नहीं बनता। दिच्य-अफ्रिकामें नदीके वहावको रोक कर एक प्रकारने त्य एकतित किये जाते हैं; जो कि "पासेट" (Palmeta) नामसे प्रसिद्ध है। ये त्य श्राठ-दग फुट लंबे होते हैं; पौर इससे भी कागज वन सकते हैं।

श्राज कल विनीलें (कपापके वीज) की सुमीमें कागज वनते हैं। वहतोंका कहना है कि, इसका कागल वहत श्रच्छा होता है। पहिले स्पेन देशीय एसार्टाने सम्बन्धनें नो कहा है, उनमें 'मेरोकोवा टेनासिसामर' (Merochoa Tenaeissamr) श्रीर 'जिगेयाम् सार्टम्" (Lygeum Spartum) नातीय घास ही श्रच्छी होती है, यह घास भूमध्यसागर के किनारे पर हो श्रधिक होती है।

भारतवर्षकी वाव्ला वृचकी भीतरकी छालचे भी बहुत शक्के कागज वन सकते हैं।

प्रूषिया राज्यमें "पीरो" नामके ढण्पे कागज बनता है।

कागज पर रंग चढ़ाना।—दङ्गलेंडमं सबसे पित्रलें जैसा रंगीन कागज चला या, उसका उन्ने ख पित्रलें कर चुकी हैं। पित्रलेंसे साधारणतः कागजका रंग सफेद होता श्राया है; श्रीर उसके जपर काली स्माही से लिखनेकी रीति चली पाई है। कागज वननेसे पित्रलें जन चमड़े पर लिखा जाता या, तब मेंस वगैरहकें चमड़े पर पीला, नीला श्रादि रंग चढ़ा कर उस पर सुनहरी या रुपैरी हिन्नसे लिखा जाता या। रोमकागण हाथीके दांतकी पित्रशें पर सज रंगकी मीम लगाते थे। बहुत जगह सिन्दूरसे लिखनेका खूव प्रचार था। श्रीकके राज बंगमें प्रायः सब ही लिखा-पढ़ी लालरंगसे होती थी। भारतवर्षमें चन्दन, लालरंग श्रीर सिन्दूरसे मन्त्रादि लिखनेकी प्रया बहुत प्राचीन समयसे चली श्राई है।

वंगालमें श्रीर भारतके श्रन्यान्य स्थानों में वाबकों को पहिले पहल "शिक्षम खड़ी" नामक एक प्रकारके नरम पत्यरके टुकड़े से जमीन पर लिखना सिखाया जाता है; फिर क्रमश्रः ताइपत्र पर, के लेके पत्ते पर; श्रीर पाखिरमें कागज पर लिखते हैं। इससे भारतकी लेख वस्तुका क्रमविकास सप्ट भलक जाता है। भारतवर्षमें प्राचीन कालमें जितनी लेख वस्तुएं धीं,

चनमेंसे ताड़-पत्र, केचेके पत्ते, वट-पत्र, तेरेट-पत्र, भुर्जे पत्न, त्चात् वा तूचट कागज, पत्यर श्रीर वातु-फलक भादि ही प्रधान हैं। भव भी ताड़-पत्रका व्यवचार है। मन्बादिका 'गढ़ा' वांचनेके छिए चव भी भूर्ज पत्र काममें प्राता है। केलेके पत्ते भी प्रवं तक गावींको पाठमाचाघींमें चिखनेके काममें चाये जाते हैं। कैसेका पत्ता जल्टी सूख कर नष्ट हो जाता है, इसी लिए इस पर कीई रचितव्य विषय नहीं जिखा जाता। इस विषयको वंगानसे एक कहावत है कि,— "लिखे दिलाम कलार पाते, भेषे वेड़ाग् पये पर्ये'— पर्यात्, तेलेके पत्ते पर लिखा दिया है; इस सिए निखना न निखना बरावर है। तेरेठपत्र पर निखित पोयियां पन भी यथे मिलती हैं। यह ताङ्-पत्रकी भांतिका ही होता है; पर उससे कुछ पतना श्रीर् चीड़ाईमें बड़ा होता है। यह ताड़-पत्रकी घपेचा भविक स्वायो होता है। वट ब्रचके पत्तेका भव विन्कुल व्यवसार नहीं है। बातुफनक श्रीर पदार पर श्रव सिद्ध सन्दिरादिमें गिल्पलिपि खोदी जाती है। तामिकी चहर पर जैनियोंका सिद्ध-यन्त्र भी खोदा जाता है। यन्त्र परम पूज्य होता है; भीर जैन विवाह पहितरी जो विवाह होता है, उसमें इस यन्त्रकी स्थापना करके पूजा की जाती है। यह यन्त्र प्राय: कारके सब ही दि॰ जैन मन्दिरीमें प्रतिमाके पास विराजमान रहता है; श्रीर इसमें सिद्ध मगवान ( यष्ट कर्मींचे मुक्त ) की स्वापना करके यष्ट द्रव्यांचे पूजा की जाती है। तान्त्रिक उपाचक खोग तान, मीने भीर चांदीमें खोदित देवतापींके यन्त्र मन्त्रादिकी पूजा ग्रादि करते हैं। त्जात् वा तूजट कागजका मी ययेष्ट प्रचार है। पहिले इस कागज पर गोंद, इमलीके चियाकी चूर; श्रीर इड़ताल लगा कर घेंट कर रंग चढ़ाया जाता या, कोई भातका माड़ भी लगाता था। इससे न तो कीड़े लगते ये घीर न कागज स्थाही सीखता या। जिस कागजर्म माड् सगता या, उस पर संस्तृतकी पुस्तक नहीं निखी जाती थीं।

मुसलसानींके जमानीं भारतमें कई तरहके

कागज वनते थे, जिनमेंसे (१) सर्वसाधारणके नायक कागज, (२) भ्रमीर उमरावेंकि कागज श्रीर (३) घटे इये जागज ही प्रधान हैं। घुटा हुया कागज भी तीन तरहका या।

१ सफीद। — सिफं कुड़िया लुडियासे विस कर चिकना किया हुमा।

२रा जरफसान-सुनइना श्रीर रुपइना ; पर्यात् टाचियाच्यके "श्रफ्छानी" कागजकी भांतिका।

३रा. टिकनीदार-जिसमें छोटी छोटी सुनइनी ग्रीर रुपहली टिकली लगी रहती हैं। यह मर्यादाकी पनसार भिन्न भिन्न रूपसे व्यवस्त होता या।

यह कागज चौड़ाईकी तरफ खम्बा होता या। इन कागजी पर विषय लिखे जानेके वाद, फिर इनको मोड़कर जपरसे एक वैसे हो कागजका ट्कड़ा लपेट दिया जाता या । ऐसे कागजके ट्कड़ेका नाम "कसरवन्द" या। फिर सखसनकी यैनीमें रखकर, उसे मखमलसे या ज्रोसे बांध कर रख दिया करते थे।

कश्मीरमें एक तरहका प्रराना देशी कागज देखा जाता है। यह कागज देखनेमें सफीद न होनेपर भी ऐसा चिक्तना कागज भारतमें बहुत कम ही है। सुना गया है नि, ऐसा कागज कश्मीरमें बहुत दिन पहिलेसे बनता श्राया है।

थाज तक परीचा करके जिन जिन उद्भिज वसुत्रींसे कागज बनाया गया, उनके नाम नीचे निखे नाते हैं:-

इस्से पहिले मिलों में सनकी (परिव्यत्त ) जड़से कागज वनाया जाता या, परन्तु ग्राज कल मिलींमें सन की जड़ से वोरे वनाये जाते हैं, इस लिये उसका मुख वढ़ गया है। इसो कारण सन की जड़से श्राज कल कागज नहीं बनाये जाते ।

सावुई या ववुई घास ही कागलकी मिली से कागज वनानेके लिये श्रधिक काम में लाई जाती है।

क्ष नाख या सात लाख सन के करीब यह उत्पन होती है। यह धास ११० या १७ मन मिलती है।

'नल' पीर मूंजसे भी कागज बनाया जा सकता है, परन्तु इसमें किफायत नहीं हो सकती। नवींकि यह

IV.

Vol.

वास यधिक पैदा नहीं होती; श्रीर इसका मूख भी श्रधिक होता है।

कहीं कहों बांस से भी कागन बनाया जाता है। इसदेग में वांस दारा कागज बनाने की कल ग्रमी तक स्थापित नहीं हुई है। पासाम भीर ब्रह्म देश की जंगलीं में यथेष्ठ वांस उत्पन्न होते हैं। वांसीं की कटाई, रेनका किराया, मजदूरोंकी मजदूरी श्रादि जोड़ कर डिसाव लगाने पर १) या १।) मन से कम नहीं पड़िगा। जमेनी से सिफ घान की पूलों से कागज वनाया जाता है।

चाल ही में क्षषि तलिबद् शीयुक्त निवारणचन्द्र चौधरी ने गवेषणा पूर्ण यह मन्तव्य प्रकाशित किया है कि, 'सन,-कटो' से कागज वन सकता है। उन्होंने रासायनिक परौचा करके देखा है कि 'सन कटी से सैनडा पोछे ६० भाग कागज तयार करनेने सूत होते है। उनके परीचा पत्त से जाना गया है कि-सनकटी से सैनडा पीछे ६० भाग स्त वांस से सबुई बाबुई घाससे " ३७ धान के पूजा से "

₹₹

सनकटी बाजकत सिफ जलाने के काम में पाती श्रीर गांवां में कम कीमत में मिलती है। 🦒 या 🗷 याने मन इसका भाव है। यौयुत निवारणवस्ट्र ने हिसाव करके दिखाया है कि वंगाल, विहार, उड़ीसा प्रदेश की सनकाटियों से श्वाल में वाढे पांच करोड़ मन कागज के सूत्र वन सकते हैं। भारतवर्ष के लिये िं २५, पचीस लाख मन कागज-सूत्रकी जरूरत है। वाको के सूत्र वा वने हुए कागज विदेशों में भेजने में देग को आर्थिक लाम भीर गरीवों का कल्याण हो सकता है।

काग्जात ( अ॰ पु॰ ) पत्रादि, बहुतसे काग्जा। यह यव्द काग्ज़ का वहुवचन है।

कागृज़ी (प्र॰ वि॰) १ पत्रक-सम्बन्धीय, कागृज्के सुता-क्तिक। २ पत्रक्तिमित, कागजेसे बना हुवा। १ सुद्धा लक्-विधिष्ट, बहुत पतले हिल्लेवाचा। (पु•) 8

पत्रक विक्रोता, कागज फरी ख्त करने वाला। ५ खेत वर्ण कपोत, सफेंद कबूतर। सूच्यजलीकाको 'कागजी जोंक' श्रीर सूच्यत्वक् विधिष्ट निम्बुक को 'कागजी नीवू' कहते हैं। कागजी वादामका भी किल्ला बहुत पत्रला होता है। हिन्दी में जिस वस्तुके पहले 'कागजी' शब्द लगता, वह श्रति उत्तम रहता है।

कागद (हिं॰ पु॰) पत्नका, कागज।

काग भुसुन्छ, दाक भुसुन्छ ( हि॰ ) काक्षुगण्डि देखो। कागर (हि॰ पु॰) १ पनक, कागज। २ पच, पर। कागरी (हि॰ वि॰) तुच्छ, हकीर, श्रोद्या।

नागल—वस्वदे प्रदेशके कोल्हापुर राज्यका एक जुद्र राज्य। यह अचा० १६ १८ छ० और देशा० ७४° २० १० प्रे० पर अवस्थित है। इसकी भूमि का परिमाण १२८ वर्ग भील है। प्रति वर्ष २००० क० कर लगर लगता है। वर्तभान सामन्त राजाके पूर्व पुरुष सखाराम राव संधिया के एक कर्मचारी थे। १८०० ई० को उन्हें कोल्हापुर राज्यके निकट कागलकी सनद मिली। राजा साइव ८ तोपोंकी सलामी पाते हैं। इस राज्यके नगर का नाम भी कागल ही है। दूग्धगङ्गा और वेदगङ्गा दो नदी हैं।

कागान—पन्नाव प्रदेशके इजारा जिलेको एक उपत्यका। दिल्लांग-व्यतीत इसके तोनां श्रार काश्मीर राज्य लगा है। भूमि का परिमाण ८०० वर्गमील श्रीर देर्घं है० मील तथा प्रस्थ १५ मील है। कागानके शृङ्ग प्रायः १७००० फीट जंचे पड़ते हैं। यह हिमालयके श्रक्त किंविष्ट है। इसमें २२ श्रराय हैं। वनमें श्रक्ती श्रक्ती किंविष्ट है। इसमें २२ श्रराय हैं। वनमें श्रक्ती श्रक्ती होती है। मनुष्य श्रधिक नहीं। कहीं कहीं दो चार घरों में लीग रहते हैं। कागान नामक ग्राम श्रम्थां० २४ 8६ 8५ उ० श्रीर देशान्तर ७५ २४ १५ पर श्रवस्थित है।

कागावामी (हि॰ स्ती॰) प्रातः काल पी जानेवाली विजया, कीवे बोलनेके समय छनने वाली भांग। कागारि (सं॰ पु॰) कागस्य प्ररि: कागः प्ररिवी यस्य। पेचक, उल्लू।

कागारील (हि॰ पु॰) काकरव, कौवोंका घोर, इतह। कागिया (हि॰ स्ती॰) मेवी विशेष, एक तरहको भेड़। यह तिळ्वत में होती है। इसका सिर बड़ा श्रीर पर कोटा रहता है। सांसका श्रास्त्राद सुप्रसिद्ध है। कागिया मांसके लिये ही पाली श्रीर मारी जाती है (पु॰) २ सिमिविशेष, एक कीड़ा। यह बाजरेकी विगाड़ता है।

कागीर (हि॰ पु॰) काकविल, कीवेकी दिया जाते-वाला कीर। इसे श्राहादि के समय कव्यसे निकास कर काकको खिलाते हैं। काकविल देखो।

का जिन (सं०पु॰) ईषत् श्राक्तः । श्रत्य श्रान्त, योड़ी शाग । का द्वाचन (सं॰पु॰) एक सुनि । दन्होंने चरक शंहिता प्रणेता श्रान्ववेश ऋषि के साथ अरहाज-पुनेवस, से श्रायुवेद पढ़ा था। चरक संहिता देखनेसे दनकी बनाई संहिता का भी पता लगता है। किन्तु वह देखने से नहीं श्राती।

वाहायनमोदक, (सं॰पु॰) मोदक विशेष, किसी किस का लड़्डू। यह हरीतकी ५ पल, जीरक १ पल, मरिच १ पल, विप्पत्ती १ पल, पिप्पत्तीमूल २ पल, चिवका १ पल, विवक्तमूल ४ पल, ग्रण्ठो ५ पल, यक्चार २ पल, भक्तातक ८ पल तथा गुड़कन्द १६ पल (खांड) श्रीर उक्त सब चूर्ष से दिगुण गुड़ डालने से बनता है। इसके सेवन से श्र्भोरीम श्रच्छा हो जाता है।

काङ्गणीय (सं॰ ति॰) दच्छा के योग्य, चाइने लायक। काङ्गा (सं॰ स्ती॰) काच्चि-ग्रटाण्। ग्राकांचा, दच्छा।

काङ्चित (सं०ित्र०) कांचि-ता। १ घभिनिष्ठत, चादा जानेवाला। (क्षी०) २ दच्छा, खाहिष।

कांचिता, (सं॰स्ती) श्रमिखाष, चाह। काङ्घी (सं॰ व्रि॰) काङ्कतीति, काचि-णिनि। श्रमिखाषी, चाइनेवाला।

कांचीर (सं॰ पु॰) कालुपची, एक चिड़िया। काङ्गयम,—मन्द्राज प्रान्तके कोयस्वत्र जिले का एक ग्राम।

यह धारापुर तहसील के श्रन्तर्गत श्रचा॰ ११ रे छ॰ भीर देशा॰ ७७ २६ पू॰ पर श्रवस्थित है। प्राचीन नाम कोङ्ग है। समावतः पूर्व कालको दाचिणात्यकी कोङ्ग राजा यहां राजस्व रखते होंगे।

काङ्गा (सं॰ स्ती॰) कुत्मितं ग्रंगं यखाः, काङ्ग टाप् वहुत्री॰। वचा, वच।

काङ्गुक (सं॰ क्ली॰) घछिक घान्यविश्रेष, निसी किस्तका धान। यह रस एवं पाकमें मधुर, वातिपत्तश्रमन श्रीर शानिवद गुण होता है। (स्वृत)

काच (सं॰ ली॰) कच्चते वध्वते श्रमेन कच-घञ्न कुल्लम्।१ मोम।२ लाख या चपडा।३ कावनवण। (पु॰)४ शिक्य। ५ मणि विशेष।६ नित्र रोगविशेष, सोतियाविंद लिङ्गमार श्रीर नीलिका ये दो इसके नामान्तर हैं। तिमिर रोगकी पहिली श्रवस्था में जब केवल चन्द्र, स्थ्य, नचत्न, विद्युत् श्रीर उच्च स रत श्रादि ही दिखाई देते हैं, उसी श्रवस्थाका नाम काव' या लिङ्गमार रोग है।

शहनाभि, वहेड़ाकी मींगो, हरोतकी, मनःशिका, पीवन, भिरच, जुष्ठ, श्रीर वच,—इन सव चीजींका समान रीतिषे एकत करकी वकरी के दूधकी साथ पीसना चाहिये। फिर मटर की वरावर गोलियां वना कर उझे सुखा लेना चाहिये। इसके बाद इनंगोलियों की पानी में विस्त कर शांखों में लगाना चाहिये। इस श्रुखन से काच, तिमिर, पटजरोग, मांसबंदि श्रुव है श्रीर रात्रान्य श्रादि रोग नष्ट हो जाते हैं। ७ समुद्र गुप्त का नामान्तर। द सित्तका विशेष। इसका दूसरा संख्यत नाम चार है। राजवक्षभ के मत से इसका गुण—चाररस, उत्थावीय श्रीर श्रुवनदारा दृष्टि- प्रसन्तता कारक है।

काव भङ्गप्रवण खच्छ वस्तु है। युरोपकी सर्व प्रधान
व्यवहाय वस्तु यही है। हमारे दियम जिस प्रकार
कांसे, पीतन, पत्यर धादि के वर्त्तन व्यवहार में धाते
हैं, उसीप्रकार इस (कांव) के वत्तन यूरोपमें व्यवहृत
होते हैं। इसी लिए इसदेश को अपेचा यूरोप में काच
धिक तैयार होता है और इस शिल्प की उन्नति
भी खूब हुई। यूरोप में काच इतना अधिक तैयार
होता है कि, उससे देश का भभाव पूरा कर विदेशोमें
वाणिन्य के लिये भी भेजा जाता है। भारतमें भी
यूरोप में काच आता है। कांचसे बोतन, धीशी, कांच
की चादर, पोत, क्रांत्रिम मोती, तरह तरहके बर्तन,

भाइ, लालटेन, फानूस श्रीर नाना प्रकार को विक्तीरी चीजें, चूड़ी, वाजा, वाली श्रादि श्रवहार बनते हैं श्रीर नाना देशों में भेजे जाते हैं। यूरोपको कांच की चीजें हमारे श्रकें सारतमें ही प्रत्येक वर्ष में २५—२६ लाख रुपये की श्राती हैं; जिनमें १० लाख के तो मोती श्रादि श्राते हैं।

वालुकिन और चार से कांच वनता है। भारत में दून दोनों चीजों का ग्रभाव नहीं है। साधारण वाल सं हो यथेष्ठ वातुकिन प्राप्त हो सकता है; श्रीर चार नाना तरहकी वलुघों से संग्रह किया जा सकता है। यच्छा कांच वनाने के लिये वालुकिन की जगह चूल्हे की जली हुई मिट्टी (Fire-clay)का चूर काममें लाया जा सकता है, भारतमें उसका भी श्रभाव नहीं है। इतनी सुविधा होने पर भी भारत में श्राज तक कोंचके व्यापोर की उन्नति न हुई। यहां घाज कल जैसा काव वनता है, उससे एक तो चूड़ियां और दूसरी जवत्य ने यो की कची घोषियां या कुव्वियों के विवा भार क्तक भी नहीं बनाया जा सकता। इस देश के कांच वनाने वाली चार श्रधिक काम से लाते हैं, इसी लिये कांच भक्का या साफ नहीं बनता। कमी कमी ये लीग चार इतना श्रविक डास देते हैं कि कांच तक नुन-खरा हो . जाता है। इसकी बाद जैसी भट्टो में कांच गनाया जाता है, वह भी ठीन नाम ने नाविन नहीं। कारण उसमें यावध्यकतानुसार उत्ताप नहीं पैदा हीता भौर जो लुक होता भी है, वह बराबर एजसां नहीं रहता। क्यों कि इस देग की भट्टी में श्रस्त प्रज्ज्वित रखनेके लिए धों कनी से इवा दी जाती है । इसीलिए बीजनी का हवा के अनुसार आगका तेज सर्वेदा घटता बढ़ता रहता है। फिर ऐसी हवासे गरी इए बांच में बुक्र ग्रंग पतला भीर कुक्र ग्रंग गाढा ही नाता है, इसलिए साफ भी नहीं होता। देशो काचमें विग्रह चारने बदले सच्चीमिट्टी काममें लाई जाती है। इपरी काच प्रच्छा नहीं बनता। च्योंकि इपरीं च्यादा-तर कड़े अंगारंकी चार (crude carbonate of soda) कुर उद्गिज चार ( potash ) सैकड़ा पौके ६०-७० भाग चुना, ३०-४० भाग कुछ पौले रंग की वालू, बहुत घोड़ा को शार्टिज, फेल्सार भीर लोहा श्रादि रहता है। परन्तु ग्रुरीप में कांच की बोतलों के लिये जो चीजें काममें लाई जाती हैं, उनमें सेकड़ा पीके भूद भाग बालू, गन्धक चार, (Sulphate of soda) २८ भाग, चूना ११॥ भाग श्रीर उद्देशिकाङ्गार १॥भाग रहता है। गन्धक चार से सेकड़ा पीके ४५ भाग चार रहता है। शीर काच मग्ड में सेकड़ा पीके २८ भागमें १३ भाग मात्र यह चार पड़ता है; किन्तु सक्जीमिटी से जो श्रङ्गार चार मिलता है, उसमें २०—४० भाग चार रहता है, इसी लिए भारतके कांच में श्रीर ग्रुरीप के कांचमें चार-परिमाण करीब २३ श्रीर १३ भाग हो जाता है।

इस देश में कांच पर रंग चढ़ाने के लिए लोहा, तांवा और सम्बल्खार (arsenic) काम में शांते हैं। यह्वावमें कांच बनाने के कारखाने हैं। वहां जिस बालू से कांच बनता है, वह स्त्रभावतः कांच सरीखी चिक नी और चार विशिष्ट होती है। उस देश में इस बालू को रेह कहते हैं। यह जिस जमीन में रहती है, वह जमीन खेती के काम में नहीं भाती। बहुत जगह यह हवासे अपने भाप जम कर कांच सरीखी हो जाती है। इस जमी हुई बालूका रंग विलायती शिशियों की तरह कुछ नीलापन को लिए हुए रहता है। इससे बहुत उत्तम सपेंद वर्ण का कांच बनता है।

फीरोजाबाद (जिला-आगरा) में भी आज कल कांच के कारखाने बहुत हैं। इन में चूड़ियां बहुत बनती हैं।

चीन में भारत की श्रपेचा कांच के कारखाने श्रिषक समुन्नत हैं।

कांच के भिन्न भिन्न भाषाओं में नाम लिखे जाते हैं। कांच की अरबी में खियज, फारसी में—भिट्रे, हिन्दी बंगला में 'कांच'। दटालीमें 'भेट्रो, लाटिनमें—भेट्रास, रूसियामें—'प्टेक् ली', स्पेनमें—'भिट्रो', तामिल में 'कन्नाति', तैलङ्गमें 'बाङ्गासु' श्रीर उद्भें 'श्रीशा' कहते हैं।

रसायन-तत्त्वने मतानुसार कांचमें निम्नसिखित

बातुकिन (Silica), उद्भिज्ञचार (Potash = Pearl ash और wood ash), सोडा (Soda, Sulphate of soda) वैराइटा (Baryta) प्रन्सिया (Strontia), चूना (Lime) भीर फिटकिरी (Alumina)।

श्रस्थिजचार (bone-ash) से एक प्रकारका कांच बनता है; जिसे अंग्रेज लोग बोन ग्लास (boneglass) कहते हैं।

कांच का भाषिचित्र वजन करीव र' ७३२ है। जर्मनीके बने हुए जँगलोंमे लगाने के कांचोंमें चित्रनी बालू १०० भाग, उद्भिज्ज चार ५० भाग, खिल्यामिटी २५ या ३० भाग, श्रीर शोरा २ भाग रहता है।

परामीयों के (परको लांके दर्पणके) कांचका आपे-चिक्ष वजन २' १८८ है। इसका रंग कुछ नीलायन की लिए हुए होता है। सिनमीके दर्पणका कांच कुछ पीले रंग का होता है।

बोहिमिया का कांच खच्छतामें सबसे श्रच्छा होता है। इसका ग्रापेचिक वजन २ २८६ है।

विलायती ''क्रांजन" कांच बोहिमियाके कांचकी तुलना करता है। इसका श्रापेचिक वजन २ 850 है

स्मिटिन नांच (crystal glass) ना श्रापेचिन वजन २ ८ से ३ २५५ तक होता हैं। इसमें सोसेना मुक्त श्रंग रहता है। इसका विशेष नाई वर्ण नहीं। इसमें १०० भाग बालू, ३० या ४० भाग उद्गिज्ञचार, ६० या ७० भाग सिनियाम, ४ भाग सहागा, ३ भाग शारा, १५ भाग सम्बन्न चाराम्ब द्रत्यादि है। लण्डनने सप्टैंच ग्लाससे वैज्ञानिक यंत्रादि बनते हैं।

दोवास कांच (Flint glass) सबसे परिश्रह चीजों से बनता है। इसमें १०० भाग वालू, ५० भाग उद्भिक्त चार, १०० भाग मिनियाम और वाकी स्मिटिक की भांति की कोई बस्तु रहती है। चुनिया काच (Ruby glass) एक प्रकार खूबस्रत खणें प्रभामय कांच है। यह परिभाण करकी बनाया जाता है श्रीर बनते समय इसके "मण्ड" में खणें द्रावक मिना दिया जाता है। यह कांच जब बनता है, तब इसमें कोई भी रंग नहीं रहता। बाद में फारेनहीटके

८३५ डिग्नि उत्तापसे गरम करने पर खासा चुनी सरीखा रत्तावर्ण हो जाता है।

सीना - कांच (Enamel glass,) भी एक तरह का खूबस्रत चौर चिक्रना काच होता है।

काच मणि - संस्कृत शास्त्रींके श्रनुसार कांच एक मणि माना जाता है।

"वाकर पद्मरागानां नम्य नावमणेः ज्ञतः।"

वांच श्रीर स्मिटिक एकही चीज है—

"काच-स्मिटिक- पात्रेषु"

स्मिटिक मिणिकी सम्बन्धमें संस्कृतग्रन्थीमें लिखा है—

"हिमाली रिंडले च विन्धाटकी तटे तथा।

स्मिटकं नायते हैव नानाद पं समप्रमम् ॥

हिमादी चन्द्र कंतायं स्मिटकं तहिथा भवत्।

म्यंकालक तवं कं चन्द्र कालं तथा परम् ॥

स्वांग स्पर्थ मात्रे य वह्रि वसति यत् चयात्।

म्यंकांत तदाखातं स्मिटकं रह्मिक्षः॥

पूर्ण न्द्र कर्र स्पर्थादमतं स्वति चयात्।

चन्द्र कार्त तदाखातं दुर्वमं तत् कृती गुगे॥"

हिमालय, िंहल श्रीर विन्धाराखमें स्पटिक मणि उपजता है। हिमालयमें यह दो प्रकार का होता है। उसमें एक स्र्यं सहय रहता है, जो स्र्यंके किरण स्पर्धसे श्रीम उगलता है। इसीका नाक स्र्यं-कान्त है। दूसरा चन्द्र सहय होता है। यह चन्द्रके स्पर्धसे श्रमत उद्गीरण करता है। किन्तु कलियुगमें यह नहीं मिलता। इसको चन्द्रकान्त कहते हैं।

स्थिकान्त मणि त्रातशी शीयेकी मांति गुण-विशिष्ट होता है।

काचक (सं॰ पु॰) काच खार्ये कन्। १ काच, ग्रीग्रा, पत्थर। २ काचनवण, रेष्ठ।

काचकूषी (सं॰ स्त्री॰) काचनिर्मिता कूषी। शीशी, बीतन।

काचघरी (सं॰ स्त्री॰) काचनिर्मिता घरी पाला घरः, मध्यपदनो॰। कांचका गिलास।

काचन (सं॰ पु॰) काचनवण, रेष्ट्र।

काचितिन्तिड़ी (सं॰ स्त्री॰) श्रामितिन्तिड़ी, कसी समसी। काचितिसक (सं॰ क्री॰) काचलवण, रेष्ट

काचन, काचनक देखी

Vol. IV. 82

काचनक, (सं॰ क्लो) कांच्यते लेखो निवध्यते धनेन, कच िच् खुट् खार्थं कन्। पत्र वा पुस्तक बांधनेका उपकरण, पोथी लपेटनेका खोरा या फौता।

काचनको (सं॰पु॰) काचनकं श्रस्य ख, काचनक इनि।

पत्र प्रस्तकादि, पोथी पत्रा। इसका संस्कृत पर्याय —

वर्णदूत, खस्तिमुख, लेख, वाचिक, द्वारक श्रीर

तालक है।

काचभव (सं॰ पु॰) काचलवण, रेह । काचभाजन (सं॰ क्ली॰) काचनिर्मितं भाजनम्। काचना पात्र, भीभेका वर्तन ।

काचमणि (सं॰ पु॰) काचवत् मणिः काच एव मणिवी।
१ काचकी भांति श्रत्य उच्चव मणि, जो जवाहिर
शीमिकी तरह चमकता हो। २ काच, शीमा।

काचमल (सं॰ क्ली॰) काचस्य चारम्हित्तकाया मसमिव । काचलवण, शोरा।

काचमालिका (सं॰ स्ती॰) मद्य, घराव।
काचर (सं॰ त्रि॰) कु ईषत् चरित दीप्त्या दूरं गच्छित,
कुःचर-पण्, को: कादेध:। पीतवर्ण, पीना।
काचर—पूर्ववङ्गकी एक कायस्य जाति। इन लोगोंका
गीत्र प्रालिमनं, काध्यप तथा पाराधर भीर उपाधि दे,
दत्त एवं दास है। पूर्ववङ्ग श्रीर फरीदपुरके मदारापुरमें यह श्रधिक रहते हैं

काचलवण (सं॰ क्ली॰) काचात् चारमृत्तिकातः जातं लवणम्। लवण विशेद, सांचर नीन। इसका संस्कृत पर्याय—नील, काचोद्धव, काचे, नीलक, काचस्थव, काचसीवचेल, काणलवण, पाकज, काचोत्ध, इयगंध, काललवण, कुरुविन्द, काचमल श्रीर क्षत्रिम है। राजनिवण्टु के मतसे यह ईषत् चार, रुविकारक, श्रामिवर्षक, पित्तहित एवं दाहकारक पौर कफ, सागु, गुला तथा शूलनायक होता है।

काचवकयंत्र (संश्क्तीः) काचिनिर्मितं वक्तयंत्रम्, मध्यपद-सोपो कर्मधाः। काचिनिर्मितयंत्र विश्रेषः, सर्ववगैरञ्च उतारनिको शोशिका बना दुशा एक टोटीदार बरतनः।

काचिवन्दु (सं॰ पु॰) निवरोग विशेष, भांखकी एक बीमारी। काच रेखी।

काच्यम्ब (सं॰ ह्यो॰) काचः समावः उत्पत्तिस्थानमस्य, - बदुत्री०। काचलवण, कालानमक। काचसीवर्चेत (सं॰ क्ती॰) काचस्थानिकं सीवर्चसम्, मध्यपदकोषी वासेधाः। काचलवण, कालानसक। काचस्याना (सं॰स्ती॰) काचस्य स्थानीन, उपमितसमा॰। १ पाटलाव्य, पाड्रीका पेड़ । इसका संस्कृत पर्याय पाटलि, पाटला, श्रमीवा, मधुदूती, फलेर्डा, क्षचा-वन्ता, क्वेराची, कालखाली भीर तासपुषी है। भाषप्रकाशको सतसे यह कवाय एवं तिज्ञारस, देषदुर्या-बीर्य श्रीर वायु, वित्त. प्रतेषा, यक्चि, खास, शोध, रक्तविम, हिका तथा तथा नामक होती है। इसका युष्य क्षाय. मधुररस, शीतवीर्थ, द्वदययाही, कण्ड-श्रीधक श्रीर कपा, रत्तदीष, पित्त तथा श्रतिसारम है। ़ मल दिका श्रीर रक्षपित्तको दूर करता है। २ काचपात्र। काचा, (सं•स्त्री•)१ काच-मणि, विज्ञीरी पत्यर। २ श्रायके दन्तकी शुभ्य रेखा, घोड़ेके दांतकी सफोद सकीर। यह पन्द्रसमें सत्रस वर्ष की भवस्या तक घोडिके दांतीमें सरसीकी तरह पड़ जाती है। काचाच, (सं॰ पु॰) काच दव प्रचि यस्य, बहुबी॰। १ व्रह्मक, बड़ा बगला। २ पद्मकन्ट, समलकी जड़। काचाइवा, ( मं॰ स्त्री॰) हरिद्रा, इनदी। काचिच, (सं॰ पु॰) कचते दीप्यते, बादुलकात् इन् ; काचि- कान्ति इन्ति गच्छति, काचि-इन्-ड-प्रयोदरा-दिलात् हस्य घः। १ काञ्चन, सीना। २ सूषिक, चुडा। ३ शिस्वी धान्यविशेष, एक धान।

दित्वात् इस्य घः। १ काधन, साना। २ सूर्यका, चूडा। ३ शिस्वी धान्यविश्रेष, एक धान। काचिश्वक (सं० पु०) काकचिश्वा, घुंघची। काचित्—(सं० श्रव्या॰) कोई भी श्रानिदिष्ट-स्ती। काचित (सं० व्रव्या॰) कचित्रं भी श्रानिदिष्ट-स्ती। काचित (सं० व्रव्याः) कचते वध्यते श्रमी, कच-णिच-का। श्रिक्यारोपित, श्रिकहरमें रखा हुगा। काचिम, (सं० पु०) कच-णिच-इमन्। देवकुलोइव

काचिसिन्दि, काविधिक देखी।

ष्ट्रच, पाक पेड़ ।

वाच्या—बङ्गालके खुलना जिलेका एक गांव। यह भैरव भीर मधुमती नदीके सङ्गम स्थानपर वाचेरहाट से तीन व्योस पूर्व श्रवस्थित है। यहां पुलिसका थाना घीर वड़ावाजार सीजूद है। १७८२ ई॰ की हेसकेल साइवने यह बाजार लगाया था। ग्रामके मध्य एक नाला निकला, जिससे यह दो भागमें वंट गया है। ग्राने जानेके लिए पुन वंधा है। यहां कबू (पुर्यां) वहुत होती है।

काचूक (मं॰पु॰) काच वाहुलकात् चक्क । १ कुक्कुट, सुरगा। २ चक्रवाक, चक्रवा।

काच्छ (सं ॰ व्रि॰) कच्छ्यानीय, नदीने किनारेका। काच्छ्य (सं ॰ व्रि॰) कच्छ्यसम्बन्धीय, कक्ष्येका। काच्छ्म (सं ॰ व्रि॰) परिष्कार, साफ। काछ (हिं॰पु॰) १ जनका उपरि भाग, जांचका जपरी हिन्सा। २ काछा, लांग। ३ रूपका भराव।

काछना ( हिं॰ क्रि॰ ) १ खोंसना, सगामा। २ मृंगार करना, बनाना।

काइनी, (हिं॰स्ती॰) एक प्रकार को घोती। यह कस भीर जपर चढ़ा कर पहनी जाती है। २ परिधेय वस्त-विभेष, जांधियेके उपर पहना जानेवाला कपड़ा। यह घांघरिकी तरह रहती भीर जुन्नट पड़ती है। रामजीला श्रीर क्षणा कीलामें प्रथमान प्रायः काइनी पहनते, हैं।

कांका ( हिं॰ पु॰ ) नांग, उठी घोती।

काकी—युत्त प्रान्तकी एक क्षषक जाति। यह लोग प्राय: खेत जोतते—वोते भीर भाजो तरकारी वाजारमें वेचते हैं। युत्त प्रान्तके काकी ७ ये िपयों में विभन्न हैं—कनी जिया, हरदिया, िएंगी रिया, जीन-पुरिया, मगिहया, जरेठा शीर ककृष्ट। इन ७ ये िपयों में परस्पर श्रादान प्रदान शीर पान भोजनादि प्रचित्तत नहीं। सातो ये िपयों में कनी जिये सर्वाचित्रा समानाई शीर ककृष्ट सबसे कोटे समक्ष जाते हैं। किन्तु ककृष्ट कहते कि बही सर्वापेषा समानाई शीर कनी जिये सबसे काटे होते हैं। कनी जसे काशी तक कनी जिये सबसे काटे होते हैं। कनी जसे काशी तक कनी जिये, पूर्व श्रवधमें हरदिये, श्रवधके दिवस-पश्चिमां समी सिगी रिये, बनो धेमें जीन पुरिये, मगिइये शीर जरेठे विहारमें तथा ककृष्ट वज्ञ एवं जयपुरादि खानों में सिलते हैं। इन सात ये स्थाको कोड़ काकियों स्थिरों भी दे ये भी चहती हैं,—धाकर, काकियों स्थाने स्था स्थान हो हैं,—धाकर,

काजल (सं• क्ली॰) कुत्सितं जलम्, कोः कादेशः। कुल्सित जल, खराव पानी।

काजस (हिं०) कवन देखी।

क्राजसवास—एक सुसलमान जाति। यह शिया सम्पृदाय सुता हैं। ईरानका तबरीज, शीराज, मशीद भीर किरमान नगर इनकी जन्मभूमि है। यह प्रख्यालन, मेषपालन श्रोर कविकार्थिसे प्रपनी जीविका चलाते हैं। काजलवास विलच्या साइसी, दुर्हान्त चौर युद्धप्रिय होते हैं। यह पारस्यवीर नादिर शाइकी विपुत्त वाहिनीमें भरती किये गये थे। नादिर प्राप्तका वध होने पर द्रवींने प्रहमद शाहते सिल कावुन जीता। अहमद शाह जव मर गये, तब यह कार्वुलके निकटवत्तीं चान्दोल ग्राममं रहने लगे। इनकी संख्या कोयी डेड़ लाख है। यह सुन्नीसम्प्रदाय वाले दुरानी सरदारोंके घोर शन् हैं। श्रफगान सरदार काजलवासीसे डरा करते हैं। काजाक (कद्भाक) मध्य एगियाकी घूमनेवाकी एक जाति। युरोपमें इन्हें को साक कहते हैं। यह मध्य एशियाने उत्तर विभागस्य मक् प्रदेशमें प्रधानतः रहते हैं। तुर्कींकी तरह इनमें नानाविध अधी, याखा श्रीर वंशविभाग हैं। युरोपमें यह हहत्, मध्य श्रीर चुद्रदत्तमें विभन्न हैं। किन्तु ऐसा विभाग मध्य एशियामें नहीं होता। स्त्रमणियता श्रीर युद्ध-प्रियताने लिये पति दूरवासी भिन्न भिन्न सेणियोंने खोग पा मिलते हैं। एखा नदी, प्राराल इट ग्रीर वलकाश तथा धालाती इहदने तीर यह पिधक र्संस्थक देख पड़ते हैं। किन्तु इतने दूरवती होते भी सर्वदा सकल प्रदेशींमें घूमते रहनेसे इनमें भाषाका विशेष पार्थका नहीं पड़ता।

दानसामसियाना प्रदेशमें तोने या तियोने स स्वतान नामक निसी व्यक्तिने अधीन इन्होंने प्रथम अभ्य त्यान किया था। १५३४ ई॰की (८४१ स्विती) नक्षश्रतीय नदीने तीर यह बहुत दुर्दान्त बन्गरी। सुसतान तोके सने मास्ती नगरको रूप-सम्बाट् ने डीवने निकट अने क बार दूत भेजा था।

यद बुद्रप्रिय सोग विम्हास रखते कि "यद तदाई"

(दैवशित सम्मन प्रस्तरखण्ड) पत्यर रोग कोड़ाता, युदमें जय दिलाता शीर भूत भगाता है।

१६ वें ग्रताब्दको तातार सेनाइनके मध्य सक्षुख भागमें रह कुछ, कि ही नड़ते थे। रूप उस समय सुद्र खुद्र राज्योंमें विभक्त था। इन्होंने छमी समय सुविधा देख प्राय: समस्त रूप-राज्यको विवर्धस्त कर डाला श्रीर श्रष्टाकानतक श्रधकार किया। भन्तको प्रवर्ष्ट वीर इमान (Ivan the terrible) ने इन्हें रूपी-सीमासे वाहर भगा दिया। यह परास्त हो समर-कन्द, वोखारा श्रीर खीवाको चले भागे। यहां भी यह दुईमनीय हो गये। फिर रूपका श्रधकार यहांतक भा जानेसे इन्होंने नाम मात्र रूपकी श्रधीनता खीकार की। काजन प्रदेशमें लचाधिक कुछ, कर रहते हैं।

इनमें भिन्न येणीकी भिन्न मस्तिद, भिन्न कबर श्रीर डिरा डालनेकी जगह रहती है। इनमें धनेक धनी वणिक् भीर भनेक समानाह विदान् भी हैं। रूपका कोई कानून यह नहीं मानते। भाषा श्रीर श्राचार व्यवहारमें यह दुरुत जातिसे विशेष प्रयक् नहीं होते। इनकी स्त्रियों श्रीर शिश्वोंकी गावका वर्ण युरोपीयोंसे मिलता, केवल सूर्यके उत्तापसे अपेचाकत काला पड़ जाता है। इनका सस्तक दीव, पगड़ी कोणाकार, चत्तु वादाम जैसे तथा फीळवस्य-विभिष्ट, इनु उच्च, नाम चपटी, प्रमस्त समाट, श्राष्ट वहत् और मूक घोड़ी होता है। इनके मतमें कानू नयाजकों की स्त्रियां ही सुन्दरी हैं। यह ग्रीसकालमें कल्पक नामक पगड़ी भीर मीतकाचर्ने तुसक नासक टोपी पहनते हैं। इन्हें मासुद्रिक यास्त्र, पालित च्योतिष भौर भूतादिके त्राङ्कान प्रस्तिपर विखास है। उक्त शास्त्रींकी वहुत श्रातीचना हुवा करती है।

१८९२ से १८९६ ई॰ तक इनमेंसे कितने ही ह्यायुक्त लोगोंको लेकर इस्त-सम्बादने ८॰ सेनादल प्रस्तुत किये थे।

युरोपीय क्षाक देखनेमें सुपुरुष, पातियेय भीर सम्मानाई हैं। विवाहित स्त्रियां मस्त्रकपर एक रात्रि कानोचित रेथमो टोपी नगातीं भीर पपने गात्रमें एक रुमान खोंस सेती हैं।

काजी-मुसलमान समालका विचारपति। मुसलमानींका राजल रहता, वहीं काजीसमाज-नीति, धर्मनीति, फौजदारां श्रीर दीवानी विधिकी श्रनुसार विचार करता है। भारतका राज्य सुसल-मान राजावीं के अधीन रहते समय काजी लोग विचारक पदपर ग्रभिषिक्त थे। हिन्दुस्थानमें भो श्रनेक काजी विचार करते रहे। लोगोंके कथनानुसार उनमें पचपात श्रीर खेच्छाचारिताका कुछ पावल्य श्रंगरेजाधिसत भारतसाम्बाज्यकी या। त्राजकल मध्य काजी मुसलमानींके विवाह कालमें उपस्थित हो विवाहनी वन्धनको इट किया करते हैं। किन्तु तुर्विस्तान, अरव भीर देरानमें यह प्राजवाल भी विचारक हैं। हां देशभेदमें दनकी मर्यादाका जुक तारतस्य रहता है। तुर्किस्तानमें विचारनकी पूर्ण चमता रखते भी यह सुफ्तीके पधीन होते हैं। न्तु विस्तानके खलीफा हारून अस रहीदके समयसे कालियों ने हाथमें विचारका भार अपिंत हवा है। सर्वप्रयम काजीका नाम श्रवृ यूसुफ, था। सब देशोंकी श्रेपेचा श्ररव राज्यमें काजियोंकी चमता श्रधिक है। यदि प्रजा किसी कारण देशके श्रधिपति पर श्रिभयोग लगाती, तो प्रवल पराक्रान्त सस्कटके श्रधिपतिको उपस्थिति भी काजीके समन्त श्रनिवार्ध त्राती है। देरानने प्रत्येन नगरमें नाजी रहते हैं। फिर प्रत्येक शेख-उल-इसलामके श्रधीन होता है।

कानी श्रजीम खां—एक मुसलमान चिकित्सक। यह उमराव भी थे। १५५१ ई० की श्रागरा नगरमें यसुनाके तीर इन्होंने एक सुन्दर ख्यान वनवाया या। उस उद्यानका पूर्व-सीन्दर्य श्रव देख नहीं पड़ता, श्रिकांग विगड़ गया है। को बचा है, उसे श्राज भी "इकीमका बाग्" कहते हैं।

काजी भहमद—एक विखात ऐतिहासिक। इनका पूरा नाम काजी शहमद बिन सहमाद श्रवगृष्पारी या। इन्होंने नुसख-ए-जिहन-श्रारा नामक एक दितिहास विखा। इस ग्रन्थमें सुसलमान-राज्यके स्थापनसे ८७२ हिजरी तक विख्य घटनावली विखी है। काजी शहमद पदव्रजमें (पैदल) ईरानसे

सका दर्भन करने गये थे। वहां से लोटने पर सिन्धु प्रदेशके दैवाल नामक ग्राममें इनको सत्य हुयो। (१५६७ ई०).

काज् (हिं पु ) हचिविशेष, एक पेह । इसे वह नामें हिजनी वादास, वस्वईमें काजु कालिया, तामिनमें मुन्दिरी, तेनहमें जिदीमेमिदी, कनाड़ेमें किस्पु, सन्तयमें परनिक्तमान कुरू और ब्रह्मदेशमें थीनोह कहते हैं। (Anacardium occidentale)

यह वृत्त ३० से ४० फीटतक जंचा होता है।
काजू दिविण श्रमिरिकासे भारतवर्षमें गाया है। श्राजकल यह भारत, च्रद्याम, टनासरिम तथा श्रान्दामान
होपपुष्त्रके समुद्रतटके वन श्रीर दिविण भारतमें
बहुत होता है। 'काजू' दिविण श्रमिरिकाके 'श्रकाजाक'
शब्दका श्रवभ्नं श है।

इसकी छालचे पीला या लाल गोंद निकलता, जी पानीमें-कम घुलता है। कीड़े इससे भागते हैं।

छालको गोदनीसे एक प्रकारका रस वहने लगता है। इससे चिक्क डालनेकी पक्षी रौप्रनाई बनतो है। देशी कारीगर काजूका रस लगा कर धातकी चीज़ जोड़ते हैं।

छाल रंगनेक लाममें लग सकती है। ग्रान्दामान-वासी काजूक वीजकी छालका तेल मछली पकड़नेक जाल रंगनेमें व्यवहार करते हैं। गीवामें इसे 'डीक' कहते हैं। वहां यह नावों श्रीर लाखोंमें रालकी भांति लगता है। काजूका तेल दा प्रकार निकलता है— गुठलोंके छिलके श्रीर मींगीसे। मींगीका तेल कुछ पीला, मुखायम, ताकृतवर श्रीर बादामके तेलकी तरह होता है। जैतूनका तेल इसकी बरावरी कर नहीं स्वता। किन्तु भारतवर्षमें मींगी बहुत खायी जाती है। गुठलोंके छिलकेका तेल काला, कड़वा श्रीर फफोंले डालनेवाला है। स्वाड़ीमें इसे चुपड़ देनेस दीमक नहीं लगती।

श्रीषधमें काजूका तेल कोड़, नास्र, गुमड़ी श्रीर छालेपर लगता है। मींगी खानेसे रत्त सुधरता श्रीर पङ्गकी पीड़ाका प्रकोप दक्ता है। गुठलीके छिलकेका तेल लगानेसे पेरका फटना वन्द्र हो जाता है। सृनकर खानेसे इसकी सोंगी बहुत पच्छी

काजूकी लक्षड़ो लाल, कुछ कुछ कड़ी श्रीर दाने-दार होती है। अद्मारेशवासी इसे सन्दूक तथा नाव वनानेमें लगाते हैं।

काजूत (सं॰ पु॰) जुपविशेष, एक भाड़। महाराष्ट्र देशमें इसे 'जांवी' कहते है। यह मधुर, उपा, लघु, धातुहिबकर श्रीर वात, कफ, गुल्मोदर, ज्वर, क्राम, व्रण, श्रीनमान्य, जुछ, खेतकुष्ठ, संग्रहणी श्रीर श्रशीं-नाशक होता है।

काजूमोजू (हिं॰ वि॰) देखाज, कार्यमें न मानेवाला। काञ्चज (सं॰ ल्ली॰) काचलवण, सीचर नोन।

काञ्चन (सं• पु॰ क्ली•) काञ्चते दीप्यते, कवि-ल्यु।
१ स्वर्ण, सोना। २ प्रत्नागपुष्य, सुलतानी चम्पा।
३ पद्मकेप्रर, कंवलकी धला। ४ धन, दौलत।
५ नागकेप्ररका पुष्प। ६ दीप्ति, चमक। १० वन्धन,
वंधाव। ८ उदुस्वर, गूलर। ८ धुस्तूर, धतूरा।
१० सम्पत्ति, नायदाद। ११ पुरुरवा वंशीय भीमकी
एक पुत्र।

"भीमन्तु विजयस्थाय काखनी दीवकसाया।" (भागवत सार्धार)

१२ पद्मम वुद्ध। १३ नारायणके एक प्रत।
१४ धनद्मय-विजय नामक ग्रन्यके प्रणेता। १५ व्यविश्रेष, कचनारका पेड़। इसका प्रव्य पीत, रत्न पीर
खेत भेदमें त्रिविध है। रक्त प्रव्यका संस्कृत पर्याय—
रक्तप्रव्य, कोविदार, युग्मपत्र एवं कुण्डल भीर खेतका
पर्याय—काञ्चनाल, कर्वुदार तथा पाकारि है। भावप्रकाशके मतसे यह शीतल, ग्राही, कषाय, श्लेषपित्त,
क्रिम, कुछ, गुदभ्तंश्र तथा गण्डमाला रागनाशक
होता है। १६ हरिताल।

काञ्चनक ( सं॰ क्री॰) काञ्चन संज्ञायां कन्। १ इरिताल। २ धान्यविशेष, एक धान। ३ काञ्चन द्वाच, कचनार।

. काञ्चनकदली (सं॰ स्त्री॰) काञ्चनवर्णा कदली, मध्य-पदलीपी कर्मधा॰। १ चम्पा केला। २ कदली-विशेष, एक केला।

काष्ट्रनकन्दर (सं• पु॰) काष्ट्रनस्य कन्दरः, है-तत्। स्वर्णकी खनि, सोनेकी खान।

काश्वनकारिणी (सं० स्त्री०) काञ्चनं बहुमूलेन बन्धनं करोति, काञ्चन-क्त-णिनि-क्षोप्। यतमूली, सतावर। काञ्चनचीरी (सं० स्त्री०) काञ्चनमिव चीरमस्याः, बहुत्री०। १ स्वर्णचीरिणी चुप, एक प्रकारकी खिरनी। २ चौरिणी, खिरनी। ३ यवितका, एक बूटी। इसका दुग्ध पीत भीर पत्र द्वहत् होता है। ४ कङ्ग्छ, किसी किसाकी गेरु।

काञ्चनगिरि (सं॰ पु॰) काञ्चनमयो गिरि:। १ समेर पर्वत । २ खर्णं निर्मित क्वितम पर्वत, सोनेका बनाया हुवा पहाड़ । यह दान करनेके लिये बनता है।

काञ्चनगुड़िका (सं० स्त्रो०) भीषध विशेष, एक दवा।

तिमला प्रत्येक एक एक तोलेके हिसावसे ३ तोला,

तिकटु प्रत्येक दो दो तोलेके हिसावसे ६ तोला,

रक्तकाञ्चन (लाल कचनार) की काल १२ तोला श्रीर

सबके बरावर गुगा लुड़ाल गोली बनानेसे यह श्रीषध

प्रस्तुत होता है। दसके सेवनसे गण्डमाला भीर

गलगण्ड रोग दब जाता है। (रसरवाकर)

नाञ्चनगैरिन (सं॰ क्ली॰) सुवर्षगैरिन धातु, सोना मिटी।

कांचनचक्र (मं क्री ०) बीखशास्त्रके मतसे प्रियवीका मध्यभाग (दिव्यावदान १८। ८। ८)

काञ्चनचय (सं॰ क्ली॰) काञ्चनस्य चयः राग्निः, ६ तत्। स्वर्णराग्नि, सोनेका ढेर।

काञ्चनजङ्घा—पूर्व हिमालयका एक अल्झ गृङ्ग। यह सिकिम श्रीर नेपालकी प्रान्तीय सीमामें भचा॰ २०' ४२ ॥ ५ श्रीर देशा॰ दद' ११ रह्ण पू॰ पर अवस्थित है। धवलगिरिकां छोड़ इतना वड़ा गृङ्ग जगत्में दूसरा नहीं। यह २८१७६ फीट जंचा है। यह गृङ्ग गोस्तामीस्थानसे ६५ कोस पूर्व रहते मानो नेपालको पूर्व सीमाको वचाता है। यह निरविच्छ्न तुषाराहत रहता है। स्थींदयकाल दूरसे ठीक काञ्चनको भांति देख पड़ते यह गृङ्ग 'काञ्चनजङ्घा', 'काञ्चनजङ्घ', 'काञ्चनगृङ्ग' श्रीर किसी किसी संस्त्रत पुस्तकमें 'काञ्चनगृद्ध' श्रीर किसी किसी संस्त्रत पुस्तकमें 'काञ्चनगृद्ध' गामसे भ्रमिहित है।

काञ्चनपत्रिका (सं॰ स्ती॰) क्षणमुषती, कासीमूसर। काञ्चनपत्ती—बङ्गाल प्रान्तके चीबीस परगनेका एक

गण्डग्राम (क, सवा)। यह कलकत्तेसे १४ कोस उत्तर श्रवस्थित है। यहां पूर्ववङ्ग रेलवेका एक श्रद्धा है। पहले इस ग्राममें वहुसंस्थक पण्डित श्रीर विवचण विकित्सक रहते थे। यहां क्रण्यका श्रीमन्दिर, भीगमन्दिर तथा दोलमन्दिर वना श्रीर नित्त्यसेवाके निर्वाहको क्रण्यवाटी नामक गांव लगा है। चैतन्य चन्द्रादय नाटकके रचयिता पुरीगोस्नामीको यह जन्म-मृमि है। यहां रथयाता बड़े समारोहसे होती थी। काश्वनपुर (संकती०) कालिङ राज्यका एक नगर। (जैनहरिष्य रक्षार)

काञ्चनपुष्पक (संकत्नी ) काञ्चनसिव पीतं पुष्पं यस्य, काञ्चनपुष्प-कप्। श्राइत्य-ज्ञुप, तगर। श्राइत्य देखो। काञ्चनपुष्पिका (संक स्त्री ) पीतनाती, पीता चमेनी।

काञ्चनपुष्पी (सं् स्त्री॰) काञ्चनिमव पुष्पं यस्याः, ङीप् । गणिकारिका, प्ररनी।

काञ्चनप्रभ (सं॰ पु॰) १ ऐत्तवंशीय एक राजा। (ति॰) २ खर्णकी भांति प्रभाविधिष्ट, सोनेकी तरह चमकनेवाना।

काश्वनभू (सं • स्त्रो॰) काश्वनमयी भू, मध्यपदकोषा कर्मधा॰। १ खर्णभय स्थान, सोनेकी नगइ। २ खर्णरेण, सोनेका तुरादा।

काञ्चनभूषा (सं ॰ स्त्री ॰) स्वर्ष गैरिक, सोनामाठी। काञ्चनमय (सं ॰ व्रि ॰) काञ्चनस्य विकारः, काञ्चनसयट्। नयट् वैतयोभांषायानमचाञ्चादनयोः। पा धाशारध्यः। स्वर्षेनिर्मित, सोनेका वना जुवा।

काचनमाचिक (मं॰ पु॰) खण्माचिक, सोनामाखी। काचनमाना (मं॰ स्ती॰) १ प्रशीक राजाकी पृत्र कुनानकी पत्नी। २ खण्योणी, सोनेका लड़। ३ काचनहक्ती योणी, कचनारकी कतार।

काखनमोहनरस (सं० पु०) रसविश्रेष, एक दवा।
रसिन्दूर, तास्त्रभस्त एवं खर्णभस्त समभाग श्रक्षं
(मदार) तथा वजी (यूहर) के दुग्धर्मे दिन अर धींटनेसे यह रस प्रस्तुत होता है। गोली एक रत्तीकी बनती है। काज्यनमोहन रसके सेवनसे गुला रीग प्रारोग्य होता है। (रसरवाकर) काञ्चनरस (सं॰ क्लो॰ ) इरितालविशेष, किसी किस्मका इरताल। गीरन देखो।

काञ्चनवप्र (सं॰ पु॰) काञ्चनमयो वपः, सञ्चपदकोपो कर्मधा॰। १ खर्णनिर्मित प्राचीर, सोनेकी दीवार। २ समेत पर्वतका सानुदेश।

काञ्चनवर्भा (सं॰ पु॰) एक प्राचीन राजा।

हिरखनमां देखी।

काञ्चनष्ठीवी (सं० पु०) स्ट्लय राजाकी पुत्र। (नहामारत, ग्रानि ३०-३१)

काञ्चनमन्धि (सं॰ पु॰) काञ्चनवत् दुर्भेदाः सन्धः। सुदृद्धं सन्धि, मज्दृतं सुन्हः।

काञ्चनसिम (सं कि ) खर्णवत् सुन्दर, सोनेकी तरह चमकीना।

काञ्चनस्प (स'॰ पु॰) काञ्चन नामक दिद्रस्थान्य-साधित स्प, एक दाल। यह सरसोंके तैलमें कल्हार कर बनाया जाता है।

काञ्चना (सं॰ स्ती॰) महीरात्रणकी राजधानी। इसका यपर नाम खण्भूमि है।

काञ्चनाच (सं॰ पु॰) एक दानव। (इर्त्वंग २४० प॰) काञ्चनाची (सं॰ स्त्री॰) सरस्रती नदी।

काञ्चनाङ (सं वि ) काञ्चनवत् सुन्दरं श्रङ्गं यस्य. वहुन्नी । १ स्वर्णवत् सुन्दर श्रङ्गविशिष्ट, सोनिकी तरह चमकी ने जिस्मवाना । (क्ली ) २ स्वर्णनिर्मित श्रवयव, सोनिका वना हुवा वदन ।

कांचनाभिधानसन्ध (सं० पु॰) कांचनसन्धि, दोनां तफी बरावर शतीं पर होनेवाली सुलह ।

कांचनाश्वरस (स'० पु॰) रसविश्रेष, एक दवा। रस-सिन्ट्र, स्ताप्रसा, लीइ, श्रम्बक, प्रवाल, इरीतकी, रीप्य, स्रगनाभि श्रीर सनःशिंचा दो दो तोले जनमें घांटनेसे यह रस प्रस्तुत होता है। इसे विन्दुमाल श्रमुपानके श्रमुशर सेवन करनेसे सर्वीपद्रवसंग्रक नानारीग दव जाते हैं। चय, काम श्रीर श्रेष्पिक पर यह वड़ा गुण देखाता है। (रम्ब्रमारम्बर्ग) हहत् कांचनाश्वरस वनानेका विधि यह है—स्वणभस्म, रसिन्ट्र, स्ताभस्म, लीहभस्म, श्रम्भस्म, प्रवालभस्म वेक्रान्तभस्म, रीप्य, तास्त्र, वङ्ग, कस्तूरी, लवङ्ग, जाति- कोष चौर एजवाजुक दो दो तो जे छतकुमारी तथा केंगराजके रस एवं चाजाचीरमें तीन तीन दिन घोंटते हैं। मात्रा चार रत्ती है। यह रस भी चनुपानके चनुसार सर्वरोग दूर करता है।

काचनार (सं॰ पु॰) काचनं तद्वर्षं ऋच्छति पुष्यं: काचन-त्रर-पण्। रत्तकाचनत्रच, लाल कचनार। यह कषाय, संयाही, त्रणरीवण, दीपन श्रीर कफ, वात तथा सूत्रक्तच्छ नामक होता है। (राज निवण्डु) २ खेतकाष्ट्रन त्रच, सफेट कचनार।

कांचनारक (सं॰ पु॰) कांचनार खार्यं कन्।

वाधनार देखी।

काञ्चनारगुग्गु (सं॰ पु॰) श्रीषध विशेष, एक दवा। कचनारकी छालका चूर्ण ५ पत्त, ग्राही, पीपल एवं सिरचका चूर्ण एक-एक पल, हरीतकी, श्रासलकी तथा विभीतकका चूर्ण चार-चार तीला, वक्षणकी छालका चूर्ण २ तीला, गुड़च्वक, पत्रक (तिजपात) एवं एलाका चूर्ण एक एक तीला शीर सब चूर्णके बराबर गुग्गुलु डाल एकत्र सर्दन करनेसे यह श्रीषध प्रस्तुत होता है। इसके सेवनसे गण्डमालो, गलगण्ड श्रीर पर्वुदादि रोग नष्ट होता है। सात्रा श्राध तीले तक है। (भावमकाय)

काञ्चनाल (सं॰ पु॰) काञ्चनं कांचनवर्णं ग्रसित, काञ्चन-ग्रस्-प्रण्। १ खेतकांचन वस, सफीद कच-नारका पेड़। २ ग्रारम्बध क्षच, भमिसतास।

कांचनाह्वय (सं०पु०) कांचनं खर्षं श्राह्वयते सर्धते स्वभासा दति श्रेष: कांचन-श्रा-ह्वे-क। १ नागवेशर वचा। २ पद्मकेशर।

कांचिनका (सं० खी०) गणिकारी पुष्पद्वच, श्ररनी। कांचनी (सं० खी०) कच्चते दीव्यते श्रनया, काचि-च्युट्-डीप्। १ इरिट्रा, इलदी। २ गोरीचना। ३ स्वर्णचीरी, खिरनी। हिन्दीमें 'कांचनी' नर्तकी श्रीर गायिकाकी कहते हैं।

कांचनी—गोसामी सम्प्रदायविशेष। यह लोग नृत्य गीत द्वारा जीविका निर्वाह करते श्रीर गैरिक वस्त्र पहनते हैं। श्राचार-व्यवहार साधारण गांसायियोंसे मिलता है। श्रावश्यक श्रानेसे यह विवाह कर सकते हैं। स्रने पर दनके गवको समाधि देते या नदीके जनमें वहाते हैं।

कांचनीय (सं० ति०) स्वर्णजात, मोनेका वना हुवा। कांचनीया (सं० स्त्री०) १ इतिताता २ गोरोचना। कांचि (सं० स्त्री०) काचि-इन्। १ रमना, करधनी। २ दाचिणात्यकी द्राविड़ राज्यकी राजधानी। कांजेपरदेखी। कांचिक (सं० त्त्री०) कांचि संज्ञायां कन्। कांजिक, कांजी।

कांची (मं० स्त्री०) कांचि-छीष्। १ रसना, करधनी। इसका मंख्नत पर्याय—मेखना, सप्तकी, रसना, सारसन, कांचि, कचा, कचाा, सप्तका, सारसन, रसन श्रीर वंचन है। इन पर्यायों में निसी निसी निसी मतानुसार विभिन्नता रहती है। एक चड़वानी यष्टिकों कांची कहते हैं। फिर शाठ चड़वानी मेखना, सोनह जड़वानी रसना श्रीर पन्नीम चड़वानी करधनी काणप कहनानी है। २ द्राविड़ राज्यका राजधानी। ३ गुष्ता, घुँघची,।

कांचीनगर (सं० ल्ली०) काबीपर देखीं।

कांचीपद (सं० क्ली०) काञ्च्याः पदं स्थानम्, ६ तत्। ज्ञानदेश, नितम्ब, करधनी वांधने को जगह। कांचीपुर—मन्द्राज प्रांतस्य चेंगलपट जिलेके कांची- पुरम् ताज्जका एक प्रसिद्ध नगर। यह श्रचा०१२ है। ४५ ए०पर श्रव- स्थान है। भूपिरमाण ५८५८ एकर है। यहां न्यायालय, कारागार, चिकित्सालय श्रीर विद्यालय विद्यमान है।

पुरावच—कांचीपुर श्रति प्राचीन नगर है। महा-भारतमें उत्तेख मिलता है,

" भस्तत् पह्लवान् पुच्चात् प्रयवादद्रविहा न्छकान् ।

गकतयास्त्रत् काखीन् गवराये व पार्यं तः ॥" (महामारत, मादि, १०६,इ४).

श्रमेक महाक्षाश्रोकी मतसे महाभारतमें कांची नामका उन्नेख रहते भी केवन उसी प्रमाण पर निर्भर कर इसको महाभारतका समजानीन पति प्राचीन नगर कह नहीं सकते। तामिन भाषाकी "कांचीपुर स्थलपुराण"में लिखा कि प्रसिद्ध चीनराज कुलोत्तुक्षने कांचीपुर नगर स्थापन किया था। तत्- पुत्र श्रदण्डी तोण्डीरने समय इसकी निशेष सम्हिष्ट इद्दे। पाद्यात्य पुरानिद् फागुंसनने उक्तमत समयंनकर लिखा है,—"पहले यह स्थान जंगलसे परिष्ठत था। उस समय यहां श्रसभ्य लुह्मनर रहते थे। दे०११नें या १२नें श्रतान्द श्रदण्डी चक्रनतौने यह नगर पत्तन निया। (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture.)

उत्त उभय मंत समीचीन नहीं समक पड़ते। वास्तिक यह कांचीपुर श्रित प्राचीन नगर है। प्राचीन शिल्पिलिपि श्रीर प्राचीन संस्तृत पुस्तक पढ़नेसे श्रना-यास उपलिख आती, कि चोल रालापोंक श्रभ्युद्यसे बहुत पहले कांचीपुरमें दिच्यापयक प्रवल परा-क्रांत न्द्रपतियों की राजधानी स्थापित हुई थी। श्राज-कल यह जैसा चुद्र नगर है, पूर्वकालको वैसा न था। उस समय कांचीपुर एक विस्तीर्ण जनपदमें विभक्त था। स्कन्दपुरायके कुमारिकाखगुडमें लिखा है—

"ग्रामाणां नवलचच काचीपुरे प्रकीतिंतम्।" ( ३० प० )

महाभारतके समय कांचीपुर सभावतः किल्क्षके चित्रय राजाशों के अधीन था। उस समय भी यह स्थान द्राविड़ राज्यके, अन्तर्भत न हुषा था। यही बात महाभारतमें द्राविड़ शीर कांचीके स्वतन्त्र उज्जेखसे प्रवृक्तित होती है। फिर दिचणापयके पाख्य राजाशों ने दसे पिषकार किया।

पाएडा राजावों के पीछे ही कांचीपुर पक्षव राजावों के हाय लगा। किसी समय पक्षव राजावों ने द्राविड़ श्रीर दिचिणापयका पिधकां य जीत इसी कांचीपुर से राजधानी स्थापित की यो। बीड श्रीर जैन धर्म प्रवल पड़ते भी तत्कालीन कांचीपुर पे पक्षवराज हिन्दू धर्मावलम्बी रही। खृष्टीय ४ थे श्रीर भ्रम प्रताब्द की प्रिक्ष विषयका साच्य देती है। उत्त शिक्ष विषयका साच्य से पहले कांचीपुर में जैन धर्म भी विश्वेष प्रवल था। तत्कालीन पद्मव राजावों ने वेदन्त ब्राह्मणों को श्रम स्थिते, उन सक्षक स्थानी में ब्राह्मणों के श्रम्यविद्य पूर्व जैनों के श्रमकार रहे। सक्षवत: हिन्दू राजावों ने जैनों को निकाल हन स्थानों में

ब्राह्मणों को रक्खा था। (Indian Antiquary, VIII. 281.)

वीदगण श्रनुमान खृष्टीय श्य यताब्दको नायी से जा कां चीपुरमें रहे थे। पाण्डा राजावों के समय यहां जैनधर्म प्रवत्त हो गया घार जैन राजावों ने श्रधिकां य बीद श्रधिवासियां को भगा दिया। (Wilson's Mackenzie Collection, p. 40-41.)

शिलानिपिन अनुसार सिंहिनिणा ही नांचीपुरने प्रथम पन्नवराज थे, जो खृष्टीय ४ र्थं यताच्दको राजल कर गये। वह वैणाव थे। अनिक नोग अनुमान करते, कि उन्होंने समय विणाकांचीके वरदराजस्वामी प्राविभूत हुये थे।

खृष्टीय ६ छ यतान्दको पुलिकेयो (२ य ) ने एक-वार पत्तवराज पर आक्रमण किया। ५०० यक्तमें खोदित पुलिकेयोको शिल्पलिपि पढ़नेसे समभते कि पत्तवराज उनसे हार कांचीपुरके प्राकारमें छिप रहे थे।

> "कतान्तात्मवजोत्रतिम्वलरजस्यञ्कत्रकाखोपुरः। प्राकारान्तरितप्रतापमकरोयः पत्नवानाम्पतिम्॥"

> > ( ५०० भने खोदित ऐहोल मिललिप। )

खुष्टाय अम शतान्द्रको चीन-परिव्राजक हुएनचुयाङ्ग कांचीपुर (कि-एन-चि-पु-लो) श्राये थे।
उस समय यह द्राविड़ राज्यकी राजधानी था।
विस्तृति प्राय: २॥ कोस रही। बीद, निर्थंत्य श्रीर
दिन्दू तीन दल प्रवल थे। १०० बीद सङ्घाराम श्रीर
द०देवमन्दिर रहे। कांचीपुर धर्मपाल बोधिसलका
जन्मस्थान है। दसीसे बौद इस स्थानको पुरूषभूमि
समभते श्रीर नाना देशोंसे बौद यात्री यहां श्रा
पंडुचते थे।

श्रनेक कोगोंक श्रनुमानसे चीन-परिवाजककी श्रागमनकाल यहां बीदराज राजल करते थे। किन्तु यह वात ठीक नहीं। खृष्टीय अम श्रतान्दकी शिल्पिलिपि पढ़नेसे समभ पड़ता कि उस समय भी कांचीपुरमें वैज्याव धर्मावलम्बी पत्नव राजाबोंका राजल था।

पूर्वतन पत्तव राजावों के वैणाव होते भी खुष्टीय दम यतान्दकी यिन्दिलियों कांचीपुराधिय नरसिंह-वर्मीने पपनेको येव वा महेखरापासक लिखा है। समावतः उसी समय यहां येवधर्म प्रवत्त हुवा था। खुष्टीय ध्म यताच्दको चोलराज कुकोत्तुङ्गनि क्ष कांचीपुर पधिकार किया। तत्पुत्र श्रदखी चन्नवत्तींके समय कांचीपुर तोगडीरमग्डनको राजधानी हुवा।

खृष्टीय १०म श्रोर ११ग शतान्दिन मध्य चालुका राजावांने कांचीपुर लेनेको चेष्टा की थी। विद्वाण कि विरचित विक्रमाङ्कचरित पुस्तक पड़नेसे समभ पड़ता कि चालुक्यराज शाह्वमज्ञने (१०४०-६१ई०) चोलराजधानी कांचीको श्राक्रमण किया। वह युडमें जय पाते भी चोल राजावींको स्ववधमें लान सके। उनके श्रादेश-क्रमसे तत्पुत्र विक्रमादित्य चालुक्य किई वार कांचीपर चढ़े।

( विह्लयकत विक्रमाउचिरत शहर, ६६।२२-२८)

मालूम पड़ता कि उसी समय कांचीका कीई कोई श्रंय पत्नव राजवोंके भी श्रिषकारमें था। कारण शिल्पलिपि श्रीर विश्लपका ग्रन्य पड़नेसे समभ पड़ता कि विक्रमादित्यके प्रत्र विनयादित्यसे कांचीके तेराच्य पत्नवकी विपुलवाहिनी श्राक्रान्त श्रीर पर्यदस्त हुयी।

१००४ गनकी एक शिल्पलिपिमें खोदित है कि उस समय (खृष्टीय १२ग गताव्द) काकत्यराज रद्रदेव कांचीपुर यासन करते थे। (Ind. Antiquary, XI. 19.)

१५ श्र शतान्द्रके मध्यकाल उत्ललके केगरीवंगीय एक राजाने कांचीपुर लूटा या। फिर १८७० ई॰की बहमानी वंगीय समजमानराज मुहमादने कांचीपुर जीत भपना श्रिषकार जमाया। इसी प्रकार यह कुछ काल बहमानियोंके शासनाधीन रहा। उसके पीछे विजयनगरके राजा नरसिंह रायने बहमानियोंके हायसे इसे छोड़ाया। उन्होंने वीरवसन्त रायकी कांचीपुरमें शासनकत्तींके पद पर वैठाया। नरसिंह रायके पुत्र क्रयादेव राय १५०८ ई० को राज्याभिषिक्त हुये थे। वह १५१५ ई०को यहां श्राये। उन्होंने कांचीपुरके विख्यात यतस्तमा भीर कई शिवमन्दिरका

संस्कार कराया था। १४३८ यक्त खोदित प्रनुपामन-पत्र पढ़नेसे समभाते कि क्राण्डिव रायने कां वीपुरके प्रसिद्ध वरदराज स्वामोक मन्दिर व्ययको ११ मो रुपये प्रायके विश्वरा, तिरुष्य, कदाह, उपंथगान प्रीर गोविन्दवदी प्रसृति घनेक ग्राम प्रदान किये।

१६४८ दें को विजयनगर यवन कवित चीन पर कांचीपुर गोचलु एडावाले मुमन मान राजा हाय लगा। कुछ दिन पौके यह अरक दुरमें ग्रामिल इवा। १०५१ दें को लार्ड क्लाइवने फरामी मियों के हाय में कांचीपुर पिकार किया था। किन्तु उमी वर्ष राजा माहवकों छोड़ देना पड़ा। १०५० दें को फरामी मियोंने यह स्थान माक्रमण कर भाग नगायों थी। दूसरे वय भंगरेजी मेन्य कांचीपुर छोड़ मन्द्राजमें फरामी मियों पर चढ़ा। किन्तु फिर लीट कर फरामी मियों के भवरोभि इसे छहार किया। कांचीपुर में भदर पुल कूर स्थानपर अंगरेजों और सुमन मानि एक घोरतर युद हवा था। उममें हैटर प्रतीने (१०६० ई०) जनरन वेलीके सैन्य व्युहकों कैट किया।

कचिषुर एक प्राचीन महातीय है। भारतवर्षकी जो सात पुर्खनगरी दर्भन करनेसे जीव भनायास सिंह पा सकता, उनमें इसका भी नाम मिलता है,—

"षयीधा नयुरा नाया कामी काबी अवन्तिका। पुरी द्वारावती चैव मतेता सिहिदायिका॥"

तोड़ जतन्त्रके सतसे यही तीय विखङ्प सहादेवका कटिरेग है,—

> "नामिमूचे महेगानि चयोष्यापुरी मंस्यितः। काचीपीटं कोटीरेंगे यीहरं प्रहरेंगके॥"

> > ( तीइन्वतन्त्र, रन उज्जाम )

केवल तीर्य ही नहीं, कांची महापीठस्थान है। वहन्त्रीलतन्त्रके मतसे यहां, कनकवांची देवी विराजतो हैं,—

"काच्यां कन बकाचीसादवन्त्रामितपावनी।"

( इइत्रीखतन ५म पटन )।

कांचीपुर नगर दो भागमें विभक्त है—विणा-कांधी घोर गिवकांची। गिवकांचीमें गिवमन्दिर घीर विणाुकांचीमें विणाु मन्दिर घवस्थित है। इन

<sup>\*</sup> फार्ग सन प्रभित पायात् प्रराविदों के नतसे खुटीय ११य वा १२य यतान्दके मध्य कुलो तुद्ध चोलराजका राजलकाल रहा। किन्तु दिवणाययके प्रसिद्ध उद्देशियरमाहाय्य नामक प्रसक्त देखते खुटीय रन यतान्दको नहः यहां राजल करते थे।

दोनां खानोंके दर्भनीय वस्तुवोंके मध्य शिवकांचीस्थित
'एकास्ननाय' नामक महादेवका प्रादिलिङ्ग, भगवती
कामाची देवीको सूर्ति, भगवान् शङ्कराचार्यको
प्रतिमा एवं समाधिस्थल तथा कम्मानदो तीये श्रीर
विश्वाकांचीस्थित 'श्रीवरदराजस्वामो' नामक भगवान्
विश्वाको सूर्ति, उलङ्कसूर्ति, वेगवतीधारा तोथे रिवतीयं,
सोमतीर्थ, मङ्कतीर्थ, वुधतीर्थ, वृहस्पतितीर्थ,
शक्ततीर्थं एवं शनितीर्थं प्रसृति प्रधान है। इसकं
प्रतिरिक्त कांचीके निकट केदारिखर प्रार वालुकारस्थ
दो पुख्यस्थान भी हैं। (उक्त तीर्थों का विवरण
शिवकांचीमाहात्मा, कामाचीविज्ञास, केदारिखरमाहात्मा प्रसृति संस्कृत श्रन्थों में देखना चाहिये।)

दिचण देशीय सातीं के मतसे **मिवनांचो** वाराणसी तुल्य है। इस स्थानके उत्पत्ति-विषय पर खलपुराणमं लिखा, वि सहादेवने पावैतीसे पुख तीर्यंकी वात करते करते कहा या,-"वाराण्मी रामेखर, त्रीचेत्र पादि पुण्यचेतां से कांचीपुर उल्लूष्ट है। यहां नो लोग रहते, नो दर्भन नारते या इसका विषय सनते श्रयवा इसका विषय सनमें रखते एवं यान्होतन करते थीर जो पशु पची यहां वसते, वह भी मृक्षि लाभ करते हैं। इस नगरके मध्यखलमें समस्त गास्तको शासको वचरूपमें रख और अपने लिङ्गरूप एकास्त्रनाय नामसे श्रभिहित हो हम रहा करते हैं। इस कांचीपुरमें वास करते नर सर्वेषापसे सुत हो जाते हैं। कांचीपुर चारो श्रोर धंचशोजन विस्तृत है। इसके मध्य पूर्वे पश्चिम एवं उत्तर दिचण ढाई कोस इम सर्वेदा विराजमान रहेंगे। प्रलयके समय इस इसकी अपने विश्वल पर रक्लेंगे। श्रतएव इसका कभी विनाश नहीं। इसको इमारी ही श्राक्तित समभना चाहिए।"

श्रायावर्तने बोग जैसे जीवनने श्रेष भागमें नागी जा रहते तथा नाशीमें मर सनानेपर शिवत्व प्राप्तिका विखास रखते, वैसे ही दाचिणात्यवाले भी नांचीमें रहने श्रीर नांचीमें मरनेसे श्रपनी सुति सम्भते हैं।

दाचिणात्यके नाना स्थानी में महादेवकी पांच

भौतिक मृतिं हैं। कांचोपुरका "एकाम्बनाय निङ्ग" उनमें चितिमृतिं होनेसे हो मृत्तिकासे गठित है। सुतरां श्रन्यान्य देवालयको भांति यहाँ जलाभिषेक नहीं होता।

एकाम्बनायका मन्दिर दाविणात्यमें चित विख्यात श्रीर देखनेसे भी श्रति सुन्दर तथा पुरातन है। यह मन्दिर किसी समय एकवारगी ही न वना था। इसकी वृद्धि ज्ञाम ज्ञाम इर्द है। इस मन्दिरकी दीवारें परस्पर सरल भावसे नहीं वनीं श्रीर वर भी परसर समाखीन नहीं । धनेक लोगांके धनुमानमें इसका मृज स्थान चोल राजावां ने वनवाया या, फिर विजय-नगरके राजा क्षण्रायने गोपुर निर्माण कराया। इस मन्दिरके प्राङ्गणमें एक प्ररातन यास्त्रवच है। व्यक्ता वयस शाध यत वलार होगा। द्विणके लोग इस प्राम्बब्बको प्रनादि ग्रोर सर्वेशास्त्रक्रौ मानते हैं। इसकी चार पाखावों में पृथक्र सिष्ट, कट, तिक भौर श्रम्त चार प्रकारके श्रास्त्र होते हैं। फल खाने-वानी इस विषयका साच्या दिया करते हैं। सेवकों के कथनातसार पहले इस प्रास्तवचसे प्रत्यह एक पका श्राम गिरता, जिसका भीग एकास्त्रनायकी लगता या। अनेक लोगों के कथनातुसार इसोसे लिङ्ग नाम 'एकास्त्रनाय' पड़ा है। किन्तु प्राजकत प्रत्यह शास्त्र नहीं मिलता।

कामाची देवीके उत्पत्ति सम्बन्ध पर ख्रिलपुराणमें लिखा है—िकसी समय पार्वती देवीने जीतुकच्छत्तमें पीछे जा महादेवके चन्नु मूद लिये थे। इसीसे विख्य संसार अस्थारमय हो गया। कारण स्थ्यवन्द्र-विक्रियो नयनत्रय ढक जानेसे प्रकाश किस प्रकार होता? इससे भगवतीको पाप लगा। उसी पापके प्रायश्चितको महादेवकी श्रादेशसे उन्हें मत्य लोक श्रायश्चितको महादेवकी श्रादेशसे उन्हें मत्य लोक श्रायश्चितको महादेवकी श्रादेशसे उन्हें मत्य लोक श्रायश्चितको महादेवकी श्रादेशसे उन्हें मत्य लोक त्रामा पड़ा। एकाम्बनायको मन्द्रपाङ्गण-स्थित कम्यान्तरो नामक तौथंमें कामाची देवीक्पसे छह मास तपस्या करनेपर महादेवने उन्हें फिर यहण किया। तदविष कामाचीमृति स्रतंत्र मन्द्रिसे प्रतिष्ठित है। पालाुन मासके पंचद्य दिन वरावर एकाम्बनायका वार्षिक महात्रव होता है। उसके दश्य दिवस राविकी

कामाची देवीकी भोगमूर्तिके साथ एकाम्बनायकी भोगमूर्ति मिलायी जाती है।

कामाची देवीका मन्दिर कुछ छोटा है। इसीके प्राङ्गणमें भगवान् प्रङ्गरांचार्यका समाधि है। इसी समाधि पर उनकी प्रस्तरमयी सृति प्रतिष्ठित है।

शिवकांचीमें श्रनेक शिवलिङ्ग हैं। इनके सम्बन्धमें एक प्रवाद है—िकसी समय एकास्त्रनाथने एक मुष्टि बालुका कोड़ी थी। उससे बालुकाके जितने कण गिर, वह प्रत्येक शिवलिङ्ग बन गरी।

एकास्त्रनाथकी पूजाको १४०% क् श्रायके कई ग्राम लगे हैं। ८०५) क० नकद कचक्टरीसे ग्राता है।

इस मन्दिरमें प्रत्यह वेदपाठ श्रीर वेदगान होता है। उत्सवने समय भोगमूर्तिको रतालक्षारमे सजा बाहक ब्राह्मण श्रपने स्कन्ध पर से जाते हैं। पीछे दूसरे ब्राह्मण वेद गाते चलते हैं। फालान मास रयोत्सव होता है। उस समय विस्तर याती श्राते हैं।

यह देवालय कर्णाटक युद्धके समय सेनावास या अस्पतालको भांति व्यवहृत होता या। द्वार पर उसी युद्धके एक गोलेका चिन्ह श्राजभी देख पड़ता, है।

थता शिवमन्दिरसे २ कोस दूर विश्वकांची है।
यहीं वरदराज खामीका प्रसिष्ठ मन्दिर बना है।
स्थलपुराणमें वरदराज खामीके उत्पत्ति-सम्बन्ध पर
इस प्रकार लिखा है,—"किसी समय ब्रह्माने अखनेध
यज्ञ किया था। कांचीपुरमें यज्ञस्थल निरूपित हुवा।
यज्ञमूमिका उत्तर दार नारायण, पश्चिम दार विरिष्ठिः
पुर, दिल्लिण दार चिङ्गलिण है भीर पूर्व दार महावली
पुर था। सरस्तती देवीने ब्रह्माके यज्ञकी बात न
सुनी। नारदने ब्रह्मलोक जा उनको संवाद दिया
था। उनको इससे बड़ा कोध हुवा कि ब्रह्माने उनसे
न कह यज्ञ करना आरम्भ किया। वह यज्ञस्वल
बहानेको नदी बन ग्यों। ब्रह्माने यह सुन विश्वसि
साष्ट्रास्य मांगा था। विश्वको आकर गति रोकने पर
सरस्तती अन्तःसलिला होकर बहने लगों। विश्व

फिर नगन रूपसे एदोचोरी नामक स्थान पर नदीकी सामने जा पड़े। तब सरस्ती देवीने सज्जासे मधीसुखी हो भपना पूर्व सङ्कल्प परित्याग किया था। इधर यथासमय यज्ञीय अखमांसको आहुति दी गयी। मगवान् विप्यु, वही हत मांस खाते खाते यज्ञीय भग्निसे आविर्भूत हुये। विष्युक्त दर्भनसे ब्रह्माकी मनस्तामना सिंड हुयी। समागत ऋषियों श्रीर ऋितकोंने विष्युसे उसी स्थान पर रहनेका प्रार्थना की थो। नारायण उनकी प्रार्थनासे सन्तुष्ट हा कांचीपुरमें श्रीवरदराज सामीके नामसे रहने लगे।

सुननेमें श्राया कि ११श शताब्दकी कांचीपुरके शासन-कर्ता गंजागोपाल रावने वियामन्दिर प्रतिष्ठा किया था। पहले वह श्रपुत्रक रहे। वरदराजकी कपासे उनके पुत्रसन्तान हुवा। इसीसे उन्होंने एक श्रिवमन्दिर तोड़वा उसीकी इंटोंसे एक छहत् विया-मन्दिर निर्माण कराया श्रीर उसमें वरदराज खामीकी सा विठाया। इसी वियामन्दिरसे यह स्थान विया-कांची कहाता है।

विष्णुमन्दिरके देवीभवनके एक स्तमापर १७३२ धकको एक घिल्पलिपिमें लिखा कि—सोसनतन्त्रजी-सम्म नामक कोई व्यक्ति उदैय्यर पर्लेयमधे वरदराजकी मृति विष्णुकांची ले गया था। विष्णुमन्दिरके हितीय प्रकोष्ठमें क्षणाराय निर्मित प्रसिद्ध मतस्तम्भ-मण्डप विद्यमान है। एक पत्यरको काटकर यह मण्डप बनाघा गया है। इसके निकट दूसरे भी कई मण्डप हैं। उनमें वाहनमण्डप श्रीर कल्याण-मग्डप ही येष्ठ है। इस मन्दिरकी देवसेवाके सिये २०००) रु० प्रायका एक ग्राम लगा है। फिर सन्द्राज गवरनमेख्ट भी ८८६१) रु॰ वार्षिक देती है। यह मन्दिर श्रतिससृडियाली है। इसकी केवस म्णिम्ताका मूख ही लाख रुपयेषे श्रधिक होगा। लार्ड लाईवने ३६६१<sub>)</sub> र० सूखका एक कण्डाभरण चढ़ाया या। वैद्याख सास १० दिन बरावर इसका महोत्सव हुवा करता है। उस समय यहां प्राय: पचास इज़ार यात्री भाते हैं।

कांचीपुरी (सं स्त्री ) काचीपुर देखो।

<sup>\*</sup> दानियात्यने प्रायः प्रत्ये न नियहनी दो मूर्ति होती हैं। मुलमूर्ति मन्दिरमें प्रतिष्ठित रहतो है भीर भोगमूर्ति छत्सवादिमें नगरयाताको बनती है। भोगमर्ति ही भलकारादिसे सनायो जाती है।

कांचीप्रख (सं॰ स्ती॰) कांचीप्र देखी।
कांचित्रख (सं॰ स्ती॰) कु बासिता भिष्त्रका प्रकाशी
यस्य, कु-श्रद्ध-एवुन्-टाए श्रत दर्ख की: कांदेश:।
धान्यान्त्र, कांजी। श्रद्धमें जल डाल सड़ानिसे जन
खट्टा एड़ जाता, तन वही जल 'कांच्यिन' कहाता
है। देखका संस्कृत पर्याय—श्रार्तान्त, सीनीर,
कुल्माप, श्रमिपुत, सवित्तिष्ठीम, धान्यान्त्र, कुञ्चल,
कुल्माप, कुल्माधामिष्ठत, कांच्यीक, कांच्यिन, तुषाब्व,
कांच्यी, भक्तवारी, धार्यमूल, धान्ययोनि, तुषाब्व,
गटहान्त्र, महारम, तुषोदक, श्रक्त, चुक, धातुम,
डनाह, रचीम, कुल्डगोलक, सुनीरान्त्र, वीर,
श्रमिषव श्रीर श्रम्तसारक है।

राजवल्लभने मतसे यह भेदन, तीन्छ, उप्ण, स्रामेशीतल, यम एवं क्लान्तिनायन, यम्निवर्धन प्रीर पित्त, रुचि तथा वस्तिम्हिनारक है। फिर राजनिष्ठण्टु देखते इसे श्रङ्गपर मलनेसे वायु, भोथ, पित्त, ज्वर, दाइ, मुन्ह्हीं, सून, श्राधान श्रोर विवन्ध रोग विनष्ट होता है।

काष्ट्रिकवटक (सं॰ पु॰) खाद्यद्रव्य विशेष, कांजी वड़ा। महीका एक नूतन पाव कटु तैल लगा निर्मल जलसे भरते हैं। फिर उसमें राई सरसों, जीरा, नसक, हींग श्रीर हलदीके चूर्ण साथ कुछ वड़े मिगो तीन दिन तक सुख बांध रख छोड़ते हैं। यही वड़े जब खंटे पड़ जाते, तब 'काष्ट्रिकवटक' कहाते हैं। यह क्वि एवं काफकारक श्रीर शून, श्रजीणे, दाह तथा वायुनायक है।

काष्ट्रिकष्ट्पद्षत (सं॰ क्ली॰) प्रत विशेष, एक वी।
प्रत ४ घरावक, काष्ट्रिक १६ घरावक और छिङ्ग,
गुग्छी, विष्पत्ती, मरिच, चन्य तथा सैन्धवलवणका
कल्क एक एक पन एकत्र पकानेसे यह श्रीषध प्रस्तत
होता है। काष्ट्रिकपट्पद्षत ग्रामवातके लिये
हितकर है। (चन्नपावरक्त)

कान्तिका (सं॰स्ती॰) कुन्तिता प्रन्तिका विद्याः, टाप्। १ वधुनीवन्ती। २ पनायी नता। ३ कान्तिक, कांनी। कान्तितैन (सं॰ स्ती॰) नान्तिक विद्येष, एक कांनी। दसे मननेसे वात बढ़ता, दाह उठता, गांव प्रिधिन पड़ता घोर केम पक्रने लगता है। किन्तु खानेमें कोई दोष नहीं। (राजनिष्णु)
काष्ट्रिपनिका (सं॰ ग्री॰) क्षण्यदन्ती चुप,
काणी दांती।
काष्ट्री (सं॰ स्ती॰) कं जलं मनिका, क-मन्ज-मण्
डोष्। १ महाद्रोणपुष्पी, एक फूलदार पेड़।
२ काष्ट्रिका, कांजी। ३ मार्गी, एक भ्रोषि।
काष्ट्रीका (सं॰ क्ती॰) काष्ट्रिका, कांजी।

कान्ता (स॰ ता॰) ना जिला, का जा।
काट (सं॰ पु॰) कं जलं श्रद्धाते श्रद्धा, का-श्रट-घञ्।
१ कूप, खूवां। २ विषमप्रया, नीची-जंची राष्ठ ।
काट (हिं॰ पु॰-स्त्री॰) १ क्टेदन, कटाई। २ कर्तन,
तराश। ३ श्राहत स्थान, काटी हुयी नगह। १ पीड़ा,
दर्द। ५ कल, घोता। ६ मल्युदला की श्रन विशेष,
पंचपर लगनेवाला पंच। ७ कार्ड, चिट्ठी लिखनेका
एक काग्ज़। ८ ताश्रके खेलमें तुरुपका रंग। इससे
दूसरे सब रंग कट जाते हैं। ८ मल, कीट।

काटकी ( हिं॰ स्ती॰ ) यष्टिविशेष, एक कड़ी। इससे भदारी तमाशा देखांते श्रीर वकरे, बन्दर तथा भावू नचाते हैं।

नाटन ( हिं॰ स्ती॰ ) खग्डविश्रेष, एन टुनड़ा। यह निरर्यंक होंनेवे छोड़ दिया नाता है।

काटना ( हिं॰ क्रि॰) १ कर्तन करना, तीन्स पस्ति खण्ड उतारना, टुकड़े उड़ाना। २ रगड़ना, पीसना। ३ चमंपर ग्राघात खगाना, चमड़ा उड़ाना। १ छांटना, चोंतना। ५ मिटाना, छोड़ाना। ६ च्यतीत करना, चिता देना। ७ गमन करना, चलना। ८ ग्रधमंसे धनो पाजेन करना, चोरीसे रूपया कमाना। ८ रह करना, चेंकना। १० प्रस्तुत करना, वनाना। ११ निजानना, चे जाना। १२ खोंचना, तैयार करना। १३ वांटना, भाग लगाना। १३ तराग्र चेना। १५ समायीस फेंटना। १६ उठाना, भोगना। १० दांत मारना, उस चेना। १८ कगाना, फाड़ना। १८ पार करना। २० प्राना, देख पड़ना। २१ मारना, उड़ाना। २२ प्रसिद्ध करना, सावित होने न देना। २३ चोराना। २४ प्रसिद्ध करना, सावित होने न देना। २३ चोराना। २४ प्रसिद्ध करना, सोड़ना। २५ सहन न होना, सह न जाना। २६ भाइना, साम करना।

काटवेम ( सं॰ पु॰ ) कालिदास-प्रणीत शक्तुन्तला नाटकके एक टोकाकार।

काट्य (सं॰ ल्ली॰) कटोर्भावः, कटुः खञ्। १ कट्ता, कड्वापन, कड्वायी। २ कार्केग्य, करकसपन।

काटाखाल-दिचण कछारवाली धवलेखरी नदीकी एक याखा। कहते वहुत पहले कछारके किसी राजाने इस नदीसे नहर निकाल बाराक नदीमें जा मिलाई थी। फिर उन्होंने सङ्गम खानपर एक बांध बंधाया। म्राज-कले बारही साम इसमें जल रहता शीर मीत बहता है। काटाल-वङ्गालके मालदह जिलेका एक कंटीला जङ्गल। यह भूभाग पूर्व श्रीर उत्तरपूर्वी श्रमें विस्तृत है। उत्तरपूर्व और दिचणपूर्वको काटाल महानदीको चर-भूमिसे दोनाजपुरकी सीमातक चला गया है। इसका प्रकात गठन यति यद्भत है। बड़ा वच वा गहन वन कहीं देख नहीं पड़ता। केवल कंटीला क्याड़ियां चारो श्रोर लगी हैं। पहले यहां बहुत लोग रहते थे। पुष्क-रिसी श्रीर ग्टहादिका भग्नावश्रेष श्राज भी इसकी प्राचीन सम्हिका साह्य देता है। प्रसिद्ध पार्ष्ड्या नगर इसी बनमें बना था। काटालमें कई खाड़ी धौर नदियां हैं। यहां केवल श्रसभ्य लोग रहते हैं। उनम अनेन शिकार करते श्रीर मछली खा अपना पेट भरते हैं। कुछ कुछ सन्याल अब आ और घर बना बसने लगे हैं।

काटुक ( सं॰ क्ली॰) कटुकस्य भावः, कटुक-श्रण्। कटुता, कडुवाइट।

काट् (हिं॰ पु॰) १ कर्तन करनेवाला, जी काटता हो। २ भयानक, खीफ़नाक, काट खानेवाला।

काटोया — वङ्गाल प्रान्तके विधेमान जिलेका एक नगर।
यह भागीरथीक पश्चिम तीर भन्ना॰ २३ ३७ छ॰ भीर
देशा॰ ८६ १० पू॰ पर भवस्थित है। यहां केशव
भारतीने चैतन्यदेवको छंन्यासकी दीचा दी थी। गीराङ्ग
देवका मन्दिर भभी बना है। मुसलमान नवाबों के समय
यह नगर बहुत बढ़ा। १७४२ ई॰ को महाराष्ट्र राजमंत्री भास्करपंथ वङ्गविजयके लिये थोड़े दिन यहीं
श्राकर उहरे थे। १०२३ ई॰ को कासिमधनी ने उनसे
यह किया। श्रिध्वासियों में तन्तुवाय (जुनाहे) विधेष्ठ

हैं। पीतल भीर कांसेका व्यवसाय बहुत होता है।
काट्य (सं॰ ति॰) काटे विषममार्गे कूपे वा भवः,
काट-यत्। १ विषममार्गे जात, वेड्न राहसे निकता
हुवा। २ कूपजात, क्वेंसे पैदा। (पु॰) ३ क्ट्र विभिष।
काठ (सं॰ पु॰) काठ्यते तह्यते, कठ-घञ्।
१ पाष्राण, पत्थर। (ति॰) काठस्य द्रदम्, कठ-प्रण्।
२ कठसम्बन्धीय, कठका लिखा हुवा।

काठ ( हिं॰पु॰ ) १ काष्ठ, लकड़ी। २ ई धन, जलानेको लकड़ो। ३ प्रष्टतीर, तख्ता। ४ वेड़ी, कलन्द्रा। काठक ( सं॰ ली॰ ) कठानां धर्म ग्राम्नायः समूहो वा कठ-वुञ्। १ कठ प्राखाध्यायीका धर्म। २ कठ प्राखाध्यायीका प्रास्त्र। ३ कठ प्राखाध्यायीका समूह।

काठड़ा (हिं॰ पु॰) कठौता, काठकी बड़ी परात। काठवनिया—विचारकी विषकों ती एक येणी। इनमें षधिकां स वैष्णव होंते हैं। मैंशिक ब्राह्मण दनका पौरो-ष्टित्य करते हैं। इिन्दू शास्त्रोत्त देवदेवियोंक श्रतिरित्त यह सोखा शन्भुनाय भीर सत्यनारायण नामक ग्राम्य देवताको पूजते हैं। अपर विणकोंके मध्य कन्या श्रीर वर उभय पचमें सप्तपुरुषका सम्बन्ध रहते भी पिगड पड़ते विवाह एक जाता है। किन्तु इनमें वैसी कोई बाधा नहीं खगतो। यह वास्यकासमें कन्याका विवाह करते और एक पत्नो रखते भ्रपर पत्नो ला सकते हैं। इनमें विधवाविवाह प्रचलित है। फिर भी विधवा पूर्वपतिके कनिष्ठ सचीदर ग्रथपा सम्पर्कीय किनष्ठ भातासे विवाह करनेको सचम नहीं। कोई गुरुतर अपराध प्रमाणित होते खामी पंचायतकी श्रनुमतिसे पत्नो परित्याग कर सकता है। इस प्रकार परित्यता स्तियोंना फिर विवाह नहीं होता। यह यवदाइ करते भीर भयीचान्त ३१ दिन यादका नियम रखते हैं। सामान्य व्यवसाय श्रीर क्षांप्रकार्य द्रनकी उपजीविका है।

काठवेल (सं॰ स्ती॰) लताविश्रेष, एक बेल। यह भारतके युक्त प्रान्त, अफ़गानिस्तान श्रीर फारसमें उपजती है। इसका फल इन्द्रायणकी भांति कटु होता है। वीजसे तंल निकालते हैं। कहीं कहीं काठ- वेल श्रीषधर्म दुन्द्रायणके श्रभावसे खात दी जाती है। दुसका भपर नाम 'कारित' है।

काठमाण्डू—खाधीन नैपाल राज्यकी राजधानी। वाघः मती श्रीर विण्युमती नदीके ग्रङ्गम खलपर नागार्जुन गिरि श्रवस्थित है। इसी गिरिके पाददेशसे श्राध कोस दूर उपत्यकाकी पश्चिमांश्रमे काठमाख्डू नगर है। द्मका प्राचीन नाम 'मञ्जुपत्तन' है। देशीय लोगोंके विम्बासानुसार पूर्वेकालको सन्त्र्यो नामक किसी वुद्दनी यह नगर स्थापन किया था। राजधानीकी भूमि चतुरस्र वा तिकीण अथवा वृत्त अर्धवत्त कीई नियमित श्राकार विशिष्ट नहीं। दिन्दू दसका श्राकार देवीके खड़की भांति बताते हैं। फिर बीख निवासी इसके प्राकारको मञ्ज्यो नामक नगरस्यापयिताको तनवारसे मिनाते हैं। इस कल्पित खड़का सृष्टि नगर-की दिविण श्रीर वाघसती तथा विणामतीका सङ्गाखन श्रीर नगरकी उत्तर श्रीर 'तिसाले' नामक उपकर्ड स्थान इसका सूद्धा अयमाग है। मञ्जूनीकी तलवारकी स्तूठमें जैसे एक खण्ड वस्त्र ऋत्राकार वेष्ठित रहता, उन्न तिमाले जनवद भी वैसे ही देख पड़तो है।

प्रवात पचर्ने प्रायः ७२३ ई०को काउमाण्ड् गुण-कामदेव दारा प्रतिष्ठित दुवा या। नगर उत्तर-दिचणको ही प्रधिक दीर्घ, कोई ग्राध कोस होगा। इसे काठमाण्डू बहुत दिनसे नहीं कहते। दे॰को राजा लच्मणसिंह सत्तने नगरके सध्य संन्यासियोंने णिये एक काष्ठमय हहत् मन्दिर वा साधुमण्डप निर्माण कराया। यह सन्दिर बाज भी बना श्रीर इसी कार्यमें लगा है। इसी काष्ठमण्डपस 'काठमाण्डू' नाम निकला है। पहले यह नगर पाचीर वेष्ठित था। प्राचीरने गालमें बीच बीच -सुन्दर तोरण रहे। आजनाल स्थान प्राचीरका भग्नावश्रीष सात्र सिकता, किन्तु श्रिधकांश खनमें कोई चिक्नतक देख नहीं पड़ता। ३२ तोरच विद्यसान रहते भी कवाटका प्रभाव है।

काठमाण्डू चुद्र चुद्र ३२पिसयों या टोलोंने विभन्न है। उनमें श्रासंसान, इन्द्रचक, काठमाण्ड्रटोला, स्वण्टोला श्रीर राजभवनका निकटवर्ती स्थान ही श्रीक प्रसिद्ध है।

नगरके मध्यभागमें दरवार या राजभवन अविखत है। यह देखनेमें प्रधिक सुन्दर न हीते भी बहुत बड़ा है। इसका कोई कोई श्रंग वहुत प्राचीन ब्रह्मदेगीय मन्दिरादिने श्राकारका बना है। इस प्रासादके मोटे मोटे उल्लोर्ण भिल्प देखनेमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्रासादने मध्यका दरवार वन २० वर्षे हुये। राज-भवनका त्राकार कुरु कुरु चतुरस्व पौर उत्तर श्रोर नगरमुखको उन्मृत है। इस श्रीर श्रत्य 'ति जिजू' नामक मन्दिर श्रवस्थित है। दक्षि । श्रोर श्रेष भागमें मन्त्रणाग्टह, 'वहन्तपुर' नामज श्रष्टानिजा गीर नृतन दीर्घ सभाग्रह (दरवार) है। पूर्वेमें उद्यान श्रीर श्रव्याला विद्यमान है। पिंद्यममें प्रधान तोरण-द्वार है। दसके समा खनगरका प्रधान पथ निक्रका है। पथके पार्खेमें हिन्दुशेंके यनिक मन्दिए हैं। सभाग्रहके उत्तर-पश्चिम 'कोट' वा युद्यविग्रहादिका मन्त्रणागार है। इसी ग्टहसे १८४६ ई० जो श्रीषण नरहत्याका शारेश निकला था। राजभवनके पश्चिम कचहरी खदालत श्रीर सम्मृख श्रनेक सुन्दर देव-मन्दिर हैं। इन मन्दिरोंमें घनेक प्रति उच्च श्रीर बहुतन विधिष्ट हैं। यन्दिरों मा उल्लोण कार्र, वित और खर्णीदि वर्णके सुनमोका काम बहुत शक्छा है। श्रनेकोंके समस्त दारों पर पीतन या तांवेका मुनमा चढ़ा है। मन्दिरों के कारनिसमें बहुतसी पत्नी घण्टियां लटकती हैं। कुछ जोरबे हवा चलने पर सब चिष्ट्यां टन टन बजते श्रति सञ्चर शब्द होने लगता है। इन मन्दिरों में कई के दारोपर प्रस्तरके सिंचादिकी मूर्ति उभय ग्रोर स्थापित हैं।

श्रनेत्र सरदारांने श्रानक्षल ग्रहरमं सुन्दर सुन्दर षाटाजिका बनवा गोभा बढ़ायी है।

दस नगरमें एक प्रकार दूसरे अन्दिर भी देख पड़ते, जो स्तम्भवर गुम्बन रख बते हैं। इस श्रोणीके मन्दिर विशेष कारुकार्य न रहते भी देखनेमें वहुत परिष्कार और परिच्छन हैं। पूर्वीत तलेज़् मन्दिर देखनेमें ब्रह्मदेशोय मन्दिरमें मिलता भीर मन्दिरीं में चर्वापेचा उच्च लगता है। लोगों के कायनानुसार १५४८ ई॰ को राजा महेन्द्रमञ्जने यह मन्दिर वनवाया था। धनेक मन्दिरों के समुख उनके प्रतिष्ठाता प्राचीन राजावों को प्रस्तरसूति स्थापित हैं। यह सूतियां प्राय: मन्दिरकी धोर घुटने लचा हाथ जोड़े बैठी हैं। उनके मस्तक पर राजस्मानसूचक धातुनिर्मित अर्पेफणा परिप्रोधित है। फणापर एक छुद्र पची बैठा है। राजभवनसे कुछ दूर एक मन्दिरमें एक एक बड़ा दमासा रखा है। समस्त मन्दिरों ग्रां एक वड़ा दमासा रखा है। समस्त मन्दिरों नानाविध हिन्दू देवदेवीकी सूर्ति विद्यमान हैं।

राजअवनसे २०० गंज दूर पर्ध-युरोपीय प्रणांजीसे निर्मित 'कीट' नामक श्रष्टालिका है। जहां यह स्थान बना, वहीं सार जङ्गवहादुरकी (१८४६ ई.०) श्रस्युदयमूलक भीषण नरहत्या हुयी। राज्यकी समस्त सन्धान्त श्रीर चमताशांकी लोग उस समय मर मिटे थे।

यहां नाई तुद्र मन्दिर हैं। वह एक ही प्रस्तर-खण्डसे निर्मित हैं। उनकी देवसूर्ति एक इच प्राय दीर्घ हैं। अनेक मन्दिशोंने मोर, हंस, क्षाग और महिषादिका विल्दान होता है।

नगरनी पथादि प्रशास्त श्रीर श्रपरिष्कार है।
प्रत्येक पथके किनारे नावदान होता, जो कभी
परिष्कार नहीं किया जाता। नगरका मेला जुमीन्से
खाद डालनेके लिये खर्च होता है। ग्रह प्रायः चतुरस्त,
श्रथ्यन्तर चक्राकार श्रीर पथका दार श्रप्रशस्त रहता
है। बीचमें चौड़ा चबूतरा बनाते हैं।

उत्तरपूर्वेने खिंचदार चोतार नगरमे निमसे पर दिचिण श्रोर 'रानीपोखरी' नामन छुन् दीर्घिना मिलती है। इसने चारो श्रोर प्राचीर वेष्ठित है। दीर्घिनाने मध्यखनमें एक मन्दिर है। इसने पश्चिम चोनार प्रथ्नानामीत सेतु द्वारा मन्दिरमें प्रवेश करना पड़ता है। मन्दिरने दिचिण एक छुड्त प्रस्तरने इस्ती-पृष्ठ पर राजा प्रतापसम्मनी सूर्ति ख्लोणे है। यही राजा छन्न मन्दिर श्रीर दीर्घिनाने निर्माता थे। कुछ दिख्य श्रीर शारी बद्दार बकाइन (Cape lilac) हचनी कतारके बीच पिक राह नगर से मैदानमें जा मिली है। पहले इस मैदानमें जड़ बहादुर की तलवार लिये मूर्ति २० फीट जंचे स्तम्भ पर रखी यी। पीहे को बह बाब मती नदी के तीर एक प्रासाद में स्थानान्तरित हुयी। इस मैदान की पश्चिम और प्राचीन सेनापित भीमसेन यापाका 'दवेरा' नामक २५० फीट कंचा प्रस्तर स्तम्भ है। इस स्तम्भ की गठनप्रणाली अति सन्दर है। इन सेनापितका दूसरा भी छहदाकार स्तम्भ या, जी १८२२ ई० की मूमिक स्पर्म सूमिसात् हो गया। यह स्तम्भ १८५६ ई० को वन्ना घात से टूटा या। १८६८ ई० को इसकी अच्छी मरमात हुयी। इसके अध्यन्तर में एक गोलाकार सीढ़ी है। इस स्तम्भपर चढ़ने से नगर की शीमा अच्छी तरह देख पड़ती थी।

दससे कुछ दिचाण पुरातन श्रस्तागार है। मैदानके पूर्व पुराना तोपखाना है। यहाँ बारुद तोप वगैरह तैयार करते हैं। श्राजकल नगरसे दिचण ४ मील दूर नुक नामक नदीके तीर एक कारखाना खुला है। वहा तोप बनायी जाती हैं।

इस पथमें पूर्वमुख घूम एक मील चलने पर ठाटपटनी नामक स्थान मिलता है। यहां वाघमती तीर श्रवस्थित जङ्गवहादुरका महल है। इस महलके सामने वाघमतीका मनोहर सेतु उतरते पत्तन नामक स्थान श्राता है।

काठमाण्डू के रेमीडेग्टका स्थान नगरकी उत्तर स्थोर एक मील दूर है। जगह श्रच्छी है। लोगोंक कायनानुसार भूतांका उपद्रव रहनेसे रसीडगडके वासके लिये यह स्थान मनोनीत हुवा है।

सन्ती रणदीप सिंह नगरने उत्तर पूर्व पार्ख एक वहत् प्रासादमें रहते थे। काठमार्ग्ड्रमें १२००० पदातिसैन्य है। पुरानी चानकी २५० वन्दूकें रहती हैं। काठमार्ग्ड्र किसी विशेष व्यवसायके सिये प्रसिद्ध नहीं।

काठमाठी (सं॰ पु॰) कठमाठेन मोत्तं मधीयते, कठमाठ-णिनि। कठमाठ-कथित मास्ताध्यायी। काठिन (सं॰क्षी॰) कठिनस्य भावः, कठिन-भण्। १ इट्रता, कड़ापन। (पु॰) २ खर्जू रह्य सु, खजूरका पेड़ा काठिन्य (सं॰ क्ली॰) कठिनस्य भावः, कठिन स्थञ्। १ कं ठनता, कड़ापन। २ निष्ठुरता, वेरहसी।

> ''काठित्यस्य परीचार्यः श्रङ्ग' कर्मक्रतामपि ।'' ( राजतरङ्गिणी ४।८८ )

काठिन्यफन (सं॰ पु॰) नाठिन्यं फने यस्य, बहुनो॰। किवस्यहन्न, कैथेना पेड़।

काठियावाड़ (सीराष्ट्र) बस्वई प्रान्तका एक प्रायो-दीय। यह अचा॰ २०' ४१' एवं २३' टंड० भीर देशा॰ ६८ ५६ तथा ७२ २० पू॰ की मध्य अवस्थित है। काठियावाड़ गुजरातका पश्चिमांच है। यह प्रायो-द्वीप २२० सील लब्बा श्रीर १६५ मोल चौड़ा है। चेत्रफल कोई २२४४५ वर्गमील होगा। लीकसंख्या ्रप् लाखरी अधिवा है। इसमें १२४५ वर्ग मील भूसिपर गायकवाड़ राज्य करते, १२८८ वर्ग मील श्रहमदा-बाद जिलेके श्रधीन पड़ते, २० वगमील पोर्तगीज़ राज्यमें लगते और २०८८२ वर्गमोल पर अन्यान्य देशी राजा भपना प्रभुत्व रखते हैं। इन राजावोंके र राज्यकी एक एजेंसी १८२२ई०में बनी। काठियावाड़ ऐने भी 8 प्रान्तमें विभन्त है-भानावाड़, हालार, सीराठ ग्रीर गोहिलवाड़ । इस एजिन्सोर्क श्रधीन राज्य १८६३ ई॰ से ७ श्रीणयों में निवद हैं। प्रथमके ८, दितीयने ६, ततीयने ८, चतुर्येके ८, पंचमने १६, षष्ठ-के ३० घोर सप्तम येणीकी ५ राज्य हैं।

काठियाबाड़ प्रायोदीय वर्गाकार है। यह श्ररव सागरमें बच्छ श्रीर गुजरात समुद्र तटके मध्य विद्य-मान है। इसके श्राकार प्रकारसे समभ पड़ता कि पहले यह श्रानि उद्दीरण करनेवाले दीयोंका एक समूह था। उत्तरीय तटपर रानका उथला जल श्रीर पूर्वका लवणाक्त भूमि है। ई० १२ वें श्रीर १४वें श्रताञ्दको काठियोंने कच्छिसे श्रा यहां श्रामय लिया श्रीर १५ वें श्रताञ्दको दसे श्रीकार किया।

पर्वत निकासेणों के हैं। भागावाइके पश्चिम ठांगा और माण्डव तथा हालार्क कुछ चुट्ट पर्वतींको छोड़ इस देशका उत्तरीय विभाग चपटा है। किन्तु दक्षिणमें गोधारे गीर पर्वत बराबर गिरनार तक चला गया है। भाड़र प्रधान नदी है। यह माण्डव पर्वतसे निकास Vol. IV. 86

वरड़ामें नबी बन्दरके समीप ससुद्रमें जा गिरी है। इसकी धाराका परिमाण ११० मील है। नदोके दोनों श्रोर खेती होतो है। दूसरी नदी श्राज', माळू, भीगाव श्रीर शतरंजो हैं। शतरंजीका वन्य दृश्य सुप्रसिद्ध है।

इंसस्थान, भावनगर, सुन्दरी, ववित्रयानी श्रीर धोलीरा नवणात्र जनने खात हैं।

जवामण्डलके उत्तर-पूर्व कोणपर वेयत वन्दर है।
पिराम, चांच, याल, डिज, वेयत प्रोर चांक प्रधान
होपोंमे गण्य हैं। नव श्रोर सेडस छोटे छोटे भील हैं।
दिच्चण-पश्चिम कोणपर खाराबोड़ नामक लवणागार है। पारवन्दरका पत्यर श्रच्छा होता है। काष्ठ
बहुमूख्य नहों। नारियल श्रीर जंगली ख़जूर बहुत है।
पहले काठियावाड़में सिंह सवत देख पड़ते थे, किन्तु
भव गोर वनके श्रतिरिक्त दूसरे स्थानमें नहीं मिलते।
काठियावाड़का जलवायु प्रसन्ताकारक श्रीर स्वास्थांकर हैं। दिच्या भागमें तस वायु पिंचक चलता है।
काठियावाड़में पित्तप्रकोपसे ज्वर श्रा जाता है। जूनागढ़ श्रीर राजकोटमें विष्ट श्रधिक होतो है।

पूर्वतन समय काठियावाड़में ब्राह्मणीने अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया था। जूनागढ़ और गिरनारके बीच अमीककी शिलालिपि (२६५-२३१ पूर्व खृष्टाब्द) मिलती है। द्रावोने सारग्रोसटोस (Saraostos) सम्भवत: सौराद्रको हो लिखा है। ऐसा होनेसे सौदीय राजावोने खृष्टपूर्वीव्द १८०-१४४को काठियावाड़ जीता था। श्रलेकसेन्द्राके बणिक् भी ई०१म तथा २य प्रताब्दको इससे परिचित थे। किन्तु उन्होंने जिन स्थानोंके नाम लिखे, उनके मिलानेमें विद्यान् उन्नभा पड़े हैं।

काठियावाड्का प्राचीन इतिष्ठास वच्चत क्रम मिनता है। सम्भवतः क्रमागत सयूर, यूनानी श्रार खवप इसके श्रिषपित रहे। फिर गुप्तोंने सेनापितयां दारा यहां थोड़े दिन राज्य किया। सेनापितयांने राजा हो अपने प्रधानोंको वक्षभी नगरमें (भावनगर से १८ भीन दूर) रखा था। गुप्त साम्बाज्यका पतन होनसे वक्षभी राजावोंने श्रपना श्रिष्ठकार कच्छ तक बढ़ाया श्रोर ४७० तथा ५२० ई० को काठियावाडमें प्रभुत्व चलानेवाले मेरोंको नीचा देखाया। गुप्तधेना-पति भट्टारक वल्लभी राजवंशकी प्रतिष्ठाता थे। २य ध्रुवसेनकी समय (६३२—४० ई०) चीन-परिव्राजक हिडएन चिश्रङ्ग वल्लभी (व ल पी) श्रीर सीराष्ट्र (स ल च) श्राये। वह लिखते हैं, — 'वहांके श्रध्य वासी सामान्य हैं। वह लिखना पढ़ना नहीं जानते, किन्तु समुद्र निकट रहनेसे उन्हें लाभ है। वह व्यव-साय श्रीर विनिमयमें लने रहते हैं। उनकी संख्या श्रिध्व है। वह धनी हैं। बीद परिव्राजकींके भ्रमेक विचार विद्यमान हैं।

विदित नहीं वसभीका पतन कैसे हुवा। समावतः सिन्धुसे मुसलमानोंने शाकर इसे द्वाया या। फिर राजधानी भ्रनिहलवाड़ डठ गयी (७४६-१२८८ ई०)। उस समय श्रनेक सामन्त राजा बने। काठियावाड् के पश्चिम जिठवासोंका बल बहुत बढ़ा था। ११८४ ई०की सुसलमानींने अनिहलवाड़ लूटपाट १२८८ई०को अपने राज्यमें जोड़ा। भ्रनहिलवाड़ने राजावीने भालावी को **खत्तर काठियावाड्में वसाया या। गुहेस ( प्रव**्ये काठियावाड़में रहनेवाले ) १३ वें प्रताब्दको उत्तरसे सुसलमानों के सामने इटते ऋषि श्रीर श्रपने लिये नये स्थान अनिहलवाड़की पतनसे जीत पाये। कक्क्की राइ पश्चिमसे जाड़ेजावों श्रौर काठियों का श्रागमन हुवा था। १०२६ ई० को सहस्रद-गजनवी दारा दिचिण काठियावाड़में सामनायकी लूट खसोट घीर ११८४ दे॰ को भनहिलवाड़का विजय काठियावाड़के मुसलमानी त्राक्रमणोंकी प्रस्तावना या । १३२४ ई॰को नाफ्र खान् ने धीमनायका मन्दिर तोड़ा। वह गुन-रातके प्रथम सुसलमान राजा थे। उन्होंने १३८६ से १५३५ दे० तक प्रभुताके साथ राज्य किया। १५७२ ई॰ को श्रक्तवरने गुजरात जीता था। काठियाबाड़ के सरटार शहमदनगरकी राजावों के नीचे रहे। उन्होंन व्यवसाय बढ़ा मांगरीस, वरावास, डिस, गोघे घीर नास्वे वन्दरकी उन्नति की।

कोई १५०८ ई० को समुद्र तट पर पोर्तगीजों का भय बढ़ा था। इमार्यं के वेटे बाबरसे हार बहादुर डिकमें जा किपे। फिर पोर्तगीजों को एक कारखाना

वनानेके लिये उन्होंने प्राचा दी थो। उस कारखानेको पोर्तगीजोंने किसोने बदल डाला। १५३० °को उन्होंने क्रलंसे बहादुरके प्राण लिये थे। श्रान भी डिजके दीव श्रीर दुगेंमें पोर्तगोनो ना श्रधिकार है। १५७२ ई॰को श्रवाबरकी विजय करने घोछे दिल्लीसे राजप्रतिनिधि घा काठियावाड़ धासन करते थे। फिर उनके स्थान पर महाराष्ट्र श्राये। महाराष्ट्र १००५ ई०को गुनरात पहुँचे श्रीर १७६० ई० तक पूर्ण रूपसे राजा बन बैठे। फिर ५० वर्ष तक काठियावाड़ में छोटो छोटो लड़ाइयां होते रहीं। १८ वें शताव्दके श्रन्तिम भागमें वड़ोदाके गायकवाड़ अपने और अपने प्रभु पेगवाके लिये कर एकत करनेको प्रति वर्ष सेना भेजते थे। पश्चिम चौर उत्तर गुजरातकी राजा उनकी श्रधीन थे। १८०२ ई॰को निर्वेत राजावों ने बड़ोदाके रसीड एडसे प्रार्थना की कि वह उनकी रचा करते। राजा श्रपना राज्य ईष्ट दिख्डिया कम्प्रनीका देनेपर राजी थे। १८०७ ई०को सन्धिक अनुसार काठियावाङ्के राजा कर देते हैं। ऋंगरेज सरकार करका स्पया वस्त करती श्रीर बड़ोदाको भरती है। १८१८ ई॰के सतारा आदेशकी अनुसार काठियावाड़में शंगरेजों को पेगवाका खल मिला था। पत्थर काटकर वनी हुई बीडोंको गुफा श्रीर मन्दिर जूनागढ़में विद्यमान हैं। धतरंजा पवत और गिरनार पर जैनों के सन्दिर खड़े हैं। घुमलीमें बितने ही प्राचीन स्थानी का ध्वं शाबगेष देखते हैं।

काठियावाड़ के वहत से श्रादमी वस्तर श्रीर श्रहमदनगरमें रहते हैं। समुद्र तटके मुम्तमान दिविण श्रफरीकां तथा निटास जाते हैं। लोगों में हिन्दुवों को संख्या श्रधिक है। सूमि दो प्रकीरकी है— सास श्रीर काली। लासमें उपज कम होती है। काली श्रीर उपजास सूमिको 'कामपास' कहते हैं।

भाइर नदीनो वगलमें महुवा और लिलियाने पास बहुत उत्तम स्थान है। यहां उत्तम पाल श्रीर श्राक होता है। गने की उपल श्रधिक है। चोरवाड़का पान प्रसिद्ध है। भालावाड़के उत्तरीय श्रीर पूर्वीय प्रान्तमें दर्द बहुत उपजती है। हालामें ज्वार, वाजरा भीर गेहं प्रधिक होता है। विसवडी श्रीर काठियावाड़के पूर्वीय समुद्र तटकी भूमिमें खाद डालना नहीं पड़ती। इनदी श्रीर मंग बहुत होती है। धींचके विये कई तालाव बनाये गये हैं।

कियावाड़में घोड़े बहुत श्रच्हे होते हैं। गीरकी गाय भें से बड़ी दूध देनेवाली हैं। भेड़ीका जन, रूई श्रीर भनाज वाहर भेजा जाता है।

गीरमें १५०० वर्ग भीलका जंगल है। बांकानिर चौर पंचालमें जंगलके लिये भूमि निर्धारित की गई है। भावनगर, मोरवी, गोंडाल चौर मानावडारमें बवूल लगा है। भावनगरमें छोहारे घौर जामके बाग बनाये गये हैं।

काठियावाड़में पत्थर श्रच्छा होता है। प्रधान धातु लोहा है। पछले वरडा श्रीर खमभालियामें लोहा गलाया जाता था। पोरवन्दरके निकट जो पत्थर निकलता, वह मकान बनानेके लिये वस्वईमें बहुत विकता है। नवानगरके पास कच्छको खाड़ी है श्रच्छा मोती निकलता है। कुछ मोती भेराई श्रीर चांचके पास ज्नागढ़ शौर भावनगरमें भी मिलते हैं। मांगरील शीर सीलमें कुछ लाल मुंगा होता है।

काठियावाड़का देश धनी है। क्ट्रैका क्षपड़ा, चीनी श्रीर गुड़ बाहरसे मंगाते हैं। सड़कें भी कर्दे चना नी गयी हैं। १८६५ ई॰जी यहां कीर्द्र सड़क न थी।

१८८० ६० को देशो राज्योंके व्ययसे यहां रेल चली। वस्वई-वड़ोदा-सध्यभारत-रेलवेकी कम्पनी १८८२ ई०की पहले पहल काठियावाड़में रेल ले गयी थी।

१८१४-१५ ई॰ को यहां बड़े बड़े लाखों चूहें निकल पड़े थे। उन्होंने फसलको बड़ी हानि पहुं वायो। १८८८-१८०२ ई॰को काठियाबाड़में घोर दुर्भिष्ठ पड़ा था।

१८२२ ई०से वस्वई गवरनमेग्टने पधीन पोलिटिन क्वल एनण्ट काठियावाड़ शासन करने लगे। १८०३ ई०को छन्हें गवरनरके एनण्टका पद मिला। यहां सैकड़ों भग्रताल खुले हैं।

काठो (हिं• स्त्री॰) १ पर्याणविश्रेष, एक तरहका जीन। इसमें काष्ठ लगता है। २ डीलडील, ढांचा। २ दियामलायी। ४ काठका स्थान। (वि॰) ५ काठिया-वाड़ सम्बन्धीय।

काठू ( हिं॰ पु॰ ) हचविश्रेष, एक पौदा। यह कूट्रेषे मिलता है। दिमालयके घट्य श्रीत स्थानमें दसकी किंषि की जाती है। काठूका शाक भी बनता है। काठिरणि ( मं॰ पु॰ ) एक ऋषि।

काठिरणीय (सं ० वि ० ) काठिरणिरिटम्, काठेरणि-छ। काठिरणि ऋषि अस्वस्थीय।

काठों ( हिं॰ पु॰ ) धान्यविश्रेष, किसी किस्प्रका धान। यह पद्मावमें उपजता है।

काठोड्म्बर (सं॰पु॰) काठड्म्बरिका, कठगूलर।
काड (सं॰पु॰=Cod) सत्तर्यविष्ठेष, एक मक्कती।
यह उत्तर-समुद्रमें रहता और न्यूपाउण्डलेण्डके
किनारे प्रधिक क्लिता है। भनेरिकाके युक्तरान्यमें
प्रदलाण्टिक महासागरके तीर भी एक प्रकारका
'काड' होता है। यह सत्तर तीन वर्षमें वढ़ कर
पूरा निकलता है। इसका दैध्ये ६ फीट और
परिमाण ६ से द सेर तक रहता है। काडका मांध
बलकारक है। इसके कलेजिका तेल (Cod liver
oil) निर्वेश मनुष्योंको खिलाते हैं।

काढना (हिं॰ क्रि॰) १ खींचना, निकालना । २ प्रकाश करना, देखाना । ३ चित्रकारी करना, वेलवूटा वनाना। ४ ऋण लेना, कुंक करना। ५ पकाना, उतारना, छानना।

काढ़ा (हिं॰ पु॰) काय; जोशांदा, उवालो हुयी दवा। काष (संपु॰) कणित एक चत्तुनिमीलित, कण-घञ्। १ काक, कीवा। (ति॰) २ एक च्लुविगिष्ठ, काना, जिसके एक ही पांख रहे।

काणकपीत ( सं॰ पु॰) कपीतभेद, एक कवृतर।
यह कषाय, स्तादुनवण भीर गुक् होता है। (सयुत)
काणत्व (सं॰ क्ली॰) काण होनेका भाव, कानापन।
काणभाग (सं॰ पु॰) विभाग, चार हिस्से में तोन हिस्सा।
काणभूति (सं॰ पु॰) पिशाचक पे एक यहा। यह
कुवैरके एक अनुवर रहे। नाम सुप्रतीक था। स्थून-

शिरा नामक किसी राचसके साथ इनका वन्धुत्व रहा। कुवरने उसका साथ छोड़नेको कहा। किन्तु यह वन्धुत्वकी अनुरोधसे उसका साथ छोड़ न सके। इसीसे कुवरके अभिशाप वश्च इन्हें विशाच घोनिमें उत्पन्न हो काणभूति नामसे विस्थाटकी पर कुछ दिन रहना पड़ा। फिर दीवें जङ्घा नामक अपने स्नाताकी चेष्टा पर पुष्पदन्तके मुखसे इन्होंने महादेव कथित हहत् कथा सनी और माच्यवान्के निकट उसे प्रकाग करने पर विशाचयानिसे सिता मिली। (कवासित्-सार) काणा (सं क्लो॰) १ काको की, एक जड़ी वूटो। २ काकिनो, घं चची। ३ विष्य ली, पीपल। काणाद (सं किल) कणादस्य इदम, कणाद ग्रण्। १ कणाद प्रणीत (शास्त्र)। इसे वैशेषिक वा श्री लूक्य कहते हैं। कणाद रखी।

२ कणाद-संख्याय।

काणादामोदर—वङ्गान प्रान्तके हुगनी जिनेकी एक नदी। पहले यह दामोदर नदीकी एक प्राखा थी। किन्तु श्राजकन इमने दामोदरकी छाड़ दिया है। इसीका निम्नांथ काणसोना कहनाता है।

काणानदी—बङ्गालक हुगनी ज़िलेको एक नदी। पहले यह दामोदरका प्रधान भाग थी। किन्तु प्रव चुद्रस्रोत व्यतीत चौर कुछ भी नहीं। वर्धमानके दिचिण सनीमा-वादके पास वर्तमान दामोदरसे यह प्रथक् हुई, फिर दिचणाभिमुख जा विधा नदीसे मिली भीर कुन्ती नदीके नामसे नईसरायके निकट भागीरथीमें गिरी है। इसी नदीमें दामादरका जल प्रा पहंचता है काणुक (सं कि कि ) कण द सौ उक्क । १ कान्त, कमनीय, चाहने लायक,। २ पाक्रान्त, दवाया हुवा। ३ पूर्ण, भरापूरा। का क देखी।

काणून (सं॰ पु॰) नगति ग्रन्दायते, नगः उनग् स्मनियाम्कोनगौ। उण्धा २८।

१ वायस, जीवा । २ जुक्क, ट, सुरगा। ३ ईसमेद। ४ करट, एक पची।

काणिय (सं॰ पु॰) काणायाः भवत्यं पुमान्, काणा ढक ।
१ एक चलुहीनाका पुत्र कानी श्रीरतका लड़का।
२ काक्यावक, कौवेका बच्चा। (ति॰) २ काण, काना।

काणियविध (सं० क्ली०) काणेयानां विषयो देगः,. काणेय-विधत्ता । भौरिकायैष, कार्यादिश्या विषय् भवनो । पा ४ । २ । ५४ ।

काणेयों का विषय वा देग।

काणिर ( सं॰ पु॰) काणायाः त्रयत्यं पुमान्, काणाः दुक्। चत्राभग्ने वाः पाः शहरहरूः

१ एकनेत्र स्त्रीका पुत्र, कानीका नड़का। २ काक-गावक, कीवेका बचा। (वि०) ३ काण, काना। काणेनी (सं० स्त्री०)१ ग्रविवाहिता कन्या, वेळाही नड़की। २ व्यभिचारिणी, स्त्रिनाग।

काणे की मात ( सं॰ पु॰) काणे की माता यस्य, व दुब्री॰ १ यविवादिता स्त्रोके गर्भेसे उत्पन्न पुत्र, वेया ही ग्रीरतका सड़का। २ व्यभिचारिणीका पुत्र, किना चका सड़का।

कार्एक मदैनिक (सं वि वि ) कार्एक मदैनेन निर्हे कार्म, कार्एक मदैन - ठक्। निर्हे के उच्चूतिहिष्यः। पा शशरट। कार्यक वा मत्र मदैन द्वारा सम्पादित, को कांटों या दुस्मनेकि कुचलनेसे हासिक हो।

कार्ष्टकार (सं॰ ति॰) कर्ग्टकारस्य भवयवी विकास वा, कर्ग्टकार-भ्रञ्। प्राविरज्ञतिसमीऽन्। पा ४/३११५४। कर्ग्टकारके काष्ठसे निर्मित, जो किसी कंटीले पेड़की। सकड़ीसे बना हो।

कारछिविद्धि (सं॰ पु॰) करछेविद्यस्य ऋषे: श्रपत्यं पुमान्, व करछेविद्य-इञ्। करछेविद्य नामक ऋषिके पुत्र।

कार (सं॰ पु॰ क्ली॰) किया-ड दे विष्ट्रच। १ दण्ड, कड़। २ नाल, डाल। ३ वाण, तीर। ४ भरत्वन, रम-सर। ५ भ्रष्त, घोड़ा। ६ कई एक नातीय वस्तुका एकत्र समावेग, ढेर। ७ पिच्छेद, बाव। द भ्रवसर, मौका। ८ प्रस्ताव। १० जन, पानी। ११ द्यणादिका गुच्छ, घासका गुच्छा। १२ तरुप्रकाण्ड, पेड़का तना। १३ निर्जनस्थान, सनी जगह। १४ भ्राघा, चापलूसी। १५ व्यापार, काम। १६ पर्व। १७ द्वन्त, बोंड़ी। १८ भ्रष्टांठ व्रच, एक पेड़। १८ एक सन्धिक निकटसे भ्रम्य सन्धि पर्थन्त दीर्घ मस्थि, चस्वी हण्डी। २० विभाग, सहकमा। २१ गुतस्थान, पोगीदा जगह। काण्डक्त (सं॰ पु॰) बालुककर्वटी, एक ककड़ी।

कार्यक्रत्व ( सं॰ पु॰ ) कार्य्ड जतायां कटुकः, ७-तत्। कारविज्ञक, करिलां। कारवेत्र देखी

काग्डकग्ट (सं॰ पु॰)१ स्रवामार्ग स्रुप, लटनीरेका पेड़। २ खेतापामार्ग, सफेद लटनीरा।

काण्डकार्टक, काण्डकार देखी।

कार्ड्य एवा, नाडनाडन देखो।

कागड़का (सं॰ स्त्री॰) १ करास्त्रिपुटा, किसी किसाका धान। २ बालुकोककटी, एक ककड़ी। ३ श्रताब, बीकी।

काग्छकाग्डम (सं॰ पु॰) काग्डस्य भरहचस्य, काग्डमिव काग्डं यस्य, काग्डकाग्ड-कप्। १ काभ-टण। २ वटरी हच, वेरका पेड़।

काग्डकार (सं॰ ली॰) काग्डं स्तस्य किरित दीर्घतया चत्विपति, काग्ड-क्त-श्रण्। १ गुवाक, सुपारी। (पु॰) काग्डं वार्णं करोति। २ वाणिनर्माता, तीर बनानेवासा।

कार्डकीर, काङकार देखी।

कारङकीतक (सं० पु०) कारङे स्तन्धे कीतमिव यस्य, कारङकीत-कप्। त्तीभ्रह्नम्, त्तांधका पेड़। कारङकाक्त (सं० प०) एक स्टिष्

काग्डकुष्क (सं०पु०) एक ऋषि।

कार्ण्डखेट (सं ॰ ति॰) श्रधम, खराव।

कारङगुड़, काष्ण्य देखीं।

काण्डगुण्ड (सं॰पु॰) काण्डेन गुच्छेन गुण्डयति विष्टयति भूमिम्, काण्डगुड़ि-प्रण्। १ गुण्डवृच, एक पेड़। २ विधारात्यण, एक धास।

काण्डगोचर (सं॰ पु॰) काण्डस्य वाणस्य गोचर द्व गोचरो यस्य, मध्यपदछीपी कर्मधा॰। नाराच नामक एक खौहमय श्रस्त, लोहेका तीर।

काण्डग्रह (सं०प्र०) काण्डस्य विषयस्य प्रकरणस्य वा ग्रह: ज्ञानम्। काण्डज्ञान, उपस्थित प्रकरण वा विषयमावके भर्यका बीध।

काण्डयचरित (सं॰ वि॰) काण्डयचेण रिचतः चीनः, ३-तत्। काण्डचानमूख, जो कोई भी वात समक्षता न चो।

काण्डचारी (स'० पु॰) काण्डे तर्गाखायां चरति, काण्ड-चर-णिनि। हचकी गाखापर विचरण करने-

वाला पत्ती, जो चिड़िया पेड़की डाल पर घूमती हो। काण्डचित्रा (सं॰ स्त्री॰) सपेजातिभेद, किसी किस्रका सांप।

काण्डज्ञान (सं क्ली॰) काण्डस्य प्रकरणस्य विषयस्य वा ज्ञानम्, ६-तत्। १ विषयज्ञान, वातकी समभा। २ प्रकरणवीध, सिलसिलीका दल्म। ३ साधारण ज्ञान, मामूली समभा।

काण्डणी (सं क्ती ) काण्डन स्तस्वेन नीयतेऽसी, काण्डनी किए डीप एलम्। स्त्रपणीं सता. एक बेस । काण्डतित (सं पु ) काण्डे स्तस्ये तितः, अतत्। किरातितत्त, चिरायता।

काग्रङतिज्ञाक ( ७'० पु॰) काग्रङतिज्ञ खार्थे कन्। चिरायता।

कारण्डधार (सं० पु०) कारण्डं धारयति अत्र, कारण्ड-धृ-णिच्-श्रच्। १ देशविश्रीष, एक मुल्ल। (ति०) स अभिजनोऽस्य, कारण्डधार-प्रञ्।

चिन्धुतचिम्लादिभग्ने ऽचनी। पा धाराटर ।

२ काग्डधार देशवासी, काग्डधार सुल्कका रहनेवाला।

काराङ्गी (सं॰ स्त्री॰) १ रामदूती, एक देल। २ नागवज्ञीसता, पानकी वेस ।

कार्ग्डनील (सं॰ पु॰) कार्ग्ड स्कन्धे नील: कीटवत्वात्। लोध, लोध।

काण्डपट (सं॰ पु॰) काण्डे काष्ठादिनिर्मितस्तको स्थितः पटः, मध्यपदकोषी कर्मधा॰। यवनिका, परदा। काण्डपटक, काष्डपट देखो।

कार्ण्डपतित (सं॰ पु॰) नागराजविश्रीष, संपिकि एक राजा।

काण्डपात ( सं॰ पु॰) वाणका पतन वा गमन, तीरका गिराव या चड़ान।

काण्डपुड़ा ( सं॰ स्त्री॰ ) काण्डस्य वाणस्य पूड़ इव पुड़ी यस्या:। यरपुड़ा, सरफोंका।

कारखपुष्प (सं॰ क्लो॰) कारखात् स्तन्धं व्याप्य पुष्पं यस्य, वहुत्रो॰। द्रीणपुष्प, चीना।

काण्ड एड (सं॰ पु॰) काण्डः वाणः पृष्ठे यस्य, वहुनो०। १ यस्त्राजीव, व्याध, यिकारी। २ वैग्यापति। (क्रो॰)

Vol. IV. 87

कार्यं तर्स्तन्ध दव स्यू लं पृष्ठं यस्य । ३ स्यू लपृष्ठधनुः,
मोटी पीठवाली क्रमान । ४ महावीर कर्णका धनु ।
कांडभग्न (सं॰ क्ली॰) कार्यं श्रास्थिखयं अग्नम्, ७ तत् ।
श्रस्थिभङ्गविश्रेष, इिंडियोंका टुटाव । यह वारह
प्रकारका होता है।

कांडभङ्ग (सं०पु०) श्रस्थिभङ्ग, एड्डोकी टूट। कांडमध्या (सं०स्त्री०) काण्डवज्ञी, एक वेल। काण्डमय (सं० व्रि०) वेतका वना हुवा। काण्डमय (सं० स्त्रो०) काण्डात् हिन्नस्कान्धात् रोहित, काण्ड-रुष्ड-का-टाप्। कट्की, कुटकी।

नाग्डिप (६० प०) नाग्डस्य वेदविभागस्य ऋषिः
यहा नांडेषु, एनानातीयिक्तयादिसमवायेषु ऋषि
विचारतः। किसी देवनाग्डने श्रध्यापन एन सुनि।
पूर्व मीमांसाशास्त्रने प्रणयनसे क्रियानांडने विचारक नीमिन, उत्तर मीमांसारूप वेदान्तशास्त्रने प्रणयनसे जानकाग्डने विचारक वेदव्यास श्रीर मित्रशास्त्रने प्रणयनसे भित्रकाग्डने विचारक शांडिन्य ऋषि 'नाग्डिप कराते हैं।

कांडलाव (सं० व्रि०) काण्डं ल्नाति, काण्ड-ल्-यण्।

हचस्तस्यका छेदनकारक, पेड़की छाल काटनेवाला।

कांडवली (सं० स्ती०) कारवेलीलता, छाटे करेलेकी

वेल। यह दो प्रकारकी हाती है—विधारा श्रीर चतुः

धीरा। यह कट्, तिक्त छण्ण, सर, पित्तल श्रीर कफ,

गुल्म, लूता, दुष्टवण, श्रीहोदर, श्रीमान्दा, शून,

वात तथा मलस्तमा नाशक है। विधारा सर, लघु,

श्रीनदीयन, रुच, छण्ण, मधुर श्रीर वात, छमि, अर्थ

तथा कफनाशन होती है। चतुर्धारा श्रित छण्ण श्रीर

भूतीयद्रव, शुल, श्राधान, वात, तिमिर, थातरक्त श्रीर

श्रपसार नाशक है। (वेयकनिष्यः)

कारडवान् (सं॰ पु॰) कारडः घरः प्रहरणतया श्रस्त्यस्य, कांड-मतुम् मस्य वः। कांडोर, तौरन्दाजः। कारडवारिणी (सं॰ स्त्री॰) कारडान् संयामापतितान् वाणान् वारयति सारणादेव इति भेषः, कार्यः-द्व-णिच्-णिनि-ङीण्। दुर्गा।

"महागजघाटाटोपसंयुगे नरवाजिनाम्। सरवाहारयते वाषान् तेन सा काण्डवारिखो। ( देवोपुराय ४५ घ॰ ) काण्डवीणा (सं० स्त्री०) काण्ड दव स्यूना वीणा, सध्यपदनोषी कर्मधा०। चंडानवीणा, वेंतो का बना एक वाजा।

काण्डगाखा (सं॰ स्ती॰) १ महिषवन्नो, एक वेल । २ मोमवन्नी, एक लता।

काग्डमि (मं॰ पु॰) काग्डस स्तस्य सिः मेननस्थानम्, ६-तत्। यस्यि, गांठ।

काग्डसप्ट (सं॰ ति॰) सृष्टं ग्रहीतं काग्डं येन, निष्ठान्तत्त्वात् परनिपातः । शस्त्राजीव, इयियारके सहारे शपना काम चतानेवाला।

कांडिहिता ( सं॰ स्तो॰ ) लोधहच, लोधका पेड़। कांडिहीन (सं॰ क्तो॰) कांडेन स्त्रस्थेन हीनम्, ३ तत्। १ सद्रमुस्ता, एक प्रकारका मोग्रा। (पु॰) २ लाध्न, लोध।

कांडा ( मं॰ स्ती॰ ) सुषनी, मृसर।

कांडानुक्रम ( सं॰ पु॰ ) कांडच्य श्रनुक्रम:। तैतिरीय संज्ञिताकी कांडसमूहका स्वीपत्र।

कांडानुक्तमणिका ( सं॰ स्त्रो॰) कांडस्य प्रनुक्रमणिका। तैक्तिरोय संहिताका स्वीपत्र।

कांडानुक्रमणी (स॰ स्ती॰) कांडखप्रनुक्रमणी
पनुक्रमणम्। तैत्तिरीय संहिताका स्वीपत्र।

कांडारोपण (मं॰ क्ली॰) एक माङ्गच्य किया। देवमृति के चारो श्रीर चार कांड (तीर) काट कर लगानेसे यह किया सम्मन्न होती है।

कांडाल, काष्णेल देखी।

कांडिक (सं० पु॰) जाखिका देखी

कांडिका ( सं॰ स्ती॰ ) कांड: गुच्छः वाहुत्ये न श्रस्यास्ति, कांड-ठन्-टाप्। १ लङ्घा नामक धान्य-विश्रीप, एक श्रनाज। २ प्रकाबु, लीको। ३ प्रसाधीलता, एक बेन।

मंडिनी (सं॰ स्ती॰) हरित गुंडीसता, एक वेस । कांडी (सं॰ ति॰) कांड: गुला: प्रायस्येन श्रस्तास्य, कांड दनि। प्रशस्त गुलमयुक्त।

काराडो--सिंहसकी मध्यवत्ती काराडी नामक प्रधिख-काका प्रधान नगर। यह प्रचा० ७ १७ छ० भीर देशा॰ ८० ४८ पू॰ पर प्रवस्थित है। काण्डीका प्राचीन नाम सीवर्धनपुर है। पूर्व-कालको छिंडलके राजा यहीं राजत करते थे। १८१५ ई० को मयदा-महा-नवेरा नामक स्थानमें राज विक्रमराज सिंडके साथ संगरेजीका एक युड हवा। उस युदमें सिंडलके राजा पराजित श्रीर बन्दी हुये। फिर शंगरेजोंने काग्रडी श्रधिकार किया था। तबसे काग्रडी शंगरेजोंने श्रधिकारमें है।

यहां काराखा जातिका वास है। यह पहाड पर रहते हैं। सब वलवान्, ख्रूनकाय श्रीर साहसी हैं। अधिकांग्र प्राय बीड धर्मावलस्वी हैं। फिर भी श्र'गरेजोंके श्राने पीके किसी किसीने ईसाई धर्म श्रवसम्बन किया है। पहले इनमें बहुविवाह यथेष्ट यचितत या। ५।७ भ्वाता एक स्त्रीका पाणियहण कर सकते थे। सन्तान उत्त भ्वातवीं में च्येष्ठको ही पिता सस्वोधन करते थे। पुरुष अपनी मनोमत बह स्त्री ग्रहण कर सकता था। ऐसा प्राय: पुरुषकी प्रति स्त्रीका अनुराग होनेसे होता था। स्त्री यदि पतिको से अपने पिहररहमें रहे, तो अपर स्वाताकी भांति विद्धसम्पत्ति पर प्रधिकार मिले। किन्तु पतिको चयने पूर्वे विषयका पाश्यय छोड़ श्राना पड़ता है। फिर यदि स्त्री जाकर स्वामीने रष्टभें रहे, तो उसना विद्यसम्यत्ति पर कोई प्रधिकार नहीं; किन्तु पतिपर उसका वार्टीच चलता है। १८५६ ई॰ से मंगरेन गवरनमेग्द्र काराचा जातिकी क्षप्रधा उठानेकी चेष्टित हुयी है। प्राज भी स्त्रीपुरुष मत होनेसे परस्पर विवाह वन्धन छेदन कर सकते हैं। किन्तु यदि विवाह-अङ्गने ८ मास मध्य खीने पुत्रादि हो, तो पूर्व पति उस पुतको सेता श्रीर उसका भरण पाषण करता है। बिंहत देखी।

यागडीर (एं॰पु॰) काग्ड: स्तम्ब: चस्तास्य, कांड-प्रेरन्।
काष्णखारीरत्रीरवी। पाधाराराः।

१ प्रपामाग, खटजीरा। २ कारवली सता, करेलेकी विस । इसका संस्कृत पर्याय—कांडकट्क नासा-संविदन, पट्, प्रयक्तांड, स्तोमवली, कारवली श्रीर सुकांडिका है। राजनिष्ठण्डुके मतसे यह कटु, तिक्त, एण्य, सारक भीर दुष्टबय, सूताविष, गुला,

उदर, प्लोहा, भून तथा मन्दानि विनासक होता है। वांडीरा (सं॰स्ती॰) वांडीर-टाप्। १ मिल्रिश, मंजीठ। २ कारवेसक, करेला। ३ प्रस्तस्वा, एक वेल। कांडीरी (सं० खो०) कांडीर-ङीष्। जाछोरा देखो। कांडिज ( सं॰ पु॰ ) कांडि इज्जरिव। १ खेत इज्ज, सफीद जल। भावप्रकायके मत्रवे यह वातप्रकोपन होता है। २ क्षण दत्तु, कानी जल । ३ कामहणभेद, एक लम्बी घासः ४ कोकिनाचव्च, तालमखानेका पेड़। कांडिरी (सं॰ स्त्री॰) कांडं वाणाकारं पुष्पं देतें प्राम्नोति, कांड-ईर-ग्रण् कीष्। नागदन्ता युचा नागदनी देखी। कांडिंग ( सं॰ स्त्री॰ ) कांडे रोहति, कांडे-वह-व-टाप्। वाट्की, क्रुटकी। काडोल (सं॰ पु॰) कंडोल खार्य पण्। टोकरा। २ उष्ट्र, जट। काराव (सं॰ पु॰) करावस्य श्रवत्यं पुमान्, कराव-श्रण्। १ कराव ऋषिके प्रतः २ कराववंगीयके छाता ३ यज्वदेकी एक पाखा। ४ करावदृष्ट सामवेद। ( क्रि॰) ५ करावसम्बन्धीय।

कारावक ( एं॰ क्लो॰ ) करावेन दृष्टं साम, काराव-वुञ्। कारावदृष्ट सामविधिष।

कारावगाखो (सं॰ पु॰) वेदकी करावणाखाका अनुयायी।

कारावायन (सं॰ पु॰) कराव-अण्-फक्। १ कराव-वंशीय वेदोक्त प्राचीन ऋषि। २ स्रोत शीर ग्रह्मस्त्रकी
रचियता एक ऋषि। ३ कराववंशीय राजा। किसी
समय यह वंश भारतवर्षमें राजत्व रखता था।
लक्षागड, विण्यु, मत्या तथा भागवत पुराणके सतसे—
कराववंशीय महामित वसुदेवने शुक्षवंशीय श्रेष ऋपति
देवमूमिको मार राज्य पाजन किया।

बद्यागडपुराणमं कहा है,-

"पार्षेवी वसुदेवस्त वाल्यादवासनिनं रूपम् । देवसूमं ततीन्यस ग्रञ्जं यु भविता रूपः ॥ भविष्यति सना राजा नव कारावायनस्त सः । भूमिमिनः सुतलस चतुर्देश भविष्यति ॥ भविता बादश समा तस्त्रात्रारायको रूपः । सुश्मां तत् सुत्रश्चापि भविष्यति समा दशः ॥

## कारावायन-कातन्त्र

वलार: ग्राम्यलाने नृवाः कारावायना दिनाः। भाव्याः प्रणतसामनायवारिंगच पञ्च च॥ तेषां पर्यायनाचि तु रुपोऽस्ट्रोडि भविष्यति । कारानायन मखोज्ञ स्थमार्थं प्रसन्ध तम्॥" मतापुराणमं भी लिखा है,—

"त्रमात्वो वसुदेवम्तु प्रसद्ध ध्ववनी नृपः॥ ३१ देवमृतिमखोत्वाय योजन्तु भविताः चपः। भविष्यति समा राजा:नव कारावायनी ऋष:॥ १२ भूमिनिव सुतमास चतुर्देय भविष्यति । नारायणः सुतन्तस्य भविता द्वादणेव तु ॥ ३३ सुयमां तत् सुतयापि भविष्यति दयेव तु। दस्ये ते ग्रङ्गभत्वान्तु स्मृताः कारावायना नृपाः ॥ ३४ चलारिंगत्पच चैव मोचानीमां वसुन्धराम्। एते प्रयत सामना भविष्या धार्मिकाय वै। येवां पर्यायकाचे तुः भूमिरान्यान् गमियति॥" ३४

( मरखपुराय १८३ म०)

**उक्त** ब्रिष्माएड भीर मत्त्रपुराणकी वचनानुसार चमभते कि वसुदेव प्रथम शङ्कराज देवसूमि \* के प्रमात्व थे। पौछे उन्होंने भपने प्रभुको सार राज्य सिया। उनके वंशीय राजा 'ग्रङ्गमृत्व' नामसे भी मसिब इये। मह्माग्ड, मला भौर विश्वपुराणके मतसे कारावायन राजावींका राजत्वकाल सब मिला-कर ४५ वर्षे था। उसमें वसुदेवने ८, वसुदेवके पुत्र भूमिनित वा भूतिमित्रने १४, भूमिसित्रने नारायणने १२ भीर नारायणके पुत्र सुधर्माने १० वर्ष मात राज्ययासन किया। किन्तु चीमद्भागतका देखते काराववं शीय राजावींका राज्य ३४५ वर्षे चला MII यथा,---

> "यज्ञ" एला देवभूति करावीऽमात्यस्य कामिनम्। संधं करियते राज्यं वसुदेवी महापति:॥ १८ तस्य पुतस्त भूमिवतस्य नारायणः सतः। कारावायना इसे भूमिं चलारिंगच पच च॥ यतानिवीणि मीचान्ति वर्षाणांच काली युगे॥" १८

> > (भागवत, १३ स्त० १ प०)

पुराविदानि पाश्चात्व कारावायन राजावींका शासनकाल इस प्रकार स्थिर किया है,-

🔸 मागवत भौर विश्वपुराणके मतसे 'देवमृति' नाम था।

वसुदेव खृष्टपूर्वाव्द ७६ से ६१ भूमिमित्र ... ... ६१ से ५३ नारायग ५३ से ४१ सगर्मा ४१ से ३१ (R. Sewells Dynaties of Southern India, p.7)-

स्थमीको मार उनके किसी धन्युजातीय स्टबन राज्य जिया था ं

नारावीपुत्र (सं॰पु॰) नरावस्य पपत्यं पुमान् काराव्यः स्त्रियां डीप् यसोपः काराची; काराव्याः पुतः ६-तत्। लरावनंगीय एक ऋषि।

काराबीय (सं व्रि ) कारावस्य दृदम्, काराव-छः नरावव गोयोंसे सम्बन्ध रखनेवाला।

काराव्य ( मं॰ पु॰ ) करावस्य घपस्यं पुमान्, कराव-यञ् । १ करावपुत । २ नराववं ग्रीय। ३ कराव सम्बन्धीय।

काराव्यायन (सं०पु०) नाराव्य-फक्।

यिषवीय। पा शरार०१।

कराववंशीय।

वात् (सं॰ भव्य॰) कुत्सितं अतित भनेन, कु-भत क्षिप् को: का-देश:। तिरस्कार, फटकार। ''यन्मधैयर्धमधीन गुकः सदिस कात्कतः। (भागवत ६। ०। ८) कात ( हिं॰ पु॰ ) १ श्रस्त्रविशेष, एक कें ची। इससे भेड़ोंके वाल कतरे जाते हैं। २ सुरगेका कांटा। कातना ( इं॰ क्रि॰) कार्पांसचे सूत्र प्रसुत करना, रुईसे स्त वनाना। कातनेका यंत्र रहंटा कहाता है। कातंत्र (एं॰ ली॰) कु ईपत् तंत्रं श्रस्थ, की: कादेग:। कलाप व्याकरणः। यमेवमी इसके सङ्कलनकर्ता थे। इस्त् कथासार्में इस व्याकरणके सङ्गलन सम्बन्धपर लिखा है,-एक समय कार्तिकीयने यमंदर्भाकी प्रति भनुप्रच कर दर्धन दिया। जुमारको क्रवास गर्भवर्माके म्खमें सरस्रतीका पार्विभाव हो गया। पिर कार्ति-केयने कहो मुखरे 'सिहोवर्णंसमामायः' सूत उचारण

🕇 उस प्रमुख्यका नान ब्रह्माव्डपुरापके मवसे 'सिन्धुक' था। किन्तु मस्यपुराषमें 'विश्वत्व', विश्वपुराषमें 'विमक' शौर भावदर्म 'इषव' खिद्धा 🕻 ।

किया था। शमैवर्मा भी सुनते ही उसका परवर्ती सूत्र पढ़ने लगे। कार्तिकेयने इससे सन्तुष्ट हो शमैवर्माको उत्त व्याकरणप्रणयन करनेके लिए श्रादेश दिया शीर 'कार्तत्र' तथा 'कलाप' नाम निर्देश किया। कलाप देखी। तिलोचनदासने 'कार्तत्रपष्टिका' नान्ती एक टीका वनाई है।

कातर (सं॰ पु॰) कं जलं श्रातरित, क-श्रा-तृ-अच्। १ मत्यविशेष, एक मछली। यह मधुर,गुरु श्रीर तिदोषष्ठ होता है। राजनिष्यः

२ एक ऋषि । (ति॰) ३ व्याकुल, घवराया चुना। ४ भीत, खरा चुना। ५ विवध, लाचार । ६ चच्चल, डानंडील।

कातर (हिं॰ पु॰) १ जबड़ा। (स्ती॰) २ कोल्झका तस्ता। यह कोल्झको कमरमें लगता और चारो और चला करता है। कोल्झ पेरनेवाला इसी पर बैठ कर बैल हांकता है।

कातरता (सं० स्ती०) कातरस्य भावः, कातर-तल्। १ व्याकुलता, घवराष्ट्रः। २ भीरता, डरपोकपनः। कातराचार (सं० पु०) नृत्यका एक चस्तक, नाचकी एक चानः।

कातरायण (सं॰ पु॰) कातरस्य ऋषेरपत्यं पुमान्, कातर-पक्। कातर ऋषिके पुतादि।

कातोरित (सं॰ स्त्री॰) कातरस्य उत्तिः, ६-तत्। कातर व्यक्तिका वाक्य, हरपोककी बात।

कांतर्य (सं क्ली॰) कातरस्य भावः, कातर प्यञ्। कतरता, डरपोकपन।

कातल (सं०पु०) कातर एव रस्य लः। १ मतस्य-विशेष, एक सक्कली। २ एक ऋषि।

कातनायन (सं॰ पु॰) कातनस्य ऋषेरपत्यं पुमान्, कातन-पाक्। १ कातन ऋषिके पुतादि। १ मत्स्य-विभेषका बचा।

काता ( हिं॰ पु॰ ) १ चानू, हुरा। इससे बांस काटते या कीनते हैं। २ स्त, डोरा।

कातावारी (हिं॰ स्त्री॰) जहाज्की एक कांडी। यह पतनी रहती श्रीर जहाज्में वेंड़ी धरनीयर लगती है। इसी पर तख़ते जड़ते हैं। काति (सं॰ स्त्री॰) १ स्तव, तारीफ्। (वि॰) २ ग्रभिनाधी, खाडिशमन्द।

कातिक ( इं॰ ) कार्तिक देखी।

कातिकी ( हिं• स्त्री॰ ) कार्तिक श्रुक्ता पूर्णिमा, कार्तिक सुदी पूरनमासी, कार्तकी। कार्तिको देखी।

कातिव ( श्र॰ पु॰ ) लिपिकार, लिखनेवाला।

कातिल ( अ॰ पु॰ ) इन्ता, मार डालनेवाला।

काती (हिं॰ स्त्री॰) १ केंची, कतरनी। २ चाक्, क्री। ३ क्रोटी तबवार।

कातीय (सं वि वि ) कात्यायनस्य द्रदम्, कात्यायन-छ फको वा लुक्। १ कात्यायन-सम्बन्धीय। (पु०) २ कात्यायनके कात।

कातु (सं॰ पु॰) कं जलं श्रति सातत्वेन गच्छति, क-श्रत-उन्। कूप, कूवां।

काटण (संकती०) कु कुत्सितं चुद्रं वा त्यणं कीः कादेशः। १ रोश्विषटण, एक खुशवूदार घास। कातोकी (संक्ति०) को इलसुरा, एक शराब । यव, साथ श्रादिके पिष्टसे उत्यत सुरा 'कातोकी' कश्चाती है।

कात्क्षत ( सं वि ) भपमानित, वेइज्ञत किया हुवा। कात्वेय ( सं वि ) कत्वे रिदम्, कत्वि टक्क व्। कत्वादिम्यों टक्क व्। पा अशस्त्र।

कत्ति-सम्बन्धीय, तीन छोटी चीजींसे सम्बन्ध रखनेवाला।

कात्यका (सं॰ पु॰) कत्य-गतुन् खार्ये चन्। अतिन-विभोषा (निस्न नशह)

कात्य (सं॰ पु॰) कतस्य ऋषिगीं वापत्यम्, कत-यञ् । कात्यायन ऋषि।

कात्यायन (सं पु ) कतस्य गोतापत्यम्, कतः चल् फक्। १ मति प्राचीन ऋषिविश्वेष। यज्ञवेदीय तै चिरीय भारत्यक (१२।४।२२), सांख्यायन भारत्यक (८।१०), ब्राब्बलायन स्रौतस्त्र (१२।१३।१५), रामायण एवं पाणिनिकी भ्रष्टाध्यायी (४।१।१८) भें भी इनका नाम सिस्तता है। यह कात्यायन गोत्र-प्रवतंत्र समभा पड़ते हैं। स्नान्दका नागरवण्ड, १०८१६ देखी।

२ धर्मे यास्त्रकारक एक सुनि। धर्मग्रत्यके पाठसे

Vol. IV. 88

कई कात्यायनीका परिचय पाते हैं। उनमें विश्वासित-वंशीय, गोभिलपुत श्रीर सोमदत्तके पुत्र वरक्षि कात्यायन ही प्रधान हैं। १म विश्वासित-वंशीय कात्यायन सुनिने 'कात्यायनश्रीतस्त्र', 'कातायन-ग्रष्टास्त्र', श्रीर 'प्रतिहारस्त्र' वनाया था। कात्यायन श्रीतस्त्रको कोई कोई 'कातीयश्रीतस्त्र' कहता है।

कात्यायन जीतस्त्रके १म ग्रध्यायकी १म कण्डि-कामें यह विषय लिखित हैं,—वेदवेदाङ्गाध्यायी सपन्नीक दिज श्रीर रयकारका पिनस्यापनादि नार्यमें अधिकार ; पङ्गहीन, लीव, पतित भीर शूद्रका श्रिषकार, निषाद एवं स्त्रधरका गाविधक नामक अधिकार. व्रतलङ्घनकारियांका गर्दभयज्ञ चरमें नामक प्रायसित्तमें श्रिधकार, गाविधक चरु तथा व्रतशक्तनकारियांके प्रायश्चित्तक्य गर्दभयश्वकी सीकि-काग्निमें करेंव्यता, गर्देभयक्तमें कपालपर पृतदान म कर भूमि ही पर छतदोनका विधि, ग्रहिकारक होस न कर जलमें करनेका विधान, भन्यान्य पाधारका भग्निमें ही करनेका विधि, गर्दभके शिश्रदेशसे प्राश्रितप्रदान ; यज्ञससूह, विषय, गार्रपत्य, आहवनीय शीर दक्षिणान्निम कतेव्य वैदिक नमी, पावसख्य पर्वात्-ग्टइसम्बसीय सीविक परिनर्में स्मृतिविधित करेंच्य और मांसपाकके निघेधकी व्यवस्था। २य कण्डिकामें देवतागणकी उद्देशसे द्रव्यत्यागरुप याग, यागसचण, धमावस्या त्रीर पीर्णमासी पादि मन्द्रका पर्धबोधक एक त्याग, उसका प्राधान्य, इस प्रकर्णपठित प्रान्याधागरी ब्राह्मणींकी दिख्या पर्यन्त कर्मसमूरकी पक्षता, द्सीप्रकार प्रयाज तथा पूर्वीधार प्रसृति श्रोमविधि, उसका चक्रसमूह, श्रीममें दग्डायमान श्रो वपट्कार-प्रदान, यजति प्रब्दका भर्षे, उपविष्ट हो खाहाकार प्रदान, जुडोति यद्दका पर्यं, समुदाय कर्में ब्राह्मणका यीर इत्यविधि, चित्रयवैध्यगणके पविधष्ट इविभीज-नमें निषेधके सिये पौरिइत्यमें निषेध, फससाममें श्रमिसापी दोते काम्यकर्मकी पवम्य कर्त्वाता, श्रीनिष्ठोवादि नित्यवामैकी भवम्यकर्तव्यता, न करनेपर उसकी दोषका विधान, दीचित व्यक्तिका संत्यवाका,

भूमितस्त्रमें ग्रयन तथा ब्रह्मवर्यादि नियमकी पत्रख-कर्तेच्यता, दक्कानुसार अनुष्ठान न करते ग्रहराइ एवं धनहानि प्रसृति कारणसे प्रायस्थितको प्रवस्थः नतेंच्यता, ययागति नित्य नमेंसमूहका प्रतिपाचन, कास्य कर्मका सर्वाङ्गरूपसे प्रतिपात्रन श्रीर कामना रहते भी काम्यकर्मका अनुष्ठान न करते जब वैदिक श्रङ्गसमुदाय सम्यन करनेकी सामर्थ हो; तमी करने ता विधि। ३य किएड कामें - ऋक्, यजुः, साम घीर प्रेष भेदसे चार प्रकार मन्त्र, ऋक् प्रस्तिका जचण, यजुके निम परिमित पद उचारण करते पदसमूहकी यानाङ्गा शूच हो, कर्मकानमें उसी परिमित वाक्यका प्रयोगविधि, जर्हा पठित पदसमृह दारा यज्ञ: त्राकाङ्गा शून्य न हो, वहीं यथायोग्य पद त्रध्याद्वार कर प्रयवा पूर्व पठितपद संयुक्त कर यानाङ्गायाच कानिका विधान, कसैके चारभार सन्द्र-प्रयोगविधि, यजुर्वेदीय मन्त्रसमूह ऐसे खरमें जिसमें अन्य सुन न सके श्रीर ऋग्वेद एवं प्रेष मन्त उद्दे:खर· से प्रयोग करनेका नियम, वर्हिंगव्हका कुगजातिः मात्र पर्ध, सारिनक बाह्मणकी होमरहादि पौर वसुधारा द्वीम प्रसृतिम संख्याका कोई नियम न रहते लिस परिमित संख्यामें कार्यमिंह हो वही प्रहण करनेका विधि, इध्मवर्हिक्यनके लिये संनद्दन पीर वियम संख्या त्यमुष्टिका वह नियम, ( संनहनमें भेद, यया--

१ उत्तरदिक्की विद्यामां यग्रभाग स्थापनपूर्वेक वरमाकी भांति दृढ़ रूपसे वन्धनकर वाहर मूलदेगमें यिय गोपनकर रखना चाहिये। इसकी प्रागप्रसंन्छन कहते हैं। २ पूर्वदिक्की विद्यागमें प्रमाग स्थापनपूर्वक पहलेकी भांति वन्धनकर मूलदेगनें यिय हिपानेसे उदग्र संनष्टन होता है।) १८ या २१ हायके पलाग्र काछखखकी इस्र कहते हैं। किन्स पलाग्रके प्रभावमें वैचकाछ, वैचके प्रभावमें गणिकारी, गणिकारीके प्रभावमें वैचकाछ, वैचके प्रभावमें यन्न हुसुर प्रीर यन्न हुसुरके ग्रभावमें सदिर काछ ग्रहण करनेका विद्या तीन इस्रकाछ हारा परिधियरिम। विश्व व्यवस्था, प्रानिसन्दीयनमन्त्रकी दृष्टिके प्रनुसार इस्रकाछकी

विश्वा नियम रहते भी पिळडिह्ट कार्यमें श्रीन-श्राते इधकाष्ठके -सन्दोपनमन्त्रका ज्ञास विधिका श्रभाव, श्रानिप्रणयनके लिये पूर्वेक्त इध्म संख्या अपेचा अधिन संख्यक इधा भी त्रावध्यकता, द कापश्यक्तमें २८ हाय परिमित पूर्वीक्त काष्ठ द्वारा इधा करनेका विधि ग्रीर यह इध्म तीन प्रकार संनद्दन नामक वन्धनविशेष दारा वांधनेकी प्रणाली, अमावस्था और पौर्णमासीको वेदनरण, स्वोज्ञ 'ग्राङ्' ग्रव्हका भभिविधि तया प्रतिश्वा पर्यं, सर्वेविध कर्ममें प्रतुरत होते भी गाई-पत्यने बनुसार बाह्यनीय तथा दिखणानिमें उदारकी श्रावश्यकता, किन्तु श्रन्य कार्यके लिये उदार होते पीछे दूसरे धागन्तुक कार्यंके लिये उदारकी धनावध्यकता, (क्योंकि जिस कार्यंके लिये उद्वार निया जाता, वह समाप्त होते श्रारन फिर लौकिवलको पहुंचता है। इसीसे दर्भ प्रश्नति कार्यमें चड्डत यग्निसे पग्नि-श्रींत श्रीम सम्पादित श्रीता है। जिन्तु सीकिन श्री जानिसे फिर इस प्रान्निमं श्राहवनादि कार्यं कर नहीं सकते।) जहां पीणैमासादि कार्यमें प्रयक् तंत्रीत वहु-विध यज्ञका नियम श्रीता, वहां प्रतियज्ञमें प्रथक पृथक् अग्नि उद्वार कर सम्पादन करनेका नियम, खदिरकाष्टिनिर्मित द्रव्यादि कहीं अनुत होते भी वहां, उसकी क व्यता, सुन, स्प्रा, युक्, जुझ प्रसृति होम 🖁 साधन द्रव्यका लच्चण, यज्ञकार्यमें सबके प्राने जानेको प्रणीत श्रीर एकार व्यतीत पवविधान श्रीर उत्तर-विदिकाकार्यमें चालाल एवं छलाकी अन्तरालका पथनियम । ४र्थं किष्डकार्मे —विश्वित द्रव्यका प्रभाव होनेसे काम्यक्रमें के प्रारमका निषेध, नित्यकार्थ-समृहमें प्रधान द्रव्यका अभाव होते भी प्रतिनिधि द्रव्यसे उसके श्रमुष्टानका विधि, कास्यकार्यमें ससुद्राय यक्न संग्रहीत होनेसे कार्य पारका करनेका विधि, फिर भी आरंभके पीछे किसी प्रधान द्रवाका अभाव होनेसे प्रतिनिधि द्र्य इत्रा उसका समापन एवं असमास कार्यके त्यागका निषेध, नित्यकार्य भारभके यक्ले या पीके प्रतिनिधि द्रव्यका पायोजन करते, काम्यकार्यकी विन्तु अवध्यक्तर्या न रहते

प्रतिनिधि द्रव्य द्वारा श्रारम् किया नहीं जाता; इतना ही उभयका भेटकयन एवं च्योतिष्टोम दीचित-गणके शरीर धारणाय प्यःपान प्रसति वतमें भी प्रतिनिधि विधान है। इस प्रतिनिधिमें विशेष नियम निर्दिष्ट हैं। द्रव्यके भभावमें तत्मदृश भ्रन्य द्रव्यकी कल्पना की जाती है। दैवात् वह द्रव्य भी नष्ट होनेसे उसकी मांति यन्य प्रतिनिधि न मिनती प्रधान द्रव्य जातीय द्रव्य द्वारा प्रतिनिधि क्ल्पना करना चाडिये। जैसे ब्रोहिक प्रभावमें नीवार दारा कार्य मारम करते दैवात् को नीवार नष्ट हो गया, तो नीवार जातीय श्रन्य द्रश्यक्षी जल्पना न कर त्रीहिकी ही कल्पना करना पड़ेगी। दसी प्रकार जहां क्षणा ब्रीहिका श्रमाव होगा, वहां उसका प्रतिनिधि शक्त त्रीहि माना जायेगा। किन्तु क्षप्ण नीवारको कल्पना कर नहीं सकते। फिर जहां पुंवलायुक्त गोके दुव्य द्वारा विधान है, वहां उसके न मिलनेसे स्त्रीवत्सयुक्त गोका दुग्ध प्रदान करना चान्तिय। किन्तु पुंवत्स युक्त मेपो प्रस्तिका दुग्ध प्रदान करनेसे काम न चलेगा। इसी प्रकार समुदाय द्रव्यका प्रतिनिधि विवेचना करना छचित है। ५म किएडकामें स्त्रितपाठ, मन्त्रपाठ एवं -पर्यं सिंदिके क्रमानुसार पदार्थके पनुष्ठानका क्रम है। जहां पाठक्रम और अर्थसिक्किम छमयका विरोध श्रायेगा, वहां पाठक्रम छपेशा कर पर्धिसिंड-क्रम लिया जायेगा श्रीर कहां श्रुतिपाठ तथा मन्त्रपाठ ष्मयका विरोध दिखायेगा, वहां श्रुतिपाठकम छोड़ मन्त्रपाठसे कार्य चलाया जायेगा। फिर वहु प्रधान द्रयका एकत प्रयोग विधान रहते किसी प्रकारके क्रम-विभागकी व्यवस्थान कर सुसुद्यकी प्रयोग करनेका नियम है। इंड कारिङकामें यवत्त इवि: '% श्रीनेसे भन्यद्वि: द्वारा कार्यसम्पादन, भग्नादि देवता. मन्त्र एवं प्रयाज प्रनुयाज 🕆 प्रस्ति क्रियाससूहके प्रतिनिधिका निषेध, दृष्टाय प्रवचात प्रसृति क्रिया-समूइके प्रतिनिधिका विधान, किसी विदित वसुके

भाइति प्रदानार्थं ग्रहीत हविक्री श्रवसहिब: कहते हैं।

रं यज्ञविशेषको प्रयाम भीर भनुयान खड्ते 🕏 ।

सहय होते भी निषद वसुके प्रतिनिधित्वका निषेध, त्याग तथा वपन प्रसृति एवं संस्तार करेमें यजसानकी प्रतिनिधित्वका श्रभाव, किन्तु पात्रग्रहण, इविदेर्भन, श्रीनस्थापन, व्यूहन श्रीर वेदवन्धनादि गुणकर्ममें यजमानने प्रतिनिधित्वका विधि, पत्नीके अभावमें भी इविर्दर्भन, प्रन्वारमा घीर उपान्नन # गुणकर्भमें प्रतिनिधिकल्पना, यजमानकर्मके साय सम्बन्धवगतः प्रतिनिधिरुपसे कल्पित व्यक्तिके भी दीचादि यजमानधर्मका सम्पादनविधि, ब्राह्मणका ही यजाधिकार, चित्रयवैश्यका अनिधकार, ब्राह्मण डीते भी एक कल्प ब्राह्मणका अधिकार, किन्तु विभिन्न क ल्पका नहीं, चित्रय तथा वै ख्यका ग्रहपतित्व मधिकार रहते भी यज्ञमें पधिकार नहीं। सहस्त वत्सर साध्य यज्ञ मनुष्यसाध्य है। क्योंकि संवत्ससर गन्दका सहस्त दिन मात लचणविधि है। थम किएडकामें जहां एक ही फलकी कामनासे एक वाक्य दारा वहुसंख्यक प्रधान कार्यका विधान है, वहां समुदाय कार्यका एकत प्रयोग होता है। देश, काल, फल भीर कर्मादि समान रहते प्रधान कार्थ-समृष्टका श्राश उपयोगी श्राघार, प्रयाज श्रीर श्राच्य साग पृथक् पृथक् न कर एकत करनेका नियम है। किन्त देश, काल वा तन्त्रभेद पड़नेसे एकत कर्त्व्य नहीं। एक द्रव्यमें श्रनेक कर्मका विधान सगनेसे प्रत्येक ज़ियामें मन्त्रपाठन कर कैवल एक बार शी करनेका विधि है। किन्तु इविर्युहण, सुमच्छंद, क्षायस्तरण श्रीर श्राच्ययहण कार्यमें प्रत्येक वार मन्त्र पढ़ना पड़ता है। पाच्यग्रहण कार्यमें तीन वार मन्त पढ़ते श्रीर श्रविषष्ट बार मीनी रहते हैं। दीचित व्यक्तिके अनेक दुःखप्रदर्भनमें एकवारमात मन्त्रपाठ विधि है। एक नदीके अनेक प्रवाह उत्तीर्थ होनेसे एक वार मन्त्र पढ़ते हैं। भनेक दृष्टिधाराका संयोग दोते भी वर्षणकालमें एक ही वार मन्त्र पढ़ा जाता है। एक ही समय भनेक भमङ्गल दर्भमसे एकवार मात स्वीपुर्यापन करते हैं। विश्वामपूर्व क पुनः पुन: गमन करते समय समध्य दश्वन करनेसे एकवार

मात्र मन्त्रपाठ होता है। एक रात्रिके मध्य वारंवार निद्रादि कालको श्रमङ्गल देखनेसे वारंवार मन्त्र पढ़ना पड़ेगा। ऐसे समय एकवार मन्त्र पढ़निसे काम नहीं चलता। श्रप्रधानकालीन श्रङ्ग एकवार मात्र होता है, उसका प्रतिधान बदलना नहीं पड़ता। श्राधानादि कार्यमें नेवल यजमान ही नहीं, समुदाय पुरुष कर्त्ता हैं। फिर भी देवताके उद्देग से द्रश्रावाग प्रभृति पात्मकर्मसमूइ यजमानको ही करना श्रीर पुरुषयोनि मन्त्रसमूह जपना चाहिये। श्रभ्यञ्जनादि संस्तार यजमानका ही है। किसी विसी खलमें यह मंस्तार पुरोहितका भी होता है। दन सकल कार्यों की छोड पन्य कार्य विधान रहते यजमानको ही करना पहेगा। जैसे-यजमान वसुधारा श्रीम करेगा श्रीर पात सकत ग्रहण करेगा। तिज्ञन कार्य पुरोहित प्रस्तिका है। जैसे श्रध्वर्युका श्राध्वर्यंव कार्य, होताका होतकार्य श्रीर उद्गाताका उद्गात कार्य। समूदाय कार्य यज्ञीपवीतधारीको करना पड़तां है। फिर समस्त कार्य पूर्वेदिक वा उत्तरदिक्ख कर सम्पादन करनेका नियम है। परिस्तरण एवं पर्युचणादि कार्य प्रदिचण असमे भीर पिलकार्य अपमय असमे प्रयात् दिचिण्से क्रामानुसार वाम भोरको करनेका नियमः है। देवकार्यमें जहां पुनराष्ट्रति करते, पैत्र कार्येन वक्षां एक ही वार निवटते हैं। पैत्रक मैं में दिच पदिक् प्रथस्त है। दैवकर्ममें जी पूर्वदिक्को स्थापन करना पड़ता, रैतकममें वह समुदाय दिवापदिक्की स्थापन करना छचित रहता है। प्रधान द्रव्य विनष्ट होनेसे निकटस्य ग्रेङ्गसमूहके साय उसकी पुनराहित करना चाडिये। पम काण्डकामें विकल्प विधिखल पर एकही द्रव्यदांरा कार्य सम्पादन करना उचित है। श्रदृष्ट वडु विषय विडित रहते समूदायको ग्रहण करना चाहिये। यज्ञकालमें मन्त्रसमूह एक श्रुति खरसे प्रयोग करते हैं, संहिताखर वा त्राष्ट्राणखरसे प्रयोग करव्य नहीं। किन्तु सुब्रह्माप्य, साम, अप, नुस्त भीर यजमान मन्त्रं एक श्रुतिसे प्रयोग न कर संश्वितासे सिश्वते खरमें श्री प्रयोग करना चाश्वि।

<sup>\*</sup> जीसवादि दारा लेपन ।

भाधानमें विदित दिच्यामिदका विकल्प करें व्य है, किन्तु समुचय नहीं। धनेक साधनकार्यमें फवध्यादि कार्यका समुच्य करना पड़ता है। सर्वेत्र गार्हेपत्य तथा आहवनीय कार्येमें प्रदक्षिण कर अवसव्य एवं अवसव्य कर प्रदिचिण कारते हैं। विद्वारकी **उत्तरदिक** समुदाय कार्य किया जाता है। सुतरां बच्च श्रीर यजमानका प्राप्तन विद्वारकी दिचणदिक् कर्तेव्य है। ग्रासन्हयके मध्य प्रथमतः यजमान एक श्रासन पर वेदिने सध्य पदना श्रयभाग संख्यापन कर बैठे, फिर ब्रह्मकी वैठना चाहिये। व्यक्तिविशेषका आदेश न रहते पध्वयंको यर्जाविहित कार्रे सम्पादन करना कर्तवा है, प्रादेश रहनेसे प्रन्य किया जाता है। इवि:पात्रस्य द्रव्यसमूह जैसे पर पर संग्रहीत होता, प्रदान कालमें वैसे ही वह सकल द्रव्य पूर्व पूर्व लेना चाहिये। प्रतापनादि श्रानिसाध्य संस्तार गार्हेपत्य श्रानिमें सम्पादन करते हैं। समुदाय कार्यमें ही हिवः प्रदान गाईपत्य वा घाइवनीयमें कर्तव्य है। संस्कार-श्रुत्य वतमावनो श्रान्य गब्दना पर्यं समभना चाहिये। प्टत गव्दमे गव्यघृत लिया जाता है। द्रव्यविश्रेष कथित न रहनेसे सर्वेत हो घृतदारा होम कर्तेव्य है, किन्तु विशेष द्रव्यका विधान होनेसे उसी द्रव्य हारा होम करते हैं। चालालसे \* विश्व:स्य पुरीष ग्रहण करना चाडिये। प्रयक् श्रादेश न रहते श्राहवनीय यज्ञमें ही समुदाय याग कर्तव्य है। किन्तु ग्रादेशकी विभिन्नता पाते पादेशानुसार याग करना पड़ता है। ऐसा त्रादेश न होते एक वार सात्र रहीत द्रव्य दारा थादेय रहनेसे शादेशानुसार श्रोम करते हैं। किया जाता है। २म किएडकामें—सकल स्थल पर ब्रीडि वा यव इवि:रूप कल्पना करते हैं। उभयके निधानस्वत पर विधानानुसार कहीं पहली यव पीक्रे त्रीहि और नहीं पहले त्रीहि पीछे यव देना चाहिये। िनन्तु शापस्तम्बने मतसे सव<sup>ै</sup>दा नेवल होहि ग्राष्ट्रा है। दिविध ग्रष्टणका विधान रहनेसे प्रथम वार पुरोडाय चक्के मध्यदेयसे वक्तभावमें एक पङ्गुष्ठ-

परिमित ग्रहण है। दितीय वार इवि:के पूर्वभागसे ऐसे ही नियममें ग्रहण करना पड़ता है। जसदिन प्रमृति पव समुद्दमें तीन वार इति: यहण कर्तेथ्य है। उसमें प्रयम बार मध्यदेशसे, दितीय वार पूर्वभागसे भीर तृतीय वार पश्चाडागरी लेते हैं। जहां भाज्यभाग पत्नीसंयाज, उपांग्रयाज भीर श्रानहोत्रादि होममं चार वार ग्रहणका विधि है, वहां जसदिग्न प्रस्तिका पांच वार ग्रहण किया जाता है। दिध दुग्धका भी प्रवदान स्त्व दारा पङ्ग्डपवे परिमित ग्रहण करना पडता है। पुरोडागादि इवि:के भवदानसे प्रथम श्राच्य एक वार ले पन्य इवि: ग्रहण करना चाहिये। ग्रेष वार फिर शाच्य लिया जाता है। खिष्टिकत होममें हविश्रेहणके प्रधान अवदानकी अपेचा एक बार घटा देते हैं। उपस्ताका कार्य एक बार करते है। उपरि देशमें प्रभिधारण दो बार कर्तन्य है। भवदेय पौर भवदान इवि:का प्रत्यभिघारण करना पड़ता है। एक कपाल पुरोडाय सव स्थानमें श्राहति देना चाहिये। "श्रग्नये पनुत्रीहि" की भांति वाक्यसे चतुर्थी विभन्नन्त देवतापद द्वारा अनुवचन करना पड़ता है। श्रायावणके पीछे जहां सैवावरणका श्रनुसन्धान करते, वहां भी चतुर्थीं विभन्नन्त देवतापद रखते हैं। किन्तु भायावणके पीछे जन्नां मैवावकणका भनुसन्धान नहीं करना पड़ता, वहां दितीयान्त देवता-पद प्रयोग करना चाडिये। प्रेष्ठसम्बन्धी अनुवचनस्थलमें द्रव्यके उत्तर षष्ठी होती है। किन्त दो प्रैकोंका सस्वत्य - रहनेसे षष्ठी नहीं लगती। जहां ऐसे प्रयोगका विधान रहता कि नाम ग्रहणपूर्व क् इन्हें यजन करो, वहां इन्हें पदने परिवर्तमें उन्हीं उन्हीं नामोंका प्रयोग करना चाहिये। वषट्कारके साथ पाहुतिप्रदानस्य स पर वेदीने दिचण भागमें उत्तर-पूर्व वा ईशान सख अवस्थित हो वषट्कारके पीक्टे वा वषट्कारके साथ ष्राइति देते हैं। इन सक्तल स्थलोंपर प्रतमित्रित इवि: देना पड़ता है। उसका नियम है-प्रथम छतन्नाहुति, मध्यमें इवि: की श्राइति भीर पीछे फिर इतकी षाडुति प्रदान करना चाहिये। प्रयवा छत भौर हिवः एक न ही प्रदान करना पड़ता है। १० म कण्डिकार्स

<sup>\*</sup> उत्तरवेदी प्रश्ततकरणार्थं निही खीद कर बनाया हुवा गते। Vol. IV. 89

—'बाम्ने यो षष्टकपासी भवति' इत्यादि स्थस पर सट्विभिति विधिलिङ्ग बोधक समभी जायेगी। कर्तथ कर्मके उपकरणका द्रश्यसमूह प्रयम कल्पना कर कमेंदेयस्थानमें स्थापित करना चाडिये। सर्वेत्र ही उत्तर दिक्को सोम भौर पूर्व दिक्को ग्रीवाविन्यासयुक्त चमका भास्तरण प्रदान करते हैं। इवि:समूइके मध्य जो सकत द्रश्य पद्मात् पठित है, वह देश कासके अनुसार पञ्चात् ही प्रदान करना पड़ता है। ग्रहणादि कार्य पूर्वपठित रहनेसे पूर्व भीर परपठित रहनेसे यर ही यहण करते हैं। ऐसे ही प्रधिययणादि कार्य पूर्वपिठत रहनेसे दिखण दिक् भीर परपिठत रहनेसे उत्तर दिक् खापन करना चाडिये। खानी, स्नव भौर छत दिचण इस्तसे ग्रंडीत होने पर वास इस्त दारा वेदका उपग्रहण किया जाता है। किन्तु उपभृत् प्रस्ति दितीय द्रव्यका ग्रहणविधि रहनेसे वेदका उप-यक्ष नहीं करते। घृत व्यतीत भन्य द्रव्य दारा याग करते स्प्रेमका उपग्रहण करना चाहिये। वेद वळादि दितीय द्रव्य न रहते जुग दारा उपग्रहण करना पड़ता है। स्नुक् प्रहण करते समय स्क् भीर जुद्ध छभय इस्त द्वारा ले उपभृत्के उपरि देशमें स्थापन करते हैं। दसके स्थापनकासमें परस्पर सार्थसे ग्रन्ट निकसना उचित नहीं। विश्वजित् न्यायके प्रनुसार सकल खल पर फलस्तरूप स्वर्ग कल्पित होता है। एक ही कार्यमें विद्विष्ठित वैकल्पिक चक्रसमुद्रके मध्य पिषकाक्र भनुष्ठित दोनेसे पत्त भी पधिक मिलता है। इसी प्रकार षड़ दक्षिणापचकी भपेचा द्वादम भीर चतु-विंगति दिच्यापचका फल पिक है। यलमान सस्बन्धी दान, प्रन्वारमा, वर्ष भीर व्रतप्रमाण प्रहण करते हैं। पर्यात् दानविधि, सत्यवाका तया प्रध:-श्यनादि व्रत यजमानका कर्तेव्य है भौर श्रम्न, खर, वेदि गटइ प्रभृतिका परिमाण यजमानके इस्तातुसार ही स्थिर करना पड़ता है। प्रीखित यूप, किन कुथ, अवहत त्रीहि, पिष्ट तर्ग्हुल, दोहनतत दुग्ध भौर दग्ध इष्टकादिसे विश्वित सकस कार्य समादन करना चाडिये। रीट्रमन्त्र, रचोदेवतमन्त्र, असुरदेवतमन्त्र भीर ग्रेवसन्त उचारण कर उक्त देवतासम्बन्धीय कार्य

सम्पादनपूर्वक पाकस्प्रश्चेतया इस्त हारा जनस्यश् करते हैं।

जिल्ला समस्त कार्यका उपयोगी विधान प्रथमाध्यायमें कथित है।

दितीय प्रधायमें द किएडका हैं। एसकी १म काण्डिकामें यह वत्तान्त वर्णित है,-पौर्णमास यन्न-काल, उसमें प्रस्निका प्रस्ताधान, प्रध्वयु पौर यज-मानका पधिकार, उसके विधानकी प्रवासी, दीचाके प्रष्ठणमें दोचित धमससुदाय, दिवासेयुन भीर मांस-परिवर्जन, शिखा पर्यन्त केशपरित्याग, व्रतकालानुसार सपत्रीक यजमानको मदा मांच सवय वर्जित् इवियास इविके साथ भोजनका विधि, सत्य वाक्यप्रयोग, राव्रिकासको पूर्वविद्यित विदारस्थानमें प्रसिन्दोव घोम, सार्यनासको भोजनको रच्छा होनेसे होमके पीके पिक रात्रिन चढ़ते ही नीवार प्रश्नति वन्ध पोषधिके पत्र भीर वन्य द्ववके फलका भोजन, पाइ-वनीय रह भीर गार्रेपत्य रह भी प्रया व्यतीत पध:-प्रायमविधि, ब्रह्मवर्ये पाचरणविधान, (यह नियम सपत्नीक यजमानका ही समभना पड़ेगा) पौर्षमासको भग्नाधानादि कार्यं समापन होनेसे दो दिन या एक दिनमें कार्यभेदका विधि (यह प्रातःकान ही सम्पादन करना पड़ता है।)। २य किएकामें भिन होवके पीछे ब्रह्मवरण विधि भीर उसका प्रकार है। श्य कण्डिका-में ब्रह्मसदमसे भातास्त्रभे पर्यन्त कर्मसमूचके भनुष्ठान, प्रकार भीर मन्त्रादिका कौतन है।

श्य प्रध्वायमें द किण्डका हैं। एसमें हो हसदनसे पीर्णमास समाप्ति पर्यन्त कर्त्य कार्यसमूहका प्रमुष्ठानप्रकार पीर सन्द्रादि वर्णित है।

अध पश्चायमें १५ किएक का हैं। उसकी १म, २य पीर १य का एक का में द्र्य योग के पूर्विप का वा विद्य-यन्न के प्रमुखानका प्रकार भीर मन्त्रादिका कथन है। द्रवर देवतायुक्त पश्चातमत्ययाना कर्म प्रम्द पीर वेद-वोधित याग प्रमुक्ता पर्य है। समुदाय यन्न भीर प्रम्नीको मीय प्रामें द्र्य पौर्णमास यागध्में का प्रति-देश है। वै खदेव, वक्षप्राचास, साक में स्पेर प्रमा-सीर नामक चतुः पर्व मय चातुर्मास्त प्रवस व स्वदेव- पवं में दर्श पीर्ण धर्मका कथन है। प्रवर तीन पवं में तिविध विद्यः प्रस्तारादि भीवदेशिक धर्मविधान है। चातुर्मास्य वक्षप्राघासादि पव व्रयमे वै खदेव पव -अमें का विधान है। किन्त मारुलादिमें ऐसा विधान नहीं। सीसिक खानकी भपेचा वार्ण प्राधासिक चानमें धमें हुवा करता है। ऐसा सन्देह उपस्थित ष्ठोनिये कि कहां करेंगे, लौकिकाग्नि ही लेना चाहिये। दर्भ भीर पौर्णमासमें आस्त्रेयादि कड प्रधान याग है। एक देवतायुक्त वैक्तत कर्मसमुदायमें भारनेय धमैका विधान है। भनेक देवतायुक्त कर्भमें पित्रवोसीय धर्मविधि है। द्रव्य सामान्यमें धर्मप्रवृत्ति है। देवता गुणके उपाग्रत्व प्रस्तिकी साम्य प्रवस्थामें अमंप्रवृत्ति है। द्रव्य देवता उभयका साम्य विरोध रहते द्रव्यकी समानतामें धर्म होता है, किन्तु देवताके सामान्यमें नहीं। गोमें दुष्धका धर्म होता है, किन्तु द्धिका नहीं। इसी लिये चातुर्मास्य प्रमृतिमें परि-वासित गाखा द्वारा पवित्र बन्धनके पीके वला दूरीभूत श्रीर दोइन चतुष्टय प्राप्त होता है। पश्चमें दिधका धर्म नहीं, दुग्धका धर्म होता है। द्रव्य समूहमें खाना-पित्रका धर्म रहता है। प्राक्षत स्थानयुक्त द्रश्यका जो स्थानीय धमेंने साथ विरोध पडता, स्थानप्राप्त द्रव्यमें वह विरोध सग नहीं सकता। जिस विक्रतिसे प्राक्रत द्रव्य देवतास्थानम भन्य द्रव्य देवतादिविश्वित श्रोता, उस स्थानमें प्रकृतः मन्त्रका जङ्ग नहीं प्राता । विक्रतिमें वचनविशेषसे प्राक्षत धर्म नहीं होता। श्रर्थकीय शीर प्रयोजनसोपसे प्राक्तत धर्म नहीं पाते। विक्रतिमें विरोध हेतु प्राक्तत धमैसमूहकी प्रवृत्ति नहीं पड़ती। अवित्तिसे को पदार्थकपरी विहित है, पदार्थकी भ्रमवित्तिसे विक्रतिसे उसकी प्रप्रवृत्ति होती है। जहां पदार्थ-जात द्रव्य कडीं कमीन्तरसाधनके जिये विदित दुवा है, एसमें दूसरेका प्रभाव रहते भी पदार्थनात द्रव्यका सद्भाव होता है। समुदाय द्रश्यका सदाः समयविधि है। धर्यं काण्डिकामें प्रजा, पश्च, श्रद्ध शीर यशः कामादिका कार्यदाचायण यन्न, मंत्र एवं पौर्णमासके दिव तथा द्रव्यभेद वर्षेनपूर्वेक छनका विधान है।

द्रवादेवतादिका वर्षन है। इष्ठ कारिककामें ब्रीहि भौर यवका पाककालमें शास्यण नामक कमें कर्तथा है। यरत् वसन्त प्रसृति काल, द्रथदेवतादिकाः मंत्रविधान भीर उसका प्रकार है। दर्ध पौर्णमास यन्न में पोके भग-यणादिका यथापहति कार्थ्यविधि है, किन्तु इस यज्ञ के पूर्व विश्वित नहीं। दर्भवीर्णमासका उत्सर्ग श्रोनेवर श्रम्न-होत्रसे ग्राइतिका विधि एवं ग्राययण विधानप्रकार है। दीचितका विशेष विधि है। संबक्ष ( एवं उपसन्कादि यन्त्रमं पाप्रयणविशेष कहा है। संबत्सर पीर सती प्रस्तिमें द्रव्यविभेषका विधान है। श्यामाक पाग्रयण-का विधानप्रकार है। अम कांडिकामें प्रिन, श्राध्येय कमें, काल, देवता भीर मंत्रका विधान प्रकारादि कथित है। दम, ८म श्रीर १०म कारिङ्कार्मे शाधानके प्रक्रु कर्मसमुद्रका विधान एवं मंत्रादिक्यन है। ११म कारिङ कामें प्रनर्वार श्राधानसे धननाय प्रस्ति निमित्त-कथन है। उसका विधानप्रकार है। १२ म किएइकामें केवनमात्र श्रीनहोत्राङ वासप्रका उपखानप्रकार है। १३म, १४म घौर १५म कपिइकार्ने पिन होत्रके काल, द्रथा. देवता, विधान तथा संव्रादिः कामनाभेदातुसार पवस्था भेदयुत्र पानिमें होमकी कर्तवाता है। कामनाभेदके श्रीममें द्रश्यभेदका विधि है। ऐसे ऐसे द्रव्यसमृहदारा प्रत्यह संवतार श्रीम करने पर तदनुसार कामनाधि होनेकी बात है। श्रीनहोत्र होम एवं सर्वविध यज्ञमें गाईपत्य भागारके दिल्ल दारसे प्रवेश-का विधि है। सर्<sup>६</sup>दा यजमानको स्तयं ही होम करना उचित है, कार्यवयत: यजमान प्रयक्त होते यजमान-नियुक्त अध्वर्धभी कर सकता है। किन्तु दंधी भीर पौर्णमासीमें सर्व दा खयं शोम करना चाहिये। प्रवासमें भीर स्तकादि अग्रीचर्ने विशेष नियम है।

प्रम प्रध्यायमें १३ कि जिस्ता है। उनके मध्य १म भीर २य कि जिस्तामें चातुर्मास्य अयान्तर्गत वैखदेव यागका पर्वकाल एवं उसके द्रव्य भीर देवताप्रयोगा-दिका वर्णन है। ३य, ४थ भीर प्रम कि जिसमें वक्षण-प्राचासका रूप भीर उसका पर्वकाल, द्रव्य, देवता एवं

स्व तथा द्रव्यमद वणनपूर्वक जनका विधान है। \* विषदेन, स्नासीर, वर्षणाघास भीर साक्ष्में यानचतुष्ट्य-सम काष्ट्रिकामें स्पांश प्रव्दका प्रथेक्यन भीर सस्में सद्य बातुमीस यान है। इस यानचतुष्ट्यको कभी कमी पर्व कहते हैं।

मन्वविधानादि है। ६४ काखिङकामें साकमेधका रूप भौर उसके पर्वकाल, द्रव्य, देवता तथा सन्दादिका विधान है। अस कारिडकार्ने दिह्विषक क्रीडिनीयमें द्रष्टिका कालविधान एवं तदीय द्रव्य, देवता श्रीर मन्त्रादिका कथन है। ५म एवं ६म कण्डिकामें पिवेष्टिके काल, द्रव्य, देवता भीर मन्वादिका कथन है। १०म निष्डकामें तैयस्वक होमका कालविधान भीर द्रव्य, देवता एवं मन्त्रादिका नियम है। ११भ काण्डिकामें चातुर्मास्य यज्ञान्तर्गत पर्वेविशेपात्मक सुनाभीरीयके काल, द्रव्य, देवता श्रीर मन्त्रादिका कयन है। स्तकादिमें भी चातुर्मास्यका पुनर्वार त्रारम है। चातुर्मास्य त्रिविध है—ऐष्टिक, पाग्रक श्रीर सीमिक। इस विविध चातुर्माखने द्रव्य, देवता श्रीर मन्त्रका विधानादि हैं। १२ गएवं १३ ग किएडकामें मित्रविन्देष्टि श्रीर उसके द्रवा, देवता तया मंत्रका विधान है।

इष्ठ अध्यायमें १० किएडका हैं। उनमें निरुद्, पश्चन्ययाग और उसके काल, द्रव्य, देवता तथा संतका विधानादि कथित है।

अस अध्यायमें ८ काण्डिका हैं। छनमें क्योतिष्टीम यज्ञके काल, द्रव्य, देवता भीर मंत्रादिका विधान है। फिर क्योतिष्टोमके पूर्वानुष्टेय सीमयज्ञके भी द्रव्य देवतादिका विधान है।

पम श्रधायमें ८ किएडका हैं। उसकी १म एचं २य किएडकामें पातिष्यकर्म, उसके द्रव्य, देवता श्रीरमंत्रादिका विधान है। ३य किएडकामें श्रीप-वसख्यके काल, द्रव्य, देवता श्रीर मंत्रादिका विधान है। ४र्थ, ५म, ६४, ७म, ८म श्रीर ८म किएडकामें ऐसा ही विधानादि कियत है।

टम अध्यायमें १४ किएडका है। १म किएडका में सीत्यक में श्रीर उसके काल, द्रव्य, देवता एवं मंत्रका विधानादि है। भपर किएडका वोमें प्रातः सवनका द्रव्य, देवता पौर मंत्रविधानादि कियत है।

१०स अध्यायमें ८ करिड़का हैं। इसकी समुदाय कि कि निर्मि पाय: अध्याय श्रेष पर्यन्त स्थितिक स्वन भीर खतीय सवनके द्रव्य, देवता भीर संवन्ना विधान है। चित्रवाय गिपमें क्योतिष्टोम यागमें सोमीतर कर्तव्य श्रिल निष्टोम, इंडक्य, पोइग, वाजपेय, इतिमान, यासयाम श्रीर क्योतिष्टोम यागमें सोमीतर कर्तव्य, सोमका क्योतिष्टोमविधान श्रीर उसमें हाध्यर्थव-विधान प्रकार है।

११य यध्यायमें १ही कण्डिका है। उसमें ज्योति-ष्टोमका यङ्ग ब्रह्मविधान है।

१२म प्रध्यायमें ६ किण्डका हैं। उनमें दादमाह यज्ञका विधान है। एकादमाइ प्रसृति यज्ञमं च्योति-ष्टोम धर्मका यतिदेग है। जिसीके क्यनानुसार उसमें श्रीनष्ट्रत धरेका श्रतिदेश वर्णित है। अब्रह्य भीर यहीनक्य भेदमें दादगाह दो प्रकारका है। दन उभय रूपींका लिङ्गप्रदर्भेन है। पायन्तमें यतिरात्र रहनेचे सत्र शीर केवल श्रन्तमं श्रतिरात्र रहनेसे श्रहीन होता है। सत्रवागमें यजमान सह पोड़्य ऋिवक्ता कह<sup>े</sup>ल रहनेसे सक्तवका यजमानल है। सुतर्रा समलको फलप्राप्तिका पविकार शोनेसे इस कार्यमें दिचाणाका भभाव है। पोड़्य ऋतिक्में यजमानलका श्रतिदेश रहनेसे सप्तद्य व्यक्तिका दीचादि यजमान धर्मनिर्देश है। रटहपतिका अन्वा-रमाविधि है। यज्ञसम्पादनके ख्रिये पात्रप्रहणादि कार्यम एकमात जनका ही कर्ट ल है। तत्कर्ट क सम्मादित होनेपर सक्तका सम्मादित होता है। गार्डपत्य श्रीर श्राहवनीय श्रुहारप्राप्तन है। अध्याय-समाप्ति पर्यन्त तदीय द्रव्य, देवता, मंत्र, दीचा श्रार कालका विधानारि निरुपित हुवा है।

१३ग प्रध्यायमें प्र किल्डिका हैं। उसकी प्रथम किल्डिकामें गवामयन यज्ञका प्रकार घीर उममें दादगाष्ट्र यज्ञघर्मका प्रतिदेग है। २य, ३य भीर ४थ काण्डिकामें दादगाद्द धर्मके द्रव्य, देवता भीर संत्रका विधानादि विणित है।

१४म मध्यायमें ३ काण्डिका हैं। उनमें ज्योति-ष्टोम संख्याभेद, वाजपेय यद्मके काल, द्रव्य, देवता भीर मंत्रका विधानादि कथित है।

१५म प्रध्यायमें १० किष्डका है। समुदायः किष्डकामें राजस्य यज्ञ, इसमें चित्रय कातिकाः श्रिकार, वाजपेय यज्ञ करने पर राजस्यकी श्रनावश्यकता श्रीर राजस्यके द्रव्य, देवता एवं मंत्रका विधानादि वर्णित है।

. १६ ग्र श्रध्यायमें ८ किएडका हैं। उनसे १म खनविशे षिखत विष्डिकामें पञ्चितिक विधानका प्रकार है। चयनक्ष्याङ्ग विधिष्टानिकी सोमाङ्गता कही है। उसमें इच्छानुसार अधिकार है। फिर भी केवलमात्र सहावत नामक स्तोत्रसाध्य सोमयागमे पच्चितिक खलका नियम है। भन्यत दक्कानुसार विकल्प है। २व, ३व श्रीर ४वं किकामें उखा (यज्ञादिका पात्रविशेष) निर्माण-प्रकार है। पूम काण्डिकामें श्रानिचयनप्रकार एवं उसमें देवता भीर मंत्रादिका विधान है। ६४ कारिक वामें पञ्च श्रानिविशेषका चयनप्रकार है। अम काण्डिकामें तत्-सस्वस्थीय प्रायिक्त होमविधान . है। दस काण्डिकार्मे पूर्वीत चित्रवयनका प्रकार-भेद एवं उसके काल, द्रवा, देवता शीर मंत्रादिका कद्यन है।

१७म पध्यायमें १२ किएडका हैं। समुदाय
किएडकामें प्रायसित्तान्त कर्मके प्रविशे कर्तवाका
विधान श्रीर उसका भेद, द्रवा, देवता तथा मंत्रादि
कथित है।

१८य अध्यायमें ६ किपड़िका है। उनमें प्रत-चुरीय होस, उसके अङ्गकर्म, द्वार, देवता शीर संद्रादिका विधान है। ६४ किपड़िकाके प्रेषमागमें अग्निचयनकारी पुरुषका नियम कथित है।

१८म अध्यायमें ७ कण्डिका हैं। उनमें सीतामणि यागका विधान है। इस यश्रमें धनामिलावी
ब्राह्मणका पिकार है। सीमयक्रकारी सान्तक
ब्राह्मणोंको सोमयक्रकी पीछे इसकी वर्तवाता है।
सोमातिपूत अर्थात् सुख, नासिका, कर्ण, गुह्म प्रभृति
किट्र द्वारा पीत सोम निकालनेवाले श्रीर सोमवामी
पर्यात् पीत सोम सुखसे वमन करनेवालेका इस यश्रमें
प्रिकार है। यह कर्ट क खराच्य से वहिष्कृत
राजाका पुनर्वार राज्य प्राप्तिके लिये इसमें प्रिकार
है। प्रश्रके श्रमावन प्रश्र पानेकी कामनासे वैश्वको

भी इसमें श्रधिकार है। चार रातमें इस यज्ञके सम्पादनका विधि है। इस यज्ञकी श्रद्धस्वरूप सुराप्रस्तुतप्रणासी श्रीर इस यज्ञका द्रवर, देवता तथा मंत्रादि कथित है।

२० घ अध्यायमें द किएडका है। समस्त कंडिकावीमें यज्ञका विधान है। इसमें अभिषित जितय राजाका ही एकमात अधिकार है। अन्तिण और वैध्यका अनिधिकार है। तीन रात्रमें इसका सम्पादन-नियम है। इस यज्ञके फलसे समुदाय अभीष्टि हिकी कथा और यज्ञका काल, द्रवा, देवता तथा मंत्रादि कथित है।

रश्य अध्यायमें द काण्डिका है। उनसे १म काण्डिकामें नरमेधयज्ञज्ञा विधि है। सर्वजीवसे उलाव कामी पुरुषका अधिकार है। पांच रालमें इसका सम्मादनविधि है। इसमें एक विंगति दीचा-नियम है। बाह्म और चित्रयको अधिकार है। वैश्वको सनधिकार है। इस यश्चके द्रवा, देवता और मंत्रादिका विधान विहित्र है। इय कण्डिकामें सर्वविषय अभिनाषो वाक्तिके सर्वमेधयज्ञका विधान है। दस रालमें उसका सम्मादनविधि है। ३य और ४ये कण्डिकामें सन्थ्य, अध्व, गो, निष्ठ भीर काग पद्म पश्चका वधविधि है। प्रोषित वा स्त पिताका संवत्तर अतीत होनेसे पित्रमेधयज्ञका विधान और उसके नचत्रादि काल, द्रवा, देवता तथा मंत्रका भी विधान विधित है।

रश्य प्रध्यायमें ११ किएडका हैं। उसकी प्रथम किएडकामें यजुर्वेदीय श्राधानादि, पिछमेध पर्यन्त कमेविधि श्रीर सामवेदीय एकाइसाध्य यागविधि किथित है। इस सम्बन्धकी कई परिभाषा भी सिखी हैं। यथा—विभिन्नसंख किथित न रहनेसे यक्त श्रीकष्टोमसंख हुवा करता है। धेनुमालदिचिणा-देय भूनीमक एकाइ श्रीर क्योतिनीमक एकाइमें कोई संख कहा न जानेसे उभय श्रीक्टोमसंख होते हैं। गो श्रीर श्रायु: नामक एकाइ उक्ष्य-संख हैं। श्रीकित् श्रीर विख्वित् श्रीक्टोमसंख हैं। श्रीकित् श्रीर विख्वित् श्रीक्टोमसंख हैं। ज्येष्ठपुत्रके विभागयोग्य द्वा एवं भूमि श्रीर

दास वरतीत पदार्थको सर्वेखपदार्थं कहते हैं। किसी किसीके मतानुसार धारण भ्रमणादिके जिये सूमि भीर गुत्र्याके लिये दास ग्रावश्यक है; दन उभय द्रव्यीको छोड़ सुवर्णीदि श्रन्य समुदाय द्रव्य सर्वस्त है। पुरुषमिध यज्ञमें गभैदासकी दानका विधान श्रीर भूमिके एकदेशपरित्यागर्मे धारणकी समावना है, इस निये अपने मतर्मे भी उभय द्रव्य व्यतीत श्रन्य समुदाय सर्वस्त्र होता है। किन्तु श्रवस्थ-स्रानविश्वित वत्सच्छवि श्रीर दोचाका द्रवासमूह सर्व स्वने मध्य परिगणित नहीं। वस्तृत: सदस भपेचा श्रधिन संख्यक द्रवा ही सर्वे स कहाता श्रीर वही दिचणा माना नाता है। विश्वनित् यश्चमं दादयरात्रि प्रभृति नियसकी विभिन्नता है। म्रिभ-नित् सम्पन्न होनेपर विखानत्का प्रनुष्ठान किया नाता है प्रयवा प्रभिनित् भीर विखनित्का एकदा त्रनुष्ठान कर्तवा है। किन्तु एक ही समय उभय कार्य करने पर देवयजनस्थानका विशेष नियम है, उसमें पोड़ग ऋिवक्का कार्य वादुत्यप्रयुक्त श्रन्यतम ऋिंवक् द्वारा अन्यत सम्पादन करना पड़ता है। किन्तु विचिविक कर्मसमूद उभयका एक रूप है। केवल श्रन्तर्वेदिक कर्में ही उभयका विभिन्नता पड़ती है। उभय कार्य एक ही समय करते भी श्रमिजित्का एक एक श्रङ्ग सम्पादन कर विख्जित्का एक एक श्रद्ध सम्पादन करते हैं। सर्वेजित् नामक एकाइ सङ्गात्रत नामक सामस्तवसाध्य है। इस यज्ञम संवक्षरदीचा, सप्तादना स्नान भीर तीन या क्ष उपसद विषित हैं। पर्यात् संवत्सर दीचाके पीके सप्तम दिवस स्नान करना और उसके अनन्तरं सप्तान्न पतीत दोने पर यज्ञानुष्ठान करतीन या कड उपसट् करना चाहिये। यह यज्ञ भी श्रानिष्टोमसंस्य है। उत्त समस्त विषय १म वाण्डिकामें कथित हैं।

र्य विष्डित्रामिं सर्वेजित् यज्ञकी दिविषाका भेद श्रीर उपका विधानादि है। इस यज्ञकी उक्ष्य-संस्थता है। कथित श्रमिजित् प्रस्तिका नामान्तर है। यथा—श्रमिजित्का नाम ज्योति:, विश्वजित्का नाम विश्वज्योति: श्रार सर्वेजित्का नाम सर्वे ज्योति:

है। इस समुदायकी दिचणाका भेद विधानादि है। चतुर्ये उक्ष्यसंस्थका विरावसिमात नाम है। साद्यस्कृ नामक इन्ह यज्ञका विधान है। उसका प्रदर्भन उत्तरीत्तर किया है। यथा-प्रथम साद्यस्कर्म खराँकाम, पग्रकाम एवं स्नाख्य-विभिष्ट पुरुषोंका श्रिकार है। दितीय सादास्त्रमं दीर्घवाधिमास्ति एवं प्रतिष्ठा श्रीर श्रवाभिलाषियोंका श्रविकार है। अनुक्ती नामक खतीय साद्यस्कृमें कर्महीन भार कर्म-निव्यक्तिपार्थियां का अधिकार है। विख्वजित्थिल नामक चतुर्यं सायस्कृमं दिचणाभेद, सर्वं ख प्रतिनिधि-दिचिणा विधान भौर सर्वे स्व प्रतिनिधि द्रव्यसमूहका वर्णन है। यथा-धेनु, व्रष, सीर, धान्य, पनादि परिमाणोपवागी खर्ण तथा रीव्य, दास, दासी, मिधुन छपकरणके साथ म हानस, प्रावादि यानारोहण घोर ग्टहमय्या। प्रतएव सर्वास पद हारा इस समस्तका ही यहण कर्तवा है। योन नामक पश्चम साद्यस्कृमं वैरनिर्यातनकामका ग्रधिकार, उसकी दिवा, पनुष्ठान, मन्त्र श्रीर देवतादि क्यन है। फिर एकत्रिक नामक षष्ठ सादास्त्रका विधान है। दीचा श्रपेचा सदाः क्रियमाणताके लिये इनकी साद्यस्क्रमंत्रा वात्यस्तोम नामक चतुर्विध एकाइयागका विधान है। तीन पुरुष पर्यन्त पतित साविवीकको वात्य कडते हैं। इस दोषकी यान्तिके खिये इनका त्रनुष्ठान त्रोर तौक्तिक पिनिमें इनका श्रीमविधि है। डनके मध्य प्रवम त्रात्यस्तोममें चलगौतकारी त्रात्यका घधिकार है। दितीय छक्त्यसंखर्मे निन्दित वासिका पिकार है। छतीयमें कनिष्ठका पिधकार है। इसमें रटहपति बना कार्ये सम्पादन करना पड़ता है। चतुर्धर्म श्रन्यसन्ततिस्यविर ज्येष्ठका प्रधिकार है। श्रर्थात् ऐसे ज्येष्ठको गढहपति बना यह कार्यं सम्पादन करना पड़ता है। इन सकत कार्यीका दीचा-विधानादि श्रीर वात्यस्तोम सम्पादनकारियोंके वावदारका विधि है। परिशेषको ब्रह्मवर्चेस, वीर्यं, मन एवं प्रतिष्ठादि पिभनाषी भीर स्रोय पविवता-प्राची वर्गतिके श्रीनष्टोमसंख श्रीनष्टुत् नामक एका इयागकी करेवरता है।

नामक यज्ञविधि है। पुतार्थी श्रीर पश्रपार्थी व्यक्तिका ु उसमें षिधकार है। गोज़ुल दिच्या है। उसमें दी भाता वा दो सखाका प्रधिकार है, समूहका अधिकार नहीं। रानकर्तवा उक्ष्यसंख इन्द्रस्तोमका विधान है। पुरोहित प्रायोंका इन्द्राम्नोस्तोम नामक ं यज्ञविधि है। सायुच्य ग्रभिनापी राजा युरोष्टितका इसमें भिषकार है। उभयका एकल वा प्रयुक् भावसे पिधकार है। ऐसे अधिकारका भेदः विधि है। पश्चाम वर्गताने श्रान्छोससंस्थ विश्वन नामन यज्ञ दयका विधान है। उसमें श्रीभवारकाम वा पश्चामका पधिकार है। पश्चमाम वातिका वल तया दुग्धयुक्त हन्दत् गो भौर भिभवार कामका तीस गो दिचण विधि है। प्रभिचारकामके संदय श्रीर वन्त्र नामक दो यश्चीका विधान है। दन्द्रसोम-भावसे उभय यज्ञोंकी कर्तवाता है। उभयके मध्य षोडिंगि एंस क्षमेद-कथन है। संदग वज्रका दारा राजाका श्रमिचार करना चाहिये, देशका नहीं भीर वच द्वारा देशका अभिचार करना चाछिये, राजाका नहीं। एक रूपसे विधान कथित है। मतान्तर्में उभयका विपरीत भावसे विधान है। श्रीभचार हारा राजादिका उपयम वा मारण सम्पादन कर ज्योतिष्टोम व्यन्नहारा श्राकाग्रहिका विधान है। इसी प्रकार सामवेदविहित एकाह निर्दिष्ट है।

स्था अध्यायमें ५ किण्डिका है। उसकी १म किण्डिकामें अहीन नामक यद्मसमूहका हादय छपसद् एवं एकमासमें उसका समापनविधि है। स्वोपसद्का वियेष उपदेश है। दीकाके भेदका विधि है। यथा सीत्यदिन और उपसद्समूहके दिन गिन दीक्वानियम है। दो राक्षिमें हादय दिन पर्यन्त सम्प्रादन योग्य याग अहीन कहाता है। अन्यके मतमें पाठ हितु अतिराक्षकों भी अहीनसंज्ञता है। द्वादय-दिन कर्तवा द्याराक्षकों मोख्या कहते हैं। द्वादय-दिन कर्तवा द्याराक्षकों मोख्या कहते हैं। द्वादय-दिन कर्तवा द्याराक्षकों सहस्त दिच्या है। चार राक्षि प्रस्तिमें अधिक दिच्यादान पर प्रत्यह समभागसे दानविधि है। परिशेषकों अविधिष्ट समुदायका दान

है। त्रयोदम प्रतिरातका विधान है। यया-षोड्घियद्वरहित चार प्रथम मतिराव हैं। उनके सध्य प्रजातिकासका नव सप्तद्य नासक प्रथम श्रतिरात है। च्येष्ठ भाद्यविधिष्टा स्त्रीने च्येष्ठपुतना कर्तवा विषुवत् नामक दितीय श्रतिराच है। जिसके भ्वात्वय रहता, उसका गो नामक त्रतीय अतिराक है। खर्गकाम वा श्रारोग्यकाम वातिका श्रायु: नामक चतुर्य प्रतिरात्र है। धनामिन्नाषीका च्योति-ष्टोम नामक पञ्चम अतिराव है। पग्नकामका विखिलित् नामक षष्ठ श्रतिरात्र है। ब्रह्मतेज:-पार्थीका तिष्ठत् नामक सप्तम पतिरात्र है। वीर्यकाम वातिका पच्दग नामक घष्टम चितराव है। चनादि-श्रभिचायी वातिका सप्तद्य नासक नवस श्रतिराक है। प्रतिष्ठावाम व्यक्तिका एकविंग नामक द्रयम यतिरात है। प्राप्तपश्चता ध्वंग होनेसे पुनर्वार उसकी प्राप्तिके खिये त्राप्तीर्याम नामक एकादशः पतिरात है। भातव्यवान्का प्रभिनित् नामक दादम प्रतिरात है। ऐखर्यप्रार्थीका सर्वस्तोम नामकः वयादय त्रतिराव है। इसी प्रकार वयोदय प्रकार. श्रतिरात्रका विषय कहा है।

२य किएडकाम दो सुतीके तीन ऋहीनका विधि-है। उनके सध्य दितीय श्रीर द्वतीय श्रहीनके षोड़िश्यदरहित दो प्रतिराव हैं। तीन प्रहीनके ब्राङ्किरम, चैत्ररय श्रीर कापिवन तीन नाम कहे हैं। दितीय दिरालिके उक्ष्य पूर्व तारूप अन्यका मतभेद है। पाष्टिक प्रग्निष्टोमके स्थानमें उक्य निर्देग है। संस्थमेदमाल ही उसका धमें है। पूखयोग्य होते भी जो पुराविनको भांति रहता, उमीका बाङ्गिरममें श्रिधकार है। पुत्रायी वाक्तिका चैत्रस्यमें श्रिधकार है। खर्गकाम वा पश्चकाम वाक्रिका कापिवनमें श्रिधकार है। त्रिसुतीके गर्भ, वेद, खन्दोम, श्रन्तवेसु श्रीर पराक नामक पांच प्रहीन युद्रोंका विधान है। चनके मध्य वैद विराविसाध्य एवं विष्ठत्स्तोमयुक्त भवर समुदाय श्रतिरावसाध्य है। इस पश्चमेद यज्ञमें संस्थभेदकां कथन है। इस समुदायमें राज्य-कामका अधिकार है। फिर प्रनाव सूर्त पश्चनामकाः

श्चार पराक्रमें खर्गकासका पधिकार है। उत्त मात्र भेदका कथन है। श्रविचतुर्वीर, जामदग्ना, विशष्ट-संसर्प श्रीर विश्वामित्र नामक चार चार दिनसाध्य यज्ञका विधान है। उनके मध्य जामदग्ना यज्ञमें पुष्टिकाम वाक्तिका श्रविकार है। उसमें वि'शति दीचा एव' इन चार यज्ञमें पुरोडाशविशिष्ट उपसद्का विधान कथित है। ३य किएड कार्मे उसके विधानका प्रकारादि है। ४य काण्डिकामें पश्चदिन पाध्य तीन अहीनका विधान है। उनके मध्य प्रथम अहीनका नाम देवपञ्चाह है। द्वितीयका नाम पञ्चशारदीय है। इन उमय महीनने विधानादिका क्यन है। **ढतीयं पञ्चाइका व्रतवत् नाम कथन है । इस व्रि**विध पञ्चाह यज्ञमें ज्योतिगी, महावत और गौरायु नामक तीन एकाइ यज्ञका विधि है। सव जित्की भांति इसमें दीचानियम श्रीर उसका विधानादि निर्दिष्ट है। ध्रम किण्डकामें छड दिन साध्य तीन अहीनका विधि है। तीन श्रहीनके ऋतुषड्ह, पृष्ठ्यावलस्व श्रीर विबद्धक तीन नाम कहे हैं। इस विविध 'यन्नमं स्तोमविधानादि है। सप्ताहसाध्य भहीनका विधान है। उनके मध्य चारका उत्तम महावत है। इन चारके मध्य हतीयमें पश्चनामका प्रधिकार है। पद्म प्रहीनका नाम दन्द्रसप्ताह है। इस पच्चम सप्ताहमें हितीय धारसकर इह एकाह एवं सुत्याह समुदायका विधान है। इस सप्ताइ समुदायने प्रत्येन सप्ताइमें ज्योति:, गी:, पायु:, श्रभिनित् श्रीर सर्वे नित् छह सहाव्रतकी कतेवाता है। इसी प्रकार समुदाय दिनसाध्य यद्मसं महाम्रतका विधान है। उत्तम सर्वेस्तोमका विधान है। उसके श्रेष दिनको च्योतिः, गीः, श्रायुः, श्रीमजित्, विश्वजित् श्रीर सर्वेजित् महाव्रतविशिष्ट सव स्तोम श्रतिरात्र है। जनक सप्तरात्र नामक षष्ठ सप्ताष्ट्र है। उसका विधानादि है। उत्तम सप्तम सप्ताइमें वृष्ठद्रथन्तर सामयुक्त पुष्टिका विधान है। इस ससुदायकी प्रशिस्तीम संज्ञा है। इसी प्रकार सप्त-सप्ताइ पहीनंका विधान कन्ना है। उसके पीके एसका विधानादि है। प्रष्टमुत्य प्रहीनमें पार्ष्टिक

पड़ हकी पीके सहाव्रत कर्तवर है। नवराहमें त्रिकड़, ज्योतः, गौः, चौर आयुः नामक महाव्रतका विधान है। उसका प्रकारान्तर है। उसका विधानादि है। चार दगराव्रका विधि है। प्रतिष्ठाकामनाकारी वर्गक्तका विकास प्रथम दगराव है। अभिचारकारीका की सुरुविन्द नामक द्वितीव दगराव है। प्रवृद्धियराव नामक हतीय दगराव है। प्रश्रकाम वर्गक्तका इन्दोह नामक चतुर्थ दगराव है। प्रश्रकाम वर्गक्तका इन्दोह नामक चतुर्थ दगराव है। उसका विधानादि है। पीगडरीक नामक एकादगराव एवं उसका विधानादि कथित है।

२४ग ग्रधायमं ७ निष्डिना हैं। उसनी १म काण्डिकामें दादशरावसे एक दिन बढ़ा चलारिंशत् रात्र पर्यन्त यज्ञविधि है। उसमें जिस क्रमसे जो दिन उपदिष्ट हैं, वह दिन उसी प्रकार समझना हैं। श्रावापिकसमूहका श्रन्यक्रम श्रीर श्रीपदेशिक समूहकां उपदेशक्रम लिया जाता है। उपदिष्ट दिन व्यतिरिक्त भन्यदिन समूहका भावाप-क्रम क्रथन है। यथा-यज्ञ अपूर्ण हीनेसे द्रशराव श्रावाप रहता है। यह पहले नहीं, पीके होता है। क्रइ पार्ष्टिक श्रह श्रीर चार क्रन्दोम श्रह मिलाकर दगरात पाता है। प्रयवा एष्टा वड्ह, तीन छन्होम भीर श्रविवाक्यके ससुदायका नाम दशराव है। यह दथराव समुदाय दिनके अन्तमें मानना पहेगा। दगरावने पोक्टे एकाइ विषयमें प्रकृतिविहित समुदायमे महावत होता है। यन संख्यापूरणके निये दयरात्र पौक्ते एकांच वातीत सहात्रत पड़ता है। महावत वरतीत श्रन्यकार्यसमूह श्रावापके पीक्टि भीर दशरावने पहले करते हैं। जहां पड़ह वस्तीत यज्ञमंख्यापूरण नहीं होता, वहां घड़ह पूरणके लिये यभिम्नवना वावहार चलता है। श्रभिम्नवसे पहले पञ्चाह समुदाय भी पञ्चाह वातीत संख्यापूरण न पड़नेसे अनुष्ठित होता है। त्राह वातीत संख्या-पूरण न होनेसे त्राह विषयमें च्योतिः, गी: श्रीर त्रायु:सा विधान है। उता तीनों को त्रिकहुका कहते हैं। चतुरह वातीत यन्नसंख्या पूर्ण न होनेसे चतुरह विषयम च्योतिः प्रश्ति तीन और महाव्रतका प्रनुष्ठान

नार पूरण करें च है। दाह वातीत संख्यापूरण न होनेसे दाह विषयमें गी: श्रीर श्रायु: पूरण हुवा करता ं है। यज्ञके त्रारक्षमें त्रतिरात्न कर्तव्य है। प्रायणीय श्रीर उदयनीयके सध्य श्रावापस्थान करना पड़ता है। जो त्रावाप करनेका विधि है, उसके त्रतिरावदय मध्य करणका विधान है। श्रावापसमूहके समवाय दारा जहां यज्ञ पूरण होता, वहां जो जो अनुष्ठान ऋल्य शाता वही प्रथम किया जाता है। दो चयोदगरात यज्ञका विधि है। इसमें पृष्ट्य सम्पादित होनेसे सर्वस्तोमनामक चितरावका विधान है। अर्थात् समुदाय यज्ञमें दादगाह धर्मेका विधान है। सुतरां इसमें भी हादशराव समूह सम्मादन भीर सर्वस्तीम श्रतिराव्यका श्रनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे तयोदयरातका पूरण होता है। इसका क्रम है। यथा-प्रथम दिन प्रायणीय म्रति-रात्र होता है। दितीय दिनसे छह दिन पर्यन्त पृष्टा षड्ड करते हैं। अष्टमदिन सर्वस्तोम अतिरात होता है। नवम दिनसे चार दिन तक चार छन्दोम चलते हैं। वयोदय दिन उदयनीय प्रतिराव किया जाता है। हितीय त्रयोदयरात्रमें दगरात्रके पीके महावृत करना पडता है। इसी प्रकार भेद कथित है। सन्तार्थ त्वतीय व्योदशरावके गवामयन की भांति सन्तरण-प्रकार है। चतुदेशराव्रमें तीन यज्ञका विधान है। उनके विधानका प्रकारादि है। उसके मध्य शेष चतुर्देशरावमं विवाहोदकतत्व्यसंशयित गणका श्रधिः कार है। पञ्चदगरातको चार यन्नोंका विधान है। उनका विधान प्रकारादि एवं सप्तद्यरावमें, श्रष्टाद्य-रावम, एकोनविंगरावमें और विंगितरावमें इसी प्रकार श्रावापनपूरण कथित है। २य कण्डिकामें षोड़शरात प्रस्ति चारमें श्रावाप प्रकार है। उसकी मध्य बोड्यरात्नको प्रायणीयके पौद्धे पञ्चाह है। श्रष्टाद्यरात्रमं प्रायणीयके पीक्टे षड्ह है। एकीनविंग-रात्रमें प्रायणीयके पीछे घड़क एवं दशरात्रके पीछे व्रत है। इसी प्रकार आवाप उक्तिके दारा विधान प्रकार है। एकविंगतिरावर्से दी प्रतिराव हैं। उनमें प्रावाप प्रकार घीर उसका विधानादि है। श्रवादिकाम वयक्तिके दावि यति रावका विधान है।

विधानका प्रकारादि हैं। प्रतिष्ठाकामके त्रयोवि शतिरात्रका विधान है। प्रजाकाम भीर पशुकास वातिको चतुर्विमतिरावका विधान है। यह हिविध है। उनमें प्रयमका विधानादि और दितीयका संसद नाम तथा उसका विधानादि कथित है। प्रवादि-कामके पञ्चवि गतिरात्रका विधि है। प्रतिष्ठाकामके षड्वि शतिरात्रका विधान है। धनकासके सप्त-विंगतिरात्रका विधि है। प्रजाकाम तथा पश्रकामके श्रष्टावि श्रितरात एवं दातिंगत्रातका विधि ह। इस समुदायका क्रमगः विवान है। एकोनवि'यत-रात, तिंथत्रात्र, एकतिंशत्रात् एवं दातिंशत्रात्रका विधानादि है। वयस्त्रिंगत्रावका विविध भेद है। उसके विधानका प्रकार है। चतुस्त्रिं गत्रावाविध चलारिं यत्राति पर्यन्त सप्तयन्त्रका पावापक्रमानुसार पूरणविधि है। उसका विशेष नियम है। यंथा--श्रनादिकासके चतुस्ति गत्रात्न, प्रतिष्ठाकासके षट्-तिं शत्रात्, ऐखर्यकासके सप्ततिं शत्रात्, प्रजाकास एवं पश्चनामने षष्टाविं यत्राव स्रार चलारिं यत्राव यज्ञका विधान है। एकोनपञ्चाधत् रात्रसाध्य सप्त' यज्ञका विधान है। उनके सध्य प्रयसका नास विधृति है। उसका विधानादि है। दितीयका नाम यमातिरात्र है। उसका विधानादि है। व्रतीयका नाम पञ्जनाभ्यञ्जनीय है। विदानोंके मध्य प्रपनी ख्यातिकी त्राकाङ्घियोंका इसमें प्रधिकार है। इसका विधानादि है। चतुर्वेका नाम संवत्सरमित है। उसका विधानादि है। ३य काण्डिकामें इसके सादृश्यको प्रसङ्गाधीन पुत्राधियाँके कर्तंच्य एकषष्टि-रात्रका विधान है। सविताके उद्देशसे पञ्चम ककुमका विधि है। उसका विधानादि है। उसमें पुतार्थीका श्रधिकार है। वष्ठ श्रीर सप्तमका सामान्य विधान है। ग्रतरात्रका विधानादि भीर इस विधानमें विकल्प-विवरण कथित है। ४थे कण्डिकामें सवन सन्तन्य प्रस्ति होमका विधानादि है। संवत्सर प्रसृति यन्त्रमें ग्वामयन धर्मका प्रतिदेश है। प्रादिलगंबके अयन नामक यज्ञका विधानादि है। आदिलागकी प्रयनकी भांति पाङ्गिरसींका प्रयनविधि है। उसका

्विश्रेष नियम है। हतिवातवान्के श्रयन नामक यज्ञका विधानादि है। जुग्डपायिगणके श्रयन नामक यज्ञका कालविधानादि है। इस यज्ञमें सुत्या स्थान-ससूह पर सोम श्रीर उपनइन प्रस्तिका विशेष विधि इ। सर्पसत्र नामक यज्ञका भेद विधानादि श्रीर उसमें गवामयन धर्मका श्रतिदेश विवत है। कारिडकामें तापखित नामक यज्ञका विधानादि है। विधानादि है। महातापश्चित यज्ञका तापश्चित यज्ञका विधानादि है। विसंवलार यज्ञका विधागादि है। महासत नामन यज्ञना विधानादि प्रजापतिसव हादग वलरसाध्य षट्ति गत् वतारमाध्य यद्भना विधानादि है। धक्तानामयन नामक यज्ञका विधानादि है। यतवत्सरमध्य मध्यानामयन नामक यज्ञका विधान।दि है। सहस्रवत्सरसाध्य विष्वस्रवामयन नामक यज्ञका विधानादि है। (गौणवृत्ति धनुसार यह यज्ञ सहस्रः दिनसाध्य समभना चाडिये) सारस्तत यज्ञसमूहका विधानादि है। यात्सव नामक यज्ञविधि है। यतसंख्यन प्रयमगर्भियो वलातरी श्रीर एक व्रव सहस्र संख्या पूरणको इस यज्ञमें वनमें छोड़नेका विधि है। सारसत यज्ञका दीचाकाल शौर दिशादि विधान है। (यथा-चैत शक्त सप्तमी तिथिको सरस्तती विनयन नामक स्थानमें दीचा कर्तव्य है। परखती नाम्ती जो नदी वहती है, उसका पूर्व श्रीर पश्चिम भाग मनुष्यनो देख पड़ता है। जिन्तु सध्यभाग सुमिम निमग्न रहनेसे निसीने दृष्टिगीचर नहीं होता। इसी खानको सरखतौ-विनयन कहते हैं। इसमें दीचा विधानादिका प्रकार है।) इष्ठ कारिङकान उसका श्रङ्ग विधानादि है। सरस्तती श्रीर दवदतीके सङ्गमस्यलंपर उसका विधानादि है। प्रचस्तवण मामक सर्खतीके उत्पत्तिखानपर श्रग्नयेकामाय नामक यंज्ञका विधि है। इस यज्ञमें कारपच नामक एक देशमें यनमानका श्रवस्यसानविधि है। छदवसनीयकी कर्तव्यता है। प्रष्ठशमनीयशून्य तीन सारसत युज्ञका विधान है। पूर्वीत सहस्र युज्ञ पूर्व न होते ग्रहपति वा समुदाय गी मर जानेसे यह यज्ञ

समापनका विधि है। सहस्र पूरण होते भी यह यज्ञ समापन करना पड़ता है। ग्टहपतिका ऋखु होनेसे थायु: नामक धतिराव यज्ञकर धीर द्रव्यसमूह नष्ट होनेसे विख्वित् नामक यज्ञकरं समावन करनेका विभिन्न विधि है। उभय घटनावांमें ज्योतिष्टीम द्वारा समापनकृप चन्य मतना नयन है। इसी प्रकार प्रथम सारखत कहा है। दितीय सारखत दितवात-वान् के श्रयनकी भांति कर्तव्य है। उसका विधानादि है। उसमें तिथिको चयहिंदना भी विशेष विधान है। ग्रमामण्याचना विशेष विधानादि है। व्यतीय सारस्त्रतमें विम्बनित् भीर प्रभिनित् विधानादि है। उसमें ऋत्विक अयवा श्राचार्यके दार्षेहत नामक यज्ञकी कर्तव्यता है। इस यज्ञमें एक वर्षके लिये वनमें गो सक्तल परित्याग करना चाहिये। दितीय वत्सर उन्हें निर्जल स्थानमें रचा करनेका विधि है। इसी वर्ष सरखती तीर नैतन्धवा नामक जी सकल प्राचीन ग्राम हैं, उनमें श्रान्याधानका श्रारक्षविधि चौर कुरुचेत्रमें परीयत् नामक खलपर प्रन्वारम-विधि है। उसके पीके हतीय वत्सर परीयत् नामक स्यनपर ही दर्भपीर्णमासान्त नार्यनो नर्तव्यता है। हषदती तीरमे या यसनामें भवस्य स्नान भीर उसी खान पर मन्त्रपाठका विशेष विधान कहा है। अस काण्डिकामें चैत वा वैयाखमासकी श्रुक्तपिश्वमीको तुरायण नामक सारस्तत यज्ञकी कर्तव्यता है। उसकी दीचाना विधानादि है। यह यद्य एक वसारसाध्य है। उसमें वर्ष पर्यन्त कर्तव्यका उपदेश है। दार्ष-इतकी आंति अनियत अवस्यस्नानविधि है। भरत-दोदगाह प्रस्ति दादगाइ भेद कथन है। विधानादि श्रीर उत्सिपंसमूहमें गवाम्यनका विकल्प-विधान विहित है।

२५ श अध्यायमें १४ किएडका है। उनमें चक्कि वैगुष्य दोषके उपमसको प्रायसिक्तका विधान है। (प्रायसिक मन्द्रका चर्च है। यथा—प्रपूर्वक प्राय धातके उत्तर घञ् प्रत्यय लगानेसे प्राय पद निष्मन होता है। उसका चर्च विधि मितक्रमके लिये दाव है। चित धातके उत्तर भावमें का प्रत्यय सगानेसे

चित्त पद निष्यत होता है। धातुससूहका विविध अर्थ विश्वित रहनेसे उसका अर्थ सन्धान है। प्रायका अर्थात् विधि प्रतिक्रम्के लिये दोषका चित्त अर्थात् सन्धान प्रधे प्राता है। इस वाकास पाणिनि व्याकरणोक्त 'प्रायस्य चिति चित्तयोः' एवं 'पारस्तर प्रसृति' सूव दारा मध्यमें 'सुट्' त्रादेशपूर्वक यह पद निष्यत्र हुवा है। सर्कार्यके अन्तमं श्रयवा निमित्तकात्तमं प्राय-वित्तकी कर्वव्यता है।) प्रायित्त विशेषका प्रादेश न रहनेसे सर्वेत्र महाव्याद्वति होमरूप प्रायिसका विधि है। विशेष श्रादेश श्रनुसार ही प्रायिक्त करना पड़ता है। यथा-"प्रणीता: स्तवा म्रिभ-स्योत्" यजुः श्रुतिद्वारा प्रणीताभिमर्षणकृप प्राय-क्ति विद्यत होनेसे यही कर्तव्य है।) ऋग्वेदोक्त ं ही तिक कमें उपघात होने हे गाईपत्य श्रानमें 'मू:' ्खाहा बोल अग्निदैवत होम करना चाहिये। कर्ताका विशेष श्रादेश न रहनेसे ब्रह्मको ही करना उचित है। ब्रह्मवरणके पूर्व निमित्त उपस्थित होनेसे ब्रह्मवरणके पर्वे ही व्याद्वतिहोसका पन्य ब्रह्मवरण कर उसके दारा कराते हैं। होत्रादिमें ब्रह्मवरणका विधि न हो, वष्ट खयं कर्तेत्र्य है। कालाइति दारा सोममें दसका समुचय करना यड़ता है। यजुर्वेदोत्त कर्मना उपघात होनेसे "भुवः स्वाद्या" कद दीम करते हैं। वह भी पूर्व की भांति ब्रह्मका ही कर्तव्य है। सीमके बाग्नोधीय अग्निमें "भुव: खाडा" कड होम करना पड़ता है। ही पूर्वें साथ इसकी विभिन्नता है। इसका देवता सामवेद विद्यित कमेका उपघात होने हैं श्राष्ट्रवनीय श्राग्निम "ख: खाइ।" कह होम करना चाडिये। इसका देवता सूर्य है। सर्ववेदोत कर्मका उपघात होनेसे तीन वार पृथक् पृथक् "भूभुवः स्तः स्वाहा" वाक्य द्वारा एवं एक वार समुदाय मिलित वाक्य द्वारा चार बार होस करते हैं। "श्रपाद्याके" इत्यादि पञ्च ऋक् दारा प्रत्येक ऋक् पर श्राइवनीय श्रस्तिमें पञ्च श्राष्ट्रतिरूप सर्वे प्रायश्चित्त नासक होस करना चाहिये। स्नृतिविहित प्रज्ञात कर्में पृथक् भावसे चार महाव्याद्वति होम करते हैं।

(जैसे-यज्ञोपवीतधारी वयित गिखा वांध पविक्र दिचिण इस्त दारा नमें नरता है। इस नियमस्य नमें यज्ञोपवीतधारणादि स्नृतिविहित कमें है। इसमें किसी प्रकार उपघात होनेसे वास्त ग्रीर मिन्तित चार महाव्याहृति होमरूप प्रायित्त कतवा है।) उसके पोक्रे यजुर्वेदोता सव प्रायिचत्त नामक पूर्वोता पञ्च ऋक्वेदीय श्राइतिरूप प्रायिश्वत्त समुदाय ज्ञात वा श्रज्ञात कारणसे करनेका विधि है। (जिन्तु इसर्ने सम्प्रदाय भेद है। यथा—गाईपलमें भूः, दिचणा-ग्निमें भुव:, श्राइवनीय श्रामिमें स्तः, एवं सर्वे प्रायसिक्तः नामक पच्च ग्राइतिरूप प्रायचित्त होमर्म मूभूव: स्र: कहा है।) उसकी पीक्टे कर्मविशेषकी श्रनुसार प्रायिश्वत-विधान कहा है। इस श्रध्यायकी अस कारिहकार्ने दम स्व पर्यन्त उत्त समस्त विषय वर्षित है। उसके भागे थम स्वरे कर्मसमाप्तिके प्वै यजमानका मृत्य होनेसे कर्मसमाप्ति उसी समय हो जाती है। एक ऐसा पच है। दूसरे पचमें ऋितक् प्रस्ति अविगट भाग समाप्त करते हैं। उसमें कर्मसमाप्ति पर्यन्त उत्तर क्रियाविशेषका विधान विडित है। दम कि कामें उपकात पश्चित पंचायन प्रसृति पर प्राय-यित्तकी भेदका कथन है। उसके शारी शन्त्ययाग-पदित है। ८म किएडकामें प्रस्थित सञ्चयका प्रकार श्रादि है। १०म किएडकामें यज्ञविशेष करनेके लिये उद्यम करनेके पौक्के वह किया न जानेसे विञ्बजित् नामक ग्रतिरात्र यज्ञ करनेका विधि है। यन्न पादिके लिये दीचा करनेंचे यदि दैवात् वा किसी मनुष्यके लिये वह दीचा श्रर्धक्रत रहे वा खामीका यज्ञ समापन न करे श्रीर इस प्रकार वृद्धि उपस्थिति हो जाये, तो सोमयुक्त साधारण धान्य द्वतादि सर्देख दिचिणाने साय विख्जित् नामक प्रतिरात यज्ञ करना चाहिये। अध्वयं प्रस्तिका दैवात् स स कायं किया न जानेसे प्रदिचिणाभावमें ही कमें समापन कर पुनर्वार भ्रन्थको वरणपूर्वक याग भ्रारम्भ करनेका विधि है। उसमें दिन्के भेदका विशेष नियम है। दीचित व्यक्तिकी पत्नी यदि रजझना हो, तो दीचाइपः प्रक्रुनिधान कर रक्सस्राव पर्यन्त वातुकार्मे भ्वस्रानः

करना चाहिये। सुत्या वर्तमान रहते सिकतामें प्रात:काल भीर सायंकाल उपवेशन करते हैं। वेदीके निकट सिकता पर बैठते हैं। चतुर्थ दिवस गोसूत्रमित्रित जल दारा स्मृतिविद्यित स्नान कर वस्त परिधानपूर्वंक सानिपातिक नार्यं करना चाहिये। म्रारात्उपकारक कसे कर्तव्य नहीं। (दीचणीय भूमि उत्तेखन प्रस्ति कार्यको पारात्उपकारक कार्य कइते हैं।) पत्नो प्रस्ता होनेसे दश रात्रिके पोक्टे स्नान करना चाडिये। मतान्तरमं गर्भिणीको दीचाका निषेध है। किन्तु "श्यित्रयाः गर्भाः" श्रुतिके . प्रतिसार गर्भवतीको भी दीचामें श्रधिकार है। कात्यायनका यही मत है। दीचित व्यक्तिने दुःस्त्रपादि दर्भन प्रस्तिमें प्रायिश्वत्तका विशेष विधि है। चमसके पान श्रीर श्रवान सम्बन्धमें प्रायश्चित्तका विधान है। सीमके जुपर मेघ वरसनेसे भन्याभन्य निययपूर्वक · उसमें प्रायसित्तका विधि है। चमसके दोषविषयमें भीर द्रोणकलसके दोषविषयमें प्रायश्चित्तका विधान श्रिभिदनमें होमभेद प्रायश्चित्त है। किएडकामें सीमका अपहरण होनेसे श्रव्यक्त रिक्तमा-युक्त युष्य श्रीर त्यण सोमकार्यमें निधान कर श्रभिषव करनेका विधि है। बहुकालीन खदिर बच लताकी भांति श्रङ्करित होनेसे खोनहत कहाता है। खोनहत एवं खामा ( सोम-सहय पूतिका नामक एक बता ), श्रक्य वर्ण दूर्वी, श्रव्यक्त रिक्षमायुक्त दूर्वी, इरित्वर्ण कुग यथवा यगुष्म कुग— सकत द्रंयमें पूर्व पूर्व द्रव्यका श्रभाव श्रानेसे पर पर द्रव्य प्रतिनिधान कर श्रभिषव करनेका नियम है। उसमें गोदान प्रायश्चित्त कर उत्त द्रव्य दारा यज्ञ समापन कर्तव्य है। अवस्रव पीछे पुनर्वार उसमें यज्ञविधि है। सोमकलसके भेदानुसार सामपाठके प्रायस्थित्तंना विधान है। श्रभिषवण कर्मेमें प्रस्टति परिसित सोसरस प्राप्त होनेसे जलादि द्वारा उसे बढ़ा सलस पूर्ण कर द्रोणकलसकी पूर्णता सम्पादन करना पड़ता है। सोम पोछे मिलने पर जो द्रव्य मिल सके, उसे हो ना पुनर्वार यज्ञ कर्नेका विधि है। उसमें गोदान प्रायसित करनेका नियम है। १२म कण्डिकामें Vol. IV.

92

सीमका प्राधिका होनेसे प्राद्य प्रस्ति सवनविशेषके त्रनुसार प्रायिसत्तके मेदका विधान है। व्यक्तिके रोग लगनेचे द्रोणकलचमं जो ग्रुग्डिपिपाली प्रसृति वपन किया जाये, उसके मध्य जो द्र्य जैनेकी इच्छा हो वही सेकर चिकित्सकको उसकी चिकित्सा करना चाहिये; किन्तु तद्व्यतीत श्रन्य द्रव्यद्वारा **उसकाः विधानादि है।** चिकित्सा विधेय नहीं। ज्वरयुत्त व्यक्तिके लिये भी पूर्वीत देशमें अवस्थानकाल पर्यंता रोगकी गान्तिका विधान है, श्रन्यत नहीं। प्रात:सवनमें उसके मन्त्रविगेष द्वारा श्रमिषेकका प्रकार है। सवनके पौक्रे दीचित व्यक्तिको ससुदाय ऋित्व स्पर्ध वारते हैं। उसमें यजमानवे मन्त्रभेद दारा सर्भका विधि है। दीचित व्यक्तिका मृत्य होनेसे उसको जलाने पोक्टे उसका श्रस्थिसमूह क्षण्य-सगने चर्ममें बांध सत व्यक्तिकी पत्नीको खोय कर्म भीर पतिका कर्म सम्पादन करना चाहिये। पत्नीका मृत्य होनेसे उसने नेरेष्ठी भातादि दीचित हो यज्ञ समापन करते हैं। इसी प्रकार मतान्तर मिलता है। किन्तु किसीने सतमें सत्य होनेसे यज्ञका भी समापन होता है। उभय पचपर उसमें प्रायश्चित्तका विधानादि है। १३भ किएडकार्मे उखाभरणके दिन यजमानका मृत्य होनेसे विशेष प्रायश्चित्तका विधान है। यज्ञकी दीचाने मध्य ही मृत्य होनेसे उत्त सोमादि नार्यने लिये दीचित व्यक्तिको कर्मभाव होता है। जिन्तु सतान्तरमें कड़ा है—दीचित व्यक्तिने भाता प्रस्तिको ही प्रक्रत यज्ञफन मिनता है। स्वनीय श्रीनमें स्वनीय द्रव्य द्वारा सारिन का नेदेष्ठी प्रवादिक है का सारिन चित्यादि यज्ञ श्रनुष्ठित होनेसे नेदेष्ठीको ही फलप्राप्ति होती है। किन्तु प्रस्तत यन्नपाल यजमान पाता है। उससे छपदीची व्यक्तिको नखछेदनके दिनसे दादग्र दिन पर्यन्त सानिपातिक करना चाहिये। यदि निदेशी प्रवितानि न हो, तो यज्ञकारी व्यक्तिको ही प्रनिमें कार्यं करना पड़ता है। उसमें वैम्बानरितर्वाय नासक प्रायिसत्तका विधान है। १४म किएकामें एक राजाने पधीन दो यजमान यदि पर्वत वा नदी प्रस्तिके व्यवधानशून्य समान देशमें यज्ञ करें, तो

उसमें सोमसंसव होता है। फिर यदि परस्पर विरोधी दो यजमान इसी प्रकार एक स्थानपर यज्ञकी लिये सोमका श्रभिषव करें, तो मिलित भावमें कार्य ं कारनेके लिये उसकी संसव कइते हैं। उसमें समुदाय कर्म सत्वर सम्पादन करना उचित है। देशकाल भिन्न होनेसे, पवैतादिका व्यवधान रहनेसे श्रीर परस्पर श्रविरोधी हानेसे वह संसव नहीं होता। इसी प्रकार भेदका कथन है। संसवविषयमें भ्रापनी भांति स्टब्र-कामनाकारी छोवादिकर्लं कर्तव्य कर्मविशेषका विधान है। यथा-होताके चल्यामनाकारी होता, अध्वयु के सत्यपार्थी अध्वयु और यजमानके मरणा-काङ्को यजमानको वही कर्म सम्पादन करना चाहिये। यह यज्ञ परसार हो प रहनेसे ऐसे देशमें अनुष्ठित होता ंज हां रयपर बैठ एक दिनमें: जा सकें। परस्वर होष न रहने प्रयवा उता नियमकी प्रपेचा देशका दूरल पड़नेसे यनुष्ठान यसभाव है। पूर्वीत छोता प्रस्तिके मध्य एक जनमात्र कर्मका श्रनुष्ठान करनेसे श्रयवा एक जन सरनेंचे स्व स्व यज्ञमध्यवतीं अध्यर्धे प्रस्रति भवशिष्ट कर्म सम्पादन करेंगे। उसमें अन्य वरणकी अपेचा करना नहीं पड़ती। सोमादि जल जानेसे ग्रतिनिधि द्रव्य दारा कमें समापन करना चाहिये। पच्च गोदान कर यह यज्ञ समापन करनेका विधि है। द्वादश रात्रिकी पूर्वे यह दोष ग्रानेसे पुनर्वार यज्ञारका धीर परिभोषको पञ्च गोदान दिचणामात प्रायशिक करना चाचिय। दसी प्रकार मतान्तरका विधान है। ब्रह्मका ही विहित कर्ममें अधिकार रहने शीर विशोप यादेश न मिलनेसे ससुदाय प्रायसित्त होममें ब्रह्मका अधिकार है और ब्रह्मणून्य अग्निहोबादि कार्यमें यनमानके ही श्रीधकारका विधि कहा है।

रक्ष प्रधायमें ६ काण्डिका है। इन समस्त काण्डिकावों में प्रविग्येका उपयोगी महावीरसन्तरण कर्म प्रतिपादित है। (यया—सृत्पिण्ड, वल्मीका लोष्ट्र, श्वाकत्वेक उत्पाटित सृतिका, प्रतिका नामक नताविशेष श्रीर गविधक नामक जलस्तिहित महाखणजात श्रक्तफलविशेष—समस्त द्र्य सञ्चय-प्रवेक प्रवेदिक् वा उत्तरिदक् रख क्रवास्त्राचर्म श्रीर

सुद्दालको उत्तरदिक् रखना चाहिय।) उक्त समस्तके यहण भीर निधानका मन्त्रकथन है। कुमानारकर्टंक भागडादि निर्माणकी उपयोगी एवं श्रति चिक्कण स्रत्तिका ग्रहण करना पड़ती है। ऐसी ख्तिका क्षणासगचसँकी उत्तरदिक् रखना चाहिये। उसकी दिचणदिक् वल्मीकत्तोष्ट्र रखते हैं। चतुष्काण भूमागकी पूर्वदिक्में द्वार श्रीर सात वार भू छंस्तारः कर उसने जपर वातुका प्रास्हादनपूर्वक उसमें पञ्च श्ररित श्रयीत् प्रायः पांच हाय परिमित स्राचमें डाल उपने जपर उपनरणमसूह रख देना चाहिये। उज्ञेखन, जनदारा ग्रभिषिञ्चन यन्तार द्वारा संसर्गविदयमें मन्त्रसमूदका कयन है। उसकी धनन्तर धध्ययका गवेधक भौर हागदुख प्रयक् भावमे रख वल्योक बोद्रादिके साथ सत्पिएड मिनाना चाहिये। उसके पोक्टे महावीर कर्तव्य है। उसका खंद्रप है। (यथा-परिमाणमें एक प्रादेग पर्यात अर्ध इस्त श्रीर मध्यदेश उर्वृखननी भांति सङ्चित् रहता है। उपरिभागमें तीन श्रङ्ग जिपरिमित स्थानके भनन्तर ही यह सङ्चित मेखना लगाना पड़ती है।) यहाबीर निष्यत्र होनेसे "मखस्य गिवः" मन्त्र पाठ-यूर्वेक उसके स्पर्यका विधि है। किसीके मतमें इस अन्त हारा उसका ग्रहण है। इसी प्रकार अवर दो महावीरका विधान है। श्रमिमर्भणके पोक्टे समुदायको भूमिमें निहत करनेका विधि है। स्त्क्ते मुखकी भांति त्राक्तविविधिष्ट, रीहिण कपान एवं वच्यमाण पुरोडाशकपालकी भांति गीलाकार दोइनपावदय भूमिमें खापनकर अविषष्ट मृत्तिका प्रायसित्तके खिये निइत करना चाहिये। "मखाय लेति" मन्त्र पाठ-पूर्वेक गवेधुकससूच चूर्णंकर श्रखपुरीय दारा प्रदीप्त द्विणाम्निसे "ग्राखस्य विति" मन्त्र पाठपूर्वेक इस मृत्तिकामें धूपदान करते हैं। उखाको भांति प्रदाहन ग्रादिका विधि है। चतुष्कोष अवट बना उसमें अपण अर्थात् पाकसाधन कार्छाद विका उसके जपर तीन महावीर वक्र भावसे रखने पहेंगे। उसकी जपर पुनर्वार इस काष्ट्रका भाच्छ।दन डाल दिचिषास्त्रि दारा जलाना चाष्ट्रिये। दन्ध श्रोने पर फिर

यह सब कागरुग्धसे चींचना पहेगा। २य कण्डिकामें सहावीरने विधान पीके प्रवग्य ने श्राचरणका विधान है। गाईपत्वके पूर्व प्रागग्रज्ञशसमूह फैला उस पर पावसमूहकी खायनका विधि है। प्रोचणी संस्कृत भीर उत्यित कर ब्रह्मकी श्रनुजाका करण है। होनादिका प्रेरण है। ग्रहने पूर्वदारसे स्थुणा श्रीर समूख निकाल ग्रहको दिचणदिक् जहां वैठ होता निखात स्रूणा श्रीर सयुख देख सकी, वहीं उसकी निखात करनेका विधि है। गाईगत्य श्रीर शाहवनीयमें उत्तरदिन् खरनिवाप है। दिखयदिक् भित्तिलग्नभावसे उच्छिष्ट खरनिवापकी कर्तव्यता है। ग्राहवनीयकी प्वदिक् सम्बाड़ासन्दी श्राहरण कर दिवणदिक् प्राचीयहण होता है। उत्तरदिक् राजासन्या चीर क्षणाजिन श्रास्तरण कर उसमें महावीर निधान श्रयवा उसकी द्वारा श्राच्छादन करना चाहिये। श्रध्वर्धु वा श्रन्य कोई खूणादि निष्काधन करेगा। पीछे विहित शिकताकी मध्य महावीरका प्रविशन कहा है। इय किख्काम प्रस्तोताका प्रेरण है। पत्नीधिर:का चाच्छाटन है। श्राज्यसंस्तारने काल श्ररत्य जला सिकताने मध्य स्थापनका विधि है। उत्त सक्त सुञ्जपकवर्मे संस्कृत ष्टतपृषं महावीरका निधान है। महावीरके जपर प्रादेशधारक सन्त्रका पाठ है। दिचणदिक् यजसानके सत्तान पाणिका निधान है। उत्तरदिक् प्रादेशका निधान है। सहावीरकी चतुर्दिक् भसाचीप कर परिचपणका विधि श्रीर महावीरके श्रक्तादनका विधि नियत है। ४ ये निष्डनामें श्राच्छादनने समय ्यस्तीताका देषण है। सहावीरकी चतुर्दिक् हाणा-जिन निर्मित व्यजन दारा व्यजन करनेका विधि है। व्यजनके समय वाम श्रीर दिचणभावसे तीन वार प्रदिचिणका विधान है। तेज: प्रदीप्त होनेसे उसमें सी तोले प्रत डान सहावीरके सींचनेका विधि है। उसी समय प्रतिप्रस्थाताके चत्पाकका विधि है। पाकशिष पर चर्के स्थापनका नियम है। प्रस्तोताका प्रेषण है। यजमानके साथ ऋतिकांका परिक्रमण है। प्रस्तोता व्यतीत अपर पञ्च ऋत्विक्की उपस्थानका विधि है। प्रस्तोताने साथ इन्हों इन्होगांने परिक्रमण्या विधि

पत्नीके ग्रिरका ग्राच्छादन खोन उसके दारा महावीरमोचणविधि है। परिमेषको रीहिण माहति-का विषय कथित है। ५मं कख्डिकामें धर्मधुक वस्थनके निये रज्जु श्रीर उसकी पद वस्थनकी सन्दान ग्रहणपूर्वेक गाहेपत्यमें जा मन्त्र एवं उपांश नाम उचारणपूर्व न उचे:खरसे तीन वार उसके श्राह्मानका प्रस्तोताका प्रेषण है। सन्वपाठके भनु-सार समागत गोको उक्त रज्जु द्वारा स्यूणार्मे वांध ग्रीर सन्दान द्वारा एसके पद वन्यन कर "धर्मीय दीविति' सन्त्र पढ़ वलाको स्तनपानसे विरत करना चाहिये। विहित सन्त्रपाठपूर्वेक पिन्वन नामक पात्र-विशेषमें उसकी दोहनका विधि है। स्तनालकानका विधि है। ऐसे ही मयुखमें छाग वांध प्रतिप्रस्थाता उसको दोइन करेगा। प्रतिप्रस्थाताकी प्रेषणका विधि है। गोने निकटसे अध्वयुंने उत्यानका नियम है। वरीशासहयके ग्रहणका विधि है। परीशासहय द्वारा सहावीर यहण एवं उन्हें उत्चिप्तकर पुनर्वार उन्हें युष्ठण करनेका नियम है। दुग्धरूप धर्मके निन्त-देशमें उपयमनीका स्थापन है। उपयमनी हारा ग्रहीत महावीर पर छागदुग्ध सेचन कर निर्वाचित .करने श्रीर गोदुग्ध श्रपनयन करनेका विधि है। क्षिक्तामं श्राइवनीयमं जा वातनाम जपका विधि है। उपनयनीमें पतित दुग्ध वा ष्टतका सिञ्चनविधि है। जवके योक्षे प्रस्तोतानी प्रेषणका विधि है। वषट्कारके साथ मन्त्रपाठपूर्वेक चामका विधि है। तीन वार महावीर चलम्पन करनेका नियम है। वषट्कारयुक्त मन्त्रपाठ-पूर्व क पुनवार होमना विधि है। इताव्यिष्ट द्रव्यका वसात्मंत्रण है। यजमानकटेंक धर्मका श्रनुक्रमण है। श्रतितप्तके लिये पात्रमें उच्छलित लेगसमूहका धनुमन्त्रण है। द्यानदिक्को गमन कर सिकताके मध्य श्रध्यु कर्तृक महावीरके निधानका विधि है। निम्नस्य घमें ने मध्य यनल डाल श्राहुति दानपूर्वेक प्रथम परिधिमें विकङ्कत प्रकाससूह निधान करनेका विधि है। ऐसे ही तौन वार भाइति दे भविशष्ट शक्त दिचयदिक् क्षिशमें प्रवेश करा देना चाहिये। श्रद्धत सप्तम शकल महावीरस्य घृतादि हारा

लिस कर प्रतिप्रस्थाताको देते हैं। उसके पीके बितीय ्रीहिणके होमका विधि है। मध्यम परिधिमें निहत पञ्च विकाद्वत यक्क श्राष्ट्रवनीयमें श्राइति देना चाहिये। उपयमनीस्य धर्माच्य श्रामि होतने विधानानुसार श्राइति दे ससुदाय ऋत्विक् प्रस्ति भचण करते हैं। खरमें ७ च्छिष्ट घीत कर ७ पयमनीको निधान करना पड़ता है। इसी समय उपियत पञ्च समल भाइवनीयमें प्रहार किये जाते हैं। उसकी पीछे धेनुको द्धण जल देनेका विधि है। समुदाय पावसमूह त्रासन्या करनेका विधि है। खर, खूणा, सयूख, क्षणाजिन, अभ्नि, उपग्रय भीर भासन्दीने एक बार भासादन भीर प्रोचणका विधि कथित है। .७म काण्डिकामें उपसदके पीछे प्रवाय उत्सादनका प्रकार है। अवस्थको भांति अध्वयक्तर्व सामगानके लिये प्रस्तीताका प्रेषण है। अवस्यकी भांति देशगति षीर निधन है। सामगानके पीके सकलके उत्सादन देशमें अर्थात् महावीरादि पावने त्यागदेशमें गमनना विधि है। उस खानमें यन्न श्रानिवितिशूच होनेसे सकालको उत्तर वेदिमें गमनका विधि है। किन्तु यज्ञ पिनिचितियुक्त रहर्नेसे परिव्यन्दमें जाना पडता है। छता उत्सादन देश वा उत्तर वेदि परिषेक कर उत्तर कार्यको कर्तव्यता है। प्रध्वयुको उत्तर वेदिमें प्रथम महावीर श्रीर सर्व दिक्से अपर दो महावीर निधन करना चाडिये। वडीं उपग्रया श्रयीत् महानीरादिकी निर्माणावशेष चलिका स्थापन करना पड़ती है। मद्यावीरादिकी चारो श्रीर परीयासदय निधान करते हैं। नीचे श्रीर वाद्य देशमें रीहिणी एवं हरणी नामक स्व क्षय निधान करना चाहिये। रीहिणीकी उत्तरदिक् श्राम्त तथा दिखणदिक् श्रामन्दी श्रीर श्रस्तिकी उत्तरदिक् धिवत्र अर्थात् क्षणाजिन निर्मित व्यजन समूहमें निधान करते हैं। उसके पौक्षे परिधि, उपयमनी, रज्जु, सन्दान, वेद, पिन्तन, स्यूषा, मयुख, रीहिण, कपाल, स्रष्टि, स्त्व, मुझकुट, खर, उच्चिष्ट खर प्रस्ति निधानका विधि है। दुग्ध द्वारा महा-वीरादि सप्त पात्रके गतपूरणका विधि है। पत्नीके साथ सक्त के चालाल माजनका विधि है।

पीक्टे ब्रह्म प्रस्तिको याज्ञिक द्रव्यसमूहके प्रहानका विधि है। महावीर सङ्ग होनेसे यथाकाल प्रायश्चित करंगेका विधान है। दस प्रायश्चितका प्रकारादि है। प्रवर्ग्य के चरणका विधि है। उसमें पूर्णाहित होमका प्रकार है। सिम्म्यमाण महावीर भग्न होनेसे उसके प्रायश्चितका नियम है। प्रवर्ग्य के अधिकारीका निर्देश है। हतशेष द्रव्य के भक्षणका विधि है। प्रवर्ग्य चरणके श्रायन्तमें शान्तिकाध्यायके पाठका विधि है। दन दोनों श्रध्यायोंके मध्य १म श्रव्याय दार्रापधानः पीक्टे श्रीर २य श्रध्याय श्रासन्यामं पात्र निधानके पीक्टे पढ़ना पड़ता है।

कात्यायनस्त्रमं उत्त समस्त विषय शति विस्तृतः भावसे वर्णित है।

निम्नलिखित व्यक्तिने कालायनयीतस्त्रका भाषः वनाया है,—

१ श्रनन्त, २ वर्षे, ३ वर्षाणोपाध्याय, ४ गङ्घाधर, ५ गदाधर, ६ गर्गे, ७ पिटमूर्ति, ८ महारेव, १० सियाग्निहोत्री, ११ यीधर, १२ हरिहर । याजिक-रेवने यौतस्त्रपद्दित श्रोर पद्मनाभने काळायनस्त्रपद्दित नामसे स्वतन्त्र पद्दित रचना को है।

३ गोभिन्न प्रत जात्यायन। इन्होंने रुद्धसंग्रह
श्रीर इन्होपरिशिष्ट वा नर्सप्रदोप रचना निया है। निसी
निसीन श्रमानमें श्रीतस्त्रकार कात्यायन श्रीर स तिप्रणेता कात्यायन उभय श्रभित्र व्यक्ति थे। निस्क
उभयकी रचनाप्रणाली देख वैसा वोध नहीं होता।

इरिवंशमें विखामित्रवंशीय कतिके पुत्र कात्यायनीं का का नाम मिलता है। फिर इसी विखामित वंशमें

<sup>\* &</sup>quot;विद्यानिवस च सता देवरातादय: स्मृता:।
विद्यातास्त्रिषु लोकेषु तेषां नामानि ने मृषु ॥
देवयवा: कतिये व यमान् कालायना: स्मृता:।
गालावत्यां हिरखाची रेखोर्क चे ऽय रेखनान्॥
सांख्रुतिर्मालवये व सुद्वलयं ति विद्युता:।
मध्च्यन्दो लय्ये व देवलयं तथाऽष्टकः॥
कच्चियो हारितये व विद्यानिवस्य ते सता:।
तेषां खातानि गोवाणि कीयि ज्ञानां महात्मनाम्॥
पाणिनो वसवये व ध्यानलप्यास्त्ये व च।
देवला विषयये व याचवल्क्याधमर्षं था:॥
भौदुस्वरा द्यांमणतासारकायनच्चुला:।" (हरिदंश २० ४०)

विद्याखाप्रवर्तक साङ्कात, गासव, सुइस, मधुच्छन्दा, देवल, प्रष्टक, कम्यप, हारित, पाणिनि, वस्तु, ध्यानकप्य, देवरात, पानुङ्कायन, वास्त्रस, वेणु, याच्चवल्का, पघः मर्षण, श्रीडुम्बर, तारकायन प्रसृति श्राविर्भूत हुये। छनमें याच्चवल्काने ग्रुक्तयन्तः भर्यात् वाज्यनेयो भाखा का प्रचार किया। श्रीतस्त्रकार कात्यायन उक्त वाज्यसंयो भाखाके श्रनुवर्तक थे। इसी कारण समस्ति हैं कि विध्वामित्रवंगीय (याच्चवल्काके श्रनुवर्ती) कात्याः यन ऋषि ही कात्यायनश्रीतस्त्रके रचयिता थे।

स्मृतिकार कात्यायन गोभिनके पुत्र थे। \* कात्यायनके कर्मप्रदीप नामक स्मृति यन्यमें निन्त- किस्ति सकल विषय भाया है,—

यजीववीत, श्राचमन, मालगण, श्राभ्युद्यिक श्राद, उक्त श्राद्या है का कत्य, परिवेदनदोष, उसका प्रतिप्रस्व, स्थिख सरेखा, श्रान्याधान, श्ररणिविधि, श्रान्यु द्यार, स्वादिक चण, सार्थप्रात हीं मकाल, हो मेतिक ते व्यता, स्वादिक चण, सम्योगसना, तर्पण, पच्य ज्ञप्रकरण, दिचणिदिवात, भाष्यस्थात्यादि, श्रमावास्था श्राद्यकाल, श्राद्यभोक कथन, कषु विधि, दर्भ पौण मास हो मकालादि, प्रवासियों का पूर्व कत्य, स्वीक ते व्यक्त में, दाम्मत्य सिन कर्ष कत्यादि, प्रेतकार्य, श्रोकोपनोदन, पर्णनर दाहादि, श्रमो चर्च नद्रव्यादि, षो इश्रमाद्यादि, हो मोयविश्रेष, चर्च, गो श्रम्य प्रज्ञादि काल, नरय ज्ञकाल, श्रन्वाद्यं नाम एवं विधि, श्रचातादि संज्ञा श्रीर नाना विधि।

रुश्चरंग्रहमें ब्राह्मणेंका दमविध संस्तार श्रीर वासुक्रियादि निखा है।

\*'चवातो गोभिजीक्तानामन्वेषां चैव कर्मणाम्।

श्रस्यष्टानां विध सम्यग् दर्शयिष्ये प्रदीपवत्॥'' (कर्मपदीप १११)

यक्षां टीकाकारोंने गीभिजको कात्यायनका पिता नाना है।

ग्रह्मस ग्रहमें भी ऐसा ही परिचय मिलता है। यथा—

"पुनक्तमित्रान्तं यच खिंडावलोकितम्। गोभिले येन स्टण्यान्तं न ते चास्यन्तं गोभिलम्॥ गोभिलाचार्यपुतस्य योऽधीते संयद् पुमान्। सर्वेकमेस्सर्टमृद्ः परां सिद्धिमवाषु यात्॥"

(रहास'बह स्। ८४-८५)

कात्यायन वररुचि। अनेक लोग इन्हींको पाणिनिस्त्रका वाति ककार बताते हैं। सोमदेव भट्ट-विरचित कथासरित्सागरमें लिखा है,--"पुष्पदन्त नासक सहादेवके एक अनुचरने गौरीकट के अभि-यप्त हो मत्यं लोक या वत्तराजधानी कीयास्त्री नगरीमें सीमदत्त नामन ब्राह्मणने श्रीरससे जना यहण निया था। वही कात्यायन वररुचिके नामसे विख्यात हुये। **उनके जन्मकाल माकामवाणी सुन पड़ी थी, 'यह** वालक युतिधर होगा और वर्ष पण्डितके निकट समस्त विद्या लाभ करेगा। वराकरण धास्त्रमें इसकी त्रमाधारण व्यात्मि होगी श्रीर वर श्रयति श्रेष्ठ विषयमें क्चि बढनेसे वरक्चि # नाम पड़ेगा।' वयोद्विकि साय वह असीम वुडि और धीयितिसम्पन हो गये। एक दिन उन्होंने किसी नाटकका स्रभिनय देख माताके निकट वही नाटक समस्त श्राद्योपान्त श्रावृत्ति किया और उपनयनके पूर्व वराङ्कि सुखरी प्रातिशाख्य सुन उसे समस्त कर्ण्यस कर निया था। कात्यायनने पवश्रेषको वर्षका **शिष्यल यहण कर** यास्त्रमें पाण्डित्य लाभ किया, यहां तक कि उन्हांने वराकरियक तकें में पाणिनिकों भी घवरा दिया। अव ग्रेषमें महादेवके अनुग्रहसे पाणिनिने जय पाया। कात्यायनने महादेवकी क्रीधमान्तिके निमित्त पाणिनि-वााकरण पढ़ उसको सम्पूर्ण और संबोधित किया था। परिशेषको वह मगधराज योगानन्दको म'विपदपर नियुक्त हुए।

हेमचन्द्र, मेदिनी श्रीर विकाण्डग्रेव श्रीमधानमें कात्यायन्का एक नाम वरक्चि ए लिखा है।

अध्यापन मोचमूनरने मतमें भी वार्तिकनार कात्यायन वरहचि श्रीर प्राक्ततप्रकाश नामक

<sup>&</sup>quot;एकयु तिघरो नातो विद्यां वर्षादमाप्सित । किख व्याकरणं लोके प्रतिष्ठां प्रापियसित ॥ माना वरकिवांके यत्तदस्ये हिरोचते । यदयद वरं भवेत् किखिदित्युक्ता वागुपारसत् ।"

<sup>(</sup> सोमदेवक्रत कथासरित्सागर )

<sup>े ।</sup> इसवन्द्रकत भनेकार्यं संयद्ध ३।११६, मेदिनो नान्त १७५ और विकारक्षीय १.। ६ (२५)

व्याकरणकार वरक्चि दोनो एक ही व्यक्ति थे। सभावत: उन्होंने द्रिख्या हाउसके पुस्तकालयकी सर्वानुक्रमणीमें ''श्रव शौणकादिमतसंग्रहीतुवैरक्चेरनु-क्रमणिका" वचन पढ़ उत्त मुत प्रकाशित किया है। कात्यायन वर्गिच एवं प्राक्ततप्रकाश नामक प्राक्तत व्याकरणके रचयिता दोनों एक व्यक्ति नहीं थे। प्राक्षतप्रकाशकार वरत्वि वासवदत्ताप्रणिता सुबन्ध्वे मात्ल थे। पुराविदोंके मतमे यह वरक्चि इषंविक्रमादिखने समसामयिक श्रर्थात खष्टीय इष्ठ गतान्दके लोग रहे। (Hall's Vasavadatta, preface, p. 6. ) किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि याणिनिके वार्तिककार उसके वहुमत वर्ष पूर्व विद्यमान थै। घोमदेवने व्याहि, पाणिनि श्रीर कालायन तीनींको समसामयिक सिखा है। किन्तु युक्तिपूर्वक पाणिनिस्त्र भीर कात्यायनका वार्तिक देखनेसे उभय व्यक्तिको समसामधिक मान नहीं मकते।

एक तो, पाणिनिके समय जिस प्रकार शब्दशास्त्रका नियम प्रचलित था, वह वार्तिकरचनाके समय अनेक अप्रचलित हो गया। जैसे, "बहड्डतराहियः पचयः। (पा०।१।२५) श्रयोत् इतर श्रीर इतम प्रत्ययान्त एवं श्रन्य, श्रन्यतर तथा श्रन्यतम पांच सर्वनाम शब्दोंके उत्तर स्तीवलिङ्गमें प्रथमा श्रीर हितीयाके एकवचनमें 'श्रदुड्' होगा। यथा—कतरत् कतमत् इत्यादि। फिर पाणिनिने दूसरा विशेष विधि बढ़ाया— "नेतराक्तन्दि।" (पा०।१।२६)

श्रयीत् वेदमं दूतर् शब्दके लीविल्हिपर प्रथमा श्रीर दितीयांके एकवचनमें पद्ड्न होगा, 'दूतरद्' पदके परिवर्तनमें "दूतरम्" लगेगा।

कात्यायनने इस विशेष विधिक्षे वार्तिकर्मे उत्त स्वका संशोधनकर निखा है,—

"द्रतराच्छन्द्सि प्रतियेधे एकतरात् सर्वेत ।" ( वार्तिक )

दुसी वातिं कका पच समर्थन कर काशिकाकारने

"एकतराक्कर्रास भाषायाच सदैव प्रतिषे घ इधाते।"

श्रार्थित क्या वेदिकप्रक्रिया श्रीर क्या साधारण व्यव-श्रार्थे भाषांम सदेव ''एकतरम्'' पद व्यवश्रार श्रीगा। ्र एतज्ञित्र पा॰ द । १। १५ स्वमें भी कात्यायनने प्रतिपेच किया है।

दूसरे, पाणिनिके समय कोई कोई ग्रन्ट जैसा ग्रय-प्रकाशक या, कात्यायनके समय वैसा न रहा। जैसे— "धायर्थमनियो।" (पादारा १४०)

यहां पाणिनिने श्रासर्थं शब्दका पर्यं श्रनित्व यहण किया है। किन्तु कात्यायनिने "श्रद्धन इति वक्तवरम्।" श्रयीत् श्रासर्थं शब्दका पर्यं श्रद्धन माना है। इसी प्रकार ४।२।१२८,७।३।६८ प्रस्ति कई खलमें पाणिनि श्रीर कात्यायनके श्रयंकी विभिन्नता लक्षित होती है।

ती सरे, पाणिनिके समय श्रिकांग शब्द \* श्रीर शब्दार्थ जैसा प्रचलित था, कात्यायनके समय वैसा न रहा। यथा—

पाणिनिष्टत शब्द . चसन्त्रन (१।३।३६) **जध्वेत्रे**पण उपसंवाद ( ३।४।८) पणवद, प्रपयकरण। उपाजिक, भन्वाजिक (१।४।७३) वलाधान। ऋषि ( ४।४।८६ ) वेट । क्षणेइन (१।८।६६) 🌜 ञ्चडाप्रतिवात् । निवचनिक्ष (१।४।७६) भीन। प्रत्यवसान (१।४।५२) भोजन। मनोचन (१।३।६६) ्र श्रद्धाप्रतिघात । स्त्रीकार, विवाइ। स्वकरण (शशप् ह) ऋ लिक्। होता ( ५।१।१३५ )

कथित युक्ति श्रीर प्रयोगके सनुसार (कथासरित्-सागरमें उद्धिखित होते भी) पाणिनि भीर कात्या-यनको समसामयिक कैसे मान सकते हैं ? इस पर्चमें कोई संगय नहीं कि कात्यायनके बहुपूर्व पाणिनि भाविमू त हुये थे। वार्तिक श्राद्योपान्त मनोनिवेश-पूर्व क पढ़नेसे समभा सकते हैं कि पाणिनि व्याकरण श्रति प्राचीन ग्रन्थ है। कात्यायनके समय उपयुक्त हत्ति

<sup>\*</sup> कथित शन्दोंसे दो एक किसी किसी कीसमें शन्दिनर्थयाये उद त होते भी भहिकाल व्यतीत दूसरे प्राचीन लोकिक काल्य यमादिने कोई देख नहीं पहता। शन्दप्रयोजके नामाहप देखानेके लिये ही केवल महिकाव्यमें छह्न हुए हैं।

अथवा वातिकके अभावमें अनेक लोग उसे समफ न सकते थे। सुतरां उक्त महाग्रस्के लुप्त होनेका उपक्रम लगा। कात्यायनने उक्त लुप्तरतको उद्वार करनेके लिये अभिष्ठ परिस्रम, असाधारण पाण्डित्य भीर अभिज्ञताके प्रभावसे अपना वार्तिकपाठ प्रणयन किया था। महाभाष्यमें पतन्त्र लिने भी लिखा है,—

"पुराक्त एतदासीत्। संस्तारोत्तरकालं वाद्यया व्याकरणं साधीयते तिभाकतत् स्थानकरणनादानुप्रदानचे भगो वे दिकाः यव्दा उपदिय्यको तदयले न तया।

वेदमधील लिरता व ारो भविन । वेदाता वैदिका: गट्टा: सिद्धा लोकाच लीकिका धनधंकं व्याकरणिमित । तेथ एवं विप्रतिपत्रचुढिभगो उध्येद्यभा: सुद्धत् भूला धाचाये दृदं शास्त्रमन्वाचि । दमानि प्रयोजनान्य ये व व्याकरणिमित ।" ( सहामाण १। १ । १ धाहिक )

श्रयात् पहिले उपनयन होनेके पीछे ब्राह्मण वेद पढ़ते थे। वह उसके श्रनुसार खरप्रक्रिया श्रीर वेदिक प्रव्हका उपदेग लाभ करते थे। किन्तु श्राज-कल वैसा नहीं होता। लोग वेद पढ़ कर ही वक्ता वन वेठते श्रीर कहते कि वेदसे वैदिक शब्द तथा लीकिक व्यवहारसे लीकिक प्रव्हनिकलते हैं, जिससे व्याकरण पाठ श्रावश्यक नहीं समभती। श्राचार्य कात्यायनने दन्हीं सकल विप्रतिपन्नवृद्धि श्रध्ययनकारियांके वन्धु हो व्याकरण सिखानेके लिये नाना प्रयोजनोंको वतकाते हुये (पाणिनिक श्रनुवर्ती वन) श्रपना वार्तिक शास्त्र प्रकाश किया था।

निशे किसी लेखक मतानुसार कात्यायन ने विशेष भावसे पाणिनिकी समालोचना श्रीर पाणिनिका दोष दिखाने किये ही वार्ति ककी रचना की है। किन्तु समय वार्ति के श्रीर महाभाष्य पढ़नेवाले कहा करते हैं—कात्यायन पाणिनिके उदारकर्ता थे। वास्तिक, नागाजीभट्टने "वार्ति क" शब्दकी विद्यतिमें लिखा है,—

"वार्तिकमिति। मूर्वे ऽतुऋदुरुक्तचिन्ताकरल' वार्तिकलम्"।

वाति क वही है, जिसमें सकल प्रमुक्त भीर दुरुक्त विषय प्राचीचित हो। पाणिनिक सूत्रमें जी बात नहीं कही प्रथवा जी बात प्रस्पष्ट भावसे उक्त हुयी भीर समभा न पड़ी, उसे ही बोधगस्य बनाना वार्तिकका काम है। यह ते ही लिख हुके हैं—एक ऐसा समय श्राया
था, जब पाणिनिका व्याकरण साधारण लोगोंने समक्त
न पाया था। शार्षस्त्र लुप्त होनेका उपक्रम श्रा पहुंचा
था। पाणिनिके श्रनेक स्त्रोंने भाषेपदित श्रोर श्राष्ठं
थव्ह पड़े, जिन्हें कात्यायनके समय लागोंने श्रप्रचलित
भिन्नार्थं श्रयवा शब्द शास्त्रकी रीतिके विक्द समका।
उसी समय कात्यायनने साधारण लोगोंको समकानिके
लिये श्रावश्यक विवेचना कर पाणिनिस्त्रका वार्तिक
वनाया। कात्यायनने श्रपने वार्तिकके प्रारक्षमें हो
लिखा है,—

''सिही शब्दायंसम्बन्धे। लोकतो ऽर्यप्रयुक्ती शास्त्रेण धर्मनियसी यया लीकिकवेदिकेष । समानावानयांवगती शब्देन चापशब्देन च शब्दे नैवार्यों ऽभिषे य इति नियमः । तत ज्ञानपूर्वेके प्रयोगे धर्मः । न चेदानीमाचायाः स्वाणि क्रला निवर्तयन्ति वित्तसम्बायायों ऽनुवस्थकरणायं य वर्णानासुपदेशः । शास्त्र प्रवत्तिपत्तको वर्णानां क्रमेण निवेशो व्यत्तिसम्बायः''।

शब्दके साथ शब्दगत श्रयंका सस्वन्ध कोक्सें प्रसिद्ध है। इस कोक्सपिद श्रयंका प्रयोग होते भी पास्त दारा शब्दके वेदविद्यित धर्मके नियमानुसार प्रयं निर्णीत होता है। शब्द श्रीर श्रवशब्द उभय दारा समान श्रयं हो समभ पड़ता है। फिर भो ऐसा नियम है कि शब्द दारा श्रयंभकाश करना चाहिये।

ज्ञानपूर्व क यन्द्रप्याग करने से धर्म हाता है।
पाणिन प्रस्ति प्राचार्यने स्वको बना निवर्ति त नहीं
किया। (प्रयात पाचार्यों ने ज्ञानके प्रभाव प्रयवा
योगके वस की स्व उज्ञावन किये, वह ईखरादिष्ट वैदवाकाकी भांति पनयं क नहीं। स्तरा साधारण सोगों की समभाने न श्रानेसे उन्हें स्वान्त कैसे कह सकते हैं।)

हत्तिसमयाय श्रीर श्रनुबन्धकरणके लिये वर्णका उपदेश दिया गया है। श्रास्त्रमें प्रहत्तिके निमित्त एकके पौक्टे दूसरी वर्णयोजनाको हत्तिसमवाय कहते हैं।

कात्यायनका वार्तिक पढ़नेसे समम सकते हैं,— (१) उन्होंने पिषकांय स्थानीमें पाणिनिस्त्रक अनुवर्ती वन यथाविधि अर्थप्रकाय किया है। (२) किसी किसी स्थल पर नामा तर्कवितर्क पौर समानोचना निकास पाणिनिस्त्रक संरचणमें यथेष्ट चेष्टा की है। (३) किसी निमी स्थल पर सूत्र परिवर्तन किया है। (४) फिर स्थलविशिष पर पाणिनिके सूत्रका दोष देखा उसका प्रतिषेध किया है। (५) पनिक स्थल पर परिशिष्ट सगा दिया है।

पतव्यक्तिने पपने महाभाष्यमें वाति कपाठ खद्रत कर उसका भाष्य बनाया है।

्र पाणिनि भौर पतञ्जलि देखो।

द्रन्हीं कात्यायनने वेदकी सर्वानुक्रमणी श्रीर प्राति-शाख्यको प्रणयन किया है। प्रातिशाखा श्रीर वर्वानुक्रमणी देखी। यह पतन्त्रसिके बहुत पूर्ववर्ती श्रीर पाणिनिके प्रवित्ती थे।

५ एक बीब श्राचार्य। इन्होंने श्रभिधर्मज्ञानप्रस्थान नामक बीबशास्त्र रचना किया है। नेपाली
बीखश्रस्यके पाठसे समभाते हैं कि यह वुद्दनिर्वाणके
४०० वर्ष पीछे प्रादुस्त हुये।

कात्यायनवीषा (सं क्यी ) कात्यायनेन स्वित । कात्यायनवीषा (सं क्यी ) कात्यायनेन स्वित्कृता वीषा, मध्यपदनी । कात्यायन-सृष्ट स्वतन्त्री वीषा ।

काल्यायनी (सं॰ स्ती॰) काल्यायन-डीप्। १ दुर्गा।
सिंहपासुर द्वारा श्रत्यन्त उत्पीड़ित हो उसके विनाशसाधनकी ब्रह्मा, विश्वा श्रीर सहेश्वरने श्रपने भपने
देहसे यह सृति बनायी थी। सहिं काल्यायनके
सर्वप्रथम दनकी श्रर्चना करनेसे हो यह काल्यायनो
कहायी। दन्हीने श्रास्त्रनकी क्रय्णचतुर्देशीको जम्म
किया श्रीर श्रक्तसप्तमी, भष्टमी तथा नवमी—तीन दिन
काल्यायन ऋषिकी पूजा ग्रहण कर दश्मीको सहिषासुर
मारा था। २ कषायवस्त्रपरिधाना प्रीट्वयस्का विधवा,
निक्हे कपड़े पहने हुयी श्रमेड वेवा श्रीरत। ३ कषाय
वस्त्र, निक्हा कपड़ा। ४ काल्यायन ऋषिकी पत्नी।
भ याश्रवल्लाकी दितीय पत्नी।

कात्यायनीतन्त (सं क्ती ) तन्त्रविशेष । इसमें धिवने कात्यायनीपूजाके मन्त्रादि कहें हैं।

कात्यायनीपुत ( सं पु ) कात्यायन्याः पुतः, इ तत्। श्वाति क्या २ एक प्रसिद्ध बीधावार्य। यह दुवके वार सी वर्ष पीक्षे प्राविभूत इये।

कात्यायनीय (सं॰ त्रि॰) १ कात्यायन-प्रणीत, कात्यायनका बनाया हुवा। (पु॰)२ कात्यायनके छात्र।

कात्यायनीवृत (सं॰क्तो॰) कात्यायन्याः व्रतम्, ६-तत्। कात्यायनी देवीके उद्देश्यसे किया जानेवाला एक व्रतः। इन्दावनमें गोपियां श्रीक्षण्यको स्वामीरूपसे पानेके लिये उपाकाल यसुनामें नद्दा भीर वालुकाकी प्रतिसृति वना भगवती कात्यायनीकी पूजा करती थीं।

कायक (सं॰ पु॰) नयकस्य भपत्यं पुमान् कयक-भग्। १ कथकके पुत्र। (ति॰)२ कथकवंशीय। ३ कथक सस्वन्धीय।

कायक्य ( सं॰ पु॰ ) कयकस्य गोवापत्यन् वयक-यञ् । कथक ऋषिवंभीय पुत्र ।

कायक्यायन (सं० पु॰) कयक्षस्य गोतापत्यम् कयक-यञ्-फक्। कयक-वंशीय पुत्र।

कायिचिला ( सं् ति॰ ) कथिचत् ठक्।

विनयादिभाष्ठक्। (पा ४। ४। ३४) किसी प्रकार सम्पादन किया हुवा, जो सुधिक ससे

कायरी ( हिं॰ स्ती॰ ) कत्या, कयरी।

वना हो।

काथिक (सं० त्रि०) कथायां साधः, कथा-ठक्। कथारिमाइक्। पा ४। ४। १०३। १ कथारचनाके विषयमें स्वित्या प्रस्की श्रस्की कहानी बनानेवाला। २ कथा-सम्बन्धीय, कहानीसे सरोकार रखनेवाला।

कादस्व (सं॰ पु॰ ली॰) कदस्वे समूहे भवः, कदस्व-भण्। १ कलहंस। इसका मांस शीतल, भेदकः, श्रक्तकारकं श्रीर वायु, रक्त तथा पित्तनाथक है। (राजवल्लम) कदस्व-खार्थे श्रण्।२ कदस्व-छन्च, कदमकाः पेड़। ३ कदस्व पुष्प, कदमका पूज। ४ दत्तु, जख। प्रवाण, तीर। ६ दाविषात्यका एक प्राचीन राजवंशः कदम्ब हेखी। ८ पुष्पविषविशेष, एक ज़हरीला पूज। (ति॰) ८ कदस्व-सन्वन्धीय।

कादस्वक (सं॰ पु॰) कदस्वस्वार्यं कन्। वाण, तार। कादस्वकर (सं॰ पु॰) कदस्वत्रच, कदमका पेड़। कादस्वर (सं॰ पु॰ स्ना॰) वादस्वं कदस्वीत्रवं रसं चाति गरहाति, कादम्ब-स-क सस्य रः। १ कदस्व-पृथ्णीत्य मदा, कदमके प्रसक्ती शराव। २ शीध मदा, एक शराव। यह मध्र भीर पित्त एवं भ्रम तथा मदम होता है। (राजिनियण,) ३ दिधसार, दहीकी मलाई। ४ इस्तुजात गुड़ादि, जखसे बना हुवा गुड़ वगैरह। ५ वसराम।

कारस्वरी ( सं॰स्ती॰ ) कु क्रणावर्ण नी तवणे श्रस्वरं वस्तं यस्य की: करारेशः, करस्वरो वलरामः तस्य प्रिया, करस्वर-श्रण्-डीप्। १ मद्य, शराव। २ की किला, की यल। ३ सरस्वती। ४ शारिकापिचिणी, टुद्यां। ५ करस्वपृष्णीत्य मद्य, करमकी फूलकी शराव। ६ सपुष्णक करस्वके तक्कीटरका दृष्टिजल, फूले दृये करमकी खोखमें पड़ा वरसातका पानी। ७ वाणमट-विरचित कथाकी नायिका। यह इंस नामक गम्धवेराज श्रीर चन्द्रकिरणसे उत्पन्न श्रमरोकुलजात गौरीकी कन्या थी। वाणमह देखी।

कादम्बरीवीज (सं॰ ली॰ ) कादम्बर्धाः वीजम्, इ-तत्। सरावीज, खमीर।

कादस्वर्थ (सं॰ पु॰) कादस्वर्थे हितम्, कादस्वरी-यत्। १ धाराकदस्व। २ कदस्वडच, कदमका पेड़। (क्ली॰) ३ एझ, कंवल।

कादम्वा (सं• स्ती॰) कादम्ब द्व प्राचरित, कादम्ब-किए-प्रच्-टाण्। कदम्बपुष्पीलता, एक विख। दसमें कदम्बकी भांति पुष्प प्राते हैं।

कादिन्त्रक (सं॰ ति॰) भोज्यद्रव्यकारक, खानेकी चीज वनानेवासा।

कादस्विनी (सं॰ स्त्री॰) कादस्याः कलहंसाः सन्ति श्रस्याम्, कादस्य दनि-ङीप । मेघमाला, घटा । कादर (हिं॰) कातर देखो ।

कादर—भागनपुर भीर सन्यासपरगनेकी एक जाति। दाचिषात्यके अनमन्य पर्वत भीर कीयस्वतूर जिलेमें भी "कादर"नामक एक जाति रहती है। अनेक सोग अनुमानसे दन दोनों जातियोंकी एक ही येणीका समभति हैं।

ं कादर कवि भीर मत्यधारण कर प्रधानतः जीविका चलाते 🕇 । भनेक सोग मज्दूरी भी कर खाते हैं। किसीके सतमें कादर भुदयां जातिसे निकाले हैं। इनमें दो श्रेणी विभाग हैं—कादर श्रीर नैया। नैया नामक एक खतंत्र जाति भी है। कादर नैयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते।

कादरों में प्रनेक गोत होते हैं। सकत गोतों में परस्पर पादान प्रदान नहीं होता। इनमें बाड़े, वारिक, दवें, हजारी, कम्पती, कापड़ी, मन्दर, मांभी, मरैया, मरीक, मिर्दाह, नैया, रावत श्रीर रिखियासन कई गोत हैं। बाड़े गोतवाले मिर्दाह, कम्पती श्रीर रावत गोतको छोड़ दूसरे कि गोतमें विवाह नहीं करते। कम्पती केवल वारिक, कापड़ी, मरीक, दवें, मांभी श्रीर वाड़े गोत्रसे विवाह सम्बन्ध जोड़ते हैं। मरीक गोत्र वारिक, कापड़ी, मांभी, मन्दर श्रीर निया गोतोंमें विवाह करता है। फिर मिर्दाहोंका दवें, मांभी, कम्पती, श्रीर वाड़े गोत्रवालोंमें श्रीर ने योंका केवल मरीकों, हलारियों, कम्पपतियों भीर बाड़ियोंमें विवाह हाता है। यह मातुलकत्या वा विख्व्यकत्यासे विवाह नहीं करते। माख्यर्थायमें ३ श्रीर पुरुष तथा विख्यर्थायमें ७ पुरुष छोड़ विवाह होता है।

दनमें वालिका और वयसा दोनों कन्यावींका विवाह होता है। फिर भी वालिकाकालमें विवाह होना प्रयस्त समभा जाता है। कोटे हिन्दुवींकी चालसे विवाह होता है। सिन्दूरदान ही विवाहका प्रधान कार्य है। यामका नापित दनका पौरोहित्य करता है। स्त्रींके सन्तान न होनेसे यह दूसरा विवाह करते हैं। विभवा सगाईको प्रयाके पतुसार निषदगीत्र और पुरुषादिको कोड़ विवाह कर सकती हैं। स्त्रीको स्वामी-कट क परित्यक्त होनेपर सगाईको प्रयाके शतुसार पुनर्विवाह करनेका प्रधिकार है। सगाईवाला विवाह सरसे वाहर श्रन्तः पुरके पोक्टे खुली जगहमें श्रीर ग्रम विवाह घरके चवृतरे पर होता है।

यह यवको जला श्रीर उसका भस्म उठा सत्यु के दूसरे दिन समाहित करते हैं। त्रयोदय दिनको सतके उद्देशसे बलि दिया जाता है। फिर सत्युके दिनसे कह मास पोके इसी प्रकार विल देते हैं। इनमें वार्षिक श्राहादि नहीं होता।

हिन्दुवों में यह बहुत छोटे समभे जाते हैं। डीमां श्रीर हाड़ियों की छोड़ दूसरी कोई जाति इनका छुवा यानी नहीं पीती। कादर भुद्रयों श्रीर कहारांका श्रव खा लेते हैं, किन्तु वह लोग इनका श्रव ग्रहण नहीं करते। यह लोग गोमांस, शूकरमांस, मुरगा तथा चहा खाते श्रीर मद्यादि भी पो जाते हैं। कभी कभी कांते पीर कुल्हाड़ीकी पूजा होती है।

कादर हिन्दू होते भी अपर असभ्य जातियोंकी भाति कुसंस्काराच्छत्र है। दनमें कितने ही लोग विखास करते कि ज़रू विशेष शक्तिसम्पन अपदेवता उनकी चारीश्रीर रहते हैं। उन देवताश्रांमें श्रनिक दनके पूर्वपुरुषोंके प्रात्मा होते हैं। दूधरे जोगोंके विष्वासानुसार अपदेवता कहीं नहीं. फिर भी नदी पव तादिसे मिता उद्भ त होती है। उसकी कोई मृति वा प्रतिमा मानी नहीं जाती। कहीं घोड़ीसी रंगी सत्तिका भौर कहीं एक खख्ड सिन्ट्ररचेपित प्रस्तर खरामात भगवान् व उद्देशिस मार्गके मध्य प्रतिष्ठित रहता है। उत्त सकल प्रतिष्ठित देवतावों में कारूदानी, इदि<sup>९</sup>यादानी, सिमरादानी, पहाड्दानी, मोइन, दूया, लिलू, परदोना इत्यादि प्रधान हैं। इनके सतमें लाग समभा नहीं सकते उक्त अपदेवता कीन कीन प्रति रखते हैं। कादरांके कथनानुसार उत्त सक्तल अपरेवतावींकी पूजामें अवहेला करनेसे देशमें नाना अमङ्गल होते हैं। पूजाके समय यह लोग श्वार्यावक, कागल, कवृतर, श्रीर सुरगा काट कर चढ़ाते हैं। यसकी यिखा और छतादिका उत्सर्गे क्षिया जाता है। इनके देवता जहां स्थापित रहते, उन कुद्धोंको सरना कहते हैं। नापित ही द्रनके पुरोसित हैं। उपासक पूजाका द्रव्य खाते हैं। यह प्रवनेको हिन्दू बताते श्रीर परमेखर महादेव, विष्णु प्रस्ति नामींपर विम्बास खाते हैं।

दाचिणात्यने कादर पर्वत विभागमें वास करते हैं। वह पुलियार श्रीर मालय श्रावसार जातिपर प्रमुख चलाते हैं। कभी कभी तोप श्रीर युष्ट सज्जादि वहन करते भी दासादिके कार्यसे भरूग रहते हैं। पन्ने-दार कहनेसे बुरा मानते हैं। वह बड़े विखासी, सल्ल-

वादी श्रीर वाध्य होते हैं। कुश्वित केशांका बंधाव रहता है। वनसे हरिद्रा, शदरक, मधु, मोम इलायची, रीठां, माजूफल इत्यादि संग्रह कर चावल श्रीर तस्वाकूको साथ बदलते हैं। वह श्रंगरेजी जंगलसे जो चीज लाते, उसका महसूल नहीं चुकाते। कोचिन-राजको श्रधिक्वत वनभागसे इलायची संग्रह करनेके लिये केवल वार्षिक १०० क० राजस्व देते हैं। कादर वनमें पथ प्रदर्भकका कार्थ्य करते हैं, किन्तु कभी बीभा नहीं दोते।

कादलेय ( सं॰ वि॰ ) कदलेन निह<sup>्</sup>त्तम्, कदल-ढञ्। कदन निर्मित, केलेका वना हुवा।

कादा (हिं॰ पु॰) जहाज़की एक पटरी। यह शहतीरों भीर कड़ियांके नीचे सगती है।

कादाचित्न (सं॰ ति॰) कदाचित् भवम्, कदाचित् ठञ्। समय पर दोनिवाला, जो कभी कभी हो।

कादाचित्कता (सं॰ सी॰) कादाचित्कस्य भावः, कादाचित्क-तन्-टाप्। कदाचित् उत्पत्ति।

कादिपुर—श्रवध प्रदेशके सुनतानपुर जिनेकी एक तहसीन। यह भवा० २५ ५८ ३० से २६ २३ ७० भीर देशा० ८२ ८ से ६२ 88 पू० तक भवस्वित है। इसके उत्तर श्रकवरपुर तहसीन, पूर्व भाज,मगढ़ जिना, दिचण पत्ती तहसीन भीर पियम सुनतानपुर तहसीन है। भूमिका पिरमाण ४३८ वर्गमीन है। यहां सुनतानपुर श्रीर जीनपुरकी सड़क श्रामिनो है। राजकुमार जिमन्दार हैं। ब्राह्मण बहुत रहते हैं। तहसीनको छोड़ थाना श्रीर स्तून भी है। एक देहाती वंक खुना है। बाज़ार बहुत छोटा है। भूमि समान-गुणविधिष्ट है। नाने चारो श्रीर लगे हैं। बड़ी नदी पर पुन बंधा है।

कादियान—बोरिनभो द्यीपवासी एक भनार्य जाति। भाजकार इस जातिने मुसलमान भर्मे ग्रह्म कर लिया है। कादियान ही—बोरिनभो द्यीपके भादिम भिषवासी हैं। यह सरल भीर मान्तिपिय हैं। इनको स्त्रियां भिषक सुन्यो होती हैं।

कादिर-१ ग्रेख् भब्दुल कादिरका उपनास। भासम-गौरके पुत्र शाहनादे सुहमाद अकबरने इन्हें भपना मुंभी बनाया था। इन्होंने एक दीवान् खिखां है। २ वज़ीर खान्का उपनाम। यह भागरेके निवासी रहे। भाजमगीर भीर उनके दोनों उत्तराधिकारी इन्हें बहुत चाइते थे। १७२४ ई॰में इनकी सत्यु हुई। इन्होंने एक दीवान बनाया है। ३ वदाजंवाले भन्दु ज नादिरका उपनाम। इन्हें जोग नादिरी भी कहते थे।

'कादिर ( एं॰ क्ली॰ ) खदिरसार।

कादिर श्रवी—एक मुसलमान पीर । प्राय: सन् ५२७ हिनरीको सीजीखानमें इन्होंने जन्मग्रहण किया था। उसके पीछे कुमब-उद्-दीनके राज्यकालमें यह श्रजमेर गये। वहां सैयद हुसेन मगीदीकी कन्यासे इनका विवाह हुवा। ६२८ ई० का यह मर गये। १०२७ हिनरीमें जहांगीर बादणाहने इनकी क्वन्नते पास एक सन्दर मसजिद् बनवायी थी। इनके स्मरणार्थ नगरमें भी एक मसजिद है। मोपला मुसलमान कादिर श्रवीकी बड़ी श्रदाभक्ति करते हैं। ११ वां जमाद-उन्न-श्रवीर इनके उसावका दिन है।

कादिरमञ्च युत्तप्रान्तके एटा निलेका एक गांव।
यहां कंकड़के बने एक प्राचीन दुर्गका ध्वंसावग्रेष
विद्यमान है। कादिरमञ्जम अरवी भाषाकी एक
ग्रिनानिपि निक्तनी थी। उसमें निखा है, यहां सन्
११०४ हिजरीको आलमगीरके राज्यकालमें शुजात
खानकी दरगाह बनी थी।

कादिरशाह—मालवने एक वादशाह। सन्तार् हुमायं ने
मानवी श्रिष्ठकार कर अपने अफ्रमरों हाथ को इ
दिया था। किन्तु हनके आगरे वापिस जाते ही
पूर्वतन खिन्नो राज्यके एक पदाधिकारी सुन्नू खान्ने
वारह मास दिन्नीके श्रमसरोंसे लड़ नमेंदा शौर भेलसा
नगरके बीचका समस्त देश श्रिष्ठकत किया तथा
श्रपना हपाधि कादिरशाह रख निया। इन्होंने
१५४२ ई० तक राज्य चलाया था। पीक्टे श्रेरशाहने
मालव श्रधिकार किया शौर इनके मन्त्री एवं सम्बन्धी
श्रजा खान्को राज्य सौंप दिया।

कादिरी—१ पाइनद्वांकी क्येष्ठ पुत्र प्राह्नजादे दारा-प्रिकीद्वका उपनाम। २ वदाकंके पब्दु सकादिरका उपनाम। (४० स्तो०) ३ चोसी। कादीहाटी—बङ्गालके चीनीसपरंगनेका एक नगर।
यह प्रचा॰ २२ वर्ट १० उ० प्रीर देगा॰ दर्द २८ ४८ पू॰ पर प्रवस्थित है। साधारण लोग इसे केदिटो कहते हैं। यहां प्रायः ५००० प्रादमी रहते हैं। विद्यालय पीर डाक्स प्रको होड़ कादीहाटीमें प्रनेक सम्भान्त लोगांके घर भी वने हैं।

काद्रवेय (सं॰ पु॰) कद्रोरपत्यं पुमान्, कद्रु-ठक्। यमाहिमाय। पा शिशररः। १ कद्रुके पुत्र। येषं, अनन्त, वासुकि, तचक, भुजङ्गम और कुलिक 'काद्रवेय' कहाते हैं।\*

२ अबुँद। ३ कसणींर।
कान (हिं॰ पु॰) १ कर्ण, गोग्र। कर्ण देखो। २ अवणयिता, सुननेकी ताकत। ३ कना, खकड़ीका एक
टुकड़ा। इसे इलके आगे कूंड चौड़ा करनेकी बांधते
हैं। ४ खणीं जुड़ार विशेष, एक गहना। इसे कानमें
पहनते हैं। ५ महा काना। ६ कनेव, चारपायीका
टेढ़ापन। ७ परंगा। द रंजकदानी, पियाली।
(स्त्री॰) कानि देखो।

कानक (सं० क्ली॰) कनकं फलिमव उग्रं फलं पस्तास्य, कनक-त्रण्। १ जैपालवीज, जायफल। राजवल्लमके मतानुसार यह तीच्छा, उच्छावीयं, सारक पीर उत्-क्लोदकारक है। २ धुस्तूरवीज, धतूरका वीज। (वि॰) ३ कनक सम्बन्धीय, सोनेका बना हवा।

कानकच्य (सं॰ क्ली॰) श्रीषधिवशेष, एक दवा।
ग्रहधूम, यवचार, विकट, पाठा, रसाच्चन, चया,
विपाला, जारित लीह शीर चिव्रक बराबर बराबर
क्रुटपीस कर छाननेसे यह बनता है। इसे मधुकी साथ
मुखमें रखनेसे सुखरोग ध्रारीग्य होते हैं। (सार्कीस्ते)
कानगी (हिं॰ पु॰) हचिवशेष, एक पेड़। यह
कोङ्ग्य देगमें होता है। इसका तेल पीला रहता
पीर दवा बनाने तथा जलानेमें सगता है। फल
जायफलसे मिलता है।

ं (महामारत १। ६५। ४१)

<sup>&</sup>quot;शेषोऽननी वासुविष तचकय भुजङ्गः। क्रेय कुलिक्ये व काद्रवेयाः प्रकीर्तिताः॥"

कानड़गीड़ (सं॰ पु॰) कानड़ा भीर गौड़से उत्पद एक राग।

कानड़नट (सं० पु०) कानड़ा श्रीर नटके संयोगसे निकला एक राग।

कानड़ा (मं॰ स्ती॰) एक रागियो। इसका स्वरमाम नि सा ऋ म म प घ है। ११से १५ दण्ड राति चढ़ते यह गायो जातो है। भिन्न भिन्न राग रागियोसे मिलने पर १८ प्रकारके मिस्रकानड़ाको उत्पत्ति होतो है,— १ दरबारो कानड़ा, २ नायको कानड़ा, ३ सुद्रा कानड़ा १ काणिको कानड़ा, ५ वागिस्रो कानड़ा, ६ नट कानड़ा, ७ काणी कानड़ा, ८ की हाइन कानड़ा, ८ मङ्गल कानड़ा, १० प्याम कानड़ा, ११ टङ्ग कानड़ा, १२ नामध्विन कानड़ा, १३ म्रड़ाना, १४ महाना, १५ सुहा कानड़ा, १६ सुघर कानड़ा, १७ हुसेनी कानड़ा श्रीर १८ मियांकी जयजयन्ती।

कानड़ा ( हिं॰ वि॰) १ काण, काना। २ चसी रानीका घर। यह सात समुन्दर खेलमें होता है। कानद ( सं॰ पु॰) धीमरणके पुत्र।

कानन (सं॰ ल्ली॰) कं जलं अननं जीवनं अस्य, यहुत्री॰ यहा कानयति दीपयति, कानः णिच्-खुट्। १ वन, जंगल। कस्य ब्रह्मणः ज्ञाननम्। २ ब्रह्माका सुख। ३ ग्रह, घर।

काननचन्द्र—टिकारीके एक विख्यात राजा।

(दियावली ४५। २। २)

काननाग्नि (सं॰ पु॰) काननाञ्चातोऽग्निः, मध्यः पदली॰। दावानल, जंगलमें लगनेवाली ग्राग। काननारि (सं॰ पु॰) काननस्य ग्रिरिव, उपमित समा॰। ग्रमीष्टच, कुमितया पेड़। इसकी मध्यस्थित शाखा रगड़नेसे भग्नि प्रव्वलित हो कभी कभी समग्र वन जला डालता है। इसीसे इसकी 'काननारि' (जङ्गलका दुश्मन) कहते हैं।

काननीका (सं॰ पु॰) काननं भोकः स्थानमस्य, बहुत्री॰।१ वनवासी, जङ्गलमे रहनेवासा। २ कपि, सङ्गर। ३ वानर, बन्दर।

कानपुर—युक्तप्रदेशका एक ज़िला और नगर। यह जिला भन्ना॰ २५ २६ से २६ ५८ ज॰ और देशा॰ ७८ ३१ से ८० ३८ पू० तक सवस्थित है। कानपुर इलाहाबाद विभागते पश्चिमांग्रमें पड़ता है। इसके उत्तरपूर्व गङ्गानदा, पश्चिम फरुखाबाद तथा इटावा, दिचणपश्चिम यसना और पूर्व फतेहपुर है। इस जिलेका सदर सुकाम कानपुर नगर है।

कानपुर जिला गङ्गा-यमुनाके प्रन्तर्गत सुविख्यात दोवाव प्रदेशका मध्यवर्ती है। इस जिलेमें गङ्गा भौर यमुनाको क्षोड़ दूसरी भी अनेक चुद्र चुद्र नदी हैं। साधारणतः भूमिका भाग दिचण-पश्चिमके घिभसुख ढालू पड़ता है। चार प्रधान चुद्र निद्योंसे कानपुर जिला चार प्रधान भागोंमें विभक्त है। गङ्गाकी उपनदी इँगानने उत्तर दिक् एक् खण्ड विकोणाकार भूमिको बांट दिया है। मध्यमें पाग्डु (पांडव) श्रीर रिन्द हो नदियोंसे दूसरे दो विभाग बने हैं। फिर प्रविश्वष्ट भूखर्डिन मध्य यसुनाकी उपनदी सेगु'र वर्तमान है। इन सकल निद्योंका तोड़ फोड़ बहुत पिधक विस्तृत श्रीर गस्पीर है। कानंपुर जिलाके मध्य गङ्गा यसुनामें वर्षाने समय बड़ी बड़ी नीका मा-जा सकती हैं, किन्तु. अन्य समय जुद्र जुद्र नीका व्यतीत वड़ी नीकावाका चलना कठिन है। चुद्र चुद्र नदी ग्रीयकानमें प्राय: सूख जाती हैं। १८५७ई ० तक कानपुर नगरके नीचेः भ्रानि-जानिको गङ्गापर नावका पुत वंधा या। फिर भवध-रहेलखर्ड रेलपयके लिये गङ्गापर पका पुन बना। प्राज्यक्त बी॰ एन॰ डवत्यू॰ प्रार्॰ ने भी प्रपना दूसरा पक्का पुज़ बनवा जिया है।

कानपुर जिलेकी भूमि खभावत: शुष्क है, किन्तु.
अब गङ्गासे नहर निक्रलनेके कारण अधिक ठवरा और
अस्यालिकी वन गई है। इस नहरकी गाखाप्रशाखासे छोड़ समस्त जिलेमें जल पहुंचानेका प्रवस्थ वं धा
है। इस जिलेमें कई भीत हैं। सिकन्दरा परगर्नेमें
सोना भीत है; यह सिकन्दरेस भोगिनीपुर तक चली
गई है। सोना भीत यसुनास दो मीत दूर है।
यसुना याजकल जहां जैसे जितनो सुक सुक कर बही
है, यह भीत भी ठीक उसके समानान्तर भावमें वैसे ही
सूम सूम कर चली है। इसीसे कीई कोई सोना भीत

याज भी दस सम्बन्धमें कोई प्रमाण वा प्रतिवाद नहीं
मिलता। इसी प्रकार रस्तावाद भीर प्रिवराजपुरमें
२५ मील विस्तृत स्त्रोत है। उसे भी लोग प्राचीन नदी
का गम मानते हैं। इस जिलेमें जंगल न होते भी
स्थान स्थान पर भूमि पड़ी है। पतित भूमिमें कि श्रक
(ढाक) वच ही श्रधिक विद्यमान है। कानपुर जिलेमें चीता, वाघ, नोलगाय, हरिण, लोमड़ी, स्थान,
प्रवार दत्यादिको छोड़ भन्य काई वन्य जन्तु देख नहीं
पड़ता।

दस जिलेमें युत्तपान्तके सब जातिवाले हिन्दू, सकल श्रेणीके मुसलमान भीर यूरोपीय रहते हैं। यामका सामाजिक वन्धन श्रन्तवेंद्रके श्रन्यान्य स्थानांकी भांति है। ज्मीन्दार ही प्रथम गण्य हैं। प्रधानतः ब्राह्मण भीर राजपूत ही ज्मीन्दार होते हैं; उसके पीछे साबिक श्रधवासियोंके वंशधर कायक हैं। यह ज्मीन्दारोंकी ज्मीन वंशानुकामसे मौक्सी तौरपर जोतते हैं। फिर बनियाँ श्रीर दुकान्दार हैं। इसो प्रकार दूसरे किसान, नाई, सोहार, कुन्हार द्रह्यादि रहते हैं।

कानपुर जिलेमें खेती वारोका विशेष प्रभेद देख नहीं पड़ता। दोवावने यन्यान्य खलोंमें जैसी प्रणालीसे क्षिकार्यं चलता, यहां भी वैसे ही इवा करता है। कानपुरमें दो बंडी पांचलें होती हैं। प्रस्तकालमें होने-वासी फमलकी खरीफ और वसन्त कालमें होनेवासी पासलको रवी कहते हैं। च्येष्ठकी प्रथम बिटिसे खरीफ बोते हैं। इस फसलमें धान, सकई, बाजरा, ज्वार, कापास, नील इत्यादि होता है। इसका श्रधिकांग श्राध्विन मासमें पक जाता है। धान श्रीघ्र श्रीघ्र पक्तिसे भाद्रमें भी काट लेते हैं, किन्तु कपास फालगुन व्यतीत वुननेके लायक नहीं होती। रवी श्राखिनमें बोई भीर चैत्र वैयाखमें काटी जाती है। इस जिलेका प्रधान खाद्य गेहूं है। याज कल कानपुरमें कपास बहुत बाते हैं। कारण दससे लाभ बहुत होता है। यहां खेतीकर लोग एक प्रकार खच्छन्द संसारयाता चलाते हैं। किन्तु चमार, काकी, क़ुरमी प्रसृति क्रषक येणी बहुत दरिद्र ईं। इसीसे वानपुरकी दरिद्रता

भित प्रसिद्ध है। उत्तराञ्चलमें ज्वार तथा गेझं भीर दिल्लियाञ्चलमें बाजरा श्रिक्त उपजता है। विज्हीर, रस्लावाद भीर शिवराजपुरते दिल्लांशमें धान्य होता है। शिवराजपुरते उत्तरांशमें नील ही प्रधान है। सकल चित्र गङ्गाकी नहर, कूप, पुष्करियो, गङ्गे, भील हत्यादिसे सींच श्रावाद किये जाते हैं। कानपुरमें श्रनादृष्टिका भय श्रीधक रहता है, सुतरां दुर्भिच भी यथिष्ट ठहरता है। प्रधानतः इस जिलेके पश्चिमांशमें दुर्भिचके भयस लोग घवराया करते हैं। कानपुरमें कई दुर्भिच पड़े श्रीर उनसे लाखों लोग श्रीर जान-वर मरे हैं।

कानपुरसे गन्ना, कपास और नालका बीज बाहर भेजते हैं। यहां जो नील उपजता, उससे केवल बीज ही संग्रहीत होता है, वह बीज विहार प्रदेशमें अधिक विकता है। कानपुर नगरमें घोड़ेका साज, जूता, पोटमाएटो इत्यादि चमड़ेका द्रव्यादि यथिष्ट भीर उत्लुष्ट रूपसे प्रस्तुत होता है। चमड़ेके कई कार-खाने खुले हैं।

कानपुरने पुतलीघरों में रूरका कपड़ा भी वनता है। वहतमें तस्त्र भीर हरे तैयार किये नाते हैं। कानपुरने पुराने कि लेमें गवरनमेण्डने अपना चमड़ेना कारणाना खोल रखा है। उसमें सैन्यका व्यवहाय द्रव्यादि वनता है। सरकारी भाटेकी कल भी है। इसमें सैन्यने लिये भाटा, सन्तू इत्यादि तैयार करते हैं। रेलपय, नदी, नहर, पक्की भीर कची सड़क प्रश्वति नानाविध पय यथेष्ट है। भार्यावर्तका प्रधान मार्ग याण्ड-ट्राइरोड गङ्गाने समान्तराल इस जिलेमें प्राय: ६८ मील विस्तृत है।

यहां एक कलेक्टर मिनिट्नेट, दी न्वाइएट मिनिट्नेट, एक प्रसिष्टएट ग्रीर दो डिपटी मिनिट्नेट रहते हैं। सकत प्रकारक राजस्त्रका पूरा परिमाण २८०२८६० र० है। प्रतिस, टिलीग्राफ, विद्यालय इलादि सुविधाने प्रतिसार विद्यान है।

कानपुर जिलेमें चार प्रधान नगर हैं। उनसे प्रत्येकमें ५ इजारसे अधिक लोग रहते हैं। प्रधान नगर कानपुरमें कोई ८७१७०, विठूसमें ७१७३, विक्हीरमें ध्१४३ श्रीर श्रव्यवरपुरमें ८३४८ लोगों का वास है।

कान्पुर नगर गङ्गानदीके दिचण कून पर प्रव-स्थित है। प्रयागके विवेशीसङ्गमसे १३० मील जपर यह नगर पड़ता है। युक्तप्रदेशमें कानपुर वतुर्थ नगर है। समुद्रपृष्ठसे यह ५०० फीट जपर है। यहां सेना-निवास ( छावनी ), श्रदासत, ष्टेशन इत्यादि विद्यमान हैं। सेनानिवास श्रीर श्रदालत गङ्गा किनारे है। पूर्वा भमें देशीय प्रखारी ही सेनानिवास पीर कवायद परेंड़की जमीन है। कवायद परेड़की जमीनसे पश्चिम युरोपीय पदातिकी वारीक श्रीर सेग्टनान गिरना है। दसने सध्य गङ्गा किनारे मेमोरियच गिरजा है (यह १८५७ ई॰को सिपाही-विद्रोहके स्मरणार्थ बना या )। नगरके उत्तरांशमें साधारण कवायदपरेड़की जमीन है इसकी समा ख गङ्गातीर म्युनिसिवन गार्डन है। इस उद्यानमें एक कूप था। त्राज कल उसी कूप पर एक स्तमा बनाया श्रीर उसकी चारों श्रीर प्राचीरका चेरा लगाया गया है। इस स्तमा पर एक खगेविद्याधरीकी मृति है। स्तभाने गात्रमें भंगरेजीसे लिखा है,— "विठ्रके विद्रोही नाना धुन्धुपन्यके दनने १८५७ ई॰को १५वीं जुलाईको दसी स्थानके निकट प्रनिक युरोपियों विश्विवतः युरोपीय स्तियों श्रीर शिश्ववोंको भन्यायरूपसे मार इस कूपमें डाल दिया था।" इस उद्यानकी रचाके लिये गवरनमे एटका वार्षिक ५०००) त्र खर्च होता है। उत्त विद्रोहमें जो निहत हुये, वह इसी छ्दानके दिचण श्रीर पश्चिमां भें गड़े हैं।

कानपुर नगर प्राचीन नहीं। इस लिये यहां दर्भनीय प्रहालिका, प्रामाद भीर मन्दिरादि कम हैं।

१७६ ४ रे॰ को वक्तसर भीर १७६५ ई॰ को कोड़ें के युद्धमें ग्रजा-छटु-दोला (अवधके नवाबवजीर) परा-जित होनेपर यह नगर बना। नवाब ग्रंगरेजींसे सिंध कार फतेहगढ़ ग्रीर कानपुरमें सैन्य रखने पर खीकत होये थे। १७७८ ई॰ को वर्तमान खान नवाधिकत खानकी प्रान्तसीमां सेनानिवासको निरुपित होनेसे दस नगरकी नीव पड़ी। १८०१ ई०को ग्रंगरेजींन ग्रंवधके नवाबसे इसकी चारो ग्रोरका खान पाया था।

उस समयसे कानपुर एक जिला भीर प्रधान नगर गिना जाता है। १८५७ ई॰ के सिपाड़ी विद्रोहको कोड़ दूसरी कोई ऐतिहासिक घटना यहां नहीं हुई।

सुष्त्रमानीं अधीन यह जिला यनेक परगनींमें विभक्त या। उस समय जानपुर इलाहाबाद श्रीर श्रागरेमें लगता या। ११८४ ई० को साहब उद्-दीन गोरीने दोवाब अधिकार किया, उसीके साथ कानपुर भी उनके हाथ लगा। श्रीरंगजिबके समय यहां दो एक सामान्य मधिकारें वनीं थो। सुगल समाटोंकी दुरंशाके समय १७३६ ई०को यह श्रंग महाराष्ट्रींके पिधकारमें गया। पवधके नवाबसे सिस्स होने पीछे श्रंगरेजी सेनाने प्रथमतः वेलगांव (विल्वयाम) श्रीर फिर कानपरमें श्रा श्रवस्थान किया।

सिपाइीविद्रोइके समय कई दिन तक समस्त जिलेमें विद्रोद्दानन जला या। मेरठमें विद्रोद्ध आरभ डोने पौक्टे डी नाना छाडवको कानपुरके धनागारकी रचाका भार भौवा गया। जूनमासकी प्रथम यहां चारो श्रीर किली श्रीर गट्टे बना समस्त यूरोपीय बैठे थे। हठीं जुनको कानपुरका देशीय दितीय प्रश्वारोही दन तथा प्रथम पदातिदनने विगड़ जैस तोहा, धनागार लुटा चौर चाफिस चादिको गिरा डाला। उसके पीके विद्रोही दिलीके श्राभमुख चले गये। उसी समय ५३ एवं ५४ संख्यक सैन्यदन विद्रोही हुवा। नानामाइवने विद्रोहियोंसे मिन उनके साहायसे यूरीपियों के आवास आक्रमणपूर्वक तीन सप्ताइ अव-रोध किये थे। वैजीगारदंधे अंगरेज (केवलं सात सी या एक इन्तर ही लीग हांगे ) धूपमें खड़े ही लड़ने लगे। विद्रोहियोंका साजमण तीनवार द्वया हुवा या। ग्रीपको ग्रधिकांग ग्रंगरेज मारे गये। बिट्रोही उन्हें परास्त कर छन्मत्त भावसे स्तियां श्रीर शिशुवोंकी भी मारने नगे। २६वीं जूनको नानासाहबने इताविधिष्ट र्ग्रगरेजोंकी रचा करनेमें प्रतिश्रुत हो सबको लेकर कानपुरके सतीचौराघाटमें नौका पर वैठाया या। नीका इलाहाबादको खुननेके पहले तीरस्य विद्रोही िं चिया ही गोली चला आरोहियोंको गिराने लगे। दो नीकाचीने भागनेकी चेष्टा की थी। किन्तु सिपाहियोंने

दोनों किनारेसे गोनी चला एनको हुवा दिया। यहांसे कई लोग कूद फांद विवरानपुर भाग गये थे। सिपा- हियोंने वहांसे भी ४ मादमी छोड़ सबकी पकड़ मार हाला। नीकामें जितनी स्तियां श्रीर शिश थे, सब सवादाकी कोठीमें श्रावड किये गये। पीछे जब कान- पुरके बहिर्देशमें हाबलकको तोपका प्रथम यब्द सुना, तब सिपाहियोंने छता सकल स्तियों और शिश्वोंको टुकड़े टुकड़े छड़ा दिया था। प्राय: दो सी प्राणी विनष्ट हुये होंगे; जहां यह व्यापार हुवा, वहां मेमो- रियल कूप श्रीर स्तम्भ बना है।

१५ वीं जुनाईकी हावनकने पाग्छु नदीके तीर श्रीर श्रवक्षरमें युद्धकिया था। उसके दूसरे ही दिन कानपुर श्रिष्ठत हो गया।

२७वों नवस्वरको ग्वालियर और अवधके विद्रो-हियोंने आपसमें मिल कानपुर आक्रमणपूर्वक नगर अधिकार किया था। दूसरे दिन सन्ध्याकाल लार्ड लाइडने आ फिर आक्रमण किया और देशें दिसस्वर-को विद्रोहियोंको नगरसे भगा उनका तोप रहंकला सब कीन लिया। जनरल वोयालपोलने अकवरपुर, रस्ताबाद और डिरापुर उद्घार किया था। १८५८ दे० के मई सास कालपो उद्घार होनेसे कानपुरमें शान्ति

कानफरेन्स ( त्र॰ स्त्री॰ Conference ) १ समाज, मजनिस। २ मन्त्रणा, सनाइ।

कानलक (मं॰ ति॰) क्षनल-तुञ्। क्षनल नामक व्यक्ति द्वारा निर्मित, क्षनलका बनाया दुवा।

कानष्टे बिल (अ॰ पु॰ Constable) दण्डधर, चौकी-दार, पुलिसका सिपादी। पुलिसकी जमादारको 'हैड कानष्टे बिल' काइते हैं।

काना (हिं॰ वि॰) १ काण, एक श्रांखवाला। २ क्षमि कोटादि द्वारा विदारित, कीड़ा लगा हुवा। २ वक्त, टेढ़ा, जो वरावर म हो। (पु॰) ४ श्राकारकी साता (।)। यह व्यक्तनवर्णमें लगता है।

कानाकानी (हिं॰ स्त्रो॰) गुप्तकयन, कानाफूसी। कानाठीठी (हिं॰ स्त्रो॰) त्याविश्रेष, एक घास। कानाड़ा—दाचिणात्यके पश्चिम उपक्रवका एक प्रदेश।

इसके उत्तर वस्वई प्रान्तका वेलगांव जिला, दिलिण मन्द्राज प्रदेशका मलवार जिला, पूर्व वस्वई प्रान्तका धारवाड जिला, मिहसर राज्य एवं कुगे, पश्चिम अरब-सागर तथा भारत महासागर और उत्तरपश्चिम कोण गीया प्रदेश है। प्रेसिडेन्सी विभागके समय कानाड़ा दो भागमें बांटा गया था। उससे उत्तरांग वस्वई प्रेसिडेन्सी और दिल्लांग मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके विभागमें पड़ा।

**उत्तर कानाड़ा श्रचा॰ १३ प्रश्रं १५ ३२** उ॰ भीर देशा॰ ७४ ४ तथा ७५ ५ के मध्य श्रवस्थित है। उसका प्रधान नगर और बन्दर करवर है। उत्तर कानाड़ाके मध्य पश्चिमघाट पर्वतका मञ्चाद्रिखण्ड उत्तरदिचण विस्तृत है। **डचता २५०० से ३००० फीट तक है।** उभय पार्ख भूमिकी एक दिक् उच भीर भगर दिक् निम्न है। उच्च भूभागका नाम बालाघाट है। परि-माण प्राय: २००० वर्गमील है। अनेक जुद्र और ह्रहत् नदियोंका मुखभाग रहनेसे उपक्ल भागकी रेखा बहुत हिन भिन्न हो गई है। मुखप्रयस्त होनेसे ) समुद्रकी खाड़ी देशके मध्य दूरतक विस्तृत है। उपकूनके उत्तरपश्चिम कोण करवर अन्तरीप है। समुद्रतीरकी सूमि प्रायः वालुकामय है, बीच बीच पहाड़ भी हैं। आग नारियसके पेड़से भरा जंगस श्रीर उसके श्राम श्रप्रशस्त धान्य चेत है। उत्त निम्तभूमिका विस्तार कहीं १५ मी तसे अधिक नहीं। फिर कहों कहों वह पृही मील पड़ता है। उसी मूभागके पार्ख प्राय: २००।४०० फीट उच पर्वत है। पर्वतमालाके मध्य इजार फीट जंचे जंगलसे भरे पिखर भी खड़े हैं। पिखरों में बीच बीच उत्तम कर्षित घान्यचित्र शीर उद्यानशोभित ग्रहालिका हैं। वालाघाटकी उपजाक जमीन २५०० फीट तक जंची है। नदीतीरवर्ती कुछ खानींकी छोड़ यह जंगलसे भरी श्रीर गिरी है। नदीने तीर सामान्य ग्राम भीर चुद्र गस्यचित्र वर्तमान हैं।

पश्चाद्रिके उभय पार्ष नदी हैं। उनसे कुछ पश्चिम मुख प्रस्व-सागर भीर कुछ पूर्व मुख वङ्गोप- सागरमं जा गिरी हैं। पूर्वांयकी नदीमें तुक्रभद्राकी हैं। पिर्समांयकी नदीमें उत्तर कालीनदी, बीचों बीच गङ्गावली एवं तदि श्रीर दिचण श्रिरावती प्रसिद्ध हैं। श्रिरावतीका जलराश्चि होनावाड़ नगरके ३५ मील जपर ४२५ फीट उच्च पर्वतसे भीषणवेगमें गिरता है। वही विख्यात गारस्पा प्रपात है। पर्वतमें श्रिषकां ग्रं गेनाइट पत्यर है। फिर श्रनिकों के मूलदेशमें लेटिराइट है। करवर श्रीर होनावाड़ के निकट पार्वत्य प्रदेशसे लेटिराइट प्रस्तर संग्रहीत हो ग्रहादिके निर्माणमें लगत। है। उक्त प्रदेशके स्थान स्थान पर लीहखिन है। कुमपतासे १८ मील दूर जान उपत्यकांमें चूनेका पत्थर मिलता है।

उत्तर कानाड़ांके वनविभागमें सकल प्रकार हच स्त्यन होते हैं। उनमें सागवन, पियासाल प्रस्ति पिधक देख पड़ते हैं। वहां गवरनमेंटके वनविभागसे लकड़ों कटती है। कप्रकोंको वनसे विना व्यय जसानेके लिये काठ, खादके लिये पत्ता श्रीर ग्रष्ट-निर्माणके लिये वांस, खूंटा वगैरह मिल जाता है। पहले उत्तर कानाड़ेको लकड़ो गुजरात श्रीर वस्त्रई जाकर विकती थी। श्राजकल उसे वेंचनेको करवर ले जाते हैं।

दिचण कानाड़ा श्रचा॰ १२° ७ एवं १३° ५८ उ॰ श्रीर देशा॰ ७४° ३४ तथा ७५° ४५ पू॰के मध्य श्रवस्थित है। वह मन्द्राज प्रेसिडेन्सीमें सगता है। प्रधान नगर मङ्गलूर (मंगरोज या बंगसोर) है।

लक्त प्रदेशका प्राक्षतिक दृश्य श्रति सुन्दर है। नदी श्रनिक होनेसे चित्र शस्त्रपूर्ण रहता है। वन नाना क्वादिसे भरा है। नारियलके वाग व्यारह काफी हैं।

उसके उपक्लभागमें (विस्तारमें ५ से १५ मील तक) उत्तर दिचण सव जगह लोग रहते हैं। श्राबादी कुछ घनी है। सूभाग लेटराइट प्रस्तरसे पूर्ण श्रीर समुद्रप्रष्ठ पर ४०७ से ६०० फीट तक उच है। उसके श्रागे ही पश्चिमघाटकी चुद्र शिखरमाला है। जमालाबादका पर्वत (वेलतंगड़ोकी निकट) श्रीर गर्दभक्षण पर्वत सर्वापेचा विख्यात है। उक्त प्रदेशमें पश्चिम घाट ३००० से ६००० फीट तक जंगा है। पूर्वांश्रमें उसीको एक प्रकारको सीमा मान सकते हैं। उसमें अनेक गिरिवर्क्ष हैं। उनमें सम्पजी, अग्डस्वी, चरमादी, हैदरगदी या इसेनगदी, मंजराबाद तथा कलूर प्रस्ति कुर्ग श्रीर मिश्तरके मध्य प्रवस्थित हैं। मंगलोरसे उक्त गिरिपय तक शक्टगमनोपयोगी मार्ग है।

दिचिण-नानाड़े की नोई नदी १०० मी नसे अधिक विस्तृत नहीं। फिर सब नदियां पिसम घाटसे निक्त नी हैं। उनके मध्य ग्रीपमानको भी अन्नोम नौका गमन कर सकती है। नदियों में नेत्रवती, गुरपुर, गङ्गोली श्रीर चन्द्रगिरि वा पयस्त ही ही प्रधान है। नारक स नामक स्थान में एक चुद्र श्रीर सुन्दर इद है। फिर कुग्डपुरमें निर्मंत जलका श्रपेचा कत छहत् इद्र भरा है।

वहां मृत्तिकाने सुन्दर द्रादि बनते हैं। बहुतसे लोग नलमें उस मृत्तिकासे गण श्रीर ईंट तैयार करते हैं। फिर वहां चीनी मृद्दीकी भांति एक प्रकारकी खंतवण उज्जल मृद्धण मृत्तिका भी मिलती है। मिजार नामक स्थानमें स्वर्ण, सुब्रह्मराय एवं निम्मल नामक स्थानमें दाड़िम नीजाकार जुद्र पुनक मिण श्रीर उदियी तथा उचारंगड़ी तालुक मध्य लीहकी खनि है। लोहा निकालनेका काई प्रवस्थ नहीं।

दिचण कानाड़ेको प्रधिकांग्र भूमि ग्रधिवासियोंके ग्रधिकारमें है। गवरनमेण्टके ग्रधीन केवल पश्चिमघाटकी निकटवर्ती वनभूमिका कुछ ग्रंग है। उत्तवनमें नाना प्रकार काछ,वंग्र, एला, बन्य ग्रारारोट,
खिदर, दालचीनी, (छाल ग्रीर तेल), गोंद, राल
भीर तरह तरहका रंग उपजता है। मधु, मोम ग्रीर
ग्रन्थान्य द्रव्यादि पष्टाड़ी लोग (मलयकुदो) संग्रह
करते हैं। वहांसे प्रतिवर्ष प्राय: डेढ़ लाखका चन्दनतेल
बनकर बाहर जाता है। महिसुरसे चन्दन काछ ग्राता
है। किन्तु उसका तेल केवल दिष्य कानाड़ामें

श्रमुलमें तो कानाड़ा नामका कोई खतंब देश

कान्तनगरका यह पवित देवमन्दिर देखनेसे समम पड़ता है, कि अंगरेजों के आनेसे पहले वङ्वालके दीन आ ल्यां ने स्थापत्य श्रीर शिल्पविद्या में कितना उनित्वाम किया था। यह नवरत मन्दिर है। मन्दिरकी चूड़ाके विश्वाचक्रसे पाददेश पर्यन्त सुगठित सिचित श्रीर कार्यकार्थ-सुशोभित है। इस मन्दिरमें विलक्षक पत्यरका लगाव नहीं, भित्तिसे चूड़ा पर्यन्त समस्त इष्टक-निर्मित है। मन्दिरके गातम इष्टक खोद बहु संख्यक देवदेवी सूर्ति-गठित हैं। देवदेवीकी सूर्ति देखनेसे यह भी समम्म सकते हैं कि प्रायः दो सी वर्ष पूर्व बङ्गाल देशमें रीति, पद्यति श्रीर वस्त्रादि कैसे प्रचलित थे। इस कह सकते हैं कि ऐसा इष्टकनिर्मित एवं इष्टकखोदित कार्यकार्थिविश्वष्ट मन्दिर दूसरा कहीं नहीं है।

कान्तनगरसे योड़ी दूर सनका नामक स्थान है। प्रवादानुसार बिख्यात विणक् चांदसीदागरने वहां महीका एक किसा बनवाया था।

कान्तपन्नी ( सं०पु० ) कान्तस्य कार्तिकीयस्य पन्नी, ६-तत,-यद्वा कान्त: मनोहर: पन्नी उस्यास्ति, कान्त-पन्त-दनि। मयूर, मोर।

कान्तपाषाण (सं॰ पु॰) चुस्वक नामक प्रस्तर, सङ्ग
मिक, नातीस। यह योत, लेखन (खुजली पैदा

करनेवाला) श्रीर विषदीष, मेद, पाण्डु, चय, कण्डु,

मांच तथा मूर्छानायक है। (वैवक्तिवण्डु) एसके

श्रीधनका विधियह है—कान्तपाषाणको पीस महिषीदुग्ध तथा गव्य प्रतमें पकातें हैं। पका कर यह सवण

चार श्रीर श्रीभाष्त्रनमें डाला जाता है। फिर दोला

यन्त्रमें महिषीचीरादिसे दो वार पकाते हैं। श्रन्तको

श्रक्तरससे रीद्रमें एक दिन भावना दी जाती है।

ि 🏥 🐪 ( रसेन्द्रसारसंग्रह )

कान्तपुष्प ( सं॰ पु॰ ) कान्तानि मनोरमाणि पुष्पाख्यः, वसुत्री॰। कोविदारष्टच, लाल कचनार।

कान्तवाबू—कासिमवाजार राज परिवारके प्रतिष्ठाता।
इनका प्रक्षत नाम क्षणाकान्त नन्दी या। जातिके यह
तेली थे। प्रथम कान्तवाबू सामान्य मोदीका व्यवसाय
कारते थे। इसीसे भनेक लोग इन्हें 'कान्तमादी' कहते

हैं। वारन हेष्टिङ्गसके कासिमवानारमें देष्टद्रियाः कम्पनीर्के अधीन कर्म करते भीराज-उद्-दोलाने वहांके श्रंगरेनींको प्रकाड़ बध करनेका श्रादेश निकासा या। उसी घोर संवाटके समय इन्होंने वारेनच्चेष्टिक्षसको अपनी दुकानमें निरापद स्थान पर बैठा सरनेसे वचाया। फिर इष्टिङ्कस गवरनर जनरल होकर पाये। किन्तु वह कान्त वाबूका महा उपकार भूले न घे। प्रयमतः उन्होंने दुन्हें ग्रपना दीवान वनाया। जुक्क दिन पीक्के कान्त वावूने कय्मनीसे गाजीपुर घीर याजम गढ़ जिलेके भन्तर्गत ( द्रुष्ठा विचार ) परगना जागीर पाया। दनके पुत्र लोकन। यको भी राजा वचादुरका उपाधि मिना या । ११८५ई०के पौषमासमें कान्तवावूका सत्यु इवा । यह हेष्टिङ्ग सका दाहना हाय घे। कान्तवावूके दारा ही उनका सब काम चत्तता या। प्रयोजन होनेसे यह उनको रुपये उधार लाकर देते थे। हिष्टिक सकी साथ ही साथ कान्तवावू रहते थे। एक बार हेष्टिङ्गसने इनके लिये काशीकी राजमाताको भी डांटा डपटा या। ( कान्तवात्के चरित्र सम्बंधमं Beveridge's The Trial of Nanda kumar, p. 234-45, 367-401. देखी।

कान्त जन (सं॰ पु॰) कान्त जन्मते श्राखाद्यते, कान्त-जन घर्व्यं न:। १ नन्दोद्यच, एन पेड़। २ तुन्रद्यच, तुनका पेड़।

कान्तलोह (सं॰ क्ली॰) कान्तं सीह श्रेष्ठलात् कमनीयं लोहम्। १ श्रयस्कान्त, ईस्पात। २ लीह विशेष, एक लोहा। कान्तलोह उसीको कहते, जिसके पात्रमें जल रख कर तैलिवन्दु डालनेसे तैल इतस्ततः न चले, जिसके स्पर्धेसे हिङ्गु स्वीय गन्ध परित्याग करे, नोमका क्वाय भी जिसमें मधुर श्रास्ताद दे, जिसमें दुग्ध पकानिसे बालुकाराशिको भांति जमे श्रीर जिसके पात्रमें चना भिगानिसे क्वस्थवर्ण देख पड़े। इस लीहसे वैद्यशास्त्रोक्त श्रनेक श्रीषध प्रस्तुत होते हैं। श्रीपव प्रयोग करनेकी लिये जारण मारण प्रभृति कई कार्य श्रीक्यस्त हैं। जीहनद देखी।

इसके निक्योकरणसम्बन्धः पर रसेन्द्रसारसंग्रहमें ऐसा उपदेश निखा है,—"श्रुद्र पारद १ भाग, गन्धक २ भाग, श्रीर छभयके समपरिमाण लोहचूर्य एकत

ष्टतकुमारीके रसमें दो प्रहर घांट तासके पावमें कोटो कोटो गोनो बना रखना चाहिये। फिर यह गोलियां दो पहर एरण्डपव हारा श्राच्कादित रखनेसे उण्य हो जायेंगे। उस समय इन्हें धान्यराशिके मध्य तीन दिन तक रख चूर्ण कर लेते हैं। यह चूर्ण कपड़ेसे कान जनमें डाननेसे उतरा श्रायेगा।

काम्तलीह (संक्ली॰) कान्तं मनीरमं खीहम्, कर्मधा॰। काम्तलीह, ईसपात। कानलीह देखी।

कान्ता (सं॰ स्त्री॰) कास्यते असी, कम-ियच्-त्त-टाप्।
१ पत्नी, जीवी। २ सुन्दर स्त्री, खूवस्ररत भीरत।
३ प्रियङ्ग, एक ख्यव्दार वेत। ४ स्यूलैं ला, वड़ी
दशयची। ५ रेणुका, बाजू। ६ नागरमुस्ता, नागर-मोधा। ७ विसम्बिष्य ष्ठच, एक फूलदार पेड़।
द खेत दूर्वा, सफेद दूव। ८ वाराहीकम्ट, एक डना।
१० श्राकायविकी, एक वेता। ११ सूषिकपणी, एक

कामाई—विशार प्रान्तके सुजफ्फरपुर जिलेका एक याम। यह सुजफ्फरपुरसे ४ कोस दूर प्रचा॰ २६° १५ उ॰ पीर देशा॰ ८५° २० पृ॰ पर श्रवस्थित है। यहां नीसका व्यवसाय प्रधिक होता है।

कान्ताङ्गिदोहद (सं० पु०) कान्ताया श्रङ्गिणा चरण-स्वर्धेन दोहद: पुष्पोदगमी यस्म, बहुत्री०। श्रशाक वस्र।

काम्साचरणदोच्द, प्रमेक देखी।

कान्तायस (सं॰ क्ती॰) प्रय एव, पायसम् खार्थं पण्;
कान्तं प्रायसम्, कर्मधा॰। १ जुम्बक लीह, सङ्ग्निम्बन्तिस। २ कान्तलीह, एक तरहका लीहा।
कान्तार (सं॰ पु॰ क्ती॰) अस्य सुखस्य पन्तं प्रटक्कृति
गक्कृति कान्ता मनोन्नं प्रटक्कृति वा, कान्त-प्रटप्प् ।
१ वन, लङ्ग्ला २ पद्मविशेष, किसी किस्मका
कंवल। ३ कोविदार हम्म, कचनारका पेड़। ४ वंश,
वांस। ५ महावन, वड़ा लङ्ग्ला। ६ हुगैम पथ, सुध्किल
राहा ७ गतं, गहा। ८ किंद्र, केंद्र। ८ हुमिन्च, कृह्ता।
१० पारवध्वन, प्रमलतासका पेड़। ११ पीपसर्गिक रोग, कोटी बीमारी। १२ साधारण प्रञ्च, कला।
१३ रक्तेम्न विशेष, कतीरा। भावप्रकामके मतसे यह

गुरु, सारक भीर गरीरकी स्यूसता, ग्राफ्त तथा श्रेमा-व्यक्तिगरक है।

कान्तारक (सं॰ पु॰) कान्तार खार्थे कन्। रह्ने यु-विशेष, कतीरा।

काम्तारग (सं० व्रि०) कान्तारं गच्छति, कान्तार-गम-ड। वनको गमन करनेवाला, नो जङ्गलको जाता हो।

कान्तारपथ (सं• पु॰) कान्ताराष्ट्रतः पत्याः, सध्य-पदली॰। वनमागः, जङ्गली राह।

कान्तारपियक (सं० व्रि०) कान्तारपियन ग्रास्ट्रतम्, कान्तार पय-ठञ्। पाद्यमकरपे वारिनद्रवस्यवकानारपृक्षे-पराद्यवं खानम्। पा ५१११७०—वार्तिक १। १ वनपयद्वारा श्राष्ट्रत, जङ्गली राष्ट्रमे लाया द्वा। २ वनपयसे गमन-कारी, जङ्गली राष्ट्र जानिवाला.।

कान्तारवासिनो (सं॰ स्ती॰) कान्तार वासोऽस्तप्रस्याः, कान्तर-वास-इनि-ङोष्। १ दुर्गा। २ वनवासिनी, जङ्गसमें रहनेवाली श्रीरत।

कान्तारि ( सं॰ पु॰ ) कानारी देखो।

कान्तारिका, कानारी देखो।

कान्तारी ( सं॰ स्त्री॰ ) कान्तार-ङीप् । १ मचिका विश्रेष, एक प्रकारको मक्त्री । निका देखा । २ **रस्**विश्रेष, कतीरा ।

कान्तारेचु ( सं॰ पु॰ ) रच्चविशेष, कतीरा। कान्ताचक ( सं॰ पु॰ ) नन्दोहक, एक पेड़।

नान्ति (सं॰ स्त्री॰) नम् भावे ज्ञिन्। १ दीप्ति, चमक ।
२ योभा, खूबस्रती। इसका संस्तृत पर्याय—योभा,
द्युति, दीप्ति, कवि, श्रुभा, भासा, भा भीर प्रसिद्या
है। ३ स्त्री-योभा, श्रीरतकी खुबस्रती।

"६१यौवनखालित्य मोगायौरङमूपयम्।

योमा मोता सेव कानिर्मन्मयाप्यायिता युतिः" ॥ (साहिवदर्पंच ३)

रूप तथा यौजनके लालित्य और अवदारादिसे होनेवाले सौन्दर्यको योभा कहते हैं। यही योभा काम चेष्टा-विभिष्ट रहनेसे 'कांति' कहाती है। ४ इच्छा, खादिय। ५ जामयित विभेष। ६ दुगा। ७ गङ्गा। द चम्द्रकी एक कला। ८ चन्द्रकी एक स्त्री। ८ वाराही-कन्द, एक हता। महासर्वेष्टक, सोबानका पेड़ा। कान्तिक (सं की ) कान्त्या कान्ति श्राख्यया कार्यात् श्राह्मयते, कान्ति-कै-क। कान्तिलीह, एक लोहा। कान्तिकर (सं को ) कान्ति करोति, कान्तिक छ। कान्तिवर्धक, खूबस्रती बढ़ानेवाला।

कान्तिद (सं॰ क्ली॰) कान्ति द्यति नामयति कान्ति-दो-क। १ पित्त, सफरा, जुदै-माव। २ घत, घी। (वि॰) कांति ददाति, कांति-दा-क। २ मोभावर्षक, खूब-स्रती बढ़ानेवासा।

कांतिदा (सं॰स्ती॰) कांतिद-टाप्। सोमराजी, वक्तची। कांतिदायक (सं॰क्ती॰) कांतिं ददाति, कांति-दा-खुल्। - १ कांनीयक, चन्दनहृष्टा। (ति॰) २ योभादायक, रीनकवर्ष्य।

कान्तिपर (सं० स्ती०) काञ्चीनगरी, काञ्चीवरम्।
कान्तिपुर (सं० स्ती०) १ नेपालके प्रन्तर्गत एक नगर।
प्राणक नेपालकी राजधानी काठ मांडू है। पहले
उसीको कान्तिपुर कहते थे। नेपालके राजाप्रांकी
वंशावली देखनेसे मालूम होता है कि, राजा
बच्चीनरसिंह मझने नेपाली-संवत् ७१५ (१५८५
दे०)को गोरचनाथकी पूजाके लिये एक छहत्
काष्ठमण्डप बनाया था। तदनन्तर कान्तिपुरका
नाम काठमांडू पड़ गया। स्कन्दपुराणके कुमारिकाखण्डमें लिखा है, कि कान्तिपुरमें नव लच्च ग्राम थे।
२ ग्वालियर राज्यका एक नगर। उसका वर्तमान
नाम काठवार है। प्रश्चिन् नदीके तीर वह पवस्थित
है। प्रभासखण्डके मतसे वहां जनप्रिय नामक देव

कान्तिस्त् ( सं वि ) कान्तिं विभित्ते, कान्ति-सः विष्। १ कान्तिविशिष्ट, रौनकृदार। (पु॰) ३ चन्द्र, चांद।

कान्तिमती—काष्ट्रीपुरके चोस राजा सोमेखरकी कन्या श्रीर पांद्यराज उग्रपांद्यकी पटमहिषी।

कांतिमत्ता (सं॰ स्ती॰) कांतिमतो भावः, कांतिमत्-तल्-टाप्। कांतिविधिष्टता, रीनकदारी।

कांतिमान् (सं ९ पु॰) कांतिः प्रशस्येन प्रस्यस्य, कांति-मतुप्। १ चन्द्र, चांद । २ कामदेव । (ब्रि॰) ३ कांतियुक्त, रीनकदार ।

कांतिष्ठच (सं॰ पु॰) सहासर्जंडच, लोबानका पेड़। कांतिहर (सं॰ ब्रि॰) कांति हरति नामयित, कांति- ह्र-ख। कांतिनामक, रौनक, घटानेवाला।

क्षांतीनगरी (सं० स्त्री०) कानिपुर देखी।

कांतीत्पाड़ा (सं॰ स्त्री॰) छन्दोविशेष। इसमें बारष्ट बारह मात्राके चार चरण होते हैं।

कांतीली (सं॰ स्ती॰) कुपाएड की सुरा, कुम्हड़ेकी यराव।

कात्यक (सं॰ त्रि॰) वणु नदसमीप खक्तयात् जातः, कत्या-वुक्। वर्णावक्। पा ॥ २। १०१। वर्णु नद समीपस्य कत्याजात, वर्णुनदीके पासकी एक जगहका।

कांयक्य ( सं॰ पु॰ ) कत्यकस्य ऋषेः गोत्रापत्यम्, कत्यक-यञ्। कत्यक ऋषिके वंशीय।

कान्यकायन (सं॰ पु॰) कन्यकस्य ऋषे: गोवापत्यम् कन्यकः यञ्-पाक्। कन्यकः ऋषिके वंशीय।

कात्यिक ( सं० ति० ) कत्यायां जातः, कत्या-उक् ।
क्यायाडक् ४। २।१०२। कत्याजात, कथरीमें पैदा हुवा।
कान्द ( सं० ति० ) कन्दस्य ददम्, कन्द-अण्।
१ कन्द-सम्बन्धीय, डलेके सुताक्तिक। २ कन्दजात,
डलेसे पैदा। (क्ती०) ३ पकान्तविशेष, एक मिठाई।
कान्दर्ष ( सं० पु० ) कन्दर्पस्य अपत्यं पुमान,
कन्दर्ष-अज्। १ कन्दर्पके प्रत्न, भनिरुद्ध। (ति०)
२ कन्दर्ष-सम्बन्धीय।

कान्दिपिक (सं० स्ती०) कन्दर्भाय कन्दर्पहर्दय प्रयो-जनमस्य, कन्द्रपं-ढक्। वाजीकरण, ताकृत बढ़ाने-वासी चीज़।

कान्दव (सं॰ क्ती॰) कन्दी संस्तृतं भच्यम्, कन्दु-पण्। विष्टकादि भोच्य वस्तु, राठी पूरीकी तरह कड़ाहो या तव पर भूनी या सेकी हुई खानेको चीज़।

कांदिविक (सं वि ) कांदवं पण्यं अस्य, कांदव-ठक्।
तरस पण्यम्। पा ४। ४। ४१। १ पिष्टकविक्रेता, पूरी
मिठाई बेचनेवाला। (पु॰)२ इलवाई, कंदोई।
कांदाविष (सं क्रो॰) कांदिविष क्रांदलात् दीर्घः।
विषभेद, किसी तरहका जहर।

ावषभद्, त्यासा तर्वता अवर । कान्द्राद्वार (कंधार) १ घुफ्गानस्थानका एक प्रदेश । इरटर प्रस्ति पास्रात्य परिहतीके मतस्र, खन्यार अलेकसन्दर या सिकन्दर गन्दका अपभंग है।
सकटूनियां प्रिष्ठ वीर अलेकसन्दर (सिकन्दर) ने
अपने नामसे वहां एक नगर स्थापित किया था।
उन्हों के नामानुसार एक नगर का भी नामकरण हुआ।
किन्तु यह वात समीचीन नहीं जान पड़तो। ऋग्वेद
(१११२६१७) एवं अथवेवेद (५१२२११४) में गन्धारि
शीर ऐतरेयबाद्धाण (७१३४), भतपयबाद्धाण
(८११४१०), क्रान्दोग्योपनिषत् (६१४४१), अथवंपरिभिष्ट (५६), रामायण (४१४२१२४), महाभारत,
हरिवंश तथा पाणिनिस्त्रमें गन्धार वा गान्धार
जनपदका एकेख है। महाभारत, विण्णुपुराण श्रीर
वराहमिहिरका वहत्संहिताके अनुसार वह जनपद
सिक्षनदके पश्चिम अवस्थित जान पड़ता है।

ऋक् सं हितामं निखा है,—

"सर्वाइनिक्त रोमणा गन्वारीयानिवाविका।" ( ऋक् १।१३६.० )

इम गान्धार देशीय मेपीकी भांति जोमपूर्णा श्रीर पूर्णावयवा है। श्रांक भी श्रक्षगानस्थानमें जोमश मेष देख पड़ता है। एतद्व्यतीत ऋक्षंहितामें गान्धारदेशीय कुभा नदीका छत्नेख है। जिए समय श्रक्तेकसन्दरका गमन छस श्रञ्जमें हुवा, छस समयके यूनानियांने छक्त नदीका नाम 'कोफिन' श्रीर 'कोफिस' जिखा है!। श्रांजकच छसे कावुल कहते हैं।

उक्त प्रमाण हारा समक्ष सकते हैं कि अलेकसन्दरकी आनेसे वहुपूर्व संस्कृत आस्त्रमें गान्धार कहानेवाले राज्यका हो अपभ्यं म कान्दाहार है। कान्दाहार प्रदेश आजकल पूर्वकालको भांति विस्तीण नहीं है। फिर भी चीनपरित्राजक फाहियान, सङ्गयन और युएन-चुयाङ्ग प्रस्तिके समय वह जनपद वर्तमान पेशावर और कातुन तक विस्तु तथा। गानार देखी।

वर्तमान लान्दाहार प्रदेश खिलात-ए-चिललाईके ५ कीस दिचणि खेलर उत्तरमें हजारा प्रदेश, दिचणमें बलूबिस्तानके सीमान्त शीर पश्चिममें हैलमन्द तक विस्तृत है।

इस प्रदेशमें याष्ट्रमकसूद, गुलकी, खकरेज श्रीर गानते नामक कई गिरिमालपा हैं। फ़िर हैलमन्द, तरनक, श्ररान्दाव, दोती, पर्गातान प्रोर कदनाई नदी प्रवाहित हैं।

प्रधान नगर—कान्दाहार, फरा, खिलात-ए-विब-लाई ग्रीर मारूफ हैं। वहां करीव चार लाख ग्रादमी रहते हैं। उनमें श्रविकांग दुरानी लाति है। फारसी श्रीर घिललाई लातिको भी कमी नहीं। ग्राय प्राय: ३१ लाख रुपये है।

२ अप्रागानस्तानके अन्तर्गत कान्दाद्यार प्रदेशका
प्रधान नगर। वह पद्या॰ ३१° ३७ उ॰ पोर देशा॰
है५३ ३० पू॰ पर अरगन्दाव तथा तरनक नदीके
मध्य कावुलसे ३८० मीच दिवपपूर्व अवस्थित है।

वर्तमान कत्यार नगर बहुत श्रधिक दिनका निर्मित नहीं है। याधुनिक नगर यरगन्दाव नदी भी वाम दिक पर प्रविद्यात है। किन्तु वह विलक्किल तीरवर्ती नहीं। नदी श्रीर नगरने मुख एक पर्वतः चेणी है। उस पर्वतमालाके मच एक स्थातमें विच्छेर रहनेसे नदीतीरके साथ नगरका संयोग हो गया है। प्राचीन कान्द्राहार नगर वर्तमान नगरि ४ मीज पश्चिम चैनजिनाक पर्वतकी सून पर अवस्थित था। उपनी तीनों यार समतल च्रेत भीर चोवी यार उच दुरारीह पर्वत या। इसोसे लोग उसे भजीय समाति थे। किन्तु नादिर शाइने बहुत दिन अवरोधके पीछे नगर अधिकार कर वह विख्वास दूर किया। फिर • प्राचीन नगरसे दिवणपूर्व दो मील दूर चतुर्दिक पर्वत वनादिश्च परिष्कृत समतल भूमि पर दूसरा नगर निर्मित हुवा और उपका नाम नादिराबाद रखा गया। किन्तु प्रहमदगाह धवदालोने नादिरावादको भी गिरा कर १७४१ ई॰ में वर्तमान कान्दाहार नगर स्यापन किया या। प्राचीन कान्दाहारका बहुविस्तत ध्वं सावग्रेष देख कर् विस्मित होना पड़ता है।

प्राचीन कानावधि कान्दाहार नगर विद्यात वाणिन्य केन्द्र गिना जाता था। उस नगरमें हेरात, गोर, सीस्तानः (पारस्य), कावुन भौर भारतवपसे पांच बड़ी बड़ी राहें गाई हैं। फिर एक सकत स्थानींका प्रस्य वहांके वाजारमें पहुंचाता भीर विकता है। वह पहले भनेक सन्दर्श भार पीके उनके सेनापति

सिमिडकस्के श्रधीन रहा। उस समयका इतिहास विशेष नहीं मिलता। उसके पीछे पारद श्रीर सासान ं शीयोंने उसे अपने प्रधीन किया। किन्तु उनके समयका भी विवरण विदित नहीं। फिर हिनरी सन्की प्रथमावस्थामें सुसलमान धर्मप्रचारक सुहसादकी वंशधर वर्षा भाये। ८६५ ई० को याकूब विन-सिस नामक 'साफोरी' वंशके प्रतिष्ठाताने उस पर अधिकार किया। सासानवंशीवींने उनके हायसे कीन निया। फिर गजनवी वंशीयींने सामानींकी कान्दाद्वारचे भगाया था। पीछे गोरी वंशीयोंने गज्नवियोंको खरेड़ वहां भपना भिवतार जमाया। **छनके अननार कान्दाहार सेनजुकीयोंके हाय नगा।** भवग्रेषमें ११५३ ई॰ को तुर्की ने कान्दाहार पहुंच नगर अधिकार किया या। फिर कई वर्ष पीछे वह गयास् उद्दीन मुहमाद गोरीके हस्तगत १२१० ई० की खीरिजसके सुलतान श्रलाउद दीन मुख्यादने वह खान पिकार किया या। १२२२ ई॰ को उनके युत्र जडान्गीर खान्ने उन्हें वडांसे निकाल भगाया। फिर मलिक कुर्तवंशीयींके दाय जदान्गीर ्खान्ते उत्तराधिकारी दूरीभूत द्वये। कुछ दिन पीछे मिलन क्षतींय स्थानीय सरदारोंसे हार श्रीर नगर ्कोड् भाग गये। प्रवशेषमें १२८८ ई॰ को तैमूरनङ्गने . सरदारींने हाथसे कान्दाहार कीना था। १४६८ दें तक वहां तैसूरके वंशीयोंका अधिकार रहा। भवू सैयदके सरनेसे कान्दाहार भीर कतिपय पार्खें वर्ती स्थान खाधीन ही गये। १५१२ ई॰ की भारतके मुगल राज्यस्थापयिता बाबरने ग्राप्तवेग नामक खाधीन राजाकी हरा उसे भारतके राज्यमें मिला ्सिया। कुछ दिन पीक्षे पारिसकीं (ईरानियों) ने वह स्थान प्रधिकार किया। प्रसी प्रकार एक बार यारस्य (ईरान) भीर दूसरी बार भारतकी भधानता स्तीकार करते करते कान्दाशारकी राजवासी जुक दिन श्रस्थिर रही। शवशिषमें १६२० ई० का फिर द्रेरानियोनि उसे श्रधिकार किया था। १५३७ ई० को . मादिरणाइने दय साख फीजके साथ १८ मास अवरीध कर काम्हादार जीता। १८३४ ई॰ की

या इश्ला कान्दा हार पर चढ़े, किन्तु परास्त हो सौट पड़े। फिर सादोजाइयोंने उसे जीतनेकी चेटा की थी। १८३८ दं॰ की पाइधना फिर घंगरेनीका **पाडाय्य से कान्दा**चारमें घुसे। उन्होंने सिन्धु नदीके तीरवर्ती सैनप्रसाहाय्यसं २०वीं प्रपरेनको उसे जीता श्रीर नगरमध्यस्य श्रहमद्याइके समाधिमन्दिरमें द वीं सईको राजपद पर ग्रमियेक पाया!ं उसके पीक्टे उनका सैन्यदन समुदाय श्रफगानस्थान श्रधिकार करनेके लिये कावुल श्रीर गजनोकी श्रीर ग्रयसर हुआ। सैन्यका कुछ भंग कान्दाहारमें गुजाके पास रष्ठ गया था। उसी समय दुरानियोंने विद्रोही हो सादीजाई जातीय श्रकवर खान् भीर सफदरजङ्गके श्रधीन कान्दाहार श्राक्रमण किया। प्रवशेषमें १८४३ ई॰ को नाना युद्धविषदादिके पीके सफदर जङ्गने उसे जीता या। किन्त भित प्रत्य दिन पीई-ही काइनदिस खान्ने उन्हें वहांसे भंगा दिया। कोइनदित पति श्रत्याचारी था। १८५५ ई.-को कोइनदिन खान्को मृत्यु दुई। उनके पुत्र-सुइमाद मादिक्ने पिछत्यक्त सम्मतिको जुट जिया-श्रीर पिळ्य रश्रीमदिल खान् पर पत्याचार किया, इसीसे र्हीमदिन खान्ने अफगानस्थानके पसीर दोस्तमुष्टमादको साहाय्य भेजनेको बिखा या। दोस्त-मुच्याद खान्ने जा नगर भिष्कार किया भीर भवने पुत्र गुलास हैदरकी यासनकर्ताके पद पर रख दिया। गुलाम हैदरके पीछे घेर प्रती प्रयम कान्दाहारके यासनकर्ता रहे, फिर वह कावुल चले गये। उन्होंने भपने भाता भभीन खान्को कानुससे भासनकर्ता वना वहां भेजा था। प्रसीन खान्ने घेर घरीके विक्ड अस्त धारण किये और १५६५ ई॰ की काल-वाजकी युद्धमें सारे गये। श्रमीनकी कनिष्ठ सुक्षमादः गरीफने एक बार हथा चेटा की, पाखिर च्येष्ठकी पधीनता स्तीकार की। प्रजीम खान् नामक ग्रेर प्रकीत वैचिद्रेय भाताने विद्रोधी वन १८६७ रे॰ को खिलाति-ए-चिल्लाई नामक खानमें ग्रेर चलोकी: इरा दिया। उसके पीके ग्रेर भनीके पुत्र याक्त. खान्ने विवसान्य उदार किया।

सनी समय अप्रगानस्थानके साथ रङ्गलेखका मनोमानिन्य बढ़नेके कारण १८७८ ई॰को क्षेटासे सर डोनाल्ड छ्यार्टने एकदल सैन्य ले अप्रगानस्थान राज्यमें प्रविध किया। सैफ उद्देशन नामक सेनापितने तख़तीकुल नामक स्थानमें उन्हें रोका था। किन्तु वह हार गये। १८७८ ई॰ को कान्दाहार अंगरकोंके अधीन हुआ।

भीर पनीने मरने पीछे यानून खान्ने गण्डमन नामक स्थानमें पंगरेजोंसे सन्धिकी थी। उससे युदादि बंद हो गया। सन्धिके भनुसार कान्दाहार कोड पिशिसमें नानेके लिये शंगरेनीको शादेश मिला। उसी बीचमें सर लुई कैभागनारी कावुलके दरवारमें सदल निइत इये। सुतरां श्रंगरेजोंने फिर कान्दा-हार प्रधिकार किया ग्रीर कान्दाहारकी रचाके लिये खिसात-ए-धिरुजाई नामक स्थान भी ले लिया। . १८८० ई०को बम्बईसे मेजर जैनरल प्रिमरोजके पहुंचने पर सर ष्ट्रयार्ट ससैन्य कोटे थे। सरदार शेर पनी खान् अंगरेजींके पधीन कान्दाहारके 'वाली' नियुक्त इये। सरदार मुक्तमद प्रयूव खान्ने उससे विगङ् युद्धवीषणा की थी। श्रंगरेज सेनानी वाराने पथर्मे वाधा डाली। किन्तु उनका सैन्यद्त एकवारगी ही सारा गया। अयूव खान् कान्दाशारका पथ सुक्त पा अग्रसर दुये। उसी बीच भवदूर रष्टमान खानू भंगरेज गवर्णनेएटके साथ प्रवस्थ कर प्रमीर वन बेठे। उससे पहले सर रावर्टस कान्हाहारके उद्दारको नूतन सैन्य ले भागे बढ़े थे।

सर रावर्टसके पहुंचने पर बाबावाली काटाल श्रीर गण्डी-मूला-साइवदाद नामक स्थानमें प्रगूवके साथ भीषण युद्ध हुपा। युद्धने प्रगूवका सर्वस्व गया था। उनका सेन्य, शिविर, तोण, बन्दूक, बारुद, सब सामान् दुश्मनके हाथ लगा। प्रवश्चे प्रमित्त स्थापन कर प्रपोत्त सास कान्द्राहार प्रदेशमें श्रान्ति स्थापन कर सर रावर्टस कोटा लौट पाये। फिर प्रमीर प्रवद-सर-रहमानने सुहमाद हुहाम खान् नामक किसी मोड़श्यवर्षीय बालकको सरदार श्रमस-सद दोन खान्के प्रधीन कान्द्राह्मरका शासनकर्ता नियुक्त किया। प्रयुव खान् हिरातमें भाग कर रहे थे। वहां वह जमगोदो जातिके परिपति खीय खस्रको मार खयं अधिनेता वन पौर अमीरके विरुद्ध अग्रसर हुये। उन्होंने गाड़ा जरिन नामकं खानमें अमोरके सैन्यको हरा कर कान्दाहार दखन किया था। फिर अमीरने खयं सैन्यके साथ शागे वढ़ भीरे भीरे श्रय्यक्को रसद श्रीर तीप कीन नी। ग्रय्य फिर हिरातको भागे। किन्तु सरदार श्रवदुन जुद्द्म खान्ने छसी बीच हिरात श्रिकार कर लिया था। इस निये श्रय्यको पारस्य-राजकी श्ररणागत हो वास करना पड़ा।

इसके बाद भमीरने गुलाम हैदर खान्के भधीन ७००० भिचित सैन्य भेज कान्दाहारकी रचा की। १८८२ ई०को सरदार नूर सहस्रद खान् शासन कार्यमें नियुक्त हुये।

कान्दाशार नगर देखनेमें पायताकार और साढ़े तीन मील विस्तृत है। एसके चारी भार उपरोध श्रीर गड़े हैं। मण्डू (गढ़ा ) २४ फीट गभीर है। उपरोध भीर गतन पोके रीद्रदम्ध स्थ्मय प्राचीर है। उसमें दृष्टक वा प्रस्तर नहीं सगा। उसे रौद्रमें सुखा पखरकी तरह कड़ा बना दिया है। वह पश्चिम दिक्में १८६७ गज, पूर्वेमें १८१० गज, दिचणमें १३४५ गज भीर उत्तरमें ११६४ गज सम्बा है। नगरमें ह फाटक हैं। पूर्वेको दारदुरानी तथा कावुल दार दिचियको शिकारपुर द्वार पश्चिमको हेरात एवं तीपखाना द्वार भीर उत्तरको ईदगाह द्वार है। इही दारीं से नगरको ६ बड़ी राहें गयी है। धिकारपुर दार भीर कावुख दारकी राइ जहां मिली है, वहां चारस् मसनिद खड़ी है। उसके गुम्बनका व्यास ५० गन है। राष्ट्र ४० गन चौड़ी हैं। यहरके उत्तर किसा है। इसीके निकट तोपखानेका मेदान मैदानके पश्चिम भाइमद्याइ दुरानीकी क्वर है। वह प्रति उच प्रदालिका है। नगरके प्रत्येक दार भौर प्रत्येक सागैसे उसका गुम्बज, देख पहता है। उसकी चारी पोर प्रहमदगाइके वंशधरीकी दूसरी भी छोटी छोटो १२ नवरे हैं।

कान्दाद्वारका वाणिन्य विकक्क र्रशनियकि

हाथमें है। कान्दाहारमें रेशम ग्रीर जनके कपड़े बहुत बनते हैं। लाखकी खेती भी प्रधिक होती है। मैवाकी कोई कमी नहीं। गुष्क पाल यहांका प्रधान खादा है।

कान्दाशारी वेगम—बादशाष्ट्र शाहजहान्की प्रथमा मिष्वी। वष्ट्र पारस्यराज इस्माइल शाह (१म) के ्वंगोद्भव सुलतान मिर्जायफीकी कन्या थीं। पनवरने पारस्यराज शाह पळासको कान्दाहारका ्यासनभार सौंपा था। किन्तु उन्होंने वष्ट कार्य सुलतान इसेन मिर्जाने इस्त प्रपेण निया। इसेन मिर्जाने मर्ने पर उनके पुत्र मुजफ्फर इसेनको कान्दोद्वारका शासनभार मिला था। वह १५८२ ई० को तीन भाता साथ ले भजनरकी सभामे पहुंचे। श्रवबरने उनकी सम्बर्धना कर पांच इजारीका पद श्रीर सम्भल नामक स्थान जागीर दी थी। कान्दा-चारी वेगम उनकी भगिनी थीं। १६१० ई॰ की उन सुन्दरी रमणीके साथ युवराज खुरम ( याचजचान् ) का विवाह हुमा। भागरेके कंघारीवाग नामक ंडद्यानमें कान्दाहारी वेगमको समाधि दिया गया। उनका समाधिमन्दिर ग्रति सुन्दर है। ग्राजकत वह अरतपुरराजके पश्चिकारमें है।

कांदि—बङ्गाल प्रान्तके सुर्शिदावाद ज़िलेका उपविभाग। उसका परिमाणफल २८८ वर्ग मील है। उसमें कांदि, भरतपुर भौर खड़गांव तीन याने लगते हैं। वीरभूमचे मयूराची नदी जाकर जहां मुर्शिदाबाद जिलेम घुसी है विष्ठी कांदि नगरी बसी हैं। पायकपाड़ेके राजाश्रीका वशां भादिवास है। जक्त राजवंशकी श्रादिपुरुष गङ्गा-गोविन्द सिंइने कान्दिमें ही जना जिया था। उन्होंने २॰ लाख रुपये लगा श्रपनी माताका याद किया श्रीर श्रभ्यागतींको ब्राह्मण वाहकों की डाक वैठा हाथों हाय जगन्नायसे ताज़ा प्रसाद मंगा खिला दिया।

कान्दिग्भूत (सं वि वि ) कां दिशं गच्छामि, इत्या-क्रुलीभूतः, कान्दिय-भूता। १ पलायित, दूढ़े राष्ट्र न यानेवाला, भगोड़ा। २ भीत, डरा हुवा।

"स कविषत् भयात्रकात् विसुत्ती ब्राह्मचसदा। कान्दिग्मृती नीवितावीं प्रदुद्रावीत्तरां दित्रम्।" (भारत, प्रान्ति, १६८ प०) । यह अवृतिकी और कान्द्रम भूमिर्में। उपनती है।

·कान्दिशीक (सं०पु०) 'कां दिशं यासि' **इ**त्येवं वादिनो अें ठक् प्रत्ययेन प्रवोदरादिलात् सिद्धं। यद्वा कदि वैलाये भावे द्रन्, कन्दि वैलायं; ग्रीक सेचने भावे घल, शीक: मन्युपात:; किन्द्य शीक्य तौ विद्यते श्रह्य कदिशीक-प्रण्। भय देखकर प्रजा-यनकारी, डरसे भगनेवाला।

कान्द्र (कागडु) बङ्गाल भीर विद्वार प्रान्तवासी एक जाति। जहीं कहीं उसे भड़मूजा, भुरजी भादि भा कहते हैं। ग्रस्यकाण्डन ही इस जातिकी प्रधान उपजीविका थी।

कान्यकुल ( सं॰ ली॰) कन्याः कुलाः यत्र, कन्यकुल खार्थे अण्। १ देशविशेष, एकमुल्ल। हिन्हों इसे क्त कहते हैं। संस्तृत पर्याय—महोदय, कन्याकुल गाधिपुर, कीय भीर कुयस्थल है। रामायणर्मे लिखा है कि राजर्षि क्यगाभके श्रीरस श्रीर छताची श्रमराके गभें से १०० कन्याश्रोंने जन्म लियाया। उनका रूपः यीवन देख वायुदेव क्वामातुर इये। किन्तु विना वितानी प्राज्ञाने नन्याने उनमें सहवास करना खीकार न किया। इसपर वायुदेवने उन्हें गाप दे जुबड़ी बना दिया। विताने प्रसन्न हो प्रवनी कन्यावींका विवाह कस्पिन नगरके राजा ब्रह्मदत्तमे किया या। उनके स्प<sup>े</sup>से कन्छव की कुलता सिट गई। २ ब्राह्मण-जातिविश्रेष। कत्रौतिया देखी।

कान्यज्ञजो। (सं० स्त्री०) कान्यज्ञज-ङीप्। कान्यज्ञज देशकी स्ती।

कान्यजा (सं०स्त्री०) कात् जलात् प्रन्यस्मिन् जायते क-पन्ध-जन्-छ-टाप्। नजीनामक गृसदृश्च, ख्यबृदार चीज्।

कान्ह (हि॰ पु॰) खीक्त या।

कान्हड़ा— कानहा देखी।

कान्डड़ी (हिं) करांटो देखी।

कान्हम (डि॰ पु॰) क्रयावर्णं भूमि, काली मिटी की ज़मीन। यह भड़ींचकी घोर होती है। इसमें कपास बहुत उपजती भीर पनपती है।

कान्हमी ( डि॰ स्त्री॰ ) कर्पासविश्रेष, एक कपासः

न्तान्हर ( पि॰ पु॰ ) १ श्रीतया। २ की स्हकी एक लकड़ी। यह कातरके को रपर लगता और टेढ़ा मेंढ़ा रहता है। इसके दोनों प्रान्त निकल पड़ते हैं। कान्हर को स्हकी कमरके पास चारों और वूमा करता है। जान्हरा—कान्हा देखी।

काप-बङ्गालके वारेन्द्र ब्राह्मणोंकी एक कुल-श्रेणी।

कापटव ( सं॰ पु॰ ) कापटोर्गीव्रापत्यम्, कापटू-प्रण्। कापट ऋषिके वंशीय। ( क्ली॰ ) कुब्सितः पटुः तस्य भावः, कापटु भावे भण्। २ निन्दित पाटुता, वृरी चालाकी।

कापटवक, कापटव देखी।

-कापिटिक (सं॰ पु॰) क्वाउटेन चरति, कपट-ठक्। १ काल, विद्यार्थी। २ भन्यका मर्मेज, दूसरेका भेद जाननेवाला। ३ प्रतारक, धोकेवाज।

कापट्य (सं क्ली ) क्लपटस्य भावः कार्यस्वा, कपट ध्यञ्। १ क्लपटता, चालाकी। २ प्रतारणा, घोनेका काम।

कापड़ी (डि॰पु॰) जातिविशेष, एक कौम। गुजरातमें कपड़े वेचनेवालींकी कापड़ी कहते हैं।

-काषद्य (सं॰ पु॰-क्षी॰ ) कुत्सितः पन्याः, कु पियन्-ग्रच् कीः कारिगः । काष्यवयोः। पा ६। ३। १०४।

१ कुत्सित पथ, खराब राह। इसका संस्तृत पर्याय—व्यध्व, दुरध्व, विषय, ऋदध्वा, कुपथ, असत्-पथ पीर कुत्सितवर्वा है। २ उभीर, खस। ३ एक दानव।

·कापर (हिं॰ पु॰) वस्त्र, कपड़ा।

कापरगादि—बङ्गाल प्रान्तके सिंहभूस ज़िलेकी एक गिरिसाला। उसका शृङ्ग समुद्रपृष्ठिसे १३८५ फीट जंचा है। वह गिरिसाला दिल्लापूर्वाभिमुख चल मग्रूरभञ्जकी उत्तर सीसाके सेवागिन पर्वतसे जा मिली है। उसके एत्तर पत्यरमें तांबा निकलता है। पहले कुछ साहब खोग वहां तांबा तैयार करते थे। किन्तु अधिक व्यय लगनेसे १८६८ हैं। को उन्होंने बह कार्य होड़ दिया।

च्कापरहेट (अं• पु• = Copper plate.). तास्त्रपह,

तांबेकी चहर। यह सुद्रण यत्वावयमें काम पाता है। इस पर पत्वर खोदे जाते हैं। यत्वरों पर खाहो लगा पोंछ डालनेसे खुदे यत्वरोंके सिवा दूसरा खान खच्छ निकल याता है। इसी प्रकार कापरप्लेट प्रेसपर चढ़ा काग़ज़ छापा जाता है। जिस यादि छापनेको तेजाबसे काम लेते हैं। जिस प्रेसमें कापर-प्लेट छपता है, उसका नाम 'कापरप्लेट प्रेस' पड़ता है। कापा (वै॰ स्त्री॰) कं सुखं याप्यते यनया, क-याप-घज-टाप्। बन्दियोंका प्रातःकालीन स्तुतिपाठ।

> ''प्रातर्जरेचे जरणेव कापया।'' ( सक् १०।४०।३ ) 'प्रात: प्रवीधकस्य वन्दिनीवाणी तथा।' ( साम्य )

कापाटिक (सं॰ क्ली॰) कपाटिक एव, कपाटिक खार्थ अण्। चुद्र कपाट, कीटा किवाड़ा।
कापाल (सं॰ पु॰-क्ली॰) कपानसेव, कपाल खार्थ पण्। १ अष्टाद्य कुष्ठान्तर्गत वातिककुष्ठ, एक कोट्ट। (कपाल देखी।) २ कप्टक्रस्ता, बायिव डंग। ३ कपालका अस्थि, खोपड़ीकी इड्डो। ४ कर्कटीसेद, एक ककड़ी। ५ किसी येव सम्प्रदायका अनुगयी। ६ अस्त्रविश्वेष, एक इथियार। ७ सन्धिसेद, एक सुनद। इसमें विपच्ची तुल्य स्वत्व मानते हैं। (ति॰) द वापाल-सम्बन्धीय, सरके सुताक्तिक। कापाला (सं॰ स्त्रो॰) रक्तिसिस्वका, साल पूर्वोका एक पेड़।

कापालि (सं ॰ पु॰ स्त्री॰) अहिंस्ता, कीवाटांटी।
कापालिक (सं ॰ पु॰) कपालिन नरकपालिन चरति,
कपाल-ठक्। १ जातिविशेष, एक कीम। वह
वह्नदेशमें मिलती है। २ वामाचारी, एक तान्त्रिक
साधु। वह गंवमतावलस्त्री होते हैं। मांस
खाना और सद्य पीना उन्हें अनुचित नहीं मालूम
पड़ता! कापालिक अपने हाथमें मनुष्यका कपास
रखते और भैरव वा शितको विल अपण करते हैं।
३ कुष्ठरोग विशेष, एक तरहका कोढ़। कपालकुछ देखी।
कापालिका (सं ॰ स्त्री॰) वाद्यविश्रेष, एक बाजा।
पक्षी यह सुखसे बजायी जाती थी।

कापासी (सं क्सी०) कापास कीव्। १ विस्का। २ कप्टकपासी, जीवाटोंटी। कापाली (सं॰ पु॰) कपालं धार्यत्वेन श्रस्तास्त्र, कपाल इति । १ शिव । २ वास्ट्विक एक पुत्र । ३ एक जाति । पूर्वविक एक प्रकार से एक प्रकार जो जा है रहते हैं। किसी के मतमें लोहार के श्रीरस श्रीर तिलोकों कन्याको गर्भसे कर उत्तर हुये हैं। भिर कोई मकुविक श्रीरस श्रीर ब्राह्मणीको गर्भसे कापालियोंका जन्म बताता है। वह श्रपने पूर्वपुरुषोंको युक्तप्रदेशसे श्राये कहते हैं। दूसरा प्रवाद यों है— "श्रादिशूरके समय कापाली श्रूट्र समस्ते जाते थे। कान्यकुक देशसे पांच ब्राह्मण श्रीर कायस्य श्राये। पादिशूरने कापालियोंसे उनकी पैर धोनिको कहा। किन्तु कापालियोंने उनका श्रादेश माना न था। इसीसे गौड़राजने उन्हें समाजको नीच श्रेणीमें गिन लिया।"

उनमें प्रिष्ठकांय वैष्णव हैं। विवाह यास्तानुसार होता है। प्रथम स्ती वन्ध्या होनेसे दितीय स्ती प्रहण कर सकते हैं। प्राक्षीयकी सृत्यु होने पर ३० दिन प्रयोचके पोछे ३१ वें दिन याद किया जाता हैं। कापिक (सं०प्र०) कपिरेव ठक्। अहत्यादिभाष्टक्। पा ४।३।१०८। १ कपि, वानर। (व्रि०) २ कपिवत् प्राचरण करनेवास, जो बन्दरकी तरह पेय प्राता या हेखा जाता हो।

कापिकेच्य (सं०५०) कोकिसाच च्रुप, ताल मखानेका पेड़।

कापिन्नल (सं॰ पु॰) कपिन्नलस्य प्रपत्यं पुमान्, कपिन्नल-प्रण्। कपिन्नलके पुत्र।

कापिश्वसादि (सं॰ पु॰) कपिश्वसान् तन्यान्सानि श्रास्ति, कपिश्वस-भद्-भण्-इञ्। चातक तथा तिस्तिर पञ्चीका सांसभञ्चक, जो पपीच्चे श्रीर तीतरका गोश्रत खाता हो।

कापिष्मसाद्य (सं॰ पु॰) कापिष्मसादिरपत्यं पुमान्, कापिष्मसादि-प्या। कुर्नादिम्यो प्यः। पा शरा १५१। कापि-ष्मसादिका पुत्र, पपीई भीर तीतरके गोम्त खाने-वासेका बेटा।

कापित्य (सं की ) कपित्यस्य विकारः, कपित्य-प्रञ्। भग्रदानारेया पाश्वा १ । १ कपित्य द्वारा निर्मित वस्तु, कैथेकी चीज्। २ कपित्यफ्स, कैथा। कापिस्यक (सं क्ली॰) देयविशेष, एक मुख्त । (उदत् कंडिता) वर्तमान उत्तर भारतके सङ्घित्र नामक नगरकी चारो भीरका स्थान 'कापित्यक' कडाता है।

सदिय चौर साहाया देखी।

कापिस (सं॰ पु॰) कपिसेन प्रोक्तं यास्तं वित्तं पधीते वा, कपिस-भण्। १ सांख्ययास्त्रवेता। कपिसमधि-कत्य कतो ग्रन्थः। २ कपिस सुनिके मतानुसार सिखित एक स्पपुराण। ३ पिक्रस्ववर्णे, भूरा रंगः। १ कपिसवर्णीके पुत्र। (ति॰) ५ कपिस-सम्बन्धीय। ६ पिक्रस्त, भूरा।

कापि तिक (सं० पु०) कपि तिकाया भवत्यं पुमान्, कपि तिका-भण्। कपि तवणाकी पुत्र।

कापिखेय (सं॰ पु॰) कपिलाया भपत्यं पुमान्, कपिला-ढक्। कपिल सुनिके एक मिष्य। कपिला नाच्नो किसी ब्राह्मणीका स्तनपान करनेसे वह 'कापि-लेय' कहाये हैं। (भारत, मान्ति, २१८ ५०)

कापिन्य (सं • ति • ) कपिनेन निर्वेत्तम्, कपिन्य । कपिनिर्मित, कपिनका बनाया द्वा ।

कापियन (सं॰ क्री॰) दो दिनमें झोनेवाखा एक पद्मीन यन्न।

"पाक्रिरस चैतरम कापितनाः।" (कात्यायन, २१। श.१)

काषिश (सं• ल्लो॰) कषिशा माधनी तत्पुष्पात् जातम्, कषिशा-त्रण्। १ ट्राचामद्यविशेष, माधनीके फूलोंकी शराव। २ मद्यमात्र, कोई शराव। काषिशायन (सं• ल्लो॰) काषिश्या जातम्, काषिशी-स्क्रक्। काषिश्याः कक्। पा ४। २। ८८। १ मद्य, शराव। २ मधु, शहद। ३ देवता। ४ काषिशी जनपदम

(ति॰) ५ द्राचानिर्मित, दाखका

वना दुवा।

रहंनेवासा।

कापिशायनी (सं • स्ती • ) द्राचा, दाख।

कापियो (सं क्यो॰) प्राचीन जनपदिवये व, एक पुरानी वसती। पाणिनिने पपने सूत्रमें उसका उत्तेख किया है। (अशस्य) हिडयेनसियाङ्गने उस जनपदका नाम 'कि भ-पि-यि' सिखा है। उन्न चीन परित्राज्ञका समय भी कापियो जनपद चित्रय राजाके च्योन रुषा। उस समय यहां नियंत्र, पाग्रुपत, कापालिक, देवीपासक श्रीर बहुत बीद वास करते थे। उसका विस्तार ४००० लि (करीब ३३३ कीस) था। (Beal's Buddhist Record I, 54-58 देखी)

पाद्यात्य प्राचीन भीगोलिक टलेमिने उसका नाम 'कपिया', ज्लिनिने 'कपियिन्' श्रीर सेलिनासने 'कफ्स' बिखा है।

किनंदाम साद्यकी मतसे एक प्राचीन जनपद काफरस्थान घोरवन्स श्रौर पद्मश्रिर पर्यन्त विस्तृत था। चीन-परिव्राजककी वर्णनासे सम्भ पड़ा, कि वर्तमान बन्नू (पाणिनि-कथित वर्णु) उपत्यका प्रदेश श्रविध कार्यिशो चित्रिय राजाका श्रिकार रहा।

्रिमिन उसकी राजधानी 'किपिसा' बतायी है। उसका वर्तमान नाम कुसान श्रयवा श्रीपियान है। कापिग्रेय (सं॰ पु॰) किपियाया श्रपत्यं पुमान्, किपिया-दक्। पिशाच, भैतान्।

काविष्ठल (सं॰ पु॰) कविष्ठलस्य दृदम्, कविष्ठल-श्रण्।
१ प्राचीन जनपद विशेष, एक पुरानी वसती। वहत्संहितामें वह 'काविस्थन' नामसे उक्त है। फिर
प्राचीन ग्रीक भौगोलिक एरियानने उसे 'क्यास्विस्थली'
लिखा है। वह पज्जावके श्रन्तर्गत कुरुचित्रका
मध्यवर्ती है। वस्तमान नाम कद्रथल है। वद्रां
श्रज्जनामन्दिर प्रसिद्ध है। २ गीत्रभेद।

( खान्दे नागर १०८। २२)

कापिष्ठिति (सं॰ पु॰) कपिष्ठतस्य गोतापत्यम्, कपिष्ठतःदञ्। कपिष्ठल ऋषिके वंशीय।

काषी (सं • स्त्री •) १ नदी विशेष, कोई दरिया। ई स्त्रीविशेष, एक तरहकी श्रीरत।

काषी (शं॰ स्त्री = Copy) १ प्रतिसेख, नक्तस। यह ग्रन्ट शंगरेज़ी Copyका पपसंग्र है। (हिं०) २ गड़ारी, विरनी।

कायी-राइट ( ग्रं॰ पु॰ = Copy right ) सुद्रणसामित्व, इक तसनीफ या सुसन्निफी। इत स्वत राजविधिकी अनुसार ग्रन्थकार वा प्रकाशककी मिनता है। विना अनुमति सिये दूसरा व्यक्ति किसी ग्रन्थकार वा प्रकाशककी कोई पुस्तक इवा नहीं सकता।

कापु-मन्द्राज प्रान्तकी एक जाति। उसे स्थान-

विशेषमें कापता, रेडडो या नायडू भी कहते हैं। नेजूर, कदपा, करनू सौर समस्त तैलक्क देशमें कापु सोग रहते हैं। उनको उपजीविका प्रधानतः क्रिकार्य हो है। किन्तु कोई कीई व्यवसाय भी चलाते हैं। वह चतुर, साहसी भीर कार्यचम होते हैं। कापु जाति १३ शाखाम विभक्त हैं। १ शारे, २ कानिरे, ३ चक्कुटी, ४ देसुरि, ५ नेरातु, ६ पण्टा, ७ पाकानटी, ५ पराकान्ति, ८ पन्ने, १० मोटाति, ११ रज्ञ, १२ येराप श्रीर १३ रेलामा कापला।

कापुरुष (सं॰ पु॰) कु: पुरुष: की: कार्देश: । विभाषा पुरुषे।
पा। इ।शर॰इ। निन्दित पुरुष, खुराव श्रादमी।

कापुरुषता (सं॰ स्त्री॰) कापुरुषस्व भावः, ज्ञापुरुष-तन् । १ निन्दित पुरुषका कार्ये, खराव श्रादमीका काम । २ भीरुता, निकमापन ।

कापुरुषत्व (सं० क्ली०) कापुरुष-त्व (तस मावस्ततनी।
पा॰। १११६) निन्दित पुरुषका कार्य। कापुरुषता देखाः
कापुरुष्य (सं० क्ली०) कापुरुषस्य भावः, कापुरुष-ष्यञ्।
कापुरुषता, निकमापन।

कापेय (सं वि ) कपेर्भाव: कार्यस्वा, कपि-ढक्। १ कपिसम्बन्धीय, बन्दरके सुताक्तिका। २ श्रिह्नरा चटिषके वंशमें उत्पन्न। (पु ) ३ श्रीनक चटिष। (क्ली ) ४ बानर जाति, बन्दरांकी कीम। ५ वानरके कार्य, बन्दरकी चाल।

कापोत (सं॰पु॰क्को॰) कपोतानां समूहः, कपोत-श्रण्।
१ कपोतसमूह, कवृतरोंका भुण्ड। २ सीवीरान्त्रन,
सन्मा। ३ सर्निचार, सज्जीखार। ४ सचक-लवण,
काना नमक। ५ कपोत वर्णे, भूरारङ्ग (वि॰)
६ कपोत-सम्बन्धीय, कवृतरके सुताबिक,। ७ कपोत-

कापोतक (सं वि ) कपोताः सन्ति अस्याम् कपोत क-कुक् चतत भवः अण् कस्य लुक्। कपोतविशिष्ट देशजात, कवूतरों से भरे सुल्कका रहनेवाला।

काषोतपाका (सं॰ पु॰) कषोतानां पाकः डिम्बः, तस्य समृद्यः, कषोतपाकः स्याः कषोतके डिम्बः, कबूतरोंके अंडोका समृद्यः। २ कषोतपाकोंका राजा।

कापोतवक्रक ( सं॰ पु॰ ) कपोतवद्भा, एक बूटी।

Vol. IV. 99

कार्योतास्त्रन ( सं कती ) कयोतं तत् प्रस्ननस्त्रेति, कमें था । सीवीरास्त्रन, सुरमा।

कापोति (सं० व्रि०) कपोतस्य द्रदम्, कपोत-द्रज्। कपोत सम्बन्धीय, कदूतरके सुताल्लिक।

काष्य (सं॰ पु॰) कपेगीत्रापत्यम् किष-घञ्। १ किष त्रहिषके वंशीयं, त्राङ्किरसः। २ वानरं वंशीय, वन्दरसे पैदा द्वोनेवासाः। (स्ती॰) ३ पाप, गुनाहः।

काप्यकर (६० पु॰) कुलितं प्राप्यं काप्यं पापं करोति, काप्य-क्ष-ट। १ खक्तत पाप प्रकाय करनेवाला, जा प्रपना किया इपा गुनाइ कह डालता हो। (त्रि॰) २ पापकारक, गुनाहगार।

काप्यकार (सं॰ पु॰) काप्यं करोति, काप्य-क्त-श्रण्।
१ पाप करके प्रकाश करनेवाला, जो गुनाइ करके कइ
जालता हो। २ पापकी खीक्तति, गुनाइको तसलीम।
३ पापकारक, गुनाइगार।

काष्यायनी (सं॰ स्ती॰) कपेगांत्रापत्यम्, कपि-यञ् फक्- ङोष्। कपिवंशीया, कपिके वंशकी श्रीरत। काफरी (हि॰ स्ती॰) किसी किसका मिर्च। इसका श्राकार चपटा गील श्रीर वर्ष पीत होता है। काफल (सं॰ पु॰) कुल्तितं फलं यस्य, की: कादेश:। कटफल वृद्य, कायुफल।

काफिया ( श्र॰पु॰ ) भनुप्रास, तुका। भनुप्रास जोड़नेको काफियावन्दो कहते हैं।

काफिर (फा॰ वि॰) १ मृतिपूजक, वृतपरस्त। २ नास्तिक, द्रेष्वरको न माननेवाला। २ निदैय, वेरहम। ४ दुष्ट, पाजी। ५ काफिरस्तानका रहनेवाला। (पु॰) ६ अफरीका का एक मुल्क।

काफिर—एक जाति। अफरीकाके दिचणस्य काफेदिया नामक स्थानके श्रिषवासी ही काफिर है।
किन्तु सुदानके दिचणदिग्वर्ती समुदाय श्रफरीकावासी
भी उसी नामसे पुकारे जाते हैं। श्राजकक श्रिकांश
स्थानीमें वह देख पड़ते हैं।

भारतवर्षमें भी काफिर हैं। उन्हें साधारणतः इबगी कहते हैं। यह स्थिर कर नहीं सकते काफिर किस समय कैसे इस देशमें आ पहुंचे थे। फिर भी चनुमान भाता, जिस समय अरबके साथ

भारतका विश्वविधिन्य रशा, एसी समय घरवोंके साय काफिरोंका यशां भागमन ह्वा। श्रफगानों, सुगकों श्रीर तुर्कोंके साथ भी श्रनेक श्राये हैं। काफिर यशां श्रा श्रीर क्रमश: विशेष प्रश्रय पा श्रेषको किसी किसी स्थानमें राजा तक हो गये हैं।

भाजक्षल उत्तर कानाड़ेकी दाण्डिकी जिलेकी पार्वेख प्रदेशमें काफिरोंका वास अधिक है। बस्बई उपक्रिके जंजीरा नामक स्थानमें 'इवग्री' या "सीदीं' जातीय वह राजवंश अवसीनियाते काफिरोंसे राजा हैं। उत्तपत्र है। खुष्टीय १८ग शताब्द पर्यन्त भवसीनियाने काफिर भारत-उपकृत्समें जलदस्य का उठा निकटवर्ती सागरमें घमा करते घे। खृष्टीय १५ग श्रीर १६ ग गताव्दको विजयपुरमें श्रादिल ग्राहो तथा निजासगाही वंश राजल करता था। उसके ग्रधीन काफिर पुररची सैन्ययेगीमें नियुक्त रहे। सिन्ध प्रदेशमें तानपुरके प्रमीर एक दन काफिरोंका सैन्य रखते हैं। कर्णाटकके नवावके पास भी काफिर दास कर्णाट केलास श्रीर मेकरान नामक स्थानमें बद्दत काफिर हैं। फिर निजाम राज्यमें निजामके नियमित सैन्यके मध्य उनकी संस्था कुक प्रधिक्त है। भारतके प्रन्य प्रदेशों में में मुस्तमानों के साय काफिर फैल पड़े। पहली सुसनमान नवानेंकि यधीन वह पुररची मैन्यदसमें नियुक्त रहते थे। नगरादिकी ग्रांति रचा उनके द्वायमें यो। उनकी रमणियां भी नवाबोंके अन्त:पुरमें दासी थीं। नवाबोंक श्रनुकरणसे हिन्दू जमीन्दार श्रीर राजा पुररवाको काफिर नियुक्त करते थे। बीच होता कि काफिरों को बड़े विखासी, प्रभुभत्त श्रीर बलिप्ट समभ कर ही उस कायंका भार दिया जाता था।

पूर्व-भारतीय दीवपुष्त श्रीर दिचण एशियां के श्रान्य खानें भी कार्षिरों का वास है। कार्षिर वहां के उपनिविधी नहीं। वह सकल खान उनको श्रादिम वास-भूमि है। उस खान श्रपरोकां के कार्षिरों को वासभूमि के साथ समस्त्रपातमें रहनेंसे उन दोनों के मध्य देशगत पार्थकां के सिवा श्रन्य कोई विभिन्नता देख नहीं पड़ती। इसीस दोनों खानों के लोग कार्षिर माने जाते हैं।

टलेमिके पुस्तकपाठचे समस पड़ता कि उन्हें उनका विवरण जात या। उनके "परिया खेरसनेसास" "यावाडस दक्षिउलि" जीर "इयि जीपिस दक्षिणों जीत"में सुमात्रा, यवदीप एवं नव गिनीकी पपूया जातिका विवरण भरा है। उसे ही रामायणोक्त राज्ञस जाति अनुमान करते हैं।

प्राचीनकान भारतवर्षके दाचिणात्यमें वाणिन्य करनेको मिसरीय विणकोंके साथ अपरीकाके पूर्वा- श्वलवाले लोग भरव श्रीर श्रफरीका डमय स्थानोंसे यहां श्राते थे। पासात्य ऐतिहासकोंके मतमें वेसा व्यवसायवाणिन्य प्राय: तीन हजार वर्ष रहा। डस समय यही नहीं कि उन्न सकत देशोंके लोग केवल पण ले पोतारोहण द्वारा इस देशमें श्राते श्रीर न्यय विन्नय कर वन्दरसे चले जाते थे, किन्तु श्रनेक विणकरूपसे इस देशमें रहने भी लगते थे। उन्न सकल स्थायो, विणक् संहलमें "मुसरजाति" श्रीर दाचि- णात्यमें "मोपना" वा "लव्याई" नामसे ख्यात हुए। किसी किसीके कथनानुसार दाचिणात्यमें श्रायोंका श्रिषकार विस्तृत होनेसे पहिले ही काफिर रहने लगे थे। उन्न मत समर्थनके लिये वताते हैं—.

"टाचिणात्यके ग्रधिवासियों से श्रायंजातिका नितना पार्थेका श्राजनन देख पड़ता है, उतना भारतमें किसी दूसरे खानपर नहीं मिलता। फिर दाचिणात्यकी सकल भाषा संस्कृतसे सम्पूर्ण भिन्न है। दाचिणात्यके श्रधिवासियों में कितनों हीका श्रातिगत सीसादृष्य श्रधिकांश देरानियोको भांति, कितनी होका समितीय ईरानियोंकी भांति, कितनो चीका अष्ट्रे सियोंकी भांति और कितनों चीका मलय पृथोंकी भांति है। फिर निमन्ने पीके लोगोंमें श्रविकांशकी श्राकृति श्रमरीकावासियांवे मिलती है। उत्त लोगांकी सतानुसार विनध्य एवं घाटपर्वतकी पूर्व प्रान्तवर्ती श्रम्यजातिकी प्राक्षति प्रधिकतर उत्तर भारतीय प्रार्वजातिकी प्राक्ततिसे सीसादृश्य रखती है। किन्तु घाटपर्वतने पश्चिमाञ्चलवासी मनय दीपको जाक्न जातिकी भांति शेति हैं। जाक्न जातियोंके साय अफरीकावासियोंका अधिक साहस्य है।

पूर्व भारतीय दीपावनीमें प्रधानतः चार जातिका वास है—(१) विश्व मलय जाति, (२) मलय छप-दीपवासी खर्जाकार काफिर या सेमांजाति, (३) फिलिपाइन दीपकी सुद्राकार काफिर जाति भीर (४) नविग्नीकी छहत्काय काफिर या पप्या जाति। एति इत्र नविग्नी भीर मलयदीपकी मध्यवर्ती कई हीपोमें उनकी सध्यवर्ती एक जातिके लोग देख पड़ते हैं। छन्दे मलयकी काफिर जाति कह सकते हैं। छन्दे मलयकी काफिर जाति कह सकते हैं। सिलिविस और लखक दोपके पूर्व जो सकत हीप हैं, उनके श्रिवासी साधारणतः श्रष्ट्रे लियावासियों की मांति होते हैं। उक्त पार्यक्य देख श्रनेक लोग भन्न-मान करते हैं कि एशियाके दिखणांयके साथ पूर्व भारतीय दीपपुष्क्रके पश्चितमागस्य दोप श्रति प्राचीन कालमें संलग्न थे पौर कालक्रममें प्राक्तिक परि-वर्तनसे विक्रिन हो गये। अ

श्रमरोकामें जितने काफिर रहते हैं, श्रतुमानतः चनकी संख्या दो करोड़िस श्रमिक नहीं। इस पूरी संख्यामें काफिरियावासी काफिर श्रीर इंटेग्ट्ट मी रख लिये गये हैं।

लोहितसागरके पूर्वकृत, पारस्रोपसागरके तीर धीर मलय उपदीपमें काफिरोंकी संस्था यिवकसे यिक ५० लाख होगी। किन्तु वङ्गोपसागरके यान्दामान दीपसे पूर्व दिक्की दीपावलीमें जिन जिन जातीय लोगोंको साधारणत: काफिर कहते हैं, उनके सध्यमें न्यूनकल्पसे १२ याक्तिगत येणी-विभाग हैं। उन १२ येणीगत पार्यक्योंको देख ज्ञात होता है— उनमें कितने ही साढ़े तीन हाथ या चार हाथ तक श्रीर कितने ही साढ़े चार हाथ तक लम्बे निक्नते हैं।

<sup>\*</sup> यह भनुमान केवल लागोंके भाक्यतिगत सीसाइय पर निर्भर नहीं कर-ता। मुनाता, वोरनियो, यव, वालि भादि होपकी प्रस्पर मध्यवतीं प्रणाली और एशियाके प्रधान भ्रत्यक्षको नध्यवतीं प्रणालो कहीं भी १५०। २०० हायसे अधिक गमीर नहीं। किन्तु सिलिविस हीपके पूर्वा शक्ती प्रणाली और समुद्रांग अनेक स्वजमें ४०० हायकी भेपेचा भो गमीर है। एतिक एशियाके दिख्णांगके सत्यत्र फल मूल हत्वादि भारणा जन्तु और प्राचीन ध्वंसावश्रेयादिके साथ इन सकल होपेकि सक्त समस्य विषयोंका सम्पूर्ण ऐका देख पहता है।

उनके मध्यमें भपेचाकत कई विख्यात से गियोंकी बात कहते हैं।

भान्दामान द्वीवके मीनकपी काफिर-मालूम पड़ता है कि मनुष्य श्रेणीमें छनकी पपेचा पसभ्य जाति दूसरी कम मिलेगी। उनके वाष्ट्यानकी स्थिरता नहीं, परिधेय वस्तादि नहीं श्रीर उन्हें यह भी श्राम नहीं जीविकाकी लिये किस प्रकार कार्य करना पड़ेगा। मीनकपी लोगोंके साथ मिलना तो चाइते हैं, किन्तु पनिष्टपिय होते हैं। नरमांस नहीं खाते भी वह शूकरमांस, मत्य प्रस्ति भच्चण करते हैं। मीनकपी जङ्गली फल एवं मूल तोड़कर भीर भील तथा पुष्करियीचे मत्स्य पकड़कर खा जाते हैं। वह धनुवीय ली वन वन श्रीर पुष्करियी पुष्करियी घुमते फिरते ं हैं। बॉसकी खपाचसे मछनी पकड़नेका कांटा वह लोग बना लेते हैं। वह वस्त नहीं रखते श्रीर नङ्गे रहनेमें कोई लज्जा नहीं करते। मीनकपी चुद्रकाय होते हैं। उनका मस्तक छोटा भीर तालु चपटा रहता है। वह त्रपना सर्वोद्ध कांचसे खरोंच खरांचकर गरीरकी शोभा सम्पादन करते हैं। बाहुमून तथा काएउमूबसे मणि-वस्य एवं कटिदेश पर्यन्त श्रङ्गकी चारो श्रीर गोलाकार खरींचके दागोंसे मीनकपी प्रति विश्वी श्रीर भयानक चगते हैं। किन्तु वह उसीको प्रवनी प्रधान शोभा समभाते हैं। कि ही विषय पर सन्तोष प्रकट करते समय मीननपी दिच्य इस्तमं तालुंने निम्न भागपर धीरे धीरे दन्ताघात कर बाम स्कन्धेपर एक यप्पड़ लगाते हैं। सईस घोड़ेका बदन मसते वक्त जैसे ठपक देते हैं, वैसे ही प्रबद्द निकाल वह चुमा लेते हैं। परस्पर कथोप-कथन करते समय मीनकपी ऐसा गड़बड़ उचारण करते हैं, मानो चूं चूं कर ही मनोभाव प्रकाश करते हों। किन्तु वास्तवमें यह बात ठीक नहीं। उड़ियोंकी भांति उनकी उचारण-प्रणाली अति हुत और असष्ट होती है। उनको नाचना बहुत श्रच्छा लगता है। नाचते समय वह दोनी हात मस्तककी ग्रीर उठा सङ्गीतके तास ताल पर कूदते फांदते हैं। फिर कुत्यमें कभी मीनकपी मस्तक घुमाते भीर कभी समस्त धरार सम्मुखकी भीर भुका जाते हैं। इसो प्रकार मीनकपी सङ्गीत भीर न्त्यके ताल ताल पर नानाक्य शहभाही किया करते हैं।

सेमां, विला—प्रान्दामान दीयने पूर्व मलय उपदीपने अन्तर्गत नेदा, पेरान, पाष्टाष्ट्र और विद्वानु
प्रदेशमें जो नाफिर रहते हैं, उन्हें मलयने लोग "सेमां"
तथा "विला" नहते हैं। उनका वर्ष क्रणा, नेम जर्णसहस श्रीर गठनादि अफरीनावाछियों नो भांति खर्नाकार होता है। पूर्णवयस्त पुरुषनी एचता तीन प्राथमें
अधिन नहीं केठती। उनने भी निर्दिष्ट वाषस्थान श्रीर
काषिनार्यना सभाव है। उनमें प्रधिनांग पूम पूम नर
वनना उत्पन्नादि संग्रह करते हैं श्रीर उसे ही मलयजातीयों ने निनट व्यवहार्य द्रव्यादिसे बदनते हैं। वह
भिनार मारते श्रीर यिकारमें पाये पर्य पची वा उसका
चर्म पालकादि विनिमय कर खाद्यादि लाते हैं।

क्रियान नदीकी उपनदी इजानके तीरवर्ती स्थानमें "सेमां विकत्" नामक येणीके काफिर रहते हैं। वह पूर्णवयसमें सवा तीन हाय होते हैं। उनका मस्तक चुद्र, मस्तकका सम्मुखभाग कुछ कीयाकार उच, श्रीर प्रयाद्भाग वर्तु नाकार तथा मध्यांयकी भपेचा भप्रमस्त होता है। मलयजातीयोसे सेमां वुकितोंका मुखमख्ब साधारपतः अप्रयस्त, भ्र देश उच्च, नयनंकोटर अति गम्भीर, नासिका नीची श्रीर क्रोटी एवं नासिकाका अग्रभाग सूत्रा तथा उठा हुमा होता है। श्रांखका परदा पीला, पद्म वन-दीर्घ-कुच्चित, इनुदेश एवं मुख्विवर प्रशस्त श्रीर होंठ मीटा तथा क्षांटा रहता है। भ्रूतया नासिकाके श्रग्रभाग श्रीर क्ट्रिकी उच्चता समान होती है। उनका उदर हहत् रहते भी ग्रारीर श्रपेचाक्तत चीण नगता है। वह वानरकी भांति उदरको घटा बढ़ा सकते हैं। गावका चम साधारणतः कोमल भीर चिक्रण होता है।

तिङ्गानुकी सोमाङ्ग नामक येणी केटादियों की भांति कुछ तरलवर्ण है। वह लोग सेमाङ्ग बुकितीकी भांति मस्ण घीर क्षण्यवर्ण नहीं होते। उनके बाल जनसे नहीं मिलते, टेढ़े टेढ़े भीर घटोत्कचकी भांति अंचे रहते हैं। माड़वारियों की भांति खूब घनी मोटो सूछ रहते है। मस्तककी बनाबट मस्यों या काफिरों की भांति नहीं होतो, प्रधिकतर पापुयावीसे मिसती है।
उनका खर परिकार तथा कोमस सगता, किन्तु
अनुनासिक रहता है। वह कपास श्रीर कपोसी
गीदना गोदाते हैं। दिख्य कर्ण किदा कर
बड़ा केंद्र रखते हैं भीर सम्मुखभागमें बालोंका एक
गोलाकार गुच्छा कोड़ समस्त मस्तक सुण्डन करते हैं।
पेराक्षक नदीकूलवर्ती सेमाङ "सेमातिङ पाय" कहाते
हैं। वह समुद्रतीरसे पर्वतके जपर तक सकस स्थानमें
रहते हैं। किन्तु वुक्तित वन श्रीर पार्वत्य स्थान भिन्न
जसके उपकूलभाग वा नदीतीरको नहीं जाते। फिर
"सिक" श्रेणीके नोग पार्वत्य प्रदेशसे नीचे उतरना
कव जानते हैं। केंद्रा श्रीर पेराक्षके सेमाङ्गोकी भाषामें
दो शब्दोंके योगज शब्द कोड़ श्रन्य कोई बड़ी कथा वा
समासवाक्य नहीं। जिन सकस स्थानोंमें सेमाङ्ग लोग
रहते हैं, उनमें महायजातीय नहीं मिसते।

पापुया से वीके काफिर-कीरिस, सुम्बद वा हन्दना, श्रदेनारा, सलर, लम्बटा, क्ताव, श्रीम्बे, थोयेडर, रत्ती, सर्वत्ति, बळार, तिमर, तिमरत्ताडत, बाराट. नव कानिडोनिया. नव श्रायर्ने एड. पाटा हायटी पिनिसिया, फिजी, मालक्स, नविगनी, पीपी, वासन्दा, किंदीप, श्रम्बयना, सालवत्ती प्रश्नृति पूर्वांशकी दीपा-वसीमें वास करते हैं। जिन सकल दीवोंमें इस जातिके काफिर रहते हैं, उन्हें मखयके खोग "तानापापया" (पापुया जातिके वासस्यान) कहते हैं। बाल घुंचर वाले होनेसे ही छनका नाम "पापुया" पड़ा है। क्योंकि सलय भाषामें टिड़े वानोंको "पुया-पुया" कहते हैं। पुया-पुया भव्दं पापुया भव्दं निवाला है। उनकी श्राक्तति विचकुत्त काफिरोंसे मिलती है। नासिका प्रयस्त होता है। कांठ मोटा चौर वड़ा रहता है। क्यां दवा दुषा होता है। रङ्ग मटमैला लगता है। प्रविगालकका **पत्र**पाख<sup>े</sup> सफेद दाता है। वह दिवयपूर्वे एशियाकं अन्यान्य काफिरोसे पूर्वगठित श्रीर बिलिष्ठ हैं। पापुया लोग उसाही, श्रध्यवसायो श्रीर परिश्रमी दोते हैं। एत सब गुणोंसे किसो समय उनको सभ्यदेशमें दासकी भांति पांचक बेचते थे भीर लोग भी पाप्रस्यस्कारचे ले लेते है। उनकी मानिसक हित्त महयजातिकी पपेचा हीन न रहते भी बहुत चश्चन होती है। इसीसे वह खाधीन भावमें रह नहीं सकते। मलयजातिके साथ विवादमें इसी कारण पापुया हार जाते हैं।

वह नवगिनी तथा उसके निकटवर्ती दीपसे ससुद्रके उपमुख्यर वास श्रीर श्रन्धान्य स्थलोंमें पार्वत्य-प्रदेशपर श्रवस्थान करते हैं। बहुतसे ही पोंमें तो उनकी भंख्या विसकुल घट गई है। सिराम पीर गिलोंनो हीपमें वह कभी कभी मुश्चित्ति देख पड़ते हैं। वहतींका पत्मान है कि, काल पाकर पापुग एथिवीसे उठ जायेंगे, क्यांकि यिकारके भूखे अपेचा-क्षत ताम्बवण जातीय लोग छनको अधिक सारते हैं। किन्तु यह स्त्रम है। नारण पानकल युरोपीय सभ्यता पौलती, उन्हें परसार दिन दिन मिलजुल कर रहनेकी शिचा मिनती जाती है। सिराम और गिलोनी हीवमें रहनेवाले पत्याचारसे उत्योखित हो श्रतिग्रय भीर वन गये हैं। वह किसी सभ्य जातिके साथ एक बैठते उठते नहीं। श्रपरिवित वा भिन्न जातिको लोगोंको देख जंगलमें भाग छिए जाते हैं। माइसल नामक हहत् दोवमें उस जातिको छोड अन्य कोई जाति नहीं रहती। केवस उपकृत भागमें एक प्रकारकी भिश्व वा सङ्करजाति देख पड़ती है। उसकी भी भाकति प्रकृति उनसे बहुत कुछ मिलती है। उता सङ्करनाति नाविक्तामें विशेष पारदर्शी होती है। वह युरापीयोंसे सदय व्यवहार मागेबनमें पापुया जातिक लोग देख पहती हैं। किन्तुं उसके निकटवर्तीं जेवु दीवमें वद विलकुस नहीं पाये जाते। यह भी सुननेम नहीं त्राता किसी समय वहां पापुयाविकां वास या। नवगिनि, कि, परं, माइसल, सालवित्त प्रस्ति होयोंमें उस जातिके लोग रहते हैं भौर वही श्रेणी फिजो , दीप तक विस्तृत है। उनके बाच कड़े भीर बहुतः टेटे होते हैं। पूर्णवयस्तों ने मस्त नपर उसी प्रकारने बास खूब बढ़ कर टापीकी मांति बन् जाते हैं। उन्हें वैसे ही वास (प्रमुक्ते भी सगते हैं। उन्हों

दाहोते वास मी वेस को टेढ़े कोते हैं। दोनों काय, पैर श्रीर कातीमें भी कुछ वैसे की वास रहते हैं। क्सतामें वह मस्य जातिकी श्रपेका दीर्घ, प्राय: युरोपीयांकी मांति कोते हैं। पददय दीर्घ रहते हैं। मुखमण्डम दीर्घाकार, क्रपास चप्टा, नासाहिद्र प्रयस्त, मुखनिवर बड़ा श्रीर पोष्ठ मोटा तथा भारी कोता है। वह सामकाज भीर बातचीतमें बड़े टढ़प्रतिच्च कोते हैं। वह लोग विहा कर श्रीर खूब जीरसे हंस हंस कर तथा उद्यस कुद कर श्रानन्द प्रकाम करते हैं। वह खरह, दार, नीका श्रीर तैजस श्रादिको खोद कर चित्र बनाते हैं। श्रपनी भपनी श्रियसम्तान पर पाप्रया वहत कुद रहते हैं। वह श्रेणों कभी सामाजिक बन्धनमें पड़ रह न सकेगी। समभमें ऐसा भाता कि काल पाकर युरोपीय सभ्यता फैलनेसे उस युद्धिय जातिका लोग होगा। वह बड़े विखासी होते हैं।

वहत्ताय पापुया चाक्तिमें श्रेष्ठ श्रीर वलादिमें विख्यात हैं। छनका विस्तृत स्तन्ध श्रीर गमीर वश्चस्य प्रीतिकर देख पड़ता है। काफिर जातिका साधारण दोष पददयकी चीणता श्रीर श्रपूर्णता है। पापुया शेमें भी छसका सभाव नहीं। स्ताधीन पापुया जाति वही प्रतिहिं सापरायण भीर छहतस्त्रमाव है। नव गिनिके उत्तरपूर्व प्रान्तमें वह रहते हैं। पापुया श्रपने देशमें सन्य किसी जातिको निरापद वसने नहीं देते। निहायत परियान करके भी भगान सक्तनेसे श्रपना स्थान होड़ सभ्यक्तरभागमें पार्व त्य प्रदेश पर वह चले जाते हैं। पापुया गीदना नहीं गोदाते। किन्तु जरा, वश्च श्रीर एह पर एक प्रकारके प्रलेपसे चमड़ेको छभार बह कड़ा कड़ा श्रावला बना लेना श्रक्ता समभते हैं। कभी कभी यक्ष कर पापुया छसे एक श्रावला तक ऊंचा छठा देते हैं।

ा क्रोरिस भौर नवगिनि प्रस्ति होगोंने काफिर हो बसते हैं। नवनिनिके पापुंचा भिन्न भिन्न श्रेभीके साम परस्तर युहमें सित रहते हैं। उस युहमें विपन्न पन्नका सस्तन काट न सकति कोई पन्न निरस्त नहीं होता विगनिके काफिर एक काछमवी प्रतिमाकी उपासना करते हैं। इस देवताका नाम 'कारवर'' है। प्रतिमा १८ इच छच रहती है। प्रत्येक घटनाकों वह उस देवताके निकट प्रकाम करते हैं। उनकी विधवायें खामीके ग्रहमें रहती हैं। प्रन्यान्य स्वानीके काफिरोंकी अपेचा नविगिनिके पापुया सभ्य है। किन्तु अधिकांग्र अति सामान्य पर्यकुटीरमें रहते हैं भीर शिकार या स्वभावजात फलमूलसे जीविका निर्वाह करते हैं। उपकूलभागके पापुया अपेचाकत सभ्य हैं। वह छाँसे खन्मींपर खन्तीकी मांति महे वर वांध रहते हैं।

डोरी दीपमें पापुयावींको "माइंफोर" कहते हैं। वह बाढ़े तीन हाथ दीवें होते हैं। जातिसुसम कुचित केशोंको माइफोर स्त्रियोंकी भाति बढ़ाकर रखते हैं। उन बार्चांके कारण वह प्रधिक मयानक लगते हैं। पुरुष शिरमें एक कंबी खोंस रखते हैं, विन्तु स्त्रियां वैसा नहीं करतीं। इनकी दाड़ी के सोम कुञ्चित, क्षपाल एच एवं भप्रमस्त, चसुद्वय वड़े, वर्ष काला, नाक चपटी और श्रीष्ठ मोटे होते हैं। किन्तु दांत विचकुत्त मोतीकी भांति रहते हैं। पुरुष विदर्शनी की मांति एक प्रकारका छोटा कपड़ा पहनते हैं। वह कपड़ा "सार" नामक छवकी छालसे बनता है। उनकी खियां नी से रंगके सूत्रका वस्त्र परिधान करती है। वह घंटनेके नीचे नहीं पहुंचता। उत्सवादिम वह गोदना गोदाते हैं। वह गोदना श्रधिक दिनःनहीं रहता। गोदना गुदाते समय मछलीने कांटेसे जुड़ां गोदना बनाना चाइते हैं, वहां रक्त निकाल कर भूषा लगा देते हैं। वह समुद्रगमनमें प्रतियय पारदर्शी होते हैं। नीकाके चासन, सन्तरण धीर समुद्रमें इब्की मार समुद्रके गर्भपर कर्मादि करनेमें उनकी बराबर निपुण श्रीर कोई नहीं होता। वह वचकी पेड़ी खोद भपनी नीका प्रस्तुत करते हैं। सकई, धान भीर मिलनेसे शूकर मांस भी खा जाते हैं। वह चौर्य-हत्तिको सर्वापेचा दुख भौर ष्टब्स भगराध सममते हैं। साइकोर साम्यव्य-दोषविन ते हैं। विवाह एक की बार **होता है।**ें कुल १५०० १५ १५ १८००

ं पदः दीपमें सातः सातः परः परिकार अवपूर्व देवदस पीर दुर्वम संबद्ध है। वहांके कोन-मस्ब भार पश्चिनेशीय काफिरोंकी मध्यवर्ती जाति है। अट्टे लीयांके साथ ही छनकी भावति प्रवृति और व्यवद्वारका साहर्य अधिक है। पुरुष जांच तक तुनकी बुनी चटाई या कपड़ा पहनते हैं श्रीर दुपट्टा व्यवसार करते हैं। वह क्रीधनखभाव नहीं होते। किन्तु गुरुषीं वास्त्रियों से तिरस्त्रत होने पर इठात विगड़ एठते हैं। स्त्रियां तुनकी वृनी चटाईका एक खण्ड समा ख पीर एक खण्ड पश्चात् दिक् लटका लेती हैं। उनमें कितने ही सुसलमान भीर कितने ही ईसाई हैं। श्रीलन्दानीने अध्वयना दीवमें ईसाई धर्म प्रचार कर देशके प्राय: प्रधान प्रधान लीगोंको देसार वना डाला है। पर दीवके पापया त्रपनि पपने रहको धातुफलक धीर इस्तिदन्त दारा सनाते हैं। इस्तीके सर जानेसे वह दत्त संग्रह करते हैं।

कि दीपके काफिर सुरुक्तमान होते भी शुकरमांस खाते हैं। उनकी स्तियोंमें भी प्रवरोधप्रया नहीं। वालक वालिका वही श्रामीद्रिय होती हैं भीर पूर्णवयस्त भी प्रायः सक्त विषयांमें गड़बड़ करते हैं। इस दीपमं टो जातिके खोगोंका वास है। उनमें पापया नारिकेलका तैल. नीका श्रीर काष्टका गमला वनाते हैं। उनकी बनाई वडी वडी नावोंसें २०से .३० टन तक वोभा खाद सकते हैं। उनमें किसी प्रकारकी सुद्राका चलन नहीं। समस्त क्रय विक्रय विनिमयसे सम्पन्न होता है। वह पेडकी छाल या स्तका कपड़ा पहनते हैं। वहांकी दूसरी काति वान्दाहीपकी सुसलमानां की हैं। वह वहांसे भगाये जाने पर यहां भाकर बसे हैं। वह स्तका कपड़ा पहनते हैं। वह मलयनातीय मानूम होते हैं। किन्तु त्राजनन उता जातिकी सन्तानपरम्पराके परसार संसियणसे एक स्वतन्त्र मध्यवर्ती जाति वन गयी है।

सरिम दीप मलकांस दीपपुन्तके मध्य सर्वापेचा खड़त् है। वड़ां गिलोलों दोपवासे चिवासियांके साथ पापुयावींका चित निकट साष्ट्रया है। उनके पुरुषका पूर्ण मठन होता है। किस्तु टेइ कर्क्य रहता है। जिस्सेंकी चाक्रति मलस्कातिकी चपेचा चभीति- नाम है। उस दोप के पिता सी पापुया "पाल पारी" नाम से स्थात हैं। वह मस्त कती वाम दिक्के बाल बांधते हैं। वालों के मध्य एक अंगुत मोटा स्था रखते हैं। स्जाका अप्रमाग और पाददेश लाख रंगा रक्षता है। वह प्राय: नम्न और अलङ्कारवर्जित द्वीते हैं। केवल पुरुष घास या रूपकी बाली बजुका भीर पीत या होटे होटे एक फलकी माला पहनते हैं। स्नियां वाल नहीं वांधतीं। किन्तु उक्क समस्त अलङ्कार वह भी परिधान करती हैं। वह अपेचालत दीर्घन्हान्द होते हैं।

सिंखित्रस दीपने नाफिर मनय दीपनासी श्रीर नाफिर जातिनी मध्यनतीं श्रेणी समभ पड़ते हैं। वष्ट मन्नय जातिनी भांति सभ्य होते हैं। उनका नाम "त्रिंग" है।

फिलिपाइन दीपमें पश्यमकी भांति बानवालें काफिरोंकी संद्या प्रधिक है। श्रफरीकावासियोंकी श्रपेचा उनके गालका वर्ण कुछ तरन क्रण रहता है। स्पेनीय उन्हें "चुद्रकाय काफिर" कहते हैं। क्योंकि तीन हाथसे श्रिक दीचें नहीं होते। उनका जातिगत नाम "इटा" वा "श्रापटा" है। उस दीपपृष्ठके पानाग, निश्रोस, समर, लीयटी, मसवेत, वोदन श्रीर जीवृ दीपने सध्य उस जातिके नोग देख पड़ते हैं। प्रन्यान्य दीपों विश्वद इटा श्रेषोंके काफिर नहीं मिनते। जीवदीपने एक भी इटा श्रेषोंका काफिर कहां है।

गिवि दीपके पापुवाशों की नाक चपटी होती है। हांठ मोटा, चल्ल कोटरगत और रङ्ग बादामी रहता है। भनेकों के अनुमानमं नवगिनिकी पापुया जाति भीर मलय जातिके मित्रपर्स वह जाति उत्पन्न हुई है। उनके वाल भी पापुयावोंसे नहीं मिलते। अप्टेन्लिया, नवकालिडिनिया, पिलु प्रस्ति दीगों ने जो सकल पापुया काफिर देख पड़ते, वह पलिनेसिय पापुया काफिरों के संमित्रपर्स उत्पन्न वा मध्यवर्ती जाति उहरते हैं।

फिली दीपने पापुया ही पापुया से बीने काफिरों को पूर्व सूर्ति हैं। वह क्यावार्ताने नस्त भौर व्यवहारने सद्ध होते हैं। जिल्हा नवगिनि, नव- काखिडोनिया श्रीर फिन्नोके पापुया नरमांसभुक है। फिनीहीपके पापुया पफरीकाके हटेरएटेंग्की भांति चुड़ाकार जीय बांधते हैं, सानेंग्की भांति कराटी (खीपड़ी) पप्रयस्त होती है। नविगिनिके पापुया धार्मिकता, गुरुजनभिक्त श्रीर श्रातिध्यमाके लिये विख्यात हैं। प्रायः सकल स्वलेंगिं काफिर स्त्रियोंके मध्य व्यभिचारदीष देख नहीं पडता।

काफिरस्यान-भारतवर्षकी उत्तरपश्चिम सीमा भीर चिन्द्रक्य पर्वतके मध्यका एक प्रदेश। उसकी पश्चिम सीमा अफगानस्तानकी अबीसाङ्ग नदी है। पूर्वसीमा कुनार नदी हो सकती है। उस स्थानके श्रिधवासी काफिर या सियाइपोग कहलाते हैं। १८८३ ई॰से पहिले कोई अंगरेज उस प्रदेशमें प्रवेश न कर सका था। सुतरां उसकी पहली उसका जो विवरण सुनते, उसपर प्रक्षत पचमें श्रास्था कैसे ला सकते हैं। प्राचीन श्रंगरेज ऐतिहासिकोंने उस स्थानके सस्वन्धमें जो क्षक लिखा, उसका अधिकांग पार्खेवतीं सुसनमानींसे संग्रह किया था। किन्तु भव सुनते समभाते कि मुसलमान उस प्रदेशमें सहन ही वुस नहीं सकते या घुसना पसन्द नहीं करते। कारण काफिरोंसे उनकी चिर यत्नता है। लोई काफिर यदि प्रपने जीवनमें किसी ज्यायसे एक भी सुसलमानको मार नहीं सवाता, ती वह स्वजाति, स्वश्रेणीः भीर स्ववंशमें अपदार्थ एवं इय रहता है। सुतरां दूधर उधर सुस-लमानीं से उस प्रदेश या उस जातिका विवरण ठीका ठीक कैसे मिला होगा।

वहां सियाइपोय नामक एक जाति रहती है।
कीई कीई सियाइपोय जातिक सम्बन्धमें कहता
कि वह पारस्यकी गवर जातिकी भांति श्राचार-व्यवहार-विश्रिष्ट किसी शरबी जातिसे छत्मक है। कीई छसे
बस्टिकसन्दरके ग्रीक सैन्यकी श्रीरसीत्मक बताते हैं। फिर
किसीके शतुमानमें सुसलमानीका मत फैलनेसे पहले
भारतवर्धसे जी सीग पर्वतादिमें रहनेकी समतज्ञ
प्रदेशसे निकाले गये, सियाइपोग उन्होंकी एक

🚧 क्रांकिरोंकी भाषांके साथ प्रत्यी, फारसा या तुर्जी

भाषाका विन्दुमान भी साह्म्य नहीं। हां, संस्कृतकं साथ उसकी यथेष्ठ विनष्ठता भाती है। इष्टी कारकं भाधिनक ऐतिहासिक भरवीं या भूभगानी की मांति उन्हें विलक्षकं स्नतन्त्र जाति नहीं मानते। वह भारतीय जातिके ही भन्तर्गत हैं। केवल देगभेदमें जानित स्नतन्त्र हो गये हैं।

१८८३ ई॰ ते पूर्व वहांका जी विवरण मिन्ना, उसमें समभा पड़ा जि उस देशमें जतार, गम्बीर, देनइल्ज, श्रर्नस, दश्ररम, श्रमीसीज, पण्डिन, वैगल
प्रस्ति जनपद विद्यमान हैं। १८८३ दे॰ ते मिष्टर
डवल्यू म'नेयार नामक श्रंगरेज ही सम्भवतः सद्भ्यम
उस प्रदेशमें जा सके थे। उन्होंने वहांकी जीक संस्था
श्रनमानसे ह लाख स्थिर की। प्रति ग्राममें १०० है
६०० तक लीग रहते हैं।

उनके दैनिक पाचार व्यवहार भीर पाधित प्रलातिके सम्बन्धमें नानारूप विभिन्न मत मिनते हैं। निसी निसीने नयनातुसार सियाइपोय देखनेम विचिष्ठ, हृद्गठित एवं साइसी रहते भी स्नभावमें सम्पूर्ण विपरीत प्रयात् प्रवस, विवासी तथा सर्वदा मद्यपायी होते हैं। श्रफगानस्तानमें भनेक पकड़े काफिर वसते हैं। उनका गरीर इंद्र समस पड़ता है। उनमें युरापीय गठनके लीग ही अधिक हैं। अधार्की श्रीर विडासाचोंको भी काई कमी नहीं। उन्हें पासन वांचकर वैठना कठिन सगता है। काफिर कुरसी पर ही सुविधासे बैठ सकते हैं। उनकी स्त्रियां रूपवती श्रीर वृद्धिमती हीती हैं। वर्ण रक्षोकन स्रेत है। अनेकेंकि जयनानुसार अतिरिक्त सद्यपान करनेसे वह रक्तवर्षे ही गये हैं। यदि उनसे पृक्षा जाय उन्हें कैसा पानाहार प्रच्छा लगता है, ती वह मीत्र कह उठे'री-प्रतिदिन एक मटका घरान चाहिये। एक मटकेमें प्राय: पंदृह सेर शराब श्राती है।

सनियारका विवरण पढ़नेसे समझते कि काफिर-स्थानके लेगा सपुर्व, साइसी भीर किमिजीवी हैं। उनकी स्थियां बागका काम करती हैं। उद्यमीतमें वह बहुत भनुरक रहते हैं। प्रायः प्रति सुन्या उद्य-गीतादिमें बीतती है। उनमें भाककतह वा बुहविवह- जिनत रक्तपात नहीं होता। मुसलमानों से इनका सर्पनतुल सम्बन्ध है। एक दूसरेको देखते हो युष कि इ जाता है। शंगरेजों के साथ इनका कोई विवाद नहीं। इनमें दासल्य प्रधा श्रीर दासल्य वसाय विद्यामान है। किन्तु समस्त पड़ता है कि वह भी न्न हो कूट जायगा। यह प्राय: वहु विवाह नहीं करते। स्त्रीको व्यक्तियार दोषमें सामान्य दण्ड मिलता है, किन्तु पुरुष को बहुतसा गोमेषादि हार्माना हेना पड़ता है। यह भवको सन्द्रकों वन्द कर रख को इते हैं। एक मान्न भित्रिय देवता "इस्वृ" (क्या इन्द्र) पूच्य हैं। इस्वृक्ता मन्द्रिर होता है। उक्त मन्द्रिस पवित्र प्रस्तरमूर्ति स्थापित रहती है। प्रोहित भाकर पूजा करते हैं। यह धनुवीयधारी हैं। गोमेषादि हो इनका मृत्यवान वस्तु है। यही जिसके भिक्त रहता है, वही धनी ठहरता है। इनमें १८ लोग सरदार हैं।

यह सीग परसार अपय उठा वन्ध्ताने स्वमं बंध नाते हैं। किसीके साथ सूत्रकी सन्ध ट्टनेसे पद्वली एक तीर भेजा जाता है। यह बड़े प्रतिधि-भक्त हैं। यदि कोई अतिथि इनके वर आता. तो स्वयं ग्रहकर्ता उपकी परिचर्या उठाता है। फिर यदि कोई दूसरा उस अतिथिको छठा भवने घर की जाता, तो **उभयके मध्य विषम विवाद देखनेमें छाता है।** यहां तक कि रक्षपात दोने लगता है। स्त्रियोंके यथेच्छा-स्रमण्में कुछ वाधा नहीं, श्रवगुण्डन नहीं। किन्तु उन प्रवर्षीं साथ पानभोजन करने कम पाती हैं। ग्राममें खियोंने प्रसवकी खतन्त्र भवन रहते इनके श्रापसमें विवाद शीनेके पीछे मिटते समय विवा-दियोंके मध्य एक चादमी दूसरेका स्तन चीर दूसरा स्तन चूमनेवालेका मस्तक चुम्यन करता है। इसी प्रकार विवाद मिट जाता है। काफिर श्रपने सन्तानको विक्रय नहीं करते। किन्तु कष्टमें पड़नेसे प्रतिवासीके सन्तानकी चोरीसे बेच लेते हैं। किसी निसीके कथनानुसार यह व्यापार व्यवहारके मध्य गए। है। दशीये चित्रासने सरदार विक्रयार्थं वासक-वालिकायों यर कर क्या देते हैं। किसी मुसलमान जाति पर युद्ध-वाला करते समय जितने दिन तक सायोजन उपायादि निर्धारित नहीं होता, उतने दिन कोई पुरुष अपने घर जाने नहीं पाता। दिवाराति मन्त्रणाग्टहमें रहना श्रीर वहीं पानभोजन शयनादि करना पड़ता है। जिस खानमें श्राक्रमण करना ठहराते, दिनके समय सब वहीं पहुंच दो दी तीन तीन श्रादमी भाड़ियोंमें हिप जाते हैं। फिर जैसे ही निकटसे सुसलमान निकलते, वैसेही उनपर टूट मारने नगते हैं। प्रति दिन सन्त्याकाल ख ख कार्यका विवरण वता श्रामीद प्रमीद करते हैं। सुसलमान भी ऐसे ही काफिरखानमें हुस बालक-बालिका हुरा लाते हैं।

यह चक्कों गीहं, यव प्रस्तिका पीस भाटेकों राटी बनाते हैं। राटीका को हकटा (तवे) पर से क खाया करते हैं। यह रह पालित पश्चका भी मांस खाते हैं। वाफिर एक ही वार्म गला काट पश्चक्या करते हैं। यदि दो हाथ मारनेका प्रयोजन श्वाता, तो वह मांस भपवित्र समस्क छोड़ दिया जाता है। फिर काफिर वारिजातिक मध्य पारिया श्रेणीकों वोना छसे टे टेते हैं।

यह शंगूरसे शराब बनाते हैं। शंगूरके वर्षभेदिषे मद्यका वर्ष दो प्रकार होता है। बालक वर्ष में सकल समय मद्य पीने नहीं पाते। सुगल-सम्बाट् बाबरने लिखा है कि काफिर श्रपने गलेमें मद्यपूर्ण "किङ्ग" नामक चमड़ेकी कुपी लटका रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह जलके बदले मद्य पान करते हैं।

दनका साझाया न मिसनेसे काफिरस्थानमें घुसने-को कोई कैसे साइस कर सकता है।

काफिरस्थान देखनेमें श्रतिसुन्दर देथ है। यह निविड़ व्रचमालामें प्रक्षतिका रम्य उपवन समभा पड़ता है। प्रान्त भागमें महावन है। काफिरस्थान प्रधानतः तीन उपत्यकावोंमें विभक्त है। इन्हीं तीन उपत्यक्तावोंसे यहांको तीन प्रधान जातियोंका नाम-करण हुवा है—रामगल, बेगल श्रीर वासगल। इनमें वेगल सर्वापेचा पराक्रान्त भीर उनकी उपत्यका भी सर्वापेचा वृहत् है। काफिर या स्थाहयोग इनका जातीय नाम नहीं। पाश्च वर्ती सुसलमान इन्हें इस नामसे अभिहत करते हैं। सुसलमान अभीपर विखास न करनेसे ही यह काफिर कहाते हैं। फिर श्रिष्ठित संख्यावाले वैगलांका कृष्ण वर्ण क्रागचर्मका परिच्छ्द पहनने से ही सियाहपोग नाम है। इसीसे सबके सब सियाहपोग नामसे पुकार जाते हैं। रामगल वा वासगल काले कमड़ेका परिच्छ्द नहीं पहनते। वह उसके बदले सुनके कपड़ेकी पोशाक बनाते हैं। इक तीनों जातियोंकी भाषा खतन्त्व है।

यह भूत ग्रेतमें विद्धास रखते हैं। काफिरोंके मतानुसार जो कुछ दु:ख कष्ट मिलता, वह सब भूत ग्रेतादिके कारण ही पड़ता है। इनके पानका सद्य सद्यप्रसुत-प्रणालीके नियमानुसार नहीं बनता। वह खालिस श्रंगूरका ताजा रस होता है।

परसार युद्ध विग्रहादिन पीछे पराजित नोगों की स्तियां बन्दी बन दानों की भाति विकती हैं। स्तियों में नजा, गीनता वा धर्मभाव नहीं देखते। दनके समानमें हमें विग्रेष दोष कव गिनते हैं। कारण यूवे ही लिख खुने कि ऐसे दोषमें हमय पद्म कैसी सामान्य शान्ति रखते हैं।

यह शंगरेज श्रमगान या तुर्क किमीके भ्रधीन नहीं
सम्पूर्ण स्वाधीन हैं। सिन्धु भीर श्रक्षस नदीके मध्य
समस्त गिरिवल में इनका श्रक्षस प्रताप है।
हिमालय पर्वतके श्रेष प्रान्तसे श्रक्षसस नदीके तीरवर्ती
बद्ख्यान पार्वत्य प्रदेश पर्यन्त श्रीर हिन्दूक्षश पर्वतमालामें यह श्रधिकार रखते हैं। कावुन नदीके उत्पत्ति
स्थलपर पड़नेवाले सकल गिरिवर्क भी इन्होंके
श्रधीन हैं।

यह देखनेमें सुपुरुष होते भी दीर्घ च्छन्द नहीं। इनमें दूसरी जी खुद खुद जाति हैं, उनमें दारानूरी जाति अपनेको ताजक मतावलस्वी और भित प्राचीन बताती है। लम्पाक (समदान) नामक स्थानकी भाषाके साथ इनकी भाषा भीर अफगानोंके प्राकारके साथ इनके प्राकारका सीसाहस्स है।

सेवया (धिवा १) नामक स्थानके वामपार्ध में सुगुनी नामक एक जाति है। इसके लोग धपेचाकत संस्थामें प्रधिक हैं। विश्व काफिर इन्हें "निस्वा" प्रधीत् वर्ष संकर कहते हैं। क्यों कि यह काफिर भीर अप्रगान उभय जातिकी कत्याका पाषियहण भीर लाफिरस्थानमें निभेय प्रवेश करते हैं। यह प्रधानतः प्रथपदर्भक्तका काम चलाते हैं। कुन्द पर्वतमें ही दनका अधिक वास है। जुगुनो अप्रगानीको अपेवा सुद्रकाय होते हैं। दनकी आकृति भी अपेवाकत कोमलतापूर्ण रहतो है। यह सुसलमान धर्मावलस्वी है। किन्तु दनमें स्त्रियोंके अवरोधकी प्रथा नहीं।

इस प्रदेशकी अरत उपत्यका ७३०० फीट दीर्घ है। छच्चिक-इयालिक नामक गिरिपयका दृख परम रमणीय है। कुन्द पर्वतके शिखरपर एक सुद्र इद है। प्रवादानुसार इसी हृदके तीर नुइकी नौकाका भग्ना-वर्षेष प्रस्तरीभूत हो गया या, फिर निम्न उपत्यकामें छसीसे नुइके पिताका समाधिखन बना है।

काफिना ( प्र॰ पु॰ ) यात्रियों ना समूह, सुसा-फिरों सा भुण्ड । काफिना के नोग तीर्थ या व्यापार करने मिन्न-जुनके निकनते हैं।

काफी ( श्र॰ वि॰) १ पर्याप्त, पूरा, कम न ज्यादा, नपा हुवा। (पु॰) २ रागविभेष। इपर्मे कीमल गन्धार कामता है। काफीके कई भेद हैं,—काफी कान्हड़ा, काफी टोड़ी, काफी होसी इत्यादि। यह राग प्राय: जक्द जक्द गाया जाता है।

काफी-( इं क्त्री ) क् इवा, वुन।

काफी—( ग्रं॰=Coffee) कड़वा, एक प्रकारका रक्तवर्ण छुट्ट फल। इसे तोड़, भून कर श्रीर बुकनी वना चायकी भांति टूडके साथ बड़तसे सीग प्रत्यह पान करते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम यह हैं,—

बुन, कडवा, काफी। डिन्ही कापि, काफि, कावा। बङ्गला ... बुन्द, काषी। गुजंरी कव, बुन, काफी। वस्वेया बुन्ह, तचेम-केवे। दिचियी कन, बन्द। महाराष्ट्री ... ... कापि कोटाइ। तामिस कापि भित्तुतु। तैलङ्गी बोम्ह बीज। करनाटी बुन, कहवा। चरवी

पारसी ... ... ... कहवा।

नाम्नो ... ... ... कापउत।

संदक्षी ... ... कोपि-श्रता।

ग्रंगरेजी ... ... काफी (Coffee)

परासीसी ... ... काफि (Cafe')

जमेनी ... ... कफ्फो (Kaffee)

वैद्वानिक ... ... कफिया एराविका
(Coffea Arabica)

दसका पेड़ १५ से २० फीट तक जंबा होता है। दसमें वह संख्यक शाखा प्रशाखा रहतीं हैं, किन्तु वह प्रधिक नहीं बढ़तीं। दसके पेड़की छाल सजना पेड़की छानकी भांति कुछ खंत वर्ण होती है। नारक्षीके प्राकारका सफ़ेद फूल निकलता है। फूल जुट्र वक्तर-फलकी भांति प्राते हैं पौर पक्षनेपर लाल हो जाते हैं। प्रति फलमें केवल दो वीज होते हैं। वीज निकाल कर फल वेचे जाते हैं। फिर स्खे फलोंको भून कर भौर वक्षनी वना लेनेसे पीनेका कहवा प्रसुत होता है।

श्रनेकां अनुमानमें इसके श्ररवी "कृष्टवा" नामसे श्रयमत: सद्य समभा जाता था। किन्तु श्राजकत उससे काफीका वोध होता है। फिर किसीके श्रनु-मानसे यह श्रव्ह श्रवसीनिया (श्रफरीका) के श्रन्तगैत काफा प्रदेशके नामसे विगड़कर बना है। इसके हिन्दी नाम "वुन" से बच्च तथा फल श्रीर "कहवा" नामसे काफीकी वुक्तनीका बोध होता है।

इस फलका श्रादिनिवास श्रफरीकाकी श्रक्तार्थत भवसीनिया, सदान, गिनी, श्रीर मोजास्विक प्रदेशका स्पक्त है। उक्त सक्तल स्थलों में यह द्वस श्रपने श्राप वनमें स्पन्नता है। श्रद्यदेशमें यह इस प्रकार नहीं होता। फिर भी कह नहीं सक्तते कि श्रद्यके दुर्गम मध्यप्रदेशमें यह है या नहीं।

काफीके श्रवेक श्रेणी-विभाग हैं। छनसे भारत-वर्षेमें ७ प्रकारकी काफी मिलती है।

र त्ररवी काफी। (Coffea Arabica) भारतकी नाना स्थानीमें इस काफी की यथिष्ट काफ होती है।

२ वङ्गालको काफी। (Coffea Bengalensis) कुमायंसे मिश्रमी तक, युक्तप्रदेश, वङ्गाल, श्रासाम, यीष्ट, चंद्रगाम भीर तेनासारिम प्रदेशमें यह छप-जती है। इसका फल ईषत् धायताकार होता है। चंद्रगाममें इसे "हरीणा" पात कहते हैं।

३ सगन्धि काफी। (Coffee Fragrans) यह बीहर बीर तेनासारिस प्रदेशमें मिलती है। फल उत दोनों जातिकी भांति होता है।

8 धासामी काफो। (Coffea Jenkinisii)
श्रासामके खिसया पर्वतमें उपजती है। फल ईवत् डिस्याकार लगता है।

प् खिसया काफी। (Coffea Khasiana) खिसया चौर जयन्ती पहाड़ो पर होती है। इसके फल केवल चौथाई इस मोटे पड़ते हैं। बीज टेढ़े वरकी भांति होते हैं।

६ विवाङ्ड्की काफी (Coffee Travancorensis) विवाङ्गड्रमें होती है। फल कम्बाईमें छोटा भौर चौड़ाईमें वड़ा रहता है।

श्रमनारी काफो। (Coffee Wightiana) दाचिणात्यके पियमांगर्मे उपजती है। इस फनका पानार विवाह इसे फनकी भांति होता, किन्तु एक तरफ बहुत दचका रहता है।

प्रयम श्रेणोको छोड़ कर दूसरी सकत श्रेणियों की काफी कम उत्पन्न होती है। दाचिणात्यके लोग ही श्रिक काफी पीते हैं श्रीर उधर ही इसकी खेती श्रिक की जाती है। दाचिणात्यमें श्रानक इतनी काफी उपनती है कि विदेशमें भी जाकर विकती है।

१५° छत्तर श्रीर १५° दिचिण श्रचांग्र वीचमं काफी
भनी भांति छवनती है। फिर ३६° छत्तर श्रीर ३०°
दिखण श्रचांग्र के सध्यम प्रदेशमें इसकी उत्पत्ति साधारण
है। कपासकी खेती जैसी ज्ञमीनमं की जाती है,
वैसी ही ज्ञमीन इसकी खितीके लिये भी श्रावश्यक
होती है। इसीसे भनेक लोग इसे उद्यानकी श्रीभाके
बिये सगाते हैं। अहां फारेनहीटके तापमानमें
६०° से ५०° पर्यंक्त उत्याता मिलती है, वहीं यह उपजती
है। मासमें एकवार दृष्टि होना श्रीर वर्षमें १५
इससे प्रधिक जल न पड़ना, इसकी उत्तम छत्पत्तिका

सहायक है। काफोकी कि विमें वड़ा यत करना पड़ता है। श्रितशय मेच चढ़ना वा श्रितवेगसे वायु चलना, इसके लिए श्रश्नम है। जोरसे इवा चलने पर काफोकी फूल मड़ लाते हैं श्रीर फल नहीं लगते, सुतरां काषक प्राय: श्राधे श्रस्थकी चित उठाता है। श्रस्थका श्रीस होनेसे द्वचके लिये हाथा श्रावश्चक है। ससुद्रके छपकूलमें काफी श्रच्छी नहीं होती। श्रमरीकाक श्रम्मर्गत श्रवसीनियाक साथ समस्त्रपातसे भारतमें पड़नेवाले स्थानोमें यह भली भांति छपजती है। विशेषत: नीलगिरि उपत्यक्तामें काफीकी उत्पत्ति श्रच्छी है।

पवसीनियामें इसके फलकी "वुन" कश्रते हैं। प्राचीनकालमें मिसर श्रीर सिरीयामें यह नाम प्रचलित या। उस समय सिरीयाकी रहनेवाली इसकी बीजकी केवे (Cave) कहते ये श्रीर पका कर खाते थे। श्रद्वी यत्यादिको यालोचनाक यनुसार प्रेख ग्रहानुहीन धमानी नामक किसी व्यक्तिन श्रफरीकाके उपकृतसं काफीका व्यापार देख कर सर्व प्रथम भदनबन्दरमें एक दुकान खोसी घो। १४७० ई०को वह मर गये। सुतरां १ ५वीं मताव्दीके सध्यभागमें काफी भरवमें पहिले आई। १५७१ है • को यह यमन, मका, कायरो, दामास्तर, अलेपो श्रीर क्लनखनियामें फैली थी। १५५४ ई॰को कुनजुनतुनियामें सर्वेप्रथम काफीका एक पानागार स्थापित इद्या। १५७३ ई॰की पर्लेषो गहरमें रनडल्फ नामक किसी युरोपीयनने इसका प्रथम परिचय पाया। फिर कद नदीं सकती कि भारतमें काफी कैसे आयी। श्रनिकीके कथनातुसार वावा वृदन नामक एक सुसल मान सत्रासी महेसे लौटते समय ७ वीज लेकर महिसर पहुंचे थे। दश्चिण भारतमें उत्त मतपर बड़ा विखास करते हैं। इसीसे उसका समस्त अमूलक होना ध्वानमें नहीं पाता । १५७६ से १५८०६० त्व लिनसोटेन (Jan Huygen van Linschoten) সামক एক ्त्रीचन्दाल इस देशमें घूमनेकी आये थे। वह अपने स्त्रमणहत्तानामं मलवार उपकूलके समस्त उत्पन द्रश्योंकी वर्षमा कर गये हैं। किन्तु उसमें काफीका नाम गृशी मिलता। उनके समसामयिक सेखकींके

पुस्तकमें सिसिरियों के बुन फलका काय खाने की बात देखते हैं। इससे प्रतुमान होता है कि भारतवर्ष में माते समय जिनसोटेन ने काफीको बात नहीं सुनी। डाक्टर पीया जिनसे विलायतमें "हाउस-म्व कामन्म" के समझ साच्य देते समय कहा या — "कालक ते की कम्पनी वाग़ में जो काफी होती है, उसको छोड़ हमने दूसरी कोई काफी नहीं यो।" उसके पीछे मिलनेवाला विवरण भी १८वीं गताव्ही का विवरण है। सिंहज में पीतंगी जा के दौरातमासे पहले प्रस्वींन इसे प्रथम प्रचार किया था।

पूर्व भारतीय दीपये गोमें १६८० ई० के अन्तमें गवर्णेर वान हुरनने (Van Hoorne) भर्द विणिकोंसे बीज संग्रह कर यवद्वीपके वटेविया नगरमें लगाये थे। उनसे जो पेड़ डगे उनका एक पौदा दङ्गलैएड पहुंचाया गया। फिर दङ्गलैंडके हचींका एक पौदा १७१८ई॰को सुरिनाम नामक खानमें भागा था। इसके दश वर्ष पीक्टे श्रमष्टर डमके काफीवागसे एक घीटा १४वें लुईकी उपटीकन दिया गया, फिर उसका पौदा पश्चिम भारतीय दीवपुष्त्रमें रोवित इग्रहा इसमें नृतन महादीयमं काफीकी खेती फैंच पड़ी। श्रमिरिका श्रीर यूरोपकी काफी-क्षषिका सूल यवदीप है। किन्तु प्राजकत प्रमेरिकाको भाति प्रविवीके दूधरे स्थानमें कड़ीं काफी नहीं उपजती। प्रकेरी ब्रेजिसमें ही पांच करोड तीन चाख पीदोंसे यक्रके साथ फल संग्रह किया जाता है। फिर कोष्टारिका, गोयाटिमाना, वेनजह्ना, गोयाना, पेरू, बनिविया, जामेका, किडवा, पोर्टीरका, श्रन्यान्य पश्चिम भारतीय दोप, अट्टेलियाकी क्तिन्सलेख, पूर्वभारतीय दीपावलीके मध्य सुमाता, बोरनियो, मनयउपहोष, खामदेग, सिंगा-पुर प्रभृति प्रणाली सध्यगत दीपविभाग चौर फिजी दीवमें इसकी खेती होती है। ब्रेजिन चौर यवदीवकी भांति श्राबाद जमीन् दूसरी जगइ नहीं। उसके पीके भारतवर्ष श्रीर मिंश्वतदीपकी पात्राद उद्गेख योग्ब है।

चरव देशमें इस प्रशक्ति फेल्निसे सुसलमान धर्मे याजक काफीपानके विक्ष उठे थे। कार्ण समजिद भीर प्रियतम पानीय है। सविराम ज्वरमें कुनैनकी भांति कची काफी खिलाते हैं। किन्तु इससे उतना फल नहीं होता। भुनी काफीसे गलित जीवयरीर वा खचादिका दुर्गन्य दूर हो जाता भीर दूषित वायुकी संक्रामकताका दोष नहीं भाता है। मन्द्राज शीर गज्जामके भस्पतालमें प्रत्यह काफीकी वुकनी जला वायुका दूषित श्रंथ नष्ट करते हैं। भरवांके कथना-नुसार काफीमें कामेच्छानिवारक गुण है। घरके श्रांगन या खुले मेदानमें काफी जलानेसे हवा साफ होती है। उक्त मत श्रनेक विज्ञ चिकित्सकोंका श्रांगित है। इससे श्रफीमका विष भी नष्ट होता है।

नादविष्याकी काफी (Liberian Coffee) अफरीकाके पश्चिम उपकूत पर लादविष्या, मङ्गोला, गोलङ्गो, अलटो प्रस्ति स्थानीं उत्पन्न होती है। दसका हच अरवीके काफी हचरें हट श्रीर फल तथा पत्र दीर्घ रहता है। जिस समय काफी हचका सिंहलमें श्रनुसन्धान हुआ, उस समय दस श्रेणीकी काफीका हत्तान्त युरोपोयों में प्रथम जाना। दस श्रेणीकी काफीमें शायद पिंक कीड़ा नहीं लगता।

लिखनर नाफीकी खेतीका खपाय बताना कठिन है। नारण भपनी भांखों इसकी खेती या बाग न देखनेसे कैसे समभ सकते हैं। अरबी काफीके इसमें नानारूप पीड़ा उठ खड़ी होती है। आबहवा श्रीर खेती वारीके दोषसे ही श्रिधकांग्र पीड़ा उपनती है। खेतीके दोषमें कंकड़से पीदा टूट जाता है। पत्तीमें पीजी धूल निकल श्राती है। फिर पत्ती काजी पड़ श्रीर सिकुड़ जाती है। काफीमें कीड़ा श्रीर मक्खी लगनेका डर रहता है। इसकी छोड़ टिड्डी, चूहा, गिलहरी, गीदड़ वगैरह भी इसे बहुत विगाड़ते है। श्रुगालोंके श्रत्थाचारसे जो फल गिर जाते वह संग्रह किये जानेपर "स्थाल काफी" (गीदड़ काफी) कहाते हैं।

काफ़ी—१ मिर्जा घला उद्-दौलाका उपनाम। बादयाइ श्रवाबरके समय इनको समृद्धि रही। २ सुरादाबादके एक सुसलमान कवि। इनका ययोचित नाम किफ़ायत यली या। इन्होंने 'बहार खुन्ह' नामक प्रय निषा।
काफर (य॰ पु॰) कपूर, कपूर। कपूर हेवा।
काफर मिलक—दिन्नीवाले बादगाह प्रजा उट्टीन
खिलकी के एक प्रिय कच्चकी। इन्हें बादगाह ने प्रयना
बज़ीर बनाया था। बादगाह के मरने पर इन्होंने एक
व्यक्ति ग्वालियर, उनके प्रत खिज़िर ख़ान प्रीर गादी
ख़ान्की प्रांखें निकान मेजा था। दारण इपमे
यह कमें सम्पन्न किया गया। फिर काफूर मिनक ने
बादगाह के जनिष्ठ प्रत यहानुद्दीन्को सिंहासन पर
बैठाया श्रीर ख्यं राज्यका कार्य चनाया था। किन्त
१२८० ई॰ के जनवरी मास सम्बाद्के मरने पर इनका
वस हवा। प्रचाउद्दिन्को तीसरे खड़के पीई

काफूरी (अ० वि•) १ कपूरिजात, कपूरमें बना इवा। २ कपूरिवर्ण विभिन्न, कपूरका रङ्ग रखने-वाला। (पु॰) ३ वर्णविभिन्न, कपूरी रङ्ग। दम्में इरित् यामा रहती है (कपूरके दीपककी काफ्री यमा' कहते हैं।

काव (प्र॰ स्त्री॰) पात विगेष, चीना महीकी वड़ी रकावी।

काव—पारस्य उपसागरके किनारे रहनेवानी एक

ग्रदा जाति। उत्तरमें साम्हरसे रामहरसुत ग्रीर

पूर्वमें वेवेहनसे हिन्दियन तक यह जाति वसती है।

इसकी राजधानी सुहमेरा है। काव नोगोंकी वास
श्रूमिके मध्य वह शाखाविशिष्ट ताव नदी वहती है।

ग्रद्वी भीगोजिक इस नदीको दोरक कहते हैं।

ई० के १६वें ग्रताव्द कावोंने कई ग्रंगरेजी नहान

गात्रमण किये थे। उसी स्त्रमें इनसे युद्ध चन

पड़ा। फिर घनीरजा पायाने सुहमेरा नगर

ग्रिधकार किया। १८५७ ई०से पारस्य युद्धके बाद

उता नगर भारत गवरनमेराटके ग्रधीन हवा।

कावर (सं॰ पु॰) कुलितो वन्धः कोः कादेगः
पृषीदरादिलात् सिह्म। कुलित वन्धः, वुरा फन्दा।
कावर (हि॰ वि॰) १ कर्तुर, कवरा। (पु॰) मूमि॰
विग्रेष, दोमट, रेत मिली हुई जमीन्। ३ पचिविग्रेष,
एक जहुली मैना।

नाबना ( हिं॰ पु॰ ) नीरच्जु, जहाजना रस्ता या जञ्चीर। यह प्रव्द अंगरेजीने 'नेनिन' ( Cable )ना प्रपन्नंग है। देवरी क्षे जानेवाले बड़े पेष या वालटूको भी 'कावना' कहते हैं।

कावा—१ एक जाति। इस जातिके लोग भारतके पश्चिम गुजरातके उत्तरकच्छ उपसागरके उपकूल पर महाराष्ट्र राज्यमें रहते थे। पाज कल इनकी वात अधिक सुन नहीं पड़ती।

र सुसलमानांका एक यरिक्ट्रः। यह चपकनकी भांति रहता, केवल वक्त एक प्रधांग कटता है। इसके भीतर स्तका कपड़ा पहनते हैं। उस कपड़े पर वक्त स्ति करीका या कोई दूसरा काम रहता है। वाविके कटे श्रंगसे वह देख पड़ता है। काविका स्ववहार पहले वहत था, किन्तु सब घट गया है।

३ समचतुष्कोण प्राक्तति, वरावर चौकोर प्रक्त।

. ४ मुसलमानों का एक पवित्र गटह। यह अरव देशके सका नगरमें प्रायः चतुष्कीण एक भवन है। द्वे सुरालमान एक पवित्र तीर्थ मानते हैं। यह **उत्तर पश्चिमसे दिचिया पूर्व तक २४ इ।य लखा,** २३ हाथ चौड़ा शीर २० हाथ ऊंचा है। पूर्व दिकको इसका दार है। दारके निकट रीप्यासन पर क्षणा-वर्णका एक प्रस्तर रखा है। याती सका पहुंचते ही चस्तुमुख प्रचालन वा सानादि कर मसजिदमें जाते हैं। पचले क्षणावर्णका प्रस्तर चूम पीछे कावाकी चारो भोर प्रदिश्वण लगाना पड़ता है। कावाको दिचण रख तीन बार जल्द जल्द भीर चार बार धीरे धीर प्रदिचण कर काबाकी वास श्रीर रखते परिश्वमण शेष करते हैं। कावाके निकट एक प्रस्तर पर इवाहीमका पदिचन्ह है। प्रदिचयके पीछे यात्री इसी प्रस्तरके निकट जा मन्त्र पढ़ते हैं। उसके पीछे क्षण प्रस्तरको फिर चुम चले पाते हैं। श्वरबी परिवारवर्शको मध्य पुत्रसन्तानको उत्पन्न होनेके ४०दिन पीक्र कावेसे से जानेकी प्रधा है। यहां साकर उस पर मन्त्रादि पहे जाते हैं। उसकी पौछे खड़केको घर खाने पर नायित , पाक्र गण्डदेशमें छुरेसे चल्लके कींग्यस सुखके कींग्र पर्यन्त समान्तरासमें तीन दाग बना देता है।

यति प्राचीन कालसे कावा यरवों का तीर्थ छान गिना जाता है। कयनानुसार यादमके समय एक प्रस्तरमूर्ति खर्गसे गिरी थो। क्रमधः इसमें ३६० मूर्ति प्रतिष्ठित हुयों। सुहमादके धर्मप्रचारसे इसका गौरव कितना ही विगड़ गया। भारतमें खलीका जमरके वंघोय करनाटकके नवाबोंने इस काबेमें चढ़निके लिये एक खण्डेसोपान प्रदान किया या। १६२७ई०को काबेका गौरव फिर प्रतिष्ठित हुवा। काबाइज—एक जाति। प्रास्थके पूर्व भौर पश्चिम कुर्द लोग रहते हैं। कबाइज उन्होंके यन्तगंत हैं। वावावधकेरा (सं खी०) कबाव चीनो।

कावासखेल — एक जाति। काश्मीर प्रान्तमें वनू के निकट वनीरी लोग रहते हैं। वड़े मह्माइयां और वजीरियों में कावाल खेल हाते हैं। इनकी तीन श्रेणी हैं, — मियामी, सेमाली और विवाली। इनमें हज़ारों वलवान् योदा पाये जात हैं। १८५० और १८५४ई को इन्होंने भारतके प्रान्तभागमें श्रंगरेजें का प्रिकार रहते भी २० वार लूट मार की थो। श्रंगरेजें के रेजेंने इन्हें कई बार मारा और हिरा है।

काविन (अ॰ वि॰) अधिकारपाप्त, कवना रखने वाला। काविल (अ॰ वि॰) १ योग्य, लायका। २ विद्वान्, ससभदार।

( कवनाई क्पान ) एक विख्यात वाबिल खान् सुगल सम्बाट्। यह चङ्गोज खान्के प्रयोत श्रीर तातांर• राज मङ्ग्ले भाता थे। १२५८६०को द भाटमल प्राप्त इवा। यहो चीन राज्यमें पुद्देन वंशके प्रतिष्ठाता थे। १२६०ई०को यह प्रसंख्य दल बल साथ ले चीन राज्यमें घुसे। फिर इन्होंने तातारोंकी हरा उत्तर चौनपर श्रधिकार किया था। १२७५ई०को दन्होंने सङ्ग वंग निर्मृत कर दिखण चीन जीता या। इसी समय यह उत्तरमें उत्तर महासागरसे दिवाणमें मनका प्रणासी भीर पूर्वमें कोरियासे पश्चिममें एशिया माइनर पर्यन्त समुदय भूखर्डके एकाधिपति थे। दूसरे सुगन सम्बाटोंकी भांति यह श्रत्याचारी श्रोर प्रजापीड़क न थे। स्थासनके गुणसे चीनवासी मात्र दनकी प्रशंसा करते थे। १२८४ई॰को इन्होंने इहलोक कोड़ दिया।

काबिकीयत (श्र॰ स्त्री॰ )१ योग्यता, लियाकृत, पर्चंच। २ विदत्ता, समभदारी।

काविस (हिं॰ पु॰) कपिशवर्ण, एक रंग। इसमें
सटीके कच्चे वरतन रह कर श्रावा लगानिसे लाल
निकल श्राते भीर चमकीले दिखाते हैं। काविस
वनानेमें सोंठ, मटी, रेह, भामकी छाल भीर ववूल तथा
वांसकी पत्ती घोल कर डालते हैं। २ स्टित्ताविशेष,
एक मिटी। यह रक्तवर्ण होता है। जल मिलानेसे
इसमें लस श्रा जाती है।

कावी (हिं॰ स्त्री॰) मन्नयुद्धका एक इस्तलाघव, कुश्वीका कोई पेंच। इसमें एक पहलवान् दूसरेके पीछे जा एक हायसे उसके जांधियेका पिछोटा पकड़ लेता श्रीर दूसरे हायसे पैर खींच कर पटक देता है। काबुक (पा॰ स्त्री॰) कबूतरोंका दरवा।

कावुत्त-१ अप्रगानस्थानका एक जिला। इसके पिसम कोहवाबा, उत्तर हिन्दू कुथ पटेत, उत्तर पूर्व पञ्चसरा नदी, पूर्व सुलैसान पर्वतन्त्रेणी, दक्षिण सफेदकी ह तथा गजनी भीर पिसस हजारा प्रदेश है।

कावुनका मधिकां यस्यन पर्वतसे परिपूर्ध है। इसकी पनेक उपत्यका उदेश हैं। इन उपत्यकावों में वड़े वड़े बच होते हैं। उनके कड़ी श्रीर वरगे बनते हैं। को हिस्यान भीर क़रममें श्रच्छा श्रच्छा काष्ठ उपज्ञता है। कावुनके नानास्थानों में मेवेके वाग हैं। कोइटामन श्रीर इस्तानीफ उपत्यकामें वाग बहुत हैं। वाग देखनेमें भृति मनोरम हैं। लीगर श्रीर चीरवन्द नामक प्रदेशमें पश्चारणका स्थान है। यहां पर्वादिका श्राहार भी श्रधिक मिनता है। यहां नीई श्रीर यव यघेष्ट उत्पन हीता है। किन्तु उसे केवल टरिट लीग व्यवहार करते हैं। सब सम्पन्न त्तीग मांच प्रधिक खाते हैं। गजनीसे नानाविध श्रस्य यहां श्राता है। उत्तर बदख्शान्, जनानावाद, ्लामघन भीर कुनारसे चावलकी श्रामदनी होती है। इस जिलेमें स्थान स्थान पर शस्यादि श्रधिक उपजता है। रामयान और इजारेसे वी पाता है। यहां द्रव्यादिका महस्य नहीं। ग्रीमके समय नीग मधि कांग खीमें रहते हैं। प्रस्तर भीर इष्टकनिर्मित घर मी हैं। घरांकी कत भारतबंपकी भांति समतल होती है। गो श्रीर मेंप ही यहां धन गिना
जाता है। उत्तरमें तुर्केखान भीर दिचिपमें भारतवर्षके साथ वाणिन्य हीता है। तुर्केखानके भावका ही
वाणिन्य भविक चलता है। ग्राम कीटे बड़े नाना
प्रकारके हैं। एक एक ग्राममें सी-डेट सी घरोंकी
वसती है। ग्रामके भीतर बीच बीच कीटे किले बने
हैं। जल भनेक खानोंमें मिनता है। उपत्यकामें
प्राय: वेनगाड़ी चलती है। विह्विणिन्यमें दृष्ट, ग्रावः
श्रीर श्रावतर व्यवद्वत हीते हैं। तुर्केखानमें कृपियोंने
ग्राव्क बढ़ाया था, इस लिये वहांका वाणिन्य कुक घट
गया। पहले भारतसे कपड़ा श्रीर चाय मेजते थे।
किन्तु यह काम भी बन्द ही गया। इससे उसके
ग्राव्का यामदनीमें घटी शाई है।

कावृत्तके प्रादेशिक यासनकार्तको हाकिम कहते हैं। १८८२ ई॰को अमीर भेर श्रको खान्के भाता सरदार शहमद खान् यहांके हाकिम थे। कावृत्तका श्राय प्राय: श्रठारह लाख रूपया है। श्राफगानस्थानके श्रन्यान्य प्रदेशकी श्रपेचा कावृत्तको सैन्य-संस्था कुछ श्रिक है। यहांको राहें भी खराव नहीं। इसका वहुत प्रमाण मिनता है कि पहले कावृत्तमें हिन्दू राजावोंका श्रधिकार था।

२ उत्त कावुल जिलेका प्रधान नगर। यह प्रचा० ३८° २ उ० एवं देशा० ६८° १८ पू० में कावुत प्रार नगर नामक दो नदीके सङ्गमस्थल पर प्रवस्थित है। कावुल गजनीसे ८८, खिलात ए ग़िलजाईसे २२८ श्रीर पेशावरसे १८५ मील दूर है। लोकसंख्या डेट्ट. साखसे कम है। यहां तापमानयन्त २०° डिगरी उत्तरता श्रीर १०५° डिगरी चट्ता है।

को ह ताक तथा ह भीर को ह खोजा सफर नामक दो गिरिश्रेणो मिलनेसे को एको भांति वननेवाला स्थान हो समतल है। उसी स्थानपर कावुल नगर भवस्थित है। यह चारोदिक् डिढ़ को समें श्रिषक न निकलेगा। प्रधान दुगे वालाहिसार नगरके दिलिए पूर्व भागमें खड़ा है। पहले कावुलको चारो भीर दष्टका प्राचीर था। किना शाजकर

स्थान स्थान पर उसका भग्नावशीय देख पड़ता है। नगरका अधिकांग स्थान व्यववाटिकासे परिपूर्ण है। बस्ती ५००० घरसे श्रविक नहीं। नगरमें शाने जानेके लिये पहले सात फाटक थे। प्राजकल लाहीरी श्रीर सरदार नामक दे। ही ईंटके फाटक देख पड़ते हैं। ले।गों के घर पिधकांग कची ईंट श्रीर महीके बने हैं। वार्द महलोमें विभन्न है। फिर महले क्चोंमें बटे हैं। कूचे प्राचीरमें वैष्टित हैं। युष वियहके समय प्राचीरांकी मरमात हीती है। समय एक. एक कूचा दुर्भेकी भाति देख पड़ता है। प्रविश्वके लिये कूचेमें सिफं एक फाटक रहता है। ऐसी श्रात्मरचाके व्यवहारको कूचावन्दी कहते हैं। भीतरकी राहें श्रत्यन्त सङ्घीर्ष हैं। नगरमें श्रनेक वालार है। छनमें दे। प्रधान है। वह दोनों प्राय: समान्तरालमें अवस्थित हैं। एकका नाम भीरवाजार श्रीर दूसरेका नाम लाहोरी वालार है। नगरकी दिचण श्रीर शीरवाजारमें चहार-काता नामक एक इमारत हैं। यह देखनेमें बहुत सुन्दर है। वाजारमें यह देखने नायक चीज़ है। इसके छन्ने चित्र-विचित्र वने हैं। श्रुली सरदान खानने यह इसारत वनवायी थी। नगरके बाहर वावर श्रीर तैसूर शाइका समाधिखान है। यह दोनों चीजें भी देखने सायक हैं। कावुसके प्रायनकर्ता खुद प्रमीर पहले वालाहिसारमें ही राजभवन या। श्राजकल श्रमीर नगरके मध्य पन्य स्थानमें रहते हैं। नगरमें एक विद्यालय है। विदेशी विश्वतीं या व्यवसायियोंके रहनेको यहां १४।१५ सराय है। इन्हें कारवान्-सराय कहते हैं। साधारण नोगोंके नहानेको स्नानागार हैं। उन्हें हमाम जहते हैं। इमाममें गर्भ पानी रहता है। ग्रीमके समय चारो भीरसे विणक् भाते हैं। क्रयविक्रय भविकांग दलालोंके दारा सम्पन होता है। नगरमें स्थान स्थान पर कूप हैं। किन्तु उनका जल कुछ भारी होता है। नदीका जल वहुत पद्धा है।

नगरमें जानेके लिये कई पुन हैं। उनमें किथ्वीका पुल प्रधान है। कई नावें कीहकर नावका पुन Vol. IV: 103 वना है। पक्ते पुल भी कई हैं। अनेक स्थानों पर नदीमें जन कम रहनेंचे चेतुकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

तैमृर ग्राप्टने कावुलमें श्रमगानस्थानकी राजधानी स्थापित की थी। उस समय तक सादुजाई वंशीय राजा ही कावुलमें रहते थे। सादुजाई वंशका पतन होने पर यह नगर दोस्तसुहमादके हाथ लगा। श्रंगरिजोंके राज करते समय कावुलमें वहुत युह्वविग्रह हुवा। पक्रगानकान देखे।

१८३६ दे० की ७वीं अगस्तके दिन अंगरेजोने ससैन्य याइग्रजाको कावल भेजा था। श्रंगरेजोंका सैन्यदल दो वर्ष वहां रहा। फिर १८४१ई० की २री नवस्वरके दिन कावलके सिपाइियोंने विद्रोही हो श्रमीर शाइग्रजाको मारडाला। दोस्त सुहस्रदके पुत्र भक्तवरखान्ने फिर श्रंगरेजोंसे सन्धि करना चाहा या। सन्ध होनेकी वात इस मर्भ पर चली यी कि श्रंगरेजोंको कावुल छोड़ना पड़ेगा। सर विलियम माननाटन सन्धिकी वात चीत करने गये थे। किना वह पिस्तौनसे मारे गये। उनके साथ देवर, मेकेन्त्री श्रीर लारेन्स साइव घे। गिलजाई सिपाहियोंने द्रेवरको भी मार डाला। दूसरे साहव वांघ लिये गये। पेपमें स्थिर इवा कि अंगरेजोंको रुपया पैसा सव देना थौर छहाँ सिर्फ ६ तीवें ले लौटना पड़ेगा। १८४२ई०की इठीं जनवरीको अंगरेको सेना सौटने सगी। .. ४५०० सिपाची और १२००० नौकर सख्त ठण्डो वरफको तोड़ते वापस त्राते थे। इस दलके मध्य नेवन डाकर त्रार्डन समरीर जनानावाद पहुंचे। वन्दी इवे ८५ लोग भी अवभिवर्म आ गवे। १८४२ई० की १५वीं सितम्बरकी अंगरेजी सेना ले कप्तान पोलकने काबुल पहुँच वालाधिसार दख्ल किया या। १२वीं श्रक्तोवर तक श्रंगरेज नगर पर श्रविकार किये रहे। माजनाटन साइवकी हत्वाके पीछे उनका देह वाजारमें बटकाया गया था। इसके वदलैमें श्रंगरेजोंने चहार-छाता वाजार तीपीसे छड़ा दिया।

१८७८ई • के सर्द मास गयहामकर्मे याकूव खान्के साथ अंगरेजोंकी सन्धि हुई। इससे कावुलमें अंग-

रेजींके एक रसीखराट रहनेका बात ठहरी। सर लूइस रसीडग्ट वन कावुल गये। उस समय भी पफ-गान बिल्कुल प्रान्त न घे। ३री चितस्वरके दिन ही सर लूइस ससैन्य इस्तपूर्वक मारे गये। उस समय सुरम उपत्यकारी सर फ्रोडरिक रावट अंगरेकी सेना लिये अपेचा करते थे। अंगरेज गवरनमंग्रमे उन्हें काबुन नानेकी अनुमति दी। रावर्टने ससैन्य प्रस्थान िकिया था। रास्तेमें नाना विन्न बाधात्रीका प्रतिक्रम करना पड़ा। ८वीं श्रक्तोवरको उन्होंने कावुल पर ंश्रधिकार किया या। श्रंगरेज सैन्यने वालाडिसार, किला श्रीर राजभवनका श्रधिकांग तोड़ डाला। भमीर याकूब खान्ने पदत्याग किया। श्रंगरेज कावुल पिकार किये रहे। अफगानोंने मोचा था कि ्त्रंगरेज सौट जावेंगे। किन्तु उन्हें बैठा देख सब सोग असन्तृष्ट हो गये। योड़े दिन पीछे अफगानोंने कावुल श्रीर बालाडिसार दख्स किया। २३वीं सितम्बरको श्रीरपुरमें एक युद इश्रा। उसमें श्रंगरेन ही नीते थे। किन्तु छन्हें भीरपुरमें श्रवस्य हो रहना पड़ा। २३वीं दिसम्बरको वहां ५० इजार श्रफगान सेनाने पहुंच श्रंगरेजी पर श्राक्रमण किया था। किन्तु वह परा-जित हुई। दूसरे दिन स्रधिकतर श्रंगरेज-सेना पहुंच गई। कावुन फिर श्रंगरेलीके इस्तगत हुवा। उसकी पीक्टे ३ मास तक कोई उपद्रव न उठा। ं २२वीं जुलाईको अवदुररहमान कावुसके अमीर मनोनीत दुये। त्रगस्त सासमें त्रंगरेन सेना लौट वाई। अभीर अबदुररहमानके शासनसे शान्ति खापित हुई। १८८१६०को याक्ष खान्ने प्राक्रमण किया था। किन्तु यह पराजित हो हिरातकी राह पारस्यकी श्रोर चले गरी। उसी वप अमीरने एक बार काबुल की इ दिया था। फिर बादंक श्रीर को इिखानके लीग विद्रोही हुये। किन्तु धीरे धीरे शांति हो गई। ्रद्र ४ ई० को रुस-सैन्य साव पर अधिकार कर अफ गानस्थानकी सीमार्ने जा पहुंची थी। शंगरेजीने क्स भीर भ्रफगानस्थानकी सीमा स्थिर करनेके लिये . ४ ॰ कमें चारी भीर ४०० सिपाची भेज दिये। १८८५ द्रै॰को भारतके गवरनर जैनरस साड डफरिनने रावस-

पिरहीमें एक दरबार किया था। अभीर उसमें निम-न्तित हुए। मार्च मासके शेषमें अभीर अबदुर रहमान वहां आए थे। एकपच तक रह वह आपस गए।

प्रानिसे कोई तीन वर्ष पिछले भूतपू प्रभीरको सीतेमें किसीने मार डाला था। उनके पीछे किनिष्ठ प्रत प्रमान उल्ला खान्को काबुकता राजपद प्राप्त इवा, किन्तु उन्होंने श्रंगरेजोंके विरुद्ध युद्ध घोषणा की। कितनी ही खून खराबीके पीछे युद्ध बन्द इवा। किर श्रफगानोंका एक दूतदल मिस्र करने भारत प्राया, भारतसे भी श्रंगरेजोंका दूत-दल काबुक सिस्की वातचीत करने गया। गत २ प्रवीं फरवरीको काबुक भीर रूपसे भी एक सन्ध इयो है। कहते हैं उस सन्धिक अनुसार भमोरने रूसी बोलग्रेविकोंको भारत पर श्राक्रमण करनेके लिये श्रफगानस्तानकी राह सेना ले जानेका श्रिषकार दे दिया है। काबुककी समस्या श्राक्रकल वहत टेढ़ी पड़ गयी है।

३ पफगानस्तानको एक नदी। इसी नदीके तीर कावुस नगरी है। ऋग्वेदमें यह नदी कुमा नामसे कही गयी है। कमा देखी।

कावुनी (हिं॰ स्ती॰) कुभासम्बन्धीय, कावुनके सुताज्ञिक्।

कावुकी वबूक (हिं॰ पु॰) हस्त विशेष, एक तरहका वबूक। यह भारतमें प्रायः सबैत मिनता श्रोर सरोकी तरह सीधा चलता है। इसे राम वबून भी कहते हैं।

कावुली मस्तगी (फा॰ स्ती॰) निर्यास विशेष, एक गोंद। यह रूमो मस्तगीसे मिनती श्रीर उसकी नगइ काममें श्राती भी है। वश्च बस्वई प्रान्त श्रीर उत्तर भारतमें होता है। इसे 'बस्वईकी मस्तगी' भी कहते हैं।

कावू (तु॰ पु॰) १ पकड़, पद्धा, पहुंच। २ श्रधि-कार, इख्तियार।

काम (सं॰ लो॰) कामाय दितम्, कम्-त्रण्। १ ग्रुक्त, वीर्य। २ यघिष्ठ, वालिब बात । ३ वाल्का, खाद्दिश । ४ स्वीकारवाका, दक्रारिया जुमका। पुत्रनुमति, सलाइ। (पु॰) काम्यते पसी घन्। ६ इच्छा, चाह। ७ सङ्गमेच्छा, मिसनेकी खाहिय। दवर, ग्रीहर।

> "सन्तानकामाय तथिति कामं राज्ञ प्रतियुत्य पयस्तिनी सा।" (रघवंश)

श्रमहादेव। १० विणा । ११ वलदेव। १२ कामदेव। कामदेव देखो। १३ काकार श्रचर। १४ त्यणा, लालच। इस सम्बन्ध पर भगवहीतामें लिखा है,—

> "ध्यायती विषयान् पुंच: सङ्गतेष प्रनावते । सङ्गात् संनावते काम: कामात् क्रीपीऽमिनावते ॥" ( सहर )

प्रथमतः विषयचिन्ता करते करते वैडसमें पासिक उत्पन्न होता है। फिर उसी विषयमें काम प्रयात् खप्णाका वर्च बढ़ता है। उसके पीछे वही काम किसी कारण प्रतिहत होने पर क्रोध प्रा जाता है।

इसी कामके सम्बन्ध पर भगवद्गीताने शहर-भाष्में भी कहा है,—"जो शह हो कर भी समुदाय प्राणिवर्गको स्वयमें रख सकता, उसीका नाम काम पड़ता है। कामही सब अन्धोंका मूल है। यही किसी कारणसे प्रतिहत होने पर क्रोध रूपमें परिणत हो प्राणियोंको कर्तव्याकर्तव्य विषयमें विचारहीन बनाता है। सुतरां उस समय वह पापाचारी हो जाते हैं। इस लिये प्राणिमातको उस विषयमें यत्न करना चाहिये, जिसमें दुराना काम चित्तसे दूर रहे।"

१५ चन्द्रवंशीय माङ्गच्य राजपुत । दनने पुत्र शङ्ग घी। (सम्बाद्विखण्ड १। २०।१५)

१६ मिहसुरके एक शान्तरराज। कादम्बराज विजयादित्यदेवके साथ इनकी भगिनी चष्टनादेवीका विवाह हुवा था। ११४८ ई॰को यह विद्यमान रहे।

१७ स्टिश ब्रह्मने ययेतमयो निलेका एक निभाग। यह श्रमा० १८° ४८ से १८ः ५ ७०, श्रीर देशा० ८४° ४५ से ८५° १४ २० पू० तक श्रवस्थित है। इसके उत्तर ययेत तथा मिक्न दून, पूर्व इरावदी, दिचिण पदीक्त श्रीर पश्चिम शाराकान-योमा है। श्रूमिका परिमाण ५७५ वर्गमीन है।

पहले यह स्थान मयदुगीके पधीन था। १७८३ ई॰ को मयदुगी इनाकेमें १४२ याम थे। पहले डिडिदारों की भांति सयदुगीर भी वसतायाची थे। सकत विषयां में कर्तृत्व चलते भी वह किसी के जीवन-सरणमें इस्तचिप कर न सकते थे। फिर उन्हें खर्ण-कृत व्यवहार करने की भी वसता न रही।

पहले ब्रह्मराज नामसे ८५०% रु॰ कर पाते थे। श्राजकल इसकी मालगुजारी कुल ७४८८० रु॰ है। लोक-संख्या कोई साढ़े पैतीस हजार होगी।

इस विभागका प्रधान नगर काम है। यह इरावदी नदीके दिचाण पार्ख अचा॰ १८ १ र छ० भीर देगा॰ ८५° १० पू॰के मध्य भवस्थित है। इस नगरके बीचसे 'मदे' नामक एक स्त्रोत वहता है। योड़ी दूर पर मतून नदी प्रवाहित है।

इस नगरमें अनेक बोड देवालय और पायम हैं।
पहले इसका नाम "महाग्राम" था। यही वौड
यास्त्रमें महाग्राम और पायात्य प्राचीन भौगालिक
टलिमि कर्तक माग्राम (Magrama) नामसे छत हुवा
है। ब्रह्मराज अलग्याने इसका नाम काम रखा।
लोकसंख्या दो हजारसे कम है।

१८ राजपूतानिके कमान परगनिका प्रधान नगर।
यह भरतपुर राज्यके श्रधीन है। काम भरतपुर
राज्यकी उत्तर-पूर्व सोमा पर श्रवस्थित है। पहले यह
स्थान जयपुर राज्यके श्रधीन था। राजा कामसेनने
इसकी श्रीहदि कर श्रपने नामसे परिचित किया।

यह नगर प्रतिप्राचीन है। किंवदन्तीके अनु-सार भगवान् श्रीक्षण्यकी यहां कुछ काल श्रवस्थिति रही। बींद राजावांके समय भी यह स्थान प्रसिद्ध हुवा। श्राज भी यहां विस्तर बींद्ध कीर्तिका ध्वंसाव-श्रिष पड़ा है। उसमें श्रतस्त्रभ देखनेकी चीज़ है। इस मन्दिरमें वुद्धमूर्ति खोदित है। १७५२ई॰को यह स्थान सेनापित पेरों कर्ल्डक रण्जित् सिंहके श्रिषकारभुक्त हुवा। यहांसे भरतपुर तक धातुवर्की चला गया है।

काम (हि॰ पु॰) १ कमें, कार्य। २ कठिन कार्य, सुप्रिकल बात। ३ उद्देश्य, मतलब। ४ सम्बन्ध, सरीकार। ५ व्यवसाय, रोजगार। ७ रचना, कारीगरी।

कामकला (सं० स्ती०) कामस्य कला प्रिया, ६ तत्।
१ कामदेवकी पत्नी रित। २ चन्द्रकी घोड़म कला।
३ तन्त्रोक्त विद्याविभेष। पुर्ण्यानन्द-प्रणीत कामकलाविलास नामक तन्त्रमम्मे दनका विषय वर्णित है।
तन्त्रभास्त स्वभावतः गुद्ध रहनेसे भ्रथं स्पष्ट समभ नहीं
पड़ता। इस लिये कामकलाविद्याके सृत्योक ही
छद्दत किये जाते हैं,—

<sup>५५</sup>सकलमुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविलोकनोय्कः अन्तर्जीनविमर्भ: पातु महिश: प्रकाशमावतन: ॥ सा नयति यक्तिराया निजसुखमयनित्यनिरूपमाकारा । भाविचराचरवीलं शिवहपविमर्शनिर्मलादश्रे॥ क्तुटगिवगितसमागमवी जाङ्रहिपणी परायितः । श्रणुतरद्यानुत्तरविमर्शलिपिलचाविग्रहा माति ॥ परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्श दर्पेणे विग्रहे। प्रतिक्चिक्चिरे कुडा चित्तमये निविगते महाविन्दः॥ चित्तमयोऽइंकार: सव्यक्षाहार्णसमरसाकार:। गिवगितिमय निपण्डः कवनीक्ततभुवनमण्डली नगति॥ सितयोपिवन्दुयुगलं विविक्तणिवणिक सङ्चत्प्रसरम्। वागर्यस्थिति परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टम्॥ विन्दुरहङ्गारात्मा रविरेतिनाय् नसमरसाकारः । काम: कमनीयतया कला दहनेन्दुवियही विन्दू॥ इति कामकलाविया देवीचक्रक्रमात्मिका सेयम्। विदिता येन स सुक्ती भवति महाविषुरसुन्दरीहपः॥ स्म टितादरवादिन्दी नीदन्नाइ री रवीऽयकः। तसात् गगनसमीरणदहनोदकभूनिवर्णसम्प्रतिः॥ भघ विग्रहादपि विन्होर्गगनानिलयद्भिवारिम्सिनिति:। एतत् पञ्चकविक्रतिर्जगदिरमणायनारुपर्यनाम्॥ विन्दुदितधं यदद्भे दिवहीनं परन्परम् तद्दत् । विदादिवतयोरिप न भेदखीयीसि वैद्यवेदकयोः॥ वागर्यो नित्ययुती परस्परं यतिशिवनयविती। स्टिस्थितिलयभेदौ विधा विभक्तौ वियोन ६ ऐष ॥ माता मानं मेथं विन्दुवयभित्रवीनरपाणि। घामवयपीठवयगित्रवयमेदभावितान्यपि च ॥ तेष् क्रमेण लिङ्गवितर्थं तहत्र मात्रकावितयम्। इत्य' वितयतुरीया तुरीयपीठादिभेदिनौ विद्या॥ शब्दसाशीं हुपं रसगसी चेति भूतस्चाणि। व्यापनामार्यं व्याप्यं तूत्तरमेवं क्रमेख पञ्चदश ॥ पश्चदशाचरहपा नित्या हैपा हि भौतिकाभिमता। नित्याः शब्दादिगुणप्रभेदभिन्नाः स्रयानया व्याप्ताः ॥

नित्यात्तिय्याकारात्तिययः थिवगक्तिसमरसाकाराः। दिवसनिगामपासाः श्रीवर्णासे पि तदस्यीद्रपाः॥ ष्रव्यञ्जनविन्द्रवयसम्हिभेदैवि भाविताकारा । षट्विंगत् तत्वाता तत्वातीता च केवला विद्या॥ विदापि ताट्गाता म्चा सा विप्रसुन्हरी देवी। विद्याव्यात्मक्योरत्यनाभेदमामनन्यार्याः॥ या सालरोहरूपा परा महेशी विमाविता सैव। स्पटा पद्मनग्रदिविमाहकात्मा चक्रतां याता ॥ चन्नसापि महेया न भेदलेगो विमायते विदुषै:। त्रनयोः स्चाकारा परेव सा स्यू लस्टायीय मिदा 🏾 नध्यं चक्रस्य स्थात् परामयं विन्दुतत्त्वमेवेदम। छच्चू ने तच यदा विकीणक्षेण परिणतं चक्रम ॥ एतत पश्चन्तादि वितयनिदानं विवीन इपं च। वामा जीष्ठा रीद्री चान्तिका पतुत्तरांशमृता; सु: ॥ इच्छा-चान-क्रिया-मानार्यं ता सवीत्तरावधवाः। व्यसाव्यस्तदर्षेद्यमिद्मेकादशाव्यक्तौ॥ एवं कामकलात्मा विविन्दुतत्त्वखद्वपवर्षमयौ। सेयं विकोण्डपं याता विगुण्खरुपिणी माता ॥ एका परा तदन्या वामादिव्यप्टिमादस्ट्यात्मा । तेन नवात्मा जाता माता मा मध्यमाभिधानाम्याम् ॥ हिविधा हि नध्यमा सा नुजास्य खाजति स्थिता स्झा। नवनादमयी स्युचा नववर्गातमा च भूतविष्यारुषा॥ श्राद्या कारणमन्या कार्य वनयीर्यतन्तती हिती: । सै वैदं नहि भेदला राला हितु हितुमदमी हम्॥ श प स प वर्गमयं तहसुक्तीर्णं मञ्चकीयविचारम्। नवकोणं मध्यं चेलिखं यिद्दीपदीपिते दशके प्र तच्छायाद्दितयनिटं दशारचक्रदयात्मना विवतम्। क च ट त वर्ग चतुष्टयविज्ञसनविस्पष्टकीणविन्तारम् ॥ एतच्काचत्र्यप्रमासमेतं दगार-परिपानः। हादिखरनवक चतुर्देशवर्षमधं चतुर्देशारिमदम्॥ परवा पशान्तापि च नध्यमया स्यू चवर्गहपिखा। एतामिरेकपञ्चागदचरात्मा च है खरीजाता ॥ कादिमिरप्टमिष्पचितमप्टरलाञ्चख वैखरैर्वर्गै:। खरगणममुदितमैतद्दाटरलाभोत्रस्य मिलनाम् ॥ विन्दुवयमयतेजिखितयविकाराय तानि इतानि। भविन्ववयमेतत् पग्यन्त्यादि विमाहविद्यान्तिः । क्रमणं पदविचेपः क्रमीदयसेन कव्यते हे घा। श्रावरणं गुरुपंक्तिदयनिदमनापदाम् नप्रसरम् ॥ चैवं परा महेगी चक्राकारेण परिणमेत तदा। तहे द्वावयवानां परिषतिरावणेरीवताः सर्वाः॥ भागीना विन्दुनये चक्रे सा विप्रसुद्धरी देवी। कामिश्राङ्गिल्या कल्या चन्द्रस कलितोच सा

पाशाङ् शेच्चचापप्रम्नशरपचाकाङ्गितस्व करा 📒 📑 वालारकारकाङ्गो शशिमानुकशान् लोचनवितया ॥ तिमाय्नं गुणभेदादासी विन्दुवयाताकी वासी। कामियीमिवेशप्रसुखदन्दवयात्मना विततम्॥ वसुकीणनिवासिन्यो यासाः संध्यादयाविणन्यादाः। पुर्वष्ट कमेवेदं चक्रतनी: सम्बदायानी देव्याः॥ तिहययहर्मयसाः सर्वेज्ञादि-खदपमापत्राः । भनदंशारनिखया लसन्ति शरदिन्दुसन्दराकाराः॥ तदाध्यवित्तकोषे योगिन्यः स र्वसितिदाः पूर्वाः । देवीधोक में न्द्रियविषयमया विष्यदेवमुपादााः भुवनारचन्नभवना देवीमनुकरणविवरणस्तुरणाः। संध्यासवर्णेवसनाः सिखंत्याः सम्प्रदाययोगिन्यः॥ षव्यक्तमस्दहङ्गिततनावाः खीक्रताङ्गाकाराः । हिरदक्क्शनसरीने नयनि गुप्ततरयोगिनीसं शाः॥ भूतानोन्द्रियदशकं मनय दिव्या विकारपोइशकम् । कामाकवि खादिखद्भवः पोड्गारमध्याने॥ मुद्रास्त्रिख्यासङ सम्बन्धयः समुच्छिताः सर्वाः । त्रादिमहारहवासा मासा बालार्ककान्तिभिः सदृगाः॥ पाधारनवक्तमस्या नवचन्नत्वे न परिवारं येन। नवनादगन्नयोपि च सुद्राकारिय परियतायके॥ त्रसास्तगदिसप्तकसाकारयं वमष्टकं स्पष्टम्। ब्राह्मग्रादिमाटरपं मध्यमभूविम्बामेतदध्यासी ॥ त्रिणमादिम् त्रयोऽस्याः स्त्रीत्रतन्त्रमनीयकामिनीद्याः । विद्यानरफलम् ता गुणमावे नान्त्रम् निकेतनगाः॥ परमानन्दानुमवः परमगुरुनिर्वि शेवविद्यात्मा । स पुन: क्रमेण मित्र: कानेगलं ययो विमर्गा गात्॥ माधीनः योपीठं क्रतयुगकाचे गुक्: शिवी विद्याम्। तस्य ददी खगक्य कामेय दे विमर्ग दिवारी ॥ सायेव मिवसंत्रान् स्थानेगान् ने। हमस्यवातात्यान्। चित्राणविषयभूतस्तितायुगादिकारणविगुदन् ॥ वीनवितयाधिपतीन् परोचा विद्यां प्रकाणयामास । एतैरोधिवतयाननुग्रहीत् गुरुक्षमा विहित: ॥"

भावार्थ-पादिस्टिष्टिका कारण शिव श्रीर शिक्त दो विन्दुस्तरूप हैं। इन दोनों विन्दुमें श्रिवरूप विन्दु खेतवणें श्रीर यतिरूप विन्दु रक्षवर्णे है। श्रिव-विन्दुसे जब मितिविन्दु मिसता, तब उभय विन्दुने संयोगका काम नाम पड़ता है। दोनों विन्दु नाना कला श्रीर नाद रखते हैं। इन शिवशक्ति विन्दुधे इं इन्तीस भवर, समुदाय भाषा एवं पश्च भूतादि यावतीय पदार्थकी स्टष्टि होती है। प्रकार प्रवस्थे

104

IV.

Vol.

शिव भीर इकार अचरसे शतिका बोध है। इसीलिये शिवविन्दु, शिक्तविन्दु भार नाद तीनांके संमिश्रणसे "प्रहं"कारको छत्पत्ति द्ववा करती है। कासकला कडते श्रीर इसी प्रक्तिका नाम विपुरा-सुन्दरी रखते हैं। उन्न तीनों विन्दु एक विकाण-चक्रके मध्यस्थित हैं। सुतरां विपुरासुन्दरी उसी चक्रके मध्य अवस्थान करती हैं। फिर उसके की गर् समूहमें सिहिपदा योगिनियांका अधिष्ठान है। इन ब्रिपुरामुन्दरीका बालारणकी भांति श्ररण वर्ण है। मस्तकर्मे चन्द्रकचा है। चन्द्र, सूर्य भीर श्रम्न चत्तुत्रय हैं। पाश, श्रङ्गश, रज्ज, धनु: श्रीर पश्चशर इस्तमें प्रतिष्ठित 🕏 । घोष्ठइयमें प्रव्यक्त, महत्, अइङ्कार भीर पञ्चतसात गुप्ततर योगिनीसमूह है। फिर सध्यमें पश्चभूत, दश इन्द्रिय, सन श्रीर घोड़श विकार पवस्थित हैं।

यह कामकलाविद्या अवगत हो सकने से तिपुरा-सुन्दरीत्व मिनता है। किन्तु गुरुके छपदेश व्यतीत केवल यास्त्रपाठरी इसमें कभी ज्ञानलाभ नहीं होता। दसके ४६ स्तूलतत्त्व हैं। यथा-

१ शिव, २ शित, ३ सदाशिव, ४ ईश्वर, ५ शुइ-विद्या, ६ माया, ७ कना, प विद्या, ८ राग, १० काल, ११ नियति, १२ पुरुष, १३ प्रकृति, १४ प्रहङ्कार, १५ वृद्धि, १६ मन:, १७ श्रोत्र, १८ लक्, १८ नेत्र, २० जिह्वा, २१ घाण, २२ पाद, २३ पाणि, २४ पायु, २५ उपस्य, २६ भव्द, २० स्पर्भ, २८ रूप, २८ रस, २० गन्ध, ३१ आकाम, ३२ वायु, ३३ तेजः, ३४ अप, ३५ प्रधिवी दत्यादि।

वामक्रमाख्यरम ( सं॰ पु॰ ) बाजीकरपीषध, ताकृतकी एक दवा। सतस्ताभ्यक श्रीर खर्णकी श्रखगन्धा एवं गुड़चीके रस भीर मुसली तथा कदलीकन्दके द्रवमें घोंटते हैं। स्तस्तासक एवं खर्णको धीमी धीमी श्रांचमें पना फिर उत्त द्वोंसे मदन करना चाडिये। इसी प्रकार बारबार घटिते और प्रकात श्राठ पुट लगाते 🕏। शासानीजात निर्धासके साथ चार माषा सेवन करनेसे यह बलवीय बढ़ाता है ाः ( रसरवाकर ) 🚋

कासक्सावटी (सं असी ) श्रीवधविश्रेष, एक द्वा।

महोलका मूल, विकला, गुड़ूची, मरिक हरिट्रा, सप्तक्कदा, सुरामांसी एवं कुछ दो दी तोले, विड़क्ट, सुस्तक, क्षयालवण, तालक, तथा टंकण चार चार तोले भीर घोधित गुगाल चौंतीस तोले एकव घोमें घाँटनेसे यह बनती है। चार माषा इसकी सेवन करनेसे वातरक रोग भारीग्य होता है। (रमरवाकर)

कामकलाविलास (सं॰ पु॰) कामकलायाः विलासः सम्यक् विवरणं यत्न, बहुत्रो॰। एक तन्त्रशास्त्र। दसमें कामकला विद्याका विषय विशेष रूपसे वर्णित है। इसके प्रणिता पुण्यानन्द श्रीर टीकाकार नटनानन्द थे। [कामकला देखी]

कामकाज (हिं॰ पु॰) कर्मकार्य, कारवार, दौड़धूप। कामकाजी (हिं॰ पु॰) व्यवसायी, कारवारी। कामकाति (सं॰ ति॰) कामपरा कातिः यच्दा यस्य, काम-के यव्दे तिन् वहुत्री॰। काम यब्द्युक्त, प्रपनी खाद्दिस जाहिर करनेवाला।

कामकान्ता ( चं॰ स्त्री॰ ) राजनैपासी, नेपासकी मन:थिसा।

कासकास ( सं॰ ति॰ ) कामं कामग्रते, काम्-कम्-णिच्-श्रण्। प्रभीष्टप्राथीं, खाडिश की द्वयी चीज सांगनेवाला। कासकामी (सं॰ ति॰) कामं कामग्रते, कम्-णिच्-णिनि। श्रभीष्टप्राथीं, सुराद मांगनेवाला।

''श्रापूर्यं नाच नच प्रतिष्ठ' ससुद्र नापः प्रविश्वनि यहत् ।
तहत् कामाः यं प्रविश्वन्ति सर्वे स शन्ति नाप्रोति न कामकामी ॥''
( सगवद्गीता )

कासकार (सं० वि०) कासं करोति, कास-क प्रण्। १ कास्यकार्यंका निष्यादक, खाडिसके सुताविक चलनेवाला। (पु०)२ फलाभिसन्धि, खाडिशकी

कामकाली (सं•स्त्री॰) जसपचिविश्रेष, एक दरयायी चिड्या।

कामकूट (सं॰ पु॰) काम एव कूटं प्रधानं यस, वहुत्री॰। १ विद्याप्रिय, रक्हीवाजः। १ विद्याविभ्रम, रक्हीवाजी। ३ कामराज नामक श्रीविद्याका एक मन्त्र। यह तीन प्रकारका होता है, —कामकूट, कामकेलि श्रीर कामकीड़ा। यथा १म कामकूट, "विद्यसन्द्रसतः प्रयात् कली नकुलि बहि स नायाखरेस संयुक्तं नादविन्दुसनाय्वितम् । प्रथमं कामराजस्य ज्रुटं परमदुर्लभम् ॥" (इसकलकीम्)

२य कामकूट,---

"विष्टिषयुर्व कामी इंगः शक्तस्तः परम् । सहामाया ततः पयात् खप्रवतीति कयाते॥" (इक्रमसङीम्) २य काससूर,—

"मदनं शिववीजञ्च वायुवीलं ततः परम्।

रंद्रवीनं ततः पयात् महामायां सहहरेत्॥ (कहमल्डहीन्) कामकत् (सं वि ) कामेन करोति, काम-क्ष-क्षिप्। १ यथिच्छ कारक, मङ्गिके सुवाफिक चन्ननेवाना। २ सभीष्ट सम्पादक, प्रथमी सुराद पूरी करनेवाना। (पु०) ३ विष्णु।

"कानहा कामक्रम् कानः कामः कामप्रदः प्रसः।" (विष्णवहस्त्राम) कामकेलि ( सं॰ वि०) कामे तहे तुकरती केनियेस्य, बहुवी॰। १ नम्पट, ऐयाय, किनरा,। (पु॰) काम-निमत्ता केलिः, सध्यपद्ती॰। २ स्रत, किनाला। कामक्रीड़ा (सं॰ स्त्री॰) कामेन क्रीड़ा, ३-तत्। १ स्रत, ऐयायी। २ पञ्चदशावरी एक क्रन्ट।

"माः पच खुर्यक्षां चा कामजीड़ा चंदा द्वेया।" (इत्तरावकरटीका)
जिस इन्द्रमें पांच मगण अर्थात् पन्द्रहो वर्णे गुरु रहते,
उसे 'कामक्रीड़ा' कहते हैं।

कामखद्भद्दना (सं० स्त्री०) कामं कमनीयं खद्गमिव दर्श पत्रं यस्याः, बहुत्री०। सुवर्णकेतकी, पीना केवड़ा। कामग (सं० वि०) कामन वाद्यस्य इच्ह्या यथेच्हं देशं गच्छति, काम-गमन्ड। १ इच्छानुसार चलने-वासा, जो श्रपनी खुग्रीसे श्राता जाता हो। २ नम्पट, रण्हीबाल, हिन्दा। (पु०) ३ कन्द्रण, कामदेव। कामगति (सं० वि०) कामं यथेच्छं गतियस्य, बहुत्री०। १ इच्छानुसार चलनेवाला, जो मर्जीके मुताबिक श्राता-जाता हो। २ यथेच्छ देशको गमनकारक, मन-मानी जगहको जानेवाला। १ लम्पट, रण्हीवान्। कामगम (सं० वि०) कामं यथेच्छं गच्छति, काम-गम-भन्। कामगति देखी।

कामगा (सं • स्त्री • ) कामन अनुरागेण गच्छित, काम-गम-इ-टाप्। १ को किसा, कीयस । २ यदेच्छ-पुरुषगामिनी, दिनास। "पाषस्थानाथिनता स्थे नाः मर्दं ग्रा कामगादिकाः । सुरापा आत्मत्यागिन्यो नागौनीदकमाजनाः ॥" (याज्ञबस्का)

कामगामी (सं वि वि ) कामं यथेक्कं योनिविधारं श्रक्तत्वे व गच्छति इत्यथः, काम-गम-बिनि। योनि-विधारश्च्य हो यथेक्क् भावमे स्त्रीगमन करनेवाला, रण्डीवाल, किनरा। २ कामचारी, खाडियके सुवा-किक् चन्निवाला।

कामगार (हिं॰ पु॰) राज्यप्रवस्वकर्ता, कामदार । कामगिरि (सं॰ पु॰) कामप्रधानी गिरिः, मध्यपदली॰। १ कामरूपका एक पर्वत । (बालिकापुराण्) २ दाचि-णात्यका एक पर्वत ।

"कामिगिरं समारम दारकानं महियरि।" (मिक्सिक्स्मतन्त्र)
न्तामगुण (सं॰ पु॰) कामक्ततो गुणः, मध्यपदन्तो॰।
१ श्रनुराग, सुइच्चत। २ विषय, ऐग्र। ३ भोग, मना।
कामङ्गमो (सं॰ व्रि॰) कामं ययेन्ह्यं गच्छति,
कामम्-गम-णिनि। कामगानी देखो।

न्तामचर (सं॰ व्रि॰) कामेन चरति, काम-चर-ट। सेन्छाचारी, मर्जीके सुवाफिक सब जगह घूमनेवाला। "तां नारदः कामचरः कदाचित्।" (कृमारसभव)

कामचरण (सं क्षी कामं यद्येच्छं चरणं विचरणम्, कभेषा । यद्येच्छभावसे विचरण, मनमानी चलफिर । कामचरल (सं क्षी ) कामचरस्य भावः, कामचरल्व । कामचरका कार्य, मनमानी चलफिर । कामचलाज (हिं वि ) किसी न किसी प्रकार कार्य निकाल देनेवाना, जो काम चला देता हो । कामचार (सं वि ) कामिन स्वेच्छ्या चरति, कामचर-घल् । १ यद्येच्छभावसे विचरणकारक, मर्जीके सुवाफिक घूमने फिरनेवाला । २ यद्येच्छभावसे पशु-चरानेवाला, जो मर्जीके सुवाफिक मविशी चराता हो ।

खुगबूदार वेल।
कामचारी (सं० ति०) १ कामेन खेच्छ्या चरति, कामचर-णिनि। कामुक, ऐयाग्र, किमरा। २ यद्येच्छचारी,
सजीके सुवाफिक, चलनेवाला। (पु०) ३ मरुड़।
४ कलविद्य, एक विख्या।

कामचारिणी (सं० स्त्री०) सुगन्ध लताविश्रेष, एक

-कामन (सं॰ वि॰ ) कात्मा नायते, काम-जन-इ।

१ प्रसिनायजात, खाडियसे पैदा। कामज व्यसन दग्र प्रकारका होता है,—

"सगयाची दिवासप्र: परीवाद: जियो नदः ।
तौर्याविकं वयाया च कामजी दशकी गणाः ॥" (मतुमंदिता)
स्वाया (श्विकार), खूतक्रीड़ा, दिवानिद्रा, परनिन्दा, स्त्रीसम्मोग, मद्यापान, नृत्य, गीत, वाद्य भीर
वयापर्यटन दश कामज व्यसन हैं। इनमें मद्यापान,
खूतक्रीड़ा, स्त्रीसम्मोग भीर स्वगया चार उत्तरीत्तर
अधिक कष्टदायक छोते हैं। कामज व्यसनमें शासक
होने पर धर्म श्रीर भर्यनाभसे विद्यत रहना पड़ता है।
इसनिये इनको सर्वेदा होड़ना चाहिये। २ कामजात,
सुहव्यतसे पेदा। (पु०) ३ कामदेवके पुत्र, श्रनिष्ठ ।
कामजव्य (सं० पु०) कामजश्रासो व्यस्ति, कर्मधा०।
कामजव्य व्यर, एक बोखार। कामरिपुके भाषिकासे
यह व्यर श्राता है। वैद्यायास्त्रके मतसे इसका लक्षण,—
'कामके विवारिसंशनदानसमोजनस्।" (माधवनिदान)

मनकी विकलता, तन्द्रा, पालस्य भीर भमोजन है। भावप्रकाशक मतानुषार श्राप्ताष्ठवाक्य, श्रभोष्ट वस्तुके लाम, वायुके ष्रपश्मकारक कार्य श्रीर हृष्ट रहनेके ष्रपायमे यह ज्वर कूट जाता है। क्रोषसे भी इस ज्वरका उपश्म होता है।

कामजननी (सं श्ली॰) नागवत्ती, पानकी वेस । कामजनि (सं॰ पु॰) कामस्य जनिक्त्यत्तिः श्रसात्, बहुन्नी॰। १ कीकिन, कीयन। (वि॰) २ सुगस्यि, खुशबूटार।

कामजा (सं॰ स्त्री॰) द्वचित्रीय, एक भाड़। यह कर्णाटक देशमें प्रसिद्ध है। इसका वीज भी 'कामजा' कहाता है। वेदाकनिधण्डु इसे मधुर, वल्य, काम-द्वहिकर, इन्द्रियद्वसिकर भीर रच्य बताता है। राज-निधण्ड के मतसे इसके वीजमें भी उक्क गुण होता है। कामजान (सं॰ पु॰) कामं जनयित, काम-जन-णिच्-भ्रच् निपातनात् न इन्द्रः। श्रथवा कामजं कन्द्र्पमावं भानयित, कामज-भा-नी-ड। कोकिल, कोयल। कामजित् (सं॰ पु॰) कामं जयित, काम-जि-क्विप्। १ महादेव। २ कातिकेय। ३ जिनदेव। कामज्येष्ठ (सं॰ वि॰) कामको बड़ा समभनेवाना, जो खाहिशका पावस्ट हो। कामज्वर, कामज्ञर:देखो।

कामठ (मं॰ ति॰) कमठस्य इदम् कमठ-प्रण्। १ कच्छपस्वन्धीय, ककुवेसे सरोकार रखनेवाला। २ कमग्डलु-सम्बन्धीय।

कामठक (सं्पु॰) सपैविशेष, एक सांप। धतराष्ट्र नामक नागवंश्रमें इसने जना लिया था। फिर जनमेजय राजाके सर्पयक्तमें यह मारा गया। (महाभारत प्रादि॰) कासठा—मध्यप्रदेशस्य भग्डारा जिलेकें तिरोरा विभागको एक जमीन्दारी। भूमिका परिमाण २८१ वर्गमील है। लोकसंख्या ७५ इनारसे ऋधिक है। कोई सवा सी गांवोंसे तरह हजारसे प्रधिक घर वने हैं। प्राय:सी वर्षसे जयर हुये नागपुरके राजाके . श्रधीन यह कुनवी वंशकी एक जमीन्दारी रही। किन्तु राजाकी विपचमें विद्रोहाचरणसे उनके हायसे निकाल यह कि हो लोदी वंशीयकी दी गयी। वह मालगुजारी दे इसे भोग करते हैं। इसमें कामठा नामक एक ग्रास भी है। वह श्रवा० २१° ३१ श्रीर देशा० ८०° २१ पु० -पर भवस्थित है। जीकसंख्या डेट्ट इजारसे अधिक है। प्रधिवासी खेतीवारी करते हैं। सरदार या जमीन्दार यहीं रहते हैं। उनके घर चारी मोर प्राचीर श्रीर गड़से विष्टित हैं।

नगर। यह अचा० २१° १३ २० ८०० भीर देशा० ७८° १४ ३० पू० पर अवस्थित है। यहां सेना-निवास (कावनी) है। नामठी नागपुर शहरसे छंतर पूर्व साढ़े चार कोस पड़ती है। नोकसंख्या पचास हजारने अधिक है। यहां देशी विदेशी वस्त भीर नवण पछादिना कथ-विक्रय होता है। शस्त्रका व्यवसाय प्रायः माड़वारी महाजनों हाथ है। यहां वंशीनान भनीरचंदकी ननवायी एक सन्दर पकी पुष्करिणी भीर उससे नगा एक मन्दर पकी पुष्करिणी भीर उससे नगा एक मन्दर तथा उद्यान है। कनहान नदीपर सेतु बंधा है। उसके जगर नागपुर भीर क्लीसगढ़नी रेन गाड़ी चलती है। रेनका एक छंशन मो है। भीषधानय, विद्यानय भीर शति-धियों के निये धर्मणाना वनी है। यहां ४६० कृप देख पढ़ते हैं।

कामहिया (हि॰ पु॰) चर्मकार-साधुसम्प्रदायविशेष।
यह साधु राजपूतानेमें रहते हैं। रामदेवकी वाणी
गाना श्रीर भिचा सांग कर श्रपनी जीविका चलाना
इनका काम है।

कामग्डलव (सं॰ ति॰) कमग्डलोभीवः, कमग्डलु॰ श्रग् बहुत्री॰। १ कमग्डलु सम्बन्धीय। (क्ली॰) २ कमग्डलुका कार्य, कुम्हारका पेया।

कामग्डलेय (सं० ति०) कमग्डलोरिटम्, कमग्डलु-टः उनग्रीस्य खोपः टस्य एय । देलीपे।ऽकट्रवाः । पा ६१८११ ४० पायने यौनीयियः पटखरुषां प्रवयादीनाम्। पा १०१।३।

कमण्डलु-सम्बन्धीय।

कामतर् (सं॰ पु॰) कामं यथेच्छं जातस्तरः, मध्यः यदनो॰। १ वन्दाक वच, बांदा। यह पेडों पर श्राप ही श्राप छत्यद्व होता है। २ कल्पवच।

कामता युक्तप्रान्तके बांदा जिलेका एक ग्राम। यह चित्रक्ट पवतके निकट अवस्थित है। कामदगिरिके नाम पर इसे कामता कहते हैं।

नामतापुर—कोविवहार प्रान्तका एक ध्वं साविश्वष्ट प्राचीन नगर : कामरूपके राजा नीलध्वज इसके स्थाप- यिता थे। यह नगर कामरूपके कामपीठमें भवस्वित है। जब कामरूपका राज्य पश्चिममें करतोया नदी तक विस्तृत था, तब यह नगर उस राज्यको राजधानी रहा। उस समय इसकी भोभासमृद्धि जैसी थी, उसका विद्यमान भी भव नहीं। श्राजकत यह एक चुट्ट प्रामकी अपेचा भी हीनावस्थामें हो गया है। भगनावश्वके सध्य दुगं, राजप्रासाद, सरीवर, उद्यान, देवालय इत्यादि सकल विषयों का ध्वं सावभिष है। इसके पश्चिम लालबाजार नामक एक होटा यहर है। युरोपीय साधारणतः इसे लालबाजार ही कहते हैं।

पहले कामतापुर घरला नदीके पिक्स तट पर अवस्थित था। किन्तु आनकल घरला प्राचीन स्थान होड़ कितना हा पूर्वेकी हट गयी है। इसलिये यह उससे बहुत दूर पड़ता है। घरलाका प्राचीन गमीर विस्तृत स्थान आज भी कामतापुरके पूर्व खाली पड़ा है। उस स्थानको देखनेसे मालूम होता है कि पहले घरला आजकलको भिष्ठा बहुत विस्तृत भीर प्रवल नदी थी। कामतापुरके वीच इस समय भी एक जुद्र नदी प्रवाहित है। इसको "सिङ्गीमारी" क (मङ्गीमारी वा सिंहमारी) कहते हैं। इस जुद्र नदीने प्राचीन नगर दो भागों में वांट दिया है। पूर्व खण्डसे पश्चिम खण्ड छोटा है। जहां शिङ्गीमारी नगरमें हसी या जहां नगरसे निकली है, वहीं वहीं प्रधिकांश स्थान स्रोतके प्रवाहसे विनष्ट हो गया है।

नगर वहुत कुछ आयताकार है। परिधि प्राय: १८ मीच होगा। उसके मध्य पूर्वको ही ५ मीच धरलाका पुराना कोट उत्तर-पश्चिमचे दिचणपू<sup>ड</sup> कोणके श्रमिमुख पडता है। नगर पपर तीनों दिक् मल्किट तथा मृगमय वहत् प्राकारसे परिवेष्टित है। खाई दो हैं-एक नगरकी चारो श्रोर, श्रीर दूसरी नगरके श्रभ्यन्तरमें दुर्गके चारो श्रोर। ऐसा जान पड़ता है कि-दुर्भकी खाईको मिटी खीद दुर्भके सुरचे बनाये गये हैं। फिर नगरकी खाईकी सिद्दी निकाल खाईकी बाहर ढालू पुक्ता वांधा है। यह पुक्ता श्रीर दुर्भेका सुर्वी श्राजना श्रिकांश खनींमें ट्रुट गया है। नगरकी खाई श्रीर दुर्गका सुरचा ही उत्त कारणसे श्रति हहत् श्रीर विस्तृत या। नगरकी खाईके श्रागे ही इसकी तीनां श्रीर नगर रचार्ध मुखे हैं। पूर्वेकी धरला नदीकी श्रीर कोई सुरचा नहीं। दुर्गकी खाईका विस्तार श्राजनन नहीं नम नहीं ज्यादा है। इसने किनारे पर प्राजकत खेती वारी होने लगी है। इसीसे चित्रमें जलसंग्रहके निये दुर्गकी खाई काट कर नाना स्थानोमें मैदानसे मिला दी गयी है। दुर्गके मुरचीका तलभाग प्राय: १३० फीट विस्तृत और २०।३० फीट जंचा हीगा। किन्तु देखते ही इसके श्रधिक छच रइनेकी प्रतीति होती है। कालक्रमसे शिखरदेशकी सत्तिका छूट सूलदेशमें या लगनेसे तलदेशकी वस्तृति कुछ वढ़ गयी है। किन्तु इसके समभानेका कोई उपाय नडीं-पहले श्रायतन कितना बड़ा या? मुरचे नीचेसे जवर तक मिट्टीके वने हैं। भनी भांति समभा पड़ता है कि बाहरी श्रीर दृष्टकता

Vol. IV. 105

बावरण था। नगरकी खाईका विस्तार इस समय भी २५० फीट है। किन्तु अव ठीक अनुमान कर नहीं सकते-गभीरता कितनी थी। कारण खाई बहुत सर पायी है। वाहरका पुष्ठा देखनेसे मालूम होता है कि गभीरता भी बहुत सामान्य न होगी। नगरमें तीन तोरण वर्तमान हैं। फिर शिङ्गीमारीके पश्चिम पूर्व एक तोरण रहनेका प्रतुमान लगाते हैं। सभावतः इस तोरणके पास ही सुसलमानीका डरा या। ऐसा प्रतमान करनेका कारण यह है कि यहां भी वैसी ही रचणीपयोगी व्यवस्था देख पडती है, जैसी पन्यान्य तीरोंडोंके निकट खाई श्रीर सुरवींमें मिनती हैं। एतद्भिन्न यहां एक तीरण रहनेका दूसरा प्रमाण भी है। इस स्थानसे एक पुरातन प्रथस्त राष्ट्र वरावर उत्तरकी श्रोर नगरके सध्य कीषागार नामक श्रद्धालिकाले भग्नाः वग्रेष तक चलो गयी है। फिर वहां यह कुछ टेढ़ी पड़ दिचणमुख घोड़ावाट पहुं ची है। इम शह पर दूसरे भी साधारण कार्योक्षे चिन्ह देख पड़ते हैं। यह राह नगरके विद्विंगमें भीदन दीघीके तौरसे घोड़ाबाटकी भीर गयी है। नगरचे दीघीतक राष्ट्र प्राय: इसील है। इनके भी उभय पार्ख पर कई श्रष्टा जिकावों का भरनावश्रेष है। इस देशके जोगोंके कथनानुसार नगरसे सीदल दीवी तक पथिपार्खेख भग्न प्रहातिकायें सुगतीने वनवायी थीं। किन्तु यह उनका स्त्रमः माल्म होता है। इसने मध्य एन इष्टक्षस्तृपने कपर दी श्रोर दूसरे इष्टकस्तूप पर चार गानाइड पहाकी भसम्पूर्ण एवं सीष्ठवशून्य स्तमा हैं। हिन्दूराजावांकी समय यहां बहुत भट्टालिकार्यं थीं। प्रक्रीविक समय सुसलमाननि उन प्रदालिकावीपर पश्चिकार कर वास किया या। फिर उनकी दुर्दशा भी सुवनसानीके इायसे दुई जिस स्थानमें एक तोरण रहनेका भनुमान किया जाता है, उस स्थान घीर शिङ्गीमारी नदीने दो मीन पश्चिम एक भग्नप्राय: तोर्ण मिना है। प्रसार-निर्मिम स्तमादि रहनेने इस तोरणका नाम "धिलाद्वार" है। यह सुकल स्तम्प्रश्तर सीष्ठव-श्र्व हैं। भीर किसी प्रकार काल्कार्यविधिष्ट नहीं। शिलादारसे दो मील पश्चिम दूपरा औ तोरक

<sup>\*</sup> बहुतसे लोग यक्नी मत्स्रसे इसका नाम यक्नोमारी बताते हैं। किर ट्सरीके कथनानुसार सि'इसन्दर्स सि'इमारी बना है।

है। इसको "वाघदार" कहते हैं। इस तोरणके शिखरदेशमें एक व्याघ्रमृतिं थी। नगरके उत्तरांशमें धरला नदीके प्राचीन स्थानके सुखसे पश्चिम प्राय: एक मील दूर "होकोद्वार" नामक तोरण है। कामरूप जिलीमें कई श्रसभ्य लोगों के नाम सुन पड़ते हैं। छनमें होको भी एक असभ्य जाति होगी। इसीसे होको नामक किसी भस्य जातिके नामानुसार सम्भवतः तोरणका नाम भी रक्खा गया है। यह सकल तोरण इष्टकानिर्मित थे। इनके निकट नानाविध रचणोप-योगी उपाय थे। आज भी उन सबका भग्नावश्रेष पड़ा है। होकोद्वारके विहर्देशमें राहके वामपाख श्रीर शिक्षीमारीने पूर्व एक चुद्र दुर्ग है। यह प्राय: एक वर्गमील जमीन् पर बना है। इस दुर्गका "पालका गढ़" कहते हैं। कारण इसमें पात प्रर्थात् प्रधान मन्त्री रहते थे। इसकी गठनप्रणाली श्रीर व्यवस्थादि नगर-दुर्गकी भांति अधिक उत्कष्ट नहीं। फिर भी यह इस प्रकार निर्मित हुवा है, कि नगर दुर्गेंसे ही इसकी रचाका कार्यं प्रनायास चन सकता है। इस दुर्गस कुछ उत्तर ऐक चित्रके मध्य राजाका स्नानागार था। इसकी चारो श्रोर शालकल तम्बाकूकी खेती होती है। चित्रकी एक स्थानकी भाज भी "भीतनवास" कहते हैं। किन्त यहां किसी प्रकारकी श्रष्टालिकाका चिक्न नहीं। यहां गमलेकी भांति पत्यरका एक पात विद्यमान है। वह गानादर पत्थर खादकर बनाया गया है। दसका किनारा ६ इंच मीटा है। मुखका विस्तार साटे ६॥ फीट भीर गभीरता सावे तीन फीट है। इसके अभ्यन्तरमें पत्थरकी एक शिख्डी जैसी बनी है समावतः उसीने सन्नारे इसमें उतरते थे। पत्थरके बाहर इस प्रकार चट्नेका कोई उपाय नहीं। इसीसे अनुमान होता है कि पत्थर भूमिमें गड़ा था। फिर इसका किनारा स्नानभूमिके मध्यभागसे समप्रष्ठ या। स्नानागारका चित्र देखनेसे स्पष्ट समभाते है कि स्नाना गार श्रीर श्रीतस्वास दोनों एक सुन्दर छायाशीतस् मनीरम उद्यानके मध्य थे। कालक्रमसे उद्यानके वचादि विनष्ट हो गये हैं। अथवा कविकायके लिये सकल हचादि काट भूभाग बनाया गया है।

नगरके मध्य प्रधान स्थान दुग भीर राजप्रासाद ्है। यह प्रायः नगरके सध्यस्यलमें भवस्थित है। इसको चारो स्रोर ६० फीट विस्तृत एक खाई है। दुर्ग पूर्वेपस्थिम १८६० फीट भीर उत्तर-दिचण १८८. फीट विस्तृत है। खाईके वाहर दुर्गका मुरवा भीर खाईके भीतर दष्टक पाचीर है। उत्तर भीर दिवण दिक् खाईके तीरसे यह प्राचीर सगा है। फिर पूर्व-पिसम प्राचीरकी वगलमें चौड़ा ढालू पोश्ता है। दुर्गके सुरचोंके बाहर दिचणपूर्व कोणमें कई जुद्र पुष्करियो घोर एक बहत् तड़ाग है। ग्रंपर तीनां भोर दुर्ग के मध्यविस्तारमें प्राय: २०० गज भूमि महीके सुरचेसे वेष्टित है। यह विष्टितस्थान तीन भागों में विभन्त है। समावतः यह स्थान राजान्तःपुर रहा। इसके बाहर कई चुट्र पुष्करियो हैं। किन्तु निकटमें श्रष्टाचिकाका कोई चिह्न नहीं मिसता। दुर्गं के अभ्यन्तरमें इष्टक-प्राचीरके सध्य उत्तरांगपर व्रहत्स्त्प है। यह ३० फीट उच है। शिखरदेश ३६० फीट विस्तृत श्रीर चतुष्कीयाकार है। इस स्तूपने दिचण-पश्चिम कीणमें एक चुट्र प्रयच गमीर पुष्करिणी है। इसीसे स्तूपका यह श्रंग श्राज भी नहीं विगड़ा। इसका चारो भोर इष्टककी टही थी। किन्तु प्राजकल पुष्करियोके तीरको छोड़ दूसरी किसी तरफ नहीं है। इसके निकट दूसरी भी कई जुद्र पुष्करिणी हैं। इनको देखते ही जान पड़ता है कि दुगँकी रचा करनेको पुष्करिणी खोदी गयीं थीं। फिर उसी मृत्तिकाकी राधिसे यह स्तूप निर्मित हुवा। इस स्तूपका प्रभ्यन्तर दष्टकगठित नहीं, केवन वालू श्रीर मिट्टीपे भरा है। इस स्तूपके जपर उत्तर एवं दिचणभागमें र्दे टींसे बंधे १० फीट चौड़े दो कूप हैं। दोनों कूपों का तलदेश तक वंधा है। स्तूपके ऊपर पूर्व-पश्चिम दो स्थान हैं। देखनेसे सहजमें ही समभा सकते है कि पहले वहां श्रष्टालिका थी। पूर्वको तरफ इसी ढेरपर वेदीकी भांति चुद्र चतुष्कीणाकार एक स्थान है। पनिकींके श्रनुमानमें यहां कामतेष्वरीका प्राचीन मन्दिर या। यह अनुमान बहुत कुछ सत्य है। इस वेदीके पश्चिम दूसरा भी भन्नावशिष है। सोगोंक कथनानुसार वडां

राजभवन या। किन्तु यह श्रमभव है। ऐसे चुद्र स्थानमें राजभवन बन नहीं सकता। समावत: यह देवीका उत्सवमञ्ज था। नीलकी कोठीके सिये यहांसे र्दे रे संग्रहीत हुयी थीं। वह प्रति सुगठित रहीं। किन्तु यहां जो ईंटें भाज भी इधर उधर पड़ीं है, वह भारतवर्षको साधारण ई'टोंसे कुछ विसचण नहीं। ढेरकी दिचण दिक् सध्यखने एक इष्टक-प्राचीर दुर्गप्राचीर तक उत्तर-दिच्य विस्तृत है। इस प्राचीरकी पूर्व श्रोर कई इष्टकस्तृप हैं। सन्भवतः इन सकत स्थानींमें दरवार लगता श्रीर सरकारी काम चलता या। इसो श्रीर ढेरके पूर्वगावमें उसीकी चरावर दीर्घ एक दीर्घिका है। कथनानुसार राजा इस दीघिकामें कई कुमीर पानकर रखते थे। इस दीर्घिकाके उत्तर-पूर्व कोणमें दूसरा चुद्र ढेर है। इस टेरकी चारी श्रोर दीर्घिकारी एक नहर निकाल घुमा दी गयी है। इस चुट्र देशमें भी वहुत ई'टें पड़ी हैं। इससे यहां देवमन्दिर होनेका अनुमान करते हैं। कुमीर दीर्घिकांचे विचकुन पूर्व दूसरा एक ढेर है। नोगोंने नधनानुसार इस पर श्रस्तागार धा। ढेरके पश्चिम दचिण श्रीर मध्य प्राचीरके पश्चिम जो खख पड़ता है, वह प्राचीरने पूर्वेख कनी श्रपेचा छीटा चगता है। सम्भवतः यहां राजाका भवन रहा। इसीके विचकुत उत्तर अन्तः पुर था। अन्तः पुरके पूर्व किनारे वड़ा ढेर है। पश्चिम श्रोर मिट्टीका सुरचा है। दिचिण श्रीर उत्तरमें ईंटका प्राचीर है। इसके सध्य-खनमें एक स्तूप है। अनुमानमें यह स्तूप अन्त:पुरस्य कोई देवालय था। इस स्तूपके निकट दो पुष्करिणो हैं। सम्भवतः यही दोनों स्त्रियोंने व्यवहारार्धे प्रत्यसी चंधी थीं। वड़े ढेरके दिखण-पश्चिम कोणकी अव्का-रिणीके तीर पर दूसरे मन्दिरका भग्नावसेष है। अन्त:-पुरवे निकट इन दोनों पुष्करिणियों में भीर पूर्वीत बड़े ढेर पर (निस स्थानमें कामतेखरीके मन्दिर रंडनेका श्रनुमान किया गया था, वडां भी ) प्रस्त-रादिके भग्नखण्ड मिनते हैं। यहां दे फीट सम्बा १८ इच व्यासविधिष्ट धूसरवर्षके ग्रानाइट पत्सरके स्तमा एक खण्ड एड़ा है। इसका प्रमाग अठ-

पहलु भीर मूलदेश चौकोर है। सोगोंके कथना-नुसार यह स्तम्भका भंग नहीं, नीलाम्बर नामक नपतिके प्रयोगोनकका खण्डमात है। इस दुगैको विखकर्मा और नगरके वहिर्देशका मृरचा नगराधिष्ठात्री कामतेखरी देवीने भपने द्वाय बनाया था। पूर्वदिकमें घरलाके तीर कामतेखरी-निर्मित सुरचा नहीं। कथनातुसार इसकी निर्माण-समय राजाको देवीके शारेशसे एकादिक्रमसे चार दिन उपवास रखना था। किन्तु तीन दिन वीत जाने पर राजा फिर ज्ञुधा सह न सके और चतुर्थ दिन आहार करने न्ती। उस समय देवीने भी तीन ही पोरका सुरचा वांधा या। इस लिये चौथी श्रीरका सुरचा वंध न सका। धरलाके तीरसे बाबदार तक एक प्रयस्त पघ है। राजप्रासादके भग्नावयेषसे एक मील ट्रर शिङ्गीमारी नदीकी वर्तमान खाड़ी है। इसके निकट दूसरी भी चुद्र खाड़ी है। उसके जपर वाघदारके सम्मुख कुछ दूर ईटका मेहरावदार पुन है। इसी पुल पर होनर एत धरला वाघहारकी राह है। वाघदारके निकट एक प्रस्तरमय स्थान है। लोग उसे गौरीपटं कहते हैं। इसका धिवलिङ्गांग ट्रंट गया है। बहदाकार शिवलिङ्ग पर मन्दिर था। प्राज्ञकल उसका विक्रमात मिलता है। निकट हो एक पुष्क-रिणी है। वह पूर्वपश्चिम १०० फीट दीवं श्रीर उत्तर-दिचिण २०० फीट विस्तीर्ण है। दोनां श्रोर दो घाट बने हैं। निकट ही कई छली प मृतिविगिष्ट ष्टदाकार प्रस्तर हैं। उनसे एकमें अर्धनागिनी मृति पीर दूसरेमें वैणाव-वैणावी मूर्ति खुदो है।

श्रासामकी वृक्ष्मी पढ़नेसे समझते हैं कि दें १ १ १ म श्राताब्दके प्रथम भाग कामक्ष्में नीलध्वन नामक एक राजा थे। उनके सम्बन्धमें कई प्रवाद हैं—वगुड़ा जिलेवाले बाह्मपके एक गोरचक रहा। वह गोरचक वड़ा दुष्ट था, दूसरेका श्रनिष्ट करना उसे श्रच्हा लगता था। प्रतिदिन दूसरेके चित्रमें गो शादि छाड़ वह स्वयं सीया करता था। प्रत्यह श्रस्थको ऐसी हानि देख सबने ब्राह्मपने इसके स्त्यके दुर्धवहारको बात कही। ब्राह्मपने इसके दिश स्वयं उक्त विषयका

्षनुभव करनेका मैदान जा देखा कि उसका गोरचक ्र एक पेड़के नीचे पड़ा सीता है और एक सर्प फणा फैना उसके सुखकी धूप रोक रहा है। ब्राह्मण सर्प देख कर डरा भीर द्वतपद भागनी लगा। उसी समय सर्प मनुष्य प्राते देख सरक गया। ब्राह्मण्ने पास जा कर देखा कि उसके पदतलमें श्रष्टदल पद्म, तिश्रूल, जर्धरेखा प्रस्ति राजनचर्ण है। यह देख ब्राह्मण उसे जगा कर घर से गया श्रीर किसी प्रकारका नीचकर्म करनेको निषेध किया। श्रवशेषको एक दिन ब्राह्मणने उससे वुसाकर प्रतिज्ञा करा सी-विसी दिन राजा होने पर वह उनको मन्त्री बनायेगा। कामरूपराज धर्मपालके तदानीन्तन वंशधर दुवैल पड़ गये। फिर वही गोपालक उनको सार खयं नीलध्वन नामसे राजा हुवा श्रीर श्रपने राज्यका "वाह्मणराज्य" नाम रख प्रतिपालक व्राह्मणको मन्त्री बनाया। दूसरे प्रवादके पनुसार किसी आह्मणके घर एक दाशी थी। उशीके गर्भंसे एक पुत्रसन्तान इवा। व्राह्मणने उसे गीरघामें नियुक्त किया। काल-क्रमसे एक रूपसे वही गोरचक नीलध्वज हुवा। फिर कोई कहता है कि गोरचक असुर (असभ्य जातीय) श्रन्ततः राजा नी नध्वजने मिथिनासे ब्राह्मण श्रीर कायस्य ले जाकर कामक्पमें बसाये थे। फिर "कामतापुर" \* नामसे उन्होंने एक नगर भी बसाया। नीलध्वजने इस नगरमें राजधानी खापन कर "कामतेश्वर" उपाधि ग्रहणपूर्वेक श्रपनेको "सच्छ्द्र" नामसे प्रचारित किया था।

नीलध्वलके पीछे उनके पुत्र चक्रध्वल भीर चक्रध्वलके पीछे उनके पुत्र नीलास्वर राजा इये। नीलास्वरने ही घोड़ाघाटके गढ़ श्रीर श्रनिक कीर्तिको स्थापन किया। एकबार नीलास्वरराजके मन्त्रिपुत्र राजरानी पर शासक इये। राजाने उन्हें मार श्रीर

उनका मांस पका मन्त्रीको खिलाया था। मन्त्रीके खा चुकाने पर राजाने उन्हें पुत्रसुगढ़ देखाया श्रीर समस्त विवरण बताया। मन्त्री नम्न पाप पर गुरु दण्ड देख पतित राजसंसर्भ परित्याग पूर्वक गङ्गाके स्नानच्छलसे कामरूप छोड़ चल दिये। फिर उन्होंने गङ्गासान कर प्रतिशोध तीनेको गौड़ेखर हुसेन शाह नवावसे साहाय्य यांगा या। नवावने राज्यकी प्रवस्था समभ वूभा कर वह सैन्य सह कामरूपकी याता की। घोर युद्ध होते भी कामतीखर पराजित न हुये। रसीसे नवाद नगर घेर बैठ गये। भवरोध १२ वर्ष पर्यन्त रहा। सुसलमानोंने इस दीर्घकालके मध्य नगरके वाइभीगमें अनेक कीर्ति विनष्ट कर अपने रहने योग्य श्रष्टा जिका श्रीर पुष्करिणी तक वनवा जीं। श्रवशेषमें उन्होंने की ग्रल अवलयन किया था। राजाको यह सम्वाद भेजा गया-मसलमान श्रवरोध क्रोड चले जायंगी, किन्तु जानेसे पहले मुसलमानांकी रमणी रानीसे साचात् करना चाहती हैं। नीनाम्बर प्रस्ताव पर समात इये। किन्तु मुसलमानीने दोलामें सिवींको न भेज समस्त्र योदा रवाना किये। उन्होंने भीतर पहुंच नगर श्रधिकार किया श्रीर राजाकी बांध लिया। किसीके कथनानुसार बन्दी राजा गीड़को प्रेरित इये श्रीर किसीके कथनानुसार वह सार डाले गये। फिर कोई कहता है कि राजा प्राण बचा भागे थे। पन्तत: नगर सुसलसानीन श्रिधकार किया। १४२० शककी कामतापुरमें मुसन्तमानीकी जयपताका उड़ी थी। प्रान वद्दी नगर भग्नस्तूप मालमें परिणत है, जिसने ४००सी वर्षे पूर्व एककाल सुसलमानीका दादण वार्षिक श्रवरोधः प्रमायास सह निया। कालकी विचित्र महिमा है।

"गुरुजनकथाचिरित" नामक धासामके प्रत्यमें लिखा है, —कामतापुरमें दुर्लभनारायण नामक एक राजा थे। उनके साथ गीड़ेखर धर्मनारायणका एक भीषण युष हवा। दुर्लभनारायणको हो कोई काम-रूपके राजा धर्मणाहका और कीई "जितारि"का वंशीय बताते हैं। प्रन्ततः युद्धमें प्रनेक लोग मारे गये। फिर दोनों राजावींने रातको खप्र देख दूसरे दिन संख्यता स्थापन-पूर्वक सन्ध कर ली।

<sup>\*</sup> नीलध्वनने सम्भवतः १२५ । ६० शकान्दकी कामतापुर पत्तन किया या। किन्तु किसी किसीके अनुमानमें कामतापुर नामक एक श्वद्र नगर यहलेसे ही रहा। नीलध्वन छसी नगरका विसार बढ़ा भीर दुर्गादि बना केरल राजधानी वहां की गये। १२२०। ३० शक्तमें भी इस नगरका नामोझे ख मिलता है।

**उ**सके पीके गौड़ेखरने कामरूपकी भवस्या देख राजा दुर्लभनारायणके पांच सात ब्राह्मण श्रीर सात कायस्य भेजे थे। डन्हीं चीदह मनुष्यांमें प्रधान १२ भादमियोंको राजा दुर्जभनारायणने "बारभँ या" श्राख्या दी। कामरप देखा। बारभूँया ही समावतः गौड़ेखरके सेनापति थे। दुलेमनारायणने उनके साहाय्यसे भोट-राजका विद्रोष्ट दवाया या। कालक्रममें कामरूपके मध्य कोचजातिको संख्या श्रीर प्रभाव वढ्नेसे राजा दुर्लभ नारायण कुछ श्रीभ्रष्ट हो गये। फिर भादि भूयांवींके ं मरनेसे वह श्रधिक उलाग्छित हुये। लुक्ट दिन पीक्टे कोचोंके मध्य हानो नामक किसी सरदारको प्रधानल मिला। वह क्रमशः श्रपना श्रधिकार बढाने लगा। भीर अवशेषमें घोड़ाघाटको छोड़ शासाम प्रदेशका राजा वन वैठा। इसके हीरा श्रीर जीरा दो कन्या भिन्न अन्य कोई सन्तान न थी। दोनों कन्याविक श्रविवाहितावस्थामें श्रति श्रस्य दिनके श्रागे पोक्टे दो सन्तान इये। जीराके सन्तानका नाम शिशु श्रीर हीराके सन्तानका नाम विश्व था। हाजीराजक्रमारी कन्यावींके पुत्र होते देख महा चिन्तान्वित हुये। उसी समय दैववाणी सुन पड़ी घी-यह दोनों प्रत देवदेव महादेवके श्रीरससे उत्पन हुये हैं। किसी किसी के कथनानुसार हरिया नामक किसी मेच जातीय सर-दारसे होराका विवाह हुवा था, किन्तु उसके "श्रीरससे एत्पन नहीं। श्रन्तका यह दीनों सन्तान विशेष पराक्रमी हुये। इन्होंने अपना नाम "विश्वसिं इ" श्रीर "शिवसिंह" रखा तथा अपनेको शिववंशीय एवं स्त्रयेणीके नोगींकी "राजवंशीय" बता प्रचार किया। क्रमश: विश्वसिंह नाना देश ( वुरुन्नीने मतमें १४२०से ३० शकते मध्य ) कामतापुर श्रिषकार कर राजा इये भीर श्रीचट्टमे वैदिक ब्राह्मण ला "कामकृषी ब्राह्मण" श्राख्या दे खरान्यमें वसा दिये। इन्होंने बौदधर्म बढ़ते समय नुप्तपाय कामाख्यापीठका उद्वार किया था।

कामतापुर कितने दिनका है ? बुरुक्षीके मतसे राजा नीलध्वज कामतापुरके स्थापयिता नहीं, संस्कार-कर्ता भीर राजधानीकर्ता सात्र थे। ग्रन्थके अनुसार राजा नीलध्वजने १२५०—६० शकको (१३२५—३६

र्द् ) यहां राजधानी स्थापित की। उत्त ग्रन्यको हो देखते १४२० शकमें (१४८८ ई.) इंसेन शाहने कामतापुर प्रधिकार किया या। १२ वर्ष प्रवरोधके पीछे नगर अधिकत दुवा। सुतरां १४०८ शककी (१४८६ र्द् ) इसेन ग्राइने प्रथम नगर पर त्राक्रमणं किया। उस समय नीलध्वजके पीत्र नीलास्वर कामतापुरके सिंहासन पर श्रविष्ठित थे। सूतरां नीजध्वजने समयसे नीनास्वरकी राज्यकाल-समाप्तिके मध्य प्राय: १५०। १६ • वर्ष व्यतीत दुये। फिर नीलध्वजवंशाय राजा-वोंने प्रत्येक न्यूनाधिक ५५ वर्ष राजत्व किया। पूर्व-भारतके इतिहास लेखक मिष्टर मनट्गोमारी मार्टिन साइबने इस सम्बन्धमें जो कालसंख्या निर्देश की है, उसके साथ इसका मेल नहीं। उनके कथनान्सार १४८६ ई॰को (१४१८ शक) इसेन शाइने और १५२३ ई॰ को (१४४५ शक) भव्यवहित परवर्ती गौडराज नसरत शाहने राज्यारोहण किया था। सतरां इसेन ग्राइका राजलकाल २७ वर्षे रहता है। २७ वर्षसे नगरावरोधके १२ वर्ष (मार्टिन साइव इसे नहीं मानते। वह इस वातको श्रतिययोति समभ कोड देना चाहते हैं। फिर वह खर्य भी अवरोधकालकी कोई संख्या नहीं वताते।) निकाल डालने पर १५ वर्षे वचते हैं। फिर विखिसंहके कामतापुरका श्रधि-कारकास बुक्छोके मतमें १४२ और १४३० यकके. (१४८८ श्रीर १५०८ ई०) मध्य था। मिष्टर मार्टिनने विष्विधिह्ने कामतापुर श्रविकार की कोई बात नहीं निखी। उत्त कानसंख्याके अनुसार हुसैन याइने स्वीय राज्यारोइणके कालसे (साटि नके सतमें १४८६६० या १४१८ शक ) प्राय: ७० वर्ष पीके (बुरुक्षीके मतम १४०८ शक या १४८७ ई॰) कामताः युर पर श्राक्रमण कियां था। किन्तु मार्टिनके मतसे उनके राजत्वकालका परिमाण केवल २७ वर्ष था। फिर वुरुद्धीके मतसे कामतापुरका भाक्रमण-कान्त १४०८ यक या १४८६ के० रहा। किन्त मार्टिनके मतसे उक्त समय ( १४८६ + १५) १५११ ई॰ (१८८३ यंक) या **उ**ससे दी चार वर्ष कारण नुरुक्षीके सतसे विम्बसिंशके कामतापुरकाः

श्रिवनारकाल विवेचना करनेसे समभ पड्ता है कि कुछ दिन कामतापुरमें सुसलमानीका श्रीधकार रहा।

कामतापुर नामका कारण का है ? वुरुष्त्रीके मतसे तीलध्वज इसके स्थापयिता नहीं। किन्तु उनके हारा संस्कृत होनेसे इसका प्राचीन नाम मौजूद रहा। क्यांकि वुरुष्त्री पढ़नेसे १२२० शकमें भी इसका नाम सिनता है। किन्तु इसके मृत स्थापयिताका नाम नुरुद्धीमें नहीं निखा है। इस नगरमें शिङ्गीमारीके तीरवर्ती गोसाईनीमारी नामक खानपर कामतेखरी देवी हैं। त्रनिकों से सतानुसार इन्हीं देवी के नाम पर नगरका नामकरण हुवा है। कामतापुरके दुर्गेसे भग्नावशिषके विवरणस्थल पर कामतिखरी देवीका उन्नेख किया गया है। दुंगेमें उत्तरांशके बहत् स्तप पर इनके प्राचीन मन्दिरका भग्नावशेष है। इन देवीके सस्वत्यमं एक प्रवाद है,—"प्राग्च्योतिष्य राधिपति भगदत्तको शिवके वरसे एक कवच मिन्ना था। महा-भारतके युद्धमें भगदत्तके भरने पर यह कवच हस्तिना-पुरमें ही रहा। श्रेषको उक्त नीलध्वजको पुत्र चक्र खनने एक दिन खप्नमें देख श्रीर खप्ननिर्देष उपायसे कावच श्राहरण कर दुर्गके सध्य सन्दिर निर्माण पूर्वक स्थापन किया। उन्हें सप्रमें ही कवषकी पूजा-पद्यति भीर प्रधिष्ठाती देवीकी सृति प्रवगत इयी थी। उन्होंने . उसीके श्रनुसार देवीकी प्रतिमा वनवा उसके मध्य क्रवच रख दिया। पहली इसके निकट विल होता था। अवशेषको सुसलमानोंके हाथ देवीकी प्रतिमा विनष्ट होने पर कवच एक पुष्करिणीमें किए गया। इसके पीक्टे विश्वसिंह-वंशीय विद्वारके चतुर्थ राजा प्राण-नारायणके अधिकारकालमें भूना नामक एक घीवरने · उस स्थान पर एक पुष्करियोमें मतस्य पक्र इनेकी जान डाना, नहां शिक्षीमारी नदीने नगरमें प्रवेश निया है। किन्तु वह जाल इतना भारी समभ पंड़ा कि किसी प्रकार उठ न सका। अवशिषको धीवरने राजाकी निकट सम्वाद भेजा। राजा प्राचनारायण कवचका व्यापार जानते भौर उसके लिये उत्सुक भी थे। उत संस्वाद सुन वह एकसित इये। एन्होंने ब्राह्मचौंसे े प्राम्भी कर हाथी पर चढ़ा एक ब्राह्मण मेना था।

ब्राह्मणको वर्हा जाने पर ड्वकी लगानेसे जालमें कवच मिल गया। उन्होंने इस्त्रस्थित एक रेगमी यैलीमें डाल उसे हायीकी पीठ पर रखा और हायीकी उपकी इच्छाके भनुसार चलने दिया। इावी गिङ्गी-मारीके तीरसे जाने लगा। अवशेषको जडां नदीने प्राचीन नगरकी सीमाको छीड़ा है, उसीके निकट गोसाई नीमारी नामक स्थान पर वह खड़ा हो गया; फिर किसी प्रकार वहांसे न इटा। ब्राह्मणोंने स्थिर किया कि देवी वहांसे जाना चाहती न शीं। इसीसे राजाने वडां मन्दिर वनवा दिया। प्रयमतः विम्ब सिंहकी त्रानीत वैदिक ब्राह्मणोंसे एक पूजक नियुक्त हुवा या। किन्तु देवीने स्वप्नमें सैयिली ब्राह्मणेंके सध्य पूजक नियुक्त करनेकी पादेश दिया। कारण वडी पहले देवीको पूजा करते थे। इसी प्रकार एक मैथिनी व्राह्मण पूजक वनाये गये। कुछ दिन बीतने पर उन्होंने राजासे कहा-दिवीके भादेगसे हमें प्रत्यह राविको मन्दिरमें चच्च वांधकर जाना पड़ता है। इम वडां तवना बजाते हैं। देवी एक मुन्द्रीके वैग्रमें नम्न होकर ताल ताल पर नाचती हैं। किन्तु देवीके निपेधसे इमने उन्हें कभी इस प्रकार शांखसे नहीं देखा।' यह वात सुन राजाकी कीतृहत उत्पन धुवा। वह उसी राविको मन्दिर जा दरवानिकी मांसरी भांकने लगे। - देवी घन्तर्यामिनी हैं। उन्होंने राजाको देखते हो ठूल वन्द कर भाप दिया,— अतःपर यदि वर्तमान नारायण्वंशीय कोई राजा कि धी दिन या रातको मन्दिरकी धीमामें प्राप्तेगा, तो उसी समय वह मर जायेगा। उम दिनसे पान तक उनके वंशीय मन्दिरकी सीमाके मध्य प्रवेश नहीं करते। किन्तु सेवाका प्रवन्ध लगा दिया जाता है। यह मन्दिर श्राज भी वना है। मन्दिर इष्टक्रनिर्मित है। गठनप्रणाजी सुसलमानी चालकी है। मन्दिरकी चारो श्रोर पुष्पीद्यान है। प्रतिमा नृतन है। निर्मित प्रतिमाने ममें उत्त कवच रखा है। मन्द्रिक मध्य एक प्रस्तुरफलक पर वासुदेवकी सूर्ति छकी वे है। क्षश्रनानुसार यन्न प्रस्तरखण्ड प्राचीन नगरके मन्नाव-ग्रेषसे मिन्ता है। प्रवादाहुसार सबै पाने पर पनक

यातियांको प्रतिमाके गर्भसे कवच निकाल कर देखा देते हैं। किन्तु यह कार्य बहुत किए कर किया जाता है।

कामतापुरके ध्वंसावग्रेषमें ग्राजनन कृष्णकाय भालुकका प्रावास बना है।

श्राईन-श्रक्षवारीमं भी कामतापुरका उन्नेख है।
मार्टिन साइव मालदृष्ट्ये इस्तलिखित एक प्राचीन
पुस्तक लाये थे। उसमें वंगदेशका विवरण लिखा है।
उसके लेखानुसार नसरत श्राहकी श्रव्यवहित पूर्ववर्ती
हुसेन शाहने कामतापुरिश्वर हरपनारायणको मार
उनका राज्य जीता। हरपनारायण सदा बच्चीमान्राजके पीत श्रीर मालिकाङ्गराजके प्रत्न थे।

कामताल (सं॰ पु॰) कामं तालयति प्रतिष्ठापयति, काम-तल् पिच्-प्रण्। कोकिल, कोयल।

नामतिथि (सं॰ स्ती॰) कामस्य पूजार्थं प्रशस्ता तिथिः,
मध्यपदनो॰। त्रयोदगी, तेरस । इसी तिथिको
कामदेवकी पूजा करते हैं।

कामद (सं वि ) कामं श्रीमलाषं ददाति, काम-दा-क। १ कामदाता, सुराद पूरी करनेवाला। (पु॰) कामं द्यति खसीन्द्रेयेण श्रवखण्डयति कध्वे रेतस्वात् नाग्रयति वा, काम-द्यी-क। २ कार्तिकीय।

कामदगिरि (सं॰ पु॰) चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट देखो। कामदमणि (सं॰ पु॰) चिन्तामणि।

कामदिमनी (सं॰ स्ती॰) कामस्य दमः उपयमः अस्त्रास्याः, काम-दम-इनि। कामिरिपुकी वशीभूत करनेवासी स्ती, जो श्रीरत शपनी खाहिश दवा चकी हो।

कामदर्भन (सं॰ ति॰) कामं मनोत्तं दर्भनं यस्य, बहुत्री॰। सुन्दर, ख्वस्रत। कामदहन (सं॰ पु॰) शिव।

कामदा (सं॰ स्ती॰) काम अक्षीष्टं ददाति, काम दा क-टाप्। १ कामधेतु। २ नागवज्ञी जता, पान। ३ द्वरीतकी, इर। ४ एक देवी। सिहरावण दन्हें पजता था। ५ कन्दी विशेष। दसमें दश अच्चर रहते और क्रमानुसार रगण, यगण तथा जगण सगते हैं। कामदानी (हिं• स्ती॰) १ क्रतिस पुष्पादि, बेसबूटा। यह बादलेके तार या सनमेषितारेसे बनती है। २ वस्त्रविशेष, एक कपड़ा। इसपर सनमेषितारेके फूल निकाले जाते हैं।

कामदार ( हिं॰ पु॰) १ राज्यप्रवन्ध कारो, रियासतका दिन्तजाम करनेवाला। राजपूताने श्रीर मालवेके राज्यों में कामदार रहते हैं। (वि॰) कलावत्त्रके वेल-बूटीवाला।

कामदीपकरस (सं॰ पु॰) वाजीकरणका एक श्रीषध, ताकृतकी कोई दवा। खेतपुननैवाका मूल, मोच रस, पारा श्रीर गन्धक बरावर शाल्मकीकी छालके रसमें मिलाकर गोली बांधनेसे यह प्रस्तुत होता है। इसका नाम चाण्डालिकयोग है। एक गोला दो पस दूधके साथ खानेसे बहुत बसवीर्य बड़ता है। (रसरवाकर)

कामदुघ ( सं॰ ति॰ ) कामं दोग्धि, काम-दुइ क इस्य घः। प्रभोष्टसम्पादक, सुराद पूरी करनेवाला। कामदुघा ( सं॰ स्ती॰ ) कामं-दुइ-टाप्। कामधेनु।

कामदुह् (सं वि वि ) काम दुह किए। अभीष्टपद, खाहिय पूरी करनेवाला।

कामदुष्ठा, कामदुषा देखो ।

कामदूता ( मं॰ स्ती॰ ) मनःशिसा ।

कामदूति, . कामती देखी ।

कामदूतिका (सं स्ती ) कामस्य दूतिका इव उहो-पकलात्। नागदन्ती, हाथीसंड।

कामदूती (सं॰ स्तो॰) कामस्य दूतीव, उपसित-समा॰। १ मनःशिला। २ पाटलप्टच, परवलकी विल। ३ कोकिला, कीयल।

कामदेव (सं॰ पु॰) काम एव देव:। १ कन्द्य। दसका संस्कृत नामान्तर—मदन, मन्मथ, मार, प्रद्युम्त, मीनकेतन, कन्द्यं, दयक, अनङ्ग, पञ्च्यर, स्मर, प्रस्कृत, मनस्वत, क्रम्भेषु, भनन्यज्ञ, पुष्पथन्वा, रितपति, मकरध्वज्ञ, आत्मभू, ब्रह्मस् श्रीर विश्वकेतु है। शास्त्रकार कामदेवके पचास भेद बताते हैं,—१ काम, १ कामद, ३ कान्त, १ कामन्, , क्रामक्ष्म, , दक्षामक्ष्म,

१० राम, ११ रम, १२ रमण, १३ रतिनाय, १४ रति
प्रिय, १५ राविनाय, १६ रमाकान्त, १७ रममाण,
१८ निशाचर, १८ नन्दक, २० नन्दन, २१ नन्दो,
२२ नन्दियता, २३ पञ्चवाण, २४ रतिसख, २५ पुष्यः
धन्या, २६ महाधनु, २७ भ्रामक, २८ भ्रमण,
२८ भ्रममाण, ३० भ्रम, ३१ भ्रान्त, ३२ भ्रामक,
२२ सङ्ग, ३४ भ्रान्तचार, ३५ भ्रमावह, ३६ मोहन,
३० मोहक, ३८ मोह, ३८ मोहवर्धन, ४० मदन,
४१ मन्मय, ४२ मातङ, ४३ सङ्गायक, ४४ गायन,
४५ गीतिज, ४६ नर्तक, ४० खेलक, ४८ उन्नात्तीयात्तक, ४८ विलास श्रीर ५० लोभवर्धन।

निम्निसिसित कई स्थान कन्द्रपैके माने गये हैं,—

"पाद गुल्फे तथोरी च भगे नामी कुचे हिंद।

कचे कर्छ च श्रीष्ठ च गर्छ नेवे सुताविष॥

चलाटे शौर्ष केमेषु कामस्थान तिथिकमात्।

दचे पुंशां स्त्रिया वामे यक्तकच्चे विषय्यः॥

पादाङ्गुष्ठे प्रतिपदि हितीवायाच गुल्फक्ते।

क्रद्धेशे ट्रतीयायां चतुधां मगदेयतः॥

गामिस्थाने च पश्चमां पष्ठान्तु कुचमण्डले।

समस्यां हदये चैन श्रष्टमाां कचदेशतः॥

नवमाां कण्डदेशे च दशमां चीष्ठदेशतः।

एकादशां गण्डदेशे चादशां नयने तथा॥

श्रवणे च वयोदशां चतुर्दशां चलाटके।

पौष्मास्यां शिखायाच श्रातम्ब इति क्रमात्॥"

( चरदीपिका )

पददय, गुल्पहय, जर्हय, भग, नाभि, कुचहय, हृदय, कच, कग्छ, त्रोष्ठ, गण्ड, चच्च, कण, जलाट, मस्तक श्रीर केशमें तिथिक श्रनुसार कामदेवका श्रधिका होता है। श्रुक्तपचमें पुरुषके दिख्य श्रद्ध एवं स्त्रीके वाम श्रद्ध श्रीर क्षण्यपचमें पुरुषके वाम श्रद्ध तथा स्त्रीके दिख्य श्रद्ध कामनुसार उक्त स्थान समूहका विपर्यय पड़ता है। प्रतिपद तिथिको पदके श्रद्ध हितीयाको गुरूफ, व्रतीयाको जरूदेश, चतुर्थीको भग, पश्चमीको नाभि, षष्ठीको कुचमण्डल, सप्तमीको हृदय, श्रष्टमीको कच, नवमीको कग्छ, दश्मीको श्रीष्ठ, एकादशीको गण्ड, हादगीको चच्च, त्रयोदशीको स्त्रीको क्याँ, चतुर्दशीको स्नाट श्रीर पूर्णिमाको मस्तकमें कामदेव रहता है।

## कामदेवको ध्येयमृतिं इस प्रकार कही है,—

"कामटेवम् कर्तव्यः गडणग्रविभ्षयः। चापवाणकरये व मदाकुखितखीचनः॥ रतिः प्रीतिस्त्रधागिक्तर्मार्याये तास्त्रधोञ्च्यदाः। चतसस्य कर्तव्याः पद्मी द्रपमनोहराः॥ चतारयः करासस्य कार्या मार्थास्कीपमाः। कीतृय मकरः कार्यः पद्मश्रक्तसुखी महान्॥"

( हिमाद्रिष्टत विश्वधर्मीतर )

कामदेव शङ्घ, पद्म, धनु: भीर वाण धारण करते हैं। मदके कारण चत्तु ईषत् कृष्ट्वित हैं। केतु मकर है। पच्च वाण हैं। रित, प्रीति, शक्ति भीर उच्चका नाम्नी चार स्त्री हैं।

वेदमें कामकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कहा है,—
"कामी जज्ञी प्रथमी मैंन' देवा प्राप्तः।" ( ऋक् १०१२८४४ )
सर्वप्रथम मनके उत्पत्त कामका प्राविभीव पाता
है। सुतरां उसीमें पहले उत्पत्तिका कारण

कान्तिकापुरायमें भी लिखा है,-

ब्रह्माने दच प्रस्ति मानस प्रस्नोंकी सृष्टि की थी। उसी समय सन्या नाम्त्री एक रूपवती कम्याभी उत्पद इयो। उस मनोरम जन्याको देख ब्रह्माके हृदयमें चिन्ता छठी- 'यष्ट जगत्का कीन कार्य करेगी।' इसीसे परम रमणीय सृति कामदेवका जन्म हुवा। व्यक्ताने उन्हें जगत्के नरनारीससृष्टकी सुख करनेके सिधे त्रादेश दे पुष्पधनुः श्रीर पुष्पश्रर प्रदान किया। कास-देवने यह देखना चाहा कि उस पुष्पवाण द्वारा कार्य सिंबि होगी या नहीं। इसोसे उन्होंने परीचाके लिये ससीपस्य ब्रह्मा, दचादि ऋषि भीर सन्ध्या पर वाचा-घात किया। उससे सकल कामपीड़ित हो गये। छसी समय महादेव वहां जा पहुंचे। उन्होंने बन्याके प्रति ब्रह्माका कामभाव देख उपहास किया था। ब्रह्माने उस उपहाससे चलात बिजत हो कामका वेग रोका। फिर् उन्होंने कामको चलन क्रुड हो घभि-शाय दिया था-- तू इरके को पानस्से जस जावेगा। कामदेवने भकारण इस प्रकार भमिश्रत हो ब्रह्मासे अनुयहकी प्रार्थना की। उस समय ब्रह्माने भी काम-देवका वैसा अपराध न देख यह कह कर पाखस

किया कि वह फिर गरार पायेगा और दचकी देह-जात रित नान्ती सुन्दरी रमणीको कामदेवकी पत्नी बना दिया। (कालिकापुराण १४०)

द्धर सन्धा यह सीच श्रत्यन्त दुः खित हुयों कि पिता तथा स्त्राता उन्हें चाहते थे श्रीर श्रपना प्रणित देह छोड़नेको तपस्या करने लगीं। कठोर तपस्यासे श्रीत ही भगवान्ने उनसे वर मांगनेको कहा। सन्धाने प्रथमतः श्रन्य कोई वर न मांग यही चाहा था कि प्राणी उपजते हां सकाम न हों। भगवान्ने उनकी इस प्रार्थनाके श्रनुसार श्रेयव, कीमार, यीवन एवं वार्धक्य चार भागमें वयः क्रम वांट खतीय भाग श्र्यात् यीवनको कामात्पत्तिके कालक्ष्पमें निर्देश किया श्रीर कीमारका श्रेष समय भो उसीके भीतर लगा दिया। (कालकाप्राण १८ प०) इसीसे प्राणियों के उत्पन्न होते हो कामभाव प्रकाशित नहीं होता।

देव तारकासुर्के छत्योड्नसे श्रत्यन्त व्यतिव्यस्त इये थे! उसी समय इन्द्रके शादेशमें कामदेवकी शिवका ध्यान भङ्ग करने जाना श्रीर कुछ दिनके लिये पङ्गशीन होना पड़ा। शिवपुराणमें दसकी पाख्या-यिका इस प्रकार वर्षित है,—"महादेवी सतीन दचने यश्चमें देह कोड़ा था। उसके पीके महादेव कठीर जितेन्द्रियता श्रवसम्बनपूर्वक निमग्न हुये। हसी समय तारकासुरने देवसमूहके प्रति प्रत्यन्त उत्पीड़न पारमा किया। देव व्यतिव्यस्त हो उसके वधसाधनका उपाय सोचने लगे। इन्हादि देवगणने खयं कोई उपाय निखय न कर सकने पर ब्रह्मासे परामग<sup>े</sup> मांगा या। ब्रह्माने उनसे कहा,— 'महादेवने वीर्य व्यतीत तारकासुरका निधन न होगा। महेखरी सती हिमालयने ग्रहमें पुनर्जना ले महादेव-की ग्रुश्रुषाको सर्वेदा उनके निकट रही हैं। इस समय महादेवका योग तोड़ उनको पावँतीके प्रति श्रभिनाषो कर सकने पर महादेवकी श्रीरससे महावीर कुमार जनाग्रहण कर तारकासुरका निधनसाधन करेंगे। देवगण्ने उसी परामर्थके श्रनुसार कामदेवको सद्दादेवका ध्यान कुढ़ाने पर नियुक्त किया था। धाजा याते की कामदेव रति एवं वसन्तके साथ अभियान Vol. IV. 107

पूर्वक महादेवका योग तोड़ने पहुंचे श्रीर पुष्पधनुः पर पुष्पवाण चढ़ा महादेवको लच्चकर फेंकने लगे। महा-देवने कन्दर्पवाण्से श्राहत होते ही क्रोधके साथ उन पर श्रपनी दृष्टि डानी थी। फिर महादेवकी लनाटसे प्रदीत प्रस्निधिखाने निकल कन्दर्वमूर्तिको विनकुन जला दिया।" दूसरे जन्ममें कामदेव ही श्रीकणाके पुत्र प्रयुम्तरूपसे पाविभूत हुये। हरिवंशमें कामदेवकी जन्मका विवरण इस प्रकार वर्णित है,—"श्रीक्षण्यक श्रीरस भीर स्किलोके गर्भेंसे प्रदा्नका जन्म हुवा था। जनाको पीक्के सातवों रातको शस्वरासुरने मायाके वस उन्हें स्तिकाग्टइसे इरण कर खीय पत्नी मायावतीकी दे दिया। मायावतीने नोई शिष्ठ न या। प्रदान्त्रको पा कर अत्यन्त प्राल्हादित हुयी। शिश्वके श्रङ्गात्यङ शादि विशेष रूपसे लच्च कर माया-वतीने समभा कि वही थिय उनका प्रियतम खासी कन्दर्भ था। उनकी यह भी स्नर्ण श्राया कि इरके कोपान संसे जलनेके पीछे देवगणने वैसे ही उन्हें पुनर्वार पतिको प्राप्तिका विषय वतला दिया था। सुतरा वह माद्यवत् शिश्वका पालन न कर सकी । उन्होंने धात्रीके हाय उसे सोंपा या। जिर रसायन मादिके प्रयोगसे सलर वर्धित कर मायावती उससे मिल गयीं। प्रयुक्त भी वैणाव श्रस्त्रचे श्रम्बरासुरको मार पत्नीके साथ पिल्लग्टर सौट श्राये। कइनेको शस्त्र (सुरकी पत्नी होते भो बस्तुतः मायावती उसकी पत्नी न घीं। कन्दप को पत्नी रति पुनर्वीर पतिप्राप्तिको कामनास देवगणके चादे घानुसार मायाबलसे शस्त्ररासरकी पत्नी बन कर रहती थीं।" (इरिवंश १६३ %)

महाभारत शीर विषागुरायमें कामदेव धर्मके पुत्र माने गये हैं,—

> ''यदा कामं चला दर्प नियमं एतिरात्मजम् । सन्तीपच तथा तृष्टिर्लीमं पृष्टिरस्यत ॥ मेधा त्रुतं क्रिया दर्छं नयं विनयमेव च। बोध दृद्धि स्तया स्त्रज्ञा विनयं वपुरात्मजम् ॥ व्यवसायं प्रजञ्जे व चेमं शान्तिरस्यत । सुस्वं सिद्धियंशः कीर्तिरिखेते धर्मसून्तः॥''

(इत्विम, १न२६-२८) तिरह धर्मपनियोंके मध्य ऋदाने काम, चलाने द्यं, प्रतिने नियम, तृष्टिने सन्तीय, पुष्टिने लोभ, मेधाने न्युत, क्रियाने ट्राइ, नय एवं विनय, वपुने व्यवसाय, प्रान्तिने व्यम, सिंहिने सुख श्रीर कीर्तिने यथ: नामक पुत्र प्रसव किया। यह सभी धर्मके पुत्र कहलाते हैं।

भागवतको सतसे कामदेव ब्रह्माके पुत्र हैं,—

"इदि कामी सुवी: क्रीघी खीभयाधीरधच्छटात्।"

वृद्धाके हृद्यसे काम, स्रूद्धये क्रीध श्रीर श्रध-रोष्ठसे सोभको उत्पत्ति हुयो है।

भागवतके ही अन्यस्थलमें फिर कामदेवकी सङ्क-त्यका प्रत कहा है,—

"महत्वायास यहला कामः सहस्वतः सृतः।" (भागवत हाहारः) प्रश्लाको कन्या सङ्ख्याको पुत्र सङ्ख्या है। सङ्ख्यमे ही कामकी उत्पत्ति हुयी है।

यजुर्वेदमें भी कामका उन्नेख मिलता है। उसमें कामको ही दाता और गटहीता माना है,—

"कोदात् कचा भदात् कामोदात् कामायादात्।

कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता कामैतने ॥" (ग्रह्म यहः १०४८)
यह प्रम्न होने पर कि—किसने दान किया फ्रीट्
किसको दान दिया है, उत्तर होगा कि कासने दान
किया ग्रीर कामको हो दान दिया है। क्योंकि कास हो
दाता भीर काम हो प्रतिग्रहोता है। ग्रत्म हे कास!
यह द्रव्य तुम्हारा हो है।

र गोपकपुरीके एक राजा कदस्वराज। इनकी मिह्मीका नाम केतलाईवी या। यह विख्यात वीर ये। इन्होंने वाहुके वन्त मन्त्रय, कोङ्मण श्रीर सम्चाद्रि कीता था। शिलानेखके भनुसार कामदेवने ११८१ ई० से १२०४ ई० तक राजत्व किया। ३ अट्टनारायणके पुत्र। महनारायण देखा। ४ परमेख्यर। ५ सहादेव। ६ कोई किव। ७ कोई राजा। इन्हों राजधानी जयन्तीपुरमें थी। यह "राघवपाण्डवीय" प्रणेता किवराज नामक किक प्रतिपालक थे। ८ प्राथिक्त-प्रवित नामक स्मृतिग्रस्व प्रणेता।

८ "सत्कत्यसृक्तावनी" प्रणेता रघुनायके प्रति-पासका।

१० "चतुर्वभैचिक्तामणि" प्रणेता हमाद्रिके पिता। दनके पिताका मास वासुदेव भीर पितामहका मास वासन था। ११ कोई प्राचीन च्योतिर्वित्।

१२ "कमप्रदीपिका" "पारस्करपद्यति" "पारस्कर-ग्टद्यपरिशिष्टपद्वति" प्रस्ति ग्रंथ वनानेवाले। इनके पिताका नाम गोपान था।

कामदेव कविवल्लभ—चण्डोके एक प्राचीन टीकाकार। कामदेवष्टत (सं॰ ल्ली॰) प्रतिविशेष, एक धी। भ्रम्ब-गन्धा १०० पत्त, गोच्चर ५० पत्त श्रीर शतावरी, भूमि। ल्पाग्ड, शालपणीं, वला, गुलेचीन, मखत्वकी गृहा, पद्मवीज, पुनर्नवा, गान्धारीफल तथा मापवीज प्रत्येक दश दश पल २५६ शरावक जन्में पका कर ६४ घरावक जन ग्रेष रहनेसे उतार कर कान लेना चाहिये। फिर पुरह्के चुरस १६ गरावक, दुग्ध १६ घरावक, श्रीर जीवक, ऋषभक, मेदा, सन्दामेदा, काकानी,' चीरकाकोती, जीवन्ती, मधुक, ऋिं, वृद्धि, ट्राचा, पश्काष्ठ, रक्षचन्दन, नागकेशर, श्वकशिस्वीवीजः वाचक, नोसीत्पस. ग्यामा तथा **अनन्त**मृतका दो-दो तोला एवं यकरा २ पल एक का कायमें डालं यह इत ययारीति पकाते श्रीर वनाते हैं। इसको व्यवहार जरनेसे रक्तपित्त, चत, कामला, वातरह, इनीमक, पाखु, विवर्णता, खरमेद, मूवक्क् वचीदाह श्रीर पार्छशूल पादि रोग होते हैं (चक्रदत्त)

कामदेव मीमांसक (दीचित)-- पायश्वित्तप्रतिके प्रणिता।

कामदोही ( सं॰ व्रि॰ ) कामं दोग्धि, काम-दुह-णिनि। चभीष्टप्रद, सुराद पूरी करनेवाला।

कामधर (सं॰ पु॰) काम इति संज्ञां धरित धारयति दा, काम ध- अच्। काम रूपदेशीय मत्यध्वत नामक पवैतस्थित सरीवरविशेष, एक तालाव। यह सरीवर एक तीर्थ माना गया है। इसमें स्नान भीर जलपान करने पर ससुदाय पापसे कूट मुक्ति पाते श्रीर शिवलोक जाते हैं। (कालिकाप्रराष)

कामधरण ( सं॰ क्लो॰ ) प्रभिनाषप्राप्ति, मुरादका

छत्य। कामधेतु (सं॰स्त्री॰) कामप्रतिपादिका धेतुः, मध्यपदलोपी कर्मधाः। गो विश्रेष, एक गाय। इस गायसे इच्छानुसार जो वसु मांगते, वही पाते हैं।

श्रीनपुराणमें कामधेनुका दान महापुण्य माना गया है। दानविधि पर भी छमनें इस प्रकार निखा है,—'कार्तिक मासको श्रुक्त एकादयोको छपवास कर चार दिन तक बच्चोके साथ नारायणको पूजा करना पड़ती है। फिर पच्चम दिन प्रातःकाल स्नानकर श्रुक्त वस्त्र, श्रुक्त मास्य श्रीर श्रुक्त धनुलेपन धारण करते हैं। दानको भूमिको स्थाके चर्म, तिलके प्रश्च श्रीर स्वर्ण पादिसे सजा सवसा कामधेनु वहां लायो जातो है। धेनुके श्रुङ्ग श्रीर खुर स्वर्णसे मदा समस्त गात्रमें श्रुक्त वस्त्र लपेट देते हैं। श्रनन्तर यथाविधि मन्दादिसे गायको पूज नारायणके छहेश दान होता है।'

२ दानके निये खर्णनिर्मित धेनुविशेष, देनेको सोनिको गाय।

दान-सागरमें खर्णीनिर्मित कामधेनुके दानका विधि लिखा है,—'श्रातिक अनुसार तीन पलसे अधिक सहस्रपन तक खण द्वारा सवत्या नामधेनु वना रत्नसे विभूषित करना चाहिये। सहस्र पत उत्क्षट, पांच सी पन मध्यम भीर ढाई सी पन सुवर्ण भधम विधि है। श्रत्यन्त श्रसमयंते चिये तीन पलसे श्रधिक सुवर्णका -भी विधान है। तुनापुरुष कथित समयके सध्य किसी दिन दानका काल निर्दिष्ट कर उसके पूर्व दिन गुरु, पुरोहित, यजमान श्रीर लावक चारी लोग इविष्य-भोजनादि कर निवेदन एवं सङ्ख्य कर रखते हैं। दूषरे दिन यजमानको गोविन्दादिकी प्राराधना, मध्यक्ता दान श्रीर बाह्मणोंकी धनुसतिका ग्रहण करना चाहिये। उसी दिन गुरु, पुरोहित श्रीर नापकको उपवास करना पड़ता है। उसके परदिन अग्निखापनादि कार्ये समापनपूर्वेक पुरोहित प्रधान वैदीने मध्यस्वर्मे लिखित चन्न पर स्गचर्म एवं गुड्रप्रस यद्याक्रम स्थापन कर उसके जपर कौपेय वस्त्रदारा माच्छादित सक्ता धेनुको खड़ा करते हैं। धेनुको पार्खदेशमें त्राठ पूर्ण कुसा, प्रष्टाद्य प्रकार धान्य, नानाविध फल, रद्र, इत्तुद्रग्ड, कांस्पाव, पट्टवस्त्र, ताम्बनिर्मित दोष्टनपाव, प्रदीप, प्रातपव तथा पादुकाह्य श्रीर धेनुके समुखभागमें मधुरादि कह रस, हरिद्रा, पुष्प पादि विविध पूजा द्रश्य जीरक, धान्यक एवं शक्तरा रखते हैं। फिर मङ्गलगीत वाद्य तथा सुतिपाठके साथ यज्ञकुण्डके समीपष्य चार कुमांके जल हारा यजमानको स्नान कराया जाता है। सानके पन्तमें यजमान ग्रज्ज वस्त्र परिधान कर शुक्त मास्य एवं विविध श्रनहारधारणपूर्वक कुश्चहत्तमें पुष्पाञ्चलि ले कामधेनुको प्रदक्षिणपूर्वक पुज गुरुको प्रदान करता है। परिशेषमें गुरु पुरोहित श्रीर याचकको दिख्या तथा श्रतिथ ब्राह्मणांको श्रथ है दानका व्रत समापन करना पड़ता है।

३ स्वर्धन सुरिम एक दोहिना धनु। इसकी उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार लिखा है, —'गासमूह को प्रादिपस्ति सुरिम दक्की जन्या थों। प्रजापति कर्यपने श्रीरसे उनको गर्भ रोहिणोका जन्म हुवा। रोहिणोने हो तणेनिधि श्रूरिन नामक वसके भौरसे सर्वे जन्य स्मान काम खेनुको प्रसव किया था। काम धेनुका वर्ण खेत है। चतुर्वेद चतुष्पदस्क्ष हैं। चारो स्तनोंसे धर्म, धर्ध, काम श्रीर मोद्य निकला करते हैं। शिवके वाहन हुवने कामधेनुको गर्भ है हो जन्म लिया था। योवनमें कामधेनुको लावस्थ श्री प्रकार वदी। इसीसे कोई काम वितात उनको देख कामातुर हुवा पौर स्वयं हुपकी मूर्ति बना उनके साथ भोग किया। इस सङ्गमके फलसे एक विशास काय हुप निकला था। उसने श्रपनी तपस्थाने वस महादेवका वाहनत्व लाम किया।'

(कालिकापुराय ८१. य॰ )

8 जामचेतुको कुलजाता नित्नो विशेषवं नामी विशिष्ठको एक धेतु। कामचेतुको लिये ही विशिष्ठको साथ विश्वामितका भयंकर विवाद हठाया। उसी विवादको फलसे विश्वामित्रको छित्रय जाति होते भी निहार्ष वननेका लिये उद्योग किया। रामायणमें लिखा है,—'किसो समय राजा विश्वामित्रने वहु सैन्य एवं समात्य परिवार प्रस्तिको साथ विश्व क्रिक्ति निकट प्रातिष्य यहण किया था। विश्व के कामचेतुसे संकल उत्तमोत्तम प्रसुर द्र्यादि से उनका सकार हठाया।

विखामित राजा होते भी उर्त समस्त द्रव्य देख चमत्कत इये। उन्होंने देखा कि कामधेनुसे वैसा श्रमाधारण ऐखयं भीग किया जा सकता था। इसीसे विखासितने यत सहस्त दुग्धवती गायोंने बद्ते विशिष्ठसे कामधेनु मांगी। किन्तु विशिष्ठने धेनु हेना स्वीकार न किया। उस समय विश्वासिवने हरण करनेके लिये सैन्यको श्रादेश दिया था। सैन्यने कामधेनुको खोल ले जानेका उद्योग किया। नन्दिनी यह मोच कर श्रत्यन्त दु:खित हुयों कि विशवने उनको कोड़ दिया या। फिर वह अपने वलसे वहु सैन्यको मार विशवने निकट शा पहुंची। उन्होंने विशवसे पूका या,—'त्रापने का इसे परित्याग किया है? . नतुवा विखामिवने सिपाही हमें कीं लिये जाते हैं ?' विशवने उत्तर दिया, 'नहीं इमने तुन्हें परित्याग नहीं किया है। तथा फिर इस कभी तुम्हें परित्याग न करेंगे। श्रतएव तुम श्रत श्रत महावीर सैन्य स्टिष्ट कर विखासि वको पराजित करो। विश्वष्ठकी श्राजा पात ही नन्दिनीने योनिदेशसे यवन, पुरीपसे शक भीर रोमकूपसे स्त्रेच्छ, हारीत तथा किरात सैन्य निकाले थे। **चन्होंने विश्वामित्रको समुदाय सैन्यका विनाय कर** पराजित किया। विम्वामित्रके पुत्र इससे वहुत कृद इये पीर (एकवारगी ही सी पुत्र) विशवने जपर भापट पड़े। विशिष्ठने क्रोधके साथ एक ही हुद्वारसे उनको जला डाला। इस अपमानके पीके विम्बा-मिवने राजप्रक्रिकी भपेचा तपस्थाकी प्रक्रिको वडा माना या। वह राजकार्य कीड़ कठोर तपस्यामें लग ्गरी। उसी तपस्यांके फलसे उन्होंने महार्षिकी भांति क्रमताशाली बन ब्रह्मिष नाम पाया था।

(रामायण, परख, ५१ म॰)

कामधेनुतन्त्र (सं क्ती ) कामधेनुरिव सर्वाभीष्टप्रदं तन्त्रम्। शिवप्रीत एक तन्त्र।

तन्त्रम्। यिवप्रति एक तन्त्र।
कामधेन्वी—रामात वा निमात सम्प्रदायभुक्त वैद्याव।
दनमें प्रधिकांग्र भिक्तुक रहते हैं। कामधेनु नामक
भिष्यायम्ब व्यवहार करनेसे ही कामधेन्वी नाम पड़ा।
कामधेनुयन्त्र वैगीकी भांति होता है। उसकी दोनों
पीर दो दख्ते सरी रहते हैं। एक प्रीरका तख्ता

गायके श्राकारका होता है। दूसरो श्रीरके तख्तेमें हन्मान्की सृति रहती है। यह लोग स्वेरे श्रीर श्राम दोनों समय उक्त यन्त्रकी पूजा तथा पारती करते हैं। कामचेन्ची कामधेनुयन्त्र कन्धे पर रख मिचा मांगने निकलते हैं। यह किसीके दार पर खड़े नहीं रहते, 'धनुषधारी राम धनुषधारी राम, कहते राह राह धूमा करते हैं। रहही यह नाम सुन इच्छानुसार कामधेनुषात्रमें भिचा डाल देते हैं।

कामध्यं सी (सं॰ पु॰) कामं कन्द्यं ध्वं सयित, काम-ध्वन्स-णिच्-णिनि। कामको ध्वं स करनेवाते शिव। कामध्वज (सं॰ पु॰) मत्य, महत्ती। कामदेवकी पताका महत्ती है।

कामन (सं॰ त्रि॰) कामयतीति, कमःणिङ्युच्। १ कामुक, चाइनेवाना। (क्री॰) भावे युच्। २ ष्रभिनाष, खाहिय।

कामना (सं॰स्ती॰) कामन टाप्। १ इच्छा, खाहिय। २ वन्दाक, बांदा।

कामनाशक (सं०पु०) काम जन्दपे नाग्रयति, काम-नश्-िषाद्ग्युन्। १ महादेव। (ति०) २ कामश्रतिनाशक।

कामनीड़ा (सं॰ स्त्री) कस्तूरिका, सुश्क। कामनीयक (सं॰ ह्नी॰) कमनीयस्य भावः, कमनीय-वुज्। रसपीयता, खुबस्रती।

कामन्दिक ( सं॰ पु॰) कमन्दकस्य प्रपत्यं पुमान्, कमन्दक-इञ्। एक नीतियास्त्र-प्रणेता। इनके वनाये ग्रन्थका नाम कामन्दकीय नीतियास्त्र है। वह १८ पध्यायमें विभक्त भीर महाभारतकी भांति प्राचीनकाल-रचित है। वहुत पहले उक्त नीतियास्त्र वालि प्रभृति हीपमें नीति बना था। वहां महाः भारतको भांति वह कि विभाषामें प्रमुवादित भी हुवा। उसके यवदीप पहुंचनिका समय निर्धारत नहीं। कोई प्रमुवान करता, कि महाभारतके ही समकास वह भी पहुंचा होगा। महामारत देखी। उसकी चार टीका मिलती हैं। एक टीकाका नाम उपाध्याय-निर्पेच है। बाकी तानमें एक जयराम, दूसरी पाक्याराम चौर तीसरी वरदाराजकी बनायी है।

दुल्हार ।

कामन्दकीय (सं की ) कामन्दकेरिदम्, कामन्दिक-क् । इहाकः। पा ४। २,। ११४। कामन्दिक-प्रणीत एक नीतिणास्त्र।

कासन्यभी (सं॰ पु॰) कार्स यघेष्टं धमित, कास-धा-णिनि वाह्नकात् धमादेश: निपातनात् सुमि साधः। कांस्यकार, कसेरा।

कामपति (सं॰ स्ती॰) काम: प्रतियस्या:, विकल्प-त्वात् न डीष्। १ रति, कामदेवकी स्ती (पु॰) २ चन्द्रवंशीय पृयुक्तकात एक राजपुत्र। इन्होंने पुत्रेष्टि याग किया था ( वडादिवच्च र १ १० १ २१ )

कामपत्नी (सं॰ स्ती॰) कामस्य पत्नी, ६ तत्। रति, कामदेवकी स्ती।

कामपणिका, कामपणि देखी।

कामपर्णी (सं॰ स्ती॰) श्राहुत्यसुप, एक पेड़। कामपाल (सं॰ पु॰) कामान् पालयित, काम-पाल-श्रण्। १ बलदेव। २ विण्रु।

"कामहा कानपात्रय कानी कानः क्रवागनः" (विष्यवहचनान)

३ महादेव। ४ चन्द्रवंशीय इन्दुमण्डन राजाकी पुत्र।

इनकी पुत्रका नाम सिलल था। (चहाद्रिख॰ ११२०१२१)

५ एकावीरा देवीमक्त गीतम कुलज जलपालवंशकी एक

राजा। (चहाद्रिखण्ड ११३१११६-१७) ६ कुमारिकामकः

चस्यणक कुलज दलराजकी पुत्र। इनकी पुत्रका नाम

सुदर्शन था। (चहाद्रिखण्ड ११३११८०) ७ महाराजच्यत, एक
विद्या श्राम।

कामपीठ (सं॰ पु॰—क्ती॰) कूपादिके उपरिभागका बदस्यान, जुवेंके जपर दंधी हुयी जगह।

कामपीडित ( सं॰ ति॰ ) कामेन कन्द्रपैपीड्या पीडितः, ३-तत्। सङ्गमेच्छुक, शहवतकी खाडिय रखनेवाला। कामपूर ( सं॰ ति॰ ) कामं अभीष्टं पूरयति, कामपूर-पिच्-पण्। १ अभीष्टपद, सुराद पूरी करनेवाला। २ परमेखर।

कामप ( सं• ति० ) कामं पिपर्ति काम-पृका। अभीष्टप्रद, खाडिय पूरी करनेवाना।

कामप्रद ( ए॰ ए॰) कामं कामजरतिभेदं प्रददाति, काम-प्र-दा-का १ रतिबन्धविशेष, एक डीला।

''ही पादी क्तन्यमं लगीं चिप्तालिक भगे तथा। कामयेत् कासुक: प्रीत्मा नन्धः कामप्रदी हि स: "''। (धारदीपिका) | Vol. IV. 108 कामानां सर्वपुरवार्थाणां प्रदः, ६-तत्। २ विप्रु। (व्रि॰) ३ प्रभीष्टप्रदः, मुराद पूरी करनेवाला। कामप्रवेदन (सं॰ क्ली॰) कामस्य प्रभिनाषस्य प्रवेदनं प्राविष्करणम्, ६-तत्। प्रभिनाष प्रकायः, खाहियका

कामप्रय (सं॰ पु॰) कामं यघेष्टं प्रयः। यघेच्छ प्रयः, सनमाना सवात्त।

कामप्रस्य (सं॰ पु॰-क्ती॰) कामस्य कामगिरेः प्रस्यः, (भानादीनाच पादाराष्ट्र) श्रादिवर्णे उदात्तः, इ॰तत्। १ कामगिरिका सानुदेश, नाम पद्याङ्की जंबी इमवार ज्मीन्। २ एक नगर।

कामप्रसीय (सं० वि०) कामपस्य भवः, कामप्रस्व-कः। कामगिरिके सानुदेशमें उत्पन्न, काम पहादको जंबीः इमवार ज्मीनका पैदा।

कार्माप (सं॰ वि॰) कार्म पिपति, काम-पू-कि। श्रमीष्टपूरक, खाडिश पूरी करनेवाला।

कामिष्यकरी (सं॰ स्त्री॰) श्रव्यगन्धा, श्रम्रगंघ। कामफल (सं॰ पु॰) कामं ययेष्टं फलमस्य, बहुवी॰। महाराजास्त्र, एक बढ़िया श्राम।

कामवख्य—वादगाह पालमगीरके किनष्ठ प्रता यह याहजारे बड़े अभिमानी श्रोर निर्देश रहे। इनके पिताने इन्हें दिल्लिका राज्य सौंपा था। किन्तु इन्होंने ज्येष्ठ स्नाता बहादुर शाहका संरक्षण स्वीकार न किया श्रोर श्रवने नामका सिका चला दिया। इसीसे वह एक बड़ी सेना ले इनसे सड़ने चले। हैदराबादके निकट युद्द हुवा था। युद्धमें यह हार गये। घोर-रूपसे शाहत होने पर १७०८ ई० के फरवरी या मार्च मास इनका प्राण कूटा था। इनकी माताका नाम-उदयपुरी-महन रहा। १६६७ ई० की २५वीं फर-वरीकी कामवख्य शाहजारेने जन्म लिया था।

कासम् (सं॰ भव्य॰) कम-णिड्-श्रम्। १ यघेष्ट, मन्त्रीते सुश्राफिकः। २ श्रनुमितसे, मध्द्रुरीते साथ। ३ खच्छन्द, खुगीसे। ४ भच्छा, बहुत श्रच्छा। ५ साना, हवा। ६ नि:सन्देह, वेयक।

काममन्त्ररो (सं॰ स्ती॰) दण्डिप्रणीत दशकुमार॰ परितकी एक नायिका। काममय ( चं॰ ति॰) कामस्य विकारः, काम-मयट्।
नयड्वैतयोभाषाया समचाच्छादनयोः। पा धार्।१५१। कामविकार,
साहिश्रसे भरा हुवा।

काममदेन (सं॰ पु॰) काम कन्द्धं मदेवति नाधयति, काम-सद्दु-ख्यु। कामको मदेन करनेवाले महादेव। काममत्रोलुष (सं॰ पु॰) सद्वैद्य, श्रच्छा हकीम। काममत्रोलुभ, काममलोलुष देखो।

काममइ (सं• पु॰) कामस्य मइ उत्सवी यत्न, बहुनी॰। कामदेवकी उदेश उत्सवका दिन। चैत्री पूर्णिमा इस उत्सवका निर्दिष्ट समय है।

काममासिका ( गं॰ स्ती॰) मद्यविशेष, एक शराव। काममासी ( गं॰ पु॰) गणेश।

कामसुद्रा (सं॰ स्त्री॰) तन्त्रशास्त्रीत्त एक सुद्रा।
कामसूद् (सं॰ त्रि॰) कामिन सूद्रः, ३-तत्। कामकी
पीड़ासे हित भीर पहितकी विवेचना न रखनेवाला,
जो यश्वतके जोरसे श्रन्था वन गया हो।

काममूत (वै॰ ति॰) कामेन मूतः मूर्च्छितः, काम-मन-त्र छान्दसत्वात् दृद् ग्रभावः जट्च। १ काममूर्क्षित, शहवतसे गृश खाये दुवा। २ गत्यन्त कामपीड़ित, शहवतके जोरसे बड़ी तकलीफ पाये दुवा।

काममोदी ( एं॰ स्त्री॰ ) कस्तूरी, सुप्रक ।

कासमोहित (सं॰ वि॰) कामेन कामजरत्या मोहितः, २-तत्। १ कामको पोड़ासे हित और प्रहितका ज्ञान न रखनेवाला, शहबतके लोरसे प्रन्था बना ह्वा। २ सुरतासक्ष, शहबत-परस्त।

> "मा निषाद प्रतिष्ठां लमगमः यात्रतौः समाः। यत् क्रीश्रमिव् नादेकमवधौः काममीक्रितम्॥" (रामायण)

कामयमान (सं॰ ति॰) काम-षिङ्शानच्। कासुक, खाडिशमन्द।

कामयान (सं श्वि ) काम-िषड्-शानच् सुगभावः श्वागमधास्त्रस्य श्वनित्यत्वात्। कासुक, खाडिशमन्द। कामायाना (सं स्त्री ) गर्भिषी, हामिसा, जिसके पेटमें सड़का रहे।

कामयाब (फा॰ वि॰) सफल, नतीला पाये हुवा। कामयाबी (फा॰ स्त्री॰) सफलता, मक्सदवरी, बालबाला। कामियता (सं वि ) कामयते, कम-षिच् दूर्। कामुक, चारनेवाला।

कामरस ( र्सं॰ पु॰ ) कामः कामजरत्यादिरेव रसः।
सुरतादि, ग्रहवत वगैरह।

कामरसिक (सं॰ वि॰) कामे कामजरत्वादी रिमकः सुनिपुणः, अति। सुरतादि विषयमें सुनिपुण, प्राइवतपरस्ता।

कामराज—१ कालिकाश्रक्त की एडन्य सुनिकुली द्वव श्रीधरराजकी प्रव्र । इनकी प्रव्र मातुल थे। (स्थादिस्स्ट राहरारर) २ की वस्स-दीपिका-प्रणिता हिमाद्रिके प्रति-पालका । ३ गोपालचम्पू-प्रणिता जीवराजकी पिताम ह। इनके प्रव्र श्रयीत् जीवराजके पिताका नाम व्रवराज था। फिर इनके पिताको स्थामराज कहते थे।

कामराज दीचित—काव्येन्दुप्रकाय, रङ्कारकत्तिकाकाव्य प्रस्तिके प्रणिता ।

कामरान् मिर्जा-बादशाष्ट्र वाबर शाहके २य पुत्र भीर वादगाह हुमायुंके भाता। १५३० ई० की सिंहा-सनारुढ़ शीने पर इसार्यने दन्हें काबुब, क्न्स्झार, गृज्नी भीर प्रश्नादका राज्य सींवा या। किन्तु १५५३ ई॰ की कावुलमें इमार्यने इनकी पांखें नमारसे छेदवा कर निकलवा लीं। कारण इन्होंने राज्यका प्रवस्य विगाड़ बड़ा गड़बड़ किया था। नीवृका रस श्रीर नमक पड़ते समय दहींने कहा-'हे परमेखर। मैंने इस छंसारमें जो पाप कमाया, उसका यथेष्ट फल पाया है। प्रव परक्लोकमें मेरे कपर कपाइष्टि रखिये। अन्तर्भे इन्हें सक्के जानेकी पान्ना मिली थी। वहां यह तीन वर्ष रहे भीर १५५६ ई • को प्रपनी मीत मरे। इनके तीन कन्या श्रीर श्रवुल कासिम मिली नामक एक पुत्र चार सन्तान रहे। १५६५ ई० को भक्तवरकी भाजासे चतुल कासिमं मिर्जा ग्वालियरके किसी केंद्र किये भीर मारे गये।

कामरिष्ठ (सं॰ पु॰) १ शरीरस्य छड रिपुकी मध्य प्रथम रिपु। भभिसाय भौर स्त्रीसन्धीगादि इसका कार्य है। २ शिव।

वामरी (डिंग्सी) क्लब, कमरी।

न्कासर्वि (सं॰ स्त्री॰) मस्त्रविशेष, एक इधियार। विद्यासितने इसे रासचन्द्रको यतके मस्त्र विपन्त करनेके लिये दिया था।

-कामरू (हिं•) कामदप देखी।

कामरूप (सं वि ) कामं मनो इं रूपं यस्य, बहुवी । १ मनो इ रूपविशिष्ट, खूबसुरत । २ इच्छानुसार विविध रूपधारी, मन्ति सुवाफिक तरह तरहकी सुरत बनानेवाला।

"कामइप: कामगर्भ: कामवीयाँ विडक्षम: ।" (महामारत)

कामरूप—वर्तमान प्रामाम प्रदेशका एक विस्तृत जिला। यह प्रचा॰ २५° ४४ में २६° ५२ उ० फीर देशा॰ ८०° ४० में ८२° १२ पू॰ के मध्य ब्रह्मपुलकी उभय पार पर प्रवस्थित है। इसके उत्तर भूटान, पूर्व दरष्ट्र एवं नौगांव जिला, दिच्य खिमया पहाड़ भीर पश्चिम ग्वालपाड़ा जिला है। कामरूपका बड़ा शहर गीहाटी है।

इस जिलेका प्राक्षतिक दृश्य प्रति मनोहर है।
भूमि बहुत उर्वरा है। ब्रह्मपुत्रके तीरका स्थान
नीचा रहनेसे वर्षीकालमें ड्व जाता है। यहां धान्य
ग्रीर सर्षेप प्रपर्धाप्त उत्पन्न होता है। यर, वंध प्रभृति
स्वभावतः प्रधिक निक्रनता है। ब्रह्मपुत्रके तीरसे
पागे उत्तर भूटान पौर दिच्चण खिस्या पहाड़ तक
भूमि क्रमधः उच्च एवं समतन है। ब्रह्मपुत्रके दिच्चण
इस जिलेमें बहुतसे कांटे कोंटे पहाड़ हैं। उनमें एक
एक दो हज़ारसे तीन हज़ार फोट तक जंचा है। उक्त
पर्वतीके पार्व देशमें चायके वाग हैं।

ब्रह्मपुत ही कामरूपकी प्रधान नदी है। बहुतसी नदी और उपनदी ब्रह्मपुत्रमें गिरी हैं। उनमें उत्तर दिक्से मानस, चावलखोया तथा वरनदी भीर दिव्य दिक्से कुलसी नदी भागी है।

ब्रह्मपुत्रके मध्य कई चुद्र चुद्र दीप हैं, इसकी संख्या नहीं।—ब्रह्मपुत्रमें रेत पड़नेसे शितने चुद्र दीप बनते श्रीर विगड़ते हैं।

कामरूपने पर्वतीं कई सुद्र नदी निकसी हैं। श्रीमकास प्राय: छनमें लख नहीं रहता। फिर भी वह भीतर भीतर वहा करती हैं। यशं नाला या नहर नहीं। किन्तु गस्य भी रचाके लिये बीच बीच सामान्य बांध मीजूद हैं।

इस भूभागमें प्रायः १३० वर्गमोल जंगल है। इस जङ्गलसे भी गवरनमेण्डको यथिष्ट प्राय होता है। इसमें जुलसी नदीन तीरका वनविभाग प्रधान है। जिस जिस वनसे रूपया प्राता, हसमें बड़दार, दिमर्या, -पस्तान, मयरापुर भीर वरस्व नामक वन हक्के खयोग्य दिखाता है।

वनमें साखू, शोशम, तुन, स्म, नाइर प्रस्ति दृष्ट यथिष्ट उपनते हैं। उनसे खूव कीमती कड़ियां, बरी भीर तख्ते बनाते हैं। नालुङ, कछारी, गारो, मिकिर श्रीर खाशी प्रस्ति श्रमभ्य लोग वनसे नाख, मोम, तन्तु, गोंद वग़ैरह एकड़ा कर श्रपनी नीविका चनाते हैं। उत्तराञ्चनमें भूटान प्रहाड़के पास गोचारणका वहां मैदान है। वहां नानाविध द्वच उपनते हैं। \*

जीवजन्तुमें इस्ती, गैंडा, नानाजातीय व्याघ्र, सिंदेष, इरिण, वन्य शूकर, नाना प्रकार सर्प श्रीर नानाप्रकार पची देख पड़ते हैं। मत्स्य भी यहां नाना प्रकार होते हैं। उनमें रेझ, चित्ती श्रोर पत्री नामक मत्स्य ही शिक्षक है। ए

\* यहां वेगिनीतन्तमं उत्त ववादिका उत्ते ख मिलता है। यथा,—

"इत्तु दीफलिविन्तानि बदरामलकानि च।

खर्जू रं पनस्च व तथा तालफलानि च।

दाहिनं कदलीचे व स्थानं प्राफलानि च।

यस्य फलं विगालच तथा प्राफलानि च।

यस्य फलं विगालच तथा यात्रं प्ररोहकम्।

वास्तु कस्य च याकच पालक्षस्य मम प्रिये।

विलयानि प्रियाण्यानान् तथा च तिन्ति हीफलम्।

कुणाखं पार्वतीयच तथा चारण्यसम्बम्।

कादलं वीजपूरच रामच पीवकन्तथा।

सीमधान्यं बहुदान्यं रक्षणालिकसेव च।

राजधान्यं पष्टिकच देववलसक्षन्तथा।

चयकं कोद्रवर्धं व

बारच क्रंचचीरच वर्षच मार्तिकीहवम्।"

े "प्रामाच प्रवचामि वन्यानी पामवासिनाम्।

पुरातस्वको देखते कामरूप यति प्राचीन जनपद है। महाभारतके समय यह स्थान किरातपति भग-दत्तके षधीन था। उस समय लोग इसे परग्ररामका लीहित्यतीर्ध मानते थे।

पुराण श्रीर तन्त्रमें नामरूप महापीठस्थान माना गया है। गरुड़पुराणमें लिखा है,—

"कामरपं महातीर्यं कामाख्या तव तिष्ठति।" ( गरुरुपुराण, न्धार्द )

राधातन्त्रके २०वे पटलमें कहा है,-

ं ''कामरूप' महेशानि ब्रह्मणो मुखकुणते।"

ही भगवित ! यह कामरूप ब्रह्माका सुख साना जाता है।

स्तम्दपुराणका प्रभासखण्ड ( ७८ ष्र०) देखते दस स्थानमें गुभङ्कर लिङ्ग विद्यमान है।

नीसतन्त्र भीर व्रष्टत्रीसतन्त्रके मतसे इस महा-तीर्धमें योगनिद्रा सर्वदा विराजती हैं।

पूर्वेकालको कामरूपका श्रायतन इस समयकी श्रपेचा श्रधिक विस्तृत था। क्रुमारिकाखर्डमें लिखा है,—

"कामरुपे च गामाणां नवलचाः प्रकीरिता।" (१० प०)
वर्तमान श्राप्ताम, कोचिविचार, जनपाईगोही श्रीर
रहपुर कामरूपके श्रन्तर्गत था। योगिनीतन्त्रमें प्राचीन
कामरूपकी चतःसीमा इस प्रकार वर्णित है,—

''करतोयां समात्रित्य याविहक्करवासिनी । एक्तरस्यां कम्नगिरिः करतीयानु पियमे ॥ तीर्षं त्रेष्ठा दिन्तुनदी पूर्वस्यां गिरिकन्यके । दिविषे विद्यपुर्वस्य लानायाः सङ्गाविष ॥

येन यान्यपयोग्यानि गव्यं देवि पयोग्यतम्।

मार्गं सात्यं तथा छागं गालनं गामकं तथा।

माहिषं वर्जयेन्मां छं चीरं दिघ छ तस्ताः।

पिल्याच प्रवच्यामि ये प्रयोग्या मम प्रिये।

हारितच मयूरच नारकं वर्तकन्तया।

कपिलयं व चाग्य काक कुक्क टकौ थिरः।

वन्यकुक्क टकचे व ग्रणारिय कपीतकः।

विल्वकः कुलिक्तयं व रक्त पुष्क्रय टिहिमः।

कष्मात्याश्रमयं व प्रवीणाच विश्वपाते।

चित्रमत्यं रोहित्य महाग्रक्रच राजिवम्।"

( योगिनीतन्त्र, शप पटल )

कामद्रप इति ख्यातः सर्वेशास्त्रे पु नियितः ॥ ०॥ ""
"तिंशत् योजनिवसीर्णं दीर्घं ण शतयोजनम् ।
कामद्रपं विजानीष्टि विकीर्णाकारम् नमम् ॥
ईशाने चैव केदारो वायव्यां गजशासनः ।
दिचिणे सङ्गने देवी लाचायाः व्रद्धरेतसः ॥
विकीर्णनेव जानीष्टि सुरासुरममस्त्रतम् ।"

करतीयांचे दिकरवासिनी तक कामरूप विस्तृत है। इसकी उत्तरचीमांमें कर्ज्जागिर, पश्चिम करतीया नदी, पूर्वसीमांमें तीर्धश्रेष्ठ दिन्तु नदी श्रीर दिन्तिण ब्रह्मपुत्र नद तथा जाना नदीका सङ्ग्मस्थल है। यह सीमा निर्देश समुदाय शास्त्रका अनुमोदित है। यह सुरासुर-पूजित कामरूप विकाणाकार है। इसका दैश्ये एक श्रत योजन श्रीर विस्तार तीस योजन है। कामरूपके देशानकोणमें जेदार, वायुक्तोणमें गजशासन श्रीर दिन्तिणमें ब्रह्मरेता तथा लाज्ञाका सङ्गमस्थल है।

कालिकापुराणमें भी लिखा है,-

"करतीया सत्यगद्गा पूर्वमागाविधियता। यावञ्चलितकान्तासि वावद्देशं पुरं तदा॥"

( कालिकापुराण, ३८।१२१ प० )

करतीया नामक सत्यगङ्गासे पूर्वेदिक् लिखतकान्ता पर्यन्त यह पुर विस्तृत है। (लिखतकान्ता दिकर-वासिनीकी निकट है।)

वुरस्त्रीके मतसे भी कामरूपकी उत्तर सीमा कास्त्रीगिर वा सूटानका पार्वेत्व प्रदेश है। इसके पूर्व महाचीन वा चीन-सास्त्राच्य, दित्रण काचा नदी (यह नदी ब्रह्मपुत्रसे प्रयक् हो बङ्गदेशके सीमारूपसे प्रवाहित है।) श्रीर पश्चिम करतीया नदी है।#

\* रङ्गपुरवाली लोगींक विद्यासानुसार देवीगंजक निवमागर्म प्राचीन तिस्ता (विद्याता) नदीम पायराज नामको एक कोटी नदी निली है। वही करतीया नदीका पुराना गर्च है। फिर पायराज भी कामइपके अन्तर्गत मानी गयी है। (Martin's Eastern India, Vol. III. p. 361-63.) करतीया देखी।

इधर वर्तमान पासाम प्रदेशके पूर्वपालमें सदिशके निकट कामरूपपुत नामकी एक नरी बहती है। एसे भी कामरूपकी पूर्व सीमा बतानेवाली कहना पड़िगा। (Journey from Upper Assam towards Hookhoom etc. by W. Griffith; see Selection of papers regarding the Hill Tracts between Assam and. Burma, p. 126.) योगिनीतन्त्रके मतसे विस्तृत कामरूप राज्य नवयोनि-पीठमें विभन्न है,—

> "अपनोषिय नीषिय उपपीठच पीठकम्। सिद्यपीठं महापीठं वह्मपीठं तदन्तरम्॥ विश्वपीठं महादैवि क्ट्रपीठं तदन्तरम्। नवग्रोनिरितित्वाता चतुर्दिच्च समन्ततः॥"

फिर योगिनीतन्त्रमें सीमारपीठ, सीपीठ, रत्नपीठ श्रीर कामपीठ इत्यादिका नाम मिलता है।

सिवा इसके योगिनोतन्त्रमें दूसरे भी कई खुद्र खुद्र पीठों श्रीर उपपीठांका उत्तेख है,—

> "छडडीयानस्य देविशि प्राद्रमीवः करे युगे। पुषाशैलस्य सम्भूतिस्ते तायुगसुर्वेऽ भवत् ॥ दापरे जालगैलस कामाव्यस कली युगे। घोरस्य कलिपापस्य विनाशाय महिन्तरि ॥ प्रतिवर्षं तब पोठसुपवीठं युगं युगस्। वयं वयं महाचिवं पुण्यार एवं वयं वयम्॥ प्रति पीठे महादेव: प्रति पीठे चतुर्स ज:। प्रति पोटे स्थिता गङ्गा पार्वती प्रतिपीठके ॥ प्रति पीठं प्रतिचिवं पुष्पारणान्तु पीठके। कली ग्टहात् सुदूरे च तीर्थं हिंद्द: प्रनायते ॥ किन्तु तीर्थानि वै सन्ति भावनासिडिरिषाते । प्रति पीठे पृथग्धर्भ श्राचारय पृण्क पृथक्॥ देशे देशे कुनाचारो महन्तव्यानि हेतुसि:। पृथक् पूजा पृथक् मन्त्री मत्ये च तीरपीठकम्॥ भद्रवीठं दाचिणात्ये मध्यदेशस्य पार्वति । नालन्धरन्तु पायात्ये पूर्णपीठन्तु पूर्वतः॥ ऐशान्यां पूर्वमार्गे च कामरूपं विजानी हि। जालन्यरन्तु वायत्र्ये कोववापुरन्तु छत्तरे॥ ईगाने चैव विषारं महेन्द्र उत्तरे कियत्। शीहरमपि पूर्व च चपपीठानाथो गृण्॥ नौकायानेन देविशि अष्टषष्टिस्तु योजनै:। प्रकारे भोडुवीठस्य श्रायामिति गुणं भवेत्।। ग्कटाकारकं पीठं चतुष्कीणं सपीठकम् । चतुर्दोरसमायुक्तं वायुविम्बे न चिङ्गितम्॥ तीर्थकोटिचययुतं सिन्धु भद्रकपीठकम् । यत सोमियरं लिङ्गमादिपीठं तथापरम्॥ कामधेनुय यवैव यव चन्ने न्नरी हर:। चे वं विरज्ञसंज्ञच एकाम तदनन्तरम्॥ भारतस्य महाचे वं यव नातद्रशङ्कर:। क्रम्खली महापुणा दन्तकस्य वनन्तया॥ Vol. IV. 109

्रसुमन्तय तथारणा शिवयूपय पर्वतः। पयिमे चेनुकारणेत्र उत्तरे तु गयाथिरः॥ दिचियी चन्द्राभागा च खोड्पीठं वरानने । तिंग्त्वीननविसीर्णमायामे शतयीननम्॥ यव कामेयरी देवी योनिसुद्राखरुपिणो। भूगोलपीठकं नाम यव वै गीलोकेयरः॥ धर्भवीठं महापीठं यव कामेश्वरी हरः। श्रविमन्नं महाचे वं हंसप्रपतनंतया ॥ ब्रह्मय्पस्तु यत्रैव यत्र श्वे तवटः स्थितः। कुरुचे वन्तु तवैव यव मायाखना नदी ॥ श्रवीध्वारणाकं पुणंत्र घर्मारणंत्र तथा परम्। क्वचात्मकं महार्षां यव पातालगङ्गरः॥ गछकी च नदी पूर्वे विषाय्पय पश्चिमे। दिचणे वपमं लिङ्ग' उत्तरे कदलीवनम्॥ एतनाध्यतमं पीठं चापाकारं मनोरमे। ष्मनाइतं तथा पद्मं रक्तवर्षं विभावयेत्॥ एकादशश्तायांमं यीजनानां तथा नव। प्रशीला चे प्रसारि विकी या पीटसुत्तमम्॥ प्रवरं पीठकं तव पीठखाशीक में व । सीतायाय महाचे वं चगलाखायमं तथा n हरसा परमं चे वं चे ववधिमदं प्रिये। माधवारणाकं चीवं हरखारणाकं तथा॥ श्ररणाञ्चै व भर्गस्य एतदारणार्वं वयम् । उत्तरे ब्रह्मचे वश्व दिवणे संगरावधि॥ पूर्व तोदयक्रटच पियः श्री०व तं प्रिये। एतन्मध्यतमं पीठं पुणाखंग नाम नामतः॥ पादात् पादान्तरं यावनाध्य इसहयान्तरम्। शिवरावी च गमनं सौरमासेन मासकम्॥ कामद्व' विजानीयात् षट्कीणासप्रगर्भकम् । तत्पुणंत्र तत्समं वेत्यं नवव्यू हं विमण्जम्॥ पव तैर्दशभग्र का वैदिमध्य प्रकीर्दितम। मध्यपीठं महापीठं यव कामियरी भवेत ॥ तत पीठे हि देविशि यव चम्पावती नदी। कन्यात्रमं महाचे वं यव रुद्रपद्दयम्॥ एकासकं परं चे वं यव नागाङ्यङ्र :। मानसं चे वकचे व यव विश्वे यरी हर:॥ नाटकारणाक्षेव चम्पकारणाकनाथा। विच्छिला वा दिचयती गौतमस्य मद्दाननम्॥"

( योगिनीतन्त, रा१ पटल )

'हे देवि ! तेतायुगके पूर्ववर्ती सत्ययुगमें उड्डयान नामक पुर्खशैनका प्रादुर्भाव द्ववा था। उसके महादेवी श्रवस्थान करती हैं। फिर उक्त स्थलमें देवीक अनुग्रह ये पीठादि भी श्रवस्थित हैं। श्रतः पर नवपीठका विषय कथित है। दिक्करवासिनीमें श्रजय नामक प्रत्यच पीठ शीर दिक्करके वायुकीणमें दुलभें नीलपीठ है। रसी स्थान पर योनिसुद्रारू पिणी कामेश्वरी देवीका श्रवस्थान है। श्रादित्यशंकरकी श्रवस्थितिक स्थलका नाम महाचित्र पारिजात शीर श्रवर पीठणा नाम कीपियपुर, श्रमरकाएक, श्रारस्थ, श्राद्यिन, गीतमारस्थ श्रीर श्रिवनाथारस्थ है।

सोमारके अंगविशेषका नाम सोमारपीठ है। यह त्रासामके उत्तर-पूर्व भागमें त्रवस्थित है। दसकी चतु:सोमा दस प्रकार निर्धारित है,—

''त्ररणं शिवनायस ग्रण पीठाविध प्रिये।

पूर्वे सीरिशलारणां पियमे खणदी ग्रमा॥
दिल्गे ब्रह्मयूपम् उत्तरे मानमं सरः।

एतन्मध्यगतं पीठं सित्तसित्तप्रदायकम्॥

सोमाराखां महापीठं षट्कोपन् विमङ्गलम्।

सहस्रयोजनव्यामं ह्यतास्य प्रचमम्॥''( योगिनीतन्त, सार )

है प्रिये! इस प्रिवनाथके श्ररण्यको चतुः सीमाका निर्देश श्रवण करो। इसके पूर्व सीरिश्वलारण्य, पिसम खणंदी, दिचण ब्रह्मयूप श्रीर उत्तर मानस्रोतर है। इसोके मध्यख्यलमें सित्तमुतिषद पट्कीण श्रीर विमण्डल सीमार नामक महापीठ है। इस पीठका परिमाण सहस्र योजन व्याम है। इसको पश्चम इयतास्त्र भी कहते हैं।

त्राधामको तुरस्त्रोके मतानुसार मैरवीसे दिकराई नदी तक सीमारपीठ है।

## यीपीठकी चतुःसीमा दस प्रकार है,-

''वाराही प्रथमं पीठं दितीयं कीलपीठकम्।
कुमारचं वं प्रथमं दितीयं नन्दनाह्यम्॥
वतीयं प्राथतीचे वं मातङ्गं प्रथमं वनम्।
सिद्धारणं दितीयच वतीयं विपुत्तं वनम्॥
कोटिकीटियुतं लिङ्गं काटिकीटिगणेर्युं तम्।
पचतीर्थं भवेत् पूर्वे पियमे धनदा नदी॥
पवाखा दिल्लं चेव स्त्रारे कुरुवकावनम्।
पतन्त्रस्थातं देवि शोषीठं नाम नामतः॥''

( योगिनौतन्त, शर पटल )

अयम पीठका नाम वाराडी भीर दितीयका नाम

कोन्तपीठ है। प्रथम चेत्रको कुमार चेत्र, दितीयको नन्दन श्रीर त्रसीयको शास्त्रती चेत्र कहते हैं। प्रथम वन सातङ्ग, दितीय विद्वारण्य श्रीर त्रतीय विपुलवन कहनाता है। यह वन कोटि कीटि लिङ्गयुं श्रीर कोटि कोटि गणाधिष्ठित है। पूर्व सीमापर पञ्चतीय, पिंचम धनदा नदी, दिन्ण पत्रा श्रीर उत्तर कुरवका वन है। इसोके मध्यस्त्र सीपीठ श्रवस्थित है।

रत्नपीठका वर्तमान नाम कोचिवहार है। सम्भवतः कामतिकारी देवीके यहां रहनेसे रत्नपीठ नाम पड़ा है। श्रासामकी वुरस्त्रीके मतमें खर्णकाषी नदीसे रूपिका नदी तक रत्नपीठ है। योगिनीतन्त्रमें सिखा है,—

"रवपीटे तु पड्डमा लीहित्या चेव उत्तरे ॥"

श्रासामकी वुरक्तीक मतमें करतीया श्रीर खर्ण-कोषी नदीका मध्यवतीं स्थान कामपीठ है। किन्तु योगिनीतन्त्रमें कामपीठका श्रपर नाम योगिनीपीठ लिखा है। योगिनीपीठका वर्तमान नाम कामास्था है। कामगिरिके जपर श्रवस्थित होनेसे उक्त पीठका नाम कामपीठ पड़ा होगा। यथा,—

''यीनिपीठं कामगिरी कामाखा तब देवता।'' (तन्त्रचूडामिण, पौडमाला ) कामाखा देखो ।

कामाख्यासे कुछ दूर योगिनीतन्त्रोत उग्रपीठ श्रीर ब्रह्मपीठ है। यथा,—

> "तह्मसुखाययं पीठं घयताराधि देवतम् । सत् पीठं विविधं मोक्तं गुप्तं वाक्तं महिष्यरि ॥ गनीमवगुहावझो देवीगिखरसुव्रतम् । तन्महोयमिति खातं पीठं परमदुर्वंभम् ॥ चिद्यिकाली बद्धाद्यप देवता सुवनेष्यरी । निवसेत्तव या काली घारटैत्यविनाशिनी ॥"

> > ( योगिनीतन्त्र, शार )

वुरस्त्रीमें खर्णधीठ नामक एक पीठका उत्तेख है। किन्तु कालिकापुराण श्रीर योगिनीतन्त्रमें खर्णधीठका नाम नहीं मिलता। कालिदासने श्रपने रघुवंशमें रसीको "हमपीठ" लिखा है,—

"तमीगः कामद्भाणामत्याखण्डलविक्रमम् । भेज भिन्नलटैनागैरन्गनुपर्गाध येः॥ ८२ कामद्भेयरमास्य हमपौडाधिदेवताम् । रवपुषोपद्दारेण कायामानाचे पाद्योः॥ ८४ (रष्ठवंग क्ष्यं सर्ग) फिर नामरूपेखर अन्य भूपालों के पाक्रमण से नश्च-प्रतिष्ठ प्रभिन्नगण्ड सब हायों ले कर इन्द्रविजयी रधुके प्ररणायन हुये श्रीर सवर्णपीठके पिधिरेवता खरूप उनके चरणकमल पर रक्षरूप पुष्पोपहार प्रदान किये।

श्रासामकी वुरस्त्रीके सतमें रूपिका वा रूपही नदीसे भैरवी वा भरली नदी तक खणंगीठ है।

कालिकापुराणके मतानुसार काम देवको महादेवकी क्रोधान के भस्मीभूत होने के पी के इसी स्थान में महा देवको कापास स्वरूप प्राप्त हवा था। इसी से इसका नाम कामरूप पड़ गया। (कालिकापुराण, ५ ४०) पहले ब्रह्माने यहीं रह नचलों की स्टिश की थी। इसी से कामरूपका प्राचीन नाम प्राग्न्योतिष है।

> "बनैव हि स्थितो ब्रह्मा प्रतिनचन्नं समर्जं ह। ततः प्राग्च्योतिपान्त्रारं पुरी शक्तपुरी समा ॥"

(कालिकापुराण, ३७ घ०)

कामरूप श्रति प्राचीन तीर्थ है, यह पहले ही जिख चुके हैं। कालिकापुराणमें कामरूपतीर्थका विवरण इस प्रकार लिखा है,—

'पूर्वकालको महापीठ कामरूपको नदीमें नहा, ेजल पी श्रीर तथाकार देवता पूज श्रनेक लोग सर्ग जाति थे। फिर किसीने निर्वाणसूक्ति श्रीर किसीने शिवत्वको प्राप्त किया। पार्वतीके भयसे यमराज इन नोगोंमें किसीको न तो खर्ग जानेसे रोक सर्व श्रोर न श्रपने घर ली जा सके। प्रथमतः उन्होंने कई बार यमदूतींको भेजा। किन्तु शिवके दूतोंने यमदूतींको लोगोंके निकट जाने न दिया। सुतरां यमराजका कर्तव्यकार्थे एक प्रकार बन्द हो गया। उन्होंने फिर विधाताके निकट पहुंच कर कहा, - है विधाता ! मन्ष्य कामरूपमें नहा, जल पी श्रीर देवता श्रादि पूज मृत्युके पीछे कामाख्यादेवी वा शिवके पार्खेचर हो जाते हैं। वहां प्रयना श्रधिकार न रहनेसे हम उन्हें किसी प्रकार वाधा नहीं पहुंचा सकते। इसीसे इसारा कास बन्द हो गया है। श्रव इस संस्वस्थमें किसी उचित उपायका अवलखन बहुत जावश्यक है। वितामह ब्रह्मा यह कथा सुन यमको साथ से विप्णुके निकट यहुँचे भीर उनकी उत्त समस्त कथा विशास कड़ने

सरी। विष्णु भी सव वाते सन यम श्रीर ब्रह्मा दोनों को साथ ले शिवके निकट उपस्थित हुये। महादेवने सत्तारपूर्वक श्रश्यर्थना कर उनसे श्रानेका कारण पूछा था। विष्णुने कहा,—कामरूप समस्त देवता, सकल तीर्थ श्रीर सकल चित्र हारा परिष्ठत है। उसकी भपेचा उत्तर स्थान दूसरा काई नहीं। सुतरां उस पीठमें मरनेसे सबको स्वगं वा श्रापका पार्धवरत्व मिलता है। फिर वहां के लोगों पर यमराजका कोई श्रिषकार नहीं रहता। यमका भय छूट जानेसे उन्न पीठका नियम भी बिगड़ सकता है। इस लिये कोई ऐसा उपाय करना चाहिये, जिसमें यमका मिलतार पूर्ववत् श्रद्धस रहे।

'महादेवने विणावाक्य पालन करने पर खीकत हो उन्हें विदा किया। फिर महादेव अपने गणोंके साथ कामरूपमें आ पहुंचे। कामरूपमें आते ही उन्होंने देवी उग्रतारा और अपने गणोंसे कहा,— 'सत्वर यहांसे सब लोगोंको भगा दो।'

श्विवकी पाचा पाते ही सहादेवी उग्रतारा और गणसमू इने समुदाय लोगोंको भगाना पारमा किया। क्रमणः उन्होंने कामरूपके अन्यान्य लोगोंको दूरीभूत कर विशवको निकालनेको चेष्टा की यो। इससे विशिष्ठने वहुत ऋंड हो उपताराको प्रभिशाप दिया,— 'हे वामे! इस सुनि हैं। फिर भी तुस हमें भगानेके लिये चेष्टा कर रहें हो। इसलिये तुम मालगणके साध वास प्रधात वेदविरुद्ध भावसे पूजित होगी। तुम्हारे प्रमधगण मदमत्त चित्तमे म्हेच्छकी भांति घृमते फिरते हैं। इसलिये वह म्हेच्छ्रुरूपसे इस कामरूपमें वास करेंगे। इस शम-दम-गुणविशिष्ट, वेदपारग भीर तपीनिरत सुनि हैं। फिर भी महादेवने विवे-चनाशून्य हो म्हेच्छ्की भांति हमें भगानेकी कहा है। इसलिये वह भी म्हेच्छकी भांति भस्न और प्रस्थि धार्ण कर इस कामरूपमें रहेंगे। फिर यह कामरूप चित्र प्रदाविष म्हे च्छ्परिष्ठत होगा। जवतक खयं विष्णु यहां न त्रायेंगी, तब तक इसमें यही भाव दिखायेंगे। कामरूपके माहात्म्यप्रकाशक सकल तन्त्र विरत हो जायेंगे। फिर भी जो पण्डित विरसप्रचार

कामरूपतन्त समभौगे, उन्हें यथाकाल सम्पूर्ण फल मिलेंगे।

'यह समियाप दे विशिष्ठके सन्ति होते हो लामरूपकी प्रमथगण क्लेक्क वन गये। उपतारा वामा हुयों। महादेव क्लेक्क्क वन गये। उपतारा वामा हुयों। महादेव क्लेक्क्क वन गये। कामरूप-माहात्म्य-प्रकाशक सक्त तन्त्र विरक्षप्रचार हुये। सत्तरां चणकालके सध्य कामरूप वेदमन्त्रहोन और चतुर्वर्षश्च्य वन गया। फिर कामरूपपीठमें विण्युका श्रागमन हुवा। इससे कामरूपका शाप छूट गया। फिर वह सम्पूर्ण फल देने लगा। किन्तु देवता श्रीर मनुष्य पूर्ववत् इसका माहात्म्य समस न सके। उसी समय ब्रह्माने सब कुरु और नदी छिपानिके लिये श्रान्त प्रत्यों प्रमोधाके गर्भसे एक जलमय प्रत उत्पादन किया था। उस प्रतने परश्राम हारा श्रव्यय भावमें श्रवतारित हो समुदाय कामरूपको जलमें डुवा दिया। सतरां श्रन्थान्य तीर्थ ग्रुप्त हो गये।

'नो अन्य किसी तीर्थका विषय न समक्ष केवल ब्रह्मपुत्रका ही अस्तित्व नानते और उसमें नहाते हैं, वह केवल मात्र ब्रह्मपुत्रके स्नानसे हो स्वाल फल पाते हैं। फिर नो ब्रह्मपुत्रमें समस्त तीर्थोंका गुप्त माव समक्ष कर नहाते हैं वे लोग समस्त तीर्थोंके स्नानका फन्नलाम करतें हैं।' (कालकापुराय दर पर)

उत्त विवरणके पाठि समभति हैं कि किसी ममय कामरूपमें बहुत तीर्थ थे। वास्तविक श्रांक भी काम-रूपके नानास्थानीमें पर्यटन करनेसे देखते हैं कि काम-रूपके श्रनेक तीर्थ शीर श्रनेक पवित स्थान ब्रह्मपुत्रके गर्भमें दवे हैं। ब्रह्मपुत्र कामरूपके प्राचीन गौरवके साथ शी हिन्दुवोंकी सकत प्राचीन कीर्तियां भी खा गया है। योगिनीतन्त्रमें किखा है.—

"देवीचे वं कामदर्ग विद्यतिऽनं न तत् सनम्। भन्यव विरक्षा देवी कामदर्ग ग्रह ग्रह ॥" वामकृप देवीचेव है। ऐसा स्थान दूमरा देख नहीं पड़ता। अन्यत देवीका दर्भननाभ सुक्तित है। किन्तु कामरूपमें घर घर देवी विराजती हैं।

योगिनीतन्त्रके पाठसे भी कामक्प तीर्थका ऐसा ही परिचय मिलता है,—'महापीठ कामरूप अति गुन्न तीर्थ है। यहां महादेव पार्वतीके साथ नियत श्रवस्थान करते हैं। इस पीठमें यत नदी श्रीर कोटि-चिङ्ग प्रवस्थित हैं। वायुक्तरकी प्रन्तिम सीमा पर धनु है स्त परिमित वायु रूपो चन्द्रका अवस्थान है। वायुगिरिकी पूर्व श्रोर चन्द्रकूट शैल, मध्यभागमें गोदन्त श्रीर चन्द्रशैलके मध्यसन्म इन्द्रशैलसे लुक्ट दिचण एवं चन्द्रशैलके क्षक्त उत्तर चन्द्रक्तएड नामक सरी-वर है। इस सरीवरके दिचिणदिक्भागमें चार धनु परिमित मानसतीर्थ है। मानसकी दिचणदिक् २८ धनु परिमित प्रयुततीर्ध है। उसके दिच्य भागमें दश धनु परिमित ऋणमोचन नामदा सरीवर है। श्रखकान्त पर्वतके दिचण श्रीर श्रस्निकोणांशमें श्रख-क्रान्ता नामक सरोवर भरा है। चन्द्रशैल्से गिरने-वाले निर्भरको लाइवो श्रीर इन्द्रगैलसे निकलनेवाले निर्भरको सरस्रती कहते हैं। वर्षाकात प्रस्तकात्ता तीर्थम दोनों निकंर मिल जाते हैं। इस लिये वह प्रयागतीर्धके तुल्य माना जाता है।

'इन तीर्थों में सान, दान और पूजादि कार्य करने से विविध पुरायक्त मिलता है। विश्वेषतः प्रयागतीर्थं के तुल्य माना जाने से अखकान्ता तीर्थं में मस्तक मुख्डनादि कार्यका भी विधान है। इससे इहलोक में यावतीय सुखसभाग और परलोक में स्वर्गलाभ होता है।'

(योगिनीतन्त र। इय पटल)

'श्रवतीयं की किञ्चित् पश्चिम श्रार श्राठ धनु-परिमित खानमें सिडकुण्ड है। इस तीर्थं के पश्चिम मर्क निकट ६४ धनु-परिमित खानमें ब्रह्मसर: तीर्थं है। इन्द्रक्ट के उत्तर प्रश्चनु-परिमित रामचित्र है। यहां भी एक कुण्ड विद्यमान है। रामतीर्थं के ८ धनु दूरवर्ती पूर्व दिक्त भागमें सीतातीर्थं है। सीतातीर्थं के दिच्चण १० धनुपरिमित विजयतीर्थं है। यहां विजय नामक श्रिवलिङ्ग श्रवस्थित है। इसी के निकट योगतीर्थं है। वहां योगीय नामक श्रिवलिङ्ग श्रध-

वर्तमान चासामके स्वरंपूर्व प्रान्तवास्त्रिमि प्रवाद है कि
परपरामने चपने कुठारसे सक्त स्थानमें ब्रह्मपुतका चवतरण किया था।
चयापि सस्यानका नाम "स्विक्तार" है। वह एक प्रवित्र तीर्थ
है। सिंद्याके स्वरंपूर्व ब्रह्मकुछके निकट चिक्तिडार चवस्थित है।

ष्ठित है। उसके निकट २२ धनु परिमित मुक्तितीय है। मुक्तितीय वहुत दूर हत्तकुण्ड है।
इन्द्रगैलके दिच्ण १२ धनु परिमित स्यंतीय है। यहां स्यंदेव श्रदृष्य मूर्तिमें श्रवस्थान करते हैं। रामचेत्रके मध्य दो दुर्गकूण श्रीर एक श्रद्माय देखते हैं। इन्द्रक्टमें मिणनाय नामक महादेव श्रवस्थित हैं। इन्द्रक्टमें मिणनाय नामक महादेव श्रवस्थित हैं। चोमतीय की श्रेष सीमा पर ५ धनुपरिमित नागतीय है। चन्द्रगैलके उत्तर ६४ धनुपरिमित एक पर्वत श्रवस्थित है, उसके जलाशयका नाम गयाकुण्ड श्रीर तीरकी भूमिका नाम चेत्र है। यूर्वमें लोहित्य श्रीर उत्तरमें सद्मयोनि पर्यन्त विस्तृत २२ धनुपरिमित स्थानको गयाशीर्ष वा गयातीय कहते हैं।

'इन समुदाय तीर्थोंमें सान, दान, पूजा एवं प्रदक्षिण श्रीर गयातीर्थमें श्राह्मदि कार्य करनेसे श्रव्य पुराय मिलता है।' (योगिनीतक, २।४६ पटल)

'सोमगैलको ईशानदिक् मणिगेल है। मणि-शैलके किञ्चित पूर्वा श द्रेशानकोणमें ७ धनु दूर वारा-यसी नामक कुण्ड है। इस कुण्डका दैघेंग २२ धनु है। इसकी दिचिण दिक् ५ धनु दूर २२ धनुपरिमित मणिवणिवा नामक कुण्ड है। मणिशैलकी ईशान कोणमें मङ्गला नदी है। फिर दिनण दिक् कामेखरी, पश्चिम इयग्रीव, उत्तर कमललिङ्ग श्रीर पूर्व विरना है। इस चतुःसीमाने मध्यखनमें तीन नीस परिमित स्थानका नाम मणिपीठ है। मानशैलके वायुकोणमें वराइपर्वत है। उसके पूर्वे-द्विण भागमें नर-नारायण सरोवर है। इसके वायुक्षीणमें द धनुदूर व नायक तीर्थं और १०० धनुपरिमित दीर्घं प्रशासतीर्थ 🗣। प्रभासतीयके वायुकाणमें विन्दुसरः है। नाटका-चलके पूर्वभागमें मातङ्ग नामक पर्वत पीर अग्नि कीयमें स्याचल है। इस तीर्धको शिवका अन्तर्गृह अन्हते हैं। हयाचलके पूर्व श्रीर ईशानदिक्भागमें भसाचन है। इसकी उत्तर श्रोर उवंशी नामक तीयं है। उव भी नीर्धन पूर्व भोर सूर्धनीर्ध है। उमसे ५ धनु दूरवर्ती पूर्व दिक्सें कामाख्या सरीवर है। मदन तीर्थकी दक्षिण भोर गद्रासरीवर तीर्थ है। गङ्गातीर्थसे

८ घनु दूरवर्ती दिचण दिक्में श्रागस्वतीर्ये है। इस श्रागस्य तीर्थंके किञ्चित् पिसमांशर्मे श्रश्निकीण पर २१ धनुपरिसित स्थानमें वासव नासक तथे है। इसकी पश्चिम श्रोर श्रनतिदूरवर्ती ७ धनुवरिमित स्थानमें रमातीर्धे है। उमकी ३० घनुपरिसित दूरवर्ती पिंचम दिक्में रुक्मिणी कुग्ड है। इस कुग्डके वायु-कोणमें प घनुपरिमित स्थान पर पिछतीये है। उत अस्मशैलकी श्रम्निकोणमें ८ धनु दूर विशासमोदन तीर्यं है। यहां नपदींखर नामन शिवलिङ्ग प्रविस्थित है। अस्मकूटके वायुकोणमें कपानमोचन तीर्घ है। यद्यां कपालेष्वर नामक शिवलिङ्ग अधिष्ठित है। कपानमोचनसे ५ धनु दूरवर्ती उत्तरको कपिना-तीर्ध है। इस स्थानमें हपमध्वज नामक शिवलिङ्गका श्रवस्थान है। - इस शिवनिङ्गते पश्चिमभागमें २२ धनु परिमित मातङ्गचित्र है। मन्दर पवेतकी ईगान श्रोर १६ धनु-परिमित चक्रतीयं है। चक्रतीयंक्रे पश्चिम नन्दन पर्वत है। इसका परिमाण ६२ धनु है। यहां बुद इपो जनादेनदेव धवस्थित है। मन्दर शैलके उत्तरांशमें ईशान कोणपर विरजातीय है। गजगैलके दिलण-पश्चिम भागमें घीभनिङ्ग है। चक्रतीर्धके श्रानिकोणमें २ धनु परिमित स्थान पर शीम्बलिङ्गतीयं है। इसीके निकट ग्रक्ताचार्य-स्थापित ग्रुक्तेम्बर नामक गिवलिङ्ग प्रविष्ठित है।

'द्रन तीर्थों से सान. दान, पूजा, प्रदिचण थीर स्नान विशेषके समय यादादि करने से विशेष पुण्यनाम होता है।' (वीर्गिनीतन राधन पटन )

'लोहित्यसे दिल्ण दिक् जाते वायुकोण पर कोल-पर्वत है। कोलपर्वतको पश्चिम कोर पाण्डुनाय हैं। छनके वायुकोणमें ब्रह्मकुण्ड नामक १२ धनु विस्तृत सरोवर है। इस सरोवरसे अनितृद्द दिल्ण दिक् धन्वत्तर कूल पर्यन्त विस्तृत विश्वुकुण्ड है। विश्वु-कुण्डके दिल्लामों नैक्ट तकोणपर ११ धनुपरिमित भिवकुण्ड है। इसीके निकटवर्ती स्थानमें पाण्डुमें न है। पाण्डुमें नके ५ धनुदूरवर्ती नैक्ट तकोणमें पाखत्य-विक्रित धमें चित्र है। फिर इसी मैं नमें प धाराको सरस्तती कहते हैं। सतङ्ग पर्वतको धारा भी नर्मदा नामसे पुकारी जाती है। कामकुण्डकी धाराका नाम कामगङ्गा है। कामाख्याकी धारा गङ्गा कहाती है। नीलकुण्डकी धाराको उर्वधी कहते हैं। व्यासकुण्डकी धारा सुभद्रा नामसे प्रभिष्ठित है। प्रक्रिये वामसे प्रभिष्ठ है। यमग्रे ककी धाराको वेतरणी श्रीर भण्डी यकी धाराको गोदावरी कहते हैं। धर्मारस्थ मध्य रामञ्जद नामक तीर्य है। उससे २० धनु दूर उत्तर श्रोर कोटिलङ्ग है। इसी लिङ्ग के सम्बद्ध भागमें ब्रह्मयोनि है।

'वराइ श्रीर कामके अध्यवर्ती स्थानमें श्रपुनभेव चित्र तथा श्रपुनभव नामक प धनुपरिमित सरोवर है। उसके उत्तर तीर भद्रकाण पर्वत है। इसी पर्वतमें पौत्रवित्ता श्रीर शोणचुति शिला है। उसने ५ धन दूरवर्ती स्थानमें अववीधी नामक चित्र है। अपुनर्भवकी पूर्व श्रोर ८ धनु दुर ७ धनु विस्तृत वाराणसीकुण्ड है। उसकी पूर्वदिक् ५ धनु दीघं माकंग्डेय इद है। इदने उत्तर तीर मार्क खेखर भिव हैं। गोक पैसे अनितदूर ब्रह्मसर: नामक कुग्छ है। उसकी पश्चिम दिक् गै सक्षी वराइदेव हैं। गोक्षणकी ईशान दिक् ३ धनु दूरवर्ती स्थान पर मदन पर्वत है। वहां केदार नामक महादेवकी सूर्ति विराजित है। केदारकी पश्चिम दिक् ब्रह्मवटहच है। केदारकी उत्तर दिक् ३ धनु दूरवर्ती पीयम नगरमें कमलाच महादेव हैं। ब्रह्मवट नामक कल्पव्रच से ३ धनु टूर दिचिणदिक्को क्रवकोर पवत है। इसीके मध्य देशमें मन्दार नामक उन्नत गिरि है। छ्वकीरकी पूर्व श्रोर मध्रिपुनामक विष्णुकी सृति है। इसी पव तकी छत्तर दिक् २० धन दूर कपिकाशम है। वहां कविलेखा देवता है। कविलायमकी पूर्व दिन् ११ ६नु ट्रा पिशाचमोचन तीय है। यहां कालभैरव देवता है। व्याघ्रेखरदेवकी देशान दिक, १० धनुदूर क्रितवासेखर हैं। सदन पव तकी ईशान दिक् ३ धनु दूर वाणिप्रवर, सप्तपातालभेदक श्रीर वसाहत लिङ्ग हैं। वाण्यवरकी वायुकीणमें गर्डलिङ्ग

है। उसकी पश्चिम दिक् विणुका मन्दिर है। मणिन क्रूटकी उत्तर दिक् वसभा नदी है। मणिकूटकी पूर्व दिक् प्रनितटूर विणुका पुष्करतीर्थ है।

'यथाविधान इन तीर्थों में स्नान, दान, पूजा, प्रदिचण भादि कार्य कर्नसे श्रद्धय पुख साम होता है।'

ं ( योगिनीतन्त २। ७-- पटल )

कालिकापुराण श्रीर योगिनीतन्त्रके पाठसे काम-रूपके प्राचीन भूद्यतान्तका वहुत परिचय मिनता है।

कालिकापुराणके सतानुसार कामरूपमें निम्न-लिखित पव त विद्यमान हैं,—

१ चन्द्रगिरि, २ सुरस, ३ नील, ४ क्षिति वासा, ५ सुतीच्या, ६ विस्ताट्, ७ म्रभाचन, ८ धवन, ८ गन्धमादन, १० गीप्रान्त, ११ सणिकूट, १२ मदन, १३ दपेण, १४ रोइण, १५ घंग्निमान्, १६ वंसकर, १७ वायुक्ट, १८ दुर्गाग ल, १८ चन्द्रक्ट, २० मानन्द वा भस्माचल, २१ मलाध्वन, २२ काम, २३ सुकान्तक, २४ रचकूट, २५ पार्डुनाय, २६ चित्रवह, २० ब्रह्म-गिरि, २८ करेंट, २८ वराह, ३० प्रवीक्, ३१ कळाल, ३२ दुर्जयगिरि, ३३ घीभक, ३४ सम्याचन, ३५ मग-वान्, २६ गृङ्गाट, २७ नाटक, ३८ हेम, ३८ भद्रकाग, हं नन्दन। इनको छोड़ योगिनीतन्त्रमें निम्निलिखितः पर्वत भी कहे हैं, - 8१ मन्द्र में न, 8२ विह्नाचन, 8२, स्पर्भाचल, ४४ ब्रह्मयूप, ४५ विस्याचल, ४६ मानशैल, ४७ भिवयूप, ४८ इन्द्रभैस, ४८ श्रीभैस, ५० मतङ्ग,५१ हास्याचल, ५२ कोलपर्वत, ५३ हस्तिकर्ण,५४ विकर्णक, प्प प्रमाचल, प्र द्युमन्त, प्० कनक, प्र नील-लोहित, पूट गन्धव, ६० विशाच, ६१ प्रादित्य, ६२ भन्नातक, ६२ घनद, ६४ महीध्र, ६५ जनक, ६६ नल, ६७ मण्डल, ६८ यम, ६८ गोविन्द, ७० विल्वयी, ৩१ भग्डीम, ৩২ ছলল, ৩३ परिपात, ৩৪ पूर्णमैन द्रवादि ।

वालिकापुराणमें कामरूपकी निम्नलिखित निद्योंका नाम मिलता है,— १ सुवर्णमानस, २ जटोइवा, ३ विस्रोता, ४ सितः प्रमा, ५ नवतीया, ६ योगदा, ७ महानदी, ८ बहुः रोका, ८ करतोया, १० व्रषप्रदा, ११ चिन्द्रका, १२ फिणिला, १३ घतानन्दा, १४ समदना, १५ भेरवगङ्गा, १६ देवगङ्गा, १७ भद्रा, १८ पुनभू, १८ मानसा, २० भेरवी, २१वणीया, २२ कुसममालिनी, २३ चीरोदा, २४ नीला, २५ घिवाचरडी वा चिक्का, २६ मिडविस्रोता, २० व्रबदेविका, २८ भट्टारिका, २८ दिकरिका, ३० स्वर्णवद्या, ३१ स्वर्णव्यी, ३२ कामा, ३३ सोमासना, ३४ व्रषोदका, ३५ ग्रेखेतगङ्गा, ३६ कनखला, ३० सीता, ३८ समङ्गना, ३८ ग्राखती, ४० कलिङ्गिका, ४१ ट्यमान, ४२ कपिलगङ्गिका, ४३ दमनिका, ४४ व्या, ४५ कान्ता, ४६ सलिता, ४७ संघ्या, ४८ दोपवती, ४८ ग्रगद नद।

एतिइत्र योगिनीतन्त्रमें दूषरों भी कई निर्धोका नाम लिखा है,— ५० चम्पावती, ५१ मानस, ५२ पिच्छिना, ५२ खर्णदी, ५४ हीरिका, ५५ धनदा, ५६ पताख्या, ५७ मङ्गला, ५८ घवला, ५८ किपला, ६० सरस्ती, ६१ जाइती, ६२ दिन्नु द्यादि ।

सुवर्णमानस, जटोइवा शौर विस्तीता तीनी नदियां जलपाईगुड़ी जिलेमें प्रवाहित हैं। सुवर्णमानसका वर्तमान नाम खर्णकोशी है। चलती बोलीमें सानकोशी कहते हैं। यह नदी भोटानके पर्वतसे निकल ब्रह्मपुत्रमें था मिलो है। जटोइवा नदी भोटानके पर्वत पर उत्पन्न हो जटोदा नामसे जलपाईगुड़ी जिले शौर कोचविहार राज्यके मध्य हो कर ब्रह्मपुत्रमें गिरी है। विस्तीताका वर्तमान नाम तिस्ता है। इसके प्राचीन गर्भमें बहुत परिवर्तन हवा है। भाजकल यह सिकिमके पहाड़से निकल जलपाईगुड़ी शौर रक्षपुर जिलेके मध्य हो कर ब्रह्मपुत्रमें भा मिली है। इस नदीसे भनतिदूर फ्कीरग्राइके मध्य जलपाईगुड़ी नगरसे प्राय: डेट्कोस दूर जल्पीय नामक पुख्यपीठ है। क्षास्तिमापुरायमें कहा है,—

"ततस्य कामदपस्य वायव्यां विषुरान्तकः। त्रात्मनो विद्वमनुसं कलोगास्य व्यदर्गयत्॥"

कामरूपके वायुकोणमें महादेवने जल्पीय नामक भपना भतुन लिक्क दिखाया है।

> "वरवामयह्नोऽधं हिमुलकुन्दछतिमः। वत्पुद्दषसंतु मन्ते च पूक्तदेदेनसुन्तमम् । Vol. IV. 111

एव पुराकर: पीठी कस्पीयस महात्मन: ।
एतन्ज्ञाला नरी याति ग्रहरस्यालधं प्रति ॥"
( कालिकापुराण, ७० प० )

यह जल्पीय नामक महादेव वरदाभयहस्तं भीर कुन्दतुल्य खेतवर्षे हैं। इन्हें तत्पुरवक्ती भांति पूजना चाहिये। जल्पीयका विषय जिसे भक्की तरह मालम हो जाता, वह यिवलोक पाता है।

कालिकापुराणके मतमें नन्दीने महादेवको पारा-धना कर यहीं समरीर गाणपत्य पाया या।

जल्मी शदेवका सन्दिर प्रथम जल्मे खर नामक किसी राजाने बनवाया था। सुसन्तमानोंने प्राचीन मन्दिर तोड़ डाका। उसके पीक्टे कोचिव हारके प्राच-नारायणने (कोई २२५ वर्ष इये) वर्तमान मन्दिर निर्माण कराया। भाज कत मन्दिर पहिलेकासा सन्दर नहीं रहा, जोणे भवस्थामें पड़ा है। न मालूम कब वह भूमिसात् हो जावेगा। पिछले यहां बहुतसे याती भाते थे। किन्तु भव वह समय नहीं है।

जलीयपीठसे भनितदूर तसमा नदीके पास प्राचीन प्रथुराजके नगरका ध्वंसावसेष पद्धा है। किसी समय यहां प्रथुराजका राजभवन, दुगंपरिखादि या। भात्र भी उसका निदर्भन देख पड़ता है। यह प्राचीन स्थान प्रततस्वानुसन्धायियोंके देखने योग्य है।

इसके निकट कई खुद्र खुद्र नदी हैं। वहीं कालिकापुरायमें लिखी गई सितप्रभा श्रीर नवताया समभा पड़ती हैं।

इसमें घोड़ी दूर पाठगन्त नामक स्थानमें पाठेखरी देवीका प्रसिद्ध मन्दिर है। कोई कोई पाठेखरी देवीको ही कालिकापुराणमें छक्किखित सिद्धेखरी मानता है।

भैरवी नदीका वतमान नाम भरती है। यह अकाजातिके देशसे निकल ब्रह्मपुद्रमें पतित दूशी है। वर्णाया वतमान कामरूप जिलेंसे उत्पन्न हो योगीघोपके निकट ब्रह्मपुद्रमें मिनी है।

हश्रदेविका कामरूपमें प्रवाशित बुड्बुड़ी नदी है। दिकरिकाका वर्तमान नाम दिकराई है। यह नदी भका पश्रद्ध निकल दरक जिलेके मध्य शो कर ब्रह्म-प्रवर्ते था गिरी है। खणवहा वा सुवर्णभी नदीका वर्तमान नाम सुवर्णसरी या सोवनसिरी है। यह नदी खखीमपुर जिलेसे प्रवाहित हो ब्रह्मपुत्रमें मिली है। कामा खखोमपुर जिलेकी वर्तमान कारानदा है। यह भी ब्रह्मपुत्रमें मिल गयी है।

सोमासनाका वर्तमान नाम सिसी है। यह लखीमपुर जिसेमें प्रवाहित है।

खेतगङ्गा वर्तमान सदियाके निकट प्रवास्ति दिक-राद नदी है। इसीके निकट दिकरवासिनीका प्राचीन मन्दिर है।

दिव्य यमुनाकी प्राजकल केवल यमुना कहते हैं। यह नदी नागावहाड़में निकली है।

दमनिका उक्त यसुना नदीके पूर्व प्रवाहित है। प्राजकत यह दिसीना नाससे प्रसिद्ध है।

क्तिक्तिका नीगांव जिलेकी कलक्त नदी है। यह ब्रह्मपुत्रमें पतित हुयो है।

कपिलगङ्गिका वा कपिलाको प्राजकल कपिली कदते हैं। यह जयन्ती पहाड़ में निकल ब्रह्मपुत्रमें गिरी है।

व्रबगङ्गा दरङ्ग जिलेकी बड़गङ्ग नदी है। दीपवती दरङ्ग जिलेकी दीपोता नदी है।

दिच्चनदीका वर्तमान नाम दीख्र है। यह शिव-सागरके निकट ब्रह्मपुत्रमें मिनी है। योगिनीतन्त्रके संतमें यही नदी प्राचीन कामरूपकी पूर्व सीमा थी।

चम्पावती ग्वालपाड़े जिलेमें प्रवासित वर्तमान चम्पामती नदी है। इसके दिखणांशका नाम गदा-धर है।

मानसा ग्वासपाइ जिसेकी मानदा नदी है। पिच्छिता दरङ जिसेकी पिछसा नदी है। यह विख्वनाथक निकट ब्रह्मपुत्रमें गिरी है।

ष्टीरिका नदीका वर्तमान नाम हिलिक है। यष्ट शिवसागर जिलेसे बह लखीमपुर जिलेके मध्य हो कर ब्रह्मपुत्रमें मिन्नी है।

धनदा प्राज्ञकाल धनेप्रवरी कडाती है। यह नागा पहाड़से निकल ब्रह्मपुत्रमें पतित इयी है। यही त्रीपीठकी पश्चिम सीमा है। इतिहास

श्रासामकी वुरक्षीमें निखा है कि—महीरक नामक एक दानव कामरूपके श्रात प्राचीन राजा थे। इस बातका कोई विशेष विवरण नहीं मिलता—वह दानव कीन थे श्रीर कैसे या किस तरह उनके शासनमें कामरूप श्राया।

महीरद्भवंशकी पीछे नरकासुर कामरूपकी राज-पद पर प्रतिष्ठित हुये। कालिकापुराणकी ३६वें से लेकर ४०वें अध्याय तक यह सस्यक, रूपसे विष्ठत है—नरकासुर कीन ये ग्रीर कैसे कामरूपकी राजपद पर बेठे। ( छनकी विशेष विवरणमें लिखा कि भगवान् विष्णुकी कपासे छन्हें कामरूपका राजल मिला।) नरकासुरकी कीर्ति श्रद्यापि कामरूपमें देख पड़ती है। नरकासुर ग्रीर कामाख्याके सम्पर्कमें निक्कलिखित कई किंवदन्ती प्रचलित हैं,—

नरकासुरने किसी समय स्त्रीय श्रासरिक टर्पेमें उन्मत्त हो भगवती कामास्थासे विवाह करनेका प्रस्ताव चठाया था। उस समय भगवती कामाख्याका मन्दिरादि वना न या। श्रीत सामान्य भावसे भरखंके सध्य पीठस्थानमाव या। नरकका प्रस्ताव सन भगवतीने कहा, - 'यदि श्राप एक रातमें हमारा मन्दिर, मार्ग, पुष्करिणी इत्यांदि समस्त निर्माण कर सके तो इस आपका पति बना सकती हैं। नरकन उसी समय विखनमीको वना उनके साहायसे राति-समाप्त होनेसे पहिले ही प्राय: समस्त कार्य सम्पद करा दिया। भगवतीने देखा,—'महाविषद् श्रा पड़ी। द्मन इसे प्रमुरकी भार्या बनना पहेगा। दस प्रकार चिन्ताकर उन्होंने एक सायाक्षी कुक्ट बनाया। नरकके कार्यसमाप्त होनेसे कुछ पहिले ही वह प्रपना प्रातः-कालीन ध्वनि सुनाने सगा। कुक, टध्वनि होते ही भगवतीने नरकसे कहा,—'कार्यश्रेष होनेसे पहले ही कुक्दुट बीलने लगा। रात्रिवीत गई। प्रभात ष्ट्रवा। इस प्रापको वरण करने पर प्रस्तुत नहीं हो सकती। भगवतीके वाकास क्रोधान्य हो नरकने उस कुक टकी मार डाझा था। कुक टकी मारे जानेका स्थान श्राजकस भी "कुकुराकटाचकी" नामसे प्रसिद्ध

्है। सबसे पहिले नरकासुरने ही उत्त समय भगवती कामाख्याका मन्दिर बनवाया था।

रामायणके समय कामरूप (प्राग्न्योतिषपुर)के प्रासनकर्ता नरकासुर थे। सीताकी ढूंढनेके लिये सुग्रीवने वानरादि सब देशों श्रीर दिशाशों में भें ने थे। एक वानर कामरूपमें भी शा पहुंचा। वानरराज सुग्रीवने उस समय कामरूपका ऐसा परिचय दिया था—

"योजनानि चतुः यष्टिरं राह्ये नास पर्वतः । सुवर्षय्दः सुमहानगावि वर्षणात्तये ॥ १० तव प्राग्ज्योतिषं नास जातद्वपसर्थं पुरम् । तिस्मन् वस्ति दुष्टात्मा नरको नास दानवः ॥११"

( किष्तिस्याकाण्ड, ४२ सग)

वर्तमान गौडाटीमें नरककी राजधानी थी। श गौडाटोके पश्चिम-द्विण पार्फ नीनाचनके निकट नरकाहर नामक चुट्र पर्वत भी है।

नरकासुरके पोक्टे भगवान् श्राक्षण्यने उनके पुत्र भगदत्तको कामकृपके सिंहासन पर वैठाया था। पूर्वदिक चीनदेश श्रीर दिचण समुद्र पर्यन्त भगदत्तने स्वीय शासन विस्तार किया। महामारतके सभापवेंमें श्रुक्तिके दिग्विलय पर भगदत्तका विषय इस प्रकार स्विखित है,—

> "च किरातेय घीनेय हतः प्राग्व्योतिषोऽभवत् । चन्यैय बहुसियोध्यैः सागरानुपवासितिः ॥"

उन्होंने किरात, चीन, श्रीर समुद्रतीरवर्ती राजा-वासे परिवृत ही शर्जनके साथ युष्ट किया था।

कुरचित्रमें युद्ध समय भी भगदत्तने चीन श्रीर किरातकी सेनासे दुर्योधनकी साष्ट्राय्य दिया था। श्रनेक खलमें नरकको स्त्रेच्छ, कामरूपेखरको स्त्रेच्छोंका श्रधिप श्रीर कामरूपके श्रन्तर्वर्ती देशोंको स्त्रेच्छदेश निखा गया है। प्रक्रत कामरूपदेशका भी किसी किसी ग्रन्यमें स्त्रेच्छदेश नाम मिलता है। इसका कारण कामरूप तीर्यविवरणके प्रारम्भमें ही बता दिया है। योगिनीतन्त्रमं कामरूपके राजविवरण पर इस प्रकार भविष्यद्वाणी लिखी है—

"कमतापुरमूपस्य राज्यनाशो यश भवेत्। तहिनात परमेणानि ब्रह्मशापः प्रवर्तते ॥ ततीऽतीव दुराचारी कामदपे मविष्यति । सदा युद्ध महानाय सदा दुई तमेव च ॥ देवदानवगत्रवाः घदा पौड़ापरावणाः। कुपूर्वकुलटाचन्द्रे गते गाके दिवानिगाम् ॥ सीमारैय कुवाचैय यवने ग्रें इसुन्वयम् । भविष्वति दामप्रहे वर्षमैत्यसमाज्ञतम् ॥ तती रये च भौमार जिला यवन-ईशितम । चर्य मेबाकरोद्राकां मकारादिमेहीपति: ॥ -तत्महाथं समासाय कुवाचः खीयराजामाक् । चर्षानी यवनं हिला सौमारी राज्यनायकः॥ जमारीचन्द्रकाखिन्दी गते शांके महियरि । कामहपे: मणी: पृष्ठम् योगं सम्भविष्यति ॥ कामहपे तथा राज्यं हादशान्द् सहेयरि । क्वाचसङ्गती मृत्वा यवनय करिष्यति॥ पष्ठवर्ग पञ्चमादिसतः शरीरिमच्छति । गासितव्यं कामइपं सीमारेय क्रवाचके:॥ यवनय कुवाचय सीमारय तथा प्रवं: । कामदपाधिपो देवि शापनध्येन चान्यकः॥ एवमेव बहुविष' वची लचणमीश्वरि। कियते सन्कारकरं प्रत्यचं परमेयरि॥ विशिष्ठस तपसादावग्रिः शास्त्रित कामिनि । भविषानि च तरवः शानाखापवैतीपरि ॥ स्तर्गहारी थिलापात चैके वेपुरसन्निधी। कामाखाया मठी मग्री उर्वेखा सदयहमः॥ ब्रह्मपुबस्य देवेशि म्दाधारा तु तस्यच । योड्गान्दे गते शक्ते भूमहोरिपुचुन्नके ॥ विगतो भविता न्युनं सीमारकामपृष्ठयी:। यरमार्भं तव संपूजा उत्तराकालकीपयी:॥ गमिषालि चं राजानः सर्वे युद्धविधारदाः । कुवाचैर्ववनैयान्द्रवे इसे चसमाकुलै: ॥ विभिन्ने च्हे: समाकी पं नहायुहं मविदाति । त्रमसुखेनेरसुखैर्गजसुखैवि भ्रापत: ॥ चीहित्यो रत्तपूर्णय मविषाति न संशय:। तदैव परमा सावा योगिनीगणवन्दिता॥ कामाखा। वर्णकायामा विवहमा इसना खो। -लीवजिष्टा सुग्डमाचा दिग्वस्ता परमास्यिता ॥ 🦿 पव ताय' कमाश्रित्य रक्तपान' करिपाति। नतः कवाची यवनं हित्वा सीम्यविनाशितः ॥

गीहाटोका हो प्राचीन नाम प्राग्व्योतिषपुर था।
 'प्राग्व्योतिषपुर' खातं कामाखायोनिमण्डलम्।"
 (योगिनीतन, १।१२ पटल)

करतीयानदीं थावत् करिषाति महद्रणम्। दशाहं तत्र संस्थाय यास्त्रीत पुनरालयम्॥ तती विप्री रूपी मूला कामदपनिवासिन:। करियाति जनान् देवी जपपूजादितत्परान् ॥ एवं वर्ष वयं राज्यं कला दखी दिजी रूप:। भविषावि महामाये योनिमसः खसिन्धी॥ तती दादगदली नाभिः कल्पते प्रैम्मिपः। देशानीमागतः कामानेकच्छवं करिपाति॥ तद्रामं एकलं देवि धरेण पाल्यिपाति। तत्पती श्वागवर्णा सात् सदाराधितपावैती ॥ सवितं तनयं साध्वी राजानं राजपुतकस्। तज्ञन्मदिवसाइ वि यावत् खादहादम् दिनम्॥ तावत् स्पर्भाचले स्पर्भमिषशाविभविषाति। त्रेनैव धनिन: सवे कामदपनिवासिन:। भविषान्ति तटैव स्थात् वशिष्ठशापमीचनम्॥" ( योगिनीतन्त्र, १।१२ पटल )

किसी समय कामक्ष्यराज (नरक ) मन्द्बुद्दि होंगे। उसी समय उनका राज्य मिट जावेगा। तदविध कामक्ष्यमें ब्रह्मशाप होनेसे नियत दुर्व्यवहार श्रोर युद्धादि बढ़ेगा। फिर देवदानव गन्धर्व प्रस्ति भी पीड़ादायक वन कावेंगे।

१३११ यक(?)में सौमारों, कुवाची और यवनींका विपुल गुड़ उपस्थित होगा। इस गुड़में मकारादि कुवाव जय पा एक वर्ष राज्यशासन करेंगे, फिर १३१८ शक्(?)में सौमार कामरूप श्रविकार कर बारह वर्ष राज्य चलावेंगे। इसी प्रकार शाप-कालके मध्य यवन, \* कुवाच, सौमार ' श्रीर प्रव शासनकर्ता हनेंगे। एतदृष्यतीत दूसरे भी कर्ड लच्चणादि सङ्घित होंगे। विश्वष्ठ ऋषिका तपोदावानल शान्त होनेसे पर्वत पर शास वच उपलेंगे। उसी समय शिलाके पातसे कामास्थाका मठ टूट जावेगा। किर ब्रह्मपुतका सक्तम होनेसे उदेशीकी जलधारा घटेगी। इस घटनादिके पीके सोलाइ वर्ष बीतने पर १६११ शक(?)में सीमार भीर कामपीठमें एक युद्व होगा। छह मास उक्त-स्थानमें युद्व होनेके पीके समस्त योद्या उत्तराकालकोषमें पहुंच भयद्वर संगाम करेंगे। इस युद्धमें कुवाच, यवन श्रीर चान्द्र व्रिविध स्त्रेच्छ सैन्धमें बहुसंस्थक सैन्य तथा श्रद्ध गजादि मरनेसे युद्धस्य रक्त-प्रावित हो जायेगा। दिगम्बरी सुग्डमाला विभूषितः

वे तायुगर्मे वाषु नामक धर्मेपरायण एक राजा थे। छन्होंने सप्तदीपकेः मध्य समस पित्रशत पोंकी इरा समय प्रिवीमें एकाधिपत्य खापित किया। दुर्माग्यवग इस कार्टने करने से चनके सनमें भइदार छप्रस्थित इना भीर छसी अपराध पर राजलकोने छन्हें कोड़ दिया। फिर हैहय और तालकहुः दो राजावींने छम्हें इरा राजा पिकार किया था। वह सपरिवार वनको भाग थोड़े दिन पीके सर गये। कससे छनके पुत सगरने वय:पाप्त हो पिछशत् **हैह्य भौर ताललङ्घ पर चाक्रमण किया। छन्होंने दार मान वशिष्ठका** त्रात्रय लिया था। सगर भी विशिष्ठके निकट लांकर बोले,—'इनने इन दोनों पिद्रगत् वोंके गिरकाटने की प्रतिन्ना की है। उधर पाप पात्रव दे इन्हें सारनेसे रोकते हैं। छमय कार्य इसकी पालनीय हैं। सुतरा बतला-इये—इम क्या करें।' विश्वष्ठने कड़ा,—'शास्त्रमं शिरक्टेंद श्रीर शिरीमुण्डन एक ६प माना गया है। सतएव भाप इनकी शिर मुंडवा देशरी भगा दी। इससे उमय दिक् रचा होगी।' सगरने विशवके वाक्यानुसार छनको मसक मुख्यन करा निकाला था। फिर वह सुपेख सुनिके निकट पष्टंच छनके छपदेशानुसार तपसा किरने खरी। किन्तु **उस समय वह अत्यन्त म्हे च्छाचार वन गये और तद**वधि यदन नामसे ख्यात हुये। फिर भी छन्होंने सपोबलसे महादेवको रिकाया भीर. क्र जियुगर्मे राजा इनिका वर पाया। ( योमिनौतन्त्र, शह पटल )

ं किसी समय रन्द्र कीशाही के साथ न्यागीत दर्शन करते ये। उस समय नर्गकियों के मध्य काइती नामी अपराका हानमान देख कीशाही का मन विचित हुन। इसी से इन्द्रने छन्हें माननी होने का भिम्नाप दिया था। काइती यथासमय कीरनवस् था कर इयों। फिर कुरूच नर्म जन शत शत कीरनरमणी प्रावत्याग करने तथीं, तन वह चन्द्रचूह पर्गतके भित सब शिखर पर चढ़ गयों। वहीं उन्हें सर्मुकाल हुना था। इससे वह भागन कामपीहित हुयों। उसी समय रन्द्रने एस पथसे माते नाते देख छन्से सम्मोग किया था। उससे चिन्द्रके चनुप्रकर्म नामक पापाचारी एक प्रव छन्म हुना। फिर भी रन्द्रके चनुप्रकरी वह प्रव कामद्यका राजा वन गया। चरिन्द्रमके हो बंगवर सीमार नामस प्रसिद्ध हैं। (योनिनीतन्म, शर्थ प्रवत्न)

<sup>\*</sup> योगिनीतलमें यवन चौर प्रवलातिको छत्यत्ति सम्मन्य पर इस्त प्रकार लिखा है,—''कौरवयुक्तमं शाव्वपुत वाह्नीकि सरनेसे छनका वंश विलक्त सिट गया। छसी समय कौसे नामों कोई वाह्नीकरमणी विश्वनायके सितामण्डपमें रह विश्वेश्वरकी तपस्या करती थों। विलप्ति वाणासर छस समय महाकाल इपसे हारोंकी रचा करते थे। वह कौसिका सीन्दर्य देखा कामसूच्य हुये। फिर छन्होंने छनसे सह किया था। छससे महाइ शास्त्रका कामसूच दें। फिर छन्होंने छनसे सह किया था। छससे महाइ शास्त्रका कामसूच दें 'प्रव' चर्यात 'लामो' कह विदा किया था। इसीसे वह प्रवनामसे अभिदित हुये।

म्यामवर्णा कामाख्या देवी संशस्यमुख लोल-जिह्ना विस्तारपूर्वेक योगिनियोंके साथ पर्वतके शिखर पर चढ़ कर रणका शीणित पान करेंगी। क्षवाच (कोच) इस युद्धमं जीत दम दिनं वास कर खदेशको लौट जायेंगे। इसके पौछे कामरूपदेशमें ब्राह्मण राजा होंगे। राज्यमें वह प्रजादिको पूजा श्रीर जप प्रस्ति कार्यमें लगा देंगे। इसी प्रकार वह तीन वर्षे राजशासन करेंगे। फिर ब्राह्मणराजा योनि-मग्डलके निकटवर्ती खानमें वासखान ठहरा क्रम क्रमसे एक क्कि हो राजा बन बैठेंगे। इन राजाका पती श्यामवर्ण होंगी। पति श्रीर पत्नी दोनों सर्वदा पार्वतीकी श्राराधनामें रह यथाकाल सवित नामक एक पुत्र लाभ करेंगे। इस पुत्रके जन्मसे बारइ दिन पर्यन्त स्पर्णाचल पर्वतसे स्परांमणिका श्राविभीव होगा। उससे कामकपवासी सब धनी बन जायेंगे। फिर इसी सस्य विशष्ठ ऋषिका श्रमिशाप क्टिगा।

१६ ग्र गताव्दके श्रारमार्ने वोचिव हार राजवंशके मुलपुरुष भिववंगीय विम्बसिंहने पराजकता इटायी यी। कोचवंशसम्बद्धाः हाला नामक किसा व्यक्तिके होरा श्रीर जीरा नामकी दी परमसुन्दरी बन्धा रहीं। कामरूप श्रराजक होते समय कोच निकटवर्ती पन्यान्य इतर लोगोंको वशीभूत कर कुछ पराक्रान्त वन गये थे। पराक्रममें कोचोंके मध्य हाजो पग्रणी रहे। प्रवादानुसार सहादेवके श्रीरससे हीराके गर्भमें शिश वा शिवसिंहने श्रीर जीराके गभैंमें विश वा विश्व-सिंहने जना सिया था। क कामतापुर देखो। द्रे० १६वें यताब्दके प्रारम्भ पर ही विश्वसिंहने कीचविहारमें राजल किया। विभवसिंहने सुसलमानों द्वारा विध्वस्त कामतापुर राज्य छुड़ा लिया था। श्राधुनिक तुरञ्जीकी मतमें उन्होंने १४२०।३० शका (१४८८।१५०८ ई०)की मध्य कामरूप अधिकार किया। उससे पहले कामरूपमें घोड़े दिन मुसलमानीका राजल रहा।

इसेनग्राहके पुत्र ग्रासनकर्ता थे। किन्तु उस समय कोचींका बड़ा उत्पात रहनेसे हुसेनशाहके पुत्र नसरत शाह कामरूप छोड़ने पर वाध्य हुये। विश्वसिंहने उसी सुथोगमें अवशिष्ट सुसलमानोंको भगा राज्य प्रधिकार किया था। उन्होंने प्रति पराक्रमके साथ १५२८ ई॰ तक राजल चनाया। उन्हों के राजलका लमें न्तुप्त कामाख्यापीठका उडारसाधन किया गया था। फिर कामाख्याके अनुवर्ती अनेक पौठखान श्राविष्क त भी इये। कोचिवहारके प्रक्रतपचर्मे राजा होते भी कामरूप उस समय विश्वसिंहने शासनाधीन था। कामरूपकी सीमा कोचविद्यार तक फैली दुई थी। विश्वसिंहके समय श्रहीमोंने उजनिखण्ड पर शाक्रमण किया। विश्वसिंहने सैन्य भेज पाक्रमण इटाया या। किन्तु उनके सैन्यदनके उत्त स्थान छ। इते ही फिर श्रहीमींने उत्पात उठाया। सुतरा विश्वसिंहने बाध्य हो उनसे सन्धि को थो। उसी समय राष्ट्रलुगंड कामरूप भौर विहार राज्यकी पूर्वसीमा माना गया।

विखिसंहने डिसर्गा प्रसृति खानों सकतः चमतायाकी विख्यात कोगोंको वयीभूत कर लिया या। फिर उन्होंने कपास, तांवे, रांगे, सीसे, रूपे, साने, चांदो, लोहे, कांच, मिट्टी, नमक वगैरह पर कर लगा राज्यका श्राय बढ़ाया। उन्होंके समय मोटानवाले सर्वदा उपद्रव उठाया करते थे। उस समय मोटानमें देवराज राजा थे। विखिसंहने उनकी साथ सन्धि की। राज्यके सीमान्त-प्रदेशमें यान्ति रचाके लिये विखिसंहके सिपाही नियुक्त थे।

विश्वसिंहते १८ सन्तान रहे। उनमें नरनारायण सर्वजीप्रष्ठ थे। उनको हो सिंहासन मिला। उनके परवर्ती कनिष्ठ स्त्राता विलाराय वा ग्रुक्तस्त्रज राज्यके दोवान या सेनापित बने। नरनारायणने गङ्करदेविक स्त्राता रामरायको कन्या कमलप्रिया श्राणीसे विवाह किया था। किसी किसीके कथनातुसार ग्रुक्तस्त्रजना

<sup>\*</sup> त्रासामी भाषाम रामसरखती पिछतका लिखा एक गत्य है। उसको देखने से मालूम पड़ता है कि इरिदास नामक किसी आदमीके औरस और होराके गर्भसे विग्र वा विश्वविद्यका जन्म हुवा। रामसरखती महाराज नरनारायका संभाके पंडित थे।

<sup>\*</sup> चक्त गहरदेव गौराङ्गदेवके समसामधिक थे। वह भूजावंशीय रहे, समसामधिक, कामहत्रमें वैष्णवयमं प्रचार किया था। वङ्गालके गौराङ्गदेवकी भाति वह भी कामहत्रमें विष्णका भवतार नान जाते हैं।

कमनिष्ठयासे विवाह हुवा। विवाह के स्थानको प्रांज भी
"रामरायका कोठी" कहते हैं। ग्वालपाड़ा जिलेके
छुक्का परगनेमें उक्त स्थान विद्यमान है। वहां मेला भी
लगता है। कमलनारायण नामक किसी दूषरे
खुमारने भी भाटान ग्रीर श्रासामके मध्य ब्रह्मपुत्रके
उत्तर किनारे एक बांध बांधा था। उस बांधका नाम
"गोसाई कमलकी श्रालि" है। लखीमपुर श्रीर
जलपाई गुड़ोके मध्य प्रनेक स्थलों उपके चिक्न ग्राज
भी वर्तमान हैं। उस समय सजन वा सजन
याममें पण्डित रामखान् भूया नामक एक राजा थे।
उन्होंने चुपके चुपके विद्रीहकी ग्राग सलगायी।
किस्तु गन्तको भय देख उन्हें भागना पड़ा।

श्रासामकी वुरन्ती श्रीर पन्यान्य द्रतिद्वासके मता नुसार विश्वसिंहके बड़े पुत नरनारायण श्रीर कोटे श्रुक्तध्वन वा चिनाराय थे। किन्तु राम सरस्तती पण्डित-प्रणीत ग्रन्थमें निखा है,—

विखिसंहित शशीसंह नामक एक पुत्र थे। शशी-सिंह श्रन्य वयसमें सोकान्तर प्राप्त हुये। उनकी कन्याक गभेसे (ठीक नहीं किसके श्रीरसंसे) श्रप्तक विखिसंह राजाके परम सुन्दर रूपवान् एक दीहितका जन्म हुवा। पण्डिताने उसका नाम नारायण रख दिया।

उक्त नारायण श्रीर उनके स्ताता श्रक्तध्वन (विका-राय) का नाम कामरूपमें सविशेष प्रसिद्ध है। महाराज नरनारायण श्रधिक वन्तशाली थे। उन्होंने विदेशियों के हाथसे सम्पूर्ण रूप उद्घार कर कामरूप की बहुत उन्नित की। महाराज नरनारायणका दूसरा नाम मझदेव वा मझनारायण था। उनके समय पुरुषोत्तम विद्यावागी श्रने संस्तृत रक्तमाला व्याकरण बनाया। इन शाजकल श्रासाममें प्रचलित है।

हिन्दूधर्मविदेषी विख्यात कालापहाड़ <sup>त</sup> १५६४

या १५६६ ई॰ को भगवती कामाख्या देशीका मन्दिर तोड़ने गया था। कोचिवहारमें उस समय महाराज नरनारायण राजा थे। कालापहाड़ के पराक्रमसे सन्त्रम्त हो उन्होंने सन्धि की। कालापहाड़ भगवतीका मन्दिर तोड़ श्रीर पीठस्थानवर्ती सन्दर सुन्दर श्रम्यान्य प्रतिमूर्ति विगाड़ स्वदेशको नीट गया। महाराजने श्रपने भाताके साथ भगवतीके मन्दिरादिका पुन: संस्कार किया। कमसे कम बारह वर्षमें उत्त जीर्ण संस्कारका भार्य सुसम्पन हवा था। कामाख्या मन्दिरको वर्तमान (चलन्ता) मूर्ति (जो साधारणत: सरकायी जाती है) महाराज नरनारायणकी बनायी है। वर्तमान मन्दिरके मध्यभागमें ही महाराज नरनारायण श्रीर उनके भाता श्रक्तध्वकी प्रस्तर खोदित सन्दर दी प्रतिमूर्तियां श्रद्या पि वर्तमान है।

महाराज नरनारायण श्रीर शुक्तध्वन महामायाने परम भक्त थे। भगवती भी उन पर यथेष्ट अनुग्रह रखती थीं। महाराज कीचविद्वारसे विज्ञ ब्राह्मण ले जाकर भगवतीको पूजा श्रादि निर्वाह करते थे। केन्द्रकलाई नामक कामाख्याके एक पुजारी ब्राह्मण, महाराज नरनारायण और शुक्तध्वनने सम्बन्ध पर कामरूपमें श्रद्यापि निम्नलिखित जनप्रवाद प्रचलित है-सन्ध्याको जेन्द्रकलाईके श्रारति करते समय भगवती सुम्ध हो घरटा वाद्यके ताल ताल पर नृत्य करती थीं। महाराज नरनारायणने यह सुन केन्द्रकलाईसे भगवतीकी चैतन्य मूर्ति देखनेका उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि घण्टा वजते समय मस्याको किसी रम्प्रसे देखने पर उन्हें भगवती की चैतन्य मूरिका दर्भन होगा। महाराजने उत्त परामर्भने अनुसार एक दिन जाकर भगवतीको देखा था। दैवात् भगवतीको यह बात मालूम हो गयी। उन्होंने केन्दु-कचाईका थिर काट सहाराज नरनारायणको याप दिया,—'भविष्यत्में तुम श्रीर तुम्हारे वंशका कीई भी इमारा दर्धन कर न सकेगा। मन्दिरकी श्रीर देखनसे शिर्ट्य दे होगा।' उत्त गापके भयसे प्राज भी कोचविद्यार, बिजनी, दरक इत्यादि शिववंशी राजपरिवार कामाख्याके मन्दिरकी ग्रीर प्राच जाते

 <sup>&#</sup>x27;श्रीमल्लदेवस्य गुणै कसिन्धोमहीर्मेष्ठेन्द्रस्य यथा निदेशम्।
 यक्षात् प्रयोगीसमरत्नमाला वितन्त्रते श्रीप्रदणोत्तमेन ॥'' ( रक्षमाला )
 शाप्रनिक वुर्ष्धीके मतमें १४८० शककी रक्षमाला कनो थी।

<sup>†</sup> कामरुप भघलमें कालापादाक्को ''पीरासुटार'' ''पीराकुटार'' भीर ''कालासुटान'' भी कक्ष्ते हैं।

जाते श्रांख नहीं उठाता। किसी कार्यवश कामाख्या-की श्रोर गमन करते समय कपड़ेसे मुंह किया सिते हैं।

मृत्युके पीके विष्वसिंहका राज्य नरनारायण श्रीर श्रक्तध्वन दोनों प्रत्नोंके सध्य बंटा या। नरनारायणको स्वणंकोषीके पश्चिम तीर श्रीर श्रक्तध्वनको उसके पूर्व तीरका समस्त राज्य मिला। श्रक्तध्वनको स्वंगमें ही ब्रह्मपुत्रको उभय तीरका सुमाग पड़ा। स्तरां कामरूपमें भी उन्होंका श्रिधकार था।

शुक्तध्वजके पीछे उनके पुत्र रघुदैवनारायण राजा इये। जनके दा प्रवेमि च्येष्ठ परीचित् घे। कनिष्ठ-का नाम ज्ञात नहीं। उन्हें जायगोरकी भाति दरक प्रदेश मिला था। उनके वंशवर शाल भी श्रामासी राजाशोंके प्रधीन उता प्रदेश प्रधिकार करते हैं। परीचित्ने समय राज्यके अधोखर हो गिलाभाड़ नामक स्थानमें प्रामाद बनाया। वहां राजप्रामादका अग्नावश्रेष श्राज भी देख पडता है। निकट ही १८ दुगं भी वने थे। उनकी सभामें निख -७०० वेटवारम ब्राह्मण उपस्थित रहते थे। फिर उत्त नगरमें ही ब्राह्मणांका ग्रावास था। परीचित्के ही समयमें ढानेने सुसलमान शासनकर्ताने सुगलसन्ताट्ने पतिनिधिलमें राजख मांगा था। फिर उन्होंने सताना भी शुरू किया। परीचितने भीत हो मन्त्रियों से परामग निया था। फिर वह सम्बाट्के पास थागरे गये। वहां सम्बाट्ने उन्हें दरवारमें सादर ग्रहण किया। टाकेके नवाद पर पादेश हवा कि परीचित जितना रूपया राजखर्मे दें उतना ही वह ले लें, कोई दिस्ति न करें। राजाने लौट कर सरल मनसे नवाबकी दो करीड़ रूपये देने कहा। उनके मन्त्रीने यह सुन सुसलमानोंके प्रसङ्गत प्रध<sup>°</sup>-चीमकी बात बतायी। इससे वह महाभीत हो गय। प्रेषको परासर्भ करने पर स्थिर हुवा कि एक बार वह फिर सम्बाट्ने दरवारमें जा भ्रम संशोधन कर पाते। चलते समय मन्त्री भी साथ हो गये। किन्तु दुर्भाग्यक्रमचे जाते समय पटनेमें (किसीके मतानुसार राजपासाद्में) राजा परीचित् मर गुये। इसी सुयोगमें

नवावकी फौजने प्रतिश्वत प्रधेन सोभसे राज्य पर ग्रधिकार कर किया। परीचित्के मन्त्री प्रनेक कष्टसे सस्ताट्के दरवारमें पहुंचे थे। उन्होंने जा कर समस्त विवरण निवेदन किया। सम्त्राट्ने उन्हें कानूनगीकी पद पर नियुक्त कर विदा किया था। उस समय यह राज्य चार सरकारोंमें बंट गया-ब्रह्मपुतक उत्तर उत्तरकृत या ढें तेरी सरकार, दिवण दिचण-कुल, पश्चिम बङ्गाल सरकार श्रीर गोहाटीके साथ परीचित्का भारताच्य दरङ्ग कामरूप सरकार। उन्हों के श्रंगमें रहा। परीचित्के पुत्र चन्द्रनारायण्ने एक वडी जुमीन्दारी भी पायी थी। वह जमीन्दारी पाज भी उनके वंशीय भोगते हैं। प्राचीन मन्त्री ( नये काननगो )को भी उनके लिये वहतसी लमी-न्दारी मिली। उन्न घटना प्रायः १६०३ ई०में हुयी थी। एक सुसलमान फीजदार नियुत्त हो रांगामाठी नामक स्थानमें रहने लगे। फिर राजा मानसिंहके बङ्गाल-विहारके नवाब हाते समय इस देशको विशेष उन्नति इयो। श्रीरङ्गज्ञेवके समय सैन्यदल ले शासाम जय करने शाये थे। उनके पी कामरूपरान्यने उत श्रंश से कामरूप, उत्तरकूल पीर दचिणकूल सरकारका कुछ भाग प्रासामवाली राजावोंके श्रिषकारमें चला गया। उत घटनाको ७० वर्ष पीके रांगामाटीकी फीजदारी डठ घोडाघाटमें स्यापित इयी।

मीरज्ञमलाने श्राम्ममणने पीछे श्रामामने राजावीने डिन्दूधमें श्रहण किया था। फिर वह नाममात्र फीज-दारको श्रधीनता मान राजल करने जो।

नरनारायण घीर श्रक्तध्वज उभयको सध्य राज्य-विभागको बात पहले लिख जुके हैं। किन्तु श्रक्तध्वजको जीवित कालमे राज्यविभाग हुवा न या। श्रक्तध्वजको सरनेको पोछे नारायण घपुत्रका ये। इसीसे उन्होंने श्रक्तध्वजको पुत्र रघुदेव नारा-यणको पोष्यपुत्र मान ग्रहण किया। उसके कुछ दिन पोछे उनके एक पुत्र हुवा। रघुदेवको उससे भविष्यत्में राज्यप्राप्तिको श्राशा न रही। इससे वह भीतर ही भीतर विद्रोहाचरणमें प्रवृत्त हुये। श्रन्तमें

नारायणको सब वात मालूम हो गयी। फिर रहादेव भाग कर पूर्वाष्त्र सके यह वासे मिले शीर उनका सैन्य ले च्येष्ठस्त्राताके राज्य प्राक्रमणार्थं प्रापचुंचे । नारायण भी खराच्य रचणार्थं ससैन्य अग्रसर हुये। खणंकोषी नदीक पूर्व पार रघुदेव श्रीर पश्चिम पार नारायणकी कावनी पड़ी घी। नारायण स्वयं प्रखारोही सैन्य से प्रांग वढ़े। रघुदेव भीत हो ससैन्य भागे थे। नारायण्न भाचिप कर कड़ा,—"दु:ख है कि-इम राज्य देनेके लिये ही प्राये थे। किन्तु वह वात न हुयी। इस लिये यह नदी ही भव दोनों राज्य सीमा रहेगी।" श्राधुनिक श्रामामको वुरस्त्रीक सतमें उक्ष घटना १५०३ शक्तको हुयो यो। रघुदैवके राज्यकी सीमा पश्चिम स्वर्णकोषी एवं पूर्व दिकराई श्रीर नारायणके राज्यकी सीमा पूर्व खर्णकोषी पश्चिम करतीया घी। रघुट्रवने म्बालपाड़े जिलेके जीयार परगनेमें श्राधनिक गौरीपुर नगरसे १० मील दूर गदाधरनदीके तीर नगर खापन किया था।

यक्त व्यवि समय कामाख्याका मन्दिर फिर से वना या। मन्दिर समाप्त होनें १० वर्ष सरी। किसी पियमी हिन्दुस्थानीने उसे बनाया या। मन्दिर के पूर्व हार के समुख उक्त केन्दुक लाई पुरोहित के किन्न मुख्की प्रतिमूर्ति वर्तमान है। यक्त ध्वनके जीवित काल में नरनारायण एक वार यनियस्त हुये थे। ज्योति- पियोंने गणना कर उक्त कथा कह दी। फिर नरनारा- यणने यक्त ध्वनको राज्यका प्रतिनिधि बना तीर्थयाता की थी। प्रायः एक वर्ष पीक्टे वह नीटे। उक्त स्मणको समय प्रामामराज्यको खेतहस्ती पर उनको लीभ बढ़ा। यक्त ध्वनको यह खनर लग गयी। वह स्नाताकी खिमके लिये यासामराजको युद्धमें परास्त कर हाथी से याये थे। यनिकांको कथनानुसार उक्त घटनासे ही उनका नाम "यक्त ध्वन" हुवा।

याधुनिक वुरच्जीके सतर्मे १५०६ शकको नर-नारायण सरे थे। फिर उनके पुत्र सच्चीनारायणकी राज्य सिला। स्वर्धकोषीचे सहानन्दा श्रीर सरकार घोड़ाघाट तथा भोटानके दिख्यस्य पार्वत्य प्रदेश तक समस्त भूभाग छनके राज्यके श्रन्तभूत था। उक्त राज्य पश्चिमोत्तरसे दिचणपूर्व तक ८० मील दीर्व ग्रीर पूर्वीत्तरसे दिचणपश्चिम तक ६० मील विस्तृत रहा। उत्तर पश्चिममें कक्षटा मीमान्त प्रदेश गिविमंह (उत्त हीरा ग्रीर जीराके मध्य जीराके प्रव्र) के मन्तानोंको दिया गया। लच्चीनारायण ग्रपने राज्यको पहलेसे ही "विहार" कहते थे। कारण गिव हीरा ग्रीर बीराके माय विहार करते थे। किन्तु मध्यदेशके वर्तमान विहार (पटना) प्रदेशसे खतंत्रता दिखानेके जिये "कोचविहार" नाम रक्जा गया।

याईन-प्रकारीके प्रतुमार सञ्चोनारायणने प्रका-वरकी वश्यता मानी यी। छनके समय राज्यकी सीमा उत्तरमें तिव्वत, दिचणमें वोड़ावाट, पश्चिममें विद्युत श्रीर पूर्वमें ब्रह्मपुत्र यो। भूमिका परिमाय-फ्ल दैच्चें में प्राय: २०० कोम रहा। उनके 8०००-श्रावारोही संन्य, २ साख पदाति, ७०० इस्ती भीर १००० जहाज थे। फिर भाईन-प्रकारीमें चच्चीनारायणके विताका नाम ग्रुक्तगोस्नामी निवा है। ग्रुलगोस्नामी नहीं, उनके किन्छ स्नाता वात्र गोस्तामी राजा थे। छन्होंने विवाह न किया था। इससे उनके सन्तान कोई न या। बालगोस्नामी ग्रति सुविच राजा घे। उन्होंने भपने श्वातुष्यव पाटकुमारको राज्याधिकारी ठइराया। ग्रुक्तगोस्नामीन द्रमरा विवाह किया या। उमीमे चच्चीनारायणका जन्म दुवा। पाटकुमार विद्रोद्दी वन घै। उसी समय मानसिंह बङ्गालेके नवाद रहे। चच्चीनारायणन सानसिंइसे सस्ताट्के निकट परिचित होनेको प्रार्टना को। किन्तु मानसिंइने वह वात न सुना। मानसिंइने उनकी एक कन्याका पाषिग्रहण किया या। वाच-गोस्तामीने १५७८ ई॰ को एक बार बङ्गानके नवाबकी अधीनता मान दरवारमें ५४ हायियोंके साथ विस्तर उपढोकन दिया। सस्मीनारायण १५८६ ई॰र्म राजल करते घे।

ताजक-जडांगीरीके अनुसार सच्मीनारायणने १६१८ई ॰ को गुजरातकी राजसभामें ५०० प्रगरफी नज़र भेजी थीं।

वादगाइनामिकी देखते जहांगीरके समय परीचित्

नारायण कोच्छानो प्रदेशमें भीर सद्योनारायण केंचिवहारमें राजत्व करते थे। पाद्याप्टनामा लच्योनारायणको परीचित्के पितामहका सहोदर बतलाता है। जहांगीरके राजत्के प्रम वर्ष समझके राजा रघुनाथने परीचित्के विकृष्ठ दरवारमें भिर्मयोग लगाया कि उन्होंने उनके परिवारवर्गका भवरोध किया था। भेख भना-उद्दीन फतेहपुरी इसलाम खान् उस समय बङ्गालके नवाब रहे। उन्होंने मकराम खान्को कोवहों जीतने भेजा था। चच्चीनारायणने सुसलमानोंके पच पर योग दिया। युद्धमें पराजित हो परीचित्ने भात्मसमप्पा किया था। फिर उनके भाता बलदेवने भहीमराज स्वर्गदेवला भाष्य लिया। उसके पीक्षे परीचित् सम्बाद्के भादेशनुसार दिन्नो भेजे गये श्रीर मकराम खान् हाजोंके थासनकर्ता नियुक्त हुये।

बलटेव श्रासासराजकी सहायतासे हाजीके एडा-रार्थं यत करने लगे। प्रहामराज स्तीय प्रधीनता स्वीकार करा उनका साहाय्य करने पर प्रतिश्रुत हुये। मकरामखान् उसी समय शासनकर्तृत्वसे इटे थे। उनके स्थान पर कोई नृतन शासनकर्ता शानेवाला था। इसी श्रवसरमें सुयोग देख बलदेवने दरङ्ग श्रधिकार किया। उस समय इस टेममें बङ्गालकी नवावकी भोरसे हाथी-खेदाकी रचा करनेकी जागीरदार पायक रहते थे। काषिम खान्ने बङ्गालके नवाब रहते समय बहुत दिन तक द्वायियों की श्रामदनी न पायी थी। उन्होंने द्वायी-खिदाके सरदारांकी उपस्थित शीनेका आदेश दिया। उपस्थित होने पर नवाबने उन्हें बन्दी बनाया। उन्हें सन्तोष भीर जयरामने भाग कर श्रासामराज खर्गे देवका श्रायय लिया था। फिर इसलाम खान नवाब इये। उस समय पार्ड्के श्रत्याचारी यानेदार शत्जित् वन हेवसे मिन गये। उन्होंने उनकी हाजीने पासनमतीने विरुद्ध युद्ध नरनेके लिये गोपनमें परामणें दिया था। वलदेव कीचां भीर श्रासामियोका सैन्य ले युड करनेको उपस्थित हुये। १६३६ ई॰ की इसलाम खान्ने यह बात सुनी। चन्होंने कई मनसवदारीको १००० सवार, १००० बन्द्रक्वाले पैदल, १० घराव नामक नौका, २००

नीका श्रीर बहुसंख्यक जलवाह नीकाकें साथ मेजा था। श्रीघाट श्रीर पाराड़के निकट सहा-युद्ध हुवा। उभय पद्ममें मरते भीर वायल होते भी युद चलता रहा। इसलाम खान्ने फिर दिगुण सैन्य भेज दिया। किन्तु उसी समय फिर पायकोंने बल-देवका पच लिया था। इससे सुसलमानी सेनाकी रसद बन्द हो गयी। इसलामखान्ने संवाद सन रसद भेजी। किन्तु उसके पहुंचनेमें विसम्ब सगा था। उसी समय बलदेव ससैन्य श्रीवाट श्रीर पार्ख छोड़ हानोके पिभमुख चली गये। फिर उन्होंने राज्य प्रवरोध कर रसट् पहुंचनेकी राह रोकी थी। षाजोके शासनकर्ता अवद्-उस्-सलामको स्वीय स्वाताके (यही प्रधान सेनापति बन ढाकेसे प्राये थे) साथ विपच शिविरमें सन्धिका प्रस्ताव करनेके लिये जाना पड़ा। किन्तु वह सदन बांध कर श्रासाम मेजी गये। उनके स्नाता सैयदने बनपूर्वेक प्रतृशिविरसे निक्तननेकी देष्टा की थी। किन्तु विफल होने पर वह सदल मारे गर्य। उसके पी है मीर श्रनी सेनापति इये। इसी बीचमें ब्रह्मपुत्रके उत्तरकूल राजा चन्द्र-नारायण पर सुसलमानोंने श्राक्रमण किया। चन्द्र-नारायण भीत हो दिचणकूलके परगने सोलामारीको भागे थे। से लामारीके जमीन्दार चन्द्रनारायणके भयसे मुस्नमानीमें जा मिले। मुस्नमान उसके पौद्धे गुप्तगत् यतुजित्के प्रनुसन्धान करनेको धुक्डी पहु चे थे।

शतुनित् राय भूषणवाने नमीन्दार (राजा)
सुकुन्दरायके पुत्र थे। सम्बाट् नहांगीरके समय
शिख भना-छद्-दीन बङ्गानके शासनकर्ता रहे।
उस समय छन्होंने सुकुन्दरायके ही श्रधीन एक दन
सैन्य भेज एक बार हाजोप्रदेश पर श्रधिकार किया था।
सुकुन्दराय युद्धमें जीतने पर पाग्ड भीर गौहाटीके
थानेदार वने। उसी सुयोगमें पासामियोंके साथ

<sup>\*</sup> उत मकल इहदानार नोका नलयुद्धमें युद्धपीतको भाति व्यवहत होती थी। कीसा नौकामें एक मक्ष्ण लगता है। फिर उसमें डांड बहुत रहते हैं। उत्त नौकाके साहायसे लोग बड़ी बड़ी युद्धकी नौका (वड़ी होनेसे डांडके सहारे न चलने वाली नाव) खींच ही जाते थे।

उनका सी हार्द स्थापित हुवा। फिर उन्होने भूषणिके जमीन्दारकी भांति आसाम श्रीर कामरूपग्रदेशके श्रनेक प्रधान व्यक्तियोंके साथ वस्त्रता वढ़ाई। श्रेख श्रला-उट्-दीनके पीछे होनेवाले सब नवावांने उन्हें दरवारमें जानेके लिये कई बार श्रादेश किया था। किन्तु न तो वह कभी उपस्थित हुये न नियमित पेश-क्य ही भेजी। नवाव इसनाम खान्ने देखा कि मुक्तन्दरायका दरवारमें पहुंचना कभी सन्भवन था। इसिनये उन्होंने उनके पुत्र शतु जित्को वुना सेजा। श्रत्न जित् गरी। उन्होंने दरवारमें यथारीति नवाबकी वध्यता दिख्लाई यो। उस समय नवाद हाजीके विरुद्धमें सैन्य भेज रहे थे। उन्होंने प्रवृजित्को भी उसी सैन्यने साथ भेज दिया । किन्तु गन् जित् ष्रासामराज एवं राजा बसदेवसे वस्तुता मान चुपके चुपके गूड़ संवाद भीर दूसरे जमीदारोंको उनस मिलनेके लिये उत्साह देने लगे। अन्तमें नवावकी सेनाने धुवड़ी पहुंचतेही प्रतुजित्को वांध निया श्रीर जहांगोरनगर भेज दिया। वहां विचार होने पर श्रत्रु जित्को प्राणदण्ड मिला या।

अबद-उस् खलामकी विनष्ट होने पर कीचीं श्रार भागामियांको सेना १२००० पदाति तथा वहुर्भ ख्यक कांसा नीका ले वनाग नदीकी राइ ब्रह्मपुत्रके तीर योगोघोषा (योगोगुहा) नामक पर्वत पर पहुंच गयी। **उत्त पर्वंतको नीचे हो ब्रह्मपुलका वनाय सङ्ग्म है।** आसामी वहां एक सुटढ़ दुगे बना नवाबके सैन्यकी पतीचा करने लगे। फिर उक्त दुर्गके विलकुत सामने न्नह्मपुत्रको दूषरे तटपर भी हीरापुर नामक स्थानमें वैसाही एक श्रीर दूसरा दुगं वना था। योगीगुहाके दुर्गमें २००० श्रीर हीरापुरके दुर्गमें श्रवशिष्ट ८००० सैन्य रहा। नवाबका सैन्य धुवड़ी छोड़ खान्पुर नदोकी राइ ब्रह्मपुत्र पार हुवा। फिर वह जङ्गल काट श्रीर मार्ग बना योगीगुहाकी भार बढ़ा या। नवाव-मैन्यके प्रधान सेनापति और सेनानीके प्रधीन २००० पथरकलावाले सिपाडो थे। क्रमशः राइमें दोनों दल समाखीन हुये। आसामी प्रथम आक्रमणसे ६ कीस इटे थे। दूसरे दिन नवाबको सैन्यने योगीगुहाके

दुर्ग पर श्रांक्रमण किया। फिर ठीक उसी समय जमान खान् दिचिणकूलके चन्द्रनारायणको ध्वंस कर समैत्र ना मिले। इसोसे वलदेव नूतन भीर विधित सेन्य का वेग सह न सके। वह ससैन्य दुगे छोड़ भागे थे। दुर्भे प्रविकार कर नवाबंका सैन्य चन्दनकोटको चना गया। राइमें बड़नगरके लमीन्दार उत्तमनारायणका पत्रवाहक एक पत्र ले कर पहुंचा। उसमें जिल्हा या,--"वलदेवने बहद् सैन्यदन्ते माय बहनगर पर श्राक्रमण किया है। किन्तु उत्तमनारायण उन्हें वाधा न पहुंचा सकते केकारण नवाबके मैन्सी मिलनेको आगासे खुग्टाघाट गर्ने हैं।" मुहन्मर जमान् खान्ने कुछ सैन्य ले उसी ममय वजदेवके विरुद्ध वड्नगरकी यात्रा की। राइमें उत्तमनारायण मिल गये। नवावके सैन्यका श्रवशिष्ट शंग चन्दनकोट पहुंचा था। नवाव जमान् खान्ने पोमारी नदी पार चा वलदेवके एक चुट्ट दुगं पर प्रधिकार किया। फिर वह भग्रसर होने लगे। वलदेवने देखा कि जमान खान् प्राय: जा पहुंचे घे। उमी समय उन्होंने बहनगर छोड चत्री नामक स्थानको गमन किया। वहां वल्दिव पर्वतके किनारे किनारे कई एक दुर्ग दना कर वैठ गरे। जमान् खान्ने भी इससि लौट विपापुरक जंगनमें स्तन्धावार स्थापन किया था। फिर उन्होंने वर्षा अतीत होनेपर वलदेव पर आक्रमण करना ठहरा लिया। उसी समय बलदेवने विशापुरसं डेढ़ कीम दूर कानापानी नदीके तीरपर रहनेवाले विपनियोंका रचिदन किन भिन्न कर डाला। पार्डु श्रीर सोघाटसे उसी समय उनका भी नूतन सैन्य प्रा पहुंचा या। उन्होंने बोचबीचमें रातको त्राक्रमण मार नवावके छेन्छ को व्यतिव्यस्त कर दिया। वर्षा बीत गयी। श्रामाम-राजकी जामाता वलदेवसे जा मिने घे। उसके पीछे १६३७ई० को ३१ वों भगस्तको रातके समय वन्तदेवने विषिचियोंके दो चुद्र दुर्ग प्रधिकार कर लिये। किन्तु दूसरे दिन सवेरे जमान् खान्ने इठात् कितने ही मैन्यकी साथ बलदेव पर आक्रमण मारा था। उनकी कुछ सिपाडी बनदेवमे सामने नहते रहे। फिर श्रविष्ट सैन्यने साथ उन्होंने वन्तर्वके र्चित स्थानींपर

पाक्रमण किया। उस समय उनमें वैसा सैन्य न या। द्सीसे वह एक एक कर विषदीके हाय जा लगे। अनेक सेनापति मरे थे। फिर वह सैन्य भी चय हुवा। कितनी ही बन्टूकों, तोवों और दुसरे इधियारोंकी हानि हुयी थी। किन्तु वनदेवको सम्पूर्णे पराजित कोते न देख नवादका सैन्छ उसी दिन रातको विणाु-पुरके जङ्गलमें भाग गया। उसके पीछे नवस्वर सासमें चन्दनकोटमे नृतन मैन्चने जा तीन तरफमे वखदेव पर श्राक्रमण किया था। उस समय बलदेव या श्रासाम-रालका सैन्य पहुंचा न था। इसीसे विषयके भीषण - त्राक्रमणमें वलदेवका घल्पसंख्यक सैन्य उहर न सका। वह गीव ही रण कोड़ भागा था। वनदेवने खयं दरङ्ग ताह पकड़ी। श्रामामराजके जामाता बन्दो वन गरे। इतावशिष्ट मैन्यदत्त श्रीवाट श्रीर पाख्नी श्रीर भागा। वहां श्राप्तामराज समैन्य रपद वर्गेरह निये उपस्थित थे। नवाबका मैन्य एक बार उन पर पवंत, श्रीघाट शाक्रमण करने गया। श्रचय श्रीर पाण्ड्में भीषण युद्ध हुवा। श्रामाराज पराम्त को खराच्य लौट गये। कोचहाजो प्रदेश सुमलमानीके श्रधिकारमें हो गया। श्रासामप्रान्तमें कलङ्ग नदी श्रीर व्रह्मपुत्रने मध्य नाजली दुर्गे घिषार कर सुसलमान चान्त हुये। उधर एक दल सैन्यने दरङ्ग ला वलदेवको ंभगाया या। बलदेवने श्रवशेषको श्रासाममें घुम िशिङ्गी नामक स्थानमें त्रात्रय लिया। चन्तिम श्रवस्थामें दो पुत्रों के साथ उन्होंने वन्नीं स्वर्भनाम किया। इसी युद्धमं कामक्ष सम्पूर्णे सुम्लमानांकी श्रधीन हो गया।

उपरि-उत्त घटना पादगाइ-नामेसे ली गयो है। किन्तु बुरखी या मिष्टर मार्टिनको ग्रन्यमें वलदेवका नाम नहीं मिलता। परीचित् नारायणको चन्द्र-नारायण प्रतकी बात भी किसी ग्रन्यमें देख नही पड़ती।

नरनारायणके पीछे होनेवाले सव राजावींका विषय कीचविद्वारके इतिहासमें लिखा जावेगा।

की चिविहार देखी।

श्रामामकी बुरक्तीको देखते श्रक्तध्वकते पुत्र रघुदेवने राजा हो नगर मंस्तार श्रीर हयशीव-माधव-का मन्दिर निर्माण कराया। उनके पिताने श्रामामके श्रहीम राजावांकी युद्धमें परास्त कर श्रपने शासना॰ धीन राजा या। किन्तु रघुदेव वह कर न मर्क। उन्होंने श्रामामके श्रहीमराजको मङ्गलदेवी नाम्बी निज कन्या दे निरापद राजत्व किया। श्राधुनिक बुरक्तीके मतमें १५१५ शकको रघुदेव राजा हुये थे। रघुदेवने गदाधर तीर जो नगर बनाया, उसका वितत नाम गिनाभाइ या गिलाविजय है। (यहां गिना गिलहा या चियन हचका वन यथेष्ट था।)

रघुटेवर्क पुत्र परीचित्-नारायणके की मन्त्री दिल्लीके बादगाइके पामसे कानृन्गों हो कर प्राये ये, उनका नाम कवीन्द्र बड्वा था। रांगामाठीके वर्तमान जमीन्दार उन्हीं कवीन्द्र बड्वाके वंगधर हैं।

पटनाम परीचित्को सृत्यु हुयो। उनका राज्य सुसन्तमानोको हाथ पड़ते भी मानहानदीके पश्चिमसे खर्णकोषोको पूर्व पर्यन्त उनके पुत्र विजितनारायणके प्रधोन रहा। वह सुसन्तमानोको नोचे करद राजा वने थे। इसी प्रकार मानहानदीकी पूर्व से दिकराई तक परीचित्को स्नाता विजितनारायण भी करद राजा हुये। विजनोको राजा विजितनारायण भीर दरङ्गके राजा विजितनारायण है। सन्भवतः विजितनारायणने है। सन्भवतः विजितनारायणने है। सन्भवतः विजितनारायणने है। सन्भवतः विजितनारायणने हो विजितनगर या विजनी स्थापन किया या। पहले वह सुसल्यानांको करमें प्रधे देते थे। फिर कर्स्छ हाथो देनेका नियम हुवा। ग्रेपको ग्रंगरेजोको प्रधीन पर्य देनेका नियम हुवा। ग्रेपको ग्रंगरेजोको प्रधीन पर्य देनेका नियम हुवा। ग्रेपको है।

सुसलमानों के श्रविकारसे कामकृष समस्त परि-वर्तित हो गया। देशका श्राचार व्यवहार, भूमिका प्रवन्ध श्रीर राज्यप्रणाजी वङ्गदेशको मांति दीखने सगी।

वित्ततनारायण जिस भागके राजा हुये, कामता-पुरका राजवंश सिटनेसे वह स्थान उतने दिनों तक एक प्रकार अराजक वन गया था! श्रीवर्म चण्डीवरादि भूयांवींने वह देश कितना ही सुशासित किया। किन्तु वह बात भी श्रीधक दिन न चली। सुसलमान राज्य जीत कर सूट सार करते थे। सुतरां सनके समय

फारची पादशाहनामाक मतम राजा चग्द्रनारायण परीचित्के पुत्र थे।

देशमें शान्ति खावित होना दूरकी बात थी, श्रधिक भशान्ति बढ़ गयी। भीट श्रीर ककारके श्रधवासी दोनों ही उत प्रान्तमें महा उपद्रव मचाते थे। फिर भी विज्ञतनारायण दरङ्ग नगरमें राजधानी बना देशके शासन पर मनोयोगी हुय। किन्तु श्रासामराजका उपद्रव न घटा। पीछे उनकी स्नातुष्पुत्रीका विवास होनेसं श्रामामराजने साथ उनकी मित्रता हो गयी। स्वर्गनारायणने नृतन पत्नीके नाम पर नगरकी स्थापना श्रीर एक नदीका नामकरण किया। विकतनारायण-की धर्मशीलता तथा सदुव्यवद्वारसे प्रीत हो उन्होंने उन्हें 'धर्मनारायण' उपाधि दिया श्रीर उनके कनिष्ठ भाता गजनारायणको वेलतलाका राजा बनाया। वेल-तलाके राजा उत्त गजनारायणके वंशधर हैं। श्राध्निक वुरक्तीके मतर्मे १६३८ शकको वित्तनारायणने खर्गः लाभ किया और उनके प्रत महेन्द्रनारायणको सिंहासन मिला। महेन्द्रनारायणने ब्राह्मणांको वेहतसी निष्कर भूमि दी यो। छन्होंने १८ वर्ष निरापद यघेष्ट मान्तिसे राजत्व कर १६४३ शकको परलोक गमन किया। फिर उनके पुत्र चन्द्रनारायण राजा हुये। चन्द्रनारायण-का राज्यकाल १० वर्ष रहा। पौक्के तत्पुत्र स्र्य-नारायण राजा बने। श्राधुनिक वुरस्त्रीके सतमें उनके समय १६८२ ई॰को मन्त्र्र खान् नामक किसी मुसलमान सेनापतिने उक्त देश पर पाक्रमण किया था। उस युद्धमें सूर्वनारायण बांध कर दिल्ली भेजे गये। राइसे सूर्यनारायण किसी प्रकार भाग आये। किन्तु वह सक्कास फिर सिंहासन पर न बैठे। स्येनारायणकी वन्ही होते समय उनके भाता इन्द्रनारायण पांच मन्त्रियोंने मिल कर उन्हें राजा बनाया। किन्तु मन्त्रियोंमें परस्पर विवाद उठनेसे आसामके श्रहोमराजने कामरूप पर्यन्त पिधकार कर लिया

था। फिर भी विज्ञतनारायणका वंग विज्ञुत मिटा न था। उनके वंशीय दरङ्गके सिंहासन पर प्रतिष्ठित रहे। फिर इन्द्रनारायणके पीके भादित्यनारायणने सिं हासनाधिरोद्दण किया। उनके समय राज्यकी सीमा उत्तरमें गीसाई'-कमलकी प्रान्ति, दिल्लामें वस्त्रपुत, पूर्वमें धनियरी श्रीर पिसममें बहुनही निरुपित हुयो। उसोके मध्य कियदंश भाग कर श्रादित्यके भ्राता मधुनारायण राजा वने। श्रादित्यके मरने पर ध्वजनारायक्की सिंहासन मिला। समय दरङ्ग राज्य सम्म णैक्पसे भहोमने श्रधीन हो गया। स्र्येनारायणके घीरनारायण नामक एक पुत्र घे। ( श्राधुनिक वुरन्त्री मतमें १७४४ गक।) उन्होंने ध्वजनारायणको सारराज्य लिया। किन्तु वह तीन वर्ष ही राज्य कर डिमक्याकी श्रोर भाग गये। उनके पीके सहत्नारायण बड़े पराक्रमी हुये। वह दोनों भाई एकत राजा वने घे। उनके पीक्के (१७८५ई॰) कौर्तिनारायणके पुत्रने राच्य पाया। उनके समय दरङ्गकी राजावींका पराक्रम दिलक्षण खर्वे हो गया।

वित्तनारायणके समयसे इन्द्रनारायणके समय पर्यन्त वही कामरूप पर शासन करते रहे। मध्य मध्य सुसलमानों के आक्रमणमें भी उक्त वंशका ही प्राधान्य था। इन्द्रनारायणके समय कामरूपमें श्रहोमका श्रिकार हुवा। किन्तु ध्वजनारायणके समयमें ही कामरूपकी खाधीनता मिटी थी। उनके पीके कीर्तिनारायणके प्रत्रके समयसे दरङ्ग राज्यका नाम उठ गया।

विजनीके राजवंशका इतिहास शानीचना करनेसे समभति है कि महाराज विश्वसिंहके दो प्रव रहे। ज्येष्ठ नरनारायण भूप करतीया तथा विहारके मध्य श्रीर कनिष्ठ शक्तध्वज भूप विहारसे दिकराई तक राज्य करते थे। शक्तध्वजके प्रव रष्ठदेवनारायण रहे। रष्ठदेवके तीन प्रव थे। छनमें ज्येष्ठ परीचित्नारायण विजनीके, मध्यम विलतनारायण दरङ्गके श्रीर कनिष्ठ गजनारायण विजनोक राजा हुये। ज्येष्ठ परीचित्नारायणकी दिक्कीके समारने खिलंशत दी थी। देशको दिक्कीके लीटते समय छन्होंने राहर

<sup>•</sup> पहले कह चुने हैं कि परीचित्नारायणने कासानराजने भाक्तमणसे चव्याहित पाने के लिये खर्गनारायणको मक्तवदेवी नासी कन्या प्रदान की थी। इससे सम्भासकते कि परीचित्नारायणके राजलकालमें ही विलितनारायण उक्त प्रदेश पर शासन करते थे। पीके भाताके मरने पर उन्होंने खाधीन ही सुसलमान शासनकर्तासे निज राजा पृथक् कर लिया।

पर राजमहन्तरं स्वर्गनाम किया। उनके साथ जो मन्त्री या दीवान् थे, वह कामरूपके कानन्गो हुये। परीचित्के चन्द्रनारायण नामक एक प्रव्र थे। उन्हींके वंशसे विजनीक राजावींकी उत्पत्ति है।

वख्तियारके सहयोगी मिनहाज्उहोन्ने तवकात-इ नासिरी नामक अपने इतिहासमें लिखा है, —"लच्मणा-वती ऋधिकारक कई वर्ष पीक्टे (समावत: ६०९ चिजरीको) बख्तियार तिळात श्रौर तुकेखान जीतनको श्रयसर हुये। तिव्वत शीर लद्माणावतीके मध्यवती भूभागमें उस समय कींच, मेळ तया तिहार (वर्तमान थारू) नामक तीन प्रधान जातिका वास था। कींचां श्रीर मेचीका एक सरदार (तवकात-इ-नासिरीमें इस सरदारका नाम मेचींका "श्रनो" निखा है ) वख्ति-यारचे हार गया। फिर उसने मुसनमान धमंग्रहण किया था। वडी पथप्रदर्भक बन बख्तियारको ससैन्य वर्धनकोटको राइ बाघमतीके तीर ले गया। उस स्थानसे वह दश दिनमें पार्वेल प्रदेशके किसी बीससे भी अधिक मेहराववाले प्रस्तर-सतुके निकट पर्इंचे घे। उस सेतुकी रचाके लिये वख्तियार एक दल सैन्य छोड़ श्रागी बढे। सेतु पार होने पर कामक्ष्यके रायने किसी विम्बासी व्यक्तिको भेज बहुला भेजा कि उस समय तिव्वत पर प्राक्रमण करना युक्तिसङ्गत न या। उस . समय खौट कर प्रधिक सैन्य संग्रह करना उचित या। फिर छन्होंने भी खीनार निया कि श्रागामी वर्ष वह अपना सैन्यदल ली उक्त देश जीतनिका प्रयास उठावेंगे। वख्तियारने किन्तु उत्तं प्रस्ताव पाद्य न किया। उसके पीके वह १६ वें दिन तिव्यत पहुंचे। वहां युदादिने पीके अपने सैन्धर्मे क्षक गड़बड़ हो जानेसे लीटनेको वाध्य हुये। उनके जीटनेका मार्ग कामरूप श्रीर विहतके मध्य तीस गिरिवल का एकतम था। फिर १६ दिन भनाष्टार भवित्रान्त चल उत्त सेतुके निकट आने पर उन्हें उसकी दो मेहराव ट्रंटे मिले। चेतु रचाको लिये िनियुक्त सैन्यदलमें दो नायकोंके मध्य विवाद वढ़ा या। इशीसे वह सुख्यकार्य क्षोड़ चलते वने। फिर कामकृपके चिन्दुवीने उसे तोड़ा या। पार जानेका उपाय न देख वखतियारने ससैन्य एक देवमन्दिरमें आत्रयु लिया।

फिर उन्होंने वेड़ा बांध कर पार होनेके सिये काष्टादिके संग्रह करनेकी चेष्टा की। कामरूपके राय उक्त संवाद सुन ससैन्य वहां गये। उन्होंने मन्दिरको चारो पोर तीन्सामुख वंशदराड गाड़ श्रीर उनमें बरगेवन्दो डाल सुसन्तमानोने सैन्यका निर्याणपय रोकना चाहा। वख्-तियारका सेन्य विपद् देख एक भोर तोड़ कर निकला श्रीर विलक्षल नदीतीर पहुंचा था। जामरूपका सेन्य पोक्ते लगा। फिर प्रत्येक्तने प्राण्मयसे घोड़ेके साथ नदीमें कूद कर पार जानेकी चेष्टा की। किन्तु नदीके मध्यस्वतमें पहुंच प्रायः सव ड्व सरे। केवल वस्तियार श्रीर ज़क्र घोडे लोग श्रति कष्टसे प्राण बचा दूसरे पार श्राये। उक्त कीच-सरदार श्रनीने जा कर उन्हें उठाया श्रीर दोनाजपुरके देवकोटमें पहुंचाया।" बङ्गालवानी एगियाटिक सोसाइटीकी पतिकामें २० खण्डके २८१ पृष्ठ पर डाल्टन साइवने सिलझाको नामक सेतुको वर्णना इस प्रकार लिखी है,-"यह सेतु पश्चिम काम-रूपमें गोहाटो पहुंचनेकी एक पुरानी जंबी राहके बीच खड़ा है। समावतः इसी सेतुसे वख्तियार खिलजी (मतान्तरमे वख्तियारके पुत्र मुहमाद खिलनी) तातारके प्राचारी हो ले गीहाटीमें धुमे थे। कारण, यह गौहाटीके उत्तर-पश्चिम प्रान्तकी गिरिमानारे श्रति निकट भवस्थित है। इस पर्वत पर ग्राज भी नगरप्रवेशको मार्ग श्रीर पद्यरचणोपयोगी वहिंद र्गके भग्नावग्रेषादि देख पड़ते हैं। किन्तु इसके विश्वास - करनेका यथेष्ट कारण मिलता है कि वह महमाद-द्र-वख्तियार खिनजीके तिव्वत-पथका चिन्नहाकोवाचा हचत् प्रस्तर-सेत् हो नहीं सकता।

उसके घोछे गौहने नवाव गयास-उद्-दीन
(१२११-१७ ई०) कामक्ष्य जीतने गये। कामक्ष्यसे
सदिया नामक खान पर्यन्त उन्होंने जय किया श्रीर
कर लिया था। किन्तु सदियाकी पूर्वश्रीर पहुंच
वह परास्त हुये। १२५७-५८ ई०को गोहके सेनापति
मिनक ऐवकने कामक्ष्य पर श्राक्रमण किया था।
उन्होंने वहां एक मसजिद बनवायो। किन्तु वह युद्धमें
जयनाभ न कर सके। वर्षासे देश जन्में इब जाने
पर उनकी यथेष्ट सैन्यहानि हुयो। श्रन्तकी वह महा

ंदुरवस्थामें पड़ कार गीड़ लीटे। फिर १२५८ ई॰को ः गौड़के नवाब तुगलक खान् खयं कामरूप पर चढ़े थे। कामरूपराजने उन्हें बांध कर मार डाला। यह निरूपित करना दु:साध्य है, उस समय कामरूपमें कीन राजा ये। कामरूप जिलेमें "वैदरगड़" नामक एक पुरातन गढ़ है। प्रवादानुसार १२०४ से १२५८ 🕏 वीच कोई सुसलमान-सेनापति कामरूप पर पाक्रमण करने गरी थे। उनके डायसे देशकी रचा करनेंके किये फेंगुवा नासक राजाने वह गढ़ वनवाया। परन्तु उसके पहली वैदारेवने उन्न गढ़ खापित किया था। फॅंगुवाके षोक्षे फिर मुसलमान वहां न पहुंचे। एक बार राजा नीसास्त्ररके समय गौड़के नवात्र हुसेनग्राहने (१४८८-१५०६ ई०) १२ वत्सर अवरोध करनेको पीछे कासरूप ्पर श्रिषकार किया था। हुसेन शाह कामतापुर जीत कर स्वीयपुत्र नसरत गाहको प्रतिनिधि वना बङ्गालको ्नीटे। नसरत गाइ कीचिवहार-राजवंशके पादि-पुरुष विर्खासं इसे द्वारकर भागे थे। फिर कामरूपके सीमारखण्ड (वर्तमान श्रासाम )में चहुंसुङ्ग वा खर्ग-नारायण राजा द्वी। ( १४८७-१५३८६० ) उस समय तुरवक नामक किसी पठान-सेनापतिने काम-क्ष्यको अन्तर्गत उजाई देश पर आक्रमण किया। प्रासामने कलियावर नामक स्थान पर युद्ध हुवा। युद्धमें . तुरवक जीते थे। किन्तु स्वर्गनारायणके प्रधान मन्त्री कन्चेंगने उनके विरुद्ध युद्धयात्रा की। वह तुरवक्षकी पराजित कर करतीयाके श्रपर पार भगा गये थे। फिर विश्वसिं इके पुत्र नरनारायणके समय कालयवनने कामरूपमें गौहाटी तक पहुंच कर अनेक देवालय नष्ट किये। परीचित्नारायणके मरने पर ढाकाके नवावने

कामरूपके श्रन्तगत हाजोप्रदेश (परीचित्का राज्य) ले लिया था। सुमनमान मेनापति मृक्तरम खान् रांगा-साटीमें रच उक्त प्रदेश पर शामन करने जा। फिर वड्देनी बच्ची नामक कोई व्यक्ति रांगामाटी गया या। उसके पीके सैयद अबृ वकर नामक एक व्यक्ति श्रामाम जीतने गये। तेजपुरको निकट भरनीमें युद्ध हुवा। युद्धर्मे अनुवकर सारे गये। उम समय कामरूपका श्रधिकांश श्रहोम राजाके, जुक्र श्रंश रांगामाठीवाले सुसत्तमान शासनकर्ताके भीर क्षक श्रंग राजा दरंगक श्रधीन या। कुछ दिन पाछे सिर्जाबाद नामक रांगा-माटीके किसी शासनकर्ताने श्रष्टोम राजावींके जायमे गौहाटी निकाल लेनेका यत किया। किल् वह वन न पड़ा। श्रेषको उनके परवर्ती वहराभवेग उसमें कत-कार्य दुवे। फिर क्रमधः मिर्जा रमन खान्, अवदुन-इसलाम शाह, इसलाम खान्, शेख वहराम खान्, शेख समस्ती खान्, मलदूम इसलाम और मही-उद्-दोन रांगासाठीके शासनकर्ता वने। उसी वीच मोमाई-तासूली बड़बडुवा नासक किसी पासामी सेनापतिने एक बार पत्यल्प दिनके निये गौहाटीकी उदार किया था। किन्तु वह फिर छोड़नेको वाध्य हुये। फिर मिर्जा जैन-उत्त-मावदीन, इसपद्धर खान्, नवाव न्र-उत्त ला श्रनवर खान्, मिर्जा इसेन खान्, जारी मियान्, सैयद हुसेन, सेयद कुतुव, नाखुद्रा, प्रस्ति कई लीगोंनि कुल २६ वर्षे कामकृष पर शासन किया। उत शासन-कर्तावींमें कोई हाजा, कोई रांगामाटी, घोर कोई गोहाटीमें रहता था। शिषको उसं समय ममस्त कामरूप जिला एक प्रकार सुसलमानिक पधीन था। विजनीका राज्य श्रीर ग्वालपाड़ा जिला भी मुसन-मानीं के ही हाय था। विवन दरङ्गराज खाघीन रहि। किन्तु वह भी मुमलमानीका प्रभुख मानते थे। १६५४ ई॰को जयध्वज सिंह वा चुताम्ला रङ्गपुरमें ग्रहीस-सिंहासन पर वैठे। उनके किसी सेनापतिने गौहाटी प्रधिकार किया । १६६२ ई॰को मीर जुमला कोचविद्यार जीतने गये। गौद्याटीक पूर्व उनाई गड़गांव तक उनका अधिकार इवा। फिर मीर जुमला स्वयं पीड़ित दुये। उनके सैन्यमें भी

<sup>•</sup> इससे पहले इस प्रवस्ति किसो स्थल पर कामतापुरके विवरणमें नस्यत याहते हायसे वियसिंह दारा कामतापुर वा कामरूपरान्यके छहार होनेकी वात लिखी जा चुकी हैं। फिर यहां देखते हैं कि पहोम राजा स्वर्गनारायणके मन्त्री कनचेड्र करतीया तक तुरक्क पीछे लगे थे। प्रचालर पर तुरक्क नामक किसी पठान सेनापितके कामरूप जीतनेकी वात भारतवप या बङ्गालके दूसरे इतिहासोंमें नहीं मिलती। यह विषय पर्याकोचना करनेसे समक्ष पड़ता है कि तुरक्क कामरूप आक्रमणकी कथा प्रवादमात है। क्योंकि वियसिंह की जीचविहार भीर कामतापुरमें रहते तुरक्क अनुसरणकी कन्ने या क्योंकि वियसिंह के कीचविहार भीर कामतापुरमें रहते तुरक्क अनुसरणकी कन्ने या क्योंकि वियसिंह के कीचविहार भीर कामतापुरमें रहते तुरक्क अनुसरणकी कन्ने या क्योंकि वियसिंह के कीचविहार भीर कामतापुरमें रहते तुरक्क अनुसरणकी कन्ने या क्यों चलते !

विद्रोह होनेकी सूचना मिली थी। इसीसे वह राजा जयध्वजमे सन्धि कर लीट गये। मजूम खान् ्त्रधिकत प्रदेशमें शासनकर्ता रहे। उनके पीछे मसीद . खान् भीर सैयदफीराज खान् उत्त प्रदेशके शासगकर्ता हुये। ग्रहोमराज चक्रध्वन सिंहके निकट राजख वसून करनेके लिये उनका दूत गया या। उन्होंने उसे प्रयमान कर निकाल दिया और गौहाटी पर्यन्त स्थान प्रधिकार किया। दिसीखरने क्रुड हो १६६<sup>८</sup> ई॰ के समय राजा रामसिंहकी मेजा था। रामसिंहने . जा गौहाटी पर श्रधिकार किया। फिर वह उत्तरकी प्रसिमुख प्रयसर दृये। उस समय कासरूपके सीमान्तस्थानमें बङ्फूकन उपाधिधारी कोई शासन कार्ता रहते थे। १६२७ ई०को खर्मनारायणने उस पदको सृष्टि की थी। वह सीमान्तस्थानमें रह श्रहीम राज्यका विदेशीय प्राक्रमण रोक्त थे। राजा चक्र-ध्वनके समय नाक्ति बड़फूकन रहे। वह उक्त मोमाई-तामूलो फूकनके पुत्र थे। जाहित बड़ फूकनने राजा रामसिंहको गवित वचनसे कहला मेजा कि १६६२ ई॰को मीरजुमला रणमें हार श्रहोमराजसे सन्धि कर गये थे। उस समय श्रहोमराज न तो दिल्ली। सस्ताट्की अधीनस्य रहे श्रीर न उन्हें राजस्व देनेको प्रस्तुत थे। साहित बङ्फूकनका सदपे वाका सुन सुसलमानीका सैन्य युदको अग्रसर हुवा। १६६८ ई० को श्रीरंगज़ेवकी सेनाके साथ कामरूपके शासनकर्ती लाकित वड़फूकनका घोरतर संग्राम साराघाट नामक स्थानमें पड़ा। उस् संयाभमें सुसनमानसैन्य पराभृत हो भागा। श्रहोम सैन्यने मानद्वा नदी तक उसका पीछा किया। उसी समयसे मानहा नदी प्रहोमराज्यकी पश्चिम सीमा मानी गयी। अद्योगराजने नदीतीर पर द्वायीरात नामक स्थानमें एकदल सैन्य रखा था। १६०१ शकमें अर्थात् १६०८ ई० को दिल्लीसे फिर सैन्य गया। उस समय अहोम-ग्रासनकर्ता भीतस्त्रभाव गोला वड़फूकन धे। उन्होंने कित्यावर पर्यन्त देश सुसलमानीकी देसिय की। उसके पीक्ते १६०८ शकको सन्दिकी वड़फूकनने निरुपद्रव गोहाटीका उदार किया।

फिर दूधरे वर्ष मंजूर खान् नामके एक नवाव युद्द करने गरी थे। गौहाटीके निकट शुक्ते खरके इट॰ खोलेम भयानक युद्ध दुवा। उस युद्धमें परास्त हो सुसलमान रांगामाठी, हालो, गोहाठी और कामकपकी सीमा तक छीड़ कर भागने पर वाध्य हुये। कामरूप सम्पूर्णेक्षपसे अहोमराजके अधिकारमें पड़ गया। फिर दिल्लीके वादशाह हीनप्रभ हुय। र्श्रगरेजों, त्रोलन्दाजों, फरामीसियों, पोर्टगोजों प्रसृति सुद्र युरोपवासियोंका उपद्रव वढ़ा या। नवाबों को भी कामरूपकी वात मोचनेका समय वा अवकाश न मिला। अहोमराज निरुपद्रव कामक्ष भोगने लगे। योला वड़फूकनके सन्धिपत्रमें कामरूप राजाका नाम लिखा था। उस सन्धिपतको श्रहांस-राजने श्रयाद्य किया। दसीसे कामकृष राज्यका नाम लोप हो गया और वह आसामका अन्तर्गत . प्रदेश बना ।

श्रासाम देशके राजका श्रहोम नाम है।
श्रनेकों के श्रनुमानमें वह शान वंशके लोग हैं। वह
श्रासामकी पूर्ववर्ती पर्वतमाला श्रतिक्रम कर ई०
त्रयोद्य श्रताव्दके प्रारक्षमें ब्रह्म श्रीर श्रामदेशसे
सीमारणीठ राजल करने पहुंचे थे। फिर पासामका
राज्य स्थापित हुवा। दूसरा समकच न माना जानेसे
छक्त राज्यका नाम 'भसम' पड़ा था। कालक्रमसे स की
स्थानमें ह लग जानेसे लोग श्रहम वा श्रहोम कहने
लगे। भव छसका परिणत नाम श्रासाम है।
पूर्वकान पहीम लीग हिन्दू न थे। वह चोमदेव
नामक देवताको पूजते रहे। राजत्व स्थापनके कुछ
काल पौछे छन्होंने हिन्दूधमें ग्रहण किया श्रीर
श्रपनेको स्वर्गके राजा इन्द्रका वंशोइव बता दिया।
पहले हो लिख हुके हैं कि योगिनीतन्त्रमें वह इन्द्रवंशोइव 'सौमार" नामसे श्रमिहित हैं।

११५१ गकाव्द (१२२६ ई०) को चुकाफा नामक कोई प्रतापणाली व्यक्ति ससैन्य पूर्वदिक्से अग्रसर इसे थे। फिर उन्होंने श्रादिम निवासी छुटियावां श्रीर बराहियोंको जीत श्रासामके पूर्वभागमें राजा स्यापन किया। पीछे उनके बारह पुत्र क्रमसे राजा

इये। उन्होंने अपने राजप्रविस्तार श्रीर किसी किसी षादिम निवासी जातिके साथ युद्ध करनेको छोड़ द्रसरा कोई योग्य कार्य न किया। फिर १४१८ शकको चुहंगमुंग राजा पा हिन्दू बने श्रीर खर्गे। नारायण नामसे ख्यात हुये। वह भी कोई कीर्ति क्रोड़न गये। पीक्षे उनके पुत्र श्रीर पीत राजा इये। उन्होंने भी लिखने योग्य कोई कार्यन किया। फिर १५३३ शकको चुचेगंफानी राज्य पाया था। हिन्दू मतसे उनका नाम वुहिस्तर्गनारायण वा प्रताप सिंह रखा गया। उन्होंने उक्त देशमें दुर्गीत्सव श्रीर खर्ण एवं रीप्यकी सुद्राका प्रचार किया। उन्होंकी यासनकाल १५४८ यकको कामरूपके यासनकर्ताके श्रासाम त्राक्रमण करने पर युद्ध हुवा। सैयद सारे गये। गीष्ठाटी पासामराजके ष्ठाय लगो। छन्होंने बहुत मार्ग श्रीर घाट बनवा श्रासामकी उन्नति की घी। देवमन्दिर श्रीर व्राह्मणके प्रति-पालनार्थ भूमि देनेकी गौरव उन्होंके समय हिंद चुयो। मरने पर उनके जीप्रष्ठ श्रीर फिर कनिष्ठपुत सिं हासन पर बैठे। किन्तु वह दोनों भलान्त डपद्रवी थे। इसीसे मन्त्रियोंने उन्हें रानप्रच्यत किया। उसके पीके चुतमला या जयध्वज राजा इंगे। पराक्रमी राजा रहे। उन्होंने श्रामामकी बहुत उन्नति की। १५७७ ई॰ को मीरजुमला और मंजूम खान् दोनोंने श्रामाम पर श्राक्रमण किया। श्रामासराज परास्त हो सन्धि करने पर बाध्य हुये। उनके मरने पर च्यंगम्ंग या चक्रध्वज सिंहको राज्य मिला। उन्होंने सन्धिके श्रनुसार कर न दिया श्रीर वादशाइके दूतका अपमान किया। इस कारण बादशाह श्रीरंगज़े बकी त्राज्ञासे राजा रामसिंह त्रासाम पर चढ़े थे। किन्तु वह युद्धमें हार भागनेको वाध्य हुये। इसलिये कामरूप फिर भासामराजके हाथ लगा। राजधानी जपरी त्रासाममें थी। वडांसे दूरस्य कामरूपका शासन-कार्य प्रच्छी तरह चलना कठिन था। उसीमे राजाने गीष्ठाटीमें एक बङ्फूकन मर्थात् भपना प्रतिनिधि ्नियुत्तः किया। उनके मन्त्रणागारका चिक्न श्रद्यापि वर्तमान है। पोक्के उनके स्त्रांता चुन्यतफा

**उदयादित्य राजा हुये। उनके मरने पर तद्**भाता चुकलमफा या रामध्वज सिंहने सिंहासनारोष्ट्रण किया। उनके पीक्टे होनेवासे चार राजावीने हिन्दू-धर्म या चिन्दू नाम रखा न था। उनमें ग्रेष राजा चुतयफा १६०१ प्रकाको कामरूप प्रदेश सुसन्तमानोंके हाथ समप्ण करनेकी वाध्य हुये। **उनके मरने** पर चुनिक्षमा या नराराजाको राज्य सिना। सन्तियोन उन्हें सिंहासनसे इटा चासुराहरीयवंशीय चुपातफा या गदाधर सिंडका अभिषेक किया या। वह हिन्दू न घे। हिन्दू श्रीर हिन्दू धर्म दानों से उन्हें बड़ी प्रणा रही। ब्राह्मणोंस उनका विजातीय विद्वेष या। फिर उन्होंने अनेक ब्राह्मणांकी नगरसे निकाल भी दिया था। वह बलवान् श्रीर हहत्वाय पुरुष थे। मदाः मांस विना रहना उनके लिये असमाव या। भेक और गीमांस उनका प्रधान खाद्य रहा। वह कहते वे कि हिन्दूधर्मे ही श्रहोम वंशके पतनका कारण होगा। वष्ठ चिन्दूधर्भ मानते न घे। इसीकारण उन्होंने कोई हिन्दू देवमन्दिरकी प्रतिष्ठा न की। किन्तु गौहाटीके निकट ब्रह्मपुत्रमध्यस्थित भस्माचल पर्वत पर उमानन्दः शिवका मन्दिर उन्होंके राजलकालमें प्रतिष्ठित हुवा। वह श्रद्यापि वर्तमान है। उनके राजलकाल १६०५ शक्तो सुसल्मोनोंने फिर शासाम पर शाक्रमण किया था। किन्तु युद्धमें हार कर वह त्रासाम क्रीड़ने पर वाध्य द्वये। श्रामामराजने गौहाटीमें राजधानी स्थापन कर एक बङ्फ्रकन भेजा था। उनके मरने पर जीरष्ठपुत्र चुचरंगका या रुट्रनाथ सिंह राजा इये। उनके पिता जंसे हिन्दू श्रीर हिन्दूधर्म विदेषी रहे, वह तैसे ही हिन्दूधमैपरायण श्रीर ब्राह्मणभक्त वंने। उन्होंने अनेक ब्राह्मणोंको भूमि दी श्रीर देव-मन्दिरोंकी स्थापना की। उन्होंके पार्देशानुसार शिव-सागरके भन्तर्गत लामडांग नदी पर बना ब्रहत् भीर सुदृढ़ प्रस्तरमय सेतु प्रदापि विद्यमान है। उस पर पनिक हस्ती, श्रख श्रीर मनुष्यं गमनागमन करते हैं। तद्भिन्न उनके स्थापित भनेक देवमन्दिर भी वर्तमान हैं। उन्होंने बङ्गालसे गायक ग्रीर वाद्यकर ले जाकर भपने देशमें बंगला गीत-वाद्यका प्रचलन बढ़ाया था।

वह गङ्गा नदीकी निज देशान्तर्गत करनेके श्रीभ-प्रायसे वङ्गदेश पर चढ़नेकी ससैन्य युद्धयातापूर्वक गौहाटीमें उपस्थित हुये। किन्तु दुर्भाग्यवण वर्हा उनको रोग सग गया। फिर कालके कराल कवलमें पडनेसे उनका श्रभाताष सिंह न हुवा। उनके पुत जुतनका या शिवनाय सिंहको सिंहासनका अधिकार मिना था। श्रासामके समस्त देवोत्तर, ब्रह्मोत्तर वा प्रन्यप्रकार निष्कार भूमिमें पिधकांग उन्होंका प्रदत्त है। उनकी पटमिष्ठी फ्लेखरी वा प्रथमेखरीके प्रादेशानुसार गौरीसागर नामक खडद पुष्करिणी वंनी श्रीर उसके पार एक शिवमन्दिरकी स्थापना इयी। उनके मरने पर महाराजने उनकी भगिनी दीपदी वा श्रस्विकाको विवाह कर पट्टमहिषी बनाया था। . चन्होंने अपनी जीवहाको आदेशसे शिवसागर जिलेकी दिख नदीके उत्तर पार किञ्चिदधिक चार सौ बीचे भूमिमें शिवसागर नान्त्री एक पुष्करियो खोदा उसकी तीर शिव, दुर्गी तथा विशाल तीन सन्दर्भकी प्रतिष्ठा की श्रीर देवसेवाके लिये बहुत सी भूमि दी। उत्त तीनों मन्दिर भीर पुष्करियी भाज भी विद्यमान हैं। उसी पुष्करियोके नामातुसार उक्त देशका नाम शिवसागर पड़ा है। फिर उसीके तीर वर्तमान समुदाय राजकार्यास्य श्रीर श्रंगरेज राजकर्मचारियोंके निवासग्रह स्थापित हैं। राजा शिवनाथ सिंहको मरने पर छनके स्नाता प्रमत्त सिंह वा चुचैनफाने सिंशासन अधिकार किया। शिवसागर जिलेको अन्तर्गत दिख नदीके दिख्य पार रंगघर (रङ्गशाला) नामी दितल श्रष्टालिका छन्हींकी बनायी है। छन्होंने इस्ती, व्याघ्न, महिष प्रस्ति पश्चींका युद देखनेके लिये ्डसे बनाया था। डनके पीके डनके स्नाता चुराम्फा या राजिखर सिंह सिंहासनाधिकृ हुये। उन्होंने तदानीन्तन राजपासादके परिवर्तमे शिवसागरकी दिखु नदीके उत्तर पार 'गड़गांव" नामक सहत् श्रीर तितल भवन बनाया था। कुछ समय वडां रहनेके बाद वष्ट असन्तुष्ट हुये। फिर एक नदीके अपर पार रंगघरके पास उन्होंने अति हिइत् और सप्ततन राजप्रासाद बनवायाः। उसका नाम रंगपुर रख गया।

उसकी निकट शिवसागरकी भांति छहत् "जयसागर" नान्त्री पुरुतिरणी उन्होंकी प्रतिष्ठित है। फिर तीरस्य शिवमन्दिर भी उन्होंने स्थापित किये थे। उनके पोक्के उनको स्त्राता चुन्येत्रीमा वा सन्त्रीनाय सिंह श्रभिषित हुये। उन्होंने भी कतिषय देवमन्दिर स्यापित किये थे। उनमें काम ६ पके मणिपर्वत पर श्रावकान्तका देवानय प्रधान है। उनको मरने पर उनको जीरष्ठपुत चुहितपांगफा या गौरोनाय सिंह सिंहासनाधिष्ठित हुये। राजलका जकी प्रधान घटना डिवरूगड्के निकटस हिन्दूधमें दोचित मटक, मोयामरीया या मरान नामक पादिम निवासी लागोंकी विद्रोहिता है। वह दा बार विरोधी हुये। प्रथम बार की राजाने छन्हें दमन किया, किन्तु दूसरी बार दवा न सकनेसे भागना पड़ा। छन्होंने कालकत्ते दूत भेज अंगरेज गवरन-मेग्टरे साहाय्य मांगा था। उससे लार्ड कारन-वालिसको आदेशानुसार कप्तान बेल्सं भीर लेफ्टिनेग्ट मेग्रेगर कितने ही देशीय सैन्यने साथ पासाम पहुंचे। उन्होंने विद्रोह दवा देशमें शान्तिको स्थापना किया था। राजाको भागने पर विद्रोचियोंने पतीव निष्ठर भावसे श्रमंख्य निराश्रय प्रजाको मार हाला। उसीसे उन्हें मरान कड़ते हैं। विद्रोष्ट-शान्तिक पोछे गोरी-नायने रंगपुर नगर छोड़ भिवसागरको अन्तर्गत जाड़-हाट नामक स्थानमें नगर स्थापन किया। उसी स्थान पर वह कालगासमें पतित इये। उनके पीछे काम-रूपीय वंशको कमलेखर छिंडने राज्य पाया था। यहां यह बता देना भी उचित है कि हिन्दू धर्मने दिक्ति होनेके समयसे पहोम राजा प्रपरापर पहोसीकी भांति पपने सन्तानीका हिन्दू नाम रखते थे। फिर उनमें राजा डोनेवाले श्रीमवेकको समय श्रहोम यास्त्रानुयायी कोई कार्य कर प्रश्लोम नाम ग्रहण करते वे। किन्तु एक कार्य अतीव व्ययसाध्य था। इसी कार्य नमलेखर उसनो नर न सको। उनने महोस नाम न पानेका यही कारण है। उनके पीके न तो किसी राजाने उता कार्य किया भीर न उसको प्रक्षोम नाम श्री मिला। उन्होंने पश्चिमाञ्चलसे बहुतसे

लोगों को से जा कर सैनिक कार्यमें लगाया और प्रथरक लेको चलाया। उनके प्रकोक पहुंचने पी छे भ्याता चन्द्रकान्त सिंह राजा हुये। उनके राजल-कालमें मिन्त्रयों में विरोध छठा था। फिर गौ हाटी के राजप्रतिनिधि बड़फूकत ब्रह्मराज्यमें पहुंचे भीर कितने ही सैन्यके साथ लीट पड़े। उन्होंने राज-धानोमें उपस्थित हो विपचियों को दमनपूर्वक राजाकी स्वायत्त किया भीर भपने जपर राज्यके शासनका भार लिया। ब्रह्मदेशीय सैन्य पी छे जीट गया।

्डत सैन्यकी स्वदेशयात्राके पीछे बङ्फ्कनके कि भी कि भी विपचने राजमाताको प्रणोदित किया श्रीर छन्होंने उनका शिर काट लिया। उनके मरनेके बाद उनके विपच प्रधान राजमन्त्री रुचिनाय वृद्धा-गीसार्धं ने ु अपरापर प्रधान राजपुरुषोंसे चन्द्रकान्त सिंहको राज्यसे हटा पुरन्दर सिंहको ग्रभि-मेक किया या 🕒 उसके पौक्रे ब्रह्मदेशीय सैन्य प्रासाम पर चढ़ा। युद्धमें परास्त हो पुरन्दर सिंह भागे थे। ब्रह्मदेशीयोंने फिर चन्द्रकान्त सिंहको राज्य दे प्रस्थान किया। अनन्तर ब्रह्मदेशीय राजाने चन्द्रकान्त सिंहके निकट बन्धुताके भावसे कितने ही सैन्यको साथ एक दूत भेजा था। किन्तु मन्त्रियोंने उनका म्बिभाय न समभ पथरोध किया। उससे ब्रह्मः देशियोंने अपमानित ग्रीर क्रुड हो युड की घोषणा की। श्रासामियों का सैन्य युद्धमें परास्त हुवा। राजाने फिर प्रजायन किया था। उसके पीछे अच्चदेशरे पधिक सैन्य भेजा गया। उसने श्रासाम-वासियों की पत्यन्त सताया। धन श्रीर प्राणकी विशेष हानि हुयी थी। वहु कष्टके पीछे आसामका सौभाग्योदय हुवा। श्रृंगरेज गवरनमेग्टने दुर्दान्त श्रीर निदारण ब्रह्मवासियोंकी निकाल कर श्रासाम श्रिधिकार किया था। १८२५६०को २री फरवरीको श्रासामको दुःख रात्रिका श्रन्त इत्रा। प्रजा असुद्धा यातनासे कूटी थी। ६०० वर्ष राज्य भाग कर श्रहीस्वंश सिंशासन चुत हवा।

अहाम वंशक राजावींकी तालिका नीचे दी

| . 4         |                                              |                          |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| ়           | म                                            | राज्यभोगकास              |
| 8           | <b>चु</b> काफा                               | १२२ <del>८—</del> १२६८   |
| 2           | <b>उनके पुत्र चुतेउफा</b>                    | १२६८१२८१ "               |
| <b>.</b>    | " चुविनफा                                    | १२८१—१२८३ "              |
| 8           | ,, चुर्खांगफा                                | १२८३—१३३२ ,,             |
| ં પૂ        | " चुखरांगफा                                  | १३३२—१३६४ ,,             |
| E           | उनके स्नाता चृतुफा                           | १३६४—१३७६ ,,             |
|             | श्रराजक                                      | १३७६्१३५० "              |
| و و         | त्यात्रोखामती                                | 1                        |
|             | तुफाके भाता                                  | } १३८०—१३८८ "            |
|             | , भराजक                                      | १३८८१३८७ "               |
|             | चुडांगफा,                                    | , 0.81-0359              |
|             | त्याश्रीखामतीके पुत्र                        | ( \$\$50-\$800 "         |
| ఽ           | उनके पुत्र चुजांगफा                          | १४०७—१४२२ "              |
| १०          | ,, चुफाकफा                                   | १४२२—१४३८ "              |
| ११          | ,, चुचेनफा                                   | १४३८—१४८८ "              |
| १२          | ,, चुईनफा                                    | १४८८—१४८३ ,,             |
| १३          | ,, चुपिम्फा                                  | १8€ <u>₹</u> —₹8€0 "     |
| <b>8</b> 8- | ्र,चुईंगमुंग वा खर्गुनाराय                   | यण १४८७—१५३८ "           |
| <b>१</b> ५  | ,, चुकलेनमुग<br>या गङ्गायां राजा             | }१५३८—१५५२ "             |
| १६          | ,, चुखाभफा<br>या खोड़ा राजा                  | े १५५२१६०३ "             |
| १७          | नारायण वा प्रतापसिंइ                         |                          |
| १८          | ,, चुरासफा वा भगा र                          | ाना १६४१—१६४४ ,,         |
| <b>گ</b>    | ,, चुल्यिंगफा वा                             | } { { \$88-1 { \$85 1,   |
| <b>₹</b> º  | , चुतामला वा जयध्वः<br>सिंह भगानिया राज      | ज<br>र्<br>र्ह्४८—१६६३ " |
| २१<br>चु    | ,, चारिंगिया वंशके<br>पंगमुग वा चक्रध्वजसिंह | } १६६३—१६७° "            |
| २२          | छनके भाता चुन्यातमा                          | }१६७०-१६७₹ "             |
|             | वा ब्रह्मादिख                                | 3                        |

| ्नाम 💮                                                      | राज्यभोगकाल                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| २३ उनके भाता चुक्लामणा<br>वा रामध्वज                        | १६०३ - १६७५ ',                        |  |  |
| २४ चामुग्डरीया वंशकी                                        | रि€७४ ः,                              |  |  |
| चुट्टंग राजा                                                | (१ मास १५ दिन)                        |  |  |
| २५ तुंगखंगिया वंशके                                         | }१६७५ ,,                              |  |  |
| गीवर राजा                                                   | (२० दिन्)                             |  |  |
| २६ दिहिंगिया वंशके                                          | 0039-4030                             |  |  |
| चुजिनमा                                                     | १६७५-१६७७ ,                           |  |  |
| २७ तुंगलंगिया वंगकी                                         | ११६७६-१६७८ ,,                         |  |  |
| <b>चुटैफा</b>                                               | ( sec. ( sec. ")                      |  |  |
| २८ चामुग्डरीया वंशके                                        | } १६७८—१६८१ ,,                        |  |  |
| चुलिकफावा लरा राजा                                          |                                       |  |  |
| २८ चासुग्डरीया वंशके                                        | -                                     |  |  |
| गद्याणीय वा गदाधर सिंह                                      | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |  |  |
| वा चुपातमा                                                  |                                       |  |  |
| ३० जनके पुत्र लाई वा                                        | { १६८६—१७१ <sup>8</sup> ,,            |  |  |
| चुखरंगणा वा रुद्रसिंह                                       | ,                                     |  |  |
| ३१ जितानमा वा शिवसिंह                                       | <i>१७१४—१७</i> ४४ ,,                  |  |  |
| ३२ उनके स्नाता चुचेनफा<br>वा प्रमत्तिस'इ                    | } १७४४—१ <i>७</i> ५१ "                |  |  |
|                                                             |                                       |  |  |
| २३ ,, चुरामफा वा राजिखरि<br>२४ ,, चुन्धेश्रोफा वा नद्मीसिंह |                                       |  |  |
| २५ ,, चुहितपांगफा                                           |                                       |  |  |
| वा गौरीनाथ सिंह                                             | १०८•-१७८५ "                           |  |  |
| ६६ चुक्तिंगफा                                               | } १७६५-१८१° "                         |  |  |
| या कमलेखर सि'इ                                              |                                       |  |  |
| ३७ उनके स्नाता चन्द्रकान्तरिं                               | ह १८१०—१८१८ "                         |  |  |
| ३६ ,, पुरन्दर मिंह                                          | १८१८१८१८ "                            |  |  |
| पुनः चन्द्रकान्त सिंह                                       | १८१६—१८२१ ;;                          |  |  |
| ३८ तुंगखंगिया वंश्रके<br>सोरीकर निः                         | <b>}</b> १८२१—१८२४ "                  |  |  |
| योगेखर सि'इ                                                 | •*                                    |  |  |
| १८२५ ई॰को कामरूपर्ने<br>इवा।                                |                                       |  |  |
| पदीमींकी पालकन अतीव दैन्यावस्था है। उन्होंने                |                                       |  |  |
| निज भगें मांच भाग भी के के के                               |                                       |  |  |

निज धर्मके साथ भाषा भी छोड़ दी है, वे सम्मूर्ण

भावसे हिन्दू बन गये हैं। पहले देवमन्दिरों श्रीर राजप्रासादों का विवरण दिया गया है। उनमें प्रायः सब वर्तमान हैं। किन्तु उनकी श्रवस्था श्रित हीन है। उनका श्रिकांश शिवसागर जिलेमें है। तेजपुर श्रीर नौगांव उत्त स्थान कुछ कम हैं। कामरूप जिलेमें श्रासामवाले राजावों के स्थापित श्रनेक देव मन्दिर देख पड़ते हैं। किन्तु कामास्थाका मन्दिर श्रासामके राजावोंने बनाया न था। जिम समय कामरूप कोचविहारके श्रन्तगैत था, उसी समय कीच-विहारके राजा नरनारायणने उसे निर्माण कियो। शासामके राजावोंने पुराने मन्दिरको केवल सुधराया

षासामने राजानों भी राजधानी शिवसागर जिलेंमें रही। इही कारण दूसरे किसी स्थानमें राजभवन नहीं है।

**उत्त समयके पोक्टे कामरूपको कोई विशेष उन्नेख-योग्य घटना नहीं मिनती।** नेवन द्रे॰ प्रष्टाद्य यतान्दके शैषभागमें कामक्षके रहनेवाले हरदत्त भीर वीरदत्त नामक दी भाइयोंने श्रहीम-राजाशींके विरुद्ध विद्रोहमाव श्रवलखन किया। हरदत्तने पद्मक्तमारी नाम्त्री एकं परम कृपवती अन्या थी। पद्मकुमारी ही हरदत्त समावतः श्रीर वीरदत्तके द्रोहका प्रधान कारण घोँ। ग्रहोम-राजाके प्रतिनिधि कलिया-भोमोरा बङ्-फूकनके साय इरदत्त वीरदत्तका युद्ध हुवा। युद्धमें हरदत्त हार गरी। कलिया-भोमोरा बड़-फूक्रनके किसी कुमेदान नामक सेनापतिने पंचाक्रमारीको इस्तगत किया। प्रवादानुसारं पद्मकुंमारीके इस्त श्रीर पदमें पद्मता चिक्र था। पद्मचिक्र ही छनके पद्मकुमारी नामका मूनकारण रहा। श्रद्यापि कामरूपमें ग्रास्य सङ्गीत दारा इरटत्तका ट्रोइ श्रीर पद्मक्रमारीका विवरण गाया जाता है।

राजा रुट्रसिंह स्वर्गदेव नदीयावासे क्षण्याम न्यायवागीय नामक किसी भट्टाचार्यके निकट दोचित इये। भट्टाचार्यमें बहुत श्रनीकिक समता थी। उसीसे श्रापामर साधारण सब सोग छन्हें देवीका प्रव्रमान

विखास भीर भक्ति करते थे। रुद्रसिंइ के पुत्र शिव-सिं इने भी सपरिवार उनसे मन्द्र लिया। शिवसिं इ ्सर्गेदेव सपरिवार भट्टाचार्य महाश्रयके छपास्य देवी-मन्त्रमें दीचित इये। किसी समय शिवसि इकी क्रवभङ्ग दोष सगा था। ज्योतिषी परिहतों श्रीर सन्तियोंने परामध किया। फिर वह शिवसि इकी प्रथमा पत्नी रानी फूले खरीको चिं हासन पर बैठा कर राजकार्य चलाने लगे। उसी प्रकार ग्रिवसि इके दीर्घ राजलमें उनकी चार महिषी-फ्लेम्बरी, प्रमत्तेम्बरी, द्रीपदी, वा श्रस्विका श्रीर श्रनादेवी या सर्वेखरीने वारी वारी सिं हासनाधिरोइण किया। देवीके प्रति विशेष भित्रमती थीं। एक वर्ष उन्होंने मोयामरियाके दुर्गीत्सवके समय श्रीर श्रन्यान्य खानके कई महन्त निमन्त्रण दे कर वुलाये थे। फिर उन्होंने भगवतीका प्रसादित सिन्दूर, रक्तचन्दन श्रीर विसका रक्तादि छिड़क उन्हें लाब्छित किया। दूसरींकी चपेचा मोयामारीवाले महन्तके दृदय पर उन्न व्यवहारसे दारुण भाषात लगा या। उन्होंने सब शिष्योंको वुलाकर कड़ा,—"इसका प्रति-गोध लीना शावध्यक है। उसके लिये प्राणपणसे चेष्टा करनी पड़ेगी।" कालक्रममे वष्ट भी सिंद हो गया। १७५१ ई॰को राजिम्बर राजा बने। उनकी अन्तिम दशामें मोयामारीके महन्तने शिष्टीको एकत कर शिवसिंह राजाकी पत्नीक्षत अपमानका प्रतिशोध लीनेके लिये सबसे साहाय्य मांगा । शिष्य भी गुरुके प्रतिचावह स्रेनेको अप्रमानका बदला उसके पीके लच्चीसिंहकी राज्य मिला। राजा रद्र सिंइके पन्तिम समयमें उन्होंने जन्म लिया था। प्राक्तिगत सीसादृश्य न रहनेसे राजा रुद्रसि इ उन्हें त्रपना पुत्र न मानते थे। उसीसे राज्यके श्रन्थान्य प्रधान लोगोंमें भी उनका वैसा पादर न रहा। राजाके कुलगुरु पर्वतिया गोसाई भी उन्हें दीचा देने पर असमात हुये। इन्ह्योसिं इने स्रीय विद्यागुरू रमानन्द भृहाचार्यं नामक किसी प्रध्यापकको दीचागुर बना लिया । बाख्यकालमें छन्हींसे राजाने शिवकी पूजा सीखी थी। फिर उन्होंने दीचा भी शिवमन्त्रकी ही

ली। राजगुरु होनेसे रमानन्दने बहुत वित्त पायी थी। फिर वह पहुमरिया गोसाई नामसे पाख्यात इये। उनकी वैसी पदमर्यादासे प्रन्यान्य महन्त वहुत चिढ़े घे। विशेषत: मोयामारीके महन्त कट् वचन प्रयोग करनेसे राजाके विरागभाजन ही गये। उसी वर्ष प्राध्विन मासमें स्वर्गदेव नौका पर स्वमणार्थ बाहर निकले थे। साथ ही स्वतन्त्र नौकामें बड़बडुवाः रहे। मोयामारीके महन्तने साचात् कर दमाः मांगी यो। किन्तु बड़बडुवाने महन्तको यघेष्ट विद्रूप किया। महन्तने उससे अपना अतिगय अप-मान समभा था। उनके मनमें पूर्व प्रयमान भी दूना भड़क उठा। उन्होंने वुना कर भीतर ही भीतर शिष्योंको दलवद किया। फिर सहत्तने कृद्धिंड स्वगदिवकी किसी ताडित राजवंगीयकी दसपित होनेके लिये वुलाया या। नाइरखोरा श्रीर राघमरान दो व्यक्ति सेनापति बने। विद्रोहमें योग देनेवाले हुरा, क्तरहाड़ा, कमान, कांता, बरका प्रसृति प्रस्तींसे सिक्जित ये। प्राय: नी इनार भादमी भग्रहायणके प्रयम ही रङ्गपुरकी घोर चल खड़े डुये। प्रवादानुसार महन्तने श्रन्यायसे लच्चीसिंहको राजा बनानेके लिये उक्क युद्द-यात्रा की थी।

मीयामिर्याने लीगोंना उत्त उद्योग देख भूपाई वड़ गीसाई, वूढ़े गीसाई कीर्तिचन्द बड़बड़्वा प्रस्ति मिल्योंने भी परामर्थ कर एक दल संन्य मेजाया। युद्धीं राजसैन्य हार गया। मोयामिर्याने सैन्यदलने नगर पर प्रधिकार कर राजा, सेनापित श्रीर बड़बड़्वा प्रस्ति मिल्योंनी बांध लिया। राजा जयसागरके निकट बन्दी रहे श्रीर गोसाई, बूढ़े गोसाई प्रस्ति प्रधान प्रधान लोग मारे गये। फिर मोयामिर्यावालोंने कीर्तिचन्द्रको सली दे उनके प्रवों नो बध किया। खोराम्मानके प्रत रमाकान्त राजा हुये। उत्त घटना प्रयाहायणकी थी। किन्तु चैत्र मासमें लक्कीकान्तके प्रचसे कुंये, गयां, घनश्वाम प्रस्ति कई लोगोंने सानिग कर रमाकान्तका दासत्व स्वीकार किया। उनके कीथल रमाकान्त मोयामरीयांने सेनापित प्रस्तिने श्रपने प्रायं गंवाये। उसके पीके सक्कीसिंह राजा बने। लक्की-

सिं इने घनश्यामको बुढागोसाई के पद पर बैठाया था। लक्सीस हने पीछे कोकनाय गोसाई देवके गौरीनाय-नामसे राजा हुये। उन्होंने राज्यमध्यस्य समस्त मोया-मरीयाके लोगोंको मार डालना चाहा। उससे उन सवन साजिय कर १७८२ ई॰के वैशाखमासमें साग लगा शिङ्गरीघर नामक राजप्रासाद जला डाला । प्रधान सनापति उक्तकार्रमें वाधा न पहुंचा सकनिके कारण गौहाटी भाग गर्व । वृद्धे गोसाईंने मोयामरीयावालींको पकड़ बुनाया था। फिर उन्होंने दोषी निर्दीष न देख सबको सरवा डाला। सुतरां मोयामरीयाके दूषरे सब बादमी उत्तेजित हो गये। वह गुरुवाका भीर गुरु-कार्यको साचात् ईम्बरका मादेश तथा कार्यं समभाते थे। उसीसे उन्होंने उक्त विद्रोहकी धर्म विद्रोह मान निया। चुपके चुपके मोयामरीया-महन्तके प्रत्येक शिषको संवाद दिया गया था। फिर सभी लोग युद्ध करनेको दृढप्रतिज्ञ हुयै।

**उसी** वीच घनध्यास सर गरे। उनकी सुयोग्य पुत पूर्णानन्द बूढ़ा गोधाई बने। उन्होंने विद्रोष्ट-व्यापार देख सोचा कि सामान्य ग्रास्ति देनेसे ही वह रूक सकता था। फिर उन्होंने मीयमरीयाके कई लीगोंकी पकड सदु शास्ति दे कठिन श्रादेश कर सुप्त किया। किन्तु उससे फल विपरीत निकला। विद्रोचियोने राजाको दुवेल समभा पूर्ण उत्साहसे दग सहस्र सैन्य संग्रह किया। एक दस नगराभिमुख चला था। बढ़ा गीसाईंने छन्दं वाधा देनेको सैन्य भेजा, जिन्त परास्त होना पड़ा। राज्यके मध्य इनचन मच गयी। प्रजा इताम इयी। राजा नगर कोड भागे थे। किन्तु सेनापति चारो श्रोर कि लेवन्दी कर नगरमें ही रहे। अन्तको जयसागरके निकट विषम युद्ध हुवा। उस युद्रमें भी राजकीय सैन्य हार गर्या। भरतसिंह नामक विपचके सेनापति राजा वर्ते। राजा गीरी-नाय कहार और जयन्ती राजरी साहाय्य ले उत विद्रोह दबाना चाहते घे। किन्तु उन्होंने कहला भेजा कि खदेशकी रचाके जिये पावश्यक से प्रधिक सैना उनके पास न या। गौरीनाय विद्रोहदलके भयसे गौष्ठाटी भाग गये। वडां उन्होंने बड़फूकनसे परामर्श ने कितना हो सैन्य संग्रहपूर्व क बूढ़ा गोसाई के सहायतार्थ भेजा था। किन्तु पयमें विद्रोहियोंने वाधा डान उसे मार डाना।

उसी समय खालपाडेमें रस नामक कोई श्रंगरेज स्वणका व्यवसाय करते थे। गौरीनाय निरुपाय हो साहबको विशेष पुरस्कार देनेकी श्राशा दे उनके हारा ब्रिय गवर्नमेग्टका साहाय्य पानेके लिये श्रायोजन करने लगे। साइबने ७०० वरकन्दाज दिये थे। बरकन्दानींकी फीजने नीगांवके विद्रोहियोको जा भगाया, किन्तु उत्तराभिमुख जाते समय जोड़ हाटकी निकट शत्वे द्वाय सब वरकन्दान मारे गये। दिन पीके मणिपुरराज ५०० अखारोही भीर ४०० पदाति ले गौरीनाथके साहाय्यार्थं उपस्थित हुये। मैनप्रदत्त भी युद्धमें हारा था। प्राय: १५०० योदा मृत्यमुखमें पड़नेसे मणिपुरीसैन्य खदेश सीट गया। विपद अमेले नहीं चलती। उधर क्रापानारायणने भपने स्त्राता दरङ्गराज विशानारायणको निकाल राज्य अधिकार किया था। फिर उन्होंने गौरीनाथकी दुईंगा देख हिन्दुस्थानी साधु-संन्यासियोंसे सैनामंग्रह कर कामरूप पर चढाई की। पुन: पुन: पराजित होते देख नामरूपने लोग यहोमोंसे घूणा नरने लगे। फिर गीहाटी नगरसे उनका वास भी लोगांने उठा दिया। उसी स्त्रेस उनके मध्य कोई केई क्रणानारायणका पचपाती बना था।

गौरीनायने चारो दिक् विपद् देख गौहाटोके विका मज़मदार, दत्तराम खावन्द श्रीर दरक्षके विताहित राजा विणानारायणको छटिश्र गवरनमेग्द्रमे साहाय्य मांगनेके लिये कनकत्ते मेजा। ग्वानपाहेके श्रंगरेज वणिक् रस साहबने कलविन वजेट कम्पनोके नाम एक चिट्ठी दी थो। उस समय कलकत्तेके गवरनर जनरल लार्ड कारनवालिस थे। वे राजा गौरी-नायका पावेदनपत्र पाते भी प्रथमत: साहाय्य करने पर श्रस्तीकत हुथे। कारण श्रामिक्छेदसे एक पचना। साहाय्य करना दूसरे राजाके पचमें राजनीतिविषद है। किन्तु भन्तमें उन्होंने राजा कप्णनारायणको हिन्दु-स्थानी सेनाके साथ कामकृष तोड़ते फोड़ते देखा। वह हिन्दुस्थानी अंगरेनों की प्रजा थे। सुतरां उनकी दवाना लाट साहबनी श्रपना कर्तव्य समभा। उसीसे १७८२ ई॰को कप्ताम वेल्स साहब ससैन्य भेने गये। उन्होंने वहां पहुंचते ही हिन्दुस्थानियों को दवाना चांहा था।

उधर भरतसिं इ राजा हो निष्टुर भावसे शासन मरते थे। पिपाडियों को श्रादेश रहा, — "तुम जिस प्रकार हो, श्रहोमप्रजाको लूटो मारो।" रम साहबकी बरकन्दाज श्रीर मणिपुरके सिपाही विनष्ट होनेसे उन्होंने श्रपना राज्य निष्काएक समस निया। उन्होंने गीहारीके निकरस्य कई स्थान पिधकार किये थे। राजा गौरीनाथ उन्न संवाट पा कुछ सैन्य ले उसी श्रोर चल पड़े। फिर कप्तान वेल्स साहब भी जा पड़ंचे। राजाने सुखरे देशको अवस्था सुन १७८२६ की २५वीं नवस्वरको उन्होंने गौहाटी प्रदेश उदार किया। मायामरीया दल किन भिन्न हो गया। गौरीनाय गीहाटीमें ही रहे। कप्तान वेल्ल ६ठीं दिसम्बरको ली हित्यने उत्तर कून गये थे। मायामरीयावानीं का पराजय सन क्षणानारायणका भी सैन्य भागा। नारायणने कहा,—"हम गौरीनायके विषचमें नहीं थे। मायामरीया-विद्रोह निवारण करना इमारा भी **उद्देश्य या । किन्तु गौरीनाय यह वात समक्ष न सक्षे ।** इसीसे छन्होंने इसे भी विद्रोही मान रखा है।" फिर कप्तान वेरसने गौरीनाय श्रीर क्षणानारायणके मध्य सिस करा दी। सन्धिमं यत यी क्रणनारायणको दरङ्ग, कुटिया तथा चाय:दोभावकी भादमी देनेके बदले 4्4०००) श्रीर भोट राज्यमें व्यवसाय करनेके लिये मइस्नं के हिसावमें ३००० क्० देना पहेंगे। कप्तान वेल्सने गौष्ठाटीमें रह देखा कि गौरीनायकी बुद्धि विवे-चना बड़ी न थी। फिर निष्कारहक होते भी उनके द्वारा राज्य स्थापित होनीमें बड़ा सन्देष्ट रहा। उन्होंने निम्नलिखित समेका पत्र कलक्ता मेना घा,—"इम वष्ठ काम करके पाना चाइते हैं, जिसमें राज्यका सुपः बस्य रहे। इमें बोध होता कि राजाके अन्याय आवः ं रणसे ही कथानारायण प्रस्ति विद्रोही हुये घे।"

१७८३ ई • की मार्च मास कप्तान वेस्सन प्रधान नगर

श्राक्रमण करनेको पैर वढ़ाया। गौरीनाय भी साय घै। जिस दिन वह नगरके निकट पहुंचे, उसी दिन नगरकी अवस्था जात हा टूसरे दिन प्रातःकाच १२ सिपाची, १ जमादार, १ नायक श्रीर १ इवसदार कुल १५ श्रादमी नगरके निकट भेजे गये। राजा गौरीनाय वह व्यापार देख विषस हुये। उन्होंने यह सोच जयकी प्राणा छोड़ी घी कि ५००० मोयामरीयावालींके साय उन मुष्टिमय सिपाहियोंका युद्द होगा। मोया-मरीयावाले चारो त्रोर घेर कर खड़े हो गये। उन्होंने सोचा कि उन्हीं कई सिपाद्वियोंके मारनेसे जय होगा। भन्तको सिपाची वीरभावसे गोली छोड़ने लगे। यघेट मोयामरीयाके लोग मरे थे। उन्हों कई सिपाहियों ने यव्यच प्राय: नि:ग्रेष कर डाला। फिर कुछ श्रंगरेज सिपाडियोंने जा नगर श्रधिकार किया। उसके दूसरे दिन बूढ़ा गोसाई गौरीनायको नगरमें से गये। १७८५ ई॰ के चैत्र मास क्षान वेल्स नगरमें घुसे घे।

गौरीनाथ फिर जा कर सिंहासन पर वैठे। कप्तान साहबने वूढ़ा गोसाई प्रस्ति प्रधान कर्मचारियांको बहुत छपदेश दिया और गवरनर जनरनका श्रीमपाय समसाकर कहा,—''देशमें सुशासन रखनेके निये कुछ हिटश सैन्य यहां रहेगा और कामक्पकी शामदनीसे उस सैन्यदसका खर्च चलेगा।"

उधर लर्ड कारनवालिस खदेश गये। १७८४ ई॰को सर जान श्रीर गवरनर हो कर श्राये थे। उन्होंने कप्तानको लौटनेका श्रादेश किया।

फिर १८१७ ई॰को पुरन्दर सिंहने चन्द्रकान्तसिंह स्वर्गदेवको बन्दी बना कर राज्य लिया था। उसी समय बड़फ्कनके लोगोंने ब्रह्मदेगके प्रधीखर प्रातुङ्ग मिङ्गि या किवया मिङ्गिसे जा कर उक्त विषयको स्वना की। उन्होंने साहाय्यार्थ २००० सेन्य भेजा था। ब्रह्मसेनापतिके राज्यमें प्रवेश करने पर पुरन्दर सिंहने सैन्य भेज कर बाधा दी। युद्धमें पुरन्दर सिंहका सैन्य परास्त हुवा। पुरन्दर हर कर गौहाटी भाग गये। ब्रह्मसेनापतिने चन्द्रकान्तको राजा बना पुरन्दरको पकड़नेके लिये सैन्य भेजा था। पुरन्दरको

भार बड़फ्कनने युद्ध किया। किन्त उनके भी हारने पर पुरन्दर भाग कर चिलमारीमें जा रहे। ब्रह्मिना-पित चन्द्रकान्तके रचार्थ २००० सेन्य क्रोड़ खरेश लीट गये। पुरन्दरने निक्पाय हो कलकत्ते जा १८१८ई०के सितस्वर मास हिटिश गवरनमेग्टके निकट निम्न-जिल्ला भावेदन किया था,—"यदि हिटिश गवरनमेग्ट सेन्य भेज कर हमारा राज्य उद्वार कर दे, तो हम उसके लिये व्यय देने श्रीर श्रवशिषको हिटिश गवरन-मिग्टके श्रधान करद राजा बननेके लिये प्रसुत हैं।" किन्तु हिटिश गवरनमेग्टने एक श्रावेदन न सुना।

षस समय कोचविद्वारमें सिष्टर स्कट कमिशनर थे। वह प्रतिपत्नमें गवरनमेग्टको देशकी अवस्था देखाते रहे। फिर ब्रह्मसेना रोतिके श्रमुसार देशमें घुस पड़ी। चन्द्रकान्तको नाममात राजा रख ब्रह्मसेनापति सर्वमय कर्ता वन बेठे। चन्द्रकान्त भी श्रन्तकी उनके हायसे देशोद्वार करनेकी चेष्टामें लगे। १८२०ई०को ब्रह्मसेनापति मिङ्गिमाहा देशकी भवस्या देखने गये थे। जयपुरके निकट एक गढ़ बनते देख उन्होंने की प्रलसे वहांके बढ़फ कनको सार डाला। चन्द्रकान्तने **उस**रे भीत हो सोचा कि उस वार ब्रह्मसेनापतिने प्रतुरूपरे राज्यमें प्रवेश किया था। उसी विवेचनामें वह वृद्ग गोगाई को नगरके रचार्थ रख खयं गौहाटी -भाग गये। मिङ्गिमाद्वाने वद्दां पहुंच कर चन्द्रकान्तको श्रभयदिया था। किन्तु उनके उसमें विद्यास न कर -सकर्नसे नगररची सेन्यके साथ ब्रह्मसेनापतिका युद्ध चुवा। बूढ़ा गोसाई हार गये। चन्द्रकान्त जोड़-हाटकी श्रोर भागे थे।

मिक्तिमाहा योगिखर नामक किसो कुमारको कहनेके लिये राजा बना खरं राज्यशासन करने लगे। उस समय राज्यमें प्राय: दश सहस्र ब्रह्मा सेना उपस्थित थो। दरङ्गराज भी उसी समय ब्रह्मको पधीनता खोकार करने पर बाध्य हुये। उसके पीछे ब्रह्मसेनापतिके साथ चन्द्रकान्त और पुरन्दरका नाना स्थानोंमें युद्ध हुवा। उसी प्रवस्थामें ब्रह्मसेनापतिने विटिश गवरनमेएटको पत्र जिखा था कि वह किसी श्रासमी राजाका पद्म श्रष्टण न करे। किन्तु विटिश

गवरनमेग्टने उक्त प्रावेदन सुनान घा। घषच उसने किसोकी सहायतान की।

उसी समय गारी प्रसृति श्रम्य जातियों को सभ्यता सिखाने श्रीर उनके देशमें हिटिश श्रिषकार फैलाने के लिये १८२२ ई० की १० वीं व्यवस्था निक्र जो थो। को विद्यार के कमिश्रमर स्कट साइव उक्त श्राईन (व्यवस्था) का कार्य करने को उत्तराञ्चलके एजएट हुये। उसी समय रङ्ग प्रसे विक्छित्र हो ग्वालपाड़ा एक स्वतन्त्र जिला बन गया। श्रामाममें उस समय ब्रह्म श्रिषकार होने से ग्वालपाड़े में एकदल श्रंगरेजी सैन्य रहा। लेफ टेनिएट डेविडसन साइव उक्त सैन्य दलके नायक थे। मिटर डेविडसन श्रीर मिटर स्कट श्रामामियों से बड़ा से ह रखते थे।

हधर महगड़के युद्धमें सम्पूर्ण परास्त हो चन्द्रकान्तने ग्वालपाड़े जा श्रंगरेजोंका श्रात्रय लिया।
लेफटेनेग्ट डिविडसनको भय देखा ब्रह्मसेनापितने
निम्नलिखित पत्र भेजा था,—"ब्रह्मराज चाहते हैं कि
कम्पनीके साथ मित्रता रहे श्रोर ब्रह्मसेना किसी प्रकार
श्रंगरेजों सीमा प्रतिक्रम न करे। किन्तु चन्द्रकान्तने
श्रंगरेजोंके श्रधिकारमें श्रात्रय लिया है। श्रतएव
छन्हें पकड़नेके लिये श्रादेश देना श्रावश्यक है।"
मिष्टर डिविडसनने उक्त पत्र मिष्टर स्कटके पास पहुंचा
दिया। फिर स्कटने वही पत्र गवरनर जनरलके पास
भेजा था। गवरनर जनरलने टाकेके श्रंगरेजो सेनापतिको श्रादेश दिया कि मिष्टर स्कटको श्रावश्यक
सैन्य मिल सकता है। ब्रह्मसेना यदि श्रंगरेजो सीमामें
धुस श्रावे, तो वह बलपूर्वक भगायो जावे।

१८१७ ई॰को ककारके राजा गोविन्दचन्द्रने गवरनमेण्डमे प्रावेदन किया कि मणिपुरकी सोमा पर ब्रह्मसेन्यका श्राक्रमण हो सकता है। १८२० ई॰को मणिपुरसे चौरिकत् सिंह, मारिकत् सिंह पौर गम्भीर सिंह नामक तीन राजकुमार्गने ब्रह्मके श्रत्याचारसे उत्योद्धित ही ककार जा कर श्राश्रय निया था। उसके पोक्टे गीविन्दचन्द्रके ग्डहविवादसे राज्यच्युत हीने पर उक्त तीनों भ्यातावोंमें ककारके सिंहासनके किये बड़ी इन्दचल पड़ो। १८२३ ई॰कीं चौरिकत्

सिं इने ब्रिटिश गवरनमेस्टिका एक पत्न लिखा,—
"माल्म पड़ता है कि ब्रह्मराज शीव्र ही इस प्रचल
पर आक्रमण करनेवाले हैं। अतएव इम कछार राज्य
अंगरेजींकी सींपना चाहते हैं।" ब्रिटिश गवरनमेस्ट उक्त प्रस्ताव पर समात ही गयी। मारजित्सिं ह पहले ही ब्रह्मके साहाय्यसे मिसपुर अधिकार कर वहां ब्रह्मके करद राजा बन बैठे थे।

हिटिय गवरनमेग्टको कहार राज्य हाथमे लेने पर संवाद मिला कि ब्रह्मवाले भासामसे कहार आक्रा-मणके उद्योगमें थे। मिष्टर स्कटने ब्रह्मसेनापतिको एक पत्र लिखा,—"कहारके साथ हिटिय गवरनमेग्ट-का सम्बन्ध है। आप इस प्रदेश पर आक्रमण न कौनिये।"

शासाम श्रीर कहारके मध्य चुद्र जयन्ती राज्य है। ब्रह्मसेनापितने उक्त देशके राजाको भय देखा वशीभूत करना चाहा था। किन्तु जयन्तीराजने वश्यता न मानी। ब्रह्मसेनापित भी कहारकी श्रंगरेजी सेनाके भयसे हठात् उक्त राज्यको श्राक्रमण कर न सके।

उसके पीक्टे एक ही साथ पासाम पीर मणिपुर दोनों दिक्स प्राक्रमण करनेके लिये जयन्ती एवं ककारके प्रान्त तथा श्रीइट्टकी सीमा पर ब्रह्मसेना पइ ची थी। अंगरेजाधिकत आराकान महावालोंने जीत लिया। १८२३ ई०को उन्होंने चट्टग्रामके निकटवर्ती ग्राइपुर नामक एक चुट्ट दीप पर अधिकार किया था। लार्ड श्रामइर्ट उस समय गवरनर जनरम घे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मका अधिकार बङ्गालकी सीमा तक फैला था। फिर स्थिर रहनेसे बङ्गालके सीमान्तः प्रदेशमें मग श्रत्याचार करेंगे। १८२४ ई॰ की ब्रह्मसे युद्ध करना ठप्टर गया। ग्वरनर जनरलने ढाकासे व्रिगेडियर मेकमरिनको ग्वासपाड़े जानेका श्रादेश दिया था। उधर सेफटि-नेग्ट डिविडसनको श्रासाम प्रविश करनेकी भी श्रनुसति मिली। मिष्टर खाटने समस्त प्रवन्धका भार पाया या। १८२४ ६० की २८ वीं मार्चको ब्रिगेडियर मेक्सरिनने विना युर्द गौहाटी श्रिष्ठकार कर लिया। ब्रह्मवाले श्रंगरेजोंका श्रामन सुनते ही नगर छोड़ भाग गये। फिर ब्रिगेडियर मेकमरिन, कप्तान हरसवरा, लेफिटनेग्ट रिचाडंसन, करनल रिचाडंस प्रभृतिसे किलियावर, नौर्गाव, रहा, मरामुख श्राद्धि खानोंपर कई वार युद्धमें ब्रह्मसेना परास्त हुयी। युद्धमें ब्रिगेडियरके मरनेसे करनल रिचार्डस प्रधान सेनापित वने थे। श्रन्तमें १८२४ ई०के मई मास श्रासाम प्रदेशमें श्रंगरेजोंका श्रधिकार हो गया। उसके पीछे जोड़हाट, जयन्ती, कहार, गौरीसागर प्रभृति खानोंमें श्रान्तिके रचार्थ सुद्ध सुद्ध हुये। ब्रह्मकें प्रधीनस्य श्राम्तके रचार्थ सुद्ध सुद्ध हुये। ब्रह्मकें प्रधीनस्य श्राम्तकेन श्रीर वगली फ्रकनने ७०० सेनाके साथ श्राम्तकन श्रीर वगली फ्रकनने ७०० सेनाके साथ प्रात्मसम्पण किया था। योगेखरसिंह योगीवोवामें १८२५ ई०को परनोक्त गये। उनके वंशीय हृटिश गवरनसेग्टके हृतिभोगी वने।

१८२६ई० की २४ वीं फरवरीको यण्डाव यहरमें अंगरेजां भीर ब्रह्मवासियोंसे एक सिन्ध हुयो। उसके अनुसार भाराकान, मार्तावान, तेनासरीम और भासाम अंगरेजीको मिला था। स्तर साहब उत नवितत राज्यके कमिश्रनर हुये। किन्तु वह उत्तरपूर्वाञ्चलमें गवरनर जनरजि एजण्ड एवं कमिश्रनर तथा कोच-विहार, रङ्गपुर, मिणपुर एवं कहारके कमिश्रनर श्रीर श्रीहट्टके जज थे। सुतर्रा एक आदमीके हाथमें उतने कार्योको सुविधा न पड़नेसे समस्त पूर्व भारत निम्न और श्रेष्ठ खण्डमें विभक्त हुवा। उक्त खण्ड हथको उत्तरसीमा भरजी और दिचण्डीमा धनियरी नदी थी। सीनियर वा श्रेष्ठ खण्डके मिष्टर स्तर और जूनियर वा निम्नखण्डके करनज रिचार्डस कमिश्रनर हुये। किन्तु प्रधान कर्द्रस स्तर साहबको हो। सिला था। गीहाटी श्रासामको राजधानी हुया।

१८२५ ई० के अक्तोवर मास करनल रिचार्डसके पीक्षे करनल क्यर कमियनर बने थे। येष्ठः विभागमें अकेले कार्य चला न सकनेसे स्कट साइबने कप्तान एडम हाइटको सहकारीक्यमें ग्रहण किया। स्कटसे आसाम प्रदेशको यथेष्ट उन्नति हुयो। १८२१ई०को चीरापूचीमें वह मर गये। उनके बीके टि, सि, रवार्टसन प्रधान कमियनर हुये।

्र इत्तरखर्डमें पुरन्दर सिंह राजा माने गये थे। उन्होंने वार्षिक ५००० कर देना मङ्गीकार किया। विखनाय नामक स्थानमें एक पोलिटिकन एक स्ट रखे गये। १८३२।३३ ई०की कामरूप प्रदेश दरङ्ग, कामरूप श्रीर नीगांव तीन जिलोंमें विभक्त हुवा। उसमें एक स्वतन्त्र कलकटर श्रीर मिल्डेटकी चमताके साथ एक प्रधान सहकारी कमि-भनर ( Chief Assistant Commissioner ) रखा गया। रावर्रमनके पोक्के १८३४ ई॰को जैनिकन्स साहव कमियनर इये। उन्होंने जिले और मीज़े का सीमा-विभाग ठोका किया था। १८३५ दे० को उत्त परिय चीर्ड माम् रैविन्यू के मधीन गया। १८२६ ई. की जयन्तीराजने कम्पनीसे सन्धि कर प्रधीनता मानी यो। किन्तु १८३५ ई॰में राजाको मासिक ५००, ६० वृत्ति दे जयन्ती प्रदेश कम्पनीके श्रधिकारमें लाया गया। १८३५ ई॰ को पुरन्दर सिंह नियमित कर देन सकी थे। उसीसे उन्हें राजच्युत कर तत्प्रदेश शिवसागर श्रीर बच्चोपुर दो जिस्तोंमें बांटा गया। चन्द्रकान्त सिंह गौहाटोंमें ५०% क॰ वृत्ति पाते थे। किन्तु उस साल ही उन्होंने परलोक गमन किया। पुरन्दर सिंइको भी वृत्ति दे जोड्डाटमें रखनेकी बात उठी थी। किन्तु गर्वित पुरन्दरने वृत्ति न सी। उसी स्थान पर चुकाफा-वंशके डाथसे श्रासामका छत-दण्ड अपद्वत हुवा और आसाम वा प्राचीन काम रूप राज्य प्रकृत प्रस्तावसे अंगरेजींके श्रधिकारमें गया।

उसके कुछ दिन पीछे १८३८ ई०को एक कामियनरके हाथ ग्रासन और विचारका भार रहनेसे कार्यम सुग्रहका न देख पड़ो। उसीसे एक सहकारी नियुक्त हुवा। उक्त सहकारी नियुक्त होनेसे एक पदका नाम जुड़ियल कामियनर और दूसरेका नाम हेयुटी कामियनर रखा गया।

१८६० ई० को दनकमटेन्स प्रचलित होनेसे फूल-गुड़ीके लोग भड़क छठे थे। असिष्टगढ़ कमियनर लेफटनगढ़ सिंगर गड़बड़ मिटाने गये, किन्तु निहत हुये। अन्तर्भे बड़े कीयलसे गड़बड़ थमने पर दोषियोंका एचित यास्ति मिली। १८६१ दे की कमियनर जनिकन्सने स्वपदसे प्रवसर स्विया था। फिर उसी पद पर कप्तान हिप्तन्सन नियुक्त हुये। १८६६ दे को गौहाटीमें जनिकन्स सर गये।

१८६२ ई॰को खिसया श्रीर जयन्ती पर्वतमें अयानक विद्रोह चठा था। फिर १८६४ ई०में भूटानका युद्ध लगा। पंगरेन जीत गये। १८६५ ६० को सिञ्चोला नामक स्थानमें सन्ध हुयो। उक्त सन्धिक अनुसार भूटानकी दिचण कई खान अंगरेजोंका मिले थे। गारो पीर नागावीं के कई सरदारीं ने श्रधीनता स्वीकार की। उनमें सभ्यता फैलानिके लिये **उत्त प्रदेश दो जिलों में बांटा गया। १८६६ ई**॰को गारो पर्वतमें तुरा श्रीर नागा पर्वतमें सामागुटिंग राजधानी इवा। उसी वर्ष कीचविद्यार भीर ग्वास-पाड़ा शासामवाले कमिश्रनरके हाथसे १८७१ ई॰ को लेफटेनगढ स्वतन्त्र कर दिया। गवरनर सर जर्ज कमवेल उक्त देश देखने पहुंचे थे। उन्होंने वहांके विचारालयों भीर विद्यालयां में श्रासामी भाषा व्यवसार करनेका सारिय दिया।

१८७८ ई०को करनेल इपिकनसनने अवसर लिया
या। फिर भासाम देश बङ्गालके लेफटेनएट गवरनरके
हाथसे निकल एक प्रधान कमिश्रनरको मिला।
करनल किटिंग प्रथम चीफ कमिश्रनर हुछे। चीफ
कमिश्रनर बनने पर शिलङ्ग नगर राजधानी हुवा और
ग्वालपाड़ा तथा गारो पर्वत फिर श्रासाममें चला गया।
ससने पीछे कहार और श्रीहट बङ्गप्रदेशसे स्वतन्त्र
हो चीफ कमिश्रनरके श्रधीन हुवा।

उसी वर्ष असिष्टराट किम्यनर लेफटेनराट इन-कार्यन नागापर्वतकी पैसायम ग्ररू की थी। नीलगांवमें पहंचने पर कई नागावोंने विम्लासघातकतापूर्वक ग्रिविरमें छुस उन्हें मार डाला। इलकम्ब प्रस्ति १८७ मादिमयोंने उसी दिन द० लीग मारे गये। ५१ लीग माइत इये थे। कुक्क दिन पीक्के उन नागावांको उपयुक्त मास्ति मिली। करनन किटिंगके पीक्के सर प्रवर्ट वेली श्रीर उनके पीक्के मिष्टर एलियट भाषामके चीफ किम्यनर इये। सर एलियटके पनन्तर पोयाडं फिजपदिक एवं वेष्टलेख ग्रीर उनके वाद किनटन साहब चीफ कमिश्रनर बने थे। उनके सिणपुरमें मारे जाने पर श्रीयार्ड साहबकी चीफ कमिश्रनरका पद मिला।

१८३५ ई॰ को सर्वप्रथम कामरूप ( श्रासाम )में श्रंगरेजी विद्यालय खुला था। १८३७ई॰ को कोच॰ विद्यार कि किम्यनर रावर्ट सनने विद्यार कान्त कई देशीय व्यवहारसिंद नियम लगा दिये। उत्त नियमिं को 'श्रासामकी कायदेवन्दो' कहते हैं। १८३८ ई॰ को श्रासाममें एक दल ईसाई मिश्रनरीने प्रवेश किया। उसने प्रथम जयपुर फिर श्रिवसागरमें गिरजा चर बनाया था। १८४६ई० को ईसाइयों ने श्रासामी भाषामें 'श्रक्णीदय" नामक एक मासिक पत्र निकाला। १८४३ई० को दासत्वप्रथा रोकनिको कान्त बना था। उसी वर्ष श्रासामकी प्रसिद्ध "चाय" कम्पनी भी गठित हुई। १७८३ई० को श्रासाममें प्रथम श्रिकेनकी खेती की गई थी। श्रन्तमें १८३०ई को ग्रासाममें प्रथम श्रिकेनकी खेती की गई थी। श्रन्तमें १८३०ई को ग्रावरनमेग्रं की श्रीरी साधारण कि लिये वह बन्द हुई।

कामरूपमें ब्राह्मणोंने मध्य सतनीत सर्व श्रेष्ठ है। यहां वज्जानियोंनी कौनीन्यप्रया नहीं चनतो। मिथि-सावासी ब्राह्मणोंकी संख्या प्रधिक है। दैवच्च यहां विशेष सम्मानने पात हैं।

व्राह्मण कायस्य प्रपने हायसे इन नहीं चनाते।
कायस्थांमें भूयांवींके कह घर विशेष विस्थात हैं।
कालिता कषिप्रधान लोग है। वह जासंगमें
श्रेष्ठ होते भी इनवाइनके दोषसे पतित हैं।

केवट शादिम जाति है। वह भी क्षवन होते हैं। केवट केवतों ( मत्यजीवियों )के श्रन्तर्गत हैं। उनको छोड़ कोच, मैच, जालुंग, नट, नापित, पटवा, कुंभार, कलवार, धोबी, डोम प्रस्ति भी रहते हैं।

पहले हिन्दू धर्म पोछे बौद्धधर्म यहां प्रवल रहा।
समग्र भारतमें बौद्ध प्रभाव नष्ट करते ग्रह्मराचार्यके
संस्तारका प्रभाव कामरूप पर भी पड़ा था। देवेखर
नामक शूद्र राजा ही उसका मूल थे। दूधरे प्रदेशोंको
भांति बौद्धधर्म शीव्र कामरूपसे दूर न हवा। ई॰
११श्र श्रताब्द भी यहां उसका प्रावस्य रहा। श्राज भी

हाजोके इयग्रीवकी सूर्तिको बहुतसे लोग बुहरेवका प्रतिसूर्ति सानते हैं। योगिनी तन्त्रमें भी कामरूप-वासी बुहसूर्तिकी कथा लिखी है। पीछे शहरदेव श्रीर साधवदेव नामक दो व्यक्तियोंने वेष्णवधर्म प्रवार किया।

वारह भूँ यांवों से चएहीवर गिरोमणिक वंगमें जुसुस्वर गिरोमणि भूयां के एक पुत्र हुवा या। उसका नाम
शङ्कर भूँ या-शिरामणि वा सीग्रह्कर देव या। उन्होंने
वयः प्राप्त हो नाना तौर्यादि दर्भन कर कन्दली नामक
किसी व्यक्तिसे संस्कृत भाषा पड़ी। संस्कृत सीख कर
यह्कर देवने भागवतसे "कौर्तन दशम" नामक प्रस्तकका
अनुवाद और सङ्कलन किया या। (शहरदेव देखी)
शङ्कर वैष्णव हो छदेशमें वैष्णवधमें फैलाने लगे।
उन्होंने देशीय भाषामें नानाविध ग्रन्थ और सङ्गीत
वना धर्मप्रचारकी सुविधा तथा भाषाकी सीष्टिह की।
उससे कामरूपमें पौराणिक इतिहक्तके श्रमनयादि
(खेल) चल पड़े। वाष्टुका नामक स्थानवाले दीर्घलगिरिके पुत्र माधवशङ्करने शिष्य हो गुरुको वैष्णवधमें के
प्रचारमें यथेष्ट साहाय्य किया था।

पहीमलीग उन्होंने उपदेश वैणाव हुये। किन्तु उससे पूर्व प्रहोमीन वैणावधमें प्रचारसे विरक्त हो शक्कर देवने जामाता हरिको यति सामान्य प्रपराध पर प्राणदण्ड दिया श्रीर माधवदेवको बांध लिया या। यक्कर उसी स्वसे ध्रष्टोमका श्रीषकार कोड़ पाटवाउसी नामक स्थानमें जा कर रहे श्रीर माधव किसी उपायमें वच उनके साथ मिल गये। शक्कों श्रीर भनाचारियोंने कई वार राजा नरनारायणके पास उनके विरुद्ध प्रमियोग पहुं चाया, किन्तु कोई फल न पाया था। दिन दिन बहुतसे लोगोंने वैणावधम श्रहण किया। उसके पीके राजाकी भास्या श्रानेसे कोचविष्टारमें भी उक्क धर्म प्रचारित हुवा। १८८० शकको श्रहर-देवने खर्गलाभ किया। श्राज भी कामरूप भन्नतमें वह चैतन्य देवको भांति प्रवतार माने श्रीर बखाने जाते हैं।

शक्दरदेवके पीके माधवदेवने उनके धर्मको जगा रखा था। माधवदेव "महापुर्वषगुर्य" नामसे विख्यात

1

है। उनके मतमें पूजादि भावश्यक नहीं, एकमात . इरिनामकीर्तनसे ही सकल कामनायें सिंद ही सकती है। उसीसे सर्वेत्र सङ्घीतन करनेके लिये सत्र वा धर्मा-्चय वर्तमान हैं। उन सत्रों में अधिकारी श्रीर सहना रहते हैं। उक्त सकल सहोंमें माधवदेव प्रतिष्ठित बड़पेटाका सत हो प्रधान है। महन्त बङ्गालकी गुरुव्यवसायी गोस्नासियांकी भांति शिष्यांके प्रदत्त श्रर्धंसे जीविका चलाते हैं। उस प्रकार अर्थं न देनेसे शिष्य समाजचान होते हैं। माधवके पीछे बहुतसे नाम्चाणींने वैषाव वन धर्मप्रचार किया था। उन्होंने साधवके धर्में से कुछ मित्र भावमें वैष्यवधर्म चलाया, जिससे जनका "वासुनिया" श्रीर माधवका मत "महापुरुषीय" कहलाता है। महापुरुषीयोंमें भी एक "उत्तरिया" प्राखा होती है। प्रदूरने माधव प्रादि शियोंने भनेकानेक ग्रय श्रीर मङ्गीतादिकी रचना की। वैणाव पौराणिक क्रियाकलाप पर उतने प्रास्थावान् नहीं होते! वैणाव व्यतीत कांमरूपमें तान्त्रिक मत भी प्रचलित है। परीतिया वा पूर्णे सेवाके नामसे उन्न देशमें श्राजकन एक मत चन पड़ा है। उत्त सम्प्दायी जातिमेद नहीं मानते। उनमें सकत जातीय स्रोग एकत्र मद्यमां शदि खाते पीते हैं। उक्त ममुदायकी उपासनामें भिक्तमाता नाम्त्री किसी स्त्रीका प्रयोजन पड़ता है। वह सबकी पूच्य होती है। पूर्णसेवाचारी अपने धर्मको पूर्णेरूपमें शङ्करदेवके प्रचारित धर्मसे मिनता जुनता बताते हैं। किन्तु वह वांमाचारी श्रीर वैपाव मतके मित्रयमे वना है।

वामरूपके मुसलमान सुनी मतावलस्वी हैं। देहाती मुसलमान विषद्दरी प्रस्ति हिन्दू देवतावों की पूजा करते हैं। हाजी नामक स्थानमें 'पोवा मका" नामक एक मुसलमानों का तीर्यस्थान है। बौदाचारी लोग घव नामरूपमें देख नहीं पहते। किन्तु जैन धर्मकें माननेवाही लोग घव भी वर्तमान हैं। पलाधावाही, डिन्नू गढ़ प्रादि स्थानों इनकी संस्था काफी है। वहां जैनमन्दिर भी हैं। जैनगण प्राय व्यापार करते हैं। होटे हाटे वहुतसे गांवों में भी डन लोगों की दुकाने हैं।

श्राज कर नाना धर्मीके लोग श्रासाममें वर्तमान हैं। ब्राह्मणादि वर्णींके मध्य कन्याकी कुमारीका नर्में वर ढंढ कर विवाह करनेका नियम है। जातियों से उक्त नियम नहीं मिलता। ब्राह्मणों में विधवाविवाह प्रचलित नहीं, अन्य जातियींमें होता गत्ववैविवादको भाति एकप्रकार श्रुट्रादिके मध्य चलता है। कोई प्राप्तवयस्का विधवा श्रपने सातापिता वा श्रमिभावक की समातिसे स्वीय समाजमें किसी व्यक्तिके साथ प्राहाराटि और सहवास कर सकती है। उक्त स्तीके गर्भेंसे उत्पन्न सन्तानादि विवाहिताके गर्भजात सन्तानीकी भांति धनाधिकारी ग्रीर समाजर्मे वितामाताक होते हैं। किसी किसी खनमें वैसे दम्पती को सधवा धान्यद्रवीं आशीर्वाद करती हैं। एक प्रकारके खयम्बरकी प्रधा भी देख पडती है। कोई पुरुष वा स्ती दक्कानुसार किसी स्त्री वा पुरुषके घरमें स्त्रामीस्त्री-रूपसे रह सकती है। उक्त सकल व्यवहारसे समाजमें कोई दोष नहीं लगता। हिन्द्रधमें के मतसे जिनका विवाद हो जाता है, उनमें खामीको छोड़ पत्यन्तर ग्रष्टण करनेका सार्ग नहीं दिखाता। उत्त भन्य प्रयावोंके भनुसार वैसा होता है। रूपने लोगोंने मतमें घरीरकी ग्रहि करनेने लिये हो विवाह पावश्यक है। इसी कारण विवाहके सस्वन्धमें उनका वैसा टट् नियम नहीं। किसी किसी स्थलमें विधवाना विवाह श्रस्थिकी शृदिने लिये किसी पुस्तन, धिनाखण्ड वा कदनीवृत्तमें किया नाता है। कड़ीं दूसरे किसी पुरुषके साथ वैसेही प्रस्थिश दिका विवाह ष्टीता है। अन्तमें उसे कुछ दिचणा देकर विदा करते हैं। फिर स्त्री पुरुषान्तर ग्रहण करती है।

कामक्पवाधियों यागन्तुकको श्रासन देनेका नियम नहीं। सब लोग स्त्रमण करते समय श्रपना श्रपना श्रासन, तासका रन्धनपात श्रीर घट साथ रखते हैं। वह लोग धर्मके श्रनुसार पश्रपची श्रीर मत्तर श्राहार करते हैं। टूसरेका क्या ज्ञातिका श्रम भी ले लिया जाता है। किसी किसी स्थल पर श्राममें एक श्री स्त्री रहती है। फिर उसीके हाथका रस्थन सब लोग खाते हैं। उत्सवादिमें उसीको भोजन बनाना पड़ता है। अन्य स्थल पर बोका और मुलायम दो प्रकारका चावन जलमें भिगा दिख, गुड़, कदली प्रस्ति मिना साधारणत: निमन्त्रणादिमें खाया जाता है। पान खानेकी चाल बहुत है।

चैत, पाखिन शीर पीषकी संक्रान्ति कामरूपियों के प्रधान उत्सवका दिन है। उत्त तीनों पवीं को विद्य कहते हैं। उत्त पवीं में पिताको प्रणाम करते शीर श्रात्मीय कुटुम्बादिसे मिलते हैं। फिर महा श्राहम्बरके साथ पानभोजनादि हीता है। चेत्रकी संक्रान्तिको सात दिन किसी प्रकाश्य स्थल पर स्तीपुरुष मिल नाचते-गाते हैं। उत्त न्टत्यगीतमें श्रश्वाच्य श्रवाच्य श्रश्नील गीत शीर श्रष्टभाष्ट्री प्रदर्शित की जाती है। सुगीत्मव, ही जिका, जन्माष्टमी शीर श्रद्धर-माधवके स्ताहकी तिथिको साधारण पर्व मानते हैं।

कामरूप जिलेंके दिचण प्रान्तमें किसी खान पर प्रस्तरनिर्मित एक ग्टह है। प्रवादानुसार चांद सीदागरने उसे अपने लच्मीन्द्र पुत्रके रहनेके लिये सीहेंसे बनाया था। यह बात बहुत लागोंको मालूम है वेहुकाके की प्रल श्रीर नेता घोषानीको कपासे सच्मीन्द्र कैसे जी छठेथे। धुबड़ोके निकट ''नेता घोषानीका घाट" नामक एक घाट श्रभी वर्तमान है। किन्तु श्राज कल उसकी भग्नावस्था है। चांद सीदागर एक विस्थात विश्वत

तेजपुरके निकट दूसरे भी कई प्रस्तर-ग्रहों के भग्नावर्शिष है। प्रवादानुसार वह वाणराजकी कन्छा जवाके प्रासाद है। फिर नौगांवके चंपानला पर्वतपर कई प्रस्तर-प्रासादों का भग्नावर्शिष है। कहते हैं वह महाभारतीक्त हं सध्वजके प्रासादका भग्नावर्शिष है। लीमापुरमें वैसे ही भग्नावर्शिष महाभारतीक्त हिल्लिका नन्दन घटोत्कचकी राजधानीका भग्नावर्शिष माने जाते हैं। ग्वालपाड़े के हवड़ाघाट परगने में "श्रीस्थ्यवंत" नामका एक पहाड़ है। वहां एक गोलाकार खहत् उस्तरखण्ड पर घड़ीके निशानकी तरह कई रेखा है। किसी किसीके श्रमुमानसे एक समय वहां मानमन्दिर

किसी समय कामरूप प्रदेश इन्द्रजानकी विद्याके लिये प्रसिद्ध था। भनेक स्तियाँ इन्द्रजान सीखती थीं। किन्तु भान कन भंगरेजी सभ्यतामें कामरूपकी वह प्राचीन विद्या वित्तुस है।

प्राचीन कामदप वा वर्तमान भागामराज्यके भन्यान्य ज्ञातव्य विवर्षीके सन्तन्त्रमें Hunter's Statistical Account of Assam, 2 vols; Dalton's Ethnology of Bengal; M'cosh's Topography of Assam; Robinson's Assam; M. Martin's Eastern India, vol. III; Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLI, XLII, Gait's Assam प्रमृति प्रसुक्त देखी।

कामरूपल ( पं॰ ली॰ ) सिडिविगेष, एक वरकत।
जैनशास्त्रकी अनुसार यह कामादिसे निर्पेच रहने,
मन्द्रसिडि करने पर या किसी देवके प्रसन्न होने
पर मिसता है। इससे साधक मनमाना रूप वना
सकता है।

कामरूपधर ( सं० ति० ) काम यघेच्हं रूपं धरितः धारयति, काम-रूप-प्ट-प्रच्। इच्छानुसार विविधरूप-धारक, मनमानी सूरत वना लेनैवाला।

कामरूपपति ( सं॰ पु॰ ) 'शारदातित्तक' नामक तंत्रके टीकाकार ।

कामरूपियो ( सं॰ स्ती॰ ) कामं मनाम्नं रूपं प्रस्वस्थाः, काम-रूप-इनि-डोष् । १ प्रख्यान्या, प्रसगंध । २ सुन्दरी, खूबसूरत भीरत । ३ इच्छानुष्ठार विविधरूप धारण करनेवाली, जो मनमानी स्रत बना लेती हो । कामरूपी (सं॰ पु॰) कामं कमनीयं रूपं प्रस्थास्ति, काम-रूप-इनि । १ विद्याघर । २ जाहक जन्त, खेखर, एक जानवर । ३ शूकर, स्वर । (कि) ४ इच्छा॰ नुसार विविधरूपधारी, मनमानी स्रत बना लेनेवाला ।

"सुवैनाग्र विचेतव्यं इरिमि: कानप्रपिनि:।" (रानायण)

कामरुपोद्भवा (सं॰ स्त्री॰) क्रप्णकस्तूरी, काला सुप्रक । कामरेखा (सं॰ स्त्री॰) कामानां कामव्यापाराणां रेखा चिक्नं लच्चं वा यत्र, वहुत्री॰। वेग्या, रण्डी, हिनाल ।

कामल (सं॰ पु॰) कम्-णिच्-कलच्। १ रोगविशेष, कं-बलवाई। कामला देखी।

२ वसन्तकाल, मीसम-वहार। ३ मक्देश, रेगस्तान। ( ति॰ ) ४ कामुक, चाहनेवाला। कामनकीरक (सं वि वि ) कमनकीरकस्य रदम् कमन कीरक-प्रण्। प्रस्थीत्तरपदपनंदादिकीपभादण्। पा धारा १०। कमचकीरक नामक कीटसम्बन्धीय, एक कीड़ेके मृतान्निक् ।

कामनता (सं॰ स्त्रो॰) कामस्य नता इव, उपितन समा । उपस्म, गिश्र । २ सताविशेष, एक वेस । कामला ( सं॰ स्त्रो॰ ) काकल-टाप्। रोगविशेष, कंवल बाई। (A form of Jaundice) पाण्डुरोग श्रवि-कित्सित रहने या पाग्डुरोममें पित्तकर वसु प्राहारादि करनेसे विक्रतिपत्त रोगीका रक्त मांस विगाड़ कर कामला रोग उत्पादन करता है। फिर प्रथमसे भी कामना रोग हुवा करता है। इस रोगमें चन्नु, चम, नख श्रीर सुखदेश हरिद्रावर्ण देख पड़ता है। मलसूत्र रता वा पीतवर्षे सगता है। सर्वेशरीर स्वर्णभेकवर्ष वन जाता है। इन्द्रिय मिताहीन रहते हैं। दाह, प्रजीर्ण, दुवैनता, प्रवस्त्रता श्रीर श्रक्तिका वेग बढ़ता है। यह दो प्रकारकी होती है-कोष्ठात्रया भीर! याखायया। भामाययादि भाभ्यन्तरिक कीष्ठ समूचमें उत्पन्न होनेसे कोष्ठकामका वा कुम्भकामका श्रीर इस्त-पादादि स्थानमें निकलेनिसे याखाकामना कहलाती है। कुमानामनामें वसन, श्रवि, उत्क्षेश, न्वर, क्लान्ति, खास श्रीर काम उपजता श्रीर मलमेंद होनेसे रोगी मरता है। फिर उमयविध कामनामें सन्-मूल क्षण एवं पीतवर्ष लगने त्रयवा मल, मूव तथा वमनमें रक्त पड़ने, यरोर शोधविधिष्ट एवं अवसद रहने और दाह, अरुचि, पिपासा, श्रानाह, तन्द्रा, मोइ, बुद्धिमाय प्रसृति पड़नेसे भी रोगी बहुत दिन तक नहीं जीता।

वैद्यशास्त्रकं मतसे इस रोगमें विफला, गुलचीन, दारुइरिद्रा वा निम्बना काथ मधुने साथ पीना चांचिये। द्रोणपुष्पष्टचके पत्रकारस आंखर्म लगाते हैं। गुलचीनको पत्तां पास कर तक्कक साथ खानेसे भो लाभ होता है। धामलकी, लोइचूर्य, शुरही, विपाली, मरिच तथा हरिद्राचूण, ष्टत, मधु श्रीर शक्रीरा मिला चाटना चाहिये। कुम्मकामलामें भी उत्त सकल भीषध ंचपयोगी हैं। गोमूबने साथ यिसाजत सेवन करनेसे Vol.

118

IV.

प्रधिक लाभ होता है। विभीतक काष्ठमे मण्डुर जला पाठ वार गोमूवमें डालने घोर मधुके साथ उसका चुणे चारनेसे कुभकामबा श्रच्छी हो जाती है। (भावप्रकाय) गरुड़पुरायके सतानुसार इस रोगंके निवारणार्थं मरिच श्रीर तिलंपुच्य एकत्र पीस पांखर्मे सगाते हैं। फिर दुम्बने बाय अपामार्ग भीर गोच्चरमूल पीनेसे भी कामलादि रोग भच्छे हो जाते हैं। इस ग्रीमधर्मे मुखरोग भी नहीं रहते।

कामलाची ( मं॰स्ती॰ ) कामले पविषी यस्याः, काम-ला-क पच कीय। श्राकर्षणकारक देवीमृतिं विशेष।

"त्रनामारक्रमियेण कामलाचौमनु नपेत्।" (तन्तसार) नामनायन (सं॰ पु॰ ) कमनस्य अपत्यं पुमान्, क्तमत-पञ्-पक्। कमलके पुत्र, एक मुनि। इनका नाम उपकोस्त या।

कामसायनि. कामलायन देखो। कामनाव्याधि इन्दो ( सं॰ स्त्रो॰ ) नागदन्ती, द्वायीसुंड । कामिल (सं॰ पु॰) वैश्रम्यायनके एक शिष्य।

कामलिका (सं० स्त्रो०) कडू धान्य, एक धान । कामली (सं॰ वि॰) कामली रोगविशेषी इस्यास्ति, कामल-विनि। १ कामलारोगपीडित, कंवल वाईकी वीमारीसे तकलीफ उठानेवाला। (पु॰) कमलेन वैश्रमायनस्य अन्तेवासिविशेषोण प्रोत्तं अधीयते। कलापि वैश्रम्पायनान्ते वासिभ्यय। पा १ । १ । १०४। वैश्रम्मायनके

शियका बनाया हुन्ना शास्त्र पदनेवासा । कामनी (डि॰ स्त्री॰) चुद्र कस्वन, कमरी। कामलेखा ( मं॰स्त्रो॰ ) कामानां कामञापाराणां लेखा चिक्नं लचणं यत, वहुती। विद्या, रग्डी।

नामनीक ( मं॰ पु॰) नोकविशेष, एक दुनिया। वीद-मतानुसार यह एकाद्य प्रकारका होता है. -यास्य. तुषित, नरक, निर्माणरति, तिर्यक्तीक, प्रेतलाक. भस्रलोक, तयस्त्रिंग, चातुर्मेहाराजिक, पर्गिति-वशवर्ती भीर मनुष्यलोक।

कामचोस (सं वि ) कामेन कन्द्रपैपोड्या लील: चञ्चलः, र-तत्। नामको पौड़ारे प्राञ्चल, यहवतक वीरसे घवड़ाया हुवा।

कामवती (सं स्ता ) कामः कमनीयता प्रस्यस्याः,

काम मतुप्-ङीप् मस्य वः । १ दारुहरिद्रा । कामः कन्दर्पभावः श्रस्यस्याः । २ मैथुनका प्रभिनाष रखने-वानी, जिस श्रीरतको ग्रहवत चढ़ी हो ।

कामवर ( मं॰ ति॰ ) कामादिष मौन्दर्येण वर: श्रेष्ठ: १ श्रतिसुन्दर, निष्ठायत ख्वस्रत । ( पु॰ ) २ यथेच्छ वर, मनमानी वस्त् शिथा।

कामवत्तम (सं०प्र०) कामः कमनीयः श्रतएव वत्तभः प्रियः, कमेधा०। यहा कामस्य कन्दर्पस्य वत्तभः, ६-तत्। १ श्रास्त्रहच, श्रामका पेड। श्रास्त्रका मुकुल कन्दर्पको बहुत प्यारा है। इसीसे कन्दर्पको पूजामें श्रास्त्रकुल भवश्य लगता है। २ वसन्त, बहार। ३ सारस पची।

कामवत्तमा (सं॰ स्ती॰) कामस्य कन्दर्पस्य वत्तमा प्रिया। १ रति। २ ज्योत्सा, चांदनी।

कामवश (सं वि ) कामस्य वशः वशोभूतः, ६ तत्। कामरिपुके वशोभूत, जी शहबतके तावेमें रहता हो। कामवश्य (सं वि ) कामस्य वश्यः वश्यतामापत्रः, काम-वश्य-यक्। कन्द्रपेपीड़ाके वशोभूत, जी शहबतके तावेमें हो।

कामवाण (सं॰ पु॰) कामस्य कन्दर्पस्य वाणः गरः, ६-तत्। कन्दर्पका वाण, कामदेवका तीर। कामदेव पुष्पके पांच वाण रखते हैं।

''श्ररविन्द्मग्रोकच ग्रिरीप' चृतसुत्पत्तम् । पर्चे तानि प्रकीर्तन्ते पचवाषस्य सायकाः ॥''

पद्म, अग्रोक, शिरीष, आस्त और उत्पत्त पांचीं पुष्प कन्द्रपैके पञ्चवाण हैं।

पांच प्रकारके कर्मानुसार कन्दर्भवाण प्रन्य नामों-से भी श्रमिहित हैं,—

> "सन्तीष्ट्रनीन्मादनी च शीपणकापनक्षण। सन्मन्ये ति कामस्य पचवाणाः प्रकौतिताः॥"

सन्तोहीन, उन्मादन, शोषण, तापन, श्रीर स्तमान पांच कामवाणींके नाम है।

कामवाद (सं० पु०) कामं यथेच्छ वादः। यथेच्छ प्रवाद, मनमानी बात।

कामवान् (सं पु॰) कामः प्रस्यास्ति, काम मतुप् मस्य वः। १ प्रभिलाषयुक्त, खाडिशमन्द। २ मैथु-निच्छायुक्त, ग्रह्मबतकी खाडिश रखनेवाना। कामवासी (सं वि ) कामं यथेच्छं वसति, काम-वस् णिनि। इच्छानुसार नानास्थानमें प्रस्थिरभावसे वास करनेवाला, जो खाडियके सुवाफि,क, रहता हो। कामविद्व (सं वि ) कामवाणिन विद्वः, इत्तन्। कन्द्रप्रवाणविद्व, मैथनकी इच्छासे श्राकुल।

कामविहन्ता (सं॰ पु॰) कामस्य कन्ट्षेस्य विशेषेण हन्ता नाययिता, काम-विग्हन् छच्। १ महादेव। (ति॰) २ कामरिषु जयकारी, कामदेवको जीत सेने-वासा।

कामहच (सं॰ पु॰) कामं यग्नेच्छं जातो हच:, मध्य-पदनो॰। बन्दाक, बांदा।

कामहत्त ( सं० व्रि० ) कामं यथेक्क् ' निरङ्गं हत्तमस्य, वहुवो० । यथेक्काचारी, मनमानी चान चननेवाला । कामहत्ति (सं० स्त्रो०) कामेन स्त्रेक्क्या हत्तिः, इन्तत्। १ स्त्रेक्काचार, मनमानी चान । २ कामरिप्रका कार्य, कामदेवका काम । (वि०) कामती हत्तिरस्य, वहुवी०। ३ यथेक्काचारयुक्त, मनमीजी।

कामहित्र (सं॰ पु॰-स्त्री॰) कामस्य हित्रियंसात्, वहुने।
१ कामजा नामक महाज्ञुप, एक वड़ा भाड़।
कर्णाटक देशमें इसे 'कामज' कहते हैं। कारण
कामहित्र सेवन करनेसे वस्त्रीर्ध वढ़ता है। इसका
संस्कृत पर्याय—सारहित्र संज्ञ, मनोजहित्र, मदनायुः,
कन्द्रपैजीव, जितिन्द्रियाह्न, कामैकजीव श्रीर जोवसंग्र
है। राजनिष्ठण्डुके मतसे यह मधुररस श्रीर वज्ञ,
क्चि, कामग्रिका तथा इन्द्रियकी ग्राक्त बढ़ानेवाली है।
२ कामरिपुकी हित्र, कामदेवकी बढ़ती।

कामहन्ता (सं॰ स्ती॰) कामं कमनीयं हन्तं यस्याः, वहुन्ने। पाटलहच, एक पेड़।

कामग्रित (सं स्ती ) कामस्य ग्रितिनीयिकामिटः, ६ तत्। कामदेवकी एक पत्नी। राघवमहने इस कामग्रिकि पचास विभाग किये हैं, —१ रित, २ प्रीति, ३ कामिनी, ३ मोहिनी, ५ कमलिया, ६ विश्वासिनी, ् कल्पलता, द प्रयामला, ८ मुचिस्निता, १० विस्निता । ११ विमानाची, १२ लेलिहाना, १३ दिगम्बरा, १४ वामा, १५ कुला, १६ घरा, १७ नित्या, १८ कल्याणी, १८ मीहिनी, २० सुनीचना, २१ सुनावखा, २२ विमर्दिनी, २३ कलहिम्या, २४ एकाची, २५ सुसुखी, २६ निलनी, २० जिटला, २८ पाणिनी, २८ मिवा, ३० सुम्धा, ३१ रसा, ३२ स्नमा, ३३ चार्नोला, ३४ चहानी, ३५ दिविन्हा, ३६ रतिप्रिया, ३७ लोलाची, १८ मिल्यो, ३८ पाटला, ४० मादिनी, ४१ माला, ४२ हंसिनी, ४३ विष्कृतीमुखी, ४४ निल्ह्मी, ४६ कान्ति, ४० कलकरहो, ४८ हकोदरा, ४८ मेवश्यामा, और ५० रुपोनाता।

ध्यानके मन्त्रमें कामग्राक्त इस प्रकार वर्णित है,—

"शक्तयः कुङ्गमिनभाः सर्वामरणभूषिताः। नौलोलखकरा ध्येया विलोक्याकपं यचमाः॥"

कामकी यक्ति कुङ्गमकी भांति वर्णयाली, सर्वाङ्गमें अवङ्गार पहने, हायमें नीलोत्पन लिये श्रीर विलो-कको खींच सकनेवाली हैं।

-कामगर (सं पु॰) १ कन्दर्पवाण, कामदेवका तीर। कामस्य कन्दर्पस्य गर इव कामोद्दीपकत्वात्। २ श्रास्त्र-हृष्त, श्रामका पेड़।

कामग्रास्त्र ( मं॰ ली॰) कामस्य स्वर्गादेः प्रतिपादकं ग्रास्त्रम्, मध्यपदलो॰। १ श्रभीष्टसम्पादक ग्रास्त्र, सुराद पूरा करनेवाला दल्य।

> ''अर्घ गास्त्रमिदं मीक्त' धर्मगास्त्रमिदं महत्। कामगास्त्रमिदं मीक्त' व्यासेनामितदुद्धिना॥''

> > ( महामारत, पादि, १। ४)

२ रतिशास्त । रतिशास्त्र देखी।

कामसंयोग (सं॰ पु॰) पिमलिषत विषयकी प्राप्ति, सुरादकी तहसील।

कामसंख (सं॰ पु॰) कामस्य संखा, काम-संखि-टच्। १ वसन्तकाल, मीसम बहार। २ शास्त्रहच, श्रामका पेड़।

कामसखा (हि॰) कामसख देखी।

कामसूत ( सं॰ पु॰) कामस्य सृत: पुत्र:, ६ तत्। कन्दपेपुत्र, पनिसद्ध।

कामस (सं वि ) कामं प्रभीष्टं स्ती, काम-स् तिए। १ प्रभीष्टमद, सुराद पूरी करनेवासा। (पु॰) २

श्रीक्षणा। (स्त्री॰) जामं प्रयुक्तं स्ते। ३ काकागो।
कामस्त्र (सं॰ क्ती॰) जामस्य तद्व्यावारस्य प्रतिपादकं स्त्रम् मध्यपदलो॰। कामव्यावारवोधक एक
श्रास्त्र। इसे वैश्रम्याधनने बनाया है।
कामसेन (सं॰ पु॰) कामवतीके एक राजा।
कामकरण देखी

कामसेना (सं॰ स्त्रो॰) निधिपति की पत्ती। हैं कामसुति (सं॰ स्त्री॰) कामस्य सुति: ६ तत्। प्रतिग्रहकी प्रान्तिके सिधे कामदेवकी सुतिका एक सन्त्र। यह सन्त्र प्रतिग्रहीताको पढ़ना पड़ता है,—

"कोऽदात् कच्या चदात् कामोऽदात् कामायादात् कामो दाता काम: प्रतिग्टहीता कामैतचे ।" ( ग्रुक्तयन्न: ७:४६ )

स्मृतियास्त्रमं भी प्रतियहकी दोषधान्तिके निये निम्नलिखित मन्त्र पढ़नेको कहा है,—

"प्रतिग्रहजरीषस्य भान्ये कामस्तृति पटेत्।"

कामहा (मं॰ पु॰) कामं कंदपें इतवान्, काम-इन्-किए। १ महादेव। २ विष्णु।

कामहेतुक ( संं वि॰ ) कामः हितुर्यस्य, कामहेतु-कन्। १ कीवल श्रमिनाषजात, सिर्फ खाहिशसे पैदा। २ कामरिपुसे उत्पन्न, कामदेवसे निकला हुवा।

कामा (हि॰ स्ती॰) सुन्दरी, खूबस्रत श्रीरत। कामा (श्र॰ पु॰ Comma) १ विराम, ठहराव। २ विरामका एक चिक्क, ठहरनेका एक निशान्। यह समान श्रथवाचक दो शब्दों या वाक्योंके वीच श्राता

है। नामा चिक्कका रूप यह , है। नामाच (र्सं॰ पु॰) नुमारिकाभक्त चम्पकसुनिज्जनजात स्टब्हार राजाने पुत्र। इनने पुत्रका नाम पारिजात

या। (सहादिखण १।३१।४५)

कामाची (सं॰ स्ती॰) कामंरमणीयं प्रचि यस्याः, काम-प्रचि-षच्-डीष्। १ देवसृतिविशेष, एक देवता। २ तन्त्रीत कोई वीज।

कामाख्या (सं स्ती ) कामयते भक्तानां कामं पूर-यतीति कामा श्राख्या यस्याः। १ देवीविप्रीष, एक देवता। इनके इस नाम सस्वस्य पर यों लिखा है,—

भगवानुवाच--

<sup>&</sup>quot;कामार्य मागता यद्यान्यया सार्व' महागिरी । कामाच्या प्रोचाते देवी नीलक्ट रहोगता ॥

कामदा कामिनी कामा काना कामाङ्गदायिनी। कामाङ्गनाथिनी यसात् कामाख्या तेन चीच्यते॥" (कालिकापुराण)

भगवान्ने कहा—महादेवी कामाख्या श्रभिलाष पूरण करनेके किये हमारे साथ नीसकूट गयी थीं। इसीसे कामाख्या नाम प्राप्त हुशा। वह कामदा, कामिनी, कामा, कान्ता, कामाङ्गदायिनी श्रीर कामाङ्ग-नाशिनी होनेसे "कामाख्या" कशायी हैं।

२ पीठस्थान विशेष। कामाख्यादेवी ही इस स्थानकी प्रधिष्ठाती-देवता हैं। काजिका-पुरापमें इस पीरस्थानके सम्बन्ध पर लिखा है,-- "दचके यन्नमें सतीने प्राण कोड़ा था। महादेव उनका सतरेह स्तम्य पर रख बहुत दिन पर्धन्त इतस्ततः घूमते रहे। क्रमशः उस देइसे स्थान स्थान पर अवयव विशेष गिरा था। उसीसे उन सक्त स्थानी पर एक एक पवित पीठ दन गया। परिशेषकी कुलिका नामक पीठ-स्थानमें देवीका योनिमग्डल गिरा। उस समय महामाया योगनिदा भी महादेवमें लीन थीं। उन्होंने फिर प्रति ७च पर्वतका रूप धारण कर पातासमें प्रवेश किया। यह व्यापार देख ब्रह्माने पर्वतरूपमे **उन्हें** पक्तड़ा या। विशासी प्रधिवी श्राक्रमण कर उनके निकट उपस्थित दुये। उन्न पर्वतवय भत शत योजन उन्नत थे, जिन्तु देवीके शाक्रमणसे अधी-गत हो एक कीम परिमित उच्च रह गये। उनमें पूर्व दिक्का पर्वत ब्रह्मग्रैल है। उसे 'खेत' कहते हैं। वह सर्वापेचा श्रधिक उच्च है। पश्चिम दिक्का पर्वत वाराष्ट्र नामक विष्णुशैल है। फिर उभयके मध्यदेशस्थित विकोग उदूखलास्ति ग्रैलका नाम नील है। वही महादेवका रूपान्तर है। एतदित्र ई्यान-दिक्को दीप्तिशाली पर्वतरूपी सूर्मका नाम 'मणि-कर्षं 'है। वायुकोणस्थित पर्दत 'मणिपर्वत' कहनाता है। एक पर्यंत श्रीक्षण्याका श्रति प्रियस्थान है। निम्हेतकोणस्य पवतका नाम 'गन्धमादन' है। वह सहादेवका प्रियस्थान है। ब्रह्मश्रक्ति श्रिलाका पूर्व-भागस्थित पवतं भी महादेवका रूपान्तर है। 'भसाचन' कहते हैं।

इसी प्रकार पवित्र नीनकूट पर्वतस्य कुनिकापीठमें देवी महिखरोने महादेवकी साथ श्रवस्थान किया। उनका योनिमग्डल ही गिर कर प्रस्तर बन गया था। वही कामाख्यादेवीके नामसे विख्यात हुवा। मनुष्य उक्त शिलाके स्पर्थेसे देवत्व पाते श्रीर देव ब्रह्मलीक जाते हैं। उक्त स्थानका माहालम श्रति श्रद्धत है। उसमें नीह डाल देनेसे उसी समय भक्त हो जाता है।

चत्र योनिमण्डल २१ प्रङ्गुलि दीर्घ श्रीर १ वितस्ति ( बालिध्त ) विृत है। फिर वह सिन्टूर भीर कुङ्गमादिसे लेपित है। देवी महामाया वहां प्रत्यह पञ्चकामिनीमृतिसे श्रवस्थान करती हैं। पञ्चमृतिके नाम-कामाख्या, तिपुरा, कामेखरी, सारदा भीर महोत्साहा हैं। देवीकी चारो श्रोर प्रष्ट योगिनी रहती हैं। उनके नाम-गुप्तकामा, श्रीकामा, विन्ध-वासिनी, कटीखरी, धनस्था, पाददुर्गा, दीर्घेखरी श्रीर प्रकटा हैं। प्रपरापर तीर्थ भी वहां जलक्ष्पसे प्रव-स्थित हैं। विष्णु उसके तीर कमल नामसे भवस्थान करते हैं। देवीके श्रक्तमें लच्मी ललिता नामसे भीर सरस्ती मातकी नामसे अवस्थित हैं। देवीके प्रिय-पुत्र गणदेव पर्वतकी पूर्वभागमें दारदेश पर सिद्ध नामसे रहते हैं। जल्पहच श्रीर जल्पनता तिन्तिडी तथा अपराजिता रूपमे वहां पवस्थित हैं। वाराइ मृति इरि पार्खनाय नामसे परिचित हो रहे हैं। उन्होंने जहां सधु श्रीर कैटभासुरको सार गिराया, वहां निकट ही ब्रह्माने ब्रह्मकुण्ड बनाया है। उत्त ब्रह्मकुण्डने निकट गया भीर वाराणसीचेत्र योनिमण्डलतुला कुग्छक्ष्पमे प्रवस्थित है। छमीके पाम इन्द्र एवं पन्यान्य देवने महादेवकी सन्तुष्टिके लिये श्रस्तपूर्ण भस्तकुण्ड स्थापित किया था। उसके निकट कामे-खर नामक महापुर्ण्यतीय<sup>े</sup> कामकुग्ड है। सिद्दकुग्ड श्रीर कामकुराङकी मध्यभागमें केदार नामक चेत्र है। वह दैर्घ में १४ व्यास बैठता है। उसे कायाकृत भी कइते हैं। गुप्तकुण्डने मध्यदेशमें कामेखर पर्वतसे संलग्न ग्रीलपुतीका नाम 'कामाख्या' है। कामेखर ग्रीर कामाख्याके मध्यदेशमें कालराति हैं। पीठ-स्थानमें दीर्घेखरी, सीमाभागमें प्रचिष्डका भीर

कामाख्याप्रस्तरके प्रान्तदेशमें कुषाखी नान्ती योगिनी रहती हैं। दक्षिण पीठमें कामेखरके श्रघोर नासक शिखरको परमार्थी. भैरव नामसे श्रमिहित करते हैं। चन्हीं भैरवते निकट चामुख्डा भैरवीका श्रवस्थान है। कामिखर शीर भैरवके मध्यवर्ती खानमें सुरापगा देवी हैं। सद्योजात नामक शिखरदेशमें श्राम्बातकेखर हैं। उसी स्थानमें योगक्षिणी दुर्गा नाम्त्री नायिका हैं। फिर उत्त स्थानका भपक पत्रविशिष्ट जताविष्टित श्रास्त्रातम हमं ही मल्पलताविष्टित मल्पहच है। उसी श्राम्त्रातक वृत्तके निकट स्वयं गङ्गा सिद्दगङ्गा नामसे श्रवस्थित हैं। उनके समीप श्रास्त्रातकचित्र नामक पुष्करचेत है। ईगान दिक् तत्पुरूप नामक शिखरके उपरिभागमें भुवनिष्वर देवका पीठ है। **उसके निकट कामधेनु नामसे सुरिमको थिनामृ**र्ति है। मध्यदेशमें कोटिलिङ नामक महामैरवकी मृति है। वह पांच मृति दारा पांच भागमें विभक्त है। ब्रह्मपर्वतके जध्व देशमें भुवनेष्वरीके नाम पर महागौरोको शिलामृति है। जहां ब्रह्मा पर्वतक्ष्पसे पर्वतच्यी महादेवके साथ मिलित हुये, वहां श्रय-राजिता नामकी कल्पलता पवस्थित है। कामधेनुके निकट श्रानिकोणमें योनिकपा कामाख्याका पीठ है। उसी स्थान पर विन्यवासिनी नामसे चएडघएटा, वन-वासिनी नामसे स्वन्दमाता श्रीर कात्यायनी नामसे पाददुर्गी योगिनीका श्रवस्थान है। उत्त सकल योगिनी नीलग्रैलकी नैक्टरत दिक् श्रवस्थित हैं। पश्चिम द्वार पर इन्मान्पीठमें पाषाणकपी नन्दीका अवस्थान है। (कालिकापुराण (१ प०)

देवीगीतामें भी कामाख्या-पीठस्थान सर्वोत्कृष्ट माना श्रीर लिखा गया है—

देवी कामाख्या प्रतिमास इस स्थानमें रजस्वला होती हैं।

( योगिनीतन्त, शह पटलें भीर कामक्य ग्रस्ट द्रष्टवा है।)

कामाख्याकी कुमारी-पूजा भगवतीपूजाका विशेष पङ्ग है। कामाख्यामें प्रनेक ब्राह्मण-कुमारीका पूजा-ग्रष्टण एक व्यवसाय खरूप है। पूजा हो या न हो, कामाख्यादर्भनके निये पहुंचते ही कुमारी यात्रीकी वेर कर पकड़ेंगी और दिखणा मांगने कोंगी। न्यना- धिक २०० कुमारी सर्वदा कामाख्यामें रहती हैं। भनेक समय वह यात्रियोंको दिचणाके लिये व्यति-व्यस्त कर डालती हैं।

कामाख्याके भीतर न्यूनाधिक ५२ तीर्थं खान भवापि वर्तमान हैं। किन्तु दुःख है कि उनमें भनेक दुर्गम श्ररखरे समावत हैं। उक्त समस्त तीर्थों के मध्य भगवती भुवने खरी श्रीर दय महाविद्याका पीठस्थान ही समधिक प्रसिद्ध है।

कामाख्याने पूजादि निर्वाहको श्रहोम-राजावीने श्रनेक सृत्य (पायक) श्रीर निष्कर सृमिका दान किया है। पायक कार्य विशेष पर भगवतीकी सेवामें नगे रहते हैं। फिर श्रंगरेज गवरनमेएटने भी पूर्व नियमसे भगवतीकी पूजाके लिये प्रवस्थ बांध दिया है। पायः सकल देवालयोंमें पायक निष्कर भूमि पाते हैं, जो कामाख्या, केदार श्रोर माधवमें सर्वापेचा श्रीक है।

कामाग्नि (सं॰ पु॰) काम: श्रग्निरिव, उपमितसमा॰। १ कामरूप श्रग्नि, खाहिशकी श्राग। २ कामरिपुका यन्त्रणा।

कामाग्निसन्दीवन (सं॰ ल्ली॰) कामाग्नीनां सन्दीवनम्, ६-तत्। कामोद्दीपक रमविशेष, ताकृतकी एक दवा। यह एक प्रकार मोदक है। पारा २ तोला, गन्धक र तीला, प्रभार तीला, यवचार, सिलंचार, चित्रक, पचलवण, गरी, यमानी, वनयमानी, कीटमारी तथा तालीयपत्र एकत ४ तीला, जीरा, तेजपत्र, दारचीनी, बड़ी दनायची, कोटी दनायची, नवङ एवं जातीफन एकब ६ तोला, इहदार, शुग्ठी, मरिच तथा पिपाली एकत्र प्रतीला, धन्याक, यष्टीमधु, एवं कांग्रेस पत् दो दो तोला, यतावरी, भूमिलुपाएड, गजविपाली, बला, इस्तिकर्णपलाय, गोन्तरवीज, वीजपत्रयक्त इन्द्रयव बरावर-बरावर श्रीर सबके समान चीनी, घो तथा यहद छोड़ इस भीषधका पाक करते हैं। पाक उतरने पर २ तीला कपूर डाल देते हैं। मीदक देखी। यह भौषध हायसे भी हाय है। इसे सेवन करनेसे मनुष्य सइस प्रमदाको रिक्ता श्रीर बलसे प्रमत्त नागाधिपको इरा सकता है। (भैपनारवावली।) 🗔

कामाङ्ग्रा (सं॰ पु॰) कामे कामीहीपने श्रङ्ग्रा इव। १ नख, नाखून। २ शिश्रा, उपछा। (व्रि॰) ३ काम-श्रान्तिकारक, खाडिशका ठण्डा करनेवाला।

कामाङ (सं॰ पु॰) कामं कामोद्दीपकं श्रङ्गं सुकुलं यस्य, बहुत्री•। १ महाराजच्त, एक बड़ा श्राम। २ श्रास्त्रवृत्त, श्रामका पेड़। २ श्रोनपची, बाज चिड़िया।

कामाङ्गनायकरस ( गं॰ पु॰ ) बाजीकरणीषध विशेष, ताकृतकी एक दवा। श्रद पारेके बरावर गन्धक डाल रक्त डत्यक्ते द्रवसे एक प्रष्टर घोंटते हैं। फिर पष्टलेसे श्राधा गन्धक मिलाने पर यह तैयार होता है। माता ढाई रती है। समूल इन्द्रयव, मुपली तथा शर्करा बरावर कूट पीस चूर्ण बनाते श्रीर इस रसकी श्राधे पल गीदुष्य एवं उक्त चूर्णके साथ खाते हैं। इसके सेवनसे मदनीदय होता है। (रसरवाकर)

कामाची (सं॰ स्त्री॰) लघुकाकमाची, क्रोटी कीवाटोंटी। कामाप्ता (सं॰ स्त्री॰)१ वन्दा, वांदा। २ काक-माची, कीवाटोंटी।

कामातुर (सं॰ ति॰) कामेन श्रातुरः, ३ तत्। काम-पीड़ित, चाइका मारा हुवा।

कामात्मज (सं॰ पु॰) कामस्य त्रात्मजः पुतः, ६-तत्। कन्द्रपैके त्रात्मज, त्रिकदः।

कामानता ( सं॰ स्ती॰ ) कामप्रधानः श्राता यस्य तस्य भावः, कामात्मन् तल्। १ श्रनुरागप्रधानचित्तता, जोगदार तबीयतः। २ कामाकुलचित्तता, चाहकी मारी दुयी तबीयतः।

कामात्मा ( सं॰ पु॰ ) कामप्रधान: श्वात्मा यस्य, बहुनी॰। १ श्रनुरागी, चाहनेवाला। कामवशीभूत, प्यारमें पड़ा-हुवा। ३ काममय, चाहसे भरा हुशा। ४ फलाभिलाषी, नतीजेका खाहिशमन्द।

कामाधिकार (सं॰ पु॰) कामस्य प्रधिकारः, इन्तत्। १ कामरिपुका प्रधिकार, खाडिशका दौरदौरा। २ मानदाभिलाव सस्वन्धीय शास्त्रका एक भाग।

कामाधिष्ठान (सं॰ क्ली॰) कामस्य प्रधिष्ठानं स्थानम्, ६-तत्। कामका स्थान प्रधीत् मन्, खाडिशके रहनेकी जगह यामी दिल।

कासाधिष्ठित (सं० त्रि०) कामेन ग्रिधिष्ठतम्, ३-तत्। १ कन्दर्पं द्वारा ग्रिधिकत, प्यारसे जीता हुवा। (क्ली०) भावे क्ता। २ कामाधिष्ठान, खाहिश्र या प्यारकी जगह।

कामानल (मं॰ पु॰) काम एव अनलः, काम भनल इव वा। १ कामरूप अग्नि, खाहिसकी आग। २ कामकी तीव्र यातना, प्यारका गहरा दर्दे।

कामानग्रन (-सं० ली०) कामं ग्रनग्रनं यत्न, वहुत्री०। १ इच्छापूर्वेक श्रनाहार तपस्या। २ रागद्वेषादि-रहित इन्द्रियगण द्वारा विषयका त्याग।

कामानुज (सं॰ पु॰) कामका प्रनुज, क्रोध, गुस्रा, खाहियका छोटा भाई।

कामान्ध (सं॰ पु॰) कामेन कामोद्दीपनेन श्रन्थयित ज्ञानशून्यं करोति काम श्रन्थ-णिच्-भच्। १ कोकिल, कोयल। (त्रि॰) कामेन श्रन्थः। २ कामके वेगसे हिताहितका ज्ञान न रखनेवाला, जो खाहि यके जोशमें भलाबुरा समभता न हो।

कामान्धा ( गं॰ स्ती॰ ) कामं यथेष्टं श्रन्धयित, कामान्ध-टाप्। १ कस्तूरी, सुश्का। (कामेन श्रन्धा) २ कामके वेगसे हिताहितका ज्ञान न रखनेवाली स्ती, जो श्रीरत खाहियके जोशमें श्रन्धी पड़ गयी हो।

कामाभी ( सं वि ) १ इच्छाभागी, खाडियके मुताबिक, खानेवाला। २ भाडार लाभकर्ता, खाना पानवाला।

कामाभिकाम (सं० वि०) कामस्य श्रभिकामो यस्य, वहुत्री । कामभोगेच्छु, शहबतपरस्त ।

कामायु (सं०पु०) कामं ययेष्टं प्रायुर्यस्य, वहुत्री०। १ रहभ्र, गीध। २ गरुड़।

कामायुष (संपु॰) कामस्य श्रायुषमिव। १ महा॰ राजचूत द्वच, बड़े श्रामका एक पेड़। (क्ली॰) २ शिश्र, उपस्थ।

कामारण्य (सं क्ती ) कामं शोभन परण्यम्, कर्मधा । मनोहर वन, खूबस्रत जङ्गल । २ कन्द्रपेवन, काम-

कामारि (सं॰ पु॰) कामस्य परि: शतः, ६-तत्।

१ महादेव। २ विड्माचीक घातु, किसी किसाका

कामात (सं वि ) कामन च्छतः पीहितः, ३ तत्। कामपीहित, ग्रह्मवतका मारा हुवा।

नामार्थी (सं श्रिक्) लामं अर्थयति प्रार्थयते, नामश्रिष्ठ-िणच्-िणिन । नामप्रार्थी, प्रस्वत चास्नेवाना ।
र श्रभीष्ठप्रार्थी, सुरादमांगनेवाना ।

कामालिका ( सं॰ स्त्री॰ ) कामं श्रलति भूषयति, काम-श्रल्-गत् ल्-टाए श्रत इल्लम्। सद्य, शराव।

कामालु ( सं॰ पु॰) कामं यघेष्टं श्रलति पुष्पविकाः शिन पर्याप्नोति, काम-श्रल्-उण्। रक्तकाञ्चन, नाल-काचनार। (वि॰) २ श्रत्यन्त कामुक, नो शहवनकी निये वडी खाहिश रखता हो।

कामावचर (सं॰ व्रि॰) कामं यथेच्छं भवचरति, कामः भव-चर-भ्रच्। १ स्वेच्छाचारी, मनमीजी। (पु॰) २ वीडोंके एक देव।

कामावतार (सं० पु०) कामस्य प्रवतारः, इत्तत्।
१ कामके प्रवतार, प्रद्युक्तः। श्रीक्रण्यके पीरस श्रीर
रुक्तिणीके गर्भसे इन्होंने जन्म लिया था। २ एक
छन्दः। इसमें छह छह मालाके चार पाद होते हैं।
कामावशायिता (सं० स्ती०) कामन स्रोच्छ्या प्रवशाययित, स्वचित्ते पदार्थान् निश्चिनीति तस्य भावः, कामप्रवन्शी-णिच्-णिनि-तन्। सत्यसङ्ख्यता, खाडिशका
सुधारः।

कामावसाय (सं॰ पु॰) कामेन स्तेच्छ्या भवसाय: स्त्रचित्ते पदार्थानां स्थिरीकरणम्। इच्छांनुसार श्रपने चित्तमें पदार्थंसमूहका स्थिरीकरण, खाहिशका द्वाव या सुधारं।

कामावसायिता (सं॰ स्तो॰) कामावसायिनः सत्य-सङ्ख्यकारियो भावः, कामावसायिन् तत् । १ सत्य-सङ्ख्यता, खाडिशका दवाव। अपिमादि शाउमें यह भी योगीका एक ऐखर्थ है,—

> "त्रियमा लिवमा व्यक्तिः प्राकाम्य गरिमा तथा। देशित्वच वशित्यच तथा कामावसायिता॥"

कामावसायित ( एं॰ क्री॰) कामावसायिनी भावः,

कामावसायिन्-त्व। सत्यसङ्ख्या, खाडियका दवाव। कामावसायी (सं॰ वि॰) कामान् खेच्छ्या प्रवसाययितुं शीतमस्य, नाम-भव-सो-णिच्-णिनि। संख्यसङ्ख्, खाडियको दवानेवाला। कामायन (सं॰ लो॰) कामं यथेच्छे पर्याप्त वा त्रगनं भोजनम्, कर्मधाः। १ इच्छानुसार भोजन, मनमांगा खाना। २ पर्याप्त भोजन, काफो खुरा त। कामाश्रम (सं॰ पु॰) काम: रमणीय: पाश्रम:, कर्मधा॰। रमणीय श्रायम, शच्छा ठिकाना या स्काम। कामायमपद (सं॰ लो॰) कासं मनोज्ञ यायमपदम्, कर्मधाः। रमणीय त्रायमस्यान, त्रच्छी जगह। ( एं॰ ति॰ ) कामेन श्रासतः, ३-तत्। १ कामरिपुके वधीभूत, शहबतका तावेदार। २ श्रभिनाषमातने वशीभूत, खाहिशका तावेदार। कामासित (सं॰ स्त्रो॰) कामे श्रासिति खिंपा, ७ तत्। कामरिपुके कार्यमावको इच्छा, ग्रहवतको खाहिग। कामासन (सं क्ली ) काममस्यति चिपति पनिन, कास-अस्-स्यूट्। आसनविशेष, एक वैठका। गरुड़ासन कर कनिष्ठाङ्ग्लि भूसिमें सगानिसे यह आसन वन

> ''यय कामासन' वचीर काममर्टन हेतुना । गक्डासनमाज्ञत्य कनिष्ठायं स्पृत्रीद सुवि॥'' (क्ट्रयामुख)

जाता है।

कामान्न ( सं॰ पु॰ ) राजास्त्र, बड़ा श्राम ।
कामि (सं॰ पु॰) कामयते, कम-णिङ्-इण्। १ कामुक,
गड़वती । (स्त्री॰) २ कन्दर्पपत्नी, रित ।
कामिक (सं॰ पु॰) काम श्रस्यास्ति, काम-ठन्।
१ कारण्डव पत्ती, एक दरयायी चिड़िया। (कामाधिकारेण कतो ग्रन्थ: ।) २ हमाद्र-प्रणीत एक ग्रन्थ।
(ति॰) ३ श्रमिलवित, चाडा दुवा। १ श्रमिलायपाप्त,
सुराद पाये दुवा।

कामिका (सं॰ स्त्री॰) १ तकारका एक पौराणिक नाम।
२ त्रावण कृष्णा एकादशी, सावन बदी ग्यारम।
कामिकी (सं॰ स्त्री॰) क्रामिक- ङोप्। १ कारण्डवपिचणी, एक दरयायी चिडिया। २ कामनाका
कार्योद, खाडिशका काम।

"तत इटि' चकारवि सस व प्रवकामिकीम्।" ( महाभारत, पतुनासन्)

कामित (सं० ति०) कम-णिच्-त्ता। १ श्रभिचषित, चाष्टा दुवा। २ प्रार्धित, मांगा दुवा। (स्ती०) ३ श्रभिचाष, खादिय।

कामिता ( सं॰ स्त्री॰ ) कामीऽस्त्यस्य तस्य भावः, काम-दनि-तल्-ठाप्। १ कामुकता, मस्ती। २ श्रभिलाष, खाडिय।

कामिनियां ( हिं॰ स्ती॰) १ स्ती, श्रीरत। २ व्हचविश्रेष, एक पेड़। यह सुमात्रा यव प्रस्ति दीपमें उत्पन्न होती है। कामिनियां बहुत नहीं बढ़ती। इसकी रालसे सोबान बनाते हैं।

कामिनी (सं॰ स्ती॰) काम: प्रतिशयेन सस्यस्याः, काम-इनि-डीप्। १ श्रतिशय कामयुक्ता स्ती। २ स्तीमात, कोई भीरत। ३ सुन्दरी, खूबस्रत श्रीरत। ४ भीर स्ती, हरपोक श्रीरत। ५ वन्हाक, बांदा। ६ दारु हरिद्रा। ७ मद्य, शराव। द काम-देवकी एक शक्ति। ८ एक रागिणी। १० व्यविशिष, एक पेड़। इसके काष्ठसे सन्दर सन्दर वस्तु वनते हैं। कामिनी पर नक्षाशी श्रच्छी पाती है। कामिनी पर नक्षाशी श्रच्छी पाती है। कामिनीकान्त (सं० पु०) एक हन्द। इसमें हह हह माताके चार पाद होते हैं।

कामिनीदपेम (सं॰ पु॰) ध्वजभङ्गका रसिवयिष, नामदींकी एक दवा। पारद १ तीला श्रीर गन्धक १ तीला जला धुस्तूरवीलका चूर्ण १ तीला मिलाते तथा धुस्तूरतेलसे सवकी घींट डानते हैं। इस श्रीषधके सेवनसे ध्वलभङ्ग (नामदी) मिट जाता है।

(भेपजारवावली)

कामिनीपुष्प (सं॰ पु॰) हजाविशेष, एक पेड़। कामिनीपिया (सं॰ स्ती॰) मद्यसामान्य, मामूसी श्रराव।

वासिनीसीहन (सं०पु०) एक छन्द। इसका अपर नाम स्विगी है।

कामिनीय (सं० पु०) कामिन्याः कामिनीपियाधानस्य ई्यः राधकः। श्रीभाष्त्रनष्टच, सजना।

कामिल (प॰ वि॰) १ पूर्ण, समूचा। २ योग्य, लायक्।

कासी (रं॰ पु॰) प्रतिशयेन कामयते, कस-पिङ्-पिनि।

१ चक्रवाक, चक्रवा। २ कपोत, क्रवृतर। ३ चिड़ा। १ चन्द्र, चांद। ५ ऋषम नामक एक श्रीयिष। ६ सारस पत्ती। ७ विप्रा।

"कामदेयः कामपालः कामी कालः क्रतागमः।" (महाभारत १२१४८)

द कामुक्त, प्यार करनेवाला। (वि०) ८ श्रमिलापी,
खाहिश करनेवाला। १० ग्रेमी, मृग्राकः।
कामी (हिं० स्ती०) १ कमानी। २ किंभिकी हली
हुयी छड़। इमसे मुठिया वनती है।
कामीकजीव (मं० पु०) कामजहूच, एक पेड़।
कामीन (सं० पु०) कामं श्रनुगच्छित पृषीदरादिलात्,
साधु; काम-ख। १ रामपूग, रामसुपारी। २ काम-देवका श्रनुगत। २ कामुक, श्राधिकः।
कामील, कामीन देखी।

कासुक (सं० वि०) कामयते कम-उक्क । लपपतपर-स्वाभृतपरनकमगमण्या छकन्। पा श्रारप्र । १ कामी, सुग्राक,। इसका संस्कृत पर्याय—कमिता, प्रणुक, कस्त्र, कामयिता, प्रभोक, कमन, कामन श्रीर श्रमिक है। २ भिकाषी, खाहिशमन्द। (पु०) ३ श्रयोक-हच। ४ प्रतागहच। ५ माघवीलता। ६ चटक। ७ चक्रवाक, चक्रवा। द कपोत, कवृतर। कासुककान्ता (सं० स्ती०) कासुकानां कान्ता प्रिया,

६-तत्। त्रतिमुक्तलता, माधवीलता। कामुकता (सं ॰ स्त्री॰) कामुकस्य भावः, कामुक-तन्। त्रात्यन्त कामयुक्तका कार्यादि, त्राधिकी।

कामुकल (सं॰ क्ली॰) कामुक-ल । कामुकता देखीः कामुका (सं॰ स्ती॰) कम-उकल् टाप्। १ इच्छावती, खाडिश रखनेवाली। २ भीगाभिलापविश्विष्ठा, श्रारामकी खाडिश रखनेवाली। ३ रमणेच्छायुक्ता, श्रारामकी खाडिश रखनेवाली। ३ रमणेच्छायुक्ता, श्रारामकी खाडिश रखनेवाली। ४ रक्तमस्त्री, श्रातमुक्तकलता। ५ वक्त, बगला। ६ एक माटकादोष। यह रोग बालकको जन्मके पीके वारहवें दिन, मास वा वर्ष उठ खड़ा होता है। इसमें न्वर चढ़नेसे रोगी हंसता, वस्त्रादि फॅकने सगता श्रीर हथा बक्तवाद करता है। फिर खासप्रखासका वेग भी बढ़ जाता है। कामुकायन (सं॰ पु॰) कामुकस्य श्रपत्यं पुमान, कामुका-फक्। गहादिथः प्रका पा धाराद्य। कामुकावे पुत्र।

कामुकी (सं • स्त्री • ) कामुक - ङीष्। नानपदकुखगोर्ने ति। | पा शराहर। द्वषस्यन्ती, किनान । काहका देखो। कामुद्रा ( सं॰ स्ती॰ ) मुद्रवर्णी, मीट। कामिए (सं० वि०) श्रमिलावने पूरणार्ध उद्योग करनेवाला, जी खाडिय पूरी करनेमें लगा हो। कामिखर (सं॰ पु॰) कामानां ईखरः, ६्-तत्। १ परमेश्वर। २ कुवेर। कामिखरमीदक (सं०पु०) श्रीपधविशेष, एक दवा। प्रामलकी, सैन्धव, जुड, कट्फल, विप्पनी, ग्रुग्ही, यमानी, वनयमानी, यष्टिमधु, जीरक, धान्यक, क्षण्य-जीरक, गठी, कर्कटम्ड्री, वचा, नागेखर, तालीय, एला, तालीभपत, गुड़लक्, मरिच, इरीतकी तथा विभीतकका चूर्ण समभाग भीर सवीन भूनी इयी भागका चूर्य सबके बरावर डासते हैं। फिर उक्त सर्वच्यां समान चीनी कोड़ पालयोग्य जलमें चायनी वनाना चाहिय। पाक ग्रेष होने पर किचित् छत एवं मधु ग्रीर सुगन्धके लिये भूना तिस तथा कपूर पडता है। मोदक श्राध तोलेका बांधते हैं। इस श्रीषधके सेवनसे संग्रहणी रोग शीव शारोग्य होता है।

बाजीकरण (ताकृत बढ़ाने) का कामेखर मोदक . इस प्रकार बनता है,—कुछ, गुड़् ची, मेथी, मोचरस, विदारी, मुषबी, गीचुरवीज, इचुर, घतावरी, कप्रेरक, यमानी, ताबाङ्कुर, धान्यक, यष्टिमधु, नागवाबा, तिसा, मधुरिका, जातीपल, सैन्धव, भागी, कर्कटमङ्की, ग्रग्ही, मरिच, पिप्पनी, जीरक, क्षपाजीरक, चित्रक, गुड़लक्, तालीधपत्र, एला, नागकेघर, पुनर्भवा, गर्नापपनी, द्राचा, कटूफन, श्रग्ही, शालानी, विफना भीर विषयका चूर्ण समभाग, सर्वचूर्णका चतुर्थांग अभ्न, श्रीर श्रम्त्रसे पांधा गन्धक पड़ता है। फिर इस च्यांसमष्टिसे प्राप्ती भाग पीर सबसे दूनी चीनी डाल यह मीदक बनाया जाता है। मीदककी मात्रा १ तीला है। इसके सेवनसे बलवीर्य बढ़ता है। (भेषनारबावली) कामिष्वरस्स (सं॰ पु॰) श्रीषधविश्रीष, एक दवा। पारा १ पन, गन्धक १ पन, इरीतकी तथा चित्रक र पंच, मुस्तक हेढ़ पच, एचा डेढ़ पच, पवक डेढ

Vol.

IV:

120

पन, तिकट १ पन, पिप्पनी मून १ पन, विष १ पन, नाग ते सर १ कर्ष, एरण्ड १ पन श्रीर सब ते वरा वर गुड़ डान धुस्तू रस या घी से एक प्र इर घांट ने पर यह रस तैयार होता है। गोनी वेरकी गुठ नो के वरा वर बनती है। रातको इसे सेवन करने से पाण्डु श्रीर शोधरोग श्रारोग्य होता है। (रवेन्द्र वार पंप्र) का से खरी (सं ॰ स्त्री॰) का सानां भोग्य विषयाणां प्रदायित्वेन ई खरी, ६ - तत्। १ को ई मैरवी। २ का मास्त्रा पांच सृतिं में एक सृतिं।

"कामाच्या विपुरा चैव तयां कामैयरी जिवा। सारदाऽय महीखाहा कामध्यगुर्येर्गु ता॥" (कालिकापुराय ६१ घ०)

कालिकापुराणमें कामिखरी मृतिकी वर्णना इस प्रकार है,—क्षणावणे, सुद्धिष क्षणाकेय, घणसुख, दादग इस्त, घटादग पत्तु, प्रत्येक मस्तकमें पर्ध-चन्द्र, वचीदेशपर मणिमुक्तादि-निर्मित माना श्रीर दचिण-इस्त समूहमें पुस्तक, सिदस्त्र, पञ्चवाण, खड़, यित तथा शूल है। वाम-इस्तसमूहमें पचमाला, महापद्म, कोदण्ड, अभय, चर्म और पिनाक है। ईग्रान, पूर्वे, दिचण, पश्चिम, उत्तर श्रीर मध्य छहो श्रोर षण्मुख श्रवस्थित हैं। एकत मुख यथाक्रम शुक्त. रत, पीत, हरित, क्षया श्रीर विचित्र वर्णविशिष्ट हैं। यह मुख मृथक् पृथक् देवीके मुख कहे गये हैं। युक्त माहेष्वरीका, रक्क कामाख्याका, पीत विपुराका, इरित यारदाका, क्षण कामेखरीका श्रीर विचित्र मुख चण्डी देवीका है। प्रति मस्तक पर केय स्यत हैं। परिधान विचित्रवस्त प्रयवा व्याव्रचर्म है। सिंह पर खेत गव. खेतमव पर रत्तपद्म श्रीर रत्तपद्म पर देवी वैठी हैं। धर्म, अर्थ और कामसिंदिके लिये इसी प्रकार कामे-खरी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये।"

( कालिकापुराय ६३ ५० )

कामेष्ट (सं॰ पु॰) राजास्त्रहस्त, एक वर्ड भामका पेड़। कामोद (सं॰ पु॰) एक रागिणी। वेलावली भीर गौड़के संयोगसे यह बनता है। ध नि स ऋ ग म प स्तरप्राम है। धैवत इसका वादी और पञ्चम संवादी है। कर्ण और हास्य रसके समय यह गाया जाता है। रातिका प्रथम पर्धप्रहर इसके गानिका समय है। यह कई प्रकारका होता है, जैसे—सामन्त कामोद, कल्याण-कामोद श्रीर तिलक कामोद। कोई कोई इसे मालकोसका पुत्र भी मानते हैं।

कामोदक ( पं॰ क्ली॰ ) कामेन खेच्ह्या दत्तं उदक्रम्,
मध्यपदलो॰। स्तव्यितिके लिये दच्छानुसार दिया
जानेवाला जल। च्डाकरणके पीछे मरनेवालोंको ही
उदक्रिया होती है। जो चूड़ाकरण होनेसे पहले
मर जाते हैं, वह कभी जल नहीं पाते। किन्तु उनके
लिये कामोदक छोड़ दिया जाता है। (लोगावि)

कामोदकल्याण ( मं॰ पु॰ ) कामोद श्रीर कल्याणके संयोगसे बनी एक रागिणी। इसमें शुद्ध स्तर ही लगते हैं।

कामोदितिसक (सं० पु॰) एक रागिणी। यह कामोद श्रीर तिसकके संयोगसे बनता है। धेवत स्वर इसमें मधीं सगता।

कामोदनट (सं०पु०) एक रागिणी। यह कामोद भीर नटके संयोगसे बनता है। कोई कोई इसे नट-नारायणका पुत्र बताते श्रीर दिनके दूसरे प्रहर भी गाते हैं।

कामोदसामन्त (सं॰ पु॰) एक रागियो। यह कामोद पीर सामन्त मिलनेसे बनता है। इसमें धैवत नहीं लगाते और रातके तीसरे प्रहर गाते हैं।

कामीदा ( सं ॰ स्त्री ॰ ) कुलितो मोदो यस्याः, बहुत्री ॰।
एक रागियो । यह कामोदको स्त्री है। रात्रिके
ि दितीय प्रहरको दितीय घटिका इसके गानेका समय
है। यह सुघराई भीर सोरठ मिन्नेसे बनती है।
इसका खरग्राम—स ऋग सम प ध है।

कामोदी, कामोदा देखी।

वामोदीपक (सं ० ति०) कामदेवको भड़कानेवाला, जो शहबतका बढ़ाता हो।

कामोद्दीपन (स'० ली०) कामदेवका उभार, ग्रह-

कामोपजीव (सं॰ पु॰) कामहिंदि नामक महाचुप, एक भाड़।

कासीपद्यत (सं वि वि ) कन्दपैके बाणींसे व्याक्तल, शहबतका सारा दुवा, जो सुहब्बतमें फंसा हो।

कासीपहतिचताङ्ग (सं० वि०) कामातुर, यहवती। वास्पिल (सं० पु०) कस्पिलः नदीविशेषः तस्य अदूरे भवः, कस्पिल-ऋणः। कास्पिल नामक एक देशः। हरिवंशके वर्णनानुसार यह देश पञ्चालका दिखांग है।

काम्पिला (सं क्ली ) काम्पिल्य देशकी राजधानी।
काम्पिल्य (सं पु ) काम्पिले जाताः, कम्पिल खञ् ।
१ गुण्डारोचनी नामक सगन्धद्रव्य, एक खुग्रवृदार
चौज़। हिन्दीमें इसे कवीला या कमीला कहन हैं।
यह रेचका, कटु, उप्यावीर्य भीर कफ, पित्त, रक्षदीष,
कमि, गुल्म, उदर, व्रण, प्रमेह, अनाह, विष तथा
प्रथमरी-रोगनाग्रक है। (मानप्रकाय) (कम्पिलाया
प्रदूरे भवः, कम्पिला-एवं) २ जनपद विशेष, एक
मुल्क। वर्तमान नाम कम्पिल है।

"मानन्दीमण गङ्गायासीरे जनपरायुनाम् । चोऽध्यनात्मीत् हीनमनाः काम्पिल्यच प्ररोत्तमम् ॥" (मङ्गामरत रार्ग्हर) काम्पिल्यन (सं कि ) काम्पिल्ये जातः, क्राम्पिल्य-वुज्। १ काम्पिल्यदेशजात, कम्पिन मुल्लका पैदा। (पु०) २ गुण्डारोचनी, कमीला। काम्पिल (सं०पु०) काम्पिल-ग्रस्म निपातनात् साधः।

गुण्डारोचनी, कमीला। इसका संस्कृत पर्याय— किम्प्रज्ञ, कम्पील, किम्प्रल पीर काम्प्रिख है। काम्प्रज्ञक (संश्कीश) काम्प्रिज़-स्वार्ध-कन्।१ गुण्डाः रोचनिका, कमीला। २ काकमाची, कीवाटोटी। काम्प्रिज्ञका (संश्कीश) काम्प्रज्ञक-टाप्। गुण्डा-रोचनिका, कमीला।

काम्पील ( सं॰ पु॰) काम्पिल-धण् निपातनात् साधुः।
१ गुण्डारोचनिका, कमीला। २ काम्पिल्य नगर, एक
प्रक्षरः। ३ पलाग्रहच, ठाकका पेड़।

काम्पीलक (सं॰ पु॰) काम्पील खार्थे कन्। कामील देखा।
काम्पीलवासी (सं॰ पु॰) काम्पील काम्पिल्यदेश वासीइस्यास्ति, काम्पीलवास-इनि। काम्पिल्यदेशवासी।
काम्बल (सं॰ पु॰) कम्बलेन घाइतः, कम्बल-घण्।
१ कम्बल द्वारा घाइत रथ, कनी कपड़ेसे लिपटी
द्वी गाड़ी। (ति॰) २ कम्बलसे घाइत, कनी
कपड़ेसे विरा द्वा।

काम्बलिक ( सं• पु• ) वैद्यशास्त्रोत्त यूपविश्रेष, किसी

किस्मना नरायन। दही नी चांक श्रीर खटाई से मूग वगैरहका नी करायन बनाया नाता, वही 'काम्यलिक' वाहनाता है। यह विशेष रुचिकारक होता है। "दिवमस्तक सिडन्तुयूपः काननिकः स्रातः।" (स्युत)

कास्त्रविक (सं॰ पु॰) कम्बः गङ् भूषणत्वेन शिल्पमस्य, क्स्य-ठक्। ग्रङ्गकार, कीड़ीके वने जैवर वेचनेवासा। काम्बुका ( एं॰ स्त्री॰ ) कुलितं अम्बु यस्याः, कु-अम्ब कप्-टाप् को: कादेश:। श्रखगन्या, श्रसगन्ध। कास्वे—१ गुजरातके पश्चिमभागका एक देशी राज्य। यह मचा॰ २२°८ एवं २२°४१ र श्रीर देशा॰ ७२° २० तथा ७३° ५ पू॰ने मध्य प्रवस्थित है। इसके पूर्व बड़ोदा राज्यका बड़माद एवं पितनाद प्रदेश, दचिया काम्बे उपसागर श्रीर पश्चिम सावरमती नदीके -श्रागे ही श्रहम दावादकी सीमा है। कास्वेकी सीमाक मध्य शंगरेज शीर वहोदावाले गाइको वाढ्के श्रधिकत कई ग्राम हैं। इस प्रदेशकी पूर्वदिक् मही श्रीर पश्चिम दिक सावरमती नदी वस्ती है। दोनी नदीयाँमें च्चारभाटा त्रानिसे पानी कुरू खारा रहता है। काम्बेकी जमीन् भी लीनी है। नृतन कूप खोदनेसे श्रल्य दिनमें ही पानी खारा ही जाता है। उस जलको -सावधानसे व्यवहार करना पड़ता, नहीं तो नासुर निवलता है। काम्बेकी भूमि समतल है। वीचमें चाम, इसनी, नीम, वट प्रस्ति हचौंकी ये पी देख पड़ती है। सूमिका परिमाण ३५० वर्ग भीन है। देशमें गुजराती श्रीर हिन्दी भाषा चलती है। हिन्दोमें इसे खन्मात् कहते हैं। कारण स्तम्भतीथ नामक महादेवका एक स्थान है। उसीसे खन्भात् नाम बना है।

लोगोंने कथनानुसार दे० ७वें यताव्दके प्रेषभागमें पारस्य देशसे पारसिक लोग कुई जहाजोंपर काते थे। तूफानसे उनमें कई जहाज डूव गये। कुई जहाज श्रति कप्टसे साजिम प्रदेश पहुँ ने थे। साजिम प्रदेश स्रतसे ३५ कोस दिल्या है। पारसिकोंने वहां उत्तरनेकी राजासे अनुमति मांगो। राजाने कहा—यदि वह गुजरातो भाषामें बात करना सीख लेते भीर गोमांस न खाते, तो उत्तरनेकी भनुमति पा जाते। इस बात

पर खीकत हो पारिसक वहां बहुत दिन रहे थे। फिर वह वहांसे उपकृतमें वाणिच्य करने चरी। क्रमसे पारिसक चारो भोर फैल काम्बे पहुंच गये। काम्बे स्थान उन्हें वहत श्रच्छा लगा था। सुतरां वह दलके दल वहां जा कर उपस्थित हुये। उनको संख्या क्रमसे वढने लगी। श्रेषको वहांके श्रधवासियोंकी श्रपेचा संख्या पिक होनेसे उन्हींका कह त प्रारम हवा। कुछ कात पीछे हिन्दुनोंने उन्हें युहमें परास्त कर देश है निकाल दिया। युद्दमें प्रनिक पारसी मरे थे। ८८७ र्द॰ को कास्वे ब्राह्मणोंके प्रधिकारमें पडा। उसी समयसे क्रमिक उन्नति होने लगी। १२८७ ई॰की मुसलमानोंने कास्वे यधिकार किया। उस समय कास्वे भारतका एक समृद्धियाली नगर समभा जाता था। सुसन्मानोंने गासनमें कास्वे गुजरातके अन्तर्गत इवा। ई॰ १५ वें शताव्हमें काम्बेकी श्रधिक उत्रति देख पड़ी। ई॰ १६ वे पतान्दसे उक्त प्रदेश बाणिन्यका प्रधान स्थान, माना जाने लगा। महाराष्ट्रोंके राज्य वढ़ाते समय मुसलमानोंने प्राण्पणसे अपने प्रधिकार बचाये थे। विसनकी सन्धिके पीक्टे कास्त अंगरेजोंके हाय लगा। पाज कल ग्रंगरेजींके प्रधीन एक नवाब शासन करते हैं। उनको पंगरेजोंसे राज्य करनेके निये सनद मिनो है। प्रवन्धानुसार राज्यका भार छन्हीं की वैधावलीमें रहेगा। वह अंगरेज गवरन-मेराटको कर देते हैं।

काक्नेमें कोई ३० विद्यालय हैं। मफीम, गेहं, चावल, रुई, तक्वालू और नील खूब हपजता है। नीलगाय, जंगली सूवर और हिरन बहुत हैं। काक्ने हपसागरमें वर्षा ऋतुके सिवा अन्य समय भली भांति जल नहीं रहता। कान्ने हपसागर हेखी। वाणिल्यमें अधिक सुविधा इसी कारण नहीं रहती। मही और सावरमती उता हपसागरमें ही गिरती हैं। किन्तु हनका प्रवाह बराबर एक राहसे नहीं चलता। हसीसे नदीके सुखमें बड़े बड़े जहाजोंके जानमें भड़चन पड़ती है। फिर भी वाणिल्य बुरा नहीं। मतरंजी, गलीचा, नमक, नील भीर खोदनेका पत्यर तैयार होता है। काक्नेमें कोई मक्ही राह नहीं। बेलगाड़ी,

जंट, घोड़ा वगैरहके जरिये माल-असवाव आता जाता है।

२ काम्बे राज्यका प्रधान नगर। वह मही नदीके सङ्गमस्थान पर श्रचा॰ २२ १८ २० "उ॰ शीर देशा॰ ७२° ४ पू॰ में अवस्थित है। स्रोकसंख्या प्राय: ३६००० है। नगर प्रति प्राचीन है। पहले इस नगरके चारो श्रोर प्राचीर विष्टित था। फिर लेहे पर तीप भी लगी रहती थी। किन्तु प्राज कल उसका भग्नाव-श्रेष मात्र लिचत होता है। क्यानुसार जारमनाच्यने वहां जन्म लिया था। वह प्राचीन ट्राविड्ने पाग्डार राजके दौत्यकार्यको रोम-सम्बाट् श्रगस्तसके निकट भेजी गरी। वहां श्राधिन्स नगरमें उन्होंने श्राग लगाधी थी। फिर खच्छाक्रमसे जारमनाच्य उसीमें जल मरे। प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्यके भी उत्त स्थानमें जन्म सेनेका प्रवाद है। १२८३ ई० को मार्की पोस्रो मासक वेनिसके परिव्राजक उन्न नगर देखने गरे थे। **उन्होंने उसे भारतका एक वड़ा बन्दर भीर वाणि**च्य-स्थान बसाया है। उनके विवरणमें काम्बेध नामसे कास्वे नगरका उद्गेख है। वास्तविक वह भारतका प्रधान वाणिजास्थान था। किन्तु उपसागरका जन घट जानेसे अब वह समृद्धि देख नहीं पड़ती।

काम्ये चपसागर देखी।

कास्वेमें जैनोंके प्रकारण मन्दिर थे। उन्हीं मन्दिरिक स्तमा निकाल १२२५ ई० को मुण्याद शाष्ट्रने जामा सम्मजिद बनवायी। काम्बं की प्राचीन कीर्तियोंका भग्नावशिष श्राज भी श्रनिक स्थलोंमें देख पड़ता है। एक मुसलमान नवाब वहां राजत्व करते हैं। वह श्रंगरेजींके श्रधीन करद राजा हैं।

कारवे उपसागर—खमातकी खाड़ी। उसके पिसम गुजरात भीर पूर्व बरवर्द्र-प्रान्त है। समुद्रके मुहानेमें उसका परिसर केवल डिढ़ कीस है। किन्तु मुखसे उत्तर कांवे प्रदेश तक प्रायः ४० कीस निकलेगा। पूर्व दिक्से नर्मदा तथा ताप्ती, उत्तरसे सावरमती एवं मही भीर पिसम काठियावाड़से दो नदी जा उसमे गिरी हैं। उपसागरके मुखसे पिसम दिक् पोर्त-गीजीका अधिकत दीड नामक होए भीर पूर्व दिक्

स्रत नगर अवस्थित है। स्रत, कास्ते व्यारह बन्दर उसीके उपकूल पर हैं। फिर भी उसमें वाणिज्यका विषम अन्तराय उपस्थित है। प्राय: दो सो वर्ष से जल क्रमध: घट रहा है। इसी कारण भाटेकी समय उसमें जल कम पड़ जाता है। फिर ज्वारके समय-विषम स्रोतका वेग बढ़ता है। कास्त्रे के निकट प्राय: क् कोस तक भाटाके समय विलक्षण जल नहीं रहता। उस समय पार जाते ज्वार उठनेसे जीवनकी आया छोड़ना पड़ती है। ज्वारके वेगसे जहाज तक ट्रट जाता है। जो नौका या जहाज किसी ज्वारके उठते आ लगता, वह फिर ज्वार न चढ़नेसे कहां जा सकता है।

कास्वीज (सं ९ पु॰) कस्वीजरेशे भवः, कस्वीज ग्रण्।
१ कस्वीजरेशजात घीटक, एक घोड़ा। २ खेत खिर, सफेद कत्या। ३ पुनागहच, एक पेड़ा १ कर्फल, कायफल। ५ वर्ष्यहच, एक पेड़ा (क्ली॰) ६ पद्मकाष्ठ, एक लकड़ी। (वि॰) ७ कस्वीजरेश-जात, कस्वीज मुल्लका पैदा। कसीज देखी।

काम्बीज—यवनतुत्व एक स्तेष्क्रजाति । सगर राजाने इन्हें मस्तक सुग्डित करा देशमे निकाल दिया था। (इरिवंग)

काम्बोजक (सं• ली॰) कम्बोज भवः, कम्बोज-बुज्। मतुष्यतत्स्ययोर्ड ज्। पा धारारहः। कम्बोजदेशवासीकाः हास्यादि। (ति॰) २ कम्बोजजात। काम्बोजि, कामोजी देखी।

काम्बोनिका (सं० स्ती०) खेतगुन्ना, सफेद घुंघची।
काम्बोनी (सं० स्ती०) काम्बोन-ङोप्। १ रक्तगुन्नालता, लाल घुंघनी। २ वलच खदिर, पापरी कत्या।
काम्भोनी (सं० स्ती०) १ खेतगुन्ना, सफेद घुंघची।
२ वाकुची। ३ विट्खदिर। ४ साषपणीं। ५ गन्धमुण्डा।
काम्य (सं० ति०) काम्यते, कम-पिच्-यत्।
१ कामनीय, चाइने लायकः। २ सुन्दर, खूबस्रतः।
३ कामनायुक्त, खाडिशमन्द। ४ कर्तव्य, करनेलायकः।

"यत् किचित् फलसुद्दिश्य यज्ञदानजपादिकम्। क्रियते कायिकं यद्य तत्काम्य परिकौतितम्॥" (सुग्ध॰ रा॰ टी॰) प्रभोग्य, पड़ने या छठाया जानेवाला। (क्री॰) इ श्रभीष्टकमे, चाहा हुवा काम। (पु॰) ७ श्रसन इच, एक पेड़।

काम्यक (सं॰ क्ली॰) १ वनविशेष, एक जङ्गल । २ सरी-वरविशेष, एक तालाव । ३ काष्ठविशेष, एक काठ । काम्यकर्म (सं॰ क्लो॰) काम्यच तत् कर्म चेति, कर्मधा॰। स्वर्गोदि-अभीष्टकामनासे किया जाने-वाला एक कर्म, ज्योतिष्टोमादि, जो काम किसी मतलबसे किया जाता हो।

काम्यकवन (सं॰ क्ली॰) वनविश्रीष, एक जङ्गत। यह सरस्वती नदीके तीर श्रवस्थित था। पाण्डव बहुत दिन इस वनमें रहे।

कास्यगिर्(सं॰ स्त्री॰) मधुर श्रन्द, एक खुश्रगवार गीत। कास्यता (सं॰ स्त्री॰) कामस्य भावः, कास्य-तन्। १ कमनीयता, खूबस्र्रतो। २ भोग्यता, ऐश-श्राराम। ३ वाच्छनीयता, चाइ।

काम्यदान (सं॰ क्लौ॰) काम्यस्व तत् दानचिति, कर्मधा॰। १ स्त्रीरत प्रस्ति कमनीय वस्तुका दान, श्रीरत दीवत वगैरह पसन्द भानेवाची चीनोंकी वस्त्रिय। २ पुत्र, ऐख्यं, जय प्रस्ति मिननेकी कामनासे किया जानेवाचा दान।

''भवत्यविजयेश्वरैस्वर्गार्थं यत् प्रदीयते । दानं तत् काम्यमाख्यातं ऋषिमिर्धं मैचिन्तकैः ॥'' ( गरुष पुराण )

काम्यफल (सं • क्ली॰) काम्यस्य फलः, ६ तत्। काम्य-कामें का वाच्छनीय फल, चाइा जानेवाला नतीजा। काम्यमरण (सं ॰ क्ली॰) काम्यं वाच्छनीयं मरणम्, कर्मधा॰। वाच्छनीय मरण, श्राव्यच्या।

काम्यव्रत (सं॰ क्षी॰) काम्यं काम्यफलप्रदं व्रतम्, मध्यपदनी॰। श्रभीष्टफलप्रद व्रतः।

नास्या (सं॰ स्ती॰) नम-णिङ् भावे काप्-टाप्। १ प्रियनतको पत्नी। यह नार्टमको नन्या रहीं। भियनत देखो। २ नामना, खाहिय।

"बर्टे तान्यव्रतंत्रानि त्रापीसूलं फलं पयः ( इतिकीक्षणकासार च गरीवेचनकीक्षण ॥'?

्रविक्रीक्षणकास्या च गुरोर्वचनमीपधस्॥'' (प्रातः वीधायन् )

काम्याभिपाय (सं॰ पु॰) काम्यः वाच्छनीयः श्रभिपायः, कर्मघा॰। वाच्छनीय श्रभिपायः, सतलवकी बातः।

Vol. IV. 121

काम्येष्ट (सं॰ स्त्री॰) कामनाविश्रवार्ध अनुष्ठित यज्ञ, जो यज्ञ किसी मतलवसे किया जाता हो।

काम्योपासना (सं॰ स्ती॰) काम्यया कामनासिदीच्छ्या उपासना, ३-तत्। कामनासिद्धिके श्रभिप्रायसे की जानेवाली उपासना, जो पूजा श्रपने मतलबसे की जाती हो।

काम्त (सं॰ पु॰-त्तो॰) कु कुत्सितं ईपत् वा प्रस्त, की: काहेश:। १ कुत्सित अम्तरस, खराव खटाई। र ईपत् अम्तरस, घोड़ी खटाई। (ति॰) ३ कुत्सित वा ईपत् अम्तरस युक्त, कम खटा।

काय ( सं॰ ल्लो॰ ) कः प्रजापतिर्देवता श्रस्य, क-श्रण् इदादेशस भादेर्ह हिः। कस्र तः पा शरार्थः १ प्राजा-पत्यतीर्थः। कनिष्ठा श्रङ्ग सिके श्रधीभागका नाम प्राजापत्यतीर्थं है,—

''मङ्गुष्ठम्लख तले ब्राह्म' तीर्यं प्रचचते।

कायमङ्गलिम्ले ऽप्रे देव पित्रं तयोरधः॥" (मन राष्ट) .

२ मनुष्यतीय । ३ ब्रह्मतीर्थ । (कायित प्रकायती, अच्) ४ मृति , यरीर, किस्म । यरीर देखो । ५ समूह, देर । ६ लच्चा, नियाना । ७ स्वभाव, श्रादत । ८ प्राजापत्य विवाह । ८ मृत्वधन, जमा । १० ग्टह, घर । ११ ब्रह्मा । १२ तर्ष्यकार्ष्ड, तना । (ति०) १३ प्रजापति सम्बन्धीय ।

कायक (सं वि ) भागीरिक, जिसमानी, बदनके सुताज्ञिक।

कायकारणकर्टेल ( सं॰ क्ली॰) कायस्य प्रशेरस्य कारणे उत्पत्तिकारणे कर्टेलम्। प्रशेरीत्पत्तिकारक कारणकी स्टिके विषयका कर्टेल, जिस्मानी कामांकी इरकत।

कायक्ते ग ( मं॰ पु॰ ) कायस्य क्ते गः, ६ तत्। शारीरिक परित्रम, जिस्मानी मेहनत या तक्तनीमः।

कायिविकता (सं॰ स्त्री॰) कायस्य विकिता, इन्तत्। श्रायुर्वेदोक्त भष्टाङ्ग चिकिताका एक श्रङ्ग, तमाम जिस्म पर असर डाक्नेवाको बीमारियांका इसाज। इसमें ज्वर, उन्माद, जुष्ट प्रस्ति धरीरव्यापी रोगोंकी विकिता है।

कायजा ( घ॰ पु॰ ) वलगारजा, लगामकी डोरी। ः कायब ( हिं• ) ः कायस्य देखी। े कायदा ( र्षं० पु०) १ नियम, तरीका। २ रीति, दस्तूर। ३ व्यवस्था, कानन।

कायफर ( हिं० ) कायफल देखी।

कायफल ( मं॰ ली॰ ) कट्फल, एक पेड़। इसकी छाल भीषधमें पड़ती है। हिमालयके उपाप्रधान खानमें यह उत्पन्न होता है। त्राधामके खासिया पर्वत भीर ब्रह्मदेशमें भी इसकी उपन है।

कायबस्थन ( सं० क्षी० ) कार्यं विभाति, काय वस्य खु। परिकर, कमरवन्द।

कायम ( अ॰ वि॰ ) १ स्थित, ठहरा हुवा। २ स्थापित, रखा हुवा। ३ निस्तित, ठहराया हुवा। ४ समान, वरावर।

कायम - कायम खान्का उपनाम। टोंकवाले नवाव वज़ीर मुख्याद खान्के अधीन यह सेनानीके पद पर प्रतिष्ठित रहे। १८५३ ई० को इन्होंने उद्धी एक दीवान बनाया था।

कायमजङ्ग-फ,रुखाबादवाले नवाव मुस्मद खान् वङ्ग्यके पुत्र। १७४३ ई० के जून मासमें इन्हें अपने पिताका उत्तराधिकार मिला था। इन्होंने वज़ीर नवाब सफ्दर जङ्गकी प्रेरणा पर रुहेलीसे युद्ध ठाना। किन्तु पराजय होनेपर १७४८ ई० के नवस्वर मासमें उन्होंने इन्हें मार डाला था। फिर वज़ीर इनका राज्य दवा बैठे। इनके प्रधान कर्मचारी इनाहावादको बन्दी वनाकर सेजे गये। किन्तु इनको माताको १२ छोटे जिन्होंके साथ फरुखाबाद नगर वंशके भरणपोषणके निये मिला था। विजित देश वजीरके प्रतिनिधि राजा नवल रायके संरचणमें रहा। धोड़े दिन पीछे ही इनके स्वाता श्रष्टमद खान्ने युद्धमें राजा नवल रायको मार, देश पर श्रपना श्रधकार जमा

कायमनोवाका (सं॰ त्रि॰) काय: मन: वाकाच यत्र, बहुत्री॰। शरीर, मन श्रीर वाकासे होनेवाला, जो दिलोजान्से लगने पर बनता हो।

क्यमसुक्ताम ( प्र॰ वि॰ ) स्थानापन, एवजी, जगह पर रहनेवाला।

कायमान (सं क्ती ) कायस्य मानमिव मानमस्त,

सध्यपदन्ती । १ त्रणकुटीर, फसका भोपड़ा। २ देइपरिमाण, जिसाकी नाप।

कायर ( इं॰ ) कातर देखी।

कायरता (हिं०) कातरता देखी।

कायक्षमं यम (मं॰ पु॰) पातन्त्रल-कथित एक ध्यान। इसमें श्रपने कृषका संयम कहा है।

कायल (अ॰ वि॰) यथार्यताकां सीकार करनेवाला, जी भूठ निकलने पर भवनी वात पकड़ता न हो। कायली (हिं॰ स्ती॰) १ ग्लानि, गर्म। २ मयानी। कायवलन (सं॰ ली॰) कायो वत्यते शास्त्रायते श्रनेन, काय-वल-ल्युट्। कवच, वखर।

कायव्य (सं॰क्ता॰) महाभारताक्ष एक दसुराज। इनकें जन्मका विवरण इस प्रकार दिया है, किसी निषादीकें गमें और चित्रयके औरससे कायव्यका जन्म हुवा। यह दस्युदनाधिप बनते भी सर्वदा धमं-कर्मने नगे रहते थे। अनुचरोंके प्रति इनका आदेश रहा—तुम लोग ब्राह्मण, तपस्तो, भीक, शिश्र, स्त्री भीर युद्धसे भागे व्यक्तिकों कभी मत मारो। यह स्वयं वनवासी, तपस्ती तथा ब्राह्मणको पूजते और स्मादि मार उन्हें पर्याप्त शाहार देते थे। इसी प्रकार दस्युहत्ति रखते भी कायव्यने सिद्धि पायो। (महासारत, शान्त, १३५ ४०)

कायव्यू ह (सं॰ पु॰) कार्ये मरीरे व्यृहः वातादीनां लगादीनां सप्तधात्नाञ्च व्यूहनम्, ७ तत्। मरीरके वात, पित्त, श्रापा, त्वक् प्रस्ति सप्तधातुका विन्धास, वाह्यदिक्से पारका करने पर ययाक्रम त्वक्, रक्त, मांस, स्नायु, श्रस्थि, मन्ना श्रीर श्रक्त पाते हैं। वात, पित्त पीर श्रेषा। श्रीरके श्रस्थन्तरमें प्रथक् प्रथक् स्थानपर श्रवस्थित हैं।

दन तोनी दोषां ही श्रविक्रत भवस्थाका स्थान इस प्रकार निर्दिष्ट है,—नितस्ब एवं गुद्धदेश वायुका, पक्षाश्य (तिनस्व एवं गुद्धदेशके जपर भीर नाभिके नीचे पक्षाश्य पड़ता है) तथा श्रामाग्यके सध्य पित्तका श्रीर श्रामाश्य श्रेषाका स्थान है। संचेपसे प्राधान्यके श्रनुसार उक्त तोनी स्थान तीनी दाषीं के समसे गये हैं। (स्थ्त)

प्रत्येक दोष पांच पांच भागींमें विभन्न है। उन

स्थानों की को इ तीनों दोष दूसरी जगह भी रहते हैं। वायु, कफ, और पित्त शब्द देखी।

२ वर्मभोगके निये योगियों दारा कल्पित कायसमूह। योगी वर्मत्यागके निये कायव्यूह दनाते हैं।

"नामिचने कायय हजानम्।" ( पातञ्चलस्व )

नाभिचक्रमें संयम रखनेसे योगी कायव्यूह समभः सकते हैं। फिर 'मङ्कल्यादेव तच्छूते:' श्राच्डित्यस्त्रके श्रनुसार योगी वहुविध फल भोगनेके लिये जो श्ररीर वनाते, उससे चित्तमें प्रत्येक इन्द्रिय श्रीर श्रङ्की कत्यना सगति हैं।

कायसम्पद् ( सं ॰ स्त्री ॰ ) कायस्य सम्पद् ६ तत्।

श्रीरकी सम्पत्ति, जिस्नकी दौलत । रूप, लावख्य,
वल श्रीर सुगठन प्रस्तिको 'कायसम्पद्' कदते हैं।
कायसीख्य (सं ॰ ली ॰) श्रीरसुख, जिस्नका श्राराम।
कायस्य (सं ॰ पु॰) कायेषु सर्वभृतदेहेषु तिष्ठति,
कायस्य का १ श्रन्तर्यामी परमेखर।

"कायस्थेऽपिन कायस्यः कायस्थेऽपिन नायते। कायस्थेऽपिन सुझानः कायस्थेऽपिन वस्यते॥" (उत्तरगीता।।१८०) २ जातिमेद । भारतवर्षके प्रधान प्रधान स्थानों में जो कायस्य वास करते हैं, उनमेंसे सामाजिक और विश्वष्ठ कायस्य मात्र पपनेको चित्रगुप्तके वंश्वधर वतसाते हैं। इनके सिवा भीर एक श्रेणीके सन्भान्त और श्रव्यसंस्थक कायस्य हैं, जो चान्द्रसेनीय प्रभु कड़काते हैं। जिन चित्रय वंश्वधर्रिने युद्धक्ति त्याग कर उक्त प्रभु कायस्य-को हित्त युद्धण को वा उनके साथ सम्बन्ध जोड़ा, वे भी 'प्रभु' कड़काते हैं। चित्रगुप्त देव हो कायस्य जातिके श्रादिपुरुष हैं। ऐसी दशामें सबसे पहिले चित्रगुप्तके विषयको हो श्रासोचना करनो चाड़िये।

## चित्रगुप्तका परिचय।

हस्तिखित भविष्यपुराणर्में लिखा है,—
''दशवर्ष महस्राणि दशवर्ष शतानि च।

च समाधि समाधाय खितोऽभृत कमलासने ॥

स्थित समाधी सकलं यह तं तह शांत ति ।
तन्धरीरात्माधावाहः श्यामः कमललीचनः ॥
कन्तु ग्रीवी गृद्धिराः पूर्णचन्द्रनिमाननः ।
लिखनीच्चे दनीहसी मसीमाजनसं गुतः ॥
निःस्त्य दर्भने तस्यी बद्याणीऽव्यक्तजन्मनः ।
स्त्रासः सविचिवाङ्गी ध्यानितिमतलीचनः ॥
स्यक्षा समाधि गाङ्गे य तं ददर्भ पितामहः ।
प्रमिधं सित्ररीचाध पुरुषधायतः स्थितम् ॥
पप्रच्छ को भवानये तिष्ठते पुरुषोत्तमः ।
इति पृष्टीऽववीडीम ब्रह्माणं कमलीडवम् ॥

पुराप चवाच । चत्पन्नो विधिना नाय लक्क्रीरान्न संश्वः । नासप्रेरं कि में तान । वक्क्सर्वस्थानः प्राप्त ।

नामधेर्य हि मे तात! वक्तुमईस्थत: परम्। यधीवितख यत्कार्यं तत् लं मामनुशासय॥

पुलसा उवाच।

द्याकर्ण तती बद्धा पुरुषं खग्रीरजम्। प्रष्टव्य प्रत्युवाचेदमानन्दितमितः पुनः॥ स्थिरमाधाय मेधावी ध्यानस्यसापि सुन्दरः।

ब्रह्मीवाच ।

मच्चरीरात् समुद्गृतन्तसात् कायस्यसंच कः । चित्रगृप्त ति नाता वै त्यातो भुवि भविष्य मि । धर्माधर्मविवेकार्षः धर्मराजपुरे सदा ॥ स्थितिभवतु ते वत्त । समाज्ञां प्राप्य निश्चाम् । चत्रवर्षोचितो धर्मः पालनीय यथाविधि ॥ प्रजा सजस भोः पुत्र भुवि भारसमाहितः । तस्मै दन्ना वरं ब्रह्मा तत्वै वान्तरधीयत ॥" (पद्मपु० सत्तरखण्ड)

व्रह्माने जगत्की स्टिष्ट करने के बाद स्थिरिक्स स्टियों को संयत कर ११०० वर्ष तपस्या को। उसी अवस्थामें ब्रह्माके गरीर से स्थामवर्ण, पद्म लोचन, कस्बुगीव, गूट्गिरा और परमसुन्दर एक पुरुष उत्पन्न हुवा। वह दावात-कलम से कर ब्रह्माके सामने आ खड़ा हुआ। तब ब्रह्माने समाधि मङ्ग कर उसे नीचेसे ऊपर तक देख कर पूछा, तुम कीन हो ? और मेरे सामने को खड़े हो ? उत्तरमें उस पुरुषने कहा, — 'ही नाथ! में आपके शरीरसे ही उत्पन्न हुआ है।

<sup>•</sup> आजकलके छपे हुए भविष्यपुराणमें चित्रगुप्तके विषयमें ऐसी कीई वात न देख कर कोई कोई इस विदर्यको प्रविप्त बतलाते हैं; परन्तु नारदीय महापुराणके उपविभागखण्डमं भविषापुराणको जो विज्ञृत विषय-स्वी है, उसमें कार्तिकी ग्रह्मा दितीयां वतक प्रसंगमें चित्रगुप्तदेवको पूजा बीर विक्तृत विवरणका आभास मिलता है। इसके सिवा कई स्थानोंसे

ऐसी इक्तलिखित पुनर्के भी मिली हैं; जिनमें भिवपापुराणीय विवगुप्तके विवन्ध पाया जाता है। सुप्रसिद्ध "वाचर्यायाभिवान" और "शब्दकल्पहुन" महाकीपमें भी भिवपापुराणके कथनमें उक्त विवगुप्तकी कथा उद्दूरत है। अतएव जान पड़ता है कि, आजकलके इपे हुए भविषापुराणसे वह मतकथा निकाल दी गयी है।

आप मेरा नामकरण की जिये; श्रीर मेरे लिए कार्य दी जिये।"

भगवान् ब्रह्माने उसके मधुर वाक्योंको सुन कर वड़ी प्रसन्नतासे कहा;—'हे वत्स! मैंने स्थिरिवत्त हो कर समाधि लगाई थी, उसी अवस्थामें तुम मेरे काथसे पैदा हुए, इसलिए तुम संसारमें कायस्थ नामसे प्रसिद्ध होगी और तुन्हारा नाम चित्रगुप्त हुआ। धर्माधर्मके विचार करनेके लिए यमराजके न्यायालयमें तुन्हारा स्थान निर्दिष्ट हुआ। तुम वहां चित्रय धर्म पालन करना और पृथिवीमें वलिष्ट प्रजा उत्पन्न करो।" ऐसा वर दे कर ब्रह्मा वहांसे अन्तर्धान हो गये। कमलाकर-भट्टोइत सहत्वह्माखण्डमें भी लिखा है,—

> "भवान् चित्रवर्षय समस्यान-समुद्भवात्। कायस्य: चित्रय: खातो भवान् सुनि विराजते ॥ तदःशसभवा ये वे तेऽपि तत् समतां गताः। तेषां चेखादिश्चियं चित्रया: रततत्परा:॥ संस्तारादीनि कम्माणि यानि चित्रयज्ञातिषु। तानि सर्वाणि कार्याणि मदाचावश्वचिताः॥ चक्ता प्रजापितिरिटं तते वान्तर्टं विसुः। एवसुक्तयित्रुष: प्रसन्नष्ट्रयोऽभवत्॥"

(Vyavasthá Darpana by Syámácharan Sarkar, 3rd. Ed. Part I, p. 664.)

ब्रह्माने कहा या कि, हे चित्रगुप्त! समस्थान प्रयोत् कायसे पैदा हुए हो; इसिलए तुम भी चित्रयवर्ण हो। तुम प्रथिवीमें कायस्थ-चित्रय नामसे प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे वंश्रधर कायस्थ भी तुम्हारे समान कायस्थ-चित्रय गिने जांग्रगे। उनकी लेखादि वृत्ति होगी श्रीर चित्रयक्तन्याके साथ उनका विवाह होगा। चित्रयोमें जो जो संस्कार होते हैं, हमारी श्राज्ञानुसार उनको भी वे ही संस्कार करने होंगे।" इतना कह कर ब्रह्मा वहांसे श्रन्तर्थान हो गये; श्रीर चित्रगुप्त उनके वचन सुन कर प्रसन्न हुए।

गरुड़पुराणमें श्रीर एक जगह लिखा है-

"प्रयाति चित्रनगरं वीचित्री यत पार्षि वः ।

वनस्यैनानुनः सीरिर्यत राज्यं प्रयाति हि॥" (उत्तरखण्ड १७ प०)

प्रिर वह ऋषि चित्रनगर्मे पहुंचे; जहां
श्रीचित्र, --यमके कोटे भाई-सीरि श्रकीत् सूर्वके पुत

राज्यशासन करते थे। उक्त गर्डपुराणमे यह भी ज्ञात होता है कि, यही चित्रनगर पौके 'चित्रगुप्तपुर' नामसे विख्यात हुआ है।

"चिवगुतपुरं तव योजनानां तु विंशतिः।
कायस्यास्तव पद्यस्ति पापपुष्यानि सर्वेशः॥" ( उत्तरस्य १८१२ )
उस यसकोक्सें ( २० योजनेसें विस्तृत ) चित्रगुप्तपुर है। वहांकी कायस्य सबकी पाप-पुष्यका विचार
करते हैं।

देवीभागवतमें चिखा है ;-

''शस्त्राशाशं यसपुरी तत्र दण्ड्यरी महान्। स्त्रसटैर्व हितो राजन् चित्रगुप्तपुरीगर्नः।

निज शितयुती मास्त्रचनयीचि यमी महान्॥" (१२ स्त्र॰ १० प०)

हे राजन्। दिचण दियामें यमपुरी है; जहां चित्रगुप्त पादि पपने सुभटों सहित श्रीर श्रपनी समस्त. यित्रयों सहित सूर्यंके पुत्र यम विराजमान हैं।

गर्ड़पुराणमें भी लिखा है,—

"वायुः सर्व गतः चटः स्टेंसेजोदिहरिनान्। धन्म राजसतः स्टिंघवगुहेन संयुतः॥ स्टुंवनादिकं सर्व विषयो पे तु पद्मनः॥"

( गर्डपुराप, मैं तकल, १ %)

ब्रह्माने सबसे पहिले सर्वश्रापी वायुकी; फिर तिजोमय स्र्यंकी स्रष्टि की थी। उसके बाद स्र्यंमेंसे चित्रगुप्त सहित धर्मराज (यमराज) की स्रष्टि की। इस तरह श्रादि जगत्की स्रष्टि करके ब्रह्मा तपस्यामें रत हुए।

स्तन्दपुराणके प्रभास-खगड़ में चित्रगुप्तको कायस्य कहा गया है। श्रीर उनकी उत्पत्तिको कया इस, प्रकार है,—

"मिवा नान पुरा दिवि धर्मासाऽमृद्धरावति ॥ २ कायस्यः मञ्जभूतानां नित्वं प्रियक्तिरतः । तस्यापत्वं द्ययं यज्ञे कृतुकालांमिगामिनः ॥ ३ प्रवः परमतिलस्तौ चित्री नाम वरानने । तथा चित्रामवत् कत्या ध्यात्याशीलमञ्जना ॥ १ प्राप्तां तु जातमात्राम्यां मितः पचलमा वान् । प्रय तस्य च मा मार्थां मह तेनाग्रिमाविशत् ॥ १ ध्य तौ वालकौ दीनाविषिमः परिपालिता । विद्वं गतौ नहारस्ये बालाविव स्थिती हते ॥ ﴿
प्रमासचे तमास्याः तथः परमनास्थितौ ।
प्रतिष्ठापा महादेवं भारत्वः वारितत्वरम् ॥ ६

पूज्यामास धर्माता धूपमाच्यातृ विपनै: । विष्ठकवितये व चरविर समितिते। । 👇 एदंस्त तपतक्तस्य चिवस्य विमलात्मनः। तस्य तुष्टः चहसायः कालीन महता विसः॥ ३१ अववीदत्स भद्रं ते वरं वर्य मुवत । सोऽन्नवीयदि में तुष्टो भगवांनीचादीधितिः ॥ १२ प्रीट्लं सर्वकार्येषु नायतां मा क्षिनया। तत्तचिति प्रतिज्ञातं सूर्येण वरवर्णिनि ॥ ३३ ततः सर्वज्ञतां प्राप्तियवो मिवकुलोइवः। तं जाता धर्मराजन्त बुद्धा च परवा युतः ॥ ३४ चिनायामाम मेधावी खेखकोऽयं मवेत् यदि । तती मे सर्वमिडिस निरुत्तिय परा भवेत्॥ ३५ एवं चिलयतन्त्रस्य धर्मराजस्य भामिनि। श्रायतीय गतियव सानायं जवणामि ॥ ३६ स तब प्रविगन्ने व नीतम् यनिक हरें!। सगरीरी महादेवि यमादेशपरावणैः॥ १७ स चिवगुग्तनामामूहियचारिवलेखक:॥"

( प्रभाषखङ, १२३ ४० )

हे देवि! पहिले इसी भूमण्डलमें, सर्वभूतोंके प्रिय श्रीर उनके हितेषो 'सित' नामक एक कायस्य घे। ऋतुकालमें स्त्रीके साथ मन्योग करके उन्होंने चिव नामका एक तेजसी पुत्र पैटा किया। मित्रके क्षवती एक कन्या भी हुई थी। पुत्र प्रतीके होते ही मित्र परनोक सिधारे, सायमें उनकी स्त्रों भी चितामें जस कर मर गई। इनकी मृत्य्के बाद चमहाय पुत-पुती दोनोंका ऋषिधोंके श्रासमें पालन-पोषण होने लगा ; श्रीर वे दिन दूने रात चीगुने इन दोनोंने वासकपनमें ही व्रत वदने खरी। श्रारमा किये; श्रीर प्रभास है वमें गमन किया। इन लोगोंने महादेव तथा सूर्यकी मृतिं स्वापित की. भीर धृषमात्वसे उनकी पूजा कर तपस्या करनी प्रारम कर दी। इनकी तपस्यांचे चंतृष्ट ही कर सर्थ-देव वहां गये श्रीर चित्रसे कहने स्ती,—

"हे सुत्रत! तुन्हारा संगत हो; तुम इससे वर सांगो।"

चिवने कडा,—"हे भगवन्। भाष भगर मुभासे सन्तुष्ट हुए हैं; तो मुक्ते यह वर दीजिये कि, मैं सब काममें दचता प्राप्त करूं।"

Vol. IV. 122

स्यंदेवने "तथालु" कह कर उनकी वर दिया पौर विव्रने सर्वेचना प्राप्त कर ली। विव्रको अपने समान चमतापत्र देख कर धर्मराज मन ही मन विचारने लगे,—"यदि यह बुहिमान् मेरा लेखक वन जाता तो मेरे सब काम सिंद हो जाते। हे भामिनि। एक दिन घर्मराजने, लवणसमुद्रमें नहाते हुए चित्रकी अनुचरों हारा अपनो पुरीमें बुला निया; भीर पपनी इक्काकी पूर्ति की। यह चित्र ही "संसार-चरित्र"के लेखक हैं, भार वादमें चित्रगुप्त नामसे प्रसिद्ध हुगे हैं।

देवीपुराण ( ३८ अध्याय )-से मानूम होता है,-

"दनुजासे मुरान् मर्वानयोध्यन तदाहवे ॥ भय मग्रांसदा हष्टा देवान् देवपतिर्महान् । **घदयाद्रिसमं म्द्रं गनरानं सुमृ**षितम् ॥ सिन्दरारुषरागार्थं घरहाचामरमिखतम्। चतुई न सुद्दपार्थं महावीरं महावलम् ॥ गजीदनुजः न्यस्य कालमप् दवाभवत्। यय तन स्थितसे न्हें हट । न्वाची महावतः । कागराजं समारहा दीप्तगत्तिं व्यथावयत् ॥ तं हष्टा महिषं घर्षीदग्डपाविमेहावतः। चाष्ट्यिवगुप्तय कालकेतुसमन्तितः ॥ कतान्ती निष्ट्र इव वचदखी महावत:। एवन् निर्म्हितर्मेषे पुरुषे च तदानुज:॥ खद्रपाणि: सुरकाच: ग्रदक्वषाञ्चनप्रम: । वषुमें नवं समादाय इन्ह्रमें नवं समागत:। वर्णो वार्णयींचे च पगः पागधारकः। क्रणसारं समादाय अड्रुशेन समीरण:॥"

महावली वलासुर विषान की शलसे मारा गया था। इसकिय उसके पुत्र सुवलासुरने क्रोधान्य ही कर देवों पर श्राक्रमण किया। उस समय दानक गणके साथ देवों का तुमल युद्ध होने लगा। देव राज इन्द्र देवतश्रों को हारते देख उदयाचल पर्वतके समान अंदे ऐरावत हाथी पर सवार हुए। इसके बाद पुरन्दरको ऐरावत पर सवार देख कर महायिक्तमान् श्रम्नदेवने छागराज पर सवार हो कर प्रदीप्त शिक्त धारण की। उनको देखते ही महावली यमराजने श्रीर कतान्तके समान कठोर वळादण्डधारी महावल-पराक्रान्त विव्रमने कालकेतुके साथ महिष्य पर

श्रारोष्टण किया। इस प्रकार यमराजने श्रपने समटों भीर बहुतही सेनाश्रोंको साथ से कर इन्ह्रको युद्धमें सहायता की। पाश्रपाणि वक्णदेव भी मत्यपर सवार हो श्रपनी सेनाश्रोंको साथ से कर श्रापह से। इत्यादि।

श्रीहर्षके "नैषधचरित"में पाया जाता. है,— दमयन्तीकी खयम्बर-सभामें इन्द्रादि देवोंके साथ चित्रगुप्तदेव चित्रय रूपमें श्राये थे। नैषधकारने जनका परिचय इस प्रकार दिया है,—

> "हग्गोचरोऽभूदय चिवगुण्तः कायस्य छत्रैर्ग ण एतदीय। कर्वना पवस्य मसीद एको मसीर्दभन्नोपरि पवमन्यः।" (१४ सर्ग)

चित्रगुप्तको प्राधिनामन्त्रमे यह भी मिलता है—
"विया सह समुखन्न समुद्र-मधनीहन।
चित्रगुप्त महावाही मनाय वरदो मन॥"

उपर्कृत भिन्न भिन्न पुराणींसे यह प्रमाणित होता है कि, ब्रह्माने घरीरसे चित्रगुप्त नो उत्पत्ति है; श्रीर फिर कल्पभेदसे चन्द्र सूर्यादि देव जिस प्रकार नाना भाव श्रीर नाना रूपसे श्रवतीर्ण हुये हैं, वैसे ही चित्रगुप्त भी विभिन्न कल्पों कभी सूर्य देवने प्रवरूपसे श्रीर कभी मित्रके प्रवरूपसे श्रवतीर्ण हुए हैं। इन्द्र, चन्द्र, वायु श्रीर वर्तणकी भांति वह भी देवचित्रय-रूपसे देव-सैन्धमें रहते थे।

विरुद्धधादियोंका मत।

खपयुँ ता प्रमाणों के रहते हुये भी विरुद्धवादा यह कहा करते हैं कि, चित्रगुप्तदेव चार वर्णों की स्टिष्ठके पीहि हुए हैं, इसनिये वे चार वर्णों में नहीं गिने जा सकते।

कमलाकरके—"चर्ष ध्यानस्थितसास सर्वेकायादिनिर्गतः।" द्रादि वचनके श्रनुसार चित्रगुप्त स्रष्ट्याके समस्त ग्रादेशे उत्पन्न हुए हैं श्रीर त्रद्धाकी "चनवर्षोचित धर्म पालनीया यथाविधि—"इस छितारे चित्रगुप्तका चित्रय होना सिद्ध नहीं होता। "व्रह्मकायोजनी यसात् कायस्ववर्ष एचते" इस युक्तिसे कायस्य एक स्वतन्त्र वर्ष हो प्रतीत होते हैं।

इसके अतिरिक्त मन्वादि धर्मगास्तर्मे चित्रगुप्त अथवा कायस्य जातिका तस्त निर्मीत नहीं हवा है। किसी किसी स्मृति शास्त्रमें चित्रगप्त श्रोर कायस्य नाम पाया जाता है। परन्तु इससे यह नहीं समभा जा सकता कायस्य कौन जाति हैं ?

पुराणकी—"धर्मराज्याधिकारी चित्रग्रही वस्त हा" इस छित हारा यही सिंद होता है कि, चित्रग्रह यसराजकी लेखक थे। विष्णु, याज्ञवल्क्य, सहत्परागर इत्यादि स्मिति-ग्रास्त्रींसे श्रीर कायस्थों के धर्माधिकरण में भो उनकी लेखक रहनेका प्रमाण मिलता है। श्रीगनस धर्मश्रास्त, ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, श्रीनपुराण, याज्ञ-वल्क्यस्मृति श्रीर राजतरिङ्गणीमें जगद्व जगह कायस्थों के प्रति कठोर छित्तर्यांका प्रयोग पाया जाता है। विशेषतः श्रह्मा-कामधेनुकी नवम वत्सोड्रत सविष्यपुराणान्तर्गत कार्तिक-श्रक्त-हितीया-व्रत-कथा-सन्दर्भमें कहा है,—

> "एति सिन्ने व काले तु धर्मयस्मां दिजीत्तमः। अपन्यार्थौ च धातारमाराध्यममजत्तदा॥ परमेष्टिप्रसादेन लब्बा कन्यामिरावतीम्। चित्रगुर्ता च तां द्वा विवाहमकरीत्तदा॥"

उपयुक्त प्रमाण से यह। मालूम होता है कि, विवन्ता समाण विवाह ब्राह्मण धर्म धर्मा भी प्रवो इरावती से हुमा था। इस लिये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुये कायस्य कदापि श्रेष्ठवर्ण हो नहीं सकते। इसके प्रतिरिक्त प्रव्दक्त स्पृद्ध प्राचार-निर्णय-तन्त्रमें कहा है,—

''त्रादो प्रजापतेजांता सुखाहिपाः सदारकाः ।' दलादि उपक्रमसे पादाच्च दूर्य सम्प्रतिस्त्रिवणं स्य च सेवकः । होमनामा सृतज्ञस्य प्रदोपसस्य प्रवकः । कायस्यस्य प्रवाः प्रवाः विख्याता नगतीतस्ते॥ चिष्यग्रस्यवसेनो विचित्रय तथे व च । चित्रगुष्तो गतः स्वर्ग विचित्रो नागसित्रधौ । चित्रसेनः पृथिव्यां वे दित यदः प्रचचाते॥ वसुचींपां गुहो मितो दत्तः करण एव च । सृत्यु स्वय्य सप्ते ते चित्रसेनस्ता सुवि॥"

इत्यादि वचनोंसे श्रोर श्रानिपुराणमें कड़ी गई जाति सालासे, चिलगुप्त श्रोर उनके वंशवरोंको स्रोष्ठ वर्ण नहीं कह सकते। फिर कमलाकरके

ارد ت

. . . /

अद्भिम्त स्वमें एक कायस्थकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है,—

> "माहिष्यविनतास्नृवेदिहाद्यः प्रस्यते । स कायस्य इति प्रोक्षस्य कस्यं विधीयते ॥ चवादं स्वायां माहिष्या वैस्यादिपाजी वेदिष्टः । नीपानां देशजातानां लेखनं स समाचरित् ॥ गणकलं विविवस वीजपाटी प्रसेदतः । स्वस्यः स्ट्रजातिष्यः पश्चसं स्वारवानसो । चातुर्वेष्यं स्व सेवांष्ठि लिपिलेखनसाधनम् ॥ शिखां यज्ञीपवीतस्र कायस्थायो विवर्ज्ञं येत ॥"

'वैदेहने श्रीरससे घौर माहिष्यपतीने गर्भसे जो उत्पन्न हुये हैं, वे कायस्य हैं। देशीय निपिका लिखना, गणना करना, घिल्पकार्य करना, वीज श्रादिका बोना, चार वर्णकी सेवा करना दत्यादि उनका कार्य वतलाया गया है। यह पांची संस्तार श्रधम श्रूट्रजातिने करनेने हैं, इसलिये इनको चोटी, यज्ञोपवीत, गैरिकवस्त श्रोर देवताका सार्थ न रखना चाहिये।'

इसके श्रतिरिक्त शब्दकल्पद्रुमोष्ट्रत देवीवरके "व्यविद्य दिनाः वच तर्वेव ग्रव्यवकाः।" इस कथनसे यही प्रमाणित होता है कि, श्रादिश्रको सभामें पञ्च ब्राह्मणोंके साथ श्राये हुये पञ्चकायस्य श्रादि श्र्द्र हो ठहराये गये थे। इसके सिवा बहदमें प्रराणमेंभी लिखा है.—

"ग्रदायां वै वैभाजातः करणो वर्णसङ्दः॥" ( उत्तर १३ ४०) इत्यादि प्रमाण्से किसी जीगोंका मत है कि वैश्वसे उत्पन्न वर्णसङ्कर करण भी कायस्य थे।

#### विरुद्धमत-खराडन।

विरुद्धादों लोग चित्रगुप्तके वर्ण भीर धर्म सस्वन्धमें जिन युक्तियां को दिखलाते हैं, उनके उत्तरमें हम पहिले ही कमलाकर छत बहद् ब्रह्माखण्डका प्रमाण उद्दूत कर चुके हैं कि, ब्रह्माने उत्पत्ति कालमें ही चित्रगुप्तमें कहा या—"तुम कायस्य' जिस स्थलमें चित्रय उत्पन्न हुए हैं उसी स्थानमें उत्पन्न होने के कारण चित्रय नामसे प्रसिद्ध होगी। तुन्हारे वंश्यके लोग भी तुन्हारे हो समान पर्यात् कायस्य नामसे प्रकार जायेंगे। उन लोगोंका विवाह चित्रय कन्यावोंके साथ होगा। चित्रयवर्णके लिये लो

संस्तारादि कमें बतलाये हैं, उन समको वे मेरी भारति अनुसार करेंगे।"

ब्रह्माके इस कथनमें चित्रग्रप्त भौर उनके वंशधर कायस्य चित्रय हैं, इसमें कुक भी संन्देह उपस्थित नहीं होता।

मिताचरामें कायस्यांको राजवत्तम, शूलपाणिकत दीपकित याज्ञवल्क्यनिवन्धमें कराधिकत या कराधि-कारी कहा गया है। कायस्य सदीसे राजावांके प्रिय होते श्राये हैं। यह राजकार्यमें निपुण होते हैं, श्रीर कर वस्त करनेमें दनका मुख्यतः हाथ रहता है-; रसे लिये दन लोगोंके द्वारा प्रजाका प्रधिक पोड़ा पंहुंच सकती है। श्रतः याज्ञवल्क्य श्रीर श्रग्निपुराणकार राजाश्रोंका दन (कायस्य) लोगोंके प्रति विश्रेय कच्च रखनेका शादेय दे गये हैं।

कायस्थिति हाधसे किसी किसी जगह प्रजा प्रधिक पीड़ित होती रही, इसी लिये ग्रीयनय-ब्रह्मवैवर्तपुराणके जनाखण्डमें धमेशास्त्रमं. राजतरिक्षणी यन्यमें कायस्योंकी निन्दा की गई लेकिन किसी भी शास्त्रमें कायस्थांको हीनवर्ष नहीं कहा गया है। कमलाकरने जिन प्रतिनोमजात कायस्थोंका उन्नेख किया है. वह चित्रगुप्तके वंग्रधर कायस्य नहीं हैं भोर न उनमें उस जगह लिखी गई वातें ही सङ्घटित होतो हैं। ऐसा माल्म पड़ता है कि मेदनीपुरवासी श्राधुनिक 'कास्य'-जातिका नाम संस्कृत भाषामें उन्हों (क्रमलाकर)ने 'कायस्य' रख दिया है। किन्तु चित्रगुप्तके वंग्रधर कायस्थों को उन्होंने भी कायस्य-चित्रय कह कर परिचय दिया है। चित्रगुप्तने देवकन्या सुद्धिणाको साथ विवाह किया था। "नद्मणाऽतीन्द्रयचानी देवाग्रीयच-सक् स वै। भाजनाच सदा तकादाइति दीयते हिजै: ॥" द्वादि पद्मपुराणके कथनानुसार ब्राह्मण जब चित्रग्रसको देव मान कर पूजते थे, तब धर्मगर्मीने अपनी कन्याका उनसे पाणियहण कर दिया; तो इसमें दोष कौनसा हो गया ? इसके सिवा उस समय यौनस्रष्टि या एकरोत्प्रतिकी कोई चर्चा हो न यो ; नहीं तो बाह्यण

्रमृटिषकन्या शिमाष्टाका विवाह चित्रिय राजा ययातिकी साथ कभी नहीं हो सकता था। ग्रव्ह कल्पहुममें "श्राचारनिष<sup>8</sup>यतन्त्र" भीर "श्रम्निषुराषीय जातिमाला" से जो प्रमाण लिये गये हैं, वह त्राधुनिक रचना है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तन्त्रसार, महासिहि . सारस्तत, भागमतस्वविनास, वाराहीतन्त्र भीर रुट्या-. सत्तत्वमें भित्र भित्र ५०। ६० तन्त्रीका उसेख है। ्यरन्तु उपर्युक्त किसी भी तन्त्रमें "श्राचारनिर्णयतन्त्र"का नास तक नृहीं त्राया है। भारतके नाना खानों में सैकड़ां तन्त्र-ग्रन्योंका पता लगा है, परन्तु दूसरी लगह कहीं ''श्राचारनिर्णयतन्त्र" की एक भी पोशी नहीं मिली। िर्फ शब्दकल्पद्रमके सङ्कलियता राजा राधा-कान्त देवने पुस्तकालयमें हो एक प्रति मिलतो है। इस पुस्तकमें ७० स्रोक हैं। इसकी लिपि देखनेसे ही स्पष्ट मालूम हो जाता है कि, यह किसी ब्राधनिक लेखककी लिखी हुई है। यह पुस्तक किसी उद्देश्य-सिंदिके लिये ही लिखी गई है ;—इस वातको वे ही हृदयङ्गम कर सर्वेगे, जो इस पुस्तक को देख चुके हैं। - पिनपुराणीय जातिमानाने विषयमें भी ऐसा ही है। कलकत्रेकी एशियाटिक सोसाइटी श्रीर वस्वई श्राटि नाना-स्थानोंसे सूल श्राग्नपुराण प्रकाशित इये हैं, पर लनमें कि कीमें भव्दक लाहममें कही गई भ्राम्मपुरा-गीय जातिसालाका एक भी स्नोक नहीं मिलता। श्रीर की तो क्या, भारतसे जितने इस्त जिखित यन्य प्राप्त . चुरी हैं, छनकी विवरण-पुस्तिकामें भी इस जाति-मालाका उन्नेख नहीं। बङ्गालके बाहर जो चित्रगुप्तके वंग्रके कायस्य रहते हैं, उन्हें भी इस जातिमालाका पता न था। वङ्गालमें सिफं वसु, घोष भादि उपाधि धारियोंका वास है भीर इसके उसे खसे यह जातिमाना किसी बङ्गालीकी बनाई दुई श्रीर श्राधुनिक ही प्रतीत होती है। इसलिये 'बाचारनिर्णय तन्त्र'की तरह यह जातिमाला भी किसी विशेष उद्देश्यसिंदिके निये चानमें वनाई गई है इसमें सन्दे इ नहीं। इसी तरह शब्द-क खद्मोत्त 'कुलप्रदीप'के वचन भी प्राचीन-पास्त-सम्मत न होनेके कारण श्राधुनिक हैं; भीर वह किसी विशेष एइ खिसिकी लिए सिखे गये हैं, इस लिए वह भी

त्याग करने योग्य हैं। 'शब्दकल्पड्रम'में कही गई हेनी-वरकी उक्ति भी काल्पनिक है, क्योंकि देवीवरके मृज जलग्रन्यमें कहीं भी ऐसे वचन नहीं हैं। उपरोक्त प्रमाणोंकी भांति "इहई में पुराण" के वचन भी कायस्थोंके विषयमें ठीक नहीं जंचते। गब्दरताकर श्रमदानके—

"करण नामने गाने पुनान् गृहानिशी: चुते। युद्धे कायस्यमेरीऽपि क्षेट्रे करणनिस्थान्॥"

इत्यादि प्रमाणमे करण कायस्य श्रीर शृद्र-वैद्यासे उत्पन्न करण, सम्प्रणे भिन्न प्रतीत होते हैं।

### सान्धि-विग्रहिक।

कायस्व ता अर्थ सेख ता या राजाका सेख त है—
इस बातको सब हो स्वीकार करते हैं। विण् स्मृति
श्रीर वहत्पराधरस्मृतिमें राजसमाक सेखकको ही
कायस्य कहा है। उक्त स्मृति पोर ग्रुक्तनीतिसे यह
स्पष्ट प्रतीत होता है कि, पहिले कायस्य लोग ही
हिन्दूरालाओं के समयमें सेना-विभागका हिसाब रखनेके
लिए, कर वसूल करनेके लिए और विचारालयके
कागजात लिखनेके लिए राजसेखक रूपसे रखे
लाते थे। श्रयात् लिखनेका काम एक मात्र कायस्थिके
हो हाथमें था। पहिले हिन्दू-राजसभामें लिखनेके
काममें कायस्थों के सिवा दूसरे नहीं रखे जाते थे।
इसी लिए कायस्य या राजसभाके सेखक राज्यका
साधनाङ्ग समभे जाते थे। मनुसंहिताके देवें स्रोकके
भाष्यमें मेधातिथिने ऐसा लिखा है:—

"राजायहारमासनाचेककायस्य-इस्तिखिताचेव प्रनारी मवित ।"

त्रर्घात्—राजदत्त ब्रह्मोत्तर सूमि पादिका ग्रासन, जी एक कायस्वके ष्ठायका जिखा दुषा है, वही प्रसाणित है। मिताचरामें जिखा है,—

''निस्विवयहकारी तु भने यक्तस्य देखकः। स्वयं राज्ञा मनादिष्टः च दिखेद्राज्ञयाननम्॥"

( स्राचाराध्याय, ३१८ स्रीक )

जी व्यक्ति राजाका सन्धि-विग्रहकारी लेखक होगा, वह ही राजाके पादियानुसार राजगासन लिखेगा।

भ्रपराक्षेके याज्ञवल्कानिवस्यमें भी व्यासके वचन विसे उहत हैं,—

'राज्ञा तु सयमादिष्ट-सन्तिविषद्दश्चेखकः। तासपदे पटे वापि प्रतिस्त्रिहात्रश्चासनम् १'' पस्पि-विग्रहः लेखक, खं राजाकी भाषासे ताम-पट या कपासके कागज पर राज्यासन सिखेंगे। भारतवर्षके नाना खानीसे तामखण्डों पर लिखे हुए जितने यासन निकले हैं, उनके सिखविग्रहकारी लेखक "सान्धिविग्रहिक" नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। पहिले सान्धिवग्रहिकका पद एकमात्र कायखोंको हो मिलता था। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें सान्धिवग्रहिक, "सन्धिवग्रहः लेखक" (भपरार्क शन्द, वीरमित्रीदग्र भीर केमवव नियनी हां भ०) "सन्धिवग्रहकायस्य" (लोनदिवका कथा-सरिखागर ४२।८१) श्रीर "सन्धिवग्रहाधिः करणाधिक्षत" (Ind. Ant. VI p.10) नामसे प्रसिद्ध थे।

प्राग्निपुराणमें लिखा है :-

· "सन्धिवियहिकः कार्यः पाङ्गुखादि विधारदः।" ( २२०१३)

सान्धिविग्रहिक इट गुणोंमें विधारद होना चाहिये। वे षट्गुण कीन कीनसे हैं ? मनुसंहिताके मतसे—

> "सिखिष विग्रहत्वे व यानमासनमेव च । दैधीभावं संग्रयाच पह गुणांचिनायेखदा ॥"

सिन्सं, विग्रह, यान, पासन हे धीभाव पौर संश्रय इन कह गुणोंकी चिन्ता, गन्भीरतापूर्वक करना पाहिये। मनुसंहितामें भीर भी है,—

> "मीलान् प्रास्तिदः ग्रान् लस्त्वचान् क्लोहतान् । सचिवान् सप्तचाष्टौ वा मक्तवीत परीचितान् ॥ तै सार्षे चिनायेत्रियः सामान्यं सन्धिवग्रहम्।" (७। ५४, ५६ ।)

सुप्रतिष्ठित वेदादि धर्मशास्त्रों वारदशी, शूर भीर युद्धविद्यामें निपुण भीर कुलीन—ऐसे सात भाठ मन्त्री, प्रत्येक राजाके पास रहने चाहिये। राजाशोंको, सन्धिवग्रह पादिकी सलाह उन्हीं बुद्धिमान् सचिवोंसे लेनी चाहिये।

#### मिताचरामें विश्वानेखरने लिखा है,-

"एवं मिलियः पूर्वं कृता ते सार्वं रान्ये सिलिवग्रहादिलचर्यं कार्यं चिन्तयेत्। समस्वेर्धसे य अनन्तरं तेषामिष्मार्यं ज्ञाता सकल्यास्त्रार्यं -विचारक्षयतिन ब्राह्मयेन पुरोहितेन सह कार्यं विचिन्त्य ततः स्वयं ब्रद्धाः कार्यं चिन्तयेत्।"

मिताचराके उपर्युक्त वचनसे यह मालूम शोता है कि, राजाके जो ७-६ मंत्री रहते थे, वे सब ही ब्राह्मण Vol. IV. 128 नहीं थे। की कि; उसके बाद ब्राह्मणके साथ क्या क्या परामर्थ करेंगे—यह भी लिखा है।

. ( याचनल्ता, १म प्रध्याय, ११२वां श्लोक )

## ग्रक्रनीतिमें सप्ट लिखा हुवा है,—

"पुरोधा च प्रतिनिधिः प्रधानसिवत्सया॥ ६८॥
मन्तो च प्राष्ट्रविवाक्तय पर्वितय सुमन्तकः ।
चमात्यो दूतरत्ये ता राजः प्रकृतयो दृषः ॥ ७०॥
दश प्रोक्ता पुरोधाया ब्राह्मणा सर्वे एव ते ।
चमावे चित्रया योज्यास्तदसावे तयोक्जाः ॥ ४१८॥
नैव युद्रास्त संयोज्याः गुणयन्तोऽपि पार्षि वैः।" (२४ प्रध्याय)

पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राड्विवाक, पण्डित, समन्त्र, समात्य भीर दूत ये दश व्यक्ति राजाकी प्रकृति हैं। उक्त पुरोहित पादि दशों लोग ब्राह्मण होने चाहिये, ब्राह्मणके सभावमें चित्रय भीर चित्रयके सभावमें वैद्य भी नियुक्त हो सकेंगे। सूद्र गुणवान् होने पर भी राजा उक्त कार्योंके लिए नियुक्त न कर सकेंगे। उपरोक्त सात-पाठ सचिवोंमें एक सान्धित्रपृष्टिक भी थे। सुक्रनीतिमें इन्हों सान्धिविश्वहिकका "सचिव" नामसे उक्केख किया गया है। यह सान्धिवश्विक सचिव सूद्र नहीं हो सकते—इस बातका भी सुक्रनीतिमें सुष्ट प्रमाण मिनता है। हारीतस्मृतिसे यह साफ जाहिर होता है कि, सन्धि विश्वह पादि चित्रयोंका हो धमं है।

"राज्यस्यः चित्रयशापि प्रका धर्मे च पालयन् । कुर्यादध्ययनं समाग् यज्ञदयज्ञान् यद्याविधि ॥ नीतिशास्त्रायं कुणलः सन्धितिग्रहतत्व्वित् । देवब्राह्मयमक्तय पिटकार्यपरस्वया ॥ धर्म्य यजनं कार्यं मधर्मपरिवर्ज्ञं नम् । स्त्रमा गतिमाप्नीति चित्रयोऽपेरबमास्वरन् ॥"

् ( इारीतस्मृति २य ४० )

इन प्रमाणों से जब यह सिंह हो गया कि, सिंस-वियह पादि कार्य चित्रयोंका ही था, तब स्मृतिमें कहें गये सिंधवियहकारी कायस्य वा सास्थिवियहिक, चित्रयके सिवा दूसरी जाति नहीं हो सकते। ब्राह्मणोंके धमप्रतिष्ठापक गुप्तवंगीय सम्बाटींसे ले कर गोब्राह्मण-भन्न बङ्गालके सेनवंगीय राजावोंके समय तक जितने राजा हुए हैं, उनकी सभागोंमें कायस्य ही सान्धिविग्रहिककी पद पर नियुक्त रहे हैं। इस विषयमें एक पुरातस्वविद् न्नाच्चणने लिखा है,—

"It is a noticeable fact that the value fauth or minister of war and peace and the secretary, were always Kâyasthas or men of the writer caste. This not only occurs in the Kataka plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India." (Indian Antiquary, Vol. V. p. 57.)

संस्ततन्न श्रंगेन विदानीने सामिविग्रहिक शब्दका अस प्रकार पर्ध किया है,—

"A great officer for making treaties and declaring war. This officer or a subordinate, is deputed at the end of the grant, to give effect to it." (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875. pt. I. p. 5)

"Secretary for foreign affairs."—( Tawney's Kathâsarit Sâgar. Vol. IV. p. 383.)

कायस्य या चीखक।

यदि कोई कहे, जो कायस्य सान्धिवग्रिहक जैसे जंसे पर पर नियुक्त थे, वे या उनके वंश्वर चित्रय हो भी सकते हैं; परन्तु जो कायस्य पटनारी सुहरिर श्रादिका काम करते थे, वे तो कमलाकरहारा कहें गये याहित्या श्रीर वैदेहसे उत्पन्न हुए श्रथम श्रूद्र हो है। प्रकृत श्रास्त्रमें सामान्य पटनारी श्रीर सुहरिरांके लिए कैसा स्थान था, हमें इस नातकी जांच करना जरुरी है।

शुक्रनीतिमें लिखा है—

"मास्त्रीट्रं रागितिष्ठे दस्त्रपाताद्यहः सदा ॥ सग्रस्त्रो दग्रहत्तं तु यथादिष्टं रागियाः । पञ्चहत्तं वसीयुर्वे मन्तिणो लेखकाः सदा ॥" ( २।२६६—७ )

राजाकी भागने य-भस्त्रसे और जहां श्रस्त गिरते हैं — ऐसे स्थानसे मदा दूर ही रहना चाहिये। राजासे दश हाधकी दूरी पर उनके प्रिय शस्त्रधारी, पांच हाधकी दूरी पर मन्त्री श्रीर उनके पास एक बगलमें सैखक रहेंगे।

श्रुक्रनोतिमें श्रीर एक जगष्ठ लिखा है "तृपोऽधिकतमधाय स्मृतिर्गणकलेखकौ।
हेमाग्रास्त्र खपुरुषा: साधनाङ्गानि वे दश॥
एतद्दशाङकरणे यसा मध्यस्य पार्थि व:।
न्यायान्यायो क्रतमित: सा समाध्यरमितम:॥" (१।५५७--=)

राजा, अध्यच, सभ्य, साति, गणक, लेखक, हेम, अग्नि, जल श्रीर सत्पुरुष — ये दस साधनाह है।

उपर्यु त प्रमाणसे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि, जो लेखक राजाके बाम्राण-सन्दोके पास बैठते थे, श्रीर जो राजाके पङ्ग गिने जाते थे, वे कदापि शूट्र नहीं हो सकते।

श्रिष्ठात्र सम्तिमें कष्टा है,—

''श्रुष्ठात्र' ग्रह्मस्पर्क' ग्रह्मेण च सहासनम्।

ग्रह्मच्चानागमं कथित् व्यक्तनिष पातग्रेत्" ॥ ४८॥

इस सा तिवचनके चनुसार जब शूट्के साथ बैठना भी ब्राह्मणके निवे निषिष्ठ है, तब हिन्दू-राज-सभामें ब्राह्मण-मन्द्रीके पास जो लेखक या कायस्य बैठते थे, वे अवस्य हो दि जाति होने चाहिये।

श्रमरकोषमें भी लेखक यन्द्रका वर्ग चित्रय वतलाया गया है श्रीर श्रक्तनीतिमें भी स्पष्ट निखा हुशा है,—

> "यासपो ब्राह्मणी योन्य; कायस्यो चिखकत्त्वद्याः। युक्तयाही तु वैण्यो हि प्रतिहारच पाइनः॥" (२।४२०)

प्रधात् हिन्दू राजाधीं के समयमें ग्रामीं का गासन व्राह्मण करते थे, कायस्य उनके सहकारी (लेखक, सुहरिर वा पटवारी) रहते थे, वैद्य कर वस्त्र करते थे श्रीर श्रूट्र नीकर (श्रेवक) का काम करते थे। श्रुक्त नीति के उक्त वचनसे साफ जाहिर है कि, तीखक कायस्य व्राह्मण नहीं, वैद्य नहीं श्रीर न श्रूट्र हैं। जब शास्त्रमें चार वर्णके सिवा पांचवां वर्ण ही नहीं माना गया, तब व्राह्मण, वैद्य श्रीर श्रूट्ट वर्णके सिवा चित्रयवर्ण हो बच रहता है, इस लिए कायस्य चित्रयवर्ण हो प्रमाणित होते हैं। कोई कोई कायस्थित लिए पांचवें वर्णकी कत्यना करता है। परन्तु मन ही कव पांचवें वर्णकी कत्यना करता है। परन्तु मन ही कव पांचवें वर्णकी कत्यना प्रश्नाह्म श्रीर श्रमास्त्रीय है। दाचिणात्यमें जो जाति प्रस्मृध्य श्रमास्त्रीय है। दाचिणात्यमें जो जाति प्रस्मृध्य

श्रीर समाजसे विश्वक त होती है, वह 'पश्चम' कहताती है। कायस्थोंकी ऐसा मानना विल्कु न श्रनुचित है। कोई कोई हपी हुई 'व्याससंहिता'के "विविद्यातकायस्य मालाकारकुट्टिनः।" इस वचनसे कायस्थोंकी श्रन्यज्ञ कहता है। परन्तु यह स्रोक वास्तविक नहीं; विल्कि "विषक् विराट-कायन्त मालाकार-इट्टिननः।" इत्यादि स्रोक्तका विक्रत पाठ है, इस वातका श्रन्यत्र प्रमाण मिलेगा। (कायस्वका वर्णनिर्णय ० प्रहम देविवे।)

श्रव पहिले बाई हुए पुराण भीर स्नृतिके प्रमाणी दारा कायस्य चित्रयवण हो ठहरते हैं। कोई कोई कहा करता है कि, स्कन्दपुराणमें रेणुकाके माहालाखे दालागायममें चान्द्रसेनी कायस्थोंकी हत्पत्तिकी कथामें—

"कायस्त्र एप उत्तम्भी चिविणां चिवियात् ततः।

रामाभया स दाल्येन चावधमांद्रिष्कृतः ॥४४॥

दत्तकायस्यधर्माऽष्मे चिवगुप्तस्य यः स्मृतः।

प्राप्तकायस्यमामलाद्गे स्था इतिय भूभताम् ॥४५॥

तस्य भाषांक्रवा चिवगुप्त-कायस्यभ्यन्ता।

तद्दं गनाय कायस्याः दालस्यगोवान्ततोऽसवन् ॥४६॥"

दन श्रोकोंके प्राधार पर कोई कोई कहता है कि, विग्रह चित्रय चन्द्रसेन राजाके श्रीरससे उत्पन्न होने पर भी जब छनके पुत्रको "चात्रधर्माद्दृष्टिकृतः" कहा है, तब कायस्य भीर चित्रय एक नहीं हो सकते। इस विपय पर महापण्डित गागाभट्टने श्रपने "कायस्य-धर्मप्रदीप"में ऐसा मत प्रकट किया है.—

"रामाणया च दाल थेन चावधमां इहिन्तृतः" इति वषनिवरीधः तव चावधर्म गण्दरगीयां दिचवियमाधार पर्धमपरः न तु श्रीत खार्मियाव हमेपरः वयाचे देवार्षनादि चर्मापामपि नियेधापत्तेः किन्तु तवाश्रमे महामाग इत्याद्युपक्रस्य काथस्योत्पत्तिमुक्ता "दाल्मगोपदेशतस्ते हैं" इत्यादि यञ्चदानतपः गोलावततीर्यं रतः सदा" इत्युपमं क्रते स्पक्षमोप चेष्ठाराभग्रामपि चान्द्रसेनीयकायस्यानां ग्रह्यचिवयकं प्रतीयते।"

( गागामहक्रत कायस्वधर्मप्रदीप )

महामहोपाध्याय त्रीयुत वापुरेव यास्त्रीजी श्रीर महामहोपाध्यायं केलायचन्द्र. शिरोमणिजी जैसे प्रमुख विद्वान् भी गागाभद्दते एक वचनका समर्थन कर गर्ये हैं।

सञ्चाद्रिखण्डके प्रमलकीयामके माहाकामें सह-स्नाल्नवधके प्रसङ्गें ६६वें प्रध्यायमें लिखा है,— "चन्द्रसेतम्य राजये"नायां मा दुः जिता मती ॥ (१) । पप्रच्य प्रियस्या च रानं दाल्मं इच्चयतः । सत्तीऽधं मम कायस्यो मितस्यति वचन्तव ॥ (४॥ धर्मोऽस्य की भवेदयद्भन् चावधनां दिस्कृतः । स्रुत्वा तदचने रानः पुनराह महामितः ॥ (६॥

चितयापां हि मं स्हारीऽध्ययनं यद्यक्तमं यत्। तत्करिष्यति पुत्रस्य मनापालनकर्मेषि ॥४०। नियतः चित्रयुप्तस्य स्वधर्मीऽस्य भविषाति। . उपनीस्यं भवेडटे खेवा राजसु सन्तमे' हृद्य

श्रयात्—'उस समय राजिष चन्द्रसेनको भार्या दु:खित हो कर राम श्रीर दालारको नमस्कार करके पूक्रने लगीं, 'पापके वचनानुसार मेरा यह गिग्र (पुत्र) कायस्य नामसे प्रसिद्ध होगा यह ठीक है; परन्तु हे ब्रह्मन्! यह पुत्र जब चात्रधर्मसे बहिष्कृत कर दिया गया है, तब इसका कोनसा धर्म होगा ?'

महामुनि परश्राम उनके इस प्रश्नको सुन कर फिर कहने लगे,—'तुम्हारा पुत्र प्रज्ञापालनमें रत रहेगा। चित्रयों का जैसा संस्कार है, जैसा श्रध्ययन है और जैसा यश्चकर्म है, तुम्हारे पुत्रका भी वही होगा। श्रयीत् चित्रगुप्तके समान ही रहेगा। हे भद्रे! राजाशोंके पास रह कर लेखनकार्यमें ही इसकी उपजीविका होगी।' इसके वाद उक्त प्राणमें स्पष्ट ही लिखा है,—

"कायस्य एप छत्यत्र चित्रकां चित्रयाच्या। रामाच्या स दाल्भेरन चात्रधमांदिहरू तः ॥०१॥ ततः चित्रयसं स्तारात् वेदमध्याप्यन् सृतिः। ततः स्वधमनिष्ठोऽयं गार्षस्यो। संनियोजितः ॥०६॥ उपजीव्यं त तत्ते न चित्रगुप्तस्य यत्व्यतम्। दात्भेरन सृतिना तेन सृत्यिनो गोत्रजास्य ॥०१॥ भविष्यन्ति न सन्देशे याव्यस्दिद्याकरी।"

कायस्य ऐसे ही चित्रियों दारा चित्रियाणियों के गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। परग्ररामके पादेशानुसार वही कायस्य चात्रधमें से विहिष्कृत होने पर भी दाल्प्रा सुनिने उन्हें चित्रिय संस्कारीं में स्कृत करके वेद प्रध्ययन कराया, फिर उन्हों स्वधमें निष्ठ कायस्थों को गाई स्वधमें वतनाया। चित्रगुप्तकी उपजीविका ही उनकी उपजीविका हुई। दाल्प्रमुनिने ग्रायोवीद

दिया कि, जब तक चन्द्र श्रीर सूर्य रहेंगे, तब तक तुम्हारे वंशीय श्रीर तुम सुख भीग करते रहोंगे।

उपर्युत्त प्रमाणों च च स्पष्ट विदित होता है कि, चित्रगुप्तके वंशीय श्रीर चन्द्रसेनके वंशीय कायस्य चित्रय हैं।

#### चिवगुप्तका दंश।

चित्रगुप्तकी उत्प्रतिके विष्यमें सबसे पहिले जो पुराणके वचन उद्दत किये गये हैं, उन वचनोंके साथ चित्रगुप्तके वंशका ऐसा परिचय मिलता है;

"चितग्रतान्तये जाताः भृण तान् कषयामि वै।
गौडाख्या मायु राये व भटनागरसेनकाः॥
श्रिष्ठानाः श्रीवाक्तव्या शकसेनाक्तय व च।
कुश्वाः सर्वशास्त्रेषु श्रम्मष्ठाद्या नराधिप॥
पुतान् वे ख्यापयामास चितगृत्ती मद्दीतकी।
धर्माधर्मविवेकश्चः वितगृत्ती महामितः॥
भूयसान् वोधयामास सर्वसाधनम् नम्।
पूजनं देवतानाञ्च पितृषां यञ्चसाधनम्॥
वर्षानां वाद्ययानां च सर्वदातिथिसेवनम्।
प्रजास्यः करमादाय धर्माधर्मविज्ञोचनम्।
कर्तव्यं हि प्रयत्ने न पुताः स्वर्गस्य कास्यया॥"

## श्रहत्याकामधेनुसे छड्त भविष्यपुरायमें भी जिखा है:—

"वितग्रित सा कन्या चाष्टी प्रवाननीजनत्। चारःसुचा रियवाख्यो मितमान् हिमवांसया। चित्रयार्यारनय लण्मोऽतीन्द्रियस्या॥ हितीया देवकल्ये व दिल्या या विवाहिता। तस्याः पुत्राय चलारस्य भां नामानि वै घण्ण॥ भानुस्या विभानुय विश्वभानुय बीर्यवान्। पुत्रा दाद्य विख्याता विचेरस्ते महीतस्य॥ मण्डायां गतयारु माणुरालमिती गतः। सुचार गौष्ट्रिये तु तेन गौष्ठोऽभवतृपः॥ भइनदी गतियत्री भइनाग्रिकः स्वृतः। श्रीवासनगरे भानुस्तस्याच्छीवास्तुमं ज्ञकः॥ श्रम्वासाराध्य हिमवान् तेनाम्बष्ट हित स्वृतः। स्रभार्यो मितमान् गला स्वस्नेनलमागतः॥ ग्रस्तिनं विभान् य तेन मुर्यध्यनः स्वृतः।"

युक्तप्रदेशके कायस्थिते "कुलग्रन्य"में, वहांके समाजमें प्रचलित "पातालखण्ड"के कथनमें भीर चित्रगुप्तको पूजापद्वतिमें गौड़, माथ्र, भटनागर,

सेनिक या शक्सेन, श्रम्बष्ट, श्रीवास्तव, श्रष्टान, करण, स्यध्यज, वाल्मोक, कुलश्रेष्ठ श्रीर निगम—ऐसे बारष्ट भेद चित्रगुप्तज कायस्थिक पाये जाते हैं। रहीं बारष्ट श्री वियों के कायस्थि रक्की प्रकारके कायस्थ हुए हैं— ऐसा उक्त ''पातालखण्ड''में लिखा है। उनके भेद इस प्रकार किये गये हैं:—

१ स्वध्यन, २ चन्द्रहास, ३ शूरिचन्द्राह, ४ चन्द्र-देह, ५ रविदास, ६ रविरत्न, ७ रविधीर, प रिवपूनक, ८ गभीर, १० प्रसु, ११ वन्नभ, १२ उदारहास रिव, १३ मधुमान्, १४ भट्ट, १५ स्भट्ट, १६ योगोइ, १७ राजधाना, १८ धनिन्द, १८ सम्भूम, २० विखास, भीर २१ पञ्चतत्त्वज्ञ। इन इकीस येणियों मी हर एकके बीस बीस मेद हैं। पश्चिमाञ्चलके कायस्थों के कुलग्रन्थकी भांति बङ्गालके उत्तररादीय वायस्थों के कुलग्रन्थकी भांति बङ्गालके उत्तररादीय

> "चिवगुप्तः क्रियोपेतः सर्वं गास्त्रे पु पून्यते ॥१५॥ सेनीपुताष्टकाः पृष्यृां सर्वं सम्पत्तिम युताः। गौड़ाख्यो मायु रश्चेव सक्सेनः महनागरः॥ भम्बद्धय श्रीवास्त्यः क्रियोपक्ष्यं स्चते।"

# कुनाचार पञ्चाननने प्रपनी "कुनकारिका"में ऐसा निखा है:

''वेदोत्तराष्ट्रशताम्दे शांक कुम्मस्यमास्तरे। बात्माः सीकालीनयेव तथा मीद्रस्य एव च॥ कास्यपियामित्री च पश्चगोत्रक्रमेण वे। सनादिवरिष 'इश्च सोमघोपय सुवीरः॥ पुरुषोत्तमदास्य देवदत्तो महामितः। सुधीराग्रगण्य मित्रकुले सुदर्शनः॥ श्रयोध्यानिवासी सि हो घोषश्चेव तथा पुनः।

म्वासी दासः कीलाखाद्राद्रमागतः॥

मायापुरीनिवासिनी दत्तमितो तथा गतो।"

"नम्म दायानीरे पुरी कणोलीति मनोइरम्॥

महै यर्थमयं सीरं विश्वकर्म ण निर्मितम्॥

तथा श्रीकर्ण सस्तीकममवत् तत्पुरीश्वरः।

तत्मुतन पुरी दत्ता धर्मराजपुरं ययौ॥

तद्दंशजो वसुमतीसि हाखाश्च नरेश्वरः।

तस्यास्पालपुतश्च राषागीपालसं ज्ञकः।

तस्यास्पालपुतश्च राषागीपालसं ज्ञकः।

तस्यासनीरनादिवरसि हः खातो महावली॥।

धार्मिकः सत्यवादी च जितेन्द्रियं सदाययः ।

महाधनुधं रो वीरः कुलथेष्ठः कुलाधियः ॥

राजकार्यपरिज्ञाता सर्वं कार्यविकारदः ।"

"चित्रमान्वये जातो विभान् उपकर्णकः ।

तस्यात्मनः स्थंध्वजो चोधवं श्रमहोपतिः ॥

स्थंदेवप्रसादेन स्याद्ध्यो नगरं वसेत् ।

तहं श्रजक्षमेणैव नानादेशान्तरं गताः ॥

चन्द्रहासगिरौ वीचित् चंद्रहासगिरौ यरः ।

मध्यदेशे लयोध्यायां चन्द्रात्स्थंपदोइवः ।

तहं श्रजः श्रीसोमधोषः श्रीकर्णस कुलानुगः ॥"

इस विषयमें कुलानन्दने श्रपने उत्तरराहीय 'कायस्यकारिका' नामके बङ्गला कुलयन्यमें जो कुक जिखा है, उसका श्रव्यरयः श्रनुवाद नीचे दिया जाता है:—

"विधिने किया एक जन, कमी सिखने के लिए। चित्रग्रुप्त नाम उसका, दूषा फिर वह इस लिए ॥ कायखकी उत्पत्ति, हुई यमके समान । प्रापपुरा लिखनिके, हेतु दुषा फिर विधान ॥ वादमें फिर इए, उनके तीन जो लड़के। चित्रसेन चित्ररथ, नाम विचित्र उनके॥ चित्रसम स्वर्भेमें गया विचित्र पातासमें। चित्ररथ मत्य में शाया. सेनी जो कहाता ह यसुना विभा क्रमें इरिषके पन्तरमें ) सुखरे निवसे सेनि-पत्नीके मन्दिरमें ॥ यसुनानी गर्भसे दूर पैदा बद्दत जन। जी मीज, माध्र, भट्ट, सकरीन श्रीकरणा श्रीवास्तव, श्राहिष्ठाम सम्बष्ट निगम। सुनिकी पुत्रम सभामें गोत्रका, शिखन ॥ त्रपोबलसे से छ बसी सीकरण गण्य। 🚅 इसमें अनेक गोव शोभते बदमान्य ॥

गौड़ (देश) के महाराज प्रादित्यशूर नाम।
गङ्गाके समीप वास सिंहेग्बर ग्राम ॥
प्रादरसे बुनाते उन्हें, विप्र पञ्चनन।
साय उनके पञ्चगोत प्राये श्रीकरण।"
प्रवानन्दमिश्रकी "वङ्गजकायसकारिका"में
ऐसा ही सिखा है:--

मी भा का कि के प्रदे

''चिनदेवसुतायांची संमासन् वे मधाययाः । बेषान्तु कल्पयामास काम्यपो नातकर्म च ॥ एकैव बहुधा भाति गीविषां गीवदैवता। तेषां मध्ये प्रवर्ष एकविंशतमः स्मृतः॥ मुर्यध्वजी चन्द्रहासयन्द्रार्ह् यन्द्रदेहकः। रविदासी रविरती रविधीरय मीड्क: ॥ इति चाष्टसुता खाताः कुलानां पतयोऽभवन् । घोषः स्टब्बजाञ्चातघन्द्रहासाहसुत्तया ॥ रविरवात् गुहर्ये व चन्द्रदेशात् मित्रकः। चन्द्रार्द्धोत् करणी जात: रविदासाच दत्तक:॥ मृत्य भ्रयस्तु गीडाच कच्य'ते यन्यकारकै:। दासकी नागनाथी च करणाच ससुहवा:। मृत्यञ्जय-सुतोनात: देवसेनय पालित:॥ सि इश्रेव तथा खाताः एते पद्धतिकारकाः । मन इय-कुलीझुती नित्यानन्दी रूपेयर:॥ तस्यापि वंदी स'नाताः सप्ताशीतः प्रकीर्तिताः । कुलाचारप्रभेदिन दिसप्तत्यचलाभवन्॥"

इसके अतिरिक्त बंगालके दिल्लापाड़ीय कुलप्रत्यमें भी वसु वंशको श्रीवास्तव भीर दक्त वंशको शंकसेन कुलोइव कहा है। अतएव उपरोक्त कुलग्रयोंके प्रमाणोंसे यह निस्य किया जाता है कि उत्तरराड़ीय, दिल्लापाड़ीय भीर वङ्गज—क्या कुलीन भीर क्या मीलिक सब ही—कायस्य चित्रगुप्तके वंशवर हैं; भारतके भित्र भित्र देशोंको भित्र भित्र श्रीणोंके कायस्थोंके 'दायाद" हैं। अब यह देखना चाहिये कि उक्त भित्र भित्र श्रीके कायस्थोंका पूर्व परिचय कैसा और क्या है।

प्राचीन शिकालेख भीर ताम्नलिपियांमें, श्रीवास्तवोंको वास्तव्य-बंधका बतलाया है। मध्य-प्रदेशके मह्लार नामक एक स्थानमें चेदिराज जाजक-देवकी एक प्रशस्ति मिली है। उसमें श्रीवास्तव रक्षिह्का ऐसा परिचय दिया है:—

> ''काग्र्यपीयाच्यादीयनयःसिद्धान्तवेदिनाः विषचवादिसि'डेन रवसि'हेन घौमता॥२३ श्रीराघवांत्रिकमलाख् घरामिषे क-

> लन्योदयप्रततशाखमहौरहेन । वासव्यव शक्तमलाकाभातनेय मामेसुत रचिता रचिया प्रशस्ति: ।''

Vol. IV.

चेदिराजके शिलासेखमें एक रत्निष्ठके प्रतोका परिचय "निःश्वागमण्डकोषविभवः" ऐसा मिलता है। मध्यप्रदेशके खलरि ग्रामसे मिली हुए, राजा हरिक्रक्ष-देवके १४१० संवत्के शिलालीखमें यो लिखा है—

> "शैवास्तव्यान्वयेनैया प्रशस्तिरमक्षाचरा । चिखिता रामदासेन पण्डिताधीश्वरेण च॥" -

प्रजयगढ़ दुर्गमें राजा भोजवमानि समयनी (ई॰ वार्डवीं शतान्दीने नाग्राचरोंमें लिखी डुई) दो बड़ी बड़ी शिला-लिपियां हैं, इन्हीं शिला-लिपियों से श्रीवास्तव वंशका विस्तृत परिचय मिला है। इनमें सब ही 'ठक्कर' उपाधिधारी थे। कोई सर्वाधिकारी था, कीई दुर्गाधिप था, कीई कोषाध्यच था, श्रीर कीई प्रधानमन्त्रीने पद पर नियुक्त था। श्रावस्तीसे मिले इए १२७६ संवत्ने शिलालेखसे मालूम होता है कि, श्रीवास्तव वंश कर्कोटनागका रचा किया हुषा वंश है (Indian Antiquary, vol. XVII. p. 62)।

काश्मीरके श्रीनगरमें श्रीवास्तवांका श्रादिखान है-ऐसा भी दतिहास पाया जाता है। राज-तरिक्षणींचे यह मालुम होता है कि, वहांके सब प्रधिकारींमें कायस्थींका पाय या। इसके सिवा कर्कीटवंशीय कायस्य राजाभनि कास्मीरमें २६० वर्षसे च्यादा राज्य किया-इसका खासा प्रमाण मिलता है। इसी वंशके राजा जयादित्यके साथ गीड़के राजा जयम्तने (कुलग्रम्यमें जिनका पादिशूर नामसे उन्नेख है) प्रपनी सड़की कल्याणदेवी व्याही थी। त्व ही से गीड़ोंका श्रीवास्तवांसे वैवाहिक सम्बन्ध चना जाता है। इन ही जयादित्यने पाणिनीय व्याकर्णकी काणिकाष्ट्रित बनाई थी। इसमें उनके विद्याठ करनेका भी पता लगता है। उस समय वे ही वेदपाठ करनेके अधिकारी होते थे, संस्तारादि दिनीने सहय थे। ऐसी पवस्थामें जयादित्यके संस्कारादि दिलोकी भांति चे-इसमें सन्देष्ठ नशी। स्त्रीवास्तव कायस्थीके सिवा माथ्र, भटनागर, शक्सेन, निगम, गौड़ श्रादि विभिन्न चे िययों के कायस्य भी, ई० ४ घी घतान्हीसे लेकर

१४वीं शताब्दीः सका हिन्दू राजा शोक सन्त्री, सेनापति, कराधिकारी, प्रतिनिधि, राजपिकत मादि जँवे पदी पर नियुत्त घे—इसका वर्णन शिलालिपि तथा तास्त-निपयोमें पाया जाता है। पहले गास्तीय प्रमाणींसे यह बता चुके हैं कि, गौड़देशमें रहनेवासे कायस गौड़-कायस्य कडनाते हैं। संवत् ११६१ के शिला-लेखरे मिला हुवा मायुरःकायस्थिते एच राजकीय पद श्रीर विद्वदत्ताका परिचय (Indian Antiquary, vol. XV. p. 201), १८१८ चंवत्को मङ्वाकी शिलालिपिसे मिला दुवा सहयासके वैदिक धर्मनिष्ठ सक्सीन कायस्य महीचर ( उज्ज चिलालेखके भनुवादकने क्हीं महीधरका anointed sacrificer या श्रीभविक्ष-याजिक कड कर परिचय दिया है), (Cunningham's Arch. Sur. Reports, vol. III p. 59), राज चन्नवती ययोषमीक मासबीय संवत् ५५८में सिखित मन्द्रशोरसे पाये गये शिलालेखने 'राजस्थानीय' तथा सदापिष्ठत नैगम वा निगम कायस्य वंश ( Fleet's Corpus Inscriptionum Indicurum, vol. HL p. 152 ), ग्वालियरचे मिला हुई ११५० संवत्की, राजा मश्रीपाल देवकी घिलालिपिमें भट्टकायस्य वा भट-नागर वंशीय कायस्य सुरि लोइ भीर "शाब्दिक भदन्त" सूर्यध्वज श्रीभद्रका नाम-ये सब विशेष उन्नेखयोग्य हैं।

(Cordier—Catalogue du fonds Tibetan deb Bibliotheque Nationale, p. 67.)

दं॰ पहिली यतान्द्रीम सेकर चौथी यतान्द्री तक भारतके यामनकर्ता यक्सेन वंशीय चित्रय, गुप्त वंशीय सन्दार्टाका पाधिपत्य नष्ट हो नानिके बाद चित्रय-कायस्थके नामसे प्रसिद्ध पुर-वट्टमहके "देववंश" नामक संस्कृत-ग्रन्थसे इस बातका पता लगा है। त्रोकरण कायस्थीमें, "गाक्र घर-पहित" श्रीर "सङ्गीतरहाकर"के बनानेवाले पाङ्क देवके पिता सोट्टनका नाम प्रसिष्ठ है। ये देविगिरि-यादव-राजके महासान्धिवयश्विक थे। इनका सत्युके बाद इनके पद पर शहितीय शास्त्रविधारद, "चतुर्वगै-चित्रामणि"के प्रणेता दिमादि नियुक्त पर। गौड़- दिशम कायस्थींको उच्च पदाधिकार मिले थे। ई॰ ५वीं श्रांताम्हीसे लोः कर १३वीं श्राताब्दी तक गौड़देशको नानाः स्थानोर्ने ये ही कायस्य राज्यः कर गये हैं। इसके सिवा भारतके पत्यान्य देशींमें भी गोइ-कायसः हिन्द्र-राज सभागां में जंबे जंबे पदो पर नियुक्त थे ; भीर "मन्त्राग्रणी" "असमगास्त्रसारसम्ति" वन्दित" "साहित्यास्वधिवस्य" इत्यादि इत्यादि पाण्डित्यस्चन दिशेषणांसे विभूषित किये जाते थे। यहातक कि, बंगालके घोष, दत्त, नाग, पादित्य श्रादि उपाधिधारी जायस्य ई॰ १० वीं श्रीर ११ वीं यताब्दीमें, कलिङ्ग भौर दिचय-कोयनके सोमवंशीय राजामांको समाजींमें "राणक", "महासान्धिवियहिक", "महाज्ञपटिखन" जैसे जंबे जंबे पदोने प्रधिकारी चे। यदि इनका संस्कार दिनींके सहय न होता, तो धर्मनिष्ठ हिन्दु राजाश्रोंकी सभाशों में इनका स्थान कटापि इतना जंचा नहीं जा सकता या। विकलिङ्गके ताम्बलिपिके मश्राधिव ययातिराजकी -श्रिधिपति चहारकने उस तास्त्रलिपिको लेखनेवाले सान्धिवियहिका न्योत्द्रदत्तके विषयमें ऐसा लिखा है :—

"It is also to be noted that Rudra Datta who was Bengali Kayastha calls himself a Ranaka, which indicates a Kshatriya origin."

(Journal of Behar & Orissa Research Society, 1917, March, p. 2)

यह पहिले हो कहा जा चुका है कि, गौड़कायस्थित सिवा श्रीवास्तव, शकसेन, सूर्यध्वज, माधुर
हत्यादि विभिन्न श्रीणियों के कायस्य भिन्न भिन्न
समयमें युक्तप्रदेश शादि भारतके नाना स्थानीं से जाकर
गौड़देशमें रहने लगे थे। उनमें घोषवंशके सूर्यध्वज,
बसुवंशके श्रीषास्तव, भिन्नवंशके माधुर, भौर दत्तवंशके
श्रक्षमेन, तथा चिंह, नाग, नाथ, दास पादि श्रीकरण
स्थेषीके कायस्य हैं। ये सब चित्रगुप्तके वंशके कायस्थचित्रय हैं भीर दिलोंकी भांति माने जाते हैं।

. . . . . बङ्गीय काय ए का सावितीत्यागका कारण।

जपर कहे इए चित्रगुप्त वंशके कायस्य जब ाहिजाकी भांति माने जाते थे; तब वङ्गीय कायस्यकि ्यचोपनीतकः नष्ट होनेकाः कारण कार् है। वङ्गीयः काम्मस्यक्रवयस्यसं लिखा है == ( ) ।

"स्म्भीताध्यात्मिकं द्वानं क्षात्रस्या विषमान हा। तत्वाकाले गते चापि श्वागमाही वित्ती अभवन्। श्वामोक्षतिघानेन पूताः कायस्य सम्बद्धाः ॥ तस्त्राचे विप्रमक्ताय विप्रार्धकान्त्रस्थामवन्। तान्विकाले समाख्यातालान्वाणामपि पारगाः॥"

वास्तवमें बोद् पालराजुको शासनकालमें यहांके राजवन्नम कायस्य वैदिकाचार कोड् कर बीद ताल्यिक हुए थे। वैदिकाचार्को त्यागको साथ साथ उन्होंने वैदिक यन्नोपवीत संस्कार भी छोड़ दिया या। कैसे तान्तिक थे या तन्त्रभास्त्रमें कैसे व्यत्पद्म थे, ज्सका यथेष्ठ प्रमाण मौजुद है। वङ्गीय साहित्य-परिषद्धे महामहोपाध्याय पं॰ इरप्रसाद ग्रास्तो महोदयने "इजार वर्षके पुराने वङ्गभाषाके बीद गान भौर दोहे" प्रकाशित किये हैं। यास्त्री सहाग्रयके लिखे इए उक्त ग्रम्बने अन्तमें जो "बीहतान्त्रिक य्यकारस्वी" प्रकाशित दुई है, उसुमे जाना जाता है कि, पाल राजाश्रों के समयमें कायखोंने से कड़ों तान्तिक प्रत्योंकी रचना की थी। इन ग्रत्यकारों में बहुतसे उपाधिको धारक उपाध्याय श्रीर महोपाध्याय उपर्कृत स्वीरे यहंभी जाता गया है कि, युग्यकार महीपाध्याय उपाधिके उनमें श्रद्वार्ड घारी थे। इनमेंसे गयाधर, जिनवर घोष, तथागत-क्रमसर्चित-ये रचित - भीर द्रार महोपाध्याय छवाधिसे विभूषित थे। पन्यान्य बहुतसे कायस्यपृत्कितों के बनाये हुए सैकही तास्त्रिक ग्रन्थों का पता लगता है। केवल बीह तान्त्रिक कायस्थावायींकी बात नहीं; बल्कि उस समय गौड़के डिन्टू समानमें भी बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध पण्डित मीलद थे। उनमें रादाधिय गुण-रत्नाभरण न्यायकन्दलीके कर्त्ता श्रीवरके श्राश्रयदाता पारदुदास, गीइक राजा रामपासक मन्त्री "तत्त्वबोध मूर्ति" वोधिदेव बार इनके पुत्र "प्रज्ञानवाचस्यति", कामरूपके राजा वैद्यदेव, गौड़ाधिय मदनपालक

सान्धिवयहिक वारेन्द्र कायस्य प्रजापित नन्दी भीर उनके पुत्र 'रामचरित' रचिता 'कलिकासवास्मीिक' सन्ध्याकर नन्दीका नाम विशेष उन्नेखयोग्य है। पाल राजाश्री के समयमें बहुतसे कायस्य वीद-सङ्घको विद्वारमें प्रधान श्राचार्य भी श्रोगये थे।

ब्राह्मणोंके समान प्रधिकार श्रीनेसे श्री से कायस्य - वाद्मणीके अध्यदयके समयमें भी-दिसे ऐसे जंचे पदों के श्रधिकारी बने; श्रीर इसी लिए ही ये वक्रीय ब्राह्मणसमाजके विद्वेषभाजन दुए थे। वैदिक बाह्यणों ने इन सद्धिमेंयों पर कैसे कैसे श्रत्याचार किये हैं, इसका पता 'शून्यपुराण'के अन्तर्गत 'निरज्जनकी रुपा'से खुव प्रच्छा लगता है। इसको फलखरूप बङ्गालमें वीदी का प्रभाव नष्ट हो गया श्रीर ब्राह्मणों के प्रभावसे कायस्योंको सच्छ्द्रवत् वनना पड़ा। इससे कायस्थांको समाज-सम्बन्धी कोई हानि नहीं उठानी पड़ी, यही कुशन है। ब्राह्मणी नीचे कायस्थीका ही स्थान था। श्रीर तो का; श्रकवर वादगाइके समयमें बङ्गालमें अधिकतर कायस ही राजा थै। साखों सैनिक, इलारों घुड़सवार श्रीर मैकडा तोपें उनके पाधिपत्यमें रचाके लिए रहा करती थीं। "शाइन-इ-श्रकवरी"में इसका सप्ट प्रमाण मिलता है। पकवर वादगाहके दरवारमें कायस्थीके चित्रयत्वके विषयमें वडा भारी मान्दोनन हुमा या। उस दरबारमें मधुस्दन सरस्ती जैसे प्रमुख विद्वानींने भी कायस्योंके चित्रयत्वके पनुकूलमें भपना सत प्रकट किया था। जडांगीर बाद्घाइके समयमें प्रकथित ''वयान ए कायस्व'' नामक पारसी यम्बर्मे उनके मतींका छन्नेख ही नहीं, वरन् छहत किया गया है। किसी किसी पण्डितका यह कहना है कि, बङ्गासके प्राप्त:स्मरणीय श्रीरष्ठनन्दन ही जब वसु, घोष प्रादिको शूद्र निर्देश गरी हैं; तब बङ्गालके कायस्य शूट्र ही समभी जावे री। परन्तु निरपेच हो कर यदि रघुनन्दनके ग्रन्य देखे जांग तो उनमें कहीं भी "कायस्य" ग्रन्ट तक न मिलेगा। ऐसी दगामें उनके सतरे कायस श्रूद्र हैं—यह वहना विसङ्गस हास्यास्यद है। वस भीर घोष छपाधि ब्राह्मचींसे

लेकर बक्रासकी बंहतसी जातियोंमें पाया बाता है। ऐसी दशामें केवल रहनन्दनोक्त वसु, घोष मादि मन्दोंसे बङ्गासके कोई कायस्य शुद्र नहीं माने आ सकते। र्दे॰ १४वीं गताब्दीमें गीड़ से कुछ कायस पिकत राजा दुंचभनाराय की पोरसे कामता (को दिवहार)-में बुलाये गये थे। ये वडां "बारड्स् इया" कड़नाये भीर पीक्टे रन्हों ने वहां भपना भाषिपत्व जमा विधा। इनके भाचार-व्यवहार ब्राह्मको की सांति ही छै। इन्ही अं इयां प्रो के प्रयुवी शिरोमणि सु इयां कायन चर्छीवरके वंशमें (सहाप्रभु चैतन्यदेवके पहिसे) र्द० १५ वीं यताव्दीको सहापुरुष भौर भहितीय परिकत श्रीग्रहरदेव पाविभू त हुए। पासामके बीम लाख हिन्दू रनको भगवान्का भवतार मान कर पूंजते घे और पब भी ऐसा ही है। कायस्य-श्रवतार शहुरदेवके प्रधान कायस्य शिष्य साधवदेव भी जनकी तरह प्रचार कार्यमें दच वे भौर इन्होंने "महापुरुवीय" सम्पदाय भी चंनाया या। त्रासामके प्रधान प्रधान स्यानी में महापुर्षीयों के गताधिक सत्र ( पुरुष्यान ) वर्तमान है। उनमें कायस्य सत्राधिकारी यब भी ब्राह्मण श्रादि सव वर्णी के दीचागुर भीर ब्राह्मणों के सद्धा संस्तारवाले देखनेमें प्राते 👣 उनके पूर्वन स्रोग गौड़वक्स का कर श्रामामवासी हुए थे। वङ्गीय कायस्य पश्चिते दिन कञ्चाते ये-इसका प्रमाण भी यही है। क्रप्णदास कविराजके "त्रीचैतन्यचरिता-मृत"में गौड़के राजाके भमात्य केगव वसुका (ई० १५वीं प्रताब्दीमें) 'केशवक्रती' नामसे उन्नेस किया गया है। छत्तरराद्रीय नन्दराम छिंड खर्य (४०० वर्ष पहले) गोपीनाथकी पूजा करते थे। यह प्रका ग्यारंड पीढ़ियों तक चली पायी। इस वंशमें सर्वदा यज्ञकी प्रया भीर प्रणवीचारणकी प्रचलित रही है। शिष्य रचाकी प्रया और पूजाकी प्रथा भी बराबर बनी रही है। वरिशालकी तरफ "वै लोकानारायण की पञ्चानी" नामक पुस्तकका बहुत ही प्रचार है। इस पुस्तकर्में लिखा है कि, चार सी वब पिंडले जब चन्द्रहीयके राजाका वरियासमें प्राधि-पत्य था, तब वशांके चांदशी ग्रामक निवासी बङ्गासी

कायस्य हरिमारायण दास 'विद्यासागर' उपाधिसे विभूषित थे। दिख्यपादीय कायस्य समाजमें सुगन्धाकी चिकित्साके व्यवहारी जहांगीर बादगाहके चिकित्सक वसुवंशीय चिक्तामणि राय 'वैद्यराज' भीर रत्नमणि राय 'धन्यन्तरि' उपाधिसे भलक्षत थे। पीके इसी वंशमें 'तपस्ती' 'सार्वभीम' 'वाचस्पति' 'वैद्यायेखर' 'क्याहहर' 'वैद्यातिसक' 'वैद्याविशारद' 'वैद्यावृद्धाः मणि' 'तर्कतीथे' 'वैद्यारत्त' इत्यादि हत्यादि उपाधियों के श्रिषकारी हो गये हैं। इनके रचे दुए बहुतसे वैद्यक ग्रन्थ भी मिले हैं।

दिनालपुरके वर्तमान कायस महारालके समयसे

३०० वर्ष पहिले तक ब्रह्मोत्तरके दान पत्रमें 'वन्मी'

छपाधि देखनेमें जाता है। इस वंग्रमें विजयादश्मीके दिन वित्रगुप्तका नमस्कार-मन्त्र पढ़ कर
पुरोहित जब इनके हाथमें तलवार देते हैं, तब ये
छसे ग्रहण करते हैं; श्रीर फिर छसे तलवारसे
केलेके पेड़को काटते हैं। यह प्रथा पहलेके
चित्रयों की स्मग्याका अनुकल्प है। बङ्गालके कायस्य समाजने तान्त्रिकताके प्रभावसे वैदिक गायती श्रादिके
त्यागने पर भी गर्भाधान, क्यांवेध श्रीर चड़ाकरण
श्रादि हिजीचित संस्कार पाले हैं, ऐसी हालतमें
यहांके कायस्य कभी श्रुद्रोमें नहीं गिने जा सकते।

वङ्गासके प्रधिकांग्र सामाजिक कायस्य चित्रगुप्तके सन्तान है, जनमें बरावर ये संस्कार चले भाये हैं। भीर छनमें बहुतों ने तान्त्रिक प्राचार पानन करते किया है। वे वरावर वैदिक प्राचार पानन करते भाये हैं— इसका भाभास भी ग्रन्थोंमें मिलता है। इनके सन्तान बङ्गाल भीर युक्तप्रदेशमें भव भी रहते हैं भीर वे अब भी दिजों सहस्र संस्कारवाले हैं। बङ्गीय १२२४ संवत्के छपे हुए "कायस्य-धर्मानिणीय" नामक प्राचीन बङ्गला-ग्रन्थमें ऐसा लिखा है। कि,—'गीड़ भीर बङ्गरान्यवासी दिचणरादी, उत्तररादी श्रीर बङ्गज कायस्य-सन्तानों को प्राचारमें दिन्दुस्थानो कायस्थों से प्राणापन व्यवहारमें छिणत होना पड़ता है। क्यों कि हिन्दुस्थानी कायस्थ मातका छितय भावार, वेदवेदाङ्गपाठ, हादशह

इत्यादि देख कर सन् १२१३ बङ्गासी वर्षको महाराज गोपीमोचन देव बहादुरकी समातिसे तारिणीचरण मित्रज महागयने सत-विवरणका श्रामूल सन्धान करके चित्रगुप्तवंशजात कायस्य शुद्र नहीं, इस प्रकार प्रमाण पीराणिक पाने पर समाचारपत्नमें प्रचार किया था। 'छस काल नीमतलानिवासी दराज महायय भीर वैकुग्छवासी तारिणीचरण वसुज महाययने पत्र विवरणका श्रामून सम्बान करते केवल पौराणिक प्रमाण्ये श्रवधारण किया, निश्चय न समभ चुपके रहे। पीछे उन्न वैकुर्द्धवासी दत्तन महाययके पुत्र गुणाकर श्रीयुक्त विखेखर दत्तज महायय इलाहाबादसे फारसी शचरों में लिखा एक पुस्तक ले श्राय। जिसमें पद्म-पुराणीत चित्रगुप्त-सन्तान कायस्य वंशका दादशाह श्रमीयः श्रीर चित्रयः धर्म दृष्ट होता है। अहना हया है कि उत्त पार्सी प्रवरींने लिखित कायस्वयान नामक इस्ति खित ग्रन्थ महाराज गोपीमोहन देवके पुत्र राजा राधाकान्त देवके पुस्तकालयमें प्रदापि विद्यमान है। राजा गोपीमोइन देव श्रीर राजा राजक्षण्यदेव वहादुरके सध्य महाराज : नवक्षणाकी वियुत्त सम्प्रतिके उत्तराधिकार पर कलकत्तेकी सुपरीम कोर्टमें जो मुलहमा चना, उसमें भी दोनों ने अपनेकी गूद्र श्रीर वैश्वसे भिना उचा वर्णकी भांति घोषणा की है। मेनग्छन:साहब कर्ल्ड क १८२४ ई॰ की प्रकाशित उस सुकड्मे की कैफियत पढ़नेसे सभी जान सकेंगे। \* पव बात. पाती है—राजा राधाकान्त देव बङ्घाः दुरके पिता भीर पित्वय अपनेको शुद्ध वैश्यसे भिन उच वर्णकी भांति परिचित करते भी राजा राधाकान्त देवने अपने शब्दकत्यद्रममें कायस्थी के विषय पर त्रयास्त्रीय कथा क्यों लिखी है ? जिस समय ग्रब्द-्कलाहुम प्रकाशित होता या, उसी समय आन्दुनको राजा राजनारायण प्रधान प्रधान पण्डितोंका मत ले धर जायस्य-समाजमें उपनयन-संस्तार प्रवतन पर अग्रसर हुये थे। राजा राधानान्तके पिता राजा

Vol. IV. 125

<sup>\*</sup> Consideration on the Hindu. Law as it is current in Bengal, by Hon'ble Sir Francis W. Maghnaten, 1824,

गोपीमोइन १२१३ सालको कायस्यो का चित्रयल संवादपत्रमें घोषणा करते भी प्रक्षत कोई कार्य कर न सके। छनके साथ चान्दुल-राजवंशकी बरावर सामाणिक प्रतिद्दन्दिता रही। कद्दना व्या है कि उस जाल कलकत्तेके दिचिषरादीय कायस्यो के मध्य .१२ दल घे। दूपरे स्थानको भीर क्या बात कहेंगे। .राजा राधाकान्त देवके सुयोग्य दौष्ठित स्तर्गीय यानन्दक्षण वसु सहाग्यसे सना है .सामाजिक प्रतिद्वन्दिताके समय राजा राधाकान्त देवने . श्रान्दुलके राजा राजनारायणका विरुद्व पच श्रवनस्वन किया था। उसी सुयोगमें उनके ग्रन्दकत्पद्धमके संश्लिष्ट पण्डितने 'ब्राचारनिण्यतन्त्र' श्रीर 'श्रस्त-पुराणीय जातिसाला को रचना कर की गल्से ग्रन्टकला-द्रमके मध्य प्रचिष्ठः किया, यह विचित्र नहीं। हो, राजा राघाकान्त देव बहादुर द्वह वयसमें पपना स्त्रम समभ सके थे। शब्दकलाद्रमका वही स्त्रम संशोधन करनेके लिये वह भपने सुयोग्य श्रीर सुपिष्डित जामाता श्रम्यतनाल मित्र श्रीर प्रिय दीहित -पण्डितवर मानन्दक्षण वसु महोदय पर भार मर्पण कर गये। वह केवल मुखरी ही कह कर चान्त न इये, अपने हुद वयसवासी निज पीत्रकी विवाहमें दिनोचित क्र्याण्डका करके पिटपुर्वोका मुखोक्चल कर गये हैं। यह बात छनके पासीय खजन सब जानते हैं। इतिहासमें भी यह बात लिखी ·\* 1 \* .

राजा राघाकान्त देव घोड़े दिन प्रधिक जीनेसे जितियाचार प्रवर्तनमें उद्योगी बनते, सन्दे ह नहीं। जो हो, पान्दु जर्के राजा राजनारायणकी भांति खर्गीय राय मोहन जाज मिल्र महाग्रय चित्रय पाचारके प्रचलनमें उद्योगी हुये थे। किन्तु उस समय संस्कृत भाषामें प्रियचित घास्त्रज्ञानहीन खजातीयोंके निकट उपयुक्त सहानुभूति न मिलनेसे उनका महत् उद्दे भ सुसिंद हो न सका। जो हो, प्रान्दु जर्के राजा राज-नारायण जो वोज वो गये हैं, वर्तमान कायस्व-

समाजमें संस्कृत शिचा-प्रसारके साथ क्रमसे वह फलफुलसे सुशोभित महीरुइमें परिचत होते साता है। पानकचः वङ्गके **उत्तररा**ड़ीय, दिवस्राड़ीय, वङ्गज भीर वारेन्द्र इन चार श्रेणीके कायस्त्रीके मध्य प्रायः सचाधिक कायस्य-सन्तान दिलोचित उपनयन-सम्पन्न हैं। एक चारी समाजोंके बहुकुकीन भीर भी सिक कायस्य सन्तानींने ब्रात्य प्रायस्तिके सन्तर्मे छपवीत ग्रष्टण किया है एवं छनके मध्य वयोदगाइमें याबादि चत्रवर्णीचित श्राचार प्रचित बुवा है। विशोधभावसे वङ्गते प्रधान प्रधान पण्डित भी इस चित्रगुप्तवंशीय कायस्यों की चित्रयंवर्ण-स्यानके समभते हैं। जब संस्कृत कालेजमें कायस्य कात्र जिये जायेंगे या नहीं - बात उठी, उस समय संस्कृत कृष्टिजके अध्यक्षरप प्रातःसारपीय खगींय देखरचन्द्र विद्यासागर मन्नामयने मिचा-विभागके डिरेक्टर महोदयको १८५१ ई॰ की २० वीं मार्चेको लिखा या-"जब वैद्य कालेजम पट् सकते हैं, तब कायस्य क्यां न पट् सकेंगे ? जब श्रुट्रजाति वैद्य श्रीर जब ग्रीभावाजारके राजा राधाकान्त देवके जामाता चिन्द्र-स्कुलके काव असतनान मिवने संस्क त कालेजमें पढ़नेका प्रविकार पाया है, तब पन्यान्य कायस्य क्यों पढ़ न सकेंगे ? कायस्य चित्रय पान्ट्रज़के राजा राजनारायण बहादुरने इसे प्रमाण करनेको प्रयास उठाया। कि कायस्थीकी संस्कृत कालेजर्ने सीना उचित है।" उसके पीक्ट संस्कृत कालेजके मध्यच स्वर्गीय महामहोपाध्याय महेशचन्द्र न्यायरत महाशय बङ्गला विम्बकीवर्मे कायस्य शब्द पट् तत्-कालीन संस्कृत कालेजके स्मृति-प्रधापक स्वर्गीय मधुसूदन स्मृतिरत महाग्यको कहा वा-'कायख-जाति चित्रयवण है, यह इस प्रच्छी तरह समभ सके हैं। उनके परवर्ती प्रध्यच महामहोपाध्याय सङ्गाभयने कायस्थिकी न्यायासङ्गर् नीसमिष चित्रयकी भांति स्तीकार किया है। ( इनका कहता ः इतिहास द्रष्ट्य ) स्रतः पर संदासद्दीपाध्याय दरप्रसाद ग्रास्त्री ्मदायय लिख गये हैं - बक्रमें महास्य धर्मप्रतिष्ठाके ं सिग्रें इंडी अाद्ययंत्रिं भांति आयस्त्रे प्रधान इस

<sup>1881,</sup> Vol. II. p. 30. A decay of the Manual and Manual

देशमें पाये थे। अतएव वङ्गीय कायससमाजका-दिनाचार लच्च कर गत १३२३ सालके 29 श्राघाढ़की संस्कृत कालेजके श्रध्यच महामहोपाध्याय डाः सतीग्रचन्द्र विद्याभूषण्के सभावतित्वमें सकत श्रध्या-पकांकी एक विचारसभा इयो। इस सभामें संस्कृत कालीलके टोल-विभागमें बङ्गीय कायस्य छात्रोंके वेद मध्ययनका प्रधिकारसूचक समातिपत प्रदत्त श्रीर विदास पढ़ानेके लिये कायस्य कात रहतीत हुवे। बङ्गदेशीय दूसरे जो सकत प्रधान प्रधान प्रधापक हैं, चन्होंने इदानीन्तनकाल वङ्गदेशीय कायस्थोंके चित्रयत श्रार उपनयन सम्बन्धमें व्यवस्था दी है। वङ्गदेशीय कायस्य-सभासे प्रकाशित व्यवस्थापत्रमें उन सकत अध्यापनोंने नाम मुद्रित हुवे हैं। केवल व्यवस्थापक पिकत ही नहीं, परमहंसकल्प साध महाका भी इस स्थानकी कायस जातिका चित्रयवर्ष मानते हैं। कहनेसे क्या-नाम्मीरके उत्तरप्रान्तवासी श्रीश्रीनारद बाबा बाबानन्द खामी महाराज वङ्गकी कायस्यजातिको पाचान कर उसका चित्रयवर्णल शीर उपवीत ग्रहणकी - आवश्यकता घोषणा कर गये हैं। ११ वर्ष इवे उन्होंने स्तर्यं दिचपरादीय कुसीन कायस्य वह श्रीयुक्त विष्ठारी। चाल वसु महाययको उपवीत दान कर बङ्गके ंकायस्थोंको सन्मानित किया है। लक्क दिन इवे वारेन्द्र कायस प्रधापक हेमचन्द्र सरकार सहायय -भीर वङ्गज कायस्य हेमचन्द्र घोषराय पुरीके शङ्कर-मठके प्रधान पाचायँके निकटचे उपवीत-संस्कार पाया था। सामी विवेकानन्द कायस्य घे। वह श्रपनी कातिको विशव चित्रियको भांति प्रचार कर गये हैं। -सतरां सामाजिक वङ्गीय चित्रगुप्तवंशीय कायस्य .नि:सन्देष्ठ दिजवर्षे हैं, यह कहना ही हया है।

#### युत्तमदेश ।

पद्मावने पश्चिमपान्तसे विहारने पूर्वपान्त पर्यन्त सर्वेत्र कायस्य रहते हैं। वह सभी श्रपनेको चित्रग्नप्तका वंश्वर बताते श्रीर श्रपनी उत्पत्तिने सम्बन्धमें भविष्य-पुराण तथा पद्मपुराणके छपास्थान सुनाते हैं। इसको कोड़ उनके छत्पत्ति-सम्बन्ध पर युक्तप्रदेशमें निन्न-सिखित प्रवाद भी प्रचलित है:—

् सबसे पहले यसपुरमें १३ यम राज़ल करते थे। उन १३ लोगोंने पेष यमका नाम चित्र रहा। उस समय किसी स्थानमें इसी एक नामके तीन व्यक्ति थे। उनमें एक राजा, एक ब्राह्मण भीर एक नापित था। राजाको काल पूरा डोने पर ले जानेके लिये यमदूत भा पहुंचा। दूतने स्त्रमक्तमसे राजाको कोड़ बाह्मण श्रीर नापितको ले जा कर वहां उपस्थित कर दिया। यस गीव ही यह स्वम समभ सके थे। द्वाह्मा भी यह संवाद सुन कर वहत हो दु:खित हुये। ब्रह्मा इस निये चिन्तित हो ध्यानस्य हो गये, जिसमें वैसा फिर न हो सके। उस समय भी यौन सम्बन्धरे जीवकी . उत्पत्ति होती न घी। देवताके दुग्धमें जीव वनते रहे। ब्रह्माके ध्यानस्य होनेसे सइस्र वत्सर ध्यानमें वीत गये। पीछे ब्रह्माने देखा कि उनके निकट एक श्यामवर्षे पुरुष उपस्थित था। उसके हाथमें मसि-पाव भीर लेखनी घी। बद्याने कहा-'तुम हमारी कायां उत्पन्न भीर उसी कायां में स्थित हो। इस लिये तुन्हारा नाम 'कायस्य' है।' उसके पीके भी ब्रह्मा बान उठे-'तुम गुप्तभावसे इमारे यरीरमें रहे हो। इस चिये इमने तुम्हारा नाम चित्रगुप्त रखा है।' चित्रगुप्त कोटनगर जा कर देवी चिष्डकांकी पूजा करने लगे। चर्छीने चन्तुष्ट हो उन्हें तीन वर दिये थे-१ तुम दूसरेको उपकारको तत्पर रहोगे, २ तुम प्रपने कार्यमें हढ़चेता होगे श्रीर ३ तुम बहुत दिन जीवोगे। उन्नवर प्रदान कर देवी पन्तर्दित हुयीं। फिर ब्रह्माने चित्रगुप्तको यमपुरीका भार सीपा श्रीर यीन सृष्टि पारमा करनेको पादेश दिया था। सूर्य, विश्यु, देवी भगवती, शिव तथा गणिश उनके उपास्य श्रीर ब्रह्मा दृष्टदेव दुवे। देवताम्रो ने जब सुना-मूब सानसी सृष्टि न होगी, तब धर्मशर्मी ऋषिने भएनी कन्या इरावतीके साथ चित्रगुप्तका विवाह कर देना चाहा। स्यंक पुत्र मनुने भी पपनी सुन्दरी कत्या सुद्चिणाने साथ चित्रगुप्तका विवाह करनेको पाग्रह प्रकाश किया था। ब्रह्माने दोनों की प्रार्थना मान नी। इसी प्रकार चित्रगुप्तने दो कन्यायो का पाणि-अहण किया। इरावतीक गर्भेंचे चित्रगुप्तके द पुत

**उत्पन्न** हुवे—चार्, सुचार, चित्राच, मतिमान, चित्रचार, अरुण श्रीर श्रतीन्द्रिय। फिर सुद्विणाके गभैंसे भानु, विभानु, विश्वभानु श्रीर वीर्यभानु चार पुत्रने जन्म लिया। ब्रह्माने चित्रगुप्तके वंशकी वृद्धि होते देख एक दिन भानन्दसे कहा या-'हमने अपने वाहुसे सृत्युलोकके अधीखर रूपमें चित्रियोंकी स्टिष्टि की है। इमारी इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र भी चित्रिय शो। एस समय चित्रगुप्त बोल उठे--'बिधकांग राजा नरकगामी हांगे। इस नहीं चाइते कि इमारे प्रविक्ति गहरूमें भी वड़ी दुवेंटना पा पड़े। इसारी प्रार्थना है कि पाप उनके लिये कोई दूमरी व्यवस्था कर दीनिये। ब्रह्माने इंस कर उत्तर दिया-'श्रेच्छा, श्रापके पुत्र श्रसिके बदखे लेखनी धारण करेंगे। चार लक्ष वह इसी यसलीकमें रहेंगे। उसके पीछे इच्छा करनेसे वह देवलोकमें वास कर सर्वेरी।' अनन्तर चित्रगुप्तके सन्तान दृष्टलोक आ गये। उत्त वारष्ट सोगोंमें चार मधुरा गये श्रीर 'साधुर' नामसे गर्ण इवे। सुचार गौड़में जा कर रहने लगे श्रीर छमीसे 'गीड़' कहे गये। चित्र भट्ट नदीकी कूल पर जा कर रहनेसे 'भट्टनागरिक' नामसे गर्य दुवे। भानु 'योवास' नामक स्थानमें जा कर रहे श्रीर 'श्रीवास्तव' नाससे खात हुवे। हिमवान देवी प्रस्वाकी श्राराधना करनेसे 'श्रस्वष्ठ', सतिसान् अपनी सखी अधात् भार्यां साथ चलनेसे 'सखिसेन' श्रीर विभान 'स्रसेन' देशमें जाकर रहनेसे 'स्रध्यल' कहे गर्ये। यहां नरज़ोक विस्तार कर उन्होंने खर्ग-लोकको गमन किया।

यह समभ नहीं पड़ता कि ऐतिहासिकों की टिष्टिमें उन्न उपाख्यानका विशेष सूच्य है। फिर भी चित्रगुप्तके पुर्दोको भांति जिन कई लोगांका नाम लिखा गया है, पश्चिमाञ्चलस्य कायस्थों के मध्य कोई कोई सेणी पपनेको उन्न किसी न किसी स्वित्रका वंश्वस्र बताती है।

पानक युक्तपदेशके कायस्य प्रधानतः १२ श्रेषीमें विभक्त हैं—१ श्रीवास्त्रव्य वा श्रीवास्त्रव, २ भटनागर, ३ शकसेन, ४ श्रस्वष्ठ वा श्रमष्ठ, ५ ऐठान वा प्रष्ठान, ६ वाल्मीक, ७ माधुर, ८ स्थेध्वज, ८ कुसशेष्ठ, १० करण, ११ गीड़ श्रीर १२ निगम। सिवा रसके छनाव जिलेके नामसे 'उनाई' एक प्रथक् शाखा है।

श्रीवासवा वा श्रीवासव कायस—अपनिको चित्रगुप्तके पुत्र भानुका वंश्रधर बताते हैं। उनके पूर्व- पुरुप काश्मीरके श्रीनगरमें राजल करते थे। उसीचे 'श्रीवास्तव्य' श्राच्या हो गयी। उन्न कथा भी श्रीवास्तव कहा करते हैं। फिर किसीके मतमें श्रीवत्स विष्णुके छपासकोंको श्रीवास्तव कहते हैं। किन्तु कोई कोई युरोपीय पुराविद् धवध प्रदेशस्य गोंड़ा जिन्नेकी श्रावस्ती नगरीसे श्रीवास्तव नामकी छत्यन्ति बताता है। किन्तु श्रेष दोनों मत कल्पनामृत्रक समक पड़ते हैं।

श्रीवास्तवीं में दो शाखावें हैं—खर भीर दूसर। खर शाखा हो सत् वा श्रेष्ठ मानी जाती है। दूसर समानमें वहत छोटे हैं। एक प्रवाद है—भयोध्यामें जाकर जो बसे, वहीं 'खर' वा श्रेष्ठ भीर जो श्रम्य स्थानमें जा कर रहे, वह 'दूसर' हैं। फिर किसी किसीके कथनानुसार पहले इस प्रकार दो शाखायें न थीं। सम्बाट् श्रमवरके हो समयसे उन दोनांकी स्टिष्ट हुयो है। उस समय एक व्यक्तिने भित प्रणाके साथ राजप्रदत्त उपहार त्याग किया था। उनका नाम 'श्रखोरी' श्रधीत् धर्मपरायण हुवा। मांस्थर्भ न करनेसे ही श्रखोरी नाम हो सकता है।

इलाहावादी श्रीर फतेहपुरी श्रीवास्तवोंमें निपश्चेन सवान श्रीर श्रीर बुद्धि सवान नामक दो कुन देख पड़ते हैं। युक्तप्रदेशमें श्रीवास्तवोंकी ही संख्या श्रधिक

<sup>\*</sup> युक्तप्रदेशकी कायस्थोंका छक्ष विवरण श्रहल्या-कामधेतु-एत यमसंहितामें मिलता है। See Origin and Status of the Kayasthas, published by Hargovinda Sahaya, м.₄., р. 13.

<sup>\*</sup> कारण युक्तमदेशके नाना स्थानीं छे छो सकल प्राचीन शिलालिपि भाविष्कृत हुयी हैं, छनमें 'श्रीवास्त्रय' नान ही मिलता है। 'श्रीवस्त्र' अववा 'श्रावसी' से कभी यह अस्ट्रियन हो नहीं सकता। खल हचकी राज-तरिहणीं से इस बातका प्रमाण मिलता कि काम्मीरमें बहुबाल पूर्व कायस्थोंका यदेष्ट प्रभाव रहा। राजतरिहणीं श्रीवास्त्रयका भी छन्ने स्व है।

है। उनसे श्रयोध्या, काशी, द्रनाहापाद, मिर्जीपुर, गोरखपुर, प्रसृति स्थानींमें ही लोग बहुत रहते हैं।

मटनागर—श्रपनेको चित्रगुप्तके पुत्र चित्रका सन्तान वताते हैं। उनमें कोई कहता कि पूर्वकाल मट-नदीके तीर रहनेंचे हो उक्त नाम पड़ा है। फिर किसीके मतमें महमूद-गजनवी, तैसूर भीर हमायंके पुत्र कामरानने दुर्ग श्रिष्ठकार करनेके किये मटनगरमें प्राण्यप्यसे युद्ध किया था। उसी इतिहास-प्रसिद्ध मटनगरमें जो लोग रहे, वह मटनागर नामसे विख्यात हुवे। उनमें दो श्रेणी हैं—मटनागर कदीम या पुराने भीर गौड़कायस्थींमें मिल जानेवाले मटनागरी।

गन्नस्न-'सखिसना'से ही अपने अंसकी उत्पत्ति बताते हैं। उनके पूर्वपुत्तवोंने वीरत्व दिखा श्रीनगरके श्रीवास्तव्य राजावोंसे उक्त उपाधि पाया था। प्रक्तत प्रस्तावसे जिन्होंने भक्त राजावोंके सेनाविभागमें ज्ञतित्व दिखाया, उन्होंका वंश 'शक्तसेन' कहाया। प्राचीन श्रिकालिपिमें 'शक्तसेनजातीय कायस्थ-ठक्ष र' नाम लिखा है।

यक्त सेनों से भी 'खरे' श्रीर 'दूसरे' दो कुल हैं। प्रवादानुसार उक्त श्रेणीन सोमदत्त नासक कोई व्यक्त कुथने
कोशाध्यच थे। यक्तसेन कहते कि उन्हीं कुशने प्रीत हो
सोमदत्तको खर श्रय्यात् सत् सम्बोधन किया था।
उनने वंश्वधर इसीसे 'खरे' कहें जाते हैं। दूसरा गल्प
भी है—श्रव्यावर पिता हुमायं जब ईरान भाग गये,
तब उनने साथ कितने ही शक्तसेन भी रहे। ईरानमें
उन्होंने १६ वर्ष व्यतीत किये। लीटने पर भारतवर्षने शक्तसेन उनने साथ भोजन करनेको समात न
हुने। इसी प्रकार ईरानसे प्रत्यागत शक्तसेन भीर
उनने वंश्वर 'दूसरे' श्र्यात् हेय समसे गये।

शक्सेन श्रपनेको चित्रगुप्त-पुत्र मित्मान्का वंश्वस् वताते हैं। उनका श्रिक वास दरावा जिलेमें है। कवीजके राजा जयचन्द्रके मरने पर शक्सेन समर-सिंहके श्रधीन दरावेमें जा कर वसे थे। उनके श्रादिः पुरुष पुष्करदास श्रीर निर्मलदासने समरसिंहके निकार जागीरमें कई गांव श्रीर चौधरी पदको लाम किया। उनके वंश्वस्र समरसिंहके समयसे श्रंगरेजी

126

श्रिष्ठकार पर्यन्त पुरुषानुक्रममें दटाविकी कान्नगोई कारते रहे। हे दटाविके छक्त श्रक्तमेन कायस्य वंश्रमें ही प्रसिद्ध वीर राजा नवलरायने जन्म लिया था। वह फर्खाबादवाले वङ्गस-नताबकी वजीर श्रीर प्रधान सेनापति रहे। छन्होंने श्रमेक स्थानमें युद्ध कर जो वीरत्व दिखाया, वह प्रशंसनीय कहाया है। ं दटाविके भाट श्राज भी राजा नवलरायकी वीरगाया गाया कारते हैं।

महिलान—प्रपना परिचय चित्रगुप्तपुत विश्व-भानुके नामसे दिया करते हैं। यहिठान नाम कैसे वना है ? उसके सम्बन्धमें एक गल्प सुनते हैं— वाराणभीमें वनार नामक एक विख्यात राजा रहे। उन्हें उक्त येणीके पूर्वपुक्षोंने यष्टप्रकार मुक्ताका उपहार दिया था। उसीसे यष्टान (यहिठान) नाम चल पड़ा। उनमें पूर्वी और पश्चिमी हो भेदं हैं। पूर्वी जौनपुर तथा उसके वासपास वास करते हैं। उसय येणियोंमें पान-भोजन प्रचलित नहीं।

वन्ध-अपनेको चित्रगुप्तको पुत्र हिमवान्का व अधर बताते हैं। प्रवाद है—उनको पूर्व पुरुष गिरनार पवं त पर जा कर रहे और वहां प्रस्वादेवोकी पूजा करने पर 'प्रस्वष्ठ' नामसे परिचित हुवे। स्कन्दः पुराणीय सम्लाद्रिखण्ड श्रीर विष्णुपुराण्से समस्त पड़ता कि भारतको पिश्वमांश्रमें श्रम्बष्ठ नामक एक जनपद रहा। बहुत सम्भव है कि उसी स्थानको श्रिष्ठवासी कायस्य प्रस्वष्ठ नामसे स्थात हुये। ये।का (यूनानी) ऐतिहासिक श्रारियानने उनका नाम श्रस्वष्ठो (Ambastae) जिखा है। प्रस्वष्ठ बहुतसे, बङ्गालमें भी जा कर रहने जरी हैं। उक्त प्रदेशको श्रम्बष्ठ कायस्थोंका श्राचार-व्यवहार ब्राह्मणों से मिलता है।

<sup>\*</sup> Hume's Memorandum on the Castes of Etawa, p. 87.

<sup>†</sup> Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLVIII, pt. I. p. 50-66. नवलरायका विकृत विवस्य द्रष्ट्य है।

वाजीत कायस्य — चित्रगुप्तपुत विभानु वा वीर्धेभानुक सन्तान कहाते हैं। विभानुकी तपस्याकान स्रोदेसें विस्तीक उत्पन्न हवा या। उसीसे उन्हों श्रीर उनकी वंश्वरोंने 'वाल्मीक' नाम पाया।

उनमें तीन श्रेणी हैं। वस्तर्रमे नानवासे 'वस्त्रेया', कच्छमे श्रानेवासे 'कच्छी', श्रीर स्टाष्ट्रव श्रानेवासे 'मीरठी' कहाते हैं। वाल्मीकोंमें कुछ कुछ दाचिणात्यका श्राचार-व्यवहार भी प्रचलित है।

नाणुर—कायखोंका नाम मयुराके वाससे पड़ा है। वह अपनेको चित्रगुप्तके पुत्र चाक्का टंग्रधर बताते हैं। उनमें भी तीन स्रेणियां देख पड़ती हैं — इह-चवी, कच्छी श्रीर नचीली। दिक्कीमें रहतेवाले 'देहसवी', कच्छमें रहनेवाले 'कच्छी' श्रीर याधपुरमें रहनेवाले 'त्वचीली' नामसे परिचितः हैं। नचीलियों शी पच्चीकी भी कहते हैं। उनके कयनानुसार याधपुर वा मरदेशमें पूर्वकालकी पञ्चनामक एक राजा थे। उन्होंसे पञ्चीली नाम निकटा है। भिर किसीके मतमें पञ्चाल देशसे 'पञ्चाली' वना है।

स्वेधन-श्रपना परिचय चित्रगुप्तपुत्र विभानु के नाम से दिते हैं। उनका कहना है कि इच्चा कुवेशीय राजा स्र्सिनने यज्ञकाल विभानुकी साहाय्य करने से 'स्वेध्यक' उपाधि दिया था। उनका श्राचार-व्यवहार कुछ कुछ का ह्यापोंसे सिनता है।

कलये छ—कायस्य चित्रगुप्तपुत पतीन्द्रियके सन्तान हैं। छन्न श्रेणीके कायस्य कहा करते कि जितेन्द्रिय (श्रितीन्द्रिय) परमधार्मिक रहे। वह प्रति वर्ष श्रुपने भार्याको वुसाकर छनके पैर घो देते घे। उनका काल पूरा होने पर यमदूर्तीने जा कर पूछा—'क्या श्राप धव स्वर्ग जाना चाहते हैं।' जितेन्द्रियने उत्तर दिया कि वह श्रवित्तस्य स्वर्ग जाना चाहते थे। उसी समय स्वर्गसे विमान उत्तर पड़ा। जितेन्द्रिय विमान पर चढ़ कर श्रामिलोक पहुंचे। श्रामिलोकिस प्रजान पतिलोक होते हुए ब्रह्मलोकमें जाकर छन्होंने श्रमन्त सुख्भोग क्षिया। घपना कुल उच्चल करनेसे ही उनके वंश्वधीने 'कुल्ये छे' उपाधि पाया

है। उनमें 'वरखेरा' श्रीर 'चखेरा' दो श्रीषयां हैं। उत्त दोनो भेणियों में पानाहार प्रचलित नहीं।

करण—कहते कि नसदातीर क्यांनि नामक एक ग्राम है। उसी ग्रामसे उनके पृद्धुक्योंके वास करनेसे 'करण' नाम पड़ा है। उनमें भी दो केणियां हैं—गयावान कीर निरहतिया। गयाने गयावाल भीर बिहुनसे निरहतिया ग्राखाका नाम-करण हवा है। करण कायस्य प्राय: उड़ोमामें ही रहते हैं।

गौड़-कायस्य नाम गीड़देगकी प्राचीन राजधानी गीड़में निकला है। वह सहत कि उनके पूर्व-पुरुष सगदत्त जुरुचित्रके सहामग्रही निहत हुए थे। यीड़कायखोंमें ही कालरन वा कःमसेन नामक एक राजजुमार रहे। कायस्थेमें छात्र भी उनकी पता घोती है। कायख-कन्याके विवाद-काल पदीपके कजानमें एक सृति प्रद्वित की जाती है। उसीकी कान-सेनकी सृति सान स्रोग पृजा करते हैं। गांडकायस कइते घीर उनके कुरसीनामें से पढ़ते कि गौड़ाविष चत कायस्यवंशीय ही थे। **सुहमा**द्-वख्तियार तुर्कने की गरक समये च खमनियाके निकट वद्गराच्य श्रिवितार किया था। उनीरे धनेक गीड़- . कायस्य युक्तप्रदेश भाग गये। हिमाचयस्य सुखित, सन्दी प्रस्ति स्थानके राजा आज भी अपनेकी गीड़-राजवंशीय बताते हैं। प्रज्ञत प्रस्तावमें गौड़कायस्ववंशीय होते भी **त्राजकत वह अपना परिचय गौड़रा**जपूतऋ नामसे देते हैं। इ वनवन जब बङ्गान पहुँचे, तब वहांकि कायस्य-राजा शीर जमीन्दार उनके श्रच्छे सहायक हुवे। उनके पुत्र नसीर-उद्-दीन्ने गौड़ने वहुभंख्यक कायस्थिको दुनाकर इनाहाबाद स्वेकी चन्तरांत निजासाबाद, भदोई, की बी, घाषी श्रीर विरियाकीट प्रसृति स्वनीमें कानूनगोईका पद प्रदान किया या। उनके सभी वंशवर गीड़कायस जड़-काते हैं।

<sup>\*</sup> Elliot's Races of the N. W. P. ed. by Beames, vol. II. p. 107; Sir Lepen Griffin's Panjab Rajahs; and Crook's Tribes and Castes of the N. W. P. Vol. III. p. 192.

वहांके मटनागरोंने गोहोंसे पहले ही सुषनमानी सरकारके श्रधीन कार्यको खोकार किया था। फिर सुषनमानोंके उस्ववसे गौड़कायस्य भी उनमें मिल गये। सटनागर वासमार्गी रहे। उस समय उनके साथ समिलित होने पर गौड़कायस्य भी वासमार्गी वन गए और मैरवीचक्रमें पूजा करने नगे।

गौड़कायस्योंने जब भटनागरांका पाहार करनेके लिये निमन्त्रण दिया, तब भटनागरा ने तो उनवी घर जा कर खा जिया, किन्तु पीई जब भटनागरों त गीड्कायस्थाँको प्रपते घर खाने पीने ह निए बुनायाः तब बहुत योहे लोगोंको छोड़ कर अधिकांग गौड़ॉने निमन्त्रपर्मे जानेसे अपना सुंह हिपाया ; फिर जिन चीगोंने भटनागरींके घरमें जा कर खाया था, उन्हें समाजच्त भी ठहराया। इससे भटनागर बहुत चिढ़े थे। उस समय दिल्लीमें नसीर-उदु-दीन् सम्बाट रहे। गौड़ श्रीर भटनागर उभय खेणीने कायस्य उनके अधीन कर्म करते थे। दिलोके सटनागरों न जब सुना कि छनके जातिकुट्ग्बके घा गौड्कायस्थाने श्राहार किया न था, तव उन्होंने गोहोते घर खाने वाली सकत भटनागरों को समाजचात कर दिया। वात उद्दर गयो-गौड़ जितने दिन जनके घरमें न खार्येगे, उतने दिन वह भी समाजमें मिलाये न जायेंगे। इस पर समाजचात भटनागरीने सुमलमान-सम्बाद्वे निकट नालिय की थी। सन्दाट्को गौड़कायस्थोंके अन्याय त्राचरणका परिचय मिला। उन्होंने दिलीमें रहने-वाले गौड़ों और भटनागरों को एकत्र आहार करनेके बिये श्रादेश दिया या । उस समय वाध्य हो दिल्लीवासी अनिक गौड़ों ने भटनागरों के घर का कर खा किया। किन्तु कई गौड़ अटनागरों के घर जा कर खानेके भयसे दिली छोड़ कर चले गए। उनमें एक पूर्णगर्भा रसणी रहीं। किसी ब्राह्मणके घर श्रायय लेने पर उनके एक पुत उत्पद हुवा। वड़ा होने पर उसके साथ बाह्मणने भपनी कन्याका विवाह कर दिया था। श्रपरापर गौड़ बदायूं जिलेमें जा कर रहने लगे।

भटनागरों को घरमें भोजन करनेवारी गौड़कायस्य गौड़भटनागरी गामसे स्थात हुवे। जो वदायूं भाग गये थे, दिल्लोको सटनागरो ने उनको भो इतान्त सम्बाट्से कह दिये। बादवाहर्ने उन्हें पकड़ वुत्तानिको लिये त्रादमी भेजी थे। उस समय उन्हों ने ब्राह्मणी का मात्रय लिया। राजपुरुष जब एकड़नेके पहुंचे, तब ब्राह्मणोंने उन्हें घरना श्रात्माय बताया था। किन्तु उससे राजपुरुषांका विखास न हुवा। उस समय वाह्मणोंको गौड़कायस्यांके साथ एक पावर्मे खाना पड़ा। इसी प्रकार गौड़ कायसा वहां बच गये। अभियुत्तो को निकाल न सक्तने पर बादशाइने विरक्त हो भटनागरों का त्रावेदन त्रयाह्य किया था। उसीको साय दूसरे भटनागरा ने भी उन्हें समाजचात कर दिया। उत्त समाजच्युत भटनागर गौड़भटनागर श्रीर दूसरे (गीड़ों का यन यहण न करनेवाले) विग्रंड भट-नागर समभी गये। इसी प्रकार गोड्कायस्य चार बंटे घे—१म श्रादि गीड़ हैं। वह बङ्गासको सीमान्तपर निजामाव.द, जीनपुर..प्रसृति खानों में कान्नगोईका पद भाग करते थे। २य भटनागरों के घर खानेवाले, श्य ब्राह्मणों के घर श्रायय लेनेवाले भीर ४घं ब्राह्मगरुहमें प्रवासन-कारियी रमयोको समाजमें मिला लेनेवाले हैं। उक्त चारो स्रेणिधोंमे पहले श्रादानप्रदान बन्द रहा। फिर बदायूं के गौड़ निजासाबादमें जा कर रहे श्रीर वदायंको ब्राह्मण उनके पुरोहित बने। २य श्रेणीको ३य अणीवानों को गौडोंने साथ चेषा की थी। पइले काई पान न वदायं की निकला। श्रवशिष हो। व्राह्मणों की होड़ाहोड़ी मिट गई। यहां कि उमय चे णियों में विवाहको समय श्रादान पदान चलने लगा। किन्तु ४ धें मेणो बहुदिन कन्यादान करनेका समात न हुई। अवगेषका ३य में गीकी चेष्टामे ४ यं चेणो भी दत्तमें मित्र गयो। १म चेणी डक्त तीनों स्रेणियों को कुलमें हीन समक्त उतने दिन अलग रही थी। श्रन्ततः जन उसने देखा कि तीन सेणियां परसार मिली हैं, तब वह भी क्रम क्रम सबसें मिलकर एक ही गयी। आज कल चारी श्रेणियोंने पादान प्रदान चलता है। गौड़-

कायस्थों की शाखावीं का नाम खर, दूसर, बङ्गाली, दिसीसीमाली भीर बदायं नी है।

क्या हिन्दू-राजल क्या सुसलमान-सरकार दोनी समय कायस्य सान्धिविग्रहिक वा राजसभाम्य लेखकका पदभोग करते थे। उनमें भनेक छंस्तत यन्यकार और सुपिएडत धाविभूत हुवै। सुमृतः मानीं अधिकारमें पश्चिमके वहुतसे कायस्त्रोंने सैनिक-विभागका भी उच्च पद पाया या। उनमें श्रवादाकी टोडरमन, राजस्त्र-सचिव महाराज पटनाके शामनकर्ता राजा रामनारायण प्रसृतिका नाम उन्ने ख्योग्य है। श्राजकन्त भी कायस्य वृटिग गवर्नेमेग्टके श्रधीन क्या गिचा-विभाग क्या न्याय-विभाग (कचहरी-अदानत) सर्वे व उच आसन ं श्रीर समान साभ करते शाते हैं। श्रासकत युक्तप्रदेशके समस्त कायस्य एकताके सुवर्गे आवध चीनेको चेष्टा करते हैं। युक्तप्रदेशमें प्राय: माढ़े पांच साख कायस्थींका वास है।

# राजपूताना।

राजपृतानेको कायस्य प्राय: अपनेको राजधाना कहते हैं। वृंदीमें मायुर श्रीर भटनागर कायस्थोंका वास है। सारवाहमें कायस्थोंको 'पञ्चौली ठाकुर' कहा जाता है। राजपूतानेमें श्रजमेरी, रामसरी श्रीर केकरी तीन श्रीपयां मिलती हैं। उनमें सभी यजसूत धारण करते हैं। फिर श्रखाद्य भोजन करनेवालों का यजसूत्र उतार हाला जाता है। वहां सभी कायस्य श्रपनेको श्रतिय बतानेको लिये तैयार हैं। इनका श्राधार स्थवहार श्रिकांश युक्तमदेशको कायस्थों-जैसा है। राजपूतानको कायस्थों में बहुतों ने राजदारमें सैनिकहित्तको भी श्रवनस्थन किया है।

#### विद्वार।

विचारको कायस्य भपनेको चित्रगुप्तका प्रकत वंश्रधर बताते हैं। उनमें प्रवाद है—सत्ययुगमें जब सब देवता यन्न करने लगे, तब यम ब्रह्मासे बील उठे—'पितामह! इन्द्रादि सकत दिक्पाल हैं। भयच उन्हें यन्नादि करनेका समय मिन जाता है। किन्तु इसने ऐसा क्या प्रपराध किया है कि इस पर्म कार्यभारको एक सुझतें के निये भी छोड़ नहीं सकते। प्राय इसे यन्न करनेका उपाय बता दीनिये।' ब्रह्माने यसकी उक्त प्रार्थनाके अनुसार प्रयने गरीरमें चिन्न-ग्रापको उत्पन्न करके कहा या—'यह सहामाग माहाव्य करके तुन्हारे कर्यका अवसरकान उहरा हैंगे और सबके कर्माक्रमेंको वर्णना करेंगे। उमके प्रनुपार तुम स्वर्ग-नरकादिकी व्यवस्था कर मकांगे।'

पियमी कायस्थों की भांति विचारी कायस्थां भी वाद्य गाखा हैं। उत्त वाद्य गाखावों गादि पुरुष चित्रगुप्तके वंगधर थे। विचारी कायस्य याज भी उपवीत वारण करते हैं। कारण उनके कथना- तुमार चित्रगुप्तने मीपवीत जन्म लिया था। उनकी वाद्य गाखाका नाम है—ग्रिड्टाना, ग्रम्बष्ट, वाल्मीक, गौड़, जुलसेष्ट, माथ्र, निगम, ग्रक्टन, स्थाबात, स्यंध्वज श्रीर करण। उत्त द्वाद्य गाखा- वॉमें ग्रिड्टानोंका ग्रादिनिवाम जीनपुर है। पटना भीर तिष्ठत पञ्चलमें ग्रम्बष्ट गाखाके लोग ही ग्रिवक देख पड़ते हैं। वाल्मीक गाखाका ग्रादि वाम स्थान गुजरात है। पस्वष्ट, श्रीवास्तव ग्रीर करण एक श्रीर एस्वष्ट नाम्नणप्रस्तुत ग्रन्थ एक जगह वैठकर खा सकते हैं।

निगम गाम्बाके कायस विद्यास प्रिष्ठ देख नहीं पड़ते। स्र्येक्षणिके पिछदेवता स्र्येमान जाते हैं। मायुर, गक्छन, श्रीवास्तव श्रीर भटनागर पर्णकों विव्रमक्षणि प्रथमा एवीका गर्भजात वंग वर्ताते हैं। विद्यासकी प्रथमा एवीका गर्भजात वंग वर्ताते हैं। विद्यासकी प्रथमा एवीका विश्वाम है कि बङ्गानके सेन राजा छन्तिकों श्रेणीके श्रन्तगैत रहे। श्रीवास्तव ग्राखाकी दो श्रेणी विभाग हैं—खरे श्रीर दूमरे। खरे श्रेणीके लोग श्रन्थान्य श्रीवास्तवीमें श्रेष्ठ होते हैं। वह ग्रपनिका पांखे वर्ताते हैं। खरे श्रीर दूमरे लोगीमें पाना-हार तथा श्रादान-प्रदान नहीं चलता। गक्षमेन गाखामें भी उसी तरह श्रेणी विभाग है। मायुर, भटनागर भार शक्षमेन परस्पर एक दूमरेका श्रवश्वनादि प्रकृण करते हैं।

<sup>\*</sup> Rajputana Gazetteer.

पूर्वीत दादग गाखाने जाला कायस्योंको छोड़ दूसरे कई प्रकारके नीच कायस्य भी होते हैं। किन्तु वह श्राप ही अपनेकी कायस्य वताते, अपर जातीय वा पूर्वीत हाद्य प्राखांके कायस्य छन्हें कायस्य कहना नहीं चाहते। सारन जिलेके सेवन नगरमें कितने ही दरली चौर कितने ही ठेकेदार भी कायख-नामसे अपना परिचय देते हैं। किन्तु छनके साथ लाला कायस्थोंका कोई संस्रव नहीं। बहुतसे स्रोग धनुमान करतिक वह वस्तुत: कायस्य हैं, फिर भी नीच कर्म ग्रहण करनेसे समाजचात हो एकवारगी ही भिन्न ये गी समभे जाते हैं। कारण प्राज भी जो जाजा कायस्य वंशानुक्रमसे गांवके प्रटवारी होते श्राये हैं, वहुतसे लोग उनके घर श्रादान-प्रदान करना नहीं चाइते। पटवारी, कानूनगी, प्रखीरी, पांडे वा वख्गी उपाधिधारी कायस्य मतगुण धनी वा सत्-वर्मशाली होते भी सामाजिक मर्योदामें हीन समभे जाते हैं।

युक्तप्रदेश श्रीर विद्वारने कायस्थों का धर्म कर्म प्राय: मिलता जुलता है। किन्तु देशभेदसे श्राचारमें भी कुछ प्रभेद पड़ गया है।

विद्यारी-कायस्थांमें वैष्णव, शेव, शाक्ष, कवीरपत्यो, नानकशाही प्रसृति दुवा करते हैं। उनमें शाक्षों की ही संख्या श्रिषक है। स्वाटिंदितीयां दिन वह चित्र- गुप्तकी पूजा करते हैं। स्वीपञ्चमी श्रर्थात् वसन्त पञ्चमीको दावात करम पूजते हैं।

बङ्गदेश।

वङ्गालमें प्रधानतः चार श्रे णियां के कायस्थों का वास है। वह स्थान्मेदसे उत्तरराद्रीय, दिखण-राद्राय, वङ्गक श्रीर वारेन्द्र कहलाते हैं। उक्त चारो श्रे णियां श्रयना परिचय चित्रगुप्त-सन्तानके नामसे दिया करती हैं। उत्तरराद्रीय क्षलग्रस्थमें लिखा है—

> "वित्रग्राः तियोपेतः सर्वेशास्त्रेषु पूजाते। सेनी प्रवाष्ट्रकाः पृथ् गां सर्वसम्पत्तिसं गुताः ॥१५ गौडाख्यो माणु रयेव शक्सेनी महनागरः। सम्बद्धय योवास्त्रयः कर्णोपक्षण उच्चते ॥१६ प्रवाणामप्रकानाच ये षः कर्णः प्रकीतितः। शौकर्णः इति संगः सः विख्यातो सुवि सर्वतः॥१० Vol. IV. 127

तस्य वंश्रे समुद्धताः पश्चित्तता महाजनाः ।
वाल्यगीवे ऽनादिवरः सीमः सीकालिनेन च ॥१८
पुरुषोत्तनो मीहल्लो विश्वामितः सुदर्यनः ।
कार्य्योन देवनामा इति ते कथितं सुदा ॥''१८
( धटककेयरीकी उत्तरादीय कुल्हीपिका )

श्रयित् क्रियावान् चित्रगुप्त सवैगास्त्रमं पूजित इये ये। उनके वंश्वधर सेनी रहे। इस प्रधिवी पर सेनीके सवै- सम्म त्तिश्राली श्राठ सन्तान इवे। उनका नाम गीड़, माय्र, श्रवसेन, भटनागर, श्रव्यष्ठ, श्रीवास्त्रव्य, कर्णे श्रीर उपकर्णे था। भाठोमें कर्णे श्रेष्ठ रहे। उसीसे वह इस प्रधिवी पर श्रीकर्ण नामसे विख्यात इवे। उनके वंश्रमें पांच विद्य महालावोंने जन्मग्रहण किया था। पांचोंका नाम वात्य्यगीत्र भनादिवर, सौकालिन सोम, मौहत्य पुरुषोत्तम, विख्यामित्र सुदर्शन श्रीर काश्यप देव रहा।

उत्तरराढ़ीय-ज़जाचार्य पञ्चाननकी कारिकार्मे कन्ना है—

> "कर्यवेशये णिसुक्ताः पश्चित्ताः महाजनाः । वाव्य गोवोऽनादिवरः सोमः सौकालिनस्या ॥ प्रत्योत्तमो सीहत्यः विद्यासिवः सुदर्शनः । काय्यपो देवनामा च इति ते कथितं सुदा ॥ स्यवेशोइवी चनौ दत्तदासी महाजती । चन्दवंशोइवः चवो मिवकुले सुदर्शनः ॥"

श्री कर्ण-वंशकी श्रेणिसे पांच महाजन श्राविभूत हुवे। उनमें वाल्यगीत श्रनादिवर (सिंह), सीकालिन गोत्र सोम (घोष), मीह्रल्य गोत्र पुरुषीत्तम (दास), विश्वामत गोत सुदर्भन (मित्र), श्रीर काष्यप गोत्र देव (दत्त) घे। दत्त तथा दास स्थैवंशीय श्रीर मित्र जुलमें सुदर्भन चन्द्र वंशीय भी कहलाते हैं।

# वङ्गजनायस्यकारिकार्मे लिखते हैं—

''चिवदेवस्तायाची समासन् वे महागयाः । तेषान्त कत्ययामास कथ्यपी नातकर्म च ॥ एकैव बहुषा माति गोविषां गोवदेवता । तेषां मध्ये प्रवस्य एकव्यितमः स्वृतः ॥ स्र्यंभ्यजी चन्द्रशास्य न्द्रप्रदेशकः । रिवदासी रिवदेवो रिविधीरय गौक्कः॥ द्रित चाष्टमुता: खाता: कुलानां पतयीऽभवन्।
पतेपाद्य सुताः सर्वे देशाखायाय संजिता: ॥
घोष: स्टंध्वजाळातयन्द्रशसाद्वसुक्तणः।
रिवरवात् गृष्ट्रश्रेव चन्द्रदेशातु मिवकः ॥
चन्द्राधात् करणी जातः रिवरासाच दक्तकः।
सत्यु झयस्तु गौषः। च करणाञ्च ससुद्रवाः।
सत्यु झयस्तो जातः देवसेनय पालितः ॥
सिं हथैव तथा खाताः एते पज्जितकारकाः।
सत्यु झय-कुलीझ्तो मिल्यानन्दो स्टेप्यरः॥
तस्यापि दंशे सञ्चाताः सप्तामोतिः प्रकीर्तिताः।
कुलाचारप्रभेदीन दिसमल्यचलामवन्॥''

चित्रगुप्तदेवके शाठ महाशय पुत्र हुवे घे। कश्यपने उनका जातकर्भ किया। उनमें एक एकरी फिर बहुवंग (गोत) उत्पन्न इवे। उनके सध्य २१ वंश ही प्रधान माने जाते हैं। उन्न एकवि शत वंशों में सूर्यध्वन, चन्द्रहास, चन्द्रार्ध, चन्द्रदेशक, रवि-दास, रविरत्न, रविधीर श्रीर गौड़क क्रलपति गिनी गए। चनका चन्तितवर्ग देशनामसे भी प्राख्यात है। सूर्यंध्वनसे घोष, चन्द्रशाससे वसु, रविरत्नसे गुह, चन्द्र-देश्व सित्न, चन्द्रार्ध से करण, ररिदाससे दत्त भीर गौड़से मृत्युद्धयकी उत्पत्ति है। फिर करण्से नाग, नाय एवं दास और मृत्यु स्त्रयसे देव, सेन, पासित तथा सिंह नासक प्रसिद्ध पद्धतिकारकों ने जन्मजाभ किया। मृत्य प्रयक्ते व शर्मे नित्यानन्द नामक एक नृपेखर पाविभूत हुवे थे। उन्हीं के वंश से ८० घर कायस्य निकले। उनमें ७२ घर जुलाचारके प्रमेदसे 'प्रचला' कन्नाते हैं।

उत्तररादीय कायस्यकारिकामें जिस प्रकार चित्रगुप्तसे विभिन्न शाखाके कायस्थोंकी उत्पत्ति वर्णित हुयी है, चित्रगुप्तकी पूजा भीर व्रतक्रयाके मध्य भी उसी प्रकार स्रोक्येको देख पड़ी है—

''चित्रगुप्तान्वये नाताः श्रणु तान् कथयामि वै। गोडाख्या माथुराये व भइकरणसेनकाः॥ श्रहिष्ठानाः श्रीवास्तव्याः शैकसेनासये व प। कुण्यताः सर्वशास्त्रेषु श्रम्बष्ठाद्या नराधिप॥''

उक्त स्रोक कुल्यन्यके अनुरूप हाते भी इस विषयमें घीरतर मतभेद विद्यमान है। बङ्गालके किसी किसी

कुलग्रन्यमें सेनक वा सेनीको चित्रग्रप्तका भ्राता भीर चित्रगुप्तव्रतक्या तथा पश्चिमाश्चलके कायस्यकुल-परिचय-ग्रन्थसमृहमें उनको चित्रगुप्तका पुत्र बताया है। प्राचीन पुराणमें चित्रगुप्तका स्नाट-परिचय न रहने भौर भ्रह्लाकामधेनुष्टत यमसंहिता तथा युक्त-प्रदेशीय कायस्योंके कुलगम्यसमृहमे विभिन्न खेणीके कायस्थोंकी उत्पत्ति विद्वत होने पर इसने प्राचीन सतके अनुसार सेनी वा सेनकको चित्र-गुप्तका पुत्र ही माना है। युक्तप्रदेशमें विभिन्न सेणीके जो सकल कायस्य मिलते, उनके मध्य श्रीवास्तव, शक्सेन, करण, सूर्यंध्वन, ग्रस्वष्ठ, राजधाना भीर गौड़ कई से णोने कायस्य बङ्गान पहुंचे थे। रनके वंशधर विभिन्न खानमें इस समय विभिन्न खेणीभुक्त हो गये हैं। सुतरां कुलग्रयके अनुसार वसु, घोष, मिल, दत्त, सिंह प्रस्ति उपाधिधारी कायस्य भी युत्तपदेशीय यीवास्तव प्रस्ति विभिन्न गाखाके जाति होते भीर युक्तप्रदेशके कायस्थांको भांति बङ्गासके घोष, वसु, कायस्यवंशधर चित्रयवर्णके मित्र प्रसृति विश्व भन्तर्गत ठइरते 🕏 🗱

### मिथिला।

कर्णाटक वंशीय महाराज नान्य देव ई॰ ११ शता स्को सियिला पदार्पण करते हुवे अपने साथ निज अमात्य कायस्य जुन्मपूषण श्रीधर तथा छनते १२ सम्बन्धियों को लाये थे। वह जब समस्त मिथिला के अधिपति हुये, तब छनके सचिव श्रीधर श्रीर छत्त १२ कुटुम्बी पन्य छन्च पद पर नियुत्त किये गये श्रीर छन्हें खानेपीनेके लिये बहुतसे गांव मिले। छस समयसे छता कायस्य मिथिला में ही रहने लगे। छसके पीछे मन्त्रिवर श्रीधर महोदयने अपने बहुतरे बन्धुं बाम्यवों को धीर धीर मिथिला बुलाया श्रीर छन्हें जीविका दिला करके मिथिलामें ही बसाया था। कायस्य चार बारको जा कर मिथिलामें बसे। प्रथम बार (जैसा पहले लिख चुके हैं) श्रीधर श्रीर

वङ्गने नातीय इतिहास "रान्यकाएं"म वङ्गदेशीय कायस्योका
 श्रादिपरिचय भीर इतिहास द्रष्टवा है।

उनके १२ कुट्स्व पहुंचे घे। फिर दूसरी वार बीस, तीसरी वार तीस और चौथी वार असी कायस्थीकी मण्डली मिथिला गयी। सारांग-कुल ११३ कायस्य नान्यदेवको समय मिथिसामें जाकर रहे। अपने देशको न लौटने और सिथिनामें ही निवास ग्रइण करनेसे वह 'कर्णकायस्य' नामसे श्रभिहित ्हुवे। राजा नान्यदेवके वंश्रज राजा हरिसिंह देवने जब मिथिलास्य उच वर्णांकी पन्त्री वनायी, तव कायस्थिक वंशकी विवेचना करके शुहाचरण श्रीर . उच पदानुग्रहणके क्रमसे उन्हें 8 में णियों में विभक्त किया। नान्यदेवके साथ गये १३ कायस्थों के वंशवरों ने पन्तीप्रवस्वके सध्य प्रयम खेणीमें स्थान पाया था। दितीय येगीमें उन २० कायस्यों के वंशन रहे, जो तिइत राज्य मिलने पर वुलाये गये। फिर तीसरी वारको गये ३० कायस्यो के वंग्रन खतीय ये गौ भीर चौथी वारको पडुंचे ग्रविशय कायस्यसन्तान चतुर्थे येणीभृत इवे।

उत कायस्य मिथिनामें वस जाने पीछे अपने दूसरे भारयों की भांति स्थानान्तरको नहीं गंये। इसी निये वह पुरानी मिथिनाकी सीमाके वाहर नहीं मिनते प्रयात् उसीके भीतर रहते हैं।

महाराज नान्यदेवके घरानेसे लेकर श्रोइनवार घरानेके मध्य समय तक मिथिलाके कायस्य 'ठाकुर' कहलाते रहे। फिर किसी पोइनवार भूदेव-वंशाव-तंस महानुभावको कायस्यों श्रीर ब्राह्मणोंको पदवीका साह्य असङ्गत लगा। इस लिये उन्होंने गन्भीर विचारायक हो कर कायस्योंको 'ठाकुर' पदवीको भनेकानेक पदवियों में विभक्त किया। लो लिस विषयमें निपुण देख पड़ा, वह उसी पदवीसे विभूषित हुवा। कायस्थोंने राजोपनीवी होनेसे सहर्ष नाना प्रकारकी उक्त पदवियों को स्वीकार कर लिया।

श्रीजननने मैथिन पिल्लियार तहा नरते नि नणीटनसे मिथिनावासी होने नारण मिथिनाने नायस्य 'नणेनायस्य' कहनाते हैं। परन्तु हमें सम-सामियन शिनानिषि वा ग्रन्थसे इसने समर्थनना नोई प्रमाण नहीं मिना। उन्हों, नणीटन नान्ध- देवके महयाती श्रीर प्रधान मन्ती श्रीधर ठाजुर, जो वंशपंकी श्रममें जुलीन कर्णकायस्थों के मध्य सबसे बड़े समक्षे गये हैं, श्रपनी शिलानिपिमें 'चत्रवङ्गालमानु' नामसे परिचित हुवे हैं। दरमङ्गा जिलेमें जबदी परगनेके बीच पन्धाड़ाठाड़ी नामक एक श्राम है। उसमें कमनादित्य मन्दिरके ध्वं सा वंशपमें एक ट्री हुई विणुकी मूर्तिके पादगीठ पर निम्नलिखित शिलालिख डल्लोर्ण है—

''श्रों श्रीमद्रान्यपतिनेता गुणरत्नमहार्यं व: । यत् कीर्लोच्छितितं विश्वं हितीयो घीषणी वर: ॥ मिल्लणा तस्र मानस्य चवबद्वालमानुना । देवीऽयं कारित: श्रीमान् श्रोधरः श्रोधरेण च ॥''

'जिनको कीर्तिसे विख उच्छि जित प्रयोत् व्याप्त है, जो दूसरे बहस्यतिकी वरावर वर्णन करनेयोग्य हैं भीर जो गुण इप रक्षके ससुद्र हैं, वही सीमान् नान्य-पति विजयो हों। उन्हीं नान्य देवके मन्त्री वक्षपद्मका-चित्रय-सूर्य स्वरूप सीधरने उक्ष सीधर नामक सीमान् देवसूर्ति प्रतिष्ठित की है।'

समसामियक शिलानिपिमें श्रीधर ठाकुर 'चव-वङ्गासभातुं लिखे गये हैं। ऐसी भवस्थामें नि:सन्देष्ठ वह कायस्य-चित्रय भीर वङ्गवासी रहे। सेनवंगीय कर्णाट-चित्रय थे श्रीर नान्यदेव उन्होंके चाति घे। राट्देशमें गङ्गातीर कर्षाटोंका एक प्रधान उपनिवेध रहा। सन्भवतः उसी स्थानसे नान्य-देव श्रीर चौघर ठाकुर भंपने भाक्षीय खंजन से करके मिथिला जीतनेको भागे बढ़े। बङ्गालके **उत्तरराहीय कायस्यों के प्राचीन कुलग्रत्यमें उत्तरराहीय** कायस्थों के पूर्वपुरुष 'त्री कर्णव' शसम्भूत', 'त्रीकर्णव' श-न्येणीसुत्त' श्रीर 'त्रीकर्णके कुतानुग' कहलाये हैं। वङ्गदेशको प्रसङ्गी उत्त प्राचीन जुनपञ्जीका प्रमाण उड़त हो चुका है। मालूम पड़ता कि रादीये-कायस्यों के चादिपुरुषा को भाति सीधरदास और उनके जुटुस्वो 'कर्णकायस्य' नामसे मैथिल-समाजमे परिचित इसे हैं। वङ्गालके कायस्यों की भांति मैथिल कायस्य समाजमें भी दास, द्व्यक दिव, कायुर, निधि, मिल्ला, लाभ, चीवरी, रङ्ग द्रत्योदि पहेंची

प्रचित है। उनका कर्मकाएड मैथिल ब्राह्मणों के ही सहम होता है। किन्तु विवाह, आढादिकमें भिन्नता देख पड़ती है। मिथिल कायस्थों में प्राजापत्य-विवाह करते हैं।

# **उड़ो**सा ।

उड़ीसाने करण अपनेको विग्रुड कायस्य भीर चित्रगप्तके वंश्रधर बताते हैं। इस बातके समभानेका कोई प्रक्रष्ट उपाय नहीं-वह किस समय श्रीर किम प्रकार जा कर उड़ीसामें रहे। पुरीकी श्रीमन्दिरस्य मादलापची श्रीर श्रन्थान्य विवरणसे सम्भ पड़ता कि उन्होंने मगधरी गङ्गवंशीय राजावींके श्रभ्यदयसे बहुपूर्व उड़ोसा जा कर पूर्वतन राजावोंके प्रधीन कर्म स्त्रीकार किया था। गङ्गवं शीय राजावों के पूर्व -वर्ती कटक, सम्बसपुर प्रसृति स्थानींसे पाविष्कृत सोमव'शीय राजावींके समय उत्कीर्ण तास्त्रशासनसे समभते कि कलिङ्गाधिपति जनमेजय, ययाति, महाभवगुप्त प्रसृति राजावींके श्रधीन कायस्य महा-सान्धिविग्रहिकका कार्य करते घे। छनका 'घोष' 'दत्त' इत्यादि उपाधि था। **उता सका उपाधि** मागध वा विद्वारी कायस्थोंमें नहीं मिसती। किन्त बङ्गीय कायखींके मध्य वह सकल उपाधि प्रचलित हैं। इससे समभा सकते कि वङ्गदेशसे ही जा कर करियक कायस्य उड़ीसामें बसे थे। श्राजकत विशुद्ध करण भी भपनेकी बङ्गालका ही कायस्य वताते हैं। वज्ञाल-सेनके समय की लीन्य-प्रया ग्रहण न करनेसे उन्हें देश छोड़ उडीसा जाना पड़ा। किन्तु इस पहले ही लिख चुके हैं कि वज्ञाल**रेनरे वह पूर्व उ**हीसामें 'घोंघ' श्रीर 'दत्त' उपाधिधारी कायस्य विद्यमान थे।

करण कहते कि सबसे पहले उनके टाई घर रहे।
समावत: उनके कथनका उद्देश यह है कि सबप्रथम उनकी संद्भा श्रित श्रुत्यमात्र रही। उत्त
टाई घरोसे प्रकान 'श्राटगइ'का वर्तमान राजवंश
स्थापन किया था। वह पूर्वतन उत्कालराजके 'वेवती' (व्यवहर्ता-मन्त्री) रहे। दूसरा घर

Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVI.

पुरी जिलामें खुर्दाके राजाका दीवान है। प्रन्यान्य करण अविधिष्ट श्राधे घरमें समसे जाते हैं। इस समय तक श्राठगड़के राजाका 'वेवर्तापटनायक' उपाधि विद्यमान है। करण खर, पुर श्रीर व्याक्त भेदसे श्रपनिको तीन श्रेणीयांमें विभक्त करते हैं। उपर्यक्त श्राठगड़-राजवंशीय 'खर' खुर्दाके दीवान्वंशीय 'खर' श्रीर श्रन्यान्य श्रपनिको 'व्याक्त' श्रेणीका कायस्य कहते हैं। प्रथमोक्त दो श्रेणी खतीय श्रेणीस श्रपनिको विशेष कुलीन प्रकाश करती हैं। उन्हें उत्कल-प्रचलित सामाजिक रीतिके श्रनुसार ब्राह्मणींसे नीचे श्रीर खर्डायतोंसे कपर मर्यादा मिसती है।

सम्प्रति करण कायस्य कटक, पुरी एवं वालेप्रवर तोन जिलां, समस्त गड़जात महालें पीर
गजाम तथा सम्बन्धिर प्रस्ति स्थानों ने वास
करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में प्रवस्थिति करने से
उनका प्राचार-व्यवहार तथा रीति-नाति भी बदल
गई है। पुरी तथा कटक पञ्चलके करणों से
भद्रस्त एवं बाले खर प्रश्चलके करणों का विवाहसम्बन्ध नहीं होता। पुरी श्रीर सुदी श्रञ्चलके
करण श्रपनेको सबसेष्ठ मानते हैं। उल्लेशि
करण महान्ति, दास, नायक, मझ, पहनायक,
कान्नगो पीर सेनापित प्रस्ति उपाधि-भूषित हैं।
उनमें कान्नगो पीर पहनायक उपाधि विशेष
समानस्वक होते हैं।

उत्तासीय करणों में कोई चैतन्यभक्त भीर कोई जगनायके श्रतिबड़ी सम्प्रदाय-सुत्त हैं। चैतन्य-देवके उड़ीसा जानेसे ग्राज तक उनमें भनेक वैपाव कवियोंने जनाग्रहण किया है। उनके मध्य कविवर 'ब लराम द।स' देशविख्यात हैं। छन्होंने उलाइ पद्मसमिन्वत भनेक पौराणिक ग्रन्य प्रणयन किये 🕏 । उड़ीसेके बहुतसे स्थानीमें रही करण वैष्णवींका एक सम्प्रदाय है। उनमें कोई गीड़ीय, रामानन्दी श्रेणीके कोई प्रतिवड़ी श्रीर कोई विवाह छसी सेची किंवा चन्तरात है। उनका साय दुवा करता है। वह-कभी कभी करणींके मत्यमांस नहीं खाते।

मध्यप्रदेशके पूर्वतन अधिवासी कायस अपनिको 'मासव कायस्य' श्रीर चित्रगुप्तके सन्तीन बताते हैं। सुसलमान नवावें नि प्रागमनकाल े मध्यप्रदेशकी प्रधिकांग ब्राह्मणींने देग छीड़ दिया था। उस समय मुसलमानी ने कायस्थी की फारसी भाषामें पारदर्शी, कार्यक्षयल श्रीर चतुर देख नाना स्थानो पर कान्नगोईका पद प्रदान किया। उनमें जात्यभिमान वा कुसंस्कार नहीं, प्रायः सब सोग लिख पढ सकते हैं। वह कहा करते हैं—'अचरों को स्टिने साथ साथ कायस्रो'की भी स्टि चुई है। विधाताने लिखने-पढनेके निये हो कायस्यों को बनाया हैं।' इसीचे मध्यप्रदेशके श्रति सामान्य कायस्य भी किसीके परिचारक कर्भमें नहीं सगी। टासल उनमें अति हैय कार्य समभा जाता है। वह अपना परिचय मिसजीवी चित्रियके नामसे दिया करते हैं। १०म वा ११म वर्षके मध्य ही प्रवक्ता मीन्त्री सम्पन होता है। सतके उद्देश वह दादश दिन मात अभीच ग्रहण करते हैं। उनकी एक शाखा निजामके राज्यमें जाकर रहने लगी है। वर्षा उन्होंने हिन्दू श्रीर सुसलमान राजावीं के पिषकारमें अपनी कार्यदेखताके गुणरी कितनी हो जागीर श्रीर इनाम पाया है।

#### मन्दान प्रसिद्धिती ।

मन्द्राज प्रान्तमें भी चित्रग्रप्त श्रीर चान्द्रसेनीय प्रभु उभय श्रेणीके कायस्थे का वास है। उनका श्राचार-व्यवहार श्रीर श्रनुष्ठानादि श्रधकतर महाराष्ट्रीय कायस्था जैसा है। महाराष्ट्रकी भांति मन्द्राजके त्राह्मणों ने भी श्रनेक बार कायस्थों के साथ होड़ाहोड़ी की है। किन्तु महाराष्ट्र देशमें त्राह्मणों के श्रधकारसे कोङ्कणस्थ ब्राह्मणों को जो स्विधा हुई थी, तेलङ्ग व्राह्मणों को वह सुविधा नग सकी। जहां विद्मायकार सायणाचार्य प्रस्तिका जनस्थान है, वहां राजन्यवर्गने कायस्थों को दिवातिके मध्य गिना। वेदन्न द्राविड़ व्राह्मण Vol. IV. 198

उनका यौरोष्टित्य करते हैं। दाद्य वर्षके पूर्व घी मन्द्राजमें कायस्थों का उपनयन सम्मन होता है। पितामाता श्रयवा निकट शासीयके मरनेसे १२ दिन मात्र श्रयोच ग्रहण करते हैं।

पाण्डम राजावों के समय मन्द्राजके कायस्य सिंहलदीप गये श्रीर सिंहलराज पराक्रम वाहु प्रमृतिसे उन्हें महासान्धिविष्यहिक पद मिसे थे।

मन्द्राजने कायस्य 'कायस्य ज्' नामसे परिचित हैं।
याज भी वह नाना स्थानों में कुलकरणी वा कानून॰
गोईके पद पर प्रतिष्ठित हैं। वह प्रपनिको चित्रिय
वर्णान्तर्गत वताया करते हैं। इस्माकोणम् प्रसृति
कई स्थानों में कायस्य मठाध्यच भी है। यहां तक
कि अंगरेजो श्रिकारके राजकार्यमें वह ब्राह्मणों के
महाप्रतिहन्ही वन गये हैं।

## गजरात ।

कायखाँकी १२ श्रेणियों से केवल तीन वाल्मीक, माथर श्रीर भटनागर गुजरातमें मिलते हैं। गुज-रातके दूसरे हिन्दुवों से भयना समाज प्रथक रखते भी उनमें परस्पर भादान-प्रदान श्रीर पाना हार प्रचलित नहीं।§

वाल्मीक कायस्य प्रधानतः स्रतमे पाये जाते हैं।
कहते हैं—काठियावाड़के वाला नगरमें प्रायः ई॰
१४म मताब्दको कायस्य जाकर वसे छ। (राममाला, रार१म)
किन्तु दिचिण गुजरातमें उन्होंने प्रायः ई॰ १६म मताब्दका
प्रधिवेमन किया, जब गुजरात सुगलसाम्त्राच्यमें मिल
गया। श सम्ताट् श्रकवरके प्रवन्धानुसार स्रतको प्रतिष्ठा

<sup>&</sup>quot;It is not irrelevent, however, to state here that the whole of the third class, that of the writers, have a distinct strain of Kshatriya blood, not only in this (Madras) Presidency, but in Upper India, where they are stronger in number as well as in influence." Census Report of British India, 1831, Vol. III, p. xcix.

<sup>+</sup> Wilson's Mackenzie Collections, p. 615.

<sup>1</sup> Wilson's Castes, Vol. I. p. 66.

<sup>§</sup> बङ्गालमें बाल्सीक मटनागर तथा माथ र परस्पर रोटी-बेटीका

<sup>ा</sup> कहते हैं सुसलमान छन्हें अपने साथ गृज्दात से गये थे। (Malcolm's Central India, Vol. 11, p. 165.

बढ़ी थी। राजकीय खेखक (सृतसही) नगर भीर निक-टस्य जिसों के यासक रहे। वह गुजरातवासे स्वे-दारके अधीन न थे, दिक्कीकी राजसभासे सीधा सम्बन्ध रखते थे। स्रतके अहाईस विभागों की मानगुजारी वहीं वस्त करते थे। १८८६ ई० तक भंगरेजी गांवों में और १८८५ ई० तक बढ़ोदाके २८ गांवों में प्रधानतः कायस्य ही मजुमदार रहे। उनका श्राकार-प्रकार ब्राह्मणों से मिजता है।

गुजराती कायस्था की निराली वैठक मेलकथाला मकान (ग्रह) है। वहां समवयस्त लोग सन्धाकी ला कर सिलते, हुका पीते, धार्मिक गीत सुनते या सुनाते पीर आमीद-प्रमोद करते हैं। उन्हें गानेका बड़ा शीक है भीर उनमें कुछ प्रच्छे प्रभिनेता भी हैं। प्रत्ये क कुटुम्बकी एक प्रधिष्ठाती देवी होती हैं। प्रत्ये क कुटुम्बकी एक प्रधिष्ठाती देवी होती हैं। प्रयं विद्या बाह्मण पीरोहित्य करते हैं। प्रयं धार्मिक प्रधानों महाराष्ट्रों के प्रतिरिक्त, जिन्हें विवाहके समय बुनाते हैं, बाल्यीक कायस्य ब्राह्मणों के प्रति विशेष समान प्रदर्भन नहीं करते। दूसरे वैद्यावीं की प्रपेचा सहाराष्ट्रों से भी वह न्यून भेदभाव रखते हैं।

माध्र कायस पहमदाबाद, बड़ोदा, दमोई, स्रत, राधनपुर पीर नड़िग्रादमें होते हैं। १५७३-१७५० ई॰ को सुगल-स्वेदारांके साथ वह लेखक ग्रीर दुभासियेकी भांति गुजरात गये थे।

प्रवाद वर्ष हुवे माधुर मांस भोजन करते थे।
किन्तु अब वह निरामिषभोजी हैं। चैत और पाखिन
सास पूजाके समय माधुर मांस और देशी सुरा
देवीको समर्पण किया करते थे। किन्तु गुजरातके
बाह्मणों भीर वैश्शोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध होने पर छन्होंने
अपनी वह रीति क्रोड़ दी है। यब मांसके बदले खेत
कुषागढ़ और सुराके स्थानमें भरवत चढ़ाते हैं।

माधुरीमें कोई रामानुजी, कोई वन्नभाषारी श्रीर कोई श्रेव हैं। प्रत्येक भवनमें एक जुलदेवी काली, दुर्गा वा श्रम्बा रहती हैं। माधुरोंके पूज्यदेव लालजी - (वालक्ष कथा), गणपति वा महादेव हैं। स्त्री-पुरुष दोनों शिव, विक्षु श्रीर मातांके मन्दिर दर्शन करनेको जाते हैं। संस्कारादिके समय कुलगुर पौरोडित्य करते, जो भीदीचा, शीमासी वा पारागर बाह्यण रहते हैं।

साधारण हिन्दू पर्वी के भितिरिक्त माथ्री में दूजरे भी कई पुण्यदिन होते हैं। वह कार्तिक यक्ता भीर चैव यक्ता दितीयांके दिन चिव्रगुप्त पूजन श्रीर भगिनी-कर्नृक प्रस्तुत खाद्य भीजन करते हैं।

भटनागर कायस्य ऋहमदाबाद, बड़ोदा भीर ऋता-संख्यक स्रतमें देख पड़ते हैं। वाल्मीक श्रीर मायुर कायस्यांकी भांति वह भी गुजरातकी उत्तर-भारतसे गये, जहां भाज भी उनकी मंख्या पिक है। भटनागर दूषरे कायस्योंको भांति पपनेको चित्रगुप्तका वंगधर वताते हैं। पद्मपुराणमें जिला है कि चित्रगुप्तके १२ प्रतों में एक पुत्र भट नामक साधुके साथ श्रीनगर संस्थापन करने भेजे गये है, पीहि वही श्रीनगरके शासक हुवे। छन्हींसे भटनागर नाम निकला है। उनमें व्यास भीर दास दो ये णी हैं। दन दोनो श्रीषयोंमें व्यास अंचे समक्ष जाते हैं। पहली वह दासों के हायका बना भोजन ग्रहण न करते थे। व्यास दासी की कन्या ले लेते, प्ररन्तु पपनी कन्या उन्हें कभी नहीं देते। पाक्रति, परिच्छद ( वीशाक ), भाषा, खादा, गटह पीर उपजीविकामें भटनागर, वाल्मीकों पीर माधुरों से मिनते हैं। वह वक्कभाचार्य सम्प्रदायभुक्त है। दशहरा भीर कार्तिक ग्रुक्ता दितीया उनका विशेष पुण्याह है। दिन चित्रगुप्तके सम्मानार्ध एक गृढ़ जिखा और तज्जवारके साथ पूजा जाता है। उनका भावार-व्यवहार वाल्मीको की भ्रपेचा मायरी से मुधिक मिलता है। भटनागरों का गौरोहित्य सोगौड़ ब्राह्मण करते हैं। उनमें कोई चौधरी या सुखिया नहीं होता।

# वस्पर्-प्रानः।

वस्वई प्रदेशमें चान्द्रवेनी प्रभु, ध्रुव प्रभु, दसन प्रभु भौर ब्रह्मचित्रय श्रेषीके कायस्य रहते हैं।

दाचियात्वमें बीस इंजारके सधिक चान्द्रस्ती प्रभुविका बीस है। इनके सध्य बस्बई-प्रान्तिके कार्तगैत को इसे प्रदेशमें ही सीग श्रिकं देखे पड़ते हैं। फिर याना भीर ज़लाबा जिलामें भी प्रिकाश चान्द्रसेनी प्रभु पाये जाते हैं। केवल डेकं दोनीं जिलीमें हो वह बारह इजारसे कम न होंगे। खास बस्बई, जंजीरा, पूना, सितारा श्रीर श्रन्यान्य स्थानमें भी उनका वास है।

चान्द्रसेनी प्रभु कायस्य श्रयोध्याके चेत्रियराजा चन्द्रसेनकी सन्तति छोनेका दावा करते हैं। स्कन्द-पुराणके रेण्कामाञ्चालामें लिखा है-"परश्ररामने चित्रय-संहार की अपनी प्रतिज्ञा पूरण करनेके सिये सहस्राजुन श्रीर राजा चन्द्रसेनको मार डाजा। परन्तु उन्होंने सुना, चन्द्रसेनको महिषाने दाल्भ्य -ऋषिका पात्रय निया या त्रीर. वह गर्भवती रहीं। परशराम भवनी प्रतिज्ञा पालन करनेकी उक्त ऋषिके निकट जा कर उपस्थित इवे। ऋषिने परश्रामको श्राटर सत्तार कर कहा था—'श्राप पर्वने शांगमनका श्रभिपाय बतलायिये। श्रापका श्रभिलाष निश्चय पूर्ण किया जावेगा।' परश्रामने उत्तर दिया कि ंवह चन्द्रसेनकी महिषीकी खीजमें थे। ऋषि अविलम्ब उत्त महिलाको ले पाये। परश्ररामने प्रपने यतको सफलतामें प्रसन्न हो ऋषिको सु इमांगा वर देने कहा था। ऋषिने अप्रसूत बालक सांगा। परग्रराम उन्हें इस गर्त पर उन्न पुत्र देनेको प्रस्तुत इवे कि उसे भीर उसके सन्तानको लेखक वनाया जाता, सैनिक नहीं। वानकका नाम सोम-राज रखा गया। उन्हीं मोमराजके प्रत्न विखनाय. मद्दादेव, भारु तथा नच्मीधर श्रीर उनके वंश्वज 'कायस्य-प्रभु' नामसे परिचित इवे।"

पहले सुसलमानि कायस्योंको कर में लगाया या। पूनामें सुसलमानी नगर जुझारके निकट, जंजीराकी राजपुरी, थाना जिलेकी उत्तरसीमा पर, दामन, बड़ोदा श्रीर कल्याणमें कायस्थे के उपनिवेश स्थापित दुवे। दामनवाले हवशी राजाके एक कायस्थ प्रभु प्रधान मन्त्री रहे। गायकवाड़के प्रधान मन्त्री रावजो श्रणाजी भी कायस्थे के एक पृष्ठपोषक थे। कल्याबसे ही कायस्थ याना जिसेने- जाकर फैल यहे है। शिवाजी (१६२०-१६४० दे०) कायस प्रभुवीसे बहुत प्रीत रहते थे। समय समय पर संतारा, की न्हापुर, नागपुर भीर बहोदाकी प्रदानतीमें कायसो ने बहा प्राधान्य पाया। पूनाके राव बहादुर रामचन्द्र सखाराम गुप्तके कियनानुसार धिवाजीने एक बार राजस्व-विभागके प्रपने समस्त ब्राह्मण निकाल करके उनके स्थान पर कायस्य प्रभुवीको रखा था। मोरपन्त पिङ्गले श्रीर नी लपन्त श्रपने दो ब्राह्मण सम्प्रतिदातावीके भापत्ति करने पर धिवजीने कहा— 'स्मरण रखिये कि विना विवाद समस्त मुसलमानी स्थान, जो ब्राह्मणोंके श्रीकारमें थे, कोड़ दिये गये हैं। परन्तु प्रभुवी के श्रीकत स्थान लेनेमें बड़ी मुश्किल पड़ी थी। उनमें एक राजपुरी श्रांत्र भी नहीं नी जा सकी है।'

वस्वरं प्रान्तके चान्द्रसेनी प्रभु ब्राह्मणोंके पीछे ही सामाजिक श्रासन पार्ति भीर श्रपनेको चित्रय बताते हैं। उनमें २५ गोत्र श्रीर ४२ उपाधि हैं।

उत कायख-प्रभुवी का श्राचार-व्यवहार, भावगठन श्रीर परिच्छ्दादि सम्पूर्ण को द्वापस आद्वाणों जैसा होता है। वह देखनेंमें सुन्दर एवं परिष्कृत रहते श्रीर मस्तक पर चूड़ा तथा स्तन्य पर यज्ञीपवीत रखते हैं। सकत कायस्य-प्रभुयजन, अध्ययन और दान विविध वैदिक कमें के श्रधिकारी हैं। \* दशम वर्षेके पूर्व वह पुतादिको उपनयन दिया करते हैं। उपनयनके समय यथाविधि ब्रह्मच्ये पालित होता है। एतद्भिन्न जातकर्भ, नामकरण, कर्णवेध, दन्तोद्भम, चूड़ाकरण, निक्तामण, सीमन्तीनवन, विवाह, गर्भा-धान, अन्तेरिष्ट प्रसृति मनल संस्कार यद्याविधि किये जाते हैं। विधवा-विवाह उनमें प्रवस्तित विवाह और यांड पर वह समतारे भी अधिक व्यय करनेमें कुरिएत नहीं छोते। उनके मध्य भागवत श्रीर वैजाव मांस भोजनसे दूर रहते हैं। शाक्त भवनेको 'देवीपुत्र' कहते भीर मद्यमांस ग्रहण करते हैं। देशस्य ब्राह्मण ही उनके गुरु-पुरोहित हैं।

<sup>\*</sup> Sherring's Tribes and Castes, Vol. II. p. 182 and Arthur Steel's Law and Custom of Hindu Castes, p. 94.

कायस्वप्रभुवेमिं जातायीच स्रीर सतायीच १२ दिन रहता है। वयोदंश दिवस सतोहेशसे आह किया जाता है। पेशवावींके प्राधान्यकाल उनके जातिकुट स्ववाले कोङ्गणस्य अाह्मणीने कायस्य प्रभुवीं पर यथेष्ट श्रत्याचार किया। इस समय वैदिक कमें सम्पादनको ब्राह्मण पुरोहित न मिलनेसे कोई कोई अपने भाष पौरोडित्य भीर होमादि वैदिक कमें कर लेते थे। श्राज भी किसी किसीने उक्त द्वति नहीं यहां तक कि ब्राह्मणींके उत्त प्रभावकान - इहोडी । 🗱 ं जिन्होंने स्वधर्मरचाने लिये गुजरात, नच्छ प्रसृति ट्रर देशींमें जा कर शास्य लिया श्रीर उपयुक्त पुरोहितकी श्रभावमें वाध्य हो श्रयास्त्रीय याजनकायं ग्रहण किया या, भाज भी उनके वंशधर पुरीहित, लेखक श्रीर शस्त्रजीवी वने हैं। † इसमें सन्देष्ट नहीं कि ब्राह्मणों के पीड़नसे व्यधित और इतांग्र हो कर ही कायस्य प्रभु वैसा कार्य करने पर वाध्य इसे थे। फिर उनके किसी किसी वंशधरने उक्त उच्च प्रधिकार परित्याग करना **उचित न समभा।** 

दाचिणात्यके प्रभुवींमें किसीकी श्रवस्था मन्द्र महीं। दाचिणात्यमें वह श्रांच भी देशपाण्डेय तथा कुत्तकरणी वने हैं भीर महाराष्ट्रहप-प्रदत्त जागीर भोग करते हैं।

कोङ्कणके प्रन्तर्गत दमन नामक खानमें जो चान्द्र-सेनीय प्रभु रहते, उन्हें भीर पत्तनप्रभुवाले चन्द्रवं घीय कामपतिके दमन नामक छन्तानके वं घधरों को 'दमनप्रभु' कहते हैं। उनका प्राचार व्यवहार प्रीर संस्कारादि समस्त चान्द्रसेनीय प्रभुवों से मिलता है। दमनश्रेणीमें चान्द्रसेनीय ग्रीर पाठारीय उभय श्रेणीका मिलन देख पड़ता है।

चेउन, वसई, कुनावा, वस्वई, याना, पूना प्रस्ति जिसावों में पत्तन-प्रभुवों का वास है। वह संख्यामें यति यत्य हैं। उनकी यत्य संस्थाका कारण क्या है ? कोई कोई समक्षता कि सुसन्मानीके छाधिपत्यकान उनमें यनिक चान्द्रसेनीय प्रसुवों के साथ मिल गये थे। किन्तु पानकन पत्तनप्रसु चान्द्र-सेनीय प्रसुवों का कोई सस्वन्ध स्वीकार नहीं करते। वह यपनेको विश्वद चित्रय और चान्द्रसेनीयों की यपिता येष्ठ बतनाते हैं। पेगवा प्रयवा कोइणस्थ बाह्मणवं गोय प्रतिनिधियों से सतारेमें निस समय चिटनवीसों का दारण विवाद चनता था, उसी समय प्रधिकांश पत्तनप्रसु ब्राह्मणों के प्रत्याचारसे वचनेको स्वतन्त्र हो गये। किर भी जो चान्द्रसेनीयों के साथ गाढ़ मिलता और कुट्स्विताकी स्वाम प्रावद रहे, वह स्वतन्त्र हो न सके। उनके व श्वस प्राव भी चान्द्र-सेनीयों के मध्य पाटनें उपाधि भोग करते हैं। यहां तक कि वह पत्तन-योगीसे प्रयक् हो गये हैं।

पत्तनप्रभुवें की मात्रभाषा प्रनृहस्वाड़ा पत्तन (पाटन) के राजपूतों की भाषासे मिसती है। इस लिये वहुतसे सोगों की विम्हास है कि छत राजपूतों से हो पत्तनप्रभुवों का छद्भव भीर पाटन नगरसे उनका नाम-करण हवा होगा। #

को द्वणस्य ब्राह्मणों द्वारा प्रक्रत चित्रय सीकार न किये जाते भी वह बराबर यजन, प्रध्ययन एवं दान तिविध दिजोचित कमें सम्पादन श्रीर चान्द्रसेनीय कायस्थों की भाति सकत संस्कार पालन करते हैं। पत्तनप्रभु दगम वर्ष प्रत्रको उपनयन देते श्रीर प्रशीचमें १२ दिन मात्र सेते हैं। पाल भी को इणके नाना स्थानों में प्रभुतोग बहुतसी जागोर रखते श्रीर बहु बहु पद भीग करते हैं। ग्रं

महाराष्ट्रदेशमें भ्रुवप्रभु नामक एक श्रेणोके कायस्य देख पड़ते हैं। वह भ्रुपनेको पुराणवणित उत्तानपादराजपुत्र भ्रुवका व श्रधर कहते श्रीर पत्तन-प्रभुवो का एकश्रेणोभुक समभते हैं। उनके प्रधान

<sup>&</sup>quot;It is certain that some have aspired to the priesthood, an office everywhere carefully retained by the Brahmans, and so to whisper the sacred formula, perform sacrificial rites, and to officiate at the Homa, or burnoffering." (Sherring's Tribes and Castes, Vol. II.)

<sup>+</sup> Indian Antiquary, Vol. V. p. 171.

<sup>\*</sup> Bombay Gazetteer, Vol. XVIII. Pt. I. p. 185.

<sup>†</sup> पत्तनप्रभुवींके वर्तमान भाषार-व्यवहार सन्त्रका विस्तृत विवरण Bombay Gazetteer, Vol. XVIII, pt. I. (Poona), p. 193-255. भौर हिन्दी विश्वकीषके 'पत्तनप्रभु' अन्तर्मे हृष्ट्य है।

व्यक्ति कहा करते हैं—'पहले इस सोगोंके साथ पत्तनीप्रभुवों का विवाह सम्बन्ध प्रचलित या। सध्यमें पत्तनीप्रभवां में मिलनेकी चेष्टा की। उन्हों ने पत्तनप्रभुवों ने उन्हें खजातीयकी भांति खीकार करते भी समाजमें ग्रहण किया न था। उनका पाचार व्यवहार श्रीर गठनाटि पत्तनप्रभुवों की ही मांति सगता है। उनकी स्थिति भी मन्द नहीं। वष्ट चित्रयोचित संस्कारादि सम्पादन करते और ब्राह्मण-व्यतीत अपर सकल जातिकी अपेचा अपनेकी खेष्ठ समभते हैं। ब्राह्मणको कोड दसरी किसी जातिके चाय ध्रुवप्रसु पाचार नहीं करते। श्रष्टमसे दग्रम वर्षके मध्य वह पुत्रको उपनयन देते हैं। द्वादश दिन स्ताभीच यहण किया जाता है। फिर तयोदश दिवस सतके उद्देश आइ-क्रिया सम्मन होती है। उपनयन, विवाह श्रीर याद तीनीं संस्तार महा-समारोच श्रीर बडु व्ययसे किये जाते हैं। विधवा-विवाष्ट्र वा बहुविबाह उनके सध्य प्रचलित नहीं।\*

सिन्धु, गुजरात श्रीर महाराष्ट्रमें ब्रह्मचित्रय नामक कायस्य रहते हैं। सञ्चाद्रिखराडमें सूर्यवंशीय श्रीर चन्द्रवंशीय प्रभु ही ब्रह्मचित्रय नामसे वर्णित ह्ये 🕏। पिषक समाव है कि श्रम्बपति एवं कामपतिके सन्तानींमें जो पैठनपत्तन भयवा भनइस वाड्पाटनमें रहते उन्हें "पत्तनप्रभु" भीर गुजरात, सिन्धु तथा कर्णाट प्रश्वित स्थानमिं जो रहते छन्हें "ब्रह्मचित्रय" कडते हैं। कर्णाट भीर सिन्धु प्रदेशमें उत्त ब्रह्मचित्रिय किसी समय पति प्रवस पड़ गये थे। सिन्धु शौर कच्छ प्रदेशमें छन्होंने बहुकाल राजल किया। कच्छमें बहुसंख्यक ब्रह्मचित्रयांका वास है। वडां ब्रह्मचित्रय कडा करते हैं-"परश्ररामकी परश्र-धारासे जो चित्रिय शालारचा कर सके थे, इस उन्होंके वंशधर हैं। सिन्धुप्रदेशमें हमारे पूर्वपुरुधोंने बहु-कास राजल किया। विदेशी वर्षर लोगोंके इाथ

राज्यच्यत श्रीर विताड़ित हो उन्होंने हिक्क साजदेवीका श्रायय निया था। उन्हों देवीने दया करके
उनको कितने ही अधिकार प्रदान किये।" \* गवनमिग्टने स्वीकार किया है कि काठियावाड़ श्रीर कच्छप्रदेशमें श्रान्तिस्थापन तथा हिट्य श्रासनके प्रचारकाल
उक्त ब्रह्मचित्रिय-वंशीय सन्दरजी श्रिवाजीने कर्नक
वाकर प्रश्तिको यथेष्ट साहाय्य दिया था। पेशवाविके
समय कोई कोई प्रभु जा कर छनसे मिल गये। जहां
प्रभु कायस्थोंका वास श्रीधक श्रीर ब्रह्मचित्रयोंकी
संस्या शस्य है, वहां उभयशे श्रीके मध्य विवाह-सम्बन्धः
हो जाता है।

षष्ठसे दयमवर्षके मध्य वह पुत्रका उपनयनः करते हैं। उनके विवाहका श्राचारादि दाचिणात्यके ब्राह्मणांकी भांति है। श्राक्षीय श्रीर सिपाइके मरने पर दय दिनमात्र श्रशीच यहण करके पीके श्राह्मभोजादि करते हैं। श्रीकांग स्पनीमें ब्रह्मणतियः मसिजीवी श्रीर विणक्का कर्म चलाते हैं। कहीं कहीं उन्हें पौरोहित्य करते भी देखा जाता है।

बद्धचितय देखनें अधिकांग गुजराता बाह्मणों-जैसे होते हैं। सकत हो सुत्री, परिस्तृत भीर गिचित हैं।

#### **उपकायस्य** ।

भारतवर्षमें सर्वत कितन ही स्पकायस्य मिसते हैं। कायस्थींसे शूद्रकन्यांके श्रवेध संयोगमें सक्त सकल उपकायस्थोंकी उत्पत्ति है। उनके साथ प्रकृत कायस्थोंका कोई सामाजिक संस्त्रव नहीं। फिर भी भनेक उपकायस्य कायस्थोंके निन्दाबाद श्रीर नीच- जातिल प्रतिपादन करनेकी चेष्टामें लगे रहते हैं। उनकी भवस्या देख कर ही सम्भवतः श्रीयनस धर्म- यास्त्रका वचन गठित श्रीर कमसाकर द्वारा सद्धर- कायस्थोंको व्यवस्था निपवह हुयी है। योड़ीसी श्रास्त्रोचना करनेसे समस्म पड़ेगा—भारतवर्षीय प्रकृत कायस्थ-समाजके साथ स्त्रका कोई सस्वन्ध नहीं।

म विष्यु पर्यन पाचार-व्यवहारादिका विवरण Bombay Gazetteer, Vol. XVIII, pt. I. p. 185-192 में दहन्या है।

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, Vol. V. p. 171; -

यन्य कारक प्रवतनकारीको कर्नृकारक, क्रिया-निष्पादनके विषयमें प्रति निकटवर्ती कारणको करण, क्रियाके डिह्छ व्यापारविशिष्टको कर्म, कर्द्ध कर्म व्यतीत अपर क्रियाधारणगील कारक (क्रियाके प्राधार) को प्रधिकरण, प्रेरण प्रमुमति प्रस्ति व्यापारविशिष्टको सम्प्रदान प्रौर श्रवधि मावज्ञान-विशिष्टको श्रवादान कहते हैं।

सारम कह प्रकारका है—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रपादान 'श्रार प्रधिकरण। पाणिनिकी सतमें कर्द्ध कारकका लच्चण है, खतकः कर्ता। पाराध्रध्रः। प्रयात् क्रियामें खातन्त्राको ग्रवस्थापर विविच्तित कारक कर्ता कहाता है। उक्त होनेसे कर्तामें प्रथमा पीर श्रनुक्त रहनेसे द्वतीया विभक्ति जाती है। उसको क्रोड़ ग्रन्थन्त्र प्रथमा विभक्ति ग्रातो है। उथा, पातिपदिकार्यविद्वपरिमाणवचनमाने प्रयमा। पाराध्रध्रद्धः। प्रातिपदिकार्यविद्वपरिमाणवचनमाने प्रयमा। पाराध्रध्रद्धः। प्रातिपदिकार्यविद्वपरिमाणवचनमाने प्रयमा। पाराध्रध्रद्धः। प्रातिपदिका ग्रयमात्रमें प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरे—सन्वधिन वापाराध्रध्यः। श्रन्थको जिस श्रन्थसे ग्रपने सम्मुखीन वन्या जाता, वह सम्बोधन कहाता है। उनमें भी प्रथमा विभक्ति हो लगती है। कर्षकरपयोजृतीया। पाराध्रध्यः। प्रनुता कर्द्ध कारक ग्रीर करणकारकमें दितीया विभक्ति पाता है।

वर्मका सच्य है, —कर्नुरीपिततनं कर्म। पा ११८१८।
प्रथित कर्ता क्रियासे निस देपिततम पदार्थको लेना
चाहता, उसीका नाम कर्म है। वयापुक्तं वानीपितम्।
पा ११८१४०। फिर क्रिया द्वारा देपित पदार्थको भांति
नोई श्रनीपित पदार्थ निष्यत्र होते भी उसकी कर्मसंज्ञा
पहती है। पर्वार्यं च। पा ११८११। श्रयादानादि द्वारा
श्रविवचित कारक कर्मसंज्ञक होता है। गितविद्विप्रवावसानार्थं यव्यक्तां कर्मवापानिकर्ता स्थी। पा ११८१६। गति,
वृद्धि श्रीर प्रव्यवसान श्रय में श्रयाजन्त कालका कर्ता
पिजन्तकालमें कर्म क्षात्र श्रीपजन्त कालका कर्ता
पिजन्तकालमें कर्म क्षात्र श्रीपजन्तकालका कर्ता
पिजन्तकालमें विकल्यसे कर्मसंश्रक होता है।
प्राथिश्रह स्थार क्षात्र प्राथितका स्थी स्थार्थका होता है।
प्राथिश्रह स्थारा हमें। पा ११८४६। श्रक्ष पूर्वक श्री, स्था
श्रीर श्रास भातके योगमें श्रिषकरणकी कर्मसंज्ञा

होती है। प्रतिविश्य । पा शिश्य । प्रि ग्रीर नी पूर्वक विश्व धातुक योगमें भी अधिकरणको कर्म कहते हैं। किसी किसी खलमें व्यभिचार दर्शनसे लक्ष विश्व विकल्प माना गया है। यथा—"पारे प्रितिवेश:। उपानधाइ वस: ॥" पा शिश्यः। उप, अनु, अधि श्रीर श्रङ् पूर्वक वस धातुकी कर्मसंज्ञा है। क पहुत्ते वस्त धातुकी कर्मसंज्ञा है। क पहुत्ते वस्त । पा शिश्यः। उपसर्गविशिष्ट क्षु भीर दृष्ट धातुके प्रयोगमें जिसके प्रति क्रोध श्राता, वह कर्म कहाता है।

कर्म तीन प्रकारका है—निर्दंत्त, विकार्य श्रीर प्राप्य। कर्मकारक उत्त होनेसे प्रथमा श्रीर पन्त कर्ममें दितीया विभित्त लगती है। कर्निण दितीया। पा राश्रश। श्रमुक्त कर्ममें दितीया विभित्ति श्राती है। उसकी छोड़ श्रन्यान्य खर्मों भी दितीया विभिक्ति पड़ती है। यथा—भन्तरानरेप पुक्ते। पा राश्रशः श्रन्तरा श्रीर पन्तरेण शब्दके योगमें दितीया विभित्ति लगती है। कर्मभन्वनीयपुक्ते दितीया। पा राश्रवः। कर्म श्रीर प्रवचनीय संज्ञाविशिष्ट शब्दके योगमें दितीया विभित्ति लगाते हैं। प्रवचनीय देखा। कालाध्यनारव्यन्तं ग्रीर पा राश्रशः कालवाचक एवं श्रध्यवाचक शब्दके साथ गुण, क्रिया श्रीर द्रश्यका निरन्तर सस्वस्य समभ पड़नेसे भी दितीया श्राती है।

त्रियासिहिके विषयमें को प्रधान उपकारक होता, स्मीको करण 'जा है। दिवः कर्म व। पा ११४१४३। दिव धातुको साधक कारकको कम पीर करण उभय संज्ञा होती हैं। कर्य करण्योस तीया। पा राश्राहा अतुक्त कर्यों होती हैं। कर्य करण्योस तीया। पा राश्राहा अतुक्त कर्यों स्मीत करण्यें द्वतीया विभक्ति स्माती है। उसके छोड़ अन्य स्थलोंमें भी द्वतीया विभक्ति आती है। यया,—पपवणे द्वतीया। पा राश्रहा प्रस्त्रप्राप्तिको समावनासे काल भीर अध्व वाचक ग्रन्थका निरन्तर सम्बन्ध होने पर द्वतीया विभक्ति स्माती है। सहयुक्ते प्रधान। पा राश्रहा प्रदेश प्रधान। पा राश्रहा प्रधान। पा राश्रहा प्रधान प्रधान पर राश्रहा सहयुक्ते योगसे अप्रधान पदार्थमें द्वतीया विभक्ति होती है। सहार्थ श्रम्हकी विवचा रहते भी द्वतीया विभक्ति स्मात स्माति है। सहार्थ श्रम्हकी विवचा रहते भी द्वतीया विभक्ति स्माति स्माति होती है। सहार्थ श्रम्हकी स्मातं, सार्थ और समं समार्थ ग्रम्ह हैं। येगाक्षकार।

कायस्या (सं॰ स्ती॰) नायः तिष्ठति सनया, नाय-स्था-का १ हरीतनी, इड़। २ मामननी, मांवना। ३ नानोनी। ४ स्प्रनेना, बड़ी इनायनी। ५ स्त्रों ना, स्रोटी इनायनी। ६ तुनसीष्टच। ७ सिन्दुवारत्वन, संभानना पेड़। ८ नायस्य-स्तीनाति।

कायस्यादिधूपन (सं० क्ली०) धूपनविश्रेष, एक बफारा। हरीतकी, रास्ना, कंटुकी, गुड़ूची, गुग्गुलु, चीरक नामक गन्धद्रव्य, वाव्यासक, वचा तथा क्लष्ठ बराबर बराबर डाल बफारा लेनेसे भीतन्वर कूट जाता है। फिर उक्त कल्लको यवचार, लवण तथा कान्तिकके साथ यथाविधि पकाने भीर भरीरमें लगानेसे भी भीतन्वर धान्त होता है। (भावप्रकाण)

कायस्थानी (सं॰ स्ती॰) रक्तपाटन द्वच, नान फूनका ं एक पेड़ ।

कायस्थिका ( सं॰ स्त्री॰ ) काकोली।

कायस्थेर्य ( सं॰ क्ती॰ ) कायस्य स्थेर्यम्, ६-तत्। १ रसायन भीषधादि द्वारा भरीरकी स्थिरता, मुकळी दवा खानेसे जिस्मकी मजबूती।

काया ( डिं॰ स्ती॰ ) गरीर, जिसा।

कायाकल्प ( हिं॰ पु॰) कायस्पैर्य, दवाकी जीरसे पुराने जिस्मको नया बनानेकी तरकीब।

कायाकाश्रसस्वस्थसंयम (सं॰ पु॰) काय श्रीर श्राकाश्यके सम्बन्धका संयम, जिस्र भीर शासमान्के लगावका जब्त। इससे श्राकाश्रमं सोग उड़ सकते हैं।

> "कायाकाययोः सम्बन्धसं यमात् । जञ्जत्वसमापत्ते राकायगमनम् ।" (पातञ्चलस्य)

कायाम्न ( सं॰ पु॰ ) कायस्थितो भम्नः, सध्यपदको॰ । पाचकाम्नि, इज्म करनेको ताक्त ।

कायापटल ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ कायपरिवर्तन, जिस्रकी तबदीली । २ घीर परिवर्तन, बड़ा हैरफेर ।

कायिक (सं कि ) कायेन निष्पादितः निवृत्तो वा, काय-दक्। १ गरीर द्वारा निष्पादित, निस्मसे किया दुवा। २ गरीर द्वारा छत्पन्न, निस्मसे निकला दुवा। ३ गरीर सम्बन्धीय, जिसमानी।

कायिका ( सं॰ स्ती॰ ) कायेन कायिकव्यापारेण निवेत्ता, काय-ढक्। इषभ प्रस्तिके कायिक परित्रमसे निष्पादित द्वित, बैल वगैरहकी मेहनतसे प्रदा किया जानेवाला सुद ।

"दी इप्रवाद्यक्तमृत्रुता कायिका समुदाद्वता।" ( व्यास )

कायोढज (ं॰ पु॰) पुत्रविशेष, एक वेटा। प्राजापत्य विवाहसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रको कायोढज कहते हैं। कायोत्सर्ग (सं॰ पु॰) जैन श्रहेत्की एक सूर्ति। यह वीतरागावस्थामें खड़ा रहता है।

कार (सं॰ पु॰) क्र-घञ्। १ वध, कृत्न। २ निस्य, यक्ति। (कं सुखं ऋच्छिति पनेन, क्र-ऋ-घञ्) ३ खामी, मालिका। ४ तुषारपर्वत, वरफका पष्टाड़। ५ करने या बनानेवाला। कोई क्रमंपद पूर्व रहने से 'कार' प्रव्द कर्ता प्रधमें त्राता है, जैसे—खर्णकार, क्रमंकार द्यादि। ६ क्रिया, क्राम। यौगिक प्रधमें ही इसका प्रयोग पड़ता है, जैसे—उपकार, चमत्कार। ७ अध्वरको बतानेवाला। यह भी यौगिक प्रधमें ही प्रयुक्त होता है, जैसे—प्रकार, क्रकार इत्यादि। द प्रजाका उपकरण, वलि।

कार ( फा॰ पु॰ ) कार्य, काम।

कारकका भेद लिखा है,-

100

कारक (सं॰ क्ली॰) क्रियाभिरन्वतं भाष्यमते करीति क्रियां निवैत्यति, क्र कर्तर खुल्। १ यमानी, कट्टेया। २ वदर, वर। ३ वर्षीपलोद्धव जन, प्रोलेका पानी। ४ पवस्थाविश्रेष, प्रान्त (Case)। क्रियाक साथ सम्बन्धविश्रिष्ट प्रथवा क्रिया निष्पादकको कारक कप्रते हैं। वैयाकरणभूषणके मतमें क्रियाजनक प्रक्रिविश्यमात्र कारकपदवाच्य हैं। द्व्यादिमें उत्त प्रक्ति रहना श्रमकाव है। फिर भी प्रति श्रीर प्रक्तिमान्का प्रभेद मानके द्रव्यादिमें कारकत्वका व्यवहार होता है। कारक शब्दका क्रियानिष्पादक श्र्यं लगानेसे सकल कारक कतृकारक हो जाते हैं। किन्तु व्यापारके भेदानुसार उनका करणादि भेद मान लेना पड़ता है। मन्न्वधाम

''कर्तुः कारकान्तरप्रवर्तनव्यापारः। करणस्य क्रियाजनकाव्यविकत्र-व्यापारः। क्रियाफर्बनोद्दे खलक्ष्यव्यापारस्य कर्मनः; क्रद्धं कर्मवाविकत-क्रियाभारणव्यापारो पिकरणस्य दिल्लानुनव्यादि व्यापारः सन्त्रशानसः। भविभावोपगनव्यापारो ऽपादानस्थेति।''

श्रीर श्राष्ट्रि शब्दके योगमें पश्चमी लगती है। परायपाल परिभि: । पा राशारः । श्रयः, श्राङ् श्रीर परि शब्दको योगमें पञ्चमी पाती है। प्रतिनिधिप्रतिदाने च यद्यात्। पा राश्रार। प्रतिनिधि भीर प्रतिदान भर्धेमें प्रति गंब्दकी प्रयोगसे पश्चमी पड़ती है। शकतं गृंच पश्चमी। पा राहारहा कर्तृश्च ऋण : हितुका खरूप होनेसे पश्चमी श्राती है। विभाषा गुणैऽस्तियान्। पा राशरप्र। सस्ती जिङ्ग गुण-वाचक शब्द हेतुखरूप रहनेसे विकल्पमें पश्चमी होती है। पृथग्विना नानाभिक्तृतीयात्यतरस्वाम्। पा राश्वर ! पृथक्, विना भीर नाना शब्दके योगमें ढतीया, दितीया एवं पञ्चमी विभक्ति लगाते हैं। करणे च सोकाल-कच्चृकतिपयसासत्तवचनस्य। या शशश्रा प्रद्रव्यवाची स्तीक, मल्य, क्षच्छृ श्रीर कतिपय प्रव्दके उत्तर करणमें द्धतोया तथा पश्चमी विभक्ति पड़ती है। द्रानिकार्थं सी हितीया च। पा राश्रर्थ। दूर एवं समीपार्थ प्रव्हिती उत्तर हितीया श्रीर पश्चमी विभक्ति रखते हैं। पचनी विभक्ते। पा राश्वधर। जिससे जुक्क निकाल लिया जाता, उसमें पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग प्राता है।

प्रधिकरणका सचण है,-पाधारोऽधिकरणम् । पा राश्वध्र । क्रियांके पाधारखरूप कल कमेंके श्राधारकी अधिकरण संज्ञा है। उसमें सप्तमी विभक्ति होतो है। समयधिकरणे च। पा राशारदः श्रिधिकरण श्रीर दूर तथा निकटार्ध मध्दके योगमें सप्तमी लगती है। यस च भावेन मावलचषम्। पा राश्रश्या जिसकी क्रिया द्वारा क्रियान्तर खित होता, उसमें सप्तमी आता है। पनी चानादरे। पा राशहर। भनादर अर्थेमें पन्नी भीर सप्तमी विभक्ति होती है। खामी यराधिपतिदायादसाचि-प्रतिभूपर्तेय। पा राश्ररः। स्तामी, दृश्वर, प्रक्षिपति, दायाद, साची, प्रतिभू एवं प्रस्त शब्दके योगमें प्रशी श्रीर सप्तमी विभक्ति लगती है। श्रायुक्तकुशवान्यां चासेवायाम्। पा राइ।४० । आयुक्त श्रीर कुश्चल शब्दके योगमें तादध्य त्रर्थमे षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। यनय निर्वारणम्। पाराश्वधः। जाति, गुण, क्रिया श्रीर संचा हारा एकदेश मात्र जिससे प्रथम किया जाता, उसमें सप्तमी विभक्तिका प्रयोग भाता है। वाधनिष्रयाध्यानवीयान् सम्बद्धतः। पा राक्षरः। साधु श्रीर निपुण श्रव्हकी योगर्म

Vol.

IV.

130

पूजा प्रश्ने सप्तमी विभक्ति लगती है। किन्तु उसमें
प्रति यञ्दका प्रयोग नहीं होता। प्रस्तित्सकामां दरीयाः
वा पाराश्वा प्रसित्त एवं उस्तु क शब्दयोगमें द्वतीयाः
तथा सप्तमी विभक्ति रखते हैं। नवने च लुपि। पा राश्वा ।
लुबन्त नचन यब्दमें प्रधिकरण प्रथं पर द्वतीया भीर
सप्तमी विभक्ति लगायी जाती है। सम्मीपचम्यो कारकमध्ये। पा राश्वा श्वाह्मयका मध्यवर्ती जो कालवाचक
एवं प्रध्ववाचक शब्द रहता, उसमें पच्चमी घौर
सप्तमीका प्रयोग पड़ता है। यबादिषकं यस विश्वरवनं
तन सप्तमी। पा राश्वा जो जिससे श्विक प्रथवा ईम्बर
उद्दरता, उसमें सप्तमीका प्रयोग लगता है। उसको
क्रीड़ साधु वा प्रसाधु शब्दके प्रयोग श्वीर कम्पदयोगसे
निमित्तवाचक शब्दमें भी सप्तमी विभक्ति होती है।

''वर्भण होपिनं इन्ति दत्तयीर्हेनि कुष्रसम्। केथेष्र चमरी' इन्ति सीचि प्रयवको इतः ॥"

उक्त सकत कारकों के मध्य उभयकी प्राप्ति-सम्भावना रहनेसे परवर्ती कारक ही लगता है। यथा—

> "पपादान-सम्प्रदान करणाधारकर्मणाम् । कतु योभयसम्प्राप्तो परमेव प्रवर्तते॥"

सम्बन्ध कारकता नहीं होती। उसीसे वह कारकीमें गिना भी नहीं जाता। सम्बन्ध अर्थमें भीर कारक व्यतीत अन्य अर्थमें पठी विभक्ति होती है। यही भेषे। पाश्चारण। कारक भीर प्रातिपदिक अर्थ व्यतिरिक्त स्वकीय स्वामिभावादि सम्बन्धका नाम भेष है। उसीमें पठी विभक्ति होती है। उक्त कारक विभक्ति-समूहकी भांति अर्थ विभिन्न होती है। उक्त कारक विभक्ति समूहकी भांति अर्थ विभिन्न में पठी विभक्तिका विधान है। यथा—पठी हतुप्रयोग। पाश्चारक। हतु प्रव्दक्ते प्रयोगमें हतुवाचक और हेतु प्रव्द उभय स्थल पर घठी विभक्ति होती है। स्वनावन तीया व। पाश्चारण। हतु प्रव्दक्ते प्रयोगमें सवीगमें सवीगमें पठी वाभक्ति कारव्ययान्त प्रव्दक्ते योगमें पठी विभक्ति होती है। यहातवर्ष प्रविगति पठी विभक्ति होती है। वहातवर्ष प्रविगति पठी विभक्ति होती है। पनपा दितीया। पाश्चारा प्रव्दक्ते योगमें पठी विभक्ति होती है। पनपा दितीया। पाश्चारा प्रव्यवन प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यक्ति योगमें दितीया और पठी पाती है। इस्तिकार्य प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त योगमें दितीया और पठी पाती है। इस्तिकार्य प्रव्यवन्त प्रविगति होतीया भीर पठी पाती है। इस्तिकार्य प्रविगति होतीया भीर पठी प्राती है। इस्तिकार्य प्रविगति होतीया प्राप्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रव्यवन्त प्रवन्त प्रवान्त प्रव्यवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प्रवान्त प्रवन्त प

पा शशरः। जिस विक्रत श्रष्ट द्वारा शरीरीका विकार देख पड़ता, उसी श्रष्टविश्वेषमें छतीयाका प्रयोग चनता है। रखमृतलचये। पा शशरः। जिस चिद्ध द्वारा कोई रूपान्तर लचित होता, उसमें छतीया विभक्तिका प्रयोग पड़ता है। यं जोऽन्यतरका कर्मण। पा शशरः। संपूर्वक ज्ञा धातुके योगमें विकल्पसे छतीया होती है। हती। पा शशरः। फलसाधनयोग्य पदार्थमें छतीया श्राती है।

सम्प्रदानका सचाण है-कर्मणा यमभिष्रेति स सम्प्रदानम्। पा राधावर । जिसको उद्देशसे दानकार्य सम्पादित होता, उसीकी सम्प्रदान संज्ञा है। रुचार्गां प्रीयमाण: I पा राधारर। रुचि श्रर्थवीधक धातुके प्रयोगमें प्रीयमाण भर्यात् प्रीतिवासिकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। याष्ट्रङ् खामपा जीप समानः। पा राष्ट्रांद्रशः स्त्राच, इत्, स्था घीर मप् धातुकी प्रयोगमें उनके प्रर्थं प्रनुभवकारकको सम्प्रदान संज्ञा पडती है। धारेबत्तमणै:। या राशस्त्र। णिजन्स ध धातुकी प्रयोगमें उत्तमर्णकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। स्रृहरीिषतः। पाराधारदः। स्रृह धातुने प्रयोगर्ने सभीष्ट पदायकी सम्प्रदान संज्ञा है। मुध्द्रहेयांम्यायांनां यं प्रति कीपः। पा राधार्थ । **क्रोध, श्रपकार, ईर्था भीर श्रस्**या श्रयंके प्रयोगमें जिसके प्रति क्रोध भाता, वही सम्प्रदान कडाता है। किन्त उपसर्गविधिष्ट होनेसे उसे कमें कहते हैं। राधीचार्यस विषय:। पा शांशश्रा राध भीर देव धातुके प्रयोगमें जिसके सम्बन्ध पर ग्रभाग्रभ प्रश्न किया जाता, वही सम्प्रदान कहाता है। प्रवाद्भां युवः पूर्वसं कर्ता। पार अध्या प्रति श्रीर श्राङ् पूर्वक सुधातुकी प्रयोगमें पूर्ववर्ती प्रवर्तन व्यापारका जो कर्ता रहता, भनुप्रतिग्टण्य । उसका नाम सम्प्रदान पड्ता है। पाराधिका प्रज प्रीर प्रति पूर्वेक मू धातुके प्रयोगमें प्रवर्तन-व्यापारके कर्ताकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। परिक्रवये सम्प्रदानमन्यतरस्वाम्। पा १। शहर । जिसके द्वारा नियत कालके लिये श्रधिकार सधता, विकल्पसे एसका सम्प्रदान नाम पड़ता है। चतुर्वो समुदाने। पा राश्राहर। चतुर्थी विभक्ति श्रोती सम्प्रदान मर्थे श्रन्यान्य स्यसमें भी चतुर्थी विभक्तिका विधान है, यद्या-क्रियार्थोपपदस्य च कर्मेच स्थानिनः । पा राश्रशः क्रिया-

वाचक उपपद्विधिष्ट प्रप्रयुक्त तुमन् प्रयंके कर्में न चतुर्घो चलती है। तुमर्वाच माववचनात्। पा राश्र्राः तुमर्थे प्रयोगमें भीर भाववचनार्थमें विचित प्रत्ययके प्रयोगसे चतुर्धी त्राती है। नमः स्ति साम्रा स्वरालं अपर्योगात्र। पाराश्रुः। खस्ति, खाद्दा, खवा, पर्लं ग्रीर वपट् यव्दके योगर्म चतुर्थी लगती है। मलकर्म प्रमादरे विभाषाऽप्राणिषु । वा २।१।१०। सन धातुके श्रनादर श्रये. गम्यमानमें प्राणिवातीत ग्रन्य कर्म पद पर विकल्पमे चतुर्घो विभक्ति लगाते है। फिर विकल्प पद्मर्स दितीया विभक्ति आती है। गलर्य कर्मीप दिवीया-चतुर्थी चैष्टायाननम्बनि। पा राहारूर। गत्वर्य घातुके कायकत-वप्रापार अर्थेमं अध्व भिन्न कर्मस्यच पर दितीया श्रीरः चतुर्यो विभक्ति होती हैं। उसकी क्रोड़ तादर्थ प्रये, कृप धातुके अर्थ, सम्प्रदान अर्थ, उत्पातके हारा-जायित विषय भीर हित ग्रव्टके योगर्ने भी चतुर्थी विभक्ति सगती है।

अपादनका लच्च है, - भू वनपायेऽपादानम् । पा श्रांशरः । विस्रोष विषयमें भवधीमूत कारककी प्रपादान संजा होती है। भोतार्थानां भयहेतु:। पा राधीरप्र। सयार्थं श्रीर रचार्यं धातुके प्रयोगमं भयद्देतुकी प्रपादान संद्रा उप्रस्ती है। पराजिरगोदः। पा राध्यदः। परा पूर्वेक जि धातुको प्रयोगर्म प्रसन्ध प्रयेकी प्रवादान संन्ता है। वारवार्यानानीवितः। पा शुक्षरः। वारवार्यं धातुके प्रयोगर्नः देंप्रित विषयकी भ्रषादान संज्ञा लगाते हैं। पन्नवंदिना दर्भनिम्ब्हित। पार्धाः १८। व्यवधान रहते जिसके द्वारा भपने भदर्भनकी इच्छा की जाती, उसकी अपादान-संचा पाती है। बाखाबीपयोगे। पार्शशस्य यद्यारीति-भ्राध्ययन भ्रथमें जी वक्ता रहता, उसका नाम प्रवादान पह्ता है। जनिकर्तः प्रकृति:। पा ११४१३०। जन धातुको-प्रयोगर्से उत्पत्तिकारणकी प्रपादान संद्रा होती है। सवः प्रमवः पाराशकार। प्रयूविक भू धातुके प्रयोगर्स **उत्पत्ति कारणकी भपादान संभा है।** भपादाने पश्रमी। पा शशरदा अपादान कारकर्म पश्चमी विभक्ति जगती है। उसको क्रोड़ अन्य खर्नीमें भी पश्चमी विभक्ति हीती है। यदा- पनारादितरते दिक् मदाखूतरपदाजाहि दुक्ते। पा शशरर । प्रमा, भारात्,इतर,ऋते, दिक्,प्रभूतर, प्राच्

प्रतिमृति 'गुमटा' कहाती है। स्थानीय जुद्र पर्वत प्राय: ३० हाथ जंवा होगा। इसी पर्वतपर गामट स्थापित हैं। यह मृति १३४८ धकको बनी थी। जैनोंके प्रन्थान्य मन्दिर भी इसी पर्वत पर बने हैं। इस नगरमें एक प्रकाण्ड पर्वतखण्ड है। उसका तलदेश प्रशस्त है। अर्घ्व दिक्को पर्वतखण्ड क्रमशः स्ट्स पड़ गया है। नाम ध्वलस्तुमा है। हिन्दुवींके घनन्त-देवका मन्दिर देखने योग्य है। यहां चावलको वड़ी प्राहत है।

नारज्ञविभित्ति (सं॰ स्त्री॰) नारनग्रित्तवीधिना विभित्तिः, मध्यपदन्ती॰। नर्सादि नारनवीधन दितीया प्रसृति विभित्ति ।

कार कहेतु ( र्सं॰ पु॰ ) प्रधान कारक, खास सबव।
कारकुचीय ( र्सं॰ पु॰ ) कारकुचि-छ। १ ग्रास्वदेश,
एक सुल्का। यह हिन्दुखानके उत्तरप्रश्चिम हिमालय
गिरिके प्रान्तभागमें अवस्थित है। २ ग्रास्वदेशवासी।
कारकुन ( फा॰ पु॰ ) १ खानापन्न, एवजी। २ प्रवन्धकर्ता, कारिंदा।

कारखाना (फा॰ पु॰) १ कार्यानय, कामकी जगह। २ व्यवसाय, धन्या। ३ इग्रा, तमागा। ४ व्यापार, काम।

कारगर (फा॰ वि॰ ) १ लामकारक, सुफीट। २ प्रभावीत्पादक, श्रसर डालनेवाला।

कारगुजार (फा॰ वि॰) कर्तव्य पूरा करनेवाला, जो कामको श्रच्छी तरह करता हो।

कारगुज़ारी (फा॰ स्ती॰) १ कर्तव्यपालन, कामको अच्छी तरह करनेकी हालत। २ पाटन, होश्रियारी। ३ थर्फ खता, काम करनेकी बादत।

कारचीव (फा॰ पु॰) १ घडडा, लकड़ीका कोई चीखटा। इस पर वस्त तान ज्रदोज़ी या क्सीदा बनाते हैं। २ ज्रदोज़, क्सीदेका काम बनानेवाला। ३ क्सीदा या गुलकारी। यह ज्रीके तारोंसे खकड़ीके चीखटे पर निकाला जाता है।

कारचीबी (पा॰ स्ती॰) १ ज्रदीजी, कमीदा, गुन-कारी। (वि॰) २ क्मीदेने मुतान्तिक,।

कारज (सं॰ ब्रि॰) कारात् क्रियाती जायते, कार-जन-

ह। १ कियाजात, फेससे पैदा। (करजात् भवः करजस्य ददं वा, करज-मण्) २ नखजात, नाखूनसे निकला हुवा। ३ नखसम्बन्धोय, नाखूनसे सुताबिक, । (पु॰) ४ गजमावक, बचा हायो।

कारज (हिं°) कार्य देखी।

कारच (सं॰ वि॰) करच्चस्य ददम्, करच्च-प्रण्।
१ करच्चफलनात, करोंदेने फलसे निकला।
२ करच्च सम्बन्धीय, करोंदेने सरोकार रखनेवाला।
कारच्चतेल (सं॰ क्ली॰) करच्चात् नातं तैलम्, सध्यपदलो॰। करच्चफलनात तैल, करोंदेना तेल। यह
तीच्ण, लघु, उणावीय, कटुरस, कट्पाक, सेदक श्रीर
वायु, स्रणा, क्रिम, कुष्ठ, प्रमेह तथा धिरोरोगनायक
है। (स्रुत)

कारम्बसुधा (सं॰ स्त्री॰) करम्ब पूर्ण, करीं देकी बुक्त नी। यह रुचिपद होती है। (वैयक्तिष्ण,)

कारटा ( हिं॰ पु॰) करट, कीवा।

कारट्न (ग्रं॰ पु॰ Cartoon) इास्त्रोत्यादक चित्र, इंसीकी तसवीर। यह कल्पित एवं उपहासपूर्ण रहता भीर गढ़ रहस्य प्रकट करता है।

कारड (ग्रं॰ पु॰ Card) १ पत्न, चिही, काग्ज़। २ क्रीड़ापत्न, ताग्र।

कारण ( मं॰ पु॰-क्ली॰ ) कार्यते पनेन, क्ल-िल्ब्ब्युट्। १ हेतु, मनव। जिसके व्यतीत कार्य निष्मत नहीं होता, उसीका नाम कारण है। उसका संस्कृत पर्याय—हेतु, वीज, निमित्त पीर प्रत्यय है।

कार्यके प्रव्यविद्यत पूर्वेचण कार्याधिकरणमें जिस वस्तुमा प्रभाव उपज्ञक्षि नहीं श्राता, वही वस्तु श्रन्यया सिडिशून्य होनेसे कारण कहाता है। प्रव्यासिडि देखी।

उदाहरणमें घटने प्रति सृत्तिका है। नैयायिकोंने समवायी, प्रसमवायी श्रीर निमित्त भेदसे कारणके तीन प्रकार विभाग किये हैं। कार्य जिससे समवित हो निकला करता, उसका नाम समवायी कारण पड़ता है। जिस प्रकार वस्त्रके प्रति तन्तु है। समवायी कारणसे समवित कारणको श्रममवायी श्रीर उत्त कारणह्यसे भिन्न कारणको निमित्त कारण कारण कारल है। जैसे वस्त्रके प्रति तन्तुवाय होते हैं।

पा अश्रदा दूर एवं समीपार्थ शब्दके योगमें वष्ठी भीर ्पचमी विभक्ति नगाते हैं। चीऽविदर्णस करने। पा रावापर। श्रज्ञानार्थं ज्ञा धातुकी करण विवचामें वष्ठी होती है। प्रधीगर्धं दयेशां कर्मणि। पा राश्यरः। स्मरणार्थं शब्द्वे योगमें भीर दय तथा देश धातुके प्रयोगमें कर्म-विवचाचे वष्ठी प्राती है। ज्ञचः प्रतियवे। पा राश्यस्। ं स घातुने गुणान्तराधान श्रयमें कमेविवचासे पष्ठी चगती है। दनार्थानां भाववचनानामन्वरैः। पा राश्वश्व भाव-्नतीविशिष्ट ज्वरिश्व रोगार्थं घातुके प्रयोगमें कर्म-विवचासे षष्ठी होती है। भागिष नाय:। पा शश्पूर। आयीर्वादार्थं नाय धातुके प्रयोगमं क्रमं विवचासे पठी लगती है। जाबि-नि-प्र-इण-नाट-क्राय-वियां हिंसायाम्। पा राश्यद्ध। हिंसाय जास, नि-प्रहन्, नाट, क्राय श्रीर विष धातुके प्रयोगर्स नर्भविवचासे षष्ठी लगाते हैं। व्यवद्वपणो: समर्थयोः। पा राश्यः। विशीर अव पूर्वेका दृ एवं पग धात प्रयोगमें कर्मविवचारी पष्ठी लगती है। दिवनदर्भ मा पा रारायः। द्युतार्थे वा क्रायविक्राय व्यवद्वारार्थे दिव धात्के प्रयोगमं कर्मीववचारे पष्ठी होती विभाषीपसमें। पा राश्यस्य। उपसमें युक्त होते दिव धातुकी कार्मविवचामें विकल्पसे पष्ठी लगती है। देवत् वोर्ध वि यो-देवता सम्प्रदाने । पा राश्वद्र । लीट् विभक्तिकी सध्यसपुरुषकी एकवचनान्त इष श्रीर ब्रू धातुके देवता सम्पृदान श्रर्थेमं इविष् ग्रव्द नमं होनेस पष्टी विभक्ति श्राती है। क्रत्वोर्थप्रयोगे काले देधकरणे। पा राहाइष्ठ। 'क्रात्वा' अर्थप्रयोग से कालवाचक श्रधिकरणमें षष्ठी होती है। कर्ट कर्मणीः अति। पा शश्रद्धः सत् प्रत्ययने योगसे नती श्रीर नर्भमें षष्ठी होती है। उभवनाती कर्मण। पा राशब्द। वार्ती श्रीर वा उभय पर प्राप्तिकी समावना होनेसे वार्में ही षष्ठी लगेगी। कसच वर्तमाने। पा राश्र्रः वर्तमानाय क्त प्रत्ययकी योगमें षष्ठी पड़ती है। प्रधिकरणवाधिनय। पा राश्रदं। प्रधिकरणवाचक ता प्रत्ययके योगर्मे षष्ठी माती है। न लोकावायनिष्ठाखलर्थळनाम्। पा राश्टर स, छ, उक, प्रव्यय, निष्ठा, खनर्थ पौर तृन् प्रत्यययोगमे पष्ठी होती है। अक्षनीभविष्यदाधमण्याः। पा राश्००। भविष्यत् गर्थमे श्रम, भविष्यत् श्रधेमं शाधमर्ख्य शीर द्रन प्रत्ययके योगमें षष्ठी नहीं लगती। क्रेंबान किर्दिवी

पा शर्थि। कत् प्रत्ययमे योगसे कर्तामें विकल्पसे प्रष्ठी पाती है। वृक्षाई रत्योगमामां वर्तायाऽ यतस्यान्। पा शश्यः तृत्यार्थ प्रव्यक्ते यागमें विकल्पसे द्वितीया और पष्ठी होती है। फिर तृत्य और उपमा पन्दमें प्रयोगमें नित्य पष्ठी नगती है। फिर तृत्य और उपमा पन्दमें प्रयोगमें नित्य पष्ठी नगती है। चतुर्थों चाणियायुष्य मद्र-भद्र-क्रमन स्वार्थं हिते:। पा शश्यः प्राण्ठीवीद, त्राग्रुष्य, मद्र, भद्र, क्ष्मन और सखार्थं प्रवृत्ते योगमें तथा हित प्रन्दमें योगमें विकल्पसे चतुर्थी श्रीर प्रष्ठी होती है।

यही विभक्ति संख्य सात्र वता देती है। धालबँके साथ सर्वप्रकार श्रमङ्गत रहनेसे संख्यकी कारकता नहीं होती। उसीसे कारकका प्रधान नचण है,—

"क्रियाप्रकारीभूतोऽयं: कारकम्।"

क्रियाने साथ कर्ट कमीदि मेदने यनुसार किसी प्रकारका सम्बन्ध रखनेवालेकी ही कारक कहते हैं।

हिन्दीमें नर्ताना 'ति', नर्मना 'नो', नरणना 'से', सम्प्रदानना 'लिये', श्रपादानना 'से' श्रोर श्रधिकरण नारनाना चिद्ध 'से' या 'पर' है।

२ वप शिलाजात जल, श्रीलेका पानी। (ति॰) २ कर्ता, करनेवाला।

कारकदीपक (सं॰ क्ली॰) कारकेन दीपकम्। दोपक श्रनञ्जारका एक भेद। इसमें कई क्रियावींका एक हो कर्ता रहता है। दीपक देखी।

कारकार (सं॰ ति॰) कारं करोति, कार क्ष-ट। क्रियाकारका, काम करनेवाला।

कारकरदा (फा॰ वि॰) कार्य करनेम श्रभ्यस्त, निसे काम करनेका महावरा रहे।

कारअवान् (सं॰ पु॰) कारकीऽस्त्रस्य, कारक मतुष्।

सस्य वः। १ कारकविधिष्ट, सददगार। २ कतृष्ठतः।

कारकल—सन्द्राजप्रान्तके दिचिष कनाड़ा जिलेकी

छदीपी तस्त्रोलका एक नगर। यह श्रचा॰ १३ १२ १४ ४० छ० श्रीर देशा ७५ १ ५० पू॰ पर श्रवस्थित

है। लोकसंख्या प्रायः साढ़े तीन इजार है। बहुत

दिनतक वहां जैनोंका प्राधान्य रहा। जैन-सन्दिरींका

सम्नावशेष पाज भी देख पड़ता है। गोमटराय नामक

एक व्यक्ति राजल करते थे। उनकी प्रस्तरमयी एक

पातस्त्रस-दर्भनमें कारण नी प्रकारसे विभन्न

"उत्पत्तिस्थित्यमिव्यक्तिविकारप्रत्ययावतः । वियोगान्यत्वस्तयः कारणं नवधा स्मृतम् ॥"

(पातव्जल रार्ट स्वमाय)

कारण नी प्रकारका है—उत्पत्ति, स्थिति, प्रिमिन्यिति (प्रकाण), विकार, ज्ञान, प्राप्ति, विच्छेद, अन्यत्व भीर धारण। कार्यके भेदसे उत्त नवविध कारणको विभिन्नता देख पड़ती है। यया—उत्पत्ति ज्ञानका कारण मन, प्रशेरकी स्मृतिका कारण श्राहार, रूपको प्रभिव्यक्तिका कारण श्रालोक, पचनीय वस्तुके विकारका कारण श्रान्त, प्रिनिक्ते प्रत्यय (ज्ञान) का कारण धूमज्ञान श्रीर विकारकी प्राप्तिका कारण योगाङ्गानुष्ठान है।

योगाङ्गका भनुष्ठान ही प्रश्चिति वियोगका कारण, वसयकारी सुवर्णकार सुग्छस्ट्र सुवर्णका भन्यत्व कारण श्रीर देखर दस जगत् तथा दिन्द्रय-समृष्ट शरीरकी धृतिका कारण है।

चार्वाकाँके कथनानुसार कारण नामका कोई पटार्थं नहीं होता। कारणके सम्बन्ध व्यतिरेक ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। वसुत: उसकी बात चसङ्गत है। यदि कारणका प्रस्तित्व न रहते भी कायकी उत्पत्ति चलती, ती कार्यकी सर्वेदा विद्य-मानमा उपलब्धि हो सकती है। जिस प्रकार मृत्तिकादि समुदय मिलनेसे घट बनता, उसी प्रकार उसके पूर्वभी घट बन सकता है। फिर कारणका मस्तित्व न माननीसे परिचत्त-गत संग्रयादि दूर करनीके मनसे शब्दका प्रयोगादि भी निष्मत हो जायेगा। जिस वस्तुके न रहनेसे जिस वस्तुकी विद्यमानता लाभ करनेसे कठिनता उठाते किंवा जिस वस्तु रहनेसे जिस वस्तुकी विद्यमानता पाते, पण्डित उस वस्तुकी उसी वसुका कारण बताते हैं। स्तिकाका भ्रभाव होनेसे घटकी विद्यमानता नहीं श्रीर मृत्तिका रहर्नस घटकी विद्यमानता होती है। उसीसे सत्तिका घटका कारण ठइरती है। कारण न रहनेसे सब वस्तु नित्य हो स्वति हैं। उसीसे चार्वाकोंको भी कारण नामक पदार्थं अवश्य मानना चास्ति । कणाद प्रभृति दार्थेनिक परमाणुको सावयव जगत्का स्पादान ( समवायि-कारण ) बताते हैं। उनके मतमें परमाण् सकल परस्पर संयुक्त होनेसे एक एक सहदवयवी उत्यव होता है। किन्तु वैदान्तिक उसे नहीं मानते श्रीर कणादके मत पर दीय लगाते हैं—निरवयव परमाणमें कभी ऐकदेशिक संयोग नहीं हो सकता। वस्तुका कोई भवयव नहीं, उसका एकदेग होना असमाव है। सुतरां उसमें प्रारोध्यावृत्ति (ऐक-देशिक) संवाग कैसे लग सकता है! ठहर जानेसे परमाण्के संयोगका होना असमाव है। फिर परखर मंगुक्त परमाण्ये महदवयवी कार्यकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। सुतरां कार्य समुद्य श्रज्ञान दारा परब्रद्धार्मे कल्पितः जैसा मानना पडेगा। रक्जमें सपैकी भांति ब्रह्ममें भी भन्नान द्वारा कार्ये-समूहको कल्पना की जाता है। रज्जुविषयक ज्ञान द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे जैसे कल्पित सर्पे देख नही पडता, वेसे ही ब्रह्मज्ञानसे तदीय प्रजानकी निवृत्ति होनेसे समुद्य जगत्का प्रपच मिटा करता है। जगत्की कल्पनामें ब्रह्म प्रधिष्ठान है। वैदान्तिक ब्रह्मको जगत्का उपादान (समवायो) बताते हैं।

सांख्यके मतमं सल-रज्ञ:-तमीगुणाब्यका प्रकृति हो सूल कारण है। उसमें भी वैदान्तकों के कथना-नुसार चेतनका साहाय्य न मिलने पर प्रचेतन प्रकृतिसे कैसे कार्यको स्त्यत्ति हो सकतो है। सुतरां सांख्यवादियोंका प्रकृति-कारणवाद स्त्रमसूलक प्रनुभूत होता है।

नैयायिक पारिमाण्डस्य (श्रणुपरिमाण) को कारण नहीं मानते। उनके मतानुसार परिमाणमात्र स्वसमान जातीय उत्क्षष्ट परिमाणका कारण है। श्रयोत् जिस परिमाणसे जा परिमाण उपजेगा, वही उत्मन्न परिमाण कारणीभूत परिमाणसे उत्कृष्टतर निकलेगा। जैसे तन्तुपरिमाणसे समुत्यन वस्त्रपरिमाणको अपेचा उत्कष्टतर होता है। श्रयुपरिमाणको किसी परिमाणका कारण मानने पर

दिये। तुलावन यथा, — वादीन कहा — में पुरवातुक्रमसे इस जमीन्को दख्ल करते बाया हं, इस लिये
यह मेरी है। प्रतिवादीन उत्तर दिया, — में भी
पुरवातुक्रमसे इस जमीन्को दख्ल करते बाया हं,
इस लिये यह मेरी है। दुवंल यथा, — वादीन कहा —
में यह जमीन पुरुवातुक्रमसे दख्ल करते बाया हं, इस
लिये यह मेरी है। प्रतिवादीन उत्तर दिया. — में दय
वर्षसे यह जमीन दख्ल करते बाया हं, इस निये
यह मेरी है। (व्यवहारतन्त्र)

कारणोपाधि (सं॰ पु॰) देखर।

नारण्डव ( सं॰ पु॰ ) कारण्डं वाति श्रयवा कारण्डस्य इटं कारण्डं तदाकारं वाति, कारण्ड-वा-क। श्रातोऽतप-सगै कः। पा शराह। १ इंसविशेष, कोई वतक। २ दोघै-चरण क्षण्यवर्षे पन्नी, लम्बे पैरवाली काली दरयायी चिड़िया।

कारण्डववती ( सं॰ स्ती॰ ) कारण्डवः इंसविग्रेषः पस्ति प्रस्ताम्, कारण्डव-मतुष्-छोष् मस्य वः। नदीविग्रेष, एक दरया। इसमें इंस बहुत रहते हैं।

कारण्ड्यूड(सं०पु०) १ कोई बीड। २ बीडीका कोई ग्रास्त्र।

कारतूम (हिं॰ पु॰) टोटा, एक लम्बी नली (Cartridge)। इसमें गोली हरा श्रीर बारूद भरते हैं। कारतूमकी एक भीर टोपी लगती है।

कारन (हिं॰ पु॰) १ कारण, सबब। (स्ती॰) २ करुणा, रहम।

कारनिस ( घं॰ स्त्री॰ Cornice ) प्राकारणीर्घ, सींका, कंगनी, कगर।

कारनी (हिं॰ पु॰) १ ईखर, प्रेरक। २ भेदक,

-कारसम (मं॰ पु॰) करस्यमस्य भगत्यम्, करस्यमः पण्। १ करस्यम राजाके पुत्र, भवीचित् (करस्यमस्य गोत्रापत्यम्) २ करस्यमके पौत्र मक्ता। (क्लो॰) १ नारीतीर्थं विशेष, भीरतींका कोई तीर्थं। महाभारतमें उक्त तीर्थंकी उत्पत्ति कथा लिखी है, अर्जुनको तीर्थं- स्वमण्के समय तपस्त्रियोंने भगस्त्र, सीमद्र, पौलीम, कारस्यम भीर भारदाज पांच तीर्थं देखाये थे। भजनेने

उन तीर्यों की जनशूच देख ऋषियों वे इसका कारण पूढा। छन्होंने कहा कि छन पांची तीर्थी में जब-जन्तुका पत्यन्त डर घा, उसीचे कोई उनमें उतरता न रहा। पर्जुन यह वाका सुनकी एक तीर्थमें उतर पड़े। उसी समय जलजन्तुने उनेका पाददेश पकड़ा था। किन्तु वह उससे न डरे। फिर छन्होंने बनप्रयोगसे कुम्भीरको तीरमें उत्तोजन किया। वह कुम्भीर तीरमें **ए**खित होते ही सुन्दरी नारीकी मूर्ति वन गया। प्रजुंनने वह देख नितान्त विस्रायमहकार उससे पूका -वह कीन या, क्यों उस प्रकार कुम्भोरमूर्तिमें जलके नारी उन्हें उत्तर देने नगीं कि सध्य रहता था। किसी समय वह अपनी चार वह श्रप्तरा थीं। चिख्योंके साथ इन्द्रालय जाती थीं। राहमें उन्होंने एक रूपवान माञ्चाण युवकको तपस्या करते देखा। फिर वह उनकी तपस्या भङ्ग करनेको नाचन-गाने लगी । ब्राह्मणने उससे कृद हो प्रभिमाप दिया था,- तुम पांची जनजन्तु बन चिरकान जनमें विचरण करो।' **छन्होंने** उत्त प्रिमाप सुनके रोते रोते उनसे जमा उन्होंने कड़ा जब वह ज़ुश्मीररूपमें किसी पुरुषकी पकड़ेंगी, तभी धापमुक्त हो भवने पूर्व द्ववको पहुंचेंगो। फिर वह जिन जलाययों जलजन्तु रूपसे रहेंगी, वह नारीतीयं नामसे पवित्र तीर्थंकी स्थाति-बाह्मणके उता वाकासे कयित साभ करेंगे। प्राप्तस्त हो वह चिन्ता करती थीं - उन्हें कुमीरक्ष धारण कर कड़ां अवस्थान करना पड़ेगा, जड़ां मुतिकारक पुरुषका दर्भन मिलेगा। ... उसी समय देविष नारदने वहां पहुंच उत्त पांची स्थान उनकी बताने कहा या कि चला दिनमें ही चलु न वहां पहुंच उनको सुक्त कर देंगे। उसी भागासे वह उक्त एक एक जनाययमें रहती थीं। े फिर नारीने कहा, नैसे अनुनित प्रत्यहरी उन्होंने सुक्ति पायी, वैसे ही वद उनकी चारो सखियोंको भी अनुप्रद्युवक सुत करके उपक्रत करते। अजु नेने तद्तुसार क्रम क्रम दूषरे चार तीर्थींचे सखियोंको सुक्त किया। 💯 💯 होते १ के देश को को को है। यह का है ( सारत) आहितर के स्वतं है।

कारत्वमी (सं० पुर्) कर एवं कार ति अमिति,

कारणल (सं० क्षी०) कारण-ल। हेतुता, तसबीब, कारणका धरो।

् "नारणल" मवेत्रस्य।" (भाषापरिच्छे इ)

कारणध्वंस (सं॰ पु॰) कारणस्य ध्वंसः, ६-तत्। कारणका नाग्र, सनवका ज्वाल। समवायी श्रीर श्रसमवायी कारणका ध्वंस होनेसे कार्य भी मिट जाता है, परन्तु निमित्त कारणके ध्यंससे कार्यध्वंस नहीं श्राता।

कारणध्वं सक (सं वि ) नारणं ध्वं सते नामगति, कारणध्वं स खुल्। कारणध्वं सकारक, सवसका मिटानेवाला।

कारणध्वं सी (सं० व्रि०) कारणं ध्वं सते नामयित, कारणध्वं स-णिनि। कारणनामक, सबदकी बरबाद करनेवासा।

कारणनाथ (सं० पु०) कारणस्य नाथः, ६-तत्। कारणका विनाथ, सववकी बरवादी।

कारणनायक (सं॰ ति॰) कारणस्य नायकः, कारण-नय-णिच् पतुल्। कारणको नाय करनेवाला, जो सवावको सिटाता हो।

कारणभूत (सं॰ वि॰) कारणं भूयते येन, कारण-भू-सः। कारणस्त्ररूप, बायस बना हुवा।

कारणमाला (सं॰ स्ती॰) चलङ्कारणास्त्रीत एक श्रयी-लङ्कार।

> "परं परं प्रति यदा पूर्वपूरंस्य हेतुता। तदाकारचमाखा स्थात्—॥" (साहित्यदर्भः) 'पर पर के प्रति होत नहं पूर्व पूर्व को हेत। कारचमाखा नाम तहं चतुर सुपस्थित देत॥"

पूर्व पूर्व वाका अपने पर परवर्ती वाकामा हेतु

"सुतं क्रतिषयां सञ्जात नायते विनयः सुतात्। खोकानुरागी विनयात्र किं जीकानुरागतः ॥" पिछितको सतस्त्र विये यु तिश्चानको होत प्रकाय भपारा। श्चानसी लो श्रमिमान मिटे छर भावति गान्ति भने क प्रकारा ॥ राम अधीन सुशासिक भावत खोमनको भनुराग पर्धारा। जीवनके भनुरागसी होत कहा न कही महस्ति मंकारा ॥१॥" । यहां पिछताका सङ्क, ग्रास्त्रभान, विनय भौर सोकानुराग यथाक्रम श्रपने पर पर वाकाका कारण रहनेसे कारणमाना श्रलङ्कार होता है।

कारणवादी (सं॰ पु॰) कारणं वदति, कारण-वट्-णिनि। १ सकन विषयमें कारणको खीकार करनेशना, जो सब बातोंमें सबबको मानता हो। २ सुद्दं, शिकायत करनेवाला।

कारणवारि ( सं॰ ली॰) कारणखरूपं वारि, सध्य-पदली॰। ब्रह्माण्डकी छष्टिका कारणखरूप एकाणंव जल, घसली पानी।

कारणविद्योन (सं० व्रि०) कारणरिहत, वेसवद।
कारणपरीर (सं० क्षी०) कारणं भविद्या सैव गरीरम्,
कर्मधा०। सत्वप्रधान भन्नान, इन्न रहनेकी जगह।
सपुप्तिकाल पर जो जीवगत भन्नान भन्नारादि
यरौरोत्पादक पदार्थके संस्कारमावर्म भविष्ट रहता,
वेदान्तमतसे छसीका नाम 'कारणपरीर' पड़ता है।
इसका संस्कृत पर्याय—भानन्दमय कीय भौर
सुष्ठात है।

कारणा ( मं॰ स्त्री॰ ) कारयति हिंसयति, क्र-िषच्-युच्-टाप्। कारयत्री युच्। पा शशरः। १ यातना, तकत्रीफ्। २ गाट वेदना, गहरा दर्द। ३ नरक-यस्त्रणा, दोज्युको तकत्रोफ्।

कारणान्वत (सं॰ ति॰) हेतुयुक्त, सबव रखनेवासा।
कारणाभाव (सं॰ पु॰) कारणस्य प्रभावः, ६-तत्।
कारणका प्रभाव, सववको श्रदममीजुदगी।

कारियक (से॰ त्रि॰) करणै: कारयेवी चरित, करण वा कारय-ठक्। चरिता पा अश्रादा १ परीचक, जांच करनेवाला। (करणस्य इदम्, करण-ष्ठञ् लिठ्वा) २ करणसम्बन्धीय।

कारणोत्तर (सं॰ क्ली॰) कारणिन छत्तरम्, इतत्।
प्रसामान्य उत्तर, खास बहस। विचारखनी
वादीकी बात सत्य मानते भी जो उत्तर प्रतिकृत
कारण देखा कर दिया जाता, वही 'कारणोत्तर'
कहाता है। इसका संस्कृत नामान्तर प्रत्यवस्कन्दन
है। कारणोत्तर तीन प्रकारका होता है—बनवत्,
तुस्वबल भीर दुवला। बलवत् यथा,— वास्तविक मैने
भागसे सी रूपये कर्ज सिबे थे, किन्तु, भागको वह दे

काररवाई (फा॰ स्त्री॰) १ काय, कास। २ वार्सेखता, कासका सगाव। ३ प्रयस्न, तदवीर।

कारव (सं॰ पु॰) का इति रवी यस्य कुल्तिती रवी यस्य वा, वहुत्री॰। काक, कीवा।

कारवत्नी (सं॰ स्ती॰) कारा दतस्तती विश्विष्ठा वजी यस्याः, बद्वती॰। १ शुद्र कारवेत्नवा, करेली। यह तिक्त, छपा, दीवन, श्रीर काफ, वात. धरीचक तथा रक्षदीय नायक है। (राजनवण्ड) दस्ता फल हिम, भेदी, लघु, तिक्त, वातन श्रीर वित्त, रक्त, कामला, पार्डु, काफ, मेह तथा स्नामिकी दूर करनेवाना होता है। (मदनपात) २ कट्रुहुश्ची, धरेला। कारवां (फा॰ पु॰) यात्रियोका समूह, सुपाणिरीका मुख्ड। यह एक देशसे दूसरे देशको जाता है। इसके ठइरक्की जगह कारवां सरायं सहाती है।

कारवाड़—वस्वरं प्रान्तवे धन्तर्गत उत्तर जनाड़ेका प्रधान नगर। वह श्रचा॰ १८ ५० उ॰ गीर देशा॰ ७८ १४ पू॰ पर श्रवस्थित है। लोक संख्या साढ़े तरह इजारसे धिक होगी। कारवाड़ एक बन्दर है। इस बन्दरके सामने उपसागरमें धनिक छोटे छोटे हीप हैं। उन्हें कस्तूरिकी दीपावली कहते हैं। उनमें एकका नाम देवगड़ है। देवगड़में एक श्राज्ञीक ग्रह वना है। ससुद्रसे १४० हाथ ऊंचे उसकी श्रव्मियेखा प्रकाशित होती है। यह श्रालोक १२ को ससे देख पड़ता है। भटके हुए जहांज उक्त श्रालोक देख समम सकते कि बन्दर दूर नहीं। तदनुसार उसी घोर जहांज परिचालित होते हैं।

कारवाड़के उपकूषि टाई की ए दिश्ण-पियम समुद्रके गभ में अध्विदीय नामक एक कीटा दीय है। उसमें पीतगीजांका उपनिवेश है। श्रित कला दिन इसे वह नगर बसा था। पहले वहां धीदरमान रहे। १८८२ ई० की कानाड़ेका उत्तरश्रञ्चल बम्बई प्रान्तके कन्तगैत इसा। उसी समयसे कारवाड़की उन्नतिका भारक है। पाजकल उसकी स्युनिसि-पलिटोके श्रधीन ८ ग्राम हैं।

पुराना नारवाड़ नये कारवाड़ से डिढ़ की उपूर्व का जी नदीने तीर अवस्थित था। पचले वहां Vol. IV, 132

वाणिच्यका विसचण प्रादुर्भाव रहा भीर उक्ष स्थान विजयपुरके अन्तर्गत या। कारवाड़के देशाई अर्थात् खजानेकी तत्त्वावधायक विजयपुरके प्रधान कमेचारी माने जाते थे। १६२८ ई॰ को वहां श्रंगरेजींकी कार्टेन कम्पनीने वाणिच्य प्रारमा किया। लोग बहुली श्रञ्जलमें प्राय: ५० इलार जुनाहे जगाने ग्रच्छे शक्के सुसलमानी कपड़े बनवा रप्तनी करते इलायची, दालचीनी, घींठ श्रीर दङ्गासी नामक नीने रंगका वस्त वशंखे बाहर भेजा नाता था। १६५६ इं॰ को महाराष्ट्राधिवति ग्रियाजीने वर्हाकी श्रंगरेज विषकों से ११२०) र॰ शुल्ल वस्त्र किया। फिर १६७३ ई॰ को कारवाडकी पोजदारने र्यंगरेजों की कोठी पर धावा सारा। दृषरे वव्हर उन्होंने नगरजनाया या, किन्तु श्रंगरेजी कारखानको हाय न लगाया। वर श्रंगरेज धिवासियांके प्रति यह ही किया गया। उनके पीछे शिवाजीने भी शंगरेजीको सताया न था। जिन्तु स्थानीय प्रभुवेंकि श्रत्याचारसे १६७६ ई० को श्रंगरेज भपनी कोठी उठा ले गये। तीन वर्ष पीछे फिर अंगरेजाने कोठी खील कार्य घारमा किया। दी वर्ष पीछे १६८४ र्द॰ को एक विषम काण्ड चुदा। विलायती जहाजकी विलायता नाविक हिन्दुवांके मवेगी चौराने लगे। यह हिन्दुवंसि सद्दा न गया। श्रंमरेजोंकी कोठी उठानेको हिन्दुवोंने चेष्टा को यो। सप्तदय मताब्दीके प्रेष भाग सीठका श्रंगरेकी व्यवसाय कारवाड्से उठानेकी लिये मोबन्दान विशेष चेष्टित दुये, किन्तु क्षतनायं हो न १६८७ ई॰ की सहाराष्ट्रीने कारवाड़में लूट-मार करके शंगरेजीका विग्रेष श्रनिष्ट किया था। १७१५ ई॰ की नगरका पुरातन दुर्ग गिरा सान्ताधि-पतिने सदाभिवगस् नामक एक दुर्भ वनाया। किर वह भंगरेजों पर श्रत्याचार करने लगे। उससे धनरा सर १७२० ई॰ की यंगरेजोंने अपनी कोठी उठा डाली। १७५० ई० की वद्य फिर जा पदुंचे। विान्त दो वर्ष पीछे पो भीजींन रणतरी ला सदाशिवगड़ दखल किया या। उसकी पीछे कारवाड़का वाणिक्य पूर्वरीतिसे उनके छायों चला गया। इसीसे अंगरेजीने अपना कारवार छठा दिया था।

कारधा-इनि प्रकोदरादिलात् साधः। १ कांस्यकार, कसेरा। २ धातुपरीचक, मादनयात जाननेवाला। कारपचन ( सं• पु॰ ) देशविशेष, एक मुल्क,। यह यमुनाके निकट श्रवस्थित है।

कारपरदाज् (फा॰ वि॰) कमेंचारी, कारगुज़ार। कारपरदाजी (फा॰ स्त्री॰) कार्यकी सञ्चासना, कारगुज़ारी।

कारवन ( अ॰ पु॰- Carbon ) श्रङ्गार, कीयला। एक भौतिक पदार्थं है। प्रक्षतपचमें कारवन कोई धातु नहीं। सम्पूर्ण सकरण सियणमें यह श्रधिकांश पाया जाता है। जारवन दहनशील है। यह दाध काष्ठका अधीभाग बनाता भीर खनिज अङ्गारमें बहुत सग जाता है। अपनी विश्व साटिक रूप घनीसत स्थितिमें कारवन होरा होता है। एक परिमायगील स्फटिकमें यह समग्र विदित पदार्थंसे कठिन है। कारवन मीमें भिषक पशुंच जाता, सदु देखाता भीर प्रता-पाक्तिजैनके साथ मिलने पर यह कार प्राता है। कारवोनिक एषिड : (कोयसेका तेज्ञाब) भीर कार-बीनिक श्रोक्साइड (कोयलेका लुब्बलुवाव) बनाता श्वाद्रडोजेन ( पानीकी इवा ) के साथ इसका संयोग लगने पर कई पानीकी इवायें तैयार होती हैं। उनमें प्रकाश करनेकी एक प्रसाधारण गैस (वायु) है।

कारवीनिक (ग्रं॰ वि॰ Carbonie) मङ्गारसम्बन्धीय, कीयलेके सुताक्षिक । कीयलेके तेजाबको कारवीनिक एसिड (Carbonic-acid) ग्रीर कीयलेके तेजाबको ज्वाको कारवीनिक एसिड गैस (Carbonic-acid-gas) कन्नते हैं।

कारबोलिक (ग्रं॰ वि॰ Carbolic) १ श्रद्धारके सर्जे-रससे सम्बन्ध रखनेवाला, जो भलकतरेसे सरोकार रखता हो। (पु॰) २ पदार्थ विशेष, एक चील.। यह भलकतरेसे निकलता है। कारबोलिक फोड़ा फुनसी भीर खुलसीके कीड़े सार देता है। इससे तेल श्रीर साबुन भी बनाते हैं।

कारबोसिक एसिड ( प्र॰ पु॰ Carbolic acid ) तैस-सम्र द्रविमेश, एक तैसिया प्रकृ । यह वर्षविद्रीन रहता श्रीर खाया जानेसे मुखमें जलन उत्पन्न करता.
है। कारबोलिक एसिड श्रहकतरेसे बनाया जाता है।
कारम (सं० व्रि०) करमस्य दृदम्, करम-भूष्।
१ हस्तियावक-सम्बन्धीय, हायीके वचेके मुताज्ञिकः।
२ उप्रसन्धीय, जंटसे सरीकार रखनेवाना।

कारम (जंटका) दुष्ध क्ल, उष्यवीय, किश्वतः लवण एवं खादुरस, लघु श्रीर योय, गुला, उदर, भर्गे, लुड, किम तथा विषरोगनामक है। जंटके दूषका दही देषत् चाररस, गुरु, सेदकारक, पाकमें कटुरस श्रीर वायु, श्रूमें, किम तथा उदररीग पर दितकारक होता है। कारम छत पाकमें कटुरस, भिनदीपक श्रीर कफ, वायु, लुड, गुला, उदर, योय, किम तथा विषरोगनामक है। उद्दक्त मूल योय, लुड, उदर, उत्ताद, वायु, किम श्रीर श्रमोनामक होता है।

कारभू (सं॰ स्ती॰) कर एव कारः तस्य भूः, इ-तत्। करको भूमि, लगानकी जमीन्। जिस भूमि पर-राजकर लगता, उसका नाम 'कारभू' पड़ता है। कारमिष्टिका (सं॰ स्ती॰) कारं जलसम्बन्धं मेहितः, कार-भिन्न-क स्वार्थे कन्-टाप् यत दलं यदा कारस्य-तुषारथैलस्य मिहिका नोहार दव, उपमि॰। कपूर, कपूर।

कारका (सं• स्त्री•) कु देयत् रक्षा दव, की: कार्देशः। प्रियङ्ग, एक स्वयवृदार वेस ।

कारयत् (सं वि कि ) करनेको मित वा अधिकार देनेवासा, जो कराता हा।

कारयमाष (सं श्रे क्रि ) नियत कार्य करनेवाला, इका

कारियतव्य (सं वि वि ) क्ष-िष्-तव्य । करानिके उपयुक्त, जो कराने सायक हो।

कारियतम्बद्धः (सं वि ) किया नाने नायक, काम करनेमें होशियार।

कारयिता (सं वि ) कारयित, क्र-बिच्-छच्। विरानिवासा, दूसरेकी काममें सगानिवासा।

कारविष्यु (सं॰ वि॰) क्र-विच्रमुच्। कारविता, क्रानिवाका। कारवार (सं० क्ली०) करकाजन, घोलेका पानी।
यह विगद, गुरु, रुच, ख्यिर, घन, कफकारक, वातन,
घितिशीत श्रीर पित्तविनायक होता है। (क्ष्यकिनघष्ट्र)
कारवी (सं० स्ती०) कारं धवित, क्ल हिंसायां स्वार्धे
गिच्-िक्तप्-प्रव-प्रग्-लीप्। १ सप्तरिका, सींफा
२ क्लपानीरक, कालानीरा। ३ तेनपता ४ गुड़त्वक्।
५ घताह्वा, सतावर। ६ धनमोदा। ७ चन्द्रशूर।
प्राताह्वा, सतावर। ६ धनमोदा। ७ चन्द्रशूर।
प्राताह्वा, सेवारा १ स्त्रम क्लपानीरक, पतला काला
नीरा। १० हिङ्गपत्री। ११ चुद्रकारविन्नी, क्रोटी
करेली। १२ स्त्रीनाति काक, मादा कीवा।

कारवीरेय ( सं॰ त्रि॰ ) कारवीरेण निर्वृत्तः, करवीर-ढज् संख्यादित्वात्। करवीरसे उत्पन्न, कनिरसे निकना इवा।

कारवेत (सं॰ पु॰-क्ती॰) कारेण वातगमनेन वेत्तति चलित, कार-वेत्त-चन्। १ खनामख्यात फलणाकनता, करेलेकी वेता। इसका संस्तत पर्याय—कठित्त है। सावप्रकायके मतसे यह गीतल, सेटक, न्या हामिरोग-नायक होता है। र जुद्र कारवेत्त, होटा करेला। इसका संस्तृत पर्याय—कठित्तक, सुग्रवी, सुप्रवी, क्षायुर, काण्डकटुक, सुकाण्ड, उग्रकाण्ड, कठित्त, नासासंवेटन श्रीर पट, है। राजवत्तमके सतानुसार इसका प्रथ्य धारक श्रीर किम तथा पित्तरोगमें हित-कारक है। फल रुचित्तर श्रीर ग्रक, कफ तथा पित्त-नागक है। करेला देखी।

कारवेज्ञक (सं॰ पु॰-क्ती॰) कारवेज्ञ एव खार्चे कन्। करेला।

कारविल्लिका (सं॰ स्ती॰) कारविल्लक-टाप् यत एत्वम्। चुट्र कारविल्ल, छोटा करेका।

कारविली (सं॰ स्ती॰) कारविल घलार्थे डीप्। चुद्र कारविल, करेली।

कारव्य (नै॰ वि॰) नार (गायक) सम्बन्धीय प्रयदे-नेदका एक सन्त । नधायभेद, एक काढ़ा। हाणाजीरक, जुष्ठ, एरग्डमून, जयन्ती, शुग्ठी, गुडूची, दगसून, शटी, कर्कटग्डूकी, दुरानमा, भागी तथा पुनणीवा ब्राट ब्राट रित ३२ तोले गोसूवर्म एकाने श्रीर प्रतोची श्रीय रक्षते कतारनीचे यह तैयार श्रोता है। इसका सेवन श्रीमन्यासक्त्ररमें रोगीको नाम-दायक है। (मैपन्यरदावडी)

कारमाज् (फा॰ वि॰) जार्यं संभाजनेवाना, जो विगहा कास वनाता हो।

कारसाजी (फा॰ स्त्री॰) १ कार्यसम्पादन, कामका संभान । २ इ.च., फ़रेब, घोका ।

कारस्तर (सं० पु०) कारं वधं करोति, क्त-ट। हैत विच्चात्वीमे है। पा शरारेश १ कुपीलुड्य, इसका संस्तृत पर्याय—किस्पाक, विपतिन्दु, करहुम, रस्यपाल, कुरीलु भीर कालकूट है। राजनिध्यटुके सतसे यह कट्र, तिक्तरस, स्थावीये भीर कुह, वायु, रक्त, करड़, कफ, भर्भ तथा व्रणनामक है। २ व्यसामान्य।

कारस्तराटिका (सं॰ स्ती॰) कारस्तर इव घटित, कारस्तर-घट्-गबुल्टाप् घत इत्वम्। कर्णजन्तीका, कानसनाई।

कारस्तानी (फा॰ स्ती॰) १ प्रयत्न, तदवीर। २ हन, धोका।

कारा ( छं॰ स्त्री॰ ) कीर्यंते कियते दर्छार्शे यस्याम्।
का-प्रस्त, गुणः दीर्घतं निपातनात्। क्रह्मोऽकि गुणः।
पा श्रारदा १ कारागार, केदखाना। इसका मंस्त्रत
पर्याय—वन्धनान्य श्रीर वशक्षक है। २ दूती।
३ वीणाका श्रधास्तित वक्र काष्ठ सितारके नीचेकी
टेही लकड़ी। ४ सुवर्णेकारिका, सीनारिन। ५ वन्धन,
कौटा। ७ पीढ़ा, तक्षनीफा। प्रान्द, श्रावान।
८ दु: छ, दर्द।

कारा ( हिं॰ वि॰ ) क्रपावणं, जाना।

कारा—युताप्रान्तके इनाहाबाद जिलेकी पिरायू तह-शीलका एक नगर। वह प्रचा॰ २५° ४१ पूर्ण तया देशा॰ ८१° २४ २१ पू॰ पर इनाहाबाद नगरमें २० कीम उत्तरपश्चिम गङ्गाकी दिवाण दिक् प्रवस्थित है। लोकसंख्या छह हजारसे प्रिष्ठक है। युक्तप्रदेशके ८ प्रधान तोशों से एक यह भी है। वहां जातेखरका सन्दर बना है। उसीसे उसका एक नाम जान नगर है। पुरातन तास्त्रशासनमें कालखन नामसे खसका उत्ते ख है। फिर उसकी कर्कीटक नगरभी कहते हैं। कथनानुसार विणुचक्रसे खण्डित हो सतीदेवीके करका एक श्रंग वर्हा गिरा था। सुसलमान परिवाजक दन्न वत्नाके ग्रन्थमें उत तीथकी वात लिखी गयी है। श्रापाट मासके कणा पद्यमें प्राय: लचाधिक लोग कारा जा गङ्गास्नान करते हैं।

वशं एक श्रित पुरातन दुर्ग है। वह ठीक गङ्गा पर श्रवस्थित है। श्राजकत उसका सग्नदगा है। दुर्ग देखं एवं प्रस्थमें प्राय: ६०० श्रीर ३५० हाथ होगा। संवत् १०८५ विक्रमान्दके (१०३५ ई०) राजा यशोपानको कितनो ही सुद्रा मिली हैं। सुतरां निर्देश करना दु:साध्य है कि—दुर्ग फिर भी कितने दिनका पुराना है। किसी किसी के कथनानु-सार कनी जबे राजा जयचन्द्रने उसे बनाया था।

दुर्भमें निन्त्रमागके बाजार घाट पर एक मन्दिर देख पड़ता है। उसकी चारो भोर चत्रूतरा या दालान है। उसमें दुर्भाकी सस्तक्षभून्य एक मूर्ति पड़ी है। किसी स्थान पर एक शिवलिङ्ग भीर स्थानान्तरमें नन्दीकी सूर्ति है। स्थावतः सुसलमानोंने ही उस मन्दिरकी वह दगा की होगी घाटके निकट एक कृष है। उसकी चारो श्रोर स्तमाक्षति मीनार हठी है।

सुमलमानोंकी भी वहुतसी दमारतें वहां देख पड़ती हैं। छनमें खोजाका कवरस्तान, लामा सस्तिद, प्रेख स्वतानका रोज़ा वग़ैरह प्रधान हैं। निकट ही दारानगरकी एक मस्तिद ग्रीर दो कवर-स्तान, कवदिया गांवके कुतुव भाजमका रोजा श्रीर शाहज़ादपुरके श्रष्टादाद खान्की मस्तिद भी देखने योग्य है।

पहले उन्न नगर वहुत समृदिशाली श्रीर विस्तृत या। गङ्गाकी पश्चिम दिक् उसकी लंबाई एक कीस श्रीर बीड़ाई श्राध कीन रही। पुरातन नगरका भग्नावश्रेष श्राज भी देख पड़ता है। पूर्व उन्न स्थान पर युक्तप्रदेशका प्रधान नगर था। किन्तु सस्वाट् श्रक्तवर दलाहाबादको प्रधान नगर छठा ले गये। उसीसे काराकी समृद्वि नष्ट हुई। कारा नगर मुसलमानीको अनेक ऐतिहासिक घटनावोंके निये भी प्रसिद्ध है। प्रवधके नवाव पासफ-उद्-दोन्ताने कारेके श्रच्छे श्रव्हों भवन तोड़े थे। फिर उन्होंका सामान से जाकर नवाबने लखनजमें श्रपनी इमारतें बनायों।

कारामें विद्या कं वन बनता है। वहां नानाः विश्व श्रसादि भी उत्पन्न होता है। कारिका काग्ज भी खराव नहीं। श्रयोध्या शीर फतेहपुरके साथ कपड़े काग्ज़ श्रीर शीर श्रनाजका कारवार चनता है।

कारागार (सं॰ लो॰) कारा एवं आगारं काराये वस्ताय वा आगारम्। वस्तनग्रह, केंद्रखाना। काराग्रह (सं॰ वि॰) कारायां वस्तनागारे गुप्तः रहः, ७-तत्। कारारह, केंदी।

बाराग्टह (सं॰ ह्ली॰) कारां एवं ग्टहं काराये वन्धनाय वा ग्टहम्। बारागार, केंद्रखाना, जील।

कारागोला-विद्वार प्रान्तके पुरनिया जिलेका एक गांव। यह प्रचा॰ २५: २३ विं च॰ श्रीर देशा॰ ८७ ३० ५१ पू॰ पर श्रवस्थित है। उत्तरवङ्गमें रेल निक्कतिमे पहले लोग कारागोलको राइ ही दार-जिलिङ जाते थे। श्राजकल भी साहबगव्य श्रीर कारागोलके वीच जहाज़ (स्टीमार) चलता है। किन्तु कारागोलके सामने रेत पड़ जानेसे वर्षाकाल व्यतीत भारो ही तो एक को स दूर ही उतार देते हैं। यहां एक वड़ा मेला लगता है। पहली यही मेला सागल-पुर जिलेके पोरपैती स्तानमें होता था। फिर कुछ समय तक मेला पुरनियामें रहा, १८५१ ई० से कारा-गोलेमें लगने लगा। यहां दरभङ्गाने महाराजको क्षक वाल्कामय भूमि पड़ी, जो मैलाका स्थान वनी है। १० दिन धूसधाम रहती है। कितनी ही दुकाने लगती हैं। नाना प्रकारके रैशमी-जनी तथा स्ती-वस्त, लौहद्रव्य और प्रयोजनीय वस्तु विकृते हैं। नेपाली छुरी, सुजाली, जुकरी, वेत, चंवर, साख श्रीर टर् लाते हैं। सेलेंसे कोई तीस-चालीस इज़ार लोग -श्राते होंगे।

काराधुनी (सं॰ स्त्री॰) कारायाः प्रव्हस्य प्राधुनी

खत्पादिका, ६-तत्। शब्दोत्पादक शङ्घ प्रस्ति, एक बाजा।

कारावय ( र्सं० पु० ) देशविशेष, एक सुल्त । इस देशके शासनकर्ता लच्मगापुत्र शङ्गद श्रीर चन्द्रकेतु थे। "श्रादं चन्द्रकेतुच लच्चणे ऽप्यात्ममभवस ।

शासनात् रद्यनाथस्य पक्षे कारावधिवरी ॥" (रप्तवंश १५/३०) कारापाल (सं० पु०) कारां कारागारं पालयति रचति, कारा-पाल-श्रच्। कारागार रचका, कौद-खानेका सुद्दाफिल्।

काराम् (मं॰ स्ती॰) कारायै बन्धनाय भूः स्थानम्। वन्धनस्थान, कृदकी जगह।

कारायिका (सं० स्त्री०) कं जलं प्रावाति विचरण-स्थानत्वेन गटहाति, क-श्रा-रा-खुल्-टाप् इत्वश्च। १ सारसी, मादा सारस। २ वचाका, मादा वगसा। कारावर (सं० पु०) चर्मकार जातिविधिष, एक चमार निषादके श्रीरस श्रीर वैदेही स्त्रीकी गर्भस यह जाति जत्मन है।

"कारावरी निषादानु चर्नकारः प्रमुश्ते।" (मनु १०।६६) कारावास (सं० पु०) कारायां वासः, ७-तत्। काराग्रहमं रुष रहनेकी स्थिति, कृद।

काराविश्म (सं॰ क्ली॰) कारा एव काराय वा विश्म ग्रहम्। कारागार, क्रैदखाना, जीला।

काराष्ट्र ( सं॰ पु॰ ) १ कराष्ट्रदेशीय व्राह्मण। २ कराष्ट्र देश। महाभारतमें यह करहाटक नामसे उक्त है। वर्तमान नाम कराड है। कराष्ट्रदेखी।

कारि (सं॰ स्ती॰) क्रियते श्रसी, श्रान्द्रज्। विभाषास्थान-परिप्रश्रयीरिक्स। पा शश्रारः। १ क्रिया, प्रोस, कासा। (ति॰) करोति, क्रन्द्रज्। क्रब्रस्टीचां कार्यु। चण् धार्यः। २ शिल्पी, कारीगर।

कारिक ( सं॰ क्ली॰ ) कारि खार्चे कन्। क्रिया, काम। कारिक ( हिं॰ स्त्री॰ ) खरकूत, करवेकी एक चिक्रनी सकड़ी। यह तानेकी ठीक करती है।

क,ारिक, ( अ० ५०) कु,रकी वारनेवाला।

कारिकर (सं कि ) कारि क्रियां शिखकर्म इति यावत् करोति, कारिक्ष ट। शिखकारक, कारीगर। कारिकरी (सं स्त्री) कारिकर डीप्। शिख-कारियी, कारीगर शीरत। कारिका (सं॰ स्ती॰) करोतीत, छा-खुल्-टाप् यतः दलम्। १ अभिनेती, निटनी। २ क्रिया, नाम। ३ विवरण, तफ्सीना। ४ स्रोक, पर। ५ प्रिस्त, नारीगरी। ६ यातना, तकलीफ्। ७ हिंद, सद। द कर्एकारी, कटैया। ८ वह प्रयंबोधक प्रस्त प्रसर, विशिष्ट कविता, एक प्रायरी। इसमें थोड़ेसे वड़ा मतनव निकासते हैं। १० कती, करनेवानी। ११ मधीदा, हट। १२ एक सङ्की रागिणी।

कारिकाल—करमर्छन उपकृतका फरामीमी उपनिवेग श्रीर नगर। तासिन भाषामें उसे 'कारिखान' प्रयात मक्रताका नाता कड़ते हैं। उसके उत्तरपश्चिम एवं दिचिया तिष्त्रीर राज्य श्रीर पूर्व बङ्गोपसागर 🗣। कारिकाल प्रदेशमें कोई ११० ग्राम विद्यमान हैं। सीक संख्या ८१ चनार से अधिक है। कावेरी नदी पांच सुख हो कर वहांसे सागरमें जा गिरी है। उत्त प्रदेशके प्रधान नगरका भी नाम कारिकान है। वह श्रचा॰ १॰ ५५ र॰ एक श्रीर देशा॰ ७८ ५२ २० पू॰ परं समुद्रसे कोई पीन कोस दूर अवस्थित है। सिंइ उद्दीपने साथ कारिकालका वारही मास-चावसका वाणिज्य चलता है। एसकी छोड़ श्राएडा-मान हीप और फरासीके साथ भी वाणिच्य होता है। वद्दांसे नाना खानोंको भारतीय बुली मेजी जाते हैं। कारिकान वन्दरमें एक पालोकग्रह है। वह धमुद्रसे २२ छाय जपर स्थापित है।

१७३६ ई॰ को फरामीसियोन कारिकाल जा एक दुर्ग निर्माण किया था। श्रम्यकाल पोछ ही राजासे फरामीसियोका विवाद अपस्थित छुना। १७४४ ई॰ की ५ वी श्रपरेलको तस्त्रीरगजने ससैन्य कारिकाल पर भाक्रमण किया था। किन्तु १७४८ ई॰ की २१ वी दिसम्बरको उन्होंने कारिकाल भीर तत् संस्थान दश्याम फरामीसियांने दे छाले। १७६० ई॰ को भंगरेज-सेनाने कारिकाल घरा था। फरामी-सियोने दग दिन प्रनवरत युद्ध किया श्रंतमें ५ वीं भपरेसको श्रंगरेजोंके छाय श्रामसियण किया। उपके पीछ फिर कारिकाल तीन वार श्रंगरेजांके छाय लगा। १८६० ६० की १४ वीं जनवरीको उत्त स्थान सबैदाके

ब्राज भी निय परामी मियोंको छींप दिया गया। वहां फासीमियांका कविकार है। भारतमें उनका प्रधान खान पुन्दिचेरी है। उसीके सवरनरकी देख भानमें कारिकानका गामनकार्य निविध्ति होता है। धाल भी वहां फरासीमियोंकी सावारण-तन्त्र प्रया प्रचलित है। रयुनिसिपाल कीन्सिण को छोड़ वर्ही एक दूसरी सथा भी है। उसे लोलन वींसिन जहते हैं। उसमें नगरख स्वन्धिपक्तिटीके श्रधिकार चातीत दृष्टरे विष्रशेकी भी भानोचना होती है। कोड़ दूनरी भी एक सभा है। उसका नाम कौंसन जनरन (Consul General) है। पुन्दिचेरीमें उमुका अधिवेशन होता है। उसमें भारतके प्रत्येक फरासीमी श्रविक्षत स्थानसे प्रतिनिधि भेजी जाती हैं। प्रतिनिधि घवस्य प्रचानि निर्वाचित होते हैं। उसको स्रोड फरामीसकी सेनेट और डिप्यटी समाने एक एक भारतीय प्रतिनिधि रहता है। वह प्रतिनिधि भारतकी कारिकालके वन-प्रजा हारा निर्वाचित होते हैं। विभाग, पूर्त विभाग श्रीर शान्तिरचाके विभागमें एक एक कर्ता (Chief) रहता है। भारतीय पंगरेज गवरनसेराटका भी एक ग्रंगरेन प्रतिनिधि कारि-कालमें निवास करता है।

कारिख (हि॰ स्त्री॰) १ कानिमा, स्याची, कानापन। २ कळान, काजना। ३ कन्न इ. धट्या।

कारिणी (मं स्त्री॰) करोति, क्र-णिनि-छोप्। श्रयना कार्ट निष्पादन करनेवाली स्त्री, जो श्रीरत श्रवना काम कर डाजती हो।

कारित ( मं॰ वि॰ ) छ-णिच् नर्मणि ता १ श्रन्य द्वारा सम्पादित, करावा हुवा। (क्वी॰) २ किया-विभेष, सुनाही-उल्-सुताही।

कारित ( प्टिं॰ ए॰ ) काठवेस ।

कारिता ( सं॰ स्त्री॰ ) कारित-टाप्। प्रविक्त हुद्धिः, ज्यादा स्ट्रा

"ऋषिकेन तुया इदिरिष्ट्र सम्मकीतिता। भाषत्काषक्ता नित्यं दावळाष्ट्रीमा तुकारिता॥" (दिवा॰ मैतु) भाषत् कालार्मे ऋषी व्यक्ति जी भिष्टिया सुद देना स्वीनार करता, स्वीकृत नाम कारिता है।

Vol. IV. 133

कारिताल (सं० वि०) प्रन्तमं कारित, क्रिया रखनेवाना, जिसकी अखीरमें सुताही-उल्-सुताही रहे।
आरी (सं० पु०) करोति, क्र-णिनि। कारक, कर्ता,
करनेवाना। यह योगिक प्रव्देत प्रन्तमें पाता है।
कारी (सं० स्ती०) क्रणाति हिनस्ति कपटकेरिति भेषः,
क्र-द्रव्र-होष्। स्वनाभस्यात स्वयविभेष, एक पेड़।
यह व्यय्कारी चीर प्राक्षपंत्रारी भेदसे दो प्रकारकी
होती है। इसका संस्कृत पर्याय—कारिका, कार्या,
गिरिजा घीर कट्पविका है। राजनिवय्द्रके सतसे
यह कपेली एवं सीठी, पित्तनागक, प्रान्तवर्षक, सनरोधक, क्विकारक, कपटणीवक पौर भारी होती है।
कारी (फा० वि०) घातक, गहरा सम्भेदी।

कारी (हिं०) कारी रेखी।

कारीगर (फा॰ पु॰) १ शिल्पो, कारीगरी करनेवासा, जो स्थयमें काम बनाता हो। (वि॰) २ निपुण, इनरसन्द।

कारीगरी (फा॰ स्त्री॰) १ शिख, द्वायका काम। २ रचना, बनावट।

कारीजारी (हिं॰ स्ती॰) क्षरणानीरक, काली नीरी।
कारीर (सं॰ क्ती॰) करीरस्य श्रवयवः, करीर-श्रव्।
पनागरियो वा। पा शश्रश्रः। १ करीर फन्न, करीनका
फन्न। २ करीरपुष्प, करीनका फ्रन्न। करीनका
फन्न कटु, ग्राही, छण्ण, रुचिप्रद, कफि्तकर,
विचित्र कषाय तथा वातनाश्रक है शीर पुष्प
भेदी, कट्रक, कफनाश्रक, पित्तकर, कथाय, रुचिकर,
भव्य एवं पथ्यद होता है। (वैद्यक्रिक्षण्टु)
(चि॰) २ वंशाङ्ग र निर्मित, वांसकी कड़का वना
हुवा। ४ करीरफन्नसम्बन्धीय, करीनके फन्नसे सरीकार

कारीरी (सं॰ स्त्री॰) कारं (कं जलं ऋच्छति, क- जह विज्) सजनमेषं इरयति, कार-इंट्-भण्-हीव्। हिटके सिंगे किया जानेवाला एक यन्न।

कारीय ( मं॰ क्ली॰ ) कारीरस्य प्रवयवः, कारीर-प्रकृष्ट १ कारीर, बांग्रकी डाल या खाक। ( ति॰ ) २ कारीर-फलसम्बन्धीय, कारीलके फलमे सरीकार रखनेवाला। कारीय ( मं॰ क्ली॰ ) कारीदानां समूदः, कारीय-प्रयू। १ करीषसमूह, कर्ष या गोवरका हर। (ति॰)
२ करोषसे उत्पन्न होनेवाला को गोवरसे निक्रना हो।
कारीषि (सं॰ पु॰) १ व्यक्तिविशेष, कोई शख्म।
२ वंशविश्व, एक खान्दान या वराना।

कःष (सं॰ पु॰) करोति, क्ष-उग्। (क्रवापानिसदिसाध्यग्य-चग्। चग्रार।) १ विखकमी, (भावे उग्) २ शिल्प, कारोगरी। ३ शिल्पी, दस्तकार। ४ कवि, शायर, वड़ाई करनेवाला (ति॰) ५ वनानेवाला। ६ भया-वड, खीफनाक।

कार्त्स (सं० ति०) कार खार्य कन्। १ भिल्पो, काम बनानेवाला। (पु०) २ कमेरङ हस्र, कमरख्का पेड़। कार्यक्रममें (इंग्॰ क्ली॰) स्पकार ममें, बवर्चीपन। कार्यचीर (सं० पु०) कार्या शिल्पेन घीरयति, कार्य-खर-अन्। सन्धिचीर, सेंध लगानेवाला चोर।

कार्ज (सं पु ) कं जलं प्रार्जित, का-प्रान्त का । १ करम, हाधीका बचा। २ फेन, माग। ३ वल्मीक, चीटीका टीला। ४ नागके पर। ५ गैरिक, गेरू। (कार्ती जायते, कार-जन-ड) ६ शिल्पिनिर्मित चित्र, कारीगरकी बनायी है तसवीर। ७ धरीरमें खरू: तिलकी मांति काला काला निकलनेवाला चिद्र।

तिलकालक देखी।

का सीणक ( सं॰ ति॰ ) करणायां भी समस्य, करणा-ठक्। दयान, मेहरवान्।

कार्तिखका ( एं॰ स्त्री॰ ) कार्रे कार्ये कन्टाव् इस्त्य। असीका, नोंक।

कारुण्डी (सं॰ स्त्री॰) कुत्सिता ईपत् वा रुण्डी सूर्धि॰ हीन इव की: कांदेग:। जलीका जीक।

काष्य (सं क्ती ) कार्यस्य भावः कर्या एव वा, कर्या-प्यञ् । कर्या, मेहरवानी । स्वार्ध की इ दूसरे हु: ख निवारण की इच्छा का नाम कार्य है। कार्यस्यागर (सं पु ) क्यरातिसारका एक रम, वीखार के दस्तों की एक दवा। पार्रका भस्म (भस्म न मिन्तिसे ग्रह पारा) १ तीका, गन्धक २ तीका तथा भ्रत्य २ तीका प्रषेपते क्रि चीट भीर सङ्गराजके रसमें पीसं प्रसर काल वालुका यन्त्र वा सत्कर्पटमें पकाति हैं। जिर यवचार, सर्जिकार, सोहागा, विट, सैन्थव,

सींचर, सांभर, करकचलवण, विकट् (सीठ, मिर्च, घीपल ), चीतिकी जड़, विष, जीरा घीर विड्डू मनका ध तीला कल्क डालनेसे यह घीषव बनता है।

(रमेन्द्रमारध्यह)

कार्ष (सं० पु०) कर्षास्य राजा। १ कर्ष देगके अधिपति, दन्तवक्रा। (कर्षोऽभिजन एषाम्) कर्ष देशवासी। इस अर्थेंग्रे यह गय्द नित्य वहुवचनान्त रहता है। ३ सनुके पुत्र।

कारुषक ( सं॰ ब्रि॰) कारुप-खार्थे जन्। १ करूप-देश्वामी। (पु॰) २ करुप देशकी राजा। सर किन्द्वाम-के सतसे वर्तभान गाहाबाद ज़िला ही प्राचीन करुप-देश है।

बाह्न ( प्र० प्र० ) १ इन्तरत सृसाके चचेरे साता।
यह बड़े धनी थे, परन्तु कभी खैरात न करते थे।
इनके खनानेकी चाबियाँ चाकीस खन्नरों पर चन्नती
थीं। (बि०) २ क्रपण, बख़ीन प्रपार धनरायिका
'काह्नका खन्नाना' कहते हैं।

कारूनी (हिं॰ ए॰) घछ विशेष, किमी किस्नका घोड़ा। कारूरा (घ॰ ए॰) १ फुंकनी भीगी। इनमें रोगीका सूव रख वैद्यको देखति हैं। २ सूच, पेगाव। ३ बारूदकी कुष्पी। यह जलाकर शवुषर चलायी जाती है।

कारुष (सं॰पु॰) करुपस्य राजा, करुप-पण्। १ करूप देगके राजा। २ करुषदेगवासी। ३ एक जाति। ब्राल्य वैध्यकी सवर्ष स्त्रीसे यह जाति स्त्यव दुयी हैं।

"वै क्यात् तु जायते बात्यात् सुधन्ताचार्यं एव च।
काद्यय विजन्मा च नैव: सात्वन एव च॥" ( मनु १०१२३ )

कारुष (मं॰पु॰) करुषस्य राजा, करुष पाञ् । १ करुषके राजा दन्तवन्न । (ली॰) २ निवमन, भांखका मैन । कारिणव (सं॰ ति॰) करिणीरिदम्, करिण प्रण् । इस्ति सन्तन्धीय, हाथीसे सरीकार रखनेवाना । इथिनीका दूध देवत् कथायस्त मधुर रस, बन्नकारक भीर गुरुपाक है। हाथीका दिध—कषायस्त मधुर रस भीर मन्वदकारक होता है। कारिणव हत मन्त्र्वरोधक, तिन्तरस, भिन्नकर, न्यु श्रीर कफ, कुष्ट, विषरीग तथा जीमनायक है। मूल ईथत् तिल्लयुक नवषरस, मादक, वायुनायक, पित्तवर्दक भीर तील्प है।

कारिणपालि ( एं॰ पु॰ ) करिणुपालस्य प्रपत्यम्, करिणु-पान-रञ्। हस्तिपानकका पुत्र, महावतका लड़का। कारी, काला देखी।

कारों छ ( डिं॰ स्त्री॰ ) १ कालिमा, स्वाहो । २ धूमकी

कालिम, घूर्येकी कालिख। ३ याला जाला। कारीतर ( रं॰ पु॰ ) १ सुरा छाननेको साफी। २ सुरा-

मण्ड, शरावका भाग।

कारोत्तम (सं॰ पु॰) कारेण सुरागालनेन उत्तम:। सुरामण्ड, श्ररावका भाग।

कारात्तर (सं॰ पु॰) कारिष सुरागालनक्रियया उत्तरति, कार-उत्-तृ-घर। १ सुरामण्ड, शरावका २ कूप, कूवां। ३ वंशादि निर्मित पाल भाग। विशेष।

कारोबार (फा॰ पु॰) कामकाज, तीन देन। कार्क (ग्रं पु · Cork ) एक हचकी त्वक्, विसी पेड़की छाल। इसका काछ अत्यन्त लघु होता है। इसकी डाट बना कर बोत खर्म सगाते हैं। शीर पोत्गानमें श्रधिक उत्पत्र होता है। फीट तक बढ़ता है। त्वक्की स्यूजता २ ९६६ पर्यन्त लक् उतार लेनेसे चार-एइ वर्ष पीके फिर निकत प्राती है। हच काई डेट्र सी दप<sup>°</sup> जीता है।

कार्केट (सं॰ पु॰ ) कर्नेटहस्त, कांकरोना। काकटक, कार्कट देखी।

कार्कटेचव (सं॰ ल्ली॰) कर्कटूनां निवासीऽत्र, कर्कटु-त्रज्। पोरण्। पाश्यावरः। सर्कटु पचीका निवास-स्यम, एक चिड़ियेकी रहनेकी नगह।

कार्केण (सं० ति०) क्षत्रणस्य इदम्, क्षत्रण-प्रज्। १ क्रज्ञ पपचि सन्बन्धीय, एक चिड़ियेसे सरीकार रखनेवाला। २ क्रमिसम्बर्भाय, कीड्रेसे ताजुक रखने-वासा। ३ देहस्य वायुविमेष सम्मन्धीय, जिसाकी किसी इवासे सरोकार रखनेवाला। (पु॰) ४ वन-कुक ट, जंगली सुरगा।

कार्कस्व ( मं ० वि० ) कर्कस्थूनां विकारः श्रवधवी वा, कके स्यू-क्या । विज्ञादिभाष्ट्य । पा शश्रुद्द । कवंग्र सम्बन्धीय, भाइवैरोसे सरोजार रखनेवाला।

कार्यनास्य (सं वि ) क्रक्नास्य इदम्, क्रक्नास-ग्रबादिसम्ब। पा शहारुकः। क्वलतास सब्बन्धीय, गिरगिटसे तालुक रखनेवासा।

कार्वावावार (सं वि वि ) कृकवाकीरिदम्, कृकवाकुः श्रग्। कुक्,ट सम्बन्धीय, सुरगेसे सरीकार रखनेवाला। कार्के स्य (सं क्ती॰) कर्के शस्य भावः, कर्के श्र-प्यञ्.। १ कर्वभता, कड़ीबीसी। २ कठिनता, सख्ती। ३ निर्देयता, वेरहमी।

कार्कप (मं॰ पु॰) व्यक्तिविशेष, एक शख्स । कार्भपायिण ( मं • पु॰) कार्भपस्य भपत्यं पुमान्, कार्कप-फिङ्। कार्कपके प्रव। काकीय (सं॰ पु॰) कर्कंष-फिन्नो विकर्णविधानात् द्रुज्। काक विके पुत्र।

कार्कारो (वै • वि • ) निजनां भाषाभनर।

"यमदूत नमले ऽसु विं ला कार्कारियोऽनवीत्।"

कार्भीत ( सं० वि०) कर्तः श्रुक्तोऽन्तः स द्व, कक-इक्षम्। खेत प्रखतुत्व, सफे.द घोडेवी मानिन्द।

कार्ड (ग्रं॰ पु॰ Card) १ स्यूसपत्र, मोटा काग़ज़। २ खुनी चिट्ठी। यह लिखा जाता है। ३ ताय, पत्ता। कार्ण (सं ॰ पु॰) कार्णस्य अपत्यं पुमान्, कर्णे-श्रण्। १ कर्णंके पुत्र, हवकेतु। (क्ली॰) २ कर्णमल, कानका मेल। (ति॰) ३ कर्णेन्द्रिय सम्बन्धी, कानसे ताइन रखनेवासा ।

कार्णयाद्यिक (सं• पु•) कर्णयादस्य अपत्यं पुमान्, क चैत्रा ह-ठक्। रेक्बादिमक्क्। पा शारारक्षः नाविक पुल, मनाइका खड़का।

कार्णि च्छिद्रक (सं० वि०) कर्णे छिद्रस्य १६म्. सर्णे-क्ट्रियण, खार्चे जन्। कर्ष हिट्रसम्बन्धाय, कानजे छेदसे सरोकार रखनेवाला।

कार्णवेष्टिकिक (सं• वि•) कर्णवेष्टकाभ्या समपादि कर्णानकाराभ्यां प्रवश्यं ग्रोभते द्रखर्यः, कर्णवेष्टक-ठञ् । सम्पादिन । पा प्राश्थर । कर्णवष्टन श्रसद्वार द्वारा श्रीभित होनवासा, जो बासी वगुरिए पहने हो।

कार्णञ्चलस (वै॰ क्ली॰) सामभेद।

कार्पाटन (सं• पु॰) कर्पाटः प्रभिननीऽस्य, कर्पाट-

भण् सार्घे कन्। १ कर्णाट देशवासी। (ति॰) २ कर्षाट देशसम्बन्धीय।

कार्णाटभाषा (सं स्त्री॰) कार्णाटानां कर्णाट-देशीयानां भाषा, ६-तत्। कर्णाटदेशीयांकी भाषा, एक बीसी।

काणीयनि (सं० ति०) कर्पन निर्देत्तम्, कण-फिञ्। काणि (सं० ति०) कर्प-फिञ् विधानस्य विकल्पत्वात् सञ्। १ कर्णे द्वारा निष्पादित। २ कर्णे सम्बन्धीय। काणि क (सं० ति०) कर्णेस्य इदम्, कर्णे ठञ्। कर्णेस्य क्ष्यन्थीय।

कार्ते ( चं • ति • ) क्रतस्य ददम्। १ क्षत्पत्ययरे सम्बन्ध रखनेवाला। (क्षी • ) क्षतमेव स्वार्धे प्रण्। २ सत्ययुग। क्षतः क्षत्पत्ययस्य व्याख्यानो यन्यः, क्षत्-प्रण्। ३ क्षत् प्रत्ययको व्याख्याका एक यन्यः (पु • ) ४ धर्मनेत्रके पुतः।

कार्तकीजपादि (सं • पु •) पाणिनि व्याकरणोत एक गण। दन्द समासयुक्त इस गणकी सकल प्रव्देन पूर्वे-पदमें प्रक्षतिस्वर लगता है। कार्तकीजपाद्यया पादाराहणा गण यथा—कार्तकीजपी, सावणि माण्डुकेशी, प्रवन्त्य ग्रम्मकाः, पैल्ल्यापर्णयाः, किष्यापर्णयाः, प्रीतकाद्य-पाचालियाः, कटूकवाधूलियाः, प्राक्लस्तनकाः, णाकल-प्रणकाः, प्रणकवास्त्रवाः, प्राक्तिमाहलाः, कुन्ति-स्राष्ट्राः, तण्डवतण्डाः, प्रविमत्तकामविद्याः, वास्त्र-व्यालद्वायनाः, वास्त्रवदानच्वताः, कठकालापाः, कठ-कीद्यमाः, कीद्यस्तीकाद्याः, स्त्रीक्षमारम्, सीयुत-पार्थवाः, जरास्त्रत्यं, यान्यानुवाक्ये।

कार्तियम (वै॰ क्ली॰) सामभेद।

ेक्नार्तयुग ( सं ९ पु ) कतमेव कार्तः कार्तेश्वासी युगयोति

कार्तवीय (सं पु०) कर्तवीय स्वयं प्रमान, करः विथि प्रण्। १ स्वर्द्धशीय क्रमबीय राजाने प्रतः। उनका निमान्तर हैएय, दी:सक्स्मस्त् भीर अर्जु न है। जिमेक्सितीपुरी कार्तवीर्यको राजपानी थी। एन्होंने दत्तात्रेयंके योगनकसे युद्ध समय सम्बद्ध एस्त प्राप्तिका वर पा करिस्जकन्तर संस्थानस प्रथिती पर प्रक्षिकार विधा था। सङ्गापित राक्षण दिन्दिज्यको समय जन्हींसे हार निगड़बड हुये। पीछे रावणके पिताम ह पुलस्त्रम सुनिने जाकर छुड़ा दिया। कार्तनीय जम-दिनिक झाश्रमसे सदसा धेनु चुदा नाये थे। उसीमे जमदिनकी पुत्र परश्रमामने उन्हें भार डाला। (भाग, भन्न १५२ थ०) २ कोई चक्रवर्ती राजा। इनका दूसरा नाम सुभीस था।

कार्तवीर्यदीय (सं॰ पु॰) कार्तवीर्याहं शन दीयमानी दीप:, सध्यपदलीयी समेधा॰। कार्तवीर्यंते उद्देशसे पदत्तदीय, जो दीया कार्तवीर्यंते लिये दिया जाता हो। उड़्डामरेश्वरतत्त्रमें उक्त दीय देनेकी विधि निष्वी है। यया—किसी ग्रंड स्थानको गोमयसे नीय उसके मध्य-स्थलमें दिन्दुयुक्त विकीणमण्डम बनाना चाहिये। मण्डलकी विहिद्देल सङ्गुम एवं रक्तवन्दन मियित तण्डल दारा पट्कीण और मण्डलके मध्यदेशमें मूल-सन्द निष्वते हैं। मन्द्रके छापर छतपूर्ण प्रदीय रख मङ्गुल्य करनेकी विधि है। सङ्गुल्यका मन्द्र यह है—

> ''कार्र वोर्र महावाही मकानामश्यप्रद ! रटहाण दीप' महत्त कत्वाणं कुर्व चर्व दा॥ भनेन दीपदानेन कार्तवीर्यक्त प्रीयवाम्॥''

शुभक्षनकी कामनामे दीपदानकाच एक प्रदोप पश्चिमगुरु स्थापन करना चाहिये। फिर अभिचार कार्टमें तीन प्रदीप दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिमयुख ग्रीर नष्ट वस्तु प्राप्तिकी कामना पर पांचले ततोधिक विषम संख्यक प्रदीप रखते हैं। दतुवैगैका फल पानिकी एक प्राप्त दीप श्रीर सारणकी कार्यमें एक सहस्त वा दश सहस्र हीयका दान विषेव है। चांदी, तांवा, लोचा, महो, रीझं, उड़द और मूंगकी चूर्णसे सब दीप वनाना पड़ते हैं। खणें दारा प्रसुत करने पर कार्य सिंचि होती है। रीप्यका दोप देनेसे जगत् वधीमूत ही जाता है। तास्त्र ने दीपरी यतुका भय क्रूटता है। ,कांस्य द्वारा निर्मित दोपम हिंचाकार्य सम्मादित है।ता हरी। सारणकी कार्यमें लीच द्वारा दीवनिर्माण करते हैं। उद्याटनरी मृतिकाका दीव बनता है। गीधूम ु चूर्ण का दीप देनेसे युद्धमें जयलाभ होता है। शहर मुख न्त्राभारते निये सापदा होप दिया जाता है। सिल्वी कार्यमें नवीचे उमयभूतिकी सिक्तिकाना दीप

वनेता है। प्रथवा श्रन्य वस्तुका श्रभाव होनेसे सकत कार्योमें केवल ताम्त्र द्वारा दीवपात निर्माण करते हैं। उत्त दीपमें कार्यातुसार एक, तीन, पांच या सात वत्तियां लगती हैं। श्रत्य कार्यमें श्रत्य श्रीर महत् कार्यमें श्रिष्ठक संख्यक वत्तियां डालनेकी विधि है। कार्यविशिषमें सफीद, पोली, लाल, कुसुन्भी, काली श्रीर रंग रंगकी बत्तियां बनायी जाती हैं। श्रभावमें केवल सफीद सतकी बत्तियांसे काम चलाते हैं।

कातंत्रीयें किये इस प्रकार दीपदानकी विधि देख खतः सन्देह हो सकता है— वे उस प्रकार क्यों छपास्य हैं। कातंत्रीयें दत्तात्रेयसे योग लाभ कर भयवा चकावतार रूपये जन्तप्रहण कर वैसी छपास्त्राके योग्य हुये हैं। उनके ध्यानमें चकावतारत्वका छक्षेख मिनता है। यथा—

"वयस्यं सहस्रकानिरिव्वलवांगीधे वेदिती हसानां गतपवति च दधवाशिन युंकावता । कण्डे हाटकमाल्या पितृतयकावतारी हरै: पायात् सन्दनगीऽरूपामवसन: योकार्तवीयाँ गृप: ॥"

कार्तवीर्यार (सं॰ पु॰) कार्तवीर्यस्य प्ररि: ग्रहः,
६-तत्। कार्तवीर्यके प्रव परग्रराम। कार्तवीर्यने
जमदिग्निते प्राथमि जीमधेनुको चुराया था। दमीने
जमदिग्निते प्रव परग्ररामने इनको सार डाजा।
कार्तविश (सं॰ वि॰) छत्रविशस्य इटम्, क्रतविश-प्रण्।
कार्तवेशस्यन्थीय।

कार्तसर (मं॰ क्ली॰) कतस्वर तदाख्य श्राकरविशेषे भवं श्रयवा कताः पठिताः स्वरा येन सः क्षतस्वरः सामगायकः तस्त्रे दिल्लिणालेन देयम्, क्षतस्वरःश्रण्। श्रेषे। पा शशस्त्रः। १ स्वर्णः, सोना। "स तमकार्तस्वरः मासरान्यरः।" (माघ ११२०) २ सुस्तू रफ्रम्न, धतूरा। कार्तान्तिक (सं॰ पु॰) क्षतान्तं वित्ति, क्षतान्त-ठक्। कत्व्यादि स्वानाद्वक्। पा शश्रदं। ज्योतिर्विद्, नज्मी,

कार्तीयणि (सं ० पु॰) कार्त्यं स्य अपत्यम्, कार्त्यं -िफाञ् यनोपः । अपो दण्यः। पा शरार्थः। कार्ताकी पीत । कार्ति (सं ॰ पु॰) स्तरके गोह्माण्य ।

्कार्तिक (सं• पु॰) कृतिका नचचग्रता पोर्चनाची Veli IV.: 184 यत्र सामे, कितिका-प्रण्। १ वैद्याखादि द्वादशमासके मध्य सप्तम मास, कार्तिक, उसका संस्तृत पर्धय — वाइन, जर्जे, कारिकिक भीर की बुद है। वह चान्द्र भीर तीर शेदसे दी प्रकारका होता है। फिर चान्द्र-कार्तिक भी मुख्य श्रीर गीण भेदसे दिविध है। स्पर्य तुनाराधि पर जानिसे ग्रक्त प्रतिपद्से धारमा कर प्रमावस्था पर्यन्त गिननसे सुख्य चान्द्रकार्तिक श्रीर पूर्वे खणा प्रतिपद्से पूर्णिमा पर्यन्त गीण चान्द्रकार्तिक होता है। फिर स्यंके तुका राधि पर श्रवस्थान करते सीर कार्तिक सास निखा जाता है।

"मोनाहिस्तो स्वेर्य पानारफाः म्यनवर्ष ।

भवेरेडच्ये चाल्रनासाय वाया सहम स्नृताः ॥" (व्याम)

पृणिमा स्नितानचत्र हे मिलने के कारण ही उसका

नाम कार्तिकामस पड़ा है। प्रास्त्र में वह पुख्यसास

माना गया है। उसीसे उक्त मासके भास्तिक भर्मे
विपास व्यक्तियोंका कर्ते व्य पुराणमें इस प्रकार कड़ा
गया है.—

कार्तिक्रमें प्रत्यच श्रित प्रत्यूष गाहीत्यान कर प्रातः सान वर्गा विधेय है। गिल प्रशेरकी किमी प्रकार व्याधित्रस्त करनेकी इच्छा न रखनेवाली लोगोंको बार्तिक्रमें पवस्य प्रातः जान करना चाहिये। फलगः उन माम उक्त समय पर ज्ञान करनेष सबको ज्ञास्त्र लाम होता है। धमिष्णामासे नहानेवालीको निम्निलिखन सङ्ख्य श्रीर मन्त्र पढ़ स्नान करना चाहिये।

सदलवाका-

भी तत्वत् भय कार्तिकासि श्रमुक्तपचे भमुकतियावारम्य नुनाः राणिस्वरिव यावत् प्रचार्व भमुक्तगोतः त्रीत्ममुकदेवग्रमां श्रीविप्रप्रौतिकामः प्राथसान सहं कविथे।

सान मन्त-

"भी कार्तिकेक करिष्यामि प्रातःचान' जनाईन । प्रीत्यर्थं तब देवेग दामोदर सवा सह॥"

चक्त साम प्रत्यं विशासुखको विशास्त्र था भाकाशादिमं एत तैलादि द्वारा प्रदोप देना कर्तव्य है। प्रदीप देते समय निकंतिखित मन्त्र पदना पड़ता है,—

> "भीं दारीदराय नगरित तुनायां कील्या सह। प्रदोपं ते प्रयन्द्रामि नमें क्लाय देवरी ॥"

प्रदीप प्रदान से विश्वेष फंसं कांमना करंनेवालों को दीप दान के पूर्व स्नानवत् सङ्घल्य कर श्रीर तदनन्तर मन्त्र पढ़ दीप देना चाहिये।

कार्तिक मासमें क्षण्यपचकी चतुर्दशी श्रयीत् भूतचतुर्दशीके दिन स्नानान्तर यमतपेण कर निम्न-लिखित मन्त्र पाठपूर्वक मस्तकोपरि श्रपासागे छुमाना पड़ता है,—

> "शीतको समायुक्तसक्यरकदलान्वितः। इर पापनपामार्यं साम्यमाषाः पुनः पुनः॥"

उस दिन लोकाचारके हितु चतुर्देश शाक भोजन करना विधेय है। शास्त्रोत्त शाकों ने नाम हैं —श्रोत्त, क्षेमक, वास्तुक, सप्प, काल, निस्व, जयन्ती, शालिखी, हिलमोचिका, पटोल, पितपापरा, गुड़ूची, भरटाकी श्रीर स्पितु। किन्तु लोग उत्त शाक संग्रह न कर को पात वही खा जाते हैं।

श्वनत्तर श्रमावस्थाने दिन बालक, श्रातुर श्रीर हार श्वतिरेक सबको दिवाभोजन निषिद्ध है। उस दिन पार्वण श्राद्ध कर प्रदोषकात्तमें पिछगणके उद्देग उल्जा-दान करना चाहिये। किसी कारण श्राद्ध न बरते भी उल्लादान देना पड़ता है। फिर प्रदोपकात्तमें उन्ह्यी, नारायण श्रीर कुवेरकी पूना करना श्रास्तिक धार्मिकीं ना करें श्रहे।

श्रनतर प्रभात श्रधीत्, प्रतिपत् तियिको श्रचः श्रीड़ादि करना चाहिये। ध्रूनिकीड़ा श्रास्त्रनिषिद्व होते भी उस दिन समस्त वर्षका श्रभाग्रभ जाननिको बहुत ग्रावश्यक है। उस क्रीड़ार्मे जीतनिवालाका संवत्तर ग्रभ श्रीर हारनिवालिका संवत्तर ग्रग्रभ होता है। केवल छि। दिन क्रीड़ा करनिका कारण

> 'यो यो याहमभावेन तिष्ठत्यसां युधिष्ठिर। इषं वैन्यादिना तेन तस्य मर्गं प्रयाति हि॥''

जो खति जिस भाव प्रधीत् प्रानन्द वा पस्तु वि इस दिन काल विताता, उसका संवत्सर इसी भावसे चला जाता है। धतएव उस विषयमें सबकी सर्वेष्ट वसना पावश्यक्ष है, जिसमें उता दिवस सन्तिस् वर्ते। श्रनत्तर दितीया तिथि भर्यात् साहिदितीयाके दिन दीर्घजीवनकी कामनासे भगिनीके हाथका भीकन करना विधेय है। उस दिन ख ख भगिनीकी बक्ताल इस्ति द्वारा समान कर श्रीर इसके हाथका बना सादर एवं श्रानन्दपूर्वक भीजन करना बहुत श्रावश्यक है। भोजनके समय यमराज, चित्रगुप्त, यमदूत श्रीर यसनाकी पूजा कर निम्नलिखित मन्त्रपाठ पट गर्द्ध यहण कर खाना चाहिये। कनिष्ठ भगिनी होनेसे इस प्रकार मन्त्र पदनी है,—

"भातत्तवाष्ट्रजातारं सुङ्ख मक्तमिदं ग्रमम्। मीतये यमराजस्य यसुनाया विभेषतः॥"

्र भगिनी च्येष्ठा रहनेसे "स्नातस्तवानुजाताहं" के स्थानमें "स्नातस्तवायजाताहं" कह कर गण्डूष प्रदान करना चाहिये।

एतद्यतीत कार्तिक माध्में श्क्लपचकी नवमो तिथिको सोमवारके दिन व्रेताग्रुगकी उत्पत्ति होती है। उसीसे वह दिन श्रतियय पुण्याह माना गया है। फिर कार्तिक मासके श्कलपचकी एकादशोसे पूर्णिमा पर्यन्त पञ्चतिथिको वकपञ्चक कहते हैं। श्रास्त्रके कथनानुसार उन तिथियोंमें वक भी मत्य भच्छण नहीं करते। श्रतएव वकपञ्चकर्मे किसीको मांसादि खाना विधेय नहीं। एतद्यातीत सूत-चतुर्दथीके पोक्टे श्रमावस्थाको कासीपूजा, श्रक्त नवमीको सगदावी पृजा श्रीर संक्रान्तिके दिन कार्तिक पूजा होती है। पूजाको पदित नानाविध है। उसीसे यहां उसका कोई उसेख नहीं किया गया।

कोष्ठीपदीपके मतसे कार्तिक मासमें जनानेने-वाले युदविशारद, व्यवसायपटु, नानाविध शिल्पः शास्त्रवित्, सुवसा श्रीर श्रतिशय सन्दराञ्जति होते हैं।

गरुड़पुरायके मतातुषार कार्तिक माधमें विश्वके लिये तुनसीदान कर्तव्य हैं। उसरे प्रयुत गोदानका फल मिनता है। अद्यपुरायके मतसे देवग्रह, पाकाय भीर मण्डपमें छतादि झारा दीपदान करना चाहिये। उससे अन्ययप्रया होता है। अद्यपुरायके मतातुषार उस माधमें, इवियान खाने विष्णुका पद मिनता है। इविया द्रव्य यह है, — प्रस्तिन हैमिना कार्य,

सुद्र, तिल, यव, कलाय, कदुःधान्य, नीवारधान्य, वास्तक, हिलमीचिका शाक कालधाक, मृतक, एवं ससुद्रस्यण, गव्यद्धि, गच्च हुत, सक्छन न निकाला हुवा दुग्ध, पनस, श्रास्त्र, हरीतकी, तिन्तिडी, जीरक, नागरङ्ग, विप्पली, कदली, सवती, श्रांवला, इन्न श्रीर गुड़ । श्रीतपक द्रव्य दारा इविषात्रकी व्यवस्था है। नारदीयपुराणके सतसे मत्स, क्रमें श्रीर श्रन्थान्य सक्त जन्तुका मांन खाना निधिष्ठ है। क्योंकि वैंसा करनेसे चग्छा जत्व्य बनना पड़ता है। सहासारतमें भो पर्वेमांस परित्यागका विधान है। ब्रह्मपुराणके सतरे घोल, पटोल, कदस्व घीर भरटाकी भोजन करना निषिद्व है। फिर कांद्यपावमें भी खाना न चाहिये। कार्तिक मासमें ही उल्लान एकादगी होती है। उस दिन हरि ग्रया लाग करते हैं। मनुष्योंको यथानियम उपवाम कर ची-इरिको अर्चना करना पड़ती है। पुरागके मतातुमार कार्तिक मासमें उक्त सब कार्य इकरनेसे पुख्य सिलता फिर उक्त कार्य प्रतिपालन न करने से नरकादि विविध यातनाय चठाना पड़ती है।

२ वर्ष विशेष, कोई साल। क्विता वा रोडिणी नस्त्रमें ब्रुस्प्रतिका उदय वा श्रस्त होनेसे ईकार्तिक वर्ष कहाता है। ३ कार्ति ३ यें।

''हश तान् इतिकाः खर्वाः मण्विह्नतमानसाः।

कार्तिकं कथयामामुज्यं लन्तं ब्रह्मतेज्ञसा ॥" ( ब्रह्मदे वर्त पुर्वे)

8 चरकादि चिकित्याशास्त्रके कोई संग्रहकार।

प् वस्वई प्रदेशकी एक जाति। इस जातिके लोग

भेड घादि पश्चिको मार कर उनका मांस वेचते
हैं। कसाईका काम करनेसे ये गांवके वाहर रहते हैं

भीर हिन्दू इस जातिके लोगोंको नहीं छते।

कार्त्तिनमहिमा (सं॰ पु॰) कार्त्ति कस्य महिमा माहात्मारम्, ६-तत्। १ कार्त्तिक माहका माहात्मार। २ कार्त्तिकेय देवका माहात्मार।

कात्तिकमाश्वासा ( मं॰ ली॰ ) पद्मपुराणका एक

कार्त्तिकवृत (संकती ) कार्त्तिक कर्त्यं वृतम्,

मध्यपदनो । कान्तिक साममें किया जानेवाला प्रातःस्वानादि नियम।

कार्त्तिकगानि ( मं॰ पु॰) कार्त्ति परिवक्तः शानिः, सध्यपदनो॰। कार्त्तित साममें पक्तनेवाना घान्य, कितना धान।

कार्त्तिकिष्ठान्त (संं्रु॰) कार्तिकी पोर्धमारी विस्मिन् मारे, कार्त्तिक-ठक्। १ कार्त्तिक मार, कार्तिकका मद्रोना। २ कार्त्तिकीयुक्त पच, जिस पखनारमें कार्तिकी पड़े। ३ कार्त्तिक नामक एक वर्षे।

कार्त्तिको (सं॰ स्त्री॰) कार्त्तिकस्य इदम्, कार्त्तिकः प्रण्-डडीप्। १ देवमिति विग्रेष। कौमारी देखा । २ नवपित्रकाको जयन्तीस्य एक देवी। ३ स्रत्तिका नस्त्रत्युक्त पूर्णिमा, कितको। कार्त्तिको नस्नावते (विठ्र)में गङ्गासानका वड़ा मैना सगता है।

कार्ति केय (सं॰ पु॰) क्षत्तिकानामपत्थं पाद्यः त्वेन इति भ्रेपः, क्षत्तिकान्डक्। की लो उक्। पा शराह। भ्रिवपुत्र । पार्वतीके साथ खेलते समय भिवका वीर्यं भूमि पर गिरा था। भूमिने पश्निमं भ्रीर भ्रिक्ने फिर भरवने फिर भरवने छे निचिप किया। वहांसे क्षत्तिकाः गणने उसे उठा पाला-पोसा। (इस्वे वर्तपु॰)

कल्पविश्वेषमें कार्त्तिवयने पुनर्वार श्वीनपुत्रक्षिसे जनायहण किया था। उसी समय श्रीनिक वीर्ध श्रीर गङ्गाके गर्भसे उनका जमा इवा। उसके पीके कार्त्तिका-गणने उन्हें प्रतिपालन किया। कार्त्तिकागणके स्तनपान काल उनके कुछ सुख उत्पन्न हुये थे। पिर क्रांतिका-गणके प्रतिपालित डोनेसे डो वह कार्त्तिकेय नामसे विख्यात हुये हैं। (रानायक)

टभय नवांका एक ही कारण समका नाता है। दुर्शन्त तारकासुरके उत्पोड़नसे देव बहुत व्यतिव्यस्त हो गये थे। बहु चेष्टासे भी वह असुरकी सार न सके। फिर छन्होंने ब्रह्मासे नाकर उसकी निधनका उपाय पूछा। ब्रह्माने उनमें सहादेवला ध्यान तीड़नेकी कहा था। तदनुसार छन्होंने कन्द्र्यके साहाय्यसे सहादेवका ध्यान भद्र किया। कन्द्र्याण-बिद्द सहादेवने पार्ष्वस्य पार्वतीके प्रति सामिलाव दृष्टि

डाली थी। उससे प्रथम काति नियना जन्म हुवा। फिर छन्होंने देवेंकि सेनापति वन तारकासरकी सार डाला। दूसरे कल्पमें भी उसी प्रकार तारका सरका उत्पोड़न बढ़ने पर ब्रह्माने देवींसे श्रश्निकी आस्विता करनेको कहा था! तदनुसार उन्होंने परिनको सन्तुष्ट धनित ग्रुलफ्ष धारण कर बतिगापनवे महादेवने समीव पहुँचे थे। जिन्तु महादेव सब सेव समक्ष गर्ये। उसीसे स्रत विद्य समक्ष ऋह हो उन्होंने ख्व चितवीर्यं घनि पर फेंबा या। घनि कट्रजा नेज धारण कर न सकी। पिर उन्होंने उसे गङ्गासे डाल दिया। उपीसे कार्तिक्यने दितीय वार जन्म लिया था। उनका नामान्तर-महारीन, घरजन्या, पडानन, पादतीनन्दन, स्तन्द, येनानी, चिनिभू, गुह. बाइलेय, तारकजित, विशाख, विविवादन, पापसात्र श्रक्तिधर, कुमार, क्रीचद्रारण, शाग्नेय, दे प्रशीति, शनमेय, मयूरकेतु, धर्माला, अूतिग, महिपादन, कामजित्, कामद, कान्त, सत्यवाक, अवनिश्वर, शिशु, शीन्न, श्रुचि, चग्ड, दीप्तवण, श्रुक्षानन, श्रुक्षीन, श्रुनव, रीद्र, प्रिय, चन्द्रानन, दोप्तशक्ति, प्रशान्तात्मा, भद्रकत्. क्टमोइन, पहीप्रिय, पवित्र, सात्ववसन, कन्याहर्ता, विभक्त, खाहेय, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, नैगसेय, सुंदुखर, सुब्रत, जलित, वालक्रीडनप्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरवनोद्भव, विश्वामिलपिय, प्रियक, गाङ्ग, खासी, दादमलोचन, देवसनापिय, वाहरेदपिय. देवसेनापति, वालचय, सजवाङ्गध्वज, महावाह, युद-रङ्ग, शिन्तिध्वज, पावकात्मज, रुद्रख्तु, पर्यायरा भीर दितिजान्तक है।

काति क्यदेवका ध्यान इस प्रकार है,—

"कार्तिकेरं महाभागं मयूरोविर रेखितम्। तप्तकाधनदर्णामं विकास वरप्रदम्॥ दिसुजं यत् इत्तारं नानाजङ्गरमूपितम्। प्रसन्नददनं देवं सर्चेनासगावतम्॥"

महाभाग कार्ति क्येय मधूर पर प्रवस्थित है। उनका वर्ण तस खर्णको भारत चमकता है। गिति हाधमें किये हैं। वह वर देनेवाले हैं। सूर्ति हिभुज है। यहका नाथ करते हैं। नाना प्रश्रहार विभूषित है। सुखासन है। समुदाय सेना चारों श्रोर. खड़ों है। (कार्तिकपूजापद्मत)

प्रनिवांने विष्यासानुसार कार्ति नैयका विवाह नहीं हुवा वह चिरकाल प्रविवाहिन ग्रवस्थामें हैं। किन्तु वह स्त्रमसात हैं। उनकी पत्नी देवसेना हैं। देव-मेनाको ही हम पछी कहते हैं। सम्भवतः पष्टीकी पत्नी माननिसे ही यनिक हिन्दू पृत्रकी कामनाम कार्ति नेयका नम किया करते हैं। देवसेनाने प्रम्न ग्रीर वाहनादि कार्ति वैयक्त संसान हैं। माने एडेय-पुराणमें विर्णित है,—

> "कीमारी गितिहत्ता च संयूरीपरि सं खिता। योज मध्याययी तब अस्विका गुहद्दिवणी॥"

कुसारग्रित कार्तिकेय सहग मृति धारण भीर भिन्न यहण कर सम्रवाहनीपरि भारोहणपृर्वेक देत्यों से युद्ध करने भायो।

कार्ति केयपुर—युक्त प्रदेशमें कुमार्य जिलेके मध्य दान∙ पुर परगनेकी इज़र नामक तइसीनका एक नगर। शाजकान उमे वैद्यनाथ वा वैजनाय करते हैं। वह भषा॰ २८° ५४ २४ ँ उ॰ भीर देगा॰ ७८° ३८ २८ पृ० पर अवस्थित है। वहां रांचुता नामक एक पुरातन दुर्ग है। उसमें एक कालीमन्दिर बना है। टू छरे भो कई पुरातन मन्दिर पडि हैं। किन्तु उनमें कोई मूर्ति नहीं, उनमें बाजकत ग्रस्थादि रखा जाता है। चीन-परिव्राजक युगनच्याङ्गकी वर्णनाके भनु-सार ई० १७वें शताब्दमें वहां बीद धर्म प्रचलित था। मन्दिरकी दीवारमें एक स्थानपर बुद्देवकी मूर्ति भाज भी देख पड़ती है। उदयपान देवकी खोदित प्रस्तरसिविने दो खग्छ वडां वर्तमान हैं। उस पर क्षसागत जन पड़नेसे यचार मिट गये हैं। वहां ११२४ गक्तमें इन्द्रेवदारा प्रदत्त एक खगड़ तास्त्र लिपि प्राज भी पड़ी है। उपमें नीचे १४२१ शक्त लिखा है भीर गणिशकी एक मृति है। उस मृति वी नीचे ११२५ श्रीर १२४४ शक्त भी बना है।

वाति कियपस् (सं स्ती ) कार्ति केयं प्रस्ते या, कार्ति केय-प्रस्तिष्। दुर्गा, पार्वती। पार्वतीमें शिवधीर्य पड़ते देवोंने विम्न डाला था। उसीसे वड़ भूमिमें गिर गया। फिर वह शरवनमें पहुंच गया, जिससे कार्ति केयका जन्म हुया। किन्तु वीर्ध के पतन-विषयमें पार्वती ही सुख्य कारण थीं। उसीसे उन्होंने कार्ति केयमस्ते नामसे प्रसिद्ध काम की है।

कार्त्ति गीत्सव (गं॰ पु॰) वार्त्तिकां कार्त्तिकी पीणैं-सास्यां भव: उत्सव:। कार्त्तिकी पूर्णिं माकी होनेवाला छत्सव, कतकीका जनसा।

कार्च (सं पु॰) कर्रपत्यम्, कर्तृष्य। कर्तिके पुत्र।

कात्मं (संको॰) क्वत्मस्य भावः, क्वत्मन्यः। १ समुदाय, क्वियतः। २ सम्पूर्णता, खातिमा। कात्रम्यं (संकोश) क्वत्म-पन्। १:सावत्य, कुवि-यतः। २ सम्पूर्णता।

कार्दम (पं० ति०) कदंमन रक्तम्, कदंम-घण्। १ कदंमयुक्त, कीचड्से भरा हुवा। २ प्रजापति कर्दम सम्बन्धीय।

कार्दमिक (स'॰ वि॰) कर्दम-ठक्। कार्दम, कीचड़ से भरा हुवा।

कार्षेट (सं० पु०) कर्षट इव जाकारी इस्यास्ति, कर्षेट-प्रण्। १ जतु, लाहा २ कार्यप्रार्थी, उसेद-वार। (कर्ष्ट एव स्वार्यं भण्) २ जीर्णवस्त्रखण्ड, चियड़ा।

कार्ष्टिगुप्तिका (संश्क्तीश) कार्ष्टिन खगडवस्त्रेण गुप्ता, कार्षटगुप्ता स्तार्थे कन्-टाप् मत इत्वम्। १ वट्वा। २ भोची।

कार्पटिक ( सं॰ पु॰ ) कार्पटं श्रन्तस्तत्वं वित्ति कर्पटिन चरति वा, कार्टट-ठका। १ मर्मवेदी, मतनवकी वात समभानेवाला। २ तीर्ययावासेवका।

कार्पण्य ( सं ॰ ली॰ ) सपणस्य सानः, सपण-प्यञ्। १ तपणता, संजूसी। २ दीनता, युदेवारी। कार्पण ( वे॰ ली॰ ) युद्ध, लडाई।

कार्पास (सं • पु॰ क्लो॰) क्यांस एव स्वार्थे प्रण्। १ कार्पास हस, कपासका पेड़। वैद्यक्त नतमें उसकी पत्नादिसे सर्पविष निवारित छोना है। चिकित्साका कम है—दंशन सात्र पर ही रोगीका कपासकी पत्तीका ढाई तोले रस पिछाना और चत स्थानको जलसे परिकार कर वही पत्तीका रस उस पर लगाना चाहिये। फिर उसी समय ग्रीरका कोई स्थान फूल जाय ना भी इस पर क्यासकी पत्तीका रस ही लगाया जाता है।

कार्णस वा रुई सूचा केगवत् अयच नमें शस्त्र पदार्थ है। वह कार्णस नामक वसके फूलमें होती है। कार्णस वच दस देशमें बहुत होते हैं। उक्त कातीय वच प्रियंशिक उपा प्रदेशमें ही प्राय: देख पड़ता है। शंगरेज उद्भिद्धतत्त्वविद्दोंने कार्णस वसको Malvacae श्रेणीके अन्तर्गत रखा है। उसका शंगरेजी वैद्यानिक नाम Gossypium है। कार्णसके कई प्रकार भेद हैं। यथा—

१ Gossypium arboreum— हिन्दोमें इसको देवकापान या नुरमा, सन्यालोमें भोगक्रमकोम या नुदो कम कोम, बंदेलखण्डीमें वोगलो या नुरमा, युक्त-प्रदेगीमें मनुना, रिवया या नुरमा, पञ्जाबीमें कपाम, मध्यप्रदेगमें मनुवा या देव, बस्वैयार्क देवकपास, मराठीमें देवकपास, मिहसुरीमें देवकपास, तामिलमें सेमपाक्यो, तेनक्कीमें पट्टी और ब्राह्मी भाषामें उसको नु-वा कहते हैं।

२ Gossypium herbaceum—हिन्दुखानमें दर्दे या कपान, बङ्गालमें तुला या कापास, पञ्जाबमें दर्द, सिन्धुमें बीस, बम्बईमें कपास वा दर्द, गुजरातमें दर या कपास, दिल्लामें कपास, तामिलमें बनपरती या पास्ती, तैलङ्गमें पास्ती, एसुदी, परत्ती या परित्त, ब्रह्मदेगमें बाह या वा, सरबमें कुरतम या उस्मूल भीर पारसमें उमकी पम्बा कहते हैं।

३ सारतमें एक दूसरी कपास भी होतो है। उसका श्रंगरेजी वेज्ञानिक नाम Gossypium barabaense है। सारतमें उसे श्रमरीकाकी रुई कहते हैं।

कार्यायका हच पपैचाकत चुद्र होता है। पत्र कराकार वा इस्तंसहग रचते हैं। उसके देखने साल्स एड़ता है साना तीन पत्र एकत्र संलग्न हुये हैं। मध्यका श्रंग अपैवाकत बड़ा होता है। डालसे स्ततम्त्र बोड़ी निकन्तने पर पीला फूल लगता है। बोड़ीके फटने पर भीतर रुद्दे निकन्तती है। बोड़ियां पत्तीसे

Vol. : .IV 135

ढकी वहती हैं। फ्रंटनेने समय ढका व्यं य केन नाता है। द्वार्म स्ततन्त्र फून फूटते ही, क्षपास बीना नाता है। नहीं तो धूप या घोसमें वह विगड़ नाता है। कार्णस्वी पुटसे वीन निकाल सेना पड़ता है।

स्थानभेदसे कार्पाम वीजकी वीनेका समय निर्दिष्ट है। प्राय: पाछिन पीर कार्तिक सास ही वयनका **उत्तम समय है। खाक गोबर या शोरे प्रथवा तीनोंकी** एकत जलमें गला उसमें बीज भिगी देते हैं। एक दिन भिगोनिक पीछे वीज जलसे निकाल कर अक देर ध्यमें सुखाते हैं। अधिक ग्रष्क करना भी निषिद है। उसके पीछे श्रच्छी जोती जमीन्में एक या डेढ़ हायके अन्तर ४।५ अंगुनि परिमाण गर्ने खोद ३ ४ वीज डाल जपरसे क्रक मही चढ़ा देते हैं। पत्य दिनमें की चक्र फूट आता है। अक्र रोमें जी उत्क्रष्ट शोते, उनमें केवन दो उसी स्थान पर रख दूधरे निकाल कर स्थानान्तरमें लगाये जाते हैं। पीदा निकलने पर निरथेक द्वच नष्ट करना पड़ता है। कार्णासका बीज फेंक देनेकी चीज नहीं। उसकी खलीसे पच्छी खाद बनती है। फिर बिनीला खिलानेसे गाय-में इप भी बहुत देती है। किसी जमीन्में बराबर शश्रवर्ष कार्पास उपजनेसे फिर उसमें श्रच्छी उपन नहीं होती। किन्तु विनीसेकी खली खाद नी तरह डालनेसे जमीनकी उर्वरतायक्ति कुछ बनी रहती है। कपासकी जमीन्में सब तरहको खनी खादकी भांति पड़ती है। खन्नीको पच्छी तरह च्र कर उसमें सूखी मही वरावर मिला एक सप्ताह रख छोडना चाहिये। फिर उसे खेतमें डामनेसे यन्छ। त्ताम होता है। प्राय: प्रति नीचे मन या शाधमन कुई डवजती है। किन्तु विशेष यत करने पर एक वाचिमें छन्न मन तक कपास निकल सकती है।

हिन्दुखानमें लाखों बीचे कपास बीयी जाती है।
प्रति वर्ष उसकी बढ़ती होती है। नमें भीर मनुवा
दो तरहकी कपास यहां उपजती है। इजाहाबादकी
राधियां कुछ भच्छी होती है। कुमार्य भीर गढ़वालमें पहाड़ी कपास नगायी जाती है। कानपुरके
सरकारी वितीमें १८८१-८२ ई॰ की भमेरिकाकी

कपास वोयी गयी थी। फल प्रच्छा निकला। ध्यानरे खिती करने पर हिन्दुखानमें यमेरिकाकी जापास खूव लपन सकती है।

क्षपा खरीपकी प्रसल है। दर्श घारमा घोनेसे पछले छी जमीन्की सींच कर क्षपास वो देते हैं। यक्षीवरसे जनवरी सास तक प्रसल तैयार घोती है। किन्तु नर्भ घीर रिधया क्षपास घपरेल श्रीर सर्व तक कोई ग्यारह महीने खड़ी रहती है। जमीन्में खाद देना पड़ती है।

प्रायः कपासने साय अड़हर वो देते हैं। इससे कपासकी धूप और श्रोस नहीं सताती। फिर कपासमें तिल, इड़द शीर मूंग भी डाल देते हैं। कपासने किनारे किनारे एरएड शीर पटसनकी गीट रहती है।

कपास वोनेक देशेमास वादही फलने लगतो है। जनवरी मासतक उसे वीना करते हैं। पाला पड़नेसे कपास मारी जाती है। अच्छे खेत तीन या चार दिन पी हो बीने जाते हैं। विनाई सवेरेसे दोपहर तक होती है। कारण उस समय घोसकी तरी रहनेसे कपास निकालनेसे असुविधा नहीं पड़ती। जोरसे कपास निकालनेपर रूई खराब हो जाती है। प्रायः स्त्रियां कपास बीनती हैं, उन्हें प्रपनी अपनी विनी कपासका द वां भाग या कुछ होनाधिक मजदूरीको तौर पर मिलता है।

चरखीमें क्यास श्रोंट कर रुईसे विनीसेको श्रमा करते हैं। भनेरिकाके दिख्य राज्यों में भी ऐसी ही चरिख्यां चलती हैं। परन्तु भाजकल क्लोंसे भी विनोखे निकासे जाते हैं।

पानी भरा रहनेसे कपासको बड़ी हानि पहुंचती है। इसी लिये कपासके खितमें पानी ठहरने नहीं देते। पालियां खुल जाने पर भी छिष्टिसे प्रपार चिति होती है। क्यों कि पानीमें भीज जानेसे रंग बिगड़ जाता है। मौर स्त्र सड़ने लगता है। कपासकी पालिके पड़नेसे भी हानि पहुंचती है। कीड़ा भीर संड़ी लगनेसे भी कपासका सत्तानाय हो जाता है। प्राय: हिन्दुस्थानके खितीं में कपास बहुत कम उपजती है।

कभी कभी तो क्षपकका खर्च भी वच्च नहीं होता। लेकिन अवध और वनारसकी तरफ उपज अच्छी रहती है।

वङ्ग तथा विष्ठार देशके निम्न चिखित खानों में किस किस समय वच चगाते भीर किस किस समय कपास बीनते हैं इसकी तालिका नीचे चिखे प्रकार है—

| बोनेका समय         |                                             | वीननेका समय      |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
| कटक                | च्चेष्ठ, काति क                             | धाधिन चैत        |
| चद्द्रशास          | वैधाख, न्ये ष्ठ                             | श्रग्रहावण पीप   |
| दरभङ्गा            | ्र काति <sup>९</sup> क, च्यैष्ठ             | भाद्र            |
|                    | श्राषाङ                                     | चैत्र, वैशाख     |
| मानभूम             | ्र च्येष्ट, श्रावाढ़,                       | श्रम्रहायण, पीष  |
|                    | र्<br>श्रिग्रहायण, धीष                      | चैत्र, वैशाख     |
| मेदिनीपुर          | ्र च्ये छ, श्रापाढ़,<br>काति <sup>°</sup> क | ग्राम्बिन चैत    |
|                    | े काति क                                    | वैशाख, न्ये ष्ठ  |
| सो <b>हार</b> डागा | ) काति <sup>°</sup> क                       | वैपाख, न्येष्ठ   |
|                    | ्रकाति <sup>°</sup> क<br>शापाङ्             | श्राग्रहायण, वीष |
| सारत               | <b>प्रापा</b> ढ़                            | वैगाख, न्ये ष्ठ  |
|                    | माघ .                                       | भाद्र, श्राध्विन |

वह देग श्रीर विहारको मध्य कटक, चह्याम, दरभङ्गा, मेदिनीपुर, मानभूम, लो हारडांगा, सारन, विप्रा, जलपाईगोड़ी प्रसृति खानां हैं शिषक परिमाणि कपास लपजती हैं। पटना श्रञ्जर्भ सिर्फ खानी रंगकी कपास होती है। सत्यान देशके लोग उसे खड़वा कपास कहते हैं। श्रीर सफेंद कपासको हरा। सारनीं भागणा, भोवरी, फतुवा, कोकता प्रसृति नामोंकी कपास लपजती है। गङ्गाके श्रञ्जलें वङ्गीय, राठी, तोचार इन तीन प्रकारको कपास, दरभङ्गा श्रञ्जनों कोकटी भैरा श्रीर भागला यह तीन प्रकारको कपास प्रचलित है। कटककी श्रीर श्रञ्जवा श्रीर हलदिया प्रसिद्ध है।

भारतमें कपासकी खपत पहले विलक्षण थी। भाजकल उत्पन्न कार्पासका श्रिषकांग बाहर मेज दिया जाता है। बाहर मेजी जानेवाली कपासके घनेका नाम हैं। नीचे जनमें जुक्छ संचित्र विवरण दिया गया है। ग्रंगरेज महाजनींके हाथ ही कपासकी रफतनी होती है। घत: कितने ही ग्रंगरेजी नाम जिखे हैं।

धहरा—बड़ीदा, कच्छ, घीर काठियाबाइ से रफतनी होती है। वह भावनगरी, मीबाई, बादबाहरी, बीरम्गांववाली, बेराबली, कच्छी चादि कई प्रकारकी रहती है।

बङ्गानी—बङ्गान, पन्त्राव, युक्तप्रदेश, राजपूर्तानां श्रीर सध्यभारतमें उपजती है।

पमरावती—के भी कई भेद हैं। खानदेशी—खानदेशमें पाती है। समरा—वरार प्रदेशमें होती है।

विलायती खानदेशो—भमरावती प्रसृति स्थानीं से श्राती है।

विष्टारनस—मन्द्राज, निजासराज्य भीर पश्चिम भारतकी कपास है।

धारवाड़ी—धारवाड़, विजयपुर भीर दिच्छ महाराष्ट्रमें छपजती है।

सुमता—विजयपुर, वेत्रगांव, कोल्हापुर भोर दिचण महाराष्ट्र प्रदेशको कपास है।

भड़ोंची -बड़ोदा, मडोंच श्रीर सुरत प्रदेश है प्राप्त होती है।

को भनदी—लाज रंगकी होती है। वह सन्द्राजके धन्तर्गत कथा जिले, नेसूर श्रीर गोदावरी प्रदेशमें उत्पन्न होती है।

विनवली-विनवली, कोर्यस्वत्र, तन्त्रीर प्रश्वितः स्थानांसे प्राती है।

हींगनघाटी—मध्यप्रदेशमें उपजती भीर वस्वदेशे रफतनी होती है।

सिसी—सिन्धुपरेयमें पैदा होती है। श्रासामी—यासाममें उत्पन्न होती है।

काणीसके अर्थस्य प्रकार भेद हैं। फिर भिन्न भिन्न स्थानोंने भिन्न भिन्न प्रकारते उत्पादन करनेकी रीति भीर प्रणाली सचित शोती है।

कार्पासका भागा जितना भी बड़ा रहेगा, उतना

हो दृढ़ निकलेगा। फिर वह जितना ही परिष्कृत होगा, उतना ही उल्कृष्ट ठहरेगा।

इस वातका निर्णय करना सरल नहीं—भारतवासी करूप कर्दका व्यवहार करते हैं। क्योंकि वेदमें भी उसका विवरण है,—

''म्पो न शिशा व्यद्गि माध्यः', सोतारं ते शतक्षती वित्तं ने अस्य रोदसी।'' (ऋक् संहिता १ । १०५। ८)

मृषिक जिस प्रकार स्त्र काट विगाइता है, है प्रतक्रती! श्रापके स्तोता इस लोगोको दुंख भी इसी प्रकार दंशन कर सताता है।

सायणने अपने भाष्यमें लिखा है कि सातका मांड रहनेये तन्तुवायके स्वको मूसा प्रीतिपूर्वक खाता है। सुतरां यह स्वच्छन्द अनुमान कर सकते हैं कि उस समय कार्पाससे वस्त्रवयनकी प्रणाको आविष्क्रत हुई थी। वयन देखी।

स्तको मांड लगा कठिन करनेको व्यवस्था भी उस समय प्रचलित थी। वैसा न होनेसे मूपिकका उसके जपर उतना लाभ कैसे होता।

भाषात्रायन-यौतस्व, ८। ४ श्रीर लाष्ट्रायन-श्रीत सूव ३ । ६। १ प्रभृति दैदिक सूवर्म कार्णस भन्दका स्पष्ट छह्ने ख है।

कार्पासकी व्यवहारकी कथा मनुसंहितामें भी देख पड़ती है,—

"कार्पाससुपनीतं स्थादिप्रस्थीर्देवतं तिवत्।" (मनु, २ । ४४)

जाधाणका उपवीतसूत्र कार्पावके स्तरे प्रस्तुत श्रीना श्रावश्यक है। उसीसे सम्मवत: मन्द्र श्रीर मठके निकट कार्पास तथा रहता है।

"न कर्णसास्यि न तुषान् दीर्घं मायुजिंजीविषु।" ( मतु, ४।७८ )

मनुकी सतमें त्काके बीज, तुष सक्त द्रव्योपर श्रा-रीएण करना न चाहिये।

''कार्पामकीटजीर्णानां दिश्यमें कश्यक्य च। पित्रान्दीपधीनाच रज्ञाये व पहंपयः॥''( मनु, ११। १३८) याज्ञव्यक्त्रासं हितासे द्सप्रकार विधि है

"शते दशपल्यः जिरीये कार्पाष्ठसीतिते । मध्ये पचपलाम्ते सूची तु विपना मता ॥" (१। १८३)

जा भीर खून नापीयके स्वको मैकड़े पीछे १० पता मांड डान बढाना चाहिये। फिर मंभोती नपड़ेमें भू पता भीर स्ट्यमें ३ पन मैकड़े पीछे मौड़ पड़ता है। ''तन्तुवायो दशपलं दयादिकपन्ताधिकम् । त्रतोऽन्यया वर्तमानी दाष्यो हादशकं दमम् ॥'' ( मनु ८ । ३८७ )

तन्तुवाय ग्टइस्वसे बुननेको १० पन मृत लेकर उसे मांड देनेके कारण ११ पन सूत देगा। यदि उससे न्यून देगा, तो (राजकार्दक) दादम पण दग्छ होगा

भारतमें बहुकान से प्रचलित होते भी पाश्चाल देशमें कार्णसका व्यवहार वैसान था। श्रच्छी प्रकार समभा जाता है कि भारतसे पश्चिमने क्रमण: फैन कर कार्णस व्यवहृत हुवा है।

सम्भवत: ऋरवी भाषाके "कतान" ग्रव्हरे ही ग्रुरो-पके इतालियोंने "कतोन" फरांसी सियोंने "कोतान" श्रीर श्रंगरेनीन "काटन" गब्द पाया होगा। किन्तु यह नि:सन्दे ह है कि फारमीका "क़रपाय" यम्द संस्कृतके कार्पास भव्दका अपसँग है। ग्रीक "कर्पसन" शब्दरी पाट या सनका बोध होता है। ग्रीक भौगोलिक हिरोदोतास्ने भारतके कार्पासविषय पर प्रवनी पुस्तकमें इसप्रकार निखा है,—'वहां वन्य वनकी फलसे एक प्रकारका रूयां निकलता है। सौन्दर्भे वह मेषके बोमसे भी उत्क्षष्ट होता है। भारतवासी उपसे परिधेय वस्त बनाते हैं"। थिश्रीफ्राप्टम नामक किसी दूसरे भौगोलिकने भी हच देख कार्पासकी वर्णना लिखी है। श्रली असेन्द्रको नौसेनाके श्रध्यच नियाकी सने भारत-वासियोंके परिधेयका उसेख इसप्रकार किया है,-"वह पेड़के क्येंका वस्त्र वनाकर पहनते हैं। उससे पदका सध्यदेश पर्यन्त शावत रहता है। फिर स्तर्भ देशमें एक दहर श्रीर मस्तकपर एक उच्छीव रखते हैं। यही उनका समस्त परिचेय है।" दो सहस्र वर्ष श्रतीत हो गये, किन्तु भारतवासियोंका परिषेय न्नाज भी वही है। ई॰ प्रथम शताब्दमें कोई सरवडपसागरसे भारतवपैत्रे र्याक स्रमणकारी नगरसे वाणिच्य करने गये घे वह अपने पुस्तकमें जिखते हैं कि चरव भारतवर्षधे कार्पाम ले जाकर लोहित मागरवी उपसूच पर प्रदूती नासक स्थानमें व्यवसाय करते थे। क्रमगः वहांसे भारतके पातिपाक, श्रिरयक भीर बारिगाजा ( भाध-निक भडोंच ), नगरके साथ वाणिक्यं सापितः इवाः।

भडींचरी वर्षा कार्णासवस्त्र मेजा जाता था। पहली भारतने मसुनिया (प्राधुनियं मसनीयत्तन) नामन स्थानमें उल्लृष्ट कार्पास्वस्त्र प्रस्तुत होता था। उसीसे मस्तिन भव्दं वना है। ढाकेका उसं समय भी सर्विपेका उल्लाष्ट गिना जातां था। गङ्गाने क्लमें प्रस्तुत डोनेवाले वस्त्रको ग्रीक गाड़ितिक कहते थे। चारी दिक् भारतके कार्पाष्ठकका मादर देख पडता था। क्रमणः घरवसे पूर्वेदिक् पारस्य भीर पश्चिमदिक् ग्रीम तथा रोमको कार्पामकस्त्र भेजा जाने जगा। पर इस फ्रोर किसीने जच्च न किया-क्या पदार्थ है। वस्त्र पद्दन कर ही लोग रहे। किन्तु क्रम क्रममे तूनकी लिपिर भी लच्च पड़ा था। तृतकी क्षपि धीरे धीरे भारतसे पारस्य, पारस्यसे घरव, श्ररवसे मिसर शीर मिसरसे श्रफरीकाके मध्यभाग तथा पश्चिम भागमें फैलने लगी। पारस्यसे तुरक भीर वर्शं से सरीपने दिल्या विभागमें कार्पासने हजनी क्रवि चली थी। फिर यूरोपीय कार्पासजात तूलसे कागज तक बनाने लगे।

चीनके साथ भारतका वहु कालमे वाणिज्य चंलता है। किन्तु चीनमें उस समय भी कार्पास्त्रचन्नी क्रियनी कोई चेष्टा न की गयी थी। ई॰ ६ठे शताच्दकी घोटी नामक समार्ने कार्पासक्सका एक परिच्छद उपढीक-नर्मे पाया था। वह इसका बड़ा आद्र करते थे। ७वें शताब्दमें चीनावींने सुना-किसी प्रकारके वृष्ठसे कार्णीस निकलता है। बहुत श्रीभामय होनेसे चीना कार्पांसके हचको उद्यानमें रखने लगे। किन्तु किसीने नियमानुसार कवि न की। वह जाति रचण्यील होती है, सहसा किसी प्रकारका परिवर्तन करना या नूमन सामग्री लेना नहीं चाहती, सुतरां चीनमें रूईका बहुत समय तक भादर न हुवा। क्रमगः वहां भी उसकी क्षपि वढ्ने लगी। पाज कच चीना कार्पासका श्रादर समभ गये हैं। क्या कोटे क्या बड़े सभी चीना कार्पासके वस्त्रका व्यवहार करते हैं। खुव समभा जाता है कि कार्णीस भारतसे निकल यूरोप श्रीर अफरीका पहुंचा है। किन्तु प्रमेरिकामें भी कार्पात हस्र देख पडता है। की सम्बसने भाविष्कार करते समय भमेरिकामें

कार्णातका व्यवहार पाया था। कीन कह सकता है— भारतमे वह प्रनिरका गया या ध्रमेरिकामें स्वभावतः उपजा ग्रथवा ध्रमेरिकाके लोगोंने स्वतः उसका गुण ग्रहणे किया था। सन्भवतः ध्रन्तिम ध्रनुमान ही ठीक है।

श्रपने श्रभ्य्छानित समय सुमलसानोंने कार्णाम शे व्यवहार प्रणालीक सम्बन्धमें चारी दिक् श्वान फैलाया था। वही ज्ञान दटली श्रीर स्प्र'नमें फैल गया। क्रमशं श्रोलन्दाज खर्य कार्णाससे वस्त्र प्रस्तृत करने लगे। श्रंग-रेजीने देख उनसे उन द्रव्योंका श्रादर करना सीखा था; फिर वह श्रोलन्दाजोंके श्रनुकरणमें कार्पासके वस्त्रादि वनाने लगे। ई०१६ वें श्रताच्दके श्रेष भागमें श्रंगरेजोंने तुकिंस्तानसे कार्पास संगाना धारमा किया।

१६०० ई॰में ईष्ट इण्डिया कम्पनीने रानी एलिजा॰ विथये भारतमें वाणिज्य करनेकी अनुमति पायी थी। भारतमे अन्यान्य द्रव्योंके साथ दङ्गतेण्डको कार्पास भीर कार्णसनिमित वस्त्र भेजा जाने लगा।

कितारसे कार्पास-वस्त्र श्रानेके कारण उत्त वस्त्रका नाम केलिको पड़ गया। कार्पासवस्त्रपर लगायी जाने-वाली छाप केलिको:प्रिणिटङ कहाती थी।

कार्पासवस्त की छोंटका विनायतमें उस समय वड़ा समादर रहा। समादर ऐसा बटा कि विसायतके सोगोंने दक्ष सेण्डका जनी वस्त्र छोड़ कार्पासके वसका ही व्यवहार पारमा किया था।

विलायतके अज्ञ व्यक्ति जणी और तूलाका प्रभेद सममति न थे। उनके निकट सभी जणी थो। सतरां यह कहने लगे,— "का कहीं पेड़ पर जन होती है। उसीको लेकर हमारे देगकी जन विगाड़ डाली।" १६०६ ई॰ में प्रथम इङ्गलेख्ने कार्पासका वस्त्र बना था। १६०८ ई॰ में विलायतके व्यवसायियोंने देगके खोगोंके निकट दुःख प्रकाय करनेके लिये एक पुस्तक निकाला। पुस्तकका नाम "The ancient Trades decayed and repaired again" था। असन्तीय क्रमथः वटने लगा। गवरनमेंग्ट फिर स्थिर रह न सकी, १००० ई० में एक कानून बना था। उसके आदेशानुसार' अपने गाईस्था प्रयोजनके लिये अर्थात्

भागनी विशेषाक या गडहिस्यत द्रव्यादिके लिये कपासकी कोटका कपड़ा खरीदनेसे क्रोता वा विक्रोताको २०० पाडगड या २०००) र जुर्मीना देना पड़ता था । किन्तु कार्पासके जपर सोगोंका इतना प्रेस रहा कि गोपनमें उसका व्यवहार दनने लगा। क्रमगः दङ्ग-लैप्डमें भारतीय वस्त्रपर छोंटकी मोहर लगे और भारतके वने दोनों वस्त्रोंके प्रचारसे जनका आदर घटा या। फिर बत्ती बनानेके लिये कार्णसकी भांति दूसरी सामग्री नहीं मिलती। उसका साधारणको प्रयोजन भी पड़ता है। श्रन्ततः उसके निये भी कार्पासका प्रयोजन हुवा। कान्नने उसे रोकना चाहा न या। पार्लियारे एटमें इस सम्बन्ध पर बहुत तर्क चला कि भारतीय कार्पास दङ्गलेग्डके जनका मनिष्टसाधन करता है। १६२३ ई॰की प वी सार्चको पार्लियासेग्टने घोर-तर तर्क वितर्क कर स्थिर किया कि वर्ष प्रकेले कार्पासके लिये ही द लाख रुपया विसायतसे वाष्ट्र जाता है। वैसा अर्थनाम जातीय खार्थके निये विशेष श्रामिष्टकर है। इतिष्ठासकी वही कथा पाजकन भारतमें प्रतिपालित है। सन साहव र्ष्ट द्रिख्या कम्पनीके एक डिरेक्टर घे। उन्होंने १६२१ प्रें को हिसाव लगा कर देखा कि उस वर्ष ५०००० खराड कार्पास बस्त विलायत गया था। एक खराड खरीद जदाजरी सेजाने पर साढे तीन रुपया खर्च पड़ता, जो विचायतमें १०) र की विकता या। उससे साम यथेष्ट रहा, कम्पनी उतना लाभ छोड़नेको प्रस्तुत न घो। श्रामदनीके साथ २ लाभका भाग भो वट्ने लगा। १७०८ दे॰ की प्रसिद्ध पण्डित डिफी साइवनी वीक्त ीरिव्यू (Weekly Review) नामक पत्रम तिखा था,--"भारतके साथ यह वाणिन्य बढनेसे जनका कारवार श्राधा विगड गया। दुङ्गलेग्ड वी श्रिवासियोंका अधीं य जन्मकी भांति अन्नहोन झवा"

१७२० ई० में दूसरा कानून निकला। उससे व्या इक्क्लेण्ड, क्या स्काटलेण्ड क्या आयरलेण्ड कहीं भी कोई व्यित किसी प्रकारका कार्यास्वस्त्र प्रक्रपर परि-धान कर म सकता था। कार्यासवस्त्र पहननेसे ५०) इ० जुरमानेकी सला थी। फिर विक्षीना, तकिया परदा या किसी टूमरे काममें मूंती कपड़ा चर्गानेमें २००) र० जुरमाना देना पड़ता या । किन्तु कान्न वनर्नेसे हो क्या हुवा, रङ्गनेखीय महिनाबीकी दृष्टि कार्पाषकी ग्रीर जा जुकी यी विश्रसूपाका कानून उनके हायमें या। १७३६ ई॰में कानूनकी कठोरता सीगोंकी घटाना पड़ी। पीक्टे कान्न् निकला या- 'कापामकी कपड़ेका ताना पाट ( लिनेन ) के मूत्रका रहनेसे दक्ष से एडमें कोई भी इच्छा करनेसे उसे बना मुकेगा।" उसकी पीक्टे ३५ वर्ष के बीचमें वाट मार्केराइट प्रस्ति साइवोनि तरच तरहकी कलें निकाली उनमें बहुदिय सुन्तम मूर्वामे उत्त वस्त वनने सगा। १७०४ ई॰ में इङ्गलेग्डमें कार्पाष्ठवस्त्र प्रस्तृत करनेके विये व्यवस्था भी हुयी यी। फिर कत्तरे कारखानोमें वस्त्रवयनशी कपासकी रूईका प्रयोजन पडा। उसीसे भारतके सव<sup>9</sup>नागका स्वपात इवा था। भारतचे कार्णम वस्त्रकी दरली कापासकी रुद्दे दङ्गनेण्ड लाने सगी। कत्तके कारखानोंसे श्रधिक रुईकी जरुरत थी। भारतकी रुईके साथ साथ अमेरिकाकी रुई भी वहां पहुंचने चगी। १८वें गताव्दने श्रेष घोर १८वें गताः व्दक्ते पादिसे प्रमेरिकाको रुई संगायी गयो। उन्नर्स पहले भमेरिकाको रुद्र रङ्गलेण्ड जाती न थी। ऋमगः वह श्रधिक परिमाणर्से वहां पहुंचने लगो।

र्ष्ट इण्डिया कम्पनी भारतसे प्रधिक परिमागर्म रुई मेजना चाइती थी। किन्तु प्रमेरिकाकी
रुई ग्रपेचाकत उत्कृष्ट थी। उसीसे उसका ग्रादर,
भी ग्रधिक रहा। १०८८ ई॰ की कोट भाफ डिरेकरने भारतके गयरनर-जेनरककी उत्कृष्ट रुई
भेजनेके लिये पत्र निखाया। उससे समस पड़ा
कि दङ्गलेण्डक बाजारमें भ्रमेरिकाकी रुईके साथ
भारतीय रुईकी विकचण प्रतिहन्दिता लगी थी। उस
दक्षमें कभी भारत श्रीर कभी भ्रमेरिकाने जय जाम
किया। किन्तु भ्रमेरिकाकी लंबे धागेवाकी रुईका
भादर भीर भारतकी छोटे धागेवाकी रुईका भानदर जमशः होने लगा। फिर भारतीय रुईमें मिलाबट रहनेसे भनादर भिक्त बढ़ गया। किन्तु
भारतमें भ्रमेरिकाकी भांति भच्छी रुई

भारतमें कृषि पदा करनेको विशेष चैष्टित इवे। एवं पुष्प समितिने सभ्यों श्रीर वृहतसे दूसरे सोगीने उसकी निये बड़ी चेटा की थी। १८३० ई॰ में कडकत्ते-के निकाट आखाडा नासक स्थानमें ५०० वीचे जसीन से कपासकी खिती करायी गरी। तीन वर्ष पी है देखने पर कोई विशेष फल न निकला। इशीसे वह परित्यत हुयी। १८३८ ई.० में श्रमिरिवासे वीज श्रीर नवें नवें इलींने साथ दय पारदर्शी लोग भारत वुलाये गये। चनसे तीन वस्वई, तीन मद्रास श्रीर चार श्रादमी वङ्गाल-में रहे। बहुत चेटा करते भी श्रेषको कोई खायी फल न मिला। फिर इमेरिकाकी रुईका वीज भारतक कष-कोंको दिया गया।१८३२ ई॰ को इमेरिकामें युद्ध लगा या। उससे वहां शे रुद्दं वाहर जा न सकी। श्रंगरेज भारतमें श्रमेरिकाकी भांति रुई पैदा करनेकी विश्रीप चेष्टा करने लगे। भारतकी रुई भी खूब खपी घी। १८३० ई० से पहले सिर्फ तीन करोड़की कपास विलायत जाती थी। किन्तु १८६६ ई॰ को ३० करोड़की कई भारतमे विनायत भेजी गयो। १८८७ ई की श्रमीरिका विश्वाद मिटा या । उशीक साय भारतीय रुईकी रफातनी भी घट चली। ३रे वर्ष प् करोड़ रुपयेचे भी कमकी रुई की रफतनी हुयी।

१८६३ दे॰ में एक वस्त्र प्रदेश भीर एक सध्य-प्रदेशमें काटन-क्रियमर नियुक्त हुवा था। उसी वर्ष वस्त्रेया रुईकी मिलावट निवारण करनेकी कानून बना। प्रेषको विदेशीय वीज कोड़ यन्त्र हारा देशीय कार्णीयकी उन्नित करनेकी चेटा हुयी। वह चेटा कुक जुक पलवती हुई थी। भाज भी विलायतमें भारतकी रुईका यथेष्ट भादर है। नीचे तालिका दो जाती है कि१८७० दे॰ को दक्षलेएडमें किस किस देशसे कितनी रुईकी गाँठ पहुँची।

भमेरिकासे १६६४०१०, भारतसे १०६३५४०, भ्रोजिससे ४०२७६०, मिसरसे २१८८२०, श्रीर वेष्ट इराडीज हीपपुष्त्रसे ११२१०० गांठ। भारतकी रूईका सेर पोके ॥ ग्यारह श्राना मृत्य पड़ा था।

घट जाते भी श्राजनात दङ्गलेग्डम भारतकी रूईका बहुत श्रादर है। दङ्गलेग्डको छोड़ भारतका रूई ष्रन्यान्य देशों में भेजी जातो है। १८८८-८८ दे॰ को रह लेख १७ लाख, इटाली ७ लाख, श्रष्ट्रिया ७ लाख, विल्लियम प लाख, फाम्स ५ लाख, चीन १ लाख, जमेनी १ लाख ८० हजार श्रीर रुस डेट्ट लाखनी रुई भारतसे पहुंची थी। एतद्व्यतीत एइ लेख से प्रन्यान्य देशों में उसे लेजाते हैं। चीनमें सर्व मापिस उपजता है। फिर भी वहां भारतीय रुई की जरूरत पड़तीहै। किन्तु युरोपमें सहाममर हो जानेसे भारतकी रुई की कम रफतनी होती है। दूसरे महात्मा गांधीने भारतमें बीस लाख चरखे चलानिजा श्रादेग दिया है, एसीस रुई का बाहर निकलना श्रव होग श्रच्छा नहीं समभते।

वाहर भेजनेके लिये रुईकी गांठ वांधना पड़ती है। फिर आने जानेमें जहाजकी सुविधा असुविधा भी देखते हैं। नियत चेष्टा होती रहती है—जहाजकी योड़ी जगइमें कैसे ज्यादा माल भर दिया जाय। जहाजके स्थानानुवार किराया भी ठहरता है। महा-जनोंकी किराया देना पड़ता है। सुतरां समभनेकी चेष्टा की जाती है—प्रत्य स्थानमें कितना अधिक माल जद सकीगा। उसी उहेशसे रुईकी गांठ घटाने शीर उसमें ज्यादा माल लगानेकी चेष्टा हुवा करतो है।

क्ई के परिमाणानुसार गांठ घटती बढ़ती है। फिर लहाजके लिये क्ई की गांठ बहुत घटा दी जातों है। उससे भारतमें बिलायती वाष्पीयकत प्रस्तत हुयी है। उस कलकी संख्या दिन दिन बढ़ रही है। १८८८ ई॰ को भारतमें कोई ढाई सी वैसी करें थी।

भारतकी रुई इक्न गढ़ जाती है उससे बहुतसी कालों अस देशका प्रयोजन साधित होता है। फिर इक्न गढ़ देशका प्रयोजन साधित होता है। फिर इक्न लेग्ड देशके प्रयोजनसे अधिक कार्णसबस्य प्रस्तुत कर सकता है। शिपको कलका बस्तादि भारत भी भेजा जाता है। वह भारतमें आकर खपता है। क्रमशः मैन वेष्टरकी कलों में भारतीय लोंगोंके परिधेय वस्त्रका अनुकरण होने लगा है। वह इक्न लेग्ड में भारतको भेजा जाता है। सामान्य लोग सल्य मूल्यमें असे खरीद व्यवहार करते हैं। असीसे भारतीय तन्तुवायां का व्यवसाय लोग होने की अवस्थामें जापड़ा हैं। व्यवसाय

सात्रमें प्रतिद्वन्दिना रहती है। विलायतमें सजदूरी ज्यादा श्रीर भारतमें वास पड़ती है। फिर भारतसे रुई विलायत ले जाने श्रीर बहां कपड़ा बनाकर भारत पहुचानेमें भी खर्च लगता है। भारतमें वस्त्र वुननेकी कल खड़ो करनेसे वह व्यय निवारित हो सकता है। इसी विवेचनासे इङ्गलेख्डके लोगोंने यहां पा कन खोलनेकी व्यवस्थाकी है। इससे समभा पड़ा कि इङ्गोगडमे कल लाने श्रीर उसके चलानमें श्रन्ततः पुज़ के गड़की कल से भारतकी कल में बहुत श्रधिक व्यय लगा था, किन्तु उसकी पोक्टे दूसरी सब सुविधा रहीं। १८५१ को एक समिति बनी थो। १८५४ ई० की प्रथमतः वस्वर्भमें कपहेकी कल खुली। उस समयसे भंगरेज व्यवसायो क्रमयः कालीको संख्या बढ़ा रहे हैं। श्राजकल बस्वई, इन्दौर, जवन्नपुर, धौंगनघाट, नागपूर श्रीरङ्गाबाद, हैदराबाद, बुल्वर्ग, कानपुर, शागरा, कलकत्ता, सन्द्रास, देलारी, कालिक्ट. कीयसतूर त्ंतसूड़ी, तिनवत्ती, तिवां हुंग, महालोर भौर पुंदि-चेरीमें कपड़ेकी करों चलती हैं। उनमें कहीं छत काता श्रीर कहीं कपड़ा बुना जाता है। प्रतिवषं साखीं मन रुई खर्व होती है। इनारीं पुरुष, स्तियाँ, बालक श्रीर वालिकायं कामपर नियुक्त हैं।

कार्णम हचसे कई संग्रह कर परिष्कार की जाती है। कई में बीच बीच बहुतमें वीज लगे रहते हैं। उन्हें निकाल हालना चावछाल है। इसीसे किसी समतल प्रस्तर खगड़ वा समतल खान पर कई फैला देते हैं। उसपर एक हाय लंबा लीइ रण्ड रखा जाता है। फिर उसपर खड़े ही कर पैरसे मांइते हैं। उससे वीज नीचे गिरने पर जपर साफ कई रह जाती है। कई साफ करने की चरखी भी होती है। उसमें लोहे या लजहों के दो गोल हण्डे बराबर बराबर लगे रहते हैं। फिर घुमाने से बह दोनों संलग्न भावमें घूमने लगते हैं। दाहने हायसे सुठिया पकड़ चरखी चलायी और वाय हायसे उन्हों मिसी हुए हण्डों कई लगायो जाती है। ऐसा करने से नीचे भी श्रोर बीज गिरते श्रीर श्राम साफ कई के गाले पड़ते हैं। प्रमेरि-

कामें इसके लिए सजिन नामक एक प्रकारकी कल भी बनी है। फिर किसी वस्त्रमें भरनेके लिए उत्त रहें पिन्छारीमें साफ की जाती है। उपका नाम धनु ही धौर क्यान भी है। उपमें तांतका एक खिंचा रीदा चढा रहता है। सामने हुई रख कमानको बायें हायसे पकड़ते हैं। फिर रीदा रुई पर जमाया और उसपर एक कोटे मोटे उर्लेस घाचात लगाया जाता है। इससे रुई खूब साफ होती है।

पहले डिन्दुस्थानमें रुई हाथसे साफ की जाती यो। यह काम प्राय: स्त्रियां ही करती थी। रुई साफ होनेपर चरखेंसे स्त कातते थे। पहले हिन्दुः स्थानमें घर घर चरखा चलता था। गटइख-रमणी ग्टहस्थालीका कर्म निवटा अवकागकी समय चरांचे पर बैठ स्रुत कातती घों। तक्कवे पर स्रुतकी पांडी या पोनी जमी रहती थी। वस्त्रवयन तन्तुवाय लोगोंना कार्थ या । वह ग्रहस्थोंने घरते गांदी खरीद ले जाते थे। तन्तुवायकी स्त्रियां चावनका मांड लगा स्तको दृढ़ बनाती थों। उसका नाम चीर है। तन्त्वाय उस सूतको तांतपर चढ़ा वस्तवयन थे। त्राज भी वैसा ही होता है। पहली सव सोगां वा वस्त ऐसे ही वनता था। हिन्दुः स्थानसे स्थान स्थानपर सुन्दर सुन्दर कार्णस-वस्त वनते घे, जिन्हें विदेगीय विषक् समादरसे मील ले धनोपार्जन करते थे। ढाईसे सईपिचा उत्कष्ट वस्त प्रस्तुत होता था। दैसां स्ह्यावस्त कहीं देख पड़ता न या। नीचे उनने कुछ नाम किन्तरे हैं,—

१ सन्तर्म — प्रावरोधान्, तनजी, ब, सन्तर्म — सर्विपचा उत्कृष्ट है। श्रवनम्, खासा, भीना, सरकार धाली, गङ्गानल श्रीर तिरिन्दम दितीय व्येषीमें परि-गणित है। बाफता, — यथा हम्माम, डिसटी, शान, नङ्गलख स प्रीर गुलूबन्द हतीय व्येणीमें है।

२ डंश्यो—डोराकाट, ममलिन (बारिक वस्त) राजकोट डाकान, पादगाहरार, कुन्दोदार, काग्जो, कसावात।

३ चारखाना-कोंट ममलिन कह प्रकारकी थी।

यद्या—नन्दनशः ही, यनारदाना, कवूतरखोप, सकूत,

४ जामदानी—प्रकृरेज एमजो नैनसुख कड़ते थे। साधारण यह बूटेदार होती थी। यथा—सुवरन-बूटी, क्रव्याल, दुवकीजाल सेल, तिरका। यतद्व्य-तीत ढावेकी धोती, फोढ़नी श्रीर साही चिर-प्रसिद्ध है।

टानेने तन्त्वायीने दिखाया चौर दिखाते भी हैं — रुईका थागा कितना वारीक वन श्रीर उम धारीसे कैसा उसटा कपड़ा बुना का स-कता है। इसके सम्बन्धमें एक गल्प है। यह वात जायर निखे नामोंको पढ़ते ही समस पढ़ती है कि मुमलमान बादगाहींके समय उन वस्तीका विशेष श्रादर रहा । कहते हैं कि श्रीरङ्ग जैवकी एक कचा उनकी निक्रट उक्ष ढांकीके बस्त पहनकर एहुंची थी। वितान उसे भर्ताना दी कि वह लक्षाहीन है। उत्तरमें कचाने कहा कि उसने सात तरहका कपड़ा पहना था। नवाव श्रलीवर्धी खान्के समय किसी जुनाईने एक घोषा कपड़ा घामपर सुखानेको डाना था। उसकी गाय वहां घान चरने गयी। गायने कपड़ेको घार ससभा चवा लिया। सुस्मानाका इससे पधिक परिचय दूसरा त्या हो सत्ता है। उत्त स्टा वस्त प्रस्तुत करनेमें वड़ा समय कराता है। २० ष्टाय लम्या श्रीर २ डाय चीड़ा वैसा लपड़ा बुनर्ने में ५।६ मास बीत जाते हैं। तिसपर भी ग्रीपाके समय तुननिका डील नहीं बैठता । वर्षाकान हो दैसे वार्षां एक्स्वेत बुननेका उत्तम समय है। उसका मूत्र्य तीन चार भी क्यंग्रेमे कम नहीं सगता। जो स्तियां वैसा स्चा स्त कातती थों, उनमें अनेक न रहीं दो एक भाजभी बनी हैं। भाज उन वस्तोंका विचकुल आदर नहीं होता। फिर श्रामा भी नहीं कभी उनका श्रादर होगा। श्राजकल विलायती जनके कपड़ेसे देश भर गया है। सीमाग्य-क्रमसे पाज भी देशकी कुछ लोग देशीय कार्पास-वस्त पद्दनते हैं। उसीसे हिन्दुस्थानमें स्थान स्थान पर देशी कपड़ा घोड़ा बहुत बनता जाता है। किन्तु Vol, , IV 137

स्त इङ्ग्लैग्ड्स आता है। पछ्ले इन देशमें वस्त बनावार विदेश भेजते थे। प्राज्ञवात निर्फ रुट्टेकी रफतनी होती है। सुतरां वस्त्रवण्न करनेवानोंमें भनेक अन्नहोन श्रीर अन्तव्यवसाय-श्रायित हैं।

श्रामाममें श्राज भी देशों कार्णास देशों वस्त पस्तृत होता है। स्त्रियां ही स्त कातती श्रीर कपड़ा वुनती हैं। किन्तु वहां भी विनायती वस्त्रका श्रादर स्त्रमण: वढ़ रहा है। श्रामामियों के बहुतसे कपड़ें क्यासमें वनते हैं।

युक्तप्रदेशके सिकन्दराबाद श्रीर बुक्तन्दग्रहरमें वहुत वारीक कपड़ा तैयार होता है। उसके किनारे जरीकी गोट लगती हैं। दुवहे श्रीर पगडीमें ही जरीकी गोटका मधिक व्यवहार है। सिकन्दरावादके दुण्हे बहुत अच्छे होते हैं। श्राजमगढ़का बना बारीक कपड़ा नेपालमें बहुत खपता है। श्रवधका गरवती, सन्तमन, यडी श्रीर तारन्दम स्वा वस्त्र प्रसिद्ध है। रायवरेनी-की जर्म नाम क खान, बाधी श्रीर फैजाबादके टाडेमें ग्रतिचमल्लारी मूक्स वस्त्र प्रस्तुत होता है। किन्तु श्रवधके स्रधायतनमें उस कार्यकार्य भी विगड गया है। रामप्रका कार्पाप्तिर्मित खेसा कलकत्तेको प्रदर्भनी-से पुरस्कात इवा था। सुरादाबाद, प्रतायगढ़, कानपुर, लिलिनपुर, शाइपुर, सिसीली, अलीगढ़, भांसीके अन्तर्गत मज, प्राजसगढ़ के पनागत मज, सहारनपुर, मेरठ, ग्रीर शागरा श्रञ्जलमें नानावित्रि कार्णसवस्त वनता है। उसमें कितना ही पाल भी विदेश भेला जाता है। एतद्वातीत गावा, गजी श्रीर धोती जोडा युन्नप्रदेशकी पाय: सजन स्थानोंमें प्रस्तत होता है। टेशकी सामान्य लीग प्रधिकांग वही वस्त्र व्यवहार करते हैं।

पन्तावप्रदेशने पूर्व एक प्रकारने समलिन से सुन्दर पगड़ी बनती थी। वह बस्त प्राजन ते देख नहीं पड़ता। होगियारपुर, सिरसा, जानस्वर, नोधियाना, शाहपुर, गुरुदासपुर और पटियाने में पगड़ी का कपड़ा बनता है, जिन्तु वह पूर्वकी भांति उत्कृष्ट नहीं होता। रीहतक में तंजीव नामक एक प्रकारका अपेचानत उत्कृष्ट सस्तिन बनाया जस्ता है। जानस्वरमें घाट नासक सारकानकी भांति सीटा कपड़ा होता है। उसपर एक प्रकारका कार्यकार्य रहता है। वह बुलवुल प्रचीकी पांखके चादर्य पर बुना जाता है, दसे "बुलवुल-घरम" कहते हैं। पाजकल इस धिल्पका लोप हो रहा है।

षव तो तेवस खेस, लूंगी एवं सूधी नामक वारीक वस्त पीर दुसती, गाटा तथा गनी नामक मोटा वापड़ा ही देख पड़ता है। राजपूतानेमें भी शिषीक्ष चार प्रकारका वस्त्र बनता है। ग्वान्तियरके चांटेरी नामक स्थानमें उत्कृष्ट मसलिन तैयार होता है। इन्होरका मसलिन भी बहुत खराव नहीं रहता। देवास राज्यके प्रकार्यत सारंगपुरमें धोती, साड़ी शीर पगड़ी प्रसुत होती है।

मध्यप्रदेशके नागपुर, भण्डारा भीर चांदा जिलें में पाल भी सूच्य सूत कतता भीर उससे वस्त्र बनता है। शृद्ध ई॰ की चांदा प्रदेशमें एक प्रदर्शनी हुयो। उस में श्रायका बना सूत देखाया गया था। वह मूत इतना बारीक रहा कि सिर्फ भाध सेर सूत ५८ की स लंबा निकला। नागपुरमें रुईका पेंच खुल जानेसे उक्त शिष्यका बहुत गौरव घट गया है। किन्तु पेंचका सूत प्राल भी उतना उत्कृष्ट नहीं होता। उससे जुक कुछ गौरव हुवा है। देशी वस्त्र भिक्त दिन टिकता है। इससे बहांके गरीव लोग विकायतीसे देशी वस्त्रका पादर अधिक करते हैं। होशक्रावादमें देशी वस्त्रका स्वस्त्राय बढ़ रहा है।

दाचिणात्यके हैदराबाद भचन पर रायचूर जिलेमें खाकी रंगका मोटा कपड़ा भीर नम्देर जिलेमें बारीक मसिलन तैयार होता है। मन्द्राज प्रान्तके अरनी नामक स्थानका बारीक मसिलन भति जलाष्ट्र रहता है।

वस्वई प्रदेशमें विचायती वस्त्रका विशेष श्रादर वड़ते भी गांव गांवमें रूईका देशो मोटा कपड़ा वनता है। सामान्य सोग मोटी साड़ी श्रीर पगड़ीका विशेष श्रादर करते है।

श्रनेक खानमें कई के स्तमें रेशम या जन मिला तरह तरहका कपड़ा बनाते हैं। कहीं कहीं कई के वापड़ेमें रेशमी किनारा लगाया जाता है। फिर कहीं रेशमी वेस बूटे, जरीके 'बेसबूटे भीर स्रक्ता काम बनाते हैं। उसके अनेक नाम हैं—कार होनी, कनावत्तू, चिकन, कामदानी और जामदानी। जामदानी—करिला, तोड़ेदार, वूटोदार, भीर तिरहा मादि करें प्रकार को होती है।

पू सदार रुईके नागाविध वस्त क्षत्रकारेके निकट वनारी जाते हैं। उनकी विक्री हबड़ेके बाजारमें क्षिक होती है।

रुईके वखपर तरच तरच्वा रंग दढ़ाया जाता है। उसपर छाप भी वर्द प्रकारको लगती है।

रुईक्षा कपड़ा पहले शंगरेज का बीकटमें ले जाते ये। उसीसे उन्होंने उसकी के लिको (Calico) नाममें श्रमिक्टत किया है। रंग देनेको के लिको-डाइक (Calico-dying) श्रीर छाप मार छींट बनाने को के लिको-प्रिगिटक (Calico-printing) कहते हैं। किसो किसो कपड़ेपर सुनहली छाप पड़ती है। छाप लगाने से तरह तरहकी छींट बनती है। छींटके कपड़ेमें रजाई, तिक्यों गोलाफ, तोसक, पलंगगेंग, जातिम, शामियाना वगैरह तैयार होते हैं। रंगदार कपड़ेमें साल बहुत शक्की रहती है। फिर छापदार कपड़ेमें सुनरीका प्रचार श्रिक है। इस देगमें रजक ही रुईका कपड़ा थीते हैं।

विसायती पेंचके प्रभावने देशस्य कार्णाम-शिल्य क्रमशः तुत हो रहा है। समावना ऐसी होने लगी है—जो गिल्प है वह भी काल पालर न रहेगा। पहले कार्णासवस्त्र देशके प्रयोजनमें लग उद्गत होनेपर विदेश भेजा जाता था। अब वह समय नहीं रहा। श्राजकत शिल्पी अन्नहीन हो गये हैं।

भावप्रकाशके मतमें कार्यमहत्त्व—लघु, ईषत् उत्य-वीद्य, मधुररस श्रीर वायुनायक हैं। उसका पत्र— वायुनाशक, रक्तकारक श्रीर मूलवर्धक श्रीता है। वीज—स्तन्य-दुग्ववर्धक, श्रक्तवर्धक, स्निष्ध, कफकारक श्रीर गुरु है।

(ति॰) कपीसस्य विकारः भवयवा वा, कपीसी-भण्।

विव्वदिमीऽण्। पा शशास्त्रः। २ कापीसजात, कपासी,

वाणायका वना हवा। इसका जैस्कृत पर्योग—मान

"श्रक्त' वस्त्रमकार्पासमाविकं सटु चाजिन'।" (भारत राष्ट्र•1रड )

कार्पामक (सं॰ पु॰ होो॰) कार्पास सार्धे कन्। कार्पास हक्ष, कपासका पेस्। इसका संस्कृत पर्याय— कार्पास, कार्पासी, तुग्डकंरी श्रीर ससुद्रान्ता है। कार्पासकी (सं॰ स्त्री॰) कार्पासी, कपास।

कार्यास्त्री (एं॰क्ली॰) नाडीव्रणका तेलिविश्रेष, कपास्त्री तेल । तिलका तेल ४ शरावक, जल १६ शरावक श्रीर कार्यस्त्र तथा इरिद्राका वाल्क १ शरावक यथाविध पक्षांनिसे यह तेल बनता है। (रसरवाकर)

कार्पासधेतु (सं॰ स्त्री॰) कार्पासवस्त्रनिर्मिता घेतु:, मध्यपदलोपी कर्मधाः। दानके लिये कार्पासनिर्मित धेतु, कपासकी गाय। वराष्ट्रपुराणमें इसर्व दानका विधि कही है। यथा,—"विषुवसंक्रान्तिकी, युगजन्मनी दिन श्रीर ग्रहपीड़ा, दु:रूप्रदर्शन एवं श्रारष्ट दर्शनादि श्रमङ्गत पडनेसे पवित्र देवास्य प्रथवा विग्रह गीचारण खलपर गोमय हारा दानस्थान सीपना चाहिये। फिर उसके अपर क्रिय तिल फैला देते 🕏। उसके पीक्रे उन्न स्थानने मध्यस्य तमें धेनु स्थापन नर वन्त्र, साखा, प्रतुतिवन, नैदेदा कीर धूप दीवादिसे पूजा करना चाहिये। अनन्तर क्षण्यसन्त दानमन्त पढ़ यहाके साथ भागि धेतुं दिजातिको देनी पड़ती है। यह 8 भार वस्त द्वारा निर्मित होनेसे उत्तम, र भार वस्त द्वारा निर्मित होनेंसे सध्यम, श्रीर १ भार वस्त्र द्वारा निर्दित होतीसे श्रथम गिनी जाती है। उक्त परिमाणकी चतुर्धां ग्रद्धारा बलां बनांना पछता है। फिरकॉापीस-धेनुकी सकत दन्त नानाविध फल ई।रा, चुर रीप्य द्वारा भीर यह खर्णद्वारा निर्माण करते हैं। उसका गर्भस्यल विविध रक्षमे पूर्ण किया जाता है। इस मकार यथाविधि धेनु दान करने है यन्तिम समय इन्द्रलोक मिलता है।"

कार्पासनासिका (सं॰ स्त्री॰) कार्पासस्य नासिका इव, उपसि॰। तकुँ, तकना, तकवा।

कार्णासपवेत (सं॰ पु॰) कार्णासवस्त्र निर्मितः पवेतः, सध्यप॰। दानके निमित्त कार्णासवस्त्र निर्मित एवतः, करेके क्षपड़ेका पहाड़। द्वसाण्ड पुराणमें उसके दानका विधानादि एस प्रकार जिखा है,—''देवासय प्रभृति पवित्र स्थानका कियदं ध गोमयमे स्थिप स्थपर सुध श्रीर तिल फैला देना चाहिये। फिर उसके मध्य देश कार्पास्व कि हिंत पर्वत स्थापना कर यथाविधि पूजा समापनान्त सुग्र इस्त सन्त्रपाठपूर्वक हिजातिकी दान करते हैं। उस कार्पासक्त साम्प्रपाठपूर्वक हिजातिकी दान करते हैं। उस कार्पासक्त साम्प्रपाय विग्रति भार होनेसे जसम गिना जाता है। उसमें विविध धान्य प्रस्ति श्रीर नानाविध श्रीपि तथा रस सिन्दिष्ट करते हैं। कार्पासप्वत चारो दिक् स्वर्ण विखर, विविध रत श्रीर नानाप्रकार मध्यभोज्ययुक्त चार कुलाचल स्थापन कर दान करनेका विधि है। इस प्रकार दान करनेस स्थीय वंश उद्दार होता है।"

कार्यासमीतिक (संश्वितः) कार्यासम्बेच निर्वृत्तः, कार्यासम्बर्वे उत्तर् हिंगदहिः। कार्यासके स्त हारा निर्मित, कारासके स्तका बना हुवा।

कार्पासास्य (सं॰ क्ली॰) कार्पासानां पस्यि, 4-तत्। कार्पासवीज, विनीला।

कार्पीसिक (सं॰ ब्रि॰) कार्पासाळातम्, कार्पास-ठक्। कार्पास दारा निर्मित, कपासका बना दुवा।

कार्णीसका (मं॰ स्त्री॰) कार्णीती स्वार्धे कन्-टाप् पूर्वे इस्तः। कार्णीसी, कपास।

कार्णांसी (सं क्ली॰) कार्णांस जातिलात् डीप्। रत्ताकार्णां सञ्चप, लाल कपास । इसका संस्कृत पर्याय — वदरा, तुण्डिकेरी, समुद्रान्ता, सारिषी, खब्या, तुला, गुड़ तुण्डिकेरिकां, मरद्भवा, पिचुं, भीर वादंर है। जार्स (सं वि ) कमस गीलं प्रस्व छातादिलात् णं:, निपातनात् साधः। १ फलकी भाकाङ्गा छोड़ कर्स-करनेवाला, जो नतीला मिलनेकी खांडिय न रख काम करता हो। २ कमेथील, कामकाली। कामील, कार्मुक देखो।

कार्मण (सं कि क्षी) कर्म एव, कर्म खाँच प्रण्।
तरदेतलात कर्मणेण्। पा श्राश्ता १ मूलकर्म, जाटू,
टोना। श्रीषधादिक सूलसे जो ज्ञासन, स्थाटन,
सारण, वशीकरण प्रस्ति कार्य किया जाता, वही
वार्मण कहाता है। २ सन्दरान्तादि योग। (जि०)
क्रमेसाध्यत्वेन श्रस्यस्य, कर्मन्-प्रण्। ३ क्रमेंद्र्य,
कार्मसे होयियार।

कार्मणत्व ( सं• क्षी॰) जादू, टीना, सोडिनी। कार्मणयक ( सं॰ पु॰-क्षी॰) जनपद विशेष, एक वसती।

कार्मणोन्माद (सं॰ पु॰) छन्माद विशेष, एक पागल-पन । यह रोग मन्तीषधिक प्रयोगमें हो जाता है। इसमें स्कन्ध एवं मस्तक गुरु लगता, नामिका, पद्य, इस्त तथा पदमें दुःख उठता, वीर्ध घटता भीर रोगी दुर्वल पड़ता है। फिर घरीरमें कोई. स्क्र कैसी सुभाया करता है।

कामना (चि॰) कामण देखो।

कामरी ( एं॰ स्ती॰ ) वंशरीदना, वंशनीचन।

कार्मार (सं• पु॰) कार्मार एव, कार्मार खार्थे प्रण्। १ कार्मकार, लोहार। (कार्मारस्य प्रपत्यस्) २ कार्मकारका प्रव्र, लोहारका खड़का।

कामीरक (:सं॰ क्ली॰) कमिरिण क्षतम्, कर्मार-वुज्। क्रमालादियो दुष्ण्। पा ४३१११८। कर्मकारक्षत वार्य, लोहा-रका बनाया काम।

कार्मार्थ (सं॰ पु॰) कार्मारस्य भपत्यम्, कर्मार-प्यञ्। १ कर्मकारका प्रव्र, लोहारका लड़का। (वि॰) कर्मकारस्य द्रदम्। २ कर्मकारम्बन्धीय, लोहा-रसे सरीकार रखनेवाला।

कामीयीयण (सं०पु०) कमीरस्य प्रपत्यम्, कमीरि फिल् निपातनात् कामीयदिशः। कांग्ल्य कार्मायां का पा भारारप्रधा कमें कारका पुत्र, ली हारका लड़का। कामिक (सं० ति०) कमें णा चित्रकमंणा निर्हेत्तः। १ कमें मियुक्त, कामने लगा हुवा। २ निर्मित, यनाया हुवा। १ नाना वर्णके स्त्र हारा चित्रित किया हुवा, जिसमें रङ्ग रङ्गका स्त लगे। (सी०) ४ वस्त्र विशेष, ए में कपड़ा। इसमें नानावणके स्त्रसे चक्त स्वस्तिकादि चिद्ध बनाये जाते हैं। (मिताचरा) "वार्षिक रोमगडे च विध्व सागचयो नवः।" (याजवल्क रार्ष्य) कामिका (सं० क्ती०) कार्मिकास्य भावः, धामिका-यक्। पत्रन पुरोहितादियो यक्। पा प्रशास्त्र कार्मेशीखता, परित्रम, दीड़ धूष, मेहनत।

कार्मक ( सं॰ क्ली॰) कर्मण प्रभवति, कर्मण-डक्ष

क संघ उक्त । या भार न्शर। १ धनुः, लभान्। २ एक घीजार।

यह धनुषकी श्राकारका हीता है। (पु॰) कार्मक धनुः साध्यत्ने अस्यस्य, कार्यक्ष-श्रद्ध। वंग, वंग। ४ खेत खदिर, सफेद खैर। ५ हिज्जसहन, एक पेड़। ६ सम्रानिस्त, बकायन। ७ चीवचीनी। प्रसाधवीनता। ८ सेप प्रस्तिन सध्य नवस राशि। १० रुद्र धननेका यन्त्र। (ति॰) ११ कार्येच्यम, कामकाजो। १२ खेतखदिरसस्त्रसीय, सफेद खैरते सरीकार रखनेवाला।

कार्मुकस्रत् (सं कि ) जार्मुकं विभिति, कार्मुकः स्टिक्काए। धनुर्धारी, कार्मान् बांधनेवाला।

षासुँ कामन (मं॰ क्ती॰) श्रामन विशेष, एक वैठन।

पद्मामन लगा दिन्य हरत हारा वामपदकी श्रीर

दास इस्त हारा दिन्य पदकी दो श्रङ्ग्लि पकड़े

रहनेसे कासुकासन होता है। (स्ट्रगमन)

कासुकी (सं॰ चि) कासुकं श्रस्मास्ति, कार्सुकदिन। धनुषीरी, कसान वांधनेवाना।

कार्य (सं० ह्यो०) क्रियते यद तत्, क्ष-ख्यत् तती हिडि: । १ कर्म, काम। इमीकी लच्च कर कर्ता प्रवर्तित होता है । २ कर्तव्य, फर्ज़ । ३ हितु, मबब । ४ प्रयोजन, सतलब। ५ ऋणादिका विवाद, कर्ज वगैरहका भगड़ा ।

"नीत्पाटयेत् सर्वं कार्धं राजा नाष्ट्यं पूर्षः" (सन् प्रश्रः) 'कार्यं स्वणादिविवादम्।" ( कुल्लूकः )

६ त्रपूर्वं। ७ उद्देश्य। प्रशासारणीक्ष त्रादेशप्रत्यय। ८ त्रारोग्य, तनदुरुस्ती । १० व्यापार, धन्या। ११ च्योतिषयास्त्रोक्ष जन्म सम्बद्धिम स्थान। (ति०) ११ वरने योग्य, किया जानेवाना। १२ नगाया या चढाया जानेवाना।

कार्यकर (सं॰ वि॰) कार्यं करोति, कार्यं कार्य।
कार्य निर्वोद्व करनेवाला, जो काम चलाता हो।
कार्यकर्ता (सं॰ पु॰) कार्यं करोति, कार्यं कार्यकारक, काम करनेवाला प्रख्य।

कार्यकारक ( सं• पु॰ ) कार्य-ति-खुल्। कार्य-कर्ती, काम करनेवाला श्रक्स।

कार्यकारण (सं क्ती ) कार्यच कारणच इयी: समादार: । मिलित कार्य श्रीर कारण, नतीजा श्रीर खबब । कार्यकारणता ( सं॰ स्ती॰ ) कार्यकारणयोभीवः, वार्यकारण-तल्। कार्य भीर कारण उभयका परस्परापेची धर्म, नतीजी भीर सवव दोनांकी हालत । जैसे घट दण्डका कार्य भीर दण्ड घटका कारण है । सतरां घट भीर दण्डमें परस्परकी कार्यकारणताका धर्म भवस्थित है । कार्यकारणभाव (सं॰ पु॰) कार्यक्ष कारणच तयार्भावः, इतत् । कार्यकारणता, नतीजि भीर सबवकी मिली हुई हालत।

कार्यकारी (सं पु॰) कार्य-क्र-णिनि। कार्यकारक,

कार्यकाल (सं॰ पु॰ ) कार्याणां उपयुक्तः कालः, मध्यपदक्ती॰ । कार्यका उपयुक्त समय, कासका ठीक मौका।

कार्यं जुशन (सं कि ) कार्येषु नुशन: दत्तः ७ तत्। कार्यदत्त, काममें होशियार।

कार्यस ( सं॰ त्रि॰) कार्येषु चमः समर्थः, ७-तत्। कार्यसम्पादनमें चमतायुक्त, काम करनेमें हे। शियार। कार्यगुरुता (सं॰ स्त्री॰) कार्याणां गुरुता गीरवम्, ६-तत्। कार्यका गुरुत्व, कामकी बड़ी जरुरत।

कार्यगीरव (सं क्ली॰) कार्याणां गीरवम्, इन्तत्। कार्यगुरुता, कामकी जरूरत।

कार्यसन्तक (सं वि ) कार्य चिन्तयित, कार्य-चिन्ति खुल्। १ कार्य विषयकी चिन्ता करनेवाना, जो कामकी खबर रखता हो। २ पटु, होशियार। कार्यचिन्ता (सं क्ली॰) कार्यस्य कार्यपुवा चिन्ता, (वा ७ तस्। १ कार्यकी चिन्ता, कामकी फिला। २ कर्तेत्र्य चिषयकी चिन्ता, किये जानेवाने कामकी फिला।

कार्यं चुत ( एं॰ त्रि॰) कार्यात् चुतः भ्रष्टः, ५-तत्। कार्यं भ्रष्ट, जी कामसे श्रतग हो।

कार्यं त्व (सं• क्री॰) कार्यं स्य भावः, कार्यं त्व । क्रतंत्र्यता, नतीजिकी हालत ।

कार्यदेशेक (सं वि ) कार्याणां दर्शकाः, ३-तत्। १ कार्यका तत्त्वावधायका, कामका प्रन्तिज्ञाम करने-वाला। २ कार्यका परीचक, काम देखनेवाला।

कार्यंडमंन (सं क्ली॰) कार्याणां दर्मनम्, ६ तत्। Vol. IV. 138 १ कार्यं का तत्त्वावधान, का का दन्तिजास । २ कार्य-परीचा, कामकी जांच।

कायद्शी ( सं॰ ति॰ ) कार्य पण्यति इटं सम्यक् सतं इदमसम्यगिति विवेचयति, कार्य-हम-णिनि । तत्त्वावधायक, काम देखनेवासा ।

कार्यं होष (सं० पु॰) कार्यं क्षतंत्र्यनिष्यादने होष स्रनिः च्छाः ७-तत्। १ त्रालस्य, सुम्हो। २ काम कर- नेकी प्रनिच्छा, काप्रमें जी न लगनेकी हालत । कार्यं ध्वनि, कार्यंप्रदेखी।

कार्यं निर्णय (सं०पु०) कार्यं स्य निर्णयः स्थिरोकरणम्, ६ तत्। निश्चयरूपमे कामका स्थिरोकरण, किसी कामका फैसला।

कार्यं निवहिक (सं॰ व्रि॰) कार्यं निवहियति सम्पादः यित, कार्यं-निर्-वहः खुल्। कार्यं सम्पादक, काम चलानेवाला।

कार्यं निष्यत्ति ( सं॰ स्त्रो॰) कार्यस्य निष्यत्तिः समाधानम्, ६-तत्। कार्यकी संपूर्णता, कामका खातिमा। वार्यपञ्चक ( सं॰ पु॰) पञ्चकार्यं, पांच काम। पतुः पञ्च, तिरोक्षाव, त्रादान, स्थिति श्रीर उद्भवको कार्यपंचक कन्नते हैं।

कार्य पट् (सं ०ति ०) कार्ये कार्यकाणि पट्: निषुणः, ७-तत्। कार्यकुगन, बड़ी होशियारीचे कामकरनेवाना।

कार्यपुट ( मं॰ पु॰ ) नारि-श्रपुट-क । १ चपणक, एक बौद्दसंन्यासी । २ उन्मत्त पुरुष, पागल श्रादमी । ३ श्रम्यं कारक, वेषायदे कास करनेवाना।

कार्यपदेष (सं॰ पु॰) कार्य प्रदेष्टि अनेन, कार्य-प्र॰ दिष करणे घञ्। १ आलस्य, सुन्ती। २ कार्य कारनमें अत्यन्त प्रनिच्छा, काममें दिन न लगनेकी हालत।

कार्यपात ( मं॰ क्ली॰) कार्येषु उपयोगि पात्रम्, मध्य-पदली॰। कार्येमें प्रावश्यक पात्र।

कार्यप्रेष्य (सं० वि०) कार्येषु प्रेष्यः, ७ तत्। १ कार्य-सम्पादनमें नियुत्त करने योग्य, कामसे लगाने लायकः,। (पु०) २ दूरा, परकारा।

कार्यभाजन (सं को ) कार्येषु उपयोगि भाजनम्, मध्यपदती । कार्यपात्र, जो बराबर नाममें लगा रहता हो। कार्यभ्रष्ट (सं वि ) कार्यात् भ्रष्टः, ५-तत्। वार्य-च्युत, वामसे छूटा हुवा।

कार्यवत्ता (सं॰ स्त्री॰) कार्यवती भाषः, कार्यवत्-तत्त्। कार्यविशिष्टता, काममें स्रो रहनेकी हात्तत ।

कार्यवस्त (सं क्ली ) कार्यवस्त त्व । कार्यवस्ता, काम काकीपन ।

कार्यवम (सं॰ पु॰) कार्यस्य वमः वश्यता । १ कार्यका श्रमुरोध, कामकी मातहती। (ब्रि॰) २ कार्यके वशीभूत, कामके मातहत।

कार्यं बसु (सं॰ स्नी॰) कार्याधं वस्तु, मध्यपदनो॰। कार्येनिष्पादनके निये प्रावध्यक द्रव्य, काम करनेकी जुरुरी चीज्।

कार्यवान् (सं पु ) कार्यमस्यास्ति, कार्य-मतुप् सस्य वः। कार्यविशिष्ट, कासमें लगा दुवा।

कार्यविपत्ति (सं॰ स्त्री॰) कार्येषु विपत्तिः, ७-तत्। कार्यं के सम्पादनमें उपस्थित हीनेवाली विपद्, जी। आफ़्त काम करनेमें पह लाती हो।

कार्यं शब्दक (सं० ति०) कार्यः शब्द इत्याह, वार्यः शब्द-ठक्। नैयायिक विशेष, एक सन्तिकी। यह शब्दको कार्यं पर्यात् श्रमत्य मानते हैं। इसीसे दनका यह नाम पड़ा है।

कार्यं श्रेष (सं ० पु०) कार्यं स्य श्रेषः, ६-सत्। १ शारव्यं कार्यं की निष्यत्ति, श्रुक्तः किये द्वयं कामका खातिमा। २ कार्यं का पविषष्ट श्रंथ, कामका वाकी हिस्सा। कार्यं सन्देह (सं ० पु०) कार्यं कार्यं स्थानियत्ति शिन्यत्ति श्रिक्तं सन्देशः, ७-सत्। कार्यं की निष्यत्ति श्रिक्तं यता, कामके पूरा होनेसे श्रक।

कार्यसम (सं ॰ पु ॰ ) न्यायके सतानुसार चतुर्विश्वति कातिके सन्तर्गेत एक जाति। लच्च इस प्रकार है,—
''प्रवकार्यानेकलात् वार्यसमः।'' (न्यावस्त, ४।१।१७)

प्रयक्ष सम्पादनीय यसु भनेक हैं। छसीसे कार्य-सम नामक कार्य विशेष जाति होती है। जैसे— "ग्रन्होऽनिखः प्रयनाननरीयकतात् स्मादि।"

सीमांसक शब्दकों नित्य मानते हैं। उमीसे उनके मतमें शब्दकी उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु जिसी वसुमें बाबात सगने पर उस बाबातसे गब्द प्रसाय- माल पाता है। नैयायिक उस बातको खीकार नहीं करते। उनके कथनानुसार भनित्य होनेसे भव्यक्ती उत्पत्ति होती है। भनित्यताके सस्वक्षमें वह उक्त 'ग्रब्दोऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्' भनुमान वाकको हो प्रभाण समस्तते हैं। मीमांसक उक्त भनुमान वाककों यों श्रापत्ति लगाते हैं,—'इस भनुमानमें भव्यक्षी भनित्यता सिंद हो नहीं सकती। क्यों कि प्रयत्नसम्पादनाय वस्तु भनेक हैं। भवति नित्य भीर जन्य सकल वस्तु प्रयक्त हारा भावन्ताम करते हैं। सब दा एक भावमें भवस्थित रहते भी प्रयत्नदारा नित्य वस्तुको उपस्कित हो सकती है। जेस यत्नपूर्वक वस्त्र एका कर फिक्त देनसे वस्त्रदारा भनित्यताको स्थिति स्थिर होना कठिन है। उसी दोषको वह "कार्योत्त्रम् वा "कार्यं विशेष" जाति कहते हैं।

कार्यं सम प्रस्ति जातिस मुद्द दोपदाता के स्वासकों चिति जारक हैं। उसी ये वह "असंदुत्तर" भीर "ल्ला मान घातक" उत्तर नामसे घमिदित होते हैं। जाति देखा। वार्यं सागर (सं• पु०) तुर्व आर्यं, बढ़ा जाम। कार्यं साधक (सं• ति०) कार्यं साधयित, कार्यं-साध-र्याच्च्यं कार्यं साधक (सं• ति०) कार्यं साध्यति, कार्यं-साध-र्याच्च्यं कार्यं साधनं निष्यादनम्, कार्यं साधनं निष्यादनम्, दःतत्। कार्यं सिद्धि, वामयां की। २ कार्यं निष्यादन वार्यं सिद्धि (सं• क्लो०) कार्यं स्व सिद्धिः दं-तत्। कार्यं सिद्धि (सं• क्लो०) कार्यं स्व सिद्धः दं-तत्। कार्यं सिद्धि (सं• क्लो०) कार्यं स्व सिद्धः दं-तत्। १ कर्तं व्य कर्मको निष्यं त्ति, कामयां को। २ अभीष्ट-रिद्धाः ।

''वित्त' श्रञ्जाणि कार्यसिविरतुला यक्ते इताये भगन्।'' (तिवित्तः )

क्षांतिषोत्त एक सदम।
कार्यस्थान (सं॰ ल्ली॰) कार्यस्य स्थानम् इ-तत्। १ कार्यः
निष्पादन करनेका स्थान, कामकी जगह।
कार्या (सं॰ स्त्री॰) ल-प्यत्-टाप्। कारीहब, एकपेड़।
कार्यहन्ता (सं॰ ति॰) कार्यं विनाय करनेवासा, जो
काम विगाड़ता हो।
कार्याकार्यविचार (सं॰ पु॰) कार्यस्य स्वतार्यस्य त्रयीः
विचारः इ-तत्। कर्तस्य सीर स्वत्रेयका विचार,

करने चौर न करने सायक कामका खाने।

कार्याचम (सं• ति०) कार्ये कार्यं करणे प्रचमः ग्रस-मर्थः ७ तत्। कार्यं करनेमें श्रपारग, जी काम करने सायक न भी।

कार्याधिकारी ( सं॰ पु॰ ) पदाधिकारी, श्रमसर, कामका । प्रस्तियार रखनेवाला।

कार्याधिप (सं॰पू॰) कार्यस्य श्रधिपः, ६ तत्। १ कार्याध्यच, कामका मालिक। २ ज्योतियोक्त कार्य (द्रशम) स्थानका श्रधीखर।

कार्याधीय (सं॰ पु॰) कार्यस्य श्रधीयः श्रधिपतिः, ६-तत्। कार्याधिष, कामका मालिक ।

कार्याध्यच ( सं॰ पु॰ ) कार्यस्य अध्यचः, ६ तत्। तस्वा-वधायकः, अपसरः, कामका मान्तिकः।

कार्यांतुरीध (सं॰ पु॰) कार्यस्य अनुरोधः ६-तत्। कार्यकी भवश्य कर्तव्यताका वन्धन, कामका तकाङ्गाः कार्योन्त (सं॰ पु॰) कार्यस्य भन्तः, ६-तत्। कार्यका येष, कामका खातिमा।

कार्यान्तर ( एं॰ क्लो॰ ) अन्यत् कार्यम् मयूरव्यंसकादि-वत् समास:। पन्य कार्य, दूसरा काम।

कार्यान्वत (सं॰ वि॰) कार्येण कर्तेच्येन मन्वितः युक्तः ३-तत्। १ कार्ययुक्त, काममें सगा हुवा। २ कार्येबोधका पदका प्रतिपादा पर्धे रखनेवासा।

कार्याच्य (सं• पु॰) कार्यमागर, कामका छेर।

कार्यारका ( सं॰ पु॰ ) कार्यस्य पारकाः, ६-तत्। कार्यका प्रथम अनुष्ठान, कामका श्रागान्।

कार्यार्थ (सं॰ पु॰) १ कार्यका प्रयोजन, कामका मतलव। २ प्रयोजन, सतलव। ३ कार्यपाप्त होनेका भावेदन, कामपानेकी भर्जी। भर्य•) ४ कार्यके किये, कामके वास्ते।

कार्यार्थं सिंह (सं• स्त्री•) कार्यार्थंस्य कार्यप्रयोजनस्य सिंहि:, ६-तत्। उद्देश्यसिंहि, सतलव पर सानिकी कालत।

कार्यार्थी (सं• चि•) कार्यस्य प्रधी, प्रार्थी, 4-तत्। १ कार्यं करनेकी प्रार्थनाकारी, उसोदवार ।पैरीकार, सुक इमेकी पैरवी करनेवाला।

कार्यास्य (सं• पु•) कार्यका स्थान, कारखाना, कासकी काइ।

कार्यिक (सं कि ) कार्य न्त्रन्। १ कार्यविधिष्ठ, कामवाजी २ सुकहमा सड़नेवासा।
कार्यी (सं कि) कार्य श्रस्त्रस्य, कार्य-इनि। १ कार्य
युक्त, कामकाजी। २ कार्यप्रार्थी, उन्में दवार। ३ कमयुक्त, मफूल रखनेवाला। ४ सुकहमा लडनेवाला।
कार्ये चग (सं को ०) कार्य दर्ध न, कामकी देखभान।
कार्ये चग (सं ० यु०) कार्याणां ईश: तत्त्वावधारणेन
सम्पादक: ६-तत्। कार्याध्यत्त, कामका मालिक।

कार्यो वय ( सं॰ क्ता॰ ) कार्याणां ऐक्यम्, ६-तत्। एककार्यानुक्तता, कामकी बराबरी । न्यायमतसे क्ष प्रकारकी सङ्गतिमें यह भी एक सङ्गति मानी गयी है। कार्यो कार्य निर्वाद में व्यय, खुनीसे कामकरनेवाला। कार्योदार ( सं॰ पु॰ ) कार्य सम्पादन, कामका ग्रमल। कार्योद्यम ( सं॰ पु॰ ) कार्य उद्यम: चेष्टा, ७-तत्। कार्यसम्पादनकी चेष्टा, कामकी कोशिय।

कार्यो खर, कार्येश देखी।

कार्योद्युत्त (सं० वि०) कार्येषु, उद्युत्त उद्यमगीन:
७-तत्। कार्यके साधनमें उद्यमविधिष्ट, काममें जगा दुवा।

कार्याचीग (सं॰ पु॰) कार्यस्य उद्योगः, ६ तत्। कार्यं के घारमाको चेष्टा, काम ग्रुक् करनेकी कोशिया। कार्लि—पर्वंतकी एक गुष्ठा। यष्ट्र प्रचा॰ १८ ४५ २० अध्रा देशा॰ ७३:३१ रे६ पू॰पर प्रवस्थित है। पूनासे वस्वदं जानेके प्रथपर कोई ग्राधी दूर पहुंचते हो दिच्या भागको समुद्रकी घोर घोडा चलकर पर्वंतकी उपत्यकामें कार्लि गुष्ठा देख पड़ती है। स्ह्याद्रिपर्वंतसे कार्लि पष्ठाड़ स्ततन्त्र भावमें श्रवस्थित है। वह लानीली प्रेयन-के श्रतिनिकट है।

इस गुड़ामें एक सुन्दर मन्दिर खोदित है। भारतमें पर्वतके भीतर खोदित नामा स्थानींपर नाना प्रकारके मन्दिर विद्यमान है। किन्तु कार्किकी भांति गठन-वेचित्र किसीमें देख नहीं पड़ता। स्वभावतः यह बोही-का बनाया है। निर्जनमें छपासना करनेके सिये वीडी-ने पर्वतकी गुड़ाके भीतर इस चैत्यको बनाया था। इसकी गठनप्रवासी कुछ कुछ भाजकक्त गिरजेसे मिलती है। गुहाक सन्त छ (श्राग) सिहहार है। सिह-हारकी दोनों दिन दो स्तकों के होने का शहुमान किया जाता है। किन्तु शाजकाल हनमें एक माद्र वर्तमान है। इसके निर्णय करने का हपाय नहीं—दूसरे स्तकार का स्थानमें एक छोटा प्रस्तर-मन्दिर बना था श्रथवा एक ही स्तक्ष बरावर रहा। स्तक्ष गोलाकार है। हस पर ३२ टालू पन बने हैं। वह मूसिसे समभावतें जापर डठा है। स्तक्षक हपरि भागमें कारनिस्त या कगर है। वागरके जापर हारो श्रीर चार सिंहसूर्ति खोदिन हैं। किसी किसीके श्रमुमानमें डक्ष चारो सूर्तियां एक चक्र धारण करती थीं। सिंहसार पार हीते ही दूसरा एक हार मिलता है। उसका विस्तार पाय: ३४ हाथ होगा। हसके दोनों पार्ख दो स्तका हैं। दोतों स्तका श्रष्टकीण

वा अष्टपलविशिष्ट हैं! उनमें नीचे या उपर नीई कारकार्य देख नहीं पड़ता! फिर भी उपरिभागपर दोनों स्तम्योंसे दो प्रमस्त प्रस्तरफलक लगे हैं। उसने पीछे फिर ज़क्क छापरकी चीर एक कंगनी है। उसने प्रन चार स्तम्यालित ज़क्क नीचे उतर गयी हैं। उसने प्रन न्तर ज़क्क धार्ग बढ़ने पर मन्दिरमें प्रवेश करने की तीन दार हैं। उनमें नई उस्मुन्त हैं, किसी प्रकारके कपाट नहीं लगे। तीनो दार एक कतारमें प्राचीरवत् प्रस्तर-खग्छ थे संलग्न हैं। उन्न प्राचीर दारके मस्तक प्रयंत्त समतन क्षावमें अवस्थित हैं। उसने उपरिभागमें अन्य है। उसी स्थानसे प्राचीक (रोशनो) मन्दिरमें पहुंचता है। श्रूत्यने जंपर बड़ी मेहराव है। सहराव सन्दिरके प्रवेशदारसे श्रीष पर्यंत्त विस्तृत है। उन्न

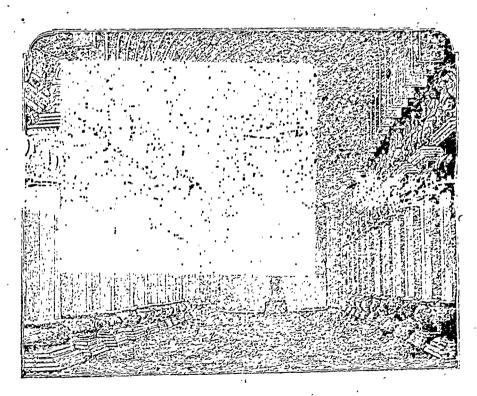

कार्लि ।

दार पार होनेसे अभ्यन्तरको अपूर्व शोभा देख कर मनमें एक अपूर्व भावका टदय होता है। कै ही शिल्प चात्री! क्या असम्भव परिश्रम! दोनो पार्खेपर दो बरामदे दोनों भोर चले गये हैं। मध्यस्थलमें नाका-मन्दिरका मगड़प है। प्रविश्वहारकी अपरिदक् गुम्बज-हैसा चैत्यका स्थान है। दारमें प्रविश्वकर देखते हैं कि कतार बकतार स्तम्भ येणी दोनो पार्खं दग्डायमान है। दोनो पार्खंके स्तम्मिक पीक्ते दोनो म्रोर बरामदा है, बरामदेसे मध्यस्थलको मन्दिरमें मानेके लिये दोनों पार्खं के स्तम्भोंके मध्य स्थान विद्यमान है। भूमिके मध्य स्थलसे मेहरावके मध्यस्थान तक नापने पर सम्भवतः तीस हाथ भन्तर निकलेगा। एक ही स्तम्भकी

वर्षना करना श्रमकात्र है, सबकी वर्णना कीन कर सकता है। क्या ही कारीगरी है। तलभागमें क्रमान्व यसे चार स्तवक हैं। उनकी लंग्व ई धीरे धीरे घटतो गयी है। उनमें कुछ गीनाजति हैं। उनके जवर श्रष्ट यम हैं। पनीयर स्तन्भोंक मस्तन हैं। उनपर कंगनी सगी है। वंगनी पर दोनों दिन् इस्तिमृति है। इस्ति पृष्ठपर कड़ीं दो मानव, कड़ों दो मानबी, कड़ों एक मानव श्रीर कहीं एक मानवीकी मूर्ति है। स्तमा श्रेणा पार होने पर एक गुम्बन इसो प्राक्ति देख पड़े भी। उसके उपरिभागमें "पे" इस चिन्हको भांति एक पदार्थ और उसपर एक छव है। चत्र क्रवका कुक अंघ ट्ट गया है। पश्चाद्वागरें श्रष्टपनविशिष्ट दूमरे सात स्तमा हैं। उनकी बनाबट सीधी सादी है, विशेष गर मार्य युक्त महीं। सन्दिरने दारदेगमे उता स्तन्भोंने स्ननदेश पर्यन्त ८४ हाथ प्रन्तर होगो। प्रस्थमें दोनों दिक की सध्यस्थान साढे सोन्ड हैरेगा । स्तभीका वरामदावींका परिसर अपेचाजत छोटा है। ६ डायरे प्रधिक नहीं। उत्त बडी मेहरावके पीक्टे ही काष्ठकी वाहियां मेहरावसे संलग्न हैं। कहियोंकी कतार बंधी है। वह मेहरावकी एक भीरसे ट्रमरी भीर तक चली गयी है। कड़ियां हमारे घरकी तरह सरन भावमें श्रवस्थित नहीं। वह वक्त भावपर सेह-रावसे मिल सरल भावपर शून्यमें श्रवस्थित हैं। उनका कींई श्राधार देख नहीं पड़ता। श्राजकल कोई निर्णय कर नहीं सकता-केंसे वह उस प्रकार संलग्न हुई हैं। म देखने पर वर्षेनासे इस मन्दिरका सौन्द्य<sup>°</sup> कैसे धनुभृत हो सकता है। कीन कह सकता-वह चैत्य कितने दिनका पुराना है। बाहरके सि इस्तभावर कोई खोदित भचर देख पड़ते हैं। नोगोंके कथनानु-सार महाराज भूति वा देवभूतिने वह श्रचर खोदाये षे। पायात्य सतमें भूति राजा दें गताव्हमे ७८ वष पूर्व राजल करते थे। उससे भी पूर्व मन्दिरका बनना श्रमभव नहीं।

कार्य केय (सं॰ पु॰) क्षणकस्य ऋषेरपत्यम्, क्षणकः दन्। समक सुनिके प्रत।

काम केयोपन (मं॰ पु॰) काम केया: पुत्रः, € तत्। क्षाक ऋषिते दौहित. यह एक पाचायं थे। कार्यं न ( है ० ति ० ) सुज्ञाविधिष्ट, मोतियोवाना । कःशीनव (सं श्रीत ) क्षणा ने रिदम्, क्षणानु पण्। क्रमानसम्बन्धीय, श्रातश्रयी, गर्सी।

मार्गाखीय ( एं ० वि० ) क्रमाखेन निर्वत्तम्, क्रमाखः छण । सगाय हारा निष्यत्र।

कारमं ी (सं० स्त्री०) काश्मं राति, क्रय-स्त्रार्थे णिच् मान मिनिन्रा क- छीष्। १ कासमारी । २ स्रोपर्णी। ३ वंश रोवना ।

क प्रमे ये (सं॰ पु॰) गामागीहच, एक पेड़। कार्य (सं॰ पु॰) क्वय स्वार्ये प्यञ्। १ अर्चुरक, २ गामारीह्य। २ लकुचहच, लुकाटका पेड। ४ चुद्रवणीस। प्रालहच। ६ गाकहन। (की॰) कगस्य भावः, कगः पञ्। वर्षहदाहिस्यः पन। पा प्राप्तरहा ७ क्रयता, कमज़ोरी, दुवनापन। य क्रय-ताराग, कमज़ोरोकी बीमारी। इस रोगका कारण-वात, क्वान्त्रान, सङ्घत, प्रमिताश्चन, शोक वेग, निद्रा विनियह, निखरीग, घरति, नित्य व्यायाम, भोजन ही श्रत्यता, भीति श्रीर धनादिकाध्वेष है। (भावप्रकाय) काम्य दरलीह (सं०पु०) सागताका एक श्रीषत्र, कमजोरीकी कोई दवा। खेतपुनरेवा, दन्तीमृत, श्रखगन्धामून, विभना, विकट, विमद, यतः मूनी तथा खेतवेलेडा वरावर बरावर और सबकी बरावर लौह, भीमराजकी रसमें घींटनेसे यह श्रीवध बनता है। (रसेदसारसंयह)

काप (सं वि ) कवि: गीलमस्य, कवि-ग। कवाह-भीयः। पा शक्षः ६२। स्वित्रसेकारक, काञ्चकार, किसान। कार्यक (सं पु॰) कार्यं स्वार्यं कन् प्रथवा कर्षति क्षय-बार्न्। कपे वे वियोदीचाम्। उण्राह्म। क्राप्तक, खेतिहर । कार्घापण (सं० पु॰ ह्ली॰) कार्पस्य कार्षण वा आयणः व्यवहारी यत्र, कार्पापण-त्रया। १ घोड्य पण, १६ कौड़ो या रत्ती। २ कर्ष परिमाण, १६ माषा। यद घोना तीलनेको १६ मासे, चांदी तीलनेको १६ पल थीर तांवा तीलनको ८० रत्तीका रहता है। ३ धन दौलत, सोना चिंदी। 8 क्रयक, किसान।

काषीपणक (सं पु क्लो ) कार्षापण खार्थ केन्। कार्षापण, एक तील। कार्षापणावर (सं० ति०) एक कार्षापणके मूख्यवाला, 'जिसमें कमसे कम १६ कीड़िया सगी। कार्षीयणिक (सं ० वि०) कार्षीयणेन श्राहार्यम्, कार्षा-पया टिठन्। कार्यापणाद वा प्रतिया पा प्र १११५ (वार्तिक) कार्षापण द्वारा त्राहरणयोग्य, १६ कौड़ीमें ऋतिवाला। कार्षि (सं० पु०) कर्षति, कर्षः स्वार्थे पुञ्। १ ग्रस्नि, न्नागं(स्त्री) र न्नामर्षेष, कशिया। ३ कर्षेण, जो-ताई । ( ति॰ ) ३ सपका, खेत जीतनिवासा । ४ अन्त-गत मलनाशक, भीतरी मैल छुड़ानेवाला। काषिक (सं०पु•) कर्ष खार्थे ठक्र। १ काषीपण, १६ कोडाका एक सिका। (कर्ष: शीलमस्य) २ कापक, किं**सान। (ति॰) कर्षस्य त्रयम्। ३ कर्षपरि**· मित, सोनइ मासेवाला। ४ कर्ष परिमित मूल्य द्वारा क्रय किया हुवा, जो १६ कौडीमें खरीदा गया ही। काषिंवण (वै॰ त्रि॰) क्षषक, किसान। कार्ट्य (सं वि वि ) सरस्य भावः सर-व्यञ्। सरता, जोताई। वाचा (संकतिक) क्षणास्य द्रम् क्षणा-त्रण्। १ क्षणास्य सम्बन्धीय, काले हिरनवाना । २ क्षणादै पा-यन सम्बन्धीय। (क्षणो देवता श्रस्य) ३ क्षणभक्ष। (क्ली॰) 8 कपासगवर्म, काले हिरनका चमड़ा। ( पु॰ ) ५ सप्णसार स्म, काला हिरन। कार्या (सं॰ स्ती॰) सम्र मतावरी, छोटी सतावर। कार्याजिनि (सं पु॰) क्रयाजिनस्य ऋषेरपत्यम् क्राणाजिन-द्रञ् । १ क्राणाजिन सुनिके प्रत्र । २ पाचार्य विश्रेष, एक उस्ताद । ३ जनैक विज्ञानविद्, कोई सुइ-किक, सीमांसास्व, ब्रह्मस्व भीर कात्ययनश्रीतस्वर्मे दनका नाम मिलता हैं। 8 कोई स्मृतिशास्त्रभणेता; ंरैठीनसि, हिमाद्रि, माधवाचार्या, रघुनन्दन स्मात पण्डितोंने पनका मत उद्दृत किया है। कार्षायन (सं॰ पु॰) क्वषास्य व्यासस्य गोतापत्यम् क्वषाः ं फक् । १ व्यासवंग्रके ब्राह्मण । २ वाशिष्ठ, विश्वष्ठवंगी । काष्यायिस (सं० क्ली॰) क्षयास्य प्रयसी विकारः कष्ण-प्रयस् प्रण्। १ अपण जी इनिर्तित द्रव्य, काली को हैकी

बनी हुयौ चीत्र। २ लीह, लोहा। (वि॰ ) ३ सन् लौंड निर्मित, काले लोहेका बना चुता। काच्यि (स॰ पु॰) कं गास्य भवत्यम् क्रागाः इञ्। १ कामः देव । र गन्धर्वविशिष । २ व्यामक पुत्र श्रु तदेश। ४ प्रदान्त्र । कार्पाः (सं० स्ती०) कार्पाः - ङीप्। शतावरी, सतावर। काष्ट्यं (सं• क्ली॰) क्रयास्त्र भावः क्रया स्रज्। क्रया-वर्षता, स्याही कालापन। कार्णायम (सं वि वि ) १ क्रप्णायमनिर्मित, काली लोईका बना। लोह, को हा। कापा (सं० स्त्री॰) कर्पित प्रत्न, क्षप स्वार्धे गिष श्राधारे सनिन्। १ युद, लड़ाई। भावे मनिन्। २ कपण, जोताई। कार्पा रो ( सं॰ स्त्री॰) कार्पा व पंण राति ददाति, कापाँ-रा-ङोष्। श्रीपणीं हन। कार्पार्धे (सं०पु०) कार्पार्धी विकारः, कार्पारी-यत्। स्रीपणींहचका अवयव। कार्पार्थसय ( सं॰ ति॰ ) स्रीपर्णी वृत्त हारा निर्मित । काष्यं काष्यं देखो। कार्यं (सं॰ पु॰) स्रष्-क खार्यं यण्। शासहस्र। कार्यवन ( सं॰ ली॰ ) शान इनका वन। काष्ठ (सं० पु॰ ) १ सर्जतक, धूनेका पेड़ । १ सप्य-सार मृग, काला हिरन। काल (सं क्ली ) कु ईषत् क्र खलं लाति ग्रह्माति, कु-ला-क, को: कादेश: यदा धातुषु कुत्सितक्वतया फलित, कु-ग्रल्-प्रच्की: कारेगः। १ लीह, खोहा। २ ककोल, शीतलचीनी। ३ कालीयक नामक गन्धद्रय विशेष, एक खुसबूदार चीज। (ति॰) कर्ण वर्षं-विशिष्ट, काला। (पु॰) ५ क्त गावर्ण, काला गंग। ६् सृत्यु, मीत । ७ महाजान । ८ ग्रनियह । ८ कासमर्द ष्टच, कसौदेवा पेड़। १० रताचित्रक, लाल चीता। ११ धूना, रास, लोवान । १२ को किन, कीयल । १३ ग्रिव । १४ विष्णु। १५ पवतविश्वेष, कोई पदाड़। कलयित मायुः कल-णिच् पचाद्यच् ततोऽग् यदा कसयित सर्वाण सूतानि, कल-णिच्यच्यय्। १६ समय, वता। इसका श्रापर इंस्क्रत नाम दिए और अने हा है।

कालमें रंखा, परिमाण, पृथक्त, संयोग भीर विभाग पांच गुण डाते हैं। साधारण विभाग तीन प्रकार है,— भून, भविष्यत् श्रीर वर्तमान । बीतजानेवालीको भूत, चलन वालेको वर्तमान और यानेवाले समयको भवि-यत् कइते हैं। किसी किसी गास्त्रमें कालके कई साधारण विभाग है। उनमे ज्योतिषशास्त्रोक्त विभागींको ही हम सददा गिना करते हैं। एतद्वित्र पायुर्वेदादि शास्त्रमें भी कालका विभाग निर्दिष्ट है। सुश्रुतसंहिता-में कहा है, कि काल नित्य पदार्थ है। उसका श्रादि, सध्य श्रीर विनाग नहीं होता। सूर्यको गतिक शतु-सार कालको निमेप, काष्टा, कला, सुझते, घडोराव, पच, मास, ऋतु, पयन, संवत्सर और युगमें बांटते है। लघु वर्ष वालर्तमें जो समय लगता उसका नास निमेष पड़ता है। १५ निमेष की काण्डा, २० काष्ठाकी कता, २० कताका सहत, २० सुहत्वा श्रहोरात, १५ श्रहोराद्यमा पच, र पचना मार, र मारका ऋतु, ३ प्रतुका अयन, २ अयनका वलार और १२ वलारका युग मानते हैं।

न्यायके मतर्से कास विभू, पर्यात् प्रपरिच्छित्र परिसाणविभिष्ट और च्येष्ठल तथा कनिष्ठल ज्ञानका कारण एक पदार्थ है। वह अनुमान दारा सिद्व होता है। श्रेतीत्व प्रभृति व्यवहारमें कालही एकमात उप-योगी है। काल न रहनेंसे कैसे व्यवहार किया जा सँकता कि वह पतीत, वह वर्तमान भीर वह भवि-यत्था। कोई कोई नैयायिक काल श्रीर दिक्की ईखरसे श्रीमन बताते हैं। न्यायके सतमें खरहकाल श्रीर महाकाल भेदसे काल दो प्रकारका है। सन्द-क्री कालका नाम खख्डकान है, फिर विभु शीर प्रस्यकालमें भी विनष्ट न होनेवाले कालको महाकाल कहते हैं। चग, दगड़, पल, विवल, दिन, मास शीर वसर प्रश्ति व्यवसारमें खगडकाल ही कारण होता है। क्योंकि मूर्वने परिस्पन्द श्रर्थात् गमन द्वारा इस मास श्रीर दिन प्रश्ति व्यवहार करते हैं। महाकाल-में संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग शीर विभाग पांच गुण हैं। कं।ईकोई नेयायिक जन्य पदार्थ मालको खाउनाम बताते हैं। खुराइनानका अपर नाम

काकी शिव है। काकी विधि चार प्रकारका होता है। १म कालोपाधि क्रिगाजनित विभागको प्रागमाव-विधिष्ट किया है। हैसे दो संयुक्त द्रायमें वियाजक उत्पन्न होनेसे परतण हो वह दानों बंट जाते भीर विमागनी प्रागमावका विनाश लाते हैं। उसके पीछे प्रन्य किसी देशादिक साथ उसके संयोग और प्राग-भावका नाग होता है। पाई क्रिया भी नष्ट हो जाती है। इस खन पर यही देखाते हैं-जिस समय किया चलन इयी उधी समय वह विमाग प्रागमाविश्यंष्ठ वन गयी। सुतरां उत्पत्तिकास वह क्रिया प्रधम कालीपाधि है। पूर्वसंधीगविष्यष्ट विभाग रय काली॰ पाधि कहनाता है। जैसे पूर्वीत स्थ तार किया उत्पन होनंकी परचण विभागकी उत्पत्ति हुयी। विन्तु उस समय संयोग बना रहा। उसके दूपरे चण वह विनष्ट हो जावेगा! सतरां विभागको छत्पत्तिक समय विभाग पूर्वसंयागविधिट रहा है। पूर्वसंयाग नाम-विशिष्ट परवर्ती संयोगका प्रागमात ३य काली अधि होता है। पूर्वीत खलवर पूर्वेस यांगके नाम समय परवर्ती संयोगका प्रागमाव है, सुत्रां पुर्ववर्ती संयोगकी नागविधिष्ट परवर्ती संयागका प्रागभाव उस समय ३य कालोपाधि कहनाता है। उत्तर रंयोगविग्रिष्ट क्रिया ४ र्थ कालोवाधि है। पूर्वेत स्थलपर जब उत्तर संयोग लगेगा, तब क्रिया उत्तर संयोगविधिष्ठ होनिसे ४थ कालोपाधि वनेगा।

द्रियं वेदमें कान हो सबस्र ह कहा गया है,—
'कालो पत्र बहित समर्गमः सहसावी जमरा मृश्विताः ।
तमारोहित कवेशे विपिशतहस्य चन्ना सुनानि विद्या ॥१॥
काली मृतिमस्त्रत काने तपित स्ट्री
काले ह विद्या मृतानि काने चलु विप्रमृति ॥६॥
काले मनः काने प्रायः काले नाम समाहितम्।
कालेन सर्ग मन्नाग्रतेन प्रजा दमाः ॥७॥

( वयर्व स हिता, १८ काण्ड, (३ स्कू )

''काले वर्ष समेर्ट देविभ्रो सागस्वितम्। काले शरूर्षप्रसः काले कालाः प्रतिष्ठिताः ॥॥॥ काले वसित्रयः दिवाऽययो चिधितष्ठतः। इटं च लोकं पर्म च लोकं पुष्णाय लोकान्त्रष्ट नैय पुष्णा। सर्व स्ति शत्तिनित्त महाया कालः स ईयते प्रमो मु दंबः ॥६॥" (१८१४ स.क.)

## मद्याखपुराणमें भी लिखा है,-

'सत्य, त्रेता, द्वापर घोर किल चारी कालके सुम्ब हैं। सत्य युग चार जिल्लाविशिष्ट खेतवणे, चेता विकिन्नाविशिष्ट यहाविशिष्ट यहावणे, द्वापर युग दिजिल्ला विशिष्ट रक्त पिङ्गलवणे एवं भयद्वर; घोर किल्ल-पुन: पुन: लिल्लामान एक जिल्लायुक्त रक्तचलु विशिष्ट क्रपणवणे छोता है। ब्रह्मा, विष्णु घोर यन्न तीनों वानके कलाखरूप हैं। समुदाय चराचरमें कालके लिये द्रसाध्य कुक्त भी नहीं। काल हो मर्बभूत स्टंट कर फिर क्रमण: संदार करता है।"

( हल्लाखपु॰ चन् पङ, ३२ ५० )

कानक (सं॰ लो॰) कान स्वार्धे कन् यदा कलयति ्मोदयति रहताम्, कल-णिच्-रवुल्। १ कानशाकः, नारी। काल्याक देखीः २ यसत्, गुग्दा। (पु०) ३ जतुक, इंसली। 8 श्रलगर सपं, पानीका एक सांप। ध्राध्यसविगेष, एक श्रादमखीर। ६ चत्रुका हृत्या श्रंश, श्रांखकी पुतन्ती। ७ वीजगणितास श्रव्यक्त राशिकी एक संजा। प जनपद्विशेष, एक वस्ती। पत्ञ्जलिके महाभाष्य मतसे उक्त स्थान प्राचीन श्रायां वर्तको पूर्वसीमा था। (पा रः । १० महामः घ) ८ कीई प्रसिद्ध जैनस्रि। वह महावीरनिकी गर्क ४३५ वर्ष पोक्के की वित थे। किसी के मतानुमार छन्होंने पद्यं प्रणापवे बदला था। कानक ही गर्दिभक्षके ध्वं सकी कारण थे। १० कोई है न सिंदा पहली भाद्र-पदकी मुक्तपद्मीको पर्युषणापर्व होता था। मनक स्रोगोंक सतमें छन्होंने सहादीर-निर्वाणके ८८३ वर्ष पीक्ते श्रष्टीत् प्रश् विक्रम संवत्को पश्चमीसे चतुर्धी-तिथिमें पर्वदिन स्थिर किया था। इनके हो मतानुमार खेतास्वर जैन पयुषण पव<sup>8</sup> मानते हैं। परन्तु दिगस्वर कैन चब भी वही महावीर खामी दारा उपदिष्ट शक दंचनीकी ही पर्द प्रारंभ करते हैं। (वि॰) ११ काल-वण्युक्त, काला। १२ अनित्य वण्विधिष्ट, कचे रंगवाला। १३ रत्तवण, सुख, लाल।

कालकद्वट (सं॰ पु॰) गिलोद्य फलब्रक, गिलोटका पैड़। कानकचु (सं• स्त्री॰) काला कप्णवर्ण कचुः. कमैवा॰। कचुभेद, कालो घुइया।

कानक चर्षं (संकत्तीक) चूर्णं विशेष, एक वृक्ती।
ग्रह्मूम, यवचार, पाठा, व्योष, रसाञ्चन, तेजीह्ना,
विमाना, चिवक भौर शह ली ह वरावर वरावर कूट
पीन जौद्रके साथ सुखर्मे रखर्नसे दन्त, सुख तथा
गनरोग विनष्ट होता है। (चक्रपाविक्त)

कालक्षत्र (सं० क्लो०) कार्लक्षणवर्णकस्त्रम्, कर्मधा०। १ नोसपद्म, कालाकंवसः। (पु०) २ कोईः दानव।

कानकटङ्ग्ट (सं॰ पु॰) कानक्यः कटङ्ग्टः, सध्य-पदनापी कर्मधा॰। श्रिव, सहादेव।

"देखवो पचवो ताबी खखी कालकटहरू: ।" (सारत, अनुमानन ६० अ०)

कालक एटक (सं० वि०) जानः क्षण्यवरः क्राह्यते इस्य, बहुत्री । क्षण्यवर्षं क्राह्यते काले-कांटे-वाला। (पु०) कालक उदेखी।

कानक स्ट करस ( सं० पु०) रस विशेष, एक द्वा। होरक भस्म १ भाग, पारद २ भाग, प्रभ्न ३ भाग, स्वर्ण ४ भाग, तास्त्र ५ भाग, श्रीर तो त्या नी ह कि इ ६ भाग श्रम्म गर्मे ३ दिन मर्दन करते हैं। फिर यव चार, मिने चार, सो हागा, श्रीर पञ्च नवण उक्त मिटें त द्व्यके समान हान्य ३ तोन दिन निगुण्डिकाके रसमें रग हा जाता है। स्वर्ण पर चूर्ण वना श्रष्टमांग विषयणे एवं सो हो गिका फूना मिना कर १ दिन निवृक्ते रसमें घोंटन से यह श्रीपत्र प्रस्तुत होता है। मात्रा २ गुझा है। पाट्र कि के रसमें यह खाया जाता है। स्मन्न से वनसे वातरीग श्रारोग्य होता है।

(रसेन्द्रचितामणि ८ प॰ )

काल प्रस्तु (सं पु ) कानः स्याप्त : कर्णा यस्त्र व्याप्त । १ शिव, महादेव। २ पीतगाल हस्त, प्रस्ते का पेड़। ३ मयूर, मार। ४ खष्त्रनपत्ती, खड़रेवा। ५ कस्ति हु, विड़ा । ६ जल-सु इ.ट. सुरगःती। ७ कासमदेश्व, कसोदी। द श्रम्थकात्र, श्रंधा कीवा।

कालक राहक (मं• पु•) काल: क्रायाः करहे अस काल-क राहक प्रकालक राह लार्यक त्याः १ दालाङ पची, एक चिडिया। २ पीतमालहच, श्रमनेका पेड़ । कालकन्द (सं॰ पु॰) महाकन्द, बड़ा डला। कालकन्दक (सं॰ पु॰) काल: कन्द इव कायति प्रकाशते, काल-कन्द-कै-क यहा कालं क्षण्यसपँ कन्दित स्कष्पतया स्पर्धते, काल-किट-श्रम् खार्थं कन्। जनसपँ

पनि सांप।

कालकन्ध (सं० पु०) तसालका पेड़।

कालकन्ध (सं० स्त्री०) जरा, बुढ़ापा।

कालकमुष्क (सं० पु०) साम्मप्रम, धर्द्धापाटिलका,

काले फूलका वनपत्तास टाक।

कालकर स्त्र (सं० पु०) काला कस्त्रा।

कालकर स्त्र (सं० स्त्री०) समयका स्थिरीकर स्त, वत्तका

ठहराव।

कालकिणिका (सं० स्त्री०) कालस्य कणिका द्रव, उप-

मित समा। श्रमच्मी, बद्दिस्मती। कासकर्णी (सं० स्ती०) कालः कर्णोऽस्याः, कालःकर्णः श्रम्-डीप्। श्रमच्मी, बद्दिस्मती। श्रम्भी देखी। कालकर्म (सं० क्ती०) कालं श्रमिष्टकारि कर्मः, कर्मधा। १ श्रमिष्टकारक कार्यः, बुराई पैदा कर्मन्वाला काम।

''येलं योजितसात महता कालकर्मणा।'' रामायण ६। ७२

२ चत्य, मीत।

कालकलाय (सं०पु०) कालः क्षणावणः जनायः, कर्मधाः। १ क्षणाकलाय, काला मटर। २ काला उड़द।

कालकल्प (सं० हि०) ईपत् समाप्तः लालः, लाल-कल्पप्। यमतुल्य, मीतकी वरावरी करनेवाला। कालकवि (सं० पु०) अर्ग, आग। कालकविचीय (सं० पु०) कालको हची यह देशे तह

भवः, कालक-वृत्त-छ। काकचरित्र एक ऋषि। कालकस्तूरी (सं० स्ती०) कस्त्री वृत्त विशेष, एक पेड़। इसका वीज मनकर संखनसे कस्त्री की तरह महकता है।

कालका (सं॰ स्ती॰) काल एव स्वार्धे कन्-टाप्। १ कालक्यनामक असुरोंकी माता। २ पचिविशेष, एक विडिया। ३ दचमाता। ४ वैम्बानरकी कन्या। Vol. IV. 140 कालकाच (सं०पु०) श्रसुर्विशेष, एक राज्यसः । कालकाच्च (वै०पु०) १ वेदोल कालचिन्हयुत पश्चभेद, कालि निशान्का एक जानवरः। २ राशिभेदः। कालकार (सं० ति०) समय बनानेवाला, जो वल पैदा करता हो।

कालकारित (सं॰ व्रि॰) समयपर किया हुवा, जो वक्तरी वना हो।

कानकामु न (मं॰पु॰) खग्दूषणको मेनाका एक अधिपति। इसे रामने मारा था। (रामायण)

कालकात (सं०प्र०) कालं कलयति नोदयति, काल-णिच्-कल-अण्।१ परमेश्वर '२ सन्द्राज प्रदेशस्य टाङ्ग्दवरका निकटवर्ती एक प्राचीन तीर्थस्थान । कालकीर्ति (सं०प्र०) एक राजा, यह असुर सुपर्णकी समान थे।

नालकील (सं० पु०) कालं प्रक्ततकालोपयुक्तं सुप-सङ्गितनं नीलयित श्राह्मणोति, काल-नील-ग्रण्। कोलाइल, इसा। किसी प्रसङ्गके समय कोलाइल उठनेसे वह प्रसङ्ग दव जाता श्रीर 'नालकील' कहलाता है।

नान नुगर (मं॰ पु॰) मानेन वालक पिणा परमेखरेण नुगराते पसी, नान-नुगर कम णि घन। यम। नान नुष्ठ (सं॰ ली॰) नानात् कप्णपर्वतात् नुष्यते, नान-नुष्य कमेणि ता। पार्वतीय सत्तिकाविशेष, नाम प्राडकी मही। कहु इस्ता।

कालकूट (सं १ पु॰ क्ली॰) कालस्य म्हत्योः कूटं दूत इव उपिन यद्दा कालं शिवमिय कूटयित श्रवसादयित, कालकूट श्रच्। १ विषसामान्य, मामूनी जहर। २ वो ज, खून खराबी, । ३ वलानाम, बच्छनाग। ४ काक, कीवा। ५ गिरिविशेष, एक प्रष्टां । यह वतमान कालीगण्डक नदीके निकट श्रवस्थित है।

" क्रक्माः प्रस्थितासे तु मध्ये न क्रक्जाङ्कतम्। रम्य पद्मसरो गला कालक्टमतील च॥" (भारत २।२०।२६)

६ स्थावर विषविश्रेष, काला वच्छनाग । देवासुर युडके समय पृथुमाली नामक कोई श्रमुर देवगण हारा मारा गया था । उसके रक्तसे श्रम्बत्य द्वचकी भांति एक द्वच उत्पन्न हुवा। उसी द्वचके निर्योगका नाम काल- षूट विष है। यह विष शृहवी, को द्वा पीर सलय पर्व तमें होता है। कानकूट को घोषित करने के निये प्रयम ३ दिन गोमूलमें भिगोक्तर रखते हैं। फिर रुप पते लमें जोण वस्त ज्वा भिगो कुक दिन बांध कर रखने पर यह शृद्ध होता है। कान कूट प्राणाना प्रक्र, सर्व भरोरवापो, श्रामगुणवहुन, श्रोजः, रुखा, सन्धि- कंधका घेषिल कारक, रंयुक्त द्रव्यका गुणग्राहक भीर वृद्ध नाग्रक है। किन्तु विग्रुद्धि होने दे कान कूट के उक्त सकन गुण घट जाते हैं। ऐसे अग्रद्धर गुण रखते भी युक्तियुक्त रूपसे प्रयोग करने पर यह रसायन श्रीरवायु, श्रोपा तथा सन्दिपात दोषनाग्रक है। (भावपकाण) रूप स्व भेद, एक जह । इसका हच सी गियाकी तरह रहता श्रीर सिक्तम तथा सीट रेशमें मिनता है। इस पर हु सुद्र गोनाकार विह्न होते हैं।

काल् क्रूटक (स'० पु॰ क्ली॰) सालस्य क्रूटमिय कायति प्रकायते, काल-क्रूट के-क। १ कारस्कर हन, कुचिलेका पेड़। २ कारस्कर फल, कुचिला। ३ थिय, महादेव।

"ततो दुर्गीधनः पापकः च र कालकृटकः स्।

विष' प्रचे प्यामास भोनस्ति विषास्या ॥" महाभारत १।११८ प्र॰ कालक्टइट (सं॰ ए॰) कालः कालवर्णः क्टइटः क्रिटइटः कम्धा॰। कालवटङ्कटः सहादेव।

कान्तकूटरजोद्गर ( सं॰ पु॰ ) रास ।

कालक्टि (सं० ति०) कलक्टि भवः, कलक्ट-इञ्। सालवावश्रवप्रत्ययवकलक्टास्मकादिन्। पा ४।१।१०३। कलक्ट-जात, कलक्ट सुल्जर्मे पैदा होनेवाला।

कालकत् (सं० पु॰) कालं करोति उदयास्ताभ्यां कालस्य दण्डादि परिमाणं करोति इत्यर्थः, कालका किन् तुगागमः । १ स्यं, श्राफताव । २ परमेश्वर । कालकात (सं० पु॰) कालेन परमेश्वरेण कतः स्टः यहा कालं कालपरिमाणं क्षतः कर्ता काल-क कर्तर का । १ स्यं, स्राज । २ पापविश्रोण, एक गुनाह । इसके मिटानेका काल निर्दिष्ट होता है। (ति॰) ३ काल जात, वक्षसे पैदा । ४ निर्दिष्ट, सुकरर । ५ कुछ समयके लिये रखा हुवा।

कालवंतु (सं॰ पु॰) एक देवीमक्ता इन्द्रपुत्र भीकास्वर महादेवकी प्रभिगायसे धर्मकेतु नामक व्याधके युत्र हुये थे। उस समय उनका नाम काल हेतु पड़ा था। (कविकरण चणी)

काण्वय (सं॰ पु॰) आल्काया प्रपत्यम्, कालका ढञ्।
एक दानव । ह्यासुरके सन्तेवर कालकेय समुद्रमे
रहते भीर राश्रिकालको गुप्तमावसे देवगणका भनिष्ट
साधन करते। फिर देवगणने सनमें कितनी ही की
सार खाता। भविष्ट कालकीय हिरख्यपुरमें जाकर
ठहरे। पीछे भ्रज्ञिनने उन्हें भी निस्त किया।
(हिरस्थ १०३-१०५ क०)

कान्तकेशी ( सं ॰ स्त्री ॰ ) कान्त: केश दव पतादिय स्था: का तकेश छीव्। १ नीनी, छोटानीन । २ कानकेशयुक्त स्त्री, काले वालीवाली श्रीरत। ३ काल देवी। कालकोटि ( सं॰ स्त्री॰ ) देगविगेष, एक सुल्त । कालकीठ (सं॰ पु॰) कन्दगाक विग्रेप, तरकारीका एक डना, इसे प्रायः लोग मनमारू कहते हैं। कान्तकोठरो ( डि॰ स्त्री॰ ) कारागारका स्थान विग्रेष, कैंद खानेकी एक जगह। यह सङ्घीण धीर प्रस्वकार-सय होती है। इसमें प्रलग रहनेवाले केंदी रखे नाते हैं। २ कलकत्ते के फोर्टविनियमकी एक जगह। इसर्में सिराजुहीलानी कितने ही श्रंगरेजीं की कैंद किया था। कानक्रम (सं•्पु॰) समयका प्रवाह, वक्तकी चान । कारतिया ( सं॰ स्त्रो॰ ) कार्ते ययाकारी निष्यता यतु-ष्ठिता वा क्रिया, सध्यपदनी॰। १ ययाकान सम्पादित कार्य, वत्तमे तिया हुवा काम। २ ऊर्ध्व देहिक कार्य। २ कालनिर्देग, वक्तका ठहराव । ४ सर्वे सिंहान्तका एक श्रध्याय।

कालक्षीतक (सं॰ क्षी॰) नानीत्रच, नीनका पेड़। कालचेष (सं० पु०) कालस्य चैतः ६ तत्। १ समयका चितवाचन, वक्षकी वरवादी। २ कर्तव्य कार्यके समयका लङ्कन, देर।

''उत्पर्मान द्वतमि चले मत्प्रियां वियासीः।
कालचे पं कक्षमस्त्रमी पर्वत पर्वत ते॥'' (भिषद्त रह)
कालचे पण (सं॰ ल्ली॰) कालस्य चे पणं चितवाइनम्,
६-तत्। कालचे प, वक्षका गुज़ार।
कालखं (सं॰ पु॰) १ दानवविभेष। २ यज्ञत्।
कलेजा।

मान एड्न (सं की ) वालेन कालान्तरेण खन्नति विद्यति गच्छिति, कान-चिद्यल्यः। यस्त्, कलेजा। सालखग्ड (सं की ) कालं स्पात्रणं खण्डं सांस-खण्डम्, कर्रधाः। १ यस्त्, कलेजा। २ कालप्रति-पाटक एक ग्रन्थ। ३ यस्त्र्रोगिरेट, कलेजिकी एक बीसारी।

वालगङ्गा (सं० स्ती०) काली क्षरावर्षा गङ्गा गङ्गावत् पवित्र कारिणी, कर्सधाः । १ यसुना नदी । २ सिंहल-की एक नदी ।

कालगण्डिका (म'० स्त्री०) नदीविश्रेष, एक द्रामा।
श्राजकन इसे कालीगण्ड क कहते हैं।

कालगण्डेत ( हिं॰ पु॰ ) सपं विश्वेष, काली गण्डेवाला सांप।

कालगन्ध (सं० पु०) कालः क्षणावर्षः गन्धः गन्धवत् द्रश्यम्, कर्भ्धः । १ काला श्रगुत् नामक श्रीपव। २ वाललेग, थोड्। कालापन। ३ काला चन्दन। ४ सर्पविशेष, विशेषिक्सका सांप।

कानगति (सं॰ स्ती॰) समयका प्रवाह, वक्त.की चान।

कालग्रन्य (सं० पु०) कालस्य ग्रन्थिरिव, उपितत समारा वलार, साल, वला,की गांठ।

कानपास ( रं॰ पु॰ ) कानस्य कतान्तस्य ग्रासः, ६-तत्। सत्य, भीत, वक्षका कीर।

कालघट ('स' १ पु॰ ) एक ब्राह्मण । जनमेजयकी सपे-्यज्ञमें यह भी पौरोहित्य कार्यं पर नियुक्त थे।

( भारत, छादि पूर् घ० )

कानवाती ( चं ० व्रि ०) काने यथाकाले घातयति नाग-्यति थिनि । यथाकात विनामकारक, वक्तमे मार्ने-वाना ।

यानङ्गत (सं॰ पु॰) जुन्सितोऽपि अलङ्गः, कोः कारेगः। सुवर्णसुखी, सोनासुखी। २ काससद<sup>°</sup>, कमोंदो।

कालवक (सं क्ली॰) कालस्य कालगतेयक्रमितः, ई-तत्। १ कालकृष चक्रा, वक्ष्णा पश्चिम या फिर। चक्रवी भांति इसमें भी नीमा, नामि श्रीर अगदि प्रस्ति कल्पित हैं। सत्यपुराणके मतानुसार दिवा- भागका पूर्वोक्न, मध्याक्च एवं अपराक्च तीन यंग तीनों नाभि, इंवत्वर परिवत्वर प्रभृति पांच अर अर्थात् यानाका श्रीर कही त्रत्तु कालचक्रके निम पर्यात् प्रान्तभाग हैं। दिवादि कानावयव नियत चक्क को भांति घूमता है। इनीचे कालचक्क माय उपमित हुवा है। स्थातमें लिखते हैं कि निमेशिद युग पर्यन्त कानावयव नियत घूमनेंचे कुक कोग कालचक्क कहा कारते हैं। २ ज्यातिश्वक्त विग्रेष। ३ राजा लोगोंके विजयपद ८४ चक्कोंमें एक चक्क। वक्ष देखी। ४ दानके लिये रीप्यनिमित एक चक्क। यह चक्क दान करनेंचे अपस्त्याका भय नहीं रहता। ५ दण्ड विग्रेष। ६ भोटपचित एक कालजापक चक्क। (पु०) ७ अस्ति। विग्रेष, एक हथियार।

कालि विन्ति क्ष ( च'॰ पु॰) कालं चिन्तयित विचारयित, कालि क्लि ख ल्। ज्योति विद्यु, नजूमी, समयको विचारनिवाला।

कालचिक्र ( एं ॰ लो॰ ) कालस्य सत्योजीपकं चिक्रम, सध्यपः। सत्युद्धापक नचण विशेष, मौतकी अनामतः। कामीखण्डमें उत्तरे कई बचण निष्के हैं,—"जिसके दिचिष नाषापुटसे एक श्रहोरावकाल निखास चलता. वह तीन वर्ष में अवस्य सरता है। ऐसे ही दो भ्रही-रात्र या तीन धहोरात्र चलनेसे डिढ़ वर्ष तक आयु:-कांल रहता है। नासापुटदय परित्याग कर वाय यदि सुखरी भाता जाता, तो मनुष्य तीन दिनमात जीवित देखाता है। इसी प्रकार सूर्व सप्तम राशिस्य शीर चन्द्र जनानचत्र छ होनेसे पनसात् मृत्यु भाता अकस्मात् किसी व्यक्तिको जो व्यक्ति स्रया वा विङ्गलवर्ण की भांति समस्तता, वह दो वर्ष में मरता है। मन, सूत शीर शक्त श्रयवा सन, सूत्र शीर चुत (खखार) एक साथ गिरनेसे एक वलरमात्र पायु:-काल रहतां है। की व्यक्ति श्राकाशमें इन्द्रतीलवण सप सकत सचरण करते देखता, वह कह मास जीताजागता है। फिर परिन्तार दिवसकी सूर्य की विपरीत दिक पूल्लार दारा छोड़ने पर यदि जलमें इन्द्रधनुः देख पड़ता, ती भी मनुष्य कह मासमें नरता भवनी जिल्ला, नासिकाका ध्यमाग, स्तूद्यका ₹ 1

मध्यस्थल श्रीर नेत्रच्योति: देख न पड़नेसे श्रत्य दिनमें ही सत्यु होता है। नीलादि वर्ण वा श्रस्तादि रस अन्ययाभावमें अनुभव करने धर्यात् वस्तुका प्रक्तत वर्ण को इ अन्य वर्ण देख पड़ने और वसुका प्रकत , शास्त्रादन पा श्रन्य शास्त्राद सिन्तनेसे ६ सासने सध्य उच्च प्राजाता है। कग्छ, घोष्ठ, जिल्ला घोर तालु प्रऋति खान निरन्तर स्खनेसे ६ मासमें मनुष्य सरता जिसका दन्त, नख श्रीर नेत्रकोण नीलवण लगता, उसका भी श्रायु:काल ६ माससे प्रधिक नहीं चलता। मैधुनकालमें सध्य श्रीरशेष समय छींक षानिसे ५ मासमें सत्यु होता है। सानने पोक्छे प्रथम ही जिसका वच:खल भीर इस्तपद सुख जाता, वह व्यक्ति ३ मास मात्र जीवित रहता है। धृनि श्रीर करं मने मध्य जिसका पदचिक्न खण्डरूपसे उभरता, वह ५ सामके मध्य मरता है। देह नियन रहते भी जिसकी छाया हिनती डुनती, उसकी नीवितावस्था 8 मास तक चलती है। जिस व्यक्तिको प्रतिधिस्वर्मे ्षपना मुक्ट और मस्तकादि देख नहीं पहता, वह उसी मास चन बसता है। बुद्धि भ्यान्त होना, वाक्य ्गिर जाना और रातको इन्द्रधनु, दो चन्द्र ग्रयवा ्याकाय नचत्रशून्य, दिवाभागमें दो स्य<sup>९</sup>, आकायमें नचत्रसमूह, चारोदिक् एक ही समय दन्द्रधनु, पिशाच-्रमुख, एवं बच्च वा पवंत पर गन्धव<sup>े</sup> देखाना सब श्राश स्त्य के लच्चण हैं। इनमें एक भी उपस्थित होनेसे एक ं मासके सध्य ऋत्यू पाता है। इस्त दारा कर्णे श्रावरित कर जो व्यक्ति किसी प्रकार शब्द सुन नहीं सकता, , छसका जीवन जैसे-तैसे चलता है। स्त्रू व व्यक्ति इठात् क्षण प्रयवा क्षण व्यक्ति चठात् स्यूल ची जानेसे एक मासके मध्य सत्यु पाता है। श्रपनी काया दिचणदिक् अवस्थित होनेसे पांच दिनमें पञ्चल मिलता है। जो व्यक्ति स्वप्नमें अपनेको पिशाच, यसुर, काका, भूत, हेत, कुक् र, स्ट्घी, खगाल, गर्भ, श्कर, श्राम, उट्ट, वानर, श्लेनपची, श्रश्वतर वा द्वक प्रसृति जन्तु द्वारा भक्तण वा प्राकष ण किये जाते देख पाता, वह एक वर्ष पीक्ते सर जाता है। स्वप्नमें प्रपना शरीर गन्ध, 🧗 पुष्प श्रीर रक्तवस्त्र द्वारा भूषित देखनेसे प्रमासके मध्य

मत्यु होता है। धृलिराशि, वस्तीक, यूप प्रथवा देख पर प्रारोहण करते देख ६ मानमें मतुष्य प्राण कोहता है। फिर स्त्रमें गर्द भ प्रारोहण कर भूषित गरीर दिचिणदिक जाने प्रथवा प्रपना मस्त्रक किया गरीर प्रष्क काष्ठ एवं त्यायुक्त देख पानसे भी प्रायु:काल ६ मास रहता है। स्त्रमें क्षण्यवस्त्र पहने ग्रीर लौह-दण्ड लिये क्षण्यपुरूपको सम्म ख खड़ा देखनेसे ३ मासके मध्य मनुष्य मर जाता है। स्त्रमें प्रतिकणा-वर्णा कुमारी त्रानिङ्गन करनेसे एक मासके मध्य सत्त्र प्राता है। स्त्रमें वानर पर चढ़ पूर्व दिक् गमन करते देखनेसे ५ दिनमें यमलोक यावा होतो है। क्षपण व्यक्तिका हठात् दाता त्रीर दाता व्यक्तिका हठात् कृपण हो जाना भी सत्युका एक नजण है।"

श्रायुर्वेदगास्त्रमें भी सत्युक्ते नानाप्रकार लचग निर्दिष्ट हैं। जैसे सुश्रुतमें — ग्रारीरका ग्राचार व्यवहार स्वाभाविक अपेचा अकारण विक्तत ही जाना संजे-पर्मे मृत्युका जचण वाहा जाता है। जो व्यक्ति-किसी प्रकारका ग्रन्द न होते भी दिग्र ग्रन्द सुनता भीर इमीपकार जिसे समुद्र मेघ प्रस्तिका-शब्द न निक्तलते भी दिव्य शब्दसमृह सुन पड़ता एवं ग्रन्ट होते जो नहीं सुनता ग्रयवा प्रन्य ग्रन्टकीः भांति उसे समभाता श्रर्थात् विरिक्तकारक गन्दरे सन्तृष्ट तथा सुगव्दसे असन्तृष्ट रहता; उसका सत्य श्रतिभय निकट ग्रा पहुँचता है। गीतन द्रश्य चचा एवं उपा द्रव्य शीतन नगनी, शीतपीड़ित होते उत्पासमंसे कष्ट पड़ने प्रयम प्रत्यन्त उपा-गाव रहते शीतसे कंपने, प्रहार वा श्रह्नक्केंदन कर-नेसे किसी प्रकार वेदना न सालूम पड़न, शरीरपर धृत्ति उड़ने, गरीरका वर्ण वदसने, या मर्व गरी-रमें मूल जैसा पदार्थ निकलने, स्नानके पीके अनु-लिपनादि गावमें लगाते, नील मिलका मा जुटने श्रीर श्रकस्मात् सुगन्धि वातक में निकच चलनेसे भी सनुष्य मृत्युषासत्र माना जाता है। रससमूह जो व्यक्ति विपरीत भावसे श्रास्त्रादन करता श्रीर यथा-युक्त रससम्ब्ह जिसके लिये दोषष्ठि कारक तथा

चययायुक्त रमसस्रूह दीयशान्तिकारक एवं चनि-वृद्धिकारक रहता, वह श्रत्य दिन पीके ही चल वसता है। सगन्ध द्रय दुर्गन्ध लैसा लगने श्रयवा विन्तुन किसी वसुका गन्ध मालूम न पड़नीसे मृत्य प्रामन्त ममभा जायेगा। गीत, ष्रणा कालको षवस्या एवं दिक् प्रभृति विषयीत भावमें श्रनुभव वरने, दिवाभागमें सकल ज्योतिय पदार्थे प्रज्वलित तथा रात्रिकी सूर्यकिरण, दिनकी चन्द्रकिरण, मैघ-श्च समयमें विदा्त्, विद्युत्मे वज्रात, निर्मेस श्राकाण भववा प्रामाद प्रसृति स्थानमें मेघ, वायु द्याकाशको सृतिं, पृष्टिवीको धृष, नीसार राधवा वस्त्रादि द्वारा अपनेकी आवरित, लोकममू-इकी प्रव्वनित प्रथवा जलम्रावित देखेगा, वह वस्त दिन नहीं जीवेगा। फिर पाकाशमें लोंके साथ करुसती, भ्रव एवं पाकाशगङ्गा, श्रीर च्योत्स्ना, दर्पण तथा उपा जसमें अपना प्रतिविस्व न देख सकनेवाला भयवा विक्रत एकाङ्गर्छीन श्रन्य प्राणी विवा कुछ र, काफ, कड़, रहभ, प्रेत, यच, राचम, पिशाच, पर्प, इस्ती वा भूतके प्रतिविस्वकी भांति देखनेवाला भी गीन्न ही मरता है। प्रज्य-नितका वर्ण मय्रकर्णको भांति देखने अधवा श्रान-में धम न देख पड़नेसे मृत्युका सचण समभा जाता है। एतद्भिन्न गरीरक अवयवका ग्रुलांग क्रपावर्षे, सपांत्र ग्रुलवर्णे. रक्तवरकी श्रन्यवः र्थता, खिर पदार्थकी श्रस्थिरता, शस्थिर पदा-र्धकी स्थिरता, ष्टश्रत्वसुकी चुद्रता, चुद्र वस्तुका हरुत्त, दोर्घ फ्रस, फ्रस दीर्घ, निःसरणम अनुपयुक वस्तुका नि:मरण, नि:सरणर्मे चपयुक्त वस्तुका श्रनि:-मरण, शक्सात् गरीरकी शीतलता, उपाता, सिम्बता, रूचता, स्तव्यता, विवर्णता, वा श्रवसन्तता, चङ विशेषका स्वस्थानसे पतन, उत्वेष, षाना, निर्मेत 'होना. प्रविष्ट घोना, गुरुत्व इष्ठलको छत्पत्ति, धक्षमात् रक्तवणैका विगाह, गिरासमूचका प्रकाण, ललाट वा नासिकापर पिड्का-की उत्पत्ति, प्रातःकान सलाटमे धर्म निकसना, निवरोग व्यतीत चन्नुम मर्वेदा चन्नु निर्मत होना, Vol. IV. 141

मस्तकर्में गोमय चूर्णको भांति चूर्णपदाधको उत्पत्ति, भोजन न करनेपर भी मलसूत्रादिको हिहि, भोजन करनेपर भी मलसूत्रका विनाध और दन्त, सुख, नख तथा अन्यान्य अवयवींमें विवर्ण पुष्पका प्रादुः भीव मालूम पड़नेसे शीव्र सत्यु श्राता है।"

कथित लचण नीरोग वा रोगी उभयके सत्य-नचण माने गये हैं । निम्न निखित सृत्य नचण क्षेवन रोगोके हैं,—"स्तनमूल, हृदय एवं वची-देशमें शून उठने, गरीरका मध्यस्थल क्वाती पीठ भीर कमर स्जन, इस्तपद ष्ययवा सध्यदेग स्खने श्रीर हाथ पाव सूजने, किंवा अधीं य स्खिने श्रीर अधीं य स्तन्ते भीर खर नष्ट, चीण, विकल वा विक्कत पड़नेसे भवितस्व सत्य होता है। सल, कफ एवं ग्रुलका जलमें ड्वना, चत्तुरे भिन्न वा विक्षतक्ष देख पड़ना, नेशोंना तैचयुक्त मालूम होना, हुर्वन व्यक्तिकी अरुचि तथा प्रतिसार रोग लगना, कासरोगीका खणातुर होना, चीण व्यक्तिका वमन एवं **पर**चिरोगयुक्त होना श्रीर फेन, पूय तथा रक्तमित्रित वसन करना सभी मृत्यु लचण है। एक ही समय भूल एवं स्वरभङ्ग रोगसे पीड़ित हाने, हस्त, पद तथा सुखदेशमें भोघ उठने, चीण रहते, घाहारमें रुचि न उपजने, विगिडका, स्कत्य, इस्त तथा पद गिथिस पडने. च्चरयुत्र काम रीग सगनी, व्चरकासरीग पूर्वीहका भुक्तद्रच पपराह्ममें वमन करने श्रीर श्रपक्ष श्रवस्थामं विरेचन होनेपर म्बासरोग उत्पन होकर रांगीको मार डालता है। छागलकी भांति शार्तनादकर भूसितल पर गिरनेवाले, शिविल श्रवह-कोप तथा रतव्य वा नष्ट लिङ्ग रखनेवाले, गात्र सेचन करनेपर छदयस्य जनको प्रयम सुखानको शित रखनेवाले, लोष्ट्रदारा लोष्ट्रका काष्ट्रमे काष्ट्रपर श्राघात लगानेवाले श्रयवा नखडारा त्या छेदन कर-नेवाले, मधरोष्ठ काटनेवाले, उत्तरोष्ठ चाटनेवाले, कर्ण वा केम पकड़ खींचनेवाले श्रीर देवता, ब्राह्मण, गुरु, सङ्कट् एवं चिकित्सकसे द्वेष रखनेवालेका भी मृत्यु प्रति पासत्र होता है। जिसके लम्बकासीन

वक्रगामी वा मन्दस्थानगत ही जन्मन बद्ध-की सताने, निसकी हीरा, उल्ला तया धरानि-द्वारा घिभमूत होती, नियन ग्रह, द्वार, श्रद्या, चासन, यान, वाइन, सिण, रत प्रसृति सकन छप-लरण कुलचणयुक्त होते, उसे प्रचिरात सर्ते देखते हैं। प्ररीरकी प्रभा श्वाम, चोहित, नीन वां पीत वर्षे पड्ते सत्यु निकटवर्ती समभा जाता है। जिसकी कान्ति धीर खज्जा विनष्ट देख पड़ती, अनसात् निमने धरीरमें तेन, घोजा, स्नति तया प्रसा उपस्थित होती, जिसका घोष्ठ चटकने चगता, जिमका उत्तरीष्ठ कर्ध्वगत होता श्रयंवा जिमके दसय श्रीष्ठ जामनकी सांति काली पड जाते, उनका जीवन श्रतिदुर्भ है । सक्त दन्त रक्तवर्णे श्रामवर्णे वा खन्तनवर्षे होते, जिहा क्रणवर्षे, स्तव्य, घव-लिप्त, शोधयुत्त वा कर्कश लगने, नामिका कुटिन फटीफटी तथा गुष्क पड्ने, स्तर प्रविक्त प्रकागित श्रयवा वद हो जाने, चत्तुर्दे य मङ्कृचित, म्तव्य, रक्तवर्ण अथवा चत्रुयुक्तरहते, क्षेत्र चपने चाप उत्तक्तने, स्र इय भुक्तने चीर सकल घिष्ठपद्म गिरनेसे घविनव्य सत्यु होता है। जो मुखर्मे खाद्यवसु डालनेमें निगन नहीं सकता, जो भपना सस्तक धारण करनेमें भनमर्थ रहता, जी एकाप दृष्टिकी भांति एक विषयमें चन्नु मनिवेग करता श्रयवा मुखिचित्त वनता, वह प्रवश्य मरता है। वजवान वा दुवेन व्यक्तिका वारवार मोहमें पड़ना भी स्टत्यु लचण समभा जाता है। जो व्यक्ति मवंदा उत्तान होकर सीता, पददय विजेप वा प्रमारण करता, ं जिमका हस्त, पद एवं निम्हास गीतन पड़ जाता, निमका खास किन्न रहता श्रीर नि:खास काकोच्छा-सकी भांति लगता, वह प्रधिक्त दिन नहीं चलता। भविरत सोने, एकवारभी निद्रा भङ्ग न होने अथवा एकवारगोही निद्रा न पड़ने, बीननेको चेष्टा करनेमें सृक्षी ग्राने, सर्वदा छट्गार देखाने, प्रेतके साथ वतनाने, वियात न होते भी रोमकृपदारा रक्त निकलने भीर वाताछीना हृदयमें चढनेसे मृत्यु निकट पा पहु चता है। किसी रोगके उपद्रव व्यतीत केवस गोयरोग ( पुरुवने पददयमें, स्त्रीके मुखदेशमें घोर पुरुव-स्त्री

दोनोंके गुज्ञदेशमें ) लगनेमें जी प्राय विनिष्ट शो जाता है। खाम चयवा काम रागमें चित्रार, न्तर, हिक्का, वसन, घण्डत्रीय एवं चिक्रमें गीय प्रसृति उपद्रव उठनेसे सत्यु प्राता है। दिनवान् रोगी भी खेद, दाह, हिक्का घीर खाम प्रसृति उण्टूद-युक्त होनेमें नहीं दद मकता। किम ऋक्तिकी किश्वा भ्यामवर्णं वन जाती, वामचज्र कोटरगत हीता, मुख्मे पृतिगन्य निजनता, घशुमे मुख्मण्डन भर जाता, पददग्रमें वसे (पयीना) श्राता, चन्नु शङ्कुत एड्ता गरीरके मक्तन गुरु भवयव हटात् पतने एडु नाते, जो पद्द, सत्त्य, वमा, तैन्त ग्रीर प्रमन्ता गम्ब ग्रनुसव कर नहीं सकता, मस्तकके कृषा जिसके ससाटपर विचरण करते, जिसके इायमे प्रदान करनेपर काक खाद्य नहीं खाते, जिमको किमी विषयमें मन्द्रि नहीं पाती, उनका मृत्यु प्रति घामद है। चीष शक्तिकी चुवा ख्या रिविकारक एवं हितवनक सिटाद पान-दारा निवारित न होने भीर एक ही कान प्राप्ताग्य रोगमें शिराशृत तथा दारूण कीष्ठगृत दठनिष नोगोंका श्रविरात् मृखु होता है।"

( मृत्रुव स्वयात ६०, ६१, ६२ ४० )

कानचीदित ( मं॰ वि॰ ) कान्तेन चोदित: ग्रेरित: ३-तत्। ययाकान विना चेष्टाके उपस्थित, सीतका मेना इवा, निमे समय या मृत्यु मेने ।

कालचोटितकसो (सं वि वि ) मायके प्रमावने करेंकरनेवाला, जो किस्नतंत्रे जीरमे कास करता हो।
कालजानि (सं व्ली ) नदी विशेष, एक दर्या।
प्रलाई करी चीर दीमा नामक दो नदियाँ मृटानके
पर्वतमे निकल जलपाई गोड़ी जिसे में चलीपुर नामक
स्थान पर घा मिली हैं। इसी महमपर एक दोनी
नदियों का नाम 'कालजानि' पड़ा है। यह नदी घाँगे
चल कोचिविहार राज्यकी पूर्व चीर पहुँ ची चीर रहपुरके निकट रचक नामक नदीमें ला गिरी है।
कालजुवारी (हिं पु ) प्रमिद्द सूतकार, नामी जूवा-

कान जुवारी ( चि॰ पु॰ ) प्रसिद्ध द्यूतकार, नामा पूरा-वान, जो खुद जूदा खेलता हो।

कानजीपक (म॰ वि॰) काले ययाकाचे जुपते मोजनादि इति ग्रेपः, काल-जुप्-एक्न्। र यहा समय प्रत्य पाहारादि द्वारा सन्तुष्ट, जी वक्त पर थोड़ा खाना पानिसे खुग रहता हो। (पु०) २ गोपतिग्रेष। कालज (सं० पु०) कालं छषादिसमयं जानाति, कालज्ञान । कुक्तुट, सुरगा। (ति०) २ छचित समयवित्ता, ठीक वक्त समभनिवाला। ३ ज्योतिष्ठी, नजूमी। कालज्ञान (सं० क्ली०) कालो ज्ञायते प्रनेन, कालज्ञा करणे व्यट्। १ ज्योतिष्यास्त्र, नजूमा। (भावे व्यट्) २ छपयुक्त समयका ज्ञान, ठीक वक्तकी पहचान। (कालो स्व्युक्तीयते छनेन) ३ सत्यु बोधक चिद्ध, मौतको वतानेवाला निग्रान्। ४ चिकित्साग्रास्त्रविग्रेष। इसमे काल समभ पड़ता है। ५ सग्विनस्य-प्रास्त्रविग्रेष, वीमारी पहचाननेकी एक किताव, इसे प्रभानायने बनाया या।

न्कालच्कर (सं० पु०) कालं जरयित काल जू-िषच्-श्रच् बाइलकात् सुम्।१ योगिचक्तमेलकः।२ मेरव विशेष। (कालेन जीर्यति) ३ मेर्क उत्तरका एक पर्यतः। (विश्व प्रत्य राश्वरः) ४ नगर विशेष, एक ग्रचर । कालं जर देखो। ५ शिव। (ति०) ६ मृत्युनिवारकः, मीतको स्टानेवाला। ७ सङ्कल्प क्लोड सन्त्व गुणमात्रमं मनोनिवेशकारकः।

" षाद्वय सर्वसङ्क्यान् सक्ते चित्तं निवेशयेत्। सक्ते चित्तं समावेश्य ततः कालखरी भरेत्॥' (भारत शांति २४ ष०) कालख्झरका (सं० ति०) काल्ड्झर-बुज्। ष्रवद्यादिव बद्दवचन-विषयात्। पा ४। २। १२५। कालङ्कार नासक जनपद सस्यन्धीय।

कालकारा (सं० स्ती०) कालं जरयति, कालम्-जू-णिच् प्रच-टाप्, सुम्। चिष्डिका, दुर्गा देवी।

काल खरी (सं ॰ स्ती ॰) काल खर- खीप । शिवपती, चण्डी । काल तम (सं ॰ ति ॰) श्रयमेषामति ग्रयेन काल : क्षण्य-वण :, काल-तमण्। श्रति ग्रय क्षण्यवर्ण, निष्ठायत काला।

कालतर (सं ० वि०) कालो श्रितियते कालीम् काली तरप्। दिनोयां तात् श्रित्रयमानात् (पाप्र। १। १५। वार्तिक ६) कालीको श्रपेचा भी श्रधित्र काष्यवर्णे, ज्यादा काला। कालता (सं ० स्ती०) कालस्य भावः काल-तल्। कालका भाव, दरवत्तगी।

कालतास ( सं० पु॰) कालताय क्रप्णात्वात् मलति यर्थाप्रोति, कालता-मल्-मच्। तमास द्वच। कानितन्तुक ( सं० पु०) कानियासी तिन्दुक्ये ति, कभैधा०। जुपीलु द्वस, किसी किस्मका भावनूस। कानित (सं० ली०) कानियासी तिन्द्य, कभैधा०। काण तिन, काना तिन। कानितीर्थ (सं० ली०) कोमनास्थित एक तीर्थ। इस तीर्थका जन सम्में करनेसे एकाद्य द्वपके दानका फन

"नीमनान समास्य कानतीर्थम्पस्म न ।
हममेनादमकनं नमते नात संगयः ॥" (भारत, वन न्यू प॰)
कालतुष्ड (सं॰ क्ली॰) काणागुरु, काला सगर।
कालतुष्य (सं॰ क्ली॰) काली तुलसी ।
कालतुष्य (सं० त्रि०) मृत्युके समान, मीतकी बराबर,
मार डालनेवाला।
कालतुष्ट (सं॰ चि॰) समयापेची सन्तीष, वत्तकी
कानात। सांख्यमें समय श्रानेसे स्रतः कार्यकी सिडि हो

जानेका विद्वान्त "कालतृष्टि" कहाता है।
कालतीयक (सं० पु०) प्राचीन जनपद विशेष, एक पुरानी वसती। महाभारत श्रीर ब्रह्माण्ड प्रश्ति पुराणोमें यह स्थान श्राभीर तथा श्रपरान्तादि जनपदके साथ
डक्त हुवा है। टोलेमिने भी कोलक श्रीर एरियान्
कीकल नामक जनपदकी बात लिखी है। (Ptolemy, Geog. VII.ch. I. p. 58; Arrian, Indika
Sec. 21.) उक्त उभय नाम कालक वा कालतीयक
यन्दके रूपान्तर समस पड़ते हैं। कराची छपसागरके
उपकूलमें कालकल वा कार्कल नामक एक जिला है।
इसी स्थानकी पुराणीक कालतीयक जनपदका श्रंग
मान सकते हैं।

कालतय (सं॰ क्षी॰) कालस्य विरवयवः, कालः तिष्यच्।

विविधां तयस्ययव्या। पाध्यस्थः। वर्तमान, भूत एवं भविष्य

तीनों काल, हाज़िर, माजो ग्रीर ग्राइन्दा जुमाना।

कालतयत्र (सं० ति०) कालतयं जानाति, कालतय-त्राका वर्तमान, भूत एवं भविष्य तीनों कालका विषय जाननेवाला, जो हाजिर, माजी और श्राइन्हा तीनों जमानेसे वाकि,फ हो।

कान्त्रयदर्भन ( सं॰ लो॰ ) काल्त्रयस्य दर्भनं प्रत्यस्य वत् अवलोकनम्, ६-तत्। प्रत्यचकी भांति काल्त्रयके विषयका अवलोकन, तीनों लमानेका देखाव। कालत्रयदर्शी (सं० पु०) कालत्रयं प्रश्चित प्रत्यचवत् प्रवलोक्तयति, कालत्रय-दृश-णिनि। प्रत्यचकी भांति कालत्रयके विषयको श्रवलोकान करनेवाला, जो तीनो ज्ञानिका हाल देखता हो।

कालत्रयवेदी (सं॰ ति॰) कालत्रयं वेत्ति, कालत्रय-विद-णिनि। तिकालका विषय जाननेवाला, जो तीनों जमानेके चालसे वाकि.फ. हो।

कालदर्ख (सं० पु०) कालप्रापको दर्खः, सध्य-पदलो०। १ ज्योतिषोक्त वारादि योगविशेष। (काले यथाकाले प्राप्तो दर्खः, ७ तत्) २ यथासमय प्राप्त-दर्ख, वक्तसे मिली हुई स्रज्ञा। (बालस्य दर्खः, ६ तत्।) ३ स्टत्युदर्ख, मौतका चपेटा।

कालदन्तक (सं० पु०) कालो दन्तोऽस्य, काल-दन्त-कप्। १ सप्विशेष, एक सांप। यह सप् वासुकि वंशकात रहा श्रीर जनमेजयके यज्ञमें सारा गया। (ति०) २ सुष्यवर्ष दन्तयुक्ष, काले दांतवाला।

कालदमनी (सं॰ स्ती॰) कालं मृत्युं दमयति नागयति काल दम-स्यु-ङीप्। मृत्य निवारिणी दुर्गी।

कालदाना-कुर्दिस्थानके इक्करी जिलेका एक ईसायी सम्प्रदाय । इन्ही लोगोंके मुंहसे सुना जाता है कि सेच्छ टामस श्रीर उनके ७० शिष्योंमें २ सोगोंने मिलकर कालदानियोंको ईसायी बनायाया। यह पपर जातिसे पृथक रह श्राज भी खाधीन भावमें वास करते हैं। कालदानी प्रजातन्त्रप्रिय हैं। पू<sup>°</sup>से कालदी (Kaldi or Chaldean) कहाते हैं। देसायी होते समय श्लोंने जिस भावमें नतन धर्म ग्रहण किया, जान भी उसी प्रकार उसे मानते हैं। कालदानियोंके प्रत्येक ग्रामसे एक सामान्य गिरजा रहता है। प्रति रविवारकी स्त्री पुरुष एकत उपासना भीर उपहारादि दान करते हैं। यह लोग प्राय: उपवासी रहते हैं। इडकी याजक निरामिषाशी होते हैं। यह स<sup>े</sup>दा युडके लिये प्रस्तुत रहते हैं। केवल गत ही नहीं—निरोह प्रागन्तक के जपर भी प्रत्याचार किया जाता है। बान श्रीर टसर इदके मध्य पूर्वेमें पामदिया जिलेतक कालदानी प्रदेश विस्तृत है। इस प्रदेशमें धान्यचे वादि श्रत्य है। किन्तु पावल्य भूमिकी कमी नहीं है।

कालदोला (सं॰ स्त्री॰) नोसी हन, नीनका पेड़। कालधमें (सं॰ पु॰) कालस्य धर्मः, इंतत्। १ मृत्यु, मीत, समयका काम। २ समयका स्त्रभाव, वक्तकी चाल। शीत ग्रीष्मादि ऋतुने श्रनुसार शीतलता ग्रीर उत्तापादि जो उपजता, उसीका नाम कालधमें पड़ता है। ३ समयानुसार व्यवहार, वक्तका चन्नन।

कालधर्मा (सं॰ पु॰) कानस्य धर्म द्वव धर्मोऽस्य, कान-धर्म-श्रनिच्। सत्य, सीत ।

कालघारणा ( सं॰ स्तो॰ ) कालस्य घारणा निययावगितः ६-तत्। १ समयनिर्धारण, वर्त्तका ठहराव। २ कालको श्रवस्थाका ज्ञान, वर्त्तको हालतका इतम ।

कालनगर—युक्तप्रान्तके द्वाहाबाद जिलेका एक नगर, यह द्वाहाबाद प्रहरसे २०कोस उत्तर-पश्चिम, गङ्गाके द्विणतीर अचा॰ २५° ४१ ५५ उ॰ ग्रीर देगा॰ द१° २४ २१ पू॰ पर प्रवस्थित है। ग्राजकल दसे करा कहते हैं। यहां कालेखरका एक मान्दर है। दसीसे दसको कालनगर कहते हैं।

कालनर (सं॰ पु॰) १ श्रनुवंशीय एक राजा।

''त्रनी: समानरयचु: परेचुय वदः मुताः । समानरात् काजनरः स्वयंखत्मृतः ग्रमः" (मागवत ८/२३)

(काल: कालचक्रं राशिचक्रमित्यर्थं नर इव मेषादि )-२ द्वादग राधिका मस्तकादि भवयवयुक्त पुरुष। कालना—बङ्गानके व<sup>°</sup>मान जिलेका एक महकुमा। यह श्रचा॰ २३° ७ एवं २३° ३५ ४५ ँ उ॰ श्रीर देशा॰ द७° ५८ तथा दद° २७ ४५ "पूर्के मध्य अवस्थित है। लोकसंख्याकोइ ढाई लाख होगी। कानना सच्कुमार्से ७०१ ग्राम विद्यमान है। पष्टले कालना पूर्वेस्थली श्रीर मन्त्रेखर तीन स्रतन्त्र याने वे । १८६१ द्रै॰को वह तीनों कालना महकुमाम मिला दिये गये। इस विभागके लिये एक दीवानी और दो फीनदारी श्रदासते' हैं। इंस विभागका प्रधान नगर भी कालना है। वह गङ्गानी दिशामून भना १२°१२ र॰ उ॰ भीर देशा॰ दद २४ ३० पू॰ पर प्रवस्थित है। सीक संख्या प्रायः डिढ़ इजार है। पहले लोग श्रधिक रहते थे। किन्तु स्वभावतः मलेरिया ज्वरसे ग्रावादी घट गयी है। कानना एक प्रधान वाणिज्यस्थान है। वहांसे रेत-

की राड द्रशादि कलकते भेजनेमें जितनां व्यर्थ पहता नदोको राष्ट्र उमसे प्रत्य लगता है। इसीसे नावपर लटकर हो वहांसे ट्रव्यादि कलकत्ते आते हैं। उसकी ममृद्धि श्राज भी इतम न दोनेका यही कारण ्है। दीनाजपुर श्रीर रङ्गपुरसे वर्हा चावल जाता है। १८३१ ई० की वर्धमानके महाराज तेजसन्द्र वहाद्रकी कालनामे वर्धमान पर्यन्त एक पक्की सङ्क बनवा टी शी। उसमें ४ को मके चन्तर पर एक एक तानाव भीर डाकवंगका वना है। वह महाराजने गङ्गासानकी सुविधाने निये तैयार किया गया या । सुसनमानोंने शासनकाल वर्षा एक ट्रगें रहा। उसका भग्नावशेष श्राज भी भागीरधीने तीर देखपड़ता है। दो पुरानी ट्टी मस्तिरे' भी वहां गङ्गाके तीर वर्धमानराजके भवनमें १०८ शिवमन्दिर, श्रन्यान्य देवदेवीके मन्दिर, श्रतिधिशाला श्रीर समाधिस्थान हैं! सप्राधिस्थानमें पूर्वतन राजाघीका प्रस्थिपद्धर रचित है। राजभवन त्रित सनीरम स्थान है। वहांका वाजार वहुत वड़ा है। सहसाधिक दृष्टकनिर्दित गरह देख पड़ते हैं। कालनाग (सं पु॰) कालपापकी नागः, पदनो । १ नियत सृत्युकार मधैविशेष, . सांप । इसके काटनेसे नियय मृत्य होता है। २ नाग-नातिकी एक खेणी।

काननागिगी ( मं॰ स्ती॰ ) नियत मृत्य कारिणी सर्पिणी, काली नागिन।

-कालनाय ( फं॰ पु॰ ) कालस्य कालभेरवस्य नायः, ६ तत्। १ महादेव।

"कालनायाय कलाय चयायोपचगाय च'' (मारत, यानि २८६ ६०) २ कातीय यजुर्वेदमञ्जरी नामक ग्रन्यकार । ३ काल-मैरव ।

कालनाम (सं॰ पु॰) काल: क्षरणः नामिरस्य, काल-नामि मंत्रायां शच्। १ हिरण्याच श्रमुरका कोई पुत्र। (हिंदि श्रम्) २ हिरण्यकिषपुका एक लड़का। कालनिधि (सं॰ पु॰) शिव, महादेव।

कालनियोग (सं॰ पु॰) कालेन कतो नियोगः, कालस्य नियोगो वा। १ देवकी प्राचा। २ कालकत नियम, वक्तका कायदा।

Vol. IV. 142

कास्तिरूपण (सं० पु०) कास्त्य निरूपणं निर्धारणम्, ६-तत्। समयका निययकरण, वक्तका ठहराव।
कालनिर्णय (सं० पु०) कालस्य निर्णयः निरूपणम्, ६-तत्। १ समयका निर्धारण, वक्तका ठहराव।
२ माधवाचार्रमणीत कालमाधवीय नंभक्त एक प्रत्य।
कालनिर्यास (सं० पु०) कालः क्रणावणी निर्यासः वस्त्रेधा०। गुमा लु, गूगुन।

कालनिर्वाह (सं० पु॰) कालस्य निर्वाहः प्रतिवाहनं। समयका प्रतिवाहन, वक्तका निर्वाह।

काननिगा (सं॰ स्तो॰) १ दीपमालि काकी राति, दीवानीकी रात। २ भग्रङ्गर राति, अंधेरी रात। काननेत (सं॰ ति॰) कालं मृत्युचापकं कृष्णवर्षं वानितं ग्रस्य बहुत्री॰। १ मृत्युलचण्युक्त नेत्रविधिष्ट, आंखों में मौतकी अनामत रखनेवाला। २ कृष्णवर्षे चन्नुविधिष्ट, काली आंखवाना।

कालनीम (सं पु॰) कालस्य सृत्योनें मिरिव, उपिम । १ रावस विशेष, लङ्काधिपति रावणका मातृन । यक्तियेनके याघातमे लक्ष्मण याद्यत हुये थे। इनूमान् उनके लिये भौषध लाने गत्यमादन गये; उधर काननीम रावणके अर्धराच्य मिलनेका प्रलोभन पा क्यावेशमे इनुमान्को विनष्ट करने पहुंचा या । वहां कुन्भीरा हारा विनाग साधनेके उद्देशमें उसने इनूमान्को कौयन क्रममें किभी सरोवरमें नहाने भेज दिया। जनमें प्रवेग करते ही कुन्भीराने इनूमान् पर आक्रमण किया; किन्तु उन्होंने उसे मार हाला। इनूमान्के हाय मारो लाने पर वह अभियापमें कूट गयी। उसी समय उसने कृत्य हृद्यमें इनुमान्को कालनीमको कपटताको वात वतायो थी। किर उन्होंने अत्यन्त कृत्व हो कालनीमको मार हाला। (हिन्नायो रानायप)

र दानविशिष, कोई राच्छ। इस दानवका रूपादि इस प्रकार विणित है, — यह दानव हिरण्य- किंग्युक्ता पुत्र था। श्रीर सन्दारपर्वतको भांति वहत् खेतवण रहा। श्रत हस्त और श्रत सुख थे। केंग्य सम्वर्ण रहे। समग्रू हरित्वण था। दन्त वहि- भीग पर्यन्त विस्तृत थे। कालनीसने स्वीय प्रतापके

वल देवगणको हरा खर्ग प्रधिकार किया। फिर कॉल-निमिने खीय देह चार भागमें बांट देवगणकी भांति कार्य समुदाय चलाया था। विष्णुके हाथ मारे जाने पर कालनेमि परजनामें कंस रूपसे प्राटुभूत हुवा"। (हरवंश ४६—५५ पर)

३ मालव देशीय कोई बाह्मण कुमार। इनके पिताका नाम यज्ञसोम था। पिताके मरने पर इन्होंने भाताके साथ पाटलिपुत पहुंच देवशमी नामक किसी ब्राम्मणमे विद्या पढ़ी। ब्राह्मणने उक्त दोनों भातावींको अपनी दो नन्याये दी थीं। किसी समय कालनेमिने प्रतिविधियोंको धमाद्य देख ईर्थापरायण चिक्तसे चच्चोकी प्राराधना की । लच्चोने प्राराधनामे सन्तुष्ट हो इन्हें विपुल धन श्रीर चक्रवर्ती पुत्र लाभका वर दिया था । किन्तु ईर्प्यापरवश हो श्राराधना करनेके कारण उन्होंने श्रीमगाप देकर कहा था,-'तुम चीरकी भांति मरोगे।' कालक्रमसे ब्राह्मणको धन पुतादि प्राप्त हो गया । किन्तु पुत्रमतु राजाने इन्हें चीरकी भांति सार डाला। (कवासित्सागर) कालनिमिरिषु (सं०पु०) कालनेमे: रिपुः, ६-तत्। १ कालनेमिके शत विया। २ इ मान्। कालनीमहा (सं० पु०) कालनीमं हतवान्, कालनीम इन्-किए। १ विप्रा। २ इनमान्। काननेमी ( म'० पु० ) कानस्येव नेमिरस्तास्य, कान-नैमि-इनि । कालनैमि, एक श्रंसुर ! कालनेस्यरि (सं • पु॰) कालनेसे अरि अल, ६-तत्। १ वियाु । २ इन्सान् । कालपक्क ( सं॰ वि॰ ) काली यथाकाली पक्की, यथासमय पक्ष, श्रपने श्रापं वक्ष पर पक्षनेवाला । कालपट्टो ( हि॰ स्त्री॰ ) भराव, दूं मठांस । जहाजकी दर्ग्डमें सन वगैर इभरनेको 'कालपटी' कहते हैं। ंयह प्रबद्ध पंतिगीज 'कोलाफटी'का अपभ्यं ग है। कारपत्री ( एं॰ स्त्री॰ ) तासागपत्र। कालपथ (सं ॰ पु॰) विश्वामित्रके एक पुत्र! (भारत, भनुं० ४० प॰ ) -

कालपरिवास ( सं ॰ पु॰ ) ईपत् कालका ठइराव,

बीड़ वस्तर्वे बिये उपरनेका काम 🖟 👚

कानपर्णे ( रं० पु॰) कार्लं क्षया पर्णे पत्रं यस्य, वहुत्री। तगरहचा

कालपर्यिका, कालपर्ये देखी।

कानपणीं (सं० स्ती) कालं क्षरणं पर्णमस्याः । १ ऋणा तुलसी द्वस, काली तुलसी। २ ग्यामालता, काली वेल।

कालपर्यय (सं०पु०) कालस्य पर्ययः वैपरीत्यम्, ६-तत्। कालको विपरीत गति, वक्तका उत्तरफेर। ग्रभदायक कालको श्रश्सदायकता श्रीर श्रश्मदायक कालको श्रभदायकता कालपर्ययं कहलाती है।

" भिन्ननीका यया राजन् दीपमासाय निर्वताः।

भवन्त पुरुषत्र्यात्र नाविकाः काजपर्यं ये॥" (महाभारत विवाट ००५०) कालपर्वत (सं० पु०) तिञ्च टकी निकटका एक पर्वत । "विकृट समितकाय कालपर्वत ने व ।

दर्श मकरावास गमोरोद महोद्धिम्"॥ (महाभारत,वन २०६४०) कालपातिक (सं० पु०) भिच्छभेद, किसी किस्नके फकोर। यव कृष्ण वर्ण पात द्वायमें ले भिचा मांगते हैं। कालपालक (सं• क्लो॰) कालं क्रप्णवर्ण पालयति धारयति, काल-पाल-पवुल्। कंकुष्ठमृत्तिका, एक मही। कंकुष्ठ देखी।

कालपाय (सं पु॰) कालस्य पायः रत्नुरिव कालस्य मृत्योर्थमस्यवा पायः। १ समयका वन्धन रत्नुदत् त्रावद-कारक त्रपरिवर्तनीय नियम, वक्तकी केंद्र। समयके इस नियम द्वारा भूत त्रावद हो किसी प्रकार श्रन्यथा कर नहीं सकते। २ यमपाय, मौतका फन्दा। यथा समय इसी पाशक्य नियमसे शावद हो लोगीकी यमालय जाना पहता है। ३ सृत्युपाय, फांसी। कालपायिक (सं पु॰) कालपाशस्य नेता, कालपाय-ठक्। द्वायसे मारनेवाला, जक्षाद, फांसी देनेवाला। कालपीलु (सं॰ पु॰) काल क्षायवर्षः पीलुः, कर्मधा॰। कालपीलु रिवेश स्थाद शावनस्य काला तेंद्र। कालपीलु देखी।

कालपुच्छ (सं• पु•) कानः पुच्छोऽस्य, बहुती•।
१ मगविग्रेष, एक जानवर। सुवतने इस सृगको
कूलचर अनुके भलभूत कहा है। कृतवर देखी
२ क्षण्यपटक, काना चिडा।

कालपुच्छक, कीलप्रक रेखी।

कालपुरुष (सं० पु०) कालः दालचकं पुरुष इव उपिनः। १ यसमहाय। रामचन्द्रकी लीलाके भवन् सानमें देवगणके श्रादेशमें यह उनकी सभामें पहुंचे ये। फिर इन्होंने रामचन्द्रको निश्नत स्थानपर कथनो-पकथनमें नियुक्त किया। उसी समय दारस्य दुर्जीमाके-भारोधसे लच्मण वहां गये थे। रामचन्द्रने श्रापनी प्रतिज्ञाके श्रनुसार लच्मणका परित्यागं किया। उसी श्रोकसे लच्मणने सरयुजलमें श्रपना प्राण लोडा था। फिर रामादि श्रपर तीन स्थातवाने भी उसीप्रकार जीला परिवर्तन कर दी। (रामायण)

र पुरुषकी भांति शाकार विशेष, श्राटमी शेषी एक शकत । यह सनुष्यका श्रभाश्यभ गणना करने के लिये जन्मलग्न प्रसृति हादग राग्नि हागा कल्पित पुरुषकी भांति बनाया जाता है। इस श्राह्मतिमें मस्त-कादि समुदाय शङ्ग-प्रत्यङ्ग चित्रित कर श्रभाश्यभ निर्दिष्ट होता है। इसके श्रनुसार जच्च पुरुषके भी स्थी स्थी शङ्गमें श्रभाश्यभ पड़ा करता है।

(ब्रष्टज्ञातक

३ कालक्पेश्वरकी एक सृति। यह दान करनेके लिये सुवर्ण से दनाया जाता है। भविष्यपुराणमें लिखा है कि उत्तम, मध्यम एवं अधम नियमके अनुसार उक्त मूर्ति एक घत, पञ्चाधत् वा पञ्चविष्ठति निष्क सुवर्णसे चनानेका विधि है। उसके दिचण प्रस्तमें खड़्ग, वास इस्तमें मांगिपण्ड, कुण्डलमें जवाकुसुम, परिधानमें रक्षवस्त भीर गलदेशमें पुष्पमाना तथा शङ्गमाना रखते हैं। फिर चतुर्देशो वा चतुर्धी तिधिकी दिन स्थिर कर यथाविधान पूजापूर्वक दक्षिणा एवं अनुद्धारादिके साथ वह ब्राह्मणको दिया जाता है। उस दानके फलसे व्याधिजन्य मृत्युभय छूटता है । फिर दानकारी विपुत्त ऐष्सर्यका प्रधिकारी और समुदाय ेविन्नग्रन्य हो सकता है। प्रन्तको ययासमय देह त्याग करनेपर स्थेकोकमेदपूर्वक परम पर मिल्ता है। पुरस्य वयके पीछे वह व्यक्ति धार्मिक भीर राजा हो जना सिता है। ४ क्रम्पवर्ण पुरुष, काला अपदमी। 🛴 🌝 🥌

कालपुष्प ( सं क्ली॰ ) कालं क्रया पुष्पं यस्य, बहुत्री ना कलायहच, मटरका पेड़ । क्लाव रेखी। कालपूरा (सं ॰ पु॰) काल: क्षण्यवर्णी: पूरा: गुवाकः, कर्मधा । १ लब्यवर्णं गुवाक,काली सुपारी । २ साधा-रण जन, मामूनी सीग। कालपृष्ठ ( सं ॰ लो॰ ) कालं काणं पृष्ठं यस्य बहुत्री॰। १ कर्णका धनु। २ धनुमात्र, कोई कमान्। (पु॰) ३ स्माविशेष, एक हिरन । 8 वक्पची, वृटीसार । कानपिशका (सं॰ स्ती॰) १ मिल्लिष्ठा, मंजीठ। २ क्षाय-जीरका, काला जीरा। ३ ध्यामानता, काली वैर्ल । कालपेशी ( सं ॰ स्त्री॰ ) ग्यामानता, काली वेस । कालपेषी ( सं ॰ स्तो ॰ ) विष्यते ऽसी, विष् कमेणि घन, काल्यामी पेषचे ति, काल्पेष-ङीप्। कालो वेल। इसका संस्कृत पर्याय-कालपेबी, महा-श्यामा, समद्रा, उत्वलकारिवा, दीर्षमूता, पालिन्दी श्रीर मसूरविदना है। यानावता देखों ! कामप्रजा-जातिविशेष, एक कीम। कंदी कृष्णवण जाति इसी नामसे पुकारी जाती हैं। पश्चिमघाट नामक पर्वतके निम्नप्रदेशमें था। शानकल इस जातिके लीग वहांसे जा सरतम रहे हैं। यह सप्यवर्ष खर्व श्रयच हड़काय श्रीर धनुवीयके व्यवहारमें : चिप्रहस्त होते हैं। वनमें पश्र सारना इनका प्रधान काये है। क्षपि करना यह नहीं जानते शीर सामान्य यस्यसे ही अपनेकी परिव्रप्त मानते हैं। इनकी मन्दिर या पुरोहित कोई नहीं। यह किसी हुन वापस्तरखण्डको पूनते हैं। इनकी चुडेनका बड़ा भय रहता है। किसी सन्तान, वैल वा कुछ टके सरने पर यह भयसे देश कोड़ भग जाते हैं। कानप्रभात (सं क्लो॰) कार्ल क्यां प्रभातं यव, वस्त्री॰। १ घरद ऋतुं। २ मनिष्टकारक प्रभात, बुरा दिन। कालप्रसेष्ठ ( सं० पु॰ ) चन्त्रप्रसेष्ठ, पेगावको एक बीमारी। इसमें क्षण्यवर्षं मूत्र उत्तरता है। कालपरुद ( सं • वि • ) कालेन प्ररुद्ः परिपक्तः । यथा-काल उत्पन्न, वन्नसे निकला हुवा। कालप्रहत्ति (संवस्ती ) कानस्य प्रहत्तिः श्रारम्यः, (-तत्। खण्ड कालके व्यवहारका भारमा। सङ्गा-

नगरीमें चैत्रं मामकी शक्त प्रतिपत् तिथि तथा रवि वारको सूर्य उदयके पीछे दिन, मास, वर्ष प्रसृति खण्डकी प्रष्टति पड़ी है। (चित्रानिभिष्।)

कालिप्रयनाथ—एक देवसूर्ति। वराहपुराणमें सूर्यकी एक सूर्तिका नाम 'कालिप्रय' लिखा है। यमुनाके दिन्तिण्य प्रदेशमें सूर्यदेवकी यह सूर्ति पूजी जाती है। कालिप्रयरूपमें सूर्यदेवकी यह सूर्ति पूजी जाती है। कालिप्रयरूपमें सूर्यदेवका स्थापित किया हुवा प्रिवलिङ्ग 'कालिप्रयनाथ' कहाता है। भवभूतिक 'मालिगेमाधवका' प्रारम्भ पटनेसे समभ पड़ता है, कि कालिप्रयनाथके उत्सव उपनचमें प्रथम मालिगेमाधव प्रिम्नोत हुवा। मालिगेमाधवकी दुर्गमार्थवोधिनी मानी टीकामें मानाङ्गने इनके सम्बन्धपर कोई बात नहीं लिखी। किन्तु जगहरने 'मालिगेमाधव-टीका'में इन्हें तहेशका प्रतिष्ठित श्रीर प्रसिद्ध देव माना है। नहीं कह सकते—पाजकल कालिप्रयनाथ कहां हैं?

कालप्रिया (सं॰ स्त्री॰) प्रश्वगन्धा, प्रसगन्ध । कालवालन (सं॰ ल्ली॰) क्षवच, वख्तर।

कालवनप्रवत्त (सं० स्ती०) आधिदैविक रागमात्र, वत्तको जोरमे होनेवाली बीमारी। श्रीत, उप्ण, वात, वर्षा आदिके कारण लगनेवाले रोग भी दो प्रकारके होते हैं—व्यापनत् क्षत श्रीर श्रव्यापनत् क्षत । (स्युत्त २४ ४०) कालवंजर (हिं० पु०) पुरानी परती, बहुत दिन जोती-बोशी न जानेवाली जमीन।

कालवाल ( सं॰ पु॰) कंकुष्ठ, एक मही। कालवालक, कालवाल देखी।

कालवृत (हिं॰ पु॰) १ हैना, कचा भराव। इससे भेह-राव बनाते हैं। २ काठका एक सांचा। इस पर चमार जूता सीते हैं। ३ यन्त्र विशेष, एक घीजार। इससे रस्ती बटते हैं। यह काठका फंदा होता है। इसमें रस्ती डाननिक कई स्टेट रहते हैं। स्टेटमें डाल-कर बटनेसे रस्ती बरावर उतरती, सीटी या पतल नहीं पडती।

कालवेलिये (हिं॰ पु॰) एक जाति। इसे सपेरी भी कहते हैं। सांप प्रादि विषेत्ते जन्तुश्रोंको एकड़कर यह खेल दिखलाती है। यही इसकी जीविका है। कालभच (सं० पु०) महादेव, शिव।
कालभण्डो (सं० स्ती०) खेतगुद्धां, मफेद धुं वची।
कालभाण्डिका (सं० स्ती०) कालभाये कृष्णप्रभाये
प्राण्डित, काल-भा-पिड-एवुन्-टाण्ड्लञ्च। मिद्धिष्ठा,
मंजीठ। इसका काय भीर निर्याप प्रसृति रह्मवर्णे
प्राति भी प्रयमत: कृष्णावर्णे देखाना है। मिद्धा देखी
कालस्त् (सं० पु०) कालं विभित्ते धारयित, काल-स्ट किण्। स्यं, श्राफ्ताव, समयको धारण करनेवाला

कालभैरव (सं०प्०) कालस्य भैरवं भगं ग्रसात् काल-भोरू-भण्। काशोध्य शिवके शंगजात एक भेरव। श्वितत्त्व न समभानेवाले ब्रह्माका पश्वम मस्तक काटनेको महादेवद्वारा यह श्राविभृत हुये। काशोमें रहनेवाले दुष्कम कारीको दण्ड देना हो इनका प्रधान काय है। ब्रह्मा भी कन्यागमनका पाप कर काशो पहुंचे थे। इसीसे शिवको श्राद्धा पाकर कालभैरवने हनका पश्चम मस्तक काट हाला। (कागोखहा) भारतके नाना स्थानोंमें कालभैरवकी मृति पूजी हाती है।

कालम ( प्र॰ पु॰—Column ) १ पत्रभाग, कोठा। २ सैन्यभाग, पांत । ३ स्तन्भ, खन्मा।

कालमरिच (सं॰ ल्ली॰) कार्लं मरिचम्। क्रणावर्णे मरिच, काली मिर्च।

कानमित्रका (सं•स्त्री॰) क्षणार्जक, कानी तुनसी। कानमित्री, कानमित्रका देखी।

कानमसो (सं॰ स्ती॰) कानी मसीव, पुंवद्वातः। कानी नदी, एक दरया।

कालमहिमा (सं॰ पु॰) कालस्य महिमा माहात्म्यम्, ह्तत्। १ समयका माहात्म्य, वत्तकी शान्। २ समयकी शक्ति, वक्तकी ताकत।

कालमाधनीय (मं॰ पु॰) माधनस्य माधनाचार्यस्य प्रयम्, माधन-छ, कालप्रतिपादको माधनीयः माधनलतो यंथः, मध्यपदलो । माधनाचार्यप्रणीत कालन्नान-

बोधक एक स्मृतिग्रत्य।
कालमानः (सं पुं ) कालोः मन्यते जनैरिति श्रीषः,
काल-मन-घञ्। १ कण्णपत्र चुद्र तुलसी । १ क्राच

मिस्तिना, ववर्षे। (सी॰) वालस्य मानं परिमाणम्। ३ वालका परिमाण, वक्तकी तील।

कालमानक, कालमान देखी।

कालमार, कालमात देखो।

कातमारिष ( सं॰ पु॰ ) वृहत्पत्र तगडुनीय शाक, वहीपत्तीकी चौराई !

कानमान (सं॰ पु॰) कालैन कंष्णवर्षोन मान: सस्व-न्धोऽस्य, वहुत्री॰। कृष्णतुल्ली, काली तुल्ली। कालमानक, कालमान देखा।

कानमाना (सं॰ स्ती॰) लप्णार्जन, कानी तुनसो।
कानमुख (सं॰ पु॰) कानं मुखं यस्य, वहुनी॰।
काप्णमुख दानर विशेष, कान्ते मुंहका एक वन्दर।
(भारत, वन २८१ व॰)। (ति॰) २ लप्णवर्षे मुख वा
अग्रभागयुक्त, कन्तमुं हा।

कालमुष्क, कालस्कत देखो।

कालमुष्तक (सं॰ पु॰) कालो सुष्त इव कायित प्रकाशते, काल-सुष्त-के-क । १ घण्टापाटलहच, मोखा। २ कण्यपुष्पघण्टा, काले प्रक्ती मोखा। कालमूर्ति (सं॰ स्ती॰) कालस्य मूर्ति:, ६-तत। १ यम-सूर्ति। २ सत्युकारक जन्तुकी सूर्ति। ३ कालयम। कालसूर्व (सं॰ पु॰) कालं सूर्लं यस्य, बहुत्री॰। रत्त-वित्रक, लाल चीत। विद्य देखा।

कालमेंच ( मं॰ पु॰ ) १ लुट्र हलविशेष, एक कीटा पेड़ । यह श्रत्यन्त तिल होता है। इसे महातीता श्रीर महाभांग भी कहते हैं। पत्र श्रिकांश मिर्चिक पत्रसे मिलते हैं। हलके शीष में चपटा फन लगता है। श्रीक वैद्य इसको स्वरनागक वताते हैं।

२ कोई विख्यात नामिल कवि। ट्राविडके लोग दन्हें 'वालमेकम्' कहते हैं। कविता विद्रूप एवं रूपक्षसे परिपूर्ण है। श्रिषकांग श्लोक दार्थमूलक हैं। यह दो दिनमें एक काव्य लिख सकते थे। कालमेव समावतः ई॰ के पह्रद्य गताव्दमें जीवित थे। ठीक नहीं कहा जा सकता—दनका प्रकृत नाम क्या रहा।

कालमेशिका (सं॰ स्त्री॰) काली मिग्यते कालोऽयं इति क्यते जनैरिति शेष: काल मिग-डोष्-कन् टाण् इस्तय। मिन्नहा, मंजीठ।

Vol. IV. 143

कालमिगी, कालमिषका देखी।

कानमिषका (सं॰ स्ती॰) नालं मिषति स्पर्धते स्वका-एडेन, काल-मिष्-पण्-डीप् स्वार्धे कन्-टाप् इस्तव-ह्या १ श्वामा तिइता, काली कटैया। २ मिन्निष्ठा, मंजीठ। २ लण्णजीरक, काला नीरा। ४ तिहता, कटैया। ५ वाकुची। ६ हिस्ट्रा, हलदी। ७ खेत-नीरक, सफेद जीरा। ८ श्वामानता।

कानुमेषी. कालमिषका देखी।

जालमेही (सं॰ पु॰) मेहरोग विशेष, जिरियांकी एक वीसारी।

कानयवन ( सं० पु०) यवनांका एक अधिपति। महा-देवकी नियमानुसार गार्ग्य ऋषिकी भागिक गभेसे इसका जना हुवा। उत्त ऋषिने मधुरावासियोंके प्रति जातकोध हो वैरनिर्यातनके निमित्त श्रतितन्तर नामक स्थानमें दाद्य वत्तर लीहच्य मात्र भच्य श्रीर नियम श्रवलम्बनपूर्वक सद्रदेवकी प्रीतिके लियें तपस्या की थी। गाग्यं के भीरस और गोपाली नान्ती घट अराके गर्भेसे कालयवनने जना लिया। यह राज-धर्मज, राजोचित पहुगुण्छे अलङ्कत, विद्वान्, सत्यवादी जितीन्द्रय, रणञ्जयन, शूर श्रीर सुमन्द्रिसहाय थे। मगधराज जगसन्धमे इनको संप्रीति रही। जरासन्धके साथ मधुरा प्राक्तमण करने गये। उससे पहली श्रीकृष्णने मधुरावासियोंको द्वारका भेज दिया या। वह जानते ये कि कालयवन मधुरावासियों हारा मारे जाने योग्य न घे। सुनरां त्रीलण्य कालयवनके मम् खरे भाग किसी पर्वतकी गुहामें घुसकर छिप रहे। उस गुहामें स्पूर्वयोग महाराज सुनुकुन्द रणके परि-यमसे वहुत लान्त हो सोते थे। कालयवनने उसमें घुस क्ष समभा कर उनके जात मारदी। सुचु कुन्द की कीप दृष्टिसे फिर यह विनष्ट हो गरी। (इतिवैदाः ११५ भ०)

कालयाप (सं०पु॰) कातस्य यापः श्रतिवाहनम्, ६ तत्। काल श्रतिवाहन, वत्तका गुजारा, टानमटोल।

कालयायन ( सं ॰ लो॰ ) कालस्य यापनं स्रतिवाहनम्, ६-तत्। १ समयत्रा विताव, वत्त, का कटाव। २ लोक-यात्राका निर्वाह, गुज़ारा। कालयुक्त (सं ० पु०) कालेन युक्तः, ३-तत्। १ प्रभवादि षष्टि संवत्सरोति अन्तर्गत ४२वां संवत्सर। (ति०) २ अपरिवत नीय कालनियमयुक्त, वक्त्वे क्रायदेसे मिला हुवा। ३ मृत्युयुक्त, सीतसे सिला हुवा। कालयोग (सं० पु०) कालस्य योगः संयोगः, ६-तत्। १ समयका सम्बन्ध, वक्त्वा सिलस्ता। "महता कालयोगन प्रकृतिं यास्रतेऽर्षवः।" (भारत, वन, १० भ०) २ ज्योतिष-भास्तोक्त कालक्ष्य एक योग।

२ ज्यातिष-शास्त्राक्त कालकृष एक याग। कालयोगी (सं० पु०) काल एव योगः श्रस्थास्ति, कालयोग-इनि। भिव।

"कालयोगी महानाद: सर्वकामयतुष्य:।" ( भारत, अनु॰, १० ४०)

(ति॰) २ कालसम्बन्धीय, वक्त से सुतासिक । कालयोधी (सं॰ पु॰) काले यथाकाले योध: युई कर्तव्य- त्वेन श्रस्थास्ति, काल-योध-इनि । यथासमय युइ करनेवाला व्यक्ति, जो भख्स वक्त पर लड़ता ही । कालर (श्रं॰ पु॰ Collar) यै वैय, पट्टा, कुरते वा कमीचमें गलेकी चारो धोर लगनेवाली उठी हुयी पट्टी। कालराति (हिं॰) कालराति देखी।

कालरात्रि ( एं॰ स्त्री॰ ) कालक्ष्या सृष्टिसंदारभूता राव्रिः, सध्यपः। १ प्रलयराचि, कयामतकी रात। ब्रह्माको रातिका कालराति कहते हैं। उस समय समुदय संसार विनष्ट हो जाता है। नारायण एकाण वर्मे साया करते हैं। इसीसे उस समयका नाम कालराति है। २ मृत्य स्वक राति, सीतको रात। प्रपने वा प्रात्मीय व्यक्तिके मृत्युकी रात्रि कालरानि कहाती है। ३ भयानक रात्रि, खीफ्नाक रात । ४ च्योतिषशास्त्रसे क्रियाने श्रयीग्य रात्रि विश्रेष, खराब रात। उसमें समस्त रातिकी द्भाग करनेका नियम है। फिर वारके श्रनुसार प्रतिदिन बाठ भागोंमें एक भाग कालराति माना जाता है। यद्या-रविवारकी रातिका षष्ठ भाग श्रर्थात् २० दराइके पीछि ४ दराइ, सामवारका चतुर्थ-भाग प्रयात् १२ दराइके पीक्षे ४ दराइ, मङ्गलवारका दितीय भाग अर्थीत् ४ दग्छ, वुधवारको सप्तम भाग श्रर्थात् २४ दण्डने पोक्टे ४ दण्ड, ब्रहस्पतिवारकी पच्चम भाग प्रधीत् १६ दर्खने पीछे ४ दर्ख, ग्रुन- वारकी छतीय भाग अर्थात् द दग्ढके पीके ४ दग्ड श्रीर श्रानवारको प्रयम एवं श्रेष भाग अर्थात् प्रयम ४ दग्ड श्रीर श्रेषको ४ दग्ड कानराति होती है। वह ससुदाय कार्यारक्षमें परित्याच्य है। साधारणतः रातिपरिमाण ३२ दग्ड लगा यह हिसाव निखा गया है। किन्तु रातिपरिमाण घटने वढ़नेसे भी दिसे भाग कर उक्त नियमानुसार कालराति मानी- जाती है।

"रवी पष्ठ' विधी वेदं जुजवारे दितीयकम्।
वृधि सप्त गुरी पश्च भगवारे हतीयकम्।
यनावाद्य' तथा चान्त' रावी कार्ल विवर्जग्रत्॥" (दीपिका)
थ् दुर्गो देवीकी एक सृति।

"कालराविमें हाराविमीं हराविय दार्गा।" ( नार्कछेगपु॰, ८१ ४०) ६ दुर्गीकी कालरावि सृतिका प्रतिपादक एक मन्त्र। ७ दीपान्विता श्रमावस्था, दिवाली।

'दीपावली तु या प्रोक्ता कालराविष्तु सा मता।" (भागम)
प्रयमको भगिनी। वही सर्वप्राणीका विनाध करतो है।
ध भीमरथा, श्रत्यन्त हहावस्था। मनुष्यके प्रायुमें
७७वें वर्ष पर ७वें मासके ६वें दिन पड़नेवाली रात
कालरात्रि कहलाती है। उसके पीछे मनुष्य नित्यनैमित्तिक कमेंसे छुटकारा पाता है।

कालरुट्र (सं०पु•) काल: कालरूप: सर्वसंहारको स्ट्रः, कर्मधा०। कालाग्निरूप एक स्ट्रः।

''विषु नः कालक्द्रस्य नानास्त्रीगतसङ्गः। विचित्रहम्येवित्यासा क्रवक्ते नैक्ष्ण्टतः॥' (देवोषु०) कालक्क्प (सं० ति०) प्रश्नस्तः कालः, काल-कृषण्। प्रशंसायां क्षण्। पा श्रीश्वद्दः। १ श्रत्यन्तं स्वष्णवणं, निष्ठायत काला। २ कालसदृश, सीत-जैसा। ३ स्वष्णवणं, काला।

कालरू पृष्य (सं पृष्) कालरू पे पृष्ति धारयित, कालरू प- पृष्ट् किए। १ यम। २ सृत्यु, मीत। कालल (सं विष्ट्र) काल: कालकं विज्ञभेदः अस्यस्य,

काल-लच्। विवसादिभय । पा प्राराटः । कालचिक्रयुत्त,

काली दागवाला।

काललवण (सं० ह्ली०) कालं क्रष्णवणे लवणम्, कर्मधा०। १ विट्लवण, कालानम क । भावप्रकाणके मतमें वह अग्निदी प्रिकारक, लघु, तीन्छा, उप्यवीर्ध, कृत, क्विकारक, व्यवायी श्रीर विवन्ध, श्रानाह, विष्टमा, इद्यवेदना, गरीरकी रूचता तथा गूल-नाग्रव है। २ काचलवण, सींचरनीन।

काललीचन ( सं० पु॰ ) एक दानव।

"प्रत्मनो नरको वाली सम्मः कालतीचनः।" (इरिवंश, २४ ५०) काननीह (मं की ) कानच तत् नीहचे ति, कमें घा । तीच्या नोह, तोखा लोहा। इसका संस्तृत पर्याय हाय्या-यस, रुकर, तीच्छ श्रीर जालायस है। कालवङ्क (सं॰ पु॰) चुपविभेष, एक भाड़। लोग इसे कालियाकरा कहते हैं।

कालवदन (सं॰ पु॰) १ दैत्यविभेष । (वि॰) २ क्षण्य-वर्ण सुख्युत्त, काली मंहवाला ।

कात्तवत्तन ( मं॰ क्ली॰ ) कलयति उपसुनिक्त विषयम्, क्त-णिच-ग्रच् कालस्य कायस्य वत्तनं श्रावरणं वा, € तत्। वर्म, कवच, ज़िर्ह, वस्तुत्र।

कालवस्ति (सं॰ पु॰) वर्षाके घादिसे वात प्रस्तिके डपग्रमनार्थं वस्ति. गुरु वरसातमें सफाईके वास्ते लगायी जानेवाली पिचकारी। यह पञ्चदयविध होता है। पहले एक स्नेहवस्ति लगता है। पीछि एक निरुच्चस्ति नगाते हैं। प्रन: सेहबस्ति लगाया जाता है। उसके पीके निरुष्टवस्ति चलता है। इसी प्रकार हाद्य वस्ति अन्यतर क्रामसे नुगा अन्तर्म तीन सेहवस्ति देते हैं। (चरक)

कालवाच-पद्धाव प्रदेशके वत्रु जिलेका एक नगर। यह श्रचा॰ ३२° ५७ ५७ "उ॰ श्रीर हेगा॰ ७१° ३५ २७ पू॰ पर भवस्थित है। चीकर्सस्था छह हजारसे कुक प्रधिक है। वह घटक में ५२ कोस टूर सिन्धु नदीने जूल पर एक नवणका पर्वत है। कानवाब नगर उसी पर्वतकी गालचे संकान है। उल पर्वत सवण्-खरड खरड काट कर वुक्ती पीस लेनेसे ं ही उत्तम लवण वन न्युता है। यहां मारीनाम क स्थानमें सवण खोद कर निकाला जाता है। राशि राधि लवण कट जाते भी पवत जुक घटता सालूम नहीं पड़ता। सिम्बुनदकी लूना नाम्नी एक शाखा नदी है। उसके पश्चिमभागमें एक स्थानपर छइ - तवणखात है। उसकी वाई श्रीर नमकका गुदाम है।

वहां लवण विकता है। पर्वतमें लवणका एक एक प्रस्तर कहीं डेढ़ श्रीर कहीं १२ हाय तक प्रमस्त है। वहां ३५ मन जवण काट लेनेमें सिर्फ एक रूपया देना पड़ता है। गुराममें जानेसे मूला श्रिक लगता है। निकट ही दूसरा पहाड़ भी है। उसमें फिटकरी भरी है। वहां फिटकरी साढ़े तीन रुपये सन विकती है। कालवाध नगरम लोहेकी शक्की चीजें वनती हैं। वहां स्युनिसिपालिटी, डाकवंगला, घौषधालय, सराय श्रीर विद्यालय वर्तमान है।

कालवाचक (सं वि वि ) कालप्रवीधक, वक्त वताने-वाला।

कालवाची ( मं॰ वि॰ ) समय वतानेवाला, जो वता,की वताता हो।

कानवान् (सं॰ वि॰) कालः क्षणवर्णः श्रस्यस्य, काल-मतुष् मस्य वः। क्षणावर्णविभिष्ट, काले रंगवाला। कालवानर ( सं॰ पु॰ ) क्षणमुख वानर, काले संइ-वाला वन्दर।

कालवार - वस्वई प्रेसिडेन्सीके श्रन्तर्गत काठियावाड प्रदेशका एक नगर। वह नवनगरसे १४ कीस दक्षिणः पूर्व पवस्थित है। कालवार नामक राजखिवसागका कालवार नगर उसीका प्रधान एक सहल भी है। खान है। नगर प्राचीर विष्टित है। सो कसंख्या हाई इनारसे कम है। १८०८ ई॰ को दुर्भिचके समय वहां कोई ३०० लोग मरे घे। वालाकाठी लातिकी वसती पास ही है। प्रवादानुसार वाला नामक किसी राजपूतने वहां जा काठी जातिकी किसी रमषीका . पाणिग्रहण किया घा। उसी परिणयके फलसे वासा-यतवप्पूर्व कासवारम् काठी सोग उत्पन हुये। एक प्रकारका दङ्गड़ी नामक कार्पास्वस्त वनता या। देशस्य राजा उसका वड़ा समादर कारते थे। किन्त पानकल वह देख नहीं पहता।

कालवाइन ( सं॰ पु॰ ) महिष, भैंसा।

जालविक्रम (सं॰ पु॰) कालस्य यमस्य समयस्य वा विक्रमः, ६-तत्। १ यमका विक्रमः। २ मृत्युका विक्रमः, मीतकी नाक्त। ३ समयका विकास, वक्षकी ताकृत। का सविध्वंसन (सं॰ पु॰) १ वैद्यक रसविधीय, एक दवा ग्रंड पारद, खर्ण, रीप्य, तास्त्र श्रीर हिरताल, समभाग मदनकर पार्छ श्रीर श्रामय रीग नष्ट ही जाता है। (रसरवाकर)

(क्री॰) कासस्य विध्वंसनम्। २ समयनाम, वक्तकी बरवादी।

कालविध्वं सनरस्, कालविध्वं स देखो।

कालविध्वं सी ( सं॰ ही ) कालं विध्वं सयति नामयति, काल-विध्वं स-णिष्-णिनि । समयनामक, वक्त बरबाद करनेवाला ।

कालविपाक (सं॰ पु॰) समयकी परिपक्षता, वक्ष पूरा होनेकी मियाद।

कालविप्रकर्षे (सं० पु॰) कालस्य विप्रकर्षः दूरत्वम्, ६-तत्। समयको दूरता, वक्तका बढ़ाव।

कालविषाणिका (सं०स्ती०) काकीली ग्रीर चीर काकीली।

कालवीजक (सं॰ पु॰) महानिस्व, बड़ी नीम। कालवृत्त्व, कालवन देखो।

कानहिंदि ( सं॰ स्त्री ) हिंदिविशेष, एक सूद । प्रति-दिवस वा प्रति सासकी दिसावसे जी हिंद बढ़कार दिगुण हो जाती, वही कान्तहिंदि कहाती है ।

"चक्रविद्धिः कालविद्धिः कारिता कारिका च या।" ( मनु, ८। १५६)

कानवन्त ( सं॰ पु॰ ) कालं वन्तं यस्य, बहुन्नी॰। कुनस्य, कुनयी।

कालदन्ता, कालहन्तिका देखी।

कासब्बन्ताक (सं॰ पु॰) पेटिका, एक पेड़ ।

कालवृन्तिका ( सं॰ स्त्री॰) कालं वृन्तं यस्याः कान-वृन्तः डीव् स्त्रार्थे कन्-टाप् ईकारस्य प्रस्तत्वम् । रक्तपाटल-वृच । २ पेटिका पिटारी ।

कानवन्तो (सं श्ली०) कानवन्त-ङीष्। पाटनावस्त, एक पेड़।

कालवेग (सं॰ पु॰) नागविशेष, कोई नाग। वह वासुकिके पुत्र थे।

कालवेला (सं॰ स्ती॰) कालस्य वेला, इन्तत्। १ समस्त दिवारात्रिके सध्य क्रियाका श्रयोग्य समय्विशेष, तमास दिन श्रीर रातके बीच काम न करने लायक वक्ता। दिनमान श्रीर रात्रिकाल उभयमें प्रत्येककी देशाठ भागमें बांट वारके अनुसार एक वा दो भाग काल-वेला मानते हैं। रविवारको दिनका पञ्चम एवं राविका षष्ठ, सोमवारको दिनका दितीय तथा राविका चतुर्य, मङ्गलवारको दिनका षष्ठ एवं राविको सप्तम, वुधवारको दिनका छतीय तथा राविका सप्तम, बहस्यतिवारको दिनका सप्तम एवं राविका पञ्चम, यज्ञको दिनका चतुर्य तथा राविका छतीय श्रीर यनिवारको दिनरावि उभयका प्रथम एवं यष्टम भाग कालवेला है। (कोतिपरीपिका)

कालव्यापी (गं॰ ति॰) कार्ल व्याप्नोति कास-वि-म्राप-णिनि। एकरूप वहुदिन स्थायी, एक ही तरह बहुत-दिन चलनेवाला।

कालग्रस्वर (सं॰ पु॰) एक दानव।

कालयाक (सं० क्ती) कालं क्षणां याकम्, कर्मधाः।
१ याकविशेष, करेमृ, पटुवा। उसका संस्तृत पर्याय—
नाड्कि, आदयाक भीर कालक है। भावप्रकामके
मतसे वह सारक, रुचिकारक, मीतल, पवित्र, वायु
एवं वलवर्धक श्रीर कम, श्रीय तथा रक्त-पित्तनायक
है। २ तिक्षप्तिका। १ कुलत्य, कुलयी। ४ घर-पुद्धा,
सरमोंका। ५ तुलसो हन्च।

कालग्राति (सं० पु०) काल: क्रयाः ग्रातिः धान्य-विग्रेषः, कमेधा०। क्रयागानि, काला धान, उस धान्यका धावल पीर भूसी दोनीं काले होते हैं। सुग्रुतके मतानुसार वह कषाय, मधुरस, मधुरपाक, धीतवीय प्रत्य श्रमिष्यन्दी, मनवदकाक, लघु पीर यष्टिक धान्यके तुल्य गुणयुक्त है।

कालिशा (सं॰ स्ती॰) वाला क्रयावर्णा शिरा, कर्मधा॰। क्रयावर्ण शिरा, काली रग।

कालग्रुडि (सं॰ स्ती॰) कालस्य ग्रुडि: ६-तत्। ग्रुडकाल, पाक वक्ष । जिस समय समुदाय ग्रुभ कर्म सम्पादन कर सकते, उसे कालग्रुडि कर्डते हैं।

कालग्रेय (सं की ) कलग्रां भवम्, कलगी-ढक्।
१ पादजलसे विभाग दिषक्षत तक्ष, एक हिस्से पानी
भीर तीन हिस्से दहीका बना महा। २ भाल, हरताल।
कालग्रेल (सं पु ) काल: क्षण्यवर्षः ग्रेलः, कर्मधाः।
पर्वतिविशेष, एक पहाड़।

च्चीरवीजं मैनावं गिरि च तच भारत।

स्मतोवोऽसि कौने य कालये जब पार्थिव" (भारत, वन, १३८%)

कालसंरोध (सं॰ पु॰) कालस्य संरोधः, ६-तत्। १ चिर

काल अवस्थान, हमेशा मौजूदगी। २ दीर्घ समयका

प्रतिवाहन, लम्बे वक्तका गुजारा।

कालमङ्घी (सं॰ स्ती॰) कालेन सङ्ख्यते श्रमी,

काल-सम-क्रप-क्रप-क्रमीण चज्। नववर्षीय कन्या, नौ

सालकी लहको।

"एकवर्षा भवेत् सन्धा दिवर्षा च सरस्ती । विवर्षा च विमूर्ति य चतुर्द्षां तु कालिका ॥ सुभगाः प्रचवर्षा च षड् वर्षा च समा भवेत् सप्तिमोलिनी साचात् चष्टवर्षा च कुनिका ॥ नविभः कालसङ्घां दशिमयापराजिता । एकाटशे तु क्ट्राणी द्वारशास्ट्रे तु भैरवी ॥ वयोदशे महालचीर्द्धि सप्ता पीठनायिका । च वजा पच्चदशिमः पोठनायिका ।

भन्नदाकलामें कुमारीके वयः ज्ञम श्रनुसार नामका है मेद निर्देष्ट है। यद्या एक वर्ष वयस्ता सन्धा, दो वर्षको सरस्ती, तीन वर्षको तिमृति, चार वर्षको कालिका, पांच वर्षको समगा, इह वर्षको उमा, सात वर्षको मालिनो, शाठ वर्षको कुलिका, नो वर्षको कालसङ्घा, दय वर्षको भएरा, ग्यारह वर्षको कराणी, वारह वर्षको भैरवी, तेरह वर्षको महालस्मी, चौदह वर्षको पीठनायिका, पन्द्रह वर्षको चेतन्ना, श्रीर सोलह वर्षको कुमारी भन्नदा नामसे श्रभहित होती है।

कालसदृश (सं॰ ति॰) १ समयातुक्त, वक्तके सुवाफिका। २ मृत्य,तुल्य, मीतके वरावर।

कालसम्पन (सं० ति०) कालेन काले वा सम्पन्नम्।
१ काल-कटक सम्पादित, वक्तका किया इवा।
२ यथाकाल निष्यन्न, जो वक्त पर बना हो।

कासमर्प (सं०प्र०) काल: क्षणा: सर्पः, कर्मधा०। क्षण्यसर्पः, काला सांप। (Coluber naga) उसका संस्कृत पर्याय—प्रतगर्द श्रीर महाविष्ठ है। वह फणी सर्पों के श्रन्तभूत है। उसका वर्षः प्रतिशय चिक्रण कृष्ण रहता श्रीर मस्तकमें फणापर पदिचह देखा पड़ता है। जसीनके विलोमें द्वां वह पाय: वास करता

Vol. IV. 144

है। किन्तु कहीं कहीं कालमर्प लोकानयमें भो रहता देख पड़ता है। श्रन्यान्य मर्पां की श्रम्यान्य उसमें क्रोध श्रतिशय श्रधिक होता है। यदि कोई श्रत्याचार करता, तो कालमर्प वहुत दूरतक दौड़कर उसे डमता है। हिन्दुस्थानमें उसका वहुत प्रादुर्भाव है। वर्षाके समय राह चन्त्रनेमें विशेष सावधान रहना पड़ता है। किन्तु सौभाग्यको बात है किसी प्रकारका श्रत्याचार न करनेसे वह कम काटता है। पदका श्रत्याचार न करनेसे वह कम काटता है। पदका श्रद्ध सुनते हो कालसर्प दूर हट जाता है। किन्तु जब दैवयोगसे उसपर किसीका पैर पड़ जाता तो वह क्राइ हो उसे काट खाता है।

कालसार (सं॰ क्ली॰) काल: सारो यस्य, वहुत्री॰।
१ पीत चन्दन। कालीयक देखी। २ क्लप्णसार नामक स्माविश्रेष, काला हिरन। ३ क्लप्णगुरु, काला श्रमर।
8 तिन्दुक। ५ हरिताल। ६ काली तुनसी।

कानसाह्नय (सं॰ क्ती॰) कालेन समानः याह्नयो यस्य, वहन्नी॰। १ नरकविशेष, कोई दोनुख,। पुत्र विक्रय वा कन्यापण यहण करनेसे उक्त नरक्तमें पड़ते हैं।

> "यो मनुष्यः सकं पुतं विक्रीय घननिच्छति। कन्यां वा जीवितार्षाय यं प्रक्षेन प्रयच्छति॥ सप्तावरे महाघोरे निरये कालसाह्वये।

स्तरं मृतं प्रशेषच तिस्त है: समझते॥" (भारत, भन्, ४५भ)
फालिस—युत्त-प्रदेशको कालिस तहसीलको प्रधान
नगरी। वह प्रचा० ३०° ३२ र० उ० भीर देशा॰
७७° ५२ र५ पू॰ पर भवस्थित है। देहरादूनके पास
जहां यसना श्रीर तमसा नदी मिली हैं, उसीके भित
निकट कालिस नगरी वसी है। नगरी भित पुरातन है।
वहां एक प्रस्तर-खण्ड पर प्रभोक राजाकी शिलालेख
खोदित है।

कालिसर (हिं० पु०) नौके क्यदराङकी शिखा, जद्दाजके मस्त्रलका मिरा।

कालस्त (सं क्लो॰) वैदिक स्ताविशेष, वैदका एक स्ता । उसमें कालको वर्णना की गयो है। कालस्त्र (सं क्लो॰) कालस्य यमस्य स्त्रिमित्र वस्थन- हेतुत्वात, उपिन । १ नरकविशेष, कोई दोज्खा। उक्त नरक प्रतप्त तास्त्रमय है। मनुसंहितामें वह एक-

विंगति महानरकांकि श्रन्तिविष्ट निखा है। ब्रह्महत्या, शांखके श्राचारका त्याग, क्षपण राजाका दानग्रहण, श्रादमें भोजन कर शूद्रकी एक्छिष्ट दान प्रसृति पाप कार्यसे उक्त महानरक भीगना पड़ते हैं। २ स्रा कारक सूत्र, मार डालनेवाना डोरा।

'विड्गोऽयं त्वया यन्नः कालस्त्रे न लम्बितः ।" (भारत, वनपर्व)

३ फांसीको रस्ती।

कालस्त्रक, कालस्य देखी।

कालस्य (मं॰ क्लो॰) मृत्युकारक स्र्यं, मीतका स्रज । वह कल्पान्तके समय निकलता है।

कालमेन (सं॰ पु॰) एव डोम। इसने राजा हरियन्द्रको क्राय किया था।

कालस्तम् (सं॰ पु॰) कानः क्षणः स्त्रम्थे यस्य, वहुत्री॰। १ तिन्दुक वृत्त, तेंदूका पेड। वह मधुर, वन्य, वृष्य, गृरु, धातुव्वविकर, घोत श्रीर स्त्रम, दाह, कफा पित्तगोध, विस्फाट एवं पित्तनाथक है। (वैधक-निषयः) २ विट्खदिर। ३ उदुस्वर वृत्त, गृलरका पेड़। ४ जीवकहुम, दुपहरियाका पेड़। ५ तमानपत्र-वृत्त, तेजपातका पेड़। ६ कालताल, काला ताड़। ७ समयका श्रंग विशेष, वक्ष, का एक टुकडा।

कालस्का (सं०पु०) १ तिन्दुक ब्रच, तें दूका पेड़। २ तमानवृत्त, तमालका पेड़।

कानस्थानी ( मं॰ स्ती॰ ) पाटन हच, एक पेड़। कानस्वरूप ( मं॰ ति॰ ) कार्लेन मृत्युना खरूप: सदण:,

इ·तत्। मृत्युतुःख, मौतके वरावर ।

काल हर ( सं॰ पु॰) कालं सत्युं हरति, कालं-म्र-टच्। १ शिव, महादेव। २ काम रूपान्तर्गत शिवलिङ्ग विशेष, काम रूपका एक शिवलिङ्ग।

े "तमात् पूर्व भद्रकाम: पर्व तस्तु विकोणक: । यव कालहरी नाम शिवलिङ्ग व्यवस्थितम् ॥" (कालिकापु॰, ७५ प॰)

(ति॰) ३ समयचे पक, वता, विगाडनेवाला।
कालचन्दी (करींद)—मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलेकी
एक जमीन्दारी। वह भचा॰ १८° ५ ज॰ भीर देशा॰
२०° ३० पू॰में भवस्थित है। उससे उत्तर पाटना
विभाग, पूर्व एवं दिचिषभागमें जयपुर जमीन्दारी तथा
सम्द्राजका विशाखपत्तन जिला, पश्चिम बिन्दरा

नयागड़ चौर खरियार प्रदेश है। लोकमंख्या प्रायः साढ़े तीन इजार है। कालइन्दो प्रदेग पश्चिमवाटसे प्रथ्यविद्या पिस्स दिक् पड़ता है।

का सनी है। इती और रेत नामी दूमरी भी दी स्त्रोत का प्रमिनी है। इती और रेत नामी दूमरी भी दी स्त्रोत का प्रदेशमें निकान तेन नदी एकत ही फिर तेन, सान पीर रावन तीन नदी एकत ही उत्तरकों वहती हुवी छड़ीसाकी महानदीमें पतित होते हैं। चारो और इसी प्रकार नदी और घाट पर्वत निकट रहनेसे कान्यहन्दीमें पानी वहन पहता है। इनोसे उक्त स्थानकी भूमि विशेष उवंरा है। उत्तर-पश्चिम भागमें सानवनकी सकड़ी उपजती है। चावन, दान, पनसी, ऊख, रुई, ज्यार और गिहं वहत होता है। स्थान स्थान पर सप्ताहमें एक बार वाजार लगता है। प्रधान नगर भवानीयत्तनका वाजार हो सवीपिन्ना बड़ा है। कान्यहन्दीका जनवाय स्थान एक्त हो स्वाप क्ता है।

काल इन्दोर्से एक राजाका श्रधिकार है। वह घंगरे जोंको कर देते हैं। राजा प्रतापदेवको दिस्नीके दरवारमें "राजा बडादुर" डवाधि भीर भवने संमा-नार्ध ८ तोपों की सलामी मिली थी। १८८१ दे बी चनका मृत्यू हुवा। १८८**४ ई० को** उनके दत्तकपुत राजा रघु जियोर देव राज्यके पंधियति वने घे। किन्तु उनके भ्रमाप्तवयस्क द्वीनेसे राज्यका भार रानी पर पड़ा था। वालक राजा जबलपुरके राजकुमार कालेजमें पढ़नेको बैठाये गये। उन्न घटनाके पीछे भी कन्ध लोगोंने विद्रोधी हो कुलता नामक ७०।८० हिन्दुरोंको मार कर उनके ग्राम लूटे थे। गुक्तर देख अंगरेजांते अपनी पुलिससेना भेज बसवा कारनेवाले लोगींके विद्राहको इमन किया। मरदारोंको फांसी दी गयी। उसी दिनसे उक्त प्रदेशका जासनकार्य गवरनमेराटने पपने हाथमें ले रखा है। कालहस्ती-मन्द्राज प्रेसिडन्सीकी एक जमीन्दारी। उसका कुछ ग्रंग भाकट भीर कुछ भंग नेहीर जिनेमें श्रवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः डेढ़ लाख है। इ०१५वें शताब्दको वेशमञ्जातीय किसी पालिगारने

11.5

विजयनगरके राजांसे उसे पाया था। पहले कालहस्ती पूर्वमें मन्द्राज एवं काञ्चीपुर श्रीर दिचापमें वन्दीवास तक विस्तृत थी। श्रीरंगजिवकी दी हुई सनदमें देखते हैं कि कालहस्तीके पालिगार उस समय प् हजार सैन्यके श्रीधनायक थे। १७८२ ई० को वह श्रंगरेजोंके हाथ लगी। १८०२ ई०को गवरनमेग्टने उसका विरस्थायी प्रवन्ध किया था। जमीन्दारके वंश्रवाले एक व्यक्तिको श्रंगरेजोंने राजा श्रीर सी० एस० शाई० (C. S. I.) का उपाधि दिया है। देशको प्रसलका श्रीधा हिस्सा प्रजा जमीन्दारको देती है। कालहस्तीको स्तिका रक्तवर्ण श्रीर वालुका मिश्रित है। तास्त्र श्रीर लीह वहां मिलता है। श्रीश्रवा कारखाना भी खुला है।

जहां जमीन्दारीका प्रधान नगर कालहस्ती वा स्रीकोलस्ती है। वह प्रचा० १३° ४५ र उ० श्रीर देशा० ७८° ४४ र ८ पू० पर सुवर्णमुखी नदीके तीर मन्द्राज रेलकी एत्तर-पश्चिम शाखाके विपति प्रेश्ननेचे श्रीतिनिक्तट श्रवस्थित है। लोकमंख्या प्राय: दश एलार है। नगरमें जमीन्द्रारका वासभवन बना है। वहां एक मजिष्ट्रेट भी रहता है। वाजार बहुत बड़ा है। निकटस्थ याममें उत्तम वस्त प्रसुत होता है।

कालइस्ती एक तीर्थस्थान है। वहां भनेक देव-मन्दिर विद्यमान हैं। उनमें शिवमन्दिर ही प्रधान है। दविणके स्नात बाह्मण कालइस्तीको दितीय वाराणमी वताते हैं। **चता मन्दिर-विभाग नगरके** ैने उरेत को णर्ने पर्वतके निम्नभाग पर अवस्थित है। काल इस्तीने माहात्म्यमें लिखा है,—"त्रह्माने तपस्या करनेको कैलास पर्वतंके खंड्रका एकांश यहां लाकर रखा था। उसीसे उसका नाम दिच एक लास है। ब्रह्माने खर्य इस मन्दिरका सूल स्थापन किया है।" ेचोल राला और विजयनगरके क्षण्यरायने उसका चपरापर चं म बनवा दिया। महादेवकी वायुमृति वद्यां विराजित है। वयनानुसार एक सर्पे श्रार एक ं इस्ती उभयं मदादेवकी पूजा करते थे। सर्पं प्रवने सस्तकका संणि सहादेव पर चढ़ाता श्रीर हस्ती जनाभिषेक सगाता था। निसी दिन इस्तीने

प्रभिषेचेनका जल सप<sup>8</sup>के छूं गया। उसने क्रुंब हो इस्तीके ग्राइमें दांत मारा था। इस्तीने भी विवकी च्चालासे अस्थिर हो सर्पकी आचात किया। शेषको दोनोंने पञ्चल पाया था। दो परममतों की वैसी भवस्या देख सहादेवने छन्हें फिर जीवन प्रदान किया। फिर उन्होंने उभयको चिरस्मरणीय वनानेके लिये उनके नास पर प्रपने सन्दिरका भी नाम "कांत-इस्ती" रख दिया। (काल अर्थात् सर्वं भीर इस्ती प्रयात हाथो दोनों मिलकर कालहस्ती यव्द वना है।) तीर्थमाहात्माके मतसे कदापन नामक किसी व्याधने महादेवका भनुग्रह लाभ किया। वह पर्वतके जपर रहता था ! किन्तु पाहार करनेके पूर्व व्याघ पर्व तसे उतरता शीर शाहार्थ द्रश्य सहादेवका अर्पणकर खंध प्रसाद ग्रहण करता था। क्षक्र दिन पीक्रे उसने मनमें त्राया कि सह।देवका एक चन्नु नष्ट हो गया। उसी धारणासे उसने अपना एक चन्नु नाच सहादेवके नष्ट चत्तुपर लगा दिया। फिर कुछ काल उसे देख पड़ा कि देवदेवका दूसरा चत्तु भी विगड़ा था। उसीसे उसने भपना दूषरा चलु भी निकाल महादेवके चलु पर लगा दिया। उस समय व्याधने श्रपना एक पैर महादेविके चलुके निकट रखा था। उसीसे प्राज भी महादेवके चत्तुमें उपका पदचिक्न देख पडता है। देवादिदेवने उसे सानोक्यमुति प्रदान की। सहादेवके निकट उसका एक खतन्त्रं लिङ्ग विद्यमान है। साय उसकी भी पूजा होती है। मन्दिरके प्रवेशस्थान-पर इस्ती, सप श्रीर अर्थनामिकी सूर्ति वनी है। टूसरे स्थानांमें महादेवकी जो मूर्ति देख पड़ती, उससे कालइस्तिको मूर्ति स्रतन्त्र लगती है। कालइस्तीकी मृतिका नाम वायुमृति 🕏। साधारणतः गोलाकार दण्डके तुल्य होती है। किन्तु उत्त वायुमूर्ति चतुष्कोण है। सन्दिरमें निसी श्रीर वायुक्ते प्रवेयका पय नहीं, किन्तु लिङ्गके मस्तकपर जो दीप लटकता, वह सर्वदा पद्म हिला करता है। ग्रहके प्रभ्यन्तरमें भन्यान्य भनेक दीप हैं। किन्तु दूसरा कोई उस प्रकार नहीं हिलता। समावतः उसीमे उत्त लिङ्ग "वायुलिङ्ग" कइलाता है। महादेवके साथ पार्वती देवों भी है।

कालहस्तीमें उन्हें ज्ञानप्रमन्ना कहते हैं। कथनानुसार भगवान्नं उन्हें किसी समय अभियाप दिया था। छसीसे उन्होंने नरयोनि पायो। उन्होंने तपस्यांने वन्न मानवदेहमें महादेवको रिक्षाया था। महादेवने उन्हें सिक्त दे ज्ञानप्रमन्ना नामसे अभिहित किया। तपस्यांके समय दुर्गा नाम्नो कोई नारी पार्वतीको सह-गामिनो वनी थीं। महादेवके प्रसादसे उन्होंने भी देवत्वनाभ किया; उसीसे स्वतन्त्व मन्द्रिसे दुर्गा देवी पूजो जाती हैं। भूत नगने या अपुत्रक रहनेसे ज्ञानप्रस्त्रा देवीका ध्यान करती हैं, उसका नाम प्राणाचारव्रत है। जो जितनी देर ध्यान कर सकती, उसकी वासना भी उसी प्रकार फलवती

शिवमन्दिरसे दिचण पर्वतके पार्ख में भगवान् मणिकुग्छेश्वर खामीका मन्दिर है। किसी नारीने छक्त स्थान पर महादेवकी तपस्या की थी। महादेवनी प्रसम्र हो उसकी कार्यमें तारक सन्त्र प्रदान किया। उससे उसकी मुक्ति हो गयी उसीसे मुसुर्ष लोगोंको ले जाकर वहां दिचण पार्खपर सुला देते हैं। काल-इस्तोने लोगोनो विखास है नि मृत्युकालमें पार्ख बदल जपर कर्ण रख वामपार्ख लेटनेसे दिचय कर्णसे श्राटमा निकलता श्रीर सृत व्यक्ति चिरानन्द भोग करता है। मणिकुर्छे खरमन्दिरसे दिचण पर्वतके पाददेशमें ब्रह्माका मन्दिर है। उसके जपर नानाविध सृति खोदित हैं। स्थानीय तीर्धमाहात्म्यके मतानुसार ब्रह्माने वहीं वैठकर तपस्या की थी। एक मन्दिरमे दिचिया पर्वतको उपत्यकामें एक प्रयस्त पुष्करियो है। उसकी चारी श्रोर पत्यरसे घाट बंधे हैं। पुष्करणीके निकट भरदान खामीकी मूर्ति है। उसीसे उक्त स्थान भरहाल मुनिका श्रात्रम कहाता है। माधमासको वशा १० दिन महोताव होता है। उसमें बहुतसे लोग इकट्टा हो जाते हैं।

कालहानि ( सं० स्ती० ) कालस्य हानिः, ६-तत्। १ समयद्यति, बेफायदा वक्तकी बरबादी। २ समयका अभाव, वक्त,की तङ्गी।

कालहीन ( सं॰ पु॰ ) कालेन क्षणवर्णेन हीनः, ३-तत्। लोभव्रच, लोधका पेड़। लोभ देखो। कालहारा (सं॰ स्त्री॰) काले कालभेदे होरा, ७-तत्। एक दिवाराविमें उदित द्वादम लग्नका स्रवीम। २ टाई दण्ड परिमित काल, एक घंटे समय।

३ सिन्धुप्रदेशका एक सुसलमान राजवंग।
१७४० दें • को एक वंगका राजल श्रारमा हुन था।
कालहोरा घीर तालपुरतंश ही सिन्धुका गेप साधीन
वंग रहा। एनमें प्रथमवंशीय अपनेका पारस्यके
प्रव्यासियोंका वंशीय श्रीर गेपोक धमप्रवारक
सुहन्मदका वंशोइव वताते हैं। किन्तु वस्तुतः वंशवाली
वालू चिस्तानके लोग हैं।

सुचमाद कालचोराने रिन्द नामक किसी बालु-चिके साधायसे पंवारवंशीय राजपूत राजाको मार सिंहासन पर श्रिषकार किया या। खोदाबादमें उनकी कवर है। कवरके सामने कई गदा चटका करती हैं। कोगों के कथनानुसार उन्होंने सत्य कालको उस प्रकार गदा चटकानेका श्रादेश इसलिये दिया, जिसमें लोग देखते रहें कि उन्होंने कैसी सुगमतासे सिशु जीता था।

काना (सं॰ स्ती॰) कान: वर्णः प्रस्तास्याः, कान-पर्शे प्रादित्वात् प्रच्-टाप्। १ नीनिनी, नीनिका पेड़। २ कानितिष्टत्। ३ तिष्टत्। ४ पिप्पनी, पीपन । ५ नागवना। ६ मिन्निष्ठा, मंजीठ। ७ चुद्र क्षणजीरक, कानी जीरी। द प्रहिंसा। ८ प्रकान्या, प्रसगंध। १० पाटना। ११ दचकी एक कन्या।

"बितिर्दि तिर्द नुः काला दनायुः सिं डिका तया।" (मारत शहर का काला ( हिं० वि० ) १ क्रया, स्याप्त, काजल या कोयले-के रंग जैसा। २ कलुषित, बुरा, खराव। ३ प्रचण्ड, जोरदार। (पु०) कालसपे, काला सांप। कालांग (सं० पु०) कालसपे ऽंगः। ग्रष्टणका दर्भनी-पयोगी शंगविशेष, यहण देखने लायक एक हिसा। कालाकन्द ( ष्टिं० पु०) धान्य विशेष, किमी किसका धान। यह अग्रहायण मासमें काटा जाता है। इसका चावस सैकड़ों वर्ष रखते भी नहीं बिगड़ता। कालाकन्द ( ष्टिं० वि० ) भत्यन्त क्रयावर्ष, निहायत स्याच, बहुत काला। प्राय: यह शब्द मानव व्यवहारमें प्रयुक्त होता है।

कानानप्ट ( रं॰ ति॰ ) कारीन सत्युना श्राक्षष्टः, ३-तत्। १ मृत्यु वार व चालंट, मीतने पंजीमें पड़ा हुवा। र समय हारा चानीत, वक्तसे निकला हुवा।

कानाचरिक (सं० पु०) कानी यथायोग्यकाली अचरं वित्ति, काल-प्रचर-ठक् । विद्यार्थी, तालिव रूख, ठीक वता पर पढ़नेवाला।

कालाच्यी, कालाचरिक देखी।

कालागर, कालाग्र देखी।

कालागांडा ( हिं ॰ पु॰ ) कानी श्रीर मोटी जख कानागुर ( रं॰ क्ली॰ ) कार्ल क्षणा प्रगुर, कमेधा॰ । क्षणा श्रमुन, काला श्रमर। क्षणामुन देखी।

" चक्तमी तीर्णलीहित्यी तिखान प्राग् नगीतिषी चर: ! तदगनाजानतां प्राप्ते: सह कालागुक्द्रमें:॥" ( रष्ठ० ४। ८१ )

कालागेंडा, कालागंडा देखी। कालाग्न (सं०पु॰) काल: सर्वसंहारक: शग्निः, १ प्रलयाग्नि, क्यांमतकी कर्मधा०। २ प्रलयाग्निके श्रविष्ठाता रुद्र। २ पचसुख रुद्राच । उत्त बृद्धाच कालाग्निबृद्धों घति।प्रय है। इसीसे उसे भी कानाग्ति कहते हैं। स्कन्दपुराणमें उसे सव पाप-नाशकं बताया है,—

> "पष्यवक्षे खर्थ रद्र: कालाग्रिनीम नामत:। चगम्यागमनाचे व अमचास च भचणात्। मुचाते सर्व पापे भाः पश्चवज्ञस्य धारणात् ॥" 👵

पञ्चमुख तद्राच साचात् तद्रदेवस्तरूप है। उम्र ्कालाग्नि भी कहते हैं। उत्त रद्राच धारण करनेसे यगस्यागमन वा यमच्य भच्णके पापसे मुलि मिनती है।

कानाग्निभैरव (सं० पु॰) ज्वरका एक्षे रस, बुखार की कीई दवा। १ भाग पारद और १ गन्धकको कळाल बना गोच्चरके कायसे भावना देना चाहिये। स्ख जाने पर उसे पीस कर च्रा के वरावर ताम्बच्यी, तासच्या का प्रष्टांश विष, १ भाग हिङ्गुल २ भाग मधुस्त्रवील, ५ भाग हरिताल, ३ भाग मृतःशिसा, ३ भाग टक्नण, ३ भाग खपैर, २ भाग हिपाल, 🧳 भाग खण माचिक, १ भाग लोड चीर श्रीर १ भाग बङ्ग डाल

IV.

Vol.

सबको श्रवीचीरसे मर्टन करते हैं। फिर दशसून भीर पञ्चमूलके काथसे यद्याक्रम एक प्रहर घोंटकर चने बरावर वटिका बनायी जाती हैं। (भैषजारबावली) कालाग्निरस ( सं० पु॰ ) भगन्दरका रस विशेष, पोशीदा जगहने नातीदार जखसनी एन दवा । शुड स्त गन्धक, सतनाग, तुलक, जीरक श्रीर सैन्धव बराबर तिहा तथा कोशातकीके द्रवमें पीस कर लगाने या खानेसे भगन्दर रोग नष्ट हो जाता है। (रसरवाकर) नानारित्तृद् ( म'० पु॰ ) नानान्ने: प्रनयान्ने: अधि-ष्ठाता त्रद्रः, सध्यप॰, कालाग्निरिव त्रद्रो वा, उपिनि॰। १ प्रनयाग्निकी श्रिष्ठाल-देवता रुद्र। २ उक्त रुद्रकी उपासक एक ऋषि। ३ यजुर्वेदीय एक उपनिषद्। कालाग्नित्द्रस (सं०पु॰) १ क्षष्ठाधिकारका एक रस, कोढकी एक दवा। सरिच, ग्रस्त एवं तीच्य भस्म, माचिक श्रीर गन्धकको वन्छाकर्कीटकीके कन्दमें डान महीरे जपर छोप देते हैं ; फिर मूधराख्य पुटमें एक दिन पका उसका चूर्ण बना लिया जाता है। इसं चूर्य में दंशमांश विष मिलीनेसे छक्त श्रीषध प्रस्तुत होता है। माता ३ मांपमात है। उत्त कानानिवद्ध रस दश दिनमें विसपेको नाम करता है। अनुपानमें विष्य नो श्रीर मधु मिनाना चाहिये। २ ज्वररीगका रसविशेष,वुखारकी एक दवा। मरीच श्रीर गन्धक तुला डाल पंच पित्तमें भावना देना चाहिये। फिर मायूर, मला, वारांड, छाग और माहिषजकी एकदिन भावना त्तंगती है। उ**डत मां**यूरादि द्रव्योंको समस्तः ग्रथवा व्यस्तरूपसे भागदण कर सकते हैं। पीछे २ रति गरस **डालनेसे कालाग्निस्ट्रस्य प्रस्तुत होता है।** मात्रा दो गुद्धाने बराबर कही है। सान पथा है। (रसरवाकर) कानाङ्ग (सं की ) कानं क्षणावण प्रङ्गम्, कमधा । १ क्षणावर्ण देस, काना जिस्र । कालस्य कालपुरुषस्य · श्रङ्गं ६-तत्। २ कालपुरुषका पङ्ग। (ति०) वहुती० । २ कप्यवंष<sup>े</sup> देइविशिष्ट, काले जिस्मवाना। २ कापुरुष, खराब भादमी।

कानाचोर ( इं० पु॰ ) १ सुचतुर चौर, इशियार चेर ।

कालाजाजी (सं • स्त्री • ) क्रयाजीरक, काला जीरा कालाजिन ( सं को ) कालस्य क्षयासगस्य प्रजिनम्, ्रिन्तत्। १ लिणासार स्माना चर्म, काले हिरनका चमड़ा। कालं श्रजिनं यत्न, बहुत्री । २ क्षणाजिन-प्रधान देग्नविधेष, काले हिरनके रहनेका सुल्ता। क्रमें प्रथित पुराणके सतमें उक्त जनपद दिच्चण दिक्में श्रवस्थित है।

कालाजीरा (हिं० पु॰) १ काला जाजो, मीठा जीरा।
२ धान्यविशेष, एक धान। कालाकचं देखी।

कालास्त्रन (एं० ह्ली०) सालघ तत् ग्रस्तनचेति, कमेघा०। गाढ़ क्षणावर्ण श्रस्त्रन, ख्व काला काजल।

> "न चत्तुषी: कान्तिविशेषतुद्धा कालाञ्जन मङ्गलिमत्युपात्तम्।" ( कुमार ৩। ২০ )

कालाखनी (सं० स्तो०) प्रच्यते प्रनया पद्मनी, प्रद्य-करणे खुट्-छीए। काली क्षणवर्णा पद्मनी प्रंवद्भावः, १ क्षणकार्णासत्तुप, नरमा, वन कपास। उसका संस्कृत पर्याय—प्रद्यनी, रेचनी, शिलाखनी, नीला-द्यनी, क्षणामा, काली श्रीर क्षणाद्मनी है। वह कट्र, उण, श्रस्त, श्रामक्रमिन्न, श्रपानावर्तश्यमन भीर जठरा-मयन्न होती है। (राजनिष्ण,)

२ नीली, नील।

कालाढोकरा (हिं॰ पु॰) हचित्रिष, एक पेड़।
उसकी प्राखाप्रभाखा नीचेको सुक जाती हैं। श्रीतकालको पत्र तास्त्रवर्ण धारण करते हैं। काष्ठ सुदृद्ध भीर देषत् क्षण्यवर्ण विधिष्ट रक्तवर्ण होता है।
कालाढोकरा सालव, सध्यप्रदेश भीर राजपूतानेमें
भिक्ष उपजता है।

कासाग्डन (सं० पु०) काल: क्रप्यवर्ष: भग्डन: पची। कोकिस, कोयल, कासी चिडिया।

कालातिक्रम (सं०पु०) कालस्य मतिक्रमः चङ्घनम्, ६-तत्। समयलङ्गन, वक्तं निकाल देनेका काम।

कालातिपात (सं॰ पु॰) कालस्य प्रतिपातः प्रतिवाह-

ंनम्, ६ तत्। समयचिष्ण, वक्त,का निकास । कार्चातिरेका (सं०पु०) कार्चस्य पतिरेकाः पतिक्रमः ६ तत्। १ निर्दिष्ट समयका पतिक्रम, मकरर किये

हुरी बक्तको टालमटोल । २ संवत्सरका पतिक्रमः

. 'कालातिरेके दिग्रच' प्रायस्थितं समाचरेत् ।" ( प्रायक्तितस्त )

कालातिल (हि॰ पु॰) क्षण्यतिल, स्याइ तिल ।
कालातीत (सं॰ ल्ली॰) कालस्य भतीत' भ्रत्ययः,
श्रति-इण् भावे ता । १ कालातिक्रम, वत्तका टल जाना।
"कालातीत ह्या सन्या वन्यस्त्रीन युन' यथा॥" (काणीवस्त्र)
(ति॰) श्रतीतः कालोऽस्य, निष्ठान्तत्वात् परनिपातः।
२ विगत, गुजरा हुवा, को श्रपना समय विता चुका
हो। (पु॰) ३ न्यायधास्त्रके मतानुसार पञ्चविध हेलाभासके भन्तर्गत हेत्वाभास विशेष, सुगालता, एक
भूठी दन्तील। भतीतकाल प्रव्ह द्वारा भी वह
श्रभिहित होता है उसका न्यायस्त्रीत लच्चण इस
प्रकार है.—

"कालात्ययापिटटः कालातीतः।" १ प॰ २ पा॰ ५० स्ता।

साधनकालके श्रभाव समय जो हितु नगाया जाता, वह कालातीत कहाता है। पर्धात् जिसस्यानमें किसी पच \* पर साध्यको पं श्रभाविषयक निश्चय ठहरता, उसी स्थानका हितु कालातीत रहता है। यथा—''जलं बिक्समत् जलत्वात्।" श्रधीत् जलमें श्राग है, क्योंकि वह जल है। यहां जलमें विक्रिके श्रभाव विषयका निश्चयन्नान है। सुतरां 'जलत्व' हेतु बाला-तीत नामसे निर्दिष्ट होगा।

कालातीत यब्दके बदले वाधित यद्यका प्रयोग भी न्यायशास्त्रके प्रनेक स्थलमिं देख पड़ता है। कालात्मक (सं॰ स्त्री॰) कालेन कालस्रभावेन स्तत भावमा यस्य, काल भावमा-कन्। १ कालस्रभावजात, वक्त या किस्नात पर सुनहसिर।

''नद्गमा: स्थावरासे व दिवि वा यदि वा सुवि । सर्वे कालात्मकाः सर्वे । कालात्मकां नगत्॥'' (भारत, पतु॰ १४०)

काल प्रात्मा ग्रस्य । २ कालस्वरूप परमेखर । कालात्यय (सं॰ पु॰) कालस्य प्रत्ययः प्रतिकामसम्, ६-तत् । कालचिपम, वक्तकी बरबादी ।

कालात्ययापदिष्ट (सं॰ पु॰) कालात्ययेन अपदिष्टः। गीतम-स्वीत हैत्वाभासविशेष, एक भूठी दलील ।

कानातीत देखी।

सिद्धकी उपयोगी साध्यका पादार पत्र कहाता है। कैसे—"पर्वती विक्रमान् ६ मात्" पर्यात् पर्वत च मसे विक्रमान् है। इस स्थानपर पर्वत पत्र, विक्र साध्य पीर घूम हेतु है।
 हेतु प्रभति द्वारा त्रिसे प्रतिपादन करते, उसे साध्य कहते हैं।

कालादभै (सं॰ पु॰) कालः ग्रमकर्मसम्पादककाल-विभेषः भादम्यंतिऽव, काल-भा-द्दग-णिच् भाधारे भच्। १ समयका दर्पण, वक्तका भाईना। २ समृतिग्रस्यविभेष।

कालाटाना (हिं॰ पु॰) १ लताविशेष, एक वेला। वह वित सभोहर होती है। पुष्प नीलवर्ण रहते हैं। पुष्प पतित होनेपर वृत्त श्राता जिसमें क्षण्यवर्ण वीज देखाता है। निर्यास श्रीपधमें पड़ता है। किन्तु वीज श्रीर निर्यास वहुत थोडी मात्रामें सेवन करते हैं। २ एक सताका वीज। वह वहुत रेचक होता है। कालादिक (सं॰ पु॰) वैशाख मास।

कालाध्यत्र ( स'० पु॰ ) कालानां खण्डकालानां ग्रध्यत्तः प्रवत<sup>9</sup>कः, ६-तत् । १ सूर्यं, स्रज ।

"काला श्रम् प्रताध्य विश्व कर्मा तमीनुदः।" (मारत, यम, १० घ०) र समुद्राय काल्य प्रताध्य विश्व कर्मा तमीनुदः।" (मारत, यम, १० घ०) र समुद्राय काल्य प्रतास प्रतास प्रतास मालिक । कालान्य (सं० पु०) सभान्य एक पुत्र। कालान्य देवी। कालान्य (सं० पु०) कालः सर्वसं श्रादकः प्रनलः कर्मघा०। १ प्रत्यागिन, क्यामतकी श्राग। २ राज-विशेष, एक राजा। उसके पिताका नाम सभान्य या। (श्रादंश १९ घ०)

कासामाग (हिं• पु•) १ कास सप<sup>९</sup>, कासा सांप। २ क्टिन पुरुष, टेटा भादमी।

कालानुनादि ( मं॰ पु॰ ) कस एव कासः ग्रव्यक्तमधुरः तम् श्रनुनदिति, काल-श्रनु-नद-णिनि । १ स्त्रमर, भौरा। २ चटक, चिरीटा । ३ चातक, पपीषा । ४ वन-कुकुट, जंगनी सुरगा ।

काचानुभावकता (सं॰ स्त्री॰) कालं श्रनुभवति, काल-श्रनु-भू-ख ल्, कालानुभावकस्य भावः, तल्-टाप्। समय श्रनुभव करनेकी शक्ति, जिस ताकतसे वक्तः मालूम पड़े।

कालानुशारिवा (सं॰ स्ती॰) कालेन क्रम्पवर्णेन अनुकता शारिवा, सध्यप॰। १ क्रम्प-शारिवा, काली सता॰
वर! २ तगरपादिक, तगरमूलं। ३ शीतली लटा।
कालानुसारकं (सं॰ पु०) कालं क्रपावर्णे मृगमदं
अनुसरित गन्धेन इति श्रीषः, काल-प्रनु-स्-ग्रुल्।
१ तगर। २ पीतचन्द्रन। (ति॰) समयानुसारी,
वक्रके सुवाफिक्,।

कालानुसारि (सं॰ पु॰) कालं क्रयावणें स्मारं अनुसरित, काल-मनु-स्-इञ् । १ भिंशपा क्रच। २ स्थिक, चूहा। ३ शैलज, एक खुशवूदार चीज़। ५ श्रास्, श्रार।

कालानुसारिणी (सं • स्त्री ॰) १ विण्डीतगर। २ खेत शारिवा, सफेद सतावर । ३ क्रप्णशारिवा, काली सतावर।

कानानुमारिवा, कालानुमारिवा देखी।

कालानुसारी, कावानुसार देखी।

कालानुसार्थं (सं क्ली ॰) कालेन स्गमहेन श्रनु-स्वियते, काल-प्रमु-स्ट-ग्यत्। ऋड्वोर्णं न। पा ३।१।१९६ १ ग्रेसज, कोई खुगवृदार चीज। २ श्रिंगपा हत्ता। ३ कप्णचन्दन । ४ पीतचन्दन। ५ तगरपादिका। ६ तगर।

कानानुसार्यं क्ष ( सं ॰ क्षी ॰ ) कानानुसार्यं खार्यं कन्। यौनन, एक खुगबूदार चीन ।

कालानुसार्या (सं•स्त्री•) तगर।

कालानोन (हिं॰ पु॰) काचलवण, काला नसक । कालान्तक (सं॰ पु॰) कालस्य श्रायुः-कालस्य श्रन्तकः नायकः, ६-तत्। यस ।

कानान्तकयम (संपु॰) कानान्तकथासी यमसेति, कर्मधा॰।१ प्रायुःकानविनायक यम।२ प्रनयकारक यम।

कालान्तकरस (सं॰ पु॰) १ कालाधिकारका रसविशेष, खांसीकी एक दवा। हिंदून, मरीच, विकट,
टद्धण भीर गत्मक समभाग जस्वीरका रस डाल याम
माव मर्द न करनेसे छक्त श्रीषव प्रस्तुत होता है।
गुष्तामाव कालान्तकरस खिलानेसे कासरोग दव
जाता है। २ यन्त्राधिकारका रसविशेष, तपेदिककी
एक दवा। लीहमयी मूषा जपरको हादय श्रद्धल्ख बनाते हैं। फिर खण्वाराहीका सम ग्रहकन्याके
रससे मद्देन कर याममाव लश्जनसे घोंट गोला बनाकर
रख देना चाहिये। उसने पीछे प्वीक मूषाम चौद्याई
पारा भीर गत्मक निर्मु गहीके रससे पीस कर डानते
हैं। फिर सूषाको लीहचक्तसे भान्छादन कर बन्नयक्तन्
में सबको मूकना चाहिये। इसीप्रकार भष्टपुट नीब होने से स्रोवधको उतार पीम लेते हैं। पञ्च गुन्ना-परिमित कालान्तकरस खानेसे राजयस्मा विनष्ट हो जाती है। सनुपान सृगाङ्कवत् है। (रसरवाकर)

कालान्तर (सं० ली०) श्रन्थः कालः (सय् नि० सं०)। १ श्रन्थ समय, दूसरा वता। २ स्वतिका परवर्ती काल, पैदायशके पीछेका वता। (ति०) ३ समयान्तर-स्थायी, दूसरे वक्तमें पड़नेवाला।

कानान्तरस्यम (सं० वि०) कालान्तरको वहन कर सक्तनेवाला, जो देरका वक्त बरदाश्त कर सकता हो। कालान्तरपाणहरसमी (सं० क्ली०) १ मर्ट स्थानिविशेष, जिसाकी एक नाजुक जगह। जहां श्राचात लगनेसे पत्तान्त वा मासान्तमें प्राण निकलते, उसे कालान्तर प्राणहरमसे कहते हैं। वह तेतीस होते हैं। यथा— श्राठ वस्तमें (दो स्तनमूलमें, दो स्तनरोहितमें, दो पपलापमें भीर दो श्रपस्तम्बमें), पांच सीमन्तमें, चार तलहटयमें, चार सिपमें, चार इन्द्रवस्तिमें, दो कटि-तक्णमें, दो पार्श्वमें, दो वहतीमें श्रीर दो नितम्बमें। (स्थून)

कालान्तरविष (सं० पु०) कालान्तरे दंशनात् प्रन्य-स्मिन् काले विष' यस्य, बहुत्री०। १ मूषिकादि जन्त, चूहा वगेरह । २ लूतादि, मकड़ी धगैरह, जिन कन्तुवीका विष पहले दृष्ट स्थान पर मालूम न पड़ते भी पीछे देखा जाता, छन्हीका नाम कालान्तरविष स्थाता है।

कालान्तराहत्त (सं० वि०) कालान्तरे दीर्घसमयान्तरे भावतं परावत्तम्, ७-तत्। बहुकाल प्रत्यावत्त, वत्तसे किपाया गया।

कालान्तरावृत्ति ( मं॰ स्ती॰ ) कालान्तरे श्रावृत्तिः प्रत्यावर्तेनम्, ७-तत्। समयान्तरमें प्रत्यावर्तन, दूधरे वज्ञाकी वापसी ।

कालाप (सं॰ पु॰) काल: सृत्युः श्राप्यते यसात्, काल-भाष्-घञ्। १ सप-भाष, सांप्रका फन । २ राश्यस । कलापं तन्नामकं व्याकरणं वित्ति श्रधीते वा, कलापं-श्रण्। ३ कलापव्याकरणवेत्ता । ४ कलापव्याकरण भध्ययनकारी । ५ एक ऋषि, उनका नाम श्रराङ्था। वह शाल्यसुनिके श्रध्यापक रहे।

"कुक् रो ने बजकोऽब कालापः कट एव जा।" (भारत १।९४)

कालापक (सं॰ ली) कालापस्य कनापिना प्रोत्तस्य शाखाभेदस्य धर्भ श्राम्नायो वा, ६-तत्। १ कलापि-शाखानुसारी एक शास्त्र। २ कलाप-व्याकरणवेत्ता। "श्रालापकालापक-दुर्गिहंदः।" (विद्यादितरिह्मणी)

कालापहाड़ (हिं॰ पु०) श्रत्यन्त भयानक वसु, निहा-यत डरावनी चीज ।

कानापष्टाङ्—१ जीनपुरवाली नवाव वचनोल लोदीके भागिनीय भीर उनके पुत्र बारवक शाइके सेनापति। वह एक विख्यात वीर घे। कहते हैं किसी समय वारवक शाइने दिसीके सुलतान सिकन्दर लोदीके विषक्ष युष्यात्रा की थी। युद्ध घोरतर हुवा। घटनाक्रमसे **उस युद्धमें कालाप**हाड़ केंद किये श्रीर भेजी गये। सिकन्दरने देखा कि कालापहाड़ स्नान-मुख पदव्रजसे उनके सम्मुख जा रहे थे। उन्होंने त्रविलस्य प्रश्वेस उतर कालापहाड्की पालिङ्गन किया श्रीर कहा,—'पाप इमारे पिलतुला हैं. इमें भी पुततुल्य समभाते रहिये। कालापहाड एस प्रसमा-वित समादरको देख विस्मित हुये। उन्होंने सुलतानसे कहा, कि वह सुनतानके लिये जीवन पर्यन्त उत्सर्भ करनेको प्रस्तुत थे। फिर वह पहले जिनको पोरसे लडने चले थे, उनके ही विरुद्ध हो गये। शाहके सिपाही कालपहाडकी पाते देख भाग खड़े हुये।

'तारीख-जहान-लोदी' नामक फारसी इतिहासमें निखा है कि 8८८ हिजरीको (१8८३ ई॰ ) सिक-न्दरशाहने वारवकशाहको पकड़नेको लिये काना-पहाड़को श्रवधके श्रीमसुख मेजा था ।

"तारी ख शिरशाही" नामक मुमलमान इतिहास-के मतानुसार कालापहाड़की सुलतान वहती सने श्रवध सरकार श्रीर दूसरे भी कई प्रशने जागीर दिये थे। सरने के समय वह ३०० मन पक्का सीना श्रीर विस्तर श्रह क्कार रुम्पत्ति छोड़ गये। इनकी एक-माल कन्या फातिमा उत्तराधिकारियी हुयी।

सुनतान इब्राहिमलोदीके राजलकी श्रेपावस्थामें, वह मर गये। युक्त-प्रदेशमें कालापहड़का नाम विख्यात है। वह बड़े हिन्दूविहें वी श्रीर देवमूिन चर्णकारी थे। २ सुधि दाबादके नवाब दाजदके एक सेनापति। उनका प्रकृत ना 'राज़' था। कामरूप प्रञ्चलमें वह पोरासुठार, पोराकुठार, कालासुठान या कालयवन नामसे विख्यात हैं। वङ्गाल और उड़ीसेके जनप्रवादा-नुसार जालापहाड़ पछले बाह्मण थे। उन्होंने किसी नवाब-कन्यांके प्रेममें फँस सुसलमान-धर्म ग्रहण किया। किन्तु प्रकृवरनामें, तारीख दाजदी प्रसृति सुसलमान इतिहासोंमें वह 'श्रफगान' वताये गये हैं।

कालाण्डाड़ पहले बङ्गालको नवाव सुलेसान कर्रानी और पीछे दास्तदके सेनापित बने। उनको भांति देवहेपी सुमलमान बङ्गालमें कभी देख न पड़ा था। देवमन्दिर भङ्ग, देवसूर्ति चूर्ण श्रीर घनक प्रकार हिन्दुवींको लाञ्कना करना ही उनके जीवनका प्रधान लच्च रहा।

पूर्व पासाम, पश्चिम नाघी और दिन्तिण उड़ोसाने मध्य उस समय हिन्दुनोंने जो विख्यात देनानय थे, वह नालापहाड़ने हायसे वच न सके। उनमें नाई भग्न, नोई शह होन और नोई भूमिसात् हो मानो प्रदापि नालापहाड़ना दार्ण श्रत्याचार घोषणा नरता है। प्रवादानुसार नालापहाड़ना नकारा वजते हो सनन देनसृति नांप उठतो थों।

श्रीचे तकी मादनी पन्नीमें लिखा है (१८८१ यक),—"मुकुन्ददेवने राजलके श्रन्तिमकाल कालापहाड़ उड़ीमें धुमा था। मुकुन्ददेव उममे पराजित
हुये। उमके पीछे मुकुन्ददेवने पुत्र गौड़िया-गोविन्दने
राजा होने पर कालापहाड़ पुरी लूटने गया था।
पण्डोंने सगनाथ देवकी मूर्ति उठा गड़ पारीकुदमें
किया रखी। कालापहाड़को वह मंबाद मिल गया।
उमने पारीकुदमें जगनाथदेवको मंगा और भगिनमें
जला समुद्रमें फॅक दिया। जगनाथ, एलान प्रमृति यद हैखी।
उसी पापसे कालापहाड़के हाथ पैर गले, जिममे वह
मरे थे।" श्रक्तवरनामेने मतानुसार मुगन सेनापित
मुनीवखान्ने टाजदको पकड़ने कटक पष्टुंचने पर
कालापहाड़ भीर कई श्रमगान सरदारोंने काकसान
पिवनार किया था। किन्तु श्रल्पकालके मध्य ही

Vol.

IV.

146

कालायहाड़ कालीगङ्गाके तीर मुगन सियाहियोंके साथ मारे गये। तारीख-दाजदोके देखते ८८८ हिजरीको (१५८० ई०) छक्ष घटना हुयो थी।

कालापान ( हिं॰ पु॰ ) तायका हुक्त रंग।
कालापानी ( हिं॰ पु॰) १ निर्वाप्तन, जलावतनी,
देशनिकाला। २ श्रान्दामन, निकोबार प्रसृति हीप।
३ मद्य, शराव।

कालापोग (हिं॰ वि॰) क्षणावर्णवस्त्राच्छादित, काली कपड़े पहने हुवा।

कालाबाल ( हिं॰ पु॰ ) योनिदेगस्य क्षेत्र, पश्म, भांट। कानाभुजङ्ग (हिं॰ वि॰ ) श्रत्यन्त हार्यावर्षे, निहायत काना।

कालास्त्र (सं॰ पु॰) काल: क्षण्यवर्षे: ग्रस्तः, कर्मधा॰। १ जलयुक्त कालमेव, वरसनेवाला काला वादता। २ क्षण्यास्त्र, काला वादल।

कानाम (सं॰ पु॰) ग्रराड ऋषि। वह ग्रांचा सुनिके
पध्यायक रहे।

कालामुख ( मं॰ पु॰ ) भैव सम्प्रदायविभीष।

कानामोहरा (हिं॰ पु॰) विषद्य विशेष, एक जूह-रोना पोदा। वह सौंगियासे मिलता अपनी जड़में विष रखता है।

कानास्त्र (सं० पु०) काल घास्त्रो यत्न, बहुत्रो०। दीप-विशेष, एक टापू।

"ज़ब्न् याय तरान् वीर कालामदीपमेव च।" (इरिदंश १५१) कालाम्ल (सं० ल्ली०) सत्तु, सन्तू। कालायन (सं० ति०) कालीन निवृत्तम्, जाल-फक्। समयजात, वत्तुसे पैदा।

कालायनि ( सं॰ पु॰ ) वाष्त्रलिके एक शिष्य । कालायनी ( सं॰ स्त्री॰ ) दुर्गा।

कान्त्रयस (सं क्तां) कान्च तत् अयसेति, कान्-श्रयम् टच्। पन प्रसायः सरमा नातिम चयोः। पा ५। १। १॥। १ कान्त नौह, कोई नोहा। २ नौह, नोहा।

लौह देखी। कान्ययसमय (सं० व्रि०) कालायस-मधट्। काल-लौह निर्मित, तीखे लोहेका बना हुवा। कालावड़क (सं॰ पु॰) हच्चविश्रेष, एक पेड़। कालाविध (सं॰ पु॰) नियत समय, सुकरर वक्ष.। कालाव्यवाय (सं॰ पु॰) समयके प्रन्तरालका श्रभाव, वक्ष.के वक्ष.फेवी श्रदम सीजूदगी।

कालाशि (सं॰ स्ती॰) कालस्य कामेयोग्यसमयस्य श्रिशिवः, ६-तत्। च्योतिषशास्त्रोत्त श्रमकामेका वाधक समय विश्रोष, रच्च या नापाक रसाका वकः।

त्रकाल देखी।

कालाशोक (सं०पु०) बीडराज विश्वेष, बीडोंने एक राजा।

कालाशीच (सं की ) कालव्यापि श्रशीचम्, सध्यपः। पितासाता प्रस्ति सहागुरुका सत्यु होतेसे एक वत्सर पर्यन्त श्रशीच रहनेका विषय स्मृतिशास्त्रमें किंग्त है। उसीको कालाशीच कहते हैं। कालाशीचके समय कई कर्तव्योंके पालनका नियम निर्देष्ट है।

कालासुखदास (हिं॰ पु॰) श्रग्रहायण सासमें उत्पन्न होनेवाला धान्यविश्रोष, श्रगहनका एक धान।

कालासुहत् (सं॰ पु॰) अस्त् प्राणान् हरति, असु-हुः क्षिप असुहत् प्राणनायकः, काल्यासी असुहत् चेति, कामेधा॰। १ प्राणनायक, जान् लेनेवाला। कालः स्थानकः असुहत् यतुः। २ सयङ्गर यतु, खतरनाक दुश्सन। कालस्य सत्योः असुहत् विनायकः। २ सहाः देव, थिव।

कालास्त (सं० क्ली०) सङ्घातक वाणविश्रेष, जानसे

कालास्थाली (सं॰ स्ती०) १ पाटला हच। २ सुष्तक, स्मोखा।

कालाञ्च (सं० पु०) १ काकतुग्छी, ष्ठं घची। २ काकः तिन्दुक, कुचलेका पेड़।

कालि (हिं० क्रि॰ वि॰) १ कला, गर्ये दिन। २ श्रागामी दिवस, श्रानेवाले दिन। ३ श्रीष्ठ, जल्द।

कालिक (सं० पु०) काले वर्षाकाले चरति, काल-ठज्, के जले अलति पर्याप्नोति वा, क-अल् बाइलकात् इकन्। १ क्रीज्यपची, किसी किस्मका बगला। २ नाग-राज विश्रोष, नागींके एक राजा। (क्री०) ३ क्रणा चन्दन। (ति०) ४ समयोचित, वत्त.के सुवाफिक। ५ कालस्वन्धीय, वत्त्रके सुतासिक। ६ दीघेकाज स्थायी, वहुत दिन चलनेवाला। इस अर्थमें 'कालिक' यव्द प्रायः समस्वे लगता है। यथा सामकानिक, सकालिक इत्यादि।

कालिकता (सं॰ स्त्री॰) समय, तिथि, ऋतु, वक्त, तारीख, मीसम।

कालिकसस्वन्ध (मं॰पु॰) कालिकविशेषणता नाम-खरूप सम्बन्धविधेष, कालानुयोगिक विभु भिन्न वस्त् प्रतियोगिक सम्बन्ध, वक्त,का जोड़। भिन्न कानस्थित वस्तुदयके साथ उत्त सस्वन्य नहीं लगता। किसी नैयायिकने कालिकसस्यन्यको विभुगतियोगिक सस्वन्ध सचा है। विभु पदार्थ भी कालिकमस्वन्धसे कालमें ही रहता है। महाकाल और कालोपाधि समु-दाय कालिक प्रस्वन्धर्से वस्तुका प्रधिकरण होता है। कालिका (सं । स्त्री ।) काली वर्णीऽस्त्रस्थाः, काल-उन् टाप्; यहा काल छीप् सार्घे कन् टाप् इसलघ । १ चिख्ना, काली। उनके नामकरण सम्बन्ध पर कालिकापुराणमें निखा है,—"शुमा श्रीर निश्चम दैत्यके उत्पीड़नसे श्रत्यन्त पीड़ित हो इन्हादि देव हिमालय पर्वतमें गङ्गातीयंके निकट पहु च महामाया-का स्तव करने लगे। सहामायाने उनके स्तवसे सन्तृष्ट हो मातङ्क स्वीक्षमें वहां पहुंच कर पृका-"तुम लीग किसकी श्राराधनाके लिये इस मातङ्ग श्रात्रमर्मे श्राय हो ?" देवीके पूछते ही उनके शह से एक देवी-सूर्तिने त्राविभूत हो कहा कि 'देव शुभा श्रीर निश्वभा दैलाकी प्रत्याचारचे उत्योड़ित हो उनकी निधनके उद्देशसे महासायाकी भाराधना करने भाये हैं' वह श्राविभूता देवी प्रथम क्षायावर्णी रहीं। चण कालके पैक्टि उन्होंने फिर गौरवर्ण धारण किया। किन्तु क्रम्णवर्णा प्राटुपूरेत 🗓 होनेसे ही वह कालिका नामसे विख्यात हुयों। वह . उग्र भयसे रचा करतो हैं, उसीसे पण्डित उद्दं उग्र-्तारा भी कहते हैं। 'उन्होंके प्रथम बीलका नाम तन्त्र है। सस्तकमें एकमात जटा रहनेसे उनका नाम ্লি एकजटा भी है। कालिकामृतिका ध्यान निम्नलिखित

रीतिसे किया जाता है,-

"चतुर्यं जां कणवर्णां सुरुमालाविम्यिताम्। छद्रं दिल्यापाणिश्यं विस्तीन्दीवरं त्वषः ॥ स्रतीं च त्वपं रखें व स्नमाहामेन विस्तीम्। खं लिखन्तीं जटामेकां विस्तीं शिरसा स्वयम् ॥ सुरुमालाधरां शीवें गीवायामपि सर्वं दा। वक्तमा नागहारन्तु विस्तीं रक्तलीचनाम्। कण्यवस्त्रघरां कट्यां व्याद्राजिनसमन्तिताम्॥ वामपादं श्वहदि मंस्याप्य दक्तिणं पटम्। विन्यस्य सिंप्पृष्टे तु लेनिहानामवं स्वयम्॥ सादृहाममहाधीरगवयुक्तातिभीषणा।

सित्तमान् चौर सखेष्म लोगां हारा कणावणे, चतुर्भुं जा, दिन्या इस्तहयत्रे मध्य कथ्यं इस्तमें खड़ एवं प्रघोडस्तमें पद्म तथा वामहस्तहयके मध्य कथ्यं इस्तमें कर्तों (दांता) एवं प्रधोडस्तमें खर्परधारिणी गगनसाणीं एक लटायुक्ता, मस्तक तथा कग्छदेशमें मुग्डमाना एवं वक्तः खन्तमें सर्पं हारम् षिता, प्रारक्तन्वमा, क्रणावस्त्रपरिहता, कटितटमें चान्नचर्भयुक्ता, भवके हृदयपर वाम पद एवं सिंहपृष्ठपर दक्तिण पद-विन्यासपूर्वेक भवस्थिता, भासवपानमें भासक्त, भ्रष्टहासकारिणी भीर धातभयक्षरा हगतारा सतत विन्ता हैं।

कालिका देवीकी श्राठ योगिनी होती हैं। उनके नाम हैं,—महाकाली, बढ़ाणी, उग्रा, भीमा, घोरा, स्वामरी, महारादि श्रीर भरवी। कालिकाके पूजाकाल उक्त श्रष्टयोगिनीकी भी पूजा करना पहती है।

(कालिकापुराय)

२ क्रणाता, स्वाही, काकापन। ३ व्हरिक्षपत, विकुवाकी पत्ती। १८ क्रमणः देगवस्तुका सूख, किञ्चवन्दी।
५ धूसरी, किन्नरी। ६ नृतनमेव, घटा।
७ पटोन्गाखा, परवन्ता डान। द रामावनी, रूयां।
८ न्नटामांसी। १० स्तीनाति काक, मादा कीवा।
११ म्यानी, मादा गीदड़। १२ मेघयेणी, वादनको
कतार। १३ स्वर्णदोष, सोनेका एव। १८ दुष्क्रीट,
द्षका कीडा।१५ मसी, स्वाही। १६ काकोनी नामक
श्रीषधविशेष। १७ श्वामापन्ती। १८ मदा, ग्रास्व।
१८ कुल्स्सिटका, कुदरा। २० हरीतकीविशेष, एक

हरी। वह हिमालय पर्वत पर उपजती और तीन थिरा रखती है। गत्थयोग्य कार्यमें उक्त हरीतकी ही प्रशस्त है। २१ सासिक हिंडि, माहवार सूद। २२ वयोनिक-पक वाजिदन्ताय रेखाविश्रेष, उम्न वतलानेवाली घोड़े की दांतकी प्रगली रेखा। वह वक्त भीर लया होती है। जमानुसार पष्ठ, सप्तम वा अष्टम अध्दर्भे उत्त रेखा निजनती है। २३ नर्जंटमङ्गी, नजड़ासींगी। २४ यलत्खरङ, गुरदेका टुकड़ा। २५ लखाजीरक, काला जीरा। २६ व्यक्षिकपत्र वृक्त, विकुवाका पीधा। २७ एना, इलायची। २८ सीराष्ट्रसतिका । २८ कर्कंटी-लता. ककडीकी वेन । ३० कालागाक, एक काली सन्जी। ३१ नीलीवच, नीलका पेड़। ३२ कर्णस्तीत-विशेष, नाननी एक नस। ३३ वाली पुतनी। ३४ दच-कन्या। २५ कट, जुल्फा। २६ विश्विक, विच्छू। २७ चारवर्षकी क्रमारी । इद योगिनीविश्रेष । ३८ वैश्वा-नरकी एक कन्या। ४० जैनमतानुसार चीय प्रहेंतकी एक दासी। ४१ नदीविशेष, एक दर्या ! विरावि उप-वासपूर्वेक उत्त नदीमें स्नान करनेसे ससुदाय पाप विनष्ट होते हैं,—

"कालिकासद्वने स्नाता कौशिक्यारूणयोर्यतः। विरावीपितो विदान् सर्वेषापैः प्रमुखते ॥" (मारत, वन, ८४ प्र)

कालिकाच (सं॰ पु॰) १ दानविकाष, एक राध्य ।
२ कप्णच चुविकोष, काली श्रांखवाला ।
कालिकापुराण (सं॰ को॰) कालिकाया माझालग्रादिप्रतिपादकं पुराणम्, मध्यप॰। एक उपपुराणः। उसमें
कालिका देवीका माझालग्रादि वर्णित है।

कालिकान ( मं॰ क्ती॰ ) पर्वतिविशेष, एक पहाड़।
कालिकावत (मं॰ क्ती॰ ) कालिकायाः पीत्यर्थं व्रतम्,
मध्यपः। एक व्रतः अमावस्या तिथिका उपका अनुष्ठान करना पड़ता है। स्तियां उपकी ग्रहण करती
है। भविष्योत्तरपुराणमें उत्त व्रतकी उत्पत्ति-कथा
और अनुष्ठान प्रणाली लिखी है। यथा—''किसी
समय देवराज इन्द्र सभास्यलमें अपरोगणका नृत्य
देखते थे। उसी समय अन्यान्य देव नृत्यदर्थं नसे सन्तुष्ट
हो पुष्पवृष्टि करने लगे। इन्द्रने भपने निकटका एक
पारिनात पुष्प उठा लिया और स्रंघ कर किसी

ब्राह्मणको दे दिया। इसपकार इन्द्रके निकट अवज्ञान हो व्राह्मणने उन्हें श्रीभशाप किया था,—'तुम विड़ाल-रूप यहणकर अन्तरज जातिके ग्रहमें रहीगे। तदनुसार इन्द्र मार्जारक्षमे किसी व्याधके घरमें रहते लगे! उधर प्रचीन इन्द्रका कोई चनुसन्धान न पा भाहार निद्राको कोड़ा था । उन्होंने देवींसे उनका पतः पूछा। देवोंने ध्यानके बल दन्द्रको मार्जीरका भवस्थित हेन्द्र श्वीसे उनकी सुक्तिके लिये उक्त शापदाता बाह्मणकी सेवा करनेको कहा था। ग्रचीने ययागिक परिचर्या द्वारा ब्राह्मणको परितृष्ट किया : उन्होंन एन्ट्रका पप-राध मार्जना कर उनकी मुलिके लिये भचीसे कालिका व्रतका श्रनुष्ठान करनेका वाडा। इमी प्रकार कालिका-व्रतकी उत्पत्ति इयो । उसके पनुष्ठानकी प्रणाली नीचे लिखी ई-ग्रंड कालकी किसी लख-चतुदं शोका सङ्खल्य कर दूसरे दिन श्रमावस्थाको स्वयं राविभोजन, वाम इस्त दारा भोजन एवं मत्य, पिष्टक, रक्तयाक श्रीर श्रस्त भोजन परित्याग कर ६२ सधवा स्तियांको खिलाना चाहिये। इस्रोप्रकार कुछ दिन वत ग्राचरण पीक्टे किसी ग्रंड मङ्गलवारयुक्त असावस्थाको ग्रंडक प्राङ्गणमें बदलीवार्ड में रह बना उसमें कालिका-मृति खापन की जाती है। फिर अपराह्न, सन्ध्या श्रयवा रात्रिकालको ययाविधि पादा, श्रघ शाचमनीय. गन्धपुष्प, धूप, दीप, तथा विविध नैवेद्य प्रसृति उप-कारणसे देवीको पूजा छोती है। पूजा समाप्त छोनेपर पिष्टक, सिदान, व्यञ्जन प्रश्ति बलि किसी वनके मध्य देना चाहिये। इसप्रकार कालिकाव्रत करनेसे सत्वर कायं सिंख होती है।"

कालिकामुख ( र्षं० पु० ) कालिकाया मुखमिव मुखं यस्य, बहुन्नो•। एक राचस। (रामायण १।२८ भ०)

कालिकाणाक (सं• पु॰) कालगाक, नाड़ी।

कानिकाश्रम ( मं॰ लो॰) कानिकाया काश्रमम्. ६-तत् (विपाणा नदोतीरस्थ एक तीर्थ। महाभ रत्मं लिखा है कि उत्त तीयमें तीन रावि ब्रह्मचारी श्रीर जितक्रीध रहने पर भवयन्त्रणामें सुक्ति मिलती है—

"कालिकायममामाद्य त्रिपाणार्या कृतीटयः। ब्रह्मचारी जितकोधस्त्रिरावं सुच्यते भवात्॥" (भारत, चनु, २५ च०) कालिकास्य (सं॰ लो॰) नेत्रास्यिविगेष, गांखकी एक इड्डी।

कालिकेय (सं०पु०) कोई असुर जाति। वह दचका सन्या कालिकाने उत्पन्न हैं।

कालिख (हिं० छो०) कालिका, स्याही, कालींक। वह एक प्रकारको बारांक वुक्तनी रहती है, जो धूरेंके जसनेंचे वस्तु पोंसे लगती है।

कालिगन्त-१ वङ्गदेशीय यगोहर प्रचलके खुलने विभागका एक गण्ड याम। वह यजा॰ २२°२७ १५ व च्यार देशा॰ ८८ ४ पू॰ में यमुना एवं काकियाली नदीके सङ्गमस्थल पर यवस्थित है। लोकसंख्या साढ़े पांच हजारमें श्रांधक है। वहां यक्का वालार लगता और खूब वाणिन्य चलता है। जानवरीके लींगमें इडी वनानेका एक कारखाना भी है। २ वङ्गानक रंगपुर जिलेका एक ग्राम। वह ब्रह्मपुलके तीर अवस्थित है।

श्रासा श्राम जानिवालं ति ष्टासर वहीं लगते हैं।
कालिङ (सं॰ ला॰) केन जलेन श्रालिङ प्रतिऽसी, कश्रालिश कामंण वज् । १ तरस्व जिवशेष, किसी
किसाका तरवूज। उस का संस्कृत पर्याय—कानिन्दक,
काण्यीज श्रोर फलवर्तन है। वह श्रातल, मनरोधक,
मधुरस, पाक्रमें मधुर, गुरु, विष्टिस, श्रीमणन्दकारक,
कफ एवं वायुवधेक श्रोर दृष्टियिक, श्रक्त तथा पितनाशक होता है। पक्तफल पित्त हिकारक, उर्ण,
जार श्रोर कफ ए वायुनाशक है। पन तिक श्रीर
सक्तस्यापक होता है। (प्रधापपविवेक) (पु॰) २ मूमिकक्षीर, एक कुम्हड़ा। ३ जस्ती, हायी। ४ सप,
सांप। भ ली हिविशेष, एक लोहा। ६ क्टज,
एक पेड़। ७ इन्द्रयव। (ति॰) प्र किनिङ देशजात,
किनिङ सुल्कमें पटा हुवा। ८ किनिङ देशकी राजा।

"प्रतिजयाह कालिङ्गः तमस्त्रे गेजसाधनः ।

पचच्चेदोद्यतं गतुं शिलावर्षीव पर्वतः॥" ( रष्ठवंग ४।४०) .

का लिङ्गक, कालिङ देखो।

कालिङ्गमान (सं० ली०) कालिङ्गदेशप्रचलित मान-भेद, कलिङ्ग एलंज भी तील । यथा—१२ सप्रधिका यव, २ यवकी गुन्ता, २ गुन्ताका वल । द्रा था ७ गुन्ताका माष, श्रीर ४ माषका शाय होता है। (भाववेबाग) कानिक्ति ( सं० स्ती० ) कालिक् छोष् संज्ञायां कन्-टाण्यत दत्वम्। तिष्ठत्, निसोत। कालिक्षो ( सं० स्ती० ) कालिक्ष-छोष्। १ राजककेटी, किसी प्रकारकी कवाड़ी। २ कालिक्ष्टे घोया स्ती, कालिक्ष सुत्काकी श्रीरत। ३ एक नदी। कालिक ( शं० पु० College ) १ विद्यालय, पाठधाला, वड़ा सदरसा। उसमें उच्च शिचा दी जाती है। कालिक ( हिं० प्० ) पश्चिमेद, एक चकीर । वड़ श्रिसलैंसे होता है।

कानिष्मर (कानिष्मर)—युक्तप्रदेशके बांदा जिलेका (वुन्देनख्याइके प्रन्तर्गत) एक नगर। वह प्रचा॰ २५' १' ठ० तथा देशा॰ ८०' ३२' ३५' पू॰ में वांदा नगरमें १६ कोस दिष्मण विस्थाचनके प्रन्तर्गत एक शाखा पर्वत पर प्रविद्यत है। पर्वतका दूसरा भी उच्च स्तर है। निम्नस्तरमें उक्त नगर स्थापित है। कालिष्मर प्राध कोस विस्तृत भीर चारो भोर प्राचीर-विष्टित है। नगर भूमिसे ५३० हाथ जंचा होगा। लोकसंस्था ४ हजारसे कम है। तनस्थ ब्राह्मण कुक प्रधिक हैं, काकी लोग भी कम नहीं दीख पड़ते। वहां पुलिसका थाना, डाक बंगला, बाजार, विद्यान्त्य भीर प्रीषधानय विद्यमान है।

कानिन्तर चित पुराकानसे महातीर्थ माना नाता है। रामायण (उत्तरका॰ ५८ स०), महाभारत (वन॰ ८५ च०) हरिवंध (२१ घ०) ग्रीर गरुड, ब्रह्माएड, स्रत्य, पद्म प्रस्ति पुराणमें उक्त महातीर्थका उक्केख मिनता है।

पद्मपुराणीय काल्ष्द्रर-माहात्स्यमं सिखा है,—
'' षर्ध योजनविसीण तत् च वं मम मन्दिरम् ।
कालं जरिति विख्यातं सित्तारं शिवसित्ती ॥
गङ्गायां दिचियो मागे काल्रास् इति स्मृतः ।
सर्वतीर्थभलं तत्र पुण्यक्षे व ह्यान्त्रकम् ॥
कालं जर समं च वं मासि ब्रह्माण्डगोलके ॥" (१म ४०)

दो कोस विस्तृत वह चेत्र ही हमारा (शिवका)
मन्द्र है। शिवसन्तिधिप्रयुक्त वही काल खर सितदायक कहाता है। गृङ्गाके दिचिए भागमें काल खरचेत्र श्विक्षित है। जाल खरके समान पवित्र चेत्र
भूमण्डलमें दूसरा नहीं। वहां सकल तीयका फल

Vol. IV. 147

स्रमान दतिहासं लेखकं परिस्तेके कथनानुसार रे• ७वें यताव्दकों केदार नामक किसी व्यक्तिने कालि-खर खापन किया था। सुसलमानौंके इतिहासमें निखा कि गजनी प्राक्रमण करनेको जाते समय .कासिच्झरके राजाने लाहोरके राजा जयपानको साहाय्य दिया। १००६ ई० की सुष्ठमाद गजनवीने जब ४थे वार भारत श्राक्रमण किया, तब श्रानन्द्रपानकी साथ पेगावरचेत्रमें एक युड इवा। उसमें कालिव्यरके राला चानन्द्रपालकी भोरसे लडि थे। १०२१ ई०को कानिष्तरराजने कन्नीजके राजाको पराजित किया। १०२२ ई०को सङ्ग्रुट गजनवी कालिन्झर पर चढि थे, किन्तु ग्रन्तको सन्धि करके लीट गरे। १२०२ ई०को मच्मादगोरीके प्रतिनिधि कुतुव-उद्दीनने कालिन्तर जीत वहां मसनिद श्रादिको निर्माण कराया। श्रत्य दिनके मध्य हो वह फिर हिन्दुवींके ग्रधिकारमें चला गया। १२५१ ई०को मालिक नसरत-उद्दीन् सुदस्मदने उसे जय किया था। किन्तु प्रस्तरलिपिके प्रमाण्सी मालुम पड़ता है कि उसकी पीछे फिर कालिन्झर हिन्दुर्श्रोंके हाय लगा। १५३० ई० को सम्बाट् हुमा-यून्ने कालि ज्ञार प्राक्तमण कर १२ वलसर काल घेरा डाना था। इमायून्के भारतमे चले जाने पर १५४५ ई० को सस्त्राट् ग्रेरणाइने फिर कालिस्तर अवरोध किया। २२ वीं मंद्रेको शिरशाइकी तोपका गोला पहाइसे लग वापस जा उनके बारूदखानेमें गिरा था। उससे एक भागनकागढ़ उपस्थित हुवा। श्रीरशाह पास ही थे। वष्ट उसी अग्निकाग्डमें जल गये। उसीसे उनका मृत्य भी इवा। सत्य यन्त्रणा भोग करते ही उनको संवाद मिला कि दुर्ग सुसलमानोंके हाय लगा या। छन्होंने ईखरको धन्यवाद दिया श्रीर छसी समय उनका प्राणवायु निकल गया। २५वीं सईको श्रेर-खान्के पुत्र जलालखान् नवाधिकत कालिन्त्रसम पिछपद पर भभिषित हुये। १५७० ई० को वह एक स्ततन्त्र सरकारके अधीन किया गया। उसके पीक्टि - कालिन्तर वीरवल राजाको जागीरकी भांति प्रिप्त इया। कुरू दिन पोछे उक्त स्थान बुन्दे लोके हाथ सगा क्षा । वृष्ट्रतः दिन न्तुन्देसीका वडां भिकार रहा

सरोवर खोदा गया है। पशाइसे उसमें दिनरात बूंद बूंद पानी टपका करता है। कीटतीय से उसमें जल जाता है।

दुग के मध्य कीटतीय नामक एक सरोवर है। कार्लं जरमा इ। त्मार्मे वही कोटीतीर्थं नामसे वर्षित हैं। कोटीतीर्धमें सान करनेसे कोटि जन्मका पाप छ्टता है। 🔅 सरीवरमें जतरनेके लिये प्रप्रास्त सोपानावली है। किन्तु उसमें सकल समय जल नहीं रहता। कोई बड़ी भारी वृष्टि हो जानेसे कुछ दिन जल देख पड़ता है। सरीवरकी चारी श्रीर नानाविध प्रस्तरखण्ड ग्रथित हैं। उनमें घनेक घिनालिपि उलीर्ण देख पड़ती हैं। लेख शनेक स्थानीमें मिट गये। सुतरां श्राजतक उनका उद्वार नहीं हुआ। सरीवरके पार्ख में उपरिभागपर प्रस्तरभवन भीर पन्छान्य गटह बने हैं, वह त्रत्यन्त पुरातन समभ पड़ते हैं। स्थान स्थानपर संस्कार भी किया गया है। वहां भी बहुविध पुरातन खीदित निप देख पडती हैं। काठीतीय परिमलकी बैठक श्रीर श्रमानसिंहका महल कोड दविषपश्चिम नील-कर्य जानेका पथ है। पथमें एक फाटक लगा है। फाटक पार होनेसे प्रक्रतिकी ऋपूर्व शोभा देख पडती ्है। पर्वत उच्च स्रमतन हा विलक्त नीचेका भुक गया है। जडांतक दृष्टि जाती, वडांतक प्रपूर्व श्रीभा देखाती है। पहाडके नीचेंसे बांदा नीगांवकी राइ देखने पर सनमें त्राता, माना उपवीतका गुक्क पड़ा देखाता है। अदूर ही खामन शस्त्रपूर प्रमस्त स्थुखराङ नील नभस्थलीं जाकर मिल गया है। बीच बीच छोटे छाटे पडाड हैं। कहीं निभिर्शि ग्रीर कहीं स्रोतस्तती सर्वातपर्ने रीप्यमय है। भरभरा रही है। क्या ही सुन्दर प्रक्रतिकी अपूर्व शोभा है। उपरि उक्त फाटक पार हीनेसे उस पथर्मे दसरा फाटक ्रिम्तता है। ्उससे घारी बढ़नेपर कवि तुलसीदास

भीर जन तीर्थं इस्ती प्रस्तरमूर्ति देख पड़ती है। वास भीर पड़ाड़में दूसरी कई सृति हैं। स्वान खानपर घिसानिपि उत्नीर्ण है। सुससमानीके शासनसमय वडां एक ग्रह बना था। कलईका नाम होनेसे अनेक लेख अटग्य हो गये हैं। कुछ ट्र भागे जानेसे जटाशङ्कर, शिवसागर श्रीर तुङ्गभैरवकी मूर्ति है। वहां कई गुहा भी हैं। कई स्थानमें प्रस्तर पर कितना ही सिखा है। किन्तु उसका प्रत्य साव पढा गया है। कहीं "चैत सुदी ८, सन् ११८२ संवत् नरसिंह रह्मनके पुत्रने वामदेवकी मृति प्रतिष्ठित की है," कहीं "जैठ सुदी ८, ११८२ संवत् दीचित-पृश्वीधर" श्रीर कड़ीं "श्रीकीर्तिवर्मा देव श्रीर से।मेखर देवगणका प्रणाम करते हैं" जिखा है। तुङ्गभैरवके एक खान पर "मदनवर्माके अनुचर सिद्धन, सीच्चनके पुत्र महाचाणिक, **उनके पुत्र ब**क्रराजने लच्मीदेवीकी मूर्ति खापन की, कार्तिक सुदी सनीचर संवत् ११८८ लिखित है। इसीप्रकार दूसरा भी कितना ही लेख है। निकट ही नीलक एउका मन्दिर है। प्राड़के नीचेसे उस मन्दिरकी प्रपूर्व ग्रीमा देख पड़ती है। वहां एक गुहा है। गुहाके समाख प्रष्ट-काण प्राक्रणकी चारा भार प्रस्तरके स्तमा है। स्तमोंके निर्माण-कीशसमें पति चमलार दिखलाया गया है। उनके उपरिभागमें विष्णुकी एक चतुभु ज मृति स्थापित है। स्तमा भष्टकीय मण्डपकी भष्ट दिक् भवस्थित हैं। लीगोंके कथनानुसार उपरि उपरि स्तक्षींकी सात सेणी रहीं, किन्तु भावकत एक मात देख पड़ती है। उत गुहाके अभ्यन्तरमें नीनकण्ड महादेवको मृति है। गुहाके बाहर वहुविध गिल-कार्य होनेका प्रमाण मिलता है। किन्तु वह समस्त चुनेके काममें हिए गया है। प्रविशहारके पार्धमें इरपावती और गङ्गायमुनाकी मृति हैं। शिवलिङ्ग गाढ नीलवर्षके प्रस्तरसे निर्मित है। उसकी उच्चता तीन इस्त होगी। नीसक्षण्डदेवके तीन वन्न हैं। स्थान देखनेहे युगपत् भय भीर भन्निरसका **छद्रेक** ही उठता है। उक्क नीसकएठ देव ही कासि~ आर्व प्रविष्ठाटः देवता है । कड़नेकी प्रावध्यकताः

<sup>\* &</sup>quot;नीलक्ष्णे यत देवो मेरवा; च तमायकाः।
कीटौतीर्थं यत तीर्थं मुक्तिसत् म संभयं॥
कीटौतीर्थं जसे साला, पूजियला महाभिवम्।
कीटौजन्मार्जितात् पापान्मुच्यते मात संभयः॥
कोटौतीर्थं संगय मन्दाकिया महत् सलम्।"
(कालंजरमा॰ १।३०—३२)

नहीं-वितनी-दूरसे हजारों सीग जा जा कर उनकी पूजा करते हैं। नीलकगुरु मन्दिरकी वाम श्रोर एक भग्रमस्त पथ है। उसमें बहुसंस्थक लिङ्गमृति प्रतिष्ठित हैं। वह पथ नीलक्ष्युका मन्दिर घेर पपर दिव को जा निकला है। मन्दिरके स्कींके मध्य मध्य भूमिमें प्रस्तरखण्ड पर कितना हो लेख देख पड़ता है। फिर उसमें बहुत क़ुक्क यात्रियां दारा खादित है। बाहर खान खान पर भगवान्के दश भवनार, ब्रह्मा, इरपार्टती प्रश्नतिको भनेक स्ति भग्नावस्थामें द्धर उधर पड़ी हैं। नीलक एठका मण्डपं कोड़नेसे एक कुण्ड मिलता है। वह भी पहाड़ तीड़ कर बनाया गया है। उसका नाम खर्गा-रोचणकुगड् # है। उसके दिचण पार्ख पर्वतके कोणमें प्रकारङ कालभैरवकी सृति है। वह कुराङके जल पर खड़ी है। मूर्ति प्राय: १६ इस्त उच श्रीर ११ इस्त प्रथस्त है। नरसुख्डकी माला गस्तदेशमें दोद्रत्यमान है। सर्पेने कुगड़न हैं। इस्तमें सर्पेने वलय पड़े हैं। गलेमें सर्पना हार है। प्रष्टादग इस्तमें श्रष्टादश श्रस्त हैं। उत्त भयानक मूर्तिने पाखर्मे जल पर कालीकी एक मूर्ति खड़ी है। जस पर उक्त पर्वतके अभ्यन्तरमें उन दोनों मूर्ति योंको देखनेसे मनमें युगपत् भित्त श्रीर भयका सञ्चार श्रोता है। लक्ष मूर्तिके आगे ही दूसरी गुहा है। वहां जाना दु: राध्य है। पष्टले उत्त सृतिके निम्नभागमें एक दार था। उससे सिंदगुहामें सोग जाते थे। उस स्थानसे किसी सुरंगकी राच देशीय राज्यके भीतर पद्दंचते थे। प्रभारेज राजपुरुषोंने वह राष्ट्र बन्द कर दी है। दुगैकी उत्तरदिक् प्राकारमे वाहर पर्वतके मध्यदेशमें १० इस्त दोर्घ भोर ६ इस्त उच एक चुद्र खण्डगिरि है। उसमें भी लिङ्गमूर्ति वर्तभान है। उसका नाम बालकार्छे खर है। उसके पाम्ब में एक भारवाही मृर्ति है। वह भार लिये चली जाती है। वहंगीकी दीनों भोर दो कल्मी गङ्गाजल है। उक्त भारवाइकके

चित्रपर गुप्तवंशीय राजपदत्त शिलालिपि लगी है।

पर्वतके पार्श्वमें समतल सूमि पर भी एज जगह

वैसी ही सूर्ति श्रीर वैसी ही शिलालिपि है। उस

स्थानका नाम सरवन है। कालिख्वर पर्वतकी उत्तर
शोर भूमिसे ४०।४५ इस्त जपर गङ्गासागर नामक

एक सरोवर विद्यमान है। वह पाय: १०० इस्त दोर्घ

श्रीर ८० इस्त प्रथस्त है। उसकी तीन श्रीर सापानावनी समान चली गयी है। एक श्रीर उत्तरनिको छोटी

सिड्डो श्रीर चारो श्रीर जंचा किनारा है। किनारे

पर चढ़नेको भी सोपान बना है। वहां ८ इस्त उच्च

श्रनन्तदेवको सूर्ति देख पड़ती है।

वशं दूषरी भी देखनेकी बड़त चीजें हैं। उनमें चण्डोभवन, शिवचे स, रविचे स, सातङ्गवापिका, नारायणकुण्ड, चन्द्रखान भीर सौमित्रचे स प्रसिद्ध है।

पर्वतके श्रानिकोणमें श्रद्यापि श्रीरामका चर्ण-चिक्र वना है।

"भित्रकोणे गिरिसान शैरामचरणहर्यम्।" (काल जरमाहाला ४११०) का निदाम (सं० पु०) काल्याः दासः, संज्ञायां क्रस्तः। भारतके श्रति प्रसिष्ठ सहाकवि। लोगोंको विश्वास है कि विक्रमादित्यको सभाके नवरत्नमें का निदास भो एकरत्न रहे। उसके सम्बन्धपर नाना स्थानोंमें नामा प्रकार प्रवाद प्रचलित है। उनमें केवल एक प्रवाद हम नोचे लिखेंगे।

किसी विदुषी कन्यांने विद्यावनसे बहु परिडतों-की हरा प्रतिका की थी,—'जिस परिडतसे इस यास्त्रार्थसे हार जायेंगी, उसीको प्रपना पति बनायेंगी।' उनके पिता प्रतिकाको सन एक एक कर बहु परिडंत लाये थे। किन्तु कोई कन्यांकी पराजय कर न सका। इस प्रकार बार बार परिष्ठत-पालका

<sup>\*</sup> मिथिलाने प्रवादानुसार कालिदास मिथिलावासी थे (Journal. Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVII. 1879 pt.
I. p. 33.) इसी प्रकार देखिणदेशमें भी कई प्रवाद हैं। (See
Indian Antiquary. 1878.) नाना स्थानोंने प्रवाद पढ़नेसे माल म
पड़ता है—जहां किसी समय विख्यात पण्डित रहे, वहां लोग सहाकि
कालिदासको खदेगीय चीर एक गामवासी कंडनेमें लिएडत न हुये।
रंगपुरमें भी ऐसा ही प्रवाद खलता है। (Martin's Eastern
India, III. p. 543.)

पनुसन्धान लगा छनके विता बहुत विरत्ता है। गये। सुतरां किसी गामुखैके साथ इस कन्याका विवाह करना एकान्त अभिप्रेत ठ इरा। फिर वह चतुदिक् वैसे मूखंकी ट्रंड़ने सगे। किसी स्थान पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति वचमें श्रारोष्ट्य कर जिस भाखा पर स्वयं बैठा, उसीका सूलदेश काटता था। वह उसर वहुत सन्तुष्ट हुये श्रीर साच गये,—'जा यह भी विवेचना नहीं कार सकता कि डाल कट जानेसे वह भी उसके साय गिर पड़ेगा, उससे अधिक सूखें जगत्में कहां मिलीगा। श्रतएव यह छपयुक्त पात्र है। सुतरां उन्होंने उसे बन्धाके निकट ले जा कर उपस्थित किया। कन्याने उससे मौखिक प्रश्न न कर एक प्रङ्गलिका संकेत दिखाया। वरने समावतः उसकी प्रपेचा वीरता प्रदर्भन करनेका दो प्रश्नुलि दिखा दीं। कन्छाने फिर तीन श्रङ्गलि देखायीं। उसके उत्तरमें वरने भी चार अङ्गुलि देखायी थीं। तद कन्याने उसे पांच अङ्गुलि देखायीं। वरने उन्हें प्रहारका सङ्केत समभा कन्याकी मुष्टिका संकेत किया था। वरका उद्देश्य कुछ भी हो सकता था। किन्त कन्याने वह सङ्क त देख अपनेकी पराजित मान लिया; फिर अति मानन्दसे पिताने उसका कन्या सौंप दी। विवाहके पीके वासर-ग्रहमें खामी श्रीर स्त्रीने शालाप शारक किया। खामीके मुखरे ग्राम्यगब्द सुन वह चमत्-क्वत चुर्यो। फिर उन्होंने उसे प्रत्यन्त तिरस्कारके साथ ग्टडचे निकाला था। मूर्ख कालिदाम स्त्रीके निकट उस प्रकार तिरस्कृत हो प्राणलागकी इच्छासे सरस्तती कुर्डमें कूद पड़े। किन्तु डनका प्राण क्टा न या। मूर्खं कालिदास अवि कालिदास बन गये। ् सरस्ततीक्षा उने माहात्स्य पनुसार अवगाइन मात्रसे ं ही सरस्तितीने समीपस्य हो वर दिया था। कालिदास वर पाते ही फिर स्त्रीके निकट ना पहुंचे। उन्होंने स्त्रीको गुष्टका प्रगेन बन्द करते देख दार खोलनेके ् लिये अनुरोध किया। स्ती खर सुनते ही स्नामीका प्रत्यागमन समभ गयी थी। सुतरां उसने सइन ही ्रदार न खोस प्रत्यागमनका कारण पूषा। कालिदासने उस पर उत्तर दिया,—"ब्रस्ति कवित् वाग्विधिवः"

प्रधात् उन्हें कुछ खास तौर पर कहना है। स्तीने फिर पूछा—'क्या विशेष कयन है'। कालिदासने दारदेश पर खड़े ही खड़े प्रस्ति, किसत् भीर वागविशेष: तीनां पदींमेंसे एक एक पद पहले वोल तीन काव्य स्तीको सना दिये। 'श्रस्ति' पदके रुनुसार 'श्रस्त्युत्तरस्यां दिश्चि देवतात्मा' प्रथम श्लोकसे प्रारम्भ कर समद्र्श सर्ग कुमारसम्भव, 'किस्ति' पदके श्रनुसार 'किश्चत् काल्ता-विरह्मुस्पा स्वाधिकारप्रमत्तः' प्रथम श्लोकसे श्रारम्भ कर मेघदूत श्रीर 'वाग्विभेष:' पदका वाक् श्रद्ध गृहण पूर्वक 'वागर्याविव सम्पृत्ती' प्रथम श्लोकसे श्रारम्भ कर समद्र्श मौर खुवंग उन्होंने प्रणयन किया। उन्होंने रघुवंग भीर खुवंग उन्होंने प्रणयन किया। उन्होंने रघुवंग भीर खुमारसम्भव दो महाकाव्य, मेघदूत नाम खण्ड काव्य, श्रीमञ्चान श्रक्तत्वा, विक्रमीवियो, मालविकाणिनिमव तीन नाटक श्रीर श्रङ्गारतिलक, श्रुतवोध, प्रयावाण-विवास, श्रम्तुसंहार प्रसृति ग्रन्थ वनाये हैं।

याजकल विशेष प्रमाण दारा प्रतिपत्र हुवा है—
विक्रमादित्यके सभाख जिन नवरतोंका नामिलेख
मिलता, वह सब एक ही समयमें न रहे। शिलालिपि
श्रीर प्राचीन ग्रन्थसे भी एकाधिक विक्रमादित्यका नाम
निक्तला है। किन्तु यह निश्चय नही—कीनसे
विक्रमादित्यको सभामें कालिदास थे? फिर इक्त
ग्रन्थोंका छन्दवन्थन, भाषा श्रीर कवितानेपुख देखते
भी प्रथम छह ग्रन्थोंका छीड़ अपर पुस्तक महाकवि
कालिदासके इस्तप्रसूत मालूम नहीं पड़ते। इनही
कारणोंसे केवल प्रवाद पर निर्भर कर कालिदासकी
जीवनी लिखी जा नहीं सकती।

कानिदासकी जीवनी लिखना श्रीर श्रन्थकार ससुद्रमें कूद पड़ना एक बात है। उनके सम्बन्धमें विभिन्न लेगोंका विभिन्न मत मिनता है।

बज्ञालिवरिचत भोजप्रवस्थके प्रमाणानुसार कालिदास उज्जियिनीनिवासी भोजराजके सभासद घे। उज्ज भोजराजका राजत्वकास ११०० ई० ठहरा है। (Journal Asiatique, Sept. 1844. p. 250.)

भोजप्रक्भी वालिदासके समसामयिक कई पिछितोंका नाम मिलता है। यथा—कपूर, कलिइ, कामदेव, कोकिस, गीपासदेव, तारेन्द्र, दामीदर,

धनपाल, प्रसन्तराघव ग्रम्य कार, जयदेव, वाणभट, भवभूति, भास्तर, सयूर, मिल्लनाय, महिन्तर, माघ, मुनुकुन्द, रामिन्नर प्रस्ति। वेदान्ताचार्यक्तत विम्नगुणादर्भ पढ़नेसे समभति हैं — किसी समय कालिदास, श्रीहर्प श्रीर भवभूति भी तराजकी सभामें वर्तमान थे। विन्तु विशेष प्रमाण मिले हैं कि उक्त सकल पण्डित कालिदासने समकालीन न थे।

नगरेव, वायमर, भवमृति प्रमृति देखी।

वाणभद्दक्ता हप विरित पढ़नेसे ही समस सकते हैं

कि कालिदास बाण श्रीर श्रीहण से वहुपूर्व विद्यमान घे। न्योतिविंदाभरण नामक एक न्योतिपग्रस्य
कालिदासका रिवत माना नाता है। उसमें लिखा
है,—"धन्वन्तरि, चाणक, श्रमरसिंह, श्रङ्क, वेतानभद्द,
घटकार्यर कालिदास, स्विख्यात वराहमिहिर श्रीर
वरकि विक्रमके नवरतीमें हैं। विक्रमने ८५ शक
न्युवियोंकी मार किल्युगमें श्रपना श्रव्द चलाया।
हमने (कालिदास) २०६८ किल गतास्दके वैशाख
मासमें इस ग्रम्यकी रचना श्रारम्य कर कार्तिकमासमें
सम्पूर्ण किया।" फिर २०वें श्रध्यायके ४६वें श्राकमें
कहा है,—"श्राज भी काम्बोज, गौड़, श्रान्य, मानव
श्रीर सीराष्ट्र देशके नोग विख्यात वदान्यवर विक्रमका
गुण गाते हैं।"

पूर्वकिशत भोजप्रवस्य भीर ज्यातिर्विदाभरणको कभी प्रामाणिक ग्रन्थ मान नहीं सकते। कारण १, इतिपूर्व लिख चुके हैं कि नवरत विभिन्न समयके लोग थे। २, रचनाप्रणाची भानोचना करनेसे ज्योति-र्विदाभरण कालिदासका करनि:स्त समभ नहीं पड़ता। ३, ज्योतिर्विदाभरणको शिषोक्ष वर्णना पढ़नेसे यनुमान करते हैं कि उसके रचित होनेसे वहु पूर्व विक्रमादित्य विद्यमान थे। किर ज्योतिर्विदाभरणके समय विक्रमान्द श्रीर विक्रमसम्बन्धोय प्रवाद भी चारो श्रोर फैना था।

जर्मन पण्डित लासनके मतानुसार कालिदास दें वितीय ग्रताव्हको ससुद्रगुप्तको सभामें विद्यमान थे। कि विल्पोर्ड श्रीर प्रिन्सप साइवने लिखा है कि कालिदान प्राय: १४०० वर्ष पूर्व वर्तमान रहे। लर्भन पण्डित वेवरने ई० २ यसे ४ थे ग्रताव्हके मध्य कालि-दासका माविभावकाल निर्णय किया है। पे पीछे जिक्कोबी साइवने कालिदासका ज्योतिषगव्ह पकड़ उद्दराया है कि कालिदासको यीक ज्योतिषगद्धका ज्ञान था। उसके प्रमुसार वह ३५० ई० से पहलेकी में लोग हो नहीं सकते। ज्योतिषी केणे, भांकदाजी, मोचसूनर प्रसृतिके सतमें—कालिदासको प्राविभीवका काल ई० पष्ट ग्रताव्ह था १।

इमारे वंद्गरेशीय पुरातत्वानुमिस्त्मगणमें श्रवय-कुमार दत्तके सतानुसार दे॰ ४२ श्रताव्दके मध्यभागके पीछे षष्ठ शताव्दके श्रेषभागके पहले श्रीर ऐतिहासिक रहस्यप्रणिताके मतमें दे॰ षष्ठ शताव्दको कालिदास विद्यमान थे। प्रधानतः देखते हैं कि श्रिषकांग पुरा-विदोंके मतमें कालिदास दे॰ षष्ठ शताव्दके लोग रहे। उनको युक्ति यह है,—

डक्वियनीराज इवं विक्रमादित्यने कि मात्रगुप्तके प्रति सन्तुष्ट हो उन्हें काश्मीर राज्य प्रदान किया था। फिर राजा विक्रमादित्य द्वारा कालिदासको अर्थ राज्य दिया जानेका भी प्रवाद है। करहण पण्डितने राजतरिङ्गणीमें राजा मात्रगुप्तको किव बनाया है। हवं चरितके प्रारम्भमें प्रवर्शन श्रीर कात्तिदासका उन्ने छ। प्रवर्शनने वितस्ता नदी पर एक सुद्धहत् सेतृ निर्माण कराया था। कालिदासने उसी सेतृके उपलक्षमें "सेतृकाव्य" रचना किया। सेतृप्रवस्थके टीकाकार रामदासके भी मतमें कालिदासने सेतृवन्थ

 <sup>\*</sup> १००५ विज्ञम संवित्त को कोकगणास्य , पमरदेव की मिलालिपिम कक्त नवरकता सक्के खड़े ।

<sup>\*</sup> Indische Alterthumskunde, II. p. 457, 1158-60.

<sup>+</sup> Weber's Sanskrit Literature, p, 204 .

<sup>‡</sup> Monatsberichte der Koniglick Preussischen Akademie der Wissenchaften zu Berlin, 1873, p. 554-558.

T Kern's Brihat Sanhitâ, p. 20, Bhâu Daji in the Journal of the Bombay Branch Roy. As. Soc, 1861, p. 19-30, 207-200; Max Müller's India what can it teach us, p. 320

् शिखा था। राजतरिङ्गणीने सतानुसार सालगुप्त श्रीर प्रवस्सेन समकाज्ञीन घे। मालगुप्त प्रवंरसेनको काश्मीर राज्य दे काणीवासी सुये। राघवभद्दने शकुन्तकाकी टीकामें मात्रगुप्ताचार्यके कतिपय अलङ्कार स्नोक उड़त किये हैं। वह पढ़नेसे प्रधान कविके बनाये समभा पड़ते और कालिदासके लेखनी-प्रस्त कहनेसे भी पच्छे नगते हैं। प्रवरसेन तीरमाणके पुत्र थे। वचेन्द्र-की बन्या पञ्जनाके गर्भसे उनका जन्म दुवा। तोरमाणके भाता काश्मीरमें राजल करते थे। (उन्होंने तोरमाणको बन्दी बना दिया।) हिरच्य श्रीर तोर-माणके मरने पीछे प्रवरसेनकी प्रथम प्रधिकार मिला न था। इस बात पर भगडा लगा—कीन राज्यका प्रकृत उत्तराधिकारी हो। उस समय उक्कियनी-नाथ विक्रमादिला (अपर नाम इप् ) भारतवप के एक च्छुत चन्नवर्ती थे। उन्होंने माद्रगप्तका काश्मीरका राज्य प्रदान किया। माजमूजरके मतमें तीरमाण ५०० ई० श्रीर प्रवरसेन ५५० ई० की विद्यमान रहे। † सुतरां काचिदास भीर विक्रमादित्यका विद्यमान रहना छसी समयके मध्य समाव था।

नहीं प्रमक्त उत्त सतीमें कौन समीचीन है।

मात्रगुप्त और कालिदाप दीनोंकी एक ही व्यक्ति मान
नहीं सकते। प्रथमतः किसी प्राचीन पुस्तकमें मात्रगुप्त
और कालिदास प्रभिन्न व्यक्ति नहीं लिखे गये हैं।
राजतरिक पामें किव मात्रगुप्तके एम्बन्ध पर अनेक
कथा निखी हैं। किन्तु कल्हण पण्डितने उन्हें एकवार भी कालिदास नहीं लिखा। चे मेन्द्र-विरचित
श्रीचित्यविचारचर्चा, सुभाषितावली श्रीर स्किकणीमृत ग्रन्थमें कालिदास तथा मात्रगुप्तके भिन्न भिन्न
श्रोक उड़त हुये हैं। उक्त पुस्तकसमूह से भी मात्रगुप्त
श्रीर कालिदास परस्पर भिन्न व्यक्ति समक्त पड़ते हैं।

कपूँरमन्तरीप्रणेता वासुदेवने श्रपने ग्रयमें मादः ग्रमकी श्रमञ्जार-रचिता दनाया है। सुन्दर मियका नाट्यप्रदीप पढ़नेसे समक्ष सक्षते हैं कि पाढगुप्तने भरत-प्रणोत नाट्ययास्त्रकी विद्यति वनायी थी। एक प्रमाणिसे माढगुप्त नामक एक स्वतन्त्र कविका होना स्पष्ट श्री मालूम पड़ता है। श्रव देखना चाहिये— कालिदास, प्रवरसेन शीर हप विक्रमादिखके सम-सामयिक थे या नहीं।

डाक्टर भाजदाजी प्रसृति पुराविदेंनि प्रधानतः इपंचरितमें प्रवर्षेन श्रीर कालिदामका उन्नेख देख उभयकी समसामयिक ठहराया है। श्लोक यही हैं,—

"कीर्तिः प्रवरसेनस्य प्रयाता क्रमुदी क्वला। सागरस्य परं पारं किंग्सिनेव सेतृना ॥ १५ ॥ मृत्वधारक तारमेनांटके के हुमुमिकेः। सपताके येंगो सिमे भासी देवकु के रिव ॥ १६ • निर्मतास न वा कस्य कालिदासस्य मुक्तिषु। प्रीतिम धरसाद्रांसु म नरीविव सायते॥ १७॥"

( किसी किसी मुद्रित पुसकर्ने "निसर्गसुरदंगस्य कालिदासस्य मुक्तिपु" पाठ है।)

उपरि उत श्लोक द्वारा इसी विषय द्वा परिचय मिलता कि प्रवर्सन श्लीर कालिदास दोनी प्रसिद्ध कि थे। किन्तु स्पष्ट मालूम नहीं पड़ता—उभय समकालीन थे या नहीं। राजा रामदास विरिचत रामसेतुपदीप नामक ''सेतुवन्ध" की व्याख्याकी प्रस्तावनामें लिखा है—

"इस तावनासाराजप्रवरसेनिनिन्तं महाराजधिराजविक्रमादिले नाजनी निखिलकविचक्रचूडामणिः कालिदासमद्दागयः सेतुवस्मवस्यं विकीर्षः।"

राजा प्रवरसेनके निमित्त विक्रमादित्यकी प्राक्रांसे काजिदासने सेतुवन्ध नामक प्रवन्ध रचना किया।

राजतरिङ्गणीमें निखा है कि प्रवरसेनकी नास्मीर-का राज्य मिलनेसे पहले ही हर्षविक्रमादित्यका सत्यु - हुवा था। १ (राजवरिङ्गणी १। १८५—१८०)

सुतरां विकासादित्यके प्रादेशसे प्रवरसेनके निमित्त कालिदास द्वारा गाक्ततभाषामें "सेतुवन्ध" का लिखा

<sup>•</sup> Dr. Bhau Dají, Journal of the Royal Asiatic Society of Bombay, Vol. VIII. p. 244 50.

<sup>+</sup> Max Müller's India, what can it teach us, p. 316. किन्तु शिलालिपि चारा तोरमाण ५०० ई० ने कुछ पूर्वेवती भीर उनके पुन मिहिरजल ५३३-५३৪ ई० ने पूर्वेवती समक पड़ते हैं। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10-11.)

<sup>\*</sup> भाकदानी, मीचम्लर प्रभति इस श्रोककी हीड़ गये हैं।

<sup>† &#</sup>x27;'विगतीनों भृष्टं जिला स बजनय भूपति: । विक्रमादित्यमध्योत् काल्यकंसुपागतम् ॥'' (राम्तरिक्षणी ३ । १८०)

जाना सम्मवपर नहीं। रामरास दे॰ पोड्श प्रताब्द-के लोग घे। रामरास रखो। उनके पूर्ववर्ती कुलनायने प्रपने विरचित रावणवधकी टीकाको स्चनामें लिखा है,—

"शीचन्द्रवृष्टचरणास् रहं प्रचाय, देवी प्रसाय च गिरं शुलनाधनाता । व्याखायते प्रवरसेननृश्स स्क्षं सन्दे धनिभैरदशास्त्रवधप्रवस्य ॥"

द्स स्थानमें कुलनायने राजा प्रवरसेनको ही 'सितुबस्य' रचिंयता लिखा है।

श्रीवित्यविचारचर्चा, स्तिकणीसत प्रस्ति ग्रस्य पटनेसे समसते हैं कि प्रवरसेन एक प्रसिद्ध कवि थे। इषेचरितके दो स्रोक्ष मनोनिवेशपूर्वक श्रालोचना करनेसे बोध होता कि वाणभद्दसे पूर्वे राजा प्रवरसेन 'सेतुकाव्य' श्रीर काल्डिंगमने काव्य तथा नाटकको रचनासे प्रसिद्धि पायो थी।

श्रव स्थिर हो गया कि सात्रग्रस श्रीर कालिदास विभिन्न व्यक्ति थे। कालिदासने सेतुवन्ध बनाया न या। इस पचमें भी कोई विशेष प्रमाण नहीं कि वह प्रवरसेन श्रयवा हप विक्रमादित्यके समकालीन थे।

फिर कालिदाम किस समय विद्यमान थे ? दायभट्ट, वाकपति, खण्डनखण्डखाद्यप्रणिता श्रीहर्षे, चिमेन्द्र, वामन, जयदेव प्रसृति श्रनेक प्राचीन कवियोने कालिदासका नामोक्षेख किया है । ५५६ शकको प्रदत्त चीलुक्यराज पुलिनेशीके तास्त्रशासनमें भी कालिदास श्रीर भारविका नाम मिसता है.—

"र्यनायोजितवैग्मस्थिरमर्थं विधौ विवेकिना जिनवैग्स। स विजयता रविकौर्तिः कविताशितकालिशसभारविकीर्तिः॥"

सुपिष कुमारिक भट्टने तत्क्षत तन्त्रवार्तिकार्से वालिदासके शकुन्तजावर्णित ''सतां हि सन्दे हपदेषु" वचनको उद्दत किया है।

एति इत भोट देशीय "तेंगुर" ग्रन्थमें कालिदासका नाम श्रीर यव तथा वालि होपकी कविभाषामें रष्ठवंश तथा कुमारसभावका श्रनुवाद देख पड़ता है। पाश्चात्य पण्डितोंके मतमें हिन्दुवीने ५०० ई० क्रोगं यवहीय

Vol. IV. 149

जा उपनिवेश किया था। श्रतएव यह श्रसमाव नहीं मालूम पड्ता कि हिन्दुवीके यवदीप जानेसे पहले काजिदास विद्यमान थे।

किसी किसी पासाल और देगीय पुराविद्वे मतमें कालिदासके ग्रन्थमें होगगास्त्रीय कथा और उत्त ग्रास्त्रके 'ग्रीक ग्रन्थ' का उत्तेख है। ग्रीकींका होरा-ग्रास्त्र है॰ त्रतीय ग्रतान्दको सम्पूर्ण हुवा। ग्रतएव उत्त ग्रतान्दके पीके भारतवासियोंने उत्त ग्रास्त ग्रहण किया होगा।

जिस शास्त्रमें जातक, यातिक शौर विवाहलानादि निरुपित हुवा, वराहमिहिरने उसको ही
'होराशास्त्र' कहा है। पाचीन यन्यमें 'होरा' शब्द न देख पड़ते भी उत्त यास्त्रका प्रतिपादा कितना ही मूल विषय रामायण, महाभारतादि श्रतिपाचीन श्रन्थमें विद्यत है। कोतिष, होरा, जातक प्रधान
शब्द देखी। सुतरां यह श्रस्तीकार किया जा नहीं
सकता कि होराशास्त्रका प्रतिपाद्य सूल तत्व
ग्रीक होराशास्त्र वननेसे बहुत पहले भारतवासी
समभते थे।

वराष्ट्रसिष्ट्रित यवनाचार्यों के ग्रन्थसे होराशास्त्रीय कितना हो विषय संग्रह किया था। वराष्ट्रनिष्ट्र देखा। इसे यवनाचार्य वा यवनिष्यरप्रणीत 'श्रष्टकवर्गविन्दु-फल' 'तानिक शास्त्र', 'नचत्रचूडामणि', 'मोनराजनातक', 'यवनसार', 'यवनहोरा', 'रमलाम्द्रत', 'लग्न-चिन्द्रजा', 'श्रद्ययननातक', 'स्त्रोजातक' प्रभृति कई संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं। वराष्ट्रमिष्ट्रितने (श्रष्टक्रातकर्मे) भद्दोत्पन, केशवार्क एवं मात्रेण्डचिन्तामणिटीकार्मे विश्वनाधने यवनाचार्यके संस्कृत वचन छहत किये हैं। एतिङ्गन्न 'रोमकिस्डान्त' नामक स्थितिःशास्त्र संस्कृत भाषामें रचितः प्राप्त होता है। श्राक्तस्य संस्कृत स्थानरत्न, ज्ञानभास्त्र प्रस्ति ग्रस्थमें भार वराष्ट्रमिष्टिर प्रस्ति न्योतिविद्योंके वनाये पुस्तक्रमें रोमकाचार्यके संस्कृत वचन छहत हुये हैं।

उपरि उत्त प्रमाण दारा बोध होता भारतवर्षीय च्योतिविदोन होराशास्त्रके किसो किसी विषयमें संस्कृत भाषामें लिखित यवन एवं रोमकाचार्यके प्रस्थि

<sup>\*</sup> चेतुबन्धका ऋपर नाम रावणवध वा देणाखबधप्रदन्ध है।

<sup>+</sup> Weber's Sanskrit Literature, p. 208.

साहाय्य लिया है। प्रथवा उन्होंने ग्रीक ग्रन्थ पढ़ होराभास्त्र लिखा होगा। \*परन्तु यह ठीक नहीं जंचता प्रथमतः देखना चाहिये कालिदास प्रभृतिने 'यवन' शब्दमें किस देशके लोगों या किस जातिका उत्तेख किया है। कालिदासने रह्ववंशमें लिखा है.—

"पारसीकांसती नेतुं प्रतस्य स्यलवर्ता ना।
यवनीसुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः ॥
संगामसुसुलसस्य पायात्ये रयसाधनेः ।
गार्क् किनतिविज्ञे यप्रतियोधे रनस्यभृत् ॥ ६३ ॥
भन्नापवर्नितेसो पा शिरोभिः यस्यु लैंकेहोम् ।
अपनीतशिरस्त्राणां श्रेषास्तं शरणं ययः ॥ ६४ ॥

(रघु) पारसीकोंको जय करनेके लिये खलपथसे चले थे। वह यवनियोंके वटनकमनका मदराग सह न सके। फिर उन्हों भखारोही (पारसीके) यवनोंके ए साथ उनका घोरतर युद्ध हुवा। धूलिसे युद्ध चेत्र भर गया था। उस समय धनुःके टङ्कार यव्दसे प्रतियोद्धा अनुमित होने लगे। महावीर रघुने यवनोंके अस्य विराजित थिर भक्षास्त्र से काट रणस्थल समाच्छन्न किया था। उस समय अविश्वष्ट यवन मत्ये से टोपी उतार उनके यरणापन्न हुये।

कालिदासने पारसोकों को यवन श्रीर उनकी रमणियों को यवनी लिखा है। रघुवंश व्यतीत महाभारतमें भी पारस्यके पार्खवर्ती वाह्नीकको रमणियों को
मद्यपानासत कहा गया है। यास्तके निरुत्त पाठसे
समभ पड़ता है कि वाह्नीक देशके पूर्ववर्ती प्राचीन
कर्ना जके लोग पहले संस्तृत भाषामें वातचीत करते
थे। सकल पुराणों के मतसे—भारतकी पश्चिम सीमा
'यवन' है। फिर महाभारतमें रोम नामक जनपद
भारतके श्रन्तगंत ठहराया गया है। ११ (भारत भीष, ८ ४०)

चरग्वेदमें कम नामक किसी व्यक्तिका उन्नेख है। भ्रनेक लोग उसमें रोमको उत्पत्ति कल्पना करते हैं। सुतरां रोमकाचार्य श्रीर यवनाचार्य सुदूर ग्रीम वा वर्तमान रोमवासी समभा नहीं पहते।

पुरातन पारसीक यवनोंकी व्यवस्त प्राचीन जन्द् भाषा (वैदिक) क्रन्दम्भाषाका रूपान्तर ग्रीर ग्रप-भाषा (वैदिक) क्रन्दम्भाषाका रूपान्तर ग्रीर ग्रप-भाषा है। जन्द देखी। प्राचीन श्रवस्ताके यश्र प्रस्ति ग्रंथ, पढ़नेसे कुक भाभास सिसता है कि प्राचीन पारसीकों-को होराशास्त्रके सून तत्त्वका ज्ञान था। पार्रामक देखी।

स्विधान्तके मतानुसार स्वींग्रमभूत प्रमुर मयने ज्योतिषणास्त प्रचार किया है। पायात्य पिएडतोने उमे श्रीक ज्योतिपी तुरमय (Ptolemaios) माना है। कि किन्तु हमारी विवेचनामें पारिसक श्रवस्ता-गास्त्रोक ज्योति। प्रकाशक 'श्रहरमपट्' संस्कृत 'श्रम्रस्य' समभ पड़ते हैं। श्रमङ्कृत नहीं मालूम होता कि श्रम्रस्यके प्रथम ज्योति। शास्त्रका उद्धारक होनेसे भारतवासियोंने कोई कोई विषय प्राचीन पारिसकों श्रथवा हनके निकटवर्ती यवनोंसे सीख सिया होगा। पं

स्तरां ग्रीक होरा गास्त्रके प्रमाणसे कालिदासको चतुर्थे गताञ्दका परवर्ती व्यक्ति मान नहीं सकते। ‡

कालिदासने शकुन्तनामें शरासन श्रीर वनपुष्प-मालाधारिणी यवनियाको सगयाप्रिय हिन्दूराजावीकी सहचारिणी लिखा \* है। यथा—

ग्रयनाचार्यके उत्त सकल गर्योका यदि गीकमाषाम प्रत्वाद
 कोता, तो गोकमापाम उनका कोई मूल गर्य देख पड़ता। किन्तु पाज
 तक किसीला मुल गर्य गरी मिला।

<sup>+ &#</sup>x27;'पायात्ये: यवनै: सह।'' इति मल्लिनाय।

<sup>्</sup>र ध्रोषीय रोम कनपद रोमुलम् (Romulus) नामसे इवा है। (७५१ खु॰ पू॰)। रोमुलम ट्रय-युक्तसे प्रत्यागत इनियससे वसुपुरूष श्रथ-सन ये। किन्तु महाभारतमें रोमक भौर रोमन् जनपदका छन्ने ख रहनेसे वस् भिन्न जनपद जान पड़ता है।

<sup>\*</sup> See Edicts of Asoka in Inscriptionum Indicarum, Vol. I. and Weber's Sanskrit Literature, p. 253.

<sup>†</sup> सं कृत असुर, पारिस्त 'अहर' और सब ''सपर'' से सिलता है। फिर जिस प्रकार सिल्ड्स 'हिन्दु' और सप्तसे 'हत' बनता है, छसीपकार सं कृत सीरसे होर बनता है। प्राचीन पारिस्त सर्वे छी प्रनिद्ध सानते थे। किन्तु योकोंने होरा शास्त्रमें हसे छोलिङ्क उहरादा। इसी प्रकार 'होरा' शब्द योक शापाम कोलिङ्क हो गया। (See English Cyclopædia—Science, Vol. I. p. 657.)

<sup>‡</sup> कालिदासके क्रमारमधारमें 'जामित' ग्रन्थका उन्ने स है। वहुतसे भोग उन्न ग्रन्थको गीक होराणास्त्रोक्ष 'डियामिट्रे म्' वा डियामिट्रे क्ला धप-संभ सममति हैं किना गीक होराणास्त्र सम्पर्ध होने घोर ईसके उपननेसे बहु ग्रताब्द पूर्व होमर प्रस्तिको बनाये राज्यमें वह ग्रन्ट देख पडता है। सुतरां उम शब्द पर निभेर कर कालिदासको द्वतीय ग्रताब्दका परक्रों व्यक्ति कह नहीं सक्ते।

क किमी दूनरे म'म्लूत नाटक वा काव्यमें हिन्दु राजाकी सहवारिषी सनुवीवसारिणी यवनियों का हैमा चित्र श्रद्धित नहीं हुवा । एतद्वारा मो स्परि एक मत कुछ कुछ समर्थित होता है।

''एसो वाणासणहत्यादी नपणिष्ठि' वणपुप्पमालाधारिणही' परिवृत्ती दही एव्य पापच्छिद पिमनपस्सी।'' प्रभिद्यान-शक्तुन्तल, २५ प

पुराविदोंने उक्त चिलको वाह्नीक रमगोयांका बताया है। भृति भूरि प्रमाण मिलता है कि अतिपाचीन कान्से वाह्नीवांने साथ भारतवासियोंका सम्बन्ध रहा था, किन्तु ई॰ १म गताव्दकी वह सम्बन्ध ट्ट गया। इस प्रकारने खलमें श्रमभाव नहीं, जिससमय वाह्नीनें।-ने साथ भारतवासी हिन्द्रवेका सम्बन्ध रहा. कालि-दास उसी समयने लीग होंगे। नासिनसे ई० १म गतान्द-की एक शिलालिपि निकली है, उसमें शकारि नाम मिलता है, विक्रमादित्यका एक नाम शकारि भी था। भारतके नाना स्थानिमें प्रवाद है कि कालिदास विक्रमादित्यके समकाकीन रहे। यदि उक्त प्रवादका कोई श्रंग प्रक्तत ही ती मानना पड़ेगा कि 🕻० प्रथम श्रताव्दना उत्त शकारिके राजलकालमें कालिदाम विद्यमान थे। मेधदूतके २८ से ४३ स्रोक मनीयोग-पूर्वेक पढ़नेसे अनुमान कर सकते हैं कि वह उज्जियनी के दशपुर (वर्त्तमान मन्दरशीर) में रहनेवाले थे।

श्रमेक ग्रन्थोंमें कालिदासका नाम प्रचलित है। किन्तु उनमें सब पुस्तक महाकवि कालिदासके कर-निःस्तत मालूम नहीं पड़ते। प्रसिष्ठ टीकाकार मिलि-नाथने रह्यवंग, कुमारसम्बद श्रीर मैघटून तीनकाव्य कालिदासके बनाये बताये हैं। \*

नाटकते मध्य प्रशिषान-प्रकुत्तना प्रौर विक्रमोवधी
देानी उन्होंके सुकर निर्गंत हैं। कोई कोई मालवि-काग्निमित नाटक श्रीर ऋतुसंहार नामक खण्ड काव्यकों भी महाकवि जालिदासका बनाया मानते हैं। किन्तु प्रभिष्ठान्यकुत्तन श्रीर मालविक्राग्नि मित्रकी रचना-प्रणानी मिलानेथे घोर सन्देष्ठ उत्ता है वह एक ही व्यक्तिके एस्त्रम्मत हैं या नहीं। कालिदास संस्तृत साहित्यके जगत्में एक महाकवि ये। मानवचरित-चित्रण, स्वभाववर्षन श्रीर समध्र कन्दोग्रत्यनमें उनके तुल्य कवि संस्तृत भाषामें वास्मीकि व्यतीत किसी दूसरेने जन्म नहीं लिया। कालिदासने स्वरचित प्रत्येक ग्रन्थमें श्रमाधारण कवित्वशिक्तका परिचय दे पाद्यात्य जगत्में भारतीय श्रेक्सवीयर पदलाभ किया है।

वपर उत्त ग्रन्थ कोड़ 'प्यास्तव', 'कालोस्तोत्न', 'काव्यनाटकालङ्कार', 'घटकपर', 'चिष्डकादण्डस्तोत्न', 'दुर्घटकाव्य', 'नले।दय', 'नवरत्नमाला', 'नानार्थकेष्व', 'प्रध्यवाणिवनास', 'प्रश्नोत्तरमाला', 'राज्यसकाव्य', 'लघुस्तव', 'विद्विद्वनोदकाव्य', 'वत्तरत्नावली', 'घन्दावन' काव्य', 'ग्रङ्कारतिलक', 'ग्रङ्कारसार', 'ध्यामलादण्डक', 'यत्वोध', प्रभृति बहु ग्रन्थ कानिदासके नाम-से ही प्रचलित हैं। किन्तु सन्देह नहीं कि उत्त प्रस्तक विभिन्न व्यक्ति द्वारा विभिन्न समयमें बनाये गये हैं। सवराचर लीगोंकी दृढ विद्यास है कि 'नलीदय' महाकवि कालिदास-विरचित है। किन्तु विभिन्न प्रमाण मिला है कि उस ग्रन्थकी नारायणके प्रत रविदेवन निखा था। इस प्रस्थकी रामऋषिक्तत प्राचीन टीकामें भी उन्न विषयका प्रमाण मिलता है। '

वलभद्र पुत्र कानिटास-प्रणीत 'कुण्डप्रवन्ध' श्रीररामगोविन्दपुत्र कानिटास-विरचित 'तिपुरासन्दरीस्तुतिटीका' ‡ भी प्रचलित है। च्योतिविदाभरण, रवक्षेष,
ग्राहचन्द्रिका, गङ्गाष्टक, श्रीर मङ्गलाष्टक प्रभृति ग्रत्य
कानिटास नामधारी भिन्न भिन्न व्यक्तिनिखित है।
इमको छोड़ कानिटासगणकविरचित 'यत्रुपराजय
यास्त्रसार', श्रसिनवक्तानिटास है विरचित 'श्रमिनवभारतचस्पू' तद्या 'भागवतचस्पू', काण्यय श्रमिनव
कानिटासक्तत 'श्रङ्गारकोषभाग,' श्रीर नव कानिटासविरचित 'सारसंग्रहकाव्य' मिलता है।

 <sup>&</sup>quot;मोल्लायकविः से ऽवं सन्हामातृज्ञिष्टच्या ॥
 व्यापप्टे कालिदासीयं कान्यवयमनाकृत्वम् ॥ ५ ॥
 कालिदासी तिरां सार्वं कालिदासः सरस्वतीम् ।
 चतुर्सं की यथा साचादिदुर्नान्ये तु माहणाः ॥" ६
 (रच्चं प्र, मिल्लायहत्वसं लोवनी टौका ।)

<sup>\*</sup> R. G. Bhaudarkar's Reports, Sanskrit Mss, (for 1883-4) p. 16.

<sup>†</sup> Prof. Peterson's 3rd Report on the Search for Sanskrit. Mss. p. 337.

र्गियह यथ १०५१ द्रेन को बनाचा।

<sup>§</sup> नाधवालाय ने अपने 'स'चे प शहरनायमें अपना परिचय अभि

ं कालिदास नामके हिन्दीमें भी कई कवि हो गये हैं। उनकी कविता हृदयगाही श्रीर मनोरद्भक है।

कालिदासकी ग्रन्यालीचना।

युवा क्वि का लिदासकी श्रपनी उसेदवारी एक ऐसा देगमें करना पड़ी घी, जा सुन्दर श्रीर पर्वत, खाड़ी, मैदान तथा छोटी नदिवांसे परिपूर्ण था। कालिदास ब्राह्मण घे। इसी कारण वह युड श्रीर राज-नीतिसे प्रपनेको प्रलग रखते घे। हां, देशके साहित्य-से सम्बन्ध रखनेवाले युद्धविग्रहमें वह मिमालित घे। उन्हें क्या किखना था ? पूर्विक्या श्रीर प्रक्ति दोनों ही सुन्दर होती हैं। प्रकृति पदार्थों का वर्षन करना युवा कविके लिये सबसे पच्छी चीज है। कालिदासने श्रपनी उमादवारी ऋतुर्वहार लिखनेमें वितायी। वास्तवमें उन्हें ऋतुवर्षन लिखनेका प्रकोभन भिला-फलकोंने दिया था। कारण देशमें चारो भोर जो प्रत्येवार्मे ऋतुवणेन ग्रिनाफनम सिनते घे, उनसे वतमान या। छन्होंने प्रपने मनमें विचारा—यदि वह सम्पूर्ण ऋतुवींका वर्णन एक साथ निख सकते, ती देशका बड़ा उपकार करते। इधीसे कानिदासने महत् मं हार लिखनेका काम अपने हाथमं ले लिया। भाषा परिमार्जित नहीं है। उसमें पुनक्ति, व्याकरण-सिखन प्रणाली श्रीर भाव सम्बन्धी तुटियां वहत हैं। श्रंगरेजी कविटामसनने "सिजन्स" नामक ऋतुवर्णन-का एक ग्रन्य लिखा है। उक्त ग्रन्य ऐतिहासिक घटनाः वींसे परिपूर्ण है। फिर स्थान स्थान पर टामसेनने विभिन्न ऋतुवीं में प्राचीन समयने दृश्य दिखाने की चेष्टा को है। किन्तु कालिदासने अपने ग्रन्य ऋतुसं-हारमें कहीं इतिहासको पोर ध्यान नहीं दिया है। . उन्हो'ने ग्रीक्म ऋतुसे श्रारमा किया है। कारण उत्तर-भारतमें च्योतिषी वर्षाऋतुसे ही वर्षारमा करते हैं। यद्यपि उनकी प्रतिभा कवित्वपूर्ण भौर कुणाय घी, तथापि पूर्णरीतिसे परिमार्जित न थी, स्तील वा प्रक्तित का सीन्द्य उन्होंने भन्नी भांति नहीं वताया। परन्तु उनका दृदय बद्दत चुन्तवुना था। जहां दूपरे कुछ नहीं देखते, वहां उन्हें सुषमा देख पड़तो है। गहरी व्रष्टिका पचला भड़ कीड़ा, घास ग्रीर धूल सबको वहा ले जाता है। कालिदासन उस चालको अविकी दृष्टिसे देखा है। नाले घूम घूम कर बहते हैं। कालिदासने उनकी सांप जैसे। चाल बड़े ध्यानसे देखी है, जो सिढ़कों को उस देता है। एक बात पक्की है। कालिदासकी श्राद कविताका अनो खापन यह है कि उन्हों ने स्त्रीसे अधिक प्रकृतिकी प्रशंसा की है।

फिर उन्होंने घपने देगई पुराण पढ़े, गिचा समाप्त की भीर भपना ध्यान रङ्गसञ्चयर नगा दिया। उनका दूसरा ग्रन्थ देगिहितैषितापूर्य एक नाटक है। विदिशा मालवका एक भाग है। कालिदासके प्रथम ऐतिहा-सिक ग्रन्थमें विदिशाका इतिहास परिपूर्ण है। सासवसे श्राग वह स्त्रमणको न गरी थे। उन्होंने श्रामितका इतिहास लिखा भीर नायिकाका नाम मानविका रखा है। उच्च नका प्रयोतवंश पतित हो गया या। मालवदेश मगधर्मे मिला लिया गया या । उसी समय प्रिनिमित ब्राह्मणके याधीन विदिशा राज्य स्यापनका वर्णन कर उन्होंने मालवके लोगोंको प्रसन्त वारनेकी चेष्टा को हैं।वास्तवमें प्रशोकके वीदरान्यका पतन भीर ब्राह्मणमास्त्राच्यका अभ्यद्य युवा कदि कालिदासकी लिये एक भक्का विषय बन गया। इस ग्रंत्यमें भी कालिदासने पक्तिके सौन्दर्यको प्रधिक ग्रप-नाया है। उन्होंने प्रायः इसप्रकारके वाका लिखे हैं। 'फूलदार पेहों की डालियोंका डिजना सुलना देख माचनेवाली लड़िक्यां लच्चामें त्रा जाती हैं। प्रनन्तर उनके स्त्रमणकी परिसीमा बढ़ती भौर "मेबदूत" में वइ मालवसे त्रागे निकलते हैं। मालवकी पूर्व सीमासे वह उसकी चारो श्रार घूमते, कई श्रावश्वक खान देख भाल पूर्वमें वह फिर उसमें पहुंचते भीर उत्तरमें उससे बहुत श्रागे निकल चनते हैं। किन्तु उनकी प्रीति श्रभी मानसिक है, वह श्रभी प्रक्रतिकी वहत प्रशंसा करते हैं। किन्तु उनकी भाषा बहुत परिमार्जित हो गयी है। श्रीर उनकी लेखनप्रणाली वहुत श्रधिक चित्तको प्राकर्षण कर लेती है।

उनको कविताका भाव बदस जाता है । बस्तुशें भीर सानुषिक लालसावींका वह श्रिषक विचार करते भीर सनुष्यके दुंखींबर ध्यान नहीं देते। वह अपने नायनोंने लिये वेद दंदते भीर किसी दिव्य वा पर्धदिव्य पुरुषको श्रपने यत्यका नायक जुनते हैं। उनका दूसरा नाटक विक्रमोर्देशी है। उसके दृख पृथिवीसे वदलकर प्राकाश पर पहुंच गरे हैं। किन्तु उनका प्यार पभी उत्साह है श्रीर प्रक्षतिकी प्रशंसा करना उनमें भ्रमी कम नहीं पड़ा है।

उनकी कविता पर दूसरा परिवर्तन पड़ता है। वेदों से वह प्रसन्न नहीं होते। वह प्रधिक शुष्क श्रीर श्रधिक क्रवाविहीन थे। इसनिये वह वेटोंको छोड़ देना चाहते हैं। वह अपनी उपासनामें प्रकांश खोजते श्रीर शैवसत अवलखन करते हैं। अब वह चाइते हैं कि भवने देवको उचित प्रभंसा करें। उन्होंने पृथिवो श्रीर वायुकी प्रत्येक द्रश्यको भनी भांति समभ वृभा लिया है । यव उन्हें शाकायकी श्रीर ध्यान देना है। मेघदूनमें जहां उन्होंने श्रपनी कविता समाप्त की थी, वहींसे वह प्रारम्भ करते हैं। दृश्य इन्द्रपुरीचे ब्रह्मलोक श्रीर ब्रह्मलोकचे शिवलोक-को परंचता है। उन्होंने कामदेवके भक्त होनेकी वात लिख सौन्दर्यका शक्का वर्णन किया है। उसके पीके उनकी प्रीति पारली किक हो गयी है।

पार्वती शिवसे मिलना चाहती हैं, शरीरसे नहीं-श्राकासे । देशके इतिहासमें ऐसी प्रीतिका भाव श्रज्ञात था। इसी श्रलीकिक श्रीतिके सहारे कालि-दासने अपने दृष्टदेवका गुणगान किया है।

पहले उन्होंने ऐडिक और पोक्टे पारबीकिक ्विषय लिखे हैं। पहली वात तो साधारण थी। उसका नैतिन उद्देश्य सन्देहपूर्ण या। फिर उनकी दूसरी वात मोगोंकी समभमें पाती न यो। इसलिये उन्होंने ्यपनी हडावस्थामें मानुषिक श्रीर देशी भावोंकी मिलानेकी चेष्टा कर दो यन्य चिंखे, श्रीजनकी प्रशंसा ंसमंग्र जगत् मुता कर्छ से करता है। उनका शक्त लेखा नाटक ऐडिक श्रीर पारकी किक भावींका मित्रण है। मकुलाना पृथिवी और खगं दोनोंसे सम्बन्ध रखती है। कुमारसभाव भीर शकुन्तलामें छनका स्ती सीन्द्रे .विचार बहुत बदल गया है। कुमारसभवमें कामदेव महादेवका ध्यान डिगान सके श्रीर पावतीके पोक्रे कानार किय रहे। इससे यही भाव निवलता है वि Vol.

150

IV.

भौतिक सौन्दर्थ दिवा भावोंके सामने मुच्छ है। शक्तलामें भी वह खराके उस खानमें पहु च गये हैं, जड़ां प्रथिवीको कामिनी जा नहीं सकती।

परन्तु उनका भन्तिम और विधाल यस रघुवंश है। उसमें उन्होंने ईखरने अवतारोंका वर्णन किया है। इसमें कालिदासने वाल्मीकिसे सामना किया है। भिन्तु कालिदास उनसे बहुत श्रागी निकल गंधे हैं। वाल्मीकिने केवल रामका ही वर्षन किया है। परना कालिदामने उनके पूर्वपुरुषों का भी वर्णन कर कई दिव्य गुणों का परिचय दिया है। दलीवमें प्रधीनता, रघुमें याति, अजमें प्रेस, दयस्यमें राजीचित गुण भीर राममें उत्त समय दिवा गुणों का पूरा शामास पाया जाता है। इसी क्रमसे कालिदासके समय यंथ निखे गरी हैं। उनके देखनेरे मालुम होता है कि, कालि-दासने अपने विचार घोरे घोरे वढाये हैं। पदार्थांके वर्षनिसे प्रारम कर उन्होंने अवतारों का खद्भ भीर ईखर तथा मनुष्का संखन्ध दिखा दिया है।

भव यं ह विषय विचारणीय है-ज्या उन साती पुस्तक एक ही श्रंथकारके लिखे हैं। इसमें सन्देष्ट नहीं कि-रघुवंश श्रीर जुमारसमाव एक ही कविके वनाये हैं। कारण उत्त दोनों पुस्तकों की रचना मिनती जुलती है। फिर यज्जन्तना भी उता दोनों पुस्तकों-के रचिवताकी ही लिखी है। कारण एकका सूद्धा भाव दूसरेमें बढ़ा दिया गया है। विक्रमीव शीके भी ४घ , अध्यायका भाव नेवदूत शीर कुमारसभावमें विद्यमान है। ऋतुर्मं हार और मालविकाग्निमिलके मन्वसमें समालोचकों का मत नहीं मिलता। परन्तु ध्यानपूर्वक विक्रमीव गी, शकुन्तना भीर मान-विकारिनमित्र पढ़नेसे तीनों प्रंघों के भाव मिनते घौर तीनों गंथ एक ही यंथकारके निखे मालम पडते हैं। लोगों का यह कहना कि सालविकारिन सिव किसी दूसरे कविका लिखा है, विनन्तुन भूठ है। कारण कानिदामके भावों का ऐसा अनुकरण दूसरा उस समय कर न सकता था।

जिन्हें लोग कालिदासका अनुकरण समसते, दह

उनकी युंवावस्थां के लिखे ग्रन्थ हैं। पोंछे कालिंदा संने भपने भावां और विचारों को प्रधिक सुधारा है। भरतु मंद्रारकों भी बद्दुतसी बातें कालिदा सके दूसरे ग्रन्थों में मिलतों हैं। महतु संचार में उम्में दशर कविन भारतके एक एक भागजा वर्णन किया है। दूसरे ग्रन्थों वह उससे बहुत शांगे बढ़ गये हैं। परन्तु भरतु संचारमें उन्होंने जिस भावका बोज डाला, वहां दूसरे ग्रन्थों हा बन गया है। इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि कालिद। सम्द्रतुवर्णन करने पर बड़ा ग्रेम रखते थे।

मेवदूतमें वर्षा, शकुन्तनामं शीष्म, विक्रमोवेशीमं शीत, कुमारमभवमें वसन्त, मानविका मिव्यमं राजाद्यानकी वसंत शीर रघुवंशमें पट्चतुवणेन विद्यमान हैं। किन्तु च्यतुमंहारमें श्रवशिष्ट समय श्रंथोंके वर्णनका बीज विद्यमान है। इमसे यह विषय श्रसन्तिक है कि उक्त सातो ग्रंथ कालिदासके ही बनाये हैं।

कालिटासक ( रं॰ पु॰ ) कालिटास लार्य कन्। कालि टास, भारतके महाकवि ।

कालिदास तिवेदी—एक विख्यात हिन्दुखानी कवि।
दाचियात्यके गोलकुण्डमें भविद्यिति करते समय कालिदास तिवेदी भीरंगजीव वादमाहके पास रहते थे।
उसके पोक्टे वह जम्बु प्रदेशमें रह्यवंशीय योगजित्सिंह
नामक राजाके निकट चले गये। उनके पास रह
छन्होंने 'वधूविनोद' बनाया था। १४२३ से १७१८ ई०
तक जिन कवियोंने जन्म लिया, उनमें २१२ कवियोंके
१००० इन्ह एकत कर कालिदासने एक कवितासंग्रह प्रणयन किया। उक्त पुस्तकका नाम 'कालिदासहजारा' है। कालिदासहजारा पुस्तकको विशेष
सुख्याति है। उनके पुत्र उदयनाथ तिवेदी शीर पीत
दूनह तिवेदी दोनों ही ग्रंथकार रहे।

कानिनी (सं० स्त्रो०) काल: शिर: श्रिष्ठशाहतया श्रयवा काल: श्राकाश्रस्थः पुरुषाकारी लुव्यक: सित्रहृष्टलेन श्रस्तास्था:, काल-इन-डोप् । १ श्राहा नचत । काल-यित प्रेरयित, काल-णिच्-णिनि । २ प्रेरणकारिणी, सित्रनेवानी।

कानिन्द (सं० ह्यो०) कालि जनराशि ददाति, कालि दाक प्रपोदरादिलात् सुम्। कालिङ्ग, तरवूज, काल्यादा ।

कालिन्दक (सं० स्ती०) कालिन्द खार्चे कन्। तरस्त्रुज, कनीदा।

कालिन्टिका, कालिन्दी देखी।

कानिन्दी ( म'० स्त्रो०) कानिन्दात् किन्दाञ्च पर्वतात् तत्मिक्कष्टदेशाद्दा जाता निःस्ता वा, किन्दि-ग्रग् ङोप्। १ यसुना नदी । २ श्रोक्तग्यका एक स्त्रो। ३ प्रसितको स्त्रो प्रोर सगरको साता । ४ श्रक्षण विवृत्, निमोत। ५ ग्र्वेनिकागोहि, एक ग्रोपधी। ६ की ई श्रसुरकन्या। ७ एक रागिणी।

कालिन्दी—उड़ीसे का एक वैणाव मम्प्रदाय। कालिन्दी
पाय: कीरी-चमार नीच जाति हीते हैं। वह कीयोन
वगैर ए पहने घरमें भी रहते हैं। विवाह पादि
स्वजातिमें ही हीता है। उक्त सम्प्रदाय कीरीचमार
प्रस्ति नीच जातिका गुरु है। वह गवकी न जना
स्तिकामें गाड़ देते हैं। फिर नी दिन धगीव मान
दगम दिवस याद कर ग्रुद होते हैं। कालिन्द्यों के
सठ प्रयक्ष पृथक् हैं, सहन्तों के शिष्य प्रपने प्रपने सठमें
प्रसार रहा करते हैं।

कालिन्दी—एक गाखा नदी। वङ्ग देशके खुनना जिनेसे

यसुना नान्नी नदी प्रवाहित है। कानीन्दो उसीकी

शाखा नदी है। वह वसन्तपुरके निकट यसुनासे भन्ना

हों सुन्दरवनमें रायमङ्गल नामक स्थान पर जा गिरी

है। कालिन्दी सुगमीर है। कनकत्तिमें बड़ी बड़ी
नीकार्य उक्त नदीपयसे पूर्वीभिमुख गमन करती हैं।
कालिन्दीकपण (सं०पु०) कालिन्दीं कर्ष ति कालिन्दीकाप कर्तर स्थु यहा कर्षतीति कर्पणः, कालिन्दाः
कर्षणः, इन्तत्। वसदेव। वसदेवके कालिन्दिकपणकी
कथा हरिवंशमें इस प्रकार निकी है,—किसी समय
वसदेवने स्नान करनेके निये यसुना नदीकों बुनाया था।
किन्तु वह स्तीस्त्रभावसुन्तभ भीक्तावधतः उनके समीप
उपस्थित न हुयीं। वसदेव यसुनाके उस व्यवहार पर
बहुत विगड़े थे। फिर वह भ्रपने भस्त हनमें उन्हें
श्राव्या कर बन्दावन लेगये। (हरिवंश, १०२ ५०)

कालिन्दीं पर वह भ्रपने भिनत्ति,

कानिन्दोभेटन (सं॰ प॰) कानिन्दों भिनत्ति, कानिन्दो-भिट् करोरि खा, कानिन्दा भेदनी वा वनसम ।

f 1.E

कालिन्दीस् (सं पु॰) कालिन्दीं यसुनां स्ते । सर्थे, शाफताव ।

कलिन्दीस् (छं॰ स्त्री॰) कालिन्दीं यसुनां स्ते, कालिन्दी॰ स् क्षिए। यसुनाकी साता, स्यंकी पत्नी। संज्ञा। कालिन्दीकोदर (सं॰ पु॰) कालिन्दाः यसुनायाः सोदरः सहोदरः, ६ तत्। यस। यस भीर यसुनाने सूयंकी पत्नी संज्ञाके गर्भवे जन्म ग्रहण किया था।

कालिव ( अ॰ पु॰ ) १ संस्थान विशेष, एक ढांचा। वह पिचट वा काष्ठसे बनता और गीलाकार रहता है। कालिवपर धुनो टोपियोंका भिगाकर चढ़ाते हैं। उससे स्खने पर वह कड़ी पड़ जाती हैं। २ ग्रीर, जिस्म।

कालिसा (सं॰ पु०) कालस्य भावः, काल-इसनिव्। १ स्वयावर्णं, स्याही, कालावन। २ सितनता, सेन। कालिसाचा (सं॰ स्त्रो०) पालानं कालीं सन्यते, कालो-मन्-खय-सुम् इत्वय। १ प्रपनेको स्वयावर्णं विवेचना करनेवालो स्त्रो, जो श्रीरत श्रपनेको स्याह खयान करती हो। २ श्रपनेको कालीदेवी साननेवालो स्त्रो।

कालिय (सं० पु०) के जले आलोयते, क-पा-नी-क । १ सप्विशेष, एक सांप। गर्जुका भच्च वस्तु इरण करने से गर्जुके साथ एसका युद्ध हुवा था। कालिय उसमें हार गया फिर वह गर्जुके भयसे यसुनाष्ट्रद-स्थित जलमें हिएकर रहने लगा। इसीसे उसको कालिय कहते हैं। २ कलियुग। (त्रि०) ३ काल-संखंधीय, वक्षके सुताज्ञिक।

कालियक (सं० ली०) १ क्षण श्राप्त, काला श्राप्त। २ पीतचन्दन । ३ दाक इरिद्रा । ४ मलेन्द्रीकाष्ठ, किसी ं किस्मका देवदार । ५ ग्रिकालतुं।

कालियदमन (मं० पु०) कालियं दमयति, कालिय-दम-णिच् च्या । श्योक्त या । भागवतमें कालियदमनकी कथा दमयकार वर्णित है,—कालियमणे यमुना नदीके जिस इदमें रहा, उसका जल बहुत विषाक हो गया। किमी दिन चीक्त या गोवों के माय उसी इदके निकट गोचारण करते थे। गोव थीर गोकुनकी हरणा इगी। किन्तु इक्त इदका जल पोतेही सबका जीवन विनष्ट हो गया। क्रांचा उत्त काण्ड देख तीरख करम्ब पर चढ़े और इटमें कूद पड़े। उन्होंने युद कर कालियकी फण तोड़ डाली यो। किन्तु उसका जीवन वच गया। फिर श्रीक णाने उसे समुद्रमें रहने के लिये यमुनासे निर्वासित किया। (मागवत १०१६) किन्तु कोई काई कहता है कि राजा कंसने श्रीक णासे कालिय-इटके फूल मंगाये थे। श्रीक णा यमुनामें कूद श्रीर उस नागको नाथ फूल लेगये। (क्रो॰) कालियस्य दसनम्, ६ तत्। २ कालिय सप्क श्रीमनय।

कालियक्कद (सं॰ पु॰) कालियेन प्रधिष्ठितः इदः
सध्ययः। कालिय सप्ते रहनेका क्रदः।

कालिया—वङ्गदेशस्य यशोहर जिलेके कालिया परगनेका एक गांव। वहां श्रमेक कायस्य भीर वैद्य रहते हैं।
पूजा समय नी-वाहकों में स्पर्ध की धूम पड़ जाती है।
कालियाचक—वङ्गालके मानदह जिलेका एक कसवा।
वह श्रचा० २०° ५१ (१५ उ॰ श्रीर देशा० ८८° ६१
पु॰ में गङ्गाके तीर श्रवस्थित है। पहले वहां नीलकी
एक बड़ी कीठी थी।

का लियावर - शासा सञ्चलके नौगांव जिलेका एक शाम । वह ब्रह्मपुत्र नदी पर जिलेकी पूर्व श्रोर पड़ता है। ब्रह्मपुत्रमें श्राने जानेवाले जहाज का लियावरमें ठहरते शौर यातियोंकी ग्रहण करते हैं।

कालिल (सं० ति०) कालः क्षण्यवर्णः सस्यास्ति, काल इनच्। बोमादिपामादिपिच्छादियं धनेलवः। पा श्राराश्००। क्षण्यवर्णेयुक्त, काली रंगवाना।

कानिष्ठ ( चं॰ वि॰) भयमनयोरतिश्रयेन कालः, काल-इष्ठन्। उभयके मध्य प्रतिशय क्रय्यवर्षे, दोमें ज्यादा काला।

काली (सं० पु०) काल: कालरूप: खद्ध: प्रस्यस्य, काल-इनि। १ परानन्दमत-मिद्ध परमेश्वर। "कालिन् कालिनल्धं मिन् खंमगण महायदः।"

(परानन्दके मतको ईन्नरप्रार्धनाः)

(ति॰) कालयति प्रेरयति, क्तन-णिच्-णिनि। २ प्रेरका, तहरीका देनेवाला, जो चलाता हो। (स्त्रा॰) काल: क्षणावणीं उत्त्यस्याः काल-होष्। नानपरक्रक्णोषस्रतभाननागकानेवादि। या ४।।।४२। ँ र शान्तनु राजाको स्त्री। अभीमचेनको एक पत्नी। ५ पनिशिखा विशेष, भागकी एक ली। इं∶रावि, रात। ७ विद्वत, निर्मत। प निन्दा, वदनासी। ८ न्तन में वसमूह, घटा। १० मधी, खाही।११ क्षण-वर्णस्त्री, काली श्रीरत । १२ क्षप्णवर्ण, कालारंग। १३ चीरकीट, मट्टे का कीड़ा। १४ नीतो, नीत । १५ पाटन। १६ मिन्निष्ठा, मंनीठ। १० साचावित, काला वेत ११८ क्षण कार्पास, काली कपास । [१८ क्रणाजीरक, काला-कीरा। २० पृथ्वीका । २१ कप्ण तिवृत्, काला निस्रात । २२ वृश्चिकाली, विद्युवा । २३ कर्यटकपाली । काली ( सं॰ स्त्री॰ ) कालस्य धिवस्य पत्नी-ङीष्। कास्तिका देवीके लनाटमें श्राविभूता एक देवी। चण्ड विधक समय श्रमुरोसे लड़ते लड़ते क्रोध भरमें भगवती-मुख क्राप्णवर्ष हो गया था। फिर डनके चलाट देशसे करांलवदना श्रसिपाध प्रस्ति श्रस्तपाणि कालिका देवीका श्राविभीव हुवा। (मार्क छेयपु॰, ८०। ५)

कालिकापुराणमें उनका क्यादि इस प्रकार विधित है,—''नो लोत्यनको भांति प्यामवर्ण है। चार इस्त हैं। दिचिण हस्तदयमें खट्वाङ्ग एवं चन्द्रहास श्रीर वास इस्तद्वयमें चर्म तथा पात्र है। गलेमें मुख्डमाला पड़ी है। परिधानमें व्याघ्रचर्म विराजित है। क्तम है। दन्त दी घे है। जी जिज्जा अति भयद्गर देख पड़ती है। चहा प्रारत हैं। काली भीमं नाद कार रहा है। वाहन कबन्ध है। मुख विस्तृत श्रीर कर्ष स्थूल हैं। उता देवी तारा श्रीर चामुख्डा नामसे भी श्रमिहित होती हैं। उनकी श्राठ योगिनियोंके नाम हैं,- तिपुरा, भीषणा, चण्डी, नर्त्री, इंत्री, विधाळका, कराला, श्रीर शूलिनी। उक्त योगिनी भी देवीके साथ पूजित भीर अनुध्यात होती हैं। यावतीय देवीगणमें उन्होंकी पूजा करनेसे सर्व कामना सिद्धि मिनती है।" (कालिकाप़॰ €॰ घ॰) का की दग महा-विद्याश्रीने मध्य प्रथम मह।विद्या है। यथा -

> ''काली तारा महाविद्या घोड़गी सुवनेश्वरी। भैरवी छित्रमला च विद्या घूमावती तथा॥ बगला सिडविद्या च मातज्ञी कमलात्मिका। एता दशमहाविद्या सिडविद्या: प्रकीर्तिता: ॥'' (तन्मसार)

कानी, तारा, घोड़गी, सुवनेखरी, मैरवा, किन्नमस्ता, ध्मावती, वगना, मातङ्गी भीर कमना दग मृतिंबा नाम महाविद्या है। उन्हें सिद्धविद्या भी कहते हैं। सतीने दश्चयन्नमें जाते समय वार वार गिवसे भनुमति मांगी थी। किन्तु महादेवने उन्हें किसी प्रकार भनुमति न दी। उसीसे सतीने उक्त दग्रमृतिं वना शीर गिवकी डरा भनुमति ग्रहण की। दग्रमशिक्षा हेखी।

> काली सृतिंका ध्यान इस प्रकार है,-"करालबदनां चोगां सुक्तकेशीं चतुर्स जाम्। कानिकां दिव्यां दिव्यां सुण्यसःचाविभूपिताम् ॥ स्विश्वित्रशिरः हर्गवानाधीर्घं करान्त जाम । भमयं वरदखेव दिचणीकांत्रपाणिकाम् ॥ महामेषप्रभां कानां तथा चैव दिग्रस्तरीम । करणावसत्रमुखालीगलद्वविर्चार्चताम ॥ कर्णावर्तमतां नीतश्वयुग्नमयान्द्राम् । घीरदेष्ट्रां करान्तास्त्रां भीनान्नतत्रयोधराम् ॥ शवानां करमं घाते हतकावी इनन्य खीम्। **एकद्यगलद्रक्षागविस्कृरिताननाम्** ॥ घीररावां महारीद्री' क्सगानानयवामिनीम्। दालादं मण्डलाकारलीचनवितयानिनाम्॥ दनुगं दविषयाण्मित्राचिम्बक्वीवयाम् । ग्वदपमहाई बहद्यीपिसं स्थिताम्॥ शिवासिघोंररावा मियतुर्दिश मनन्तिताम् । - महाकालिन च मनं विपरीतरतातुराम् ॥ सुखप्रसन्नवदनां यो राननसरी रहाम् ! एवं सिविन्तयित् काली सर्व कामार्य सिविदाम् ॥" ( तनसार )

काली करालवदना, भयद्वरी, मुक्तकेयी, चतुम्बविशिष्टा श्रीर मुख्यालाभूषिता है। उनके प्रधोवाम
इस्तमं सदाः कित त मुख्य एवं किन्ने वाम इस्तमं सक्
श्रीर किन्ने दिविण इस्तमें श्रमय विद्व तथा प्रधो
दिविण इस्तमें वरदान भिद्धमा है। वह महामेवकी
भांति ग्रामवर्णा उनद्विनो हैं। उनके कर्छदेशमें
मुख्याला है। उससे रक्तधारा विगलित हो रही है।
वह भीमदगना, करालमुखी, पोनोन्नतस्तनी, ग्रवगणइस्तममूहनिर्मित मिल्लाधारिणी भीर हास्यमुखी
है। उसय श्रीष्ठमान्तमे रक्तधारा गलित होती है।
उसीसे उन्हें स्मुरितमुखी भी कहते हैं। कान्नी भग्नर

शब्द्वारिणो, भयद्वरसूतिं, ग्रमगानवासिनो, पर्णान्त्वानिनत्वयविशिष्टा, करास्त्रन्ता, दिसणाङ्गव्यापिन्सुक्तकेगपाशयुक्ता, शबक्षिप्रसादेव-ष्ट्रदयस्थिता, भय-द्वार्यस्वारिशिवागणपरिवेष्टिता, महाकालके साथ विपरीत सङ्गमसं त्रासक्ता श्रीर सुख्यसन्तवदना हैं। दसीप्रकार सर्वे कामार्थसिदिदायिनी कालीकी चिन्ता करना चाहिये।

सराजाली, दिल्लाकाकी, भद्रकाली, श्मशान-काली, गुद्धकाली श्रीर रचाकाली प्रस्ति नामानुनार कालीसूर्तिके विविध भेद हैं। देवी सूलप्रक्रति हैं। खल्पवृद्धि श्रीर दुर्बल मानवीं उपासना कार्यमें सुविधा करनेके लिये तन्त्रादि शास्त्रमें उत्त प्रकृतिके काली, तारा प्रसृति नाम श्रीर रूप कल्पित हुये हैं। महानविणितन्त्रमें भी ऐसा ही लिखा है,—

> "उपासकानां कार्याय पुरेष कथितं प्रिये। गुणक्रियानुशरिण रूपं देव्याः प्रकल्पितस् ॥"

> > (महानिवांष, १३ उलास )

उपासकोकि कार्यके लिये हो गुणिक्रयानुसार देवीया रूप कल्पित होता है।

पाद्य ग्रांतिकी प्रधान मृति कासी हैं। शाकीं में प्राय: दश प्रानि लोग उक्त मृति वे उपासक हैं। अग-वतीकी जिसनी मृतिं हैं, उनमें दूर्गा श्रीर कानी मृतिका वहुत प्रचार है। सहज ही निर्णय करना दु:राध्य है-कितने समयते उक्त मूर्ति की कलाना की गयी है। भनेन पासात्य पिछतों भीर तनातावन्तवी प्राच विदानों ने नयनानुसार कालोको मृति हिन्द्वी की मौलिक न घी, वह भारतके पादिम श्रविवासी भनायों की देवदेवीसे संगृहीत हुयी । नहीं समभा पड़ता वैसी कल्पनामें कोई फन्न है या नहीं। कारण प्रनेकानक प्राचीन पुराणींमें भगवतीकी उक्त मूर्तिका वर्णन मिलता है। फिर भी इतना मानना यहेगा कि तान्तिक युगमं ही छता सूर्तिकी उपापनाका नानाविध विधि नियम वना श्रीर चना है। त'व की बात कोड़ यारी वट देखना चाहिये-पुराणादि-में भगवतीकी वालीमति की उत्पत्ति, पूजा, ध्यान एत्यादिने सम्बन्धमें क्या विवरण मिलता है।

पुराणींमें मार्कप्डेय-पुराव अपेनाकत प्राचीन गिना जाता है। जिस देवीमाहाला के पढने या सुनने-से रन्द्रके ऐखर्य तुल्य ऐखर्य भोग किया जाता, वह चरडी नामक अपूर्व पुस्तक भी सार्क्ष रहेयपुराणकी ची यन्तर्गत याता है। कालिका मृति की उत्पत्ति-कथा चग्डीमें दो स्थान पर कही है। प्रथम,— सहिषासुरके वध पीक्रे देवता, शुमा-निशुमाने यत्या-चारसे उत्योडित हो देवीका स्तव करते थे। उसी समय भगवतीने जाइवीजनमें स्नानार्थ जानेके क्लस उनकी निकट उपस्थित हो पूछा या-'तुम यहां क्यों भागे हो, देवतावो के उत्त प्रमुक्ता उत्तर देनेसे पहले ही भगवतीन शरीरने शिवा पश्चिकाने निकल कर कहा 'दैत्यपतिकर्दंक निराक्षत भीर तदीय निग्रभावाद व पराजित हो देवता हमारा स्तव करते हैं। प्रस्विका भगवतीने ग्ररीरकीष हे निक्त वी यों। इसीसे वह कौषिकी नामसे विख्यात हुयीं श्रीर हिमाः चलपर रहने नगी । कौषिकीकी उत्पत्तिकी पीछे भगवतीन भी खीय गीरवर्ण छोड क्रपावर्ण धारण किया था। इसीसे वह भी 'कालिका' # कहायीं श्रीर हिमाचलार ही रहने लगीं। उक्त खल चर्छोमें नहीं लिखा उन कालिकाका क्या रूप था? फिर दितीय स्थल पर चरड़ी में का ती मूर्ति की कथा इस प्रकार लिखी है, - कौषिकीक हुङ्गारसे ग्रामकी सेनापति धूस्त्रकोचन भस्तीभूत इये । फिर शुभाने चण्डमुण्ड नामक दो प्रचण्ड चेनापति बहु सैन्य दे कौषिकीको पकड़नेके निये भेजी। चग्डसुग्ड हैन्यवनः परिष्ठत हो महादर्पस देवीके निकट हिमाचल पर उपस्थित इये। देवीने उनका दर्प देख ईषत् हास्य मात्र किया था। चएडसुएड पहुँचते हो उन्हें पकडने को पारी वटे। पास जाने पर देवीने सहाक्रोधरी उनको भोर देखा था । कोधरे उनका सुखमगड़ल काला पड़ गया। फिर उनको भ्युक्जिटिक्जिटिल \* ललाट-से पति शीघ्र एक देवी निज्ञा शीं। फिर वह असरी

<sup>•</sup> मार्कछेय चारी--ग्रमःदृत-संवाद, ८४--८८ श्रोक ।

पर टूट प्रशार करने लगीं। वही देवी जाली # हैं।
- अनका रूप चण्डोमें इस प्रकार बताया है,—

''काली करालयदमा विनिष्कान्तासिपाशिमी। विचिवखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा। दीपिचमेपरीधाना ग्रक्तमांसातिभेरवा। प्रतिवित्तारवदना जिञ्चाललनभीषणा। निमग्रा रक्तनग्रना नागपूरितदिङ मुखा॥

काली-अरानवदना ( लिखनसुग्डइम्ता ), प्रिन पाग्रधारिगी विचित्रक्षट्रवाङ्गधरा, नरमुख्डमालाः व्याघ्रचसंपरिधाना, ग्रुष्कमां सा, ग्रति-श्रीभिता. भयानक मृति, श्रतिविद्धातमुखमण्डवा, रसना, भीषणा, गाढ़रक्तनयना ग्रीर हुङ्कार भव्दसे दिङ् मण्डल-परिपृष्वारिणो हैं। कालीने युद्धमें चण्ड-सुगढको सार की विकीको उनके दोंनो सुगढ उपहार दे कहा था,—'हमने चग्डमुग्ड नामक दो महापशु मारे हैं, श्रव युद्ध यज्ञमें शुभा-निशुस्मको तुम संहार करो।' कौषिकीने इंस कर कहा,-'च एड मुग्डको तुसने मारा है। इसीसे तुम्हारा नाम चामुण्डा विख्यात होगा।

प्रायः जो कासी वा श्यामा मूर्ति देख पड़ती उस-की साथ उक्त मूर्ति की सम्पूर्ण एकता नहीं सगती। फिर भी कुछ सादृश्य देख पड़ता है।

रक्षवीजके बधसमय उन्हों कालीने जिक्का निकाल भीर तदुपरि रक्षवीजका ग्रारीर विनिग्त समस्त रक्त खाल, पान किया था। कीषिकीके प्रस्तप्रहारमे रक्षवीज विनष्ट दुगा।

चर्छीने कालीपूजाका कोई विधान नहीं मिलता शुमानिश्रमाने वध पीछे देवीने देवतावीं को पूजा पद्धति कही वह शारदीय सहापूजा ने कथा थी।

देवीभागवतक ५म स्क्रम्थर्स २३ श्रध्याय पर कीषकी को उत्पत्तिक पीछि पावतीका गरीर क्रणावणे पड़ने पर कालिया नामचे प्रसिद्ध होनेकी कथा लिखी है। किन्तु उनका नाम कालराति बताया गया है। चण्डीकथित उन्न कालिकाका कोई कार्य नहीं मिलता, किन्तु देवी-भागवत्से लिखा क्षि धूम्बलोजनसे उनका घोर संग्राम हवा या । फिर गुद्ध पीछे उन्हों के हुद्धार-से वह विनष्ट ही गया । वह बराबर की षिकी की पार्ख में उपस्थित रहीं । देवी भागवत में भी चराइ मुराइ-वधके समय की षिकी के कापाल से व्याप्त चर्मास्वरा, करा, गज्य मीं त्तरीया, सुराइ भागाधरा, घीरा, ग्राध्व-वापीस मोदरा, खड़ वाग्रधरा, प्रतिभीषण, खट्वाड़ घारिणी, विस्तीण वदना श्रीर लोल जिद्धा काली की स्वास्त कही है । बड़ी काली चामुग्डा नाम के विख्यात हुयों। उन्होंने रक्त वीज का कि दिर पीया था। पति इन शन्यान्य पुराणों में भी काली, भट्ठकाली, महाकाली, दत्यादि नाम श्राये हैं। किन्तु उत्यक्ति के सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता।

यितप्रधान कालोकी पूजा, ध्यान, कवचादि एवं तालिक रहसादि 'ध्यामा' यन्दर्मे भीर घन्यान्य विषय ''दुर्गा' यन्दर्मे देखो ।

कालीमूर्तिका रूप विचार कर देखनेसे समभ सकते कि दन महाकालका प्रणयिनी हैं, धनक्तकाल-रूपी गिव पदनलमें दलित हो रहे हैं। सर्वध्वं सकारिणी गक्षित्रापक प्रति हाथमें है । भूत, वर्तमान ग्रीर भविष्यत् कालवाचक विनयन हैं। इत्यादि।

( शवासनकी कथा ध्यामा भव्दम देखी। )

काली श्रंकी (हिं० स्ती०) हहत् सुपविशेष, एक नड़ी
भाड़ी। उमने हन्तमें सरन कर्यटक निकलते हैं।
पत्र प्राय: १२।१३ पङ्गुनि दीघे नगते हैं। उनका
प्रान्तभाग दन्तुर रहता है। पुष्प पाटनवर्ण होते हैं।
काली श्रंकी के रक्तवर्ण पन पक्ती कानी पड़ जाते
है, मिवा पंजाव श्रीर गुजरातके भारतवर्षमें समग्र
स्थानी पर उक्त हव मिनता है। इसे पुष्पति निये
नगाते हैं।

कानीक ( सं॰ पु॰ ) के जले धनति पर्याप्नोति प्रभवति इत्यर्थः, क-प्रल-इक्षन् पृषीदरादिलात् दीर्घः । क्रीच, वक्ष, किमी किस्त्रका वगना ।

कालीघटा (सं० स्ती०) क्रप्यवर्षे नृतन सेवश्येणी, , इठता हुदा काला वादल।

कालीबाट-एक पीठखान। वह कनकत्ते विचिणः प्रान्तमं प्राचीन गङ्गांके ककार पर श्रचाः २२° ३१ं ३॰ उ० श्रीर देशा० ८८° २३ पू॰ पर श्रवस्थित है।

<sup>•</sup> सार्क छियचछी—चएसुएवध, ४—८ श्रोक

बहुत्री लतन्त्र भीर शिवाचैनतन्त्र में उत्त ृस्थान काली-घनामचे उत्त हुवा है। प्रवादानुसार वहां सतीका । श्रष्ट गिरा था। इसी कारण बहु दिनसे वह पीठस्थान के नामपर प्रसिद्ध है। अविया ब्रह्मा खुण्डमें लिखा है है— 'भीवन्द्यरपाने च काली सरधनीत्र ।"

पहले गङ्गाही पर काली देवी विराजती थीं। पुरा-काल को सागरपाली हिन्दू विष क् उन के निकट वाट ये पर उतर काली यूजा करते थे। उस समय से उत्त स्थान है काली वाटके नामसे विख्यात हुवा है। निगम कल्प की पीठमालामें काली वाटकी सीमा इस प्रकार निर्देष्ट है-

> "दिचियेश्वरमारम्य यावच वहुलापुरी । ' धनु राकारचे तच योजनदयसं खाकम्॥ विकाये विग्रणाकारं ब्रह्मविण् गिवासकम्॥ मध्ये च कालिकादेवी महाकाली प्रकीतिता। नकुलिशं भैरवी यव तव गङ्गा विराजिता। काशीचे व' कालीचे वमभेदीऽस्ति महैश्वर॥"

दिचिणेखरसे बहुना पयन्त दो योजन-परिमित धतुराकार स्थान कालोजित है, उनके मध्य एक कोन तिकोणाकार स्थानमें तिगुणात्मक त्रह्मा, विष्णु, श्रीर महिखर एवं मध्यस्यत्रमें महाकाली नान्त्री काली देवी हैं।

पहले काली प्राटकी चारो श्रीर घना जिल्ला था।
लोगों की वसती न रही। उसी बनके मध्य काली देवी
सामान्य पण्युतिहों सबस्यान देवरती थीं कापालिक
श्रीर संन्यासी उन्हें पूजते थे। पथम काली देवी गुप्त
भावसे रहती थीं। इसीसे बहनी सत त्वमें वह गुप्तकाली
नामसे उक्त हुयी हैं।

खुष्टीय घोड्य यतान्दको निखित ( मानसिंहके चङ्गान जानेसे पहले ) कविरामके हिंदिग्विजयपकायमें हैं चाहा है—

> "पीठमालातन्त्राये सतीदियाः यरीरतः । बामसुनाङ्ग लिपाते नातो सागीरयीतटे ॥ ६६१ ॥ कालीदियाः प्रसादेन किलिक्लादेशवासिनः । द्रविषै: पूरिता नित्यं भावितायिरकालतः ॥ ६७० ॥ प्रतापादित्यभूषस्य यशोरएसिपस्य च । गङ्गावामस्थलो राजन् द्रदानीं वर्तते चृप । कायस्थानां शासमस्य वर्तते पश्चना चृप ।

गीपवन्दादिपुर' सर्वै तथाडि भडपिक्कम्। कालिदेखाः समीपे च गुगलदाहादिकं नृप ॥ ६८३॥

णीठमानातन्त्रके मतानुसार वहां भागीरथीके तीर सतीदेवीके घरीरसे वामहस्तकी मङ्गुलि गिरी थी । कालीदेवीके प्रसादमें किलकिलादेशवासी विरकास धन धान्यवान् रहेंगे । श्राजकल भागीरथीके तीर ययोरराज प्रतापादित्य का गङ्गावास श्रल है । गीविन्द-पुरादि याम, भट्टपत्ती, श्रीर कालीदेवीके निक्टस्थ स्गालदाह (सियालदह) कायस्थिके शासन्तें है।

बीध होता कि उस समय उत्त सकत स्थान यथोर-राज प्रतापादित्यके अधिकारस्त थे। कवकता देखो। प्रवाद है—प्रतापादित्यके चचा वसन्तराय कालोदेवीके तत्कालीन पुत्रारी सुवनेखार वह्मचारोके शिष्य थे। उन्होंके यबसे एक जुद्र मन्दिर निर्मित हुवा।

उसी समयसे कालीघाटका गुद्यागैठ साधारणके समच देख पड़ा। उत्त विषय कविकङ्गणका चण्डी-मङ्गल श्रीर तत्पूर्ववर्नी श्रक्तवरके समसामयिक चिवेणीनिवासी माध्याचार्यका चण्डीमाहात्मा पढ़नेसे विदित होता है।

मानूम पड़ता है कि यगोरवाले कायस्य राजावीं के समय वह स्थान देवोत्तर वा ब्रह्मोत्तर स्वरूप दिया गया था। कारण उनके परवर्ती कानसे उत्त स्थान प्रप्रवक्त सुवने खरके दौहि ब्रवंशीय हानदार वरावर देवोत्तरस्वरूप भोग करते जाते हैं। कानी घाटका वर्तमान कानी मन्दिर बड़ि सावाली सावण चौधरी वंशीय सन्तोषरायके व्ययसे १८०८ ई० (उनके मरने वे साह वर्ष पी हो) को बना था।

कालीघाटका नकुलेखर लिङ्ग प्रसिद्ध है। निगम-कल्प प्रस्ति दो एक आधुनिक तन्त्रों ने उसका उसे प्र मिनता है। पड़ते श्रति सामान्य क्यटीरमें नकुलेखर लिङ्ग खापित था। १८५४ ई॰को तारासिंड नामक किसी पञ्जाबी विणिक्ते प्रस्तरमय मठ निर्माण करा दिया।

काशीघाटमें काशी एवं नक्षलेखरको छोड़ खाम राय तथा गोविन्दनीकी प्रतिसूर्ति भी सामान्यसमसना न चाहिये। वह सूर्ति पहले गोविन्दपुरमें रही। किन्तु वर्तसान फोर्ट-विलियम निर्मित होनेके समय वह कालीघाटमें खानान्तरित हुयी।

शासीघाट शाजकल कलकत्ता स्युनिसप्लोटीके श्रिशेन एक गण्य नगर बन गया है। वहां बहुत सोग रहते हैं। बाजार, थाना, डावाघर, विद्यालय प्रभृति विद्यामा है।

कालीचरण—हिन्हों के एक सुकवि। यह कान्यकुष्ठ छाह्मण गोवर्धनके तैवारी थे। इनके पितामहका नाम पण्डित दुर्गागयाद था। जन्म रं०१८३२ सावण क्षण्य सप्तमीको छुत्रा था। सं०१८७३ साथ शक्त चतुर्दशीको यह खर्म सिधारे। कविताका उपनाम 'नवकद्भ' या 'कद्भ' रहा। कानपुर जिलीका ससवानपुर ग्राम इनका जन्मस्थान था। इनकी कविता वहुत शक्की बनती थी। यथा—

"सहरे वन सीरसमीरनसों नव नीरनसों हहरे नहरें नहरें न नव कक्ष कह्रं पिक कीकिल भी मीरवा धुरवा धुनिमें कहरें॥ इरियारी भरे वर वागनमें लख लीनी लवङ्गलता लहरें। कहुं भीरनते चपला कहरें, चनचीर घटा नभमें घहरें॥"

कालीची ( ४० प्ली०) काल्या यमभगिन्या चीयते ऽत्र, कालीचि बाइलकात् इ ङोष्। यमिषचारभूमि, यम-राजके दनसाम करनेकी जगह।

क्षानीजृतान ( हिं॰ स्ती॰ ) प्रश्नम भाषा, ख्राव वयान्। जिस जिल्लामे उच्चारित प्रश्नम विषय मत्य निकलते, जिसे 'क्षानीजृतान' कहते हैं।

काली नीरी ( चिं क्ती ॰ ) चुद्र नीरक, कोटा नीरा।
( Vernonia anthelmintica ) उसका हिन्दी
पर्धाय सीयराज, वाकची, वक्षणी श्रीर वपनी
है। काली नीरीको वङ्गाल में हा कुच, उड़ीसामें सोमराज, पंजाबमें जड़वी नीरी, बंबई में कलेन नीरी,
सारवाड़ में रानाच नीरे, गुनरातमें कण्डवी नीरी,
तादीक काड़ शिरेगम, तेन गुमें विषक प्रवाल,
दानारी काड़ जिरेग, मलयमें काड़ निरेक्षम,
सिंहतसे सिंदनायगम, श्रावमें दिल्लान श्रीर फारसमें
अतरेना च कहते हैं।

काली जीरी लंबी, सजबूत श्रीर पत्तेदार होती है।

भारतवर्ष, सिंहत श्रीर मताकामें वह सब जगह

बीजसे एक प्रकारका तेन निकलता, जो जवामें पड़ता है। वेचनेके लिये कालीजीरीका तेन नहीं निकाला जाता।

वह खेतकुष्ठ श्रीर चर्मरोगका श्रव्यर्थ श्रीषध है। कालीजीरी खाने श्रीर लगाने दोनों काममें श्राती है। छसके खानेसे खंतका कीड़ा मर जाता है। सांपके काटे घाव पर कालीजीरीका पुजटिस चढ़ता है। कालीजीरीके सेवनसे वार्षका दूर हो जाता है। कालीजीरीके सेवनसे वार्षका दूर हो जाता है। किन्तु उसकी बहुत थोड़ी मालामें खाना चाहिये। खबको घरमें जनाने या उसकी बुक्तनी फर्य पर फैलानेसे मच्छड़ भागते हैं।

काली जीरी का हच द। ८ हा घ बढ़ता है। पत्र गाढ़ हरित्वणे ५। ६ अङ्गुली प्रमस्त भीर तीच्या प्र रहते हैं। उनका प्रान्तभाग दन्तुर होता है। काली-जीरी प्राय: वर्षाकाल में उपजती है। भाष्त्रिन कार्तिक मास उसकी अग्रभाग पर जो गोलाकारहत्तकी गुच्छ निकलते हैं उनमें चुद्र चुद्र नीलीवर्षकी पुष्प भाते हैं। पुष्प पतित होनेपर हन्त बढ़ने नगते हैं। हन्त स्फुटित होनेसे भूसरवर्ष रोम निकलते हैं। काली-जीरी कट्र एवं तिक्त होती है।

कालीतनय ( मं० पु० ) काख्याः यमुनाया यमभगिन्याः तनय द्रव, यमवाद्यनलात् द्रित भावः । यदा काली कालिकादेवीं द्रतः द्वातः सन् विलदानाय आत्मदानं नयित गापयित, काली-द्रतः पतः काली तनी अच्। महिष्य, भैसा ।

कालीद ह ( हिं॰ पु॰ ) फ्रदिविशेष, एक कुराइ । व्यन्दावन में यसुनाके जिस फ्रदमें कालियानाग रहता, उसोकी हिन्दीभाषाभाषी कालीद इ कहते हैं।

कालीन (सं॰ वि॰) काले भवः, कालेख। कालजातः उपपद व्यतीत कालीन ग्रन्द प्रयुत्त नहीं होता । जैसे पर्व कालीन, इत्तरकालीन प्रस्ति।

कालीन ( ग्रं॰ पु॰) कुथ, ग्रास्तरण, फर्थ, ग्रलीचा। वह जन या स्तिसे बुनकर तैयार किया जाता है। कालीन पर रंग रंगके बेलंबूटे रहते हैं। उसका ताना खड़े बल रहता यानी जपरमे नीचेको लटकता है।
रंग विरंगते तारी बानेमें जोड़ दिये जाते हैं। तार्गीके
किनारे कट जानेसे कालीन क्येंदार मालूम पडता
है। क्यका कालीन प्रसिद्ध है। भारतर्व के भांसी नगरमें भी श्रच्छे श्रच्छे कालीन बनते हैं। बादशाह श्रकबरने उत्तर-भारतमें इसके व्यवसाय को उत्तेजना दो थी।
कालीनल (सं० क्ली०) कालीनस्य भावः, कालीन-ल ।
वालहत्तिल, वता पर हाजिरी।

काली नदी- युक्त प्रान्तदी एक नदी। वह सुज़फ़्फ़र न्गरस्य गङ्गाकी नहरकी पूर्वभाग सराय नासक स्थान-ने वालुका स्तूदने निकट निकासी है। स्त्यातिस्थानसे क्क टूर तक उसे नागन कहते हैं। नागन अलचित भावसे वह बुनन्दगहरके पास जा बड़ी नदी बन गयी है। फिर काली नदी खुरजाकी निकट दिखण-पूर्वामि-सख चल क्वीजमें गङ्गारी जा मिली है। वुलन्दग्रहरमें उस पर एक पक्षा पुल बना है। सिवा उसके गढ़-मुक्तेखर जानिकी राष्ट्र एक गुलावटीमें भीर तीन भूकी-गढ जिलेमें भी उसके पुल देख पडते हैं। उसे पूर्व काली नदी कहते हैं। वह देखें में १५५ की सहै। उसको होड़ एक पश्चिम काची नदी भी है। वह शिवालिक पर्वतिषे निक्कल सहारतपुर श्रीर सुजफ्र नगरसे वहती हुयी हिन्दन नदीमें जा गिरी है। सङ्गमना स्थान श्रचा॰ २८° १८ छ॰ भीर देशा॰ ७७० '४० पू॰ पर अवस्थित है। पश्चिम काली नदीका दंघ्यं ३५ की स होगा।

काकीपुराण (सं• ली॰) एक उपपुराण। उसमें काली-विषयक विवरणादि वर्णित है।

काबीप्रसन्न - कलकत्ता-जोड़ासांकोके एक विख्यात जमीन्दार। उनका जन्म सिंहदंगमें हुवा था । उनके प्रियतामह यान्तिराम सुरियदाबाद श्रीर पटनाके दीवान् थे। कालीप्रसन्नके विताका नाम प्राणक्षण था।

वह संस्कृत, बंगला श्रीर अंगरेजी भाषामें वहत निषुण थे। उन्होंने सूल संस्कृत सहाभारतको बंगलामें श्रनुवाद करा विनासूल्य वितरण किया, जिससे बड़ा यश हुवा। इसमें श्रपरिसित श्रष्ट लगा श्रीर श्रम पड़ा था। उनमें दानशीलताका भी बड़ा गुण रहा।

Vol. IV. 152

कानीप्रसाद—१ कोई प्रत्यकार । उन्होंने कानीतत्त्वसुधासिन्य शीर भिक्तदूती नामक दो संस्तृत
ग्रम्य बनाये थे। २ सारसंग्रह नामक वैद्यक प्रत्यकार।
कानीफ निया—पित्तविष्रिष, किसी किस्मका बनवुन ।
कानीकावड़ी—मध्यभारतके धाराप्रदेशका एक छुट्ट
राज्य। कोई सूद्र्यां उसके श्रक्षकारी हैं। धर्मपुर परगनिके रचणाविज्ञणको उन्हें धारा-दरवारि १५००) रु०
मिनता है। उस परगनेमें ५ गांव मौरूषी हैं।
राजस्त्र मांति उन्हें प्रति वर्ष ५००, रु० देना पड़ता
है। वोकानरके भी १७ ग्राम उनके तत्त्वावधानमें हैं।
उसके निये उन्हें से विया महाराजसे १५८) रु०
मिनता है। सुद्र्योंके साथ उक्त सकन विषयोंको जो
निखा पढ़ी हुशी, उसमें श्रंगरेज नामिन हैं।

कालीवेत (हिं खी ) सताविशेष, एक बेल । वह एक बहत् सता है। उसके पत र । ३ इच दी में होते हैं। फाला न-चैत्र मास पत्नीमें हैं पत् हरित्वण चित्र मास पत्नीमें हैं पत् हरित्वण चित्र मास पत्नीमें है पत् हरित्वण चित्र मास पत्नीमें हैं पत् हरित्वण चित्र मास पत्न लगेका समय है। कालीवेल उत्तर-भारत, मध्य भारत और ग्रासाम प्रश्ति देशमें उत्पन्न होती है। कालीमिटी (हिं खीं) ) चिक्रणमृत्तिका-विशेष, चित्रनी मही। वह बाल धोनेके काम ग्राती है। कालीमिची (हिं खीं) मिर्स, गोनमिची। वह खहे मीठे दोनों प्रकारके मसालेमें पड़ती है। मरिच देखी। कालीमिची—एक हिन्दुस्थानी वेष्णव किव। कष्णानन्द व्यासके बनाये रागसागरीह्रव रागकल्पद्र म नामक ग्रंग्रे उनकी किवता उद्दत हुयी है।

कालीसुका —दाचिणात्यवाले श्रहमदाबाद विदरके ब्राह्मणवंशीय श्रेष राजा। १५२७ ई० की उनके मन्दी श्रमीर वर्रादने उन्हें हूरीसूत कर ख्रयं राज्य श्रीकार किया था।

कालीय (सं० ली०) कालस्य स्वयायप्य स्रेटम्, कास-स्थाने भवं वा, काल-क्षा व्हान्छः। पा ४।२।१४४।१सप्याः वन्दन । २ नागविश्रीय, एक सर्पे। कालिय देखी।

कालीयक ( सं० ली० ) कालीय स्वार्थे-कन्, कालीयमिव कायित वा, कालीय-कै-क। १ पीतवण् सगस्य काष्ठ-विश्रेष, विसी किस्मका सुगब्दार पीना ससळा। इसका संस्तृत पर्याय—जायक, कालानुसार्य, कालेग, वर्ण क श्रीर कान्तिदायक है। २ क्रणाचन्दन, काला सन्दल। उसे संस्तृतमें कालीय, कालिक श्रीर हिरि- प्रियं भी कहते हैं। (पु०) १ दार हरिद्राविशेष, एक दार खियं भी कहते हैं। (पु०) १ दार हरिद्राविशेष, एक दार खियं । १ श्री लाज नामक गम्बद्रव्य। १ कालिय नाग। कालीयका (सं० स्त्री०) दार हरिद्रा, दार इनदी। कालीयकचीद (सं० पु०) कुङ्क्य, रोरो। कालीयागुरु (सं० स्त्री०) कप्णागुरु-काला श्रगर। कालीरसा (सं० स्त्री०) कदली वच्च. केलेका पेड़। कालीकर (हिं० स्त्री०) कताविशेष, एक वेल। वच्च सिक्तिम, श्रासाम, ब्रह्म भादि देशोंमें छत्यन होती है। प्रत्रकर नीलवर्ण क निक्तनता है। कालीशक्षर महाचार्य—एक प्रसिद्ध नैयायिक। उन्होंने कगदीश एवं मधरानाथविरित्तत नव्य न्यायग्रसमस्य

जगदीग एवं मधुरानाथविरचित नव्य न्यायग्रसमसूच पर क्रीडपत तथा टीकाको लिखा है। श्राजकल कालीयद्वरके निम्नलिखित यंथ मिलते हैं, प्रनुमान-जागदीशीक्रोड़, प्रनुपितिक्रीड़, प्रनुपानसाय्रीक्रीड, त्रवच्छेदक्तलनिर्तिष्ठीड, अमिहमिदान्तग्रत्यकोड, प्रिचपूर्वपचक्रीड़, उदाहरणलच्याक्रीड़, उपनयनक्रीड़. खपाधिपूर्वे स्रोड़, उपाधिसिद्धान्तग्रंथक्रोड़, क्रूटघटितन्त चणक्रोड़, क्टाघटितसचणक्रोड़, हतीयमित्रसचण-क्रोड़, पचतापूर्वपचग्रत्यकोड़, पचतासिद्यान्तग्रत्यकोड़, पचलचणीक्रोड़, परामग्रं पूर्वपचयं घक्रोड़, पुच्छलचण-ं क्रोड. परामग सिंदान्तगं यक्रोड, प्रतिचालचणक्रोड़, प्रथमचक्रवति सच्चणकोड, प्रथमनिययनच्याकोड्, वादसिंदान्तयं यक्नोड़, विशेषनिक्तिक्रोड़, सत्पतिप-चि चि चान्तकोड़, चव्यभिचारपूर्वेपचग्रं यक्रीड़, सामान्य निक्तिक्रोड़, सिंहव्याघ्रकोड़, जागदीयीक्रोड़टीका, तर्वग्रंथटीका, साध्रीटीका।

कालीशीतला (हिं॰ स्ती॰) शीतला रोगविशेष, किसी किसाकी चेचका । उसमें क्षणावण त्रण निकलते, जो रोगीको बहुत खुजलाते हैं।

कालीसिस् — सध्यप्रदेशकी एक नदी। वह विन्धर पर्वतिसे निक्कल कांदगांवके निकट चम्बलमें गिरी है। कालीहर्र (हिं॰ स्त्री॰) सुद्र हरीतकी, छोटी हर्र। कालुघोप—एक बङ्गाली वीर, उन्होंने भरतपुर भव- रोधके समय श्रंगरेजोंको फोज बहुत मारो जाने पर जीनरलको पोगाक पहन युद्ध किया या। समर्में विजयो होनेपर सरकारने उन्हें २०००० र० पुरस्कार दिया। वह श्रति धार्सिक, दयालु, उदार श्रीर वीर थे।

कालुराय—बङ्गानके एक गुस्य देवता। दङ्गानमें कालुराय भीर दिनिणराय दो गुम्यदेवता पृने जाते हैं। वह वनदेवता हैं। बनने निजय राह किनारे पेड़की जड़में म्रामय देहशून्य सनुष्य सम्तक प्रतिष्ठित कर उनकी प्रतिमा कल्पना की जाती है। उस प्रतिमाके निकट म्रामय व्याव श्रीर क्रुकीरकी मृतिं भी रहती है। पूजामें छाग श्रीर हंस विन देते हैं।

रायमङ्ख भीर द्विपराय देखी।

कालुष्य (सं॰ क्ती॰) कलुषस्य भावः, कलुष्यः यात्रः । १ कलुषता, मेल । २ असम्यति, निफाकः। कालू (हिं॰ स्ती॰) मत्त्राविशेष, मीपकी मक्ति, नोना कीड़ा।

काल्डु—बङ्गालको तेलो जाति । इस जातिमें कुछ लोग विदान भी हैं। साधु, सेठ धादि जातिके उपाधि होते हैं। कोई इन्हें चित्रिय, कोई तेश्व और कोई होन शूद्र कहता है। आचार विचार अच्छा है। कालूतर (सं० वि०) कलूतरे तन्नामक देशविशेषे भवः, कलूतर-पण्। कच्छादियय। पाश्चार । १३६। कलूतर देश जात, कलूतरके सुताक्किका।

काल्पस्थी—एक धार्मिक सम्प्रदाय। एक समय काल नामक कोई कहार रहा। उसने प्रपना पत्र चलाया या, जिसका नाम काल्प्य पड़ा। काल्प्यके प्रनुथायी हो काल्प्यो कहाते हैं। इस पंथमें प्राय: चमार, सैनी, गड़ रिये प्रादि पाये जाते हैं। युक्त प्रदेशके मेरठ जिसेमें ३ नाख काल्प्यी रहते हैं। कासेज (सं० ति०) नियत समय पर उत्पन्न वा उत्पा-

दित, ठीन वत पर पैटा होने या किया जानेवाला। कालेज (र्ग्न पु0) कालिज देखी।

कालिय ( सं० क्ली॰ ) कं मुखं श्रालियं श्रादेयं यसात्. वहुत्री० । १ कालीयक काछ, एक पीनी खुगब्दार लकड़ी । २ कुद्धुम, रोरी । कलाये रक्लधारिखें हितम् ठक्। ३ यकत्, दिल । ४ क्षण्यन्दन, काला सन्दत । ५ इरिचन्दन । (पु॰) कालाया भवत्यम्। ६ देत्य- विश्रेष, एक दानव । ७ दाक्हरिद्रा, दारहलदी । द कुक्कुर, कुत्ता । ८ कामला रोगमेद, श्रांखकी एक वीमारी। १० नीलकमन्त । ११ शिक्काजतु ।

कालीयक, कालेव देखी।

कालेश (सं०पु॰) कालस्य ईश: प्रवर्तकः, ६ तत्। १ सूर्यं, सूरज। २ शिव। ३ सकारवर्णं। ४ जनेक पदितकार।

कालिखर (सं० पु॰) कालस्य ईखरः, ६-तत्। १ स्र्यं,
आफताव। २ शिव। ३ सकारवर्णे। ४ वनभूमिविशेष, एक जंगली जमीन्। वह पद्धावने पूर्वांशमें
हिमालय पर अवस्थित है। उसीने मध्य अस्वालिका
शालवन भीर यमुनाने दो बड़े नालींका मुख

कालोद्य (सं० स्ती०) कमन्त्रवीन । कालोत्तर (सं० स्ती०) सुरामग्रङ, गरावका भाग ।

काचीत्पादित (सं वित् ) यद्यासमयजात, वन्न पैदा किया जानेवाला।

. -कालोदक ( सं॰ स्ती॰ ) एवा तीर्थ।

"कालोदकं नन्दिकृष्डं तथा चोत्तरमानसम्।" (महामा॰ अतु॰ ३८ घ॰) कालोदायो ( सं॰ पु॰ ) लनेक बौद्धः वह ग्राक्यमुनिके शिष्य थे।

कालोपयुक्त (सं॰ ति॰) काली यथाकाते उपयुक्तः, ७-तत्। यथासमय श्रावश्यक, वक्तके लायक ।

-कालीपाधि ( सं॰ पु॰ ) निमेष, लहमा । सूह ते प्रसृति खण्डकालको कालीपाधि कहते हैं। काल देखी।

-का त्रोस (सं॰ व्रि०) काली यया काली उप्तः, ७ तत्। उपयुक्त समयमें वपन किया हुवा, जो वक्त पर बोया गया हो।

नानोत ( मं॰ पु॰ ) १ द्रोणकाक, वडा कौवा। २ विष-भेद, एक जहर ।

नालील — बम्बई प्रान्तके सीमास्थित पांचमहल जिलेका एक विभाग। छसके उत्तर गेधरा, पूर्व वाड़िया शीर दिचिण तथा पश्चिम बड़ीदा है। उत्त विभागके उत्तर सीसरी, मध्य गीमा शीर दिचण करद नास्ती नदी प्रवाहित है। हालोल नामक दूसरा विभाग भी उसकी साथ एकत प्रवस्थित है। दोनों विभागों के जिये चार फीजदारी प्रदालतें ग्रीर दो थाने हैं। रलानिया नामक एक जातीय कर्मचारी मालगुजारी देता ग्रीर प्रलिसका कार्य कर लेता है।

२ उत्त कालोन विभागका प्रधान नगर। वह श्रचा० २२° २७ उ० श्रीर देशा० ७२° २१ पू० पर श्रवस्थित है। उत्त स्थानके प्रधिकांश प्रधिवासी क्रनवी हैं। लोक संस्था प्रायः चार हजार है।

३ बस्बई प्रेसिडेन्सीने सीमास्थित बड़ोदा राज्यका एक उपविभाग। लोकसंख्या ८८ इझारसे प्रधिक है। राजपूताना मालवा रेलवे उसके भीतर चला गया है।

४ वड़ोदा राज्यके कालोल उपविभागका प्रधान नगर। वह प्रचा० २३°१५ रूप उप प्रीर देशा॰ ७२° २३ पू० पर प्रवस्थित है। लोश मंख्या पांच हजारसे कुळ कम है। वहां एक डाक्रव गला, एक स्कूल घोर एक डाक्रवर बना है। राजपूताना मालवा रेलवेका एक ष्टेशन भी विद्यमान है।

कालींक (हिं॰ स्ती॰) १ क्रणावर्ण, स्याही, कालापन। २ धूर्येकी कालिख। २ काना जाला।

काल्प (सं॰ पु॰) कर्त्पे विधी भवः, कल्प-श्रण्। तम भवः।
पा शश्यः। १ इरिद्राविशेष, किसी किसा की छल्दी।
२ गन्धश्रही। ३ व्याध्रनख, बावका नखून। (ति॰).
४ कल्पसम्बन्धीय।

काल्पक, कल देखी।

कात्यनिक (सं॰ ति॰) कल्पनाया भागतः, कल्पना-ठज्। कल्पनाजात, श्रन्दाजसे निकला हुवा। २ कल्पित, माना-हुवा। किसी वसुमें श्रन्य वस्तुके श्रारोपको कल्पना कहते हैं। उसी प्रकारके श्रारोपित वस्तुका नाम काल्पनिक वा कल्पित है।

काल्यनिकता ( धं॰ स्ती॰) काल्यनिकस्य भावः, काल्यः निक-तल् टाप्। १ कल्पनाजातस्य। २ कल्पितत्व।

काल्यनिकी ( सं० स्ती० ) कास्यनिक-ङीप्। १ कल्यना जाता । २ कल्यिता।

कात्पत्त्व (स॰ ति॰) वात्पत्तं वित्ति अधीते वा, कात्प-स्व-इकान् निषेधे अण्। १ कत्पस्चवित्ता। २ कात्प-स्व अध्ययनकारी। कारिय—वं क्षालके चौबीस परगनेका एक ग्राम। वह कालकत्ते से २४ कोस दिच्चण गक्षाके दाहने कूल पर कविष्यत है। वहां वाणिच्य बहुत होता है। सशुद्रसे कालकत्ते जाते समय जहाज वहीं जक्क ह डानते हैं। कारियक (सं० ति०) करुपग्रस्थे छक्तः, करुप-ठज्। वे दाक्क करुपग्रस्थोक्त विधानादि।

कारपी (कालपी) युक्तप्रदेशके जासीन जिसेवी कालपी तस्सीलका प्रधान नगर। वस प्रचा॰ २६ o ४६ ए॰ श्रीर देशा॰ ७८° ४७ २२ पु॰ पर जालीन नगरसे १३ कीस पूर्व अवस्थित है। पुरानी कालपीके श्रानिकीयमें नयी कालपी बनी है। नगर यसुना नदीके तीर पर्वतके मध्य वधा है। ऐतिहासिक फरिफ्ताके मतानुसार खृष्टीय ३३०—४०० प्रताब्दके सध्य कनीजके वासुदेवने कानपीको स्थापन किया था। किन्तु स्थानीय सोग कहते कि कालियदेव राजा चसके खापयिता थे। ११८६ ई॰ की सुहमाद घोरीके प्रतिनिधि कुतुबखद्-दीनने उसे जय किया। १४००ई० की कालपी सुच्यादखान्का दी गयी। जीनपुरक शरकीव शीय सुरालमान नवाबीमें इवाहिम नामक क्षियी नृपतिने श्रधिकार करनेका श्रतिमात उत्सक ही पचादम मताब्दने प्रारमभें दे। वार कालपी नगर श्राक्रमण किया था। किन्तु वह दीनीवार व्यर्थ मनी-दथ ही लीट गये। १४३५ ई० की मालवराज ही गङ्गने आलस्य कर कालपीका श्रधिकार किया। १४४२ ई० की यरकी व'शीय महमूद राजाने दीशक्रमे कहना मेंजा कि उन्होंने कासपीमें जिस प्रतिनिधिको रखा, वच सुसलमान धर्मके निषिद्ध श्राचरणमें लगा था। सइसूदने उस प्रतिनिधिको गास्ति देनेके लिये धीशक्षये यनुमति जी। तदनुसार महमूद गास्ति देनेके बहाने खरं कालपी अधिकार कर बैठे। भरकी वंशीय श्रेष राजा सुलतान हुमैनके साथ १४७७ ई० को दिलीके सम्बाट्का एक युद्ध हुवा था। उसरें हुसन-की छार जानी पर कालपी नगर शरकी वंशकी हायसे निवल दिल्ली सम्बाट्के अधिकारमें गया। णिर समाट् इताहीमने समय १५१८ ई॰ की जनान खान् जीनपुरके शासनकाती बनकर स्रीर कुछ दिन

पोछि कालपोमें खयं स्वाधीन राजा हो ससैन्य शागरे ससाट्का प्राक्रमण करने चले। ग्रन्तको वह हार कर लीट भागे। किन्तु गोंडजातीय राजाने उन्हें पकड इवाहीमकी सींवा था। उसके पीक्के सुगल सस्वाटी-के शासनकाल कालपीमें भनेक घटनायें हुई। श्रकवर याचनी टक्साल कालपीमें ही थी। वहां तास्त्रसुद्रा ( पैसे ) प्रस्तुत होती थी । महाराष्ट्रीने त्रपना ऋडडा बनाया। १८०३ ६० को नाना गोविन्द रावने कालपीको अधिकार किया या। किन्तु उसी वय दिसम्बर मास वह यंगरेजोंकी हायमें चली गयी। फिर बाम्पनीने राजा हिमात बहादुरको जी राज्य दिया, कालपो नगर उसीके मध्य पड़ा घा। किन्तु त्रला दिनों में ही उत्तराजाने सर जाने से १८०४ ई० की कालपीमें फिर चङ्गरेजोंका पिधकार हो गया। उसके पीछे एक बार गोविन्दरावको श्रष्टरेजीने बालपी सौ प दी। किन्तु उन्होंने उसके बदले दूसरे दो स्थान ले लिये, जिससे कालपी शहरेजींके ही हाय रह गयी। बलवेके समय भांसीको रानी, रायसाइव श्रीर बांदेके नवाबने वहां प्रायः १२००० विद्रोही सेनादल समवेत किया था। श्रद्धरेज सेनापति सर ह्यारोजने ससैन्यः प्रतिकूल याता कर कालपीमें उन्हें इरा दिया।

यसुमा नदी पर कालपीक पुरातन दुर्गका भग्नाव-शेष देख पड़ता है। दुर्गका श्रिष्ठकांग्र यमुनाक गर्भमें है। नदीचे दुर्गमें जानिका पथ नहीं। दुर्गमें महाराष्ट्रों-के शासन कालकी कर्ष हमारतें देखनेको मिलती है। पश्चिममें बहुतसी कबरों भीर मसिल्दोंके चिक्र विद्यमान हैं। उनके वाग्रकोणमें प्रभावतीका मन्दिर है। वहां एक बढ़ा बाजार लगता है। वर्षाकालको उस बाजारमें बीच भीर हिन्दुवीके शासनकालकी मुद्रा बिकतो है। पुरातन इन्धादिके मध्य मदार साहबकी कन्न, गफ्रकी कन्न, चोरबीवीकी कन्न, बहादुर शहीद-की कन्न, श्रीर चौरासी गुम्बज देखने लायक हैं। फिर दूसरी एक कन्न पर प्रकाण्ड सिंहमूर्ति है। उपरि उक्त स्थानोंमें चौरासी गुम्बज नामक हर्म्य सर्वापेचा प्रधान है। उस गुम्बजमें पत्थर श्रीर चूनेका बहुत शक्का काम बना है। उसमें श्रीक प्रकारके वेलबूटे काटे है। सोदीव शोधोंके समय जिसपकारकी हर्म्य-प्रणासी प्रचलित थी, उसी गठनके साथ कास्त्री की इमारतकी भी वरावरी देख पड़ती है। गुस्वन सम-चतुष्कीण है। उसकी एक दिक्, बाहरी प्रोरसे नावने एर ८२ हाथ दीर्घ मीर ५२ हाथ उच होगी। भीतरका स्थान शतरंजकी विसात जैसा है। एक एक श्रीर शाठ भाठनी हिसांबरी सब ६४ स्तमा है। स्तमोंवर दोनों श्रीर 8८ 8८ कर ८८ मेहरावें नगी हैं। इत चारो श्रीर समतन हैं। मध्यसन्तर्भे गुस्वन बना है । चारी कीण पर चार छ। टे छोटे टूमरे गुम्बज देखनेमें बहुत उसकी श्रीर दृष्टिपात करनेसे मनमें एक प्रकारका अपूर्व भाव उदय होता है। ठीक निर्णय किया जा नहीं सकता-उसका चौरासी गुम्बज नाम क्यों पड़ा ! समावत: चार्नीस गुव्यजरी चीरासी गुम्बन नाम पड़ गया होगा। वह श्राधुनिक नगरको पश्चिमदिक् है। नूतन नगरकी पश्चिमदिक् गणेशगद्ध ग्रीर तार-नानगञ्ज है। वहां विलचण व्यवसाय होता है। श्रीवाजार नामक स्थानमें सन् ८५३ हिजरोकी एक शिलालिपि देख पड़ती है। फिए पट्टी गसीके प्रवेश-हार पर सन् १०८१ हिजरीकी भीर भेख अबदुन गफुरके कूपपर सन्ताट पोरङ्गजिक्के राजस्वके द्वादम वर्षकी एक लिपि पदापि विद्यमान है।

राजा वीरवलने कालपी नगरमें ही जना लिया था। वह जातिके बाह्मणधे। पहले हनका नाम महेग-दास था। वीरवल सम्बाट् अकवरके दिखण हस्त थे।

कालपीकी लीक एंखा याजकल प्रायः साड़े चौर ह ह लार होगी। वर्षांकालको सांसी पीर कानपुर लाने के लिये पहले यसुना पर नीका वा सितु बनता था। बहुतसे खिवेके घाट भी हैं। उरई, हमीरपुर, वांदा, जालौन भीर सांसी जाने के लिये कई उत्तम पथ कालपीसे निकले हैं। वहांसे रुई, भीर धनाज कान-पुर, मिर्ज़ापुर और कलकत्ते भेजा जाता है। नदीके राह भी अनेक पख द्रव्य याते जाते हैं। कालपीमें बढ़ियां सित्तरी बनतो है। कागजका कारखाना भी है। कालपीका कागज बहुत श्रच्हा होता है। पहले बात्तपीका कागज सुपसिद था।

Vol. IV. 153

कानपुरसे बम्बईको ग्रेट इण्डियन पेनिनसुना रेनवे कानपी होकर गयी है। कानपी ष्टेशन भी है। यसनापर पक्का पुन बंधा है।

कासपीमें एक श्रतिरिक्त सहकारी किस्मित्रनर रहता है। कई श्रदानतें, पुलिसके धाने, श्रीवधानम श्रीर विद्यालय भी हैं।

काल्मक-चीनतातारवासी इजिज्योंकी एक प्राखा काल्सक भपनेका वलाट कहते हैं। वह जंगर, तार्गत, चा सद श्रीर तारवेत चार जातियों से मध्य बस्धुतामें प्रावद हैं। १६ ९१ ई० की उन्होंने बनवान ही राज्य ख्यापन किया था। प्रायः एक शताब्द कान उनका राजल चना । श्रेषका कालाक चीनावों के श्रधीन हो गये। तकी खनीमक (प्रवीत् पक्षात् परित्यता) वा मङ्गोलीय घोलऐम म ( पनि ताति ) अयवा मङ्गोलीय काला क ( श्रधीत् दुरीन्त लीग ) शब्दमे उनके नामकी उत्पत्ति है। युप्रेन वंशका प्रधःपतन होनेसे एक दन गीबी सर्वे दिचण गया श्रीर कीकनर इट पर्यन्त फैल पड़ा। उसी वंगकी कुछ वंगधर १६०१ ई॰ की। महाकष्टसे चीन देशकी लौटे थे। कालाक भौर उज-वक लीग एक मूच जातिसे उत्पन्न हैं। वाम परिवर्त न करनेसे वह काल्मक कजाक और खरविज जातिके साथ एक प्रकार सिल गये हैं। वह चार प्रधान याखामें विभन्न हैं। यथा-१ खासकाट वा चेतमद-वह युद्ध व्यवसायो हैं। उनको संख्या प्राय: ६०००० है। वह के। कानर इदने निकट रहते हैं। फिर उनमें कुछ लीग एशियास्य इसकी इटिश नदीके तीर जाकर वसे हैं। श्रेषकी उनकी दितीय शाखा जङ्गरीमें मिल गयी है। उक्त जातीय दूसरा दल युरावीय कंसनी पस्ता-कान जिलेमें रहता है। २ जङ्गर-चीन राज्यके पश्चिम जुङ्गरिया राज्यमें उनका वासस्यान है। उसीके नाम-से वह ख्यात भी हो गये हैं। उनकी संख्या प्रायः २००० है। ३ उरेट, तागत या दीसद। वह जुङ्गरिया कोड युरापीय कमकी डन भीर इलि नदीके तीर जा कर रहे हैं। उनको संख्या प्रायः १५००० है। वह भाजकत डन कव्नाकोंके साथ प्रायः मिल गये हैं। ४ तार्ग त-वह १६६ • दे • की जुङ्गरिया कोड़ चला।

नदी तीर रहने लगे। उन्हें पाल भी लीग ''बहगावासी'' काल्यक कहते हैं।

काल्मक भिन्न दूसरी किसी मङ्गोलीय वा तुर्क जातिक तुर्कस्थानवासियोंकी श्राक्तित प्रक्रतिसे उनका पूर्ण सीसादृश्य नहीं पड़ता। त्रयोद्य शतवर्ष पूर्व जरनाण्डिसने हूण जातिकी वर्णना की थी। उसके साथ काल्प्रकींका ही सम्पूर्ण सादृश्य देखा जाता है। किसी समय ह्या दक्षिण युरीएमें फैल गये थे।

कालाक—खर्वकाय, विस्तृत स्कन्ध, दीर्घ मस्तक, रक्ताम गात्रवण (कातिक्षणावण ), अर्धमुदितनेत्र, सरल निक्ममुख-नासिक, प्रयस्तनासारन्ध्र श्रीर कुञ्चित एवं जर्ध्वकेश होते हैं। वह सुगस श्रीर मञ्जू लीगोंकी सूल जाति गिने जाते हैं। कालाक स्नमण गील, श्रखपृष्ठवासी श्रीर बहुत ही युद्धप्रिय हैं। वह साधारणतः यवके सन्तू पानीमें घोल कर खाते श्रीर कुमिश्र नामक एक प्रकार पानीय (घीटकीके सहे दुग्धसे प्रस्तुत) पीते हैं। १८२८ ई० की रूसस्य काला-कींकी शिक्ताके लिये विद्यालय प्रतिष्ठित हुये थे। छन विद्यालयोंकी शिक्तासे वह सभ्य श्रीर शिक्ति श्रीर देशाई वन रहे हैं। किन्तु श्रीक कालाक श्राज भी बीड ही हैं।

काल्य (सं० ह्यो०) कल्यमेव खार्ये श्रण्, कलयति चेष्टांवा, किल-यक् प्रज्ञादित्वात् श्रण्। १ प्रत्यूष, सवेरा। (ति०) २ प्रातःकाल कर्तेच्य, सवेरे किया जानेवाला।

''प्रभाते काल्यस्त्याय चक्रे गोदानसुत्तमम्।'' (रामायण, र १ ३४) काल्यक (सं० पु०) काले साधुः काल-यत् स्वार्थे कन्। श्रामहिरद्रा, कच्ची इसदी।

काल्या (सं॰ स्ती॰) कालः प्राप्ती ऽस्याः, काल-यत् टाप्। १ गर्भे ग्रहणप्राप्तकाल रजस्वला गी, उठी हुयी गाय, उसका अपर मंस्कृत नाम उपसर्या है। २ प्रतिवत्सरः प्रसवगीला गी, हर साल व्यानेवाली गाय।

काल्यायक ( सं ० ली • ) कल्यायस्य भावः, कल्याय-बुज् । इन्दमनीज्ञादिण्य। पा ५ । ११११ कल्यायता, भलाईका भाव ।

काल्याणिनेय (सं॰ पु॰) कल्याण्या-प्रपत्यं कल्याणी

ढक् इनङादेशस्य । कल्याण्यादीनानिनङ् च। पा। ४। १। १९९। १ कल्याणोके पुत्र । (ति०) २ कल्याणोसे उत्पन्न । काल्याचीक्तत (वै० ति०) गंजा किया हुवा। "काववालीक्षता हैव तिर्हं पृथित्यास नीपस्य आसर्नं वनस्पतयः।" (स्टक् १। १। ३)

कालिह (हि॰) कल देखा। काय (सं॰ लो॰) कविर्देवता ऽस्य, कवि-भग्। साम-विभेष। उसके देवता कवि हैं।

कावचिक (सं॰ क्ली॰) कविचनां सन्नूहः, कविचन्-ठज् ।

ठम् कविचनयापा धाराधाः १ वर्मधारी योष्ट्रगण, जिरह

वखतर पहने हुये सोगोंका गिरोह। (ति॰) २ कवचसम्बन्धीय, वखतरके सुताक्तिका।

कावट (सं॰ पु॰) कर्षट, १०० गावींका परगना या जिला।

कावड़ा—वङ्गालमें रहनेवाली एक लाति । कावडा चौरी करनेवाले कहाते हैं। परन्तु उनमें बहुतसे लोग खेती मादिके सहारे भी जीविका उपार्जन करते हैं। कावर (हिं॰ पु॰) १ मस्त्रविभेष, एक छोटा वरछा। वह जहाजकी गलहीमें बांध कर रखा जाता है। कावरसे हवेल भादिकी मारते हैं।

कावरी (हिं॰ स्ती॰) मुद्दी, रस्तीना फंटा । वह दो टीनी रिस्तियां वंटनेसे बनती है । जहानमें उससे चीजें बांधी जाती हैं।

कावरक (सं॰ पु॰) १ पेचक, उन्नू। (ति॰) २ भयानक, खौफनाक । ३ स्त्रीभक्त, जोरूका गुलाम। कावली (हि॰ स्त्री॰) सत्यविशेष, किसी किसाकी मक्कली वह दाचिणात्यकी नदीमें देख पड़ती है।

कावष ( सं ॰ क्ली ॰ ) सामविशेष ।
कावषेय ( सं ॰ पु ॰ ) यजुर्वेदके एक ऋषि ।
कावा ( फा ॰ पु ॰ ) चक्राकार स्त्रमण, चक्रर, भांवर ।
घोडिके गरीकी रस्ती एकड एक श्रादमी खड़ा हो
जाता श्रीर उसे काटनेके लिये अपनी चारो श्रीर
घुमाता है। उसीको पाय: जावा कहते हैं।

कावाद (सं० पु॰) कु लुत्सितः देवत् वा वादः, कोः कादेशः । वाकाके द्वारा कलह, जनाने भगड़ा, -कावार ( सं॰ क्षी॰ ) कं जलं घाटणोति, क-घा- हः घण्। ग्रेवाल, सेवार।

कानारी (मं• स्ती॰) कानार-ङीष् । त्यादिच्छ्व, धामकी बनी कतरी। उसका मंस्त्रत पर्याय – जङ्गम-कुटी श्रीर स्वसत् कुटी है।

काविराज् ( म'॰ स्त्री॰) इन्दो विशेष, एक वहर । उसमें ८+१२+८ भचर होते हैं।

काबी (सं क्स्नी ) कविरियम् कवि-प्यञ्-ङीन्-यनीपः।
गार्क्षरवायनो होन्। पा ४। १। २३। कविसम्बन्धीया, शायरसे
तास् क रखनेवान्ती।

काहन ( मं॰ पु॰) कुत्सितो हक इव, ईषत् हक इव वा, कोः कार्देशः । १ कुक्कुट, मुरगा। २ चक्रवाक, चक्रवा। ३ पीतमस्तक पत्नी, पीली चीटीकी विडिया। कावेर ( मं॰ क्ली॰) कस्य सूर्यस्येव श्राईषत् वेरं श्रङ्गं यस्य च्योतिसंयत्वात्। कुङ्गम, रोरी।

कावेरक ( सं॰ पु॰) रजत नाभिके गोवापत्त । कावेरिका ( सं॰ म्ही॰) कावेरी खार्घे कन्टाप् ईकारस्य इस्रत्वम्। कावेरी नदी।

कावेरी (सं० स्ती०) कं जलमेव वेरं गरीरमस्याः, क्रवेर-प्रण्। तस्वेदम्। पा ४। १। १०। १ दिल्लिपायकी एक महानदी, दिम्खनका एक वडा दरया। वष्ट अचा० १२ २५ उ० तया देगा० ७५° ३४ पू० पर कुरग राज्यमें पश्चिमघाटके ब्रह्मगिरिये निकल दिल्पण्यीभमुख महिसुर अधित्यका अतिक्रम कर मन्द्राज प्रदेशके मध्यसे वङ्गोपसागरमें जा गिरी हैं। कुरग राज्यमें कावेरीकी गति अति वक्तभावापन्न है। गर्भ प्रस्तरमय है। छभय तीर नाना हचसमाकी णे हैं। कहनूर, कुम्महोल, ककावे, मुत्तरेसुत्त, विक्रहोल भीर सुवर्णवती नाम्नो कर्ष इसकी गाखानदी हैं।

कावेरी नदी महिसुर राज्यमें घला परिसर्ने प्रवेश कर एकवारगी ही ३०० गज ते किये हैं। वहां खेती वारीके लिये हैं उसके कि कई नाले हैं। नालोंके बीच बीच बांध भी ज़री हैं। उनमें बढ़ा नाला प्रायः ३६ कीस विस्तृत है।

कावेरीके सध्य पुण्यतीर्थ शिवनमुद्र, श्रीरङ्गवत्तन भीर श्रीरङ्गम् दीव विद्यमान है। शिवसमुद्रके समीव कावेरी-प्रपात है। प्रायः १५० हाय जंचिम जज नोचि-को उतरता है। वहां दृश्य मनोमुम्धकर है। शिव-समुद्रमें कावेरीके श्रपर पार पर्यन्त हिन्दू राजाश्रोंके बनाये दो सहद् प्रस्तरमेतु हैं। यात्री उन्हीं मेतुमें शिवसमुद्रके दर्शनको जाते हैं।

महिसुरमें कावेरीकी कई याचा है। यया— हैमवती, सद्मगतीयं, लोकपावनी, जिंद्या, अर्कवती, सुवर्णवती या होझ होता। वहां तन्त्रोर श्रीर विचना-पत्नीके श्रीभमुख कई नाले निकल गये हैं। उनमें कालिदम (कोलक्ण) नामक नाता ही प्रधान है।

सन्द्राज विभागमें वावेरीकी निम्नि खित कई प्राखा है—भवानी, नोयेन, प्रमरावती।

रामायण, महाभारत प्रस्ति प्राचीन ग्रन्थों में कावेरी पुर्णातीया मानी गयी है। इरिवंग ने मताग्रुसार युवनाखने ग्रापि गङ्गाने ग्ररीरार्धभागसे
ग्रुवनाखनी कन्या वन जन्मप्रहण किया घः। उन्हों ना
नाम कावेरी है। जङ्गु मुनिने उनका पाणिग्रहण किया। कावेरीके हो गर्मसे जङ्ग के सुतह
नामक एक धार्मिक प्रवने जन्म किया। (हर्त्व'ग्ररण)
ग्ररीरार्धभागसे जन्म लेनिके कारण कावेरी
''त्रधंगङ्गा' नामसे खात हुयो है। स्कन्दपुराणीय
कावेरीमाश्वासमें लिखा है.—

"ब्रह्मतनया विष्णु माया वा जीवासुद्राने विताकी आदेशमे कावेरी नामक किसी सुनिकी कत्या हो जन्मग्रहण किया था। किर कावेरी सुनिके आनन्दवर्धन
भौर मानवगणके पापमीचनको वह नदीद्भपमे प्रवाहित
हुयी।"

तनकावेरी भीर भागमण्डन नामक प्रथम सङ्ग्रम स्थान पर पति प्राचीन देवमन्दिर हैं। कार्तिक मास सहस्र पहस तीर्घयात्री उत्त सन्दिर दर्शन चीर कावेरी-सिंखलों स्नान करनेकी जाते हैं। दिचिणा-पथके नीग कावेरीको "दिखिणगङ्गा" कहते हैं।

हिन्दुस्थानमें जिस प्रकार निष्ठावान् छिन्द् गहा-स्नान काल गङ्गास्तव पाठ करते, वैदे ही दाविणात्यके लीग कावेरी नहाते "कावेरीस्तोव" पढ़ते हैं।

कावैरी-प्रवाहित प्रदेगमें 'श्रद्माशोड़ग' वा कावेरी

वाले झाह्मणोंका वास है। वही ब्राह्मण प्रस्वा वा कावेरीदेवीका गौरोहित्य करते हैं। वह सकल प्राकानभोजी हैं। प्रपरापर कोड़ग झाह्मणोंके साथ उनके विवाहका प्रादान प्रदान नहीं होता।

कावरीकी प्रवत्त तरक्ष से देश श्रीर शस्त्रको वचानेके विद्ये नाना स्थानों में हिन्दू राजावों के बनाये प्रस्के वांध भी जूद हैं। उनमें श्रीरक्ष निकट प्रधान बांध है। वह एक प्रश्रास बनाया गया है। वांध १०४० फीट दी घे श्रीर ४० से ६० फीट तक विस्तृत है। वृष्टीय ४ थे शताब्द से पहते वह प्रस्तुत हुवा था। किन्तु शाज भी उसे प्रराना कह नहीं सकते।

पूजा कालको गङ्गा प्रश्नित तीर्थ भावाहन करनेके मन्द्रये वाचेरी नदीका नाम भन्तनिवष्ट है,—

"गङ्गे च यसने चैव गोदावरि सरस्रति।

गर्मेंदे सिन्धु काविरि जनीयान् सिन्धिं क्रम ॥" (तीर्थ वाहम संव)

काविरोका जल खादु, स्मम्मन, नामु, दीपन, ददु,

क्षाष्ठदन स्मीर सिधा बुद्धि एवं रुचिप्रद है। (राजनिध्युदु,

कुत्सितं स्मप्यितं गरीरं यह्याः। २ वेग्या, रख्डो।
३ हरिद्रा हन्दी।

काव्य (सं कती ) कवैरिदम्, कवैः कमें भावो वा, कवि-प्यञ् । १ कवितात्रस्य, शायरोकी किताब । २ कुश्चत, चेम, खुशहानी। ३ वुद्धिमत्ता, श्रक्तमन्दी। ४ रसयुक्त वाक्य, मीठी बोनी।

"काव्यं यगचेऽर्षं क्षते व्यवहारविदे भिवेतरपति ।

स्य:परिनश्चि कान्तामं मिततयोपदेशयुक्ते॥" (काव्यमकाश)

यशः, अर्थ, व्यवहारज्ञान, श्रमङ्गलिनाश, सद्यः

परम निवृत्ति श्रीर कान्ता सक्तनके छपयुक्त उपदेश

प्रयोगके निमित्त ही काव्य है।

"चतुर्र्गफलप्राप्तिः सुखादस्पिधामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरुष्तते॥" (साहित्यदर्पेण)

कान्यसे श्रन्य वृद्धि न्यति भी श्रनायास धर्मे, श्रर्थ, जाम श्रीर सीचरूप चतुर्वर्गे फल पाते हैं। श्रत एव कान्यका खरूप निरूपण करते हैं।

> "कार्यं रसात्मनं वाकां दीपास्त्रसापकर्षकाः । उत्कर्षं हे तव: मोक्षा गुणानङ्काररीतय:॥" (साहित्यदर्पक)

रसात्मक वाक्य हो का व्य है। दोष उसका पणकपंकः होता है गुण, भलङ्कार भीर रीतिसे काव्यका उत्कर्षे बढ़ता है।

''थानन्दविशे पजनक्वाका' काव्य स्।'' (रसगद्राधर)

जिस वाकादारा सनमें विशेष श्रानन्द श्राता, वहीं काव्य कहाता है।

"कविवाङ निर्मितिः काव्यम्। माच मनीद्ररचमत्कारकारियो रचना ॥" (कौम्प्रम्)

मनोहर एवं चमत्वारकारिगी रचनाविशिष्ट कविवाका द्वारा जो बनता, उमे ही विद्वान काव्य कहते हैं।

प्रयमतः वह उत्तम, मध्यम श्रीर श्रथम भेदमे तीन प्रकारका होता है। यया—ध्वनि, गुणीभृतचङ्ग श्रीर चित्रकावा।

श्रतिगय व्यङ्गायं एवं वाचार्य श्रपेक्षा ध्वनि श्रिषक रहनेसे उत्तम, गुणीभृत व्यङ्ग सगनेसे मध्यम श्रीर शब्दिवत तथा वाचिवित्र चढ़ने एवं व्यंग्यार्थे-श्रुत्य पडनेसे श्रथम काव्य कहाता है।

**उत्त काव्य प्रकारान्तरसे दिविध है—महाकाव्य** श्रीर खरङकाव्य । महाकाव्यम सर्गवन्धन श्रायेगा भीर एक देवता श्रववा मद्वंगजात धीरोदात गुष-युक्त एक चित्रय किंवा एकवंशीय सत्कुलजात बहुतर राजाकी नायक बनाया जायेगा । शृङ्गार, वोर श्रीर ग्रान्तके मध्य एक रस उसका बङ्गीमृत होगा। समस्त रस एवं समस्त नाटक्समिस, इतिहस प्रथमा श्रन्य सळानात्रित चरित्र उसके श्रङ्ग हैं। महाकाव्यके वर्ग चार हैं। उनमें एक फल है। प्रथम नमस्तार, भाषीर्वाद, वसुनिर्देश, खन्ननिन्दा भ्रयवा सळान गुचानुकीर्तन करे'री। सर्गके प्रथम एकविध हत्तकन्दः द्वारा भौर सर्गके श्रेषभागमें अन्यविध वृत्त द्वारा रचना की जायगी। इम प्रकारके भाठ सगं लग सकेंगे, जी न बहुत घटप ग्रीर न बहुत दीवें रहें। किसी किसी-के कथनानुसार नाना वत्तकृन्दः द्वारा सर्गरचना भी हो सकती है। उनमें प्रति सगैंक श्रन्तपर भावी सगैंकी कथा-सुचना रहेगी । सन्ध्रा, सूर्य, चन्द्र, रावि, प्रदोष, श्रन्धकार, दिवस, प्रातः, मध्यान्ह सग्या, पर्देत,

नरत, वन, सागर, सम्भोग, विप्रतम्म, सुनि, स्तर्ण, पुर, यज्ञ, रणप्रयाण, विवाह, मन्त्र, पुत्रजन्मादि महाकाव्य-का वर्णनीय विषय है। इस सजलकी यद्यायोग्य स्थानमें सन्निविधित करना पहेगा।

साधारणतः काठ्यमं दो प्रकारके मेद होते हैं। दृष्य श्रीर श्रय । जो काठ्य श्रीमनयके उपयोगी रहते, छन्हे दृश्यकाव्य कहते हैं। यथा—नाटकादि। फिर को काक्य केवल श्रवणके उपयोगी पाये जाते, वह श्रय कहाते हैं। दृश्यकाव्य—नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहम्ग, श्रङ्क, वीथी भीर प्रचम भेदसे दृग प्रकार है। श्रयकाव्य गद्यपद्यभेदसे दिवध होता है। पद्यकाव्य से से हैं—महाकाव्य श्रीर खरड़काव्य। गद्यकाव्य भी क्या श्रीर श्राख्याधिका भेदसे दो प्रकारका होता है। इसको छोड़ चम्पू, विकद भीर करकाक नामक तीन प्रकारका श्रन्यकाव्य मिलता है। (शहवदर्षण)

प्राय: ससुदाय काव्य श्रतिश्ववणसुखकर, मनी-सुग्धकर भीर रसप्रकाशक होते हैं; इसीसे काव्य श्रा-लोचना करनेपर श्रन्य किसी शास्त्रकी श्रालोचनाको इच्छा नहीं चलती । किसी उद्धर कविने कहा है—

> "काळेन इन्वते गास्त्रं कार्यं गीतेन इन्वते । गीतस स्त्रीविनासेन स्त्रीविनासी तुसुस्वया ॥"

काव्यमे नीतपास्त, मङ्गीतमे काच, स्त्रीविनाममे मङ्गीत श्रीर वुभुचामे स्त्रीविनाम विनष्ट शो जाता है। काव्यक्ताप, श्रमरचन्द्रकत काव्यक्तपक्ता, काव्यकाम- धेनु,तीतभद्दविरचित काव्यकीतुक, काव्यकीमुदी, काव्यकीसुभ, कविचन्द्र एवं विद्यानिधिपुत न्यायवागीय- विरचित काव्यचन्द्रका, रत्नपाणि, राजचूड़ामणि दीचित, श्रीर श्रीनिवाम दीचितकत काव्यदर्पण, कान्तिचन्द्र श्रीर गोविन्दरचित काव्यदीपिका, धनिक विरचित काव्यनिर्णय, काव्यपरिच्छेद, भारतीकिन, विद्यनाय भद्दाचार्य श्रीर सम्मट भद्दकत काव्यप्रकाश, राजानक श्रानन्दकविक्रत काव्यप्रकाशनिद्य न, गाविन्द भद्दकत काव्यप्रदीप, श्रीनिवासरचित काव्य मारचंग्रह, दण्डी तथा मोम्बररचित काव्यादर्थं वाग्भद्दका काव्यानुशासन श्रीर काव्यानुङ्गार, जिन-

Vol. IV. 154

मेनाचार्यकी प्रसंकारचिन्तामणि, रुद्रटका काव्या-लङ्कार, कुवनयानन्द, साहित्यदप ण प्रस्ति प्रसङ्कार-प्रस्में काव्यका लच्चणादि श्रीर विस्तृत विवरण निपिवह हुवा है।

(पु॰) कवें सगोरपत्यं पुमान्, कवि ख्य यञ्चा। ३ श्रकाचार्य, उशना । पारसिकीं की प्राचीन भवस्ता ग्रन्थमें श्रकाचार्यं 'कवडस्' नाममे वर्णित द्वर्ये हैं । ४ तामसमन्वन्तरीय एक ऋषि ।

"नातिषांमाएय: नाव्ये नीऽग्रिवल असाया।

पीवरय तथा ब्राह्मन् सत सप्तर्प योऽभवन् ॥" ( मार्काव्हेयपु॰ ७४ । ५८ )

(वि॰) ५ कवि वा ऋषिके गुण रखनेवाला, जिसमें यायरकी सिफत रहे। ६ कविता-सस्वन्धीय, यायरीके सुतासिक।

कावाचीर (सं॰ पु॰) कावास्य चौर इव । १ अन्छ-रचित कावा, रापना वतलानेवाला, जो दूसरेकी बनायी गायरी प्रपनी बताता हो। २ चन्द्ररेणु ।

कान्त्रता ( मं॰ स्त्री॰) कान्त्रस्य भावः कान्त्र-तन्त् । कान्त्रका लचणादि, शायरी वनानेकी शर्ते ।

कावादेवी (सं • स्ती •) काश्मीरराष्ट्री विशेष, काश्मीरकी एक रानी। उन्होंने कावादेवीखर नामक धिविसङ् स्थापन किया था। (राजतरिहणो ४।४१)

कावामीमांसक (सं॰ पु॰) कावास कावागास्तस्य मीमांसकः, ६-तत् । कावागास्तका मीमांसाकारक, इत्म फसाइतका उस्ताद।

कावारसिक (सं॰ त्रि॰) कावास्य रसं वेत्ति, कावा-रस-ठक्। कावावर्णित रसका अनुभवकारी, शायरीका शौकीन।

कावानिङ्ग (सं० लो०) प्रयोत्तिङ्गारविशेष । उसका साहित्यदर्पेणोत लच्चण इस प्रकार है,—

"हतीर्वाकापदार्य ले कावालिङम् दाहतम्।"

हितुका वाका श्रीर पदार्थत्व प्रयीत् वाका वा पदार्थका हेतु रहनेसे कावानिङ श्रनङ्कार होता है। यथा—

> "यत्त्वत्रं वसमानकात्ति सलिखे मग्नं तिहन्हीवः मेचे रन्तरितः प्रिये तव मृख्यायानुकारी शशी। येऽपि लहरामनानुकारिगतयः स्वे राजष्टं सा गता-स्वत्साहय्यविनोदमावमपि मे देवेन म चम्यते॥"

हे प्रिये! तुम्हारे चल्लको कान्तिके महम कान्तियुत पद्म जलमग्न हवा है। तुम्हारे मुखके तुल्य चन्द्र मेव हारा घावरित हवा है एवं तुम्हारे गमनके प्रनुकारी गतिविधिष्ट राजहंस भी देमत्यागी हुये हैं। सुतरां वस्तु विभीषमें तुम्हारा साष्ट्रस्य देख कर जो हम सन्तुष्ट होंगे, विधाता हसे भी सह नहीं सकते।

इस स्थलपर शेष वाकाके प्रतिपूर्व तीनों वाका हेतु हुये हैं। इसीसे वह काव्यनिङ्ग पनङ्गार है। पदार्थगत कावानिङ्ग इस प्रकार होता है,—

> "वहाजिराजिनिष्वधूनीपटकपिङ्लाम्। न धत्ते सिरमा गङ्गां मुरिमारमिया इर:॥"

कोई किसी राजाको लच्च कर कहता है, हे राजन्!
तुम्हारे घोटकसमूहकतृंक उत्यित धूलिराणि दारा
गङ्का पिक्कल हो गयी हैं। इसीसे सहादेव उन्हें श्रिषक
भार वहनके भयसे सस्तकपर धारण नहीं करते।

यहां परार्धश्चोकके प्रति पूर्वार्ध श्चोकका पर कारण है। इसी व वह भी कावप्रक्रिङ श्रमङ्कार होता है। कावप्रशास्त्र (सं॰ ल्ली॰) काव्यं शास्त्रमिव उपदेशकत्वत् कावप्रस्प शास्त्र, कावप्रसे वहुविध हितोपदेश मिनता है। इसी से कावप्रको भी शास्त्र कहा करते हैं,—

"काल्यशम्त्रविनोदेन कालो गच्छित घीनताम।" ( चहुर ) कावरसुधा ( सं॰ स्त्री॰ ) कावरं सुधा प्रसृतसिय, उपिता सि॰ । काल्यछप असत । काल्य व्यवणसुख्त होता है । इसीसे उसकी तुलना असतसे करते हैं । काल्यष्टास्य ( सं॰ क्ली॰ ) काल्येन काल्यव्यवणिन दर्भ नेन वा हास्यं यत्न, बहुत्री॰। प्रष्टसन, नकला। अधिकांश स्थलपर हास्यरसका वर्णन रहनेसे उसे सुन या उसका अभिनय देख अतिरिक्त हास्य करना पड़ता है। प्रथन देखा।

काच्या ( सं॰ स्त्री॰ ) कव स्तुतिगाने बाहु नकात् एयत्टाप्। १ वृद्धि, प्रक्ता । २ पूतना । वह मायाविनो विविध्य
स्तुतिवाक्य एवं वेशविन्यास द्वारा नारियोंको मण्य
कर उनसे शिशुप्रहणपूर्वक मार डालतो थो । प्रन्तको
ख्राणी उसका विनाश साधन किया । प्राना देखो
काच्यायन ( सं॰ पु॰) काव्यस्य श्रक्ताचार्यस्य गोतापत्यम्
काव्य-प्रक् । श्रक्ताचार्यके प्रत प्रसृति वंश्वर ।

काव्यार्थापत्ति (सं॰ स्त्री॰) प्रशंपत्ति नामक यनङ्कार।
काश (सं॰ पु॰ ली॰) काशते दीष्यते, काश-पचायच्।
१ त्याविशेष, कास। (Saccharum spontaucum)
उसका संस्कृत पर्याय-इत्तुगन्धा, पीटगन्त, काम, काशी,
काशा, वायमेन्त्र, काग्डेन्त्र, प्रमरपुष्पक, कामक, वनहाः
सक इच्चारि, काकेन्त्र, इन्तुकाग्ड, शारद, मितपु॰
पका, नादेय, दर्भपत्त, नीखन, कागड़काग्डक, शीर कच्छनकारक है। भावप्रकाशके सतमें काश सभुर एवं तिक्तरस, पाकमें मभुर, शीतन धीर भेदकारक है। उससे सृतकच्छ्, प्रश्नरी, दाह, रक्तदीप, चय शीर पित्तसे उत्यव रोग नष्ट ही जाता है। राजनिष्ठाष्ट्र, शीर शब्दरत्नावनी
ने उसे रुचि, त्यि, वन्तु एवं शक्तकारक शीर शान्ति
तथा कफनाशक एवं कण्डकग्रह्कारी निखा है।

हिन्दुस्थानमें काशको कांस, करार, कीय, कृष या कास, वङ्गानमें खागरा, युक्तप्रदेशमें कांमी, प्रवधमें रर, कुमायं में भांस, पंजावमें सरकर, राजपृतानामें काशी, सिन्धु में खान, सध्यप्रदेशमें पदर, मारवाड़ में करार, तेन गुमें रेझुगहि, श्रीर ब्रह्ममें येतिकायाकिन कहते हैं। वह मोटी श्रीर वारही महीने रहनेव जी घास है। काशकी जहें दूरतक रंगते चन्नी जाती हैं। भारतमें वह वहुत मिनता है। फिर हिमान्यमें काश ६००० फीट जपर तक पाया जाता है। भूमिकी प्रकृति-के प्रनुसार उसकी उच्चतामें भी भेद पड़ता है। भीगी नीची जमीन काशका घर है। वहां उसकी फ्लृती हुयी डालियां १२ फीट तक बढ़ती हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही काश फ्लृता है। हिन्दीके महाकवि तुन्तीदासजीन जिखा है.—

"कून कार मकत महि कारी। जत वर्षा कत प्रकट गुड़ायो।" काशको जड़ बहुत सुदृढ़ लगती है। उमे खेतोंसे निकालना कुक सरल नहीं। कहते हैं कुक दिनोंसे वह श्राप ही श्राप नष्ट हो जाता है।

काग अधिकतर कानी क्रणरके काम पाता है। उसमे रिस्मयां भीर चटाइयां भी तैयार होतीं हैं।

काशको भें स बड़े चावने खाती है। नया जाग हाथियोंको भी खिलाया जाता है। भंग जिलें वह बहुत होता है। रोहतक जिलें घोड़ोंको जाग खिनाते हैं। वहां ऊंट श्रीर वकरे भी उससे सन्तुष्ट रहते हैं। किन्तु हिन्दुस्थानका काम इतना कड़ा होता है कि उसे पशु कभी नहीं खाता। काम श्रति पवित्र त्रण है।

(पु॰) केन जलैन कफालकेन दत्याश्यः श्रश्यते व्याप्यते इत, क-श्रश्यक्षकरणे घञ्। २ चत, जखम, घाव। काश्यति शब्दं करोति, कग-णिच् पचाद्यच्। ३ रोगविशेष, खांसीकी वीमारी।

> ''धू मीपवाताद्रमतसयै व व्यायामराचात्रनिषे वयःच । विमार्गताचिह भीजनस्य वेगावरीधात् चवयोस्तयै व॥'' ( मुस्रुत )

मुख नासिकादि हारा अतिरिक्त धूम वा धूलि प्रभितिके प्रवेश, अपरिपक्त रसके कथ्य गमन, व्यायाम, कृत ट्रव्यभीजन, दुत भोजनादि दीषमें भुक्तद्रव्यके विषय पर गमन, मसमूत्रादिके वेगधारण भीर किकाके वेगरोधादि सकत कारणसे वायु सुपित हो अन्यान्य समदाय दोष सुपित कर देता है। उसीसे काश विशेषकी उत्पत्ति होती है।

"पूर्वक्रव" भवेची वां श्र कपूर्णगलास्ता । कण्डे कष्ट्य भीजाानामवरीषय जायते॥" (चरक चि॰)

काश रोग उत्पन्न होनेसे पहले वोध होता मानो गल और सुखने सध्य कोई शूक ( प्रनाजका रेशा ) परिपूर्ण है । सुतरां गलेमें सरसर होने लगता है । फिर भोजन करते समय ऐसी यातना सालूम पड़ती मानो सुक्षद्रव्य प्रदेका हुवा है ।

> ''यम: प्रतिष्ठती वायुद्धकं स्रोतः समायितः । खरानभावमापद्रः करछे सक्तस्योरिस ॥ याविष्यः प्रिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन् । याभस्तद्रास्तिपन् देषं ष्ठनुमन्ये तथास्तिणौ ॥ नेतपृष्ठसुरः पाये निर्भु ना सम्भन्तः सतः । गुद्धी वा सक्षमी वापि कासनात् कास ष्ठचते ॥ प्रतिष्ठातियाये थे या तस्य वायोः स रंहसः । देदनागन्ददेशे ष्यं कासानासुषनायते ॥'' (चरक)

निदान समृहद्वारा वायु घषोदिक् मा न सकनेसे जिथि दिक् गमन करता है । सुतरां उदानना पाकर वह कर्रह भीर वन्न:स्थलमें घासक हो जाता है । फिर वायु जध्य देहस्य मुख, नासिका, कर्रो भीर चन्नु रूप किंद्र समृहमें घुस सकन किंद्र पूर्ण करता है । इसीसे वायु मुख द्वारसे विविध शब्द के साथ निगंत होता है । उस समय रोगीका देह, हनुद्वय, मन्याद्वय, पृष्ठदेश, वचः खन, पार्खें द्वय एवं निव्रद्वय सङ्घित और हस्त पदादि श्राचिप्त हो जाता है। काश्ररागमें कभी केवल वायुमाव भीर कभी कफादि दोष भी उसके साथ निक्रलता है। वेगवान वायु विविध भावमें प्रतिहत होनेसे नानाविध शब्द और वेदना हवा करती है।

कायरीग कई प्रकारका है—वातज, वित्तज, श्रीपाज, सत्रिपातज, चतज श्रीर चयज।

> "६चणीतकषायास्प्रमितानगरं स्त्रियः। विगवारणमायाको वातकामप्रवर्तकाः॥ इत्पाद्यारःशिरःग्लस्वरभेदकरो स्थम्। गुष्कोरःकण्डवकस्य इष्टलीनः प्रतास्पतः॥ निर्चीपदैन्यचामासदीर्वल्यचोभमोष्टकत्। गुष्कः कासः कषा गुष्कं कच्छ्राम्यक्तास्पतां व्रवेत्॥ स्त्रि धान्तु चवणोणीय भुक्रपीतैः प्रशास्पति। कर्षां वातस्य जीणींऽत्रे विगवान् सावती सदेत्॥ ( चरक्)

रुच, ग्रोतल एवं कषाय द्रव्य भोजन, प्रस्पपरिमाण भोजन, उपवास, पतिरित्त स्त्रीसहवास, मसम्बा-दिके वेगधारण श्रीर परिश्रमजनक कार्यसमूह दारा वायु क्वित होता है। उससे अन्यान्य दोष भी क्वित हो वातज काय उत्पादन करते हैं। उस कायमें हृदय. पार्ख देश, वद्यः खल भीर मस्तक में वेदना होती है। स्वरभेद पड़ता है। वार वार वचः, क्र श्रीर मख सुख जाता है। रोमहर्ष होता है। मर्का ग्राती है। कामका अल्पन्त भव्द उठता है। भरीरकी ग्लानि नगती है। मुख ग्रुष्त रहता है। दुवलता त्राती हैं। चीभ बढ़ता है। मीह पहता है। फिर शुष्क कास प्रसृतिका लचण भालकता है। खांसते खांसते श्रति शल्प परिमाणमें शुक्त कफ निकलनेसे कुछ उपगम समस पड़ता है। किन्तु सिग्ध द्रवा, जल, लवण चौर उपा द्रवा खानेसे उसका प्रक्रत उपग्रम होता है । ग्राहार जीर्ग होनेसे वातज काशका वैग बहुत बढ जाता है।

> "कटुकीणविददाद्याम्तवाराणानितिसेवनम्। पित्तकासकरं कीधः सन्तापयाग्रिम्यैनः॥

पौतिनिष्ठीवनाचलं तिक्षास्यतं सरामयः । जरो धूमायनं तृष्णादाहमोहारुचिथमाः॥ प्रततं कासमानय न्योतिपीव च प्रयति । स प्राणं पित्तसंस्थः निष्ठीवित च पैत्तिके॥" ( चरक )

कटुरम, उणाद्रव्य, प्रस्तवाकद्रव्य, प्रस्तरस एवं चार द्रव्य भोजन श्रीर क्रीध, श्राम्त वा रौद्रताप प्रभृति कारणमें पित्त कुपित हो श्रन्यान्य दोषको भी कुपित कर देनेसे पित्तजकासकी उत्पत्ति होती है । उसमें दोनों चच्च पीतवर्ण पड़ जांते हैं । मुखका श्रास्ताद तिक्त रहता है । स्वर भङ्ग होता है । वचःस्थनसे धूम निर्गमकी भांति यातना उठती है । द्रव्या लगतो है । दाह बढ़ता है । श्रुचि मालूम पड़ती है । स्वम हो जाता है । खांसनेके समय मानो चच्चसे ज्योतिः निकलता है । फिर पित्तमिश्वत पीतवर्ण स्रोक्ता गिरता है ।

> "गुर्विभिष्यन्तिमधुरस्मिग्धस्त्रविचिष्टितैः । इद्यः श्रोशानिलं रुष्टा कफकाससुरीरयेत् ॥ मन्दाग्रिलार्चिच्छ्टिपीनसीतृश्चे ग्रमगौरवैः । लोभहपीसाधुर्येक्षे दसंसदले यु तम् ः। बहुलं मधुरं सिग्धं धनं छीवत् कफं तथा। कासमानी स्वरुग्वसः सम्पूर्यमिष मन्यते॥ ( चरक )

गुरुपाक द्रव्य, क्लोदकर द्रव्य, सिग्ध एवं मधुर भोजन तथा दिवानिद्रा, प्रव्यायाम प्रसृति कारणसे स्रोध्मा बढ़ वायुका पथ रोकता है । उसीसे स्रोपन कासकी उत्पत्ति होती है । कफज कासमें प्रानि-मान्द्य, परित्त वमन, पीनस रोग ग्रार उत्क्रोध बढ़ता है । शरीरमें भार बोध होता है । रोम हिंदित रहते हैं । सुखमें मिष्ट पास्ताद मालूम पड़ता है । श्रार प्रवसन हो जाता है । फिर कासके साथ मधुर रसयुक्त, स्निग्ध श्रीर वन कफ बहु परिमाणमें निकलता है। वचं स्थल कफसे पूर्ण समम पड़ता है। खांसनेंमें कोई वेदना मालूम नहीं पड़ती।

> ''पितव्यवायभाराष्ययुद्धायगजनियहैं। रचस्योरःचर्तं वायुर्ग्य हीला कासमावहित्॥ स पूर्वे कासते शुष्तं ततः हीवे त् सशीणितम्। कारहे न रजताऽत्यर्थं विरुग्ने नेव चीरसा॥ स्वीभिरिव तीच् णाभिष्यसमानेन स्लिना।

दुःखसार्गं न मूलेन भे द्योदाभितापिना ॥ पर्व भे देन्वरत्वामृहणावैस्वर्धपोदितः । पारावत द्वाकूजन् कामवे गात् घतीहवत् ॥" ( चरक )

श्रित सैथुन, भारवहन, पथपर्यटन, युद, वेगवान् श्रिष्ठ वा हस्तीको पकड़ उसके वेगरोध प्रसृति कार्य-हारा क्ल भोजनकारी व्यक्तिका वन्न:स्थल श्राहत होनेसे वायु कुपित हो चतन काम उत्पादन करता है। उक्त रोगर्स प्रथमतः रोगीको सूखी खांशी श्राती है। पीक्ट कासके साथ रक्त निकलता है। तद्भित्र कग्रु श्रीर वन्न:स्थलमें वेदना उठती है। विशेषतः वन्न:-स्थलमें स्वीवेधको भांति यातना होती है। श्रून, सन्ताप, सन्धिसानमें वेदना, ज्वर, श्वास, ख्या, स्वर-भेद श्रीर पारावतके कूजनको भांति। शब्द प्रकाय पाता है।

> ''विषमासात्म्यभोजातित्र्यवायादवे गनियहात्। प्रणिनां गोचतां नृषां व्यापद्वे ग्री वयो मलाः॥ कुपिताः चयत्रं कामं कुर्टु दे हचचप्रदम्। ट्रान्सं हरितं रक्तं ष्टीवे तृ पृयोपमं कफम्॥ कासमानय छद्यं स्थानमप्टं म मन्यते। प्रकस्मादुष्णगीतातों वह्यागी दुर्दलः क्रगः॥ प्रसद्वः सिग्धवदनः योमहर्गं नलीचनः। पाणिपादतली यन्त्री प्रणावानम्यम्यकः॥ व्यरो मित्राकृतिस्त्रस्य पार्यं रक्षेगेनसीऽरुचिः। भिन्नसं धातवर्षस्तं स्वरभेदोऽनिमिचतः। द्रत्येष चयतः कासः चीषानां देहनागनः। माध्यो बन्नवतां वा स्थान् याष्ट्रस्ते वं चतीत्वितः॥ नवी कदाचित् सिध्येतामेती पादगुष्णान्वितौ। स्यविराणां जराकालः सर्वीं याष्टः प्रकीर्तितः॥" (चरक् )

विषमभाव पर्यात् न्यूनाधिक रूप भोजन, प्रनभ्यस्त द्र्य भोजन, प्रत्यन्त मैयुन, वेगवान् प्रश्न प्रस्तिके वेग संरोध प्रादि दुष्कर कार्य भीर प्रणा तया गोकन्वप्रतः प्रिन दूषित होनेसे वात, पित्त एवं कफ तीनों दोष कुपित हो ज्ञयज कास एत्पादन करते हैं । एक रोगमें देह जीण हो जाता है। हरित्वणे वा रक्षवणे दुर्भ स्थुक्त ग्रीर पृथकी सांति कफ निकलता है। खांसनेके समय बोध होता, मानी हृदयस्थान गिर पहता है। समय समय प्रकस्मात् उप्णस्तर्भ वा ग्रीत

सार्थि यातना सा स होती है। वह भोजन करते भी रोगी दुवंन श्रीर क्षण रहता है। मुख प्रसन्न श्रीर सिरध तथा चन्नु प्रियदर्शन लगता है। हस्त एवं पदतन मस्या पड़ जाता है। ह्या श्रीर हिंसा श्रधिक परिभाषमें शाती है। दिदोष वा तिदीपके कारण ज्वर, पार्थवेदना, पीनस श्रीर श्रविका प्रादत्य होता है। कभी पतना श्रीर कभी कठिन मन निकलता है। स्वरभेद श्रवारण हवा करता है।

उत्त पांच प्रकारके कासमें वातज, पित्तज श्रीर कफज साध्य है। चयकास खभावतः याप्य होता है। किन्तु चयज कास बहुत दुर्वेल श्रीर चीण व्यक्तिके किये प्राणवातक है। फिर बलवान् व्यक्तिके चयज कास उत्पन्न होते ही चिकित्सा करनेसे साध्य भी हवा करता है।

एति इस जराकास नामक एक प्रकार कास होता है। वह स्वभावतः ही याप्य है।

क्च व्यक्तिको वायुजन्य कासमें प्रथमतः वायुनामक द्रः समूह द्वारा चिड विस्तः, चौर, यूष एवं
मांच रषादिके साथ स्मिग्ध पेय द्रव्य, स्नि ध धूम,
स्निग्ध भवलेड, स्नेष्ठाभ्यङ, स्नेष्ठ परिषेक्त भौर स्निग्ध
स्ते द प्रदान करना चाडिये। उसके पौक्ते भन्यान्य श्रीषधादि व्यवहार करना पड़ता है। मलवड रष्टनिसे
विस्तिकमें, उध्येवात होनेसे भोजनके पूर्व ष्टतपान,
पित्त एवं कफसंयुक्त वातज कासमें स्नेष्ठ विरेचन
देना पड़ता है।

वित्तन्य कासके साथ कफका विशेष श्रनुक्य रहनेसे वमनकारक घृतपान हारा, किंवा मदनफल, गमारोफल एवं यष्टिमधुके काथ जल हारा, श्रथवा भूमिकुषाण्डरस, तथा इत्तुरसके साथ यष्टिमधु श्रीर मदनफलके कल्कपान हारा प्रथमतः वमन कराते हैं। वमनहारा दोष निःसारित होनेपर शीतल श्रीर मधुर-रस्युक्त पेयादि पिलाना चाहिये। उसके पीके श्रन्यान्य भौषधका व्यवहार कर्तन्य है। किन्तु कफका श्रनुबन्ध श्रल्प रहनेसे वमन न करा सधुररसके साथ विष्ठत् चूर्ण हारा विरेचन कराना चाहिये। कफ रहनेसे तिक रसविशिष्ट दृष्यके साथ विष्ठत् चूर्ण का प्रयोग पाद-

श्यक है। कम पतला रहनेसे हिनग्ध एवं भौतल भोज्यादि श्रीर कफ घन रहनेसे रूच तथा गीतल भोज्यादि व्यवहार कराना चाहिये।

कफन कासमें रोगीको बलवान् रहनेसे प्रथमतः वसन करा श्रुद्ध करना उचित है। उसके पोछे कटुरस-युक्त, कच श्रीर उक्त यवागु सृति सेवन करा श्रन्यान्य श्रीवध व्यवहार कराना चाहिये।

चयज जासमें प्रथमतः भरीर तुष्टिकारक भीर भरिनदीप्तिकारक द्रव्यादि खिनाते हैं। दोष भिष्क रहनेमें स्नेह द्रवाके साथ स्टुट्ट विरेचन देना डिचतहै। उसके पीछे भन्यान्य भीषध व्यवहार कराना चाहिये।

वित्व, श्रोनाक, गाभारी, पाटला एवं गणिकारी पञ्चमूल, श्रयवा शालपणीं, चक्रमदं, हहती, कण्डकारी तथा गोलुर पञ्चमूलका काथ प्रस्तृत करा विप्यनिचूर्ण प्रचेपके साथ पान करनेसे वातज काशका उपगम होता है॥१॥

वाद्यानका, हहती, कर्टकारी, वासकलक्ष्मार ट्राचा समुदायका काथ पर्करा तथा मधु मिलाकर पीनेसे पित्तज काथ प्रथमित होता है॥२॥

कुष्ट, कटुफल, ब्राह्मणयिष्टिका, ग्रण्ही पीर विष्य-लीका काथ पान करनेसे स्नेष्मज कास दव जाता है। तिहित म्बास भीर वचीवेदना भी निसक्त सोती है। ३॥

क्षेयान कासने साथ पार्ख नेदना, ज्वर भीर खास रोग रहनेसे विल्व, खोनाक, गाम्भारी, पाटका, गणि-कारी, शासपणीं, चक्रमर्द, बहती, कण्डकारी, तथा गोस्तुर दशसूसका काथ विष्यती च्योंके साथ पान करना चाहिये॥ ४॥

कट्फन, गन्धत्म, ब्राह्मणयिष्टका, मुस्ता, धना, वचा, हरीतकी, कर्कटमूड़ी, चित्पायडा, मुस्ती भीर देवदार सकल द्रव्यका लाय मधु एवं हिड्नुकी साथ पीनेसे वातम्लीपाजन्य कास निवारित होता है। तिद्वित्र कग्छरोग, चयरोग, भून, खास, हिका भोर स्वरादि छयद्रवकी भी गान्ति देख पड़ती है॥ ५॥

कर्ण्यकारिका साथ पिप्पतीचूर्णके साथ पान करनेसे सर्वविध कासका उपगम होता है। ॥ ६॥ तालीयादि चूर्ण, मरिचादि समगकरचूर्ण प्रस्ति चूर्णे श्रीषधसमूह सर्दविध कासरोगनिवारक है। (चक्रदत्त)

वष्टत् रसेन्द्रगुड्का, अस्तार्णवरम, वित्तकासा-न्तकरस, काससंचारसेरव, लच्चीविलासरस, सर्वेखर-रस, शृङ्गाराम्न, सार्वभीम, तर्गानन्दरस, मचोद्धिरस, जयागुड्का, विजयगुड्का, खच्छन्दसेरव, रसगुड्का, रसेन्द्रगुड्का, पुरन्दरवटी, कामान्तकरस, कासकुठार, चन्द्रास्तलीच, चन्द्रास्तरस, श्रस्तमच्चरी, कामान्तक, स्वत्यङ्गाराभ्य श्रीर नित्योदयरस प्रस्ति श्रीषध ससूइ कासरोगीकी विशेष प्रवस्था विवेचना कर प्रयोग करना प्रदत्ता है। (रसेन्द्रगरसंग्रह)

प्रशोकवीज, श्रपामार्ग, विडङ्ग, सीवीराञ्चन, प्रमाष्ट्रश्रीर विट्लवणका चूर्ण घृतमें मिला रोगीके बनातुसार यथामाता लेडन करनेसे कासराग प्रशमित श्रोता है। उक्त श्रवलेड खानेके पीछे किश्चित् छाग-दुम्ध पीना चाडिये। १॥

विड्ङ, ग्रुग्हो, रास्ना, विष्यलो, हिङ्गु, सैन्धव खनण, ब्राह्मणयष्टिका श्रीर यवचार समुदायका चूर्ण घृतके साथ यथामाता श्रवलेहन करनेसे कफसंयुक्त सात कास एवं खास, हिका तथा श्रीनिमान्स रोग श्रक्हा हो जाता है ॥ २ ।

दुरासभा, ग्रंगही, ग्रठी, ट्राचा, ग्रमीर क्रीर कर्नट-शृक्षीचूर्ण तैसके साथ ग्रवलिइन करनेसे वातज कास बसा जाता है । ३॥

दुरालभा, पिप्पती, मुस्ता, ब्राह्मश्यष्टिका, कर्कट-शृङ्गी और श्रग्ठीका चूर्ण; श्रथवा पिप्पनी तथा श्रग्ठी-का चूर्ण; किंवा ब्राह्मणयप्टिका एवं श्रग्ठीका चूर्ण पुरातन गुड़ श्रीर तैनके साथ श्रवलेष्टन करनेसे वातज कास क्रूट जाता है ॥ ४ ॥

चोपचीनी, श्रामलको, मधु, द्राचा, दन्दन श्रीर नील सन्धुक पुष्प सकल द्रश्यका श्रवलेष्ट कपसंग्रुक्त पत्तकाग्रमें हितकर है॥ ५॥

हता प्रवते ह घतके साथ चाटनेसे वायुसंयुक्त पित्त-काम निवारित होता है ॥ ६.॥

प्० किसमिस, ३० पिणली और पाध पाव शकेरा सकल द्रव्यका अवलेष्ठ बना सधके साथ लेखन करनेसे वायुसंयुक्त कासरोग श्रच्छा हो जाता है। ७॥

दानचीनी, इनायची, सीठ, पीपन, मिन, निश् मिश्र, पिपरासृत, सुष्ट, खीन, मोधा, गठी, रास्ता. श्रामनकी एवं हरीतकीका चूर्ण चीनी श्रीर मधुके साथ तीहन करने हे जास तथा हुद्रोग प्रशमित होता है। ८॥

पीपल, पिपरासृल, सीठ शीर बहेरा; प्रथवा सयर एवं कुछ टुएच्छ्की भूषा तथा यवचार, किंवा सहाकाल (इन्द्रवादणी) पिष्पलीसृल शीर विषुटा चूर्ण सक्षकी साथ लेखन करनेसे कफल कास दव जाता है है है।

देवदार, शठी, रास्ना, कर्कंटशृङ्गी एवं दुरासभा, भयवा पिपासी, शुग्ही, सुस्ता, हरीतकी, श्रामसकी तथा शकरा, किंवा खदिका (खास), शकरा, घृत, कर्कंटशृङ्गी भीर शामलकी मधु एवं तैसके साथ सिहन करनेसे वायुरुंगुक्त कपाल कास निवारित होता है॥ १०॥ (वामट० विकित्सा २० ४०)

चित्रकसृत, विष्यतीसृत, श्राही, विष्यती, मरिच, मुस्ता, दुरालभा, शठी, क्षष्ठ, विद्यतार्थी, तुलसी, वचा, ब्राह्माणयष्टिका, शुलेचीन, रास्ता भीर कर्कटमङ्गी प्रत्येकता चूर्ण २ तोला, कर्ण्यकारी ६। मेर २२ मेर जलमें काथ कर पसे र रइने पर छान कर काथमें गुड़ २॥ मेर तथा छूत २ सेर एकत पाक करना चाहिये। गाड़ा पड़ जाने पर उसमें वंश्रतीचन चूर्ण श्राध मेर एवं विष्यतीच्ये श्राध मेर डालते हैं। यह श्रवलेष्ठ व्यवहार करनेमें काम, श्रद्रोग श्रीर गुलारीग श्रच्छा हो जाता है। (चरक विकित्सा १८ ४०)

सैन्धवलवण एवं पिप्पतीचूर्ण ईषदुष्ण जन्नके साथ किंवा शुग्ठीचूर्ण तथा शर्करा दिस्की मलाईके साथ सेवन करनेसे कासरीग श्रारोग्य होता है।१-२

वरकी गुठकीको सोंगी दहीकी सलाईके विष्पतः का कल्क घृतमें तल कर सैन्धव लवणके साथ सेवन करनेसे भी कासरोग छूट जाता है। ३-४।

्र प्रदरकता रस २ तोला कि चित् सधुके साथ पानी करनेसे स्रेपालकास, खास, प्रतिश्राय भीर कफकी प्रान्ति होती है॥ ४॥ वासक पत्नकारस २ तीला किश्वित् मधुके साध पीने पर पित्तजन्य कास क्टता है। रक्तपित्त रोगमें भी यह योग उपकारी है। ६।

दुग्धपायी गोवत्सके गोवरका रस मधुके साथ पीनेसे वायुजन्य कास प्रच्छा होता है। ७।

गरी, बालक, ब्रह्मी भीर ग्रग्ही सकल द्रवा जलमें पेषण कर वस्त्रसे कान गर्करा एवं घृतके साथ पीनेसे पित्तजन्य कास क्रूटता है। दा

कग्रकारी, हस्ती, भङ्गराज, प्रखिवष्ठा वा कण्या-तुलसीका रस पृथक् पृथक् सधुके साथ पान करनेसे भोभज कास पच्छा दीता है। ८।

सिन्धुक पत्न रसमें घृत पाक कर पीनेसे कफज कास निवारित होता है। १०।

स्तर्ण कग्रकारीष्ट्रत, विपाल्यादिष्ट्रत, त्रा पणाद्यपृत, रासाष्ट्रत, व्रष्टत्कग्रकारीष्ट्रत, दिपञ्चमूल्यादिष्ट्रत, गुड़-णादिष्ट्रत, कासमदीदिष्ट्रत, दशमूलघृत, दशमूला घृत श्रीर दशमूलषट्पद्घृत प्रसृति दोषके श्रनुसार व्यवहार करना पहता है। (परक भीर पक्षदत्त)

श्रमस्यहरीतकी श्रीर स्थवनप्राशादि मोदक कास रोगमें व्यवहार करना चाहिये।

कासरोगर्मे वायु कप्तयुक्त होनेसे कप्तनायक कार्ये भीर वातय्तिमा वित्तयुक्त रहनेसे वित्तनायक विकित्सा करते हैं। वातय्तिपाजन्य शुष्क कासमे स्मिग्धिक्तया, पार्द्रकासमें रुच क्रिया भीर वित्तयुक्त कप्तकासमें तिक्तस्युक्त श्रीषध प्रयोग करना उत्तित है।

कफन कास्में पितानुबन्ध, तमक खास उपस्थित सोनेसे पित्तन कासकी चिकित्सा कर्तव्य है।

कासरोगमें वज्ञःसध्य ज्ञत होनेसे दुग्धके साथ सञ्चर्धग्रह्म लाजा सेवन कराना चाहिये। एसमें दुग्ध भीर प्रकराके साथ प्रालितगडुनका श्रद्ध प्रथको भांति दिया जाता है।

पार्श्व श्रीर विस्तिदेशमें विदना रहनेसे तथा श्रीनवलन्तान्त होनेसे मध्येत साथ लाचा व्यवहार कराना चाहिये पतला मलभेद होनेसे मुस्ता, शावतनी, विदक्षणी श्रीर कुटलके क्षाथके साथ लाचा सेवन कराना चाहिये। लाचा त, सोस, गुलेचीन, व श्राकोचन, श्राकान्या,

श्रनन्तमूल, वाद्यालका, चक्रमर्ड, काकोकी, चीरका-कोनी, पणी, माषपणी, जीवन्ती, यष्टिमधु, चन्दन श्रीर वंशनीचन सवाल द्रव्यके साथ दुग्ध पाक्तकर पिलाते हैं। काशहण, श्रङ्गोविष गेंठेला, पद्मकेशर श्रीर चन्दनको मिलाकर दूध श्रीटाकर भी पिलाया जाता है उससे वचं स्थलका चत श्रारोग्य होता है। रोगीको श्रीम मान्य रहनेसे उता उभयविष दुग्ध

कासरोगीको पर्वे शूल वा प्रस्थिशूल होनेसे सील-फन, यष्टिमधु, किश्मिश, वंशकोचन श्रीर पिप्पकी सकल दृश्य मधु एवं घृतके साथ चटाना चाहिये।

रक्त गिरनिसे पुनर्नवा, शकेरा भीर रक्तमालि तराडुन-का चूर्णे द्राचारस, दुग्ध एवं घृतके साथ सिंड कर विलाते हैं। भ्रथेवा तराडुलीयवीज, सीलफन, यष्टिसधु भीर दुग्ध एकव पाक कर विलाना उचित है।

सुखादिके पथसे रक्तपित्तको भांति रक्त निकलने पर रक्तपित्तको भांति हो चिकित्सा चलती है।

कासरोगमें देह चीण होनेसे देशकाल बलावल विवेचना कर मांस-भोजी जन्तुका मांसरस छुतमें सन्तलनपूर्वक विप्पलीचूर्ण भीर मधु डाल विलाना चाहिये। यह रक्तमांसवर्धक है।

उरंचत भीर ग्रुक, बन एवं दन्द्रिय चीण होनेसे वटलक्, यज्ञाषुमुरलक्, भाक्षत्यलक्, पर्वटीलक्, सानलक्, प्रियङ्गलक्, तालमायी, जम्बुलक्, प्रियान-लक्, पद्मकाष्ठ भीर भाषकण्यक्ति साथ दुग्ध सिंह करते हैं। उससे जो घृत निकन्ता उसीके साथ ग्रास्तित्यदुक्ता भन्न भाहार करना पड़ता है।

काशरीगसे द्वदय शीर पार्क में वेदना रहने पर गुलेचीन, वंशलीचन, श्रव्यान्या, श्रनन्तमूल, वाद्यालका चक्रमदं, काकोली, चीरकाकोली, सुद्गपणीं, माप-पणीं, जीवन्ती शीर यष्टिमधुने साथ पक्ष घृत पिलाना चाहिये। श्रयवा ऐसा श्रीषध प्रयोग किया जाता, जी पित्त शीर रक्षका विरोधी न हो वायुकी द्वाता है।

हरः चत रहनेसे यष्टिम्धु एवं चक्तमद् के काथ भौर दुग्धिका, पिणली तथा वंश्की चनके काल्य साथ यथाविधान पृत पाक कर पान कराते हैं। खयकाउमें पित्त, कफ भीर धातु सकल चीण होने के नके टम्प्रकी, वाव्यानका एवं चक्रमदेने कहक श्रीर दुग्धके राध यथानियम घृत पाक कर सेवन कराना चाहिये। वासरीगमें मूत्रकी विवर्णता रहने अथवा कछ सूत्र निकन्ने पर भूमिनुपाण्ड वा करके भूत निकन्ने पर भूमिनुपाण्ड वा करके श्रीर तालगस्यके साथ घृत वा दुग्धपांक कर पिन्नाते हैं।

निङ्ग, गुद्ध, कटी एवं वंचण (क्नेने जोड़) में खुजन श्रीर वेदना रहने हे नघु घृतमण्ड श्रथवा मिश्रित घृत तथा तैलकी पिचकारी नगाना चाहिये।

दलायची, दालचीनी श्रीर तेलपातका चूर्ण एक एक तोला, प्रपोत्तका चूर्ण ४ तोला तथा मक्कर, किम- मिम, सालूकल श्रीर पिण्डखनूर श्राठ श्राठ तोला स्वल द्रव्यक्षे मधुके साथ विटका बना सेवन करनेसे रक्षपित खास बास प्रसृति निवारित होता है!

(वारमहर चि॰ इ च०)

काखरोगकी कारण मस्तक में वेदना, नासा एवं सुखरे छा स्वाद, हृदयमें भार बोध प्रस्ति उपद्रव रहने पर धूमपान कराना पड़ता है। उस धूम सुखरे खोंच फिर सुख द्वारा हो निकालते हैं। इस रोगमें थिरो-विरेचक धूमपान कराने पर एक शराव (कटाहाकार पात्र) में शौषध रख उसमें भाग लगा दूसरे छेदवाले शरावरे डाक सन्ध्रस्त लेपन कर देना चाहिये। फिर एक छिद्रसे नल दारा धूमपान किया जाता है।

मनः शिका, हरिताल, यष्टिमधु, जटामां मी, मुस्ता भीर दृष्ट्योपाल सकल दृश्यका धूमपान करने से वद्यः स्थित स्त्रेषा विच्छित हो जाते सर्वेविधि कासरोग क्रूटता है। इस धूमपानके पीके देवदुवा दुग्ध गुड़के साथ पीना जाहिये।

पुराहरीयका, यष्टिमधु, घर्णारवा, मन:शिना, मरीच, विष्यनी, द्राचा, एला, श्रीर तुलसीमधारी पीस एक टुक हे पटवस्त्रमें लगा उसकी घृतम्र त करते हैं। इस वस्त्रखराइसे बत्ती बना उसका भूमपान करनेसे भी कासरोगमें विश्रेष उपकार होता है। इस भूम-पानके पीछे दुग्ध वा गुड़का शरबत पीते हैं। मन:-श्रिला, इलायची, मरीच, यवचार, रसाध्वन, नागरमोथा,

वंशका नील, विणामूल, हरिताल, धतसीवीज, लाचा श्रीर गन्धलण सक्तल द्रव्य पूर्वकी भांति पटवस्त्रमें लगा उक्त नियमसे ही धूमपान करना चाहिये।

दक्षुदीत्वन, नगरकारी, वहती, तानमूनी, मन:-शिला, नार्पासवीज श्रीर श्रखगत्था सकल द्रव्य पूर्वेनी भांति नियमसे पटवस्त्रमें नगा धूमपान नरना पड़ता है।

कासरोगीका जतदीय मिटने किन्तु कफ बढ़नेसे यदि वर्चास्थल श्रीर मस्तकों कुठाराघातकी मांति-वेदना रहे, तो निम्न लिखित धूमपान कर्ते श्र है,—

अध्वगत्वा, अनन्तमूल, वाद्यालका ग्रीर चक्र-मद सकल द्रश्य पेषण कर पट्टवम्बर्म लेपन करना चाहिये, फिर इस वस्त्रसे बत्ती बना उसका ध्रमणन करना पड़ता है, इस ध्रमणनके पीक्टे जीवनीयवृत पीते हैं।

मनः शिला, पलाश, वनयमानी, वंशलीचन श्रीर श्रुग्छीकी पूर्ववत् बत्ती बना धूमपान करना चाहिये। इस धूमपानके पीछे शकरका पना, गुड़का शरवत या जखका रस पीते हैं।

मनः शिला भीर बटकी कची जटा पेपण कर पूर्वकी भांति पट्टक्समें लेपन करना चाहिये। फिर उसमें
प्रत डाल उसकी बत्तीका धूमपान करते हैं। इस
धूमपानकी पीछे तित्तिरिमांसका रस (शोरवा) पीना
चाहिये। स्त्रेट, विरेचन, वमन, धूमपान, समभाव
भोजन, ग्रालितण्डुस, गेहं, ध्यामात्रणका चावल, यव,
कीदांधान कींच (श्रात्मगुप्ता), मापकताय, सुद्र एवं
कुलत्य कलायका यूष; ग्राम्य, जलचर, भनूप तथा धन्वदेश जात मांस, मद्य, प्ररातन घृत, कागदुख, कागपृत,
वथुवाका श्राक्त, काकमाची श्राक्त, वंगन, कचीमूली,
काएकारी, काली कसींदी, जीवन्ती तथा सुषेणायाक,
द्राचा, कुन्दरु, मातुलुङ, पद्ममूल, वासक, कोटी
इलाइची, गोसूत्र, लहसुन, इरीतकी, सींठ, पीपल,
मरीच, तथा जल, मधु, खील, दिवानिद्रा भीर लघु
प्रविपान कासरोगमें हितकर है।

तैलादि स्नेह द्रया, दुग्ध इच्चरसं, तथा गुड़जात

भच्य ससुदाय, विचकारी, नस्य, रक्तमोचण, व्यायाम, दन्तवर्षण, रीद्रादि सन्ताप, दुष्टवायु, वनपद्यमें गमन, मन एवं मूल वसनादिका वेगधारसा, मत्सा, श्राक्र प्रस्ति कन्द, सर्वप, कीकी, प्रदीना, दुष्ट जलपान तथा विरुद्ध, गुरुपाक शीर शीतल श्रन्नपानादि कासरीगमें श्रहितकर है। (प्याप्यसंग्रह)

एलापायीने सतमें —काडलिनर (सछलीने कलेजे-का) तैल ५में ६० वृंद तक ईषदुण दुग्धने साथ पीने-में कास निवारण होता और रोगी वलवान् रहता है।

हीमित्रोपायीके सतमें—टिखर ब्राइयोनिया कासका महीषध है। उसे ५ से १० बूंद तक श्राध कटांक जलमें डाल सेवन करनेसे भयानक कास भी शक्का हो जाता है।

शक्तरका श्रीर वच सबैदा सुखमें रखनेसे सामान्य काम क्रूटता है। सबैदा गोंद चूमते रहनेसे भी काममें वहुत उपकार देख पड़ता है।

यस्मा, चयकास धीर चीणकास रोगीके प्रमङ्गलका कारण है। यका देखे।

४ हिका, कींना । ५ इन्दुरविश्रेष, एक चूहा। ६ ऋषिविश्रेष । काशिराजकी पिता सुहोत्र । काशिक (सं॰ पु॰) काशित दीप्यत, काश कर्ति यवुल्। १ त्यविश्रेष, कांस नामकी घास । २ सुहोतकी पुत्र । उनका श्रपर नाम काशि घा ।

"नायनय महासलस्वा यममितर्च पः ।" (हिर्दिंग, १२ %) (ति०) र प्रसाधयुत्त, शेमन । नायक्तत्स (सं० पु०) एक तरिष । वह भी एक श्रादि-श्रान्दिक सर्वियोंके श्रन्तभू तथे।

''इन्द्रचन्द्रकागक्रत्सापिगलिशासटायमाः।

पाणियमरजैनेन्द्रा जयनाप्टारिगास्तिः॥" (कविक्सादुम)
वायसत्स्व (इसं वित् ) नायसत्स्वेन निर्देत्तम्,
कायसत्स्व वुञ् । नायसत्स्व जटं निष्पादित ।
कायसत्स्व (सं व् पु ) नायसत्स्व गोतापत्य ।
कायस (सं वित ) नाय जायते, नाय-जन्-ड । नायसे
उत्पद्म ।

काश्यनाशन (सं० पु०) कर्कटम्हो, कक्ष सींगी। काश्यपरी (सं• स्ती०) काशः परी यस्याः, सीष्। काशाष्ट्रत एक दैनदी।

Vol. IV. 156

काशपरेय (सं वि ) काशपर्यो भवः, काशपरी-ढक्। काशपरी नहींसे उत्पनः।

काशपुर—श्रामामक प्रन्तर्गत कहार जिलेका एक प्राम। वराइन नामक गिरिश्रेणीकी दिच्य दिक् जो शाखा गयी, उसीके सध्य काशपुर प्रवस्थित है। किसी किसी प्राचीन प्रत्यमें उत्त स्थानका नाम 'ख्य-पुर,' 'कुशपुर' या 'खासपुर' जिखा है। वहां कहार-के राजावींका राजभवन था। उसका भग्नावश्रेष 'पड़ा है। कहारके राजावींके समय वहां हिन्दू धर्भ प्रवत्त था। काशपुष्पक (सं० ली०) स्थावर विधान्तर्गत कन्द्विप, एक जहरीना डला।

कामपीराष्ट्र (सं॰ पु॰) कामप्रधानः पीराष्ट्रः, सध्यप॰ । एक जनपद।

"कीशवाः काश्यीण्ड्राच कालिङ्गा माण्याकवाः" (मारत, कर्ण, ४६ द॰ काश्यपरी, काश्यपी देखी।

काश्यफरिय, कामपरिय देखी।

का ग्रव्ह (सं०पुः) 'का' की नाइन' 'का' का भोरा

काशमय (सं॰ वि॰) काशेन प्रचुरस्तिकारो वा, काश-मयट्। १ श्रधिक काशिविशिष्ट, कांससे मरा चुवा। काशरूणनिर्मित, कांसका बना चुवा।

"क्रम्काणमधं विश्वरासीर्ध भगवान् मतः।" (भागवस, १।२।२० काणमदं (सं० प्र०) काणं मदनाति उपण्णमयित, काण्य मद-प्रण्। जुद्र हच विश्रीष, क्रमीदीका पेड़। उसका पंस्तृत पर्धय—प्रसिद्धं, कासमदं, कासारि, कास्मदं कालारि, कास्मदं कालारि, कास्मदं कालारि, कास्मदं कालारि, काला पर्वे ते तिका पेड़। Cassia Sophora काण्यमदं को हिन्दुस्थानमें वनार, कसींदा, कसींदी, या वासजी कसादी, वंगलामें कालकासन्दा, दिचणमें जंगली तकल, गुजरातमें क्रवादिस, मारवाहमें रनतांकल, तामिनमें पोन्ना-विराद्दे, तिल्गुमें पेदी तंगेदु, मलयमें पोन्नामतकर श्रीर संहते हैं।

वह भारतमें निम्न हिमालयसे सिंश्त शीर पनांग पर्यन्त सर्वेत्र पाया जाता है। इस सुद्र श्रीर एष्प हरिद्रावर्ण होता है। उससे दुर्गम्य निकला

वढ़िया रुई।

करता है। हचना स्मूलदेश कठोर पड़ता है। शिखा शंश्युक्त रहती हैं। पत्न सुद्र श्रीर सङ्गीर्ण होते हैं। क्षिलां छोटी, चौड़ी श्रीर श्रिष्ठ फली नगती हैं। क्षाश्यमदेको एक भाड़ी समभना चाहिये। वर्षालाको वह घासफूसमें खर्य उपजता श्रीर श्रग्रहायण मास पुष्प निकत्ता है।

व यक मतने काशमदं, रोचक, बनकारक, विषम्न, रक्तदोष निवारक, सधुर, वातस्रेपनाशक, पाचक, कुडविशोधक, पित्तम्न, ग्राहक, नघु ग्रीर उत्कृष्ट कासम्न है।

हनीसों सतानुसार सिर्चन माथ उसकी शिखा पोस कर खिनानेसे सपैदष्ट वाति श्रारोग्य होता है। चन्दनके साथ काशसदे बांट कर लगानेसे दाद सिट स्नाता है।

कोई कोई उसका पत्न श्रष्त्वनके साथ वावहार करते हैं। काशसर्थका पत्न सुखा उसकी बुकनी सधुमें मिला कर दाद वा श्रन्थान्य चत पर लगायी जाती है। वहुमूतरोगमें उसकी छान्त जनमें पका पिनाते हैं। कमींदीको पत्तियां पश्च श्रीर मनुष्य दोनों खाते हैं। उवाजनेसे उनका दुर्गन्य निकल जाता है। काशसर्थन (सं० पु॰) काशं सद्नाति, काश-सद् कर्तरि ह्यं। काशसर्थ, कसींदी।

काशय ( मं॰ पुं॰ ) काशिरानके पुता

"काशे स्त काश्यो राजन्।" (इतिवंश, ३२ प॰)
काशा (सं॰ स्त्रो॰) काश्यते इति, काश-प्रच्टाप्।
काश हिणा, कांस । काश देखी।

काशास्त्र ( गं॰ स्त्री॰ ) कुत्सिता शास्त्र तिः, कोः काः देशः। कूटशास्त्र तो, एक रेशमी कर्षका पेड़ । काशि (गं॰ स्त्री॰ ) काश-इन्। १ काशी, बनारस । (पु॰) २ काशीनगरीपनित देशविशेष।

"शत काम जनपदानियोध गदतो मन।

बीधा मद्रा: कलिङ्गाय कागबीऽपरकाशय: ॥'' ( मारते, ६। ६। ४१ )

३ सुष्टि, सूंठ। ४ स्यें। सुहोतके एक पुत्र। यह धन्तन्तरिके पितासह थे। (ति॰) ५ प्रकाशित, जाहिर। काशिक (सं॰ ति॰) काशिरिटं, काशिषु भवो वा,

काशि-ष्ठञ् जिठ् वा । १ काशिमस्त्रश्रीय, वनारमञ्जे मुताबिक । २ काशिजात, वनारमका पैदा । काशिकान्या ( धं॰ स्त्री॰ ) काशिवासिनी काचा सध्यप॰ । १ काशिवासिनी कुमारी, काशीमें रहनेवाली जड़की। जागीतीर्धमें काशीकान्यावींको पूजते चौर खिनानेका विधि है । २ काशिराजकान्या, काशीके राजाकी जड़की। काशिकसूत्त्म ( सं॰ क्री॰) काशीका उत्तसतूत्व, काशीकी

काशिका (सं० स्त्री॰) काशि स्वार्धे कन्-राण्, यदा काशयति प्रकाशयति ज्ञानं भक्तानाम् काश-णिच्-ग्वुक्-राप्। इत्वम्। १ काशी, वनारमः। २ मनकी निव्वत्ति देनेवाली परमशान्ति लाभकारिणी तीर्थ-श्रेष्ठ मणिकणि का श्रीर ज्ञानप्रवाह रूप निमंत्र गङ्गा-विशिष्ट श्रपनी वृद्धि।

> "ननीनिइत्तिः परमीपशान्तिः ना तीर्घ वर्षा मणिकर्षिका वै। ज्ञानप्रवासा दिसला हि गद्वा ना काशिकाऽहः निजवीष्टदः ॥"

३ जयादित्य श्रीर वासनक्तत पाणिनिकी एक द्विता। काश्यकाप्रिय ( मं॰ पु॰ ) काश्यका प्रिया यस्य, काशि-कायाः प्रियो वा। काश्यराज दिवोदाम ।

काशिकाहित्त ( मं॰ स्ती॰ ) पाणिनि-वराकरणकी वराख्याका एक ग्रन्य। किमीके मतानुमार जयादित्यने प्रथम 8 ग्रध्याय ग्रीर वायनने शेष 8 ग्रध्याय वनाये हैं। फिर किसी किंसी प्राचीन इस्त्रतिपियर प्रथम 8 ग्रध्यायकी पुष्पिकार्स 'वासन-काशिका' लिखा है। किसी किसी इस्त्रतिपिकी समाप्ति-पृष्पिकार्स वरमोपाध्यायवासनकतायां काशिकायां वृत्ती" निखा देख पड़ता है।

भट्टोजिटोजित, रायमुकुट, माधवाचायं प्रमृति वैयाकरणोंने काशिकामें जो विस्तर प्रमाण उठाय एनमें भी वही गड़वड़ है। ग्रमरकोगमें 'गर्करा' शब्द साधनेके समय रायमुकुटने जयादित्यके नाममें (प्।२।१०५ सुबकों) काशिकाहिक्त उड़त को है। फिर 'पार्ख र' ग्रब्द साधते समय 'नागाच' वार्तिक-सूतमें (पा प्।२।१०७) भाषाद्यक्तिकारके प्रवादमें उन्होंने जयादित्यका एक समर्थन किया है।

सहीजिदीचितने पा ५ । ४ । ४३ सूत्रके हितिकान

नयादित्यका त्रार पा ७ । १ । २० स्तके हित्तकाल वामनका मत प्रहण किया है। उमीप्रकार रायमुक्तरने 'श्रम्रस्' ग्रन्द नाधने काल पा ८ । ४ ६ स्त का वामनकाणिका उद्युत की है। माधवाचार्यने धाराम्हित्तमें जयादित्य श्रीर वामनका मत ग्रहण किया है। तत्करों के उद्युत जयादित्यका मत पा २ । २ । ५८ स्तकी श्रीर वामनका मत पा ८ । २ । २० स्तकी काणिकामें देख पड़ता है।

प्रमानिये भरोजिदी जित, रायमुक्त एवं माधवा-चार्यके मतमें ३ से ५ ष्रध्याय पर्यन्त जयादित्य श्रीर ७ से ८ ष्रध्याय पर्यन्त वामनकर्दक विरचिताहीं।

राजतरिङ्गणीमें जयादित्य काश्मीरके एक विद्यी--साष्टी राजा श्रीर वासन उन्हींके मन्त्री वताये गये हैं।

> "देशानरादागमय व्यावचायः धमापतिः। प्रावर्त्यत विक्तित्रं सहाभायं समण्डले ॥ ४४८ ॥ चीराभिधाक्तव्यविद्योपाश्चायाय संभतः य्तः । वृष्यः सह यथी हर्तिं स ज्ञयपिक्पिन्ततः॥ ४४८ ॥ वहत्तया खित्रयाव्यक्ते न स्त्रीकृत्य विष्यः। भद्रोऽभृदुद्दमटन्तस्य मूमिमतुः नमापतिः॥ ४८४ ॥ स दामोदरगृप्ताख्यं कृष्टिनीमतकारियम् ॥ ४८४ ॥ मनोरयः शद्वदक्तस्य सम्मान्त्रया ।

> > (धर्य तरङ्ग)

राजा जयादित्यने नाना देशसे बोना परिष्ठतीं की सहाभाष्यं संग्रहमें नागाया । उन्होंने प्रव्ह्यास्त्रविद् चौरखामीने निकट के व्याकरण, पढ़ा था । खिल्लिय प्रधान परिष्ठत श्रीर उद्घटभड़ उनके सभापिष्ठत रहे । छन्होंने 'कुट्टिनीसत'—प्रणिता दामोदरगुप्तको प्रधान मन्त्रित प्रदान किया । मनोर्थ, प्रकृदन्त, चटक, सन्त्रिमान् प्रसृति कवि उनकी सभा उच्चन करते ची। वामन प्रसृति परिष्ठत उनके श्रमात्य रहे।

कायस्वराज जयापीडन ६६० मककी सिंहासना-रोहण किया था। कामीर और कायस्व मध्य देखी।

श्रधापक मोक्समूतरक मतमें—''काशिकाकार जयादित्य एक स्वतन्त्र व्यक्ति रहें। जो काश्मीरराज

चौरमानी पनरकोषके एक प्रधान टोकाकार चै।

जयादित्यसे पूर्व विद्यमान घे। चीनपरिवाजक इत् मिल्लने ६८० ई० (६१२ शका) को चीन भाषाके 'दिचिणसमुद्रयावा' पुस्तकसें जयादित्य-विरचित 'हित्ति-स्वव' का उद्वेख किया है। यदि स्त्सिङ्क का विदर्ख प्रकृत निक्कते तो ६६० ई० से पूर्व पाणिनिष्ठ-तिकार जयादित्य मरे घे।" \*

नि:मन्टे ह विम्बास नहीं त्राता उछ खन पर चीन परिवाजकका दिवरण कद्यांतक समाय भीर उनका प्रकृत भाविभविकाल क्या या। इमप्रकारकी स्थलमें राज-तरिक्षणी-वर्णित घटना पर निर्भर करनेमे नितान्त यन्याय समभा पड्ता है। फिर भी यदि बाज्मीरराज जयापीडने काशिकाष्ट्रतिको लिखा या, तो कल्लग पिएडतने उनका कोई उसे ख क्यों नहीं किया १ मभावतः राज्यासिवित होनेसे पहले गौवनकालको जयादिलाने काणिकाद्वति बनायी होगी। कारण राजा होनेसे पूर्व जयादिला सम्बन्धम सञ्चलने होई दात नहीं निखी। जयादित्य खर्य एक वैयाकरण भीर महा पण्डित चे। उन्होंने समय महाभाष्यका पुनक्दार साधित हुवा। वामन छनकी एक सचिव थे। उसी समय ललितादित्य-प्रमात्य लक्षणके प्रव हेलराजने वाका-पदीयहत्ति बनायी। जयादित्यके समयका जाश्मीर-इति-हाम पढ़नेसे समक्ष पहता कि वास्तविक राजलकान पाणिनिव्याकरण विशेष श्राहत हुवा था।

जयादित्वने नागिकावृत्तिके प्रयम ५ अध्याय निखे घे। पोक्के उसके मन्त्री वामनने अविशष्ट ६ अध्याय निख ग्रन्य सम्मूर्ण किया।

काशिकावृत्तिप्रकाशक पण्डित वालगास्त्रीने लिखा है,— काशिकाके रचियता लैन वा बीड ये। इसीसे ग्रमरकीपकी भांति काशिकाके प्रारम्भमें सङ्गलाचरण लिखा नहीं गया। काशिकाकारने ग्रमिक स्थलमें पाणिनिस्त्रका परिवर्तन किया है। यदि वह त्राञ्चण रहते, तो कभी ऐसा कर न सकते। पार। ३। ३६। स्वके नीड धातुका भार्त्मनेपद्पर सन्तान प्रथेसे काशिकाकारने 'वार्वागस्यमान प्रथात् सोकायत-

<sup>\*</sup> Max Müller's India what can it teach us? pp. 342-346.

कर्ट क समानिते' प्रधं नगाया है। इस खानपर (बानगास्त्रीके मतर्में) चार्व (चार्वाक ?) लोकायत कर्ट क सम्मानित वृद्ध हैं। धर्मानुरागी स्वधर्म-प्रतिपाद्य ग्रन्थ हे प्रमाण उद्युत करते हैं, वह कभी चार्वाक मतपर कहीं चलते।"

काशिकाप्रकाशका सत युक्तिसङ्गत समभ नहीं पड़ता। वाशिकाकारने अनेक स्थलमें ब्राह्मण- शास्त्रये प्रमाण सङ्ग्रह किया है। केवल एक स्थानपर 'चवें' श्रीर 'लोकायत' शस्त्रका उद्घेख देख द्वत्तिकार को जैन वा बीड कैसे कह सकते हैं। पाणिन, पत्रज्ञल, पार्वाक और लोकायत शब्द देखो। जयादित्य एक परम धार्मिक हिन्दू रहे। राजतरिङ्गणीमें निखा है कि उन्होंने विपुणकेश्वर नामक एक विण्डमूर्तिको प्रतिष्ठित किया या ॥ । वानन देखो। काशिकाद्वत्तिको विभिन्न समयमें रचित कई टीका मिलती हैं उनमें निम्नविखित टीका प्रसिद्ध हैं—उपमन्य्वरचित 'तन्त्वविमिधि नी', जिनेन्द्र- बुिडविरचित 'काशिकाद्वत्तिविवरणपिक्चका', मेळे य-रिक्तत्वत 'तन्त्वपदीप', हरदत्तरचित 'पदमच्चरी' सत्तादि।

काशिखण्ड ( '० क्ली॰) स्कन्दपुराणका एक भाग। काशिनगर ( सं॰ क्ली॰) काशिरेव नगरम्। काशी, बनारस सिटी।

काणिनाष्ट (सं॰ पु॰ ) काण्रीः काणीतीर्धस्य नगरस्य वा नाष्टः, ६-तत्। १ महादेव । २ काणीके राजा दिवीदास प्रसृति।

काशिप ( रं॰ पु॰) काशिं काशीपुरीं काशिदेशं वा पाति रचति, काशि-पा-क। १ महादेव। २ काशीके राजा।

काशिपति (सं० पु०) काशि पितः, ६-तत् । १ मन्ना-देव। २ काशीने राजा। दित्रोदास, धन्वन्तरि प्रस्ति काशीने राजा। धन्वन्तरिने कई वैद्यक्तग्रन्य बनाये हैं। वह श्रायुर्वेदकी शिका भी देते थे।

2:.

काश्रिपुर ( काश्रीपुर )—युक्तप्रदेशका एक नगर ा वह प्रचा॰ २८° १३ वि॰ ग्रीर देगा॰ ७४° ५८ ५८" पू॰ पर सुरादावाद नगरसे १५ कोस दूर प्रवस्थित है। काशिपुरमें तहशीन भी है, जो नैनीताल जिलेमें लगती है। उसकी पावलाभूमि बाद बीर बिकांग जङ्गल में भरी है। मध्य मध्य खणपृण् प्रमम्त भृष्यगङ् हैं। स्थान स्थान पर शस्यादि भी उत्पन्न होता है। तस्मी तका परिमाण १८८ वर्गमील है। किन्तु उसम प्ट भीत परिमितभूखण्डपर गस्य उपजता है। नोत-संख्या प्रायः ७५ इनार है। तहसीलमें १ फीनदारी भ्रदालक्ष भ्रीर २ घाने हैं। काश्रिपुर नगर प्राचीन कालसे प्रसिद्ध है। उसका भग्नावशिष स्थान स्थान पर निकला है। लोकसंख्या प्रायः १५ इजार है। नैनी-ताल से काशिपुर २२ कीश पड़ता है। वह एक सहा-तीर्ध माना जाता है। १६३८ श्रीर १६७८ ई॰ के बीच काशीनाय अधिकारी नामक किसी व्यक्तिने उक्त नगर स्थापन किया था। उन्हीं ने नामसे नगर भी काशिपुर कहाता है। पहले वहां ४ ग्राम रहे। उन्होंसे एकमें चळायिनी देवीका मन्दिर है। वर्तसान काशिपुरसे ग्राध कोस पूर्व उक्जितनीका पुरातन दुगे या। चीन-परि-व्राजकके भ्रमण-इत्तान्तर्मे गोविशन नगरकी कयाका उन्ने ख है। प्रततस्ववित् कनिङ्गम साइवके अनुमानसे वह काशिपुरमें ही अवस्थित था। आज भी वहां स्थान स्थान पर उपवन भीर सरीवर देख पड़ते हैं। एक सरीवरका नाम द्रोणसागर है। सम्भव है कि उसे द्रीणाचार्यके सिरी पाण्डवने खोदा होगा । वह समचतुष्की से । एक एक श्रीर 8 सी इाय दी है निकलेगा। वदरिकायम तीर्धकी जानेवाले उक्त सरी-वरमें स्नान कर ग्रागे बढते हैं। कूल पर अनेक सतीस्तमा देख पड़ते हैं। उसके पश्चिम कूल पर कई क्रोटे क्रोटे मन्दिर हैं। दुगे बहुत बड़ी बड़ी ई टोंका बना है। ई टे १५ इच्च सबी, १८ इच चौड़ी स्रीर २॥ इच्च मोटी हैं। श्रति प्राचीन कालमें वैमी ईंटें बनती घीं, श्राजकन कहीं देख नहीं पड़तीं। दुर्ग णाखंस्य भूमिसे प्रायम २ इांग्र ज चे प्राचीर द्वारा विष्टित है ! प्राजकत

<sup>\* &</sup>quot;इते लाजी नयापीइ: प्रत्याहत्व निर्मा त्रियम्।

जयाह दोचा.भूभारं कृत्वे न च सतां सनः ॥

राजा मङ्लायपुरकृषम विप्रत्वेशवम्।"

(राजतरिक्षणी, ४। ४८९,४८४)

दुर्गका भग्नावशेष जंगलचे भरा है। पूर्वदिक् व्यतीत तीन तरफ खाई है। उत्तरपश्चिम श्रीर दिचणपश्चिम दोनों दिक्दो स्थानपर दो प्रवेगदारका चिक्न वर्त-मान है। दुगैसे ४०० हाय पूर्वे ज्वालादेवी वा उज्ज-यिनी देवीका मन्दिर है। क्वीटे क्वीटे मन्दिरमें नाग-नाथ सूतिखर, मुतोखर, श्रीर यत्ते खरकी सूर्ति हैं। वह श्राधुनिक समभा पड़ते हैं। पुरातन मन्दिर प्राय: मृत्तिकास्तूप पर निर्मित हैं। उस प्रकारके अनेक स्तूप हैं। उनमें दुगै को उत्तर दिक् प्राचीरके भीतर एक प्रकारण्ड स्तूप देख पड़ता है। उसे लोग भीमकी गदा' कहते हैं। ज्वालादेवीके मन्दिरकी पूर्वदिक् का स्तृप 'रामगिर गोमाई'का टीला' कहाता है।

प्रष्टादश शताब्दके श्रेष भाग नन्दरास नासक एक व्यक्ति काणिपुरके ग्रासनकर्ता रहे। उसी समय उन्होंने खाधीनताका प्रवत्मन्त्रन किया। उनके स्ट-प्रत शिवकालके राजलकाल काशिपुर श्रंगरेजीं के श्रधिकारमें गया। श्रंगरेजांने काशियुरके राजाको मिष्ट्रेटकी चमता प्रदान कर रखी है।

काशिपुरमें एक दातव्य विकित्सालय है। वह-स्तका मोटा कपड़ा बनता है, जो स्थानान्तरमें जाकर विकता है।

काशिपुर-वङ्गालके २४ परगनेका एक वह भागीरधीके तीर कलकत्तेके निकट भवस्थित है। काशिपुरमें गोलागोली बनानेका एक सरकारी कार-चाना है। भगवती सर्वभङ्गला तथा विलेखरीका मन्दिर भी वद्यां बना है।

काशिपुरी (सं• स्त्री•) काशिदेशीयपुरी, काशी, बानारस। (भारत चनुशा॰ १६८ च॰ )

काशिप्रसाद घोष-कनकत्ते के एक विख्यात ग्रन्थ-ेकार । उनके पिताका शिवप्रसाद भौर पितासङ्का नाम तुनसीराम था। ईष्टइण्डिया कम्पनीके खजांची रष्ट तुलसीरामनि प्रचुर प्रथं उपाजंन किया।

१८ ॰ की ध वी धगस्तको उन्होंने जन्म लिया या। १२ वर्षे ने वयसमें उनकी श्रचरपरिचय मात्र पुवा। १८२१ ई० को वह हिन्दू कालिजमें पढ़ने बैठे। विन्तु ३ वर्षके मध्य ही उन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त Vol.  $\mathbf{IV}$ 

की थी। १८२७ ई॰का छन्होंने एक श्रंगरेजी पदा लिखा "The young poet's first attempt" फिर भारत-इतिहास (History of British India.) की उन्होंने बहुत पच्छी समालोचना पङ्गरेजीमें बनायी थी। वह गवरनमें एट गजट श्रीर एशियाटिकः जरनलमें प्रकाशित हुयी।

कालेज छोड़ समसामयिक पत्नमें श्रङ्गरेजीके परा निखने लगे। उनको देख प्रकृरिज लोग भी सुग्ध हो जाते थे। १८२८ श्रीर १८३० ई० के मध्य ही - उन्होंने पधिकांग पदा बनाये। उनके "Hindu Festivals" नामन मङ्गरेजी काव्यमें दशहरा, भ्रेचेकी भांकी, जनाष्टमी, दुर्गापूजा, कीजागर-पूर्णिमा, खामापूजा, कार्तिनपूजा, रामयाता, श्रीपच्चमी, दोलयाता श्रीर श्रचयत्तीयादिका इतिहास तथा उत्सव वर्णित है। वाप्तान रिचार्डमनने उनकी बहुत प्रशंसा की है। चर्मगढ एलियट नामक किसी श्रुङरेजने from India and China." नामक पुस्तकमें काशि-प्रसादको प्रकृरेजोंसे भी बढ कर कवि बताया है।

गदामें उन्होंने निन्ति जिलत पुस्तक बनाये थे,--

- 1. Memory of Indian Dynasties containing (a) The Scindiah of Gwalior. (b) King of Lucknow. (c) The Holkar of Indore. (d) The Nawab of Hyrabad. (e) The Giakwar of Baroda. (f) The Bhonslah of Nagpore.
- (g) The Nawab of Bhopal.
  - 2. Sketches of Runjeet Singh.
  - 3. of King of Oudh.
  - 4. On Bengali poetry.
  - 5. On Bengali works and writers.
  - 6. The Vision—a tale. ( डपन्यास)

१८8५। ४६ ई॰ को उन्होंने " The Uindu Intelligencer " नामक एक बड़ा साप्ताहिक पत प्रकाशित किया था। वह स्वयं उसके स्वताधिकारी श्रीर सम्पादक रहे। १२ वर्ष तक उक्त पत्र निकसता रहा, किन्तु १८५८ ई० को यलवेक कारण संवाद-पत्नींके विक्ष कानून बनजानीसे बन्द हो गया।

काशिप्रसाद साधारण हितकर कार्यमें भी सिमालित होते थे। वह भानरेरी मिजिष्ट्रेट श्रीर स्थिनस्पालिटोकी "जिष्टिस श्रव दी पीस" रहे। १८७३ ई॰
को ११वीं नवस्वरको काशिप्रसादका सृत्यु हुवा।
काशिराज (सं० पु॰) १ काशीकी राजा। २ धन्वन्तरि।
काशिरासदेव—एक बङ्गाली ग्रन्यकार। हन्होंने बङ्गला
पद्यमें महाभारत बनाया है। वह देव वा दास छपाधिधारी काथस्य थे। हनके पिताका नाम कमलाकान्त रहा। वह दन्द्राणी प्रान्तके सिङ्ग्याममें रहते
थे। हनके ग्रंथका रचना-प्रणालीस समभ पहता कि
हन्होंने किसी पण्डित या कथकमें पृक्ष पृक्ष महाभारत
लिखा है। वहते हैं १०७५ सनमें वह जीवत थे।
हनको जीवनीका विशेष विवरण विदित नहीं।
रितिथतत्वके एक टीकाकार।

काशिल (सं॰ त्रि॰) १ काशत्यणमय, कांससे भरा इंदा। २ काशनिर्मित, कांसका वना हुवा।

काशिषा (सं वि वि ) काश बाहुलकात् ईपायु । प्रका-श्रशील। (भागवत, ४। ३०। ६०)

काशी (सं क्लो॰) भारतवर्ष के मध्य हिन्दु वों का सर्व-प्रधान तीर्थ। उसका संस्तृत पर्णय—वाराणसी, तीर्थ वाज्ञी, तपस्यली, काशिका, काशि, श्रविसुक्त, श्रानन्द्र-(वन, श्रानन्द्रकानन, श्रुनभवमूमि, रद्रावास, महा-श्रमधान श्रीर स्वर्गपुरी है। उक्त नामों के मध्य काशी, अविसुक्त श्रीर वाराणासी हो समधिक प्राचीन है। हिन्दीमें प्रायः बनारस कहते हैं।

"कर्मणां कर्षणात् सा है काशीत परिक्याते।" (ज्ञानसंहिता, १८। ४६) वर्षा जीव ग्रामाग्रम कमसमुदाय ख्रयकर सुति ग्रानिमें समये होते हैं, इसीसे उसका नाम काशी है।

स्तन्दपुराणीय वागीखंडके सतमें—

"कागतेऽत यतो नगितिसदनाव्ये यमीयर। अतो नामा परं चास्तु कागोति प्रधितं विमी ॥" (२६।६७)

उसी वाक्यका श्रगोचर परम क्योति: उक्क चित्रमें प्रकाशमान होनेसे काशो नाम विख्यात हुना है।

लिङ्गपुराणमें लिखा है,—

"विमुक्त'न नया यसान्मोचाते ना कदायम। सम चेविमदं तसादिनमुक्तमिति स्मृतम्॥" ( २२ । ४५ ) वह स्थानसे इमसे कभी विसुत नहीं प्रयात् इसने इसे न कभी कोड़ा न कोड़ते और न कोड़ी। इसी-से वह प्रविसुत नामसे विख्यात है।

मलापुराणके मतमे--

''यव मनिहितो नित्यमविसुत्ते निरन्तरम्।

तिन्वं वं न मया सुक्तमविसुक्तं ततः खृतम्॥" (१८१।१५)
श्रविसुक्तचित्रसे इमारा निरन्तर साम्निध्य है। इस चित्रको इम क्रमो परित्याग नहीं करते। इसी हित् वह श्रविसुक्त नामसे विख्यात हुवा है।

कूमें पुराणमें कन्ना है,-

''भूलीकि नेव संखग्रमलारीचे समालयम्। चित्रमुक्तान पर्यालि सुक्तापर्यालि चैनसा।

उसगानमे तदिग्द्यातमविसुक्तमिति स्मृतम्॥" (३०। २६-२७)

भन्तरी चर्मे श्रवस्थित हमारा शान्य स्रह्म वह चित्र भृति कि माय कभी मं लग्न नहीं । द्रमी से वह श्रविसुत्त है श्रयोत् संसार मायावह जीव उसे कभी देख नहीं सकते । किन्तु संसारके वन्धनसे विसुत्त महात्मा केवन मानम-चन्नु से उसे देख सकते हैं। दसीसे वह श्रविसुत्तनामसे प्रसिद्ध है।

काशोमें प्रवाद है कि वरणार नामक कोई राजा वहां राजत्व करते थे। उन्होंके नामानुसार काशोका नाम वाराणसो पड़ा है।

मृत्यान — ग्राक्तय जुर्वेदीय भनपथत्राह्मण श्रीर कीषी-तकी-त्राह्मणोपनिषद्मं सर्व प्रथम 'कार्णा' शब्दका उन्नेख देख पड़ता है। (१) श्रति प्राचीन समयर्म काभी एक विस्तृत जनपद श्रीर पवित्र यञ्च भूमि कहकर परिचित थी। कीपोतकी उप•, ३।१।४।१ देखी।

रामायणके समय भी काशी एक विस्तीर्थ जनपद थी। (किष्कर्याण, ४०।२२) उस समय रमणीय तीरण भीर प्राकारपरिशोभित प्रधान नगरी वाराणसी

भविष्यपुराणीय ब्रह्माखण्ड नामक श्रनितप्राचीन यस्म भी कार्योन्न
पति वरनारका विवरण निलता है। (भिष्यब्रह्माखण्ड ५३ । १०६—१२६
स्रोक) किन्तु उस यस्पर्म वरणासे वाराणसो इति के कथा नहीं तिखी।
सन्होंने काशीपुरीम 'वाराणमी नावो एक देवोमृति' प्रतिष्ठा की थी,

भवापि वह मूर्ति काशीमें विराज करती है।

(१) <sup>अ</sup> व्यतः काणयो ऽग्रीनां दत्तम्। <sup>११</sup>१३। ५। ४। १८। 'यत्र' काण्यीनां भरतः सालतानिय।'' शतपयनाद्यण, १३। ५। ४। २१ ौ काशोराच्यकी राजधानी थी। (१) प्रतिष्ठान (प्रयाग) पर्यन्त काशी जनपदके श्रम्तभूत था। (२)

श्राजकल काशी कहनेसे ही वर्तमान वाराणसी वा बनारस नामक नगरना बीध होता है। किन्तु पूर्वित प्राचीन शास्त्रादि हारा प्रमाणित होता कि पहले वह नगर हहदायतन या। दीनपरिव्राजक फाहि यानके ग्रन्थपाठसे समझ पड़ता कि दे॰ पञ्चम शताब्द को काशी एक विस्तीण नगद श्रीर वाराणसी उसका प्रधान नगर कहलाता था। #

विष्णु प्रसृति प्राचीन पुराणमें वर्तमान काणी
"काशीपुरी" शीर "वाराणसी" नाममे प्रभिद्धित हुयी
है। (विष्णु पुराण ५। ३४। २६-४१)

पुराणादिमें काशीपुरोकी सीमा श्रीर परिमाण इसमम्बार निरुपित इवा है—

''हिग्रोजनन्तु तन्चित्र' पूर्व पियमतः स्नृतम् । श्रथं योजनविन्त्रीर्णं तन्चित्रं टिलिणोत्तरम् ॥ वरका हि नदी यावद् यावच्छ प्तनदौ तु वे । भीषाचण्डिकनारथ प्रव तैयरमन्तिके ॥''

( मत्मापुराण, १८३। ६१—६८ )

वह त्रेत्र पूर्व पश्चिम दो योजन आयत, श्रीर उत्तर-दिविण शर्ध योजन विस्तृत है। वद वरणा नदीसे शुष्क नदी पर्यन्त श्रीर भीषावण्डिकसे श्रारमा कर पर्व तिखरके निकट पर्यन्त श्रीस्थत है।

(१) "र विस्ता तती गर्नी वयस्मकृतीमयम्।
प्रतर्दन काणिपति परिष्त्री दमत्रवीत्॥
स्यीगय स्त्री राजन् भरतेन कृतः सह ॥
तहवानय काणियपुरी वाराणमी स्त्राः।
रमणीयां स्या गुर्मा सुप्रकारां सुतौरणाम्॥"

( उत्तरकाण, ४। १५—१०)

(२) "ततः कालीन महता दिष्टान्तसुपनग्मिवान् । विदिशं म गता राजा दयातिने सुपात्मनः ॥ पुरुषकार तद्राजां धाँच महताहतः। प्रतिष्ठाने पुरविरे काणिराजां सहायणाः ॥"

( टत्तरकाल, ६८। १८—१६)

महामारत, दशीगपत्र, ११६ य॰ घीर १२० घ० देखी।

■ Fo-Kwo-Ki, Ch. XXXIV., translated by Z Laidley, p. 310,

## फिर उसकी आगी—

"दियोजनमधोर्ष च तत्त्रीत' पूर्व पश्चिम् ।
यर्ष योजनिक्तीर्ष' दिवयोत्तरतः सृतम् ।
वारायसी नदो यावत् यावन्त् कानदी तु वै ॥"
(१८६ । ३८ – ३०)

शिवपुराणकी सनत्कृतारसंहितामें कहा है—

"चैवागतनचरूल नाहशा सर महता।

करणा नाम तवें व गहासिय सरिश्ता ।" (१५।१११)

वरणा और गङ्गासि (श्रिस) नाम्नो दो नदी उस
चैवको श्रमङ्गत कर जा इबीसे मिन गया हैं।

शिवपुराणको जानमंहिताम किन्ता है,—
"तत्य तेननः सारं पचनीगामकं ग्रम् ।" ( ४८। ८)

## वामनपुराणमं वताया है-

''यो उसी बद्धाल्य पुन्ये सर्वाप्रभवी इन्यवः ।
प्रयाने वसते निन्नं ग्रागणायोति विश्वतः ॥
परणाह्विणात्तम् विनिन्ता सरिवरा ।
विश्वता वरणिये व सर्व पाउदरा ग्रुमा ॥
सन्नादन्या दितीया च चितिय्ये व विश्वता ।
तेत से च सरिच्ये हे लोकपून्ती च वतः ॥
तयोनैध्ये त यो देशस्त्रचितं योगणायितः ।
वे लोक्यत्रवः तीर्यं सर्व पायप्रसोचनम् ॥
न ताह्यं हि गगने न सूर्या न रसातने ।
तवास्ति नगरी पुष्टा खाता वारायसी शुभा ॥"

(११२४--२८)

इस पित्र ब्रह्माण्डके मध्य प्रयागमें हमारे (विण्यु-के) श्रेशंकात श्रवाय पुरुष योगशायो नामचे निरन्तर वास करते हैं। उन्होंके दक्षिण चरणसे सर्व पाप-प्रणाशिनो श्रमद्वरी वरणा और वाम चरणसे श्रिस्त नाम्नो विख्यात हितीय नही नि:स्तृत हुयो है। उन्न उभय नदी कोक्सम्ब पूजनीया हैं। उन्ने मध्यस्यवर्मे योगशायो सहादेवका सर्व पापनाशन विजोक्त मध्य सर्व चेष्ठ तीर्थस्व पचित्र है। स्विख्यात सोचदायिनी पुष्पमयो वाराणसी नगरी उसी स्थानमें विराजित है। वैसा स्थान, श्राकाश, पातान वा भूमण्डल कहीं मिल्लें नहीं सकता। काशीखर्डमें कहा है--

"ऋसिय वरणा यत चैतरचालती कृते॥ वाराणकीति विख्याता तदारस्य महासुने।

चसेय वरणायाय सङ्गर्न प्राप्त काजिका॥'' ( २० । ६८-३० )

सत्ययुगर्मे जिस दिन कामी चित्र रचा करने के लिये मिस भीर वरणा नदी निक जी, हे सुनि! उसी दिनसे काशिका वरणा भीर प्रसि नदीका सङ्गम लाभ कर 'वाराणसी' नामसे विख्यात हुयी है।

किसी किसी पाश्चात्य पुराविद्ते सतमें वरणा श्रीर श्रमिक संध्य रहनेसे ही काशीपुरी वाराणसी नामसे प्रथित हुयी है। किन्तु यह सत नितान्त श्राधुनिक हैं । किन्तु हमारी विवेचनामें काशी नितान्त श्राधुनिक नहीं ठहरती। पुराणकी कथा छोड़ छपनिषद्की बात सानते भी छक्त धाराणिक सत समधिक प्राचीन समभ पड़ता है। यथा,—

"श्वत हि जन्तोः प्राणिष त्रतमाणित रहसारकं द्वत्र व्याचि हे वेनासावस्ती भूवा मीची भवित ; तसादिवसुक्षमेव निवे बेत ; श्विसुक्तं न विसुश्चे त् एवमेबे तद् याज्ञवरका ! स्कोऽविसुक्तः कि कि प्रतिष्ठित इति । वरणायां नाय्याच मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नायीति । स्वीनिन्द्रियकृतान् दोषान् वार्यतीति तेन वरणा भवतीति । स्वीनिन्द्रियकृतान् पाषान् नाथ्यतीति तेन नाशी भवतीति ।" (जावालोपनिवद १—१)

क्स ख्यानपर जन्तुने सरण काल क्द्र "तारक ब्रह्म"
नाम कीर्तन करते हैं। जिस हेतु हसके द्वारा जीव
अस्तत्व लाभकर मोच प्राप्त होता है। अतएव इस
अविसुक्तचित्रमें वास करना एकान्त कर्तव्य है; अविसुक्तको कभी छोड़ना न चाहिये। है याचवर्क्तर!
इसने जो कहा, उसे सत्य समिमयेगा। वह अविसुक्त
चेत्र कहां प्रतिष्ठित है ? वह वरणा और नाभी दो
नदीने मध्य अवस्थित है। किसी को वरणा और किसी
को नाभी कहते हैं ! समस्त इन्द्रियकत दोषराभि
निवारण करने वाली को "वरणा" भीर समस्त इन्द्रियक्रित पाप नाभकरने वाली को "नाभी" कहते हैं।

नावासदीपिकार्मे नारायणने लिखा है-

"कत्तरं वरणायां नामाचे ति यदा स्तान्दे ---

'श्रमौवरणयोर्कध्ये पचलोय' सहक्तरम् । पनरा नरणिक्छित्ति का कथा इतरे ननाः।' वरणानागोशन्दयोः प्रवित्तिनित्ते पृच्छित।"

विद्यंते श्राधिपत्यकाल शाक्यिस्हिने उता वाराणकी प्रदेशके श्रन्तर्गत ऋषिपत्तन स्मादाव नामक स्थानमें जाकर धर्मापदेश प्रदान किया था। (बिलतिवत्तर १५ १०) यहां तक कि खुष्टीय पष्ठ शताव्दके श्रेष भाग चीन-परिव्राजक युयनचुयाङ्ग जब वाराणकी स्थ वीद तीर्थ दर्शनको गये, तब वाराणकी-राज्य प्रायः ३३३ कोस (४००० नि) श्रीर वाराणकी नगरी डेड़ कोंस (१८०१ नि) दीर्घ तथा प्रायः शासकीम (५।६ नि) विस्त्यत थो।

श्रवादशाहकी समय वनारस एक खतका सरकार रहा। श्राईनश्रववरीमें लिखा है—"बनारस सरकारका परिमाण २६८६८ बीघा है। द महल इस सरकारके श्रधीन हैं। प्रधान स्थान श्रप्तराह, बनारस नगर श्रीर उसका सिविहित स्थान वियालिसी, पन्दरहा, कसवार, कतेहर, हरह्या हैं।"

याजन मी बनारस एक खतन्त्र विभाग है। वह याजमदेशवाले लाटने प्रधीन है। एक किमशनर उसपर तत्वावधान रखते हैं। मूसिका परिमाण १८३३७ वर्गन्मील है। पाजमगढ़, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, गोर-खपुर, बसती भीर बिल्या जिला इस विभागने प्रन्तर्गत है। इनमें बनारस जिला ८८८ वर्ग मील विस्तृत है। इन जिलो इत्तरसीमा गाजीपुर तथा जीनपुर, पूर्व याद्यावद पीर दिचल एवं पिसम मिर्जापुर है। प्रधान नगर बनारस (काशीपुरी) है। पाजकल इसका प्रायतन ३४४८ एकर मात्र है। वह प्रचा॰ २५° १८० व्यार देशा॰ ८३° ३८ पू॰ पर अवस्तित है। इक्त नगर दिन्दू जातिन निकट सुपवित महापुर्य पद काशीतीर्थ नामसे परिचित है। युक्तप्रदेशमें बनारस सबसे बड़ा शहर है। प्रवध-क्रेलखण्ड रेलवेका छगन बना है।

<sup>•</sup> Rev. Starling's Sacred City of the Hindus, intro. by F. Hall, p. XVIII; Fürher's Archæological Survey Repts; N. W. P. Vol. II, p. 196.

<sup>&</sup>quot; बीन परित्राजकीत पी-ली-नि-स=वाराणमी है। See Beal's Records of the Western Countries, Vol. II. p. 44 n.

पुरावल - विष्णु घीर ब्रह्माग्ड पुराणके मतसे त्रायु-वंशीय सुहोतपुत्र काश (१) प्रथम राजा थे। उनके पुत्रका नाम काथिराज वा काश्य था । सम्भवतः काथिराज 'कामि' वा काश्यके नामानुसार ही उनका राज्य 'काशी' नामसे विख्यात हुवा है। क्षशिशाजने वाद उनके पुत्र दीर्घतमाने राज्य किया। दीर्घतमाके धन्व नामज एक पुत्रने जन्म लिया था। उन्होंने बहुकान तपस्या कर धन्वन्तरि पुत पाया था। (२) चित्रयराज धत्वन्तरिनं महिषे भरदाननं निकट् शिचालाभ कर भायुर्वेदको भाठ भागमें विभन्त किया । भायुर्वेदको विभन्न जरनेमे ही वह वैद्य नामसे विख्यात हुये। काशिराज धन्वन्तरिके श्रीरसंसे केत्मान्ने जन्म लिया।(३) महाभारतके अनुशासन पर्वम राजा वेतुमान हर्यभ नामसे श्रमिहित हुये हैं। समात्रमः हर्यं खर्क राजत्व काल वाराणसी नगरी वसी थी। (8) उसा समय यद-वंशीय है इयर्क पुर्वोसे काशिराजकी विवादका स्त्रपात इवा । अवशिष्में है हयंत्र प्रत्नोंने घोरतर युदकर हर्य-म्बनी मार डाला । इयम्बने मरनेपर सदेव कामीके सिंहासनपर बैठ राज्य पालन, करते रहे। है इय लोग फिर भी जान्त न इये। छन्होंने पुनर्वार जाकर सुदेवको मार यथास्थान प्रस्थान किया। सुदेवकी प्रव महात्मा दिवोदासनी(भ)पिखराच्य पाया। उस समय काशोकी राजधानी वाराणसी गङ्गाके उत्तर घीर गोमतीकी दिचण कूलपर स्थापित थी। दिवोदासने शत्के भयसे राजधानीको सुदृढ किया। ( महाभारत प्रत्यासन, ३० थ०)

हरिवंश, पद्म मत्सा श्रीर ब्रह्मा ग्रह पुराण के मतसे दिवीदास के पूर्व है हय वंशीय राजा भद्र श्रे खाने वाराण सीको
प्रधिकार किया था। पीछे दिवीदास ने उन्हें मार बहुकष्ट से पिछरा ज्य छोड़ा किया। उस समय निकु भा के
ग्राप श्रीर ही मक्त राज्य से उत्यात से महास स्टिंश्या जिना वाराण सी स्तश्यो एवं जनश्र ज्या यो यो।
उसीसे दिवीदास गोमतीतीर एक नगर बसा राज व करते रहे। श्रे है इय वंशीय भद्र श्रे खा दुर्द म नाम क एक प्रत्र था। राजा दिवीदास ने बाल क समभ उसे
छोड़ दिया। काल क्रम से वही बाल क है इय वंश का उत्तराधिकार पा प्रवत्न पराक्तान्त हो गया। उसने
दिवीदास को जीत वाराण सीको श्रिषकार किया।

दिवादासके श्रीरस श्रीर हवदतीके गर्भें पतदेन प नामक एक महावल वालकन जन्म लिया था। उसने राजा दर्दमको युद्धमें. जीत काशीराज्य प्रधि सार किया। कीपीतकी ब्राह्मण उपनिषत्में प्रतदंन एक परम याजिन राजा कहे गये हैं। वह रामवन्द्रने समसाम-यिक थे। रामायण उत्तर कान्छ ४ ११५ १० प्रतदेनके प्रत वत्स रहे। उन्हें लोग ऋतध्वन श्रीर अवलयाख कहते थे में परमज्ञानधीला तत्त्वदर्धिनी मटालुसा उसकी पत्नी रहीं। मदालसाने गर्भसे वसने अनुने नामक प्रवने जना लिया अनुकेंने राजत्वकान काशीराज्य अति विस्तत उन्हों सहाताने यापावसानमें चे सक नासक राच्छको सार फिर वाणारसी नगरीको प्रतिष्ठित भीर परम रमणीय वेशमें सिक्कत किया । श्रम्किक पीके पुत्रपरम्परामें सन्तति, सुनीय, चेम, सुनेत, धमेंनेत. सत्यकेतु. विभु, स्विभु, स्क्तमार, घृष्टकेतु (यह कुर-चे तपर कुरुपार्डव युडमें उपस्थित थे ) \*\*, वेगा होत. भर्ग श्रीर भाग भूमि राजा हुये। वह सभी 'कारख' वा 'काशिय' नामसे विख्यात हैं । परपृष्ठमें पुराणोत काणिराजीकी एक तालिका दो गयी है-

<sup>(</sup>१) भागवतकी मतानुसार सुद्दोवकी प्रव काया चीर कायाकी प्रव काणि थे। (८।१७।३) किन्तु हरिवंश चीर ब्रह्माण्डपुराणकी मतसी सुन-द्दीवकी प्रव काण चीर समसे प्रव काया थे।

<sup>(</sup>२) विणा (४। ८।२।), भागवत (८।१७।५) श्रीर गरूड़ पुराण (१४२।१०)-ले मतसे धननिर दोर्घतमाले पुत्र घे। किन्तु इति था (२८ अ०) श्रीर ब्रह्माण्युराणके मतसे दोर्घतमाले पुत्र धन्न श्रीर धनके पुत्र धन्नकरिये।

<sup>(</sup>३) ''तस्य गेडे समुत्यत्रो देवो धन्नन्तिस्ता। काशिराज्ये महाराज: सर्व रोगप्रणागनः॥ २१॥ षायुवे दं भरदाजयकार स भिषक्तियम्। तमष्टधा पुनर्श्वस्य जिष्येभ्य: प्रत्यपास्थन्॥ २२॥ ( ब्रह्माख्युराष्य ) देशो धन्नन्तिस्त्रस्यात् केतुमांय तदात्मजः।'' (गरु३पुराष १४३। १ (४) इर्ध्यके कथाप्रसद्धमें सर्व प्रथम वाराणसीना एक्ने ख है।

<sup>(</sup>भारत चतु० ३० ४०)

<sup>(</sup>५) विषा, ब्रह्माण, गर्ड और सागवतके सवमें दिवीदास भीभरयके प्रत्ये।

<sup>\*</sup> काणिराज दिवोदासका नाम ऋग्वेद श्रोर ऋग्वेदांनुजमिब शर्मे देख पड़ता है। किन्तु सन्देह है—दोनों एक व्यक्ति ये या नहीं।

र्ग महामारतके मतानुसार दिवोदासके ग्रीरस श्रीर मावनोक्षे गर्भेसे प्रते-र्दनका जन्म चा ( उद्योगपर्व ११६ श्र-०) र्म मार्कग्डेयपुराधर्मे २० से १६ श्रध्याय पर्य न कुबलवाश्र-चरित है। उसके भागे १० श्रध्यायमें श्रवर्क-चरित वर्षित दुवा है।

<sup>\*\*&</sup>quot;भ्रष्टकेत्य कितानकाणिराजय वीर्यवान्" (भगवदगीता १।५)

पुरुदवा श्रायु नहुष चत्रवह ययाति सुहोत यदु १ काश सहस्रजित २ काशिराज . यतजित् ३ दीघंतमा हैप्रय ४ धव घर नेत्र ५ धन्वन्तरि कुन्ति (कोतिः) ६ केतुमान् ( इये छ ) सम्बय (साइध्वि) ७ भीसरय महिषान ८ दिवोदास द्भद्रश्चे ख ११ प्रतदेन **१**• ददम १२ वत्स १३ अलवें १४ सम्रति वा सम्तति १५ सुनीय १६ घम १७ सुनेतु १८ धमकेत् १८ सत्यकेत २० विसु २१ सुविभु २२ सुकुमार २३ ष्टष्टकेतु २४ वेगाहोत . २५ भग \* २६ भागभूमि

\* काशीम राजल करनेवाली राजावींके पूर्व १। ९ इत्यादि संख्या दी सबी है। नद्वाराडपुरायमें निखा है कि कागवंशीय २४ राजाशोंने राजल किया या कि किन्तु इमका कोई विवरण नहीं मिलता भाग भूमिके पीछे कीन राजा इवा।

बुद्देवने समय वाराणामीमें ,देवदत्त नामक एक राजा रहे।

मस्मवतः वीद्धमें वटने पर काशीराच्य मगध-राजिके हाय लगा।

ब्रह्माग्डपुराणमें भी वताया है—

''चष्टाविंशक्ततं भाष्टाः प्रायोताः पच ते नृताः। हता निर्पायमः कृत्सं शिग्रनागे भविष्यति। नाराषसां मुर्तस्थापा श्रीर्माति गिरिव्रजन्।"

( उपोदवातपार, ३४ %०)

श्चनन्तर प्रद्योतवं गें य पञ्च प्रत एक सी श्रहती स वर्ष राजत्व करंगे। उसके पीके शिश्चनाग उनका निखिन यश: प्रत्य पूर्वे क राजा होंगे। वह वारा-यसी राज्यमें स्वीय पुत्रको संस्थापित कर (सगध-राज्यस्थित) गिरिव्रजको चले जायेंगे।

वीद यन्यमें काशीराज ब्रह्मदश्त हैनाम मिलता है। किन्तु यह मालूम करनेका उपाय नहीं किम ममय उन्होंने राजत्व किया था। सगध्राजगणके अधीन हुवा। उस राजवंशके मध्य केवल वालादित्यके पुत्र उकटादित्यका नाम मिलता है। अ अनुमान दें समम यताब्दको वह काशीके राजापन पर मारुट थे। उसके पीछे काशी सम्मवतः कनीजराजके शासना धीन हुयी। दें दशम शताब्दको कलजुरि और पाल वंशीयोंने मिल कर कनीजराज्य शाक्रमण किया था। उस समय काशीराज्य गीड़वाले पालवंशीय राजावोंके श्रव्धकारभुक्त हुवा। काशीके पालवंशीय राजावोंके श्रव्धकारभुक्त हुवा। काशीके पालवंशीय राजा सभी वीद्यभाविकस्वी थे। उनमें गीड़ाधिप महीपाल हो काशीके उधम राजवंशीय राजा रहें होंगे। वाराणसके निकटवर्ती सारनायमें महीपाल

p. 246.

 <sup>&#</sup>x27;कारे वास्तु चतुर्वि'गदछ।विंशत् तु ईव्ह्याः प्र'

<sup>(</sup>सहा २०२। १४)

<sup>+</sup> Fleet's Inscriptions of the Early Gupta Kings,

राजनी १०१३ विक्रम संवत् (१०२६ ई०)-को प्रदत्त एक प्रिलालिप मिली है। सम्हीपालके पीछे उनके पुत्र स्थिरपाल श्रीर वसन्तपालकी (१०८३ ई० तक) राजत्ववाल भी काशी बीख पालींके श्रधिकारमें रही। ११८८ ई० की कनीजराल जयचन्द्रके पराभृत होने पर शहाबुद्दीन् गोरीने वाराणसीके श्रभमुख याता की। उन्होंने प्रायः सहस्ताधिक हिन्दूमन्दिर तोड डाले।

श्रवावर वादगाइक समय मिर्जा चीन जिलीच बनारसके फीजदार थे। उस समय काशी इलाहाबाद स्वैके श्रधीन थी। श्रीरङ्ग जीवने वाराणसी वदन कर "सुहमादाबाद" नाम रखा था। उनके परवर्ती सुमन-मान ग्रसी शीर श्रवधके नवावकी सनदीमें वाराणसी-का नाम मुहमादाबाद मिलता है।

र्पं सप्तदग प्रताब्दके प्रेष भाग प्रवधकी स्वेदारी प्रधीनरहते भी वाराणसी एक स्वतन्त्र राज्य कडनाती यी

दिल्लीके बादशाह मुहन्मद शाहने हिन्दुवोंके पवित्र-ख्यान वाराणमीको हिन्दू राजावींके ही ग्रधीन रखना चाडा था। उसीके अनुसार उन्होंने १७३० ई॰ की वाराण्मीसे पांच कोस दिचण अवस्थित गङ्गापुर ग्राम-के जमीन्दार मनसारामकी 'राजा' उपाधि प्रदान बिया। उनके पुत्र वंलवन्त सिंह १७४० ई॰ की पित्र-राज्यके अधिकारी ही पुरख्भूमि वाराणसीके सिंहासन पर बैठे थे। १७४८ ई॰ को सुइमाद गाइ सर गये। उनके पुत्र श्रहमदशाइने सफदर जङ्गको वजीरका पद शीर अवध प्रदेश दिया था। उसी समय वारा-णधी अवध स्वेते अन्तर्गत हुयी। बलवन्त पर सफदर जङ्ग हिष्ट पड़ा थो । उन्होंने बलवन्तका परिचय श्रवधके श्रधीन किसो सामान्य जमीन्दारकी भांति देनेकी चेटा की । उस समय बलवन्तने अपनी साधीनता बचानेके लिये यथेष्ट चमताके साथ साइस ंदिखाया या। १७५३ ई॰ को मफदर हैं जङ्गकी सरने पर उनके पुत्र गुजा उद्-दीना स्वेदार इये। उन्होंने भी े पितांके प्रमुवर्शी वन वसवन्तकी पदमर्यादा खर्व करने की विशेष चेष्टा चलाशी थी। उसी समय बलवन्तर्न

नवाबकी करालकवलसे राज्य रचा करनेके लिये राम-नगरमें एक सुदृढ दुगे बनाया। उसके पीछे बालम गीर वाद्याहके राजत्व काल उनके पुत्र सुहमाद प्रकी विद्रोही हो श्रवधके स्वेदारसे मिल गये। उस समय मीरनाफर वङ्गानके नवाव थे । मुहमाद प्रली भीर शुजा-उद्-दी जाने सीरजाफरकी पदच्यत कर बङ्गाल प्रधिकार करनेके लिये पटनाके प्रभिमुख यात्रः को । १७५८ ई॰ को मोरनाफर यङ्गरेजी संन्यके साहाय्य-से ग्टनाके चित्रमें उपस्थित हुये। दूसरे वर्ष ग्रजा॰उद-दीनाने फिर बङ्ग विजयका उद्योग नगाय। या । उस समय मीरजाफरने बनवन्तसिंहसे सहायता मांगी। राजा बलबन्तसिंहने सैन्य द्वारा उन्हें यथेष्ट सहायता दो थी। फिर बङ्गासकी नवाव और बलवन्तसिंह की सिख हो गयो । उसी सिखने धनुसार बङ्गेखर बल-वन्त सिंइकी खाधीनता बचानेकी विपद्काल मदद करने पर प्रतिश्चन हुये। १७६४ ई॰ की २६ वीं दिसम्बरको दिल्लोके बादगाह शाह शालमने ईप्ट-दिख्डिया कम्पनीको वाराणसी राज्य प्रदान किया था।\* गुना-उद्दौलां सिस होने पर १७६६ ई॰ का ईष्ट इण्डिया कम्पनीने बाराण्मी राज्य श्रवधके नवाव-की सौंप दिया । उसी समय बनवन्तसिंह मृटिश गवरमेग्टके मिवराजा कहलाने लगे । बीचमें शजा-उद दीलाने बलवन्तसि इको **इ**तसर्वेख चेष्टा की घी। किन्तु देष्ट इण्डिया कम्पनीके बलवन्त-िं इका पच लेने पर उनकी प्रामा पूर्ण न हुयो । १७७० ई॰ की २२ वीं भगस्तकी वलवन्ति हिंकता स्वर्गवास इवा। उसके पीक्ते उनकी एक चित्रया रमणी-चैति । इने राजिस इसिन अधिकार के गर्भजात किया। १७७३ ६० को ६ठीं सितस्वरको प्रवधकी नवाबने चेति धिंडका एक सनद दी थी। १७०५ ई॰ की २१वीं मईसे वाराणकी छटिश गवरमे एटके श्रधीन इयो। उसके अनुसार १७०६ ई० की १५ वीं सईको चैति चिं चन विदिश गवरमे गृहसे फिर एक सनद पायी। उदी समय युरोपमें फरासीसी विम्नव हो गया। सनदनी

<sup>·</sup> Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 140.

Aitchison's Treaties etc. ol

भनुसार युद्वव्ययनिर्वाष्ट्री गवरनर जनरन वारन इष्टिष्टमने चेत्सिंहसे उनके देय वार्षिक करको छोड ५ लाख रापया ऋधिक मांगा । प्रथम चेत्सि इने ५ नाख रापया दिया या। दिनीय वर्षे दुमी प्रकार प् लाख देनेका समय आने पर चेत्सि इने वृटिग गव-रमेण्डमे क्रक मोइनत मांगी। उससे वार्न हेटिङ्स उनसे अनुद ही ससन्य काशी जा पहुंचे । चेत्सिंह निरुपाय ही त्रात्मरचार्य राजधानी क्रीड भाग गये। (१८१० ई० की खालियरमें उनका सत्य इवा।) चित्सि इने भाग जाने पर वजवन्ति एं इको कन्याने वारन हिष्टिङ्ग भसे काहला भेजा कि वह बलवन्तिसिंह-की एक मात्र कन्या हैं भौर छनका पुत्र ( बलवन्तका दी हित्र ) सहीपनारायण ही राज्यका प्रक्षत उत्तराधि-कारी है। हेष्टिङ्गसने सहीपनारायणकी वाराणसीका प्रक्षत राजा बना दिया। १७८१ ई. की १४वीं सित-स्वरकी सद्वीपनारायणने वृद्धिय गवरमेण्डमे वाराणमी जमीन्दारीकी सनद पायी थी। राजा महीपनारायणक स्वर्भवासी होने पर सहाराज उदितनारायण्ने पिल-सिं हासन लाभ किया। १८३५ ई० की छिदितनारायण भी खगैगामी इये । उनके स्नातुष्प्रव ई खरीप्रसाद-नारायण राजा बने थे। वह एक कवि श्रीर गिल्पी रहे। उनके खहस्तनिर्भित विविध हस्तिदन्तके कारकार्य रामनगरके राजभवनमें विद्यमान हैं। १८८८ ई॰ को धन्होंने परलोक गमन किया । **भाजकल उनके** पुत राजा प्रभुनारायण चिंच वाराणसीकी जमीन्दारीका खल भीग करते हैं।

तीर्यं विवरण ।

काशी वा वाराणसी नगरी बहुत प्राचीन कालसे हिन्दुर्वोका श्रतिपवित्र तीर्थं कही जाती है। सहाभारतमें लिखा है,—

"वाराणसी जा व्रषभवाष्ट्रन महादेवका अर्घन श्रीर कायिलाक्रदमें स्नान करनेसे राजस्य यक्कका फल मिलता है। उसकी पीक्ट श्रावसुक्त तीथ पहुंच देवादि-देव महादेवका दर्भन करनेसे ब्रह्महत्याज्ञनित पाप्र कृट जाता श्रीर वहां प्राणत्याग करनेसे मोज पाता है।" (च्योगपर्व, ८४ पर्वा) महाभारतके एक विवरण पाठसे वाराणसी श्रीर श्रवसुक्त दो स्नतन्त्र परस्पर

निकटवर्ती तीर्यं समभ पड़ते हैं । गिव, मसा, कूर्र गरुड़ धीर लिङ्ग प्रस्ति पुराणिक मतम कागीका हो अपर नाम अविमुक्त है । किन्तु महाभारतर्त्र दो खतंत्र तीर्यं कड़नेका कारण क्या है ? कागीखण्डमें विखे-खर श्रीर अविमुक्तेश्वर नामक स्तत्व गिवलिङ्गका विवरण दिया है । सम्भवतः अविमुक्तेश्वर लिङ्गके विराज करनेका स्थान ही श्रविमुक्ततीर्थं नाममें स्थात या। वस्तुतः श्रविमुक्ततीर्थं वाराणमीके ही श्रन्तर्गत है।

इरिवंशमें सहादेवके वाराणमीगमनका विषय इस प्रकार लिखा गया है—

"राजपि दिवोदाम महामसदिगाली वाराणमी नगरी पाकर सुखुषे वहां रहने लगे। उस समय देवा-दिदेव दारपरिग्रह कर खगुरानयमें वाम करते थे। महादेवके श्राज्ञ।नुसार उनके पारिषद नाना उपायसे भगवती पार्वतीको रिमाने लगे। देवी पार्वती बहुत ही सुखी हुयों। किन्तु उनकी जननी मेनकाकी श्रच्छा न लगा। वह प्रनिक समय उभयकी निन्दा कर कहती यों-पार्वति ! तुन्हारे खामी पारिषदगणके महित विचार-भाचार-अष्ट श्रीर दरिद्र हैं। उनमें क्रक भी गीलता देख नहीं पड़ती।' एक दिन खामीकी निन्दा सुन देवी पावती स्त्रीखभाववशतः क्र द ही गयीं। किन्त उस समय मातारी मनका भाव छिपा ईपत् इंस पडों। फिर छन्होंने महादेवके पास जाकर विषस वदनसे कहा था-'देव! श्रव इस यहां न रहेंगी। इसे श्रपने भवन ले चलिये। उस समय महादेवने एक वारी सकल लोकको निरोचण किया। भवगेषको पृथिको पर ही वासस्यान निर्णय कर सिष्ठचेत्र वाराणसी नगरीको चुना था। किन्तु उमे दिवादाम द्वारा प्रवि-क्तत सीच उन्होंने स्तीय पारिषद निक्तमासे कदा-'वस्स! वाराण घीपुरी जाकर की ग्राच क्रम से जनशूत्व करी। किन्तु सावधान! सहाराज दिवीदास मित पराक्रान्त हैं।

"निकुमने वाराणधी नगर जा अग्हुक नामक किसी नापितको खप्रमें दग न दे कहा या—'देखी! तुम इस नगरीके प्रान्त भागमें कोई स्थान निर्दंश कर-इमारी प्रतिमूर्ति स्थापन करों। इस तुम्हारा भक्षा

करेंगे।' रावियोगमें उत खप्न देख उसने दूमरे दिन महाराज दिवोदासको सब बत्तान्त जा सुनाया। फिर उसने नगरके द्वारपर निकुचाको सृति स्थापन कर उत विषय नगरकी चारोदिक घोषणा किया फिर महा-समारोइसे गणपति निक्तमाकी पूजा श्रीने लगी। गणि-खर पुतार्थीको पुत्र, धनार्थोको धन, त्रायुपार्थीको श्रायु, यडां तक कि लोगोंको सुच मांगा वग्दान देते घे। किसी समय दिवीदासके आदेशमें महिषी सुयगा-ने विविध उपचारचे गणपतिको पूजा श्रीर श्रंतमें पुत्र-सामका वर मांगा। उनके वार वार जा कर यथाविधि श्चरंना पूर्वें पात्र कामना करते भी निकुम्भने स्टीय श्रमिष्ट सिडिजी निमित्त वरदान न दिया। उसी प्रकार दीर्घकान निकल गया। निक्रमके पाचरणसे दिवी-दाम विगडे शीर कहने लगे- 'यह भूत हमारे ही सिंहहारपर रहता है। नागरिकोंपर सन्तृष्ट हो जन शत वर देता, किन्तु किसनिये इससे सुख फीर लेता है ? इसने व्याय हो महिषीहारा पुत्र प्रार्थना किया, किन्तु, शासर्थ । कतन्त्रने इसकी वर प्रदान न किया । पतएव श्रव इसकी पूजा विधेय नहीं। विशेषत: इसारे श्रिवकारमें किर वह किसी प्रकार पूजा न पायगा। इस दुरात्माको स्थानभ्रष्ट कर देंगे।' ऐसा ही स्थिर कर राजा दिवीदासन गणपितका वह स्थान तीड़ डाला । निकुसने प्रायतन ट्टा देख राजाकी प्रसि-सम्पात किया-'तुमने निरपराध हमारा स्थान नष्ट किया है। इसलिये तुन्हारी यह पुरा निखय प्रभी शून्य हो जावेगी।' निकुक्त उस प्रकार श्रमिशाप दे महादेवकी निकट पहुँच गये। उधर निक्किको अभि-शापसे वाराणसी जनशून्य हुयी। दिवीदामने गीमती-तीर राजधानी बनायी थी। फिर महादेव उसी श्रुन्थ वाराणमी नगरीमें श्रावाम निर्माण कर देवीके साथ परम सुखसे विचार वारने लगे। किन्तु वच स्थान देवी-को प्रीतिकर न हुवा। श्रवशिपको उन्होंने सहादेवसे कडा 'इस (जनशुन्ध) पुरीमें इम रह नहीं सकतों।' महादेवने उत्तर दिया—'इम स्थानको इम नहीं कोड़ेंगे। यह इमारा अविमुत्तग्रह है। इस कहीं दूसरी जगह नहीं जावेंगे। तुन्हारी दक्का हो, चली जावो।' विपुरान्तक सहादेवने खर्यं वाराणकोको अदि-मुत कहा है। इसीसे वह अविमुत नामसे विख्यात हुयी है। वाराणसी इसी प्रकार श्रमिशप्त हो श्रविसुत कंइलायो। वहां सर्वेदेवनमक्तत महेखर सच, वेता भीर दापर तीन युगर्से देवीके साथ परम सुखसे वास करते हैं। कलियुग श्रानेसे वह श्रन्ति हो जाती है। किन्तु महादेव उसको परित्याग नहीं करते।"अ

काशीखाडमें निखा है—''देबदेव सहादेव त्रह्माके वास्त्र प्रतिपालनको लागी छोड मन्दरपनत पर ना वार रहे थे। सहादेवके गमन करने पर समस्त देव-भी मन्दर पर्वत पर उपस्थित इये। महादेव वहां जाकर त्रप्त हो न सके. उनके मनमें कायोका विरद भड़क उठा। उस समय वाराणसी महाराज दिवीदास-की राजधानी थी। तपस्थाने वनसे बन्होंने समस्त देवगणका रूप धारण किया या। इसलिये देव उनकी स्ति श्रीर भजना करते थे। यसर भी सबदा उनके स्तवर्म लगे रहते थे। उनके समान धार्मिक नृप उस समय कोई न था। दिवोदासका ही अपर नाम रिपु-ख्रय या। १

"मन्दरपर्वतपर महादेवने काशीका विरह उप-स्थित होनेपर देखा कि राजा दिवोदासको किसी प्रकार निकाल न सकनेसे वाराणसी लाभ होता नथा। प्रथम उन्होंने ६४ योगिनीको काशी भेजा था। योगिनी काशी जाकर परमधार्मिक दिवीदासकी स्वधर्मभूत कर न सकीं। सुतरां उनके काशी जानेका सहेश्य प्रस-फल इवा। वष्ट मणिकणिकाको सन्मुख रख काशीमें रइने लगीं ए जुक दिन वीतने पर महादेवने देखा कि योगिनी सोटी न थीं। फिर उन्होंने अत्यन्त उला-िएटत हो सुर्यंको मेजा। सुर्यं काशी जाकर धार्मिक

Vol. IV. 159

महात्खुराणके उपोदवातपादमें महादेवके बाराणको आगननका ं विषय ठोक इसी प्रकार लिखा है, किन्तु पुराणानारमें कुक सतमेद खिंदत ष्टीता है। एकास गन्दमें विखन विवरण देखना चाहिये।

कामोखाउमें ४३मे ५८ प्रज्यायके मध्य दिवीदाम् रिपुत्रयको अनेक क्या दिखी है।

वह स्थान त्रानकत चौस्ट योगिनो ता घाट कहाता है।

दिवीदासका कोई किंद्र निकास न सके। वहां वह ः काशीकी सायामें विसुग्ध हो रहने लगे। योगिनोगण-की भांति सूर्य भी लौटेन घे। उस समय महादेवने अपने गणधरको पूर्वकी भांति उपदेश देकर काशी मेजा। वह भी वहां जाकर काशीकी विमोहिनी शिता-चे विसुग्ध हो गये शार योगिनीगणको भांति दिवोदा-सका श्रनिष्ट साधन कर न मके। इधर सहाटेवने छनका कोई संवाद न पा विशेषतः काशीके विरष्टसे श्रस्थिर हो गणेशको प्रेरण किया। गणपतिने काशो जः हुड दैवज्ञका वैश बनाया था। फिर वह कागीवामी-की भाग्यलिपि गणनाकर सबको विस्तयाभिभूत करने श्रीर यह कहते हमने लगे कि काशीमें रहनेसे लोगों को घोर प्रनिष्ट भोलना पड़ेगा। वह दैवज्ञ की बातमे काशीवासियोंको भय हुवा। फिर बहुतसे लोग काशी क्रोडने लगे। क्रमशः वृद्ध दैवज्ञ को शद्भत गणना कथा दिवीदासके अन्तःपुरमें पहुंची थी। इसी प्रकार गण-पतिने राजाके अन्तः पुरसे प्रवेश साभ किया। फिर वह भाग्यगणना द्वारा राजमहिलाके भृद्यमें विम्बास चपनाने लगे। कपटी दैवन्नने राजीगणके सध्य क्रमणः महासमान लाभ किया था। राजमहिला प्रमाचात्में राजासे उनके गुणकी वह्विध प्रशंसा करने सगी। किसी दिन राजाने वह दैवज्ञकी बोना बहुतसी वातें पूछी थीं। दैवज्रक्षी गणपतिने नानाप्रकारसे राजा-की मनीसुम्ध कर कड़ा-'महाराज! उत्तर देशसे एक ब्राह्मण श्रापके निकट श्रावेंगे। वह जो कहें, श्राप चरे सब तोभावसे पालन करें। इससे आपके सकल विषय सिष्ठ श्रींगी।

"इधर मंदरासीन महादेवने गणनायका विलख देख विष्णुके प्रति साग्रष्ठ दृष्टिनिचेष किया था। फि हन्होंने भने क कथा उपदेश कर हनसे कहा—'ह विष्णी! देखी भन्यान्य व्यक्तिकी भांति तुम भी काशीम भाचरण न करना।' विष्णु यथोचित उत्तर दे हृष्ट मनसे काशीकी चलते हुये।

विणान बच्चीके साथ काशी जा काशियासियों को मायासे विसुग्ध किया था। उससे प्रधिकांग सोग स्वधमें चात होने स्वी। दूसरे दैवज्ञके उपदेशसे रिप्र

खय दिवोदासको मंसार-वैराग्य उपस्थित इवा। वह उस ब्राह्मणको प्रतीचा करने चगे। त्रष्टादग दिवस विण्यु ब्राह्मण्के वेशमें दिवोदासके समीप उपस्थित इये। महाराज दिवोदामने श्रमिरेत ब्राह्मण्के दर्गनसे परम प्रानन्द नाभ किया था। उन्होंने ब्राह्मणवरकी सम्बोधन कर कहा-'हे दित्रोत्तम! वहदिन राज्य-भारके वहनसे इस लान्त हो गये हैं। इसारे सनमें संसारवैराग्य उपस्थित इवा है। श्राज प्राप इससे जो कहेंगे, इस वही करेंगे। ब्राह्मणकृषी विशान राजा-की नाना प्रकार उपदेश दे कहा- 'सहाराज! यही एक वहा टीप है कि प्रापने विखनायको काशीसे द्र कर दिया है। यदि इम सहापापको ग्रान्ति चाहैं, नी आप काशीमें शिवनिङ्ग प्रतिष्ठा करें। एक शिव-निङ्को प्रतिष्ठासे सहस्त अपराध विनष्ट होते हैं। महाराज दिवोदासने ज्येष्ठ एव समञ्जयको राज्यमें श्रमिषित कर संसारका संस्व कीडा या । उन्होंने विष्णुके बादेशानुमार गङ्गाके पश्चिम तटपर एक शिवाल्य वनवा उसमें दिवोदामेश्वर नामक शिवनिङ्ग प्रतिष्ठा किया । मप्तम दिवस शिवदृतपरिवेष्टित च्योति-मैय रथ जाकर उपस्थित हुवा । महाराज रिपुच्चय उस पर बैठ खरीकी चली गये। इनी प्रकार महाला दिशोदासका निर्वाण हुवा । उसके पीके महादेव देवी पावतीकी माथ फिर भपने प्रियचेत काशी-धाममें पहुंच गये।"

काशोखण्डके विवरण पाठमे ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि प्रथमत: वहां ब्राह्मण्डममें प्रवत्त्र था। उसन् के पीछे बुद्धदेवके श्रम्युद्ध श्रीर दीद राजाशों के श्राधिपत्थप्रभावमें वाराणमीसे हिन्दूधमें एक वारगी ही विज्ञ हो गया, यहां तक कि वाराणमी धाम बीद-तीर्थ कहलाने लगा। श्रवशिवकी राजा रिपुञ्चयके राजत्वकाल शाक्त, श्रेव, मीर, गाणपत्य श्रीर वैण्यव क्रम्य: प्रवल पड़ गये। वैण्यव द्वारा काशोमें वीहधमें श्रयवा बीह-श्राधियत्य तिरोहित हुन्ना या। यह विषय प्रमुद्ध क्रमसे कागीखण्डमें लिखा कि काशिरान रिपुञ्चय दिवोदासके असमय काशोमें वीहधमें प्रवह है। यथा—

यह दिवोदाम महामारत चीर पुराणो त प्रतर्दन के पिता दिवोदाम शिक्ष य

तत्त्व सौगतं ६पं शियाय त्रीपतिः खयम् । त्रतीव सुन्दरतरं वै लोकासापि मोहनम्॥ ७२ ॥ योः परिवाजिका जाता नितरां सुमगाङ्गतिः ।..... ततः प्रीवाच पुखातमा पुख्यकौर्तः म सीगतः। शिष्यं विनयकीति तं महाविनयम्पणम् ॥ ८१ ॥ न्वया विनयकोते<sup>र</sup> यो घरें: पृष्टः सनातनः । वस्यास्यह्मश्रीयेक भ्रत्यव तं महामते ॥ ५२ ॥ यनादिसिद्धः संसारः कर्व कर्मविवर्णितः। खरं प्रार्ट्भवेदिय खयमेव विजीयते ॥ ८३ ॥ ब्रह्मादिसम्बपर्दनं यावहे इतिक्यनम् । श्रात्मे वैतियरसव न दितीयसदीशिता॥ ८४॥ ईही यदासदारीनां सकालेन विलीयते। वहादिमशकानामां स्वकातात्तीयते तथा॥ ६४॥ विचार्रमाणे देहिमित्र किशिद्धिकं कचित्। चाहारी सैदुनं निद्रा भग्नं सर्व यत् समम्॥ ८६॥ वसादिकीटकाकानां तथा मरणती मथम् ॥ ८३ ॥ सर्वे तनुभृतस्तुत्वा यदि बुध्या विचार्यते । इटं निश्चित्व केनापि नी हिंस्य: कीऽपि कुविचत् ॥ ६८ ॥ श्रहिंसा परसी धर्म दहीक्त: प्वमुरिभि: ! तसाम हिंमा कर्तव्या नरेर्नरकभीविभेः ॥ ८०॥ हिंसकी नरकं गच्छेत स्तर्ग गच्छे दहिंसक: ॥ ८८॥ मुख्य भूज्यमानेषु यत्याहे इविसर्जनम् । चयनैव परो में ची न मोबीऽन्य: क्वित पुन: ॥ १०६॥ वासनासहितको शसमुच्छे दे सति भ्रवम् । विज्ञानी परमी मीची विजेयसत्त्व चिनकैः ॥ १००॥ प्रामाणिकी सुतिरियं प्राचाते वेदवादिमि:। न हिंखात् सर्वे तानि नात्या हिंसा प्रवर्तिका ॥ १०८॥ श्रियोमीयमिति या सामिका साइसतामिङ । न सा प्रमार्थ जातृषां पश्चालकानकारिका ॥ १०८॥" (काशीखण्ड ५८ भ )

भगवान् श्रीपितने परममोहन होगत (वीह) रूप श्रीर लच्नी देवीने भी हही समय परम मनोहर परिव्राजिका रूप धारण किया। ... पुर्ण्यकीर्ति नामक वीह परिव्राजक रूपधारी भगवान् श्रपने प्रिय शिष्य विनयभूषण विनयकीर्तिको सम्बोधन कर इस प्रकार निज धर्म व्याख्या करने लगे—'हे विनयकीर्ते! तुमने सनातन धर्म विषयक जो सकल प्रश्न किये, हम श्रीप प्रकारसे उनका हत्तर देते हैं। तुम सुनो। यह संसार भनादि है। इसका कोई कर्ता नहीं। यह स्वयं चलान श्रीर विलीन होता है। ब्रह्मादि स्तस्व पर्यन्त जितने देही हैं, एक श्रहितीय शाला ही उन सवका ईखर है। उससे खतन्त्र अन्य किसी सप्टाका अस्तिल समभ नहीं पड़ता। इमारा यह देह जैसे कालवग विकीन होता, वैसे ही ब्रह्मादि देवगणसे मधक पर्येत सक्त प्राणियोंका देह ख स्व निर्दिष्ट कानके अनुसार विस्तय पाता है । विचारपूर्वंक देखनेसे जीवगणकी देइमें परस्पर किसी प्रकार न्यूनाधिका नहीं भाता । कारण सर्वेत्र सर्वेदेहमें श्राष्टार निट्रा श्रीर भय सम भावसे विद्यमान है। इसे जिस प्रकार सरण भय रहता, उसी प्रकार ब्रह्मादि कीट पर्यन्त सकल देह-धारीको सरना पड़ता है। बुडिपूबेक विचार करनेसे यह स्थिर होता, कि मक्तन प्राणी समान हैं। सुतरां वही करना चाहिये, जिममें किसी प्रकार प्राणिहिंसा न हो। पूर्वतन पण्डितोंने कहा है—"महिंसा परस धर्म है।" इसी कारण नरकभीत पुरुषोंकी कभी प्राणि-हिंसा करना न चाहिये। हिंसाकारी भीषण नरकर्म गमन करते हैं। प्रहिंसक व्यक्ति खर्ग पाते हैं। भीग करते करते टेह विमुजनका नाम ही परम मी व है। एतद्भित्र अन्य कोई सोच नहीं होता । वासनाकी साय पश्चविध क्लोयका समुच्छेद होने पर विज्ञानका नाम ही ययार्थ मोच है। तत्त्वज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही निश्चय करते 🕏 । वेदवादी यह प्रामाणिक श्रुति कीतंन करते हैं - 'समस्त भूतगणकी हिंसा करना न चाहिये हिंसाप्रवर्तक कोई स्ति प्रामाणिक नहीं। 'स्रिनिषी-मीयमें पशुक्त्या करना चाहिये' इत्यादि जो खति है. वह नेवस प्रमाधुवोंको भान्ति बढानेको है । विद्वान पण्डित उसको प्रमाणको भांति स्त्रीकार नहीं करते।' इत्यादि ।

काशीखण्डमं काशीवासियांको मोहित करनेके लिये विण्युके वीडक्ष्य परियहको कथा लिखी रहते वस्तृतः इसमें कोई सन्दे ह नहीं कि वह रूप क वर्णना मात्र है। उत्त प्रस्तावने इतना ही अनुमित होता किसी समयमें काशीमं वीडधर्मावस्वियोंने प्रवस हो हिन्दूधर्मकी अवमानना की थी। सम्भवतः रिपुल्लय दिवोदास भी प्रथम बीड रहे। काशीखण्डमें सिखा है, "संसेविष्णामर्हे राजन्नसुरास्तां स्ववेभवैः॥ २०॥ वयं यतस्विष्पये सुरावासोऽपि दुर्र्लभः॥"

श्रमुर यह कह कर उनका (राजा रिपुष्त्रय दिवी-दासका) स्तव करते थे, 'श्रापके राज्यमें देव लोग रह नहीं सकते। सुतरां हम ख खिवमवके श्रनुसार श्राप-की सेवा करेंगे।'

उस स्रोक से यही अनुसित होता कि प्रसुर प्रश्नीत् देविविदे थी सबंदा रिष्णुक्षयके निकट रहते और देव प्रश्नीत् देवभक्त ब्राह्मणादि उनके राज्यमें कम देख पड़ते थे। सन्भवतः हिन्दू धर्मके पुनक्छान समय काशोमें एक बौदराचा ही राजल करते थे श्रीर पीछे वही ब्राह्मणकार के हिन्दूधर्ममें दीचित हुये। उन्होंके समयसे पवित्र वाराणमी धाममें फिर देव-मन्दिर श्रीर देवमुर्तिकी स्थापना होने लगी। विण्यु-पुराणमें भी एक स्थल पर सिखा है कि विण्युने एक बार चक्र हारा वाराणसीको दम्ध किया था।

(विषापुराण ५ चंग, ३८ घ०)

वाराणसीमें एक काल बीड धर्म प्रवन होने के प्रयापि प्रनेक निद्यंन मिनते हैं। वाराणसीका पार्ध कर्ती सारनाथ वीडोंका एक पवित्र तीर्थ स्थान कहाला है। ई॰ चतुर्थ यताव्हको चीन-परिव्राजक फ़ा- हि-यान श्रीर पष्ठ यताव्हको यीप भाग युश्रन चुयाङ उक्त सारनाथ गये थे। उस समय भी वहां प्रनेक वाडकी तियां थीं। उनका ध्वंसावशेष श्रयापि वर्तमान है। सारनाथ देखा। काशीपुरीमें भी बीड-कीर्तियोंका यत्- सामन्ध ध्वंसावशेष देख पड़ता है।

यह निर्णय करना कठिन है—िकसी समय काशीमें हिन्दूधमें का पुनरम्युदय हुआ। ई॰ पष्ठ श्रताब्द के श्रेष भाग चीन-परिव्राजक युग्नन हुया-क्रको जाते समय काशीमें हिन्दूधमें प्रवत्त था। उन्हों ने वाराणसीधाममें श्रताधिक देवमन्दिर श्रीर प्राय: द्य सहस्त्र देव छपासक देखे थे। श्रे श्रीचेत्रकी मादला-पञ्जीके मत में छत्कालराज ययातिकेशरीने प्रदेह शक को भुवनेश्वरका विख्यात श्रिवमन्दिर निर्माण कराया या। भुवनेश्वर वाराणसीके अनुकरणपर वना है।

एकाम देखा। सुतरां यह प्रवश्य हो स्त्रीकार करना पड़ेगा

कि उससे भी यह से काशीम हिन्दूधर्मका पुनक्त्यान
हुआ।

पतन्त्रसिक महाभाष्यमें वाराणासीका उत्तेख हैं श्रीर इसका भी प्रमाण मिलता कि उस समय वहां श्रिवोपासना भी प्रचलित थी। पतन्नित देखी। सभावतः वीद-राज श्रियोकके मरने पर श्रीर महाभाष्य बनते समय वाराणसीमें हिन्दूधमें फिर बढ़ने लगा था।

हिन्दूवीं कि निकट कागी की श्रपेका पवित्र तीय जगत्में दूसरा नहीं। प्राचीन सुनि ऋषि उक्त सुक्ति-धास कागी का साहात्मत्र सुक्तक गुरुषे की तैन कर गये हैं।

मत्यपुराण निर्देश करता है—

"इटं गुद्धतमं चिवं सटा वारायसी मन। सट्यामिव मृतानां हितुर्मीचस सर्वहा ॥" (१८०/৪०)

हमारा यह वाराणसी चित्र सर्वेदा गुह्यतम है। यह नियत ही समस्त जीवगणके सीच लाभका हेतु है।

"विषयासक्तविचीऽपि व्यक्तधर्मरतिर्नरः॥ ०१॥

इह चिवे सतं: सीऽपि संसार न पुनर्विधित्॥"

धर्मने प्रति अनुराग परित्याग कर इन्द्रियभोग्यः विषय एकान्त आसक्त चित्त होते भी यदि नोई वारा-ग्रासी चित्रमें मरता, तो उसे संसारमें प्रविध करना नहीं पडता और अवश्य मोच मिलता है।

> "पाविसुक्तस्य कथितं नया ते गुद्यस्त्तनम् । ७५॥ चतः परतरं नास्ति सिडिगुद्यं महेयरि ! ॥"

हे देवि! सहेखरी! इसने तुमसे अविस्तानेवका अतिगय गुद्ध विषय कीर्तन किया है। फनतः इसकी अपेना सिधि विषयमें उत्कृष्टतर विषय संसारमें दूसरा नहीं।

> "श्वकामी वा सकामी वा श्चिप तिष्ण् गतीऽपि वा । श्रविमुक्ति त्यजन् प्राणान् मम लोके महीयते ॥" (१८१ । १६)

श्रकाम हो या सकाम हो श्रयवा तियंग्योनिजात हो हो, श्रविसुक्तचित्रमं प्राणत्याग करनेसे वह नियय हमारे लोकमें (शिवनोकमें) पूजा पाता है।

<sup>\*</sup> **छय स**मय बाराणसीमें १००० मात बीख ये।

जिस प्रकार बढ़ता महादेव उसी प्रकार : उस चित्रमें उद्मित हो कर जपर डठा करते हैं। हिजबर! काशी महादेव तिश्चल के प्रयमाग पर अवस्थित है। वह श्राकाश श्रीर सूमि पर अवस्थित नहीं, सूढ़ व्यक्ति कैसे सम्भ सकते हैं ?

## काशीखगड़में कहते हैं,-

"सिवं पविवं हि यथाऽविसुक्तं नात्यस्या यक्कृतिभिः प्रयुक्तम् । न धर्मशास्त्रे न स्त : पुराणेः सस्याक्करण्यं हि सदाऽविसुक्तम् ॥ सहीवाचित जावानिरास्णेऽसिरिङ्ग मता । वरणा पिद्वला नाङ्गे तटन्तस्विसुक्तम् ॥ सा सुपुन्ना परा नाङ्गेवर्धं वाराणसी तसी । तदवीक्षमणे सर्वजन्त्वां हि स्ती हरः ॥ तारकं त्रश्च व्याच्छे तेन ब्रह्म स्वन्ति हि । एवं स्नीको भवत्येप श्राहुवं वेदवादिनः । नाविसुक्तसमं चिवं नाविसुक्तसमा गतिः । नाविसुक्तसमं चिवं नाविसुक्तसमा गतिः ।

श्रीवम् ता जेस प्रविद्ध है, जगतमें कोई भी श्रीवम् तो वेसा नहीं। यह नहीं कि वह नेवल धर्मशास्त्र वा प्रशाण द्वारा प्रतिपादित हुवा है, किन्तु स्वयं श्रीत सम्बो प्रतिपादन करती है। श्रतएव सबैदा श्रविस्त स्ना चे व श्रायय करना नीवोंका एकान्त कर्तथ है।

सुप्रसित्त सुनिश्चेष्ठ जावालिने कहा है-'हे श्रावणे! सिस नदी दडा, वरणा नदी पिक ला भीर उभयकी सम्यस्थित श्रविसृत्तचेत्र सुषुन्ता नाड़ी कहाता है। उत्त वारा- जाड़ी त्रयको ही वाराणसी कहते हैं। उत्त वारा- जसीमें प्राणत्याग करनेसे भगवान् महादेव जीवकी दिचण कर्णमें तारक ब्रह्म नाम कीर्तन करते हैं। उस विषयमें विदन्त पण्डित श्लोक कीर्तन करते हैं। इस विषयमें विदन्त पण्डित श्लोक कीर्तन करते हैं—'श्रविसृत्तके समान सहतिदायक स्थान दूसरा नहीं। पविसृत्तक समान सहतिदायक स्थान दूसरा नहीं। पविसृत्तक श्लित श्लित श्लित हो तुल्य श्लम्य श्लिव कि कहीं नहीं। उसमें कोई मन्देह बाव्य निश्चय हो सत्य है। उसमें कोई मन्देह बहीं।

ं 'कली विशेषरो देवः कली वाराणनी पुरी।'' (करा रह) कि कि का लमें विश्वेशवर ही एक मात्र देव श्रीर वारा-कि ही एक मात्र मीचपुरी है।

देवदेव विश्वेश्वर घाराणसीके श्रिष्ठात्री देवता | p. 480.

हैं। अतिप्राचीन कालमें हिन्दू विश्वेश्वरहतो भग-वान्की प्राराधना करते प्राते हैं। सत्ता, जुमें, लिङ्ग प्रीर शिव प्रस्ति पुराणमें विश्वेश्वरका माहाला वर्णित ह्वा है।

''पश्चक्षीग्याः परं नान्यत् चिवध सुवनवये ॥ श्रववा पापिनां पापस्कीटनाय स्वयं हरः। सत्यं लीके ग्रमं चिवं समाम्याय स्वितः सदा। यथा तथापि धन्वेयं पश्चक्षीगी सुनीयराः॥ ८४ ॥ यव विश्वेयरो देवी श्चागत्य संस्थितः स्वयम्। यहिनं हि समारस्य कागी श्रेष्टतरा हामृत्॥''

( शिवपुराय, ज्ञानम हिता ४८ घ॰ )

हे मुनीन्द्र । पचकी गीके तुल्य उत्कृष्ट स्थान विभुवनके मध्य दूसरा नहीं । पयवा पापियों के पाप
विनाशकी खयं महेग्बर मत्यें लोकमें परमीत्कृष्ट स्थान
स्थापनपूर्वक नियत श्रवस्थित करते हैं । श्रतएव
पचकी गी विलोक में धन्य है । वहां स्वयं देवदेव
विश्वेश्वर जाकर श्रवस्थित हुये हैं । जिस दिनसे महादेव
काशी गये, उसी दिनसे वह श्रतिये हुयी है ।

"न केवलं ब्रह्महत्या प्राव्कता च निवर्त ते। प्राप्य विश्वेष्यरं देवं न सा भूगोऽभिजादते ॥" ( भल्यपुराय, १८२ । १७ )

वहां नेवल ब्रह्महत्या ही नहीं, प्राक्तत पाप-पुण्यादि समस्त जर्म निव्नत हो जाता है। देवदेव विखे खरको पाकर उक्त कर्म सकत पुनर्वार उत्पद हो नहीं सकता, सुतरां मोच मिलता है।

ं चीन-पित्राजक यूत्रन चुयाङ्गने वाराणशी जाकर शतहस्त उच्च तास्त्रमय विखेखर चिङ्ग देखा था।

यालकात वह शतहस्त उच्च तास्त्रमय लिङ्ग कहां है ? प्रायः तेरह मो वर्ष पूर्व चीन परिव्राजकाने जो शतहस्त उच्च तास्त्रमय लिङ्ग देखा, श्राजकात उसका निद्शेन श्रयवा तत्परवर्ती किसी प्राचीन गर्यमे उसका उन्नेख तक नहीं मिला। सम्भवतः

<sup>\*</sup> La Vie de Hiouen Thang par Stanislas Julien, 430.

भाइवडहोन गोरी जिस समय वाराणंसी जुस्हन करने गये, उसी समय वह पवित्र ताम्बिक्क सुसलमान कर्द्ध क विचर्षित प्रथवा विध्वस्त किया गया होगा बीध होता हिन्दू राजावीन समय जो लिङ्ग प्रतिष्ठित हवा था, वही हमें देखनेना मिला।

भाजकल विश्वे खरका स्वर्णकलम भीर स्वर्णवड़ा



विश्वेश्वरका, मन्दिर ।

विलिखित का उन्दर मन्दिर नयनगोचर होता, वह ग्रताधिक वर्ष पूर्व बना है। श्राजकन विश्व खरते मन्दिरमें श्रनतिदूर श्रीरङ्ग जेबकी जहां ममजिद देख पह्ती पहले वहीं विश्व खरका सुद्धहत् मन्दिर था। हिन्दू विदेशी श्रीरंग जेबने उक्त मन्दिर नष्टकार सुमल-मानोंकी ममजिद निर्माण कराई है। श्रनिक जोग कहते कि वह मन्दिर ही ममजिदकी रूपमें परिणत हवा है सुमलमानोंने उसमें मामान्य हो परिवर्तन किया है। ममजिदकी प्रथमभागमें श्राज भी हिन्दू देवालयका यथिष्ट परिचय मिलता, उमकी निम्नतनमें बीद गठनका विहारग्रद देख पड़ता है। किसी किसीके श्रनुमानमें इहिन्दुवीन प्रवस्त हो बीदकीति बितुस करनेको विहारके जपर ही देवालय बनाया था। फिर कोई कहता श्रीरंगजेवकी ससिजदिसे श्रनितदूर जहां श्रादि विश्वेश्वरका मन्दिर है, पूर्वेकी वहीं
विश्वेश्वरका लिङ्ग प्रतिष्ठित था; उन्न मन्दिरके पार्श्व में
सुसलमानोंकी ससिजद बन जानेसे लिङ्ग स्थानान्तरित हुवा। उन्न श्रादिविश्वेश्वर मन्दिरके पार्श्वमें
भी मसिजद है। किन्तु वह ससिजद सम्पूर्ण नहीं
हुयो। वह ससिजद भी श्रादिविश्वेश्वरके मन्दिरका
एकांग समभ पड़ती है। पूर्व जो मन्दिर था, उसकी
तोड़ उसीके पत्थरसे श्रीर उसीके नींवपर उन्न मसिजद
बनी है। उसका कोई कोई श्रंग देखनेसे श्रति
प्राचीन मालूम पड़ता है। किसीके मतमें वह प्राचीन
बीडोंके समयकी निर्मित है।

विश्वेश्वरका वर्तमान मन्दिर समचतुरस्त प्राङ्गणपर

भवस्थित है। वह चूड़ा समित ३४ इस्त उच्च है।

ठीत समभ नहीं पड़ता—िकस महासान उक्त मन्दिर वनवाया है। महाराज रणजीत सिंहने मन्दिर की मेहराव, चूड़ा शीर ससुदाय कजसके तांवेपर सीना मह्वा दिया है। स्योजीकमें दूरसे दशैनकरने पर उसकी श्रपूर्व शोभासे नयन जल उठते हैं। स्वर्णी-स्त्रचन चूड़ा पर तिश्रून है। उनीके पार्श्वमें पताका सहती है।

विश्वेश्वर मन्दिरकी मेहरावके नीचे ८ वड़े घएटे लटकते हैं। उनमें बड़ा घरटा नेपानके राजाका दिया है। मन्दिरके उत्तर विखेखरकी सभा है। उस श्रनेक देवसृतिं विराज करती हैं। उत्त पवित्र देवालयमें प्रवेश करनेसे सनमें शह तरसका श्राविभीव होता है। पाप देखेंगे कि भारतवपैकी सकल स्थानीय एवं सबें जातीय हिन्दू भिक्तभावसे विखेखरके पवित्र लिङ्गदर्शनकी उपस्थित हैं। भन्नोंके सुखसे नि:सृत 'हर हर हर बंबम विक्षे खर' के रवसे सन्दिर प्रतिध्वनित होते हैं। कोई हाथ जोड देवादि-देव महादेवकी पूजा करता, कोई उदात्तादि खरस वैद पढ़ता श्रीर कोई सुमधुर खरमें शिवस्तीत गान कर भक्तके ऋदयमें विश्वष्ठ चानन्द भरता है। धन्य ! भारतवर्षके नाना स्थानीकी श्राबाल-छड-वनिताका समावेश ! वैसा दृश्य किसी दूपरे स्थानपर देख नहीं पड़ता ! भन्न हिन्दुचों की प्रकृत कवि पदापि विम्बे-खरग्रहमें प्रकाशमान है। जिस समय विश्वेष्वर की सत्या चारते होती भीर जिस समय वेदध्वनिसे द्वदय हिलने लगता, उम समयका दृग्य कैसा भपार्थिव रहता है।

विश्वेखर मन्दिरसे अनितदूर 'ज्ञानवापा' नामक पवित्व कूप है। शिवपुराणमें उन्न कूप 'वापीजन" नामसे वर्णित हुवा है। \* काशा खण्डमें निखा है—

> "चित्रमुक्ती यरं दिवं संसारी इतमी चनम्। नाषी मलन् तत्रस्यं देव देवस्य स्तिषी । स्वर्णनाहर्णनान् तस्य कतायां मानवा सुवि। दुर्लभन् कसी दिन्यैसन्तर्णं इस्ट्रतीपमम्।। तारणं सर्वेत्रन्तूनां नानापापस्य नागनम्।"

( श्रितपुराय, सनत्क्रमारसंहिता, ४१। २६—२८)

"रुष्ट्ररूपी इंशानने विश्व हारा खानीय मूमि खनन कर एक कूप निर्माण किया था। उस कुण्डमे पृथिकी भपेचा दशगुण जल निकला भीर उम जलसे सूमगान भाइत इवा। उस समय रद्रमृति ईगानदेवने महस कलम जल भर ज्योतिस्य विश्वेश्वरक्षी संशालिक को स्नान कराया या। भगवान् विम्हे म्हर्के प्रति प्रसन्न हो निम्न निखित वर दिया—जो गिव गण्दका षर्थं विचारते, वह उमका प्रयं "द्वान" वतनाते हैं। वही ज्ञान इमारी महिमासे यहां जनक्यमें द्वीमृत हुवा है। इसनिये यह तीर्थ "ज्ञानोद" नामसे विख्यात होगा"। # इस तीर्य स्पर्ग करने में नंपाय दूरी मृत होते हैं। फिर इसके सार्ग और भावमनसे श्रावसिव तथा राजस्य यज्ञका फल सिलता है। इसका नाम शिवतीयं है। फिर वही तीर्य ग्रमज्ञानतीर्यं तारक-तीर्थं शीर प्रक्षत मो चतीर्थं भी कडाता है। इस तीर्थंकी जन्मे शिवनिङ्की स्नान करानी पर सर्वेतीर्यंका फन नाभ होता है। जानसरूप हमीं यहां द्रवसूर्ति बन जीवगणकी जहता विनाग भीर ज्ञान उपदेग करते हैं।"

(कागोखण, ११ भ॰)

काशीखण्डते धन्यस्यसमें कहा है—"दण्डनायक उस ज्ञानवाणीका जल दुर्हत्तगण्ये वचाते श्रीर सुम्मम तथा विश्वम नामक गण्डय दुर्हत्तगण्की स्वान्ति उपजाते हैं। महादेवकी घष्ट मूर्तिका जो विषय कहा, उक्त ज्ञानदायिनी ज्ञानवाणी उन्हीं घष्ट मृर्तिमें श्रन्थतम जलमयी मृर्ति है। (१४ ५०)

प्रवादानुमार का नापहाड़ के का गोको सकत देव-मन्दिर तोड़ ने जाते समय विश्वेग्बर उत ज्ञानवापीके मध्य किपे थे। याज भी सहस्र महस्त्र यात्री वहां देवकी पूजा करने जाते हैं।

ज्ञानवापी पर एक कुछ जंबी छत है। बंद छत पत्थरके ४० खंभों पर खड़ी है। उसका गठन पति सुन्दर है। १८२८ ई० की खानियर सहाराज दौतत

- (कागीखर्ड, १०-१२-११)

 <sup>&</sup>quot;शिव' ज्ञानमिति ब्रुयु: शिवमन्दार्थविक्तकाः ।
 तक्ष ज्ञानं द्रवीमृतिम्ह में महिमीश्यात् ॥
 भती ज्ञानोदनाहैतचीर्य' देखीकाविश्वतम् ।"

राव सेंधियाकी विधवा पत्नी बजावाईने उसे वनवा दिया था।

ज्ञानवापील पूर्वने पाल राजपदत्त पांच हाय कंची एक ह्यममृति है। उसी खानपर है दरावादकी रानीका मन्दिर बना है। निकट ही बहुतसे पवित खान भी हैं। वहां खड़े होकर उत्तर-पश्चिमदिक् दृष्टिपात करने-से प्रथम ही ४० हस्त उद्य 'शादिविखेखरका' मन्दिर नयनगोचर होता है। उससे अदूर 'काशीकर्वट' नामक पवित्र कूप है। प्रनेक नोगोंके विखासानुसार जो ह्व कर उत्त कर्वट उत्तीर्ण हो सकता, उसको प्रनजंसा नहीं मिनता। उसी उद्देश्यसे मध्यमें दो एक व्यक्ति ह्व मरते है। इसीसे गवरनमिएटने कूपका मुख बन्द कर दिशा है। उसने पीके काशीकर्वटके पर्छोंका विस्तर

प्राहेटन होता है। पाल कल प्रति सोमवारको एक

बार उसका मृख खोल दिया जाता है।

प्रनेथरेखरके निकट यनपूर्णा देवीका मन्द्रि है

हिन्दुविक विखासानुसार काशीमें कोई यनाहार नहीं
रहता। वह यनदायिनीदेवी यन दे दीन दिरद्र सवका दुःख दूर करता हैं। यनपूर्णा मन्द्रि जानेके पयमें यसंख्य दीन दिरद्र मिनार्थ बैठे रहते हैं। मन्द्रिसे भिन्ना खरूप एक मुद्दी मटर देनेकी प्रथा है। वहां
सबकी भिन्ना मिलती है। यनपूर्णाका मन्द्रि प्रायः
२०० वर्ष पहले पूनाके महारपूराकने बनवाया था।
मन्द्रिख नाना रत्नविभूषणा व जोक्यमोहिनी यनपूर्णाकी पवित्र मृति देख दर्धक्ता मन प्रक्रत मोहित
होता है। मन्द्रिकी एक योर सप्ताख्योजित रथोपरि
स्पेदेवकी मृति विराज करती है। एतिइन गौरीग्रह्रुर, गणेश श्रीर हनुमान्की सृति प्रथक् प्रथक्
स्थानमें प्रतिष्ठत है।

श्रनेश्वरसन्दिरके दिल्ला श्रुक्तेश्वरका सुट्र सन्दिर है। जाशोखराइके सतसे— 'पुराकालको सृगुन न्दन श्रुक्तने उसी स्थान पर श्रिवित्तङ्ग प्रतिष्ठा कर विश्वे-खरकी श्राराधना की थी। उस श्रुक्तपतिष्ठित श्रुक्तेश्वरको पूजा करनेसे सानव पुत्रवान्, सीमाराधशाली दीर परस सुखी होता है। श्रुक्तेश्वरका सत्ता श्रुक्तकोकमें वास करता है। " (१६ व०)

विखेखर मन्दिरसे प्राय: प्रधं क्रोग उत्तर काल-मैरवका मन्दिर है। काशीखण्डमें लिखा है-"महादेव-ने ब्रह्माका गर्व खर्व करनेकी लिये प्रपने को पसे एक मेरवपुरुष बनाया था। वही पुरुष कालभेरव हैं। पूर्व-को ब्रह्माके पञ्चमुख रहे। कालभैरवने छनका पञ्चम मस्तक केंद्रन किया। कालभैरव इस ब्रह्म इत्यांके पाप प्रपन्यनकी कापालिकव्रत अवलस्वन कर व्रह्माका वही कपाल हाथमें ले पृथिवी पर घुमने लगे। उन्होंने वह तीर्थ पर्यटन किये थे। किन्तु वह कपाल कहीं विसुन्ना न दुवा। क्या प्रास्त्रये। काशीमें प्रवेश करते द्वी कालभैरवके हाथसे वह कपाल गिर पड़ा। ब्रह्महत्या भी चणके सध्य विनष्ट हुयी! 'जिस स्थान पर कपास गिरा था, वही स्थान कपासमोचन तीर्थं नामसे विख्यात हुवा र (क्रुमंप्राण ३॥१८) इसकी पीक्के कालभैरवने कपालमीवन तीयको सम्मुख रख भक्तगणका पाप दूर करनेके लिये उसी स्थान पर भवस्थान किया । प्रयः हायण मासकी क्षरणाष्ट्रमोकी हपवास कर कालुभैरवके निकट रातको जागनेसे महापाप दुर होता है। कास-भैरवजी पूजा करनेसे सनस्कासना सिंद होती है।" (काशीखण्ड इर प॰)

कालभैरव वा भेरवनायकी वर्तमान मृति प्रस्तर्स
गठित क्षणाभ घोर नी नवर्ण है। उसके दोनों चहु
दीव्यमय तथा प्रांधष्ठान खणमय है। पार्थमें उनके कुक्रको मृति है। भैरवनायका मंदिर देखने योग्य है।
मंदिरगात विविध वर्ण चे प्रनङ्कत एवं देवली जासे
चित्रत है। विशेषतः प्रवेशदारके वरमपार्थ दशावतारकी श्रतिसन्दरम्ति श्रद्धित हैं। मन्दरकी चौखटमें
दोनों पार्थ दार्था लेखरको मृति दरहायमान है।

कालसैरवकः वर्तमान सन्दिर प्रायः १२५ वर्ष पूर्व पूनाक बाजीरावने बनवाया था। सन्दिरके विक्रभीगमें भैरतनायकी पूर्वतन मूर्ति रखी है। सन्दिरमें सहादेव, गणिग और सूर्यनारायणको सूर्ति विराज करती है। कामीम भीतका देवीके 8 सन्दिर हैं। उनसे एक संस्व-

शिवपुरायको जानसंहिता (प्रशहर) एवं सनत्क्रमार Vol. IV. 161

रंडिता ( ७४।११३ ) श्रीर कूर्नेपुराण ( २४।१८ )-में छन्न यक्ते यर खिन्नका उन्ने ख है ।

नाथ मन्दिरके निकट है। उन्ना ग्रोतला मन्दिरमें सप्त-मगिनोकी मूर्ति है।

- कासभैरवसे प्रनितदूर दण्डपाणिका मन्दिर है। क शीखराडके सतमें—"हरिकेश नामक एक यस थे। ंवात्यकालसे ही उनके हृदयमें शिवभक्ति उद्दीपित हुयी। वह स्रोते समय सर्देदा सहादेवकी विश्वति देखते ये। वालंककाल ही वह ग्रह परित्याग कर वाराणकी गरी श्रीर शि तपस्यानें प्रवृक्त हुये। बहु जाल पीई महादेवने सन्तृष्ट ही उन्हें यह वर दिया था—'हे यह ! तुम इसारे ६ त्यन्त प्रिय हो । तुस इस चैत्रकी दग्ड-धर हो। भाजसे तुम इस कामीके दृष्टमासक भीर शिष्ट्रपालक वन कर श्रवस्थान करी । तुम दण्डपाणिक नामसे प्रसिद्ध होगे । हमारे संभ्रम श्रीर उद्भ्रम नामक गण्डय सर्वेदा तुम्हारे प्रमुगामी होकर रहेंगे। काशीवासियोंका श्रन्तिसकाल उपस्थित होनेसे तुम उनकी गलेम सुनील रेखा, इस्तमें सप वलय, भालमें चीचन, परिधानसे क्रतिवास, मस्तकमें पिक्रलवर्ण जटा, सर्वोङ्गमें विभूति, कपासमें चन्द्रकसा श्रीर वाइनार्थं हुष्स प्रदान करोगे। तुन्हीं काशीवासियोंक चुद्भदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता चीर मीचदाता होगे। तदबधि दर्खपाणि महादेवके प्रादेशसे सम्यक्रप वारा सभी शासन बारते हैं। अकाशीमें दग्द्रपाणिकी पूजा न करनेसे जिसीको कैसे सुख मिसता है ?"

(काशीखर्छ २ भ•)

दण्डपाणिकी मृति प्रायः ३ एस्त उच्च है। प्रति रिव और मङ्गलवारको यात्री दण्डपाणिकी पूजा करते हैं।

दग्डपाणि श्रीर भैरवनाय सन्दिरके वीचोबीच नवग्रहका मन्दिर है। वहां रिव, सीस, सक्क, बुध, हहस्पति, शुक्र, श्रीन, राहु श्रीर केतुकी सृर्ति पूर्जी नाती है।

कालभैरवसे अनितदूर कालीदक वा कालकूप है। उस तीर्थमें सान करनेसे पित्रगणका उद्वार होता है। (काणीखण्ड २१।१८) उक्क सूप प्रसासने अव- स्थित है कि मध्याक्रके समय सूथरिस ठीक उसके जन पर पड़ता है उस समय अनेक लोग अट्ट परीचार्थ कालक्ष्म दर्भन करने जाते हैं। काशिवासियों के विध्वासानुसार मध्याक्ष काल जो व्यक्ति कृपके जलमें अपनी प्रतिस्तृति देख नहीं सकता, वह ६ मासके सध्य निश्चय सरता है। कालादकके निकट ही महा-काल शीर पञ्च पागड़वकी सूर्ति है।

कालोदक्से अनितदूर व्रह्मालेखरका वर्तमान मन्दिर है। काशोखण्डके मतानुसार-"द्विण देशके गन्दिवर्धन नामक ग्राप्तमें व्रह्माल राजा रहे। उन्होंने सहधिमेणोके साथ काशो जा एक प्रासाद बनाया श्रीर उसमें शिवलिङ्ग खापन कराया। वही श्रनादि शिवलिङ्ग वृद्धकालिश्वर नामसे खात है। व्रह्माले-खर महादेवकी सेवा करनेसे दरिद्रता, उपसर्ग, रोग पाए किंवा पापजनित फन्नभोग निवारित होता है।

(काशोखणः २४ ५०)

हडकालेखरका मन्दिर श्रति प्राचीन है। अ श्रनेकीके मतानुसार काशीमें श्राजकल जितने गिवा-लय देख पड़ते, उन सबसे उक्त मन्दिर पुरातन मन्दिर है।

वृद्धकालेखरके मन्दिर मध्य दक्षेखर नामक स्व-तन्त्र शिवलिङ्ग विद्यमान है। उक्त मन्दिरको कोड़ दिचिणभागर्स 'श्रव्यमृतिखर' शिवलिङ्ग है। भक्तके विद्यामानुसार श्रव्यमृतिखरलिङ्ग श्रव्यायु मानवको दीर्घायु प्रदान करता है। इसीसे विस्तर तीर्धयाती उक्त लिङ्ग दर्धन श्रार श्रद्धन करने जाते हैं।

किसी समय हहका ते खर दे हिण पुराण-प्रसिह कि ति विस्त मिन्दर था। का भी खर में कि खा है—
"महादेव द्वारा निहत हो ने पर ग जासरका भरीर उत्त खानपर भिवलिङ रूपमें परिणत हुवा। भिवके ग जासुरकी कि श्र भीत् चमं परिधान करने से हा उत्त कि कि कि स्वार कहाता है। वह लिङ का भी स्व सकत सिङ्म से से है। उत्तमरूप से सत की टिमहार हो जप करने से जो फन मिनता, का भी में कि ति श से खर की पृजा करने से वही पास हो सकता है। है (का भो खर रूप थर)

<sup>\*</sup> कागौवासियोंने विश्वासानुसार कालमेरव ही पश्चक्रीयी बारा-

श्रवपुराणमें भी वृद्धकालिश्वरका नाम मिलता है। (शिवपुराण,
 श्रानसं'दिता पूर्श (६१)

एक समय क्षित्रवासिखरका श्रति बहत्पासाद था।
"क्षित्रवासियरसेपा महाप्रासादिनिर्मितिः।
या द्वरापि नरी द्रात् क्षित्रवासः पद' समेत्।
सर्वेषामपि सिकानां सौतित्व' क्षत्तिवाससः॥"

(काशीसण्ड, ३१। ६६ -६०)

क्षत्तिवासेखरका वृहत् प्रासाद नयनगोचर होता है। सानव दूरवे वह प्रासाद निराचण करते हो क्षति-वासल पा जाता है। वह प्रन्दिर सर्वापेचा खेष्ठ है। क्षत्तिवासेखरके उसी प्रासादका चिक्नमात भी नहीं दहा। बाजकल उसका क्षियटंग श्रासमगोरी यसनिद कहाता है। हिन्दूविदे घी शीरंगजेवक राजत्वकाल मुग्नमानीने क्रित्वासेख्य सन्दिर घ्वंस कर उपीके साजसामानसे १६५८ दें० की उक्त मम्जिद बनायी थी। प्रालमगीरी सम्जिदके निकट ही रत्ने खरका पवित्व मन्दिर है। काणीखग्डमें कहा है—"कालभैरव-के उत्तरभागमें गिरिराज हिमालय पार्वतीके लिये जो समुदाय रत्न लाये थे, वह मक्तन पुग्योपार्जित रत्नराधि रत्ने खरमें रख वह प्रपने रहह चले गये। काणीमें जितने लिक्न हैं उन स्वलंबे सध्य वह लिक्न

रतसूत है। इसीसे उसकी रतेम्बर कहते हैं। देवी



मणि काणका-घाट ।

पार्वतीके श्रादेशपर उनके विद्यपरित्यक्त राशिकत सुवर्णे गण समूहने रतेष्वर प्रासाद निर्माण किया। जो व्यक्ति रतेष्वरको नमस्कार कर देशान्तर श्रीर कालगासमें पड़ता, वह शतकोटि कल्पमें भी स्वर्गच्युत हो नहीं सकता। उसी लिङ्गकी पूर्वदिक् पार्वतीन दाचायणीव्यर नामक लिङ्ग प्रतिष्ठा किया था।"

(कागीखण्ड ६८ ४०)

प्रायः ८५ वर्षे पूर्वे उत्त मन्दिरकी भित्तके हेखनन-

काल स्तिकासे सिण्रत निकले थे।

काशोको सिण्किणिका भी सामान्य तीर्थ नहीं।

शिवपुराणकी ज्ञानसंज्ञितामें निखा है—

''ततय विश्वना हम श्रही विसेतदम् तम् ।

इत्याययं तदा दम शिरसः कम्पनं कतम् ।

ततय पितदः कर्यान्यण्य प्रती प्रभीः ॥

यत्रामी पिततदेव तवासीन्यणिकणिका।'' (४८) १०—१४)

तदनन्तर विश्याने उसे देख कर मनमें कहा—ग्रहो
वह श्रतिश्रय श्रद्ध त व्यापार था। उत्त श्रास्ययं देख

उन्होंने शिर:कम्पन किया था। उसमें उनके कार्यसे मणिभूषण प्रभुके श्रागे गिर पड़ा। मणि पतित होते-के स्थान पर ही मणिकणिका है।

"नासि गङ्गासमं तीर्थं वाराणासां विशेषतः।
तवापि मणिकणांष्यं तीर्थं विशेषरप्रियम्॥" (सौरपुराण ४। ८)
गङ्गासम तीर्थं नहीं । विशेषतः वाराणसीर्मे विश्वे खरप्रिय मणिकणि कार्के तुत्व तीर्थं दूसरे स्थान पर
देख नहीं पड़ता।

"स्वारिचिनामणिग्व यस्मात् तं तारकं सञ्चनकर्णिकायाम्। यिवीऽभिधत्ते सहसाऽनकाले तदगीयतेऽमी मणिकर्णिकेति॥ सुक्तिलच्छीनहापे उमण्यिक्षचरसावयोः। कर्णिकेयं ततः प्राहुयां जना मणिकर्णिकाम् ॥"

( कागीखयड 🐠। ७२----- )

संसारी जीवोंके चिन्तामणि विखनाय जन्तम-काल साधुवोंके कणें में तारकत्रद्धा उपदेश किया करते हैं। इसीसे उसका नाम मणिकणि का है। प्रथवा वह स्थान सुक्ति लच्मीके महापीठका मणिस्तरूप श्रीर उनके चरणकमलका कणि का स्वरूप है। इसीसे मानव उसे 'मणिकणिका' कहते हैं।

"वदीयस्वास्य तपसी महोपचयदणेनात्। बन्मयान्दोलितो मौलिरिष्ट्रयवणभूषणः ॥ तदान्दोलनतः कर्णात् पपात मिषकिणैकाः। मिषितः खिचता रस्या ततीऽन्तु मिणकिष्काः॥ चक्रपुष्तिरिणौ तीर्थः पुराव्यातिमृदं ग्रमम्। त्या चक्रेण खननाच्छङचक्रगदाधरः॥ मम कर्णात् पपातेयं यदा च मिणकिष्काः। तदा प्रभति लोकेऽत व्यातास्तु मिणकिष्काः॥"

(काशीखण्ड २६,१६२—६५)

महादेवन कहा है—'हे विष्णो! तुम्हारी महातपस्या देख हमने विस्मयसे मस्तक हिलाया था। उसमें
हमारे कर्ण से विचित्र, मणिसमूह खचित मणिकणि का
नामक कर्ण भूषण यहां गिर पड़ा इसीसे इस स्थानका
नाम मणिकणि का है। तुम्हारे चक्रद्वारा खनन करनेसे यह पवित्र तीर्थ पहले चक्रपुष्करिणी कहाता था
पीक्रे हमारी सणिकणि का गिरनेसे यह मणिकणिका
नामसे स्थात हुवा।

काशीमाहाकामें लिखा है—काविल वा संख्योग भयवा बहुतर व्रतहारा जो गित नहीं मिलती, मोश-भूमि मिणकाण का मानवगणको श्रनायाम वही गित प्रदान करती है। व्रद्धाचारी भी श्रन्तिम काल मुक्तिके-चिये मिणकाण काका श्रायय ग्रहण करते हैं। वास्त-विक सहस्त्र सहस्त्र यात्री मिणकाण काका वारि स्पर्ध करने श्राते हैं।

सणिकणि काके घाट पर विषाकी 'चरणपादुका' हैं। प्रवाद है—यहां भगवान् विणा ने महादेवका धाराधन किया था। एक विस्तृत समेर पत्थर पर पदन्तको भांति दो चिक्क हैं। वह प्राय छेढ़ हांथ विस्तृत हैं। कार्तिक सास नाना स्थानोंसे यात्री छस चरणपादुकाको पूजा करने जाते हैं। वरणासक्त सके निकट भी उसी प्रकार पादुकाके चिक्क हैं। सणिकणि का घाट पर अनतिदूर सिद्धविनायकका प्राचीन मन्दिर है। उस मन्दिरमें सिद्धविनायक व्यतीत सिद्धि धौर दुद्धि देवीको भी सूर्ति है।

सिद्धविनायक्षके निकट भमेठीके राजा द्वारा प्रति-छित एक सुन्दर देवालय है। मिणकिण काके समीप-संधिया भीर नागपुरके राजाका बंधाया मनोद्वर घाट वर्तमान है।

मणिकार्णकाके विस्कृत सामने तारकेखरका मन्दिर है। सीरपुराणमें लिखा है—

"मन्तिमकाल तारकेश्वर काणावािषयोंको तारक ब्रह्मका ज्ञान प्रदान करते हैं।" (राष्ट्र) गङ्गाके पश्चिम घाटपर दिवोदासेश्वरका मन्दिर है। काणीखण्डके मतसे काणोपित रिपुष्त्रय दिवोदांसने वडां एक णिवा-लय बनाया और उसमें दिवोदांसेश्वर नाम णिवलिङ्ग प्रतिष्ठा कराया था। वह स्थान 'भूपान्त श्री' तीर्यं नामसे विस्थात है (प्रवारार-१२)। वर्तमान मन्दिर बहुत प्रधिक दिनका प्राचीन समभ नहीं पहता। मन्दिरमें दिवो-दासंश्वर लिङ्ग व्यतीत 'विश्ववाहुक्य' नाम्त्री एक देवसूति है, उसके २० हाथ हैं। मन्दिरकी प्रदिच-णांक सध्य धर्मकूप नामक एक प्रवित्र तीर्ध है। किसी किसी प्रशिवदिक मतानुसार पहले वह वीर्डाका तीर्थ था, पीक्क हिन्दुवांका बन गया। काशीग्हण्डके मतमें उत्तर्यान पर पिग्डदान करने में , पित्रगणको ब्रह्मपट मिलता है। (काणीखण ३३ ४०) दिवोदासे श्वरमन्दिरको कोड़ कुक श्रागे बढ़ने पर पार्श्व में विश्वालाको देवी-का मन्दिर नयनगोचर होता है। (काणीखण्ड १३। १०५) विश्वालाची मन्दिरके पीके मीरधाट पर सिल- सिती बार अनेक मन्दिर देख पड़ते हैं। वहीं लिनता देवीके मन्दिर-निकट जलशायी विष्णुमन्दिर श्रीर राज-वक्षभ देवानय हैं। गङ्गावचिषे छक्त सकल मन्दिरका दृश्य अति सुन्दर सगता है।

वाराणसीने उत्तर-पश्चिम कोणमें गागकूप नामक



जरुशायी विष्णुमन्दिर ।

तीर्थं है। प्राजकन वह खान नागकुवाँ सहना कह-साता है। वह प्रंग वाराणमीका प्राचीन भाग ममभ पड़ता है। प्राय: १३५ वर्ष पूर्व किमी राजाने उक्त कूपको विस्तर व्ययमें पुनः मंस्तार करा पत्यरमें बंधा दिया था। एमको सिन्ही पर एक स्थानमें ३ नागमूर्ति श्रीर श्रपर स्थानमें एक शिषजिङ्ग देखते हैं। वहां नाग श्रीर नागिखरशिवकी पूजा होती है।

नागक्षम थोड़ी दूर वागीखरी देवीका मन्दिर है। एसकी देवी मूर्ति अष्टधातुनिर्मित है। यिर पर हहत् सुकुट शीभित है। वागीखरी देवी सिंसीपरि सवस्थित हैं। मन्दिर भी देखने योग्य है। एसकी वरामदेमें नानावर्ष देवदेवीकी मूर्ति चित्रतहें। मन्दिरकी एक Vol. IV 162 कोणमें अमेठो राजपदत्त पत्यरकी एक सिंहमूर्ति है। एतिइत्र राम, लक्ष्मण, धीता प्रश्नति श्रीर नवग्रहकी सृतिंभी हैं।

वागीखरीमन्दिरके निकट ही ज्वरहरेखरका श्रीर सिहेग्बरका मन्दिर है। श्रनेक लीगोंके विद्यासानु-सार ज्वरहरेखर महादेवकी पूजा करनेसे सर्वप्रकार ज्वर निवारित होता है। उसी प्रकार सिहेग्बर मानवकी मनस्कामना सिंह करते हैं।

चता मन्दिरोंने शिल्पनेपुण्य तथा कार्कार्य श्रच्छा है। वाराणभीने दशाखनेधवाटभी एक महातीर्थ है!। वहां यत यत मन्दिर वने हैं। "साहायं प्राप्य राजवें दिवीदासस प्रम्सः । इयाज दमभिः काक्शासयसिषैः सहासखेः ॥ तीर्यं दमायसिषाव्यं प्रयितं जगतीतन्ते ।..... पुरा रुद्रसरी नाम तत्तीर्यं कन्तसीहन । दमायसिषकं प्रयाजातं विधिपरियहात्॥"

(कागीखण्ड ५२। ६६-६८)

व्रह्माने राजिष दिवोदासके सहायसे कामोमें द्य श्रव्यमध्य यज्ञ किये थे। तदविध उनके यज्ञ करनेका स्थान द्याध्वसेधतीर्थ नामसे जगत्में विख्यात हुन्य। पुराकानको उक्त तीष्टं स्ट्रसरोवर कहाता था। ब्रह्माके यज्ञाविध उसका नाम द्याख्यसेध पड गया।

द्याखनेधमें तस्माने दगाग्वसेधेग्वर नामक गिव-लिङ्ग स्थापन विाया था।

"तव स्नाता महाभागे भवन्ति नीरुजा नरा: ! दशाश्वमेषानां फलं तच प्राप्नीति मानवः"॥

( मत्त्रपुराण, १८३। ०१)

उस (दयाखनिष) तीर्थमें स्नान करने सानव रोगशून्य होते भीर दश श्रखनिधका फल भोगते हैं। काशीखण्डमें लिखा है कि दशाखनिधतीर्थमें केवल मात्र तीन श्राहृति प्रदान करने हैं श्रीनहोत्रयाग-का फल मिलता है। (काशीखण्डं ११। १९८)

श्रद्यापि द्याश्वमेधेश्वर शीर ब्रह्मेश्वर नामक श्रिवमन्दिर वना है। काशीखण्डके मतमें उक्त उभय लिक्न ब्रह्माने प्रतिष्ठित किये थे। प्रथम लिक्न काण पापाणमय श्रीर प्राय: ४ डाथ उच्च है। सम्मृख एक सहदाकार हपभ सृति है। काशोमाहालाको मता-तुसार दशाश्वमेधमें स्नान कर द्याश्वमेधेश्वरके दर्शन करने पर मानव समस्त पातकसे सृक्ति पाता है। स्येष्ठ मासकी प्रतिपद श्रीर द्यहराको विस्तर तीर्थ-यात्री एक्तत होते हैं। काशोखण्डके मतानुसार उक्त उभय दिन दशाश्वमेधमें स्नान करनेसे श्राजनाकत श्रयवा दशजना जित पाप कर जाता है। ब्रह्मेश्वर लिक्न दर्शन करनेसे भी मानव ब्रह्मकोक पाता है।

दशाश्वमेष-मन्दिरकं निकट ही 'क्ट्रसर' नामक तीर्थ है। काशोखराडकं कथनानुसार उक्त तीर्थर्मे स्नान कार्यसे जन्मस्यक्षत पाय विनष्ट होता है।

द्याश्वमेध-घाटमें द्यहरेश्वर प्रस्ति भनेक देव-

्मन्दिर हैं । एक ही साथ कतार कतार उतने प्रधिक सन्दिर काणोमें श्रन्य किसी स्थान पर देख नहीं पड़ते । दशायवमेधवाटके उत्तर मानमन्दिरवाटके निकट दाल्भ्डेयवर, सोमेशवर, विष्ण, शीतला, वाराही देवी प्रस्तिके मन्दिर वन हैं ।

वाराणमीसे पश्चिम नगरमां मार्के वाहर पिगाच-मोचन तार्ध है। वह एक प्राचीन स्थान हिं । कुर्स-पुराणमें भी उसका उद्धे ख है। (पूर्वमान, १२।२) प्रायः काशीयाबी साब उक्त तीर्थके दर्शनको जाते हैं।

काशीमाहालामें कहा है :- किसी समय एक विशाच वलपूर्वेक कागी पहुंचा या। श्रवरावर देवता उसकी गति रोक न सके । शिषकी कासमैरवने युद कर पिश।चका मस्तक दिखगढ़ कर डाला । फिर भैरवनाय पिशाचका मुख् से विश्वेश्वरके निकट स्प-स्थित इये। देहहान होते भी विगाचकी जीवनग्रित वा वाकशति गयी न यी। इसने विश्वेश्वरसे प्रार्थना की कि वह काशीरी हटाया न जाय। पायतीपने उम की प्रार्थना याद्य की। पिशावन प्रवशेषको फिर कड़ा 'हे विश्वेश्वर। श्राप श्रनुसति दें जिसमें गयायाती विना सुभी प्रयम दर्भन किये गया याता न कर सकें। विश्वेश्वरने वही अनुमति दे डानी। तदनुमार भनेक यात्री प्रयम विधाचमीचनका दर्भन कर प्रयात् गया जात हैं । कालभैरवने उन तीर्धमें पित्राचंका सुण्ड र्फेका था। इसीसे उसका नाम पिशाचमीचन पड़ गया। वहां प्रतिवर्ष कई मेले होते हैं। उनमें 'लोटाभण्टा' मेला प्रधान है।

पिशाचमीचन घाट कुछ मीराबाई भीर कुछ गी-पालदास साधुके द्वारा पत्यरसे बंधाया गया । घाटका दिलिण प्रायः तीन शत वर्ष पूर्व राला शिवशम्बर भीर उत्तर श्रंश प्रायः शताधिक वर्ष पूर्व राला मुरलीधरने बक्षाया था।

पिशाचमोचनको पूर्व श्रोर दो मन्दर हैं। उनमें एक मीराबाईका प्रतिःष्ठत है। मन्द्रिको चारो दिक् श्रनिक देवमूर्ति हैं। कहाँ शिव, कहीं उन्हों के पाश्वेमें पिशाचका छित्र मुग्छ, कहीं विश्वा, कक्की, सुर्थ, गणेय, इनुमान् प्रश्रतिको मुर्ति शोमा पाती हैं। खराड़ में वर्णित है, विश्वे खरकी पश्चिमदिक् जाम्ब-वती-नन्दन साम्बनी श्रादित्य देवकी उपासना की यो। वह क्षणाके श्रिभगापसे कुष्ठरोगाकान्त हुये। उक्त दार्ण व्याधिसे मुक्ति लाभके लिये वह काशीमें जा एक कुराड निर्माण पूर्वे स्र्यंकी श्राराधना कर शापसे छूटे। साम्बप्रतिष्ठित साम्बादित्य नामक स्य-वियह भक्तगणको सर्वप्रकार सम्पद् प्रदान करता है। साम्बादियको सेवा करनेसे स्त्री कमा विधवा नहीं होती। माच मासमें रिववार पर श्रक्तसप्रभीका साम्ब-कुराडकी वात्सरिक यात्रा पड़ती है। उसदिन साम्बकुराड-में स्नान कर साम्बादित्यको पूजनेसे उत्काष्ट रोगभी शान्त होता है।"

काशीखण्डोत साम्बलुण्डका ही वर्तमान नाम सूर्यकुण्ड है। सूर्यकुण्डके सम्मुख एक चुद्र मन्दिरमें श्रष्टाङ्ग भैरवकी मूर्ति है। हिन्दूविहेषी श्रीरङ्गजेवने वह मूर्ति श्रङ्गहीन कर डाली थी।

उसी पञ्चलमें भ्वेष्वरका मन्दिर है। काशीखण्ड-के मतमें भ्वेषने वह शिवलिङ्ग प्रतिष्ठा किया था।

वाराणसी एइसानगन्तमन्त्रों में विख्यात यागे-खरका मन्दिर है। उस मन्दिरकी चारी श्रीर प्राचीर है। मन्दिरमें श्रमेक देवसूर्ति प्रतिष्ठित हुयी हैं। मन्दिरकी कारीगरी श्रन्की श्रीर देखने योग्य हैं।

एइसानगंज सहस्ने के सिनिहित काशीपुरा महस्ने में काशी देवीका मन्दिर बना है। वही काशीको श्रधि-ष्ठात्री देवी हैं। काशी देवीके मन्दिरसे श्रनितदूर घर्टा-कर्ण तालाव है। काशीखण्डके मतमें उसे 'घर्टाकण्ड्रद' कहते हैं। उस इदके निकट चित्रघर्टे खरी विराज्ञ करती हैं। इदके तीर घरटाकणे नामक गणकर्ट क प्रतिष्ठित घरटाकर्णेखर नामक शिवलिङ्ग है।

( काशीखण्ड ५३ । ३२—१४ )

वर्णकर्ण इदके तीर वेदव्यक्तिस्त मन्दिर है। उस मन्दिरमें वेदव्यासकी सूर्ति भीर तत्प्रतिष्ठित वेदव्यासेश्वरिक्ष विद्यमान है। श्रावण मासमें घर्णा-कर्णक्रद भीर तिनकरस्य मन्दिरके दभेनको विस्तर तीययात्री जाते हैं। काशी देवीके मन्दिर में कुछ उत्तर भूतभैरव वा विवस भैरवका मन्दिर है। भूतभैरवका मृति अद्भुत है। वहां श्रवरापर देवमृति भी हैं। उनमें श्रश्वस्य हव के प्रकार से उस्ति हहत् शिवलिङ्ग ही प्रधान है।

उसी महन्नमें वारगण्य श्रीर जगनायदेवना मन्दर है। एक स्थानमें दोसतीकी प्रस्तरमूर्ति हैं। डभयने पितका सहगमन किया था। सधवा स्ती जा कर उक्त दो सती मूर्तिका पूजा करती है। वहां दूसरी भी अनेक श्रङ्गहीन पाषाणमूर्ति हैं। कालवग प्रथवा सुश्रक्तमान उत्पोड़नसे उन सक्त देवसूर्तिकी वैसी दुदं-शा हुयो है। वहां प्राचीन शिल्पनैपुख देख चमत्कत होना पड़ता है।

वाराणसीके मध्यखलमें निलोचनका प्राचीन मन्दिर है। काशीमाहालग्रमें लिखा है—''जिस समय शिव ध्वानमें निमन्त रहे, विण्यु प्रत्यह सहस्र पुष्पसे उनकी पूजा करते थे। एक दिन विण्यु शिवपूजामें निरत रहे। उसी समय शिवने उनका एक फूल उठा रखा। उसकी पीछे विष्यु ने पुष्पाञ्जलि देनेके समय एक एक कर ८८८ फूल देवोहे यसे अपण किये। शिवको उन्होंने देखा कि एक फूल न था। किंकर्तव्यविमृद्ध होकर अवशेषको भगवन्ने भपना एक नेत्रक्रमच उत्सर्ग किया। कपोक देशपर वह नेत्र पड़ते हो शिवको तीन नेत्र हो गये श्रीर्वह तिलोचन नामसे विख्यात हुये।"

तिलोचनका वर्षमान मन्दिर पूनाके नाथूबालाने वनवाया था, मन्दिर वहुत प्राचीन नहीं। किन्तु तत्-स्थानीय सकत देवसूर्ति के पार्कातद्यां नसे वह प्रधिक प्राचीन—जंसा समभ पड़ता है। काशीखण्डके मता-तुसार— किसुवनके मध्य वाराणसी पुरी ही सर्वापेचा श्रेष्ठ है। उस वाराणसीसे प्रणवेश्वर निष्ट्र श्रीर उससे भी उक्त विलोचन लिङ्ग श्रेष्ठ है। महेश्वरने कलिकालमें वि-लोचनको महिमा हिंदा रखी है। (काशीबण रूपार, श्रीर

मन्दिरको सीमाम प्रवेध करने पर विविध हैव-देवी मूर्ति दश नसे नयन श्रीर मन श्राक्षष्ट होता है। वहां दूसरे भी चुद्र चुद्र मन्दिर हैं। सबैब प्राय: ५, १० वा २० से श्रीधक शिव श्रीर निकटही नन्दिमूर्ति



अग्नितीर्थ-अग्नीश्वर घाट।

देखते हैं। दिखणभागमें देवसभा है वही विख्यात कोटिलिक्केंग् वरमूर्ति वर्तमान है। वह लिक्क २ इस्त एस है। लिक्क मा मक्क इस प्रकार गठित है कि देखते ही मत मत गिवलिक्क एक मिष्ठान समभ पड़ता है। मन्द्रिक दिखण भागमें राजा बनार प्रति-छित वाराणसी देवीकी मूर्ति है। एति इन इधर एधर गणेश, सूर्य, भीतला, हनूमान् प्रस्तिकी मूर्तिभी हृष्टिगोचर होती हैं।

्र तिसोचन मन्दिरके द्वार सम्मुख युग्ममन्दिर है। वद्यां बाहरसे भीतर तक भर्मख्य देवमूर्ति विराज करती हैं। उनका दृश्य देखते ही विस्मित होना पड़ता है।

विस्तीचन मन्दिरका बरामदा लाल रंगके प्राठ संभीपर स्थापित है। उसका पटल (कत) विविध स्वित हि। बरामदामें बड़ी घर्णा लटकती है। प्रवेशदारके पाश्च वंदेशमें वृष्टत् खेत प्रस्तरकी एक इक्सम्मृति है। वहां गणिशादि देवमृति व्यतीत सिंख गुक्त नामकशाहकी प्रतिमा प्रद्वित है। वहां नरक भीर मृत्यु मदीका दृश्य बहुत प्रनोखा है। वहां इस बातका सुन्दर चित्र देख पड़ता—पाणी मानवगण किस प्रकार दण्ड पाता श्रीर काल नदोंके परपार सानिकों कैसे व्याकुल होता है। इस मन्दिरकों कोड़

कुछ दूर पर तिलोचनघाट है। वहां भी शिल्प भीर कार्कार्य शीभित सुन्दर देवालय बना है। उन्न सकल देवालयकी बाहर भीतर चारोदिक् अनेक शिवलिङ्ग रखे हैं।

विकोचनघाटका प्राचीन नाम पिलपिलातीर्ध है। काशीखरूमें कहा है-गङ्गाके सदित मिलित ही सरस्वती, यसुना भीर नर्मदा वहां हास्य करती है। उसी पिलपिला तीर्धमें जो व्यक्ति स्नानकर पिल्ट्याहाटि करता, उसकी फिर गयामें जानेका क्या प्रयोजन पड-ता है ? विचिवचातीर्धमें स्नानान्त विग्हप्रदान कर विपष्टपलिङ्ग दर्भन करनेसे कोटितीयं दर्भनका फल लाभ होता है। सरखती, यसुना श्रीर नमेंदा तीन पापविनामिनी विलोचनकी दक्षिणदिक विपिष्टप लिङ्गको स्नान करानेके लिये समवेत दुधी हैं। उत्त नदीत्रयने चपने अपने नामसे एक गिवलिङ्ग प्रतिष्ठा किया है। विविष्टपकी दिचपदिक् मुखती ग्वर, पिसमिदिक् यमुनेग्वर श्रीर पूर्व दिक् सुखपद नमंदेश्वर हैं। इत तीन लिङ्ग के दर्भन से सहापुख मिलते हैं। (काशोखण्ड ५०।५-११)

त्रद्यापि विसोचनके निकट विसोचनघाटमें चता सकस प्रतिमा विराज करती हैं।

मङ्गलागीरीके दिल्ला चौरघाट है। उसके मागे

रामघाट पड़ता है। वहां भी विस्तर देवासय हैं। राम-घाटके दिख्या जैनमन्दिरघाट है। वहां जैनमन्दिरमें पाप्रवेनाय प्रभृति जिनमूर्ति हैं। उसके दिख्या प्राचीन ग्रास्तियाँ (वतं मान अमीखरघाट) है। ग्रास्तियोधं के तीर श्रम्तीश्वर मन्दिर व्यतीत दूसरे भां श्रमेक देवालय हैं।

तिलोचनघाटके निकट पादि महादेवका एक खतन्त्र मन्दिर है। उस मन्दिरमें प्राचीन व्यासासन देख पड़ता है। प्रवादातुसार उक्त धासन पर बैठ वेद व्यास वेदपाठ करते थे। वहां पाषाणमधी पार्वतीक्वरी की प्रतिमा है। पूर्वतन पार्वतिश्वरोका मन्दिर विनिष्ट हो गया था। गौरजी नामक एक विख्यात गुजराती ब्राह्मणने काशीखण्ड पानुपृविक पड़ प्राचीन देवमूर्ति श्रीर तीर्थ सकनको उद्धार करनेकी विष्टा लगायी। उन्होंने प्राचीन पा तेश्वरोकी प्रतिमाका ध्रमुसन्धान न पा समके स्थानमें व मान प्रतिमा प्रतिष्ठा की है।

पश्चगङ्गाघाटका श्रवर नाम पञ्चनद वा धर्मनटतीर्थ है। काशीखण्डके मतमें—"धर्मनदमें धूतपापा,
किरणा, सरस्तती, गङ्गा श्रीर यमुना पांच नदी जाकर
मिली हैं। इसीसे सम्मा नाम पञ्चनद है। राजस्य
श्रीर श्रद्धसेधके श्रवस्थकी श्रपेद्धाः पञ्चनदतीर्थमें
स्नाम करनेसे शतगुण श्रिक फल लाभ होता है।"
(काशीखण्ड, श्रद्धा १११—११४)

पानकत केवन गङ्गानदो हट होती है । साधा-रण विश्वासकी प्रनुसार दूसरी चारो नदी सूमिको मध्य पन्त:सलिला बहती है।

वहां सङ्गलागीरी श्रीर विन्दुमाधवका मन्दिर है। काशीखण्डके कथनानुसार—पञ्चनदतीय में स्नान कर विन्दुमाधवकी दर्शन करनेसे मनुष्य फिर कभी गर्भे-वासयन्त्रणा भीग नहीं करता । उसी प्रकार मङ्गलागीरीको श्रष्टेना करनेसे वन्ध्या स्त्री भी पृत्र लाभ कर सकती है। (काशीखण्ड ५८ ।१२०—१२६)

उसी खान पर हिन्दू विहे थी शीर हु जेवने पुरातन विन्दु माधवका मन्दिर चूर्ण करा हिन्दू देवालयको उद्यता खर्वे करनेके लिये बहुत जंबी मीनारसे सजी एक बड़ी मसजिद बनायो थी।

Vol. IV. 163

तिसोचनघाटसे पश्चिम कामेश्वर प्रसृति प्राचीन श्वितिक्षिते श्रमेक मन्दिर हैं। उत्त प्रायः सकत मंदिर-का वर्ण लोहित भीर चुद्र चुद्र चूड़ा है। काशीखण्ड-के मतर्ने-देव कामेश्वर साधुगणको कामना पूर्ण करते हैं। भत्तवांका पूर्ण करनेके लिये भगवान् लिङ्गमें लीन हुए हैं। उसीसे खर्लीन नाम पड़ा है।"

(कामीखख ३३ । १११—१२३)

उसीके निकट प्राचीन मलागेदरी तीर्थ या । शिक् पुराणादिमें उक्त प्राचीन तीर्थ का उन्ने ख है। काशीखण्ड-के मतानुसार मलागेदरी तीर्थ में स्नान करनेसे मानव फिर गभ्यं म्ला भीग नहीं करता। उक्त तीर्थ का साल कल विद्वमात नहीं मिलता। प्रायः ८० वर्ष पूर्व किसी साहवने उसका कीप कर दिया था। पहलेवहां श्रमेक तीर्थ यात्री सान करने जाते थे। किन्तु तीर्थ कीपके साथ यात्रियोंकी संख्या भी घट गंथी है।

काशीके बंगाली-टोलामें केदारेप्रवरका मन्दिर है। काशीखरहमें केदारेश्वरकी उत्पत्तिके सम्बन्ध पर जिखा है—"उक्कियनीमें विशिष्ठ नामक एक ब्राष्ट्राणतनय रहे। वह हिमालयस्य केटारेश्वरके उद्देशसे याता कर काशी पहुंचे। वहां उन्होंने प्रतिन्ना की थी- 'इम जद तक जीते रहेंगे, प्रति चैवमास केदारश्वरके दर्भनकी यात्रा करेंगे।' फिर उन्होंने ६१ बार केटारेश्वर दश्चन किया। बहुकाल पर विशष्टने पूर्ववत् केदारेश्वरके दर्भनार्थ पद्भला किया, किन्तु श्रति हद देख सहचर गणने उन्हें जाने मना किया। तथापि हदका उसाइ टरा न था। उन्होंने स्थिर किया कि राइमें मरना भी श्रम्का परन्तु मेदारेश्वरके दर्भनको भवश्य चलेंगे। छनके आच-रणि के दारेश्वरने स्वप्नमें दर्भन दे कहा था- 'इस जवर मन्तुष्ट दुये हैं। वर मांगी।' बाह्मण कहने लगा—'यदि श्राप इमारे अपर प्रसंद हुये हैं, तो हिमालय है भाकर यहां भवस्थान की जिये। भगवान्ने भक्तके प्रति सन्तुष्ट हो भपनी कलामात हिम शैलमें रख उता खान पर जाकर सम्पूर्ण भावसे इरपापक्रदमें अवस्थान किया। हिमालयको अपेचा काशीमें केदारेश्वरका दश्न करनेसे सात गुणा श्रिक फल मिलता है। इसाजयकी मांति काशीमें भी गौरा



घोपला घाट।

कुरह, इंसतीर्थ श्रीर गङ्गा श्रादि वत मान है। पुरा-काल गौरीने उक्त महाइदमें स्नान किया था। उसी से "गौरीकुर्द्ध" नाम विख्यात हुआ। उसका भपर नाम मानसतीर्थ है। केदारकुर्द्धमें स्नान करनेवाले को केदारिखर सुक्ति प्रदान करते हैं।

(काशीखरा, ७० ५०)

चार छोटे छोटे मन्दिरों के मध्यख्वमें गङ्गातीर यर केदारेख्रका ब्रह्मत्मन्दिर पवस्थित है। मन्दिर-का बरामदा लाल और सफेद है। भनेक देवमूर्ति श्रीमा पा रही हैं। भनेक मूर्ति ऐसे सुन्दर भावसे बनी, कि देखनेमें जाती जैसी मालूम पड़ती हैं। केटा-रेश्वरकी मूर्ति व्यतीत वहां भन्नपूर्णा, लच्मीनारायण, गणेश, मेरवनाथ प्रस्तिकी प्रतिमा भी हैं। मन्दिरके पूर्व प्राचीरसे गङ्गातीर अवधि पत्यरका घाट बंधा है। चाटकी सिहीके एकपाइवेमें एक वहन् क्ष्य है। काशी- खरहमें उसका नाम हरपाप इद वा गीरी कुरह लिखा है

किंदारेक्कर मन्दिर वे उत्तर-पश्चिम यो हो दूर मान सिंद्र उत्तवात मानसरोवर नामक गन्भीर जनाशय है। उसकी चारी भोर प्राय: ५० मठ वने हैं। वहां राम सम्मणका मन्दिर हो प्रधान है। उस मन्दिरकी सीमा-में एक स्थान पर दक्ताले यकी प्रतिमा है। एतिह्न इक्त स्थान पर प्राय: सहस्राधिक देवप्रतिमा देख

पड़ती हैं। अनितदूर मानिसंड-प्रतिष्ठित मानिश्वर नामक ग्रिविलङ्गका मन्दिर भी है।

मानेश्वरके पश्चिम तिल्लभाग्छेश्वरका मन्दिर बना
है। तिल्लभाग्छेश्वरकी प्रतिमा ३ हाय जंची किन्तु
१० हाय चीड़ी है। साधारणके विश्वासानुसार डक्त
प्रतिमा प्रत्यह तिल परिमाण बढ़ती है। इसीसे उसको तिल्लभाग्छेश्वर कहते हैं। वह मन्दिर भी देखनेको चीज है। मन्दिरका कोई कोई अंग्र पति प्राचीन
है। सुना जाता है कि चार सो वर्ष पूर्व किसी राजान
छसे निर्माण कराया या। मन्दिरके निकट इधर उधर
असंख्य देवप्रतिमा है। एक स्थान पर इस्तपद एवं
ग्रिर: गोमित एक हुइत् क्यावणं श्विवप्रतिमा है।
काशीमें सबंब जिवलिङ विद्यमान है। किन्तु वैसी
बही प्रतिमा एक भी देख नहीं पड़ती। एक समय
छसके मन्दिर श्रीर वरामदेने पच्छा शिल्पकार्य या
हत श्रीर कारनिसमें भी भनक प्रतिमा श्वित यो।
श्राजक्षल कालव्य वैसा दृश्य नहीं रहा।

तिसभाग्छेश्वरको निकट एक स्थानमें प्रश्वत्य हस-को तस पर एक भग्न प्रस्तरप्रतिमा रखी है। प्रनेक सोग उसे बीद प्रतिमा चनुमान करते हैं। समका नाम वीरभद्र है। सम प्रतिमार्ग शिस्पनपुण्यका जैसा परिचय मिसता, पैसा दूसरीमें देख नहीं पढ़ता। द्याप्रयमिष ग्रीर केंद्रारनायके मध्य भनेक स्थानी पर कई देखनेकी चीजें हैं उनमें भाधनिक होते भी स्वर्गीय भाग्रतीय देवप्रतिष्ठित सुद्धहत् दुलानीश्वर नामक ग्रिवलिक ग्रीर उनका मन्दिर उन्नेखयोग्य है।

संख्या कर नहीं सकते कायोमें कितनी दूसरी देव प्रतिमायें हैं। गङ्गाको तीर प्रति घाटमें देवालय देख पड़ते हैं। इनमें भ्रमीश्वरको दक्षिण एवं चक्क पुष्करिणीको उत्तर सङ्घाचाट, यमेश्वरघाट, घोषका-घाट और सीमठ एक ख योगा है।

गङ्गाको तीर चौकीघाट पर तका श्वरका मन्दिर इ। उसकी निकट विस्तर नागप्रतिमा विराज करती है। गसीमें घुमते हो दूरसे एक दोना देख पड़ती है। दोसाके आगी दशभुना दर्गाकी सृति है। वह क्या ही

सुन्दर भीर वेसी समज्जत है।

काशीकी दुर्गावाड़ी श्रात प्रसिद्ध है। काशीखण्ड पाठसे सम्भात कि वहां दुर्गामूर्ति वहत दिनसे प्रति-छित है। वर्तमान दुर्गामन्दिर रानी भवानीके व्ययसे बना था। मन्दिरका बरामदा एस समयके स्वेदारका बनाया है।

दुर्गावाहीकी जनता देख पायर्थमें प्राना पड़ता है।
इसकी काई संख्या नहीं देग विदेशमें कितने तीर्थयात्री कात है। प्रत्यह मानो देवीके मन्दिरमें महीकाव
है। प्रत्यह देवी पार्वतीकी प्रीतिके निमित्त हागविक
होता है। प्रति मङ्गलवारको देवीके छहेशसे मैका
लगता है। प्रतिवर्ध यावण मासमें मङ्गलवारको बड़ा
मैका होता है। इसकी संख्या नहीं—हस समय कितने
तीर्थगात्री वहां जाते हैं।

मन्दिरका कार्कार्य भीर शिल्पनेपुरस प्रश्नं साके योग्य है। वहां नेपालराजप्रदत्त एक वड़ी अप्टा सट-कती है। दुर्गावाड़ीकी प्राचीरवीमाके सध्य पवित्र दुर्गांकुरह है। दुर्गाङ्गरहके पूर्व थोड़ी हूर कुरुचेत्रतलाव है। इस कनायय भी रानी भवानीकी कीर्ति है।

इसी सहतेमें प्रसिद्ध जोसार्व जुगड है। सत्तप्र-पुरास (१८४। (५), सूर्मपुराण (३४।१०) श्रीर साधीगण्डसें उत्त पवित्र तीर्यका साहात्तप्र कीर्तित हुवा है। काशीखण्डमें कहा है— "काशिक दर्शनसे सूर्यका मन श्रतिगय लोख हुवा या। उसीसे सूर्यका नाम लोलार्क पड़ गया। \*दिचणदिक् श्रसिसङ्गमके निकट लोलार्क (सूर्यमृति) श्रवस्थित हैं। वह सर्वदा काशीवासीका मङ्गल किया करते हैं। श्रग्रहायण सामर्क रिववारको लोलार्क की वार्षिकी यात्रा करनेसे मानव पापमृत्त होता है। सोलार्क मङ्गसमें स्नान करनेसे श्रमनाकालके लिये सत्-कर्म सिंह हो लाता है।" (काशेखण १६। १८-५०)

रानी पहत्यावार, प्रमृतराय श्रीर मिथिलाधिपने कोलाक बुग्छका संस्कार कराया था।

होताक कुएड़की चारो श्रोर गणिशादि नानाविश्व देवसूर्त हैं। कुएड़के दिचिण तीर भद्रे खरका मन्दिर बना है। भद्रेश्वरका जिल्ल भी श्रति सहत् है।

पुण्यक्षास वाराणसामें दहुत मचीन और अप्राचीन देवसूर्ति एवं पवित्र तीर्घ हैं। कामीखण्डमें कामीस्म माचीन तीर्थका विवरण इस प्रकार दिया है—

"समस्त जगत्वे मध्य वारायसी पुरी पति पवित्र स्थान है। उसके भी मध्य गङ्गा भीर भसिसङ्गम भति-गय पवित्रतर है। असिसङ्गमसे इयग्रीवतीर्थ भिक-तर पुरुषप्रद है। वहां विष्णु इयग्रीव रूपसे भवस्थान करते हैं। इक्ष इयग्रीवतीर्धसे भी गजतीर्थ अधिक पुरुष-प्रद है। यहां स्तान करनेरी गजदोनका फल मिलता है। गजतीर्धसे कोकावराइसीयं पुरुषदायक है। वहां कोकावराइ देवकी पूजा करनेरी फिर जम्म सेना नहीं पड़ता।

"दिनीपेषार महादे वने निकट दिनोपती है। वह कोनावराह तीर्धसे खेष्ठतर है। सगरेष्ठारने निकट सगर-तीर्ध है। वह दिनीपतीर्धसे भी खेष्ठतर है। सप्तसागर-तीर्थ, महोदिधतीर्थ, कापनिश्वरने चीरतीर्थ, केदार-श्वरने निकट इंसतीर्थ, विभुवनकेशवतीर्थ, गोव्याद्वेश्वर तीर्थ, मानावतीर्थ, सुद्युद्धन्दतीर्थ, एथिवोश्वरने निकट प्युतीर्थ, परग्रसासतीर्थ, वसमद्रतीर्थ, उसने निकट दिनोदासतीर्थ, भागीर्थीतीर्थ भागोर्थो, तटपर निकार-ग्वरनिक्षने निकट हरणावतीर्थ, उसने श्राग द्याध व-

<sup>ें &</sup>quot;तमार्वेस मनोबोर्ड सः।सौत् काणिदर्भने ।

<sup>.</sup> चती सीलार्स दत्याच्या कारता जाता विश्वतः ॥'' (कामीखण्ड ४६ : ३६)

तीय, वन्दीतीर्थ (यहां देवोंने दे त्यगणकर क बन्दी होने पर भगवतीका स्तव किया था), प्रधागतीर्थ, खीणीवराहतीर्थ, कालेश वरतीर्थ, श्रभाकतीर्थ, श्रक्त तीर्थ, भवानीतीर्थ, सोमेग्रके प्ररोभागमें श्रवस्ति प्रभासतीर्थ, गरुहतीय, ब्रह्मो श्रवस्ते प्ररोभागमें ब्रह्मा तीर्थ, हदाकतीर्थ, विधितीर्थ, न्द्रसिंहतीर्थं चित्ररथे खरतीर्थ, धर्मे खरके निकट धर्मतीर्थ, विश्वालाची देवी-के निकट विश्वालतीर्थ, जरासन्धे खरके निकट जारा-सिन्धे खरतीर्थ, चित्रतीर्थ, जरासन्धे खरके निकट जारा-सिन्धे खरतीर्थ, चित्रतीर्थ, श्रमस्थतीर्थ, योगिनीतीर्थ, तिन्स्यातीर्थ, नर्भदातीर्थ, श्रमस्थतीर्थ, योगिनीतीर्थ, तिन्स्यातीर्थ, नर्भदातीर्थ, श्रमस्थतीर्थ, योगिनीतीर्थ, तिन्स्यातीर्थ, नर्भदातीर्थ, श्रमस्थतीर्थ, भागीरथतीर्थ श्रीर सारक खेयतीयं, खुरक तैरितीर्थ, भागीरथतीर्थं श्रीर वीरखरके निकट वीरतीर्थ, उत्तरीत्तर श्रेष्ठ श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट के श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट के श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट वीरतीर्थ, उत्तरीत्तर श्रेष्ठ श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट के श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट वीरतीर्थ, उत्तरीत्तर श्रेष्ठ श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट के श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट के श्रीर सिक्ष प्रस्ति निकट के श्रीर सिक्ष प्रस्ति निक्ष होरात्री श्रीर स्वात्री के सिक्ष हो श्रीर के श्रीर सिक्ष हो श्रीर सिक्ष हो श्रीर के श्रीर सिक्ष हो सिक्स हो सिक्ष हो सिक्ष हो सिक्ष हो सिक्ष हो सिक्ष हो सिक्स हो सिक्ष हो सिक्स हो सि

"पतिज्ञन पादीदनतीय, चीराव्यितीय, यङ्गतीर्थ, चक्रतीय, गदातीय, पद्मतीय, महासच्मीतीय, गारुकाततीय, नारदतीय, प्रह्वादतीय, प्रन्तरीपतीय, पादित्यमेशवतीय, दत्ताव्यतीय, भागवतीय, वामन-तीर्थं, नरनारायणतीर्थं, विदारनरसिंहतीर्थं, वराइतीय, गीपोगोविन्दतीय, श्रेषतीय, शक्तमाधव-तोर्थं, नीनगीवतोर्थं, उद्दाननतीर्थं, सांख्यतीर्थं, ख-नीनतीय, महिषासुरतीय, वाषतीय, गोपतारेखर तीय, हिरखगभंताय, प्रणवतीय, पिप्राङ्गलातीय, नागिखरतीय, कर्णादित्यतीयं, भैरवतीयं, खर्वन्रसंइ-तीय, जानतीय, मङ्गलतीय, मयुखमानितीय, मख-तीय, विन्दुतीय, पिप्पनादतीय, ताम्बवाराहतीर्य. कालगङ्गातीय, इन्द्रवानतीय, रामतीय, ऐन्द्राकतीय मन्तीर्थ, मैतावन्णतीर्थ, श्रम्नतीर्थ, श्रद्धारतीर्थ, कन्तसतीय, चन्द्रतीय, विम्ने गतीय, इरियन्द्रतीय, पव ततीय, कम्बनाम् वतरतीय, सारस्ततीतीय, एमा-तीय, बद्रावासतारकताय, दृश्दितीय, ई्यानतीय, नन्दितीयं, (कागीखण्ड प्य प्र•) मन्दाकिनीतीर्थं, दुर्वासातीयं, ऋणभीचनतीयं, वेतरणीतीयं, पृथ्रदक तीय, मेनकाकुग्ड, धर्व शीकुग्ड, ऐरावतकुग्ड, गन्धव -क्त्राड, प्रमाराकुण्ड, व्यवियतीय, यचियीकुण्ड, लच्ची-तीय, पित्तकुण्ड, भंवतीर्थ, मानससरीवर, वासकी ऋद, जानकीकुराङ, प्रस्तितीय पुरायप्रद हैं।(कागीबन्ड (\* प्र॰)

उत्त तीय में कई ग्राजकल वितुप्त हो गये हैं। चाजकल काशीमें जितने देवालय देख पड़ते, उनमें निम्न निखित स्थान प्रधान ठहरते हैं —विखेखर, त्रत्रपृणी, धनसरेखर, त्रादिविछेखर, ब्रह्मो २वर, अगस्ये २वर, तिलभाग्छे २वर, कुक् टेश्वर, सङ्ग-मेश्वर, खप्रेश्वर, इन्मतिश्वर, केदारेश्वर, श्मगानिश्वर, पापभत्तेश्वर, मध्यमेश्वर, रतनेश्वर, माक्कश्वर, वृहकाते-खर, श्रत्यसत्युचरेशवर, यागिश्वर, मिबेशवर, जस्बुवेशवर, कर्ड्डश्वर, जेगीव्येश्वर, व्याव्रेश्वर, चौद्देश्वर, व्यासे-इवर, श्रीङ्वारेष्टवर, कपदीइवर, वैद्यनाथ, द्वारकानाथ-इवर, त्रिलीचनेश्वर, कामेश्वर, प्रचादेश्वर, वरणा-सङ्ग्रीम,वर,व भादिकेश्वर, भाूलटङ्गेश्वर, तारकेश्वर, मणिकणि केश्वर, भाव्मवीरेश्वर, वृहस्प्रतीश्वर, वासु कीश्वर, इरियन्द्रेश्वर, नागेश्वर, ऋग्नीश्वर, उपधान्ती-श्वर, व्यक्ष्टेग, गभस्तीश्वर, असृतश्वर, दुर्गा, सिद्धे-श्वरी, सङ्घादेवी, विन्दुवासिनी, राजराजीश्वरी, धूप-चर्डी, कल्यायी, पुष्कर, जगन्नाय, विन्दुमाधव, सन्त्री, वाराही, ललिता, भीतला, वागीश्वरी, दृश्दिराज, बढेगणिश, कालभैरव, वटकभैरव, दरहपाणि, साजि विनायक, दुग विनायक, श्रक विनायक, चिन्तामणि-विनायक, सप्तवर्षेविनायक, सिद्दविनायक, दुरधविनाः यक, धर्मविनायक, रेखकादेवी, चीमठयोगिनी, इन-मान्, वशिष्ठ श्रीर वामदेव।

लक्त देव श्रीर देवालय व्यतीत दू सरे भी शत शत लिक्क एवं देवसूर्तिका विवरण काशीखण्डमें वर्णित हुवा है। किन्तु शाजकल उसके श्रिषकांग्रका सन्धान नहीं मिलता। मालूम पड़ता है कि सुशलमान उत्पी-डुनसे श्रनिक देवालय श्रीर लिक्क वितुप्त हो गये हैं। . काशीख तीर्णविवरणके सम्बद्धी श्रवस्कापिनिष्त्, मत्याप्रत्य (१८०—१८६ थ०), जूर्मपुराष (३०—१३ थ०), पश्चिपुराष (११२ थ०), लिक्कपुराष (२२ व०), शिवपुराणमें शानसंहिता (४२-५१ थ०), विदेश्यरचंहिता (१० थ०), सनत् कुमार चंहिता (४१-४५ थ०) विष्णुराष (५। ३४ थ०) मीरपुराष (५-८ थ०), पश्चपुराणमें काशी-माहात्मा, वायुपुराणमें बानन्दकाननमाहात्मा, स्कान्दमें विग्लपुरीमाहात्मा एवं काशीखण्ड, अञ्चर्षवर्तमें काशीरहस्य, नारायण भट्ठकत विस्थलीसेतु, मही-जीविरचित विस्थलीसेतुसारसंग्रह, रवधरक्तत काशीमकाम, रञ्जाबदास विरवित काशीमाहात्माकौसुरी, नन्दपिहतविरचित काशीमकाम भीर क्रपा-

काशोमे अदूर वर्षमान रामनगरमें च्यासकाशी है। चिन्टूबोंके विखासानुसार जैसे काशीमें मरनेसे मानव श्रिवल पाता वैसे ही व्यासवाशीमें शरीर कोडनेंग गर्दभ वन जाता है। इसीसे अनेक लोग व्यासकाशीमें सरना नहीं चाहते।

कामीखर्डमें शिखा है—" वेटव्याम विप्णुमे विम्बेम्बरकी श्रवार महिसा सुन काशीमें वास करने लगी। वहां वह व्यामासन पर वैठ प्रत्यह शिष्यवर्गको काशीमहिमा सुनाते थे। किसी दिन महादेवने वेद व्यासकी परीचा लेनिक जिये भवानीको बुलाकर कार्देश दिया—'त्रतपूर्णे! माज ऐसा की जिये जिसमें वेद-व्यासको कोई भिचा न दे। सुतरां उम दिन देदव्याम को किसीमें भिचा मिन्ती न घो। जब नाना स्थान वृम वे : व्यासने देखा किसीने भिचा दीन थी तव उन्होंने श्रतिगय ज़्द हो कागीवासीको श्रमियाप दिया-'यहांके अधिवामी सुक्तिके गर्वेसे भिचा नहीं देते अतएव इस काशीमें वे पुरुषी विद्या, वे पुरुष धन श्रीर त्र पुरुषी सुक्ति न होगी।' इसप्रकार प्रभिशाप दे उन्होंने श्राकामकी श्रीर मनोदु:खर्चे श्रांख उठाकर देखा कि सूर्यदेव अस्ताचलको जाते घे। उससमय क्या करते! चौभरी भिचापात दूर फेंक व्यासदेव प्रायमकी श्रीर श्रयसर हुये। वह गृह जाते जाते एकके सना ख पइ'चे ही चे कि भवानीने प्राक्षत स्त्रीवेशसे द्वारपर खडे होकर कहा- 'हे भगवन् ! हमारे पति विना श्रुतिधि सत्वार किये भोजन जरना श्रनुचित समभते के। श्रव तक हमें कोई नहीं मिना। इसलिये श्राप श्रुतिशि हो। वेदवास उनके घरमें स्रिय श्रुतिशि इसे। उस समय भवानीने नाना प्रसङ्गमें उनसे पूका या — ' नो व्यत्ति श्रपने दुर्भाग्यक्रमसे खार्थनाम कर न सकते पर क्रीधर्मे शाप देता, वह शाप किसकी लगता है ?' वेद यामने उत्तर दिया - 'वह जाय उस अविवेचक शापदानाके ही प्रति होता है।' फिर गृह-स्तामी भगवान् विश्वेश्वाने कहा — 'जी व्यक्ति काशीकी समृद्धि देख नहीं मकता, उसे दूस स्थानमें पाप नगता है। तुम अब इस खानमें रहनेके योग्य नहीं शीव्र ही चित्रसे बाहर निकल लावी।' वह बात सुन व्यासने Vol. IV.

164

कांपत कांपत गारीका घरण ले जना या कि 'प्रति पष्टमी ग्रीर चतुदंशी तिथिको उन्हें उत चेत्रमें प्रवेग करनेकी अनुस्रति सिती।' देवीके अनुरोधसे महादेवने वही खीकार कर निया। उसी समयसे व्यास चेत्रकी वाइर रह दिवार।ति कामीको निरीकण पीर प्रति अष्टमी तथा चतुर्दमो तिथोको चे वर्ने प्रवेग करते हैं।" साधारण लोगोंके विम्बासानुनार श्राज भी शामदेव भरेचा सरते हैं। उन्होंने लोगोंकी मुिता कि किये वहां एक तीय वनाया या। माच मास उस तीय में स्नान करनेसे सानव कभी गर्भ जन्म नहीं पाता । नाना खानसे याची उस तोर में स्नान करने जाते हैं।

रामनगरके दुर्गसध्य नदीकी श्रीर कायिराजपति-ष्ठित वैद्यासका मन्दिर बना है।

व्यासकाशीमें काशिराज-प्रतिष्ठित अन्य भी अनेक देवालय श्रोर देवप्रतिमा हैं । उन ी गठन-प्रणाली हिन्द्र शिल्पकी परिचायक है।

मानमन्दर-पुरायधाम वाराणधी हिन्दूवीका प्रधान तीर्थ है सही, किन्तु उसमें साधारण ज्ञानिपपासुके भी देखने योग्य श्रनेक वस्तु हैं। उनमें श्रस्वरपति मान-सिंच-प्रतिष्ठित मानसंदिर खदेगी क्या विदेशी प्रधान २ ज्योतिर्विद्मावको पवकोक्तन करता चाछिये। उक्त मानमन्दिर भी इस वातका एक परिचायक है। किसी कान हिन्द्रवेनि ज्योतिर्विद्यामें वाहां तक छत्वर्ष लाभ किया था । श्रस्वरराजवंशीय सवाई लयसिंह ने मानमन्दिरके मध्य नचतादिकी गति ठइरानिकी जो सकत यन्त्र प्रसुत कराये उन्हें देख चसत्क त होना पड़ता है। दिन्नीखर सुहस्मद नाहकी **प्रतुम**ति-से नाचित्रक गति ससुदय गुड करनैकेतिये जयसिंहने प्राचीन पार्यं च्योतिपर्व साहायासे 'लयप्रकार्य' 'रास-यन्त्र' श्रीर 'सम्त्राट्यन्त्र' नामचे तीन यन्त्र तद्वावन किये घे। ग्रेषोत्त यत्त्रका व्यासाधे प्रायः १२ हाय होगा। राना उता यन्त्रके बन पायात्य-ज्वोतिर्विद् हिपाकीस, टलमि प्रसित प्रदर्भित युत्तियों में स्वय प्रदर्भेन कर सके एतद्भिन जयसिंहके श्राविष्कृत भितियन्त, चन्नयन्त प्रसति दूसरे भी कई यन्त्र मानसन्दिरके सध्य विद्य-मान हैं। नयसि'इ देखी।

१६०० ई० को मानमन्दिर मानसिंह कह के निर्मित हुआ था। किन्तु उसमें स्थान स्थान पर प्रस्तर को भग्नावस्था देख जिल्लाशास्त्रविद् स्वीकार करते हैं कि उसका कोई कोई अंग अधिक प्राचीन है। मानसेंदिर-का जिल्लानेपुख उन्ने खयोग्य है। उसके सुन्दर वाता-यनको गठण प्रणाली पर्यविच्चण करनेसे निर्माताकी सुख्याति विना किये कैसे रह सकते हैं ? प्राजकन वैसा बड़ा वातायन बहुत कम देख पड़ता है।

प्राचीन घं सावशेष—उत्तर-पश्चिम की गा पर अलीपुर महत्त्रीम वकरियाञ्च एड । काशीखन्डम वह वकरी वा क्यागञ्जराङ नामसे वर्णित इवा है। कुराङ दैर्घ्यमें ३६६ हाय श्रीर प्रस्थमें १८३ हाय है। क्राउके उत्तर-पार्खिपक जंचा टीला पड़ा है। उस पर प्रस्तरक भग प्रतिमा शीर मठके कलस प्रसृति मिनते हैं। वह सब बीड सठवी ध्यं सावग्रेष समभा पडते हैं। क्राएडकी पूर्व श्रीर भी दष्टकका एक ष्टहत् स्तृप है। स्तूपके पूरव योगिवीर नामक स्थान है। वहां किसी योगीने सगरीर समाधि लाभ किया है। कुराइके दिचरा-पश्चिम एक दरगाइ या सुमलमानींका भजनान्य है। वह भी किसी प्राचीन गटहकी भित्ति पर खावित है । दरगाइके पूरव (२५×१३ डाघ) तीन पंक्ति पाषाणस्तमा पर स्थापित एक चुद्र महिजद है। वह महिजद भी बहुत प्ररानी है। उसकी गठनप्रणानी देख श्रनेक लोगोंने स्थिर किया है कि पीछे वह बीहोंकी रही। श्राधु-निक समयमें उसे सुसन्तमानोंने अपनी मसजिद बना लिया है। उसमें ७७७ हिनरी (१३७५ ई॰) को खोदित फिरोजशाइकी शिलालिपि है। उसके निकट बीड चैत्य भी दृष्ट होता है। श्रनेक जोग स्वीकार करते कि एक काल बकारियाक्त एड के पारवेमें बीदः देवालय या।\*

राजघाटके दुगैर्स भी बौद्ध-विचारका निदर्भन मिलता है। उस भग्नावश्रेष विचारका शिट्यनैपुख प्रशंसनीय है। उसका काक्कार्य श्रीर भास्त्ररकार्य सांचीके बौद्ध-स्तूपसे मिलता है। वह विहार भी सुम-लमानोंके हाथसे बचा न था।

राजघाट दुर्भने उत्तर काबरखान, वरणामङ्गमकं अधमपुर महत्ते, वाराणसीने तीलयाने, लाटभेरव नामने रास्ते, वत्तीस खंभे, अढ़ाई कंगृरिनी ममजिद श्रीर वरणाने पूर्व पार्श्व पंचक्रीसी राहने पाम सीना तलाबने निकट शान भी नीह-चंत्य, विहार, स्तूप एवं प्रतिमाना भरनावश्रेष देख पड़ता है।

श्रनेक कीग श्रनुमान करते कि भैरवकी लाट वीह-राज अशोकने प्रतिष्ठित की थी।

व्यवसाय-पिसा नहीं कि काशी केवल पुरवित्त ही है। वक्षां नानादेशीय जीगोंका समागम रचनेसे व्यवसाय भी प्रच्छा चलता है। काशीमें चीनी, नील शीर शीरेका व्यवसाय प्रधान है। जीनपुर, बस्ती, गीरखपुर प्रमृति स्थानीं का सकत प्रकार उत्पन्न पर्खादि वहां न्नानीत श्रीर विक्रीत होता है। कागीके रेगमी कपड़े, गान, जर दोनी, हीरा नवाहरात, श्रीर खिलीने प्रसिद्ध हैं। प्रधान प्रधान सभी हिन्दूराजावोंके वहां भवन प्रयवा छत हैं। इिन्ट्राजा काशीमें भवन बना सकनेसे भवनेकी धन्य समभाते भौर समय समय पर वह वहां सपरिवार जा भवस्थित करते हैं। सतरां काशीमें राजभोगका भी श्रभाव नहीं। वहां दुगं, वारीक, विखिवद्यालय, श्रनेक श्रन्धान्य विद्यालय, रेलवे स्टेशन, डाकवर, प्रदा सत घौर विस्तर चतुष्पाठी विद्यमान हैं। पहले नाना स्थानसे दिल काशी वेद पढ़ने लाते थे। श्राल कल भी लोग जाते हैं सही, किन्तु पूर्वकी भांति यत पद देख नहीं पड़ता। फिर भी श्रद्यापि वाराणसीधाम शास्त्र-चर्चाके लिये प्रसिद्ध है। कुछ दिन दुये हिन्दुवीने काग्रीमें अपना बनारस विश्वविद्यालय खीला है। किर काशीका "ब्राज" नामक दैनिक समाचार-पत्न हिन्दीमें बहुत श्रच्छानि कलता है। वनारम देखी।

काशी जैनियोंका भी पवित्र तीय है। चौये काल की श्रादिमें भगवान् ऋषमदेवने यह नगर वसाया था। सर्वप्रथम यहांके राजा श्रकंपन हुये। इनने श्रपनी पुत्री सुनीचनाका स्वयंवर कर बहा यश प्राप्त किया था। यहां सातवे तीर्थंकर सुपार्थनाथ श्रार तेर्सिवे तीय-

<sup>•</sup> Sherring's Sacred City of the Hindus, p. 273-287; J. A. S. Bengal, XXXV. p. 59 87; Furher's Archaeological Survey Lists N. W. P. Voli. 1. p. 199-202.

कर श्रीपार्वनाथका जना हुन्ना था। भरैनीघाट श्रीर भेलूपुरामें दोनां तीयंकरोंको चरणपादुका तथा विमान मंदिर हैं। भरैनीघाटका मन्दिर श्रारा-निवासी जमीदार प्रभुतालजीका बनवाया हुन्ना है। गंगाजीके किनारे यह विभाल मन्दिर श्रति मनोहर श्रीर सुदृढ है। नीचे पका घाट बंधा है, यह प्रभुधाट- के नामसे बोला जाता है। यहां दिगंवर जैनांकी तरफ से 'स्थादाद जैन महाविद्यालय' नामक एक उच्च येथी-का संस्कृत विद्यालय है। इसमें विना श्रुल्क शिचा दी जाती है। जैन लोगोंकी सहायतासे ही दसका सब काम चलता है।

इसके समीपही वाव हेटी जानजीका बनाया हुआ



श्रीस्याद्वाद दि० जैन महाविद्यालय ।

दूसरा जैन-संदिर है। यह भी गंगा किनारे श्रित हऱ
श्रीर विशाल है। यहांसे 'श्रष्टिंसा' नामक एक साप्ताष्टिक पत्र निकलता है। इसके सिवा मेल्पुरामें दी
श्रीर मेदागिन पर एक जैन-संदिर तथा विशाल धर्मशाला है। जैनियोंकी संख्या श्रूष्य रहते भी यहां
संदिर काफी हैं। भुतदे इसकी महक्षेमें एक जैनसंदिरमें स्फिटिककी सूति है। प्राथ: हरसाल यात्री
दर्शनके लिये श्राया करते हैं। इसी प्रकार श्वेतास्वर
जैनोंके संदिर श्रीर धर्मशाला भी श्रुनेक हैं।

२ चित्यिति । ३ सुषुना नाडी । (काणीसुकिविवेक । ) ४ काणी देवीकी सृति ।

"विदेशं नाषवं दृंदि' दश्डपाणिश्व भैरवम् । वन्द काशी गृष्टां गङ्गां सवानीं नणिकणिकाम्॥"

मलार्थे डीष्। ५ चुद्र कागत्त्व, छीटा कास। ६

सुड्डी। (निरुक्त) (ति॰) ७ काश्ररीगी, खांसीका

काशी तरवट (हिं॰ पु॰) काशीस्य करवट तीर्थ। वहां पुराने समय कीग श्रारेसे चीरे जाने पर श्रपनी मृक्षि समभाते थे। श्राज कल सरकारने उसे वंद कर दिया है।

काशीकाव दी—बम्बई के बार सी श्रीर शोकापुरकी एक जाति। काशीकावदी छोग भीख मांगते घूमा करते श्रीर बता नहीं सकते—उनका श्रादि निवास-कहां था। वह शापसी तेलगु श्रीर दूसरोंके साथ टूटी पूटी मराठी बोलते हैं। भीख मांगनेके श्रतिरिक्त काशीकावदी यज्ञोववीत, रद्राचकी माला, द्रपण शादि छोटे मोटे वस्तु भी बेंच लेते हैं। हिन्दू देव देवी उनको मान्य हैं।

काशीदास-सम्यक्तकीसुदी कंदोबदके रचयिता जैनकि। काशीनाथ (सं० पु०) काश्याः नाथः, ६ तत्। १ शिव।

"कार्ल निकटतो चांला कागीनायं सनायीयेत्।" (कागीखण्ड)

२ काणीक राजा। ३ एक वैद्यक ग्रंथकार। किसी ं किसी इस्तिचिम काणीरास, तया जागीराज नामान्तर देख पड़ता है। उन्होंने मजीर्णमन्त्ररी, 'कागीनायी' रसकरपनता श्रीर शार्क्षधर-संहिताकी 'गूढार्यदीविका'-नाम्त्री टीका प्रणयन की है। 8 तैसक्व देशीय यस मूर्ति-वंशीदव एक नैयायिक । उन्होंने 'त्रपिद्वग्रंद्यातिम-का' नान्ती तत्त्वचिन्तामणिदीधितिकी व्याख्या प्रस्ति-को रचना किया है। पुश्रमरकोपको 'काणिका नामी टीकाके कर्ता । ह सारखत-व्याक्तरणभाषकार षीर किरातालुनीय टीकाकार। ७ च्योतिः मंग्रह नामका र्यं बकार । प्राप्तियासार श्रीर शिशु वीधव्याकरण-रच-यिता। ८ श्रीव्रवीध, जन्नचन्द्रिका, प्रश्नदीविका प्रस्तृत ग्रंथकार । १० यदुवंश-काव्यप्रचेता । ११ रामचरित-मद्दाकाव्यरचियता । १२ वेदान्त-परिभाषारचियता। १३ वैराग्यपञ्चाशीति नामक वैदान्तिक ग्रंथकार! १४ शिवभित्तसुधार्णेव प्रणिता । १५ आडकल्पग्रत्यकार । १६ संवत्सर-प्रकरण नामक च्योतिप्र न्यकार। १७ संचिप्तकार दस्वरी-रचयिता। १८ स्वापादवेदान्त-रचयिता। १८ सन न्तकेपुत्र श्रीर यञ्जे खरके सातुष्प्रत, उन्होंने धर्म सिन्धु-सार, प्रायिक्तेन्दुभीखर, शीर वेदस्तुतिटीकाको रचना किया है। १७८१ ई॰ को उक्त काशीनाय वर्तभान ये: काशीनाय-नैनीताल जिलेके काशीपुर परगनेके एक भूतपूर्वे शासक। ई०१६ वीं या १७ वीं शतान्दोमें वह विद्यमान थे। काशीनायक ही नाम पर काशी-पुर पर्गनेका नासकरण हुवा है।

काशीनाथ दीचित—१ सदािशव दीचितके पुत्र । उन्होंने
प्रयोगरत, रूद्रपद्धति, नचहोमपद्धति, श्राद्धप्रयोगपद्धति
एवं कात्यायनीय च्योतिष्टीमपद्धति की टीक्राको प्रणयन किया है। २ पट्पञ्चाशिका नाम्नो च्योतिर्प्र स्वकार ।
काशीनाथभट—'जयराम भट्टके पुत्र श्रीर श्रनन्तभट्टके
शिष्य । उन्होंने श्रनेक संस्तृत ग्रत्य रचना किये हैं।
उनमें निम्नलिखित ग्रन्थ मिनते हैं—कौनगजमदेन,
गुरुपूजाक्रम, चर्छोपूजारसायन, मन्त्रचन्द्रिका, मन्त्रप्रदीप, गणेशाचनदीपिका, ज्ञानार्ष्यवतन्त्रकी गूदार्थाद्य,

नामका टोका, चण्डीमाहाला टोका, तिज्ञुटा हस्यटीका, दिन्नणाहारदीपिका, पदार्थाद्यं किविचन्द्रीदयटीका, पुरस्रणदीपिका, वटकार्च नदीपिका, सन्त्रमहोदिनिकी 'मन्हसहोदिध-पदार्थाद्यं' टोका और गारदातिनक-टीका। र सुहर्त मुकाबलो च्योतियं त्यरचिता। र मर-विकियस जोन्सके इक शास्त्र विद्र प्रसिद्द पण्डित शीर शब्द-सन्दर्भ सिन्धु नामक संस्कृत प्रयकार

काशीनाय सिय—देदेही-परिंग्य नामक संख्वत काय-रचयिता।

काशीयाता ( सं॰ स्ती॰ ) काश्यां कागीस्रतीयेसमृहे यावा ७-तत्। कामीख तीर्यं समूह दर्भनार्यं गमन यात्री जिस प्रकार कागीयात्रा करते उसके नियम काधोखगड़में निर्दिष्ट है। प्रयम यात्रीयोंकी मबस्त चक्र-पुष्करिणीके जन्मी रनान कर देव, पिछ, ब्राह्मण भीर द्यथिंगणको त्रप्त करना चाडिये। पौछे स्रादित्य, द्रीप-दी, दर्खपाणि भीर मृहेखरको प्रणाम कर दुंढिराज जाते हैं। फिर ज्ञानवापीके जनसे याचमन कर निन्द-केश्वरको पूजन करते हैं। उसके पीई तारकेश्वर ग्रीर महाका सेश्वरकी पूजा कर फिर दण्डपाणिकी पूजते हैं। उत्तप्रकारका यावाका नाम पश्चतीय-यात्रा है। उसके पोक्टे वैश्वेश्वरी यात्रा करना चाहिये। यात्री प्रतिपत्से चतुर भी भववा प्रति चतुर मीको दिवश-श्रायतनी यात्रा करते हैं । सन्तरोदरीमें स्नान कर प्रथम प्रणवेश्वर, तत्पर विविष्टप, फिर महादेव, उसके पीछे ययाक्रम क्रित्वाम, रहेखर, चन्ट्रेखर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामिश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकणिकेरवर, अविसुक्तेरवर आर गेपको विश्वेरवर दर्भन कर पूजादि करना चाहिये। जो व्यक्ति कामी-में रह इसप्रकार यावा नहीं करता, उसकी नाना विघ्न लगता है। विघ्नगान्तिक किये प्रष्टायतनी नाम्ती दू सरी यात्रा करना चाहिये। उसमें यथात्रस दच्छितर, पार्वतीश्वर, पशुपतीश्वर, गङ्गेश्वर, नर्सदेश्वर, गभस्ती-रवर, सतीखर, भीर तारकेश्वर दग<sup>रे</sup>न करते हैं। यह यात्रा प्रष्टमी तिथिको कतंच्य है। काशीवासियोंको एक दूसरी भी याता करना चाहिये। प्रथम वरणामें नहा रीते-खर दग<sup>8</sup>न करते हैं। फिर वरणासङ्गममें नहा सङ्गमेखरकी द्धैन कर खालीन तीथेमें नहा स्वलीनेश्वर दधैन करते हैं। तदनन्तर मन्दाकिनी-तीथेमें नहा मध्य- भिश्वर दर्धन करना चाहिये। फिर हिरण्यगर्भतीथेमें स्नान कर हिरण्यगर्भेश्वर दर्धन करते हैं। फिर मणि- काणिकामें स्नान कर ईपानिश्वर दर्धन करना चाहिये। प्रनन्तर यथाक्रम गोप्रेच-तीथेमें नहा गोप्रेचेश्वर, काणिक इदमें स्नानकर व्रथमध्वज, उपप्रान्त-कृपमें नहा उपप्रान्त थिव, पच्च इड़ा इदमें स्नान कर ज्ये हे- श्वर, चतुः समुद्र कृपमें नहा महादेव, वापीजल स्पर्ध एवं प्रक्रकृपमें स्नान कर प्रक्रिश्वर, दण्ड खाततीथेमें स्नानकर व्याप्रेष्वर श्रीर भीनक कुण्डमें नहा भीन- केखर तथा जस्व केखर जिङ्गकी प्जा करते हैं।

दूसरी एकादशायतनी नाम्ता याता भी है। उसके लिये प्रथम अग्नीभ्रक्षगड़ में स्नान कर अग्नीभ्रेखर दर्भन किर यथाक्रम उर्वशीखर, नक्ष्तीखर, आषादीखर, भार सूतिखर, लाङ्गलीखर, त्रिपुरान्तक, मनः प्रकाशकेखर, प्रीतिकेखर, मदालसेखर, श्रीर तिलपर्णेखर दर्भन करते हैं। यह याता कर मानव सदल पाता है।

शक्तपचकी हतीयाको गीरीयाता करना चाहिये। प्रथम गोपे चतीर्थमें सानकर मुखनिमीतिकामें जाते हैं। उसके पीछे यद्याक्रम च्येष्ठावावीमें स्नान एवं च्ये छा-गौरी पूजा, ज्ञानवापीमें स्नान तथा सीभाग्य गौरीकी पूजा, शृङ्गारतीर्थंमें स्नान एवं शृङ्गारगौरीकी पूजा, विधालगङ्गामं म्नान तथा विधाललस्मीकी पूजा, चितातीर्थमें स्नान एवं चितादेवीकी पूजा, भवानी तीर्थमें स्नान तथा भवानी देवीकी पूजा, भीर विन्द-तीयमें स्नान एवं मङ्गला-गौरीकी पूजा करते हैं। गेषको महालच्यी जाना चाहिये। इसीका नाम गौरी याता है। प्रति चतुर्घोंको गणेशयाता, सङ्ग्लवारको में रवयाता, रविवार प्रथवा पछी वा सप्तमीयुक्त रवि-वारको स्यंयाता, षष्टमी वा नवमीको चण्डायाता भीर प्रतिदिन भन्तर्गं ह्यावा करना चाहिये। अन्त-ग्ट हियाचा इस प्रकार होती है - मणिकणिकामें स्नान कर मणिकणीं खरकी पूजते हैं। उसके पीछे यथा क्रम क्षयलेखर, श्रखतरेखर, वासुकीखर, पवतेखर, गङ्गा-केंगव, चितादेवी, जरासत्येखर, सोमनाथ, वाराहेखर ब्रह्मे खर, श्रगस्त्रेखर, कथ्यपेखर, इरिकेशवनीखर, वैद्यनाथ, ध्रुवेश्वर, गोकर्णेम्बर, हाटकेम्बर, श्रस्थिचेप तड़ागमें कीकसेखर, भारतभूतेखर, चित्रगुप्तेखर, चित्र-घग्ट, पश्चपतीखर, पितामहेखर, कलसेखर, चन्द्रेखर, वीरेखर, विद्ये खर, पग्नीखर, नागिखर, हरिखन्द्रे खर, चिन्तामणिविनायक, मर्वेविच्नहारी सेनाविनायक, वशिष्ठ, वासदेव, सीमाविनायक, कर्गीखर, तिसन्धे-खर, विशालाची, धर्मेखर, विखवाडुक, श्राशाविनायक, व्हादित्य, चतुर्वेतो खर, व्राह्मीखर, मनःप्रकाशिखर, ईगानेखर, चण्डी, चण्डीखर, भवानी गङ्कर, दुंख्टि-राज, राजराजिखर, लाङ्गलीखर, नकुलीखर, परान्नेखर, परद्रव्ये खर, प्रतिग्रहेम्बर, निष्क तङ्केखर, मार्के ग्छे ये खर, भ्रमुरेखर श्रीर गङ्गेखरकी पूजा कर ज्ञानवापीमें नहाना चाहिये। उसके पोक्टे नन्दिकेखर, तारकेखर, महावालेखर, दण्डपाणि, महेखर, मोचेखर, वीरमद्रे-खर श्रविमुत्ते खर, श्रीर पञ्चविनायकको प्रणाम कर विखेखाको गमन काते हैं। वहाँ निम्नलिखितमञ्च उचारण किया जाता है-

"भनर्यं इस याते ये यथावशा नया कर्ता।
न्यूनातिरिक्तया शमुः प्रीयतामनया विसुः ॥" (१००। ८६)
थोड़ो या वहुत जितनी सकी, मैंने यह अन्तर्यं ह
यात्राकी है। एतट्दारा महिश्वर मेरे प्रति प्रीत हो।

मन्त्रके पाठान्त चण काल मुक्तिमग्डपर्ने विश्वास कर निष्पाप हो घर जाना चाहिये।

( कागीखण, १०० प०)

कागीरहस्य (सं॰ क्ली॰) काम्याः रहस्यम्, ६-तत्। १ कागीवासियोका कर्ते य माचारविश्रेष । २ काशी-साहात्म्य।

काशीराज (सं० पु०) काश्याः काशीप्रदेशस्य राजा, काशी-राजन्-टच्। राजाइः चित्रभष्टच्। पा प्राधादरः। १ दिवी-दास। २ काशीका कोई प्रिधिपति। ३ चिकित्साकी मुदी-प्रयेता। (ब्रह्मवेवर्तपुराष) ४ वीरसिंहके पिता खेटस्रव नासक च्योतिग्रंथकार।

काशीराम—रत्नप्रदीपनिचण्ट नामक वैद्यक कीषकार । २ (वाचस्पति)—राधावत्नभके पुत्र भीर रामक्षणके द्वित । दन्होंने रघुनन्दनके स्मृतितत्त्वकी टीका बनाई

Vol. IV. 165

हैं। उसमें उद्दाहतत्त्व, एकादगीतत्त्व, तिथितत्त्व, दाय-तत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, मनमासतत्त्व, ग्रहितत्त्व, भीर आहतत्त्वकी टीका भी मिनती हैं।

वाशीराव—तुकाजीराव हो जकरके एक लड़के। यह दुवेल हृदयं मनुष्य थे। इनके भाई मल्हाररादने १७८७ ई० को पिताके मरनेपर इन्दौरकी सिंहासन पर अधिकार करना चाहा था। काशीरावने दौ जतराव सेंधियां किवेदन किया। उन्होंने मल्हाररायकी श्राक्रमण कर मार डाला। परन्तु यशवन्तराव इस विपद्से निकल भागे। १७८८ ई०को उन्होंने श्रमीर खान्के साहाय्यसे वाशीरावको सेनाको पराजय

काशोश (सं॰ ल्ली॰) कुत्सितं ईषत् काशोशसिव, कीः कादेशः। १ उपधातुविशेष, कसीस (Sulphate of iron.) इसका संस्कृत पर्याय धातुकाशीश, कासीस, धातुकासीस, खिचर, धातुशिखर, कैसर, इंसलीसश, शोधन, पांश्रकाशीश श्रीर शुस्त्र। यह धातुकाशीश श्रीर पुष्पकाशीशको सेदसे दो प्रकारका स्रोता है। फिर इनमें भी धातुकाशीश दित् शीर खोहित सेदसे शीर पुष्पकाशीश खेत शीर छाण सेदसे दो दो प्रकारका स्रोता है। सावप्रकाशको सत्तर्म यह इस्त, तिक्त, कषायरसविशिष्ट, उपावीर्थ, वात-इंश्रनाशक, वंश्रका टपकारक, श्रीखींकी खुझली, विषदीष, मूललच्छ, श्रमरी शीर खिलरीगनाशक है। यह संगराजको रसमें सिगोकर शोधा जाना है। सहादेव। ३ काशीदेशको राजा।

काशोशिवतय (सं॰ क्लो॰) काशोशधातु, काशोशपुष्य श्रीर काशोश।

काशीशाद्यतेल (सं० क्लो०) तेलविशेष, एक तैल । काशोश, श्रष्टमान्या, लोध श्रीर गलिएपलीको तिलमें पाक करनेसे उक्त श्रीषध प्रस्तुत श्रीता है। इसके लगानिसे स्त्रोरोग निरोग हो जाता है। इसमें कल्कका। श्रदांश तैल पडता है। (अक्षणियम)

विशोश्वर (सं॰ पु॰) काम्याः देखरः, ६-तत्। १ यदा-इतिकार्वस्थितिहरूकी राजा। ३ अर्थमञ्जरी नामक न्धाय-ग्रन्थकार । ४ ( भटाचार्य ) — सुपद्मञ्चाकरणा नुसार धातुपाठ, भूरिप्रयोगगणटोक्ता, सुम्बबीधटोका घीर मुख्यबोधपरिधिष्ट प्रसृति ग्रन्थकार। ५ ( शर्मा ) चन्ध्यामके पुत्र श्रीर रावव पण्डितके पौत्र। उन्होंने १७३८ ई०को घानास्त नामक एक संस्कृत व्याका-रणकी रचना की थी।

काशीमध्रुत ( सं॰ पु॰ ) पारद, पारा।

काश्य (सं॰ स्त्री॰) कग्र-णिच्-कः। १ ग्राह्मनामङ अस्त्र, वरकी, भाना। २ विफलवाक्य, वेफायदा वात। ३ वृष्टि, अहा। ४ रोग, वीमारी।

काशूकार (सं० पु॰) काशूं विमलवाचं करोति, वाशूक-प्रण्। गुवाकहक, सुपारीका पेड!

काशूतरी ( सं॰ स्ती॰ ) काशूनामक चुट्ट प्रस्त, छोटी वरही।

काशिय (सं॰ पु॰) काश्यां भवः, काशी छकः; काशि: काशिचपतीः गीत्रापत्यं वा । १ काशीरालवंशीय । काशीके
प्रथम राजा काश्यवंशीद्भव । (ति॰) २ काशीदेशजात ।
काशियो (सं॰ स्त्री॰) काशिय-डीप्। काशीराजक्या।

"भरतः खन्न कामियोस्यमे सार्वसेनोन्" (भारत प्राहि ८५ घ०)
काम्यत (पा॰ स्त्री॰) स्नषि, खेतीका एक इक । उसके
मनुसार जमीन्दारका कुक्त वार्षिक जगान देकर
किसान उसकी जमीन जीत वो सकता है।

कामतकार (फा॰ पु॰) क्षषक, किसान, खेतिहर । २ क्षपकविशेष, किसी किसाका किसान। वह जमी-न्दारको कुछ वार्षिक कर दे उसकी जमीन पर कृषि करनेका खल पाता है।

काश्रकार पांच प्रकारके हैं—गरहमुऐयन, दहीनक्षार, गेर दखीनकार, मािकतुकी मानिकयत श्रीर
शिकमी। शहरमुऐयन सदा एक हो समान कर देती
हैं। उनकी भूमिपर कर नहीं बढ़ सकता। फिर
हनकी भूमि विदखन भी नहीं होती। १२ वर्ष तक
लगातार वही जमीन जोतनेसे काश्रकारको दखीनकारी स्रत्व मिल जाता है। फिर उसे कोई विदखन
वार नहीं सकता। गैर दखीनकार १२ दध्रतक कोई
जमीन जोत से नहीं सकती। किसी जमीन पर पहली
जमीन्दारकी भांति सीर करनेवाली किसान सािकतुन

मालकियत कहाते हैं। शिक्सी दूसरे काश्तकारसे जमीन् ले कुछ समय तक जोतते वोते हैं।

काम्बनारी (पा॰ स्त्री॰) १ कपि, खेती, किसानी। २ कषकस्त्रत्व, काम्त्रकारका इक्। २ भूमिविशेष, एक जमीन्। उस पर क्षयकको कृषि करनेका सल रहता है।

काइमरी ( सं ॰ स्त्री॰ ) काशते, काश-वनिष् रचान्तादेश: ङीव् प्रवोदरादिलात् वस्य सलम् । १ गन्मारी हज, गंभारका पेड़ (Gmelina arborea) उसका संस्कृत पर्याय-गामारी, भद्रवर्णी, श्रीवर्णी, मधुपर्णिका, काश्मीरी, हीरा, काश्मर्य, पीतरोष्टिणी, क्रणहन्ता, मधुरसा, श्रीर महाजुसुमिका है। भावप्रकाशके सतमें वह मधुर, कषाय एवं तिल रम. छणावीयं, गुरू, श्रानिः हीप्तिकारक, परिपाचक, मेदक भीर स्त्रम, शोष, हुणा, श्रामश्रुल, प्रश्ने:, विषदीष, दाह तथा ज्वरना श्रव है। वाध्मरीका पत्त शरीरवर्धक, गुजारधिक, गुरु, केशीयकारक, रसायन, कषाय एवं श्रस्तरस, शीतल, द्धिम्ध श्रीर वायु, पित्त, त्वणा, रत्तदोष, चयरोग, म्ताघात, दाह तथा वातरत्तरोगनाथक होता है।

हिन्ही में उसे कुसार, गुसार, गमहार, गंभार, खग्मर, लंभार, लूमार, गंवारी, चैवन, प्रीवन, गमारी ्या खंभारी ; बंगलामें गुमारा, उडियामें गंवरी, कीलमें क्ससर, सत्यासीम क्समार, पासामीमें गोमारी, नेवा-न्हीमें गंबरि, लेपचीमें नंबीन, कछारीमें गुमाई, गारीमें वीलको वक, गोंडीमें कुरसे, पंजावीमें गुंहार, इलारीमें सेवन, कुरकूमें कास्समर, मध्यप्रदेशीयमें गु'भर, वस्ते-यागे चेउन, तामिलमें गुमुद्टेक्, तेलगुमें गूमरटेक, कनाड़ीमें कुलि, मल्यमें कु वलु, मधीमें रमनी, ब्रह्मीमें यमन्द्र भीर सिंह नीमें अतदेगात कहते हैं।

काश्मरीका बच बहत् अर पतनभी व होता है वाभी वाभी वह ६० फीट तक जंचा हो जाता है। काश्मरी भारतवर्ष, ब्रह्मदेश तथा श्रान्दामान दीपमें सव जगह दोती है। फाला न मास फूल निकलता है। काष्ठका वर्षे मन्द पीताम रहता है। वह वहुत हतका श्रीर कडा होता है; इमीमें उसे नानाकायमें व्यवहार करते हैं। उसके तख्तेसे तसवीरका चौखठ, नावकी

इत, पानकीका इत्ता ग्रादि बनता है। वैशाखपत्तनमें प्राचीरको सित्ति श्रीर वस्वई प्रदेशमें उत्त कार्यं, शकट, यान तथा पालकोमें लगता है। उस पर रङ्ग अच्छा त्राता और तरह तरहता असवाव वनाया जाता है। सत्याल काइसरी काष्ठके भस्म श्रीर फलको वर्णक

की भांति व्यवहार करते हैं।

काश्मरीका फल गोंड और दूसरे पहाडी जीग खाते हैं। पत्तियां पश्रवोंको खिलायो जाती हैं। हिरन भीर दूसरे जंगली जानवर उन्हें वहे चावसे खाते हैं।

काश्मरीका मूल श्रीपधर्मे पड़ता है। दशमूलर्मे इसका भी प्रयोग होता है। काश्मरोने पेड़में रिशमने की है पाले जाते हैं।

२ कपिलद्राचा, काला दाख। २ सगनामि, कस्तूरी। ४ पुष्करसूत। ५ गांभारी फता काइसरीफत (मं क्ली ) गान्धारीफत-मज्जा, गंभा-रीके फलका गृदा।

काश्मर्थं (सं॰ पु॰ लो॰) काश्मरीति गव्दोऽस्त्रस्य, का-सरी-यण, यहा काश्मरी खार्वे धन्। गाभारी, गंभारी। कारमर्थं पनकाय ( सं॰ पु॰ ) गांभीरी पनकायाय, गंभारी फलका कांटा।

काश्मर्या ( म' • स्ती • ) इस्तगामारी हच, कोटी गंमा। रीका पेड ।-

कारमधों इवपणि का, कारमणी देखी।

कारमीर ( सं० हो। ) कश्मीरे काश्मीरे वा भवम् कश्मीर वा काश्मीर-भ्रम्। कच्छादिस्य । पा हा रा १११ १ क्राष्ठ-भेद, पुष्तरमूल। २ कुङ्गम, केसर। ३ कस्तूरी, सुम्क 1.8 सोहागा। ५ कस्मीरका निवासी। (ति॰) ्द नामीरजात, नमीरमें उपजने या होनेवाता। ( पु॰ ) ७ गामारीहच, गंभारीका पेड़ ।

वाश्मीर-भारतवर्षके उत्तर-पश्चिम कोणका सर्वोत्तर देश, एक मुल्त । वर्तमान कास्मीरराच्य प्रचा० ३२. १७ से २६ पूर्व २० शीर देया ० ७३ १६ से द० । ३० पूर प्रवस्थित है। उसका वर्तमान भूमिका परिमाण प्राय: ८०८०० वग मील है। लोकुसंख्या लगभग २८ लाख होगी। जिससे पुरुष माढे पंद्रह लाख श्रीर स्वियां साढ़े तरह नाख होंगी।

वर्तमान सोमा— उत्तर सीमा हिमालय पर्वतके श्रन्तः गैत काराकोरम श्रेणी श्रीर काश्मोरके ही श्रधीनस्य कई श्रधे खाधीन सुद्र राच्य हैं। दिचणकी श्रीर पंजाब के श्रन्तगैत मेसस, गुजरात श्रीर स्थालकीट प्रस्ति है। पश्चिम सीमा पर हजारा प्रदेश श्रीर रावलिएडी है। पूर्वमें तिळातका राच्य लगा है।

प्रदेश विभाग—काश्मीर राज्यमें श्राजकल जम्बू, काश्मीर उपत्यका, लदाख, वलतीस्तान, भद्रवार, कृष्णवार, दहीस्तान, जी, तिलैल, सुरू, जास्तार, रूपस्. पुच श्रीर दूमरे भी कई जुद्र जुद्र विभाग हैं।

भूमिमाग-साधारणतः देखनीपर काश्मीर राज्य पर्वत-वेष्टित वितस्ताको भववाहिका समभ पडता है। मध्य स्यसमें वितस्ता नदी शाखा प्रशाखा फैला वराइसून गिरिवस से पंजाब प्रदेशमें प्रवेश करती है। वितस्ता तीरवर्ती निम्न छपनाज सूमिको छोड़ एक उत्तम भूमि पव तसृल से समतन भूमिकी श्रीर विस्तृत है। उसे कपेरास या उदारम कहते हैं। उन्न सकल भूमि-का मैदान प्राय: उद्घिद्प्राणी-गरीर जात श्रीर वालुका तया करम मिश्वित है। उक्त सकल उपजाक भूमि-खर्डिक सध्य प्राय: १०० से २०० फीट गमीर नदीवध है। साधारणतः उपजाक भूमिका एक श्रोर पव त-माला रहते भी किसी किसी खनपर चारो श्रीर निम्न-भूमि ही है। उत्त सकल भूखण्डमें कवि होती है। किन्तु जलकी सुविधा श्रधिक नहीं। वृष्टि न दोनेसे नाली बना नदीसे जन लाना पड़ता है। पर्वतमूलकी ढालू भूमिमें चारणस्थान श्रीर देवदार्वन इत्यादि वर्तमान हैं। काश्मीरके दिचणांग्रमें ही लोग प्रधिक रहते हैं। क्षणागङ्गा उपत्यकाके निम्नांग ग्रीर सिन्ध् पववाश्विकासे वितस्ता तथा चन्द्रभागाकी पववाश्विका-को स्वतन्त्र करनेवाली तुषाराष्ट्रत पव तमालाकी चतुः पार्खस्य भूमिमें भी जीगोंका पिधकतर वास है। उक्त प्रदेशको पव तमाला देवदार्क वनसे प्राच्छादित है। मध्य मध्य क्षविके लिये उपयुक्त भूमि भी है। नदो तीर खामल शस्त्रचेत्रसे परिपूर्ण है। प्रत्येक ग्राममें सुम्दर सुन्दर पध विद्यमान हैं।

पर्वतमाला - काश्मीरकी चतुदि कस्य पर्वतमानाके

शिखरका उपरिभाग तुपारमण्डित देख पड़ता है। वलरके सध्य प्रायः द मास काल वरफ चढ़ा रहता है। उत्तर पश्चिम प्रान्तमें वियाकी नामक तुपाराहतः चित्र प्रायः ३५ मील विस्तृत है। पष्त्राल पव तमाला-के मध्य सर्वाच शिखरका नाम मूनी है। वह १४८५२ फीट उच्च है। याहेरटाटोपा गिखरकी उच्ता १३०४२ फीट है। उत्तर दिक् इरमुख पर्वत १६०१५ फीट जंचा है। काम्सीर उपत्यकाके प्रान्त-में नङ्ग पवंत वा दयरसूर ससुद्रपृष्ठिंगे २६६२८ फीट उच उठा है। उक्त पर्वत काश्मीर उपत्यका शीर सिन्ध् नदीने मध्य अवस्थित है । उसीने निक्तट शिर श्रीर मेर नामक टूपरे दो शिखर हैं। उनमें प्रथम २३४१० पौर दितीय २३२५० फीट उच है। दिक्क त्रनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। पूर्व में तुषाराहतः पञ्जाल पर्वेत, दिवणमें फतिपञ्जाल एवं विनहाल प्रदे-यका पञ्जाल पश्चिममें पौरपञ्जाल ग्रीर उत्तर-पश्चिममें इरमुख तथा सीनामागे पर्वत कइते हैं।

दिचणदिक्में पव तमाला निम्न होनेसे शोभा इस श्रीर श्रीत सुन्दर है। उत्तरदिक् श्रपेचाक्षत वन्य होते भी सोन्दर्थपूर्ण है। इसर श्रखुच पवतमाला, विस्तृत तुषारचित्र, पव तावरोही चुद्र तथा हहत् नदी स्रोत श्रीर मध्य मध्य जलप्रपात दृष्टिगोचर होते हैं। इस श्रचलमें कोई शिखर २००० फाटसे कम जंचा नहीं। काराकीरम पव तमालामें एक शिखर प्रायः २८२५० फीट जंच है।

युरोपके स्नमणकारा काश्मोरके उत्त सकल पर्वतीं-में स्नमण कर शोभाका वर्णन कर गये हैं। उन्होंने लिखा है कि वैसी शोभाधार प्राक्तिक छवि जगत्के दूसरे किसी स्थानमें सम्भवतः देख नहीं पड़ती। उत्त शैलशिखरके तलसे जितने ही कध्ये गमन करते, उतने ही ऋतुमेद तथा तदुपयोगो उद्धिज, शस्य श्रीर फलमूल श्रादि देख पड़ते हैं। फिर कहीं उत्त सकल-का एकत समावेश है। उन पर्वतों में निरोष्ट पार्वत्य लीग रहते हैं।

मार्ग वा चेव-पीरपन्नासको प्रयेचा निम्नतर पर्वतके कई ग्रिखरदेग अधिक विस्तृत हैं। उन सकल स्थानोर्ने सुन्दर एवं सनोहर नानावर्णने पुष्प श्रीर सुट्रस्य तृष्ण उत्पन्न होते हैं। उन्हीं सकल स्थानों को सार्ग वा चित्र कहते हैं। गुलमागं श्रीर सोनामार्ग प्रश्नृति कई चित्र श्रति सुन्दर हैं। उन्न सकल स्थानों में ग्रीपकालको भुग्छने भुग्छ टटू घोड़े चरा करते हैं। सोनामार्ग नामक स्थानमें शावण तथा भाद्र मास देशके बड़े श्राद्मियों श्रीर युरोपीयों को जाकर रहना बहुत श्रच्हा लगता है।

नही—कास्मीर राज्यकी प्रधान नदी वितस्ता है। काश्मीर उपत्यकाकी पूर्व-दिचय सीमार्ने वह उत्यन हुयी है। विकता देखा।

भनेकीके मतमे वितस्ताका एत्पत्तिस्थान भाजतक स्थिर नहीं हुवा। श्रंगरेज कहते हैं कि पर्पत, ब्रिङ् श्रीर सन्दरम् नास्ती तीन भिन्न भिन्न चुट्र नदीने सिमाः न्तनसे वितस्ता उत्पन्न हुयी है। उसकी अनेक शाखा श्रीर उपनदी हैं। सुसलमान भीगोलिक कहते हैं कि काश्मीर उपत्यकाकी पूर्व दिक् सुप्रसिद्ध वीरनाग उत्स-चे प्रायः अर्धक्रोग दूर तीन उत्स विद्यमान हैं। उता तीनों उस परस्पर दादय श्रङ्गाल दूरवर्ती हैं। सुसल-मान उत परिमिति यथीत् यङ्ग्डने ययभागचे तर्जनीके त्रग्रभाग पर्यन्त स्थानको वालिशत या वित्ता कहते हैं। उसीसे उत्सका नाम भी वालिक्ष या विसा है। फिर उसरे निगैत जलस्रोत वितस्ता कड़लाता है। वक्र तीनां वलोंकी जलधारा क्रमगः जितनी ही नीचे छतरी वीरनाग, अनन्तनाग, अच्छावल, कुकुरनाग, भागनाग प्रस्ति उत्स सक्तना जलप्रवाह निकन कर मिलनेसे उसकी भवयवहादि हुयी है।

वितस्ताने क्रमशः उत्तर-पूर्वभुख कियहूर चन उत्तर इदमें प्रवेश किया है। उसके पीके उसमें दक्षिण-वाहिनो हो पश्चिम प्रान्तमें वरासूना नामक जनपदके मध्य भीषण वेशसे उपत्यकाको छोड़ा है। उपत्यकाक मध्य वितस्ताका श्रिषक प्रशान्त भाव है। किन्तु उपत्य-काके वाहर उसका जैसा भीषण वेग वैसी हो भयद्वरी सृति है। उत्तर पूर्वसे इसनामाबादके निकट लिदार, पूर्वसे शादीपुरके सन्भुख सिन्धुनदी श्रीर सोपुर नगरः के निकट पोहरूनदी वितस्तासे पश्चिम तीर मिली है। फिर पूर्व तीर मुरहामके निकट नरामवियाड़ा एवं रामच्यात (रामच्युत) श्रीर श्रीनगरके निकट दूध-गङ्गा वितस्तामें मिल गयी है। तिलै ल उपल्यामें देगई नामक स्थानपर क्रण्यगङ्गा नाम्नो एक मध्यविध नदी निकली है। क्रण्यगङ्गा श्रीधकतर उत्तर मुख पियम-दिक को जाकर घटात् दिखणको घूम मुजफ्फरावादके विलक्षलनीचे वितस्तामें मिल गयी है। वर्दान उपल्यकामें मार् वर्दान नदी प्रवाहित हो दिखणमुख क्रण्यवार (कप्ट-वयाड़) नामक स्थानपर चन्द्रभागामें जा गिरी है। मारू-वर्दान, क्रण्यवार श्रीर भद्रवार नामक स्थानदयके मध्यम् ने जा जस्त्रके पश्चात् मिली है। उत्त सकल नदीयों के मध्य एकमात्र वितस्तामें हो नौकादिका यातायात होता है। उसमें भी ६० मीलसे श्रीधक दूर तक नौका चल नहीं सकतीं।

चेतु—उपत्यकाने मध्य वितस्ता पर १३ चेतु हैं। चेतु-को नोग 'कदल' कहते हैं। समस्त चेतु देवदान् काष्ठ-चे बने हैं।

श्रनेक खलमें फिर डोरोक चेतु भी हैं। जिस खान-में बहुदूर विस्तृत चेतुका प्रयोजन पड़ा, वहीं डोरोका चेतु बना है। वह दो प्रकारका होता है—चिका भीर भूला। सोचने या देखनेमें भूला बहुत भयानक समभ पड़ता है। जिन्तु वास्तविक भयका कोई कारण नहीं बड़ी सरकतासे निरापद उसके जपर यातायात होता है। माल भसवाब भी उस पारसे इस पार, इस पारसे उस पार पहुंचाया जाता है।

नाला—श्रीनगर श्रीर तित्रकटवर्ती प्रदेशमें कई नाले हैं। उसी खल पर उन्नोल वा उन्नारकट है। उसी के मध्यसे वितस्ता प्रशाहित है। उन्न क्रदकी पार करना कोई मीधी वात नहीं। इसीसे सीपुर श्रीर श्रीनगरके मध्य एक नाला निकाल गमनागमनकी सुविधा की गयी है। खेतीके सुभीतिके लिये भी यथिष्ट नाले निकाले गये हैं। उनमें चीरपुर जिलिका शाह- जुल श्रीर इसलामाबादका नेन्दी तथा निन्नर नाला प्रधान है।

इर—नाश्सोरमें इद यथेष्ट हैं। उपत्यका भीर पावस्य प्रदेशके नाना स्थानमें इद देख पड़ते हैं। उप- त्यकामें निम्नलिखित 8 इद प्रधान है—१म डल वा नागरिक इद। वह भी श्रीनगरके उत्तरपूर्व की एमं अर्धन्नीय दूर अवस्थित है। उसका दैर्घ्य ५ मील है। चूंट को ल नामक नाले हारा वह वितस्तामें मिना है। श्रीनगर राजभवनके बिलकुल सामने वह नाला जा इदमें मिल गया है।

्र ररा श्रचार इद है। वह श्रीनगरके उत्तर श्रव-स्थित है। नालमर खालसे वह जलके साथ संयुक्त है। नालमर नाला शादीपुरके पास सिन्धुनदसे जा मिला है। श्रा मानसवल इद है। स्थलपथमें वह श्रीनगरसे भ्रकोस भीर जलपथमें द कोम दूर वितस्ताके दिखण तीर श्रवस्थित है। काश्मोरमें उसके तुल्य रम-णीय इद दूसरा नहीं। उसका देखें तीन मील श्रीय विस्तार डेढ़ मील है। मानसवल वहुत गभीर है। कह्मण श्रीर विद्वापने पवित्र मानसक्रदके नामसे उसका उन्नेख किया है।

प्रधि चलार इद है। वह शीनगरके उत्तर प्रधिम स्थलपथि ११ की स भीर जनपथि १५ की स हुर श्रवस्थित है। कारमीर राज्यमें वही सर्विपिषा हुर श्रवस्थित है। कत्तर दक्षिण दनदनकी कोड़ उसका दैर्घ डेढ़ मील श्रीर दलदन समेत १० मील है। परिधि ३० मील पड़ता है। गभीरता दहाय श्रीर स्थान स्थान पर ११ हाथ भी है। पूर्वदिक् की बितस्ता नदी उत्त इदके मध्य प्रवाहित है। पार्वत्य इदों को भांति उसमें भी हठात् भीषण बाढ़ चढ़ जाती है। राजतरिक श्रीमें उसमा नाम "महापद्म गक्ता वास था। पार्वत्य इदके मध्य पीरपञ्चालका कंसनाम, लिदार स्थायकाका श्रीयनाम श्रीर हरमुखका गङ्गाबलनाम तथा सर्वलनाम प्रधान है।

चस-काश्मीरकी पर्वत्यानामें उसका सभाव नही। प्रायः सकल स्थानमें पर्वतगात्र मेदकर उस निकल पड़ा हैं। उक्त सकल उस अनक अलीकिक घटनावींसे परिपूर्ण हैं। उनमें वारनाग, भनन्तनाग, वायन, श्रच्छावल, कुक्तुटनाग और वितबिखर श्रति रमणोय तथा कीत्रहलजनक है।

खनिज काश्सीरमं प्रायः सव स्थान पर नी ह मिनता है। किन्तु उल्लूष्ट न होनेसे उपकी तोपं कम बनती हैं। कुटिहर निलेमें हरपतनार ग्रामके निकट तास्व पाया जाता है। प्राचीन कान उत स्थान पर खनिकां काय चलताया, किन्तु वष्टु दिनसे वन्द् छो गया। पौरपञ्जासमें काला सीसा ( जिस धातुसे पेन्सिस वनती है) मिलता है। जम्ब्पर्वतमें पत्यरका कीयला तया सुर्भा भीर द्रास नदी नी एक उपनदी में गिगर वा शिक्षी नामक स्वर्ण रेख पाते हैं। वितस्ता नदी-तीर टङ्गरट नामक स्थानके प्रधिवासी स्वर्ण रेगा उद्वार करते हैं। चन्द्रभागाके तीर खर्ण एवं रीष्ट्रमिश्रित डवन खराड़ मिलते हैं। गंधकका उत्म यथेष्ट है। कठिन गंधक भी स्थान स्थानपर पाया जाता है। काइमीरकी उपत्यका गंधकप्रधान उत्सपूर्ण हैं। इसीमें वहां मध्य सध्य भूमिकम्पका भीषण उत्पात हो जाता है। १८८५ ई॰ को भृमिकस्परे काप्मीर राज्यके अनेक सनुष्य मरे श्रीर गृहादि गिरे घे।

पग्रपची - कारमीरमें भन्नुक की संख्या बद्दत है। पिङ्गल भीर रक्तवर्णके मलूक ही वहां श्रधिक हैं। वह **डिझिट्मोजी हैं, मांस अल्प परिमायमें** खाते श्रीर हिंस्सस्यभाव नहीं देखते। काला भन्नेक प्रन्य भन्नक्षे प्राकारमें च द्र होते भी प्रपेचाक्तत हिंस है। चीते सदत हैं। तिसेन प्रदेशमें खेतवाब देख पड़ते हैं। बारहसिंगा हिरन पञ्चान पर्वतमालाकी उच अंगमें मिनता है। हिन्दू और मुसनमान दोनों इसका मांग खाते हैं। हिमालयका मांवर इरिण कृष्णवार प्रदेशस्य पञ्चाल गिरिमें रहता है। चीत्कारकारी हरिग पञ्चान पर्वत मानानी दिचण भीर पश्चिम ढानू प्रदेश-में हीता है। क्वणागङ्गा तथा वितम्ताकी मध्यवर्ती गिरियोणीसे वरामूना पथके वाहर धीर पञ्चान पर्यन्त एक प्रकार व्रडत्काय छागन मिनता है। उसे मारखोर ( सप्भुक्) कहते हैं कस्तृरी मृग काम्मीरमें सर्वेत्र है। वुजेकी इश्रीर धर नामक दी जातीय पा<sup>इ</sup>त्य कागन पन्ताल पर्वतमें देख पड़ता है। भेड़िया, नोमड़ी, गीदड़ भीर बन्दर यथेष्ट हैं। द्वम नामक एक जातीय वानर क्षणागङ्गा उपत्यवासि मिषक सिसताः है। वह प्रधान नतः पिङ्गल पचीका शिकार है। उद्दिहाल सकत नदी-में होते हैं। उनका चर्म बहुमूल्य विकता है। क्षण्य-वार प्रदेशमें स्थाही (शक्तकी, खार पुश्त ) रहती है। सरीस्प बहुत देख नहीं पड़ता। विषाक्त सपे बहुत कम हैं। केवल मध्य मध्य दो एक गोह देखनेंमें श्रा जाती है।

शिकरा, वाज, चील, शकुनि प्रसृति सांसाशी पची
यथिए हैं। सुनाल, किलज, कोकिला, कीयल, मैना
ग्रस्ति सकल प्रकारके तोते, श्रीर कठकोड़ का कीरमें बहुत हैं। जलचर पची नाना प्रकार हैं। वह श्रधिकांश शरत् श्रीर श्रीतकालको उत्तरसे काश्मीर जाते
श्रीर वसन्तके पूर्व लौट पाते हैं। वुलवुल, सारस श्रीर
बगले (वक) सर्वदा देख पड़ते हैं। काश्मीरके काक
कुछ खेतवर्ण हैं। उनका स्वर बहुत कर्कश्म
नहीं होता। गोसकल खर्वाक्रिति श्रीर करणवर्ण हैं।
हनका दुष्य श्रित पृष्टिकर होता है। काश्मीरमें
मच्छर, मक्खी श्रीर पिस्मूका बड़ा हपद्रव है। फिर
श्रावण श्रीर भाद्र सासमें वह बहुत बढ़ जाता है।

क्राव चोर चहिंद-काश्मी(की भूमि चति उर्वरा है। ीं जिस जिस खलमें वरफ नहीं गिरता, वहां भी खभाव जात गहतूत, शखरोट भीर वादाम काफी उपजता है। ्पाइन (देवदार, चीड़) पन्य हचके मांति उतना ्टढ़ नहीं होता। किन्तु काश्मीरी उसीसे ग्टड श्रीर , नीकादि प्रसुत करते ईं। उसका काष्ठ तैनाक्त होनेसे ्डा व से जानेमें व्यवहृत होता है। पश्चिम रातको उस-की छोटी छोटी काष्ठिका जना पावैल प्रदेशमें समान-का काम निकासते हैं। देवदार, शास प्रस्ति बहु-मृत्य काष्ठके पेड़ यथेष्ट हैं। काश्मीरसे बाहर छत काष्ठ भेजनेका निपेध है। धान्य प्रधान खादा है। ्नासीरमें भारतवर्षना समन प्रकार शस्य भीर शाक . उत्पन्न होता है। वैगन जाल और गुलाबी उतरता है। फलमें सेव, नासपाती, विद्यी, गिलास, कोतरनल, गोमा, बगा, गहतूत, श्रंगूर, शखरीट, बादाम, भाड़ प्रभृति कई प्रकारके सुखादु फल उत्पन होते है। बादाम चार प्रकारका है होता है। उनमें एकका िहिसमा कागजनी भांति पतला रहता है, इसीसे उसे कागजो बदास कहते हैं। वह खानें से श्रित सुखादु चगता है। श्रंगूर १८ प्रकारका होता है। उनमें साहवी भीर सुष्की श्रित उत्कृष्ट निकलता है। अपने देशके जुन्हड़े श्रीर कहू की तरह काश्मोरमें श्रित हीना-वस्य लोगोंके भी प्राक्षणमें श्रंगूरके माचे गड़े रहते हैं। श्रंगूर श्रधिकतर प्रचुर श्रीर सुखादु होनेंसे काश्मीरी गर्व कर कहते हैं—"यदि ईखरके सुख होता, तो हम छसे स्थानीय रोटी श्रीर श्रंगूर खिला सन्तुष्ट कर स्वते।" किषजात द्रव्यके मध्य काश्मोरका कुड़ुम-(केसर, जाफरान) श्रित उत्कृष्ट होता है। वहां यथिष्ट उत्यन होनेंसे कुड़ुमका नाम ही 'काश्मीर' है।

चतुपरिवर्तन-काश्मीरका ऋतुपरिवर्तन वद्दत सुन्दर है। जनवाय, प्राक्तिक शोभा और पृष्टि एवं द्विस तर द्रव्यादिने लिये कारसीर भूखर्ग कहाता है। वसन्ता-गममें जब बरफ गराने लगता तब शीभाका पार नहीं पडता। गीतके तुषारमण्डित द्वचादि तुषारा-वरण कोइ पद्ममुकुलसे भूषित हो जाते हैं। जिस भोर चनु घुमाइये, उसी भोर देखिये कि पत्रश्रम तक्वर प्रव्यविच्छद्वे श्रावृत हैं। (काश्मारमें पहले फूल खिलता, फूल सूख जानेसे पत्ता निकलता है। ) किर जितने दिन शिशिर नहीं पहुता, छतने दिन नवक्षंस्मित अथवा नवपस्वित हचसतासे वसन्त विराज करता प्रयीत् वेगाखरी कार्तिक पर्यन्त सात मास वसन्तका पिषकार रहता है। शीतकालमें जिस परिमाण्ये वरफ गिर जाता, उसीके अनुसार शीध वा विलम्बंधे वसन्त श्राता है। श्रीतर्मे श्रद्ध वरफ गिरने-से चैवमासके पूर्व ही वह गल चुकता भीर वसन्तका समागम लगता है। फिर यदि घिषक बरफ पड़ता, तो समस्त चैत्रमास गला करता है । सुतरां वैशाख मास बसन्तागम होता है। कहते हैं कि एक समय जहांगार वादगाइ कार्यानुरोधसे वसन्तके प्रारमभें काश्मीर जा न सके। सुतरां उन्होंने काश्मीरके कर्म-चारियोंको निख दिया—"ऐसा कीजिये जिसमें वसन्त

<sup>\*</sup> काष्मीरो राटीको जितनो प्रमंता करते वास्तविक उतनी प्रच्छी भना नहीं सकते। किन्तु मांसके नाना विष यञ्चन बनानेमें सनके तुल्य जगत्में कोई नहीं होता।

राज हमारे आगमनकी प्रताचा करते रहें और हमारे पहुंचनेसे पिछले देख न पड़ें।" सचतुर कमेंचारियोंने छनका छहे प्य समम चारो पार्ख के पर्वतों से बरफ मंगा बादशाहकी कीड़ाका कानन ढांक रखा था। सतरां अन्यत वसन्तका कार्य आरमा होते भी बादशाहकी काननमें उसका प्रभाव न पड़ा। अन्तकी जहांगीरके पहुंचने पर बरफ हटानेसे कीड़ाकाननमें वसन्त भावक छठा था।

कारमीरमें नाना वर्णके मनोरम सुगन्ध पुष्प यथिष्ट हैं। सबै प्रथम हरिट्राम ग्रुलवर्णेका वेदमुष्क फूल खिनता है। निम श्रोर देखिये, उमी श्रोर पुष्पका बांस्तरण लगा इवा मालूम पड़ेगा। काश्मीरमें फून-के गुलदस्तेके निये विविध प्रकार पुष्प प्राइरणका कप्ट नहीं उठाते। समाख जहां चाहते वहींसे दो एक ष्टाय नमीनने बीच प्रायः ७। ८ प्रकारने पून पा नाते हैं। वैसाखमासके मध्यकाल बादाम फूलनेसे फिर एक नयी शोभा उमड पड़ती है। वह काश्मीरयांक बड़े श्रानन्दका समय है। धनी, निधंन, युवा, हद, सन नोग इनार दास्तान्का पिंजड़ा डायमें उठा इरि पर्वत नामक स्थानको जाते श्रीर वादाम पेडकी थाखा में पिंजड़ेको सरका उच्चीय (तही) खोस देते हैं। इजारदास्तान् वसन्तवायु सगनेसे नाचते नाचते सुस-जित खरमें गाता रहता है। काश्मोरी भी भित्रमूचक विभुगुण गान कर इतस्ततः घूमते हैं। छ्येष्ठ मासमे चमेनी फूलती है। उसका वर्ण प्राकायकी भांति होता है। सुतरां काश्मीरा उसे "हि पासमान्" कहते हैं उत्त पुष्प वसन्तकी विदाईका फूल है। उसके ख़िलने से ही वसन्तको भीभा समाप्त हो जाती है । वैभाख बीतने पर चमेला खिलनेसे पहले पीछे कालानुसार क्रमणः फूल भारने भीर नवपक्षव निकलने लगते हैं। त्राषाढ़ सास फल प्राता है। धस्य परिपूर्णे हो जाता 🕏 । काश्मीरमें ग्रीयका लेग नहीं। जब ग्रीयके प्रभाव-से हिन्दुस्थानमें जा घबराने लगता, तब वहां गात्र पर एक परिधेय वस्त रखना श्रीर रातको रजाई श्रोढ़ना पड़ता है।

न्यावणके प्रथम रोट्र कुक बट्ता है। किन्तु उसमें

कभी लोग विवध नहीं होते। वड़ी गर्मी पड़नेसे भीव खल्प दृष्टि हो जाती है। फिर पर्वतादि भीत बता धारण करते हैं। पासर्थ नियम ! वहां व्यावणमें सूष्त्र धार दृष्टि नहीं होती। ग्रीतकालमें वरफ गिरनिके समय भड़ नगती है। उसी समय शिवाहिट भी होती है। संवत्सरमें १८। २० इच्चे अधिक पानी नहीं वरसता। प्राध्विनमें फल कम पकता है। कार्तिक-में भीत पारमा होता है। बच सकल पत्रहीन हो जाते हैं। उसी समय योनगरसे ६ कोस दूर पादपुर चित्रमें जाफरान (केसर) उत्पन्न होती है। वही काश्मीरके प्रति वत्सरको श्रेप शोभा है। कि ही फारसी कवितामें उक्त विषय भन्ती भांति वर्णित इवा है। यथा जाफरान खिलकर सबसे कहती है कि तुम काश्मीर-का पय छोड़ हिन्दुस्थानका पय पकड़ो, यहांकी शोमा पूरी हो गयी। शीतकालको शति देख काश्मीरी श्राहा-रीय संग्रह करते हैं। उस समय वह समुदाय गाक (कहूतक) सुखाकर रख छोड़ते हैं। किसीके बरामदें किसीके जंगले भीर किसीकी नावमें सूत्र यथित मिचीकी वड़ी वड़ी माला सुखा करती है। उन्हें देख कर समभते कि दृःसङ ऋतुको पाते विचार काश्मी-री भी उपयुक्त प्रायोजन जगा रखते हैं। २०००० फीट अंचे काष्मीरमें चिरतुषार विराजित है। कार्तिक माम बाते ही नीचे पार्वत्य स्थानमें बरफ गिरने लगती है। किन्तु वह कार्तिकर्में जमती नहीं, गन जाती है। पीव सामरे नियमानुसार बरफका जमना ग्रह होता है। बरफरे चतुर्दिक् रीप्यमण्डित हो जाती हैं। उन्न इख देखनेमें भी बद्दत रमणीय लगता है। किन्तु उम समय काश्मीरमें रहना बहु कष्टसाध्य हो जाता है। काश्मीरपति महाराज रणवीरसिंहने सुविद्य मन्ती (१८८५ ६०) दिवान् कपारामने स्त्रपणीत काप्रमीर-इतिहासमें उत्त तुषारपातके सम्बन्धवर निखा है- 'पीरपर्वतपर जो चुद्र चुद्र खेतवणं कर्णि का पड़ी हैं, वह बरफ नहीं, श्राकाशने काश्मीरके मुखमें ब्रमृतमाव दान किया है।

वास्तविक वडां तुषारपातमे जीवन संग्रय होता है। उसमें विधाताकी असीम करुणामे जिस प्रकार जीव

जगत् वचता, वह प्रमृतके सेवनका ही फन ठहरता है। शीतकालमें एकदण्डके लिये भी तुषारपात विश्वाम नहीं लेता। उस पर मध्य मध्य भड़ और पवल इष्टि पड़ती है। फिर भयद्वर शिलापात भी होता है। कभी कभी एकादि ज्ञमसे एक सामके मध्य स्थेका दर्भन नहीं मिलता। नदी इदादि जम जाते हैं। कभी कभी कल्लसी वा श्रन्य पातादिका जल जम जानिसे पानी या जल पीनिको नहीं मिलता। जापमीर वासी विलचण समक्त सकते और सतके ही जुक्र पूर्वेर ग्टहादिन मध्य दिवाराति श्रीन प्रज्वित रख किसी प्रकार जलरचा भीर क्लेगादि निवारण करते हैं। भीत-काल पड़नेसे आवाल-हद-विनता सवलोग छातीपर श्रारदिने नीचे एव बरोसी व्यवहार करते हैं। बरोसी समालेकी इंडी जैसा अग्नि रखनेको स्रामय पात है। वह चारो श्रोर वांसकी खपाचसे बुनी रहती है। उसमें अग्निडाल छातीवर कपड़ैके भीतर लटका देते हैं। इसीसे नाममीरिशीने वर्च:-खनमें जलनेने दाग टेख पहते हैं। वर्ष गिरतेसे क्रक दिन पहले शिशिर पडता है। उस समय पात:काल .बीघ होता मानो रातको किसीने चारी शोर चूना विका दिया है। वर्फ गिरनेसे पहले शीत श्रति श्रमहा हो जाता है। किन्तु वर्ष पड़ जानेसे उत्त शैलाके मध्य भी कुछ रम-णीयता मालूम पड़ती है। जब श्रधिक वर्ष गिरती. तब तब प्रातः काल उठ कर देखनेसे चारो चोर चांदी जैसी भावज उठती है। पव त, निष्पत्रहत्न, लता,गुला, ग्टच, हत, नीका, उद्यनीच भूमि, पथ, प्राङ्गण सभी मानी रीप्यमण्डित हो जाता है। घरकी क्तसे शीग्र-का नन जैसे बर्फने नन लटका करते हैं।

शीतकालमें चाय श्रीर मांस ही काश्मीरवासियोंका प्रधान खाद्य है। श्रीतकालमें हो केवल कई प्रकारके जलचर पची मिन्नते हैं। किसी किसी दिन जुक्र परि-ष्कार होनेसे काश्मीरी जलायय पर जा पजी मार लाते है। उस समय मृणाल भिन्न कीई शाक नहीं मिन्नता। काश्मीरी उसे 'नदक' कहते श्रीर शीतकालमें रांध कर चखते हैं।

ननवाड — जगत्में यदि केवन स्वास्त्रकार कोई । Vol. IV. 167 स्थान है तो काश्मीर ही है। नदीका जल, इदका जल इतना खच्छ रहता कि दग्र हाय नीचे मझनीका खेल साष्ट देख पड़ता है। जन जैसा खच्छ वैसा ही सुखाद भी है। उत्सीका जल तो भैषच्यगुणविशिष्ट है। किसी किसी उत्समें केवल स्नान करनेसे ही कुछ पर्यन्त धारोग्य हो जाता है। जल इतना घीतल है कि ज्येष्ठ चाषाढ़ सास पीते भी दांत हिल उठता है। काश्मीर-ने लोग स्वप्नमें भी समभा नहीं सकते ग्रीपा वा ध्नि किने कहते हैं १ वायु अति निसंस, शीतक श्रीर स्वास्थ्यकार है। किसी कविने कहा है -यदि कोई दग्ध जीव भी काइमीर श्रावे. तो वह जीवित हो जावे:यहां तक कि श्रस्तिदम्ध पची भी अपने पर पाने श्रीर श्राकायमें चड़ता देखावे। वास्तविक एक मुखने कह नहीं सकते काश्मीरके जनवायुमें कितने गुण हैं। काइमीरी के रहने के रहादि काष्ठि निर्मित होते हैं। काइसीरी भाषामें उन्हें "लड़ी" कहते हैं। वहां प्रायः भूमिनस्य होते हैं। इसीसे सब सोग लकडीने घर वनाते हैं।

किसी किसी घरकी भित्ति प्रस्तर वा इष्टक निर्मित होती है। किन्तु पिषकां यमें नींव सगती है। वर्षने लिये सब समाना की कत दोनों स्रोर ठालू रहती है। कत पर पहले तख्ते श्रीर पछि सुर्जपत विका महीसे तीय देते हैं। वसन्तकाल उस मही पर द्यण जमजानेसे इत पूरी हो जाती है। उस प्रकारको कत देखनेमें बहुत सुन्दर होती है। घर दितनसे पह-तन पर्यन्त वनता है, वह पहरीजी भवनकी भांति देख पड़ता है। खिड़कीके किवाडे दो प्रस्थ (दुतरफा) होते हैं। विहर्देशकी काशटमें नाना प्रकार कार्रकाय श्रीर चुद्र चुद्र किंद्र रहते हैं। श्रीतके समय उक्त किंद्र कागजसे वन्द कर दिये जाते हैं। उससे हिम रकता, किन्तु प्रालोक पहुंचा करता है। प्रस्थेक भवनमें एक 'बोखारी' (ध्वांकग) रहती है। विना उसके शोत-कालमें वास करना प्रसाध्य है। किसी निसी घर विशेषतः धनियों भी श्रष्टालिकाकी सबै निस्त तलमें हमाम प्रयात् उपा सानागार होता है। उसमें किसी दिन् चे वायु घुमने नहीं पाता। वश्वां उप्यताका तारः

तस्य विशिष्ट जल नाना पालमें रहता है। इन्माम में आग जलाने से जपरि श्रीर वगनी घर भी गमें पड़ जाता है।

श्रीनगरमें प्रत्ये क भवनका प्रधान दार नदी के तीर पर है। प्रत्ये क घरका घाट खतन्त्र है। उस घाटमें उत-रनिका छोपान लगा है। प्रायः प्रत्येक श्रधवासी की एक नौका होती है। वह प्रपन्ने घाटमें श्रटकी रहती है। काष्ठके भवन होने से काश्मीरमें प्रायः परिनदाह होता है। भवनके सर्वी च्छानमें जन्ताने का काह, रस्थन-श्रानाका द्रव्यादि श्रीर भाग्डार रहता है।

नीका-नीका नाविकका घरदार है, दिवाराति वह नौकामें हो रहते हैं। अनेक लोगोंके भूमि पर ग्रहादि नहीं - पुत्रकलतके साथ वह नौकामें रहते हैं। काश्मीरमें वालिका, युवतो श्रीर हुदा स्त्रियां भी निपुणताने साथ नीका चना सकती हैं। वहां अपने देशकी भांति नीका नहीं होता। 'गिकारी' या 'डोंगी' नामक नीका ही भ्रमणके पचमें सुविधाजनक शिकारी नौका साधारणतः २५ हाय लम्बी, २। चौड़ी श्रीर १ फ़ुट गहरी होती है। श्रारोहीके बैठने का स्थान पतावरसे छाया रहता है। पावरय-कतानुसार उस इतको खील डालते हैं। उक्त नीकाके चलानेका डांड़ 'चाप्पा' कद्याता है। वह बडे नैसा होता है। शिकारीमें चाप्पा रखा नहीं रहता. हायमें पकड़ हतरना पड़ता है। उस देशकी किसी नीकामें स्थूल भाग (पेटा) नहीं होता। पीके एक ब्राइमी बैठ चप्पेसे पेटेका काम चनाता है। ब्रारोही नी इच्छा श्रीर श्रावश्यकता देख शिकारी नीकामें तीनसे दम तक खेवट रखे जा मकते हैं। स्तियां वह नाव नहीं चलातीं।

होंगी नामक नौका दूर भ्रमणके लिये उपयोगी
है। उस नौकामें नाविक परिवारके साथ रहते हैं।
उस प्रकारके नाविकको काश्मीरी भाषामें हांभी कहते
हैं। होंगी साधारणतः ४० हाथ दीघ, ४ हाथ विस्तृत
श्रीर इंढ हाथ गभीर होती है। वह भी पतावरसे
हायी जाती है। उक्त श्रावरणके श्रीवांग्रमें हांभी रहते
हैं। स्तियां भी उसे चनाती हैं। काश्मीरी पण्डित उस

पर चढ़ कमें खानको यातायात करते हैं। उनका आहारादि नौकामें ही सम्पन्न होता है।

काश्मीरपितकी कई सुट्टश्च नीका है। याकारा-नुसार वह परिन्दा (पन्नी), चीकोरी (चतुक्कीण) श्रीर बग्गी (गाड़ी) कहनाती हैं। उनमें ५०मे ८० श्रादमी तक चप्पा लेकर बैठ सकते हैं।

पिवामी-चिन्दुवींका राज्य चीते भी काएमीरमें सुपत्तमान श्रिधक हैं। यहांतक कि कितनेही हिन्दुवी-का (जो पण्डित कद्दाते ईं उनमें भी बहुतोंका) ग्रा-चार व्यवहार विगड़ सुसन्तमानी जैसा हो गण है। हिन्दू मुसनमानों को छोड़ वहां दौद भी वहुत हैं। कारमीरी पुरुष गीरवर्ष, हढ़काय श्रीर शङ्गमीडव-विशिष्ट हैं। वह चतुर, प्रखर बुढिगानी श्रीर श्रामीद षिय होते, किन्तु साइसी नहीं। रसणी परम सुन्दरी हैं। विशेषतः पण्डितीकी स्त्रियां चनुपमरूपनावण्ड-वती होती हैं। भारतचन्द्रकी कृपसी विद्या ग्रीर कालिदासकी शक्तन्तना वहां प्रतिगृहकी प्रत्येक रमणीमें विद्यमान हैं। वे परकी यरी यदि पृथिवी पर रहतीं भववा भ्रष्मरा यदि कविकी कल्पना नहीं ठइ-रतीं, तो वह काश्मीरमें ही मिनती हैं। धनी मुसन मानों भीर क्षपकों को छोड़ कि शंके एक से अधिक स्त्री देख नहीं पहती।

परिचद-पुरुषों का परिच्छद की पीन, श्रमखानक ( पैरहन ) शीर उण्णीप है। क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी मस्तक मुण्डन करते हैं। हिन्दू गिखा रखते हैं। स्त्रियां माड़ी नहीं—केवन श्रंगरखा पहनती हैं। क्यां की ई स्त्री मस्तकपर सान टो ये नगानी है। कि श्रमों केपो बना दो भागमें प्रष्ठपर डान देती हैं। पण्डिताइनों में कोई कोई कटी देशमें श्रमखान करते सपर चहर नपेट लेती हैं। वह थोड़ा ही गहना पहनती हैं। स्त्री पुरुष सभी काष्ट्रपाटुका व्यवहार करते हैं।

सकत देशमें पुरुषों शीर स्तियों के विश्वकी विभिन्न ज्ञता है, किन्तु काश्मीरमें नहीं। परिच्छदादि देख जातिके बन्नवीर्यका परिचय मिन्नता है। जाश्मीरी पुरुषके रमणीवेश-सम्बन्धपर इतिहासमें देखते कि दिल्लोके सम्बाट स्त स्थान श्राक्रमण कर मैन्य पराजय करते भी देशाधिकार कर न मकते थे। शेषको श्रका वरके श्रिषकार करने पर जहांगीरने परामश्रेकर पुर-षीकी बनपूर्वक स्त्रीवेश धारण कराया। प्रथम प्रथम वह उक्त वेश विना युद्ध धारण करने पर स्त्रीक्षत हुये न थे। किन्तु शेषको उन्होंने उसे स्त्रीकार किया। श्रत एव पुरुष परिच्छेदके साथ उन्होंने पुरुषोचित-साहस भी खो दिया है।

थाचार-व्यवहार-काश्मीरी बहुत श्रपरिष्कार रहते हें। उनका वस्तादि, गात भीर वासगृह साचात् नरका जैसा देख पड़ना है। शीतको छोड़ देते भी प्रत्य किसी समय वह वस्तादि नहीं धोते। क्या स्त्री क्या पुत्रव सभी प्रकाश्य स्थलमें नग्न ही स्नान करते हैं। सुतरां सानके समय भी गातावरणको जल सार्थ नहीं कराते। इसीसे उसपर इतना रैल जम जाता कि यद्यार्थं चुटकी चीनेसे मैल निकलता श्रीर भाड़नेसे पिस् तथा चित्रका ढेर सगता है। वह पध, गृहा-भ्यन्तर भीर प्राङ्गणमें मलसूत त्याग करते हैं। भीत-कालमें घरसे वाहर निकलना दुःसाध्य होने पर वह ऐसा करते हैं। किन्तु प्रभ्यासक्रमसे प्रन्य समय भी यह उन्न व्यवहार छोड़ नहीं सकते। लोकालय उसीते नरक बन जाता है। श्रीनगर, जस्ब प्रशृति राजधानी-में भी ऐसा ही हाल था। फिर भी पालकल राज-नियमसे बहुत कुछ परिष्कृत हुवा है। राजकर्मचारी, विदेशी शीर पर्यटक ( अर्थात् काश्मीरी भिन्न दूसरे सभी ) इसीसे लोकालय कोड़ नदीतीर वृद्यवाटिकामें रहतें हैं।

काशमीरी बड़े भगड़ाल होते हैं। किसीने साथ किसीना विवाद उपस्थित होनेपर समस्त दिन हैं। श्रिविन्या पड़िनेसे यान्त रूपसे नाम है नारते हैं। फिर े सम्या पड़िनेसे हमय पच अपने अपने चवृतरे पर टोकरी श्रीका मी रहते हैं। दूसरे दिन प्रत्यूषके समय वही टोकरी खोल नये समसे भगड़ा किया करते हैं। इसी प्रकार एक दिन नहीं नई दिन भगड़ा चनता है। योनगरके नीचे वितस्ता कुक अप्रयस्त है। जिस समय इस पार-के लोग उस पारके लोग से भगड़ते, उस समय बड़ा वीत्रस्त मान्म होता है। इस प्रकारका भगड़ा नगनेसे हमय पद्म एक टूसरेक उद्देश नानाविध कुत्सित खेल खेलते हैं। वह भले श्रादमोयों के देखने योग्य नहीं होता। भगड़ेकी कथा वा श्रष्ट भड़ी भी कीई भला श्रादमी देख या सुन नहीं सकता। साधारणतः काश्मीरी विनयी, मिष्टभाषी श्रीर परोपकारी होते हैं।

वह दोनों वेला श्राहार करते हैं। श्रन श्रीर मत्सा उनका नित्य खाद्य है। उत्तर श्रनकी श्रपेचा कड़ा सूखा भात, नमक मिर्च मिला चरपरा कड़म श्राक, कुछ मछली श्रीर एक प्याला चाय काश्मीरियों के लिये धति उत्तम भोजन है। दस्तिये को महीने में दो रुपये कमाता, उसका भी समय सुख्ये कट जाता है।

चाय वह नित्य पीते हैं। नस्य भीर चाय भागन्तुः कि लिये अभ्यर्थनाकी सामग्री है। चाय बनाने के यन्त्रको "समावाट" कहते हैं। वह देखने में टीन के चीगे जैसा होता है। समावाटकी उच्चता १४ इच्च होती है उसका व्यास टाई इच्च बैठता है। अभ्यन्तर दोहरा होता है। मध्यष्टलमें अग्नि लगाना पड़ता है। उसके बाहर चाय टावने के लिये टो टी-जैसा नक लगा रहता है। पानि गर्म होने से चाय डाबो जगह में पानी भर देते हैं। पानी गर्म होने से चाय डाबो जातो है। वह मीठी भीर नमकीन चाय पीते हैं। फूलनासक तिब्बतीय चार जवणस्वरूप व्यवहार करते हैं। उन्हें दो प्रकारकी चाय भक्की है—पञ्जाबकी "सरती" भीर नादाखकी "सनां"। कहीं जानेपर वह समावट कभी नहीं कोडते।

पूल-काश्मीरी ियल विद्यामें निषुण हैं। काश्मीर रका दुयाना नगत् विख्यात है। यीनगरके निकट नीजेरा नामक स्थानमें कागज बनता है। वह सुनि-क्रण श्रार पार्चमेएटकी भांति ह होता है। राजकीय व्यवहारके लिये सुवर्णमण्डित कार्यकार्यविशिष्ट एक प्रकारका श्रित मनोहर कागज तैयार होता है। काश्मीरके जिमा हुवे कागजके कार्यविशिष्ट कत्तमदान, सन्दूक, पिटारा, रकावी प्रस्ति भुवन-विख्यात हैं। सोने चांदीका काम भी वह खूव करते हैं। गहनेका जैसा पेनदार नसूना दिया जाता, वह वैसाही (पहले कभी न बनाते भी या बनानेका की शक्त न जानते भी ) प्रविकत्त काश्मीरियों के हाथ से वनकर निकत प्राप्ता है।

भाषा—काश्मीरकी प्रक्षत भाषाका नाम "कासुर" है। वह संस्कृतका कुछ कुछ प्रपम्नं श है। उस भाषामें श्रव्यर नहीं। सुतरां उसमें लिखित प्रस्तकादिका भी
श्रभाव है। देवनागरके टूटे प्रूटे धारदा श्रव्यर संस्कृत
पुस्तकादि लिखनें व्यवद्वत होते हैं उनमें कासुर
भाषाके उचारणानुसार सकल कथा लिखी नहीं जा
सकती। उनका "वूभाव" (वूभा।) श्रीर "वूभाकिना"
(वूभा ले कि ना) प्रधोग देख कासुर भाषा हठात् हिन्दो
लैसी समभा पड़ती है। वह प्रत्येक कथामें "दापाइ"
(कहते हैं) श्रव्य व्यवहार करते हैं। फिर प्रत्येक
क्रियाक श्रन्तमें "च" लगा देते हैं। कासुर भाषा से
सैकड़े पीछे २५ संस्कृत, ४० फारसी, १५ हिन्दी, १०
श्रादी श्रीर कई पहाड़ी वा तिब्बती शब्द रहते हैं।

काश्मीरके नाना खानों में प्रायं: १२ विभिन्न भाषा
प्रचलित हैं। पुच भीर जस्बू जिलेमें डोग्र तथा चिळली भाषा व्यवद्वत होती है। वह हिन्दी भाषाचे प्रधिक
पृथक् नहीं। पार्वत्य प्रदेशमें ५ विभिन्न भाषा चलती
हैं। काश्मीर उपत्यकामें कासुर भाषाका प्रचार है।
सदाख, वलतीस्तान, चम्पा प्रस्ति खानों में दो प्रकारकी तिळ्ळतीय भाषा श्रीर उत्तर-पश्चिममें चार प्रकार
की दरद भाषाबीको जाती है। पलविश्नोको वर्णनासे
समस पड़ता कि ६० एकादश शताब्दको काश्मीरमें
"सिहमाहका" नामक श्रवरों का प्रचार था।

जिचा—राजकीय भीर देषियक समुदाय कार्य फारसो भाषामें सम्पन होते हैं। इससे प्राय: भनेक सीग फारसी पढ़ते हैं। काश्मीरी पण्डित संस्कृतकी शिचा ग्रहण करते हैं उसमें भनेक पण्डित विशेष व्युत्पन्न हैं। च्योतिषशास्त्रमें भी बहुतसे सोगोंको भिष्या अभिन्नता है। काश्मीर महाराजके यत्नसे भनेक संस्कृत पाठशाना स्थापित हैं।

वर्ग-काश्मीरके प्राय: सकल हिन्दू शाक्त हैं। सब लोग रोतके धनुष्ठार पूजा श्रीर स्तवादि पाठ करते हैं। जो स्नान वा पूजादि नहीं करते, वह भी (हिन्दू बाजक, स्त्री सब) प्रात:काल उठते ही कपालसे पूर्व दिनका तिलक छोड़ा केसरका दोई और खूल नया तिलक लगा लेते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल केवल एक वार तिलक धारण करते हैं। तिलक लगानेमें छनके क्यालमें एक चिक्क पड़ जाता है। ब्राह्मण रीत्य-े निसार वेदपाठ करते हैं।

किसी समय कारमीरमें भी बीहधमें विशेष प्रवन्त था। श्रान भी नाना खानीं में बीह-मठ श्रीर विहा-रादिका भग्नावशेष दृष्ट होता है। कारमीरमें श्रनेक बीह पण्डितों ने नन्म ग्रहण किया है। खान खानमें श्रान भी बीहधमें प्रवन्त है॥

सुमलमानों सं सुनी श्रीर शीया दो विभाग हैं।
सुनियों की संख्या श्रधिक है। १८७२ दें के शिषकी
एकाबार किसो सस्जिदके प्राचीर पर दोनों दलों में
विवाद बढा था। सुनियों ने शियावां का गृहादि जला,
द्रव्यादि लूट श्रीर रमणी कुलका सतील मिटा राज्यके सध्य सहाविध्रव सचा दिया। शिषको महाराजके
की शलसे सब शान्त हो गया।

प्रावत—पाश्वात्य पुराविद् के मतमें "कश्यपमीर"-से 'कश्मीर' नाम बना है। राजतरङ्गिणीमें किखा है—

"पुरा सतीसर: कलारमात् प्रभति भूरमृत् ।
क्रिसी हिमाद्रे रथींभिः पूर्या मन्तन्तराणि पट् ॥
भय व वस्तीये ऽिसन् प्राप्ते मन्तन्तरे सुरान् ।
हुिस्पीपेन्द्रकद्वारीनवर्तायं प्रजास्का ॥
कार्यपेन तदन्तःस्यं सातियता मसीद्वनम् ।
निर्ममे तत् सरी भूमी कारमीरा इति मस्स्तम् ॥" (१। २५—२०)

पुराकाल सतीसरः कल्पारश्वे भूमिमें परिणत हुवा। हिमाद्रिगभें इन्ह मन्वन्तर पर्यन्त जलपूर्ण रहा [ उसीं सतीसरमें जलोइवका (प्रसुरका) वास था। ] वेवस्वत मन्वन्तर उपस्थित होने पर प्रजापति-ने कथ्यप, हुहिण, उपेन्द्र श्रीर रुद्र प्रभृति देवगण श्व-तारित कर उनके द्वारा जलोइवको विनाध किया था। उसी सरीवर-भूमिमें कश्मीर मख्डल स्थापित हुन्ना।

नी समतपुराणके मतमे प्रजापित कथ्यप दी ब्रह्मा थे। उन्होंने विष्णु श्रीर शिवके सहायताचे जनो इवको मार सतीसरमे काश्मीर राज्य स्थापन किया। प्रथम नागराज नो स काश्मीरका पालन करते थे। काश्मीर श्रति पुराकालंसे शार्य जातिका लीलाचित्र है। श्रार्य देखी। शाङ्घायन-ब्राह्मणर्मे लिखा है।

'पष्यास्तिको हो उत्तरदिक् समिति । पष्या-स्वस्ति हो वाक् हैं । उत्तरदिक्में हो वाका प्रज्ञात जैसा कीर्तित है । जोग भी उत्तरदिक्में भाषा सीखने जाते हैं । ऐसा प्रवाद हैं—जो जाग उत्तरदिक्से प्राते हैं, सब लोग यह कह उनका (उपदेश) सुननिको एक्का करते हैं, कि वह बोल रहे हैं । कारण उत्तर-दिक् वाकाको दिक्को भांति ख्यात है ।'\*

विनायक्षभद्दने शाङ्घायनभाष्यमं लिखा है—
'काश्मीरमें सरस्तती कीर्तित हवा करती हैं।
(सरस्तती ही वाक हैं) सरस्ततीके प्रसादनाभको
लोग उत्तरदिक जाते हैं।'न

विनायकभटकी जिल्लासे समक्त पाति कि श्रति पुरा-काल लोग उत्तरदिक् भाषा सीखने जाते थे । सक-वतः इसीसे काश्मीरका श्रपर नाम सरस्तती वा शाग्दा देश है।

महाभारतके समय भी काप्रमीर एक तीर्थं के समान

"कास्मीरेषि व नागस्य भवनं तत्तकस्य च।
वितसात्यमिति खातं सर्वपापममी चनम्॥ ८०
तत्र सात्ता नरी नूनं वाजपेश्मवाष्ट्रयात्।
सर्वपापिवग्रहातमा गच्छे च परशं गतिम्॥" ८१ (वन० पर प्र०)
काश्मीर देशमें तत्त्वकागाना भवन है। वहां
वितस्ता नामक सर्वपापनाश्चन एक तीर्थ है।
इसमें सान...कारनेसे नर वाजपेययागका फल पाते
श्रीर सर्वपापसे छूट जाते हैं। सुतरां विश्रुद्ध हो जानेसे
इन्हें परमगति सिन्ती है।

Vol. IV. 168

उस समय काम्मीर घोटक कि लिये प्रसिद्ध था। प्राजकन वह घोटक 'गुट' कहाता है। वर्तमान काश्मीर राज्यका ''जस्बु" भी महाभारतके समय पवित्र तीर्थ जैसा विख्यात था।

"जम्मार्ग समाविक्य देविषिवत्ते वितम्।
श्रम्भभभवाप्रीति सर्वकामसमन्तितः॥" ४० (वन, पर भ०) ।
देवता, ऋषि श्रीर पित्रकार्द्धं का निषेवित जस्त्रुसार्गे
नामक तीर्थमें जानेसे श्रम्बसंधका फल मिलता श्रीर समस्त काममा परिपूर्ण इवा करती हैं।

कामीरका इतिहास

हरिवंशमें काइमीरपित गीनर्दका नोम मिलता है। राजतरिक्षणीमें कल्लाने उन्होंकी प्रथम राजा जैसा निखा है। राजतरिक्षणीमें स्थान स्थान पर "गीनन्द" श्रीर "गीनर्द" नाम श्राया है। काश्मीरिक राजावीमें तीन गीनन्दका नाम मिलनेसे प्रथम गीनन्द 'गीनन्द प्रथम' जैसे श्रमिहित हुये हैं।

राजतरिक भीके सतमें प्रथम गोनन्द कि शुगरे पहले कारमीरके सिंहासन पर अधिष्ठत थे। इसीसे वह युधिष्ठरादिके समसामयिक ठहरते हैं। कारण कि शिवष्ट होनेसे युधिष्ठरादिने स्वर्गारोहण किया था। गोनन्द मगधराज जरासंघके वन्धु रहे। उनका राज्य गङ्गके उत्पत्तिस्थान केलास पर्वतके मूल देश पर्यन्त विस्तृत था। जरासन्धने जब मधुरासे यदुवंशी-यों को भगाया, तब भाइत हो गोनन्दने एक दल सैन्यके साथ जरासन्धको साहाय्य पहुंचाया था। पिर्र उन्होंने यमुनातीर शिविर स्थापन कर पश्चिमदिक को यदुवंशीर्यों का पनायनपथ रोक दिया। युद्धकाल कालासे लड़ जरासन्ध हारे थे। किन्तु गोनन्दके बलराम-से युद्ध कर विपन्न सैन्यको विध्वस्त करते भी वहुकण पर्यन्त जय पराजय स्थिर न हवा। भवशिषको वहु वलरामके अस्त्राधातसे मारे गये। १०

दुर्वीधनादययैव धार्तराष्ट्रा महावला: ॥

<sup>\* &#</sup>x27;प्रशासिस्ट्रीची' दिगं प्राजानात् । वाग् वै प्रशासिनः । तसादु-दीचां दिशि प्रजाततरा वाग्यते । उदछी उ एव यान्ति वाचं शिचितुम् । यो वा तत भागक्ति तस्य वा ग्रञ्जयन्ते इति स्नाह । एषा हि वाची दिक् प्रजाता।" (७।६)

<sup>†&#</sup>x27;'मजाततरा वागुकते काम्मीरे सरस्तती की व्यंते। वदरिकाणमे वेदघोष; सुग्रते। वाचं गिचित् सरस्तीप्रसादार्थं सरस्ते।''

<sup>‡</sup> सतान्तरमें सतीका श्रंग गिरनेसे काम्सीरका श्रवर नाम शारदा पीठ है।

<sup>• &#</sup>x27;काम्मीरीव तुरङ्गमः ।'' ( नहाभारत, विराट्पर्ट )

† इरिवंशमें लिखा है कि काम्मीरराज गोनर्टने जरास्थको साहाय
दिया भीर मधुरा नगरीके पश्चिम दारका भवरोधभार भपने सपर लिया
था। यथा—''काम्मीरराजो गोनर्टी दरदाधिपतिर्हेपः ।

प्रथम गोनन्दके मरने पर तत्पुत दामीदर काश्मीरके राजा हुये। वह वहुत श्रहहारी थे। सुतरां पिताके मरनेमें राज्य पाजर भी टामीदर सुखी न हुये। राजतरिक्षणीके मनमें उनके राजत्वकान किसी गांधार राजकुमारीके स्वयस्वरीयज्ञच क्षणा-वन्तराम वृज्ञाये गये थे। दामीदरने यह वात सुन स्थिर किया कि पिस्हन्ताके प्राणवधका वह सुयोग था, वैसा सुयोग त्याग करना उचित न रहा। इसी विवेचनामें उन्होंने सहत् सेन्यदन्तके साथ पिश्मध्य क्षणा-वन्तरामका श्राक्रमण किया। युद्धमें क्षणाके चक्राधातसे दामीदर मारे गये।

महाभारतके पाठचे समभा पड़ता कि राजस्य-हैं यज्ञकाल श्रजुँनने काश्मीर जय किया था । क

दासोदरके सृत्युकाल उनकी सिंहपो यगोमती गिर्मणी थीं। श्रीक्षणाक श्रादेशानुसार वही हिसंहासन पर बैठ गयीं। स्त्रीके राजा होनेकी बात सुन प्रधान श्रमात्यने श्रापत्ति डाकी था। श्रीक्षणाने उन्हें उत्तर दिया—

"काम्मोरा पावती तव राजा जी यी हरांगजः। नावजी यो स टुष्टोऽपि विदुषा सृतिमिच्छता ॥" (राजतरिङ्गणो)

पते चान्ये च राजाशी यज्ञवन्तो नहारथा:।

रामन्ययुजरासन्यं विहित्रन्तो जनार्टनम्॥" (हरिवंश ट१ प्र०)

जरासन्यके प्रथमवार मथ् राक्षमणकी वर्णनाम उक्त स्रोक्ष मिलते हैं।

एसके पीछे जिस समग्र कृषा वलराम गोमन पवत पर रहे, उस नुमम्य भी

प्रथम सकल मित्रराजकी साथ प्रन्हें वस करने गये थे। जरासन्यके

एक्ष मित्रराजों में भी गोनर्टका नाम निकलता है। यथा—

भन्दः कलिङ्गाधिपतिचेकितानः सवाहिकः।

काग्रसोरराजी गीनदेः करुपाधिपतिस्तया ॥

दुमः किन्पु रुपयेव पार्वतीयाय मालवाः।

पर्वतास्त्रापरं पार्य विप्रमारीहयन्त्रमी ॥'' (हरिवंग, ८८ घ०)

इरिवंशमें इतना ही जिल्ला है किन्तु वजरामके हाथ गीनदेकि मारे

''ततः काग्मोरीकान् वीरान् चित्रयान् चित्रयर्भः ।

 व्यञ्चयद्वीहितचै व मण्डलैर्ड्यभः सह ॥ १० ॥

 ततस्त्रिगताः कौन्ने यं दार्वाः काकनदान्तया ।

चित्रया वहवी राजन्न पावर्तन्त सर्वं गः ॥ १८ ॥

 प्रभिभारी ततो रम्यां विजिग्ये सुरुनन्दनः ।

 उरगावासिनचे व रीचमाणं रणेऽजयत् ॥'' १८ ॥

 ( महाभारत, समापवं २० ४० )

n.;

काश्मीरकी रमणी पार्वती श्रीर काश्मीरके राजा महादेवका श्रंग है। दुःशील राजावीं से भो पुर्ण्यना-मेच्छ पण्डितों की घुणा करना न चाहिये।

ययाकाल यशोमतीने गर्भसे मुस्चणाकान्त बानकी जन्म लिया था। उसका नाम २य गोनदे पड़ा। राजतरिक्षणोकी मतसे उन्होंके समय भारतयुद दुवा था। वह शिशु थे। इसीसे कीरव पार्डवर्मे किमीने उनको नहीं बुनाया।

छनके पोछे ३५ राजा इये। किन्तु वह मधी प्रवर्मी भीर दुर्दान्त थे। इमाचे किमी इतिहास वा शास्त्रादिः में छनका नाम या विन्दुमाव भी विवरण नहीं मिनता।

फिर लव नामक एक राजा हुये। कहना कठिन है—वह प्रथम गोनन्दके बंगजात है या नहीं। वह प्रनिक पार्खंवर्ती राजावोंकी स्ववगर्म जाये। उन्होंने "लोखोर" नामसे एक नगर स्थापन किया था, किम्ब-दन्तीके घनुसार उसमें ८४ लाख पत्यरके मकान रहे। उन्होंने लोखारकेंग प्रन्तर्गत सेवार नामक प्राम बाह्मणोंकी दिया था।

लवके पोक्टे उनके पुत्र कुशेशय राजा वने। उन्होंने बाह्मणोंको कुरुहार नासक ग्राम दान किया या।

कुशेशयके पीके उनके पुत्र खगेन्द्र नरपति इये ! वह श्रतिसाइसी, नागहे पी श्रीर धीरवृद्धि थे। उन्होंने खाशिपुर श्रीर खुनसुष ‡ नामक दी ग्राम संस्थापन किये।

\* नीलमतपुराणमें भी इमी प्रकार लिखा है—

'दासीदरामिषलस्य सृन् राजाभवत् सुवीः ॥ ......

घणीपिन्युगान्सारविषये अमृत् स्वयम्बरः ॥

तवाहताः समाजन्म राजाती बीर्यशालिनः ॥

तवागतं समाजन्म राजाती बीर्यशालिनः ॥

तवागतं समाजन्म वासुदेवं स्वयम्बरे ।

जगाम माधवं योतु ं चतुरङ्गवलान्तिः ॥

याष्टशं वासुदेवन्य नग्लेण सहामवत् ।

ततः स वासुदेवन्य युत्ते तस्मित्रियातितः ।

पन्तवं वी तस्य पत्नो वासुदेवीअध्येषच्यत् ।

भविष्यत्पुवरचार्यं तस्य देशस्य गौरवात् ।

ततः मा सुपुत्ते पुत्रं वालं गीनन्दमं ज्ञितम् ।

वालमावात् पाण्डुस्तैनांनीतः कीरवेनं वा ॥''

† वर्तमान नाम लुदहो या दध्भंडगीपाल है ।

1 खागिपुर वा स्वीन्द्रपुरका वर्तमान नाम काकपुर है । वह वेहत

. खीन्द्रवे पीछे तत्पुत्र सुरेन्द्रने सिंहासनारी हण क्षिया। सुरेन्द्र साइसी, निर्मलचिरत श्रीर विनयी चि। उन्होंने दरद देशके निकट सीरक नामक नगर खायन श्रीर उसमें "नरेन्द्रभवन" नामक एक सुन्दर प्रासाद निर्माण किया। उनके कोई सन्तान न था।

महाराज सुरेन्द्रके परलोक जानेसे गोधर नामक शोरे भिन्नवंशीय राजा वने । उन्होंने ब्राह्मणोंको इस्तिशाला नामक याम दिया था।

गीधरके पीकि तत्पुत्र सुवर्ण राज्याभिषिक्ष इये। वह बड़े दानशील रहे। उन्होंने कराल नामक स्थानमें सुवर्णभिण नाला खनन कराया था।

सुवर्णने पीछे तत्पुत्र जनकाने राज्य पाया। उन्होंने विद्वार श्रीर जालीर नामक अग्रहार स्थापन किया था।

जनका पी है उनके पुत्र श्वीनर पर राज्यभार पड़ा। वह उन्नतमना श्रीर समावान् नरपति थे। उन्होंने समाङ्गसा श्रीर श्रशनार नामसे दो श्रग्रहार स्थापन किये। वह नि:सन्तान रहे।

श्वीनरके पीके उनके पित्रव्यपुत्र शकुनिप्रपीत श्राम राजा इसे । वह बीडधर्मावलस्वी से । उन्हों ने श्राप्तित शीर वितस्तात्र नाम म स्थानमें अनेक स्तूप निर्माण किसे । वितस्तात्रपुरके पन्तार्त धर्मारस्य विहारमें श्रामकेने एक अति उच्च चैत्य बनाया था। उसकी चूड़ा किसीकी देख न पड़ती थी। प्राचीन श्री-नगरी श्रामोक कर्ष्ट क स्थापित है। कहते हैं कि उनके

नदीनं वामतीर तख्त-सुर्वेमानसे ५ कीस दिचय श्रविद्यत है । वहां भाज भी प्राचीन देवमन्दिर श्रीर पूर्व धंसावश्रेष हष्ट होता है ।

खुनसुष (राजतरिङ्गणो १ । २० ) — विद्वापके विक्रमाङ्गचरितमें खुन सुष 'खोनसुख' नामसे जक इवा है। (विक्रमाङ्गचरित १८। ७१) जनसा वर्तमान नाम 'युनमो' है। युनसुष श्रीनगरसे १ कीस जत्तर-पूर्व भवस्थित है। उसके निकट इव अस्तीर्य श्रीर सुवनेश्वरीकुछ विद्यमान है।

युनसीके निकट जीवन नाम क एक चुद्र याम है। विद्वर्णने छसीका नाम 'अथवन' जिखा है।

\* श्रोनगरी — वर्त मान श्रोनगरसे मित्र थी। उसका दूसरा नाम पुरक्ष श्रामिष्ठान था। वर्तमान पाल्यं धन नाम ह धानमें ही प्राचीन श्रीनगरी बसी धी, पूर्व की उक्त नगरी ताख्त-सुलेमानसे पानाशोक पर्धात् पश्कूट पर्यंत विस्तृत था। ससय प्राचीन चीनगरमें ८६ लाख मकान थे। उन्होंने श्रीविजयेशदेवके क मन्दिरकी चतुर्दिक्का ध्वंसप्राय विह्न:प्राकार तोड़वा नूतन निर्माण करा दिया। फिर अशोकने श्रीविजयेश देवके मन्दिर-प्राङ्गणसे ''श्रशो-केखर' नामक एक प्रासाद भी बनाया था। उनके हह वयसमें म्हेच्छों (श्रकों वा ग्रीकों) ने काश्मीर राज्य श्रिकार किया। महाराज श्रशोकने श्रेष्ठ दशापर ईखरकी सेवामें श्रपना काल विताया।

प्रशीकके पीक्रे तत्पुत जलीक राजा वने । वह वड़े शिवभक्त थे। उन्होंने पितः गृहीत बीडमत ग्रहण नहीं किया। जनोकने समुद्रतट पर्यन्त पीछे पड़ क्लेच्छ प्रत्वोंकी देशसे निकाला था। प्रत्वोंका परा-जय कर उन्होंने एक खल पर प्रिखावन्धन किया ! वह खल "हळाटिंडाव" नामसे प्रसिद्ध है । जशोकने वर्णात्रमाचारको पुनः चनाया या । उनके समय काश्मीर राज्य धनधान्यशाली हो गया। उन्होंने राज कार्यकी समृहक्ता स्थापन कर कोषाध्यच, प्रधानः सेनापति, दूत प्रसति समैचारियोंना पद संखापन किया। जलोकने वारवल नामक आस्त्रम धीर उनकी पती ईयान हैवीने तोरणहार तथा अन्यान्य स्थलमें मालका मूर्तिकी प्रतिष्ठा कर बड़ा सुयग पाया था। महाराज जसोक्षे सोदरतीर्थं भी प्रवास्ति हवा। तीर्थं-यानी वहां श्रीर श्रन्यान्य नगह नाते रहे। सीदरतीर्थं की नन्दीशमूर्तिकी भांति उन्होंने प्राचीन चीनगरमं ज्येष्ठ-रुट्र नासक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठा किया श्रीर तत्सिन्न-हित स्थानका नाम सीदरतीर्थं रख लिया । न नन्दी चेत्र-की चतुर्दिक्का प्रस्तर-प्राचीर छन्हींने निर्साण कराया था। फिर जलोक दारा ही नन्दोन्नेवर्से शिवभृतिश लिङ्ग स्यापित हुवा। भूतेश मन्दिरकी देवसेवाके निये छन्होंने यथेष्ट अर्थ दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने प्रथम एक बौदमठ नष्ट किया था । उसके पीछे जलोकने

<sup>\*</sup> जिस स्थानपर विजयेशमन्दिर था, भाजकल उसका नाम बिज्जारा है। वह बेहत नदीके वानतीर वर्तमान राजधानोसे साटेवारह कीस दिचए पूर्व भवस्थित है।

<sup>†</sup> त्राज भी तख्त सुलेमान पहाड़में लोष्ठराद्र नामक शिवलिङ और एस से कह दूर प्रशोक प्रतिष्ठित प्रशोकेयर मन्दिरका ध्वसाव शेषदेख पड़ता है

एक बीदविद्वार निर्माण करा उसमें कात्यादेवीकी मृतिको प्रतिष्ठा किया श्रीर विद्वारका "क्षत्याश्रम" नाम रख दिया। चीरमोचनतीर्धम सद्वाराज जलोक ध्यौर महिषी देशानदेवीका सत्यु हुवा।

महाराज जलोकके पश्चात् दामोदर (२य) राजा हुये। समभाना कठिन है—वह श्रयोक वा गोधरा वंश्वस्कूत ये या नहीं। दामोदर यथेष्ट पर्धशाली भीर शिवभित्तापरायण थे। उन्होंने दामोदरसूद नामक पुर स्थापन कर उसमें यचगण द्वारा गुत्तमेतु नामक वेतु निर्माण कराया था। वितस्ताक जलभ्रावनसे देगरचा के लिये दामोदरने (यचांकी सहायतासे) पत्थरका वांध बंधाया। एक दिन वह श्राहके उपलच्च स्नान करने जाते थे। उसी समय कई स्थाते ब्राह्मणोंने मार्गमें उनसे अन्न मांगा। किन्तु दामोदर (२ य) ने उनको प्रत्याख्यान किया था। उससे ब्राह्मणोंने उन्हें सर्प होनेको थाय दिया। किस्वदन्ती है कि गुत्रसेतुके निकटस्थ जलाथयमें भाज भी एक सर्प दतस्ततः घूमता पिरता है।

फ़िर काश्मीरके सिंहासन पर तीन तुरुष्क (तुर्क)
नृपति बैठे थे। नहीं मालूम पड़िता उन्होंने कैसे राज्य
लाभ किया। एनका नाम हुष्क (हुविष्क), जुष्क श्रीर
कानिष्क थे। किनक देखा। तीनोंने श्रपने श्रपने नाम
पर तीन स्वतन्त्र नगर स्थापित किये—हुष्कपुर, लुष्क
पुर श्रीर कानिष्कपुर। अ लुष्कने लयस्वामीपुर नामक
दूसरा नगर भी स्थापन किया था। श्रष्कलेत्र नामक
स्थानमें उन्होंने श्रनेक मठ निर्माण कराये। उनके
समय बीह्रधमें श्रतिगय विस्तृत था। राजतरिहणीके
मतमें बुह्र शान्वसिंहके समयसे उस काल पर्यन्त १५०
वत्सर श्रतीत हुये थे। बोधिसत्व नागालु न सम समय
ह दिन काश्मीरमें छपस्थित रहे।

उसके पीक्टे भिमन्युने राज्य पाया । राजतर-क्रिणीमें इस वातका कुछ भा उसे ख नहीं-वह कौन थे या कैसे राजा इये। अभिमन्यु अजातशकु नृपति थे। कर्छकीला (कर्छकीला) नामक ग्राम उन्होंने ब्राह्मणी को दान किया। श्रीममन्यूने एक शिव-सन्दिर प्रतिष्ठा कर उनकी गात्र घर अपना नाम खुदा दिया था। उन्होंने खनामसे पिसमन्य्पुर स्थापन किया। उन्होंके समय चन्द्राचार्य प्रसुख वैयाकरणिकने प्रतिपत्ति पायी थी। उन्हों ने श्रमिसन्य की शादेशातु-सार उनके समयका इतिहास विखा । उसी समय नाग। जुनके ऋधान बीहोंने प्रवस हो गिवोपासना श्रीर नोलपुराणोत नागनियमादि विगाड् अपना मत पचार किया था। नाग सोग उससे विद्रोही हो कारमीर ध्वंस करनेके उद्देश पर्वतसे असंख्य तुषार-शिना डालने लगे और अनेक अस्त ले वीदोंको मारने पर नियुक्त हुये। सहाराज श्रीससन्य उसके निवा-रणका कोई उपाय न कर सकने पर "दावीभिसार" नामक स्थानको चले गरी। शिषको काश्यपवंशीय चन्द्र-देव नासक एक ब्राह्मणने दैवसहायताचे नाग श्रीर यच विद्रोह मिटाया । महाराज अभिमन्यने ही महाभाष प्रथम काश्मीरमें प्रचार पतस्त्रनिका किया घा।

उसकी पीक्षे गोनन्द (३य) सिंशासन पर वैठे। एक्को खनहीं — वह कीन ये या किस प्रकार राज्याधि-कारी हुये। उन्होंने नी नपुराषानुसार नियमादि स्थापन भीर दुष्ट वीडोंके ग्रत्याचार निवारण किये। गोनन्द (३य)-ने राज्यमें सुखगान्ति ग्रीर प्रजाके धनधान्य की दृष्टि की यो। राजतरिङ्गणीके मतसे उन्होंने ३५% वर्ष राजत्व किया।

उसके पोक्टे तत्पुत विभीषण (१म) ५३ वर्ष ६ मास काल राजा रहे। फिर इन्द्रजित् राजा हुये भीर उनके वाद उनके पुत्र रावणने राजा हो वटेश्वर थिव-लिङ्ग स्थापन किया था। वह शिवलिङ्ग कञ्चण पण्डित-के समय पर्यन्त विद्यमान था। उस लिङ्गके गातमें विन्दु तथा स्त्रके समान चिक्क बने थे। महाराज बटे-श्वर देवके उद्देश प्रथना समस्त राज्य लगा दिया था।

<sup>\*</sup> इक्षपुर, जुक्षपुर भीर किनय कपुरका वर्तमान नाम यथाकम 'उक्तर' 'जुकर' श्रीर 'कम्पुर' है । उक्कर—चीनपरिवाजकीका 'इ-से-कि-ली' है। वह वर्तमान वरामूलने पयात वितसांके दिवापतीर श्रवस्थित है। काम्मीरी पण्डितोंकी वियास है कि पूर्वकाल हुण कपुर श्रीर वराहमूल एकव एक ही नगर था। हुण कपुरमें काशिकां जिटो काकार जिनेन्द्रवृद्धि रहते थे। जुण कपुर वा जुकर वर्तमान राजधानीसे २ कीस स्तर श्रवस्थित है।

इन्द्रजित् भीर रावण उभयने ३५ वर्ष ६ मास राजल किया। रावणके पीछे तत्पुत (२य) विभोषणने ३५ वर्ष ६ मास राज्य चलाया था।

विभीषण (२य) के पौक्ते उनके पुत्र नर वा कितर राजा हुये। वह बड़े श्रविवेचक राजा थे। विभीषण प्रजाक िलये को करते, उसीसे उनके नाम विगड़ते थे। कोई वीड उनको सिहबीको भगा ले गया! महा-राज कितरने उसी कोधमें सहस्त्र सहस्त्र वीड सठ ध्वंस किये श्रीर वह सकल स्थान ब्राह्मणोंको दे दिये। उन्होंने वितस्तातीर कित्ररपुर नामक एक नगर स्थापन किया था। महा शोमा श्रीर धनधान्यसे परि-पूर्ण होनेके कारण श्रनेक लोग उस नूतन नगरमें जा कर रहने हों।

क्षित्ररराजने प्रत सहायशा सिंह घे। उन्होंने ६० वर्ष राजत्व किया। फिर उनके पुत्र उत्पनाच राजा इते। उत्प्रताचके पीके उनके प्रव हिरखाच सिंहा-सन पर बैठे। उन्हों ने श्रपने नाम पर "हिरखपुर" नगर स्थापित किया था। किर यथाक्रम हिरख्युत्तल श्रीर उनके पुत्र वस्तुलने काश्मीरका श्राधिपत्य पाया। वस्तालके प्रव्न मिहिरक्कल रहे वह श्रतिशय निदेय श्रीर प्रजापीडक थे। उन्हों ने भवने नाम पर होला नामक स्थान पर 'मिहिरपुर' नगर पत्तन किया। सिवा इसके मिहिरक्त ने बाह्यणों को सहस्त ग्राम ब्रह्मोत्तर दे श्रीनगरीमें सिंहिरेखर नामक मन्दिर बनाया भीर चन्द्रज्ञच्या नदीकी गतिको भी घुमायाया। वह असभ्य दारद और भाट (तिळातीय) लोगीं पर बड़ा ही भनुग्रह रखते थे। मिहिरकुलके पीके उनके पुत्र वक्तने सिंहासन लाभ किया। उनके द्वारा लवणोत्स नगर स्थापित दुवा। उन्हों ने वकेश मन्दिर भी प्रतिष्ठा किया था। वक्क घोके क्रमान्वयमे चितिनन्द, वसुनन्द, नर भीर भन राजा हुये। भनने विसुमाम भीर भनवान नामक विचार (१) वनवाया था। असको पौछे उनको पुत्र गोपादित्यको सिंहासन मिला । उन्होंने सखील. खानि, काहाडिग्राम, स्कल्दपुर, ग्रमाङ्ग श्रीर श्राड़ि-याम बाद्ययोंको दिया था। फिर गीपादित्यन श्रार्थ-

Vol.

IV. 169

देशसे ब्राह्मण बुला उनको गोपादिस्य गोप्याम दान किया। उन्होंने च्ये छेखर चिङ्कको प्रतिष्ठा भी की यो। इनके सुशासनमें काश्मीरमें मानो सत्ययुगका प्राविभीव हुवा।

गोपादित्यने पीके उनने प्रव गोनगीने राज्य पाया। उन्होंने गोकर्णेश्वर मन्दिर प्रतिष्ठा किया था। गोकर्णे-के पीछे उनके पुत्र नरेन्द्रादिला ( भपर नाम खिङ्किल )-को पिल्ररान्य प्राप्त चुवा । उन्होंने कई मन्दिरों, भूते-खर नामक धिवनिङ्ग और भच्यिणी देवास्तिको स्थापन किया। उनके गुरु उग्रने उग्रेश नामक शिव-मन्दिर श्रीर माल्चक्रजो प्रतिष्ठा को थी। नरेन्द्रादिख-के पी छे उनके प्रत्न युधिष्ठिर राजा चुर्वे । उस समय मंतियोंने विद्रोही हो युधिष्ठिरको सगितका दुगंमें केद कर रखा था। युधिष्ठिरके कैंद होने पर सन्तियोंने प्रतापादित्य नामक शकारि-विक्रमादित्यके जातिको श्रमिषित किया। उनके सरने पर जलौकं शीर जलीक-दी पीक्रे तुज्जीनने विद्यसिंहासन पाया। तुन्जीन भीर उनकी प्रियतमा सिंदवी दारा श्रनेक सत्कार्य हुये। उभयने तुङ्गेखर नामक ग्रिवमन्दिर भीर क्रतिक नगर स्थापन किया था। रानी वाक्पुष्टाने कती मुष श्रीर रासुष नासक दो श्रयहार दानमें दिये श्रीर एक वड़ा भारी अन्नसत खुलवाया। उस समय काश्मीरमें भयानक दुभिच पड़ गया। दुभिचपीड़ित सनुष्य श्रन-सत्रमें शास्त्रय श्रीर शाहार पाते थे। श्रनस्त्रमें ही रानी वाक्षुष्टा पतिके साथ मर गयीं। उसी सती-मन्दि रमें कञ्चणके समय तक साधारणको अन्नदान मिलता रहा। तुन्त्रीनकी राजलकाल चन्द्रक नामक नाटककार विद्यमान थे।

उसके पीके विजय नामक श्रन्यवंशीय एक राजा इये। उन्होंने विजयेखर नामक शिवमन्दिरकी चारो श्रोर नगर स्थापन किया था।

विजयने पोछे उनने पुत्र जयेन्द्र नरपति वने । उन-ने सन्धिमति नामक एक महाग्रैव मन्त्रो थे । ऐख्यं

<sup>\*</sup> गोपाद्रका वर्तमान नाम 'तख्त' है। तख्तके पास गोपकार भौर ज्ये ठिर नामक स्थान है। यह दोनों स्थान कख्योक 'गोप' और 'ज्ये छद्दर्शनमक्तते हैं।

श्रीर विद्यावृद्धि दर्भनसे भीत हो काश्मीरराजने उन्ह कैंद्र किया। मन्त्री कैंद्र किये जाते भी दुःखी न हुये यह सर्वदा शिवके प्रेममें श्रानन्दित रहते थे। १० वा इसी प्रकार बीत गये। श्रप्तक स्वस्थामें जयेन्द्रका सत्यु हुवा।

कुछिदिन श्रराजशता रहने पीछे सिस्मितिने शार्य राज नामग्रहण पूर्वेक काश्मीरवासियों के यत ने सिंहासन पाया था। उन्होंने श्रनेक सत्कार्य किये प्रवाद है कि वह प्रत्यह सहस्र शिवितङ्ग प्रतिष्ठा करते थे। ऐतिहासिक कह्मणके समय तक इत सकत्र पाषाणस्य गिवितङ्ग विद्यमान रहे। (राजतरङ्गणे। २ १३१) राजा सिस्मितिने शिवितङ्ग को पूजाके व्ययनिर्वाहार्य प्रनेक गाम दात्र किये थे। उन्होंने श्रपने नामपर स्थीखर, गुक्के नामपर ईशंखर श्रार खेटा एवं भीमाण नामसे दूसरे भी कई सुद्रहत् देवालयों को प्रतिष्ठा की। उनके समय समस्त काश्मीर राज्य देवमन्दिर शीर प्रासादमण्डित हो गया। उन्होंने कुछिदन राज्यकर प्रष्टदेवकी सेवामें समय श्रतिवाहित करनेके लिये राजसिंहासन छोड़ दिया।

इधर राजा युधिष्ठिरके प्रयोतने गान्धारराज गोवादित्यका श्राश्य लिया था। उनके मेघवाइन नामक
एक पुत्र हुवा। उसने प्राग्च्योतिषकी राजकचाको
स्त्रयस्वरमें पाया था। कामरूपको राजकुमारीको
लेकर लौटनेपर काश्मीरके मन्त्रयोंने उन्हे श्राह्वान
किया। मन्द्रियोंके यत्नसे युधिष्ठरका वंग फिर
काश्मीरके राजासन पर श्रमिषिक हुवा। मेघवाइनने
श्रमिषेक-दिवससे प्राणिष्टिंसारो कानको श्रादेश निकाला
था। उन्होंने श्रपने नामपर मेघमठ, युष्ट्याम भीर
मेघवाइन नामक श्रग्रहार स्थापन किया। उनको रानि
यो'ने श्रपने श्रपने नामपर भिद्यकोंके रहनेको
'विहार' वनाये थे। उक्त विहारोंके नाम रहे—श्रस्त-

भवन, खादना, मसा श्रीर ( यूक्तदेवी-प्रतिष्ठित ) नड़-वन विद्वार । रानी श्रम्धतप्रभाके पिताके गुक्ते स्तुन-पा को नामक नगरसे गमन कर कोस्तुनपाक नामक एक स्ततन्त्र स्तूप बनाया था । मैधवाइनके मरनेपर इनके पुत्र खेष्ठमेन (श्रपर नाम प्रवर्गेन १म) राजा इवे । पितामाताके बहुत कुक्क बौद्यमतावन्तस्वी होते भी उन्होंने श्रपने नामपर प्रवरिखर नामक देवमन्दिर प्रतिष्ठाकर देवसेवाके लिये विगर्तराज्य दान किया था ।

यह सेन ने मरनेपर उनके पुत्र हिर एवं ने, किन से सहोदर तोरमाण ने साहाव्य से राज्य च नाया। पहले काश्मीरमें जो सुद्रा प्रचित्त रही, तारमाण ने उसके वदले (किसी का श्रनिष्ट न कर) खनामाङ्कित खर्ण गुद्रा (श्रमरफी) प्रचार की। उक्त कार्य से कुछ हो हिर एवं ने उन्हें सस्ती क कारा रुद्र किया था। जारागार में तोरमाण की पत्नी गर्भवती हुयो श्रीर दगमास पूर्ण होने पर किसी उपायसे माग गयी। उन्हों ने एक कुमा कार के गृहमें श्रास्थय निया श्रीर वहां एक पुत्रको प्रसव किया। श्री पक्षी वह पुत्र बड़ा हुवा, उसके मातुल (इ खा सुवंशीय) जयेन्द्र किसी प्रकार सन्धान पा भिगनी श्रीर भागिनेयको खरा ज्यमें से गये। हिर एवं कुल ३२ वर्ष २ मास राजत्व कर निःसन्तान श्रवस्था पर का ना श्रासमें पतित हुये।

उस समय उक्जियनीमें हप विक्रमादित्य राजल करते थे। राजतरिङ्गणीके मतसे उन्होंने यकों और म्हेक्छों को हराया रहा। उनकी समामें किविवर माद-गुप्त रहते थे। हप विक्रमने प्रथमतः किव माद्यगुप्तका कोई समान नहीं किया। माद्यगुप्त ग्रयन खपन जाग-रणमें घनु चरकी भांति राजाके अनुगामी रहे। उनके राखिको निद्रित छोनेपर रिचवर्गको भांति किव माद-गुप्त भी प्रथनागरिक हारपर जगा करते थे। यथाकाक राजाने समभा कि वैसे असामान्य प्रतिभागानी पिएडतकी उपेचा करना श्रक्का नथा। उसी समय

<sup>\*</sup>तख्ते सुलेमान पव तपर सन्धोयर मन्दिरका भग्नावशेष विद्यमान है। सन्धिमतिको नामानुसार उक्त पव तका नाम सिध्यमान् या। सुसलमानीने समके बदले 'सुलेमान' नाम रखेल्या है।

<sup>†</sup> वर्तमान इसल मायाः की उत्तर-पूर्व २ कीस ट्र भवनगामके पास भौमादेवीका गुहामन्दिर दृष्ट होता है।

<sup>\*</sup> सुद्रित राजतरिङ्गणोर्मे 'लोसान्या' पाठ है। यह स्निपाठ समक्तर कोड़ दिया गया है। (राजतरिङ्गणो ३।१०).

ली नगरका वर्तमान नाम 'ली' है। वह लादश या मध्य निव्नतमें भवस्थित है। सुन्या निव्नतीय शब्द है।

उन्हें सारण श्राया कि काश्मीर राज्य प्रराजक रहा।
उन्होंने मालगुप्तको बुलाकर कहा था—"यह पल
लेकर श्राप काश्मीरके शासनकर्ताके निकट चले
जाइये। पश्चिमध्य इसे खालकर कभी न पित्रयेगा।"
मालगुप्त यथासमय काश्मीर पहुँचे। मन्तिवर्गने
हथेविक्रमादित्यका पच पा मालगुप्तको काश्मीर राज्य
पर श्रमिषिक्त किया था। उस समय उन्होंने विक्रमा
दिल्लो गुणगाहिताको समका श्रीर नानाविध उपटीकन तथा कवितादि उज्जयिनीको मेज दिया।

राजा माहगुप्तने खराच्यमें पश्च धरोका था। उनकी सभामें 'इयगीववध' नामक काव्यप्रणिता कविः वर माहमिग्ठका श्रवस्थान रहा। राजा माहगुप्तने ''माहगुप्तस्वामी'' नामक विष्णुमृति प्रतिष्ठाकर देव-सेवाके क्रिये विग्तर श्रयं व्यय किया था। उनका राजल 8 वर्ष १ मास १ दिन रहा।

इधर तीरमाणके पुत्र प्रवरसेन (२य) ने सुना कि उनके िक्छ ितामहके सिंहासनको किसी दूसरे व्यक्ति ने श्रिक्षकार किया था। कुमार इस बातको सह न सके श्रीर काश्मीरको चल दिये। मंत्री उनके साहाव्यार्थ उपस्थित हुये थे। प्रवरसेन काश्मीरको श्रवस्था देख कहने लगे—"निरपराधी मात्रगुप्तका क्या दोष है ? वर्तमान व्यवस्था करनेवाले विक्रमादित्यको ही हम इसका प्रतिफल देंगे।" उसके पीछे सैन्यसंग्रह कर प्रवरसेनने तिगते जीता था। फिर उन्होंने हर्ष-विक्रम के विरुद्ध उज्जयिनीको श्रीभसुख गमन किया। प्रथिमध्य समाचार मिला कि हर्षविक्रमादित्यका सत्य हुवा था। उससे बड़ी श्राशा मारी गयी। कुमार प्रवरसेनने स्नानाहार कोड़ दिया। दिवारात्रि ह्योभमें बीती थी।

उत्त मात्रगप्तको कवि कालिदास ग्रीर एवंविक्रम-को संवतान्दप्रतिष्ठाता प्रकारि विक्रमादित्य मान प्रनेक लोग महास्त्रममें पड़ गये हैं। मात्रगप्तकी सस्वस्थपर कितनी हो कथा राजतरङ्गणोमें मिलती है। उनकी क्विता, धार्मिकता श्रीर महानुभवताको कञ्चणने मुक्त कएउसे सराहा भी है। किन्तु उन्होंने सात्रगुप्तको वाहीं कालिदासको भांति नहीं किखा। यदि मात्रगुप्त का निदास होते, तो प्रशंसा करते भी कञ्चण उन्हं एक वार का निदास न निख देते ? का निदास देखी।

राजतरिक भीमें इषंविक्रमादित्यके शकदेश जय करनेकी बात लिखी है। किन्तु क्या निश्चयना है कि उक्त शकदेशका जय, संवतन्द्रप्रतिष्ठाताके ही समय हवा था?

कुमार प्रवरसेन काश्मीर लीटकर राज्य करने नगे। उन्होंने काश्मीरके चतुःपार्छस्य राज्य जीत निये थे।

हर्षविक्रमादित्यके पुत्र उक्तिविनौराज प्रतापः शील व शिलादित्यने प्रवरसेनसे क्रमान्वय ७ दार हारते भी काश्मीरकी श्रधीनता न मानी । श्रीवको श्रष्टम बार युडमें जीवनसङ्गट देख खयं वशीभूत सी गये। कच्चणके कथनानुसार प्रतापशील शायद मय्रकी मांति नाच शौर बोल सकते थे। फिर प्रवरसेनने शायद उसीको देख उनका जीवन बचा भीर उन्हें स्वाधीन बना दिया। इसी प्रकार समस्त प्रतापान्वित राज्य जीत दितीय प्रवर्षेन पितामचपुरसे रहने लगे। उन्होंने वितस्तातीर अपने नामपर मनोहर प्रवरपुर नामक नगर खापन भीर "जयखामी" नामसे श्विन-जिङ्ग तथा देवीमूर्तिको प्रतिष्ठा किया था । प्रवर्सेन-पुरती \* निकट विनायक भीमखामीका सन्दिर रहा। जन्होंने वितस्तापर सर्वप्रथम नौसेत प्रस्तृत कराया था। उनसे पूर्व किसीने काश्मीरमें नौसेतु नहीं बनाया। वत नौसेतुके उद्देश उन्होंने प्रसिद्ध सेतु काव्य वा 'दशाः स्यवधप्रवन्धं प्रण्यन किया था। उनके सातुल जरीन्द्र-ने 'जयेन्द्रविष्टार' नामसे बौद्यविद्यार बनाया। उनके मन्दी भीर सिंहलके शासनकर्ता सोरकने 'सोरक-भवन' नामक एक सुदृश्य प्रासाद निर्माण कराया था। महाराज प्रवर्षेनवी ललाटमें खभावतः शुलचिक्न घंद्धित रहा। उनकी महिषीका नाम रत्नप्रभा था।

प्रवर्शनके पीक्टे उनके पुत्र युधिष्ठिर (२य) राजा इये। उन्होंने २१ वर्ष ३ मास राजत्व किया। उनके मन्त्री जयेन्द्रपुत्र वज्नेन्द्रने भवच्छेद नामक चैत्यादि-समाकीयं बीषग्राम स्थापन जिया था। जुमारसेन

मत्रवरसेनपुर—वर्तमान श्रीनगर राजधानी है।

युधिष्ठिरके प्रधान मन्त्री रहे। उनकी महिषीका नाम पद्मावती था।

युधिष्ठर (२य)-के मरने पर उनके पुत्र सक्तमण वा नरेन्द्रादित्य सिंहासन पर बैठे। उनकी महिषीका नाम विमन्त्रभा था। वजीन्द्रके दो पुत्र वज्र शीर कनक राजमन्दी रहे। नरेन्द्रादित्यने नरेन्द्रसामी क्ष नामक शिवसन्दिर प्रतिष्ठा किया। उनका राज्यकान १३ वत्सर था। उनने पुस्तकादि रचा वारनेके जिये श्राप्ते नामपर एक भवन बना दिया।

नरेन्द्रादित्यने सरनेपर उनने कानिष्ठ स्नाता रणादित्य वा तृष्कीनको राज्य िस्ता। उनके कपान पर
ग्रष्कचिक्त रहा। रणादित्यकी पटरानीका नाम रणरका
या। किल्लाने जिखा है—देवी स्मरवािमनी मनुष्यदेह धारण कर महारानी रणरक्या बनी शीं महाराजने दो सन्दिरोमें हिर श्रीर हर स्पूर्तिको स्थापन
क्रिया। एतिक्तन उनने "रणस्वामी" श्रीर प्रयुक्त पर्वत एवं
सिंहरोत्सिका नामक स्थान पर पाग्रपतमठ, रणपुर वासी
नामक स्थ्रेमृति तथा सेनमुखो देवीमृत श्रीर उनकी
पत्नी रणरक्याने रणरक्यदेव नामक धिविज्ञक्की प्रतिष्ठा
की। ए उनकी दूसरी महिषी श्रमृतमाने रणेश्यके
पार्श्व में श्रमृतिखर नामक धिविज्ञक्क श्रीर मेघवाहनपत्नीके नामानुसार निर्मित विद्यारमें बुद्दमृतिको
स्थापन किया। महिषी रणरक्याने रणादित्यको हाटकेखर शिवका मन्त्र सिखाया था।

रणादित्यके समय ब्रह्म नामक किसी सिंद्रपुरुषने रणरक्मादेवीके नियोगानुसार "ब्रह्मसत्तम" नामक देवताको स्थापन किया।

रणादित्यके पोक्ते उनके प्रत्न विक्रमादित्यको राज्य मिना। उन्होंने विक्रमेश्वर नामक शिवको स्थापन किया था। उनके दो मन्त्री रहे— ब्रह्मा श्रीर गलून। क्रिष्टाने ब्रह्ममठ स्थापन श्रीर गुलूनको पत्नी रतावकीने

\* वर्तमान पायच्छ ग्राममें नरेन्द्रस्तानीका सुन्दर मन्दिर देख पड़ता है।

† मर्तमान इसलामाबादके पूर्व २ कीस दूर नातन नामक स्थानके

छत्तर प्रान्तमें मार्त एड नामक सूर्य-मन्दिर है। छसे रणादित्वने ही प्रतिष्ठा

किया था छक्त सूर्यमन्दिरके दोनो पार्थ रणसामो श्रीर श्रमतेश्वर शिवलिङ

श्राम भी विद्यमान है।

एक विद्वार निर्माण किया। विक्रमादित्यका राजल-काल ४२ वर्ष रहा।

विक्रमादित्यके पीक्टे उनके किन स्थाता वाला-दित्य राजा वने । उन्होंने पूर्वमागर पर्यन्त राज्य फैलाया श्रीर वहां जयस्त्रस जमाया था। फिर उन्होंने विद्धाला (वङ्गाला ?) प्रदेश जीत वहां काश्मीरियोंके रहनेको कानस्वा नगर स्थापन किया । वालादित्यने सहर राज्यमें वदर नामक ग्राम वसाया ब्राह्मणों को रहनेको लिये दिया था। उनकी प्रियनमा संहिषीने सर्व-श्रमङ्गलहर विख्लेखर नामक ग्रियनमा संहिषीने सर्व-श्रमङ्गलहर विख्लेखर नामक ग्रियनमा संहिषीने क्या । वालादित्यको खङ्ग, शतुष्ठ श्रीर मानव नामक तीन मन्दी रहे। उन्होंने भी श्रनेक प्रासाद, सन्दिर श्रार सेतु निर्माण कराये थे।

वानादित्यके घनङ्गलेखा नान्ती एक कन्रा यो। वानादित्यने उसे घछवीपनंगीय दुर्नेभवर्षन नामक एक सुपुरुष कायस्य युवाके हाय सन्प्रदान किया।

दुर्लभवधेन स्त्रीय वृद्धिमत्ता श्रीर नस्त्रतासे श्रह्मदिनः मध्य ही राज्यमें सब लोगों के प्रिय बन गये। वृद्धिका पाखर्य देख वालादित्यने उनका नाम 'प्रज्ञादित्य' रखा या। श्रनङ्गलेखा किन्तु मातापिताके श्रादरसे गवित ही स्वामीको श्रनादर करती।

३० वर्ष ४ मास राजल कर वालादित्यके खर्ग-लाभ करने पर छतीय गोनन्दका वंश भी कीप हो गया। मन्त्री खद्भने उस समय सुविद्वान् देख कायस्य दुर्लभवर्षनको राज्याभिषित किया।

श्रनक्षित्वाने श्रनक्षभवन नामक एक विहार वनाया या। किसी ज्योतिषने महापा नामक राजकुमारको श्रत्यायु वताया। उसीसे महाराज दुर्नेभवर्धनने विशोक-कोट पर्वत पर प्रवक्ते कल्याण उद्देश चन्द्रश्राम नामक गांव ब्राह्मणोंको दान कर प्रव हारा महाणहामी नामक श्रिक्को स्थापन कराया या। फिर उन्होंने श्रीन-गरमें दुर्ह्मस्वामी नामक विश्तामूर्तिको प्रतिष्ठा किया। ३६ वत्सर राजलको पीक्टे दुर्लभवर्धनको स्वर्गे लाम हुवा।

कन्न पर्न दुर्गमवर्षन भीर उनके उत्तर पुरपके कर्कीटनागव शोब
 क्षिखा है।
 क्षियस देखी।

दुर्लभवर्धनके राजलकान चीन-परिवाजक युश्रम-चुयाङ्ग काश्मीर गये थे । उनका वर्णनासे समभ पड़ता कि उस सभय काश्मीरराज्य ५०० कीस (७००० लि)-से भी पधिक विस्तृत था। \* वह जयेन्द्रविहारमें राजमातुल कर्टक श्राह्मत हुवे थे। गं

दुर्लभवर्धनके पोक्टे उनके पुत्र दुर्लभकने काश्मीरका राज्य पाया। छन्होंने मातामहके नामानुसार प्रतापा-दित्य नाम ग्रहण किया था।

प्रताणदित्यके प्रतापपुर स्थापन करने पर अनेक धनी विणिक् जाकर वहां रहने जो। उनमें रोहितक-वासी नोण नामक विणिक्ने नोणमठस्थापन कर रीहितक प्रदेशवासी झाझणोंको वासाय दान किया था। उस दानसे सन्तुष्ट हो महाराज प्रतापादित्यने विणक्को निमन्त्रण दे प्रपने घर बुनाया। प्रामोद प्राष्ट्रादसे विणक् एक रात राजमवनमें रहे। प्रात:-कान महाराजने पूका—''क्यों, रात सुखसे तो कटो ?" विणक्ने उत्तर दिया—''जो प्रालोक जनता था, उसने महा पकड़ निया।" फिर प्रतापदित्य भी निमन्त्रित हुये। उन्होंने विणक् का भवन प्रालोकित था। महा-राज वह देख विस्तित हो गये पीर विणक्के प्रायह-से २१३ दिन वहां रहे।

द्धर विषक् की एक नतंकी नरेन्द्रप्रभाकी देख राजा मोहित हुये। नरेन्द्रप्रभा भी राजा पर मुम्ध हुयी थी। प्रतापादित्य घर गये, किन्तु नतंकीको भून न सके। परम्परामे विषक् ने डभयका हत्तान्त सुन विषक् ने नरेन्द्रप्रभाको राजाके निकट भेजा श्रीर उन्हों ने भी उसे रख लिया। उसके गभंसे चन्द्रापीड़, तारा पीड़ श्रोर श्रविसुत्तापीड़ नामक तीन महानुभव सद् गुणशाकी प्रतों ने जन्म ग्रहण किया था। वह पित्र-मातामह वंशकी रौतिके श्रनुसार यथाक्रम वज्रादित्य उद्यादित्य श्रीर सकितादित्य नामसे विख्यात हुये। ५० वर्ष राजत्व कर प्रतापादित्यने स्वगंको गमन किया प्रतापादित्यके मरने पर छनके पुत्र वज्ञादित्य (चंद्रा-पीड़) राजा हुने । छन्होंने तिभुवनस्वामी नामचे नारायणमूर्ति को स्थापन किया। उनकी पत्नी प्रकामा-ने 'प्रकाणिका' विहार, राजगुरु मिहिरदत्तने गम्भीर-स्वामी नामक विष्णु श्रीर नगराध्यच छितितकने 'छिनि-तस्वामी' नामक देवताकी प्रतिष्ठा को । वज्रादित्य तारापीड़कटंक नियुत्त किसी ब्राह्मणके श्रभिचार कार्यहारा मृत्युमुखमें पतित हुने । उन महानुभव नृपतिने द वर्ष द मास राजल किया।

उनके पीके कीपनस्त्रभाव तारापीड़ ( उदयादित्य ) सिंशसन पर बैठे। वह यह दसन कर इतने गवित इवि कि अन्तको देवतावों के साथ भी स्पर्ध करने स्ती। देवसहिमा प्रचार करनेवाले ब्राह्मणों को राजा शास्ति देते थे। वह ४ वत्सर २४ दिन राजत्व कर किसी ब्राह्मणको अभिचारिक्षया द्वारा पञ्चलको प्राप्त इवि।

तारापीड़ के पीके उनका किनष्ठ सहोदर श्रविमु कापीड़ ( लिलतादित्य) राजा हुये। वह श्रतिपराकांत नरपति रहे। उनका राजत्वकाल के यस देश जीतनीं ही बीत गया।

पहले १८ मन्त्री राज्यको प्रधान प्रधान कार्य चलाते थे। जलितादित्यने उत्त १८ पदोंको घटा को वल ५ पद रख को हैं -- प्रधान शान्तिरचक, प्रधान सेनाध्यत्त, प्रधान श्राखाध्यत्त, प्रधान कोषाध्यत्त श्रीर प्रधान विचारपति । युद्धमें लिजितादित्यने कन्नीजकी राजाको हराया था। (कान्यकुन राज्य उस समय यसुनातीरसे कालिका नदी तक विस्तृत या।) उस समय यशोवर्माकी सभामें कविवर वाक्पति भौर भवभूति विद्यमान घे । वष्ट सलितादित्यके साध काश्मीर चली गये। उसकी पीक्ति चलितादित्यनी कलिक्क गौड़, दिचणाभिमुख कर्षाट प्रस्ति स्थान जय किये । रहा नाम्नो एक कर्णाटी सुन्दरी उस समय दाचिणात्यमें साम्बाच्य चनाती थीं। वह भी वशीभूत हो गयीं। भारतके समस्त प्रधान स्थान जीत जलितादित्यने नम्बोज, त्रम्बवदना रमणीतमाञ्जल भूखार, भोट श्रीर दरद प्रस्ति देश जय किये। फिर काश्मीरमें पहुंच

<sup>\*</sup> Beal's Records of Western Countries, Vol. I. 148.

<sup>†</sup> La Vie de Hiouen Theang par Stanislas Julien, p.

ज़ासन्धर श्रीर लोहर प्रदेश सैन्यकी पुरस्तारमें दिया। जनने जितने देश जीते थे, उनके प्रत्येक राज्यमें जय-क्तम स्थापित किया। उनने सुनिश्चितपुर, दर्पितपुर, परिचासपुर घौर फलपुर नगर निर्माण करा नाना प्रकार वासभवन और प्रभोदभवन सजाये थे। दिग्वि-राजप्रतिनिधने चिलतादित्यके मामानु-नुसार 'चिक्तितादित्यपुर' नगर स्थापन किन्तु उससे सलितादित्य उन पर प्रप्रसन्न पूर्व। सलि-तादित्वने अनेक देवमन्दिंग, देवसृति और बीहस्तूप वनाये थे । उनने चांचतापुरमें स्येमृति, हुप्कपुरमें सुज्ञाखासी, परिचासपुरमें परिचासकेशव नाम्बी ( ८४ ताले ) सोनेवो विष्णुमृति , पाषाणमय स्वर्णनस्व-शोभित सहावाराहर्मूति, गोवर्धनघर श्रीर बुबसूति को प्रतिष्ठा किया। उनकी महिषी कमलावतीने कमला-केशव. प्रधान सन्त्री सित्रश्मीने सित्रेश्वर नामक शिवलिङ्ग श्रीर सामन्तराज कयाने योकयासामी नामी विणामृति तथा 'क्याविहार' नामक एक विहारकी स्थापना की। उसी विहारमें रह सर्वेज्ञमित नामक किसी बौदने योगबन्तसे बुद्धपद पाया था। उनके चङ्गन नामक किसी दृशरे मन्त्रीने चङ्गनविचार तथा स्तूप भीर छोनेकी बीख प्रतिमाको प्रतिष्ठा किया। चन्नमदिना नाम्नो चलिता।दल्यकी एक प्रियतमाने चक्रपुर नामक नग्र बसाया था।

बिन्तति एरिष्ठासपुरमें भनाधात्रम स्थापन कर नित्य बाख बोगोंके भोजनोपयोगी पात श्रीर खाद्यका संस्थान कर देते थे। फिर उनने मर्भूमिमें एक नगर बना श्रान्त पिपासितोंके जनपानकी सुविधा लगायी।

लितादित्यने परिष्ठासकेयव मन्दिरके पार्ख पर स्वतन्त्र रीप्यमन्दिरमें रामस्वामा नामक विण्डमूर्ति भीर मिष्ठियो चक्रमदिकाने चक्रो खरके पार्खे पर लक्ष्मण-स्वामी नामक दूसरी विण्डमूर्ति को स्थापित किया। कञ्चणने किस्ता है—किसो समय गौड़राज लितादित्यके निकट उपस्थित हुवे थे।

लितादित्यने उनमे कहा कि चौपरिकासकेग्वके घनुग्रहसे उनने उनका प्राणमात वचा दिया था। उसके पीछे त्रिगासी नामक स्थानपर किसी नग्हन्ता द्वारा उनने उनको सरवा डाना । उस समय गौड़राज श्रति पराक्रान्त था। गौड़के कितने ही राज-भक्ता वीर काश्सीरराजको उत्त दुष्कार्यका प्रतिशीष लेनेका प्राथामें सरस्वती दशनके छन्से कास्सीर पहुंच किसी दिन शीपिरहासकेगवका मन्दिर लूटनेकी श्रयः सर हुवे। लिनितादित्य उस समय वहां न रहे। गौड़-वांगें के सन्दिर चाक्रमण करने का सन्धान पा ब्राह्म-णों ने भीम कवाट वन्द कर दिये। विदेशियों ने पार्छ-वर्ती रामस्वामीके रीप्यमय सन्दिरको ही यौपरिहास-केशवका सन्दिर समभ ध्वंस घौर देवसृतिंको विचूं फें किया था। उसी समय काश्मीरी सैन्य पहुंच गया भीर उस मुष्टिमेय गौड़ीय रीनासे युद्ध होने सगा। सभी राजभक्त गौड्वासियों ने एक एक कर प्राण्दान किया। धन्य राजभिता । गौड़ीयोंका किसी समय उतना साहर, उतना अध्यवसाय या । रामस्वामोके मन्दिरका भग्नावग्रेप सूमग्डलमें गौड़वािं की विपुत्त यगीराणिकी घोषणा करता है। #

सितादित्यने भ्रेष भवस्यामें फिर उत्तरापयको युदयाता की थी। उसी युदयातामें उनका मृत्यु हुवा।

लितादित्य ने दो पुत्र थे—क्रुवलयापीड़ (क्रुवन्यादित्य) भीर वजापीड़ (वजादित्य), सिंहपी कमलादेवीको गर्मजात न्येष्ठ कुवलयादित्यको राज्य मिला। वह भित्राय दानमील थे। कुछदिन भाट विद्रोहसे अनके राज्यमें महा विश्वक्रला रही। भिषको कुवलयापीड़का जय हुवा भीर वजापीड़को ज्येष्ठका भधीनत्व स्वीकार करना पड़ा। कुछ दिन पीछे कोई मंत्री विद्रोही हो हनके प्राण लेने पर उद्यत हुवे। महाराज कुवलयादित्यने उक्त विषयका संवाद पा मंत्रीको दलवलके साथ मारनेको लिये संकल्प क्षिया था। किन्तु भेषको वह यह सोच राज्य परित्याग कर प्रवच्या भवलक्टनपूर्वक स्वत्यस्ववण नामक स्थानमें रहने

<sup>\*</sup> लिलतादित्यपुरका वर्तमान नाम लतापुर है। प्राजकल वश्र सामान्य याममात है। लतापुर लुदहांसे देट कीस दिनण-पूर्व प्रवस्थित है।

<sup>. • &#</sup>x27;श्रद्यापि हक्यते श्र्व' रामखानिषुरात्पदम्।

ब्रह्मान्द्रं गीड्वीराणां सनायं यशसा पुनः॥" ( राजतरिक्रणी, १। १३४)

स्री कि सनुष्यका जीवन जगविध्वं सी श्रीर पापका श्रास्ता जगदी खर ही है। उनने कोवल १ वर्ष १५ दिन राजल किया। उनके वानप्रस्य अवलब्बन करने पर पित्र मंत्री मित्र धर्माने सस्ती क क्तर्से छूद । प स्रीड दिया था।

जुवनयादित्यने पोछे वचादित्य सिंहासन पर बैठे उन्होंने सिंह हो दक्तमिंद नाने गर्भे से जन्म निया था। सोक उन्हें विष्ययन वा जिन्तादित्य भा नहते थे। वह निष्ठुर देवस्वापहारी (परिहासपुरादिनी अनेन देवोत्तर सम्पत्ति उन्होंने छीन नी थी), जित्यय अत्या-चारी, स्तोवनासी और क्लेक्काचारी थे। प्रतिमात स्त्रीसम्भोगने फल यक्तारोगसे उनना सृत्यु हुवा। उनने ७ वर्ष राजस्व किया था।

वजादित्यके पीके उनके पुत्र पृथित्रापीड़ राजा हुये। उनकी माताका नाम मन्त्रिका था। उनने ४ वर्ष १ मास राजल किया।

पृथिकापीड़के पोई उनकी विमाता मत्याके गर्भ-जात संग्रामपीड़ने राज्य पाया । उनका राजत्वकाल ७ वर्षे रहा।

रंगामपी इके मरने पर वणीय वा हितीय लिलता-दित्य (वजादित्य) के किन्छ प्रव्न ज्यापी इ सिंहासन पर कैठे। उनने प्रधागमें जा ८८८८८ श्रव्य व्राह्मणको दान किये थे। उक्त दानके पीछे जयापी इते प्रधागमें स्वनामसे एक स्तमा बनाया श्रार उसपर निम्नलिखित विषय खोटाया-जो हमारी भांति ब्राह्मणों को लच्च श्रव्य इस स्थान पर टे सकेगा, वह हमारे इस स्तमाको मानो तोड़ डासिगा। कावस्थ देखी।

फिर जयापाड़ गौड़ के अन्तर्गत पौराड़ वर्धनमें उप-स्थित हुने। वहां छनने गौड़राज जयन्तकी कन्या क न्यापदेनी और देवनर्तकी कमनाका पाणिय हण किया। प्रत्यागमनकान राहमें वह कान्यकुछ जीत वहांका अतिमनोष्ठर सिंहासन छठा से गये। काश्मीरमें छपस्थित हो जयापीड़ने सुना कि छनने पूर्व श्यासक जन्जने राज्य अधिकार किया था। छनने राज्याहारके लिये युद्ध घोषणा की। पुष्कतित नामक ग्राममें युद्ध हुना। उसमें जन्ज मारे गये। जन देखे। जयापीड़ ने राज्योदार कर ग्रान्तिको स्थापन किया। सिंह षो क च्याण देवीने पुष्कतिव की युद्ध भूमिमें क च्याण-जयापीडने खयं पुर नामक नगर वसाया था। सङ्खणपुर नामक नगर भीर उसमें केशवसूर्तिकी स्थापन किया। कमलाने भी कमला नामक नगर दसाया। हम समय काइमार्मे विद्याचर्चा बहुत थी। राजा जयापीडने पतञ्जलिके सहाभाष्य भीर खरचिन भागिका हित्तका प्रचार किया। ( उनने स्वयं चीर नामक पण्डितके पास व्याकरण पढ़ा था।) उइटभट्ट, दामी दरग्रप्त, मनोरध, शक्दत्त, चटक श्रीर सन्धिमान नामक कवि उनकी समामें विद्यमान थे। उद्गरमह उन्हें प्रतिदिन सच खणेसुद्रा सभापिखित रही। (असर्पी) मिसती थीं। दामोदरगृप्त प्रधानमन्त्री श्रीर कवि एवं वैयाकरण वामन उनके श्रन्वतम मन्दी रहे।

जयापी इने पीके जयपुर प्रस्ति दूसरे भी कई नगर, जयदेवी नान्ती देवीपितमा, राम जन्मण प्रा-दिकी मृति श्रीर अनन्त्रशायी विष्णु मृतिको प्रतिष्ठा किया। कहा जाता है कि विष्णु ने खप्नमें जलविष्ठित द्वारावतीपुरी निर्माण वारनेको श्राटेश दिया था। जयापी इने देशा हो एक नगर निर्माण कराया। वह कह्मणके समय प्रभ्यन्तर-जयपुरके नामसे विख्यात था।

उन्न स्थानमें भो जयदत्त नामक किसी कमें चारोने एक बीहमठ श्रीर सथुराधीखर प्रमोदके जामाता श्राचने श्राचेखर नामक एक श्रिवलिङ्ग स्थापन किया।

उसके पाके जयापोड़ दिग्विजयार्थ हिमालय पर चढ़े थे। वहां उनने विनयादित्य नाम ग्रहणपूर्व क पूर्व दिक्को विनयादित्यपुर नामक नगर स्थापित किया। उनने उक्त स्थानको पूर्वेदिक् भीमसेनराज्य श्रीर नेपालराज्य नाना कोयलसे जीत लिया।

उसने पाछे जयाीड़ने स्तीरांच्य जीत वर्णें का सिंहा-सन अधिकार किया। उनने युद्धादि व्ययने सुविधार्थ "चलगं न" नामसे हैन्यसमिश्चाहारी कीषागार निकास था। जयापीड़ने कमेंपर्वत पर एक तास्त्र खनिकी आविष्कार कर तास्त्र उत्तीलनपूर्वक उसके मृत्यदे पपने नामपर एकोनगतकोटि खणसुद्रीको प्रस्तुत कराया। श्रेष दशाको वश्व कायस्य मन्त्रियोक्ते परा' अर्थासे युद्धलालसा कोड़ रमणी-विलासमें मत्त हो गये श्रीर ब्रह्मशापसे सत्युमुख्में पतित हुये। छनकी जननी श्रस्तप्रभाने प्रव्रको सद्गतिके लिये श्रस्तकेशव नामसे हरिसृतिको प्रतिष्ठा किया।

जयापोड़ के पोक्टे उनके पुत्र चितापोड़ महिषी दुर्गाके प्रयत्नचे राजा हुये। वह बहुत कामासक्त रहे। उनने ब्राह्मणोंसे सुवर्णपार्थ, फलपुर भीर लोचनोत्स नामक तीन स्थान कीन लिये। उनका राजलकाल हाद्य वर्षमात था।

लितापीड़के पीछे उनके वैमात्रेय (गीड़राज-कुमारी कल्याणदेवीके गर्भजात) संग्रामपीड़ (२य)ने पृथिव्यापीड़ नाम ग्रहण कर सात वर्ष राजत्व किया।

संग्रामपोड़ के पोहे लिलतापोड़ के शिग्रपुत हहस्पति वा चिप्पटलयापोड़ राजा हुये। उनने सलितापोड़ के श्रीर श्रीर जयादेवी नान्ती रमणीके गर्भ के जन्म लिया था। जयादेवी श्रखुववा को कल्पपाल की कन्या रहीं। रूप देख लिलतापोड़ उन्हें हरण कर लेगये थे। ग्रांचा वाल के होने से पद्म, उत्पन्तक, कल्पाण, मन्म श्रीर धर्म नामक मातुल राज्यका रचणावेचण करने लगे। वह भी सब श्रल्पवयस्त थे। सर्वच्चेष्ठने पञ्च प्रधान कर्मचारीका पद शहण किया भीर सबने जयादेवीके भादेशानुसार काम लिया। जयादेवीने जयेखर देव ताको प्रतिष्ठा किया था। वाचक हहस्पति वा चिप्पट जयापीड़ १२ वर्ष राजत्व कर मातुलीके चक्रान्तसे श्रीमचार किया पर स्टल्प के सुखमें प्रतित हुये।

उसी समय राज्यमें विश्वष्ठला पड़ गयी। जयादेवी-के श्वाह्मपञ्चकने अपना प्रताप अक्षुस् रखनेके लिये भागिनेयको सार डाला। फिर किसीको नामसानका राजा बनानके लिये वह घूमने लगे। किन्तु भाइयोमें इस बात पर सतभेद हो गया;— किसको राजा बनाना चाहिये। उसी समय जयापीड़के दूसरे वैमात्रेय श्वाता (रानी मेघावलीके गर्भजात) विभुवनापीड़के वंशीयी-से सर्विपेशा वयोज्येष्ठ होनेसे उत्तराधिकार-स्तमें राज्य पानेके अधिकारो थे। किन्तु पञ्चश्वाताके एक सत न होनेसे जयादेवीके साहाय्य उत्पत्तने एक विभु वनापीड़के पुत्र श्रजितापीड़को राज्य सौंप दिया।

श्रजितापीड़ राजा होनेपर भारतपञ्चकको समान भावसे सन्तुष्टकर न सके घे। उससे वड़ा गड़वड़ पड़ गया। एकसे आलाप करने पर चार भाई चिढ़ने जरी। जो दुवा हो, उक्त पांची नोगोंने देशमें श्रनेक सत्कार्य किये थे। उत्पन्तने उत्पन्तपुर नामक नगर तथा उत्पन्त-खामी नामक देवता, पद्मने पद्मपुर# नामक नगर एवं पद्मसामी देवता, पद्मकी पत्नी गुणदेवीने विजयेश्वर नामक स्थान तथा पद्मपुरमें एक एक देवता, धर्मने धर्मसामी नामक देवता, कल्याणवर्माने कल्याणसामी नामक वियाुमूर्ति श्रीर ममाने ममास्वामी नामक देवताकी स्थापन किया। काश्मीरीय प्रथ नीकिकास्ट्रकी राजा ष्टइस्पतिका सत्य दुत्रा। ष्टइस्पतिके पीके उनके मातुनोनि २६ वष<sup>९</sup> प्रमुख प्रतापसे राज्य चनाया था। उसके पीक्रे उत्पन्तरे मन्मका विषम युद्ध हुवा। उस भयानक युद्धमें भवराभिसे वितस्ताका जलप्रवाष्ट क्क गया था। कवि शङ्कर्त अपने ''सुवनास्युद्य'' काव्यमें <sup>छक्त</sup> युष्टका विश्रीप विवरण लिखा है। युहमें ममाके पुत्र यशोवमीने जय प्राप्तकर श्रजितापीड्की राज्यच्युत भीर संग्रामाणीड्के पुत्र भनद्वापीड्को राज्यस्य किया।

श्रनक्षापोड़ राजा तो इवे, किन्तु उत्पनके मरने पर उनके पुत्र सुख्यमानि प्रतिशोध से यशोवर्माको हराया भौर प्रनद्वापोडको राज्यस्थात कर श्रनितापोडके पुत्र उत्पनापोडको राज्यका श्रिष्यति बनाया।

उत्पन्तापीड़कं राजलकाल सान्धिविग्राहिक रहते यथिष्ट धनशाली हो रत्नस्तामी नामक देवताको स्थापन किया भीर विमलाख नामक स्थानके जमीन्दार लोग भीर दार्वीभिसारके विचारपति राजाको भांति स्वाभीन वन गये।

उसी समयसे काय ह्य दुले भवर्षनका वंग्र लोप होने लगा। श्रिखवर्मा जिस इसमय सिंहासन पर वैठनेका जायोजन करते थे, इसी इसमय उनके वन्धु ग्रष्काने हिन्द कार हाला। श्रूर नामक प्रधान मन्त्रीने काम्मीरीय २१ सीकिकास्टको इत्यलापी हकी राज्ञात कर

<sup>\*</sup> पद्मपुरका वर्तभान नाम पामपुर है। वह राजधानी श्रोनगरसे ३ कोस छत्तर-पूर्व वेहत् नदोके दिखण तीर चनस्थित है!

सुखवर्मा के प्रत भवन्तिवर्मा को सिंहासन पर बैठाया था। कार्नोटक (कायस्य) - वंश्रमें उसी प्रकार १७ व्यक्ति राजा हुवे। उनने २७० वर्ष १ मास २० दिन राजल किया।

उत्पन्नवंशकी प्रथम राजा श्रवन्तिवर्मा वहुंत दान-श्रीत श्रीर प्रजाप्रिय थे। सकल सन्त्री उनके वाध्य रहे। छनके स्नाता और स्नातुष्युत्र प्रनिक बार युद्दमें प्रहत्त हुवे, किन्तु सब हार गये। इनने स्त्रीय वैसात्रेय स्नाता सरवर्माको योवराज्यमे अभिषिक्ष किया या। युवराज सुरवर्माने स्वाधूया भीर इस्तिक में नामक दी ग्राम वाद्मणोंको दिये। उनने सुरवर्मस्वामी श्रीर गोजुल नामक दो देवताको स्थापन किया था। प्रवन्तिवर्मा-ं न भूगौरव नामक मठ वनाया श्रीर पञ्च इस्त नामक याम ब्राह्मणीको दिलाया। अवन्तिवर्माके दूसरे भाता समरने रामादि चतुष्टयकी मूर्ति और समरखामी देवताको प्रतिष्ठा किया। मन्तिवर शूरके दो भाता धीर श्रीर विक्रमने श्रपने श्रपने नामसे देवमन्दिर वनाये थै। फिर श्रके महोदय नामक दारपालने महोदय-स्वामी नामक देवताको प्रतिष्ठा किया। उसी मन्दिरमें रह रामज (रामजय) नामक तदानीन्तन श्रहितीय वैयाकरणिक छात्रींको व्याकरण पढ़ाते घे। दूसरे मन्त्री प्रभाकरवर्माने प्रभाकरस्वामी नामक विशासन्दिर निर्माण किया। कहा जाता है कि प्रभाकरके पास एक शुक पची था। वंड शुक श्रन्थान्य शुकीं से मिल सुक्ता पाइरण करता रहा। प्रभाकरने उत्त सकल ग्रकी के स्मरणार्थं "ग्रजावली"-जो रचना किया। मन्त्री शूर बहुत विद्योत्साही थे। अनन्तवर्माकी सभामें शुरकी कपारे उस समयने भुवनविख्यात सुक्ताकण, धिव-खासी, पानन्दवर्धन श्रीर रत्नाकर प्रश्ति ग्रन्थकार पण्डित प्रविष्ट इवे थे। मन्त्री शूरने सुरेखरीका मन्दिर श्रीर उसमें इरगीरीका मूर्तिको स्थापन किया। उन्होंने सन्यासियों के लिये शूरमठ नाम्त्रो प्रहालिका श्रीर भूरपुर \* नामक नगर निर्माण कर क्राप्तवसू प्रदेशका मुप्रसिद्ध दुन्दुभि ला शूरपुरमें रखा था। मन्त्री शूरकी

पुत्र रह्मवर्धनने सुरेखरीके मन्दिरमें भूतेखर नामक शिव तथा शूरमठके मध्य खतन्त्र मठ श्रीर उनकी पत्नी काव्यदेवीने भी काव्यदेवी खर नामक शिवकी प्रतिष्ठा क्तिया। महाराज श्रवन्तिवर्मा वैप्यव रहे, किन्तु म'त्री भूरते लिये भैवधर्म पर भी श्रास्था प्रदर्भन करते घे। उन्होंने विष्वीकसार नामंक स्थानमें श्रवन्तिपुर अ नगर वसाया । उज्ज स्थानमें अवन्तिवर्माने राज्यः प्राप्तिसे पूर्व भवन्ति खामी और राजा होनेसे पीसे चवन्तीखर नामक देवताको प्रतिष्ठा किया। उनने त्रपना रीप्यमय सानपाल तोड़ लिपुरेखर, भूतेश शोर विजयेश तीनों देवताका रौष्यपीठ बनवा दिया। छनक समय पण्डितवर योजस्र भीर स्य विद्यमान रहे। मुख्यने खीय वृद्धिके प्रभावसे वितस्ताके रुद्ध जना स्रोतका पय खोल, नाला खोद, बांध जोड श्रीर सेतु बना देशकी जलहीन स्थानमें जल पहुंचाया, जलम्रन स्थान-को ड्वनेसे बचाया, निम्नभूसिको उपयुक्त बनाया श्रीर नदीके पारापारका पथ सुगमतापूर्वक चलाया था। उनने जिस निम्नभूमिको जलप्रावनसे वचाया, उसने क्राग्डल नाम पाया है। विग्राम नामक स्थानसे सिन्धनद पश्चिमा-भिमुख भौर वितस्ता नदी पूर्वाभिमुख प्रवाहित है। किन्तु सुव्यने विनयसामी नामक स्थानमें टोनो को मिला दिया। सिन्धु श्रीर वितस्ताका उक्त सङ्गम श्राज भो वर्तमान है। उसके एक पाखं फलपुर श्रीर भवर पार्ख विरिहासपुर है। फन्नपुरमें सङ्गमस्यन पर विष्णु खामोका मन्दिर श्रीर परिचासपुरमें सङ्गमस्यस पर विनयस्वामीका मन्दिर खड़ा है। फिर सङ्गमस्यस पर स्य-प्रतिष्ठित हृषोक्षेत्रका मन्दिर है। स्याने सुय्याकुराङ्च नामक स्थान ब्राह्मणोंको दिया भीर सुयामेतु निर्माण किया। सुय्या नामक किसी चण्डाली ने भिग्रकाल उनको पासा पोसा था। उसीस सुय्यने उसके नामप्र <u>उक्त दो</u> कार्य किये। महाराज अवस्तिः वर्माने प्रेष दशाको पाड़ित हो त्रिपुरेगपवैसके च्ये हे-खर मन्दिरमें रह नित्य भगवद्गीता सुनते सुनते

ग्रपुरका वर्त मान नाम सोपुर हैं । वह उत्तर इदके पश्चिम वेहत
 नदीका उत्तर कृत श्रवस्थित है ।

<sup>\*</sup> वेहत न शेके उत्तर तार यानगरसी ८ कास दिविष प्राचीन अविनिः पुरका ध्वं सावग्रेष भीर अविन्ति स्वामीके मन्दिरका सुष्ठहत् प्रसारिनित सन्दिर हट होता है। बागकल अविनिष्ठरको "विन्तिपुर" कहने हैं।

षाषादो श्रुल्ल-छतीयाके दिन परलोक गमन किया। उस समय लौकिक श्रव्हकी ५८ वत्सर बीते थे।

श्रवन्तिवर्माके सरनेसे उत्पन्नवंशीय दूसरे भी बहुतसे लोग राज्यनाभार्थं उत्स्क हुवे। किन्तु राजाके पारिपाछि क सेनापति रत्नवर्धनने प्रवन्तिवर्माके प्रत शङ्करवर्माको ही राजा बनाया था। यन्त्री कर्णपीवित्र पने उससं विद्वेषपरवश हो सुरवर्शा के पुत्र सुखवर्मा-को यौवराच्य प्रदान किया। उसी कारण राजा और युवराज परस्पर महा हो गये। भ्रेषको नाना युद्ध होनी पर प्रदूरवर्मा ही जीते थे। फिर उनने युद्धयात्राको निकल दावीभिसार, गुर्जेर श्रीर तिगर्त जय किया। पथिमध्य यक्कीयकराजने वध्यता मानी थी। उनने भोज राजकी कवलसे यक्कीयराजा उद्वारकर उनकी दे डाला पोक्ते उन्होंने दरद श्रीर तुरुष्कका सध्ववर्ती प्रायः समस्त भूभाग जीता था। उसकी पीछे गङ्करवर्माने राजाका प्रत्यावतेनकर पञ्चसत्र प्रदेशमें अपने नामपर गङ्गरः पुरण नगर शीर उसी नगरमें शङ्करगीरीय नामक शिवकी खापना की। उनने उटकपथके राजा स्री लामीकी कन्या सुगन्धासे विवाह श्रीर उनके नामा-नुसार "सुगन्धे भ" लिङ्ग खापन किया या। किसी नायकाने उता मन्दिरहयके निकट एक सरस्रतीमन्दिर बनवा दिया। उसकी पीछे इठात् दैवविङ्खनासे शक्करवर्मीकी मति विगड़ गयी। उनने छत्त बल कीश-लसे खराजामें श्रत्याचार श्रारमा किया या। देवसाप इरण, करवृष्टि, राजकमैचारीके वितन फ्रांस इत्यादिसे देश विचलित हो गया। उनने पत्तन नामक एक नगर स्थापन कर मंत्री सखराजके भागिनेयकी दार-पंतिका पद दे वहां भेजा था। किन्तु विराणक नामक स्थानमें अपने ही दोषसे उनका सत्य हुवा। फिर शक्रुरवर्माने दिराणक नगर उत्सनकर उत्तरापथको

युद्याता की घीर सिन्धुतीरवर्ती कई राज्य जीत उरण राजामें घुसे। वहां वह हठात् किही व्याधके वाण्में श्राहत हो ७७ लीकिकाव्दको फाला नी क्रण्य-मप्तमीके दिन पञ्चलको पहुंचे। मंत्री सुखराज नाना की ग्रन्से राजाका मृतदेह ६ दिन पीके काश्मीरके भन्तगत वस्ताभक नामक स्थानपर ले गये। फिर वहां उनने उसका सत्कार किया था। राना सुरेन्द्रवती, दूमरी रानी, वानावित तथा जयसिंह नामक २ विश्वामी भनुचर श्रीर लाड एवं वजुमार नामक २ मत्योंने राजाकी चितामें सहमरण किया।

यद्धरवर्माके पीक्टे उनके वानकपुत्र गोपानवर्माने साता सुगन्धाके अधीन राज्य पाया या। रानी सुगन्धा किन्तु उमी समय कोषाध्यच प्रभाकर देवके साथ व्यक्षिचारमें चिप्त हुयीं। प्रभाकरने रानीसे कींगच-पूर्वेक राज्यके सध्य प्रधान प्रधान पद, धन, रत चौर नाना भूभागको ले लिया। उनने साहीराजाके मध्य भाग्डारपुर नामक नगर स्थापनके निये वहांके साहीको यादेश दिया या। किन्तु उनने उमको उपेचा किया। उसीसे प्रभाकरने उनको पदच्यून कर लक्षिय साहीके पुत्र तोरमाणसाहीको इक्त पद दे डाना श्रीर देशका नास वदन कमनक रख दिया। उसकी पीके प्रभाकरके प्रत्याचारसे राजा प्रस्थिर हुवा था। महाराज गोपानने सब मेद क्रमगः समभा श्रीर एक दिन जाकर देखा कि कोषागार शून्य रहा। प्रभाकरने शास्ति मिलने के भयपर स्वीय वस्तु राम देवके साहाय श्रीर की गन्से गोपानवर्माको जीवन्त जना डाना। गोपालवर्माने २ वत्सर मात्र राजत्व किया या। राम-देव भी प्रपना कार्य प्रकाशित होने पर भयसे पाला-च्याकी।

ं गीवालवर्माक पीछे उनके सहीटर मङ्गट केवल १० राजलकर मृत्युके मुखर्म पतित हुवै।

सङ्कटवर्माने पौछे लोनानुरोधमे रानी सुगन्धाने राज्य ग्रहण निया था। कारण गोपानवर्मानी महिषो नन्दा उस समय गर्भवती रहीं। रानी सुगन्धाने पुत्रके

<sup>\*</sup> घवंतिवर्माने जिस समय राज्य लाभ किया उस समय जीविका-इद २१ था व्रत: इनका राजलकाल २७ साल दो मास घीर कुछ दिन सिंड होता है।

<sup>†</sup> शङ्करपुरका वर्तभान नाम पद्मन है। वह भी यौनगरसे प्रकीस पश्चिमीत्तरभागमें अवस्थित है। वहां आज भो पाषाणमय शिखनेपुरणविशिष्ट प्राचीन र ज्ञिवमन्दिर देख प्रकृति हैं।

<sup>•</sup> तीरमाणमाहीकी णिलालिनि निकली है। See Epigraphica Indica, 1890, p. 238.

नामानुसार गोपालपुर नामक नगर, गोपालसठ नासक सठ घीर गोपानके गव देवताको स्थापन किया। फिर महिषी नन्दाने एक सन्तान हुवा। किन्तु भूमिष्ठ होते ही वह मर गया। सुगन्धाने एकाङ्गोंकी सहायता-से दो वर्ष तक राज्य किया था। एकाङ्गजातीय सेना-पति श्रीर तन्त्री जातीय मन्त्री रहे। सुगन्धान मन कष्ट पा कर किसी उपयुक्त व्यक्तिके हाथ राज्यभार डाक्नी-के लिये म'तियों को पातनिर्वाचनार्थ प्रादेश दिया था। शेषमें अवन्तिवर्माका वंश लीप होनेसे गर्गागर्भ-जात सुखवर्माने पुत्र निर्जितवर्माको रानी सुगन्धाने सनोनीत किया। निर्जितवर्मा दिनको सोते श्रीर रात को जागते थे। तंत्रियोंने इसीसे उनका पच न जिया। कोषाध्यच प्रभाकरके दुर्धवहार हो जो राजकर्मचारी विरत एवं पोड़ित रहे, उनने उस समय सुयोग देख रानी सगन्धाको राज्यसे निकाल वाहर किया। वह इष्कपुरमें जा कर रहने लगीं। किन्तु एकाङ्ग श्ररूप दिनके पीके ही उन्हें फिर राज्य देनेके निये बुलाने गरी थे। काश्मीरीय पर लीकिक अञ्दकी छत्र घटना इयो । तंत्रियोंने सुगन्धांके पागमनको वार्ता सुन निर्जितवर्माके दशम वर्षीय पुत्र पार्धको राजा बनाने-के श्रीमप्रायसे प्रथमध्य राजी सगन्याके सैन्यदन्तसे लड़ किसी पुरातन कनग्रून्य विद्यारसे ८० लीकि-कान्द्रकी रानीकी मार डाझा। फिर पार्थ राजा इवे। श्रुत्तस यथेच्छाचारी पिता उनके रचक वने थे। तंत्रियों-के सध्य भी क्रमणः श्रात्मविच्छेद पड़् गया। श्राप्ता-पर प्रधीन राजा खाधीन होने खरी। मेरु नामक मंत्री-के सन्तानोंने ज्येष्ठ प्रकृरवर्षनिके प्रधीन रह सगन्धान दित्यमें बन्धता जोड़ भीतर ही भीतर राज्यके कोषा-गारको लूटा था। उनहींने सीमेत्वर्धन नामक विणाकी मृति<sup>९</sup>का खापन किया ।

ष्ठभने पीके ८३ जीकिक यव्दको राज्यमें भीवण दुर्भिच पड़ा या। एक तो त्रराजक राज्य त्रीर दूसरे दुर्भिच । सतरां राज्य सम्पूर्ण विष्ट खल हो गया। तंत्री राज्यके मध्य सबके जपर रहे। वह निर्जितवर्मा श्रीर पार्थ उभयके मध्य त्रपनी सुविधाके श्रमुसार कभी इसको श्रीर कभी ष्ठसको सिंहासन पर देठा स्वयं राजल करने लगे। सुगन्धादित्य निर्जितदर्भाकी पित्रयों में रासलीला खेलते थे। वह सभी अपने अपने पुत्रको राजा वनानेके लिये सुगन्धादित्यकी प्रजुर धन रत देने और अपना अपना देह वेचने सगों। मंत्री मेरक पुत्रों ने राज्य में प्राधान्य लाभकी प्राणासे भगिनी मृगावतीके साथ निर्जितवर्माका विवाह कर दिया। किन्तु स्गावती भी अन्त पुरमें पहुँच सपतियो का पथानुमरण कर सुगन्धादित्यकी अधीन वन गयीं। ८७ लीकिक प्रव्हको निर्जितवर्माका सत्य हुवा। एकाङ्गीने उस समय वलं प्रकाश कर निर्जितवसीको वण्यद्वेवीनामी पत्नीके गर्भजात चन्नवमीको राजा वना दिया। वप्पत राजाका रचणावैचण करने लगी : १० वर्षं उसी प्रकार बीते थे। ८म लीकिक पद्धमें संत्रियोंने चन्नवसीको हटा स्गावतीने गर्भजात श्र्रवर्माको राज्य सौंपा। किन्तु उनके मातुल उनसे अनुकृत न रहे। उनने अन्यान्य तंत्रियं सिं कि और पार्धसे वहु शर्यं उल्लोच ले भागिनेयको राजचात कर पार्थकी राजा बनाया। उस समय पार्थ शास्त्रवती नानी किसी वैध्याको प्रणयिनी होनेसे सर्वेदा अपने निकट रखते थे। उन्हों शास्ववतीने शास्वेखरी नामक देवीमृतिको प्रतिष्ठा किया। ११ श लीकिकाच्दको चक्रवंमीने उस समयकी रीतिके अनुसार तंत्रियोंको उल्लोच (घंस, रिशवत) देराच्य पाया या। किन्तु निवुं दिता वय उनने मेरवर्माने पुत्रों को प्रधिन समता दे डालो। उसीसे उन्होंने प्रवने २ नाम पर नाना खान श्रविकार किये। उनके राजल्वी नेत्वर्माके लेग्रष्ठपुद यद्वरवर्धन प्रधान प्राड् विवास् श्रीर शक्ष्वयंन प्रधान मंत्री थे। उसी वर्ष तिल्लयों को प्रतिस्तृत उल्लोचका रुपया चुकान सकने पर चक्रवर्माने भयसे महर नामक स्थान ही पनायन किया। उस समय शङ्कर-वर्धनने राजा होनेकी श्रामास श्रम् वर्धनको प्रवस्थादि करनेके लिये तंत्रियोंके निकट मेजा या। यभुने जाकर जरेष्ठ भाताकी बात न कह अपने ही सिरी प्रवस्य कर लिया। इधर चक्रवर्माने श्रीटक नामक स्थानवाधी डामरजातीय सरदार संग्रामसे मिल उसे सङ्खायता करने के लिये प्रतिश्वत कराया या। संग्रासंने

ंतियोंको एद्मपुर नामक स्थान पर भीषण युद्धमें हरा चक्रवर्माको राज्य सींवा । युद्धमें चक्रवर्माके हाथ यद्भरवर्मा मारे गये । फिर यस्मृवर्धन सैन्य संग्रह करने लगे। किन्तु एकाङ्गों के युद्धमें योग देनेसे चक्रः वर्मा प्रनायास सिंहासन पर बैठे थे। सूभट नामक किसी सेनानी ते शस्त्रवर्धनको पक्षड़ राजाके समज काट डाला।

चक्रवर्माने राजा हो बहुत कुछ प्रान्ति स्थापन की थी। उसी समय रङ्ग नामक कोई विदेशी डोस्व गायक तिकोत्तमा जैसी सुन्दरी हंसी श्रीर नागकता नाको दो कन्या की राजसभामें गाने गया। दोनों सुन्दरियों के रूपमें मोहित हो राजाने उन्हें ग्रहण किया था। हंसी प्रधान राज्ञी हुईं। उसी सम्पर्क में शिक्षित हो डोस्व राजर्में प्रधान वन गये। फिर डोस्वों के कारण राजर्में भयानक श्रव्याचार होने कुगा। चक्रवर्माने श्रेव लोगों के लिये चक्रमठ प्रतिष्ठा किया था। उसका निर्माण श्रेष होते न होते श्रन्तः पुरमें १६ लीकि बाक्द के समय डासरों ने राजाको मार डाजा।

उमकी पीके शवंट श्रीर श्रन्थान्य मंत्रीने पार्थपृत अन्मत्तावन्तिको राजा बनाया था। वह श्रत्यन्त श्रत्यान्वारी रहे। उन्हों ने पितामाता एवं श्रिश्च म्याता भगिनो श्रादिको कई दिन श्रनाहार रख नाना यंत्रणा प्रदानपूर्वक काट डाला। प्रभागुप्त, शवंट, कोज, कुमुद श्रम्ताकर श्रार प्रभागुप्तके प्रत देवगुप्त उन्मत्ताव-नितके प्रिय श्रीर समधर्मा मंत्री थे। रक्ष नामक कोई श्रतिश्रय साहसी वीरपुरुष सेनापित रहे। उनने हामर सरदारके घरके पास पद्मवनमें रक्षश्रीदेवीको श्रिष्ठित देख विलक्षल उसी श्रादर्श पर रक्षजाया नाम्नी देवीको प्रतिष्ठा किया। काश्मोरीय १५ श्र लौकि-काम्दको उन्मत्तावन्तिने पद्मल पाया।

उसके पीर्छ राजान्तः पुरकी रमिणयों के चक्रान्तसे अञ्चातकु क्यों के कोई शिश राजा हुने । लोग उन्हें राजपुत्र शूरवर्मा कहते थे । कम्पनराज कमलवर्धन उस समय उच्छ इन्ल डामरों को शासन कर मह़व नामक स्थानमें रहते थे। उनने यह सुनते ही समैन्य राजधानीको भाक्रमण किया कि शिश राज जयस्वामी-

के दर्गनको गये थे। तंती, एका कि प्रस्ति सकत सैन्य दैववय हार गया। उसके पीके उनने वाद्य गो'को वुना उपयुक्त राजनिर्वाचनका प्रादेश दिया था। उनने सोवा कि वही राजा बनाये जांयगे। किन्तु बाद्य गो' ने सोवा कि वही राजा बनाये जांयगे। किन्तु बाद्य गो' ने सोवा कि वही राजा बनाये जांयगे। किन्तु बाद्य गो' ने सोवा कि वही राजा बनाये जांयगे। किन्तु बाद्य गो' ने सोवा कि उपलक्षा वंशीय कोई न था। पिशाचक पुरके वीरदेव-पुत्र कामदेव मेर्नुवर्ष नक्षे घरमें शिचकता करते थे। उनके पुत्र प्रभावत शहरवर्मा के कोषाध्यच रहे। उनने सगन्याके साथ तंत्रियोको युद्ध प्राणत्याग किया। प्रभावतको पाय तंत्रियोको युद्ध प्राणत्याग किया। प्रभावतको पुत्र यशक्तर राज्यको दुरवस्था देख स्वीय वन्य फाला नकके राज्यमें जा पहुंचे। वह किसी दिन स्वप्न देख स्वराज्यको नौटे थे। बाह्य गों ने उन्हें देखते ही राजपदमें वरण किया।

कल्पपालको वंशमें स्तियों, संवियों श्रीर श्रजात-कुलशील वालकों को छोड़ पराजा हुवे। काश्मीर राजा उक्त वंशको हस्त प8 वर्ष 8 सास रहा।

यगस्तर राजा हो कर सुख-ग्रान्तिसे सुविचार-पूर्वेक राजल करने लगे। उनमें भी एक दोष था। वह लक्षा नान्त्री किसी नीचजातांय स्त्रष्टा रमणीको प्राण-की अपेचा भी अधिक चाहते थे। उन्होंने उसीकी पित्रयों प्रधानमें बनाया। यगस्तरसे खपुत संगामदेव-को क्रोड़ दिया था। श्रवशिषको वह उदरपीड़ासे श्राकान्त इवे श्रीर स्वोय पित्रव्यपुत्र रामदेवके वेटे वर्णेटको राज्यमे प्रभिषित कर चल बसे। किन्तुवर्णेट-ने पीड़ित पित्रयका कोई संवाद न निया श्रीर श्रपना समय नवराज्यके पामीदर्ने लगा दिया था। यगस्तर भातुष्पुत्रके उस व्यवहारसे मर्माहत हुवै। मृत्युकाल संग्रामदेवको राज्य दे सप्रतिष्ठित यश्कार खामी नामक पर्धनिर्मित देवालयमें कालया-पन किया था। उसी मन्दिरमें पवेशुप्त प्रस्ति कई सोगोंने धनरह्न दास दासी हरण कर उन्हें एकाकी छोड़ दिया । २४ सीकिकाव्दकी भाद्रक्षण्याहतीयाकी राजा तीन दिन प्रचिकित्सा और प्रसहाय रह मृत्यु के सुल्में पड़े। महिषी वैलोक्यदेवीने सहगमन किया था।

उसके पीछे पर्वगुप्त, भूभट प्रस्तिने शिश संग्रामको

राजा कर उनकी पितासहीको मिस्साविका बनाया।
(पैर तिरहि रहनेंचे लोग उन्हें वक्ताङ्गीसंग्राम कहते
हो) काल पाकर पर्वगुप्तने हहा राजमाता तथा अन्य
पांच सहकारियोंको वध किया था। फिर वह राज्यके
प्रधान बन बैठे, किन्तु राजा थिश्र संग्राम हो रहे। एका
क्षांके भयसे घठात् वह उन्हें मार न सके थे। श्रेषको
किसी दिन सन्यद्भके साथ रातके समय राजधानी पर
श्राक्तमण किया। राजभक्त मंत्री रामवर्धन विनष्ट
हो गये। पर्वगुप्त विलम्ब न कर उसी समय सिंहासन
पर बैठे थे। विलावित्त व्यक्तिने गलेको माला पक्रड़
उन्हें भूमियर नित्त्य किया। पर्वगुप्तने उठ किसी दूसरे
रहहों जा वक्राङ्किसंग्रामको मार डाला।

२४ जीकिकाब्दके फानगुन मासकी क्षण्यद्यमीको पर्वगुप्त राजा इवे। वह वियोक्षपर्वतके पार्खं कर्ती जन पर राज दिविर श्रीमनवके पौत्र संयामग्रसके प्रत्न थे। पर्वगुप्तने स्कन्द मन्दिरके निकट पर्वगुप्ते खर नामसे देवताको प्रतिष्ठा किया। फिर यशस्त्ररको किसी पत्नी के रूपमें मुग्ध ही उन्होंने यशस्त्रर सामीका मन्दिर सम्पूर्ण करा दिया। मन्दिर श्रेष होने पर राजमहिषी पापीके हाथमें न जानेसे ज्वलचिता पर चढ़ों। पर्वगुप्त भी जनोदर रोगसे पीडित हो सुरैखरीके मन्दिरमें रह २६ सीकिकाब्दके भाद्रमासकी क्षण्यत्रयोदशीनको मर गये।

पर्वग्रसके पछि उनके पुत्र चेमगुप्तको राज्य मिला। वह भी प्रतिप्रय सरापाणी भीर प्राजन्म पत्याचारो थे। फाला न भीर जिल्ला दंशीय वामनादि छ हैं सर्दा पापमें उत्ताह देते थे। दूतक्रीड़ा, रमणी भीर मद्यक्ती कभी कोड़ते न थे। इसी समय यणस्करके मंत्री फाला नभट़ने फाला नस्तामी नामक देवताको प्रतिष्ठा किया। कम्मनराज वह रक्षने फिर डामर सरदार वास्तो मार डालनेके लिये जयेन्द्रविद्वारमें प्रिन्न लगाया था। डामर सरदार उसमें किये थे। रक्षने पतनोन्म ख विद्वारसे बुद्दमूर्तिको निकाल लिया भीर उपने पस्तरादिसे पथके पार्ख राजाके नामसे चेमगीरी खर देवताको प्रतिष्ठत किया। जोइरहु गैंके प्रासनकर्ता संइराजने स्वकन्या दिहाको चेमगुरुके Vol. IV. 172

साथ व्याहा था। दिहाकी मातामह साही रहे। छनने जीमगुप्तसे धन की भीमकेशव देवताको प्रतिष्ठा किया। हारपति फाला नकन्या चन्द्रसेखा चीमगुप्तकी दूसरी महिषी थीं।

चेमगुप्त सगयाप्रिय थे। वह शिकारके लिये दामोदरवन, लल्यान श्रीर शिमिक प्रस्ति स्थानमें सवदा
धूमा करते थे। जल्लामुखी-सृगयामें जनको बड़ा
शामोद मिनता था। ३४ लीकिकास्दके पौषमासकी
कृष्णचतुर्देशीको रात्रिके समय यह शिकार करने गये थे।
वहां किसी जल्लामुखीके मुखमें प्रज्वित-छल्ला टंख
भयसे जनको लूतामय ज्वर चढ़ा श्रीर छसी ज्वरमें
जनका काल हुवा। वहहुष्क पुरके निकट वराहमन्दिरमें रहने लगे थे। उस स्थानमें जनने चिममठ शीर
श्रीकण्ड नामसे २ मन्दिर बनाये। फिर छसी मासके
श्रक्तपचको छनका स्त्यु हुवा। छनने ८ वत्सर राजत्व

चेमगुप्तके पीछे उनके शिश्रपुत्र दितीय प्रभिमन्यु मिहनो दिइाके तत्वावधानमें राजा इये छसी वत तङ्गेखर बाजारके निकट भयानक प्रानिदाइ पारमा होनेपर वर्ध नखामी-के मन्दिरसे भिचुकीके पार्ख पर्यन्त समस्त स्थान जल गया। चेमगुप्तके मर्निपर प्रन्यान्य रानो उनके साथ मर मिटी । नेवन दिहा नरवाइनके प्रनुरोध भीर रक्क यतमे सहस्ता न हुवीं। वह प्रत्यबुहिमती रहीं। ष्रमीमे राजाकी अन्त्येष्टिकिया श्रीष होते न होते मंत्रियोंने विद्रोहिता करने की चेष्टा फाला नादि लगायी। किन्तु श्रीषको विद्रोष्ट भाग ही बन्द हो गया। फाला न राजधानी छोड़ पर्णीता नामक स्थानमें जा बसे। पर्वशुप्तने राजा होते समय भूभट भीर छोज नामक मंत्रीयों के साथ अपनी दो कन्यावींका विवाह कर दिया था। उनके मिडमा भीर पाटल नामकं र पुत्र चुवे । उस समय उनने भी राज्यसोमसे हिमकादि मंत्रियों के साथ योगदान किया था। मृषिषी दिहान वह बात सुन उनको राजप्रासादसे निकाल दिया। महिमाने स्वीय ख़शुर प्रक्तिमेनका मात्रय सिया था। परिचासपुरसे विमान, सुकुल एवं एरामन्तक और संसितादित्यपुरसे चम्रताकरके पुत्र उदयगुप्त तथा

यशोधर उनमें जा मिले। एकमात्र मंत्री नुरवाइन मिंखी दिहाके पचमें रहे। महिषीने श्रेषको लिलता-दित्यपुरके ब्राह्मणों के साहाय्यसे सन्धिकर और येगी धरको कम्पन प्रदेश टे श्राश्चविषद्से सुक्ति पायी श्रवशेषको महिमा श्रभिचारिक्षयासे मारे गरे। उसने पीके नम्पनराज यशोधरसे साहीराज यक्तनका युष चुवा। रक्कादिके परामर्शेसे दिहाने दोष विवेचना पूर्वेक यशोधरको कम्पनसे निकासना चाहा था। इरा मत्त, ग्रमधर प्रसृतिने पूर्व सन्धिकी कथा सारण कर ससैन्य शूरमठके निकट राज मैन्यपर श्राक्रमण किया। सिंच्दारपर एकाङ्ग सैन्यदन दुर्भेदा प्राचीरकी भांति खड़ा हो लड़ने लगा, किन्तु पराजित होते होते राज-कुलभट्टके समैन्य युद्धमें पहुंच योग देनेसे राजसैन्य जोत गया। युद्धमें दिसाक सरे श्रीर शुभधर, मुकुल, **एदयगुप्त** तथा यशोधर वन्दी इवे। दरामत्तने गया-यावी काश्मीरीयों से गयानी जो कर लेते थे निवारण किया। रानीने उनको गलेसे पत्यर वांध वितस्तामें डवा दिया। अवशेषको वह मंत्री नरवाइन के परामध्ये निरापद राजप्रधासन करने लगे। नर वाइन राजानक पद पर अधिष्ठित इव। रानी नर वाष्ट्रनको सम्पूर्ण हिताकाङ्की समभा सर्वीपेचा श्रादर करती थीं। किसी धूर्त कीषाध्यक्तने उसे सह न सकने पर की शल में उभयके सध्य सनो सा लिन्य वटा दिया। क्रमश: दिन दिन महिषी नरवाइनको प्राकार्य रूपसे म्रापमान भीर घृणा करने लगीं। नरवाइनने शिवकी घवडा कर आताहत्या कर डाली। उसी समयसे रानी की निष्ठ रता बढ़ी थीं। वह डामर भरदारको सपरि-वार मार डासने पर पहला इयों। मंत्री फाल,नकी फिर कार्यभार मिना था। इधर कार्तिक मासकी शक्त खतीयाको ( ४८ नौकिकाब्दे ) महाराज अभिमन्य ने ें यद्मारोग्से परलोक गमन किया।

उसके पीछे दिहाके श्रधीन उनके शिशु पौत (श्रीभमन्युके पुत्र) निन्दिगुप्त राजा हुवे। उसवार पुत्र-श्रोकसे रानी चेती थों। वह पिर प्रजाके हितकार कार्यमें रत हुयों। उन्होंने श्राभमन्य पुर नगर, श्रीम-मन्युस्तामी देवता, भपने नामसे दिहापुर नगर श्रीर दिइ।स्वामी देवताकी स्थापन किया था। उसके बाद दिहाने खामीकी खर्गकामनासे कङ्गणपुर नगर भीर "दिहास्तामी" नामक खेतप्रस्तरकी विण् मूर्तिकी प्रतिष्ठा की । उन्होंने लोहरवासियों ग्रीर काश्मी भी-यों ने सुविधार्थ एक पान्यनिवास और पिखनामसे एक ब्राह्मणावास एवं सिंहलामी नामक देवताको खापन किया। वितस्तो श्रीर सिन्धुके सङ्गमस्यन पर दिहाने दूसरे भी कई देवता स्थापन किये थे। उन्होंने सब मिलाकर ६४ देवमृति स्थापन की थीं। उनकी बला नाम्त्री वैविधकजातीय किसी दासीने बलासठ नामक मठ स्थापन किया। एक वर्ष पोक्टे राज्ञी दिहा-का शीक दूर इवां। वह फिर कुकमं में लग गंथों। उस बार उनने अग्रहायण माप्त (४८ नीकिकाइ) श्रभिचारिकायाके साहाय्यसे श्रपने शिशुपीत निन्द-गुप्तको सार उसके सहोदर तिभवनगुप्तको राजा वनाया था। किन्तु २ वर्ष पीक्के अग्रहायण माम हो दिहाने उनको भी मार डाला। तिभुवनगुप्तके पछि उनके दूसरे सडोदर भीमगुप्त राजा हुवे। किन्तु वह भी राचसी वितामहोके हाथ (५६ जीकिकान्दकी) मार गये। उसी बीच मंतिवर फाल्गुन भी विनष्ट हुवे।

भोमगुप्तके बाद दिहा प्रकाश्य रूपमें सि हासन पर बैठ गयीं। उनकी कुप्रहेत्तिके साधनमें सन्मत न डोनेसे भनेक व्यक्ति विनष्ट दुवे। श्रीपको उनके प्रियं उपपति तुङ्ग मंत्री वने थे। तुङ्ग स्त्रीय भाटपंच कसे मिन राज्य हरणकी चेष्टामें वूमने लगे। राजी दिहाके भातुष्य व विग्रहराज तुङ्गको मार डानना चाहते थे। दिहाने वह बात सम्म प्रयंबन्तर विग्रहर्राजिकी देगरी निकाला, करमराजको मारा श्रीर तुङ्के इच्छानुसार रक्क पुत्र सुलचणादि मंत्रियों की भी राजसभासे ट्रीभूत किया। मंत्री फाल्गुनके मरनेपर राजपुरी राजविद्रोही हो गयी। तुङ्गने उनको भी जीत 'राज-पुरीराज' श्रीर डामरराज्य तथा कम्पन जयकर कम्पन-राज' उपाधि ग्रहण किया था। उसके वाद दिहाने स्वीय स्वाता उदयराजकी पुत्र संग्रामराजकी युवराज बनाया। ग्रेवको (८८ ग्रन्द) भाद्रकी शक्तमप्टमीके दिन दिहा मर गयीं।

ं इंसप्रकार काण्डेकवैशकी दश व्यक्तियों ने राजा वन दिश वर्षे श्रीर २३ दिन राज्य किया।

ं संग्रामराज चमापतिके नामसे सिंडासन पर बैठे े थे। वह गम्भोर श्रीर प्रतापशाली राजा रहे। उनके ं समय भी तुङ्गः महाप्रतापशाली थे। सुतरां राज्यके ें प्रन्यान्यप्रधान प्रधान संत्री और कर्मचारी तुङ्गका प्रताप िंखवे करनेके लिये विद्रोही हो गये, किन्तु विद्रोहियों में श्रंनेक व्यक्ति विनष्ट हुवै। तुङ्ग श्रेषकी भट्टेम्बर नामक ाकिसी कायस्थका साहाय्य ले विषद्में पड़े थे। **उ**सो ्समय तुरुष्कराज हमीरने साहीराज्यः प्राक्रमण किया। - तिलोचनपाल साहीने काश्मीरराजमे साहाया मांगा ्या। तुङ्ग ससैन्य साहो राज्य जा पहुँचे । युडर्से विषच ्पराजित हो भागा या। किन्तु तुङ्गने तिसीचनके ःकथनानुसार पर्वतपार्खः में शिविर स्यापन न किया। उसीसे नूतन तुरुव्यस्नेन्यने जा पर्वतपार्खसे काश्मीरी ्सैन्यको छित्र भित्र कर दिया। तुङ्ग भाग कर राज्यको चौटे ये। तिचोचनने इस्तिक नामक स्थानमें पात्रय ्रिया। साही राज्य चिरदिनुके लिये हमीरके प्रधिकार ुझ चना गया। तुङ्गके पुत्र कन्दर्पसिंह गर्वित घोर ् विज्ञामी रहे। उमी समय विग्रहराज गोपनीय पत ्द्वारा तुङ्गवधके लिये 'भ्राताको पुनः २ पनुरोध करने लगे। राजा जमापति किन्तु इठात् वद्द कार्यं कर ्न सके । अवशिष्में द्वाव पड्नेसे किसी दिन सन्द्रणा का परामध करनेके छत्तमे उन्होंने मन्वग्टहमें तुङ्कको ्रबुकाया या । रटप्टमें प्रवेश करते ही: शकरक श्रीर ्रेयन्यान्य अनुचर तुङ्गपर ट्रुट पड़े। तुङ्गके विनष्ट होने पर उनके पुत्र भी पकड करमार डाले गये। इत घटनाके ् पोक्टे तुङ्गके स्नाता नाग कम्पनराज्ञ बने घे। कन्दर्पकी स्त्री नागके साथ स्वष्टाचारमें रत हुयीं। विचित्रसिंह भीर भारतिं इनामक कंदपैके दी पुत्रीने ख ख माताके साय राजपुरीको प्रकायन किया था । तुङ्गके सरनेके ्मीके दरद, डामर शीर दिविर विद्रोही ही गये। चमा-पतिने सर्वं कोई प्राप्ताद वा मन्दिरादि वनायान था। . उनकी कन्या लोठिकाने एक भवने श्रीर एक साता तिसोत्तमाके नामसे मन्दिर प्रतिष्ठा किया। भट्टे खर-्ने भी एक मठ बनाया या। श्रीलेखा नाम्ती महिषी

ज्याकर नामकं (सुगन्धिसिंशके पीरस श्रीर लय।
- लक्षीके गभेसे उत्पन्न) तुङ्को किसी स्त्रातुष्युवके साथ
स्त्रष्टा हो गयीं। ४ लीकिकाव्दको १ ली श्राबादको
राजा समापतिने परलोक गमन किया।

चमापतिने पोक्टे उनने पुत्र श्रोलेखाने गर्भजात हरिराज राजा हुने। वह श्रांत सुशील प्रजारज्ञ क राजा थे। हरिराज २२ दिन मात्र राजल कर शक्त श्रष्टभीनो कालगाममें पड़े। कहते हैं कि श्रीलेखा पुत्रके निकट खीय म्हाचारके लिये तिरस्कृत हुयीं थोः। उसीमें प्रभिचारहारा छहाने उनको मार डाला।

े उसके पाक्के चोने खाने खयं राजल करनेको प्राप्त-पेक्का पाथीजन लगाया था । उसी समय हरिराजक धातीपुत सागरेने एकाङ्कास मिल इरिराजके कानिष्ठ पनन्तदेवको राजा बना दिया। वृद्ध विग्रहराज शिग्र भातुष्प्रवंका राज्य हरण करनेके लिये सोहरसे हहत् सेन्य से कारमीरमें प्रवेग कर सोठिकामन्दिरमें रहने लगे। बीलेखाने संवाद पानेपर एक दक सैन्य भेज म जैन विद्रोहियों का विनाम किया या । उसके पीछे वंगः शास होनेसे पानस्तदेवके साहोराजपुत्र प्रिय-पांत बन गरी । ज्येष्ठ स्ट्रपान दस्यदन तथा कायस्य गणको प्रतिपालन करते श्रीर राजाको श्रापातसुखकर मन्त्रणा देते घे । उन्होंने जासन्धरराज इन्द्रचन्द्रकी पतिरूपवती ज्येष्ठा कन्या श्रामामतीके साथ श्रपना श्रीर उसकी कनिष्ठा सुर्यमतीके साथ भनन्तदेवका विवाह किया। श्रीलेखाने उसी समय श्रपने सामी श्रीर पुत्र ( इरिराज ) की खर्गकामनांचे दी मन्दिर वनवाये घे । कम्पनराज तिभुवन डामरोंसे मिल विद्रोही हुवे। फिरं उन्होंने काश्मीर स्राक्रमण किया। एकाङ्गों के साहाय्यसे धनन्तदेवने उक्त विद्रोह द्वाया भीर विभुवनको भगाया या। उसके पीछि अनन्तर्देवने स्तीय प्रियपात ब्रह्मराजको कोषाध्यच बनाया । किन्त उन्होंने रुट्रपालको प्रतिपत्ति देख हिंसासे पदलांग-पूर्वेक पांच स्तेच्छराज, दरद श्रीर डामर नोगोंसे मिल टरदराजके सेनापतित्वमं काश्मीर प्राक्रमण किया था। रुद्रपान भीर भनन्तदेव एकाङ्ग सैन्य ले चीरपुष्ठ

- नामक स्थानपर युद्धार्थे उपस्थित हुवे। दूसरे दिन ्प्रात:काच युदारमा होना ठहर गया। उसी बीच दरद-राजने कीड़ापिण्डारक नामक नागरके प्रालयमें उत्पात मचाया था। उसीसे नागी'ने समभा कि युद ्यारमा हो गया। फिर नाग भी जा पहुँचे थे। श्रीषको वास्तविक काइसोरके सैन्धसे युद्ध होने लगा। युद्धमें क्लेच्छराज चौर दरदराज मारे गये। स्ट्रपानने मुकुट-मण्डित दरदराजना मस्तक अनन्तदेवको उपहार दिया था । उदयनवत्स नामक दरदराजके भाताने फिर श्रभिचारक्रियाके साहाय्यसे तृद्रपाल श्रीर भ्यातावों को विनष्ट किया। उसके पीछे रानी सूर्यमती या सुभटाने वितस्तातीर सुभटामठ नामक शिवमन्दिर बनाया । उसा मन्दिरके निकट रानीने स्त्रीय कनिष्ठ सहोदर श्राशाचन्द्र वा कलनके नामसे एक श्राम भी खापन किया था। एतद्भिन्न उन्होंने स्वामीके नामचे श्रमरेखर, ज्येष्ठभ्याता शिवनिके नामसे विजयेखर शीर तिश्रुल, वाणलिङ्ग प्रसृति शिव एवं मन्दिरकी प्रतिष्ठा की। कुछदिन पीछे उनके गर्भनात शिश्वसन्तान राजः ्राजका मृत्य इवा। फिर राजा श्रीर रानी दोनों राजभवन छोड़ सदासिव-मन्दिरके निकट रहने लगे। डिशी समयरे चिर दिनके निये काश्मीरका पुरातन राजप्रासाद परित्यम् इवा । कारण तत्परवर्ती राजा भी उता मन्दिरके निकट ही जाकर रहे थे। उसी समय डब्रक नामक एक देशिक भांड्ने राजाका ्बङ्ग प्रियपात होनेसे यथेष्ट धनरत लाभ किया। यहांतक कि उससे राजकोष शून्य प्राय: हो गया। रानी स्र्यमतीने वह बात देख राजकीयको अपने हाथमें ले भपरिमित व्यय निवारण किया था। विगतेंदेशीय केशव ब्राह्मण उस समय प्रधान मन्त्री रहे। गौरीश-तिद्यालय नामक स्थानमें भूति नामक एक वैश्व घे। उनके तीन पुत्र रहे— इसधर, वज् शीर वराहा इलधर रानी सुर्धमतोक प्रनुपद्दे प्रधान मन्ती बन गये। उन्होंने मन्त्री हो राज्यमें अनेक श्रभ पनुष्ठान किये। इसधरने वितस्ता श्रीर सिन्धुके सङ्गम-स्थल पर एक स्वर्ष-मन्दिर भी निर्माण, कराया था। उनके कानिष्ठ भ्राता वराइके पुत्र विस्व पतिशय वीर

उन्होंने डामरों और खगोंको वशीभूत किया, किन्तु खशयुद्ध में स्वयं भाग दे दिया। कुंक दिन पीकें स्त्रीके कहनेसे प्रनत्तदेवने खर्यं सिंहासन छोड़ खपुच क्र वा दितीय रणादित्यको राजा बनाया। मन्दी इलधरने उक्त प्रस्तावर्मे वाधा डाली थी, किन्तु राजाने उनको न सुनी। ग्रीवमें उद्दत युवा रणादित्य पिताको भीर उसकी स्तियां रानी सुर्यमतीको सर्वथा ही श्रयाद्य करने लगीं। रणादित्य श्रधीन राजावोंसे जैसा समान पाते, पिताको भी वैसाही करनेका म्रादेश सुनाते थे। उस समय राजा भीर रानी उभय-को चैतन्य हुवा। इन्तधरने कौ ग्रलपूर्वक फिर राज्य-भार दृद राजाकी सींपा था। उद्दत रणादित्य नाम-मातको राजा रह गये। उसी समय विग्रहराजके पुत्र चितिराजने राजा भनन्तके निकट जाकर कडा या — "इमारे निजपुत्र भुवनराज श्रीर पीत्र नी नने इमें राज्यसे निकाल दिया है। विग्रहराज जिन बाद्मणींको समादर करते थे, उन्होंने उनके नामके कुक्र पान अनके गलेमें यन्नोपयीत डाला है। प्रतंत्व इम उनका सुख न देखें गे। इम त्रापके ग्रिश पौतको प्रपनि राज्यका उत्तराधिकारी बनाते हैं। श्राप उस राज्यका भार ग्रहण की जिये।" उक्त कथा कह चिति-धरने चक्रधरमें रह विणासेवासे जीवनयापन किया । राजा श्रनन्तने तन्बङ्गराज नामक स्त्रीय विद्वव्यपुत्रको चितिराजवे राज्यमें पीत्रंके पच पर शासनकर्ता बनाया। उसी समय जिन्द्रराजं नामक किसी व्यक्तिने उच्छक्तन डामर श्रीर दरद जीगोंको दमन किया या। राजाने उसे कम्पनराजाका राजा बना दिया। उसके बाद इन्धर मर गये। उन्होंने मरते समय कहा था-"महा-राज! कम्पनापति जिन्द्रराज श्रीर कोषाध्यच नागके पुत्र जयानन्दसे सावधान रहियेगा । इठात् परराज्यपर भाक्रमण करना भी शच्छा नहीं।" उक्क परामर्थकी **अनुसार पनन्तने सुविधा देख जिन्दुराजको कारावद** किया। काल पाकर जयामन्द भौर साहीराजपुत विकापित्यराज तथा पाज नाममात राजा रणादित्य-को क्षेत्रज कुपयमें लगाने लगे। उसी समय उनके देवी पम गुरु श्रमरकग्ढके मरलानेसे उनके इतभाग्य पुत्र

प्रमोदनगढ गुन इवे। मंत्री इनधरके एक दुव त पुत कनक तिष्ठुरों के शिरोमणि घे। वह वसपूर्वक प्रकाकी रमिष्यों को गटहरे प्रपने दलमें पकड़ से जाते थे। उसी प्रकार उक्त दोनो सङ्गियों का साथ पाकर रणादित्य यधारीति नरकके पथ पर अग्रहर हुवे। उन्होंने भी गुक् प्रमोदकग्ढकी भांति स्वाय भगिनी कक्कणा श्रीर कच्या नागाका सतील इरण किया था। वह राजा श्रीर रानीने उता संवाद सुन कपाल पर कराघात कर राज्य परित्यागपूर्वक निजनमें रहने लगे। क्रमधः प्रजाको स्तीपुत्रने साय घरमें रहना घ्रमभाव हो गया। किसी दिन रणादित्य जिन्द्राजना पुत्रवधूपर पासक हो राविके समय उसके घरमें घुम गये। श्रीमको चगड़ा-नो ने इाय प्रहारित हो मृतप्रायः अवस्थामें अपना पर्चिय दे वह भाग गये थे। हदराज अनन्तदेव उस समय पुलकी दु शाका चरमकान उपस्थित देख ५५ नीकिकाव्हको विजयचित्र नामक स्थानमें देवमेवासे कालग्रापन करने लगे। तन्बङ्गराज सूर्यवर्मी श्रीर डामरराज चौरने डनका चनुगमन किया। उसके बाद रणादित्य स्नाधीन हो गये। फिर उन्होंने जिन्हु-राजकी खाधीनता दे विजयचेत पर वृष्ट पितासे सड़ने भेजा या । राजी स्यंमतीने प्रवकी दुर्विष्ठमे उन्हें भला ना किया। भाग्यक्रमसे रणादित्य उस भला नासे निरस्त हुये, किन्तु उनके दुव्यवहार न गये । प्रवशेष-को वृहराज प्रनन्तदेवने पीड़ित प्रजा भीर अनुचर-गणके कर्में या वाकासे उसे जित हो पुत्रके हायसे राज्यभार निकासनेका भाषोजन सगाया या। स्थर राज्ञी स्थमतीने स्तीय पीव हर्षकी वुना भेजा। इर्धने जाकर पितामह पितामहीके चरणमें प्रणिपात किया। उक्त संवाद पा कनस श्रीर रणादित्य भीत दुवे। उनने पिता-माताके निकट दूत भेज कुछ श्रस्थिर मृहि धारण की थी। राजीके अनुरोधसे वृह भनन्त राज्यकी नौटे जिन्त दो मास राज्यमें रह उन्होंने देखा कि गुणधर पुत्र उन्हें बन्दी बनावेंगे। वह प्रविलस्व राच्य कोड जयेखर-मन्दिरमें रहने चरी। रणादित्यने रातिकास यस्ति सगा वह देवासय जला डाला। अग्निटांडमें वृद्धराज, रानी भीर भनुचरवर्गके परिहित Vol. 173.

वम्त्र मात्र व्यतीत सद जुक्त जल गया। राज्ञी प्रस्मिमें जनने जाती थीं। किन्तु तत्वङ्गके पुत्रोंने उन्हें निवा-रण किया। भेषको वृहराजा भीर रानी दोनों भनु-चरो'के साथ अनावृत देइ नदी पार हो किसी श्रीर चल दिये। उन्होंने एक मणिमयलिङ्ग तकराजकी हाय वैच सत्वर लच सुट्रा संग्रह किया। श्रीर वनमें कुटीर बना प्रपना डिरा डान दिया! देवमन्दिरकी जन जानिपर सहाराजने फिर वनवाना चाहा या। किन्तु रणादिल्यने निषेधकर मेजा श्रीर उन्हें पर्णोत्स नामक स्थान चलेनानेको कष्टा । राज्ञी स्येमतीन भी खामीरे वही करनेको अनुरोध किया या। किन्तु वृद्धराज वृद्धकाल्ये देवस्थान कोड्नेसे कातर हुये। उसो वात पर स्त्रीपुरुषमें कलाइ पड गया। हादराजने स्तीके कर्कण वाकासे श्रीर क्रोधवण शूनारोहणकी भांति गोपनसं भपने तलवार भो क नी। जतसे रक्त-की धारा बड़ी थी। राजाने कहा कि उन्हें रज्ञातिमार इवा या। वाहरी नोगोंने उसीपर विखास किया। शिवको विजयेशदेवके सना ख काश्मीरीय ५७ जीकि-काष्ट्रमें कार्तिकी पृर्णिमाके दिन सहाराज भनन्त-देवने इहसोस कोड दिया। रानीने चितारीहणका उद्योग लगाया था । जलस संबाद मिलने पर समेन्य जाकर उपस्थित हुवे। किन्तु कई प्रनुचरों की मिथा-प्रशेचनामें मातासे न मिले । रानो उन्ही अनुचरो की शाप दे चिता पर चढ़ गयीं।

पितामहीका धनरस्र मिलनेसे हर्षने पितासे विवाद लगाया था। रणादित्य वा कलस एस समय निर्धन रहे। सुतरां धनवान् पुत्रको वह कौशलसे पपने वयमें नाये। विधाताको मिहमा भाष्ययसे भरी है। उसी समयसे महाराज हर्षने सत्पथ भवलस्वन किया, किन्तु एकवारगो हो वह भपना स्वभाव कोड़ न सके थे। उन्होंने क्रमश: विपुरेखरका स्वर्णमन्दिर वनाया भौर कलसेखर एवं भनन्तेखर नामक देवताको स्थापन किया। वह तुरुष्कदेशीय कई युवती हरण कर लाये थे। हड वयसमें भी उनके ७० कामिनी रहीं। जिस विज-येखर मन्दिरको छन्होंने जलाया, उसे फिरन बनवाया था। केवन देवस्तिके जपर स्वर्षक्रव चढ़ाया गया।

उसके पीके राजपुरीके राजा सहजपाल मर गरे। उनके पुत्र संग्रामपाल राजा वने थे। किन्तु उनके पिल्व्य मदनपालने राज्य श्राक्रमण करनेकी चेष्टा लगायो। संवासने स्वीय कानष्ठा भगिनी चौर यश-राजको काश्मीर भेज साहाय्य मांगा था। जयानन्ट इठात् सर गये। मृत्य काल जयानन्दने विजु के सस्वन्ध-में राजाको सतर्व किया था। राजाने किज़ी धनी श्रीर चमताशाली देख क्षक न कहा। विज् राजांक मनोभङ्गका कारण देख सतर्व होनेके लिये विदेशको चलते हुवे, किन्तु श्रल्प दिनके ही यध्य मर गये। जया नन्दकी मरने पर जिन्द्रशंज भी चलते बने । उभी प्रकार सती सूर्यमतीका प्राप फला था। जयानन्दकी पौक्रे उनके वंशीय वासन प्रधान सन्ही हुवे। राजा क्रांचरने उस समय अवन्तिस्वामी देवताने नई देवातर ग्राम छोन कलसगंज नामक धनागार खापन किया था। उसकी पौक्टे मदनपालने दितीय वार राजपुरीमं विद्रोह उपस्थित किया। काश्मीरराजने वप्पट नामक चन्हें पकड मंगाया था। **उसी सम**य वार इदेवके स्नाता कन्दर्प दारपति इवे पौर मदन-पाल कम्पनापति बने। फिर राजा कलसने नील· ेपुर-नरैम्बर कीर्तिराजकी कन्या भवनमतीसे विवाह िकियाया। ६३ स्तीकिकाव्यको व**दपु**रके राजाकीर्ति, चम्पाकी राजा श्रांसट, बल्लापुरकी राजा कलस, राजपु-रीके राजा संग्राम, लोहरराज उत्कर्ष, उरधाराज सङ्गट, कान्दने राजा गम्भीरसिंह श्रीर काष्ठवाटने ाजा उत्तमराज काश्मीरमें जा उपस्थित हुवे। कन्दर्पने उसके पोक्टे स्वाविक नामक दुर्ग जीता था। राजा कलस वृत्यगीतके बड़े भन्न रहे। उन्होंने जयवनके निकट तीन पंक्षि देवमन्दिर श्रीर कलसपुर नामक नगरको स्थापन किया था। उसी समय युवराज इर्षने नाना दिशकी भाषा श्रीर सर्वशास्त्रको शिचा पायी। वह ्म हापण्डित श्रीर कविलयम्पन होनेसे सबके श्रत्यन्त ्रिय पात्र बन गये। वह बड़े दानघील रहे। धर्म भौर , विद्यावह नामक दो मन्त्रियोंने भनेक दिन चेष्टा करने पर उता चपको भी पिताकी विरुद्ध उत्तेजित किया था। उन्होंने विश्वावहने परासर्थानुसार किसी दिन पिताको

विनाम करने के श्रीमिष्ठायसे श्रपने श्रालयमें बुनाया।
श्रीष्ठ निश्ववहने हो राजा कलससे सब मेद बताया
था। युवराज उक्त हत्तान्त सन उस दिन पिताने पास
न गर्य। उसके पीक्षे हपं भी नस्त्र पड़े थे। किन्तु उभय
पच्यते दूर्तों को गड़बड़ में सदाशिय एवं स्थ्यमती गोरीमसन्दरके निश्वट ६४ लीकिकाल्द को पीप मासको श्रुक्त
पष्ठी के दिन पितापुत्रका एक युद्ध हो गया। युद्ध में हप्ष
बन्दो हुवे। हप्ष को बन्दो होते खुन रानी सुवनमतीन
श्रात्महत्या को थी। हप्प बंधे पड़े रहे। उनके प्रिय स्त्राता
प्रयाग साथ ही थे। तुक्क को पौत्री सुगला हप्प को एक
पत्री रहीं। उनके रूपमें हद्ध राजा कलस मोहित हो
गये। दुष्टा सुगलान भी श्रियरको प्रेमार्थिनी हो
स्वामीको सन्त्री नोनक के साहाय्यसे विष दिलवा दिया,
किन्तु प्रयागने भेद भाव समम हप्प को वह खिलाया
न था।

पापीको पापेच्छा न घटो । राजा कलसर्न फिर दुष्काये प्रारमा किया था। उन्होंने सूर्यदेवकी तास-मृति मन्दिरसे निकाल कर फेंक दी। सन्तानहीनका विषयादि राजाको प्राप्य मान वह अनेकोंके सन्तान मारने लगे। क्रमण: उनके भीषण प्रसेष्ठ रोग हुवा श्रीर नाभर्स रक्त बन्न चला। उस समय पुलकी हाय राज्य दान करनेके लिये उन्होंने नो इरसे उलावेको वुसाया था। शेषको सत्यु कास समस्त धनरत वितर्ष कर मार्त रहकी सूर्य मन्दिरमें रहनेकी वह चले गये। सरनेके समय उन्होंने इषेको देखना चाहा था। किन्तु उत्कर्षके लोगों ने उन्हें जाने न दिया। वह वांधकर श्रमंग रखे गये थे। उत्कर्षको वुनाकर कनसने कहा ''दोनों भाई राज्य दो भागमें बांट लो" किन्तुं समस्त वाधा स्पष्ट कहते न कहते उनका वात्र्य देका था। ४८ वर्षके वयसमें ६५ नौकिकाष्ट्रको त्रग्रहायण मासकी शुक्त-पष्ठीके दिन महाराज कलतने पञ्चल पाया। सम्मितिका प्रसृति ६ रानी और जयासती नाम्त्री कोई प्रेयसी सहस्रता हुवीं।

हलाव राजिं स्वासन पर है है थे। हव बन्दी ही रहे। यद्मश्री नान्ती राजीके गर्भजात विजयमत प्रस्ति स्वातावींके साथ उसी समय उत्कर्षका मनीविवाद

उपस्थित हुवा। जिस दिन महाराज कलसने राज-धानोंको लाग किया, उभी दिन उत्कष के लोगोंने इषे-दिवको किसी स्वतन्त्र स्थानमें वांध दिया था । टूसरे ं दिन छन्होंने पिताने मरने घौर उत्नवं ने राजा वनने का संवाद सुना। पिताकी मृत्य से उनका ऋदय बहुत ववराया और अधीर ही उन्होंने रीना सवाया था। उसी समय उलाई ने वाद्यभाग्ड सह नगरमें प्रवेश-व्यर उनकी निकाट की गोंकी भेज उन्हें स्नान करने का श्रनुरोध किया । हर्ष देवने सोचा सम्प्रवतः उत्कर्षे उन्हें राजा बनानेवाले थे। किन्तु घनेक चण बीत गया उसका कोई लचण देख न पड़ा । श्रन्तको ·स्तरं शादमी भेज कहताया था—"यदि श्राप चाई° तो हमें राज्यसे निकाल कोड दें श्रीर नहीं तो यदि क्रमें राज्यमें ही रखना चाहें तो हमारा प्राप्य राज्य इमें दे दें। " उलाव भी उन्हें राज्य सींपनिकी आशा ेदे ह्या कालच्य करने लगे।

उल्लंधन राजा हो राजाके शासनादिका कोई प्रवन्ध बांधा न था। वह केवल इसी चेष्टामें सग गये कौ से कोष्में धन बढ़ेगा। उससे उन पर सब लोग विरक्ष इये। सुबुद्धि मन्द्री इष देवको राजा देनेका परामगं करते थे। उधर जयराज श्रीर विजयमञ्जरी उनका मासिक पाया रीतिके अनुसार न मिला। विजयमनने सीय राज्यको लीटनेका उद्योग लगाया था। उसी समय इषेट्वने विजयमलसे अपनी सुक्ति की बात बतायी। विजयमत श्रीर जयराजने ज्येष्ठ अत्राताने लिये दुः खित हो सैन्य संग्रहपूर्वेक राजधानी-को श्रांक्रसण किया या। उधर नीनक प्रस्ति ं कुमन्त्रियों के परामधं से चलावें ने इषंदेवकी सारनेकी लिये कारागारमें कई सैनिक भेजे थे। उन्होंने वहां पहुंच ः इषंदेवनी सीजन्यमं सुरक्ष हो पचावलम्बन किया। ्च सके पीक्टे टलाप<sup>थ</sup>ने शूर नामक मन्त्रीके हाथ राज-देशकी प्रतिभू सक्ष वधज्ञापक श्रङ्गुरी न भेज भ्रम-क्रमसे सुक्तिज्ञापक अङ्गुरी भेज दी थी। हर्षटेव सुता होनेपर चलावेंसे जा कर मिली। उस समय भी विजयमसमे नगरके बाहर युद हो रहा था। उत्काविके श्रमुरोधसे हर्षदेव युद्ध निवारण करने गरी। विजय-

मज़ने च्येष्ठको सुक्त देख पानन्दसे उत्पन्न हो युद रोक दिया। इर्षने फिर उल्लर्षने निकट जानेको प्रामादमें प्रवेश किया था । किन्तु सन्ही विजयसिंहने उन्हें रोककर कहा—''क्या जान वृक्त कर विडी हैरो'में डलवाते हैं ? रानप्रासादमें जाकर वारगी ही सिंहासन श्रधिकार जीतिए।" क्या कच विजयसिंच उन्हें चैकर राजपासादके मध्य सिंहासनग्रहमें उपस्थित हुवै। फिर उन्होंने हर्षे-देवको सिंहासन पर वैठा श्रन्यान्य सुवृद्धि मन्त्रियों को संबाद दिया घा। उन्हों ने जाकर इष्टेंब के अभिषेक-का मायोजन किया । उधर विजयसिंहने खर्य जा चलार्षेको प्रहरिवेष्टित किसी घरने रख छोडा। विजय-मल सैवाद पाकर पहुंचे घे। नव भूपति हर्षदेव उनसे कहने लगे "भाई! तुन्हारे उद्योगसे ही हमने प्राण पाया और राज्य भो पाया है।" विजयमत साहस्रेडमें मुख हो गये।

कारागारमें नोनकने उलाविसे मिल उन्हें स्तीय परा-मर्श से कार्यकरनेको अनुयोग किया था। उलाविन ने अनुयोगसे भग्नहृदय अन्य किसी ग्रहमें प्रवेश कर आत्महत्या को। सहजा भार कप्या नान्तो दो प्रेयसीने उनकी साथ गम्न किया था। जहर पर्वतमें उनकी दूसरी भा कई प्रियतमा उक्त संवाद सुनकर चितापर चढ़गयों। पर दिनमें श्वदाह खुवा। किस्च-दून २२ वर्ष वयसमें २४ दिन राजत्व कर उलावि पर-स्रोकको चले गये।

दूसरे दिन इषेदेवने नोनक, शिद्धार, भट्ट, प्रयस्तकलस प्रस्तिको बुला कारागारमें डाला था। उनको
बन्दो करनेके पोक्टे राज्यमें उसी दिन मानो श्रान्ति
स्थापित हो गयी। विजयमहा हर्ष देवके दिलाणहरूत
हुवे। कन्दर्ध हारपित, मदन कम्पनपित, वळपुत्र
सत्त प्रधानमन्त्रो और सुत्रके कानिष्टभाता जयराज
राजानुचराध्यच बने थे। प्रहस्त भीर कलसादि जमा
प्रार्थना करनेसे पूर्वपदपर नियुत्त हुवे। केवल नोनकको सकल दुर्वटनाका मून समम फांसी दी गयी।
कुक्ट दिन पोक्टे दुष्टके परामर्थमें पह विजयमहाने
राज्य हरण करनेकी श्रामासे दरद देशके डामरा का

साहाय्य लिया श्रीर भीत वीतते ही युदकी गमन किया था। किन्तु पियमध्य गलित तुपारसे श्राच्छन हो स्वयं उन्होंने श्रपना प्राण छोड़ा!

हर्ष ने फिर सक्त वाधा विष्यु सुत्त हो राज्यकी स्त्र सन लगाया या। छन्होंने काझ्मीरमें परिइट्टादिका-उल्कर्ष साधन श्रीर कर्णाटी मुद्राके श्राकारमें सुद्राका प्रचार किया। वह पण्डित-प्रतिपालक रहे। कल्सके राजलकाल विद्वाप नामक किसी पण्डितने काझीर छोड़ कर्णाट राज्यमें जाकर महा सन्मान श्रीर विद्यापति उपाधि पाया या। वह हपेको गुणावही सुन श्रीको सहाझुक्ष हुवे। हपेने काझीरकी राजधानी सुदृष्य वलुससूहसे सजायी यो। छन्होंने एक प्रमोद उद्यान निर्माण करा छसमें पन्या नामक सरोवर खुदाया श्रीर नाना देशविदेशके पन्नी संग्रह कर उसमें प्रतिपालनका प्रवन्ध लगाया। उनकी पत्नी साही राजकुमारी वमन्तलेखाने राजधानी श्रीर तिपुरेखर में मठादि बनाये थे।

इव के समय सुवनराजने लोइर प्रधिकार करनेको चेटा चगायो । वह सैन्य ले कोटा पष्टु चे ये। किन्तु द्वारपति कन्द्रपेके जागमनकी वार्ता सुन भुवनराज युष्टसे विरत हो गये। उद्योसमय राजपुरीके राजा संग्रास विगड़े थे। कन्दर्प उस समय भी कोटामें ससैन्य छपस्थित घे । इपेंटेवने उसीसे दण्डनायकको सैना दे भेजाया, किन्त वह भी लीइरके पयसे नाते जाते कोटामें सरीवरकी शीमा देख कुछ दिन वहां ४ हर गये। कन्द्रपं भपने विलम्बकं लिये हर्ष-देवको कोपशाजन हुवे। पोक्टे हर्ष का यभिप्राय समभा उन्होंने प्रतिज्ञा को यी-"इम राजपुरा जीतकर हो श्रद ग्रहण करेंगे।" दण्डनायकके मैन्यदलसे कुसराज नामक किसी सेनानीने उनका अनुगमन किया। ३०० सात्र सैन्च से कन्दर्प विपन्नके ३० इनार सैन्यः से युद्धते प्रवृत्त हुवे। ३ प्रहर युद्ध होने पीछे राजयुरी इति थे। कन्दर्भने उस युद्धमें श्रम्मिय नाराचास्त्र व्यव-इार किया। उसने पीके दग्डनायक युष्टस्यनपर जा विपच पचका इतसैन्य देख भयभीत हो गये। जयी कन्द्रपंते इँसकार उन्हें भ्रभय दान दिया या। एक मास- के मध्य कन्द्र काश्सीरको की दे। इप देवने ग्रानन्द्र सिं चासनसे उठ कन्दर्वकी सम्बर्धना की थी। दुष्ट मन्बी कन्द्रपेका वह समान देख सिंहासनमें जन उठे। कन्द्रे उमके पीछे परिहासपुरके ग्रामनकर्ता हुने। कुपरामग्रेंसे इपं टेवने उनी ममय कन्ट्पेकी द्वारपति-के पदसे घटा की हरराज पदपर बैठाया था। कन्ट्पे मन्तुष्टचित्त वडां चली गये। सन्त्रियोंने देखा कि कन्दपैने राजाके विरुद्ध कुछ कहा न या। उमीमे उन्होंने राजाको वताया कि कन्दर्य जाते समय इक्तर्यन की पुत्रहयको प्रपनि साय की गये थे। वह उनकी ले कर खाधीन हो जाना चाहते ये हर्ष देवने हठात उम मिष्यावाचा पर विग्वासक्तर ग्रमिवर ग्रीर पटकी भेज दिया। कन्द्रे एक संवाद सुनकर समीइत इवै। किमी दिन वह चौपर खेल रहे थे। उसी समय घसिषर पहुंच उन्हें वॉधनेपर उद्यत हुवे। किन्तु वीर कन्द्रपेको हुढ़ रूपसे पकड़ते ही उनका हाय टूट गया चिमधरने पनायन किया या । पट्टेफिर श्रयहर इवे। कन्दर्पने कहा—"बाप राजाके पालीय हैं! हम भाषके विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहते। भाष टुगँ प्रविकार की जिये। इस चरते हैं।" कन्द्रप काशी चले गरी। कन्दर्पके चले जाने पर प्रन्याना मन्त्रियों में गड़बड़ पड़ गया। राज्यमें विश्वहना चमाट जयराजको उत्तेजित कर खयं चगी घी। राज्याधिकारको चेष्टा करने खगे। जयराज कलप्रके भीरसजात तो घे, किन्तु वैग्झागर्भजात डोनेसे धमाटके -परामग्रंमें इप देवको सारडा बने पर स्तीक्रत हो ग**ो**। प्रयाग नामक भृत्यके नाना की ग्रन्स राजाको मद दात मालूस हो गयी। वह जयराजकी मार वसाटके उच्छे दका उपाय ढूंढने सरी। शिषमें उन्होंने कसमराजके दारा उन्हें दन्द्युद्वमें विनाशकर उनके रिच्नण श्रीर मह्नण नामक पुत्रहयको प्रपने प्रधीन रखा । २३ प्रसति धमाटको भातुष्युच भीर उलाव एवं विजयसहरे पुत्र इप देवकार का गोपनमें निहत हुवे।

प्रस्तिक पीत्र सोष्ट्रधरके परामपंचे हर्पदेवका मन्तिष्क विगड़ा था। वह एक एक कर देवमन्द्रि सुटने स्त्री। केवस राजधानी, श्रीरणसामी श्रीर मातगढ मन्दरमें इष देव कुक कर न सके।

किसीदिन हष देव कर्णाटराजकी परमासुन्दरी

पत्नी कन्द्रजाकी किवि देख उनको प्राप्त करनेके निये

श्राकुन हो गये श्रीर राजसभामें कर्णाटराज्य ध्वंम

करनेकी प्रतिश्वाकर वेठे। कम्पनापित मदन उस कार्य
में राजाकी साहाय्य करने पर उद्यत हुवे। कार्ण

हन्होंने वह तसवीर संग्रह की थी। फलट वह कर्णाट

जा न सके। उसके वाद वह पित्रपथानुसार पित्रव्य
पत्नी श्रीर पित्रव्य-कन्यागणका सतीत्व हरण करने पर

प्रवत्त हुवे।

कुछिदिन बाद राजपुरीके राजा संग्रामणावने कितना हो खाधीन भाव श्रवलम्बन किया था। उसीमें राजा हर्ष देवने खाँ वहुतर सैन्य ले राजपुरीको जा घरा था। योड़े दिन बाद दुर्गमें खाद्यका श्रभाव हुवा। संग्रामणावने सन्धिका प्रस्ताव किया था। किन्तु हर्ष देव सन्धात न हुवे। श्रीपको संग्रामणावने दण्डनायका विलोच दे श्रन्य भावसे काम निकाल लिया। दण्डनायकाने तुरुष्क सैन्यके श्राक्तमणका भय देखा, काश्मीर लीट गये।

उसके बाद इपेटेव दरदों के शाय से दुग्ध धात दुगें उदार करने की किये दारपित के साथ सिलकर दरदराज के विश्व भागे बढ़े थे। पिश्म ध्य उन्हों ने संत्री चम्पक को सण्डला धिपको आख्या प्रदान की। दुग्ध धात दुगें में प्रथम युद्ध हुवा था। उस समय तन्बङ्ग के किन छ स्नाता गङ्ग के पीत उच्च और सुस्मल श्रीत-ग्रंथ विकास प्रकाश किया। जो हो, उस युद्ध में काश्मीरराज हारे और सैन्य सामन्त छोड़ कई श्रमु-चरों के साथ की भागे थे। उच्च शौर सुस्मल श्रमें क कौ शल किया हो भागे थे। उच्च शौर सुस्मल श्रमें क कौ शल किया हो भागे थे। उच्च शौर सुस्मल श्रमें क कौ शल दोनों भाद थें के प्रति काश्मीरकी प्रजाव गें की भित्त श्रावार्षित हुयी।

उसने पोक्टे इष देवने की ग्रन्तसे नानसराज ठक्तुर, छदय श्रीर नम्पनापित मदन निज्त हुवे।

उस समय (७५ जीकिकाच्द) काश्मीरमें भया-नक दुर्भिक पड़ा या। अन और खर्णमुद्रावांका मूख बढ़ गया प्रतिदिन सैकड़ों कोग अनाहार मरने लगे। राजाने प्रजाका कर देखा न या। फिर उसके उत्तर कायस्य भी श्रत्याचार करने लगे। डामर विद्रोही हुवे। हर्ष- देवने उन्हें समूल उच्छेट करनेके लिये मण्डलाधिय सम्प्रकको मेजा या। सम्प्रक लोहरते ले कर समस्त डामर-राज्य लोकश्ना करने लगे। डामरवासी वाह्मण भी वचे न थे। श्रेषको जब वह क्रमराज्य (कामराज) पहुंचे, तब वहांके डामर हताय हो पाण कोड युद्धमें प्रवृत्त हुवे। इस युद्धमें हार मण्डला- धिय कुक जुक रुक गये।

उधर लक्षीधर नाम श किसी प्यक्ति चरके निकट
सम्राप्त सस्तन रहते थे। लक्षीधरकी आक्रति विलकुन बानरके सहम रही। उसीसे उनकी स्ती उन्हें देख
न सकतो थो। सस्सलका कार्तिक निन्दितरूप देख
वह रमणी पागल हो गयी। लक्षीधर दर्थासे राजाकी
पुन: पुन: श्रमुरोध करने लगे—"शापने श्रपने जब
श्रमान्त्र कमताणाली श्रासोयांको मार डाला है, तब
किमी दिन सिंडासन ले सक्तनेवाले उच्चल श्रीर सस्मलको क्यों बचा रखा है ?" धक्षना नामी किसी वेश्याको
एका संवाद मिला था। एसने सब ब्रह्मान्त उच्चल श्रीर
सस्मलसे जाकर कहा। दर्धनपाल नाम इनके किसी
बन्धने भी उक्ष विषय समर्थन किया था। उसीसे रात
को हो तोन पनुचर ले उभय स्नाता काश्मीर कोड़
गये। (७६ लीकिकान्द, श्रमहायण)

वचनने मंग्रामणलका भाष्यय लिया था, वलोचं ले श्वाह हयने वध करनेकी चेष्टा लगायो । वचनको उत्त मंबाद मिल गया। उन्होंने राजपुरी छोड़ पना-यन किया था। मंग्रामने सुना कि शिकार भागा था। वह उसी समय ससैन्य उनके अनुसन्धानको चलते दिये। श्रीषको किसी स्थान पर उचनने युष्ठ करनेकी ठानी थी। उस समय खशराजने उन्हें सन्धिकी छलना कर बुना लिया। उचनने भी वीरदर्प संग्रामके सम्मुख जा कहा था—"भव लोग देखें जिस वंभकी एक श्राखा स्त्रोक अनुयह से काश्मीर भ्राज भी राजत्व रखती, उस वंद्रकी दूसरी थाखाको बाहु वलसे राज्य मिलता है या नहीं।"

Vol. IV. 174

चचलने संगामशालकी सम्मुख अपना वंगका इस प्रकार पश्चिय दिया था:

इस पी छे उच्च के राजपुरी परित्याग करने से युड इस । उस युड में बाइटेव प्रभृति डामरोंने उनका पच लिया था। युड में लोष्टावह प्रभृति मारे गये। उच्च न हारे थे। किन्तु ५। ६ मास बीतते म बीतते फिर इहत् सैनादल संग्रह कर वह क्रमराज्य के प्रथम् काश्मीरकी श्रमर हुते। लोहरराज किंपल उच्च के भयमें भागे थे। पर्णीत्म नामक स्थानमें लड़ाई हुई । राजसैना हार कर भगा था। उसके पी छे उच्च के द्वारपित सुज्जक को बांध लिया। हब देव भीत हो गये। उधर उच्च के मगड़ सराज चम्पकको मार क्रमराज्य श्रमिकार किया था। हब देवने पहको हहत् सैनादलके साथ भेज दिया। किन्तु पह प्रथमें विलस्य लगाने लगे। हब देव-ने फिर तिलकराजको भेजा था। उन्होंने भी पहके साथ योग दिया। पी छे दग्ड नायक भेजे गये। उन्होंने भी वैसा हो किया था।



\* विजयराज भुज्ञ-श्रीर गुज्ञ-नामक तुज्जने-दूसरे भाता थे । वह सब

क्त सराजने समय विस्वकर के निष्टत हुये।

**उच्चनने वराहसृन हुप्तपुरका पय कोड़ क्रमरा**न्य-में प्रविश्व किया। मग्छन्तराज जलाईमें पराजित होने ष्य वांध लिये गये। किन्तु उन्होंने प्रलोभन दिखा उचनको परिचामपुर नी जाकर हप देवके नाम समैना वहां पहुंचनिका पत्र भेजा था। इप देव भी संवाद पा ससैन्य वडा पहुंच गये। युद्ध होने लगा था। सरहन्त-राजने ससैन्य राजाकी घोर योग दिया। उच्चनका र्संन्य प्राय: विनष्ट हो गया । सिल्लसेन नामक किसी डामर-ष्टेनापतिने भाग कर राजविहारमें प्रायय निया या। राजसैन्यने सोचा—"समाबतः उच्चन हो विचारमें बाकर बाख्य जिया है।" मिपाडियोंने सठमें अग्नि लगाया या। किन्तु उचन और मोमपान अपर दिक् लड़ते रहे । शिपकी वह प्रतिदं दियोंकी संख्या अधिक देख युद्ध अनग हो गये। फिर उन्होंने यैन्य ले ज्येष्ठ मासको परिहासपुर प्रधिकार किया या। किन्तु उनने परिहासकेशवसृतिको वचा दिया।

उधर भवनाइसे हैं न्यसंग्रह कर सुद्धालमें शूरपुर नासक खानमें काश्मीर-सेनापित साणिकको पराजय किया था! इब देवने उस समय उचनको छोड़ पट, मण्डलाधिप प्रस्ति सुद्धालको भोर भेज दिये। दर्भन-पाल युद्धमें पराजित हो भगे थे। कायख-देनापित सहेलने हर कर काश्मीरमें हो श्रायय निया। इधर तारमूलमें इचन भो जमताशाली होने लगे।

उसके बाद उच्चल कोइन्से पार्वत्य प्रथमे पाने बंदे ये। हपंदेवने उद्यराजको द्वारपित भीर चन्द्रराजको कम्पनापितक पदपर भ्रमिषित कर उच्चक्रके विश्व प्रेरण किया इसी बीच उच्चलके मातुल कम्पनराच्य भ्रमिकार कर बैठे थे। चन्द्रराजने भ्रवन्तिपुरके युद्धमें उनकी मार डाला। उसके बाद चन्द्रराज में न्यको १२।१३ दनों में विभन्न कर भीरे भरि विजयनिव्के भ्रमिसुख चले थे। उसीवीच लोइन्से युद्धमें मण्डला- भिष्यका में न्य हार गया। उनने उच्चलके निकट भाष्यय लिया था। किन्तु भ्रवभेषको वह हपंदेवके विद्रोही मेनापित गणकचन्द्रके हाथ मारे गये। उसके बाद हिराखपुरके ब्राह्मणों ने उच्चलको राजा मान भ्रमिषक किया था। हपंदेव उन्न मंबाद पा मन्दिनभों के साथ

्ख्यं युड करनेकी चल दिए। मन्त्रियों ने परामर्थ दिया कि जानेसे पहले भोजदेव (इषंदेवके च्येष्ठपुत्र) को ्दुर्गमें उपयुक्त रिचयों के हाय मी पना उचित या। वही किया भी गया। यद्यपि पुत्र राजाकी विषचता रखते थे, तथापि उचलके पिता मल राजा इव देवकी वशीभृत रहे। किन्तु इष देवने द्या कुत्सामें पड सर्वीग उनका भवन श्राक्त नण किया था। मझने स्तीय श्रमः सन्तान भेज राजाकी प्रभ्यर्थना की । किन्तु राजाने ्यांत न हो उनको युदार्छ वुलाया था । सब्देव उस समय देवसेवासे रहे। वह हसी वैश्वमें श्रीस लेकर निकल पड़े। .उस् युद्धमें मञ्ज उदयराज, रघावह तथा विजय नामक ंब्राह्मणदय, पौरगव, कोष्टक भार मळा का निइत हुवे। चन्तःपुरमें राज्ञी कुसुमलेखा, राजवधू पासमती तथा सरला. (सञ्चण घीर रच्चणको पत्नी ), राजी नन्दा ( उच्च ग्रीर सस्मनको माता ) श्रीर चल्डा नामी धाबीने चितापर चढ जीवन विसर्जन किया।

विता सरनेके दूसरे दिन सुस्तक्ते विद्विपुरसे विजयचित्र पर्यन्त प्रधिकार किया था। युद्धमें कम्पनापित चन्द्रराज, प्रकोटमल भीर चाचरमल मारे गर्छ। उसके वाद्र
सुस्तक क्रमण: सुवर्णसानुर भीर पूर्पर जीत राजधानी
जा पष्टुंचे। इपेंद्रेव उस समय राजधानी छोड़ उञ्चलमें
लड़ने गर्छे थे। उससे सुस्तक्ति प्रनायास राजधानी शे
इस्तगत किया। भोजदेव राजधानी प्राक्रान्त चीने
का समाचार सन खर्य सैन्य ले नड़ाईमें प्रवृत्त हुवे।
उस लड़ाईमें भोजने जय पा सुस्तक्तो राजधानीसे
निकान दिया था। घल्पदिन वाद हो भोजदेवने
सुना कि उञ्चल ससैन्य उपस्थित हुए थे।

दधर राजा हम देवने जयाग्या नटीने तीर जानर देखा कि उन्होंका निर्मित नी मेतु लेकर विपची साव-धान रचा करते थे। उधर उच्चलने राजधानी की पिष कार किया था। इध देव लो इसके प्रभिसुख वले। पथर्मे अनुचर उनको छोड़ कर ग्रन्थ हो गये। ग्रीपको कोई एक मंत्री, प्रात्मीय स्वजन थीर दो एक प्रवचर साथ ले इप देव लो इर पहुँचे थे। किपलने धात्रय देना चाहा, किन्तु राजाने स्वीकार न किया। उसी समय राजाके ग्रपर पुत्र भी विद्रोही हो गये भीर उनको छोड़ इधर उधर चल दिए। जब इप देव जोहिलदेवके सम्हिरके निकट पहुंचे, तब उनका किन्छ स्नाता ससुरान जानिको कह भाग गये। दाह-नायकने भी राजाका साथ छोड़ा था। उनके साथ अकेले सत्य प्रयाग रहे। हम देव फिर क्या करते। जोवनरचाके लिये निकटवर्ती समग्रान अरप्ध-के मध्य सोसेखर सन्दिरके निकट शिव नामक किसो-तपस्तीके कुटीरसे उन्होंने आश्रय निया था।

उत्तर भोजदेव राज्यसे भागे थे । इस्तिकण नामक स्थानमें वह २ । ३ पाखारो ही प्रनुवरों के साथ पहुंचे। वहां वह विद्रोही दलकह के प्राक्तान्त हुवे और युद्ध-में प्रापन मातुन्युष पञ्चकके साथ भारे गये।

यथाक्रम उच्चल साथ सुस्तन मिन थे। उच्चलने सुना कि इप देवने पिल्वनमें वाम किया था। उनने हर्ष देवनो केंद्र करने के लिये डामरों को नगाया था। उन्होंने वह अनुसन्धानसे राजाको पकड़ लिया। जुरिका मात्र महायतामें हर्ष ने अने कोंकों मारा था। प्रेष को कई लोगोंने मिल कर उन पर अस्ताघात किया। वह सामान्य अगान कुक रकी मांति का ज्यासमें पतित हुवे। यथासमय हर्ष देवका सुगढ़ उच्चलके निकट लाया गया था। उच्चल घूम कर उस और देख न सके उन्होंने अंत्येष्टिकिया करने का भादिश भी दिया न था। किसी का हरियाने उनके देहका सल्लार किया।

हर्ष देवने मधीन वितनभोगी १०० तुरुष्त योदा रहे। उनके समय तुरुष्त महा प्रतायशानी भीर विस्तृत राज्यके प्रधीखर हो गये थे। यहां तक कि हयँ के प्रत्याचारसे काश्मीरकी बहुतसी प्रजा क्लेक्ट देशमें जाकर रहने जगी।

उदयराजके वंग्रमें ह्राजावों ने ८० वर्ष ११ मास २४ दिन राजल किया था।

महाराज दर्ष देवने पीछे उच्चन राजा हुने। सुस्मन-ने नीरद्वसे राज्यके सध्य श्रत्याचार श्रास्म किया था। डामरराज्यमें उनका श्रत्याचार श्रिक न चना। उसी-से उन्होंने उच्चन्ती डामर राज्य जनानिका परामर्श दिया था। उनने उसको कार्यमें परिणत न किया मही, किन्तु स्नाताने श्रत्याचारसे राज्य पीड़ित देख उनकी लोहर राज्य देनार वहीं पहुंचाया था। सुसान धनरत हय हस्ती, अस्त-भस्त और उलाव के पुत्र प्रतापकी साथ ले चल दिये। कनक उसी स्थलमें बन्दी थे। पियमध्य वह भाग खड़े हुने और काभी जाकर गङ्गा-जनमें डून मरे। उधर जनकचन्द्र राज्यमें ऐसा काथे करने लगे, कि वही सबके जपर समभ्त पड़े उच्चन नाममातकी राजा रह गये।

उरशाराज श्रभयको बन्धा विभवमती हर्ष देवके पुत्र भोनदेवकी पत्नी घीं। भोजदेवकी अनेक सन्तान ही कर सर गये, केवल २ वर्ष के कोई पुत्र जीवित रहे उनका नाम भिचाचार था। जनकचन्द्रके प्रनुरोध घीर कुछ कुछ दयाने परवश उच्चलने उस शिशुको विनाश न किया। उस समय समभा पड़ा जनसचन्द्र जिस-भावसे कार्य करते, उसमे वह स्वयं राजा होने वी त्रामा रखते या उक्त भिमुक्ती राजा बनाना चाहते थे। उद्दलने शेषमें जनकचन्द्रको भी दारपनिके पदपा श्रक्षिणिता कर राज्यसे दूर मेज दिया । भीमदेव उससे चिहे थे। प्रेषको जनकचन्द्रसे भीमदेवका युद्ध होने चगा। संग्राममें कालपाय नामक भीमदेवके किभी सेनानीके छाध जनकदन्द्र भाइत भीर भीमदेवके हाय निहत हुवे। गगा श्रीर मुख्ड नामक जनक्षे दो भाता भी बाहत हो लोहरको भगे थे। संबामखलमें उच्चल ससैन्य उपस्थित रहे। उनने कोई पच लिया न था। कारण जनककी चमताको खर्व करना उनकी भी ईप्पित रहा। श्रेषको उच्चल क्रमणः राज्यमे शान्ति स्थापन कर सडरराच्य चले गये। वर्डा उनने विद्रोही डामरोंके प्रधान कालिय प्रस्ति भीर इसाराजको मारा था। फिर देशको शासन कर उचलने प्रस्थान किया। गमा उसी समयमे उनकी प्रियपात बन गरे।

उच्चलने दग्धाविष्ठष्ट नन्दीचित्र नगरके चक्रधर, योगिश श्रीर खयम् मन्दिरकी पुनर्निर्माण कराया। इष्टेंदेव कर्र्यक स्थीपरिहासकेशवसृति विनष्ट हुयी श्री। उच्चलने उसे फिर प्रतिष्ठा किया। त्रिभुवनस्वामी-के मन्दिर श्रीर तक्षं लग्न श्रकावली प्रासादको भी इष्टेंदेवने हत्श्री कर डाला था। उच्चलने उसे फिर पूर्वकी भांति धनशाकी श्रीर सौन्द्यंपूर्ण कर दिया। जयापीड कनीजर्स जो सिंहासन नाये थे, उचनके राजधानी श्रधिकार करते समय वह कुछ कुछ जन गया। उनने फिर उसे नृतन निर्माण कराया था।

उचलने कायस्थांका प्रत्याचार देख सवैधा समस्त कायस्थोंको राजकाजने भन्नग कर दिया। कीष्ट्रधरादि दुष्ट कायस्थोंको यद्यारीति प्राप्ति मिनी यो। कम्पनापितके दंधक महाप्रतापप्रान्तो होने चे उचलके क्रोधभाजन बने भीर विपन्नाटाको भाग जाते भी खुधो हारा विनष्ट हुने। हारपित रक्क हमी दोषमे विजयन्ने क्षो निकाले गये थोर उचलको दो हुयो सामान्य संस्था मुद्राने जीविका चनाने न्त्री। माणिका, तिनक, जनक प्रस्ति वीर भी एसी प्रकार दंधने निकाले गये थे। फिर मड्डने पुत्र रड्ड, कुड्ड थीर व्यड्ड मन्त्री हुने। यम, ऐन, सभय श्रीर वाण प्रस्ति श्रपरिचित व्यक्तियोंने हारपित श्राद्द उचपद पाये थे। वह कन्दर्भ भी कार्यश्रहणार्थ श्राह्त हुने। किन्तु उच्चनकी मित विगड़ी देख वह न गये।

उधर सुस्सलने लोहरमें रह राज्य लोभने उञ्चलके विरुद्ध श्रस्त्रधारण किया था। वराहवात नामक स्थानमें दोनों भातावों में प्रथम लड़ाई हुई। सुस्सल पराजित हो लोहरको भगे थे। उञ्चलको किन्तु मंबाद मिला कि सुस्सल दूसरे दिन लौटनेवाले रहे। उसी में गगावन्द्रके साथ एक दल में न्य भेजा गया। पथिमध्य सुस्सलसे लड़ाई होने लगी। लड़ाईमें सुस्सलके श्रच्छे श्रच्छे योद्या निहत हुवे। श्रेषको उञ्चलने भी क्रमराज्य पर्यन्त भाताका श्रनुसरण किया था। सेल्यपुरको लड़ाई में हार सुस्सल लोहरके पाईल्य पथसे लराज्यको लीट गये। उञ्चलने सेल्यपुरके डामरराज लोहकको मार डाला। कारण उनने खराज्यसे सुस्सलको भागने में सहायता को थी। उञ्चल भावस्त्रे हमें पड़ लोहर पर्यन्त सुस्सलके पीछे न गये।

उधर भीमदेव राजाने कलगके एक सन्तान भोजको सिंहासन पर बैठा दरदराज जगद्दलको साहाय्यार्थ बुलाया था। दर्शनपालके स्थाता सञ्चपालभी हर्ष देव-पुत्र सञ्चपसे मिल गये। दरदराज राहमें उह लसे सड़नेके लिये उनकी श्रीर बढ़े थे। किन्तु उञ्चलने उन्हें वस्तुभावस ग्रहण कर मिष्ट कथामें खराज्यको जीटा दिया। मह्लणभी दरदराजके साथ वर्ते गये। भीज राज्य छोड खदेशका भगे थे। किन्तु पथिमध्य वह पकड़े गये उन्हे दस्य की भांति शास्ति मिनो थी। देवेखरके पुत्र पिष्टकने डामरोंके साहाय्यमे राज्यकाभकी चेष्टा सगाथी, किन्तु उनसे कुछ बन न पड़ा। रामल नामक किसी खाद्यविक्रीताने श्रपनेको मझका पुत्र वता राज्य पानेकी चेष्टा की थी। धनेक निर्वोध राजावोंने भी उसको साहाय्य करना चाहा। किन्तु राजसत्योंने कीशलसे पकड़ उसकी नाक बाट डानी।

खस समय भिचाचार (भोजरेवके पुत्र) कियोर भवस्यापत्र थे। उच्चनने सुना कि वह राज्ञो जयमती पर गासक्त थे। उसीमें उनको विनाश करनेकी भाजा निकली। घातकीने उनको वितस्ताके खरस्रोतमें फेंक दिया। भाग्यवलसे वह किसी ब्राष्ट्रण हारा रचित हुवे। साहीराजकच्या दिहा उक्त संवाद पाभिचा-चारको भवने घर ले गयीं। फिर उनने निरायद रखनेके लिये उनको मालवराज्य भेज दिया। मालवराजने परिचय पा भिचाचारको जड़ना भिड़ना श्रीर पढ़ना लिखना सिखाया था।

उसी समय उच्चनने पिता श्रीर भगिनीके नाम पर एक एक मठ स्थापन किया। राष्ट्री जयमतीने भी एक मठ भीर एक विचार बनवाया था। उसके बाद उच्चल क्रमराज्यके वहुँढचक्र नामक तीर्थको दर्भन करने गरी। पंधिमध्य चण्डाल दस्युयों ने उनको पाक्रमण किया या। सायमें पिधक प्रनुचर न रहनेसे वह भागने पर वाध्य हुवे। शेषको वनमध्य दिक् स्त्रम होनेस उनने घने जंगलमें प्रवेश किया । उधर नगरमें संवाद पहुंचा वि उचनको चण्डानों ने मार डाला या । काम देव-वंशीय र उड़ के स्त्राता नगराध्यन्न कुड़ड नगरमें शान्ति स्थापन कर राज्यज्ञाभाय परामग्रे करने लगे। कायस्थी के परामधीत कुड्डने हो राजा बननेकी चेष्टा लगायी थी। किन्तु उचलके जीवित रहनेका संवाद सुन वह उनको मार डालनेकी चिन्तामें यड़ गये। उधर उचलने किसी कारण जयमती पर विरक्त हो वर्तुलाकी राजकन्या विकासासे विवाह कर लिया था।

Vol. IV. 175

उसी समय राजपुरीके राजा संग्रामिशंह मर गये।
उनके पुत्र सोमपाल ज्येष्ठको बन्दी बना राजा
स्वे। इसिलये उच्चल क्रुड हो लड़ने चले थे। किन्तु
सोमपालका राज्यशासन श्रीर प्रजाप्रियता नेख उनने
उनके साथ स्वीय कन्याका विवाह कर दिया। फिर
उच्चलने भोगसेन पर विरक्त हो उनको पदच्यत किया
था। उसके वाद भोगसेन एवं रख्ड श्रीर व्यख्ड तथा
सह्ड कई लोगोंने मिलकर उच्चलको मार डालनेके
लिये चल्डालोंको लगा दिया। राजा किसी रातको
प्रियतया विज्ञलांके घर जाते थे। उसी समय सजल
दुवैत्तोंने मिलकर उनपर श्राक्रमण किया श्रीर उपयपरि पस्त चना भूमिपर उनको गिरा दिया। श्रीकको
सख्ड के प्रसाधातसे काश्मीरोय ८० लीकिकाव्ह पीष
मासकी श्रक्षषष्ठीको दिन ४१ वर्षको वयसमें महाराज
उच्चल इस्लोकसे चल बसे।

रह्ह रतात कलेवर उसी रातको सिं हासन पर
कैठे थे। उसीसे उनके बन्धु उनसे लड़ पड़े। वहु चण
युद्ध होने पर रह्ह सारे गये। रह्हने शहुराज उपाधि
धारणकर रातको एक पहर श्रीर एक दिन राजत्व किया
था। उसके बाद गर्गचन्द्रने विद्रोहियों में किसीको
सार, किसीको पकड़ श्रीर किसीको देशसे निकाल
उपद्रव मिटाया। राज्ञी बिळाला चिता पर चढ़ गयीं।

सबने गर्गको राजा बनाना चाहा था। किन्तु गर्गने प्रवनी भोरसे उद्यक्ते शिश्र पुत्रको राज्य देनेका प्रस्ताव किया। सहराजके श्रीरस श्रीर राज्ञो खेताके गर्भ से रुष्ट्रण, लोठन एवं रह्मण नामक तीन पुत्रों ने जन्म लिया था। उनमें सहरण पहले हो मर गर्थे। श्रह्म राज (रुड) के भयसे लोठन श्रीर स्वापनी नवमठमें श्राय्य लिया था। विद्रोह मिटने पर तन्त्रियों ने उन्हें गर्गको निकट ले जाकर उपस्थित किया। गर्गने सङ्गणको नाजा बनाया था। उसको बाद गर्गने सुस्सलको निकट दूत भेजा। वह काश्मीरको भ्रममुख चले थे। किन्तु प्रधिमध्य सङ्घणको राजा होनेका संवाद मिला। सुस्सल उस समय राज्य लोभसे काष्ठवाट पहुंचे थे। गर्ग भी उस श्रीर सलैन्य इष्कपुर गर्थे। भोगसेन श्रीर सज्जवालने सुस्सलके साथ योग दिया था। किन्तु भोगसेन प्रथमें

गर्गेद्वारा श्राक्तान्त पौर विनष्ट हुवे। उसके वाद गर्गेके सेनापित सूर्य साथ लडाईमें हार सुस्तल लोहरको भागे थे। गर्गेके लोहरसे खीटते बड़ी विषट् पड़ी। वह जाते ही राजाके प्रियपातों को मारने लगी। उसोसे सब लोग डर गये। तिलकसिं हादिने श्रपेचा न कर गर्गेके भवनको श्राक्रमण किया था। गर्गे भी संवाद पाक्तर भीत हुये। राजा सह्वणने विद्रोह न रोक लोठनको संन्यसह गर्भका पथ रोजनेको भेजा था। केथव नामक कोई धनुर्धर (लोठिकामठ-को श्रध्यच) रहे। उन्होंको कांग्रलसे गर्गका घर वचा श्रीर लोठनका बहुत सा सन्य मारा गया। उस-को वाद सुरसल श्रीर गर्गमें सन्य हुवी। गर्गको ज्येष्ठ कन्या राजलस्त्रीको साथ सुरसल श्रीर कनिष्ठ कन्या गुणलेखाके साथ सुरसलके पुत्रका विवाह किया गया।

दुष्ट सञ्चण भोगसेनकी पवित्रचारिणी पती

मस्रा पर पत्थाचार करने लगे। उनने उनके भागा
दिञ्चभद्यारकको विषप्रयोगसे मार डाना । मस्रा
चितारोइण करनेसे उनके हाथ न लगी।

सुरसलने उपयुक्त समय देख काश्मीर प्राक्तमणार्थं सञ्ज्ञपालकी भेजा या। पियमध्य द्वारपित लक्षकी बन्दी बना सञ्ज्ञपाल प्रयसर हुवे। सुरसल भी जा पहुंचे ये। काष्ठवाटका राजप्रासाद प्रवर्ग्ग हुवा। सुरसलने ससेन्य नगर प्रवेश किया। राजसेन्यने द्वार रोक दिया या। किन्तु प्रपर प्रथमें सञ्ज्ञपालके घुसते ही भीषण युद्ध होने लगा। युद्धमें सञ्ज्ञपालके घुसते ही भीषण युद्ध होने लगा। युद्धमें सञ्ज्ञपालके मन्त्री प्रज्ञक निहत हुवे। सुरसल जीते थे। सञ्ज्ञप भीर लोटनने जाकर सुरसलका शरण लिया। उनने भी उनको प्रभगदान दे

दद शीकिका व्हकी वैशाखी शक्त छतीयाके दिन इ. मास २७ दिन राज्ञ व करने पीछे सञ्जग राज्य चुत इवै।

सुस्सन वि हासन पर बैठे थे। उनने यामनगुणमं राज्यमें सुख्यान्ति उनने पड़ी। वह दयानु, विनयी, साहसी, प्रजारस्त्रका, दुष्ट्यासक भीर थिष्टपालक थे। उसी समय गर्गने उसने थिश्रपुत्रकी लिये अस्त धारण किया। सुस्सनने स्नातुष्युत्रकी लानेने लिये वार बार श्रादमी मेजा था, किन्तु गगने उनको न दिया।
श्रेषको वितम्ता-निन्धु-सङ्गमके निकट महायुद्ध हुवा
था। उस युद्धमें सुस्मलको श्रोर स्टङ्कार, किवन, कर्ण,
श्रूद्रक प्रस्ति तन्त्री वोर मारे गये। विजयनेवके युद्धमें
भो तिह्न, कम्पनापतिके वहुने न्य श्रीर तन्त्रीवीर
तिव्वाका हत हुवे, किन्तु गर्ग पीछे न हटे। अदश्रेषको वह रत्नवर्ष दुगैमें जीवन सङ्घट देख उच्चके
पुतको ले सुस्ननके शरणागत हुवे।

मञ्जयाल, यगोराज प्रसृतिने सुरम्बके राज्यागे इण-में विश्रीय महायता दी थी। उसीने वह बहत गविंत श्रीर दुर्दान्त हो गये। सस्यन उसे यह न सकी थे। उनने उनका राज्यसे निर्वासित किया। उनने भी महस्त-मङ्गलका पच निया था। सहस्रमङ्गलकी पुत्र प्राय सैन्य ले कान्द्र पथमे काश्मीर प्राक्रमण करने गये। किन्तु पयमें राजस नगदारा यगोराज बाहत हुने। उसीसे वह भीत हो लौटे थे । उबर चम्पायित जासट, वज्ञापुरराज वव्यवर, वर्तृलराज सहज्ञपाल घीर वज्ञा-पुरके शानन्दराज कुरुचेत जाकर भिनाचारमे सिन गये। जास्टने स्त्रीय-मन्याका विवाह भिचाचार्से कर दिया । ठक्कार गयापालने यथेष्ट सैन्यसह भिनाचार-का पच लिया था। पद्म नामक खानमें वह राजवै ख-में लड़े। युडमें दप क मारे गये। यथेट भे म्यं जय भी ह्वा। भिचाचार सर्वेषा ही दुर्देशामें पड़ गये। श्रोषको छ ने खसुर जासटके राज्यमें प्रायय विया । किन्तु जासट उनपर अत्याद्यार करने लगे। चन्द्रमागके ठक्द डेंगवासने उनको ले जाकर श्रादरमें स्वानयमें रखा और अपनी कन्यांके साथ उनका विवाह किया ।

उसी बीच सहस्त्रमङ्गलको पुत्र फिर सैन्य ले सिन्धुपयसे आगे बढ़े ये। राजसैन्यने पयमे आक्रमण कर उनको बांच लिया।

सुरसन्त ने वितस्तातोर तीन वह मिन्दरं वन थे थे। उनमें उनने एकका अपने, एकका खोय पतो और एक-का सासकी नाम नामकरण किया। भग्नप्राय दिहाकी विद्यारका भी म'स्कार इवा। किसी दिन गर्गको स'वाद मिला कि सुरसन्ति उनकी पकड़नेका परामर्थ किया था। वह काल विलस्त न लगा पुत कल्याब-चन्द्रके साथ प्रपत्न घर लोट गर्थ। उसने बाद सन्धि हुयो। किसी दिन राजा स्नानागा-रमें उनको जाते देख विगड़े थे। उनने उनको तत् चण निरस्त कर बन्दो बनाया। कल्याण, विदेष्ठ प्रस्ति गर्गको प्रत भीर उनकी पत्नी मझादेवी सब लोग पकड़े गये। इसास पीके ( ८४ जीकिकाल्दको गर्गादि राजाको श्रादेशसे निष्टत हुवे।

किर मलकोट, एखीडर, विजय प्रश्नित सबने मिन कर भिचावारका पच अवलम्बन पूर्वक सुस्सलके साथ हिरखपुर श्रीर महासरित स्थान पर लड़ कर राजधानीमें प्रविध किया। राज्य भिचाचारके प्रधिकारमें गया था। राजा सुस्सलने अवशेष (८६ लीकिकाव्द) की श्रयहायण मास वम्पनराज्यमें श्रायय लिया। तिलक्षिंडने समस्त श्रपमान भून उन्हें यत्नसे रखा था। तिलक सैन्य संग्रह कर किर युद्धका उद्योग लगाने लगे। उधर नगराध्यचको कन्याके साथ भिचाचारका विवाह हो गया। उसके वाद भिचाचार राजसिंहासन पर वैठे।

कुछ दिन वाद भिन्नुने ही सुम्सन के विरुद्ध श्रामें विस्वको भेजा था। पणील, विटोला श्रीर सदाधिव नामक स्थानमें युद्ध हुवा। विस्वत्र पराजित होने पर सुस्सन ने सम्पूर्ण जयनाम किया था। भिन्नाचार भाग गये। किन्तु श्रन्थ दिन वाद पृथ्वीहर श्रीर गिन्नाचार मार्ग मिन्न विजयन्त्रमें जय पा राजधानीके प्रभिमुख अग्रसर हुवे।

उसके वाद नाना स्थानों में युद द्वा। भिचाबार या सुस्पन कोई सम्पूर्ण जय पान सका। सुस्पन के सनुपस्थिति काल डामर राजधानों में नाना स्थानों पर साग नगाने लगे। वितस्ताके डमय पार जितने काष्ठ निर्मित घर रहे, प्राय: सभी जन गये। निरोष्ट प्रजा राजधानों कोड़ भगने लगी। सुस्पन राजधानों को लीटे। उसी समय उत्पन व्याप्त प्रस्ति साजिय कर राजाके प्रायनायको चेष्टा करने लगे। सुस्पन उत्पन का आभास पाया, किन्तु विश्वास आया न था। किसी दिन वह सानागार्स नहा रहे थे। उसी समय उत्पन सौर व्याप्तने जाकर देखा कि राजाका कोई रज्ञक न था। उत्पनने दार वस्द कर दिया। सुस्पन उनका कारा देव "राजद्रोड" कह कर विज्ञा छठे । किन्तु उनके तीका प्राघातमे महाराज विरदिनके लिये निद्रत हुवे। उन हा किन्नमस्त का भिचाचारके पास भे जा गया। राजपूत सिंहरेवको उत्त संवाद मिना या। सिंहरेव राजा बने। उन्होंने मिन्त्रयोंके परामर्थे से राजधानी सुरिचत रखनेको चारो छोर पहरी बैठाये थे। दूसरे दिन मध्याङ्क काल भिचाचारने समे च्य नगर में प्रवेश किया। उसी समय गर्भपुत पञ्चचन्द्र विस्तर से न्य से राजासे जा मिले। घोरतर युद्ध हुवा था। भिचाचारने गड़वड देख राजधानी हो परित्याग किया। उसके वाद विजयचित्र प्रस्ति कई स्थानी एर घोरतर लड़ाई हुई। किन्तु भिचाचारकी मनस्कान सना सिंह न हुई।

सुस्सत्त प्रव जयसिं इने राजा हो राज्योत्रति शी भीर दृष्टिपात तो किया किन्तु प्रतीहार पर राज्यः का प्रधान भार डाल दिया। प्रतीहारने शान्ति खापनः के लिये राजविद्रोहियों से सन्ध की थी। जयसिं ह अनेज कीर्ति कर गये। उनके समय कह्नण पण्डितने राजतरिङ्गणो नामक संस्कृत द्रतिहास पण्यन क्रिया।

जयसि इने राजा हो २२ वर्ष राजलके वाद ३० नौकिकाव्दको फाला यकी क्षण दाद्योके दिन परकोक गमन किया। वह नियत प्रजागणके हितसाधनमें तत्पर रहे। उसके वाद जयसि इके पुत्र परमा-याक काश्मीरके सि'हासन पर बैठे। उन्होंने पहले पजा रचणादि कार्यं परित्याग पूर्वं किसी त किसी प्रकार स्तीय धनकोष भरनेको चेष्टा की थी। अवश्रेष की उनके धूर्त मन्त्रियोंने वालककी भांति उन्हें फुछला भीर भय दिखा समस्त धन अपहरण किया । वह ८ वष<sup>8</sup> ६ मास १० दिन राजत्व कार ४० की कियाव्ह को कालपासमें पतित हुवे। परमास्यक्तके वाद उनके पुत्र वर्ति देवने राजा हो ७ वत्सर राजल किया । वर्ति-देवके मरने पर वोष्यदेवको राजसिं हासन मिला या। उन्होंने ८ वर्ष 8 मास २॥ दिन राजत्व किया । वह मूखीं किरोमणि रहे। फिर उनके कनिष्ठ भाता जरहदेव राजा हुवे। उन्हो ने १८ वर्ष १३ दिन

राजल किया था। वह भी प्रतिगय मूर्ख रहे। जुन श्रीर भीम नामक २ धूर्त ब्राह्मण उनको बहुत प्रिय घी। फिर उनके पुत्र जयदेवने राज्य पा १४ वर्ष ३ दिन राजत्व कियो। वह विनयी श्रीर प्रजाप्रिय घे उनने स्त्रीय राज्यके सध्य सुत्र्यवस्थाको स्थापन श्रीर राज्यका समस्त ग्रन्थ उदार किया। राष्ट्रन नामक उतः के सर्वेगुणाकर मन्त्री रहे। उनके मन्त्रवत्तरे राजाने समस्त प्रवृवगैको विनाभ किया। महाराज जगदेवने रक्तुपुरसे हर्षे खरका प्रामाद वनाया या । दारपित पञ्चने ७२३ गुप्त भावसे विष दे कर मार डाला । जगदेवके सरनेके पीछे उनके पुत्र राजदेवने राजा हो २३ वर्ष ३ मास २७ दिन राज्य शासन किया। उन-ने पिल्ह घातक पद्मके भयमे काष्ठवाट नामक स्थान पर सञ्चण दुर्गेमें आश्रय निया था। दारपतिने जाकर उन्हें चारो श्रीरसे वैष्टित किया। द्वारपति प्रसत्त हो लंड रहे थे। उसी समय किसी चण्डालने उन्हें मार डाला । राजदेवने गन्को विनाग कर स्वीय प्रनापुन्तः को विशेष निइतसाध किया।

उसके पीक्ते उनके पुत्र संग्रामदेव सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने १६ वर्ष १० दिन राजल किया। संग्रामदेवने विजयेखर नामक स्थानमें गोत्राद्माणगणके निमित्त २१ उत्तम क्षत्रशाला बनायो। वह सर्वदा प्रजागणके मङ्गल साधनको व्यस्त रहते थे। कञ्चणः वंशीय राजावोंने उन्हें मार डाला।

संग्रामदेवके मरनेके पोक्टे उनके पुत्र रामदेव राजा
हुवे। उन्होंने स्तीय प्रभूत शीर्यवलसे समस्त पित्रशत्रुवोंको विनाश किया। रामदेवने लेदरीके दिचण पार
सकर नामक स्थानमें स्तनामचिक्तित दुगें वनाया भीर
उत्पन्नपुरके विणुका जीर्ण एवं भग्नदशापत्र प्रासाद
उत्तमरूपसे सुधरवाया था। उन्होंने २१ वर्ष १ मास१३
दिन राजत्व किया। चन्दनहच्चपर पुष्पकी भांति विधाताने उन्हें पुत्र दिया न था। उनने भिषायकपुरस्थित
किसी ब्राह्मणके कच्मण नामक पुत्रको गोद ले कास्मीर
राज्यपर श्रमिषक किया। उनको समुद्रानान्ती महिषीनं
वितस्ताने नदीके तीरदेश पर समुद्रामठ बनाया था।
रामदेवके पीक्टे कच्मणदेव राजा हुवे। उनके राजत्व

कान भत्र वोंने राज्यों विषम उत्यात भारमा किया या । महिनानामी उनकी पापपरिश्न्या महिषीने स्वीय खत्रुनिर्मित मठके पार्छ देशमें एक नूतन मठ वनवाया। सन्मणदेव १३ वत्सर ३ माम १२ दिन राजत्व कर तुरुष्कराज कन्न की हाय मारे गये।

चस्यपदेवके परलोक गमन करने पर पन्य वंगजात नीतिविधारद नेदरीनायक सिंचदेवने काश्मीर राज्यके राजा हो १४ वलर ५ मास २० दिन राजल किया। उनने गुरुके साथ सिल ध्यानोद्धार नामक स्थानों में नृसिंचदेवका मन्दिर बनाया था। उनके मन्दोपदेश गुरुका नाम यहुरस्वामी रहा। राजाने उनको प्रष्टा-दय मठका ऐखर्य दिल्पास्तरूप देकर पूजा था। किन्तु शिषको सिंघदेव भास्तिकावृद्धि भीर विनयादि विसर्जन कर भगिनोक्षे साथ भासक हुवे। उनके भगिनोपतिने क्रलपूर्वक उनको मार हाना।

श्रनत्तर छनके स्नाता सुष्ठदेव राजा हुवे। छनके निकट हित्तलाम करनेको दिग दिगन्तरसे श्रनेक ब्राह्म-णादि प्रजाने जाकर श्रास्त्र य लिया था। वह पञ्चगद्धर देशमें पार्धको भांति पूजित हुवे। उनके पुत्र वस्त्र वाहन-ने गमेरपुर स्थापन किया था। उनका राज्य १८ वर्षे ३ मास २५ दिन रहा।

सुद्देवके सरने पर क्लेक्ट्रराज डब्र्सने जाकर उनका राजर नाथ किया था। दानथील भीटवंथोद्भव (तिव्यत देशवासी) रिक्कण काश्मीरराजरके सिंडा-सन पर बेठ गये। वह इन्द्रतुख्य पराक्रमधाली रहे। उनके शासनकाल प्रजाकुलकी सन्तोषट्टिंड भीर उन्नति साधित दुयी। उनने ३ वर्ष २ मास १८ दिन राजल कर ८८ लीकिकाव्हको परलोक गमन किया था। फिर उनके पत्नीन ४ मास तक मन्त्रीके साथ राज्य किया। उनने काश्मीरमण्डलमें कोटा खनन किया था। उसी समय सिंडदेवके ज्ञाति उद्यानदेवने राज्यपट माकाङ्गा कर राज्य पा १५ वर्ष १ मास १० दिन शासन किया था। उनके गतास होनेपर कोटादेवी ६ मास १५ दिन रानी रहीं।

उसकी बाद शाहमीर नामक मन्दीने प्रन्यान्य मन्दि-यो पीर विशोकी साहाव्यसे सपुता राज्ञीको मार खर्य

राज्यशासन किया। उसी समयसे काश्सीर राजां मुसलमान शासको के पधीन हो गया। शाहमीर शहस उद्दीन नाममें विख्यात रहे। पञ्चगद्वर देशनात १८ मुसलमान काम्सीर देशके सिंहासन पर देते। उनमें ताहराज जुनजात श्रम्स-उद् दीन काश्मीरके प्रथम मुस समान रोजा थे वह श्रतिशय वसशासी रहे। उनने भिचणभटों को सार बलपूर्वक राजा लिया छा। सम्म उद् दोनके सर्नेपर उनके पुत्र जमग्रीदन मास्याजा खनने १**वर्ष १० साम** राज्ञत्व किंगा। भनन्तर उनके कानिष्ठ स्नाता ग्रला उद्-टोन राजा हुवे उनने १२ वतार ११ सास १३ दिन सुनियसमे प्रजा-पालन क्षिया अनन्तर उनके प्रव ग्रहा- उट्-होन दिग् विजयो राजा दुये। उनने २०वर्ष राज्यशासनपूर्वेक स-सस्त राजावी के साथ प्रतिसाधीको प्रकाश किया था। फिर उनके किनष्ठ स्नाता कुतुव उद्-दोन १५ वर्ष ५ मास २ दिन तक राजा रहे। कुतुव-उद्दीनकी बाद उसर्व प्रव सिकन्दरने २२ वर्ष ८ मास ६ दिन राजलं किया। उन्होंने बहुतर संस्कृत पुस्तक प्रश्निम फेंक जला डाले घे। सिकन्टरके सरने पर उनके पुत्र अली-शाहने राजा हो ६ वर्ष ८ मांस राजल विवा। असी-शाइके बाद प्रजादिके पुरावनां से सनके सहोदर प्रका-रन्त्रक जिन-छल्-प्रवन्दीनकी राज्य मिल गया।

वह अतिभय विद्योत्साही रहे । अपने निकट किसीके दृदयग्राहिणी कविता प्रथवा कोई उत्कृष्ट शिला उपस्थित करनेसे वह यथायोग्य पुरस्कार देते घे। **पिन्धु** और हिन्दुवाड़ादि देश जयकर उन्होंने विविध शिल्पसमन्वित एक यन्त्रागार निर्माण कराया। उनके भारम खान्, हाजीखान् श्रीर वरहमखान् नामन तीन पुत्र इवे। चाजीखान्से वरहमखान् लड़ पड़े ं घे। उसमें हाजीखान् जीत गये। जिन-उल-भव-दीन्ने राज्यका बहुविध मङ्गलकर कार्यशाधनकर ५२ वर्ष राज्य शासनपूर्वेक शरीर कीड़ा था। उसके बाद हाजी खान् राजा दुवे। उनने सुद्रापर "हैदरगाही" नाम मङ्कित कराया था। रिक्तेतर नामक कोई नापित राजा को घत्यन्त प्रिय रहा। वह सन्त्री हो प्रजाकी अतिशय ंकष्ट देता श्रीर राजाकी कुकार्यमें फांस दीन दुःखी Vol. IV. 176

प्रजाने क्लोच लेता या। इाजी खान्ने स्वीय कर्मचारी
श्रीर मंत्री प्रस्तिकी प्रवर्तनाने दिजोकी सताया श्रीर भपनी पिळप्रदत्तसम्पत्तिने ब्राह्मणों की दूर भगाया। सनने १ वर्ष २ मास राजल किया।

वाद उनके पुत्र इसनगाह राजा हुने । उनने दिहामठके निकट मनोहर राजधानी बनायी थी। वहीं उनकी माताने एक धमंशाला भी निर्माण करायी। गजा इसन खान्ने भनेक मसजिद धमंदास प्रश्नति बनाये थे। फलतः उन्होंने मठ, भग्रहार दान, देव मिन्दर्रानमीण, भतिथिपूजा भादि सत्कार्य दारा अपनी राजसम्यत्तिका साफल्य सम्यादन किया । वह अनेक संस्तृत पद समभते थे। इसन संङ्गीतशास्त्रज्ञ भी रहे। वह स्वयं उत्तम रूपसे राग भालाय कर सकते थे। उनके समय प्रजाने सुखम कालातियात किया। पितृय वहरामखान् राजप्रलामकी वासनामें इसनसे लड़कर हारे थे। उनने हुं लीकिकास्दकी चैत्रमास १२ वर्ष ५ दिस राज्य भीगके बाद प्राण त्याग किया।

इसनके बाद उनके पुत्र सुहमाद शाह कास्मीरका राज्यलाभ कर २ वर्ष ७ सास राजा रहे। उनका राजा संत्रियों की दुष्ट श्रीमस्थिसे डोल उठा था। वह सैयदवंशीयों के दीहित रहे। उसीसे सैयदों ने उनके राजामें प्राधान्य पाया था। सुहमादके समय मद्रों भीर सैयदों का महाविश्वव उपस्थित हुवा। बाद उनके पिळ्य फतेहशाहने कास्मीरका सिंहासन शारोहण किया। उनके समय प्रजाने स्वधमीनरत श्रीर दयादा जिल्लादि विभूषित हो सुखसे समय विताया था। वह ८ वर्ष १ मास शासन कर राजाम्मष्ट हुवे। उनके कोई चंन्द्रवंशीय व्यसनश्च्य सोमराजानक नामक विनयो मंत्री रहे। किन्तु उनने सीर शिखके शादेशसे लाह्यणों से पूर्वप्रदत्त सकल भूमि कीन देवा- स्वयस्थित स्त्यों को प्रधान बनाया था।

श्रनन्तर सुहमादशाहने पुनर्वार काश्मीरके राजा हो ११ वर्ष १० सास १० दिन शासन चलाया। छनके समय क्र ग्रहभद्दादि सहीदयो ने सोमराजानककळे क विलुस हिन्दू कियोका पुनरहार किया था। किन्तु खोजा मीर शहमदने यह कह कर निभेसादि ब्राह्म- यों को मरवा डाला—"हे विप्र लोगो। इस अलियुग में तुम्हारा ब्रह्मतेज करां है ? वा श्राचार हो कहां है ?' वसी समय सुहमाद गाहकी फतिहगाहका मृत्युपंवाद मिना था। उनके समय प्रन्य किसी चन्नवर्ती राजा गजपति सिकन्दरने काश्सीरराजा चाक्रमण किया, किन्तु सुडमादने उनको इरा दिया। फिर फतेइगाइः के पुत्र खान् पित्रव्य राजा पुनः पानेकी पागामे काश्मीर पहुंचे । उनने सुहस्मदको राज्यभ्रष्ट किया या । उसके काचनचक्रने इत्राहीसकी काइसीरका राजा बनाया । उसी समय काश्मीरराजामें तुस्कः राजका विषम उपट्रव उठा या। प्रथम मार्गेश्वर श्रव्ह -लंने सुगलराज बावरके निकट गमनपूर्व म काश्मीर राजा जीतनेके लिये सैन्य मांगा। वावरने उनकी एक सहस्र सैनिक दिये थे। श्रव्द नने फतिहशाइकी प्रव नाजुकखान्को श्रामे रख गिरिययसे काश्मीर राजप्रमें प्रवेश किया। उनने तुरुष्क सैन्य द्वारा काश्मीर जीत नाजुकशासकी राजा बना दिया।

फिर सुइमाद शाइके लोइरका राजा होने पर तुरुष्त-सैन्य प्रपने स्थानको चला गया । नाजुक याहन १ वर्ष राज्य कर मुक्तमादसे यौवराच्य पाया या । भू वर्ष पीक्के प्रवर्शर सुष्टमाद राज्यपर श्रमिपित हुवे, उसकी पीक्ते बाबर मर गये। उनके कामरान् शीर इमार्ग नामक पुत्रद्वयने काश्मीरराज्य नाम किया। क्षक दिन पीक्षे सहरम नामक छेनापति बहुतर सैन्य से काश्मीर जीतने गये थे। पीरगणने भयसे पार्वत्य प्रदेशको पलायनपूर्वेक गुहादिमें भाषय लिया । उस समय पुरीको श्रन्य देख सुगलोंने राजधानीके सकल ग्रहादि जला दिये और घइस सहस्र व्यक्तियोंके प्राण विनाश किये। फिर कारमीरमें काशगरी का उपद्रव उठा था। उससे तुरको ने बहु ग्राम नगरादि जना डाले श्रीर धन रत एवं रमणीय रत ग्रहणपूर्वक स्वदेश को चले गये। उसके पीछे काश्मीरराज्यमें भयानक दुर्भिच पड़ा था। सुडमा दगाइने फिर ५ वर्ष राजल कर कलेवर परित्यांग किया।

श्रनन्तर उनके युत्र श्रम्सशाह राजा हुवे। उनके समय काचचक्रपति काश्मीर श्राक्रमण करने जैन-

पुरसे चल पहं। बाद सन्धिस्त्रते युष बन्द हो गया। गम्गगाइके वाद उनके स्वाता इस्ता इस गाइ राजा इवे। उधर सुगल सेनानी नाजुक्याह पापगढ देग नीतने सैन्य सह चले गये। नाजुक्षगाइके राजलकान काश्मीरकी प्रजान सुख खच्छन्दमे दिन यापन पीर समस्त वैदिक क्रिया कनाप निविध निर्वोह किया या। उनके समय ग्राम विभाग पर कर्सचारिगोंस विरोध हो गया। उसी दिरीवमें मिर्जा हैदर ग्रीर दीनतखान् चड़ने नगे । एक साम चडाई होनेके पौछि दौनत (गाजीखान्) जोते घे। उसकी पौछे उन्होंने राज्यशासन किया। उनके समय काश्सीरस भयद्वर भूमिकस्य हुवा या। उन्नसे श्रमेक स्थान विष-यंस्त हो गये। किसी दिन दोनतखान्ने तुनसुन स्थान पर श्रीमन्य नामन सहात्या साधुक निकट जाकर पूछा या—"इमारा राज्य किस प्रकार विस्तृत होगा।" उस पर साधुने उत्तर दिया—"व्राह्मणों मे वापि क कर न लेन पर तुम्हारी घमीष्ट सिंडि होगी।" यह सनकर दीलतने कहा या- "इस स्तेच्छ हो कर प्रापकी श्राज्ञारे किस प्रकार ब्राह्मणोंका कर निवारण करेंगे ?" उम्र पर माधुने काधाविष्ट हो गाप दिया—"ग्रल्पदिन-के मध्य ही तुम्हारी राजयी विगड जायेगी।" उमीसे दीनतकी राजधम्यत्ति विनष्ट हो गयी । उपके पौद्धे हवीव नामक किमी व्यक्तिके एक मास राजल करने पर गाजो खान्ने राज्य ग्रहण किया था। किसी दिन उनने गणकों पे पूका—''इमारे राज्यमें भूमिकम्पादि दुर्निमित्त क्यों होते हैं ?" उनने उत्तर दिया—"ग्रापके राज्यम् को ई घोरतर चड़ाई होगी। अक्क दिन पीछे मिर्जाहैदरक सेनानी बहत् छेन्यदन ते काश्मीर जा पहुँचे। गालीगाइने ससैन्य राजविर नामक स्थानमें जा युद्ध घोषणा को घो । उस लड़ाईमें हैदरके सेनानी गाजीयाहका सागरसहय सेनासमूह देख भयमे भाग गरे। उसके पीके गाजीयाहरी चक नोगों का युद हुवा। उंसर्ने उनने हमेचकको मार जय पाया था।

सुगलराज गाइ अञ्चल सालीके बहुतर सैन्यके साथ कांग्रीर जय करनेको उपस्थित होने पर दीलत महती सेना समिश्राहार परिहासपुरके निकट सहाई करनेको सम्मुखीन हुवे। घोरतर लड़ाई हुई थी। उसमें मुगलराजकी बहुत ही सेना मारो गयो। वह प्रपने स्थानको भगे थे। दौलत प्रतिशय निष्ठुर रहे। किसी दिन फल चोरानेके प्रपराधमें उनने एक बालक दोनों हाय काट डाले थे। फिर उनके प्रताप- शाली पुत्रने मातुलके प्रति कोई प्रत्याचार किया था। दौलतने उसे भी मार डाला। उनके राज्यमें १८ मन्ती रहे। श्रवशेषको वह गन्तित कुछरोगसे श्राक्रान्त हुवे। उनने इहलोकमें नरकयन्त्रणा भोग पञ्चल पाया था।

दौनतक वाद उनके स्नाता हुसेनखान्ने राज्यनाभ किया। वह दाता और प्रजारज्ञक थे। खान् जमान् नामक सन्तीने उन्हें हटा खर्य घोड़े दिन राज्य किया। वह प्रति दिन सो नोगोंको वध करता था। यहां तक कि दिलावरखान् हारा उनने अपने प्रतको भी सरवा छाला। हुसेनखान्ने फिर जाकर मन्त्रिको मारा था। पीछे अपसार रोगसे हुसेनखान्का सत्यु हुवा। उनने ७ वर्ष राजत किया था।

फिर उनके भाता भनीखान् राजा हुवे। वह प्रजा को सुखी करने पर तत्पर रहे। उसी समय घोर दुर्मिच पह गया। ८ वर्षके राजल वाद भनीखान् मरे घे।

श्रनीखान्क वाद उनके पुत यूस्फगाइने राजल पहण किया । किन्तु उनके पित्र श्र प्रव्दुनखान्ने किसी दूतसे कहना मेजा था—"श्राताके मरने पर श्राता हो राजप्रपद पाता है। श्राप क्यों राजप्रसामको श्राया करते हैं।" सिकन्दरपुरमें श्रव्दुन श्रीर यूस्फ की लड़ाई हुई। श्रव्दुन्तने प्राणत्याग किया था। उसके वाद सुवारकखान् यूस्फिसे बड़ने चले। यूस्फिके सेना-पति सुहमादखान् उम लड़ाईमें मारे गये। उसके वाद सुवारकखान् काश्मीरके राजा हुवे। यूस्फिने भक्तवर बादशाहके निकट दिल्ली जा साहाय्य मांगा था। उसी समय चक्तोंने सुहमादखान्को हरा लोहर-चक्तको काश्मीरका राज्य हे डाला। यूस्फिने शक्तवरके निक्तट से लौट वितस्ताविष्टित स्वय्युर ग्राप्तमें पवस्थान किया धा। कोहरचक हनसे लड़ने लगे। उसलड़ाईमें लोहर चक्रके मन्त्री शब्द लगीर मारे गये। फिर यूस्फने नाश्मीरका सिंहासन वाया था। उस समय लोहरखान् ने यालूबका घरण लिया। किन्तु यालूबने सुविधा देख उनके श्रीर उनके भाईके नेव फोड डाले। फिर हैदर-चकके साथ यालूबका युद्ध हुवा। उसमें हार हैदर श्रक्तवर वाद्याहके पास भाग गये। यूसुफर्न काश्मीर जीत बहुतर उपढोकनसह श्रपने पुत्रको मन्त्राट्शका-वरके निकट सेजा था। श्रक्तवरने यूसुफर्के भेजी उप-ढीकन पाते भी काश्मीरके जयका श्रमिलाप न छोड़ा। उन्होंने भगवान्दास संनापतिको काश्मीर सेजा था। युसुफ भगवान्दासको बहुतर धनरब उपहार दे श्रक-वरके श्ररणागत हुवे। कुछ दिन राज्य कर वह श्रक-वर सम्त्राट्के सेवार्थ चले गये। फिर उनके पुत्र याजूव ने काश्मीरका राजल किया। उस समय श्रम्सचक श्रत्यन्त कुछ हो यालूबसे लड़े थे किन्तु श्रेषको हार गये।

फिर सम्बाट् अक्षवरको काश्मीर विजयको स्पृहा बढ़ी थी। उन्होंने बहुतर सैन्धके साथ कासिमखानुके प्रधीन २२सेनाध्यच काश्मीर भेजे। कासिमखानके श्रागमनकी बात सुन याक्त्वन पत्तायन किया था। उनका सैन्य सकल छिन्न भिन्न हो गया। फिर प्रश्न चक्रने अल्प संख्यक सैन्य ले कासिमसे नड़ाई की। किन्तु सुगल जीते थे। हैदरचक कासिमखान्की लाते देखें गये। उसीसे लोगोंने उनका पच अवनस्वन किया। कासिमखान्ने इंदरचक्के साथ भनेक व्यक्तियोंको देख कर पकड़ाया। उससे काशमीरकी बहुतसी प्रजा भयसे वनको भाग गयी। वनमें सब लोग सिली थे। लड़ाई करनेको कतसङ्खल हो प्रजा याकूवखान्की ले गयी। कासिमने मोमारखान्को याक् वके विरुद्ध मेजा था। याक्तने सदाशिवपुरमें मोमारखान्की सेना पर श्राक्रमण कियो। कासिमखान्ने काश्मीरका बहुतर सैन्प्रदेख काराग्टड-स्थित हैदरचकको मार डाला । उसकी वाद कासिम श्रीर याकू वकी लड़ाई हुई। किन्तु जय पराजय समभा न पड़ा। यासूव काष्ठवाट चनी गर्ये। उस समय याक् वके पिता यूसुफ और धन्यान्य प्रधान व्यक्तिने सन्धिके लिये प्रार्थना को । कासिमने यूसुफ प्रमृति व्यक्तिको अवनवरको पास सेजा था। अवन वरने उन्हें समादरसे लिया।

🧽 उसी समय काश्मीरमें तुषारपात आरमा हुवा। यानूवने ससैन्य काष्ठवाटमे निकल सुगलसेनाको श्रा धाक्रमण किया घा। ३ मास तक लड़ाई चनी । कासिमकान्को पराजितप्राय सुन श्रक्तवरने यसुफखानः को काइसोर जोतनेके लिये चाहेच किया थां। यूसुफ खान्ने जाकर याकू वका पराजय किया । वह फिर श्रवाबरके निकट नीट गये। १८५६ ई० को काश्मीन अकवरके हाय लगा। उस समय अकवर काश्मीर देखने लाहोरसे चले थे। काइमोरसे उपस्थित होने पर याकूब उनके गरणागत हुवे। श्रकतरने उन्हे राजा सानिसं इने प्रधीन सेनाध्यच बनाया था। फिर वह यूसुफखान्की काश्मीरका गामनकार्य सौंप देशान्तर को चले गये। यूस्रफ काश्मीरराज्यका शासन करने लगे। किसी कारण यूसुफ श्रमवरके विरागभाजन द्वे थे। धक्रवरने गूसुफक्ते प्रति क्रांच ही काजी अना-की कारमीरक शासन कार्यमें नियुक्त किया । काजी श्रलाकी काश्मीरकीषका समस्त धन व्यय कर डालनी से सुगलों में परस्पर विरोध उपस्थित हुवा । उसमें सिनी यादगारने काश्मीरियोंसे मिल काजी श्रलाके साथ संखाई की। काली श्रसा हार कर पर्वत पर भाग गये और वहीं चल वसे।

यनन्तर मिर्जी यादगारने काश्मीरकी यासनंकर्ता हो यक्तवरकी प्रधीनता मानो न यो। श्रक्तवरने शेख फरीदको ससैन्त्र काश्मीर भेज दिया। श्र्पुरमें मिर्जा यादगार श्रपने श्रनुचरों के ही हायों मारे गये। शिख फरीदके शासनकाल श्रक्तवर फिर काश्मीर पहुँचे थे। उस वार उन्हों ने श्रनेक सत्कार्य किये। उन्हों ने स्ना कि ब्राह्मण केन्क्रराज्यसे देशान्तरको जाते थे। उसीसे प्रथम श्रक्तवरने चक्तवंशियों से वार्षिक कर लिना निषेध किया। फिर उन्हों ने ढिंढोरा पिटाया था- "काश्मीरका जो व्यक्ति ब्राह्मणों की पूजा करेगा उसकी तत्वण पारिताषिक मिलेगा। यहां जो ब्राह्मणों से कर लेगा, उसका घर उसी समय गिरा दिया जावेगा। फिर ब्राह्मण उन्हें श्राशी औद देन नगे। श्रक्तवरके कोई रामदास कर्मचारी काश्मणोंको नियत उपकार करते थे। वह ब्राह्मणोंको देखते ही स्रणेरीप्य

दे देते रहे। उन्हें कुछ भा श्रामान न या। प्रवाद है कि उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मणके घर सौ सौ रुपये भीर एक एक श्रश्मरकी बांटो थी। श्रक्तवर भी काश्मीरी ब्राह्मणोंको विशेष रूपसे परिद्धार रखते थे। किसी दिन उन्होंने सहस्त स्वर्णसुद्रा दिरद्र ब्राह्मणोंको दे डाली।

अकबरने यूसुफखान्को पुनर्वार कारमीरका शासन-कर्ले त्यभार सींप सीटाया या। वह प्रजाका कोई म्रनिष्टन कर राज्यशासन चलाने लगे। कुछ दिन पौक्टे युसुफखान्ते अकवरके काय साधनार्ध चले जाने-से उनके पुत्र मिर्जानरकर काश्मीरके शासनकर्ता हुवे। उन्हों ने निम्नलिखित श्रादेश निवाला या-"जो व्यक्ति कारमीर-निवासियों की सतायेगा, वह तत्वण् भपने भपराधका फल पायेगा।" सिर्जालरकारक द वर्षे भासन करने पर श्रववरने पहले प्रशाहखान शीर उसके पीके अइसादखान् तथा सुनतान सुइमाद कुनी खान्त्री काश्मीरका शासनभार प्रदान किया । उनने काश्मीर जा दुर्नीतिको पकड़ा था। उसी समय अक-बरके भादेशसे उता दोनो शासनकर्ताशों ने प्रवरपुरके निकट एक शगनामकादुगे श्रीर शारिका पर्वतके पास नग नामक नगर निर्माण कराया। वर्तमान श्रीनगर जैन-उत्त-श्राब्दीन निर्मित पुरातन नगरीके सन्निधानमें ही बना था। किसी दिन सध्याक्त कालको पुरातन नगरी मझसात् जनने लगी । दो सहस्र ग्रहसम्ब-लित उता नगरी अल्प चणके मध्य ही भसावशिषः दुयो। उस समय नवीन नगरी सपत्नी विनाशसे पिय तमा रमणीको भाति फूल कर मानन्द प्रकाश करने सगी ।

काश्मीर श्रकवरके पुत्र जहांगीरका श्रतिप्रिय स्थान था। वह प्रियतमा नूरजहान्के साथ सवदा वहां वसन्तजीला करते थे। काश्मीरमें श्रद्यापि नूरजहान्-के लीला-उद्यान श्रीर मनोरम प्रासादका भग्नावशिष देख पड़ता है।

जबतक दिलीके सुगल बादशाहोंका प्रभाव श्रन्तुस था, तबतक काश्मीरराज्य उनके श्रधीन रहा । उस समय कोई शासनकर्ता दिलीके श्रधीन राजकार्य निर्वोच्च करता था। १७५२ ई॰ की पठान वीर भडमद साइ दुरानीने काश्मीर राज्य जीता था। फिर जुक कालतक पठानों का प्रभाव रहा। १८१८ ई०की सहा-राज रणजीत सिंहने काश्मीर श्रधिकार किया। उस समय सिखराजनी अधीन नीई शासनकृती भेजा जाता श्रीर काश्मीरका शासनकार्यं चलाता था। १८४३ ई०को जम्ब, लादक और बलतिस्तानके साथ काश्मीरभृमि गुतावसिंहको मिल गयी। १८४६ दे० की मोत्राउन युद्धकी बाद गुलाविसंहिन ७५ लाख रुपये दे श्रंगरेजो मे काइसीरराज्य क्रय क्रिया था। गुडावसिंह ग्रंगरेज गवरनमेराटको एक मित्र राजा वने। युदकाल वह अंगः रेज गवरनमे एटको साहाच्य करने पर बाध्य थे। किन्तु वह खाधीन भावते हिन्दू राजनीतिके प्रनुसार राजा करते थे। गुलाव विंह देखी। १८५८ ई० को गुलाव सिंह-के मरने पर उनके प्रव रणवीर सिंह राजा हुवे। उन-न १८८२ ई को अंगरेज सरकारसे २१ ती पोंकी सकासी, 'हटिश्चेनापतिल' श्रीर 'महारानीका मन्तिल' पाया या । १८८५ ई०को जस्त्र नगरमें रणवीरसिंह मर गये। फिर इनके छे उष्ठ हुत प्रतापसिं इने सिंहासन लाभ किया। उनकी सभामें हटिश रेसीडग्ट घुस गये।

प्रतापसिं इकी दृटिश गवने में स्ट्रेन जी. सी. एस. श्राई. उपाधि, परंपराके लिये 'महाराज' पद श्रीर श्रेष्ठ समानकी सुवन २१ ती धीं की सवामा प्रदान की है।

काश्मीरराज सहारानी भारतेखरीकी प्रतिवर्ष एक घोड़ा, २। सेर पत्रम श्रीर श्रीर श्रत्युक्त प्र ३ काश्मीरी दुशाली कर स्वरूप देते थे। अब काश्मीरराजा सम्पूर्ण क्पसे दृटिय सरकारके श्रधीन है।

क इत्रणने लीकिक संवत् ६२८ में लीकिक संवत् ६४१ तक श्रयीत् प्रथम गीनन्दमें लेकर बलादित्य तक जिन राजावीं के नामका उन्नेख किया है। उन्होंने प्रवश्य काश्मीरके सिंहासनपर भारोहण कर राज्य कियाया। ऐसा निःसन्दें इ सन लोगों को की ति सुवक विक्न भीर किंवरंतियों से ज्ञात होता है। परन्तु उनके नामों की स्वी जिस क्रम हे उक्कि खित है वह ठीक वैसी ही है दुसमें पूरा पूरा सन्देव है भीर उसकी साथ यह ती

IV. 177

Vol.

कुछ गलत है। इरं! कर्कीटक-वंग से मागे कल्लाने जी कुक निष्ठा है वह भवश्य ठीक है श्रीर इसालिये इतिहासवेसा उस प्रकरणसे वास्तविक कालानुसार ਗਰਗ ਵੱਧਤੇ ਦੈ।

| इतिहास ग्रहण करते हैं।                            |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| काइसीरके राजा नेकी तालिका।                        |                          |
|                                                   | राज्यकाच                 |
| नोनन्द १म (कह्मणके मतमें ६५३ कलान्द तथा ६२८ लीकिक |                          |
| दामीदर १म                                         |                          |
| į,                                                |                          |
| यशोवती                                            |                          |
| गीनन्द रथ                                         |                          |
| ( ३५ राजावींका विवरण ज्ञुप्त है ।                 |                          |
| स्तव                                              |                          |
| <b>≇</b> #                                        | •                        |
| खगिन्द्र .                                        |                          |
|                                                   | १२६६<br>चौ॰ स <b>ं</b> ० |
|                                                   | ६२८-१८५8                 |
| सुवर्ष                                            |                          |
| जन-त                                              |                          |
| ग्वीनर                                            |                          |
| भगो ज                                             |                          |
| जलीय                                              |                          |
| दामीदर २य                                         |                          |
| इषा, युषा, किनक, • "                              |                          |
| भिमिनगुश्म                                        |                          |
| गीनन्दव श ।                                       |                          |
| गौनन्द ३य १८८४-०-० ली० स० ३५ वर्ष                 |                          |
| विभीषण १म १८२८-०-० ,,५३ ,, ६ म                    | <del>।</del>             |
| इच्चित् १८८२-६-० ,,३५ ,,                          |                          |
| रावण हुँ २०१७-६-० ,, ३० वर्ष ६ म                  | तम                       |
| विभीषय २ यः २०४८-०-० ,, ३५ वर्ष ६ व               | नास                      |
|                                                   |                          |

Q-8-515F

२०८३-६-० ,, ...४० वंघ ट सास

वष ह माम

नर (प्रथम) वा किन्नर

निज

चलवाव

ভি জ্যাব

**इ**रखकुल†

सुकुख वा वसुकुछ ...

<sup>\*</sup> यह तोनों राजा 🕻 प्रयम यतास्त्रतो विद्यमान ये। कनिन्त टेखो। 📫 निश्चय है कि-उन सोंगों का प्राप्तनकांस प्रवश्य हो 🍴 शिलालेख भीर घोनीव विवर्णके भनुसार वह ई०६४ गतकमें वियमान घे

| मिडिरकुक वा विकोटि  | ष्टा २३७२-४-०       | <b>5</b> 7 | •••           | <b>व</b> र्ष    |
|---------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|
| विवा •••            | २४४्र-४-०           | , ,        | •n <b>{</b> } | , तेरह दिन      |
| चितिनन्द            | <u> इ</u> र०र-8-६र् |            | •••\$0        | 33              |
| वसुनन्द             | २५३५-४-१३           |            |               | वर्ष २ नाम      |
| नर रव               | २५८७-६-१३           | "          | •••€°         | ,,              |
| वच                  | २६४७-६-१३           | ,,         | €0            | "               |
|                     | २७०७-६-१३           |            | ···€∘         |                 |
| गीक्षणं             | र०६७-६-१८           | "          | ··· yo `      | वर्ष ११ नाम     |
| नरेन्द्र वा खिङिल • | -                   | 23         | …≑ <b>Ę</b>   | ,, इनास (०दिन   |
| युधिष्ठिर           | <i>इद्ध १-द-</i> २१ | "          | ···₹₺         | वर्षं इनास १दिन |
| _                   | _                   |            |               | *               |

## विक्रमादित्य-ज्ञातिवंश।

प्रतापदित्य (प्रथम) .... रव्यह्-०-० ली० सं०... इर प्र लवीक: ... रथ्य -०-० '' इर प्र तुझीन (प्रथम .... रथ्य -०-० " इर '' विजय (प्रत्य वंश) ... रथ्य -०-० " द प्र नवीन्त्र ... १००४-०-० " १७ प्र सन्धिनति वा शार्यराज १०४१-०-० " ४७ प्र

नेधवाइन ३४ वर्ष ३०८८-०-७ ली सं प्रवरसेन प्रथम वा तुं जीन २ ३१२२-०-० ३० वर्ष हिरख भीर तोरमाण\* **३**० वर्ष २ मास ३१५२-०-० मह्हगुप्त (द्यन्य व'श ) ४ "ट सास १दिन ₹१८२-२-0 प्रवर्त्तेन रय ₹ १ 5 € - १ १ - १ युधिष्ठिर स्य इट वर्ष इसास **स्र**४६-११-१ नरेन्द्र वा लच्चण ३२८६-१-१ ,, ₹₹ रणादित्य वा तुंजीन २य, 📜 ३२६८-१-१

- \* ई0 ६७ शतकमें विद्यमान दे।
  - † राजतरिङ्गीम लिखा है—

''बय प्रतापादित्याख्यासी राजीय दिगन्तरात् !... विक्रमादित्यम्भर्तुं चौतिरवाध्यप्रचिते । शकारिविक्रमादित्य दित समुममायितैः ॥'' (२ । ५—६)

चक्त सीन हारा सं वत्प्रतिष्ठाता शकाहि विक्रमादित्यके पोक्टे प्रतानि दित्यका राज्यारमा चवध्य मानना पड़ता है। किन्तु रुद्धयने सारसीरके राजावीका राजलकाल जिस प्रकार स्थिर किया है, उससे प्रतापदित्य १६८ स्व पूर्वोच्ट अर्थात् म वन् प्रतिष्ठातासे ११२ वर्ष पूर्वेके लोग समक पड़ने हैं।

राजतरिक्षणीमें लिखा है कि रणादित्यने २०० वर्ष राजत किया यथा- "एवं स मूर्णातम् ता भूवं वर्ष सततयम् ।

ः निर्वाशक्षाक्षेतिव्यं दिगाताबिखरमास्त्तुः॥११ ( ३ । १०२ ) -

किन् एक व्यक्ति विये रतने दी वेकालपदेन समत करना का समाव

| विक्रमादि <sub>त्य</sub>  | इप्रट-दन् " | ४२ वर्ष      |
|---------------------------|-------------|--------------|
| <b>ना</b> चा <i>दित्व</i> | ₹€8१-२-}    | ₹६ ,, ⊏ साम् |

## कायद वा बार्कीट वंश।

| दुर्लभवर्षं न वा प्रजादित्य  | र्ड्७७-१०-११ खी॰ स॰ इहत्रप       |     |
|------------------------------|----------------------------------|-----|
| दुर्तण्य वा प्रतापादित्य २ग# | इहरह-१०-१ " ५० ,,                |     |
| चन्द्रारोड वा वचादिला        | ३७६३-१८-१ " ६ ,, ६ हा            | न   |
| ताराषोड़ वा उदयादित्य        | २००१-६-१ , ४ ,, २४हिन            |     |
| सुनायोड दा ससितादिया         | ३७६६-६-२५ " ३६ , ०तान ११         | हिन |
| <b>अवलयापोड़</b>             | इम्र्द-र- <b>६ " १</b> वर्षे १५∫ | देन |
| वचादित्य वा चित्ततादित्य २व  | इद्धि-२-२१ " ७ "                 |     |
| प्रविचारीङ्                  | इट्रि-र-रृ' " ४ ,, १ नार         | 3   |
| स'यानापीड़ (प्रदन)           | ३८२३-३-२ <b>१ ँ</b> ० दिन        |     |
|                              |                                  |     |

है ? माजून हो: 1 है कि कहापने रहादियके प्रवर्ती राजगणके राज्यकार सम्बक्षमें बबीट चौर प्रकृत प्रमाण पाया था। अनक पूर्व बर्ती राज्ञ वरका ययाथय विवरण प्राप्त होते भी प्रकृत सम्यक्षे निरूपण सम्बन्धर्म वह कीई विशिष्ट प्रनाय संग्रह कर न सके। टड़ीसे समावत: विज्ञनादित्य जाति-व शीय प्रतापदित्यसे पूर्व वर्ती राजा युजिष्ठिरका राज्यकान विचक्क निरुप्त किया न गया ! फिर प्रतापादित्य शकारि विज्ञमादित्यके पुरवर्ती होते मौ **छन तौ गणनामें पूर्व वर्ती निकले है । उत्त स्ववसे स्ह्रपने** लो १०० वर्ष रणादिव्यके शासनकात मध्य डाले हैं, हमारी विवेचनार्मे वह प्रतापादित्य पूर्व वर्ती राजगणके राजलमें चर्च जावेंगे। इस रीतिसे गणना करने पर शकारि विज्ञनादित्य भीर उनकी जातिव शीय पतार्शाट्यका प्रकृत समय निष्यित हो सकता है। राज्तर्राङ्गण के स्वमें रपादिनके ीई उनके प्रव विम्ननिद्यमे ४२ वर्षे राज्ञ किया था : किन्तु एक वीर्ववादके राज्ञकथा विषरण क्लार्क २ हा क्लेंसे शेष कर दिया है। उपने पहले जिन जिन राजावींने दीव काल राजल किया कहार्यने उनके सन्दर्भ वहत इक विखा है। किन्तु उनके उन्दें वमें वह क्यों नीरव रहे ? दिवक यही उन्मद-पर है कि विवायुत उभयने ४२ वर्ष राज्ञल किया था।

• चीन इतिहासमें दनका समय दं० ६२७ से लेखर ६४८% दीस इताया गया है। इनका परिचय तु-ची-म गःससे दिया गया है।

ां चीन इतिहाससे इनका नाम चैन्-ो-जी-दिक्षि जिला है । बीर जन्हींने सानकी तिरह ई० में चीन-समाह्के पाम अध्य जीगींके विरुद्ध युद्ध कर्मीमें सक्षयता मांगर्नके खित्र हुत्ते मेजा गा।

्रे चीत इतिहासमें 'सु-ती-पि' तामसे इतदा एझे ए हैं। ई.डी सत रुद्से २२०के शीच सद वतती सानके साय पुड कर्मके टिये चीती चैता भेली गई यी, अभी समय सुकार्य इत चीत-एसाटके पास दूर मेता था। Vide Kalhan's Chronicle of the Kings of Kasmir, by M. A. Stein, Vol. 1 (intro. p. 67.)

| नज्ञ ( जयाधीड़के खालक<br>चौर मली छनके चनु-<br>पस्थिति कातमें ) | े<br>इटर्यू-इ-रद ली० स <sup>°</sup> १ वर्ष        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| जयापी इवा विनयादित्य                                           | ं इद्दर्द-३-२द्द्र " ११ "                         |
| <b>लिता</b> पीड़                                               | इद्यास्ट-इ-२८ 🤔 १२ "                              |
| पृथिव्यापीड़ वा संचामापीड़ व                                   | र्व ३८७१-३-२८ " ७ "                               |
| चिष्पट जयापीड़ ( इहस्पति )                                     | इट०८-३-६८ " १२"                                   |
| च्रजितापीड़ 💂                                                  | ,, ३० "                                           |
| <b>भनङ्ग</b> पीङ्                                              | <b>३८२६ ,, ३</b> ".                               |
| <b>च</b> त्तवापीड़                                             | <b>३८</b> २८ ,, र "                               |
| 4                                                              | प्रस्पर्देश ।                                     |
| श्रवन्तिव <b>र्मो</b>                                          | ⊏पूपृ। <b>६</b> द्रे०                             |
| गङ्करवर्मा                                                     | ددع "                                             |
| गोपालवर्मा                                                     | ट॰ <b>२ ''</b> २ वष                               |
| शङ्कट                                                          | <b>८०४ " १०</b> दिन                               |
| सुगन्धा                                                        | र <sup>.</sup> ४ " २ वर्ष                         |
| पार्घ                                                          | <b>र</b> ०६ "                                     |
| निर्जितवर्मा या पङ्                                            | दर१ "                                             |
| चक्रवर्मा                                                      | <b>८२३</b> ''                                     |
| श्रवर्मा (प्रथम)                                               | <b>८३</b> ३ " <b>१</b> वर्षे                      |
| पार्थ ( २य वार )                                               | <b>ट</b> ३४ "                                     |
| चक्रवर्मा ( २य वार )                                           | દર્ય ?.                                           |
| शङ्करवध न                                                      | દર્યૂ ,,                                          |
| चक्रवर्मा (ट्रतीयवार)                                          | <b>८</b> ३६ ,,                                    |
| <b>उन्मत्ता</b> वन्ति                                          | ₹9 "                                              |
| ग्र्रवर्मी रय                                                  | €₹€ ,,                                            |
| यश्कार,                                                        | <b>८३८</b> " स्वर्ष                               |
| वर्षंट                                                         | र8⊏ ,, १ दिन                                      |
| म <b>ं</b> गामदेव<br>                                          | - 48 - 33<br>- 58 <u>-</u> 33                     |
| पर्वेगुप्त                                                     |                                                   |
| चेमगुप्त                                                       | €५० "                                             |
| त्रभिमत्यु                                                     | <br>स्रूट "                                       |
| नन्दिगुप्त<br>जिल्हान                                          | <i>६७</i> २ "                                     |
| वि <b>सुवन</b>                                                 | <b>८७३</b> "                                      |
| भोमगुप्त                                                       | <b>€∅</b> ¼ "                                     |
| दिहा<br>'                                                      | Scols "                                           |
| स'गामराज<br>इरिराज                                             | ۳                                                 |
| -                                                              | १०२८ ,, २२ दिन                                    |
|                                                                | ,,                                                |
| •                                                              |                                                   |
| •                                                              | <i>"</i> - 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, |
|                                                                | 101                                               |
| · ·                                                            | ,, ,, ,, ,,                                       |

| रख्ड वा श्रद्धराज      | १र११ ई० १ दिन                 |
|------------------------|-------------------------------|
| গল্প ব                 | ११११ " इसास २०दिन             |
| सुचाल                  | <b>१११</b> २ "                |
| <b>भिचाचार</b>         | ११६० ,, इसाम्राहरदिन          |
| मुसान २य वार           | ₹ <b>₹₹</b> ₹₹₹               |
| न्यसिं इ               | ११रू,, २२ वर्ष                |
| परमाख्य                | ११४१ "टवर्ष६ सास र∘ दिन       |
| वर्ति देव              | ११६० ,, ७ वर्ष                |
| वयर्व .                | ११६० ,, २ वर्ष ६ साम 🕟        |
| <b>क्छ</b> देव         | ११७० ,, १८ वर्ष १३ दिन        |
| जगदेव                  | ११८८ ,, १४ वर्ष ३ माम         |
| राजदेव                 | १२०२ ,, २३ वर्ष ३ मास २० दिन  |
| र्स्यामदेव             | १२२५ ,, १६ दर्ष १ सास १० दिन  |
| रामदेव ं               | १२४१ ,, २१ वर्ष १ नास १३ दिन  |
| <b>ल</b> चा परेव       | १२६२ ,, १३ वर्ष ३ मा छ १२ दिन |
| मि इदिव                | १२०६ ,, १४ दर्ण ५ माम २० दिन  |
| स्हदेव .               | १२८० ,, १८वर्ष ६ मास २६ दिन   |
| रिष्ठण (तिव्वतदेशीय)   | ११०८ ,, १ वर्ष २ माच १८ दिन   |
| <b>उदा</b> नदेव        | १३१३ ,, १५ वर्ष १मास १० दिन   |
| रानी कोटादेवी ( धराजक) | \$ · · ·                      |

## सुसलमान दंग ।

| शाहमीर (ताहराजकुलीहर) व | ıı                          |
|-------------------------|-----------------------------|
| मम्म चद-दीन             | १३४२ ई.० २वर्ष ११मास २५ दिन |
| १८ सुशलमानराज           |                             |
| जांगगर (जनगेंद)         | रहप्र ,, र वर्ष र नाम 😁 ,   |
| चला उद-दीन              | ११५१ ,, १२ वर्ष मास १३ दिन  |
| गहाब्-टद-दौन            | १३६४ ,, २० वर्ष             |
| कुत्व- इर-दीन           | १३८४ ,, १५ वर्ष             |
| सिकन्दर                 | १४२० " २२ वर्ष र मास इदिन   |
| त्रलीशाह                | १४१६ " ६ वर्ष २ मःस         |
| नैन-चल-भावदीन           | १४२६ '' ध्र वर्ष            |
| हानी हैदर शाह           | १४०३ '' १ वर्ष र साम        |
| <b>इ</b> सेन खान्       | १४०४ "१ १२ दर्ण ५ सास       |
| सुहमाद शाह              | १४८€ " २ वर्ष ० माच         |
| फतेह शाह                | १४८६ ,, ८ वर्ष १ मास        |
| सुहम्मद्याह (दितीयवार)  | १५०५ ,, रमास्ट दिन          |
| फतेह शाह (दितीयवार)     | १ वर्ष १ मास                |
| सुहमाद शाह ( वतीयवार)   | ११ दष १० सास १० दिन         |
| दब्रा ही म              | न्मास २५ दिन                |
| नाजुकशाह                | १४२• ,, १ वर्ष              |
| सुहमादशाह ( चतुर्यवार ) | ५ मास                       |
| थम्सी (श्नस शाइ)        | <br>१ मास                   |
| .इसाइल                  | ਤੇ ਰਹੁੰ ਮੁਕਾਰ               |

| सुलतान नालुकशाह ( दितीय               | बार) १६ वर्षंट साम्र               |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| द्रस्मादल ( दितीयवार )                | १ दप ५ सास                         |
| मिन्नी दैदरखान्                       | १५४२ ई० १० वर्ष                    |
| सुलतान नाजुक बाह ( वतीय               | वार) ं १० माम                      |
| दबाधीम<br>दम सादल<br>हवीव<br>गाजीखान् | <b>१० वप</b> ं€ म।म                |
| •                                     | • •                                |
| इसेन चक                               | १५१६ ई.० ७ वर्ष                    |
| चलीयाह चन                             | <b>ट</b> वर्ष                      |
| य्सुफ शाइ                             | र्थूष० <sup>३३</sup> २ वर्ष २० दिन |
| 'सैयद सुवारक                          | १ माम २५ दिन                       |
| लीहर चक्ष                             | १ वयं २ माम                        |
| रूसफ भाष ( दितीयवार )                 | धूवण इ.स.म                         |
| याक् <b>य</b> खा <b>न्</b>            | , १ वर्ष                           |
| दिल्लीवाली सुगलसमाट्ने ऋधी            | न १५८६ ई० से १७५२ ई०               |
| चक्ष्मदगः इरांनी                      | १७५२ "                             |
| चफगानींके चघीन                        | १७५२ ,, से १८१८ ई०                 |
| रणजीत्सिंह                            | १ <sup>८</sup> ११ ,,               |
| गुलावसि इ                             | १८:३ ,, १५ दर्ष                    |
| रणगीरिव इ                             | १८५८ २० वर्ष                       |
| <b>द्रता</b> पसि <b>'</b> इ           | <b>ارددار</b> ,,                   |

प्राचीन मन्दिर चौर ध्व सावश्य—तुषारसय शैक्षेशिखरवैष्टित काश्मीरमें भी वहुतसी पुरानी चीने देखने लायक है। इतिहास पढ़नेसे समभति है कि काण्मीरके प्राय: सक्त हिन्द्राजावीं द्वारा प्रथया उनके राजलमें भपर व्यक्ति कट का नाना खानों में सहस्र सहस्र देव-सृहि एवं देवसन्दिर प्रतिष्ठित दुवे थे। कान्तवश उनसे प्रधिकांग विगड गये। फिर भी उनको रंखा वहुत कस नहीं। पाल भी यीनगर, पाख्रुधन्, अवन्तिपुर, तख्त सुरीमान्, पामपुर, पत्तन, सीदरां, काकपुर, वराह मूल, यमपुर, भवानीयर, वर्णकोटरी, भीमज, पायच, मार्तेग्ड, सतापुर, मानसवल, नारायणताल, फतेइ-गढ़, तेयन, द्रवनमा, वङ्गातके निकट, नीसे हरा, तथा हरीका मध्यवर्ती दिसन नामक स्थान श्रीर खुनमोके भनेक प्राचीन देवालय सन्त वा प्रभन्न व्वस्थामें पड़े हैं। इन प्राचीन मन्दिशंका प्रिस्पनैपुग्य देखतिसे चसत्कृत होना पड़ता है। हिसानीय इसके सध्य जन पर पाषाणमय देवमन्दिर दश न करनेसे किसी प्रकृत

रसका प्राविभाव होता श्रीर निर्साताको सहस्र धरा-वाद देनेके लिये की चाहता है। प्राचीन सारतः वासियोंकी शिल्पविद्याका परिचय काम्मीरसं यथिष्ट सिनाता है। अश्रीक प्राचीन देवस्थान पुल्पतीर्धकी भांति प्रसिद्ध हैं। वरफके दिखी काटकर इसंस्थातीर्थः याची उक्त सकत प्राचीन पुल्पतीर्थं दर्भन करने जाते हैं। धनरनाथ देखी।

एतिहन कारमीर के घर्न तीयों में घान भी घर्न रेमिं के व्यापार महिटत हुवा करता है। उनकी दर्ग न करने से जगत्सष्टाकी प्रपार महिटा इट्यद्रम होती है। भारतके प्राय: सभी देगों में तीये हैं। एनमें जो घड़्न व्यापार देखा जाता, एसमें प्रधिकांग प्रत-कों की घारपासे क्रांत्रम कहाता है। किन्तु काइमीरमें ऐसे घनिक तीये हैं, जिनके नैमिंग व्यापारको देख कर कभी क्रांत्रम कह नहीं सकते। यहां हम दो एक तीथे की वात कहेंगे।

धीरमवानी—श्रीनगरसे उत्तर ३ घर्छ नावकी राष्ट्र पर एक चुद्र होंप है। उसमें एक कुण्ड विद्यमान है। उसीकी घीरमवानी कहते हैं। वहां कीग घीर वा पायसामसे देवी भवानीकी पूजा करते हैं। उस कुण्ड-का जल कभी सान, कभी घरा, कभी गुलावी नाना वर्षका श्राकार धारण करता है। वैसा वर्शे होता है? कोई वैद्यानिक उसका प्रक्षत कारण ठहरा नहीं सकता है।

वच्च दीय— सीनगरक दिलण साचिष्ठासा नामका परगना है। उस परगनि से कोई स्नित्त हुन क्लाणय है उसके जलपर बड़े बड़े भूमिखण्ड पड़ हैं। उन भृखण्डों पर पेड़ पत्ते हुगे हैं। पशु भी चरनिक किये उनपर सूमा करते हैं। बड़ा ही सास्ये हैं। श्रिक्षक वायु चल्लेसे उक्त भूखण्ड हन्नादिक साथ धूमने नग जाते हैं।

<sup>\*</sup> Asiatic Journal Vel. XVII. pt. 11. p. 241-327; Vol. XXV. pt. 1 (1866.) p. 91—123, Bühler's Sauskeit Miss. in Kashmir (1877.) p. 4—16 प्रमृति कर्योमें वामीर के प्राचीन देवमन्दिरका विवस्य मिन्दता है।

कुष्यंगा— काश्मीरव दिश्वण भागमें देवसर पर गनेके बीच वासुकिनागकुण्ड है। उससे प्राय: १० कास दूर पीरपंजालके दूसरे पार्श्वपर गुलाबगढ कुण्ड पड़ता है। भाष्यंका विषय है कि उत्त दोनों कुण्ड'-से एकमें जल रहने पर दूसरा सुख जाता है। उसो प्रकार प्रत्येकमें कह कह मास जल रहता है।

न्यानहा—श्रोनगरके दिचिण हें सूपरगनार्ते वन हामा प्राम है। उस ग्राममें जटागङ्गा नामक कोई कुण्ड है। वह संवत्सर शुष्क रहता है। केवल भाद्रमासको शुक्काष्टमी तिथिको उच्च भूमिमें जल जा श्रकसात् उसको परिपूर्ण कर देता है! उसीप्रकार काश्मीरमें नित्य कार श्रद्धत नैसर्गिक काण्ड होते हैं। सामान्य मानव उनके प्रकृत तथ्यके निर्णयमें श्रचम है!

जाति—काश्मीरमें नाना जातिका वास है। उनमें प्राचीन श्रधिवासी झाझाण हैं। कितने ही वासाणों ने सुसनमान धर्म ग्रहण कर किया है। काश्मीरका वर्त-मान राजपरिवार खोगराराजपूत जातिसुत है। डोगरा सोग जस्ब उपत्यकामें श्रधिक देख पड़ते हैं। उस जाति के मध्य सकल स्रोणों के हिन्दू होते हैं।

पिसमांग्रमें सिन्धुपवाहित गिरिप्रदेश अविधि कुका तथा बस्बा जाति श्रीर दिच्चणांश एवं भित्तमके पिसम गख्खर, गुज्जर, खतीर, प्रवन, जच्चु प्रभृति होगी का वास है। पूर्वी श्रमें लादख श्रीर वलतिस्तान प्रधानतः भोट जाति रहती है। जस्बूमें होम, मिम, हिन्दूपहाड़ी, गड्डी, वाचान प्रभृति मिलते हैं। उत्तरां ग्रमें प्रायः सर्वेत्र चम्पा श्रीर दःद जाति देख पड़ती है।

कारमी को सन्त्यमें विस्तृत विषरण माल्म करणेकी निस्न लिखित पुस्तक द्रष्टव्य हैं—कह्नण-विर्तित राजतरिहाणी, जीनगाजकत राजावली श्रीवरप्रणोत जैनराजतरिहाणी. पाल्यमञ्कत राजाविलयताका, साहग्रशमका कारमोरतीर्थसंग्रह, तारीख ई-करमोरी, नवादिर-छल, श्रद्धसर, मुहम्मदा माजिमका वाकियात क कीर, वदर-छट-दीनका गीहरी-शालम-तोहफात छस-साही, तबकात-कारमीरी, तबकात श्रक्तरो, Malleson's Native States; Moorcroft's Travels, Forester's Journal, Vol II; Baron Hugele's Travels in Kashmir; Vigne's Travels; Cunningham's Ancient Geography of India; Dreow's Jummoo and Kashmir; Schonberg's Travels in Kashmir; Bellew's Kashmir etc.

Vol. IV. 178

(ति॰) ५ कश्मीरदेशवासी, वश्मीरका रहनेवाला। काश्मीरक (सं॰ ति॰) काश्मीरे भवः, वश्मीर-वुज्। १ काश्मीरदेशीय, कश्मीरसे पैटा होनेवाला। (पु॰) २ काश्मीरदेशवासी, काश्मीरका वाशिन्दा। ३ काश्मीर देशका राजा।

काइमी ज (सं ० ली ०) काइमीरे डायते, काइमीर-जन-ड।
समयां जनेर्ड। पा३।२।२३०।१ कुङ्गम, जाफरान, केसर।
२ कुष्ठभेद, एक दवा। ३ एष्करमूख। ४ प्रतिविधा।
काइमीरजन्म (सं० ली०) काइमीरे जन्म यस्य, महुनी।
कुङ्गम, जाफरान, केसर।

काश्मीरजा (सं॰ स्ती॰) श्रतिविषा, श्रतीस।
काश्मीरजीरक (सं॰ क्ली॰) श्रक्तजीरक, सफीद जीरा।
काश्मीरपुष्प (सं॰ क्ली॰) गामारी हच, गन्भारीका पेड़।
काश्मीरा (सं॰ स्ती॰) काश्मीरे भवः, काश्मीर-श्रण्-टाप।
तव भवः। पा ४। १। ११ प्रतिविषा, प्रतीस। २ कपिलद्राचा, काला दाख। ३ स्थल पद्मिनी।

काश्मीरा ( हिं• पु० ) १ वस्त्रविश्रेष, कोई कपड़ा । यह मोटे जनसे तैयार होता है। २ किसी किसाका श्रंगूर । काश्मीरिक ( सं॰ त्रि॰ ) काश्मीरे भवः, काश्मीर-ठङ्। काश्मीरदेशीय, कश्मीरमें पैदा होनेवाला।

काफ़्मीरी—काफ्मोर देशकी भाषा। यह किसी घप-भ्वंश भाषासे उत्पन्न हुई है। इसके पहले पिशाची पाक्तत भाषा थी। वर्तभानकी काफ्सीरी भाषा उसका दूसरा संस्करण है। इसकी बोलनेवाले दशलाखरे जपर मनुष्य हैं।

कारमीरी (सं॰ स्ती॰) कारमीर-छीष्। गाभारी द्वस्त, सभारीका पेड़। २ किपलस्यानामि, काली कस्तूरो। कारमीरी (हिं॰ वि॰) १ कारमीरदेय-सम्बन्धीय, कारमीर ते तालुक रखनेवाला। २ कारमीरदेयवासी, कारमीरका बाधिन्दा। (पु॰) ३ रबरका पेड़। ४ कारमीरका बाधिन्दा। (पु॰) ३ रबरका पेड़। ४ कारमीरका बाध्यण। कारमीरमें नाना स्थानों पर विदेशोय लोग देख पड़ते भी पुरातन हिन्दू श्रधिवासीमात्र लाह्मणके नामसे प्रभिष्टित हैं। भारतवर्ष में नाना स्थानों पर जो प्राखा भेद रहता है, वह कारमीरियों में देख नहीं पड़ता। सब प्रपनिकों कारमीरिक वा 'सारस्वत' शाखासुका बतलाते हैं। पति पूर्वकालसे कारमीर

अ। स्वयभूमि होते भी प्राचीन ग्रन्थमें इसका उद्घेख मिलता कि भारतके नाना स्थानों से जा कर ब्राह्मण काश्मीरमें वसे थे कह्न की राजतरिक्षणीमें गान्धार, कान्यकुळ, तैलक्ष, गीड़ प्रभृति स्थानों से ब्राह्मणी के जानेकी कथा कही हैं।

- श्राजकत सब कार्मीरी ब्राह्मण एक समाजभुक हैं। सभी परस्पर अन्न ग्रहण और प्रध्यापनादि किया करते हैं। किन्सु उनके समाजमें सबके साथ गोनि सस्यन्ध नहीं चलता। श्राचार व्यवहार भारतने अपर बाह्मणों की भांति है। फिर भो देयभेदने कुछ पार्थंका पड़ गया हैं। वह यथाकान छपनयन ग्रहण करते हैं। समय डत्तीयं होने पर ययानियम प्रायित्त भी किया जाता है। प्रायिश्वत्त न करनेसे राजदारमें दग्डनीय ष्टीते हैं। हिन्दुस्थानसे ब्राह्मणसन्तान जैसे उपनयनके ५।७ दिन पीछे मेखना खोन रखते, काश्मीर्मे वैसे नहीं करते। वह दीचाके पीक्के पाजीवन वामस्कत्ध पर यज्ञोपशीत श्रीर दिच्णहस्तमें कुगकी मेखला रखते हैं! उनवी दारा देदोत कर्मका गड़ तथा नियम पालन किये जाते हैं। फिर भी बहुतोंने पास्त्रचर्चा क्रोड दो है। कितने ही अंगरेजी फारसी पढ नाना ् उपायींसे जीविका चलाते हैं। काश्मीरी व्राह्मणींमें कुछ व्यतिक्रम देख पडता है।

वह प्रायः सभी भौव हैं। वामाचार भात बहुत श्रव्य हुए होते हैं। पहले श्रनेत भौव, वीह श्रीर भागवत विश्वाव थे। श्राज्ञवाल प्रायः तीन प्रकारके काइमीरी ब्राह्मण देख पड़ते हैं—१म श्रेणीके ब्राह्मण 'पण्डित' नामचे प्रमिद्ध हैं। वह केवल श्रास्त्रचर्ची श्रिक्शों याग तथा श्राह्मदि वास्त्रकार्य हारा एवं राज्ञवृत्ति-भोगचे कालको निकालते हैं। २य 'राज्ञशन' हैं। वही प्रधान राज्ञकार्मचारी श्रीर व्यवसायी होते हैं। वह तिखक, प्रजारी श्रीर तीर्थस्थलमें पर्छेका काम करते हैं। १म श्रेणीके ब्राह्मण २वश्रेणी-वालों चे मन हो मन घुणा करते श्रीर का हान करना ठीक नहीं समस्ति। पण्डित श्रीर वाचमह हो वारविक्त तिह पालन करते हैं। १म श्रेणीके ब्राह्मण भाज भी

काश्मीरमें पच्च धर्माधिकार पर नियुक्त शीते हैं।

कारमीरी ब्राह्मण सभी वेद पाठ किया करते हैं। कोई कोई अपने को चतुर्वदी बतलाते हैं। किन्तु वह काठकप्राखासुत हैं।

गोव-१म पण्डितश्रेणीके मध्य १ कापिष्ठल, २ कीशिक, ३ भारद्वाज, ४ उपमन्यु, ५ दत्तावेय, ६ गार्थ श्रीर ७ भार्गव गोच है।

२य राजधानीम गीतम, लीगाचि भीर दत्तावेय गीव होता है।

३य-वाचभट्टों विष्यासित्र ग्रीर काष्यागोत प्रचिति है।

भैव प्रत्यह वेदोक्त विधि श्रीर समय समय पर सोमग्रम् क क्रियाकाण्डानुसार तान्त्रिक पूजादि सम्पन्न करते हैं।

काश्मीर्थ ( सं॰ ति॰ ) काश्मीर-खा । १ काश्मीरदेशीय, काश्मीरवाना । (क्ली॰ ) २ कुङ्गम, जाफरान्, केसरे । काश्य (सं॰ क्लो ) कुत्सितं प्रश्यं यस्मात्, वहुन्नी० । १ मद्य शराव । (पु॰) २ काशिराजविशेष, काशीका कोई राजा । (भारत १ १६०१ । १६०१

काश्यक (सं॰ पु॰) काश्य खार्थे संज्ञायां वा कन्। राजविशेष, कोई राजा।

काध्यप ( सं॰ पु॰ ) कथ्यपस्य गीतापत्यम्, कथ्या-त्रण्। १ काणाद सुनि,। २ स्गविशेष, कोई हिरन। ३ सत्सः विशेष, एक सक्ती । ४ गीवविशेष । भू काध्य प्रव-रान्तर्गत एक सुनि है अरुगका नामान्तर । ७ ब्राह्मणः विशेष। काश्यप मास्मण विषविदामें पारदर्शी रहे। सहाभारतमें उनका विवरण इस प्रकार लिखा गया है—"जिस समय राजा परीचित सप्ताह मध्य सपेंदष्ट होनेको ऋषिक है क श्रिशम हुवे, उसी समय काख्य ब्राह्मण उनको बचानेके लिये गये। पथिमध्य तचकको वह मिले थे। तचकने चिकितायिति देखनेको सम्म-खस्य कोई वटहच टंगन हारा भस्रोसूत कर उन्हें जीवित वरनंको सहा । उन्होंने स्वीय विद्यावनसे तत्-चण वन हुच पुनर्जीवित कर दिया। उसकी देख तच-कने सोचा, वह कोग अवस्य परीचितको फिर जिला सकेंगे। सुतरां उन्होंने ब्राह्मभौकी प्रचुर धनादि दे राजाने पास जानेसे रोज लिया ।"( भारत मादि ३३ मध्याय)

(लो॰) द मांस, गोश्त (ति॰) ८ काश्यप प्रजापतिवंश वा गोतसम्बन्धीय।

काख्यणयन (सं० पु०) कथ्यपस्य गीतायत्यम्, कञ्यप-फक् । नहादिध-फक्। पा ४ । १ । ६६ । काध्यपत्रे गोत्रापत्य वा वंग्रधर ।

काम्यपि ( सं॰ पु॰ ) कम्यपस्य अवत्यम्, कम्यप बाहुत-कात् इञ । १ अन्य, स्थैते सारघो ! २ गन्डु ।

कात् उठा १ अर्गा, स्वया वास्ता । स्वयं कार्यापन् कार्यापन् (सं॰ पु॰) कार्यापन प्रोक्तं प्रधीयते स्ति, कार्यप-कार्यप-कार्यप-प्रयोत प्राव्यविद्योषके प्रध्ययनकर्ता ।

काञ्चणी (मं॰स्ती॰) कञ्चषस्य दयम्, कञ्चष-ध्रण-जीए। तस्येदन्। ४। १। १२०। १ पृथिवी, जमीन्। २ प्रका, रैयत ।

काम्यपीवाकाकामाठरीपुत्र ( सं० पु॰ ) वैद्गाखा प्रवतंक एक ऋषि।

काश्यपेय (सं॰ पु॰) काश्यती चदिति: तत्र भवः, काश्यपी-ढक्। १ मर्थे, स्रज ।

'जवाक्तसुससञ्जाश' कार्याद्यं सहायुतिस् । ष्वान्तारि सर्वपापन्न' प्रयतीऽस्मि दिवाकरस् ॥'' (स्रेप्रयास)

२ देवसाल। ३ पस्रमाल। ४ गरुड्।

काद्यायन (सं० पु०) हाध्यस्य वाधिराजस्य गोहा-पत्यम्, काद्य-फक् । वाधिराजवंघीय ।

काखरी (सं० स्ती०) काम विनिष् खीष रख। क्नो-र-च।
काश । । ० इस्त गामारी हस्त, गमारीका छोटा पेड़ ।
काष (सं० पु०) कथ्यते उनेन, कष करणे घन्। १ कष्टि।
प्रस्तर, कसीटी २ ऋषिविशेष।

काषाय ( चं॰ वि॰ ) काषायेण रक्तम्, कषाय-प्रण्! कषायद्रव्य दारा रिद्धत, सुर्खे लाल ।

'नापावपश्चिमनस् कर्षशमी मविश्वति।''(रामावस् २। १२।८८) काषायकस्य (सं० पु०) काषाया कत्या यस्य, बहुत्री०। वषाय द्रश्य द्वारा रक्तवर्षे कत्याधारो भित्तकविशेष। काष यस (सं० पु०) वाषस्य ऋषः गोत्रापत्यम्, काष फक्। काषऋषिगोतीय कोदं ऋषि। वह वाजननिय प्रास्ताधानुक हो।

काषायवसन (सं॰ ति॰) काषायं कषायरक्षं वननं यस्य, बहुती॰। काषायवस्त विशष्ट, गैरुहे कपहे पहरे हवा। काषायवासिक (सं०प्र०) क्षापाये काषायरत्नवस्ते वानीऽस्यास्ति, काषाय-वास-ठन् । कीट विशेष, एक कीड़ा। वह सीस्य और स्विष होता है। उसकी काटने- से हिषा जन्य रोग हो जाता है।

शायायी (सं॰ पु॰) काषायण प्रोक्तम मधीते, काषाय ग्रीषकादित्वात् णिनि । १ क्याय क्रियि क्यित शाखाध्यायी ।
(स्ती॰) २ मदिष मिक्तका विशेष. कोई जहरीनी मक्खी ।
काष्ठ (सं॰ ली॰) कायते दीव्यते ऽनेन, काय-कथन् ।
काष्ठ (सं॰ ली॰) कायते दीव्यते ऽनेन, काय-कथन् ।
काष्ठ क्यानीरिनकाथियः क्यन्। चण्र। र। दार, क्वाडी,
काठ। काष्ठका कच्चण इस प्रकार कहा गया है—

"ससारनतिग्रक" यत् सुष्टिनश्चे समिष्यति । तन्काष्ठ' काष्ठनित्याहः खटिरादिससुद्रवन्॥"

खदिर प्रसृति हन समूहका जो खण्ड सारयुक्त, प्रत्यन्त प्रष्क भीर सृष्टि हारा ग्रहण करनेके उपयुक्त होता, वही काष्ठ कहाता है।

काष्ठक (सं॰ क्लो॰) कार्ड मत् कायति, काष्ठ के का।
यदा काष्ठं विद्यतिऽस्य, काष्ठ स्त कुक्-कलस्य लुक्।
१ अगुक्। २ काष्टागुक्। ३ क्लप्यागुक्। ( दि० )
४ काष्टगुक।

काष्ठकदली (सं॰ स्तो॰) वाष्ठवत् काष्ठना कदनी,
सध्यपटली॰। वन्य कदनीविशेष, कठकेना। उसका
संस्तित पर्याय-स्वाष्ठाः, वनकदनी, काष्ठिका, शिला
रम्भा, दाककदनी, फलाच्या, वननीवा और अश्मकदनी है। राजनिष्धण्डं मतानुसारवह कविकारक,
रक्षापत्तनाश्चम, शीतल, गुरु, सन्दाग्निकारक, दुध्यच्य
भीर मधुरास होती है। उनके खानसे ख्या, दाह,
सूटलच्छ्, रक्षापत्त, विस्सोटक और प्रस्थिरीय दूर
होताहै। (विवक्तिष्ण् )

काष्ट्रकीट (सं०५०) काहे जातः कीटः काष्टक्केरको कीटो वा, मध्यपदकी०। काटको काटनेत्राका काड़ा, सुक् सुन।

काष्ठकीय ( र्स० दि० ) काष्ठस्य इदम्, माष्ठ-छ । २गुन् काष्ठमञ्जन्धीय ।

साष्ठगुटको, काष्ठद्व देखी ।

काष्ठकुट (सं॰ पु॰) कार्ड सुटति, वाष्ठ-सुट-पण्। शत-च्छ्द, कठफोड़वा। उसका सांस संघु, वातहर, शस्ति- वर्षं क, वातस्र साधिक, श्रीतन, विग्रह, बन्नकारक श्रीर श्रमरी रोगचर चीता है। (अविस्तित)

काष्ठबुड्ड (सं॰ ह्नी॰) काष्ठमयं कुड्डम्, मध्यपदकी०। १ काष्ठनिर्भित भित्ति, लकड़ीको दीवार। २ काष्ठ श्रीर भित्ति, लकड़ी भीर दीवार।

काष्ठजुद्दान (सं॰ पु॰) कुं मलं उद्दानयित विदारयित दित जुद्दान: काष्ठस्य जुद्दान: काष्ठमयः जुद्दानो वा। यविस्न, समझीको जुदास। वह नीकासे जल निकासने या उसका पेंदा साफ करनेके काम याता है।

काष्ठकूट, वाष्ठकः देखी।

काष्ट्रगोधा (सं० स्ती॰) १ श्रीषधि विशेष । १ जड़ीबूटी २ काष्ट्राकार गोधासृग ।

काष्ठचित (सं० ति०) काष्ठेन घटिनं निर्मितम्, ३-तत्। काष्ठद्वारा निर्मित, लकड़ीका बना हुवा। काष्ठजस्बू (सं० स्त्री०) काष्ठप्रधाना जस्बू: सध्यपद-

को०। भूमिजस्कृष्ठच, कङ्गली जामनका पेड़। काष्ठतचक्र (सं०पु०) वाष्टं तचित तनूकरोति, काष्ठ-तच्च-खुल्। १ स्दधर, सुतार, बढ़ई। (बि०)

२ काष्ठक्के दक, लजही काटनेवाला।

बाष्ठतर, काष्ठतचक देखी।

काष्ठतन्तु (सं पु॰) काष्ठे तन्तुरिव विस्तृतत्वेन अव-स्थितत्वात्। काष्ठक्षमि, सकड़ीके भीतर रहनेवाला कीड़ा।

काष्टदः क् (सं॰ पु॰) काष्ठप्रधानी दाकः यदा काष्ठं दाक्षं ज्ञकम् । देवदाक्भेद । देवदाक् देखो ।

काष्ठद्व ( सं॰ पु॰ ) काष्ठप्रधानी द्वः सञ्चादनो॰। पनामत्वन, टेस्ना पेड़।

काष्ठधाती (सं० स्ती०) काष्ठामनकी वच, सुद्रामनक, जङ्गली घांवतीका पेड़, कीटा शांवला।

काष्ठधादीफल (सं क्ती ) काष्ठमिव ग्रष्कं धाती-फलम्, मध्यपदलो । चुट्रामल अफल, छोटा श्रांवला। वह क्षषाय, कटु, शीतल श्रीर रक्तिपत्तन्न होता है। (राजनिचए)

काष्ठपाटला (सं० स्ती०) काष्ठवत् कठिना पाटला, सध्यपदली । पितपाटलिका, सफीद पक्लका पेड़ । काष्ठपाटलि, काष्ठपाटला देखी।

काष्ठपादुका (सं० स्ती०) काष्ठनिर्मिता पादुका, मध्य-पदको०। खड़ाऊं, सकड़ीका जूता।

काष्ठपुत्तिका (पं॰ स्तो॰) काष्ट्रनिर्मिता पुत्तिका, मध्यपदको॰। सकड़ीकी पुतली, कठपुतली।

काष्ठपुष्पा (सं० पु०) केतकी हत्त, सेवडिका पेड़।

काष्ठप्रदान (सं • ह्यो०) चिताला बनाव।

काष्ट्रभन्तक ( सं॰ ली॰ ) काष्ठनिर्मितं फलम् मध्यादः ली॰। काष्ठनिर्मित चित्राधार प्रस्ति विस्तृत काष्ठः खण्ड, सकड़ीका वड़ा टुकड़ा।

काष्ठभार ( सं॰ पु॰ ) काष्ठस्य भारः, ६-तत् । काष्ठका वीभा लकड़ीका वजन ।

काष्ठभारिक (सं० वि०) काष्ठभारेण जीवति, काष्ठभार ठञ्। काष्ठका भार वहन कर वा काष्ठको विक्रय कर जीविका निर्वोच्च करनेवाला, जो लकड़ी ठो या बेव कर गुजर करता हो।

काष्ठभूत (सं वि कि ) काष्ठ-भू का । काष्टरूपमें परि-णत, जनड़ी बना इवा। र काष्ठकी भांति चेतनाशून्य एवं कठिन, जनड़ीको तरह वेजान श्रीर सख्त। काष्ठभृत् (सं वि कि ) काष्ठं विभिति, काष्ठ-भृक्षिप्

काष्ठस्त् (सं॰ ति॰) कार्ष्ठं विभित्ते, काष्ठ-स्रक्षिप् तुगागस्य : काष्ठविधिष्ट, सकड़ी रखनेवाला । २ काष्ठ-निर्मित, सकडोजा वना इवा ।

'ह्यान् काष्ठसती यथा।' (शतपय हाद्यप्, ११ । प्र । प्र १६) काष्ट्रमठी (मं॰ स्त्री॰) काष्ट्ररचिता मठीव, उपमि॰। चिता. सरा, सुद्दी जकानेक लिये खकड़ी का देर।

काष्ठमय (सं० ति०) काष्ठात्मकम्, काष्ठ-मग्र्। १ काष्ठः निर्मित, लक्षड़ोका बना द्वा। २ काष्ठको भांति कठिन, सकड़ोको तरह सख्त।

काष्ठमस्म (सं॰ पु॰) काष्ठं मसः वाष्ट्रक इव यत, बहुनी॰।

यव वहन करनेने लिये सकड़ीकी कोई सवारी।

वाष्ट्रमसिका (सं॰ स्ती॰) पुष्पवृत्तिविशेष, एक पूर्वन्तिरा पेड।

काष्ठमाजिरिका ( सं॰ स्ती॰) काष्ठिवडालिका, गिन्हरी। काष्टमीन (सं॰ स्ती॰) काष्ठमिव मोनम् उपिनः। वाष्टकी भांति मौन, उख्त खामीगी। जिस मौनमें दक्षित द्वारा भा ग्रिम्पाय प्रकाग नहीं करते, उसे काष्ट्र मोन कहते हैं।

काष्ठरजनी (सं स्ती०) दास्हरिद्रों। काष्ठरन्तु (सं० स्ती०) नवही वांधनेकी रसी काष्ठतेखन (सं॰ पु॰) काष्ठ लिखति, काष्ठ-लिख ग्व ल्। घुणकीट, घुन। काष्ठनीही (सं०पु०) काष्ठेन युक्त लीहे विदात यह. यहा काष्ठच लोहच ते स्तोऽत, काष्ठ-कोइ-इनि। वातिहै, लोहयुक्त सुद्गर। काष्ठवित्तका, (सं • स्ती •) काष्ठवत शुक्ता वित्तिकी, सध्य-पटली । १ ज जा, कुटनी। २ कट्नवली, एक नता काष्ठगट ( सं पु॰) काइसी र देशस्य स्थानिविधिष काइसीर ही एक जगही काट बान् ( सं कि ) जाह ग्रस्याप्ति, काछ मतु प् मस्य व: ) काष्ठविशिष्ट, लक्ही रखनेवाना । काष्ट्रगस्तुक ( ६० पु॰ ) वास्तुक्रियाक्तिमेदः किसाना वघ्वा। काष्ठविवर ( सं॰ क्ली॰) काष्ठस्य विवरम्, मध्यपदली॰। तस्कोटर, पेड़की खोइ। काष्ट्रणरिवा (सं॰ स्ती॰) काष्ट्रसिव ग्रंप्का शारिवा, **चपसि॰। अनन्ता, अनन्तामृन**ा काष्ठगानि (सं० पुर्व) रक्तगानि, नानधान ( काष्ठमारिवा ( मं क्लोक) खेतिगारिवा, सफीद सतावर। काष्ठस्तम ( सं॰ पु॰) काष्ठेन निर्मितः स्तमाः। काष्ट्रका स्तम्म, नंकड़ीका खमा। काष्टा (स ॰ स्त्री॰) कांग्रत प्रकासते, कांग्र-क्यन व्रदेति चलम्-टाप्। १ दिन्, जानिन, तर्फं। र स्थिति, हानत व सीमा, हर छि उलाप, वंडाई। "पुरुषोत्र पर किञ्चित् सा काहा सा परा गति:।" (कड स्रुति ) ्रि हेर्म् समयविशेष, नीर्द वता हिस्युत्स हिता हिस िविष्णुपुराचिके मतसे १५ चत्तुनिमेषमें १ काष्ठा होती है। किन्तु संतुने १८ निमेषकी ही १ काष्टा सानी है। "निसंघी देश चाटी च काष्ठा वि शतु हा: कला।" ( सन् रू । (४) ६ कश्यपकी कोई पत्नी। (मागवत (। (।-२४)) ७ दार-ं इस्ट्रिश

काष्टागार ( सं ० लो ० ) काष्टिनिमेतं आगारम्, मध्य-

काष्टागुर (मं • लो •) पीनवर्ष अगुरु, पीना-अगर । वह

179

- पदनी । काष्ठग्रह, लकडीका मकान ।

Vol.

्कट्र, उंच्या, लियमें कच और जिंफन्न होता है (राजनिवंद्) काष्टामनको (सं क्ली ) काष्ट्रधाती, क्लोटा आवता। काडाम्ब्वाहिनी (सं क्ली) श्रम्बूनां जलानां वाहिनी, काष्ठनिर्मिता प्रस्व वाहिनी, मध्यपदनी०। जलसेचन॰ के लिये काछनिसित पात्रविशेष, द्राणी। काष्ठालु, काष्ठानुक देखी। काष्ठालुक (मं० ली०) काष्ठमिव केठिन प्रालुकम् मध्यपदेनी । काष्ठवत् कठिनं कन्दविशेषं, लेकडी ं जैसी कड़ी एक आलू। वह सधुररस, घोनन सुके यज एवं स्तन्यवर्धक भीर रक्तिनामक होता है। (सस्त) काष्ठाभन (मं ॰ पुरें) घुण, घुन। काष्टासन ( सं ॰ ली॰ ) काडनिर्मित प्रासनम्, संब्य-पदनो । काष्ठ मा श्रामन, नजड़ीको चौको वगरेंड । काष्टिक ( सं॰ वि॰ ) काष्ट्र नस्यास्ति, कोष्ट-ठन्। १ वह काष्ठयुक्त, बहुन न्कड़ी रखनेवाचा । (पु॰) र काछ-वाह्रम, सम्रहिहारा । जन्मिक विकास काष्ट्रिका (संकुत्सी॰) काष्ट-प्रत्यार्थ डोश, काष्ट्रो स्वार्थ बन्-टाप् इत्वयः। १ सुद्र काष्ठखण्ड, लक्डोका कोटा ट्कड़ा। २ काष्ठ बद्तीइच, क्यंड नेलेना पेड़ !--काष्ट्रसा ( मृ ॰ स्ती० ) कदती वच केलेका पेड़ा ः काष्ठिता (सं क्लो॰) १ वदनोहच, केलेका पेड । ्र राजाक, बड़ा मदार । بيوسر يستري مرياسي ्काष्ठी ( सं ॰ वि॰:) काष्ठं अस्योस्ति, काष्ठ-इति ा वह काष्ट्रयुक्ता, लक्षड्रीव खाना १०१० । १००० ए १००० १० काछील ( मं ० पु॰ ) काछिना इल्पते चिप्यते, काछि-इल् कमेणि घञ्। राजाकेष्टच, वड़ा मदार्। २- कुलिय--मत्य, एक महती प्राप्त ( कि. (h. ) हिंगू अस्ता काष्टीला (सं क्षी के) कुलिता ईष्ट्रा वा प्रष्टीलेव, कोः कादेशः। १ राजाके, वुड़ा मदार । २ कदबीहक्, वैलेका पेड़। derima Inchas 🗀 काष्ठीलिका, काष्टीना देखी। काष्ठेचु ( सं॰ पु॰ ) काष्ठवत् कठिनकाण्ड इच्छः, उप॰ ्रिष्ट । खेतेन्तु ॰ मुफ़ेट जख । वह कान्तारके समान गुण्युक श्री वानकोषन होता है। का डोड्म्बरिका (सं स्ती ) काष्ठप्रधाना उद्स्वरिका, ्रमध्यपदकी० । काकोदुम्बरिका, कठगूतर।

कास (सं॰ पु॰) कासते शब्दायते भनेन, कास-घञ्। रखयापादा देखा। काम देखा। काम देखा। २ शोभाष्ट्रनष्ट्रमा २ कास हिए। एक घास । ४ काम। (ति॰) ५ हिंसक, खंखार।

कासकन्द (सं॰ पु॰) कासहेतु: कन्दः, मध्यपदली० । कासालुक, कसेक्तः।

कासकर (सं० व्रि०) कासं करोति, कास-क्र- प्रच्। कासरोगोत्पादक, खांसी पैदा करनेवाचा।

कासम्न (सं वि वि ) कास-इन्टक् । १ कासगेगनामक, खांसी मिटानेवाला। (पु॰) २ विभीनक वृच्च,
बहिराका पेड़। ३ कासमदं, कसींदी। १ कास्टकारी,
कटैया। ५ मोदकविमेष, एक लड्डू। वह हरीतकी,
पिप्पकी, शुरुठी, मरिच श्रीर गुड़के योगसे बनता श्रीर
कासरोगकी नाम करता है।

क्रासम्भूम (स॰ पु॰) पच्चविध धूमपानान्यतम धूम, पीनेसे खांसीको मिटानेवाला एक धुवां। वह छहती, क्राय्यकारी, विकटु, कासमदे, हिङ्गु, दङ्गुदीत्वक् श्रीर मनःश्रिला जलानेसे निकलता है। उत्त सकत द्रश्रीका कल्क बना लेना चाहिये। (सश्रव)

कासम्नी (सं० स्त्री०) कासम्न ङीप्। १ कर्ण्डकारी, कटैया २ भागी।

कास्र जित् ( सं ॰ स्त्री॰) कासं जयित, कास जि कि प् तुगागमस । १ भागीं. ब्राह्मणयष्टिका । ( नि ॰ ) २ कासरोगनामक, खांसी मिटानेवाला ।

कासनाधिका (सं क्ली०) १ श्रहणितहत्। २ कर्कट-श्रुह्ना, ककड़ासींगी।

कासनाभिनी (सं॰ स्ती॰) कासं नामयित, कास-नम्-णिच्-णिनि-सीप्। कर्कटमङ्गी, ककड़ासींगी।

कासनी (फा॰ स्ती॰) हच विशेष, एक पौदा। (Cichorium Intybus) वह भारतके उत्तरांश, चीन,
पारस्य श्वार इजिएमें उपजती है। कामनी श्वाक केवल भारतवर्षके लोग हो नहीं, वरन् बहुत दिन युरोपोध भी खाते हैं। श्वीभिद, ध्विन प्रस्ति प्राचीन पास्रात्य पण्डितों के ग्रन्थमें उसका विवरण

सुसल्सान इकीमोंके मतानुषार वह द्रावक,

श्रीतल श्रीर पित्तनाशक है। उसका सूल उपा, बलकर श्रीर ज्वरहर होता है।

पिसमकी कासनीका ही ग्रादर विशेष है। वह पद्माव तथा काश्मीरचे उत्तर साइवेरिया, समस्त गुरोप श्रीर भफरीकामें भी बहुत उत्पन्न होती है। युरोवीय उसका शाक बड़े घादरसे खाते श्रीर सूनको बुकनी वना कच्चाकी साथ पी जाते हैं। भारतवर्षेमें उसका वैसा प्रचार नहीं । युरोपकी भांति भारतमें उसकी क्तिषिमें यत्न भी काम कारते हैं। पन्तावकी काङ्गडा उपत्यकामें उसके वीजका सामान्य यत देख पड़ता है। उत्त सामान्य व्रचिस जिस विशेष लाभकी सन्धावना है, उसे बहुतसे लोग नहीं समभति। प्रकेले द्रङ्गलेग्डमें ही प्रति वर्ष लाखों रुपयेशी कासनी विकती है। वह वलकारक, सिग्धकर श्रीर गीतल होती है। कामनी-कावीज रजोनि:सारक है। बीजका चूर्ण पैत्तिक-वमननिवारक श्रीर सर्वे ज्वरहर होता है। कासनी-का सृज खानेमें कट जगता है। श्रीषधादिमें वही व्यवसार किया जाता है। युरोपर्म कदवाके बदते, कुछ लोग कासनीके सृलका चूर्ण सिद्ध कर सेवन करते हैं। मृतमें प्राय: चौथाई भाग पर्करा डाल जलमें सड़ा यथानियम निचीड़ लेनेसे उत्ल ष्ट तीत्र सुरा बन जाती है। कासनी प्रल्प परित्रम करनेसे बहुत उत्पन हो सकती है। उसमें लाभकी भी अधिक समावना है।

वह हाथ डेंट हाथ जंबो होतो है। कामनी देखनेमें बहुत हरीमरी मालूम पड़तो है। पित्तयां छोटी
छोटी रहती श्रार पालकी से मिलतो जुनतो हैं। डण्डलमें तीन तोन चार चार श्रङ्गु लोके श्रंतर पर ग्रंथित
होती है। उसीमें नीलवर्ण पुष्पके गुक्क निकलते हैं। फूल
गिर लानेसे वीज भाते हैं। कामनीका मृत डण्डल
भीर वीज समस्त श्रंग श्रीषधमें व्यवहृत होता है।
हिन्दुस्थानमें कामनी ठण्डाईमें डालकर पी जातो है।
२ कामनीका बीज। २ वर्णकविभीष, एक रंग। वह
नीला श्रीर कामनीके पूल जेसा होता है। 8 नोलवर्णकापीत, नीला कबूतर।

कासन्दी (सं॰ स्ती॰) कासं दाति नामयति कास-दी-क-क्लीष्। प्रामका एक प्रचार। कासन्दीविटिका (सं॰ स्ती॰) १ कासम्न श्रीवध, खांसी मिटानेवाली दवा । २ एक श्रचार, कसींदी। राजवल्लभ के मतानुसार वह कचिकारक, श्रीनवर्धक, वायु एवं मन श्रनुकोमक श्रीर वातश्लेषाज रोगनाशक होती है। कासपीड़ित (सं॰ ति॰) कासेन कासरोगेण पीड़ितः, ३-तत्। कासरोगी, खांसीका धीमार, जिसकी खांसी श्रीती हो।

कासमञ्जन (सं० पु॰) पटोल, परवल ।
कासमद (सं० पु॰) कासं स्ट्नाति, कास-स्ट्-पण्।
कर्मेखण्। पा १ । २ । १ । स्वनामस्थात पत्रशाकविशेष,
कर्सींदा ।

कासमर्दका प्रव्यनरसमें प्रयोग करते हैं, वह श्रानि-दीपन श्रीर खादु होता है। (राजवल्लम) कासमर्द तिक, उच्चा, मधुर, कप्तवातम्न, श्रजीयंम्न, कासपित्तम्न श्रीर कारत्योधन है। (राजनिवण्ट्) कासमर्दका पर्ण-पाकमें कटु, द्वष्य, उच्चा, लघु श्रीर खास, कास तथा श्रक्तिम है। पुष्प खास कासम्न तथा वातविनाशन होता है। (वैद्यकनिवण्ट्)

२ विश्वारविश्रीष, कसौंदी । ३ पटील, परवस । ४ कासम्ब श्रीषध, खांसीकी मिटानेवाली दवा। काससदेक, कास्मर्द देखी

कासमदेकपत्र (सं क्ली०) कासमदेकदन, कसींदेका

कासमदेदल, कासमदंकपत्र देखी।

कासमदेन (सं० ५०) कासं सृद्नाति, कास सृद् कर्ति त्यु । पटोस, परवल ।

आसमि का ( सं • स्ती • ) कासमदे, कसौदा।

कामर (सं० पु॰) के जले श्रामरित, क-श्रा-स्ट-श्रच्।
सिंह्य, मेसा; उसे श्रिक समय तक जलमें रहना
श्रद्धा लगता है। (हिं० स्त्री०) र काली मेह। इसके
पेटके रोंग्रें वाल होते हैं।

कासरीग (सं० पु०) रोगविधीष, खांसीकी बीमारी ।

कास देखी। कासलक्तीविलास—वैद्यकोक्त श्रीषधविशोष, खांसोकी कोई दशा वङ्ग, लीह, श्रम्ब, ताम्ब, कांस्य, पारट. गन्धक, हरिताल मनःशिला श्रीर खपेर प्रत्येक एक एक पनके हिसाबसे एकत सिन्ताना चाहिये। फिर केशराजके रस तथा कुन्तस्य क्लायके क्षायमें तीन दिन भावना दे उसमें इनायचो, जायफन्त, तेजपात, नोंग, भजवाइन, जोरा, तिकट्, तिफन्ना, तगरपादुका, गुड़-त्वक् भीर वंभन्नीचन प्रत्येक दो दो तोना डान्तते हैं। श्रंत को किशराजके रस श्रीर कुन्तस्य क्लायके क्वायमें नपेट चणक प्रमाण विटका बना लो जातो हैं। भनुपान शीतन जन है। मत्मा, मांस, दुम्ब श्रीर सिम्ब श्राहार पस्य होता है। शाकास्त्रको कोड़ देना चाहिये। उक्त श्रीष्य सेवन करनेसे कास, यन्ना, खास, ज्वर, पार्ड्रोग, श्रोध, श्रूम, श्रभ प्रस्ति रोग शान्त होते हैं। फिर कास-चन्नीविनास बन्नवर्धक श्रीर त्वर्णा तथा श्रक्ति-नाशक भी है। (भेमन्यरवावनी)

कासलनाडू — तैनङ्ग ब्राह्मण जातिका ६ ठां भेदं। ऐले-खरोपान्यायने यह भेद डाले थे।

कालम हारभेरव (सं० पु०) वैद्य को त का सरोगका श्रीषधिविशेष, खांसी की एक दवा। पारद, गन्धक, तान्त्र, शङ्गभसा, सो हांगिकी फूलो, लीह, मिरच, कुछ, ताली शपत, जातो फल, लवङ प्रत्ये कका चूर्ण दो दो तोले एकत मिला भेकपणीं, केशराज, निग्णहो, का कमाचिका, द्रोणपुष्पी, शालची, श्रीष्मसुन्दर, भागीं, हरीतकी तथा वासाके रससे घोंटना चाहिये। पञ्ज- गुञ्जाके समान बटिका सेवन करनेसे का सरोग दूर होता है। (एकरवाहर)

कासहरवर्भ (सं॰ पु०) कामरीगनामक दम द्रव्य समूह, खांसीकी वीमारी दूर करनेवाली दम चीजोंका जखीरा। इसमें द्राचा, भ्रमया, भ्रामलक, विप्पली, दुरासभा, शृङ्गी, कर्एकारी, ह्यीर, पुनर्नवा भीर तमानका डालते हैं। (चरक)

कासहाकाय (सं० पु०) १ कार्टकारीकत पिपानीचूर्णयुक्त नासहर काथ, खांसीका कोई काढ़ा। वह कार्टकारीसे बनता श्रीर उसमें पिपानीपूर्ण पड़ता है। २
धूमपान विशेष। उसमें धूमकी नाड़ी १६ श्रङ्गुली
रहती है। धूम द्रव्यको चादूर कोषणमें जलाना चाहिये।
कारान्तकरस (सं० पु०) कामाधिकारका रसविशेष,
खांसीकी एक दवा। पारद, गन्धक, शुद्धविष, शाल-

पणी भीर धान्यक प्रत्येकका चूर्ण समभाग तथा सर्व-चूर्ण सम मरीचचूर डाल चार गुड्डाके तुल्य मधुके साथ सेवन करनेसे कासरोग प्रारोग्य होता है।

(रसेन्द्रसारस'ग्रह)

कासार (मं ॰ पु॰) कास-आरन्, तस्य जनस्य आसारी
यत । त्वागत्यय । ७० १। १२६। १ हस्त् सरोवर, वडा
तालाव। २ दण्डक्रजातीय छन्दोविशेष । उक्त छन्द्रमें
२० रगण रहते हैं। ३ स्वनामस्यात एकानिवशेष,
एक मिटाई । माषकस्यागी ( छडद ), मुझाटक
(सिंघाड़ा), वसर, मालूक प्रसृति द्रव्य पेषण कर
चतुषकीण खण्ड बनाना पडते हैं। उसके पीछे छक्त
खण्डोंकी तम एतमें भून चीनीको चामनीमें डानते हैं।
कासार—क्चिकारक शीर श्रीधक कल तथा पिच्छिन
न होनेवाला है। वह वमनेच्छा, कफ श्रीर पित्तका
नाम करता है। (भावप्रकाय)

कासार ( मं॰ पु॰ ) कासस्य श्ररिः नाशकः, ह्-तत्। कासमर्द, कसीदा।

कांगांच (सं पु॰) कांसजनक प्राचुं, सध्यपदेनो॰। कोङ्गणदेशप्रसिद्ध पालुविशेष, । उसका संस्कृत पर्याय—कासकन्द, कन्दांचुं, पालुक, प्राचुं, विश्वान पत्र भीर पत्राणु है। राजनिवेग्द्रके सत्तरे वह सधुर-रस, उर्णवीय, शिरासंशोधक, श्रानकारक श्रीर कण्डु वार्य, सेपारोग तथा श्रहिनाशक होता है।

कासिका (सं॰ स्ती॰) १ कफ, खांसी । २वनमुद्ग, कंद्र बी

कासिय ( प्र॰ पु॰ ) पत्रवाहक, हरकारा । कासिय — राजपूर्तीकी एक जाति । कासिय लोग युक्त-प्रदेशमें रहते हैं । प्रपने गोत्रधे वह कश्रापवंशीय कविय हैं। परन्तु बहुतसे लोग छन्हें चित्रिय नहीं सानते।

कासिम चसराकी यासनकर्ती इजाजकी स्त्रातुष्युत । खुष्टीय श्रष्टम शताब्दकी भारतज्ञज्ञाने रूपकी कथा तुरुष्कराज खुळीकाके अन्तः पुरमें निकली थी । खुलीका-की जोभ लग गथा। शस्त्रधारी परव उनकी मनुसुष्टि के लिये श्रुपेवणतमें चल दिये । सिन्धुपदेशके देवन नामक बन्दरमें भारतवासियोंने शरबी पोतको द्राक्र-

मण किया था। उत घटनाका समाचार खनीणाकी मिला। श्रारवींकी मानरचाके लिये विगतिवर्षीय मुहन कार कासिस २०० अखारो ही श्रीर १००० पदातिकी साथ भेजी गर्ये। युवकनी विपुत्त साहसूपे देवलवन्दर श्राक्तमण किया। उस समय समस्त मिन्धु रदेश मृत-तान सह हिन्दू राजा डाहिरकी पर्धात या। महाराज डाहिर राज्यकी रचाने लिये कासिमये वर्हन निहे। वह स्वयं हाथी पर चढ़ रणमें गये थे। घटनास मरी मुमलमानीं के के बिम्मोनक द्वारा उनका इस्ती थाइत हुवा थीर प्रवत वेगमें घण्वारी की साथ नदी के खरस्रोतमें गिर पड़ा। इन्द्रशंका सैन्य राजाकी वह अवस्था देख भागा था । वोर कासिम उस समय सुविधा टेख अपने मुष्टिभेय मै न्यमे डाहिरकी मागर सहय विपुत्त वाहिरी हो विद्वित करने नरी। यत यत ब्राह्मण श्रीर राजपुत सुगनमानीके हाथ निहत हुवै। दुर्भाग्य क्रमसे हिन्द्रराजने वाहनसङ कालका यातिव्य स्वीकार किया था।

कासिम देवलचित्र परित्याग कर त्राष्ट्रणावादके श्रमिसुख श्रमस इवे। राजभत्त त्राह्मण श्रोर राजपूत डाहिरकी श्राकस्मिक विषद् देख घवरा गये थे। सुतरां सामर्थ रहते भो किसोने राजधानीको रज्ञा-के लिये विशेष यत न किया।

सुद्दमाद कासिमने ब्राह्मणावाद नगरमें जाकर देखा कि एक श्रीर गगनसाथीं प्रव्वकित विता सिक्जित रही श्रीर दूसरी श्रीर महाराज हाहिरकी वीर महिषी ससैन्य विषयके गितरोधार्य उपस्पित श्री! हिन्दू वीरवाला भनेक चेष्टा करने पर भी राज्य बचा न सकीं। इन्होंने देखा कि भीर ब्राह्मणोंकी देखा है की इनका राजपूत सैन्य भी एष्ठ प्रदर्भन करता था। इस समय पितके मानकी रचाको सतीने सपत्नी श्रीर पुरमहिलावगेके साथ इसे ज्वलत् वितायर प्रारोहण किया। कासिम श्रनेक उपायोंके पौछे दो राजकन्यावोंक को बन्दी बना खहेश लोट गये। तुरुक्तराज खनीफाने हामसकासकी सभाम उन्न दोनों राजकन्यावोंको बुलाया था। इसे हा कन्या सभाम जाकर राने लगी। खनीफाने रानेका कारण पूछा था। राजवालाने उत्तर दिया—

"में प्रापंत प्रयोग्य हूं। कासिमने मेरा धर्म बिगाइ हाना है।" यह बात सुनते ही खलीफाने प्रादेश निकाला था,—"शोध ही उस दुष्ट"त कासिमकी खाल खींच कर यहां ले प्रावो।" प्रादेश पालित हुवा कामिमका देह राजसभामें खाया गया था। राजकानिमका हेह राजसभामें खाया गया था। राजकानिमका हे संकर कहा—"मेरी मनस्कामना सिंद हुयी मैंने जो दोष लगाया, प्रकृत प्रचमें कासिम उसका पाल न था। जिसके मेरा पित्रदंग नाश किया, उसीसे मैंने बदला चुना लिया।"

७१४ ई॰ को मुहस्रद कासिम मर गये।

कासिय—१ जाफानामा- श्रक वरी नामक ग्रन्थके रच यिता। इस पुस्तक में दोस्त सुष्टमाद जान् के प्रत पक वर खान् के विजयका वर्णन है। इसे कासिम ने १८ ४४ दे० की सम्प्रण किया था। पुस्तक पद्माक है। श्रग-रेजो के वाबुल- युक्का विषय भी इसमें सिविष्ट है। श्रागरेमें रहनेम कोग इन्हें कासिम श्रक वराबादी कहते हैं। २ ४ कीम भीर जुदरत- श्लाका उपनाम। उन्हांने एक तजकिरा (किवयों का जीवन हत्तान्त) किखा था।

कासिम अलीखान् ( मीर )-इङ्गालवाले नवाब मीर-जाफर चलीखान्क जामाता। साधारणतः इन्हें लीग मीरकासिम कहते थे। १७६० दे को प्रहरेजों न इन्हें खग्ररके पदपर प्रतिष्ठित किया। कारण इन्हें बङ्गालको प्रार्थिक प्रवस्था भली भांति विदित रही। किन्तु योड़े दिन पीक्चे ही इन्होंने सुङ्गेरमें जा निवास किया और शंगरे जो को बङ्गालसे निकालने का बीडा एठा लिया। भीरकासिमको अंगरेजों के राजनातिक प्रधिकार श्रीर व्यवसायिक प्रसारकी हृहि श्रच्छी लगती यी। १७६३ ई॰ की २री भगस्तको उदयनाची पर युद हुवा। उसमें इनकी सेना हारी थी। फिर यह बङ्गानने सि हासनसे उतारे गये। नवान जाफर असी-को पुनः अपना पद प्राप्त इवा। सीरकासिस यह हाल देख पागल बन गये थे। इन्हांनी सुङ्गेरसे भाग पटनेमें जा श्रास्य लिया श्रीर वहांके समस्त श्रंगरेजा को वध करनेका भारम दिया। उस समय छ। टे बड़े

Vol. IV. 180

सब मिनावर १५० अंगरेज रहे। ५वीं अक्तीवरकी सोस्वर नामक किसी जर्मनकी प्राज्ञासे सबके सब मारे गये । अत्वोवर मासमें ही अंगरेजोंने सुङ्गेर श्रंधिकार किया था। फिर ६ठीं नवस्वरको पटने पर म्राक्रमण पड़ा। सीरकासिम भ्रवनी फील भीर दीसत से नखक्जंको भागे थे। १७६४ ई० की २३वीँ श्रक्तोवरको वक्सरमें जो युद्ध हुवा, उसमें सुजा-उद्-दौना बी फीजको सेजर कारनाकने पूर्वे रूपसे हरा दिशा। दूसरे हो दिन सुगत-बादगाह शाह श्रातम श्रंगरेजों-से या सिले। फिर अंगरेजी फीज भवधकी आक्रमण करनेक निये चरी थो । मीरकासिमको लूट लेते भी इखनसके नवावने अंगरेजों के हाय सौंपना न चाहा। को (कासिम फिर कहेल खण्ड ना भगे और वडां श्रानन्द्वे रहने लगे। इनके पाम कुक बहुमूल्य रत श्रीर मिल बच गरे थे। किन्तु भपने कपट-पबन्धके कारण इन्हें वहां से भी भाग गोहादके रानाके पास जाकर रहना पड़ा। क्रक वर्ष पौक्चे फिर यह योधपुर गये श्रीर वहांसे दिल्लो पहुंच १७०४ ई० जो शाह श्रालमने नौकर बने। १७७७ ई० को इनका मृत्य ह्वा। इनो के साथ बङ्गालको स्वेदारी मिटी थी।

कासिम श्रनीखान् नवाव—रामपुरवाले नवाबके चाचाः १८६८ ई० की यह वरेलीसे रहते थे। १८६८ ई० की २२ वी दिसम्बरको ही इनकी दुहिताका वध

वासिम कादिरी शेख—एक मुसलमान साधु। इन्हें लोग शाह कासिम सलेमानी भी कहते थे। कम चुनार में बनी है। इनके पुत्र शेख कबीर १६४८ ई॰ को कमीजमें मरे शीर गड़े थे। साधारणतः लोग उन्हें बालापीर कहते रहे। शाह कासिम सुलेमानीके मक बरेका व्यय कररिहत सूमि भीर माग्र रोजीना पैत-शनसे चलता है।

कासिम कादी सीकाना—एक सैयद। इनका यथोचित नःम नजम-उद-दोन् और उपाधि श्रवुन कासिम रहा। यह श्रवदुन रहमान्जामीके शिष्य थे। इन्होंने हिरात-से बादशाह हुमायूंके भ्याता भिर्जा कामरान्के साथ मके को यात्रा को। फिर १५५० ई॰ को उनके मर्न पर यह बादशाह अकबरके समय भारत पाये थे। इन्होंने बहुत समय तक अलीकुली खान्के स्नाता बहादुर खान्के साथ काशीमें निवास किया शीर उनके मरने पर वहांसे लीट आगरेमें डिरा डाल दिया। १५८० ई॰ को १७ वों प्रोलको आगरेमें ही इनका मृत्य हुवा।

कासिम खान्-१ बङ्गालके कोई नवाव। इसलामखान् के मरने पर जहांगीरने कासिमखान्को बङ्गालका स्वेदार बनाकर भेजा था। उस समय निम्नबङ्गमें मग लोगोंका उत्पात रहा। वह दौरात्मा निवारण कर न सके। उसीसे पदच्चुत होने पर १६१८ ई० को दिल्ली-को मेज गये।

२ मीरजाफरके भाई। घीराज-छट्-दौनाके समय कासिमखान् राजमहलके एक सेनाध्यच रहे। घीराज् छट्-दौनाने श्रंगरेजोंके भयसे जब राजधानी छोड़ दाना-याह नामक सुसनमान फकीरका श्रायय निया, तब कासिमखान्ने खबर पाते ही गुप्तभावसे जाकर नवाबको बांध निया श्रीर मीरजाफरके पास भेज दिया। श्रीराज-ठट्-दौना भीर मीरजाफर देखी।

कासिम खान् जबीनी-बङ्गालके कोई मुसलमान नवाव नवाव फिदाखान्के मरने पर दिलीखर प्राष्टजहान्ने १६२७ई० कासिमकी बङ्गालकी स्वेदारी दी थी। वह धममीक, साहसी, बीर और सकवि रहे। उनके समय पोर्तगीज बङ्गालमें प्राधान्य लाम करते थे। कासिमने याहजहान्की अनुमति ले १६३२ई० की हुगलीमें उन्हें त्राक्रमण किया। ३ मास्र अवरोधके पीक्ट पोर्तगीजोंने हुगली छोड़ा थी। प्रायः सहस्राधिक पोर्तगीज मारे भीर चार हलार पकड़े गयेथे। उस समय अनेक पोर्तगीज-रमणी प्राष्टजहान्के अन्तःपुर-शोभार्थ दिल्लोको प्रेरित हुयों। पोर्तगीक देखो। हुगली जयकं श्रव्यकाल पीक्ट हाना नगरमें कासिस मर गये।

आपनाम पाछ छाना गगरेन जाग्यम मर गया आसिम खान् जवीनी नवाव—वादयाह जहांगीर श्रीर श्राह-जहांको सभाके एक सभासद । इनके पिछ-कारमें ५००० सवार रहे। यह सळवारके श्रिष्टवाही श्री मनीजा वेगमसे इनका विवाह हवा। वह नूरज हांकी भगिनी रहीं। इसीसे कभी कभी सभासद इन्हें हंसीमें वासीम खान् मनीजा कहते थे। यह एक दीवान्के ग्रन्थकार रहे। उपनाम कासिम या। १६२८ ई० की इन्हें भाइजहां के समय फिदाई खान्के खान पर वङ्गानको स्वेदारी मिन्ती। इन्होंने कीई १०००० पीतंगीजों को मार भीर वाकीको भगा हुगनो श्रविकार किया। इस घटनाके ३ दीन पीछे १६३१ ई० को इनका मत्य हुवा। इन्होंने श्रागरेमें २० बीचे मृमि पर एक बहत् भवन बनाया श्रीर १० बीचे मृमि पर एक खहत् भवन बनाया श्रीर १० बीचे मृमि पर एक खदान नगाया था। किन्तु श्रव उनका कोई चिद्व देख नहीं पड़ता।

कासीम खान् श्रेख—इसलाम खान्क भ्राता। इनका निवासखान फतिप्र-सीकरी श्रीर उपाधि सुइतिश्रम खान् रहा। वादशाह जहांगीरके समय दन्हें 80000 सवारोंपर पिधकार सिना था। १६१३ ई० को भाईके मरने पर जहांगीरने इन्हें बङ्गालका स्वेदार वनाया। दन्हों ने श्रासाम श्राक्रमण किया था। किन्तु श्रामियों ने रातको धावा कर इनको वहुतसो फीज मार खाली थो। इसीसे यह दिन्नो वापस बुनाये गये। फिर इनका सत्य हुवा।

कासिस वरीद शाह १—दिचणमें वरीदगाहीवंश-के प्रतिष्ठाता। यह एक तुर्की या जानीय गुनाम रहें। धीरे धीरे ये दिचणके २य सुइमादगाइ नवाबके वजीर इवे और अपने प्रभावसे राज्यके प्रभु बन गरी। फिर १४८२ ई॰ की इन्होंने पादिन याह, निजाम शाह भौर इमाद शाहके परामर्शानुसार ऋपने-की स्तरत्व बनाया तथा अपने नामका सिका चलाया। नवाबको केवल चन्नमदाबाद बीदरका नगर पौर दुगै मिला था। १२ वर्ष राज्य करनेके पोक्टे इनका १५०४ ई० को सत्यु हुवा। फिर इनके पुत्र ग्रमोर वरीदने राज्य-का उत्तराधिकार पाया या। इन्होंने प्रपना वैभव खूव बढ़ाया और महसाद गाहको अपने पितासे भौ पिंधक नीचा देखाया। इस वंशक जिन सात पुरुषांने घष्टमदावाद बीदरका राज्य चकाया, उनका नाम नीचे लिखे अनुसार है —

कासिस बरोद १म ... १४८२ ई०
प्रमीर वरोद ... १५०४ "
प्रमीर वरोद (प्रथम नवाव)... १५४२ "
प्रवाहीस वरोद प्राप्त रय ... १५६२ "
पाली बरोद प्राप्त रय ... १५६८ "
प्रसीर वरोद प्राप्त रय ... १५०२ "

कासिम बरीद गाह रय—प्रहमदाबाद बीटरके एक नवाव। १५६० ई० को इन्हें ग्रुपने स्वाता ईत्राहीम वरीदग्राहका उत्तराधिकार मिना था। किन्तु १५७२ ई०को ३ वर्ष राज्य करनेके पोक्ट इनका सत्य हुवा। फिर इनके पुत्र रय मीर्जा प्रली वरीदने राज्य पाया था। उन्होंने २७ वर्ष राज्य चलाया। १६०८ ई०को रय प्रमीर वरीदने इन्हें मार राज्य प्रधिकार किया। यह ग्रुपने वंशके श्रन्तिम नवाव थे।

कासिमवाजार—वंगालके मुर्शिदावाद जिलेका एक
पुराना शहर। वह श्रचा २४° ८ ४० ँ ७° श्रीर देशा॰
८८° १७ पू॰ गंगाके तट पर श्रवस्थित है। ई०१८ श
शताब्दको वहां पोर्तगीजी, फराकीसियों श्रीर श्रंगरेजी
को कोठी थी। रेशमका बढ़ा व्यापार होता था। श्राजकल वह बात नहीं। कासिसवाजारमें कई बढ़े बढ़े
जमीन्दार रहते हैं।

कासियारि—बङ्गालका एक प्राचीन ग्राम। वह मेदनी
पुरसे प्रायः २०० मील टूर द्विण-पश्चिम पवस्थित
है। वहां पनेक प्राचीन कीर्तियों के भग्नावग्रेष पड़े
हैं। उनमें कुरुम्बर दुर्गका विदः प्राचीर ग्राज भी बहुत
कम बिगड़ा है। वह रक्षवर्ण वालुका प्रस्तरम बना
है। कुरुम्बर दुर्ग प्रायः १० फीट जंचा है। प्राचीरके
बगलमें चार मेहरावीं बाला बरामदा है। प्रम्यन्तरकी पूर्वदिक् के प्रान्तभागमें शिवमन्दिर बना है। उन्न
मन्दिरके ग्रन्तवर्ती किसी कूपमें शिवलिङ प्रतिष्ठित है।
ठीक मन्दिरके सामने पश्चिम प्रान्तमें एक मस्तिद है।
वहां छड़ीया भाषामें खोदित शिलालिप लगी है।
उसके पाठसे समभ पड़ता है कि ग्रीरङ्ग जेवके राजलकाल सुहमाद ताहरने वह मस्तिद बनवायी थी,
११०२ हिजरीको उसका निर्माणकाल ग्रेष हुवा।

पूर्वदिक एक गभीर दीर्घिका (तलेया) है। उसे
योगेखर जुग्छ कहते हैं। वह जुग्छ जुमीर में
परिपूर्ण है। वहां सुगल पाड़ा नाम की एक पत्नी (गांव) है।
उसमें मुगलों दारा निर्भित अने क मस जिटें और इमारते खड़ी हैं। सुगलों के पासनकाल का सियारि याम
टसर वाणिल्यका केन्द्रस्थल और तह भील दारीका सदर
याना या। किसी मस जिदमें अपनी भाषासे खोदित
एक प्रस्तर लिपि है। उससे भी सालूम पड़ता है कि
वह और जुजिक समय बनी थी। खंसाव गेषके मध्य
किसी स्थान पर एक सुसल सान पकीर की प्रस्तरमृतिका भग्न जुग्छ पड़ा है। उसके गांव में फार सी भाषासे खोदित एक शिला लिपि है। उसमें भी भौर इन्जिका।
ही समय मिलता है।

कासियारिसे कुछ दिचिण सुगनमारी ग्राम है। सुस-लमानोंने सर्वप्रथम कुरुम्बरके हिन्दुवोंको हरा मन्दि-रादि ध्वंसकर उनके स्थानमें ससजिद बनायी थो। फिर मराठोंने सुगनमारीमें ही सुसनमानोंको परा-जय किया। सन्भवतः उक्त पराजयके पीछे ही सुगन-मारी नाम पड़ गया।

जुरुबरके सम्बन्धमें स्थानीय प्रवाद इस प्रकार है-उडीसाने देवराजवंशीय महाराज निपतिखरने यह मन्दिर बनवाया था। फिर उन्होंने इसमें गगनिश्वर नामक ग्रिवलिङ्ग स्थापन क्रिया। कहते हैं वह स्थान पहले जंगनसे चिरा था। सुवर्णरेखा बहरही थी। उस समय यहां बाघराज नामक कोई राजा रही। बाध-राज नामसे ही समावतः वावभूमि परगना कष्टाया है। इनके धनेक दुग्धवती गायें थीं। उनकी लेकार कोई रचक प्रतिदिन सुवर्णरेखांके पश्चिम तोर चराने जाता था। कुछ दिन पोछे एक गायका दुख प्रत्यह घटने लगा। राजाने सुनकर सोचा समावत: रचक जुधा-तुर डोनेपर वनमें दुडकर पी जाता होगा। उन्होंने किसीदिन रचकीको वुधा विस्तर तिरस्तार किया था। रचक त्या तिरस्तत हो दूसरे दिन दूध घटनेका पता सेनेके लिये उसी गायके पीछे पीछे फिरता रहा। गायने वनमें जाकर प्रथम पेट भर घास खायी, फिर

वह नदी पार ही पूर्वमुख एक बनमें चली गयी। रक्तकने पहुंच उसका अनुसरण किया या। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि गाय ग्रिविलङ्ग पर दुग्धवारा को इती घी। उसने उसी दिन घर जा राजासे उत घटना बता दी। बाघराजने फिर वह बात सहाराज कपिलेखरमें कही । कपिलेखरने उम ग्रिवलिङ्ग पर श्चरका सन्दिर बनवाया श्रीर गगर्ने खर निङ्गका नाम रण्हाया। उन्होंने योगे खरञ्जण्ड भी खनन कराया या। सुसलमानीं के समय अञ्चल समद नामक किसी प्रतिव सुमतमान फकीरनी बलपूर्वेक एक मन्दिर पश्चिकार शीर उसमें गोहत्या कर सन्दिरकी पविव्रता विगाड ष्टाची घो। फिर उन्होंने शिवन्तिङ्गको स्थानान्तरित कर चलरके सध्य तीन सम्रजिटे बनायों। कहते हैं कि गोरत्तरे मन्दिर क्लाङ्कित होने पर महादेवको लिङ्गभूति प्रन्ति हो एगरा नामक खानमें प्रका-शित इयो घो। फकीरके पहुंचनेसे पहले 'गांजिया मधाराज' नामक कोई महन्त महादेवके पूजक रहे। विणियावुडो' नाम्त्री उनके कोई भेरवी थी। लागोंक कथनानुसार सह।देवके अन्तहित होने पर सहन्त श्रीर उनको भैरवो दोनों ऐशीयत्तिके वस सूपम बैठ प्राका प्रविध पूर्व मुख उड़े चले जाते थे। किन्तु पिंचमध्य भैरवी किसी जलपूर्ण स्थान पर गिर पड़ी। ष्ठभीम गांजिया महाराजको भी उतरना पड़ा। उनके उत्रनेका स्थान "क्रलासनि" ग्राम कहाता है। उस ग्राममें श्राज भो महन्त श्रीर भैरवीकी मूर्ति खापित है। महन्तमूर्तिकी पूजा होती है। कालक्रमधे उत स्थान घने जंगलसे भरगयां है। वहां नोई सहज ही ब्रुस नहीं सकता। बंगाली सन् १२३१ की वनमाली पण्डा नामक किसी व्यक्तिने मेदिनीपुर कलकरकी पादेगंसे जंगत कटाया भीर कूपके मध्य दो खण्ड महादेवकी भग्न निङ्गमूर्तिको पाया था।

क्षुत्रस्वरमन्द्रिमें त्राज भी त्रनेक मूर्तियां त्रज्ञस भावत दण्डायमान है । इक्ष प्रस्तरमन्द्र देखनेमें प्रतिमनीरम है। वह २०० हाय लग्ना पौर १५० हाय हीड़ा है। मन्द्रिकी पश्चिम दीवा में उडिया भाषाकी एक ग्रिकालिप विद्यमान है। किन्तु उसके प्रायः समस्त श्रचर बिगड़ गये हैं। सुनरां इस समय तक उसका पाठोद्यार नहीं हुवा। प्रवाद है कि सुसन्मानोंने वह श्रिनानिपि विगाड़ डानी है। कामी (मं० ति०) कामी उस्यास्ति, कास-इनि। कास-रोगिविश्रष्ट, खांसीका बीमार। (हि०) कागी हैखी। कामी मृत्तिका (सं० स्त्री०) सौराष्ट्रमृत्तिका, एक यही। कासीस (सं० लो०) कासीं चुद्रकामं स्वित नाम-

कां को ए ( पं ॰ क्लो॰) का की जुद्र का मं स्यित नामः यित, का सी-को-क। १ उपधार्त विभीष, का मी छ। २ सा चिक सुराविभीष, एक भराब। ३ तुस्यक, तू तिया। का सो स सस्प्रदृश, कि श्वित् भन्त भीर जवणरेष होता है। ( ख्वण )

का मीस हय (मं क्लो॰) धातु का सीम श्रीर पुष्पका सीम । पुष्प कामान कि चित् पीत श्रीर तुपर रस होता है। (डब्ब )

कासुन्द (सं० पु॰) कासमर्द, कहींदा। कासुन्भो (सं० पु॰) कौसुन्भो गानि, एक धान। कासुर (सं० पु॰) सहिष, भैंसा।

कास् (मं॰ स्ती॰) कगित कु तिन गर्व्ह गच्छिति, कग्र-का, पृथीदरादिलात् ग्रस्य सत्त्वन्। वित्कति। वर्ष् । रां प्या एक विकलवाका, उलटी बात । २ गिति-ग्रस्त, वरको भाका । ३ दोप्ति, चमका । ४ भाषा, जवान् । ५ रोग, बीमारी । ६ वृद्धि, समभा।

कास्तरी ( सं ॰ स्ती ॰ ) इस्ता कास्, कास्-एरच्। कार्गोणोधां एरच्। पा ५। २। २०। सुद्र प्रति-पस्त, छोटी बरछो।

कास्रति (सं • स्त्रो०) कुलिता स्रतिः सरणम्, कीः काः देगः । कुलित गमन, खराव चान ।

कासेन्तु ( सं॰ पु॰ ) इस्त काशत्या, कोटा कांस । कासानी ( सं॰ स्त्री॰ ) श्रतिवला, एक बूटी । कास्कन्द, कासमंद देखी।

कास्टक ( शं॰ पु॰ Caustic ) जारक, तेजाव । इसके पड़नेसे चमें जन जाता या श्रावन छमर श्राता है । कास्त—महाराष्ट्रकी एक ब्राह्मण जाति । कास्त लोग खितोबारोका काम करते श्रीर श्रिकतर पूना तथा खानदेशमें रहते हैं । दूसरे ब्राह्मणीमें उनका पद सामान्य समभा जाता है। वह बहुत कम जिखते पढ़ते और वैणाव धर्म पर चलते हैं। कहते हैं उनको एत्पत्तिका कुछ ठिकाना नहीं। दूसरे पूनां के ब्राह्मण काम्तोंको शूद्र समभते हैं। पेशवा सरकारको पाजासे इन्हें आज तक दानपुष्ण नहीं मिलता।

कास्तीर (संक्ली०) ईषत्तीरं श्रस्थास्ति, की: कारेश:
निपातनात् सुट्च। काक्षीरात्रज्ञुन्दे नगरे। पा ६।१। १५६।
१ ईषत्तीरयुत्त नगरविशेष। २ तीत्त्य लीह, तीखा
लीहा।

कास्मयं (सं० पु०) कारमयं पृषोदरादिलात् शस्य सः।
गाभारी, गभारी।

कार्ह, कहंदीकी।

काइ (हिं० क्रि॰ वि॰) क्या, कीन चीज।

काइका (सं क्ली ) काइका प्रवीदरादित्वात् कस्य कः। काइका वादा, एक बाजा।

काइल (सं० ली०) कुलितं श्रस्पष्टं इलं वाक्यं ध्वनि-वां यत्र, बहुत्री०।१ श्रस्पष्ट वाक्य, समभन्ने न श्वानि-बाली बात। (पु०)२ कुक्कुट, सुरगा। ३ विडाल, विलाव। ४ शब्दमात्र, कोई श्वाबाल। ५ व्रहत् दका, बडा होल। उसका श्वाप संस्तृत नाम महानाद है। (त्रि०)६ शब्द्धा, स्वा। ७ विश्वाल, वड़ा। द बुरा। काइला (सं० स्त्री०) कुलितं हलति शब्दं करोति, कु इल-प्रच्टाप्, को कादेश:। १ वाद्ययन्त्रविशेष, एक बाजा। २ श्रमरोविशेष, कोई परी।

काइलापुष्प ( सं० पु० ) काइलाक्षतिरिव पुष्पमस्य। क्षेत्रधुस्तूर द्वच, सफीद धतूरेका पेड़।

काहिल (सं० पु०) कं सुखं पाहलति ददाति, क-मा-हल्इन्। महादेव।

''मुख्योऽमुख्य देह्य काहितः सर्वकानदः।" (भारत, इतु० १७ ४०) काहिती (सं॰ स्त्री॰) कं सुखं श्राहलति ददाति, क-श्रा-हल्-द्रन्-छोष्। १ युवती, जवान भीरत । (पु०) २ किसी ऋषिका नाम। ३ एकं छोटी जाति । यह उडीसाकी तरफ पाई जाती है।

काहावाह (सं० स्ती०) शांतोंसे होनेवाला गड़वड़ शब्द।

का**हार** (कहार) जातिविशेष, एक कीम । उच्चवर्ण Vol. IV. 18I

पिताके श्रीरस श्रीर निम्न जातीय माताके गर्भंचे कडारोंको उत्पत्ति है। उनकी प्रधान उपजीविका खेती करने, पालकी ढ़ोने, बहुड़ो ले जाने, महलो पकड़ने श्रीर नीकरी करनेसे चलती है। कहारका सामा-जिवा व्यवहारादि साधारण हिन्द्वों को भांति है। वह श्रपनेको जरासन्धका वंशोद्भव मानते हैं। उनमें एक भद्भत प्रवाद प्रचलित है। कहार कहते हैं कि गिरि-एक एडाइमें मगधराजका एक उपवन रहा । किन्तु त्रतिवृष्टिसे वह नष्ट हो गया। क्षक काल पौक्ते सगध-राजने फिर उपवन लगाना चाहा या। उन्होंने घोषणा की 'जो व्यक्ति एक रातिके मध्य हमारा उपवन गङ्गा जलसे पूर्ण कर सकेगा, उसे इस अपनी कन्या भीर श्राधा राज्य दान करेंगे।' कहारी'में उस समय चन्द्रा-वत नामक कोई प्रधान व्यक्ति रहा। वह राजकन्या श्रीर राज्यके लोभसे उक्त कार्य करने पर खोक्तत इवा। उसने श्रसुरबांध नामक एक वड़ा हैवांध बांधा था। फिर चन्द्रावतने वावनगङ्गाका जल ले जाकर अधने श्रधीनस्य कहारीं के साहाय्यसे उत्त जलहारा पर्वतका उपवन पूर्ण कर दिया। उधर सगधराजने देखा कि चन्द्रावत् श्रोघ्र हो उपवनको जलसे भर उनको कन्या श्रीर पर्ध राज्य ले लेनेवाला था। उस समय उन्होंने चन्द्रावत्को कन्या देना अनुचित समभा एक कौ यस **उद्घावन किया था। उनकी बाजामे प्रभात होने** के पूर्व हो काक बोलने लगा। कड़ारोंने देखा कि प्रभात इवा था, किन्तु उनका कार्यं चलता रहा। फिर सगध-राजने भयसे व्यस्त हो भागने लगे। जिसके हाथने बांस रहा, वह कहार हो गया। फिर रस्ती रखने-वाली मगहिया बाह्मण वने थे। किन्तु गल्पमें यह वात नहीं मिलती, कहारोंकी धानुक ग्रीर राजवार गाखा कहांसे निजनी है। अवशेषकों मगधराजने सन्तुष्ट हो चन्हें प्राय: साढ़े तीन सेर धान्य प्रसृति शस्य दिया था।

कहार जाति विभिन्न शाखामें विभन्न है—रवानी, धुड़िया, धीमर, यशवार, गड़हुक, तुड़ा, सगिहिया प्रश्नत । कहारोंके कथनानुसार प्रथम कोई श्रेणी-विभाग न रहा। पहले वह गया जिलेके रमणपुर नामक स्थानमें बसते थे। कहारोंकी जातिके प्रधान

व्यक्तिने दो विवाद किये । किन्तु पत्नी हयके मध्य नित्य विवाद होता या । उसीसे उन्होंने दोमें एक पत्नीको यशपुर भेज दिया। यगपुर जानेवाली पत्नीसे यशवार श्रीर दूसरीसे रवानी हुये हैं। खन्ताल परगते-के रवानियोंसे नाग श्रीर कश्यप नासमे दो चेगी देख पड़िनी हैं। कहार जध्दैतन सात पुरुषोंका सम्पर्क देख विवाह करते हैं। विवाहप्रधा साधारण हिन्द्वी-के समान है। कहारो'की स्तियां विशेष अपराध होने पञ्चायतकी अनुमितिक्रमसे पितिको छोड फिर विवाह कर सकतो हैं। उनकी पञ्चायत प्रधिक जमता रखती है। उसे कोई ग्रमान्य समक्त नहीं सजता। धर्म सस्वत्यमें कहार शैव, शाक्ष भीर गाणपत्य हैं। उनमें वैपाव वहत प्रत्य होते हैं। वह प्रन्यान्य देव-तावों की भी उपासना करते हैं। कहारों में नौकरी क्तरनेवाले अन्यान्य येणीकी अपेचा सामाजिक समानः में खें ह हैं।

युत्तप्रदेशकी कहार दिजातिके घर पानी भरते विवाहादि अवसरों में अन्यान्य कार्य भी ययायोग्र करते हैं। वृष्टि होने पर वह तानावों में वेल डाल टेते हैं। प्ररत्ऋतुमें सिंघाडा जगनेमें उसे कचा-पक्का वेच अपनी जीविका चलाते हैं। डोकी ही जानेका कार्य भी उन्होंके जिन्मे है।

काहारक (सं० पु०) कुल्सितं शिविकादिव इनक्षिनो च-वृत्तिमवलस्वा श्राहरित जीवनयात्रा निर्वाहयति, कु श्रा-ष्ट्र-खुल्, की: कादेश:। शिविकादि वाहक जाति-विशेष, कहार।

''तथा गारुडिका वीरा: चुरकर्मोपजीविका:। व्याधा: काहारका: पुष्टा: कृषां संवाहयन्ति ये॥'' ( जैमिनिश्रायो श्राय॰ १० प्र०)

काहि (हिं॰ मर्व) किस की, किसे।
काहिल (प्र॰ ति०) १ श्रलस, सुस्त । २ त्वन, बीमार।
३ दुवैल, कमलोर। ४ क्तग, दुवला।
काहिली (श्र० स्ती०) भालस्य, सुस्ती।
काही (रं० स्ती०) केन वायुना श्राहन्यते का श्रा-हन-हा हीप्। कुटल हक्त, कुटकीका पेह।
काही (हिं० वि०) १ नील हरित्, काला-हरा घासकी रंगवाला। (पु०) २ वर्णं कविशेष, कोई रंग। वह नीन-हरित्रहता और नील, इलदो तथा फिटनरी मिलानेसे बनता है।

काहु, काह देखी।

काह ( हिं॰ सवं०) तिमी।

काइ (फा॰ पु॰) सनाद, ख्रम । काइ को दक्षनामें काइ, सनाद, नामिनमें गन्नातु, तेनगुमें काउ ग्रीर मिंचनीमें सनद कहते हैं। (Lactuca Scariola) काइ पिंचम हिसानयमें मरीसे कुनावर तक सात हजारमें दग हजार फोट ऊंचे उत्पन्न होता है। वह पिंचम तिळानमें भी मिनता है। उसमें कुक कुक कांटे रहते हैं। फिर साईवेनियासे काइ ग्रह्मरेजो होयों श्रीर कनारोज तक चला गया है।

यह गोभीको भांतिका पौदा है। पत्र दीर्घ भीर कोमल होते हैं। गोतकालको भारतके ह्याने में छसे याकको भांति बोते हैं।

काहके वीजमें खच्छ, मधुर शीर स्मिटिकप्रभ तैन निकलता है। गत १८६४ ई॰ को पद्मावप्रदर्शिनोके समय लाहोरमें उसका नमूना दिखाया गया था।

काइ श्रीतल श्रीर क्लान्तिनागक है। भारतका काइ ईशानके काइमें श्रच्छा होता है। किन्तु भारतके श्रीवधालयों में उसका व्यवहार कम है। काइ युरो पीयों के काम श्राता है। खुष्टीय मंबत्से प्राय: ४०० वर्ष पूर्व वह ईरान्के बादशाहों के भीजनमें श्रवहृत होता था। भारतीय काइ नहीं छाते।

श्रतीवरसे फरवरी मासतक काह उत्पन्न होता है। गोभोको भांति उसमें भी एक डग्डन निकलता, जो जवरको रहता है। उसीमें फून श्रोर वोज श्राती हैं। काहको श्रफीम श्रच्छी नहीं होती।

काइजी (सं॰ पु॰) च्योतिषग्रन्य-रचिता महादेवकी (पता

का हन-भित्तम प्रदेशको एक कपक-जाति । दसको संख्या दग हजारके करीव है।

काइय (सं॰ पु॰) कह्यस्य प्रपत्यम्, कह्य-प्रण् शिवादिभ्योऽण्। पा ४।१।११२। कह्यकी पुत्र। काहे (हिं॰ क्रि.) क्यों, क्या वात है। काहोड़ (सं• पु॰) कहोड़स्य श्रपत्यम्, कहोड़-श्रया। कहोडवंशीय।

कि (हिं॰ क्रि॰ वि॰) १ कैये, किस प्रकार, क्याः (भ्रव्य॰) २ संयोजक भव्दः। ३ श्रयवा, या।

किं (संग्यायः) १ क्या, जिल्लास्यवीधक शब्द। २ श्रास्त्रये वा विस्मयवीधक शब्द। ३ निषेधवाचक शब्द। १ वितके । ५ निन्दा।

किंगरई ( हिं॰ स्त्रो॰ ) वृचविश्रेष, एक पौदा । वह लाजवंतीसी मिलती श्रीर कंटीली रहती है । किंगरईके सीने ७। ८ इच लंवे होते हैं । पत्तोंका टैप्यं चीयाई इच्च है । श्राष्ठं त्रावण साम उसमें फूल श्रानं हैं । पुष्प प्रथम रक्तवर्ण रहते, किन्तु पञ्चात् खेनवर्ण धारण करते हैं । पत्र श्रीर वीज श्रीषधमें व्यवहृत होता है । लक्कीने कोयलेसे बारुद बनती है । किंगरई भारतवर्ष में सर्वत्र मिलती है ।

किंगरिया-एक नीच जाति। इसका पेशा भीख मांगना है। युक्तप्रदेशके पूर्वीय भागमें इस जातिके नीग विशेष-तया पार्य जाते हैं।

किंगिरी (हिं॰ स्त्री॰) वाद्यविशेष, एक वाजा । यह छोटे चिकारे या सारंगी—जैसी होती है। नट श्रीर योगी किंगरी वजा कर भीख सांगा करते हैं।

किंगोरा (हिं॰ पु॰) जुपविशेष, एक भाड़ी। वह श्रिष्ठ हाय जंचा भीर कंटीना होता है। किंगोरा सूसि पर द्र तक नहीं फैनता, सीधा जपर उठता है। पत्र श्रिष्ठ ग्रेजिं दीर्घ रहते हैं। हनके प्रान्त-भागमें दूर दूर दांत होते हैं। किंगोरी जुटू जुटू पुष्प श्रीर नान या कानी कानी फिनियां पाती हैं। फिनि-यों की नोग खाया करते हैं। किंगोरामें दाक्-हन्दीकी भांति गुण होता है। उसे किनमोरा श्रीर चित्रा भी कहते हैं।

निंडरगार्डन (श्रं॰ पु॰) शिक्षा-प्रणासीविशेष, तासीम-नी एक तरकीन । इसे निसी समेन विदान्ने निकास था। उसने दासकों के सिये उद्यानमें एक पाठगाना खोसी। उसमें प्रनेक प्रकारको ऐसे सामग्री एकत्र थी, जिससे वह प्रदूर्ण प्रचरों प्राहिक श्रभ्यासकी साथ साथ श्रपने मनको भी वदना सकें। निंडरगार्डन

श्रव श्रनेक देशों में चल गया है। उसके हारा वाल-कों को चित्रविचित्र काष्टखण्डों से शिचा दी जाती है। कानपुर जिले के ससवानपुरनिवासी पण्डित गौरीग्रङ्गर भट्टने हिन्दों का वहुत श्रच्छा किंडरगार्डन वनाया है। किंयु (वै॰ वि॰) किं इच्छित, किं वैदिकत्वात् काच्-ड। किसिच्छक, क्या चाहनेवाला।

किराजन् (सं॰ पु॰) कः कुत्सितो राजा किम्-राजन् निन्दार्थलात् न टच्।१ कुत्सिन राजाः खराव बादगाङः। (ति)२ निन्दित राज्युक्तः, बुरै वादगाङ्गालाः।

निंशात (सं॰ पु॰) निं निञ्चित् कुत्सितं वा शृणाति, निस्-श्र-जुण्। निञ्चरवोः विषः। उप्राधः १ शस्यशूक, पनाजका रेगा। २ वाण, तीर। ३ वाङ्कपची, एक चिड्या। ४ रोटक, रोटो।

किंश्रक (सं॰ पु॰) किं किञ्चित् श्रकः श्रकावयवविश्रेष इव, उपिनि॰। पनाश्वद्य, टाक या टेस्का
पेड़ । किंश्रकला पुष्प श्राकृति श्रीर वर्णेविषयमें
श्रकपनीके चञ्च-जैसा होता है। हसी हेतु किंश्रक नाम पड़ा। उसका संस्कृत पर्याय—पनाश, पर्णे,
यित्रय, रक्षपुष्प, चारसेष्ठ, वातहर, ब्रह्मद्रच श्रीर समिद्दर है। (भावमकाश) दाक देखो। २ नन्दीवृत्य ।
३ प्राणोक्ष वनभेट।

"म्बंस किंग्रकवने तथा स्ट्रगणस च।" (लिङ्गपुराप, ८८।६२) किंग्रकचार (सं० पु०) पलाग्रचार, ढाज्ञका नमका किंग्रकतैल (सं० क्ली०) पलाग्रवीजतेल, ढाजका तेला। वह पित्तरलेमान्न होता है।

कि'ग्रका (सं० स्ती० ) १ पनाग्रहच, ढाकका पेड़ । २ च्योतिपाती, रतनजीत । ३ नन्दीहच ।

किं गुकादिगण (सं० पु०) किंगुक प्रश्वित द्रव्यसमू है, ढाक वगैरह चौजोंका जखीरा। उसमें निक्तिखित द्रव्य सम्मिलित हैं — किंगुक, काश्मरी, विश्व, श्रीन-मन्य, विश्वरूक, श्रीणाक, शालपणी, सिंहपुक्तिहर, स्थिरा, पाटला, करहकारी, वृहती श्रीर विल्व।

( रसेन्द्रसार-संग्रह )

किंग्रजुन (सं॰ पु०) किंग्रन निपातनात् साधुः। १ इस्तिकर्णपनाम, वड़ा ढाना। २ नोलक्त्राठ पन्ती। किंग्रजुकागिरि ( सं० पु० ) किंग्रजुकप्रधानेः गिरिः
प्रकारस्य टीवंलम् । वनगिर्योः चंत्रायां कीटरिकंग्रजुकादीनाम् ।
पा ६ । ३ । ११० । वहुसंख्यक पलाभव्यविशिष्ट पवंत,
टाककी वहुतसे पेड़ रखनेवाना पहाड़ ।

किं श्रुलुकादि (सं० पु०) पाणिनि व्याकरणोक्त शब्दगण विशेष, लफ्जोंका एक जखीगा। उसमें निम्नलिखिन शब्द थाते हैं — किंशुलुक, शास्त्र, नड़, श्रञ्जन, भञ्जन, सोहित श्रीर कुक्ट ।

किंस (सं किं। किं कुलितं स्थित हिनत्ति, किम् सो-क । कुलित केंद्रनकारी, खराव काटनेवाला। किंसिख (सं पु ) क: कुलित: सखा। कुलित सखा, बुरा दोस्त।

"च कि चेखा चाधु न शासि योऽधिपम्।" ( किरातान नीय ) कि चार, कि शार देखो।

कि स्तित् ( सं॰ ज्ञव्य० ) १ प्रश्नार्धवीधक शब्द । २ सन्दे हवाचक शब्द ।

किक ( ग्रं॰ स्त्री॰ = Kick )पदाघात, पैरकी ठोकर,

किकारी—एक शूद्र जाति। इस जातिके स्रोग डिलिया टोकरी श्रादि बनाकर श्राजीविका चलाते हैं।

किकि ( सं॰ पु॰) कक-इन् प्रवोदरादिलात् भदे-रित्त्वम् । १ चाषपची २ नीलकग्छ । २ नारिकेन,

किकिदिव ( सं॰ पु॰) किकि इति प्रव्यक्तभन्देन दोव्यति क्रीष्ठति, किकि-दिव्-क। चाषपची, नोल-क्षण्ड । इसका पर्योध—स्वर्णचातक, चाष, चास, किकिदिव, किकीदिव, किकिदीव, किकिदिव पौर स्वर्णचुड़ है।

किकिदीधित ( सं ॰ पु॰ ) कुक्ट, सुरगा ।

कितियाना (हिं कि ) १ को लाहन करना, शोर सचाना, चिक्काना। २ रोदन करना, रोना। ३ के के करना, दवना।

कि किर (सं॰ पु॰) १ की कि च, की यस । २ पची, चिड़िया। ३ अथ्व, घोड़ा।

कि कि रा (वै ॰ श्रव्य ०) क धल र्घे कमेणि क प्रवोदरा

दिखात् माधु: । खण्ड खण्ड करके, ट्रकड़े ट्रकड़ें उड़ा कर । किकी, किकि देखी। किकीदिव, किकिदिव देखी।

किकोदिव, किकिरिव देखी। किकोदीवि, किकिरिव देखी।

किकोरी ( हिं॰ स्त्री॰) ब्रचविग्रेष, एक पीटा। किक्किट ( वै॰ व्रि॰) क्लिसत, खराव।

> "किक्टियात्रारेण वे यायाः पश्वो रसन्ते।" (तेनिरीय-संहिता, १। ४। २ । १।)

किकिश (सं पु ) १ किशादिन्न कीटविशेष, वाच वर्गे रह उड़ानेवाला एक कीड़ा । किश, रोम, नख, दल याद खानेवाले कीड़ेको किकिय कहते हैं ! (स्युव) २ सांसदारण रोग, चमड़ा उड़ानेवाली वीमारी। एक रोगर्स वर्ण-पत्न जलस पीम पृत मिला सलते श्रीर लगाते हैं। फिर गोसय रगड़नेसे भी उपकार होता है। (भेपन्यरवादली)

किकिए, किकिंग देखी

किक्किसाद (सं॰ पु॰) राजिमत् सर्पविशेष, एक स्वार्थ । किक्किसाद राजिमान् सर्वी के अन्तर्भूत है। मध्यवयम् को उसका विष अति प्रखर रहता है। किक्किसादके दंगनमे त्वगादिको ग्रुक्तता, गीतन्त्वर, रोमहर्ष, स्तस्थतां, दष्टस्थानमें शोध, मुख नासिका हारा कफस्ताव, वमन, चन्नुहयमें निरन्तर कण्डु, कण्डदेशमें स्त्रन, घुष्ठु रग्रस्ट, नि:ग्वास अवरोध, अन्यकारमें प्रवेग करनेकी भांति अनुभव और अन्यान्य कफनन्य वेदना होती है। विषरीन शस्त्र चिक्किलादि देखी।

कित्तस (सं०पु॰) दत्ते हुये भ्रनाजका दाना।
किखि (सं० स्त्री॰) खदित हिनिस्त, निपातनात्
माधुः। १ न्रह्मम्यास, सोमड़ी। (पु॰) २ वानर, बन्दर।
किद्वणी (सं॰ स्त्री॰) किञ्चित् कणित, किम्-कणइन्-ङीप्। क्रोटे कोटे घुंचरु।

किङ्कर (सं॰ व्रि॰) किञ्चित् करोति, किम्-क्र-ट। दाम, नौकर।

किङ्करगोविन्द—बुन्देलखण्डके प्रधिवासी एक कवि। इनका जन्म १७५३ ई० में इवा या श्रीर धान्तिरसमें कविता करते थे।

किङ्करसेन-एक बंगाली कायस्य । दिह्मीवाले सुगल-ससाट वहाद्र पाइके समय उनके पुत्र पाजिम उप-शान् बङ्गाल-विचार-उडीसाते नाजिम भीर दीवान् रहे। उसी समय इंगलीमें एक जैन-उद्-दीन फीजदार थे । श्राजिमके साथ जैन-छट्-दीनकी सम्प्रीति न रही उसीसे उन्हें पदच्त होना पड़ा । माजिसने त्रपने प्रियपात्र वानीवेगको हुगलीका फीलदार वनाया था । पदच्यत फीजदार जैन-उद्-दीनके पधीन किङ्करसेन पेशकार रहे। वह श्रति चतुर श्रीरं कार्थ-दच थे। जैन-उद्-दीनकी उन पर प्रीति तो रही, किन्तु वह किङ्करसेन पर पूर्ण विश्वास न रखते थे। कारण किङ्करसेनकी वृद्धि भीर चमताको उस समय कोई राजपुरुष पाता न था। जैन-उट्-दीन्ने निस्य किया कि वालीवेगके पहुंचते ही वह उन्हें फीलटारी-का कागजपत समभा दिली चले जायेंगे। किन्त मानेमें विलस्व देख जैन-उद-दीनने उन्हें मपना उहे म वता शीव्र चलनेकी अनुरोध किया था। वालीवेग भी किङ्करसेनको जानते शीर उनपर विखास भी रखते है। छन्होंने जैन-उद-दीनको कहना भेजा कि कि इस्मेनको कागुज्यत बता वह दिल्ली जा सकते थी। जैन-उद-दीनने अपने मनमें सोचा-'किङ्करसेन किसी समय इसारे ही प्रधीनस्य कर्मचारी रहे। उनको कागजवत समभा देनेकी बात कह वालीवेगने हमारा अपमान किया है।' उक्त विवेचनासे उन्होंने काग़ज़ पत्र कोड़े न घे। वासीवेगने उसी स्वपर जैन-उद्-दीनसे युद्ध क्छेड दिया। फरामडांगेके निकट युद्ध हुवा। फरामी-चियों श्रीर श्रोलन्दाजों ने जैन-उद्-दीनका पच लिया या । वालीवेगने दिनपत् नामक किसी व्यक्तिके षधीन नवाबका सैन्य भेजा या। किन्तु जैन-उद्-दीनने सन्धिका प्रस्ताव कर दिलपत्के पास श्रादमी पहुंचाया। उसके पष्टु चते ही अचानक वा पूर्वके किसी षड्यन्त्रा-नुसार फरासीसी तोपका एक गोला दिलपत्सिंइकी जाकर लगा था। सैनाध्यच इत होनेसे नवाबको फीजमें गड़बड़ पड़ गयी। जैन-उट्-दीन उसी सुयोगमें किङ्कर-सेनको ही साथ से दिल्ली चले गये। वहां पहुंचते ही वह मर गर्ये। किङ्करसेन खंदेशको लोटे श्रार निर्भीत-Vol. IV. 182

चित्त मुरशिदाबाद जाकर नवाबसे मिले। नवाब उन्हें जैन-उट्-दीनका प्रादमी समक्त क्रुड हो गये, किन्तु उस क्रोधको छिपा मुखसे मोठो मोठो बाते कहने लगे। फिर उन्होंने किन्द्रस्मेनको हो हुगलोके कर-रंग्राहकपद पर बैठाया था। एक वर्ष पीछे नवा-वने उनसे हिसाब तनब किया। किन्द्रस्मेन हिसाब समकाने मुरशिदाबाद गये थे। कागजपतों को क्रूठ बता नवाबने उन्हें कैद किया था। कैदखानेमें उन्हें मैसका दूध नमक डाजकर खानेको दिया जाता था। १७०८ ई० के पीछे किसी समय किन्द्रस्मेनने परलोक गमन किया। उनका घर सम्भवतः फरासडांगेमें रहा। फरासडांगेका एक स्थान प्राज भी किन्द्रस्मेनका गड़ कहाता है।

किङ्करी (सं० स्ती०) किङ्कर-ङोष्। दासी, टहतुई। किङ्करेव्य (सं० व्रि०) क्या हेकरना छचित, कीन फर्ज वाजिव।

किङ्कर्तेव्यता (सं॰ स्त्री॰) किङ्कर्तव्यस्य भावः किङ्कर्तव्य-तल्। क्या करना पड़गा जैसो चिन्ता।

किङ्कतेव्यविमूद (सं० ति०) किङ्कतेव्ये कर्तव्यतानिस्ये विमूदः, ७-तत्। कर्तव्य निस्य करनेको श्रममध, जो श्रमना फर्ज ठहरा न सकता हो।

किङ्गि ( सं॰ पु॰ ) सालतर्वशीय कोई राजा।

''भजमानस निस्नोचिः किङ्गिणो सृष्टिरेव च।'' (भागवत)

किङ्गिणी (सं० स्ती०) किमिप किञ्चिद्या कणित किम्कण-इन्-डीप् प्रघोदरादित्वात् साधुः । १ किटिरेशका
श्राभरणविश्रेष, कमरका एक गहना, करधनी ।
उसका संस्कृत पर्याय— जुद्रघिएका, कङ्ग्णी, किङ्गिष्णिका, किङ्गिणि, जुद्रघण्टी प्रतिसरा, किङ्गिणीका,
कङ्गिषका, जुद्रिका श्रीर घर्षरी है । २ श्रक्करसयुक्त
द्राञ्चाविश्रेष, एक खट्टा श्रंगुर । ३ व्चविश्रेष, एक पेड़ ।
४ देवीस्तुतिविश्रेष । ५ विकङ्गत व्रच्च, बेची । ६ युद्धास्तविश्रेष, जड़ाईका एक इथियार । (रामायण, १। २० सर्ग)
किङ्गिणीका (सं० स्त्री०) किङ्गिणी स्वार्थ कन्-टाप् ।
सुद्रघण्टिका, करधनी ।

किङ्किकाश्रम (सं॰ पु॰-ल्ली॰) एक तीर्थं। उत्त तीर्थं में रहनेसे परजना पपरोजोक मिलता है।

( भारत, अ्मु॰ २५ च॰)

किङ्किणोको (सं० व्रि०) किङ्किणोति स्रत्वा कायति
शब्दायते, किङ्किणो-का-कः, किङ्किणोकः चुद्रघण्टिका
स श्रस्यास्ति, किङ्किणोक-इनि । चुद्रघण्टिकायुक्त,
करभनीवासा ।

कि हिणीतेल (हिं हत्)—वैद्यकील किसी किसिका तेल । एक तेल व्यवहारसे सानमें सन सन ग्रन्थ्य का होना, कान बहना, विधरता, शिरोरोग, चल्लरोग, करारोध श्रीर मन्यास्तभादि मिट जाता है। प्रम्तृत करनेका निध्म यह है—काथके लिये पादित्यभका की २ सेर पार जल १६ सेर एकत्र पका ४ सेर रहने से छतार लेना चाहिये। मंदि, कालधुस्तूर भोर निगुरेखी प्रत्येक २ सेर परिमाण श्रीर समनियममें फिर तीन प्रकारका काथ बनाते हैं। कल्लार्थ ४ सेर सर्वपतेल, यष्टिमधु, पिप्पलो, मुस्ता, गन्धक, कुछ, दुरालमा, कर्कट खुड़ी, श्रादित्यभक्तावोज, धुस्तूरवीज, रास्ता, मधुरिका, भटिकामूल, देशलाङ्गकका मूल, विषमाधुक, सन्त्रिष्ठा श्रीर सहींजनकी छाल प्रत्येक ४ तोना छाल कर प्रकान चाहिये।

किङ्किन (सं०पु०) किङ्किनी देखी।

किङ्किनी (सं॰ स्ती॰) १ विकङ्गतहत्त, वैची। २ ग्रास्त-द्राचा, खट्टा ग्रंगूर।

किहिर (सं ० ली०) कि कुत्सितं मदवारि किरित विचि पति, किम्किक । १ इस्तिकुका, हाथीका मत्याः। (पु०) २ इहत् कुष्णमिकिका, भौराः। ३ कीकिल, कायल । ४ घोटक, घोड़ाः। ५ कामदेवः। ६ रक्तवर्ण, लालरंगः। (वि०) ७ रक्तवर्णविधिष्ट, सुर्व कालः।

किङ्करा (सं॰ स्ती॰) कि कुत्सितं यथा तथा किरित गरी रात् नि:सरित, किम्-कृ-क-टाप्। १ रक्त, खून्, लझ। २ विकङ्कतद्वच, बैंचीका पेड़।

निद्धिराट (सं० पु॰) १ ववूरिक हन, ववूनका पेड़ किद्धिराट शीत, भेदक, ग्राहक श्रीर कफ, कुछ, कमि एवं विषनाशक होता है। (ैयकनिष्यु)

कि द्वात (सं॰ पु॰) कि द्विरं रक्तवर्णतं भति पुष्प-काले विस्तारयति, कि द्विर-भत-भण्। १ भयोक हच। २ कन्द्य । ३ शुक्रपची, तोता । ४ को किल, कोयल । भ सद्युक्तपीतपुष्पारस्य भग्दी सुप, एक लाल भाड़ो कटमरेया। ६ पुष्पिवशिष, एक फूल । उमका मंस्क्रत पर्याय—हेमगीर, पीतक, पीतभद्रक, विप्रलोभी, पीतास्त्रान भीर षट्पदानन्द है। राजनिष्ण्य, के सतमें कि द्विरात कषाय एवं तिक्षरस, उत्यावीय, भिनिदीपक श्रीर कफ, वायु, कराड़, श्रीय, रक्ष तथा तक्दीपनागक है। फिर भावप्रकाशमें उसे पिपासा, दाह, श्रीष, विमिश्रीर क्षिमिनायक भी कहा है।

किङ्किराल (सं०पु०) किङ्किराय रक्तलाय यनित पर्याप्तीति, किङ्किर-अल् राच्। वर्षे स्वतं, ववूलका पेड।

किङ्किरो (मं०पु०) किङ्किरं रक्तवर्णे फलं पस्विस्निन्, किङ्किर-इनि । विकङ्कतद्वच, वेंचो ।

किङ्किल (सं॰ प्रव्य०) किंच किल च, दन्दः। १ कोधः से। २ श्रम्रदासे।

किङ्किनास (सं॰ पु॰) त्रशोकहन।

किङ्कण (सं॰ त्रि॰) किं कियत्परिमाणं चणमत्र, वहुत्री॰। कितने समयजात, कितने चणमें सम्पन्न, कितनी देरमें बना हुवा।

किङ्गोत्र (सं० त्रि॰) कि कित्रासधेयं गोत्रमस्य, वहुत्री॰। कौन गोतीय, किस वंग्रजात, किस गोत्र या वंगवाना। किचकिच (हिं॰ स्त्री॰) १ निरयंक वादविवाद, भूठा भगड़ा। २ वाक युद्ध, तकरार।

किचिकिचाना ( हिं॰ क्रि॰) १ क्रोधके कारण दन्तवर्षण करना, दांत पीसना। २ पूर्ण वलप्रयोग करना, पूरी ताक्रत लगाना। २ क्राइ होना, गुस्सा घाना।

किचिकिचाइट (हिं॰ स्त्री॰) क्रीध, गुस्सा, दांत पिसाई। किचिकिची (हिं० स्त्री॰) क्रीध, गुस्सा, किचिकिचाइट। किचिपिच (हिं॰ वि॰) १ क्रमरहित, वेमिलिसिला। २ श्रस्पष्ट, जो साफ न हो।

किचड़ाना ( हिं• क्रि॰) श्रांखमें की वड़ शाना, शांख उठना।

क्तिचरपिचर, किचरिकचर, किचपिच देखी।

किञ्च (सं श्रयः) किम् च च च द्वयोद्देन्दः । १ जार-भारी, श्रुक्तें। २ समुच्चय पर, जाजीर्गें। ३ साक्रवामें। ४ सम्भवतः, गालिबन्। ५ भेदपूर्वका, बंटवारेसे।

किञ्चन ( सं॰ पु॰ ) किस-चन्-मच्। १ इस्तिकार्य

पनाम, बड़ा ढाक। ( प्रय०) २ कोई पनिर्दिष्ट वस्तृ याचीज। ३ प्रत्य, थोड़ा। ४ प्रसाकत्य,।

किञ्चनक (सं॰ पु॰) नागराजविश्रेष, नागी के एक राजा।

किञ्चिचीरितपतिका (सं० स्ती०) प्राकटचित्रीष, पनांकी।

किञ्चित् (सं॰ श्रव्य॰) किम् च चित् च द्वयोद्द<sup>°</sup>न्दः । १ श्रन्य, कम, योड़ा । इसका संस्कृत पर्याय—ईषत्, मनाक् श्रीर श्रमाकत्य है ।

"श्रावर्जिता किश्विदिव सामाध्याम् ।" ( क्रुमारसम्भव )

२ नोई पनिदिष्ट वस्तु। (वि०) ३ चतुर्था ग्र, चौद्याई।

किञ्चित्कर (सं॰ ति॰) किञ्चिदपि करोति, किञ्चित्-क्ष-ट। श्रन्य कार्यकारक, थोड़ा काम करनेवाला ।

किञ्चित्याणि (सं० पु०) वर्षमितमान, दो तोलेको तील।

किश्विटुणा (सं० ति०) किश्वित् देषत् उष्णम्, कर्मधा०। देषत् उष्ण, घोडा गर्मे। उसका संस्कृत पर्याय-कोष्ण मीर कवोष्ण है।

ति चिट्टन ( सं० ति० ) वि चित् श्रलापरिमाणं जनं न्यूनं यस्य, वहुत्री०। श्रला न्यून, कुक कम।

किञ्चिनात (पं॰ ति॰) किञ्चित् त्रल्या माता यस्य, बहुन्नी॰। त्रल्यपरिमित, घोडासा।

किञ्चितिक (सं॰ पु॰) किञ्चित् चुतुम्पति, किम्-चुतुव् (स्रोतधातु:) डः संज्ञायां कन् प्रवोदरादित्वात् साधु:। गण्डूपद, के चुवा।

किञ्चितुक (सं॰ पु॰) किञ्चित् चुतुम्पति, किम्-चुतुम्प-चु-संज्ञायां कन् । गण्डूपद, के चुवा । उसका संस्कृत पर्याय—मञ्जीनता, गण्डूपद, गण्डूपदी, भूलता श्रीर कुस् है ।

निष्युनुक, किष्मुलिक देखो।

किञ्छन्दम् (वै० ति०) किस वेदका अवलस्वन करने-वाला।

निष्त्त (संक्तीः) निष्तित् जलं यतः, पृषोदरादित्वात् चलीपः। १ निष्त्रत्यः, निष्तिका रेगा । २ स्थालः, निम्नो डग्डो । ३ नागकेशरपुष्य । किन्त्रप्य (सं॰ स्ती॰) किन्तित् नप्यं यत, वहुत्री॰। तीर्यविशेष । उत्ता तीर्थमें स्नान करनेसे भपरिमित जपका फन मिसता है। (भारत, वन, ५१ प॰)

किञ्चल (सं॰ पु॰) किञ्चित् जलं यत, बहुत्री॰।
१ पद्मकेगर, कमलका रेगा। २ किञ्चल्कमात।
किञ्चल्क (सं० पु०-क्ली॰) किञ्चित् जलित अपवारयित,
किम्-जल बाहुलकात् कः। १ नागकेगरपुष्प। २ नागः
केगरत्व । ३ पद्मकेगर, कमलका रेगा। वह वीज
कोषकी चारो और विष्ठित रहता है। उसका उस्तित
पर्याय—मकरन्द, केगर, पद्मकेगर, किञ्च, पीतपराग,
तुङ्ग भीर चाम्पेयक हैं। राजनिष्ठरु, के सतमें वह
मधुर एवं कटुरस, रुच, ग्रीतन, रुचिकारक शीर
पित्त, द्वप्णा, दाह तथा सुखन्नणनाग्रक है। फिर
भावप्रकाशमें किञ्चलकको कफ, रक्तार्भ, विष शीर
गोधरोगनाश्रक कहा है।

किञ्जल्को (सं॰ व्रि॰) किञ्जल्कोऽस्यास्ति, किञ्जल्क-इनि । केशरयुक्त, रेग्नेदार ।

"विश्व किनी' दरी वाधिर्मालामसानपङ्गाम्।" (देवोमाहाला १। ११) किन्नवालुका (सं ० स्तो०) कं कुष्ठ, एक पष्टाङो सङो । किटकिट (हिं० पु०) वादिववाद, भागड़ा, भांभाट । किटकिटाना (हिं० कि०) १ दन्तप्रधेण करना, दांत पोसना, किच किचाना। २ दांतों के नीचे कङ्ग ड़ पड़ना।

किटिकिना (हिं० पु०) १ कोई दस्तावेज । उसके द्वारा ठीकेदार अपना ठेका अपनी भोरसे दूसरे असासियों के नाम कर देता है। २ यन्त्रविशेष, एक ठप्पा । किट-किने पर सोनार सोना चांदीके पत्नों या तारों को पीट कर वेलबूटे बनाते हैं।

किटिकिनादार (हिं॰ पु॰) ठेकेदारसे ठेके पर कोई चीज लेनेवाला घादमी।

किटकिरा, किटकिना देखी।

किटि (सं॰ पु॰) केटित शक्र न् प्रतिवेगेन गक्कित, मलादीन् उद्दिश्य गक्किति वा, किट् गतौ दन् द्रगुप-धात् किच । १ वनश्कर, जङ्गलो स्वर । २ वाराही-कन्द।

किटिदंष्ट्रा ( सं ॰ स्ती ॰ ) शूकरदंष्ट्रा, स्वर की डाढ़।

किटिम (सं० पु०) किटिरिव भाति, किटि-भा-का। १ किथकीट, जूं। २ कुष्ठरोगभेद, किसी किस्मका कोट्र। (स्ती०) २ तुत्यक, तूतिया।

किटिमकुष्ठ (सं॰ पु॰) कुष्ठरोगभेद, किसी किस्नका कोड़। उसमें चर्म ग्रष्क व्रणकी मांति क्रष्णवर्ण श्रीर कठोर पड़ जाता है।

किटिम (सं॰ क्ली॰) १ चुट्रमुष्ठभेर, किसी किस्मका इसका कोट । श्रत्यन्त कर्डू विद्यष्ट एवं स्नावयुक्त स्निम्ब क्षण्यवर्णे गोलाकार घनसन्निविष्ट पिड्का विश्वषको किटिमञ्जष्ठ कहते हैं। जह देखो। काष्ट्रिक से साथ क्षण्यासिन्धुक की शिखा पीस कर लगानेसे उक्त रोग श्रच्छा हो जाता है।

किटिमूलक ( मं॰ पु॰ ) वाराष्ट्रीकन्द, शूकरकन्द। किटिन्साम, किटिमूलक देखी।

किटी, किट देखो।

किह (सं० क्ली०) केटित लोहादि धात्ववयवात् निर्मेक्कृति किह-ता भागमगास्तस्य भनित्यत्वात् नेट्। १ लोह भादि धातुका सेल, लोहे भादिका मोरचा । भातवर्ष- का उत्तम, अभीति वर्षका मध्यम भीर षष्टि वर्षका भध्म होता है। उसमे होन किह विषतुत्व्य है। उसमें लोहका हो गुण रहता है। (भावमकाम) किहका भीधन इस प्रकार है—किहको विभोतक काष्ठके भिनिसे लला जब भग्नवर्ण हो लाये, तब गोसूत्रमें बुभा लेना चाहिये। इसा प्रकार उसे ७ वार भोधन करते हैं। किर किहको चूर्ण कर तिफलाके हिगुण कायमें पकाते हैं। उसे मधुके साथ सेवन करने पर पाण्डु रोग भारोग्य होता है। किह मधुर, कट, उप्ण, भीर क्रिम, वात, भूल, मेह, गुल्म, एवं भोफन्न है। (राजनवण्डु) २ पुरीष, सैला। २ कर्णमल, खूंट। ४ मुक्त, वीर्थ। ५ तेलमल, काट, कीट।

किट्टक. किट्ट देखी।

किट्टवर्जित (सं॰ क्ली॰) किट्टेन मसेन वर्जितम्, इ-तत्। १ ग्रुक्तधातु। यम देखो। (ति॰) २ मसग्रून्य, निर्मस, साफ, जो मेला न हो।

किट्टाल (सं० पु॰) किट्टेन मलेन प्रनित पर्याप्रीति, किट्ट-प्रल्-प्रष् । १ लीइगूथ, लोहेका मोरचा।

२ तास्त्रकत्वग्र, तांविका घड़ा। (ह्यो॰) ३ तास्त्र, तांवा। ४ मंडूर।

किष्टिम ( एं॰ ली॰) द्रवद्रव्यविशेष, एक रकीक चीज। किङ्क्षना ( इं॰ क्रि॰) चल देना, खिसकना।

किड़िकड़ाना ( हिं॰ क्रि॰ ) किटिकिटाना, टांत पीसना।

किण (स'० पु॰) कण गती श्रच् पृषीदरादित्वात् श्रत इत्वम् । १ मांसग्रत्यि, गोश्तकी गांठ । २ घुण, घुन । "यसीद्वर्ष णलीप्रकेरिप सदा पृष्टे न नातः कियः।"

( मच्छकटिक नाटक )

र दत्तु, जख। ४ करीर, करीन । ५ की शाङ्ग। ६ मि हिती-परिस्थ फेनास वस्त, मथी हुई चीज पर भाग जैसी चीज़। ७ योनिकन्दरोग, एक बीमारी। ८ वर्षणक चिक्क, रगड़का नियान। ८ शुष्क व्याचिन्ह, सुद्धे जख़म-का नियान।

किणवान् (सं॰ पु॰) किणीऽस्यास्ति, किण मतुष् मस्यः व:। किणविधिष्ट, सख्त, कड़ा।

किणालात ( मं॰ पु॰ ) इन्द्रका नामान्तर।

किणि (सं० स्ती०) किणाय तिन्नहत्त्रये प्रभवति, किण बाहुनकात् दन्। भणामार्गं, नटनीरा। भणागर्गदेखाः

किणिहि, निणिही देखी।

किणि हो (सं॰ स्तो॰) किणः अस्यस्य, किण-इतिः किणिनो त्रणान् इन्ति, किणिन्-इन्-ड-डीष्।१ प्रपा-सार्गे, लटजीरा । २ कप्णकटभीष्टच, एक पेड़ । ३ खेतगोकणीं।

किएव (सं॰ पु॰-क्ली॰) कण-क्लन् बहुलवचनात् द्रत्वम् ।
भयप्पृष्वितिकणीत्यादि । उण्रा १४११ १ सुरावीन, घरावकाः
निधा बटानिवासी एक चीन । २ पाप, गुनाहः ।

किखंक, किखंदेखी।

किरावंमुलक (सं॰ पु॰) वकुलहृष्ठ, मीलसिरीका पेड़। किरावी (सं॰ पु॰) १ श्रम्ब, घीड़ा। (त्रि॰) २ पापयुक्त, गुनाइगार।

कित (सं पु॰) सुनिविशेष।

कित ( हिं॰ क्रि॰ वि॰ ) १ जुत, कहां। २ किस घोर,

क्तितक ( हिं॰ क्रि॰ वि॰ ) कियत्, कितना ।

कितना ( डिं॰ वि॰) कियत्, किए क्दर। २ पिधक, कीसा। यह शब्द क्रियाविशेषणकी भांति भी व्यवहृत होता है।

कितव ( सं॰ पु॰ ) कितं वायति कितेन वाति वा, कित-वा-का १ पाणाकी इक, किसारवाज, जुवारो । २ धुस्तूरवृच्च, धत्रेका पेड़ । ३ सत्त, सतवाला आदमी । ४ वच्चक, धोकेवाज । ५ धूर्त, ठग । ६ खल, नासाकूल । ७ गोरोचना नामक गन्धद्रव्य । प्रात्यपण, गण्डि-वन खुगवूदार चीज ।

कितवराज (सं० पु०) धुस्तू रहच, धत्राका पेड़। किता (श्र० पु०) १ काट छांट, कतर ब्योंत। २ ढङ्ग, चाल। ३ संख्या, श्रदद। १ विस्तारभाग, सतहका हिस्सा। ५ प्राङ्कण सूभाग, जमोन्का टुकड़ा।

किताव ( प्र॰ स्ती॰ ) १ पुस्तक, ग्रन्थ। २ वहीखाता, रिजष्टर ।

किताबी ( प्र० वि० ) पुस्तकाकार, किताब जैसा । सदा पुस्तक पाठ करनेवासेको 'किताबी कीड़ा' कइते हैं।

क्तितिक, कितना देखी।

कितेका, कितना देखी।

विता, कितना देखा।

किता, कितना देखी।

कित्त ( डिं॰ स्त्री॰ ) कीर्त्ति, नामवरी।

कित्तूर—वेलगाम जिलेका पुराना शहर। यह श्रचा १५ ३६ उ० देशा० ७४ ४८ पू० पर सामगांवसे दिचिण १४ मील चलकर अवस्थित है। लोकसंख्या ७५००के लग भग है। यहां स्कूल, पोष्ट श्राफिस श्रीर सोमवार तथा बहस्प्रतिवारको बाजार लगता है।

किदारा, वेदारा देखी।

किथर (हिं॰ क्रि॰ वि॰) जुत्र, कहां, किस श्रीर।

किथी' (हिं अव्य॰) मधवा, या तो।

क्षिन (र्चिं॰ सर्वं॰) १ 'किस' का बद्दवचन। (क्पि॰ वि॰) २ क्यों नहीं। २ अवध्य, वेशक। (पु॰) ४ घर्ष पचिक्र, रगड़का दाग।

भिनका ( हिं॰ पु॰) किएक, भनाजका टकड़ा। किनड़ा ( डिं॰ वि॰) किमियुक्त, किरहा।

Vol. VI. 183

किनवर — एक जाति। युक्तप्रदेशमें इस जातिके लोगोकों संख्या श्रिष्ठक पाई जाती है। ये प्रविको चित्रय कतनाते हैं, परंतु श्रीर लग इन्हें चित्रय नहीं मानते।

किनाट (सं० ली०) वृत्तका प्रश्यंतरस्य वल्कल, पेड़-की भीतरी छाल।

किनाती ( हिं॰ स्ता॰) पचीविशेष, एक चिड़िया।
 उक्त पची सरोवरके निकट रहता है। उसका चच्च हरिद्वर्ष भीर शिर तथा कग्छ खेतवर्ष होता है।
 भग्छा देनेका समय मई भीर सितम्बर मासका मध्य भाग है।

किनार, जिनारा देखी।

किनारदार (चिं॰ वि॰) किनारेवाला, जिसमें कोर रहे। किनारपेच (चिं॰ पु॰) एक डोर। वच्च दरीके तानेको दोनों तरफ लगता है। किनारपेच दरीके ताने-बानेसे कुछ ज्यादा मोटा रहता और तानेको बचानेकेलिये लगता है।

किनारा (फा॰ पु॰) तीर, क्ल, प्रान्तभाग । किनारी (हिं॰ स्ती॰) १ गीट, हासिया । २ सुनहला या रुपहला गोटा ।

किनी (सं० स्त्री०) इस्त बहती, क्रोटी कटैया। किन्तनु (सं० पु०) किं कुलिता तनुरस्य, वहुत्री०। जर्भनाभ, सकडा।

किन्तमाम् (सं० प्रज्ञ०) ददमेषामितिययेन किं कुत्सितं दल्ययः, किम्-तमप्-यासः। दो कुत्सित द्रव्यों के मध्य प्रतिथय कुत्सित, वदतर।

किन्तु (सं० अञ्च०) कि स्वतु च दयो देन्दः । परन्तु, लेकिन, पूर्वेवास्त्रका सङ्गोचनोधका । २ पूर्वेवास्त्रका विकल्पनोधका, वरन्, बल्कि । ३ फिर स्वा।

किन्तुम्न (सं०पु०) ज्योतिषणास्त्रोक्ष ववादि एकादण करणां के मन्तर्गत एक करण । किन्तुम्न करणमें जन्म लेनिसे मनुष्यको मित्र एवं म्रमित भीर धर्म तथा प्रधमें कोई भेदज्ञान नहीं रहता । किर वह स्तव श्रीर विचारकार्थ प्रिय होता है । (कोडोपरीप) किन्दत (सं०पु०) महाभारतोक्ष तीर्थ विग्रेष । किन्दत-तीर्थमें तिन्तप्रस्थ प्रदान करनेसे मनुष्य समस्त ऋण- से कूट परम गित पाता है। (भारत, वन॰ द्ध्य॰) किन्दम (सं॰ पु॰) ऋषिविश्रेष। किन्दम ऋषि स्ग-रूप धारणकार सगरूपधारिणी स्त्रीके साथ किसी काल विद्वार करते थे। उसी समय महाराज पाराडु ने उन्हें सार डाला। उदी में किन्दमने पाराडु को श्रीमाण दिया था—'तुम भी सङ्गमलाल में सरो हो।'

किन्दर्भ (सं० पु०) कोई ऋषि।

किन्द्रान (सं० क्ली०) किञ्चिद्रपि दानं आवश्यकं यत्र,

बहुत्री०। सरकतीर्थस्य तीर्थविश्रेष। किन्द्रान तीर्थर्मे

स्नान करनेसे श्रपरिक्षित दानका फल मिलता है।

(भारत, वन, ८२ ४०)।

किन्दास (सं०पु०) कः कुलितो दासः, कमेधा०। निन्दित दास, खराव नीकर।

किन्दी (सं० ५०) घोटक, घोड़ा।

किन्दुवित्व (सं० पु० क्ली०) राट्टेशीय एक शाम। किन्दुवित्व धनयनदीने तीर धवस्थित है। उस केन्दुवित्व कीर वेन्दुवित्व भी कहते हैं। प्रसिद्ध वैष्णव कवि नयदेव गोस्त्रामीने उक्त शाममें जनाग्रहण किया था। वहां प्रति वर्ष माघ मासको 'नयदेवका मेला' लगता है। शानकाल इसे केन्दुकी कहते हैं। नयदेव हेवी।

किन्दे वत (रं० हि॰) का देवताऽस्य, किम्-देवताः प्रच्। १ किस देवताका उपासक, किस देवताकी पूजा करनेवाला। २ किस देवतासम्बन्धीय।

किन्देव त्य (सं० ही॰) किन्देवतस्य भावः, किन्दे॰ वतः छञ्। किन्देवतका धर्मः।

किसी (सं॰ पु॰) किं कुत्सिता थी: वृद्धिरस्यस्य, किम्-धी इनि। ग्रम्ब, घोड़ा।

कितर ( सं॰ पु॰ ) किं कुत्सितो नरः, कर्मधा॰।
१ देवयोनिविश्रेष, एक प्रकारके देव। कित्ररका सुख
श्रस्तको भांति रहता, किन्तु श्रन्यान्य समस्त श्रवयव
सनुष्यतुत्व देख पहता है। उसका संस्कृत पर्याय—
किम्पुरुष, तुरङ्गवदन, मयू, श्रस्तसुख, गीतमोदी श्रीर
हरिणनतेक है। कित्रर श्रतिश्रय सङ्गीतपटु होता
है। तुम्बुरु प्रसृति स्वर्गगायक भी उक्त जातिके हो हैं।
२ वर्षविश्रेष। २ कोई योद उपासक।

किनर (हिं॰ पु॰) १ वादविवाद, भागड़ा। २ नख्रा। ३ वहाना।

किनरकग्छरस—वैद्यकोत्त श्रीषधिवर्मेष, एक दवा। पारद, गन्धक, श्रश्च, खणमाचिक एवं नीष्ठ प्रत्येक र तोला, वैक्रान्त ४ माषा, खण २ माषा तथा रीष्म १ तोला सवको वासक, ब्राह्मणयिष्टका, व्रष्टती, कण्ट का री, श्राद्रक श्रीर ब्राह्मीके रममें मिला पृथक् पृथक् भावना देना चाण्यि। फिर २ रत्ती की बरावर विका वना छायामें सुखा नेनेसे एक श्रीपध प्रस्तुत होता है। किन्नरकण्टरस छोड़े दिन नियमित व्यवहार करनेसे किन्नरको भांति कण्डसर वनता श्रीर खरभङ्ग, जास, खास, एवं कफ्ज तथा वातश्चे पज रोग मिटता है। किन्नरवर्ष (सं० पु०) वर्षविश्वेष, एक मुख्य। किन्नर वर्ष हिमानय पर्वतके उत्तरभागमें पवस्थित है। किन्नरी (सं० स्त्री०) किन्नर-होष्। किन्नर जातीय स्त्री।

"गोभयन्ति च तहे ग्रा सममाणा वरम्त्रियः। यथा कैलासग्रङाणि गतगः किन्नरीगणाः॥"

(रामाग्रय, ५ । १२ । ८८)

किन्नरीनोणा ( सं॰ स्ती॰ ) किसी प्रकारका वीणायन्त्र।
पूर्वकालको उत्त यन्त्र नारियनके खोपडेके दनता
था। श्राज कल एसं पचिविश्रीपके श्रण्ड वा रजतादि
धातु द्वारा भी प्रस्तृत करते हैं। वह कच्छ्योनीणाकी
श्रपेचा श्राकारमें चुद्र होतो है। किन्नरी-जातीय वीणा
हो पहने यहद्योमें किन्नर' श्रीर टूनानियोमें
'श्रस्तुका' नामसे विख्यात थी। वह दो प्रकारकी
होती है—नहनी श्रीर हहती। हहतीमें तीन तुम्बी

किनरिश (सं० पु०) किन्नगणां ईशो राजा। किन्नर-राज कुवेर। काशोखर्ख में लिखा है—कुवेरने महा-तपस्थाने वन महादेवके निकट गुद्धक, यच, किन्नर प्रस्तिके श्राधिपत्य श्रीर धनेष्वरत्वका वर पाया या। (काशोखण्ड, १२ थ०)

किन्नरेखर ( सं० पु० ) किन्नराणां इंखरः, ६-तत् । कुनिर। किन्रिंग देखो।

किनामधेय (संकतिक) कि नामधेयमस्य, वहुनीका किनामविशिष्ट, किस नामवाला। किन्नामा ( सं० ति० ) किं नाम श्रस्य, बहुन्नी०। किन्नामध्य देखी।

किनिमित्त ( सं० ति० ) किं निमित्तं नारणं श्रस्य, वहुती। किस कारण, किस निये।

निन्तु (सं० प्रव्य०) किंच नुच द्वधोदंन्दः । १ प्रश्न क्यों, क्या। २ वितक्षे, शायदः ३ सादृश्य, कैसे। ४ स्थान. जहां, कहां। ५ करण, क्योंकर, कैसे।

क्षिप्य (सं॰ पु॰) मन्तन क्षसिविशिष, सैनीका एक कोडा। क्षमि देखो।

किं पायत ( घ० स्ती० ) १ घनम होने का भाव, काफी होने की हानत। र मितव्ययिता, कमखर्ची।

किंफायती ( ४० वि० ) मितव्ययी, कमखरे, संभन्त कर चलनेवाला।

कि,वनर्द्र (हिं॰ स्त्री॰) पश्चिमदिक्, मगरिवकी सिम्त । किवना (श्र० पु०) १ पश्चिमदिक्, मगरिवकी सिम्त । सुसन्तमान् उसी श्रीर सुख रख नमाज पढ़ते हैं। २ मका।

. कि,वना त्रानम ( घ० पु० ) १ ईथ्बर, सबका मानिक । २ सम्बाट, बादशाह।

कि.वनागाह ( प्र० पु०) विता, वानिद, वाव । कि.वनागाही, किवनागह देखी।

नि,वनानुमा (फा॰ पु॰) यन्त्रविशेष, एक श्रीनार। किव-नानुमा पश्चिमदिक्को बहता है। श्रदव नाविक उत यन्त्रको व्यवहार करते थे। उसमें एक सूई ऐसी नगती नो पश्चिम भोरको ही श्रपना मुख रखती है।

किम् (सं॰ प्रव्य॰) कु वाइलकात् डिसु। १ कुत्सा, निन्दा, को को। २ वितकं, कीनसा। ३ निषेध, नहीं। ४ प्रय, क्यों, क्या।

किम् (सं० ति० ) १ त्याग । २ वितके । ३ निन्दा। ४ प्रमा

किमिप (सं श्राच्यः) किंच श्रिप च ह्योहेन्द्र:। १ कोई भा। २ श्रनिवेचनीय, कह कर वताया न जाने-वासा।

"सनयज्ञोशैर प्रशिवित्तमणालैकयल्यं प्रियायाः स्रावाधं किमपि रमणीयं वपुरिदम्"। ( शकुल्तताः ३ अ० ) किमरिक ( हिं० पु० ) वस्तविशेष, किसी किसाका कपड़ा। किमरिक चिक्कण, खेत तथा स्त्म रहता श्रीर सनसे बनता है। किन्तु श्राज कल लोग उसे एई॰ से भी बना लेते हैं। उक्त शब्द श्रंगरेजीके केश्निक (Cambrick) का श्रयभंश है।

क्रियर्थे (सं० भ्रव्य०) किं भ्रधें प्रयोजनं भ्रव्न, बहुब्री०। किस कारण, किस क्रिये, क्यों।

किमाकार (सं० ति०) किं कोष्ट्यः श्राकारोऽस्य, बहु-त्री०। किस प्रकार श्राकारविधिष्ट, कैसी स्रत शक्त-वाला।

किमाख्य (सं० ति०) का श्राख्या श्रस्य, बहुत्री० । क्या नामविशिष्ट, किस नामवाला !

किसाकु ( इं॰ पु॰ ) कीवांच।

किसास (हिं॰ पु॰) किवास, खसीर, एक भवंत। किसास भहदकी तरह गाटा बनाया जाता है। किसारखाना (फा॰ पु॰) खूतक्रीड़ाग्टह, जुवा खेलनेकी जगह।

कि मारवाज ( फा॰ वि॰ ) खूतक्री इक, जुवारी, जुवा खिलनेवाला।

कि,मारीवाजी (फा॰ स्ती०) खूतकीड़ा, जुवेका खेल। कि,माध (घ०पु०) १ रीति, ढंग। २ गंजीफीका ताजा रंग।

किसि ( हिं॰ क्रि॰ वि॰ ) किस रोतिसे, क्यों कर, कैंसे । "किमि पटन इ तुम सनकरनायक" ( तुलसीदास )

किसिक्छ क (सं० पु०) किसिक्सतीत प्रश्नेन दानार्थे कायित शब्दायतेऽत प्रवोदरादिलात् साधुः! १ व्रतः विश्रेष। एक व्रत करनेके समय प्राधियों से पूक्ना पड़ता है वह क्या चाहते हैं। फिर वह जो मांगते, वहो व्रतः कारो उन्हें देते हैं। मार्क गड़ेयपुराणमें लिखा है — महाराज करन्यमके पुत्र अवीचित् किसी स्वयस्वरमें उपस्थित हो राजकन्याको बलपूर्वक ग्रहण करने पर ख्यात हुवे। उस समय समाके समस्त राजाओं ने उनके विरुद्ध अस्त धारण किया। महावीर अवीचित्ने अपने वाहुवलसे अवेले हो उन समस्त राजावोंको हरा दिया या। परंतु राजावोंने निरस्त न हो युद्धमें अन्याय ग्रहण कर अवीचित् को पराजित कर दिया। अवीचित्ने उत्र प्रकार अपमानित हो कभी विवाह न करने का

प्रतिज्ञा की। श्रीर श्रपने पिताके बहुत सम्माने पर
भी उस प्रतिज्ञाको तोड़ा न था। किन्तु उपोषित माता
के श्रादेशानुसार किसिक्क् क्रतको समय श्रवीचित्ने
उद्देश्वरसे घोषणा को थी—"इमारा धन पर प्रधिकार नहीं है, श्रतएव यदि उमारे श्ररीर द्वारा कोई
प्रयोजन सिंद्र करना चाहता हो तो इम उसकी रक्का
पूर्ण कर देंगे।" उस समय पिता करस्थमने उनके
निक्ष्य उपस्थित हो कहा "वस! इमें पौतके सुख्का
दर्शन करा दो।" श्रवीचित्ने श्रपने पिताको उक्त प्रार्थन
परिवर्तन करनेको वहुतसी चेष्टा को, परन्तु क्रतकार्य
न हो सके। सुतरां विवाह करनेके लिये वाध्य हो
एन्होंने उसी राजकन्याका पाणिग्रहण किया था।"
(ति०) २ क्या चाहनेवाला।

''एते भोगैरलङ्गारैरन्येश व किमिच्छिकै:।

चदा पून्ना नमकारै: रचाय वितृवज्ञृष ॥" (भारत, चतु॰ १३ घ॰)
किमीदी (वै॰ पु॰) किमिदानीमिति चरति, किम्इदानीम्-इनि प्रपोदरादित्वात् साधुः । १ प्रव क्या
करेंगे सोचते विचरण करनेवाला खल व्यक्ति, प्रव
क्या करेंगे खयाल कर चूमनेवाला बदमाय। २ प्रेत
सेणीविशेष।

''हेपे धत्तमनवार्यं किमीदिने।'' (म्हक् ७। १००। २) 'किमीदिने किमिदानीमित चरते पिग्रनाय।' (सायण)

किसु (सं श्रय्य ) किम् च उ च, इन्हः । १ कराचित्, शायद, समावना । २ क्यों, किसन्तिये, वितर्भे । इ विसर्षे । ४ क्या, क्यों, प्रय्य । ५ नहीं, निपेध । ६ छो छो, निन्दा ।

किंमुत (सं॰ अव्य॰) किम् च डत् च, इन्दः। १ क्यों, क्या, प्रश्न। २ यदापि, क्योंकि, वितर्के। २ अधवा, या, विकल्प। ४ अतिथय, बहुत, ज्यादा।

किसेदि—मन्द्राजप्रदेशके गंजाम जिलेकी पश्चिम भागस्य एक जमीन्दारी। उक्त जमीन्दारी तीन भागमें विभक्त है—परणाकिसेदि, बोदाकिसेदि वा विजयनगरम् श्रीर चित्रकिमेदि वा प्रतापगिरि। किसेदि एक छोटा-सा पार्वतीय राज्य है। उसकी चारो श्रीर पर्वत विस्तृत तथा उर्वर उपत्यका भीर नदी, नाला एवं वापी हैं। प्रसुर शस्य उत्पन्न होते भी उक्त स्थान स्वास्त्रका वहीं। किसेंदि जिसन्दारी पहले जगन्नायवाले राजावीके प्रधीन थी। उन्हों के वंशीय राजपुर्वीसेंसे उत्तराधिकार न पाने पर किसीने जिसेंदि और किमीने इच्छापुर राज्यका विजयनगर श्रिकार किया। श्राज भी किसेंदिराज्य उन्न वंशोइव नारायणदामके उत्तर-पुरुषीके श्रधीन है। प्रजा यहांके राजाको देवतुला भिन्न करती है।

किम्पच (मं॰ चि॰) किं जुित्ततं केवनं स्वीदरपूरणायैव पचित, किम्-पच्-श्रच्। क्षपण, कंजूम, श्रपने द्वी चिये पकाने शीर दूसरेको न खिनानेवाना।

किय्यचान (म'० वि०) कि कुल्सितं कसौ चिद्षि न दला केवलं मालोटरपूरणायैव पचति, किस्-पच्-पानक्। कियव देखो।

किस्पराक्रम (सं वि वि ) कि कोहगः पराक्रमोऽस्य, वहनी । १ किम प्रकारका विक्रमणानी, कैमा ताकृत-वर । कि कु त्सतः पराक्रमोऽस्य । २ निन्दित पराक्रम-यानी, खराव ताकत रखनेवाना । २ ही नवन, कमनोर। किस्परिमाण (सं वि वि ) कि परिमाणमस्य, बहुनी । किसना परिमाणविशिष्ट, कितनी सिकदारवाना ।

किसना पारमाणावाश्रष्ट, कितना सिकदारवाना । किस्पर्यन्त (सं० क्रि० वि०) कितनी दूर पर्यन्त, कडां रका

किम्पान ( सं० वि० ) कि क्यमपि पाकः गिचाप्रकारी
यस्य, बहुन्नी० । १ मालगासित, माने हुक्त पर चलने-वाला। (पु०) कि कुत्सितः पाकः परिमाणी यस्य, बहुन्नी०। २ महाकालन्तता, लान इन्द्रायण।

महाकाल देखी

"न लुक्षा बुध्यते शीपान् किन्याकमिव भच्यन्।" ( रामायण, २ । ६६ । ६ )

३ विषतिन्दुकत्वच, कुचिनेका पेड़ । ४ रोग, वीमारी । ५ च्चर, वुखार । ६ मनादिनिर्गम । (क्री॰) ७ महाकान फना।

किम्पुना ( मं॰ स्ती॰ ) नदीविशेष, एक दरवा । (भारत, २ । ३०३ )

किम्पूरुष (सं॰ पु॰) किं कुलित: पुरुषं कर्मधा॰ १ किन्नर । किन्नर देखी। २ लीकविशिष, कोई लीग। किम्पुरुष श्रीर किम्पुरुषी पर्वतके निकट वनमें घर वनाकर रहती श्रीर पाल, सूल तथा पत्न खाकर जीविका निर्वाह करती हैं। (रामायण, उत्तर, प्य मर्ग) ३ जस्ब दीपाधिपति अग्नीभ्रक्ते एक पुत्र । त्विपुराप.

र।१:१८) ४ जम्बुदीपकी नवखगढ मध्य हिमालय

"म चे तपरैत' वीर समितिकस्य वीर्यवान् । देशं किन्यु रुपावासं दुमपुर्वे प रचितम् ॥" ( भारत, स्था, रूपा १ )

५ कुल्सितपुरुष, खराव श्रादमी।
किम्मुरुषधिप (सं० पु०) किम्पुरुषान् श्रिषपिति
रचति, किम्पुरुष-श्रिया-का। कुवेर, किम्पुरुषीं या
किन्नरों ने राजा।

"धनदय धनाध्यवी यद्यः किम् रुषाधियः ।" ( इरिवंग )
किस्म रुपिस्स ( सं ॰ पु॰ ) किस् रुषस्य किस्मुरुषाणां
वा देश्वरः, ६-तत् । १ किस्म रुपवर्षे के राजा। २ ज्ञविर ।
किस्मुरुष ( सं ॰ क्ली॰ ) किस्म रुपनामक वर्षविशेष,
एक सुल्ला।

किस्प्रकार (सं॰ श्रव्य०) किं कोष्ट्यः प्रकारोऽस्मिन् कर्माण । १ किस प्रकार, कैसे । २ किस ठ्यायसे, किस तदबैरसे ।

किस्प्रभाव (सं॰ ति॰) कि केहियः प्रभावोऽस्य, बहुती॰। किस्प्रकार प्रभावविधिष्ट, कैसे अस्रवाता।

किस्वन (मं विष्) कि को हमः वनः मस्य, बहुनी । किस प्रकार सैन्यविभिष्ट, को सी फीज या ताकत रखनेवाला।

किसारा (सं क्ती॰) किञ्चित् विभर्ति, किम् स् अद्-टाप्। नती नामक गन्धद्रव्य, एक खूधवृदार चीज ।

किसात (सं वि ) कि कोहर्य सूतम्, कर्मधा । किस प्रकारका, कौसा।

किस्तय ( सं॰ वि॰ ) कि सक्ष्यम्, किम्-मयट्। किमा-त्मक, किस तरहका।

कि स्वान् ( चं॰ ति॰ ) किमिप श्रस्यास्ति, किम्-मतुष मस्य वः । १ कि चित् विशिष्ट, कुछ रखनेवाना । २ कि स्विशिष्ट, क्या रखनेवाना ।

किस्वदन्ति (सं० स्त्री०) किम् वद-णिच् । जनश्रुति, प्रवाद, श्रफवाइ।

Vol. IV. 184

किम्बदन्ती (मं॰ स्ती॰) किम्-बद्-गिर्-डोष्। जन-युति, अपवाह। मत्य हो या भसत्य बहुतसे लोग जी वात विश्वासपूर्वेक वताते रहते, उसीको किम्बदन्ती कहते हैं।

"इस्ति किलैया किम्बदनी अखाक" कुन्ति कादरावि कर्यविया नाम रावसी समुपन्यते ।" (प्रवीधवन्द्रीदय )

किस्वा (सं॰ प्रद्य॰) किंच वाच, इन्दः। श्रयवा, यातो, विकल्प। किस्वाका संस्कृत पर्याय—स्ताहो, यदि वा, यदा भीर नेति है।

किम्बर् (सं॰ ति॰ ) कि वैत्ति, किम्-विद्-किए। किस विषयमें श्रीमन्त, क्या जाननेवाला।

किस्वोर्थे ( ए'० व्रि॰) कि कोट्ट वोर्थेमस्य, वहुवो॰। किस प्रकारका वल्याकी, कैसा ताकतवर।

निम्बरापार ( म'॰ वि०) नि नोहयो व्यापारोऽस्य, वहुती॰ । १ किस प्रकारका व्यापारविधिष्ट, कैसे काममें लगा हुवा। (पु॰) कोहयो व्यापारः, कर्रधा०। २ किस प्रकारका कार्य, कैसा काम।

कियत् ( म'० ति० ) कि परिमाणमस्य, किम् वतुष् वस्य घः किमः कि प्रादेशस्य। किमिरंश्यं के घः । पा ५। रा४०। क्या परिमाणिविधिष्ट, किम मिकदारवाला, कितना।

"गनव्यमित कियदित्यम्बद्भुवाषा।" ( साहित्यदर्भेष ) कियती ( सं ॰ स्त्री॰ ) कियत्-ङोप्। कितनी।

"निविगते यदि युक्तशिखापदि छजति सा कियतीनिव न व्यवाम् ।" (नैयम, ४ घ सर्गं)

कियत्कान (सं॰ पु॰) कियान् किस्परिसितः कालः, कसेथा॰। १ क्या परिसित कालः, कितना वतः। २ किञ्चित् कालः, योडा समय।

तियदेतिका (सं॰ स्ती॰) उद्योग, कोशिय। कियदूर (सं॰ वि॰) किं परिसितं दूरं व्यवधानम्, कमेधा॰। कितनो दूर।

कियमात ( सं ० ति ० ) किं परिमिता माता अस्य, वहुती । क्या माताविश्रष्ट, किस मिकदारवाना। कियम क्य ( सं ० ति ० ) किं परिमितं मूल्यमस्य, वहुती । क्या मूर्व्याविश्रष्ट, किस कीमतवाना। कियारी ( हिं ० स्ती ० ) १ चित वा स्व्यानमें प्रल्य भल्य श्रन्तर पर दो स्ट्स सोड़ों के पध्यको सृति। कियारों में वीज वोते या पीट़े लगाते हैं। २ ज्वितिभागिविशेष, खितका एक हिस्सा। ३ ज्वितका वह भाग जो जन सिश्चनके निमित्त वरहों या नालियों के मध्य फावड़े में मेंड़ लगाकर बनाते हैं। ४ वहत् कटाइविशेष, कोई वड़ा कड़ाइ। उसमें ससुद्रका चारजन नवण नीचे वैठाने को भरा जाता है। ५ घारपाई, खाट। उक्त प्रधेमें कियारी शब्द खणेकार व्यवहार सरते हैं। ६ चौका, भोजनका विभिन्न स्थान।

कियाह (स॰ पु॰) कियान् रत्तवर्णो हयः, एवोदरा-दिलात् साधः । १ रक्षवर्णाख, सुर्खे या नान घोड़ा। २ ख्रमाल, गीदड़।

किंग्ल-१ जनपदविषेष, एक वसती । लच्नीमराय रिखवेकी ठीक दिचिण या केवल नदीतीर कियून एक चुद्र ग्राम है। विस्रो समय वह समृद्र बीदनगर् था। किन्हों के मतमें कियूल ही युश्रन-चुयाङ्गके उद्मिखित 'लो-इन-नि-लो"का ग्रंग है। उक्त ग्रामके पश्चिम-दिशामें 'मंसारपुख्र' नामक एक बावडी है श्रीर उस बावडीकी उत्तरदिशामें फिर एक बावडी है। इस द्वितीय पुष्करिणीके तीर पर किसी बीइ-मन्दिरका भित्तिभाग श्रीर कुछ बीद युवावोंकी प्रतिक्रति पड़ी हैं। यामने मध्य एक स्थान पर पद्मपाणि वीधिमलकी पाषाणसृति है। फिर खानीय जभीन्दारीं व खानमें भी उन्होंकी एक ज्ञद्रकाय प्रतिमा विद्यमान है। कियू-ससे ईषत दिख्य 'कोवय' नामक ग्राम है। उन्न ग्रामकी वस्ति प्राप्तनिक होते भी खान बहुत प्राचीन है। वहां प्राचीन कीर्तिका भग्नावशेष यथेष्ट देख पहता है। ग्रामके मध्य बालक क्रोड़ा षष्ठो वा भवा-नीकी सृतिं शीर मन्दिर है। कीवयमें पञ्चध्यानी बुद्धको एक सृतिं मिली है। कियून ग्रामके अपर पार क्षियस नदोकी पूर्वतीर ३० फीटका एक भग्न इष्टक-स्तूप है। उसे 'विदीवन स्तूप' कहते हैं। गंवार लोग स्तूपकी सामान्यतः 'गड़' कहते हैं। उन्न स्तूपके पश्चिम १५० से १६० फीट पर्यन्त विस्तृत किसी मठका भगनावशेष देख पड़ता है । प्रततत्विदित् किंगि हाम साइवको उक्त स्तूपके शीर्षदेशपर ६ फीट गमीर

गञ्जरकी मध्य प्रस्तरका एक अग्नप्राय खील श्रीर वुद-सृतिं सिनी । बुह्मितिंका सस्तक ट्रट गया था। कनिंग हासने खोलने पर उत्त खोलने भीतर एक सुवर्णका डिव्वा घीर उसके भोतर एक चांदीका डिव्वा पादा । उप्त डिव्वेके सध्य एक इरिद्वर्णे स्पाटिका-माला, एकखण्ड श्रस्थि भीर एक मनुष्यदन्त या। स्तूपके गालमें द्रव्य रखनेके कई प्रासी वने हैं। उत्त पार्वीं है पायः २००, ३०० छाप नगे नाखदी पन मिनी हैं। उक्त छापें चार प्रकारकी हैं। वड़ी छापें २ इच्च लंबी हैं। उनमें से काईमें बुदस्तृतिं, म्त्पकी पाक्तति श्रीर नानाविध विषय मुद्रित या। किन्तुः प्राय: ३ भाग कार्पे ग्रीपकानमें गनकर प्रस्रट हो गयी हैं। कई छापोंसे स्थिर हुवा है कि उक्त स्तूप ईशवीय ८ म। १०स शताच्दके सध्यकान वना या। वहां किसी महीके कलधमें पित्तक्तिमित १ वृहिमृति रहीं। छनका कुछ भी नहीं विगड़ा है। २ इंप्ट इण्डि-यन रेलवेका एक जंकगन ष्टेगन।

किर (सं॰ पु॰) किरित विचिपित सन्तोपिचितस्य नं इति ग्रीप:, क्व-क । १ शूकर, स्पृतर । २ प्रान्तमाग, सप्तन । (वि०) ३ चिपणकारी, फेंकनेवाना

किरंटा ( हिं० पु० ) निक्त श्रेणीका ईमाई, केरानी, कीटा किरंटा श्रेगेरेजी के क्रिस्थिन ( Christian) शब्दका श्रपभंग है।

किरक ( सं० पु० ) किरित निखित, क्ष-खुन्। १ लेखक, कातिब, निखनेवाला। किर चुट्रार्थे कन्। २ शूकरभावक, स्वरका बच्चा या छीना।

किरका ( हिं० पु० ) चुद्र खुगड, कंकड़, किरिकारी, क्रीटा टुकड़ा।

किरिकाटी ( हिं॰ स्ती॰ ) धूलि वा त्या काम, गर्द या तिनकेका क्रीटा ट्कड़ा। किरिकाटी चसुमें पड़नेसे पीड़ा स्त्यन करती है।

किरिकन (हिं० पु०) चमै विशेष, किसी किस्सका चमड़ा। किरिकन घोड़े या गर्वके दानादार चयड़ेकी कहते हैं।

किरकिरा ( हिं० वि० ) १ कं करीला, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ रहे। २ बुरा, खरात्र। क्षिरिक्तराना (हिं॰ क्षि॰) १ पीड़ा करना, दुखाना। २ श्रच्छा न लगना, बुरा सालूस पड़ना। ३ किट-क्षिटाना, दांत पीसना।

किरिकराइट (हिं० स्ती०) १ चत्तुपीड़ाविशेष, श्रांख का दर्ट। किरिक्षराइट शांखरी गर्दे या तिनकेका कोटा टुकड़ा पड़ जानेसे होती है। २ टांतके नीचे कंकड़ पड़नेकी श्रावाज। ३ कंकरीनापन।

निर्वा ( हिं॰ स्ती॰ ) किरिक्त ही, गर्द या तिनकी-का छोटा टुक्क हा। २ घपमान, वेद्र ज्यती, हेटी। किरिक्त (हिं॰ पु०) १ क्षण्त का प्रतिन्त गिरगिट। (स्ती॰) २ घरीरस्य वायु विभोष, एक हवा। किर-किल की का लाती है।

किरिक्त ( हिं॰ पु॰ ) पित्तविशेष. एक विडिया।
किरिक्त प्राकाशसे टूट मत्यको प्राक्तमण करता है।
किरिक्ती (हिं॰ स्त्री॰) प्रमहार-विशेष, एक गहना।
किरिक्ती (खाड़की) पूने जिलेकी हवेली तहसीलका एक कसवा। यह प्रचा॰ १८ २४ उ० ग्रीर देशा॰ ७३ ५१ पू० पर प्रवस्थित है। वंबईसे ११६ सोन दिल्लापूर्व श्रीर पूनेसे ४ मीन उत्तर-पश्चिम यह पहता है। सोकर्स स्था य्यारह हजारके करीब है। युडास्त्र तथार करनेका यहां बहुत वहा कारखाना है।

किरच ( हिं० स्ती० ) १ अस्तिविशेष, एक हिंग्यार । किरच सीधी तसवार जैसी रहती है। उसे अग्रभागकी श्रोर सीधे भों क देते हैं। २ खग्डविशेष, नीकदार टकड़ा।

किरिचया ( हिं० पु०) पिचिविशेष, एक चिड़िया। किरिचया बगलैंसे कोटा होता है। एसके पंजिकी भिन्नी सुनहत्नो रहती है।

किरची (हिं स्त्रीः) १ किसी विस्ताना मुलायस रेशम।
किरची बंगालमें उपजती है। २ रेशमकी लच्छी।
किरटा (सं खी०) कुसुस्त्रवील, कुसुसका वील।

निरण (सं०पु०) नीर्धन्ते विश्विष्यन्ते रक्षयोऽसात्, छा-वयु। ज प्रतिमन्तिषात्रः क्यः। उण् राष्ट्रः । १ सूर्यः, सूरजाः नीर्थते परितः श्विष्यते असी । २ सूर्यरक्षि, सूरजनी निरण। ३ चन्द्रस्मि, चांदको निरण। ४ रत्नरिम, जवाहिरको निरण। निरणका संस्तृत पर्याय—श्रस्न, मयूख, श्रंश, गमस्ति, वृणि, घृष्णि, भानु, कर, मरीचि, दोधितित्विट, द्युति, श्रामा, विमा, ग्रमा, एक, क्चि, भाः, छवि, दीप्ति, रिस्त, श्रमीषु, महः, ज्योतिः, सहः, रोचिः, शोचिः, त्रिषा, पृश्चि, प्रशाम, श्रातप, द्योत, पाद, श्रालोक, वसु, ऋषि, भास, धर्म, लोक, श्रचिं, वीचि, हिति, धास, वर्चे, श्रुष, तेजः श्रीर श्रोजः है।

ं " भवति विरलभित्तम्तानपुष्पोपहारः

स्वतरणपरिवेषो हे दण्याः प्रदीपाः।" (रष्ट० ५। ७३)
किरणतन्त्र—साधवाचायंते अपने सर्वदर्भनसंग्रहमें दूस
नामके एक भैवतंत्रका छन्ने ख किया है।
किरणमय (सं० जि०) किरण-मयट्। १ किरणस्त्ररूप।
२ किरणविधिष्ट।

किरणमाली (सं०पु०) किरणानां माला श्रस्यस्य, किरणमाला-इनि। सर्थ, श्राफताव।

किरणावली (म'० पु०) किरणानां श्रावसी न्येणी। किरण-यो गी, किरनोंकी कतार। रिकरणावली नामकी संस्कृत भाषामें वहुतसे ग्रन्य हैं। छनमें उदयनाचार्य-विर-चित वैशेषिकस्वके प्रशस्तपादको व्याख्या मुख्य है। फिर इसके जपर भी बहुतसी टोका है। जैसे-पद्मनाभ-क्षत किरणावलीभास्तार, वर्धमानक्षत द्रश्यकिरणा-चंद्रशेखरभारतीक्षत दव्यकिरणावली। वसीप्रकाश, ग्रंणिकरणावलीरसमार, यब्दविवरण, सहादेवस्त रामभद्रकत गुणरहस्य, वरदराज भीर क्षसकत टीका श्रादि। किरणावनीकी छन टीकावीं पर भी श्रीर बहुतसे विवरण उपलब्ध होते हैं। उनमेंसे कुछके नाम ये हैं - मैघभगीरयक्तत किरणावलीप्रकाशप्रका-शिका, रुद्रन्यायवाचस्यतिक्तत रञ्जनायीय द्रव्यकिरणावली-परोचा, माधवदेवस्तत गुणर इस्यप्रकाम, रघुनायसत गुण-प्रकाशविव्यति, सथ्रानाथक्षत गुणप्रकाशदीधिति श्रीर गुणप्रकाभदीधितिमंजरी नान्त्री विव्वतिटीका । इनके सिवा रुद्रभद्दाचार्यक्तत गुणप्रकाशविष्ट्रति-भावप्रकाशिका, रामकष्णभटाचार्यविरचित गुणप्रकामविद्यतिप्रकाशिका श्रीर जयरासभद्दाचार्यविरचित दीधितिप्रकाशिका भी प्रचलित है।

३ दादाभाई विरचित सूर्यसिद्धांतटीका। ४ श्रध्यर-क्षत एक अलंकार निरूपक ग्रंथ। किरन (र्हि॰ स्त्रो॰) १ किरण, रोगनीकी नकीर। २ चमकटार भानर। किरन कनावतृन या वादनेकी वनती श्रीर वचीं या श्रीरतीके कपड़ीं नगती है। किरपा (हि॰) कपा देखो।

जिरपान (हिं°) कृपाण देखी।

विरम (हिं॰ पु॰) १ समि, कीड़ा । २ कीटविश्य, विरमदाना।

किरमई ( हिं॰ स्तो॰) नाचाभेद, किमी किस्नकी नाह या नाख।

किरसाल (६० पु॰) श्रारखध्वल, श्रसिलतामका पेड़। किरसाला ( डिं० ) किरमाल देखी।

किरसिच ( डिं० पु॰ ) वस्तविशेष, एक कपड़ा। किर-सिच वारीक टाट जैसे रहता भीर परदे, जूता, यैने वगैरह बनानेसे नगता है। उक्त ग्रन्ट श्रंगरेजीके कान-वास ( Canvas ) श्रन्टका भएभ्रंग है।

किरसिन ( चिं॰ पु॰) १ किसी किसाका रंग, डिरम-जी, पीसा इवा किरिसदाना। २ घोटकविंगेष, किर-सिनी घोड़ा।

किरमिनी ( इं॰ वि॰ ) किरमिनीका रंग रखनेवाला, मटमैना करींदिया।

किरयात ( हिं॰ पु॰ ) किरात, चिरायता।
किरराना ( हिं॰ कि॰ ) १ दन्तघर्षण करना, दांत पीमना। २ क्रुडहोना, गुस्सा श्राना। ३ किरकिर करना।
किरवंत, किनवंत—द्धिण प्रांतकी एक ब्राह्मण जाति।
यह चितपावन ब्राह्मणों की एक शाखा है।

किरवार ( हिं॰ पु॰ ) करवान, तनवार। किरवारा ( हिं॰ पु॰ ) भारग्वध, ग्रमिनतास।

किरांची (हिं॰ स्त्री॰) ग्रकटिविशेष, कीई गाड़ी। किरांची-में टी या चार पहिंचे लगते हैं। वह माल श्रस्वाव

होनेमें व्यवस्थत होती है। किरांचीमें प्रायः ग्रनान ग्रीर समा नादते हैं। रेन्नगाड़ीके पूरे डव्बेको भी किरांची

सूरा नादत है। रजगाड़ाक पूर डब्ब का मा कराया कहते हैं। वह अंगरेजीके केरोच (Caroche) ग्रब्दका

किराटिका (सं॰ स्त्रो॰) किरे पर्यन्त भूमी घटित, किर-घट-खुल्-टाप् घत इत्वम्। घारिका, सारस। किराड—एक ब्राह्मण जाति। यह पूना जिलेमें पायी जाती है। इंटिंग राज्यके मसय खाजियरकी तरफर्म इस जातिके नोग यहां श्राये थे। इनमें गाखासेट नहीं है सुतरां परस्परमें विवाह होता है। ये वरमें हिन्दी श्रीर बाहर सराठी बोनते हैं।

किरात (सं० पु०) किश भवस्काराहे नि चेपसृसि ग्रन निरन्तरं समिति, किर-ग्रत-ग्रच्। १ जाति-विशेष, कोई कीम। २ ग्राध, बहे निया। ३ भू निम्द, चिरायता। किरात—वातिक, तिक्त, कफिपत्तव्यस्त, त्रणरीपण, पण्य, श्रीर कुछक रहूणोपन्न होता है। (राजनिवण्ड) ४ वोडक-रचक, सईस। ५ मत्स्य, ब्रह्माण्ड, वासन प्रसृति पुराणों के सतमें भारतकी पूर्वभोमा किरात है। सहा भारतमें किया कि प्राग्च्योतिपाविष भगदत्तने चीन श्रीर किरातका सेन्य ना श्रजु नकी साय युद्ध किया था।

> "स किरातेय चीर्नय हतः प्रार्ट्योतिषीऽमदत्। भन्नेय वह्निर्योधैः सागरानृष्वासिमिः॥"

> > (मारत० समा० २६।६)

उता स्रोकसे समभा पड़ता है कि प्राग्च्योतिषक निकट ही किरात श्रीर चीन या। प्राग्च्योतिषका वर्तमान नाम श्रामाम है। श्रतएव किरात जनपदका पूर्वदिक ही होना समाव है। सभापवेक श्रपर स्वन पर कहा है—

''ये परावे हिमकतः मृशिक्यतिरी ह्याः। कार्षे च ममुद्रान्ते लीहित्यममितय ये ॥ ८॥ फलमृलायना ये च किरातायमंत्राममः। फ्रारण्याः फ्रारकतमांय प्रयास्य हं प्रमी ॥ ८॥ चन्द्रनागुरकालां मारान् कालीयकस्य च। चमरवमुवर्णानां गन्धानाये व राज्यः॥ १०॥ करातकीनामयुतं दामीनाय विशास्यते। साहत्य रमसीयायांन् दूरलान् सग्यदिषः॥ ११॥ निचितं परितेश्यय हिरस्यं मृरिवर्षमम्। विश्व कत्रनमादाय दारि तिल्नि वारिताः॥ १२॥

( ममा० ५२ घ० )

उत्त स्रोत दारा भी जात होता है कि हिमालयके
पूर्व लोहित्यनदीके त्रागे किरात रहते थे। पायात्य
भीगोलिक ठले मिने Cirrhadac नाम छ छक्त जाति
को उल्लेख किया है। उनके मतमें किरात भारतके पूर्व
प्रान्तवामी हैं। पुरातत्त्ववित् ठलेमि-वर्णित उत्त

जातिका निवास वर्तमान श्राराकान बताते हैं। ब्रह्मदेश श्रीर कस्वोज (कास्वोडिया)-से खृष्टीय धूम ६४ शताव्हकी शिलालिपि श्राविष्कृत हुयी है। उसमें ब्रह्म श्रीर कस्वोजके शादिम श्रधिवासियोंका किरात नाम खिखा है।

उक्ष सकल प्रमाणदारा समस पड़ता है किसी समय हिमालयं पूर्वांग्रमें वर्तमान भूटान श्रोर श्रासामके पूर्वांग्र मणिपुर, ब्रह्मदेश तथा चीनसमुद्र कूलवर्ती कस्वोज तक किरात जातिका वास था। फिर उक्ष समस्त स्थान समय समय पर किरातजनपद कहें जाते थे। श्राज भी नेपालके पूर्वांग्रसे श्रासाम श्रचनके पवत पर्यन्त किरात रहते हैं। नेपालमें उनको 'किरांति' कहते हैं। किन्तु वहां किरात श्रपनेको मोखो या किरावा बताते हैं। श्रद्यापि किरात जातिके नामा-नुसार नेपालका एक जिला 'किरान्ति' नामसे श्रमि-हित है।

वर्तमान किरान्त जाति तीन भागमें विभक्त है—वक्षो किरान्त, माम्स किरान्त भीर पक्ष किरान्त। वक्षो किरान्तोंने लिख्नु, यख (यच ?) श्रीर रयम् (रचस्?) नामसे श्रेणोभेद है। लिख्नु किरान्ति पत्नी क्षय करते हैं। जिसके क्षय करनेको श्रष्ट नहीं रहता, वह खश्र्रके घर कुछ दिन नौकरी करता है। फिर पारिश्रमिक श्रष्टके परिवर्तनमें हसे पत्नो मिसती है। किरात पहाड़ पर श्रवदेहको ले जाकर जनाते हैं। पीछे हस श्रवके भक्तको समाधि दिया जाता है। समाधि पर श्रिष्ठ हाथ पत्राक्षो एक छड़ बना कर रखनेको प्रथा है।

निपानका पार्वतीय वंशावनी नामक इति हास पढ़नेचे समभ पड़ता है कि श्राहिरवंशकी पीछे किरातवंशीय २८ राजावांने नेपानमें राजत्व किया था। उसके पीछे भी बहुत दिन किरातों की चमता रही। श्रवशिषमें नेपानराज पृथ्वीनारायणने छन्हें एक बारगी ही नीचे गिरा दिया।

सिक्तिम श्रीर नेपालके किरातों में कुछ लोग बीड श्रीर कुछ जिन्टूधर्मावलम्बो हैं।

बराइमिहिरको छहत्संहितामें भारतने दिचण-Vol. VI. 185 पश्चिम 'किरात' नामक किसी जनपदका उत्तेख है। यक्तिसङ्गतन्त्रके मतर्मे—

''तप्तकुर्णं समारभा रामचेतालकं गिने। किरातदेगी देवीग विस्पर्गे नेऽवतिष्ठते॥''

तप्तकुण्डिंसे लेकर रामचेत्रान्त पर्यन्त किरात देश है। वह विस्थायेनमें भवस्थित है। (ति०) ७ श्रन्य-शरीर, होटे जिसावाना।

किरात ( हिं॰ स्त्रो॰ ) परिमाणविशेष, एक तील। किरात ४ यवके वरावर रहती भीर रत्नादि तीलतेमें सगती है। वह अरवीके 'केरात' शब्दका अपभंश है। २ श्रींसका २४वां हिस्सा। ३ सुद्राविशेष, एक सिक्का। वह बहुत कोटी श्रीर मूखमें पाईसे भी न्यून होती थी।

किरातक (सं० पु०) किरात एव खार्ये कन्। १ चिरा-यता। २ युद्धिय जातिविशेष, एक जुड़ाका कीम। किरातकान्त (सं० क्ली०) कोङ्गणप्रसिद्ध शवरचन्द्रन, किसी किसाका सन्दर्स।

किरावितत (सं० पु०) किरातो सूनिम्बः सएव तितः, कमें धा०। सूनिम्ब, चिरायता। किरातितत्तका संस्त्रत पर्याय—सूनिम्ब, श्रनायं तित्त, कौरात, काण्डतित्तका, किरातका, चिरतित्त, तित्तका, स्तित्तका, कटुतिता श्रीर रामसेनक है। भावपकाशके मतमें यह मेदका, रूच. श्रीतका, तित्तरस, समु, एवं सिन्नपात च्चर, खास, कफ, पित्त, रक्ता, दाह, कास, श्रोष, त्रणा, कुष्ठ, च्चर, प्रण श्रीर क्रमिरोगनाशक है।

किरातितत्तक (सं॰ पु॰) किरातितत्त स्वार्थे कन्। सूनिस्ब, चिरायता।

किरातितज्ञादि, किरातादि देखी।

किरातपति (सं• पु०) भिव, किरातिके राजा महादेव।
किरातपुर—विजनीर जिलेमें नजीवाबाद तहसीलका
एक कसवा। यह श्रचा० २८° २० छ० श्रीर देगा०
७६० १३ पू० पर विजनीरसे १० मील उत्तर श्रवस्थित
है। जनसंस्था १५ हजारके करीव है। दसके दो
विभाग है—किरातपुर खास श्रीर वनी।

किरातसिंइ — १ धीलपुर रियासतके सबसे प्रयम राणा। २ चंदेला वंगके श्रंतिम राजा। किरातादि ( एं॰ पु॰ ) वातिपत्तच्चरका कषायविशेष, बुखारका एक काढ़ा। कि रातितक्त, प्रमृता, ट्राचा, षामसकी घीर गटीका साथ बना गुड़के साथ पीने पर वातिपत्तच्चर हूट जाता है। इसकी चतुभद्रक भी कहते हैं। (भावप्रकाय) फिर किरातादि—किरातक, महानिस्त, कुस् स्वर, शतावरी, पटोल, चन्दन, पद्म, शास्त्रकी भीर उद्स्वरीजटासे भी बनता है। (रह-चिचका) श्रन्य किरातादि—किरात, नागर, सुस्ता श्रीर गुड़्चीके घोगसे बनाया जाता है। वातच्चरमें किरात, मुस्ता, गुरूचीन, वाका, वहती, कराएकारी, गोच्चर, शानपर्थी, पृश्चिपर्थी श्रीर शुक्ती प्रत्येक १६ रत्ती ३२ तीले जनमें पकाकर द तीले रहनेसे पीते हैं। कराउक्कल समिएातमें चिरायिता, व्युकी, विष्यनी, कुटन, क्रग्ट-कारी, भटी, विभीतक, देवदार, हरीतकी, मरिच, मुस्ता, कट्फल, घतिविषा, घामलकी, पुष्करसूर, चित्रक, सर्केटमृङ्गी, श्रीर वामकका २ तोसी क्वाय वना ्त्राध तोला गुरहोद्रण डालकर पीर्नस लाभ पर्डुः चता है।

किरातादिचूर्ण (सं० क्ली०) चूर्ण विशेष, एक शफुफ। चिरायिता, विष्ठता, वाट्यालक, पिप्पली, विड्ड़, कटुकी श्रीर शुग्ठी सवका सम भागसे चूर्ण बना मधुक साथ सेवन व रने पर दुर्ज बदीपच्चर शान्त हो जाता है। (भावपकाण)

किरातादितेन (सं॰ क्ली॰) तेन्नविशेष, एक तेन।
मृच्छित कटुतेन ४ शरावक, दहांकी मनाई ४ शरावक, काण्मिक ४ शरावक तथा किरातिक काथ
४ शरावक एक साथ पकाने श्रीर उसमें मुर्वामुल,
नाचा, हरिद्रा, दाक्हरिद्र, मिन्निष्ठा, इन्द्रवाक्षी, कुछ,
वानक, रासा, गजपियानी, विकटु पाठा, इन्द्रयव,
सैन्धव, सचलनवण, विट्नवण, वासावक, खेताकमूनत्वक, श्यामानता, देवदाक भीर महाकानफलका
मिनित १ शरावक बल्ल मिना पकानिसे उत्त तेन
प्रस्तुत होता है। किरातादितेन नगानिसे नाना च्चर
शरीगर होते हैं।

ह्रचत् किरातादितेल इ. प्रकार बनाया जाता है -- कटुतेल द कर, विदायतेका काय १२॥ सेर,

सृवीसृत्तका क्षाय द सेर, नाचाका क्षाय द सेर, काष्ट्रिक द सेर ग्रीर दहीकी सन्ताई द सर ३४ सर जनमें पका १६ सेर धविष्ठ रखना च। डिये। फिर चिरायता, गजिपणनी, रासा, कुष्ठ नाचा, दन्द्रवार्गी-सृन, मिन्निष्ठा, हरिट्रा,) दारुहरिट्रा, सृबीमृन, ग्रष्ठी-सक्षु, सुस्ता, पुनर्वेवा, मैन्थव, जटासांकी, ब्रह्तो, विट् लवण, वालक, ग्रहसृनी, रह्यच्चन, व्युकी, श्रखगन्या, गतपुष्पा, रेगुक, देवदान, वेणासृत, प्यक्र ४, घान्यक, िष्णनी, वचा, शटी, विष्मला, यमानी, वनयमानी, कव टमुङ्गी, गोत्तुर, गालपणीं, चक्रमर्दं, दन्तीमृत, विड्ङू, कीरक, कानकीरक, सप्टानिस्वलक्, प्रवृगा, यवचार श्रीर शुग्छी प्रत्येक ४ तीला परिमाणमे व एकार्थ डाच तैन प्रस्तुत करते हैं। इक्त तैन लगानेसे मकन प्रकार दिषमञ्चर, शीहान्तर, शीवयुक्त न्तर एवं प्रसिद्ध स्वार सिटता श्रीर पन्ति, वन एवं बीर्ब बढ़ता है।

किरातार्जुनीय (मं॰ ली॰) किरातय इजुनम त्यो व तमिषकत्य कतम्, किरात- प्रजीन छ। भारविकवि प्रणीत एक महाकाव्य। साधारणतः नीग उत्त काव्यकी 'भारिव' कहा करते हैं। दुर्गीवनके माय सृतक्रीड़ामें पराजित ही युधिष्ठिर प्रसृति ण्डम्झाता वनमें रहते घे। एसी समय व्यासदेव एनके निकट जाकर उपस्थित इये। पाण्डवको दुर्योधनके पचकी ऋषेचा स्रधिक वलगाली वनानेके लिये उन्होंने श्रज् नको परामर्ग दिया—'तुम तपस्या द्वारा टेवगणके निकट प्रस् यहण वरो।' तटनुसार इर्जुन हिसान्यपविके निकट प्रथम इस्ट्रेकी तपस्या की थी। इस्ट्रेन उपस परितुष्ट हो पर्जु नको शिवकी तपस्या करनेके लिये उपदेश दिया। फिर वह सहादेवकी ही तपछा करने न्ती। महादेव उनको तपस्यासे उन्तुष्ट धृवे घे। किन्तु वे प्रजुरनकी वीरताकी परीचाई लिये किरातके विग्रमें एक प्रकारण्ड वराइके पीक्वे पीक्वे वडां जाकर उपस्थित हुवै। वराइने निकट पहुंचते ही अनु नको म्राक्रमण किया या। सुतरां उन्हें भी उनके प्रति वाण चनाना पड़ा। किरातवेशी महादेवन सी घर्नु नकी वाणपातके साथ अपर वाण निचिप किया द्या । इसयके

वाण से विद्व हो वरा इसर गया। किन्तु निश्चय न हुवा किसके वाण से वरा इसरा था। फिर दोनों 'हमने सारा है' कहते वादानुवाद करने लगें। क्रमसे उसी पर दोनोंमें युद्ध चलने लगा। उस युद्ध सम्हादेव अर्जु नका वोरत्व देख सन्तुष्ट हुवे। फिर उन्होंने अर्जु नको पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। किरातार्जु नीयमें उत्त समस्त विषय विरुट्धतभाव से विणेत है। काव्यकी रचनाप्रणाली अति निगृद्ध भावविशिष्ट है। लोग कहा करते हैं—

"उपमा कालिदासस्य भारवेरयं गौरवम्। नेपचे पदलालित्यं माचे सन्ति वयो गुणाः॥" किराताजु नोय काव्य १८ सगेमें समाप्त चुवा है। भारवि देखो।

किराताणी (सं॰ पु॰) किरातान् निषादान् श्रश्नाति, किरात-श्रश-णिनि। गरुड़। महाभारतमें लिखा है— किसी समय गरुड़ माता विनताका दासील कुड़ानेडे लिये श्रम्त लाने लाते थे। उस समय उन्होंने जुधाते हो मातासे खाद्य मांगा। माताने कह दिया—'समुद्र तीर एक निषाददेश है। वहां सहस्र सहस्र निषाद रहते हैं। तुम उन्हें भन्नण कर जुधा निवारणपूर्वक् श्रम्त ले श्रावो। गरुड़ने भी माताको श्राञ्जाके श्रनुसार किरातों को खाया था।

किराति (सि॰ स्तो॰) किरेण समन्तात् जनचेपिण भतित गच्छति, किर-ग्रत-इन्। गङ्गा।

किरातिनी (सं• स्ती॰) किरातदेश उत्यक्तिस्थानलेन पस्यस्थाः, किरात-इनि-ङीप्। १ जटामांसी। २ किरात-कातिनी स्ती।

किराती ( रं० स्तो० ) किरात किराति वा छीष्।
१ दुर्गा। जिस समय महादेव अर्जुनकी परीचाके
जिसे किरातविष धारण कर उनके निकट जाते थे।
दुर्गाने भी उसी समय किराती विष बना उनका अनुगंमन किया। २ किरातस्ती। ३ स्वर्गगङ्गा। ४ कुटिनी,
जुटनी। ५ चामरधारिणी, चंवर दुकानेवाली।

किरान ( अ॰ क्रि॰ वि॰ ) निकट, नज़दोक, पास । किराना ( हिं॰ पु॰ ) लवण, हरिद्रादि नित्यव्यवहार्थ 'द्रव्य, नमक हलदी वगैरह रोज काममें मानिवाली

चीज। किराना पंसारियों के पास विकता है।
(कि॰) २ पछोरना, साफ करना, सूपसे बनाना।
किरानी (हिं॰ पु॰) १ युरेशियन, करंटा, दोगना
युरोपियन। किरानी अंगरेजी के कि खियन (Christian)
यब्दका भएमं श है। २ क्लकं, सुंधो।

किराया ( घ॰ पु॰ ) भाटका, भाड़ा। को सृत्य चन्यकी वस्तुको कार्यमें सगानिके परिवर्त उस वस्तुके खामीको दिया जाता, वह किराया कहाता है।

किरायादार (फा॰ पु॰) मड़ैतिया, किसीकी चौज़ भाडे पर लेनिवाला।

किरार (हिं॰ पु॰) जातिविशेष, एक कीम।
किरारि (सं॰ पु॰) चित्रविस्तरोत्त कोई व्यक्ति।
किरारि पाठ भी मिलता है।

किराव ( हिं॰ पु॰ ) कलाय, मटर।

विरावन (हिं० पु॰) १ युडचेत्र ठोक करनेके लिये श्रम्मामी सैन्य, लड़ाईका मैदान दुक्रत करनेके लिये श्राम जानेवाली फौज। २ वन्टूक्से शिकार खेलनेवाला श्राम । किरावल तुकींके 'करावन' श्रव्हका श्रप-मंश्र है।

किरासन ( हिं॰ पु॰ ) केरोसीन, महीका तेल। किरा-सन ग्रंगरेजीके केरोसीन । ( Kerosene ) ग्रब्स्का भवसंग्र है।

किरि (सं॰ पु॰) किरित समलभूमिमिति श्रेषः,
किर् । कृग्यकृष्टिभिदिक्तिदेश्यः। उण् ४। १४२। १ श्रूकर,
स्वर। २ वाराष्ट्रीकन्द। किरित विचिपति जन्म।
३ मेघ, मेद्र, बादल।

किरिक (सं॰ पु॰) किरिमें घड़व कायति प्रकाशते, किरिके-का रद्रविशेष। किरिक परिन, वायु श्रीर सूर्य सूर्तिधर रद्र हैं। वह हृष्टि द्वारा जगत् पालन, करते हैं।

"नमी वः किरिकेशी देवानां इश्योगः।" ( ग्रुस्यज्, १६। ४६ ) 'किरिकेमा इति हष्टादि द्वारा जगत् कुर्न्ति किरिकाः तेमाः।" ( महीधरभाषा )

किरिकिञ्चिका (सं॰ स्त्रो॰) सङ्गीतविद्याविषयक यंत्र-विश्रीष, गाने वजानेका एक श्रीजार। किरिच (हिं॰ स्त्री०) कठोर वसुका चुट्र खगड़, कड़ा चोजना छोटा नोकदार टुकड़ा। जिस गोलेमें लोहें के छोटे छोटे टुकड़े, नोलें या छरें भरते, उसे रच कि जिना गोड़ा' कहते हैं। वह शबु के जहाजना पान फाड़ने या रिस्त्रयां श्रीर मस्तू न नाट नर गिराने के लिये मारा जाता है।

किरिटि (सं० लो०) किरिणा शूकरेण टन्यते विलय्यते, किरि-टन-डि।१ डिन्तालफन। (पु०) २ श्रजुंन-हच। २ खर्जूरहच, खलूरका पेड़। ४ शंखपुष्पी, सखौनी।

किरिटी, किरिटि देखी।

किश्न ( हिं0 ) किरण देखी।

विदिस ( हिं०) हमि देखी।

किरियदाना (हिं० पु०) क्रिमिनियेष, किरिमिनी कीड़ा,।

खिरिसदाना किसी किसाका छोटा कीड़ा है। वह

यूहरते पेड़ पर फैल जाता है। प्रायः ७० एनार

किरियदाने तीलमें श्राप्त सेरसे ज्यादा नहीं होते।

सादा कीड़े उठा कर सुखाये चीर पीम कर रङ्गनिके

काम में घाये जाते हैं। किरिमदानेकी वुकनी ही

किरिसिनी या हिरीमजी कहाती हैंहै। उमका रङ्ग

हलका बीर मटमेलापन किये जाल रहता है।

किरिया (हिं० छो०) १ प्रपय, कसा, सीमन्स। २ फर्ज,

वात व्यकास। ३ स्रतकमें, सुर्देने लिये किया जानेवाला कास काज।

किरोट (सं० पु॰ क्लो॰) किरित कीयंत श्रमेन वा, क्लाटन्। कृटकंपिमाः कीटन्। एए १। १८४। १ सुकुट, ताज। २ शिरोविष्टन, पगड़ी। ३ क्रन्रेविशेष। इसमें केवल भगए रहते हैं। ४ कुसुमाहच, कुसुमाना पेड़। किरोटमाली (सं॰ पु॰) किरोटस्य माली सस्वन्धी, किरोट मलस्वन्धे णिनि, ६-तत्। श्रजुँन। किरोटधा मी (सं॰ पु॰) किरोटं धरित धारयति वा, किरोट-ध-णिनि। १ श्रजुँन। (ति॰) २ सुकुटधारी, ताज खगाये हुवे।

किरीटो (सं॰ पु॰) किरीटोऽस्यास्ति, किरीट-इनि। १ श्रजुंन। उन्होंने जब स्वगंनोकमें देवशतू दानवगणके साथ युद्ध किया, तब इन्द्रने उन्हें एक समुख्यन किरीट दिया था। उसीसे वह किरीटी नामसे प्रसिद्ध हुने। (मारत, १। १२। १०) (ति०) २ सुद्गुटयुक्त, ताज पहने दुवा। "किरोटिनं गदिनं चिक्रपच तेजीगणि मुक्ती दीदिननम्।" (गीता, ११। १०)

किरोड़, करोड़ देखो। किरोचना (चिं० क्रि॰) कर्तन करना, खुरचना। किरोना (चिं॰ पु॰) क्रीम, कीड़ा। किचे, किरच देखो।

किर्मिन (हिं॰ पु॰) १ हिरमिना, किरिमदानिनी दुकनी, एक रंग। २ किमिनिशेष, किरमिनी कीड़ा। किर्मिर (वै॰ वि०) विचिववर्ण, कर्दुर, कदरा।

''नदबे मा: किर्निरदल्डनमें किलामम्।'' (यहयतु, १० । २०) 'नदबे मा: किर्निनं कर्द्रदर्षम्।' ( महोदर )

किर्मी (चं० म्ही०) क्व-कि-सुट्च नियातनात् छीप्। १ पनामहच, ढाकका पेड़। २ ग्टड, घर। ३ म्हर्य-पुत्तनिका, मोनेकी पुतनी। १ चीइपुत्तनिका, बोई-की पुतनी।

किर्मोर (मं॰ पु॰) छ-ईरान् निषातनात् माधः। १ नाग-रङ्गद्यस्य, नीवृका पेड़। २ कोई राजम। (मात्व, १।१।।२१) २ विचित्रवर्णे, चितकवरा रङ्गः। (ति॰) ४ विचित्र-वर्णे युक्त, चितकवरा।

किम रिजित् (सं॰ पु॰) किमीरं जितवान्, किमीर-जि-किए। भीमसेन। वन भ्रमणके समय किमीर राज्यस-ने युधिष्ठिरादिकी श्राक्षमण किया था। भीमसेनने युद्ध कर एसे मार हाजा। (मार्क, रार्र)

किर्मोरत्वम् (मं॰ स्तो॰) किर्मोरा चित्रा लगस्याः, वहु-त्रो॰। नागरङ्गहच, नीवूका पेड़।

किमीरनिस्दन, किनीरितत् देखी।

किमीरिभित्, किमीरिजित् देखी।

किमीरसूदन, किमीरजित देखी।

किसीरहा, किमीरतित् देखी।

किमीरारि, किमोरिजन देखी।

किमीरित ( मं॰ वि॰ ) किमीर मञ्जातमस्य, किमीर-इतच्। विचित्रवर्णयुक्त, चितकवरा ।

किर्याणी ( ६० पु॰ ) वनश्कर, नङ्गली मृतर ।

किर्रा (हिं• स्ती॰) यन्त्रविशेष, किसी किस की हिनी। किर्रासे घातु पर पत्र भीर शाखा खोद कर बनाते हैं। किल (सं॰ प्रवा॰) किल्-क। १ वास्तवमें, दरहकीकत प्रयत्तमें। २ प्रयात्, यानी । ३ समावतः, गालिवन् पायद।

''इदं किलात्याज मनीहरं वपुत्तपःसमं साधियतुं य दक्कित।'' ( शाकुन्तल, १ प०)

किल् क्ता (हिं क्ली ) १ हर्ष ध्विन, खुशीकी आवाज। २ प्रमन्नता, खुशी। (फा०) ३ त्रणविशेष, किसी किस्सका नरकट। किल्ककता कलम बनता है। किल्कना (हिं क्रि॰) हर्षध्विन करना, खुशोकी आवाज निकालना, किल्कारना।

क्तिलकार ( हिं • स्ती० ) हर्षध्वित, खुशीकी श्रावाज । क्तिलकार गम्भीर तथा श्रस्ट रहती श्रीर श्रानन्द एवं उत्साहने समय मुहसे निकलती है।

क्तिस्वारना, किलकना देखी। विश्वामारी, किलकार देखी।

क्षिति क्षित (सं० क्षी०) क्षित प्रतीकेन कि ईषत् चितं रिवतम्, ३-तत्। সृङ्गारभावजन्य क्रियाविषेष, एक श्रदा। ''क्षितप्रकरितहितवासको धवनारीनाम्।

साङ्घँ किलकिश्वितमभीष्टतमसङ्गमादिलाञ्चर्यात् ॥''
( साहित्यदर्भण, १।१०८)

प्रियनायकके समागमसे अतिमात हृष्ट हो सभी नायकसे स्ती शुष्कहास, रोदन, भय, क्रोध शीर आन्ति प्रस्ति मिस्रकृषसे जो भावप्रकाश करती है, उसीको किलकिचित् कहते हैं।

''श्लिय वीर विराज्ञते परं दमयन्तीकिलकिश्चितं किल । तक्षीकल एव दीष्यते मणिहागवित्रामषीवकाम्॥''

(नैषध, ५म सर्ग)

दिन्तिन (सं॰ पु॰) १ महादेव। २ नगरविशेष, नोर्द यहर।

निविद्या (सं॰ स्ती॰) निल्न प्रकार वीसायां वा दिलम् टाप्। १ इर्षध्वनि, निल्नार । २ वीरों ना सिंइ-नाद, लक्तार । २ दिन्विजयमकाभीत वङ्गदेभके भन्तर्गत सरस्तती श्रीर कालिन्दी नदीका मध्यवर्ती कोई जनपद, वंगालकी एक वस्ती। कलकता देखे।

क्लिक्तिका (हिं॰ स्ती॰) १ पचिविश्रेष, एक विद्या। क्लिक्तिका कोटी रहती श्रीर सक्ती खाकर पपना Vol. IV. 186 पेट भरतो है। वह मक्कियोंको देख पानीके जपर १० हाय जंचे उड़ा करती है। घात लगते हो किल-किला मक्की पर एकाएक टूट हमें पकड़ कर ले जातो है। (पु०) २ समुद्रका एक भाग। किलकि-लाकी लहरें भयानक शब्द करती हैं।

वित्तिक्षताना (हिं० क्रि०) १ हर्षध्वनि करना, किन-कना। २ को नाहन करना, शोर मचाना। ३ वाद-विवाद जगाना, भगड़ा उठाना। ४ खुजनाना। पक्रीध करना।

क्षित्रकाहर (हिं॰ स्ती॰) १ हर्षध्विन, किन्नकार। २ करडु, खुजली। २ क्रीध, गुस्रा। ४ वादविवाद, भगड़ा।

तिल्ली (हिं॰ स्ती॰) यन्त्रविशेष, एक श्रीजार। वर्ट्ड क्लिक्नोंचे नापके मुवाफिक ककड़ीपर विक्र सगाते हैं।

किन्तकैया (हिं॰ पु॰) १ रोगविश्रीष, एक वीमारी।
किन्तकैयेसे पश्चवीं के खुरों में कीडे पड़ जाते हैं।
२ हर्षध्विनिकारी, किन्तकार लगानेवाला।

किन्तटा (चिं पु॰) करगड़ विशेष, किसी किस्मका टोकरा। किन्तटा ऐसी युक्तिसे बनाया जाता है कि उसमें रखी हुयी चीजना भार टोनेवाले के कंधी पर हा याता है।

किलना (हिं० क्रि॰) १ कोला जाना, प्रसिमन्त्रित होना। २ वर्षों नाया जाना, तावेदारीमें पाना। किलनी (हिं० स्ति॰) कीटविश्रेष, एक कीड़ा। किलनी गाय, वैन्न, सेंस, कुत्ते, विन्नी वगैरह जानवरों के चिपटी रहती और उनका रक्ष पान कर पपना गरीर पोषण करती है। उसे किन्नी और किन्नीनी भी कहते हैं। किन्नपादिका (सं० स्ति॰) जुद्रन्जालुका, छोटी नाजनंती।

किलविलाना ( हिं॰ क्रि॰ ) कुलवुलाना, धीरे धीरे चलना फिरना।

कितमी ( हिं॰ पु॰) नीकाका पश्चाद्भाग, ज़हाजका पिछला हिस्सा। २ बिपिक्र हिस्स के मस्त लका वादवान।

विलिसोरा ( हि॰ पु॰ ) दासहरिद्राविभेष, विसी

किसाकी द। रहन्दी। किनमोराकी भाड़ियां हिमानय पर कोसों फैन जाती हैं।

किलवांक ( हिं॰ पु॰ ) श्रखिवशिष, एक कावुनी घोड़ा। किलवा (हिं• पु॰ ) बड़ा फावड़ा। छोटे किलवेको किलैया कहते हैं।

किलवाई ( हिं॰ स्ती॰) पांचा, लकड़ीकी फरूई। किलवाईसे सुखी घास या पयाल बटोरते हैं।

किलवान ( हिं० क्रि॰) १ कील लगवाना । २ श्रीम-मन्त्रित कराना, जाटूचे बंधाना।

किलवारी ( हिं० स्त्री० ) कन्ना, पतवार।

किलविष ( हिं० पु॰ ) किल्लिष, पाप, इजाव।

किल हा (हिं॰ पु॰) फाक, श्रामका तेल में रखा हुवा श्रवार।

किला (भ॰ पु॰) दुर्ग, गड़, बचावकी जगह।
किलाट (सं॰ पु॰) शोषित चीरिपण्ड, होना। किलाट
गुरु, तृहिकारक, श्रुक्रवर्धका, पुष्टिकारक, वायुनाशक
भीर दीप्तारिन एवं निद्राश्रून्य व्यक्तिके लिये हितकारक
है। फिर वह श्लेपाजनक, रुचिकारक श्रीर पित्त,
विद्रिधि, सुख्योष, तृष्ट्या, दाह, रक्तपित्त तथा ज्वरनाशक भी होता है। (चरक) उसके बनानेकी प्रणाली
इसप्रकार कही है—दिधि वा घानके संयोगि दुग्धको
विक्ततकर गमें करते हैं। फिर बस्त्रसे निचीड़ उसका
पानी निकालना पड़ता है। किनाट कई प्रकारका
होता है—पीयुष, मीरट भीर श्रीरथाक।

किलाटक (सं० पु०) किलाट एव खार्च कन्। छेना, फटे हुये दूधका मावा। नष्ट पक्षदुग्धके पिराङको किला-टक कहते हैं। जो दुग्ध अपका रहते हो फट जाता, वही चीरभाक कहाता है। (भाषप्रकाग)

किलाटी (सं॰ पु॰) किल्लासी पाटी चेति, कमेघा॰। यद्वा किलं घटति, किल-पट्-णिनि। १ वंश, वांस। २ एरण्डहच, रेड़का पेड़।

किलाटो ( सं॰ स्त्रो॰ ) किलाट डाष् । दुग्धविक्तति, कृचिका, क्रेना।

किलात (सं॰ पु॰) किलं घलति, किल-त्रत् श्रण्। १ ऋषिविशेष।२ राज्ञसविशेष। (ति॰)३ वासन, इस्त, बोना, क्रोटा। **किलाना,** किलवाना देखी।

किलावन्दी (फा॰ स्ता॰) १ दुर्गनिर्माण, किलेकी बंधाई। २ व्यूष्टरचना, फौजको तरतीवसे खड़ा कर-नेका काम। ३ यतरंजमें वादयाष्ट्रको किला बांधकर उसके भोतर रखनेकी चाल।

किलाल ( सं॰ लो॰) गोमृत, गायका पेयाव। किलावा ( हिं॰ पु॰) १ यन्त्रविभीष, एक श्रोजार। किलावा सोनारोंके काम श्राता है। २ हाथीके गलेका एक रस्ता। किलावेमें पैर डाल सहावत हाथीकी हांकता है।

किनास (सं० ली०) किलं वर्णे प्रस्ति चिपित विक्ष-तिं कराति इति यावत्, किल-प्रस-प्रण्। चुट्रजुष्टरोगः भेद, किसी किसाका इनका कोट्ट। मिष्या वचन, क्षतप्तता, देवनिन्दा, गुरुजनके प्रपमान, पापकार्थ, पूर्वजन्मके कमेफल भौर विरुद्ध प्रमणनादिके सेवनसे उक्ष रोग उत्पन्न होता है। (चरक)

वात, पित्त श्रीर स्ने पामेदसे किलास रोग भी तीन प्रकारका होता है। उसमें वायुजन्य किलास श्रवणवर्ष, कर्मय श्रीर स्थान स्थान पर गालाकार होता है। पित्तजन्य किलास तास्त्रवर्ण, पद्मात्र तुल्य श्रीर दाहः विधिष्ट होता है। हे पाज किलास खेतवर्ण, स्निष्म, घन श्रीर क्राष्ट्रयुक्त रहता है। उक्त तिदोषजन्य किलास यथाक्रम रक्त, मांस श्रीर मेदमें उत्पन्न होता है। किन्तु सुश्रुत न्द्रविने उसे केवलमात त्वग्गत बताया है। वायुजन्य किलासको श्रीचा स्रोपजन्य किलास क्ष्माध्य है। इसके उपरिष्य लाम रक्तवर्ण वा खेतः वर्ण न होने, परस्पर प्रथक् रहने, ग्रल्पदिनजात ठहाने श्रीर श्रीनमें न जननेसे किलास श्रारोग्य हो जाता, नतुवा श्रसाध्य देखाता है। (वास्ट)

चिक्तिला— कुष्ठ, तमालपत, मरिच, मनः शिला भौर इरिकाशीयको समभाग तैलके साथ ताम्बपातमें ७ दिन धूपसे उत्तम करते हैं। फिर उक्त तैले किनासके स्थान पर लगानेसे भारोगालाभ होता है।

मूलोके वीज, सोमराजीवीज, लाखा, गोरीचना, सीवीराष्ट्रान, रसाष्ट्रान, पिप्पनी श्रीर कालनीहचूर्ण एकत्र पीसकर प्रलेप चढ़ानेसे किलास रोग टूर हो जाता है। हरीतकीको एक बत्ती बना धास्तव्यके पत्न घौर वल्ललके रमको भावना देते हैं। फिर वटके दूधमें दूसरी भावना दे उसे तास्त्रपदीवमें जलाना वड़ता है। उसकी मसीको ग्रहण कर पुनर्वार हरीतकीके काथकी भावना जगाते हैं। घन्तको उत्त मसी कटुत लमें मिला घिकतर मदन करनेसे किलास रीग धारोगा होता है। (मुखत)

निलासम्म (सं॰ पु॰) निलासं इन्ति, किलास-इन्-टक्। कर्कोटक, कांकरोल। किलासम्नका संस्कृत पर्याय-कर्कोट, तिक्तपत्र श्रीर सगन्धक है। कर्कोटक देखी।

किलासनायन ( सं० ति० ) किलासं नाययति किलास-नय-णिच-ल्य । किलासरीगनायक ।

किलासी (सं० त्रि०) किलासं श्रस्यास्ति, किलास्-द्रित । किलासरोगयुक्त, कोढ़ी ।

किलि (सं० प्रच्य०) क्रग्डकू जित, किलकार।

- कि खिक ( फा॰ स्त्रो॰ ) कि बक देखी।

किलिञ्च ( सं॰ क्ली॰ ) किल्यतं भनेन, किल-प्रनि, किलिं चिनोति, किलि-चि-ड प्रवोदरादित्वात् साधुः । स्प्रा-काष्ठ, पतला तल्ता ।

किलिखन ( मं० पु॰ ) १ राल, धूना। २ मीनमेद, एक महली।

किलिख (सं॰ पु॰) किलितं जायते, किलि-जन्-डनुम् प्रवोदरादित्वात् साधु: । १ स्ट्याकाष्ठ, पतना
तख्ता। २ वीरणादि कट, चटाई। ३ परदा। किसी
किसी स्थान पर किलिख्न कीविल्डि भी देख पड़ता है।
किलिख्नका (सं॰ पु॰) किलिख्न खार्थे कन्। १ कट,
चटाई। २ कामादि निर्मित रज्जु, एक रस्ती। किलि॰
खक्ते धान्यादि रखनेके मरार (कोठी) को वेष्टन
करते हैं।

कि जिन ( हिं॰ पु॰) नौस्थानि विशेष, केदासकी मोड़, जहाजकी एक जगह। कि जिन जहाजका वह पिछला हिस्सा है, जहां वाहरी तख्त सुड़कर मिलते हैं। कि जिनकि ज ( सं॰ पु॰-क्ली॰) नगरिवशेष, किसी

गहरका नास।

किलिम (सं० ली०) किल-इमन्।१ देवदार हवा। २ धूनका किलोवा ( हिं० पु०) वंशविशेष, किसी किसाका वांस ।
किलोवा ब्रह्मदेशमें पेगू श्रीर मत वानके वनमध्य उत्पन्न
होता है। वह ६० से १२० फीट तक जस्वा श्रीर ५ से
द इश्व तक मोटा रहता है। उसका वर्ण धूसर होता
है। उससे नावके मस्तूल बनाये जाते हैं।

किलोल (हिं०) कहील देखी।

किसीनी, किलनी देखी।

किल्को (सं॰ पु॰) घोटक, घोड़ा।

किरडी—खानदेश जिलेका एक गांव। यहांके राजा भीन हैं, जिन्हें दत्तकपुत्र लेनेका प्रधिकार नहीं।

किञ्चत (प्र० स्त्री०) १ न्यूनता, कसी। २ सङ्कोच, तंगी। १ प्रड्चन।

किल्ला (हिं० पु॰) १ मेख, खूंटा, की ला। २ जांतेकी मेखा किल्ला जांतेके बीचमें गाड़ा जाता है। ३ नवीन याखा, श्रङ्गर,।

विलाना, किलकिलाना देखी।

निक्की (हिं० स्ती॰) १ की ल, मेख, खूंटी। २ विक्की, िसटिकिनी। ३ मुठिया या दस्ता। किक्की घुमाने से कल या पेंच चलने लगता है। ४ कुइनी।

कि ज्ञिकेतर (कतावू) वेलगांव जिले की पशुरखने श्रीर चित्र दिखानेवाली जाति। यह सांपगांव, चिकोदी, पारस-गढ़, गोकाक श्रीर श्रथनीमें मिलते हैं। कि ज़िलेतर मराठों जैसे ही होते श्रीर कोल्हापुर या सतारेसे श्राये समभा एड़ते हैं। प्रत्येक परिवारमें १ कुत्ता, २ या 8 भैंस, २ या ३ गाय भीर ४ या ५ बकरेरहते हैं। पुरुष खच्छ, सुधरे, भन्ने, मितव्ययो और शान्त होते हैं। यह सगकालापर वने पारहवों श्रार कोंर-वोंने चित्र रातको दिखा जीविका निर्वाह करते हैं। एक मनुष्य चित्रके पीछे दीपक लेकर बैठता और ट्रमरा आगे उसकी घटना समसाता है। स्तियां बाजा बजाया करती हैं। यह प्रदर्भन रातको ८ या १० बजीसे पारसा ही ५ या ७ घएटे चलता है। स्तियां गोदनेका काम श्रच्छा करती हैं। कन्यायों का विवाह ध या ५ भीर वालकों का १० भीर १२ वर्षकी बोच होता है। इनमें विधवा-विवाह प्रचलित है। शवको समाधि दिया जाता है। निधन होते भी यह किसीके ऋणी नहीं।

किल्लिष ( सं॰ क्ली॰ ) किल्-टिषच्-वुक् श्रागम्य। १ पाप, गुनाइ। २ श्रपराध, जुर्मे। ३ रोग, बीमारी। किल्लिषी (सं॰ स्ति॰) किल्लिषं श्रस्यस्य, किल्लिष-एनि। पाषी, गुनाइगार।

तिल्वी ( एं॰ पु॰ ) किल् भावे क्षिप्; किल् अस्यस्य, किल्-विनि। घोटक, घोड़ा।

क्षिवांच ( हिं॰ पु॰ ) केवांच।

क्षिवाड़ (हिं ॰ ेपु॰) क्षिपाट, दरवाजा बन्द करनेके किये जगनेवाले जकड़ोके दो तख्ते।

शियटा (हिं॰ पु॰) किसी किस्म ना श्रमताल्। किश्व-टेका सुरब्धा बनाते हैं। श्रीर गुठली से चांदी चमकाते हैं। उक्त शब्द फारसीके 'किश्वा'से निकलता है। किश्रनतालू (हिं॰ पु॰) हस्ति विश्रेष, किसी किस्म का हाथी। उसका तालू काला रहता है। किश्रानतालूकी बहुत श्रम सममते हैं।

क्षियमिय (फा॰ पु॰) सुखाया द्वा यंगूर, सूखी दाख। वंगूर देखी।

विश्विमिशी (फा॰ वि॰ )१ किश्मिशवाला, जिसमें क्रियमिश रहें। २ किशमिशका रंग रखनेवाला। (प्०) ३ किसी किस्मका रंग। प्रथम वस्तको धोकर हरोतकोके जलमें बोर देते हैं। फिर गैरिक डाल कर इरिट्रामें उसे रंगते हैं। अन्तको अनारको छालमें रंगनेसे वस्तपर कियमिय रंग चढ़ जाता हैं। दूसरी बीतिपर प्रथम वस्तको ई गुरमें रंगकर सुखा लेते हैं। फिर कट इब की छाल, कुसुम, इरिसंगार भीर तुनकी फूलमें रंगनेसे उसपर किशमिशी रंग चढ़ता है। कियर (सं॰ पु॰-क्ली॰) किम्-यु-अच-पृषोदरादिलात् साधु:। सुगन्धद्रव्यविशेष, एक खुश वृदार चीज। किंघरा (सं॰ स्त्री॰) किंचित् ऋणाति हिनस्ति, किम्-ग्र-प्रच्-टाप् पृष्नोदरादिलात् साधः । क्षणरा, खिचड़ी । किं भरादि (सं ॰ पु॰) पाणिनिव्याकरणोक्त भन्दगण-विश्रेष। विश्ररादिमें किश्रर, नरद, नलद, खागल, तगर, गुग्गुलु, उभीर, इरिट्रा, इरिट्र श्रीर पर्णी मन्द सिमिलित हैं। उत्त प्रव्हों के उत्तर ष्ठन् प्रत्यय होता है। क्षित्ररोमा ( सं० स्ती० ) ग्रुक्तिस्त्री, खनोहरा।

कियल (सं० पु० लो०) किञ्चित् मलति चलति, किम् मल-भन् मलोपः पल्लव, नया पत्ता। किम् मलेपः एं० पु०-लो०) किञ्चित् मलति, किम् मल् बाद्दलकात् कयन् मलीपः प्रवीदरादित्वात् साधः। कोमल पल्लवः, सुनायस नया पत्ता।

ं प्रभार: किंगलबराग: कींमलविटपानुकारिकी दाह ।'' (ग्रुकन्तल, १ घ०)

किश्वस्यतत्य ( मं॰ पु॰ स्ती॰) किश्वस्यनिर्मितं तत्यम्
मध्यपदनी॰। एस्तविनिर्मितं शय्या, पत्तेका विक्षीना।
किश्वस्ययम्, किश्वस्यत्व देखो।
किश्वनगर, कृष्णगड़ देखो।

कियनचन्द—दिसीवाले अचलदास खत्नोते पुत्र। इनका उपनाम इखलास रहा। अचलदासके निकट यच्छे अच्छे विद्वान् त्राते थे। अपने पिताके मरने पर वह कविता बनानेमें लगे। १७३३ ई० को हमेग्रवहार नामक एक जीवन-वृत्तान्त इन्होंने लिखा था। इस पुस्त-कामें २०० कवियों का वर्णन है। वह भारतवर्षमें जहां-गीरके समयसे सुहमाद याहके समय तक हुये थे। कियुनसिंह—कियुनगढके एक राजा।

किम्रुनसिंह—जोधपुर सहाराज उदयसिंहके २य पुत्र । इनका जन्म १५७५ई०को हुवा या। यह १५८६ई० तका अपनी सात्मभूमिमें ही रहे, पीछे जोधपुर महाराज श्रासिं ह अपने बड़ि भाईसे क्षक अनवन होने पर श्रजमेरमें जा बसे। श्रक्षवरसे परिचय होने पर इन्हों ने हिन्ददीनका जिला पाया जो अब जयपुरमें लगता है। फिर मेरींसे सरकारी खजाना छुड़ाने पर प्रहीं सेघोजाव श्रीर कुछ दूसरे जिले माफी मिले। १६११ ई॰को इन्होंने लप्णगढ़ बसाया था। श्रवन रके समय इनका उपाधि राजा रहा, परन्तु जहांगीराने पृत्हें सहाराजका उपाधि प्रदान किया। १६१५ ई०को यह स्वर्गवासी हुए। कियोर (सं॰ पु॰) किञ्चित् ऋणाति, किस्-ग्र-ग्रोरन्। किशोराद्यय। उण्१।६६। १ त्राखिश, वर्छेड़ा । २ तेस-पणीं, एक वृटी । ३ सूर्यं, स्रज । ४ तर्णावस्था, जवानी। एकादगरी पञ्चदग वर्ष पर्यन्त किशोर घवसा रहती है। "वय किशोर सब भाति सहाये।" (तुलसी) ५ शिशु, लड़का। (दि॰) ६ किगोरयुक्त, कोटी उम्बवाना।

विश्रीरिष इ—वीटाराज साधविष इते वर्निष्ठ पुत्र।

१६५८ ई॰को उद्धीनके पास श्रीरङ्ग जैवके विरुद्ध युद्ध

करनेमें यह बीररूपसे श्राहत हुवे थे. परन्तु पीछे श्रच्छे
हो गये। इन्होंने १६७०से १६८६ ई० तक राजव्य
किया। यह श्रीरङ्ग जैवके वहुत चतुर सेनापित थे श्रीर
श्रद्धाटके श्रवरोधमें सारे गये।

निशोरस्र—हिन्दों कर कि । इनका जन्म १७ ॰ ८ ई ॰ को हुवा। इन्हों ने बहुतसे क्ष्णय बनाये हैं। सरदार कि श्रोर हिस्यन्द्रने इनको कि विता उहुत की है। कि शोरिका (सं॰ स्ती॰) कि शोरी स्वार्थ कन्-टाप्ई का स्य इस्र लिखा कि शोरी, ग्यारह से १५ वर्ष तककी स्ती।

कियोरो (सं॰ स्ती॰) कियोर डीष्। कियोरका देखे। किया (फा॰ स्ती॰) १ घतर स्तिके खेलमें वादगाहका कियो मोहरेकी मारमे जानेको चाल।

किश्तवार (हिं० पु०) पटवारीका एक कागज। किश्तवार में खेतका नम्बर, रक्तवा वगैरह किखा रहता है। किश्ती (फा० स्त्री०) १ नीका, नाव। २ पात्रविशेष, किसी किस्मकी याची या तगतरो। किश्तीमें कोई उप-हीकन रख कर दिया जाता है। ३ प्रतरंजका हाथी, मोहरा।

किश्तीनुमा (फा० वि॰) नोकासट्य, नाव जैमा। किष्कित्स (सं॰ पु॰) कि किंद्धाति, जिम्-धा क पूर्वेस्य किमो मलोप: सुट् यत्वच । १ महिसुरदेगीय एक पर्वत । २ उक्त पर्वतको गुडाः

किष्कित्या (मं॰ स्तो॰) किष्व देखा ।

किष्कित्साकाग्ड (सं॰ लो॰) रामायणका ४य काग्छ । किष्कित्साकाग्डमं सुयीव।दिसे रामका मिलना योर बालिवध प्रसृति विषय विशेत हैं।

किष्तिस्वी (सं॰ स्त्री॰ ) किष्तिस्व-ङोष्। किष्तिस्व-पर्वतको गुद्रा।

किष्विन्य (सं॰पु॰) किष्किन्य खार्ययत्। किष्किन्य-पवतः।

विष्यास्या (सं० स्त्रो०) विष्यास्य ग्टाप्। विष्यास्य पर्वतको गुहा। विष्यास्यामें हो वालि राजाको राजाको सार हित स्थान सुत्रीवको प्रदान किया।

Vol. VI. 187

किष्किन्याकारह, किष्यकाछ देखें।

किष्किन्याधिए (सं० पु०) किष्किन्याया प्रधिएः,

६-तत्। १ किष्किन्याके राजा वालि। २ सुग्रीव।

किष्कु (सं० पु०-स्रो०) के ज पारस्करादिलात् सुट

पत्वच्च निपातनात् साधुः। १ द्वादग्रांगुन परिमाणः,

१२ श्रद्धुनकी नाप। २ इस्त, हाय। ३ वितस्त, वित्ता।

8 पकीष्ठ। ५ शानवच। ६ वंग, वांस। ७ द्वाभेदः,

किसी किसकी ज्ञाव। (वि०) प्रकृतित, खराव।

किष्कुपवी (सं० पु०) किष्कुमितं पर्व यस्य, बहुवी०।

१ द्वा, जाव। २ वंग, वांस। ३ ननः, एक घास।

किस् (वं० श्रद्धा०) कत्तीं, करनेवाला।

" इयं यो होता किस् सयमस्य कमम्ब्रियत् समझित देवा:।" ( च्यत् १०१२६।३)

किम (हिं॰ सवं॰) "कौन"-का रूपान्तर । विभित्ति लगर्ने कौन'-का 'किस' हो जाता हैं। 'किस' में 'ही' लगार्नेस दोनोंकी मिलाकर 'किसी' हो जाता है।

किस (सं- पु०) स्थैके एक अनुचर।

किसनई (हिं० स्तो॰) लिख, खेती, किसानका काम।

किसनत (प० पु०) नावित, स्यूतिविधिष, नाईका एक

थेला। किसनतमें उद्धारा, केंची श्रादि रखते हैं।

किसमी (हिं० पु०) कसनी, नमजीनी, मजदूर।

किसर (सं० पु०-ली०) कि जित् सर्ता, किम्-स-कम्श्रद् प्रवादरादित्वात् साधुः। सुगन्धिद्रच्यविधिष, एक
सुधन्दर चीज।

किमरिक (सं॰ ति॰ ) किसरं पर्ण पस्य, वहुनी॰, किसर-ष्ठन्। किसर नामक सुगन्धि द्रश्च-विक्रोता। किमन, किंग्ड देखा।

निसन्तय, कियलय देखी।

जिमनयित (सं॰ वि॰) विसनयं सन्नातमस्य, किस-नय-इतच्। नृतनपसर्वार्वाग्रष्ट, नये पत्तांवाला। किसान (हिं॰ पु॰) १ कषक, खेतिहर। २ नाई, वारो वगैरहने कसानका घर।

किसानो (हिं॰ स्तो॰) १ किषित्रमं, खेतीका काम। (वि॰) २ किषक्रस्यन्योय, खेतीक सुतास्त्रका। किसी (हि॰ सर्व॰ वि॰) 'काई' का रूपालर। विभक्ति सगनेसे 'कोई' का 'किसी' हो जाता है। किस, किसी देखा।

किस्त (अ॰ स्ती॰) १ ऋण चुकानेकी एक रीति, कर्ज देनेका कीई तरीका। किस्तमें एक साथ न दे ऋण नियत समय थोड़ा थोड़ा चुकाया जाता है। २ निश्चित समय पर दिया जानेवाला ऋणका एक अंग, सुकरर वक्ष पर अदा छोनेवाला कर्जका हिस्सा। ३ ऋण प्रतिगोधका, निश्चित समय, कर्ज अदा करनेका सुकरर वक्ष।

किस्तवन्दी (फा॰ स्ती॰) अंग्रग: ऋण प्रतिगोध करनेका नियम, थोड़ा थोड़ा कर्ज अदा करनेका कायदा। किस्तवार (फा॰ कि॰ वि॰) १ किस्तके नियमानुमार, किस्तके तौर पर। २ प्रत्येक किस्त पर, इरेक किस्तके वक्ष।

किस्त (अ॰ स्ती॰) १ प्रकार, तरह। २ रीति, चाल। किस्तत (अ॰ स्ती॰) १ भाग्य, नसीव, तकदीर। २ किस्तवरी, प्रान्तका वडा विभाग। किस्ततमें कई

किस्मिनरो, प्रान्तका बड़ा विभाग। किस्मितमें कर्ड जिले लगते, जो किसमनरके श्रधीन देरहते हैं। किस्मितवर (पा॰ वि॰) भाग्यशाली, तकटोरी। किस्मा (श्र॰ पु०) १ कथा, कहानी। २ समाचार, हाल। ३ विषम काग्छ, भगड़ा।

कि इकन ( हिं॰ पु॰ ) पि विशिष, एक चिड़िया। की ( हिं॰ पत्यय ) १ 'का' का स्त्रोलिङ । यथा— उस-की भाषा। 'की' सम्बन्ध हैं कारक का चिन्ह है। ( क्रि॰ ) २ 'किया' का स्त्रोलिङ । यथा— रामने रणमें बड़ी वीरता का। (भ्रव्य०) ३ क्या। ४ भ्रथवा, या तो। कीक (हिं० स्त्रो०) १ चीतकार, भोर, इस्नः। २ धानर-रव, बन्टरकी भावाज।

कीकट (सं० पु०) की शनैद्रंतं वा कटित गच्छति, की-कट-श्रम् । १ घोटक, घोड़ा । २ देशविशेष, कोई सुल्ज। कीकट सगधका वेदोत्त नाम है।

"चरणाद्रिं समारभार ग्रथ्यूटानकं गिर्व ।

तायत् कीकटरेगः स्थात् तरन्तमंगिषे भवेत्॥" ( शिक्तमङ्गतन्त )
चरणाद्रि (चुनार)से ग्रथ्यूट (गिडोर्) पर्वत पर्यन्त
कीकटरेग्र है । मगधदेग्र उसीके बन्तभूत है ।
३ कीकटरेग्रज ग्रथ्य, मगधना घोड़ा । ४ सङ्घट-पुत्रविशेष । (भागवत, हे है। भू भ्रनार्य जातिविशेष,
एक कीम। ६ ऋषभने एक पुत्र। (ति॰) ७ निर्धन,
गरीन। द्राक्षपण, वस्तीन, कंजूस।

कीकट क, कीकट देखी। की कटी ( सं॰ पु॰ ) वन्यवराह, जंगनी सूवर। की अना ( डि॰ क्रि॰) चीत्कार करना, कि जियाना। को बर (सं॰ पु॰-ल्लो॰) यामविगेष, एक गांव। की बार ( हिं० पु० ) ववूरहच, ववूचका पेढ़। वोकरो (६ं०स्त्रो॰) १ ववृ रभेद, किसी किसाका बवृत्त । कोकरीके पत्रक बहुत सुद्धा होते हैं। २ कि ही किसा-को दस्तकारा। की करीमें कपड़ा कतरकर खहरदार या कंग्रेदार बनाते हैं। कीक्य (सं पु ॰ - लो॰) कीति कमति यव्हायते, की-क्षप्रचा १ चराडान, हत्यारा। (महानिर्वापतन, शट०) २ क्रमिजाति, कीड़ा सकोड़ा। ३ श्रस्थि, इड्डी। कीक्स (सं॰ पु॰-क्लो॰) की कुल्तितं यघास्यात्तवा क्ष सित गच्छिति, की-क्ष - प्रच्। १ कीटजाति, कांड़ा मको ड़ा। को कुल्सितेन रत्तादिना जसित उत्पद्यते। २ प्रस्थि, इड्डो। (ति०) ३ सर्वे ग, सडा। कीकसमुख (सं० पु०) की असं चच्च रूपं श्रस्य लुखे ऽस्य, बहुनी०। पची, चिडिया। कीकसास्य, कीकसमुख देखी। कीकमिश्वर (सं० पु०) कोकमाया ईखरः, इन्तत्। शिव। कीका ( हिं॰ पु॰) कीकर, घोड़ा। की कि ( सं० पु० ) की ति शब्द कायति, की-कै वाहुल, कात् डि। चाषपची, नीलक्षरह । कोच ( इं॰ स्तो॰ ) कदम, कोचड़। कीचक ( मं० पु॰ ) चीक्रयति ग्रन्दायते चीक-वुन्। भावन्तविपर्यावय । उण् ५। १६। १ वंशभेद, किसी किसाका वांस, वायुष्पर्भंसे कीचवा शब्द करता है। २ रन्धवंग, क्टेंद्रार बांस । ३ राच्सविशेष । ४ दैत्यविशेषः धु नत, एक घास ६ । वृच्चविशेष, कोई पेड़ । ७ विराट-राजाने प्यालक भीर सनापति ! कोचकके विताका नाम क्षेक्यराज था। द्रौपदीकी प्रति श्रत्याचार करनेकी एक्छा रखनेसे भीमसेनने उन्हें मार डाना। महामारतमें उनकी मृत्य क्या दसप्रकार कि खी है—''पञ्चपाग्डवके प्रज्ञात-

वासका संमय उपस्थित होनेपर वह स्झवेगसे विराट-

राच्य पहुंचे श्रीर क्रझवेगसे ही विविध कार्धेमें नियुक्त

ही रहने लगे। उसी समय कीचक सैरिन्ध्रो-रूपिणी द्रीपदीको देख भव्यन्त कामात इवे श्रीर श्रन्य किसी प्रकार प्रभीष्ट निकाल न सक्तनेपर बनात्वार करने पर तुल गरी। फिर उन्होंने भगनीमे चनुरोध किया कि वह द्रौपदोक्षी उनके घर भेज है। भगिनीने सुरा संगा-नेन वहाने द्रीपरीको कोचकके ग्रह पहुंचाया था। उनके उपस्थित होते ही कीचक उनकी पालमण करहें के किये उद्यत हुवे। किन्तु वह चौत्कारपूर्वेक वहांचे दौड़ कर राजसभाको भाग गयों और उनके डाय न नगीं। पोके भोसरेनसे परामर्भनर द्रोपदीने कीचकको सङ्केतस्थान नाव्यगानामें वनाया था। उसीके अनुसार वह वहां जाकर उपस्थित हुवे। परन्तु भीमसेन उक्त खानपर पहलेसे हो नारीवेशमें बैठे थे। कीचकको देखते ही सार डाला। (मारत, विराट, १५ %) जैन हरिवंशपुराणमें इसकी कया इस भांति लिखी है-ं जिस समय कीचन द्रौपदी पर श्रासक ही संनेत-स्थान पर पहुंचा तो उसे इझवेगी भीमसेनने वहत मारा भौर क्या याचना करते पर छोड दिया। इसके वाद विषयों विरत्त हो एसने एक दिगम्बर जैन मुनिसे दोचा ले तप किया एवं घोर तपश्चरण दारा कर्म नष्टकर सुक्ति पाई।

कीचकाजित् ( भ'० पु०) कोचकां जितवान्, कीचकः जि श्रतीति किए। भीमसेन।

कीचक्रनिस्दन, कीचकतित् देखी।

कीचक्रित्, कीचक्रित् देखी।

न्वीचकवध (सं० पु०) कीचकस्य वध: मारणम्, ६-तत्। १ कीचकका वध । कीचकस्य वधः विनामकया विषया विवरणका प्रस्तक ।

कीचकाह्य (सं० पु॰) १ रन्ध्वंश, छेटटार वांस । २ नज, एक धास।

कीचड़( डिं॰ पु॰) कर्दम, जीच। २ चत्तुमन, श्रांखका मैल।

नीज (वै० पु०) सर्य जातः पृषीदरादिलात् साधुः । भद्भत्, अनीला। 'यः शको चची भग्यो यो वा कीनो हिरण्स्यः । (सल् ४। ५५) 'कीन इसह्तनाह।' (माप्प)

कोट (सं॰ पु॰) कोट-अच्। १ चुद्रजीवभेद, कीड़ा, मकोड़ा। कीट वहुविध और नाना प्रजार होता है। सुतरां उसे निर्देश कर नहीं सकते। सुत्रुतने कई कीटोंके टंगनसे उत्पन्न रोगोंको विकिसाते निर्वे तर्प-समूहकी ग्रजा, सन, सूत्र एवं धव, पूति तथा प्रज्ञ- जात की कोटोंको प्रज्ञति, दंशनजन्य रोग और उनकी विकिसाता निर्देष किया है। उज्ज सकत कीटोंके सध्य कुछ वायुपज्ञति, कुछ विक्तपञ्जति, कुछ श्रेष-प्रज्ञति श्रोर कुछ विद्रोषप्रज्ञति होते हैं। सर्विधा विद्रोषप्रज्ञति कोट हो सयहर होता है।

कुन्मीनम, तुरिल्ड केरी, मृही, भतकुत्तीरक, उचि-टिक्क, श्राननामा, चिचिटिक्क, मय्रिका, भावतेक, चरम्म, सारिका, सुखबैदल, भरावकुर्द, भ्रभीराजी, पक्ष, चित्रभीषेक ,भतवाइ भीर रक्तराजि—१८ पकार-के कीट वायुमकति चीते हैं। उनके टंगन करनेसे वायुजन्य रोग उत्पन्न चीता है।

की खिल्खन, नगमन, वरटी, पत्रव्यक्षित, विना-सिना, त्रह्मलिना, विन्दुन, स्वमर, वाह्यकी, पिचिट, लुम्मी, वर्चे: कीट, पानसत्य, क्षणतुख, श्रिसिटन, पद्मकीट, दुन्दुभिन, मनर, शतपदिन, पञ्चानन, गर्द-मो, लीत, क्षमिसरारि श्रीर उत्लोशन—२४ प्रकारके कीट पित्तप्रकृति होते हैं। उनके दंशनसे पित्तजन्य रोग उठता है।

विश्वस्थर, यञ्चश्रुल, पश्चल्या, कोकिन, सौर्यक, प्रचनक, वन्ध्य, किटिस. स्चोमुखा, क्षणागोधा, कष्ट्राय-वास्ति, कौटगर्टभक श्रीर बोटक-१३ प्रकारक कौट श्री प्रकृति हैं। इनके दंशनसे श्री प्रजन्य रोग नग नाता है।

तुङ्गीनास, विचित्तक, तालका, वाइक, कोष्टागारी, लासकर, मण्डलपुच्छक, तुङ्गनास, सर्विषका,
श्रवला की, श्रव्हक श्रीर श्रात्तकीट—१२ प्रकारकी
कीट सित्रपात-प्रलाति हैं। उनकी दंशन करनेसे सपंदंशनकी भांति तीत्र यातना उठती श्रीर सात्रिपातिक
रोग समूहकी स्त्यात्त होती है। उक्त कोटोंकी काटनेसे
दष्टस्थान चार वा श्रान्दिस्को सांति दिझ्युक्त वन
जाता श्रीर रक्त, पीत, खेत वा श्रक्षवर्ष देखाता है।

च्चर, श्रङ्गमद्दे, रोमाञ्च, वमन, ग्रतीसार, हणा, दाइ, मोइ, ज़ुन्मा, कम्प, ग्वास, हिद्धा, भीत, विड्कानिगम, भोध, ग्रन्थि, चकता, दहु, कंणिका, वीसपे, किटिम प्रस्ति रोग भी उनके काटनेसे होते हैं। एतद्व्यतीत दूमरे भी कई कीट श्रीर उनके दंगनके चिन्हादि सुञ्जतमें उपदिष्ट हैं। यथ।—

विक्रण्टक, कुणी, इस्तिकच श्रीर श्रवराजित— चार प्रकारके कोटोंका नाम कर्णभ है। उनके काट-नैसे तीवनेदना, गोघ, भक्तमर्द एवं गावगीरव भाता श्रीर दष्टखान काला पड़ जाता है। प्रतिसूर्य, पिङ्गभार, वहवर्ष, सहाशिरा श्रार निरुष्म—पांच प्रकारके कौट गौषेरक कहाते हैं। उनके दंशनमे यातना श्रावेग, विविधरीग श्रीर भवद्वर ग्रन्य निकलती है। गल-गोली, खेतलपा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, मर्देखेला शीर सप्पिका कह प्रकारके की डोमें सप्पिका व्यतीत श्रन्य पांच प्रकारक कीटोंके टंग्रनसे टाइ. गीय शीर क्लोद त्राता है। फिर मपैषिकाके काटनेमें हृदयपीडा घीर प्रतिसार रोग उपजता है। कर्क ग्रस्तर्शे. विचित्र-वर्ष श्रीर ख गा, पीत, खेत, कविन तथा श्रीमवर्ष भेदसे धतपटो कीट ८ प्रकारका होता है। उमके टंग-नसे दृष्ट खान पर गोध एवं वेदना और हृद्यमें दाह उठता है। विशेषतः खेतवणे चौर श्रश्निवणे शतवदी के काटनेसे दास, मूर्च्छी और खेतवर्णे पिड़का उत्पन होती है। क्षणामार, कुछक, हरित, रक्ष पर्व यववर्ग श्रीर सङ्गरी तथा कारिक नाम भेटरे मग्डूक (मेंड़क) प्रकारका है। उनमें फिण रहता है। टंगन करनेमें दष्ट स्थान खुजलानी नगता शीर सुख निकल पड़ता है। विशेषत: सञ्जटो श्रीर कोटिक मराडू कर्क काटने-में हाफिका मिन्न दाह, वमन श्रीर शखन्त सृक्षी घाया करती है।

विश्वभार नामक कींटर्क टंगनसे दृष्ट स्थान पर सर्पपको भांति सुद्र सुद्र पिड़का पड़ती श्रोर गीत-स्वर श्राता है।

श्रहिगड़, का नामक कीटक काटनिये सुई जुभनेकी भांति पोड़ा, दार, कगड़, शोध भीर मोह होता है। कगड़मक नामक कीटक काटनिये शङ्क पीतवर्ण पड जाता श्रीर वमन, श्रतीमार तथा ज्वररोगमें मृत्य श्राता है।

शूकहत्त प्रस्ति कोटके काटनेमें कण्डू होती शरीर में चकते थीर दष्ट स्थानमें गृज्ज भी दिलाई देना है ।

विवीनिका छड प्रकारकी होनो है। यया—सूर-गोर्ष, मम्बाहिका, ब्राह्मणिका, घंगुनिका, क्रविनिका पीर चित्रवणी। उमके काटनेमे दटस्थान पर गोय पीर घरिनसर्गकी मांनि दाह हवा करता है।

कान्तारिका, खणा, पिङ्गितिका, सञ्चित्रा, काषायी श्रीर स्वितिका नाममेदने मिनिका सी छड प्रकारकी होती है। उपने काटनेने दृष्ट स्वान पर दाइ घार गीय उठता है। स्वितिका श्रीर कपायीके काटनेने उत्त उपद्रविक माथ माथ पिडका भी पड नाती है।

मगक पांच प्रकार है—नासुद्र, परिमण्डली, हिस्त-भगक, क्रण घीर पार्वतीय। उनके काटनेने दृष्ट स्थान पर गोय घीर अत्यन्त कण्डू होनी है। किन्तु पार्व-तीय मगकके काटनेने प्राणनागक कीटदंगनने जी ममस्त नचण कहे गये हैं, वह ममस्त देख पड़ते हैं। उक्त स्थान पर नख द्वारा छिन्न होनेने प्रत्यन्त पिड़का पह जाती घीर वह पक्त घाती हैं।

हिंचित कीट मन्द्र, मध्य श्रीर महाविष भेदने तीन प्रकारका होता है। पृति गोमयने जो मदन हिंचित हैं पर्जात, वह मन्द्विष रहते हैं। काट श्रीर इटकमें जन्म नेनेवाने सध्यविष होते हैं। फिर पृतिमर्पेट्रेड श्रीर विषय जो उपजते, हैं सहाविष कहते हैं।

क्षण, खाद, चित्र, पाण्डु, गोस्त्र, दर्कम, सित्र, कृष्ण, खेत, रक्ष एवं हरितवर्ण धीर रक्षदोमयुक वृधिक सन्द्विप दोता है। उमके काटनिम वेदना, कम्प, गालस्तम, दृष्ट खानमें कृष्णवर्ण, रक्षसाव तथा गोंछ, च्चर एवं हम्त्यादादिमें दंगन करनेमें यातना शीर विगको क्रमग: जम्बेगति देख पड़ती है।

रत्तवर्ण एवं पीतवर्ण, किन्तु उदरदेश कपिनवर्णे श्रीर सर्व शरीर धृस्तवर्णे हिंचक सध्यविष है। उसके शरीरका परिसाण इ पर्व हीता है। उसकी उत्पत्ति सर्पेकी पृति, सन्त सृद्ध श्रीर घण्डने है। उसके कार्टने से जिल्ला पर शोध, कर्ण्डनानीमें सुत्त द्रश्यका श्रवरोध श्रीर श्रत्यन्त सृद्धी श्राती है। श्रीतवर्ण, चित्रवर्ण, ग्यामवर्ण, रक्ताम, रक्तश्रीत.
रक्तीदर, नीलीदर, पीतरक्त, नीलपीत, रक्तनील, नीलश्रक्त
एवं रक्तापङ्गलवर्ण प्रसृति वर्णयुक्त श्रीर परिमाणमें एक
पर्व, एक पर्वेशी श्रपेका भी खुद्र श्रयवा दो पर्व विश्वकसमूह महाविष्ठ तथा प्राणनाश्रक है। पूतिसर्पदेह
वा सर्पदृष्ट व्यक्तिके देहसे उसका क्रम है। उसकी काटनेसे सर्पविषकी भांति विषवेगकी प्रवृत्ति, स्कोट, भ्रम,
दाह, ज्वर श्रीर श्रीरस्य हिट्रपथ्यसे रक्तस्राव होनेपर
प्राण कूट जाता है।

सुत्रुतके मतमें — विसी समय राजा विखामित्रने विश्वको कामधेनु श्रपहरण की थी। उससे वह श्रखन्त कुपित हुवै। उसी समय उनके ललाटदेशसे प्रति-तेजस्वी स्वेदिवन्दु निकता था। वष्ट छिद्र टणमें गिर पड़ा। उससे लूता (मकड़ी) नामक कीट उत्पन्न हुवा। श्राकार, वर्ण श्रीर प्रक्तिभेदसे नानाविध जूता नैवस घोड्य प्रकारमें विभक्त किया गया है। सब प्रकारकी लूताका विष भयानक है। उसमें भाठ प्रकारकी लूता कष्टसाध्य और पाठ प्रकारकी एकबारगो हो प्रसाध्य निर्दिष्ट हुयो है। विमण्डना, खेता, कविना, पौतिका, बानविषा, मूत्रविषा, रता घीर कसना लूताका विष कष्टसाध्य है। उसके टंग्रन करनेसे शिरोरोग, कर्छ, दष्टस्थान पर वेदना और वातस्रोणिक रोग समूहकी उत्पत्ति होती है । सीवर्षिका, नाजवर्षा जानिनी, एणीवदी, क्षणा, घनिवणी, काकाण्डा श्रीर माला-गुणा—ग्राठ प्रकारकी लूताका विष भसाध्य है। उसके दंशन पर दष्टस्थानसे रक्त निकलता, दष्टस्थान सड़ता शीर ज्वर, दाइ, श्रतिसार प्रस्ति विदोवनात रोग, विविध पिड्ना, गावमें बड़ा वड़ा चकता भौर रक्तवणं पथवा ख्यामवर्षे एवं स्टटु चच्चत शोय दुवा करता है। दं मनवातीत भी उता प्रकारको जुताको नाना, नवा-वात, दंष्ट्रावात, सूत्र, रजः, सन श्रौर इन्द्रियसर्थरं सा विष-पोड़ित छोना पड़ता है। लालाके विषसे कराड़ एक खान खायो, पल्पमून कोष्ठ श्रीर श्रत्य वेदना होती है। नखाधातके विषये शोध, एवं कण्डूका वेग बढ़ता भोर मनुष्य श्रकड़ रहता है। दंशवातकी विषये दष्ट-स्थान उग्न, कठिन एवं विवय पड़ जाता श्रीर मरोरमें एक खान खायी मण्डल निकला श्राता है। मूब-सार्थते स्प्रष्टस्थान गलने सगता श्रीर उसका सध्यदेश क्षप्णवर्षे तथा प्रान्तभाग रत्नवर्षे देख पड्ता है। रतः, मन एवं इन्द्रियके स्पर्भेंचे पक्ष वित्तु फलको भांति पाण्ड्वर्ण स्फोटक छठता है। लुताका किसी प्रकार विष-नचण एक हो वारमें समस्त प्रकाशित नहीं होता। दंशके पी छे पहले दिन अव्यक्त वर्ण भीर कण्ड विग्रिष्ट चञ्चल चकते समरा करते हैं। दूसरे दिन उन मग्डलोंका मध्यभाग, निम्न श्रीर चतुदि क्ता प्रान्त-भाग फून उठना है। तीसरे दिन विवका लचप देख पडता है। चतुर्थं दिन शरोरस्य विष सुपित होता है। पञ्चम दिन विषकोपसे रोगसमूह उभर पाता है। षष्ठ दिन विष सर्वेशरोरमें फैस विशेषक्षि समैस्थान-समुहको पायय करता है। सप्तम दिन विषयकोप बहुत बढ़ जाता है। तीस्य या प्रचएड विष होनेसे उसी दिन रोगीका प्राप विनष्ट होता है। मध्यम-विषविशिष्ट लूताके दंगनमे सप्तम दिवसके पोक्टे घोर मन्द विषयुक्त ल्याने दंशनमे एक पचकान मध्य मृत्यु श्रा सकता है।

विकिता-उग्रविष कोटो के काटनेसे सपेंट्यनको भाति ही चिकित्सा करना पड़तो है। खेद, प्रलेप भीर जल-सेकादि उच्च कर व्यवसार करना चाहिये। दष्टस्थान पत्र या सङ् .जाने भीर मुच्छोदि उपद्रव बढ़ पानेसे वसन विरेचनादि संघोधन कार्यं भीर विनायक क्रिया-समुदायसे लाभ होता है। उत्त सकल उपद्रवमें गिरीष. बुटको, बुष्ठ, वचा, इरिट्रा, सैन्धवत्तवण, गण्यद्यध, मजा, वसा, गव्यष्टत, ग्रुग्छो, विष्यतो भीर देवदार्का पुलटिस बांधना चाहिये। श्रथवा प्रथम शालवणीं चूर्ण कर उसका स्रेट लगाना उचित है। किन्तु हिसक दंशनमें खेद महितकर है। विकारहकके विषमें कुछ, श्रपक सिन्धुवार, वचा, विल्व मून, विदक्षणी, सुर्वाट का, कज्जन, इरिद्रा और दास्विरिद्राका प्रतिगदि दितकर है। गलगोनो ( सपैविग्रेव )-के विवर्षे कळाल, इरिट्रा, भवत सिन्धु गर, जुछ भौर पलाधवी जसे उवकार होता है। शतपदो (कानखजूरा) के विष पर कुङ्म, तगर-पादुका, शोमाञ्चन, पङ्गकाष्ठ, हरिद्रा भीर दारहरिद्रा

पानीमें पीस कर प्रलेप लगाना चाहिये। सकल प्रकार मण्डू क-विष, मेषशृङ्गी, वचा, विद्यक्षणीं, ख्यनवेतस, मि जिष्ठा श्रीर वासकके प्रयोगसे नष्ट हो जाता है। विश्वसार कीटक काटनेसे वचा, प्रखगत्या, पीतवाळा-नका, खेतवाळानका, चुद्रचन्नमदं श्रीर ग्रानपणी प्रयोग करना चाहिये। प्रचिष्ड्का कीटके दंगन करनेसे धिरीष, तगरपाद्का, कुछ, इरिट्रा, दात्-हरिद्रा, शालपणी, सुहपणी श्रीर साषपणी हिनकर क राष्ट्रमकाने काट खानेसे राचिकालको शीनन क्रियाससृष्ट करना पडता है। कारण दिनको सूर्यरिस द्वारा विष अधिक प्रक्षुपित होनेसे भीतन क्रियास कोई फल नहीं मिलता। ग्रुकद्यन्त (भांभा) के विषमें कचा सिन्धवार, कुछ श्रीर प्रवासार प्रयोग कंरते हैं। श्रयंवा क्षणावसी ककी सद्दी सङ्गराजके रसमें पीस कर प्रलेप चढाना चाहिये। पिषीलिका, सचिका घौर समन टंगन पर कप्णवली ककी सही गोसूनके साथ पौस कर प्रजीप देती हैं। प्रतिसूर्यंक (गुहिरा.)-की दंशन करने पर सपदंशनकी भांति चिकित्सा करना पहती 🕏 ।

च्याविष श्रीर मध्यविष हिश्चिस देशनमें मधेंदंशन की भांति चिकित्सा कर्तव्य है। मन्द्विष हिश्चिस काट खानेसे चक्रतेल श्रयवा विदार्याद गणोत द्रश्य समूहने साथ सुसिंद्र उप्पा जन्तका सेक देना चाहिये। श्रयवा विषय द्रव्यसमूहके पुलिटससे खेंद्र लगा दष्टस्थान पर हरिद्रा, सैन्धव, तिकट्, शिराषवील श्रीर शिरोष पुष्पके चूणे द्वारा घषण करते हैं। तुलसीकी मञ्जरी. विजोरा श्रीर गोसूत्रके साथ पोसकर प्रलेप करनेसे भी हश्चिकके विषकी शान्ति होती है। उक्ष विपर्ने ईप-

. जुसुमपुष्य तथा कोट्रव प्रत्येक १ भाग भीर इरिट्रा २ भाग घृतमें मिला गुद्ध देशमें धूप प्रदान कर्रतसे क्षिक्ष कविष सत्वर निवास्ति होता है।

लूता ( सकड़ी )-के विभागानुसार प्रत्येक जातीय लूताविषमें पूर्वीत साधारण लचणकी घपेचा घनेक विभिन्न लचण देख पड़ते हैं।

ं व्रिमण्डला लूताके दंशन।दिसे दष्टस्थान विदीण

हो जाता है। उससे क्रण्यवण रक्त वहता है। फिर विधरता, चल्को श्राविलता श्रीर चल्लदयका दाह होता है। उमसे श्रकं सूल, हरिद्रा, नाकुलो श्रीर चक्र-सर्देको श्रभ्यङ्ग, पान, श्रञ्जन श्रीर नस्यक्षमे प्रयोग करना चाहिये।

खेतालू नाके दंशन करनेसे खेतवणे श्रीर कर्डूयुक्त पिडका उत्पन्न होती हैं। दाइ, सूच्छी, च्चर,
विसपे, लोद भीर वेदना भी उठती है। उमपर चन्दन,
रास्ना, एला, रेण,का, नज, श्रशांकत्वक्, कुछ शीर
चक्रमदे—सक्तन द्रश्य प्रत्येक १ भाग एवं विणासृस
२ भाग एकत प्रत्येपाटिमें व्यवसार करना चाहिये।

किपना न्ताने काटनेसे तास्त्रवर्षे एवं एकस्यान स्थायो पिड़का, मस्तक भार, दाह, यन्यकार दर्गन भौर स्वम होता है। उसमें पद्मकाष्ठ, ज्ञुष्ठ, एका, करस्त्र त्वक्, पर्जुनत्वक्, गानपर्णी, धर्क, ध्रपामार्ग, दूर्वा चौर ब्राह्मी—सक्त द्रेश हिनकर है।

पीतिकाले कार्टनेसे पिड़का, विम, स्वर एवं शृल याता घीर चसु रक्षवर्ष पड़ लाता है। एसपर कुटल-लक्, वेणासून, पद्मकेगर, एझकाष्ट, पगोक, गिरीष, प्रवासाग, नहमोडा, कदस्य घीर घर्चुनलक् छप-कारक है।

शालवियाके दंशनसे दष्टस्थान पर रक्षवर्षे मण्डन (चकता), सर्षेषकी भांति पिड़का, तालुग्रोष श्रीर दाइ होता है। उसपर पियंगु, वालक, कुछ, वेणा-मूल एवं श्रशोक श्रथवा शतपुष्पा श्रीर श्रश्वत्य तथा वट-का श्रद्धार एकत्र प्रयोग करनेसे उपकार पहुंचना है।

स्वविषके स्पर्भेषे स्षष्टस्थान मह जाता क्षण एवं रक्तवण पिड्का पहती शीर काम, खाम, वमन, सृच्छी, ज्वर तथा दाइ होता है। उम्रवर मन:शिना, हरितान, यष्टिसधु, झुष्ठ, चन्दन, एद्मकाष्ट श्रीर विणासून ोमकर सधुके साथ प्रतिष चढाना चाहिये।

रत्तलूता काट खानेमें दृश्यानकी उत्तिहिक् रत्तवणें हो जाती हैं भीर पाण्डुवण की पिड़का उठ मारी है। फिर क्लोद शीर दाह भी होता है। उन पर वाला, उन्दन, विणामूल एवं पद्मकाष्ठ श्रथवा श्रज्नेन, उहनीहा तथा श्राम्नातकको लग्न सामिप सगाया जाता है।

30 TO 1

कसनाके दंशनपर दष्टस्थानसे पिच्छिन एवं शीतन रक्त गिरता श्रीर कास तथा श्वासरीय उपजना है। उसमें रक्तनूताकी भांति हो चिकित्सा करना चाहिये।

क्षणांके दंशनपर दष्टाशांनिसे विष्टाको भांति गन्धयुक्त रक्षणांव होता श्रीर ज्वर, सूर्च्छी. विसि, दाह, कास तथा खासरीग उठा करता है। उसं पर एका, चक्रमंदे तथा चन्दन प्रत्येक १भाग श्रीर गन्धनाकुको ३ भाग एकच पेषण कर प्रतेष चटाते हैं।

श्रीनवर्णा के दंशन से श्रायन्त रक्त स्थाव होता श्रीर क्वर, यातना, कराडू, रोम हवं, दाह तथा स्कीट उप-जता है। उसपर क्षणाविषाकी भांति चिकित्सा वारना पड़ती है।

पनन्तसृत, विणास्त, यष्टिसधु, रक्तचन्दन, सौग-न्धिकपुष्प, पद्मकाष्ठ, स्रेषातक भीर अध्वयत्वक् पूर्वीक समुदाय जूताविषपर प्रयोग काते हैं।

भीवणि काके काटनेसे मत्यका मांति गन्धयुक्त भीर फिनमित्र रक्तादिस्ताव होता है। फिर कास, खास, ज्वर, तृथ्या भीर मूक्किंगि भी दबा बैठता है।

चाजवर्णाके दंशनसे अंपक्षं धयवा पूति रक्तस्राव चोता भीर दाइ, मूच्छी, ग्रतिसार, तथा शिरोरीग उपजता है।

जालिनीने काटने पर दष्टस्थान स्ट्या स्ट्या शिरा उठ ग्रानेसे फट जाता श्रीर स्तमा; खास, श्रन्धकार-दर्भन तथा तालुगोंघ हुशा करता है।

एणीपदीके टंशनसे क्षणातिसकी भांति चिक्क पड़ता भीर खणा, मूर्च्छी, ज्वर, विम, कास तथा खासरीग सगता है।

काकाग्छाके काटनेसे दष्टस्थान पाग्छुवा रक्तवर्णे पड़ जाता श्रीर उसमें प्रत्यन्त वेदना होती है।

मानागुणाकी दंगनसे दष्टस्थानसे धूमकी भांति गन्ध निकनता, श्रत्यन्त वेदना हाती, बहुतसा स्थान फट नाता श्रीर दाह, मूच्छी तथा न्वर भाता है।

उक्त समस्त जूतावांक काटते हो दष्टस्थान द्वाहिपत प्रस्त दारा एक वारगो हो काट कर पांगतप्त कस्वीष्ठ प्रसाकासे जलाना पड़ता है। किन्तु समस्थानमें काट खाते प्रथवा ज्वरादि उपद्रव बढ़ पानसे चीर फाड़ करना न चाहिये। उस पर प्रियंगु, हरिट्रा, कुछ, मिल्लिष्ठा और यष्टिमधु पीसकर मधु नया सैन्धवनवणके साथ अलेप चढ़ाते हैं। वटादि चीरीहचका काथ वना भीतन होनेपर दृष्ट्यान सेचन किया जाता है। किर वमन विरेचन हारा संशोधन और जनी का हारा रक्त मोचण कर अन्यान्य विषम्न प्रयोग करना चाहिये।

सर्वप्रकार कीट दंशनमें त्रण तथा शोध पारोगर होने पर निम्बपत्र, तिस्त्, दन्सो, सुस्मव ज, हरिद्रा, मधु, गुग्गुलु, सैन्धव, सुरावीज और क्योनकी विष्ठा द्वारा दंष्ट्र (डंक) निकाल डास्त हैं। (स्थत)

युगेपीय प्राणितत्त्वविद्के स्रतमें —कोट स्वसायतः शिग्द प्राचीन यन्यियुक्त सुद्र जोव (Insects) हैं। सनके मस्तक, वक्षः, सद्दर, मस्तक पर दी स्पर्य न्द्रिय भीर वस्तकीटरके कह पैरं होते हैं। श्रिक्षकांश स्थलमें धानी-कीटके पस्त रहते, किन्तु श्रति श्रस्पके हो देख पड़ते हैं।

वह प्रधानत: कीटजातिको ३ येणीमें भाग करते हैं। १म येणीके बहुतसे कोट जन्मसे मृत्य, पर्यन्त रूपान्तर ग्रहण नहीं करते। कीटे वड़े छवका गठन एक प्रकार होता है। केवल वयाहि कि श्रनुसार देह कोटा बड़ा रहता है। पच नहीं होते। चजु श्रति सामान्य लगते। कोई कोट चजु होन भी होता है। (Ametabola)



>, शूक (कड़ाबाल) २, कीटकी भेष भ्रवस्था।



भस्तकः २ वचकोटह (Thorax), ० उदरः ६ पचमून, ० पचः ७ सर्थे-न्द्रिय वा कीटकी संड।

रय अणीने वहतमें बड़े होने पर भी सम्पूर्ण रूपान्तर नहीं पाते। वह प्रथम शून (कड़ेबाल) की भांत देख पड़ते हैं। श्राकारमें भी कुछ पार्थका रहता है। प्राय: पचमून नहीं होते। पवशेवको वह कोषको भांति हो जाते प्रधवा छतीय प्रवस्था (Pupa) पाते हैं। एक श्रवस्थामें गति रहते भी कीट नहीं चन्नते फिरते। (Hemimetabola)

इय श्रेणीके कीट सम्यू र रूपान्तर प्राप्त होते हैं। शूक, खतीयावस्था श्रीर श्रायतन क्रमश: परिवर्तित हो नूतन प्राकार वन जाता है। ( Holometabola )

चलुण (जूं), पचीके गात्रका किम, गतपदी (कानखजूरा) प्रमृति कीट प्रथम चेणीके प्रकार्

एन्द्रगोप ( वीरवझ्टी), मासक्षमि ( पामका कोड़ा), भित्तिक्षमि ( दीवारका कीड़ा, घिनोइरी) चारकीट ( खटमन ), 'घुषु र ( भोंगर ), तिनचट, पिपीचिका, गनभ (टिड्डी) प्रस्ति दितीय श्रेणीमें आते हैं।

सम्बन, मिचका, विङ्गकविद्या (गुनुवा) प्रसृति दितीय येणीके कीट हैं।

प्राणितत्वविद्ने उत्त तीन ये पियोंको फिर नाना थाखा प्रयाखावोंमें विभक्त किया है। उन्होंने प्राजतक १२५६ प्रकारके कीटोंका सन्धान पाया है।

भारतवर्ष एवं पूर्व उपदीपादिकी भूमि जिस प्रकार उद्य तथा निन्न है भीर प्रत्येक स्थानमें भीता-तपका जैसा तारतम्य देख पड़ता, उससे उक्त सकस देशमें कीटोंकी नानाविध येणी, जाति श्रीर प्रभेद सिखता है।

भारतीय कीटसमूहका जी विवरण देखनेमें भाता, वह प्रायः एकरूप पाया जाता है। योषमगढ़ल शीर समगढ़ल से समस्त कोटोंकी जो विभिन्न जाति शीर श्रेणो देख पड़ती, उसका गठन प्रभेद इतना मिश्रित रहता कि उनका प्रभेद निर्णय करना दुःमध्य ठहरता है। हिमालयक स्थान स्थान, भारतके दक्षिणपान्त भीर भारतमहासागरीय कई होयों में श्रोषमगढ़नके कीटोंकी हो श्रेणो श्रधक मिलती है। फिर नेपाल, दिखण सहिस्र, सिंहल, बस्बई प्रदेश, मन्द्रान, कल कत्ता, दिखणवह से संगापुर, जापान श्रीर यवदीयमें भी उक्ष श्रेणोंकी कोटोंके श्रीक रहनेकी हो बात है।

दसी प्रकार एशियाके कीटमंस्थानमें श्रफरीकाका कीटसंस्थान मिलता है।

पिया और अपरीकामें एक जातीय पिश्विषया (मुज्जा) होती है। (Ateuchus sanctus)। उसे मिमर देगोय श्रति पवित्र और सुज्ज्ञण सममति है। (The sacred beetle of the Egyptions.) वष्ट कहते कि उक्त कीट स्मिकी उदेरताका चिश्व सुरूप है।

हिमालयके कीटराज्यमें युरीप शीर एशियाका कीटगठन देख पड़ता हैं। फिर उसके उपत्यका प्रदेशमें दिखणाञ्चलको श्रेणी ही श्रिक्त मिसती है। वहां यीपामण्डलको मांति बहुतसे हिंस्र (मांम खानेवाले) कीट भी होते हैं।

कीटोंके मध्य वहुतोंसे मनुष्यका जो उपकार होता, वह कहनेमें नहीं भाता। कितने ही उनी प्रकार भनिष्टकारों भी हैं। फिर वहुतसे कीट सर्वस्त नाम कर देते हैं। कितने ही देखनेमें पित सुन्दर पीर कितने ही कीतृहज्जनक हैं। फिर वहुतसे कीड़ोंका भाषार-व्यवहार और वासस्यानके निर्माणकी प्रणाजी भाष्येजनक होती है।

कीटके भी इन्द्रिय रहते हैं। कीटकी गर्मिणी होने छ प्रकीट मर जाता और वह हिस्तप्रमंत कर मरती है। कोटों के प्रसंख्य सन्तान छत्यत्र होते हैं। जगदीखरके राज्यमें यदि मत्र कीटों के निये जीने का नियम रहता, तो अके को कोट अणोका ख्यान मरने में ही समय प्रियंतीका प्रयोजन पड़ता। वर्ष में जिम प्रकार कीट संख्या बढ़तो, वह यदि काटमुक् पत्ती, प्रश्च वा बच्च तादि हारा विनष्ट न होतों तो अनुमान किया जा नहीं सकता क्या हो जाता। यही नहीं कि केवल कीटमुक् पश्चपची ही विद्यमान हैं। अने क कीट मनुष्यभोज्य भी हैं। यूनानी पहले टिख्डो खाते, जिसे न्यू साउथ विलमके पादिम अमस्य प्रांत भी पा जाते हैं। इन्यात नामक कोई प्रस्तार कहते हैं कि सम्यवतः भारतमें भी कुक कोग कि भी कि मो कीटके हिस्स से स्थापन गावक निकास खा डाक्ते हैं।

जामेकादः पके काफिर बुगङ्गा ( Bugong Butt-

erflies) नामक एक चित्रपतङ्ग (तीतनी) पाडार करते हैं। चीनदेशके बड़े श्रादरमें रेशमका कीड़ा (रेशम निकाल सेने पर गुटीके मध्य मिलनेवाला हरिद्रावर्ष का स्तकीट) खाते हैं। कपोतारिपतङ्ग (बाजकी पांखी) (Hawk-moth) का सद्यनात शावन भी चीनावोंको श्रतिप्रिय है।

कोई लोई असभ्य लस्बी योथनी के कीटका शावक खाते हैं। ब्रह्मदेगीय उसे श्रति उपादेय खाद्य सम-भाते हैं। करन लोग श्रास्त्रकोटको सांति एक जातीय कीटशावक शाहार करते, जिसे मही के नसमें भर कर रखते हैं।

मारविट्न भीर मारगेरेटार लोग विवीलिका भचण करते हैं। इटेग्ट दोमक खा जाते हैं। ब्राउटन साइबने लिखा है कि महाराष्ट्रगुढके समय सेंधियाके मन्त्री लुरजीराव दुवंसतावश दीमक रोटीके साथ मिला कर भाहार करते थे।

लाक्रगिडकके सुषक एक प्रकारके कीटको देव-ताकी मांति मान्य करते और उसे प्रेगा-डेबरी ( Prega-Deori) कहते हैं। हिन्द्यानी त्लगी हचके कीटको भक्ति करते श्रीर विखास रखते कि उसे खणें-रचाकरण्ड ( मोनेके ताबीज )-से धारण करनेसे म्बास, यन्त्रा, रत्तवमन प्रसृति दु:साध्य रोग त्रारोगा श्रोते हैं। गाल (Galls) नामक कीटरे श्रीषध, वर्ण क (रंग) श्रीर मधी (स्वाही) बनती है। किरिस-दाना (Cochineal) की ड़ेकी सुखा तीनेसे श्रच्छा चान रंग तैयार हो जाता है। वह जब मालगभें में रहते, तब जरायुके मध्य एक नाडीसे परस्पर चिपट वैठते हैं। एक आदिमदानेके १०० शावक होते हैं। सध्यप्रमेरिकासे उनकी सर्वीत्कष्ट चेणी इङ्गलेग्ड भेजी गयी है। स्त्रीजाति लाचा कीटसे सीनलाक, वटनबाब, ष्टिकताक घीर लाक्ष छाई प्रस्ति लाख बनती है।

कात्यरिस प्रस्ति नातीय कीटसे प्रलेप चीर ग्रीष-घादि प्रस्तृत होते हैं।

क्रिसोक्रोवा (Chrysochroa) नामक कीटके पचमूलकी आवरणीसे भारतवष्टने एक प्रकार बढ़िया Vol. IV. 189 इरा रंग बनाया जाता है। उसे यहांसे युरोप भेजते हैं।

उता जातीय एत प्रकार कीटने पचमू नकी श्राव-रणीमें ब्रह्मदेगाय स्त्री हार, कराही श्रीर धुकधुकी वनाती हैं। वह लाल हरी धूपकां हका रंग रखता है। फिर मानो उस पर सोनेका पानी चढ़ा रहता है। श्रावरणी देखनें सम्पूर्ण उस्त्रन मणिकी भांति चमकती है।

पृथिवीके मध्य सर्वापेचा बहदाकार कीट यव-दीपका पिङ्गक्षिया (Scarabaeus Atlas, गुजुवा) है।

मकड़ीने बड़े बड़े जालेसे भाजनल बहुतसे लोग सूत भीर रिशम बनानेकी चेष्टा करते हैं। सुंगेरमें गङ्गातीर लाल भीर काले रंगकी मकड़ियोंके बड़े बड़े जाले रेखनेमें भाते हैं।

पिङ्गकपिशाके पचमूनकी श्रावरणीके खण्ड काट काट कर स्त्रियां टिकलियां तैयार करती हैं। प्रवाद है कि उक्त कीट तिलचटेको पकड़ कर गुजुवा बना डानता है। वस्त्तः तिलचटा गुजुवासे डर जाता है।

वाला कीड़ा गेइंकी वालको विगाड़ देता है।
गिरोया प्रस्थका वर्ण नष्ट कर घूलिमें मिलाता है।
गिरण्डार नामक कीट कलायका विषम यत्र है।
वकाली श्रीर भीमा कीट धानको चाट जाता है।
येषोत तीन प्रकार कोट पश्चिममें श्रिधक पाये
जाते हैं।

घुष्र नानाविध वृद्य नष्ट करता है भीर खासकर . दानापुरमें भूमीम की खितीको नष्ट करता है। इरखी नीजको विगाइता है।

नानाविध फर्नांमें भी नानाविध कीट होते हैं। पाम, शमरूद, वेगन, वरेचा, वाकड़ी प्रभृति फर्नोमें वर्द तरहके कीड़े देख पड़ते हैं।

गूलामें प्राय: सुनसुने भरे रहते हैं। कहते हैं। उनको खानेंसे प्रादमीकों प्रांख नहीं माती।

र मागधजाति । ३ सी इकिट, लोईको जंगः। ४ विष्ठा, नजिस। (ति॰) ५ निष्ठुर, वेरहम, सख्त । कीट (हिं पु॰) तेल वगैरहका नीचे बैठा हुवा मैल। कीटका (सं॰ पु॰) कीट संज्ञायां खार्थे वा कन्। कीट देखा। कीटगर्दभक (सं॰ पु॰) सीस्यकीटिविशेष, गरहला। उसके दंशनसे सोपजन्य रोग छत्यन्न होते हैं। कीटम्न (सं॰ पु॰) कीटं हिन्त, कीट-हन्-टक् । गन्धक, कीड़ोंकी मारनेवाली चीज। कीटात् जायते, कीट-जन्-ड। १ रेशम, टसर, कीड़ेसे पैदा होनेवाली चीज। (ति०) र कीटजात, कीड़ेसे पैदा । ३ रेशमका बना हुवा। ''खीर्ष राहवर्ष व प्रतं कीटजनवा।'' (भारत, २। ५। २१) व टिजा (सं॰ स्त्री॰) कीटिस्थी जायते कीट-जन्-ड-टाए। वाला, जाह, लाख।

वन्ता।
कीटपचोद्भव (सं॰ पु॰) कोषकारसे चित्रपतङ्क प्रति
परिवर्तन, तोतीरसे तितिलोको तबदोलो।
कीटपादिका (सं॰ स्ता॰) कीटा: पादे सृलेऽस्थाः,
वोट-पाद-कप्-टाप् श्रत इत्वम्। १ इंसपदीलता, एक
वेल। २ रक्तलळालुका, लाल लाजवन्तो।
कीटपादी, कीटपादिका देखा।

कोटभुक्-छिद्धद्—कीटको जाहार करनेवाले ह्यादि, कोड़ों को खानेवाले पोधे। ज्ञाजतक एक श्रेणोके जितने छिद्धद् श्राविष्क्षत हुवे हैं, छनमें निम्नलिखित कर्र एक प्रधान हैं।

(१) विद्यारप्रदेशके मेदानो श्रीर पर्वतके ढालू स्थानींपर सामान्यतः भारतवर्षके पार्वत्यप्रदेशमें सुद्र हम्च होता है उसके पत्र क्षार्टे, गोल श्रीर कुक्त कुक्त नाल रहते हैं। उसके उपडल लम्बे श्रीर सुगठित नागते हैं। दूरसे उक्त हम्च देखनेमें समभा पड़ता, मानो सूमिपर कोई लाल चीज पड़ी है। पत्न बहुत घने होते हैं। पत्नकी चारो दिक्त केशराकार कई पत्नाण उत्पन्न होते हैं। उक्त पत्नाणुके श्रग्रभागमें चिड़ी रंगको भांति एक घुण्डी जैसी लगी रहती है। मूलपत्रांश द्रोण जैसा होता है। उक्त द्रोणमें एक तरल पदार्थ रहता है। वश्व फित्र सर्थिक्ररणमें श्रात उच्च नता धारण करता है। पत्र इड़ते उड़ते सम्भवतः उसे जल वा मधु समभ

कर पीनेकी निये जतर पड़ते हैं। उक्त रस गोंदकी
तरह चिपचिपा छोता है। पतक एक वार वैठ जानेमे
फिर किसी क्रममें उड़ नहीं सकता। उसकी पीछे
क्रमण: पताण अपने श्राप चारी श्रोरसे सिजुड़ने
काती हैं श्रीर चुद्र पतक उनमें जीता जागता श्रावद
हो जाता है। परीचा द्वारा देखा गया है कि पतक उस रसमें फंस क्रमण: वन्नहीन होते होते जीवनसे हाथ
धोता श्रीर श्रवश्यको उसी रसमें गनकर मिना करता है। पताण इतने हैतन्यविश्वष्ट हैं कि श्रपर किसी
स्ट्स वा कोमन वस्त, हारा पत्र स्पष्ट होते हो वह सिकुड़ जाते श्रीर प्राय: एक घर्षा सुद्रित रह खुन श्राते हैं। उन्न जातीय एड़िट्को श्रंगरेजो उद्भिरास्तमें
द्रोसेरा न्नुमनी (Drosera Brumanni) कहते हैं।

(२) इमारे देशके तलावीं में जो कोई उपजती, वह भी कीट भचण कर श्रपना निर्वाष्ठ करती है। इस लोग जिन्हें काईका पत्ता समभते, वह सूद्ध नलाकार पत्राणुमात्र ठहरते हैं। उक्त नलाकार पत्राणुमात्र ठहरते हैं। उक्त नलाकार पत्राणुका सुख सर्वधा खुला नहीं रहता। नलके सुख पर एक टक्कन होता है। वह भोतरकी श्रोर खुल जाता है। नलके मध्य गोंद जैसा रस रहता है। जो सकल जलीय कीटाण यन्त्रके साहाय्य व्यतीत चलुसे देखनहीं पड़ते, वह जलमें बूमते समय जल नलों के समुख पहुंचते हैं। उसी समय नलका टक्कन खुल जाता है। कीट रसपानके लिये उसके भीतर प्रवेश करता है। उसके घुसते ही टक्कन लग शीर कोट समशः सङ्ग गलकर सच्चे रसमें मिल जाता है।

(३) श्रमिरिकामें एक प्रकारका हुन होता है।
श्रंगरेजीमें उसे वेनस फ्लाई ट्राप (Venus fly-trap)
कहते हैं। उसके पत्र दो भागमें विभक्त हैं। पत्रके जध्यभाग श्रीर निम्नभागके मध्यस्थलमें पत्रको केवन मध्यश्चिरा रहती है। जध्य खण्डकी चारो श्रोर स्त्य कण्डक वेष्टित होते हैं। जिस अध्येखण्डके पत्र पर भी कई कण्डक निकलते हैं। उक्त अण्डकों ना सुख नाना दिक को सुझा रहता है। पत्रके निकट कोई पत्रक उड़नेसे उसकी मध्यश्चरा रक्तवर्ष हो जाती है। पत्रक उस मनोहर वर्षके पत्रकों मध्यश्चरा रक्तवर्ष हो जाती है। पत्रक

उस पर बैठता है। उसके बैठते ही पत्र सिकुड़ता और कर्एकों के श्राघातसे कीट मरता है। पीछे कीटकी गल जाने पर पत्र शोषण कर लेता है।

- (४) हमारा चिरपरिचित तस्वाक् का पेड़ भी कीटभुक् है। उसके पत्तों घीर कवे उर्हलों में चिप-चिपारस रहता है। उसमें एक अच्छा मधुवत् गंध उहता है। उस गन्धरे श्राह्मष्ट हो अनेक कोट-पतक पत्ते श्रीर हरहज़ ने जाकर चिपक जाते हैं। तस्वाक् रसमें की हान गहते भी जब वह उसके खोचने को श्राह्म रखता, तब की डिसे उसकी श्रवश्य की हैन की ई उपकार पहुँचता है।
- (५) रक्षौरगढ़ भी उसी प्रकार गुणविशिष्ट है। उसपर कीटादि वैठते ही गाववण काला पड़ जाता श्रीर की प्रत्वत् प्रवाण से रस निकल पाता है। फिर उक्त रस उसकी गला डालता श्रीर वह हच शरीरकी पालता है।
- (६) कोई दूसरा हच भी होता है। उसके पत्रके अग्रभाग से किसी पेवीदा घोष के आग्री एक भाग्डाकार पत्र रहता है। उत्त भाग्डका मध्यभाग रससे पूर्ण श्रीर उसके मुख पर एक टक्कन होता है। पूर्वकाल लोग विश्वास करते थे कि पथिकों की पिपाधा मिटाने को भगवान्ने उक्त भाग्ड बना उसमें दृष्टिजल भरकर के रखा था। किन्तु अब परीचासे स्थिर हुवा है कि वह भाग्ड कोट-पतङ्गादि पकड़ने के लिये की श्रवस्वरूप है। कीट-पतङ्ग उसके रसके गन्ध से सुख हो भाग्ड गर्भ पितत होते हैं। उनके गिरते ही टक्कन बन्द हो जाता श्रीर मध्यमें कीट गलकर अपना प्राण गंवाता है।

उत जातीय उद्भिद्धा सृज बहुत दीघँ नहीं होता। किन्तु घासके सूजको भांति संख्यामें श्राधिका श्राता है।

श्रनेक लोग तर्ककर कहते हैं कि उक्त कोटादिसे सचके गरीर-पोषणनें कोई साहाय्य नहीं पहुंचता। किन्तु यदि वैसान होता, तो उसके गसनेसे रस क्यों उचके गरीरमें जा पहुंचता। वहुविज्ञ परीचकोंने ख ख पास्यमें उक्त सकल उद्भिदोंका कलम लगा श्रीर कि सीकी कीट खिला तथा किसीकी न खिला हि हि के लच गरे स्थिर किया है कि कीट मुक् छट् भिट्के लिये कीटादि भोजन एकान्त प्रावश्यक है, नहीं तो उनकी पूर्ण रूपसे हि हि होने में बाधा पहुंचती है।

बहुतसे लोगोने इस प्रकार मोमांसा की है कि चाय, नील, इल प्रभृतिक हिन्में तस्वाल्का पीटा लगा-नेसे उनमें कीड़ा नहीं लगता। क्योंकि तस्वाल्की डालों और पत्तोंमें लगकर वह मर जाता है। कोटभङ्ग (सं० पु०) न्यायिविष्ठेष। घनेक वस्तु एक रूप हो जानेसे कीटम्ड न्याय लगता है। कहते हैं कि भङ्ग दूसरे कीड़ों की प्रकड़ श्रीर विलमें खेजाकर खपने ही क्रपका बना डालता है।

कीटमिण (सं० पु०) कीटेषु मिणिरिव, उपिमि०। १ खद्यीत, जुगनू। २ पत्र भीद, तितली। कीटमदैरस (सं० पु०) काम्यधिकारका रसविधिष, कीडे पड़नेकी एक दवा। श्रुहसूत, श्रुहगन्मक, श्रुजमीद, विड़ इक्क, विषमुष्टि भीर ब्रह्मदण्डी यथाक्रम ग्रुणोत्तर के कूट पीसकर १ निष्क मधुके साथ खाने पर सनुष्य क्रिमिनित् हो जाता है। पीछे सुस्ताका क्राय पीना

की टमाता ( सं॰ स्ती॰ ) की टानां माता दव, उपिनः। हं सपदी बता, एक वेन । उसके मूलसे बहुसंख्यक कीट उत्पन्न होते हैं।

चाडिये।

कौटमारी (सं॰ स्त्री॰) कार्ट मारयति, कौट-सृ-णिव्-श्रण्-ङीप्। रक्ष-लज्जालुका, काल लाजवन्ती।

कीटमेष (सं० पु०) कीटो मेष इव, उपिम०। छिंचटिक्स जातीय कीटिविशेष, भींगुरकी किसाका एक
कीड़ा। वह नदीतीर वालुकाके मध्य गत वना वास
करता है। श्राकारमें कीटमेष छिंचिट्कस जैसा रहता
श्रीर छसी प्रकार कूद कूद कर चलता है। किन्तु छिंचटिक्स श्री प्रकार कुद कूद कर चलता है। किन्तु छिंचटिक्स श्री प्रवा उसकी शाक्षति कुछ बड़ी छोती है।
कीटमेष प्रथक प्रथक गतमें वास करते हैं। दो की
एकच कर देनेसे उनमें भयद्धर युद्ध श्रारमा छोता है।
दोनों में एकके निहत न होने तक युद्ध चला करता है।
तसते लमें एक कीटमेष तककर व्यवहार करनेसे
कर्ष्ट्र रोग श्रारोग्य होता है।

कीटरिषु, कीटमबु देखी।

कीटमतु (सं॰ पु॰) काटानां मतुः, ६ तत्। १ हचिनि भ्रीष, कीर्द्र पेड़। २ गन्धक। ३ विड्ङा। (ति॰) ४ कीटनामक, कीडे मारनेवाला।

कोटमं च (सं० पु०) कीट: मंन्ना यस्य, बचुत्रो०। व्यखिक-राशि, विच्छूका भुग्छ।

कौटारि, कौटयब देखी।

कीटाण ( सं॰ पु॰) कीटेषु ऋणः स्वाः, ७-तत्। कीट समृष्ट सध्य प्रति स्वा कीट, श्रांखरे न देख पड़नेवाला कीड़ा।

कीटाणुकीट (सं॰ पु०) काटादिप त्रणः सूच्यः कीटः। कीटकी त्रपेचा भी पति सूच्या कीट, वारीकरे वारीक कीड़ा।

कीटाद (सं॰ वि॰) कीटान् यत्ति कीट-घद्-घण्। कीट-भचक, कीड़े खानेवांचा।

कीटारि (सं० पु॰) कीटानां परि: शत्:, ६-तत्।

कीटारिरस (सं॰ पु०) क्षमिन्न भीषधविश्रेष, की हे मारने वाली एक दवा। शूद्धपारद, इन्द्रयव, श्रनमोदा, मनः-शिला, पनाश्वीन श्रीर गन्धक समप्रिमाणसे ले देव-दानीके रहसे समस्त दिन सान कर रत्ती रत्तीकी वटी बनाना चाहिये। श्रनुपान चीनी श्रीर वनसुद्गका रस है।

कीटारिष्ट (सं० क्षी०) श्रखका कीटवेधरोग, घोड़ेके पेटमें कीड़े पड़नेकी वीमारी। गरद, निदाध श्रीर घमंकी सेवनसे निर्पचार वग्र वाजियोंके कीटवध (कीटारिष्ट) रोग हो जाता है। फिर घनकाल तीय पीनेसे उनके जठरमें कीट-काण्ड पड़ते हैं। ज्येष्ठ श्रुक्त दितीयाकी उनसे कीड़ें निकन्नते हैं। (जयरच) कीड़ा (हिं० पु०) १ उड़ने या रेंगनेवाला लघ्न कीट, मकोड़ा, पतङ्गा। २ क्रिम, बारीक कीट। २ सपं, संप। ४ उत्नु पा मत्कु पा प्रसृति, जूं खटमल वगेरह। ५ हीटा वद्या।

कीड़ी (हिं स्त्री॰) १ सञ्जनीट, कीटा काड़ा। २ विवी-तिका, चींटी।

कीड़ेर (सं॰ पु॰) कोर-एसच् लस्य छ:। तग्ड कीय-ग्राक, एक सद्की। कीतनिका (सं० स्ती०) यष्टिमधु, मुलइटी, मीरेठी। कीटक् (सं० ति०) क इव दृश्यतेऽसी, किम्-दृश्-किन् व्यादेश: इदं किमोरी श्की। पाद। १। २०। किस प्रकार, किस तरह, क्योंकर।

''यद्येत।नि जयन्ति इन परितः शस्त्राख्यमोषानि मे । तट् भोः कौहगसी विदेकविभवः कौहक् प्रकोधीदयः॥'' (प्रकोधसम्बोदय, ७। ८)

कोड्च (सं० वि०) कस्येव दर्शनं श्रस्य, किम्-द्रग्-क्स क्यादेशस । किस प्रकारका, कैसा । कोड्य (सं० वि०) क इव दृश्यते श्रसी, किम्-दृश्-किष्ट् । किस प्रकारका, कैसा ।

> "कौड्याः साध्वी विषाः केथी दत्तं महाफलम्। कौड्यानाय भोक्तव्यं तन्त्रे ब्रूहि पितामह॥"

> > (भारत, चनुशासन)

कीन ( सं॰ स्ती॰ ) मांसधात, गोधा। कीनखाव ( हिं० स्ती० ) कमखाव, एक बढिया कपडा। कीनना ( हिं० क्रि॰ ) क्रय करना, मोच खेना। कीनराजवंश—राजविश्रेष, एक ग्राही खुष्टीय ८म शताब्दके अध्य उत्त राजवंश पूर्वमां जुरिया, कोरिया श्रीर चीनका उत्तरभाग श्रधिकार कर राजल करता था। उस समय वह प्रवल प्राक्रमी हो गया। श्राधनिक पाश्चात्य पण्डितोंके सतमें कीन राजवंशरी ही मञ्जूरियाके वर्तमान राजवंशकी उत्पत्ति है। कीना तातार जातीय है। उनकी गात्रया वर्ण ईपत् हरिट्राभ होता है । हमोसे हन्हें 'छण्वण् तातार जाति' कहते हैं। पासात्य पिष्डतोंने मास्त रियाके प्रवाद एवं इतिहासादिके अनुसार नानाविध अनुसन्धानसे स्थिर किया है कि वतंमान याख्र कीन-तातार जातिसे ही उत्पन्न दुवे हैं। कीना-तातारींका बादिनिवास सुङ्गारि श्रोर शासूर नदीका तीर है। वहांकी नावींको जुर्चि कहते हैं।

जिस समय ताङ राजवंश उत सकत प्रदेशमें राजल करता था, सङ्गारितीरस्य जुर्चियोंने प्रवत हो पोइन्ड नामक तातार राजवंशका प्रभुत्व जमाया शीर श्रामूरतीरस्य जुर्चियोंको नीचा दिखाया। खितान वंशने पांचाइयोंका राजल उत्सन्न किया था। फिर वह खितानवंशके श्रधीन हो सभ्य वा वशीभूत जुर्चिं- कहाने लगे। पोहाइयों के घधीन दूसरे जुिं साधीन वा दुर्दम्य जुिंक नाम खात घे। दुरम्य जुिं तातारों से ही कोना-तातारों की उत्पत्ति है। वह उस समय माखू रियाक पूर्वा था, कोरियानिकटस्य भूभाग श्रीर श्रामूर-तोरवर्ती जनपदमें खाबीनभावसे राजल करते थे। खितानों ने पोहाइयों को उत्सेद कर सव-प्रधान चमता पायी। दुर्दम्य जुिं उनको प्रधीनता स्वीकार तो करते, किन्तु उनके विधिनयम शासनादि मानते न घे।

कीन-राजवंशके श्रादिपुरुषका नाम पुखां वा कुखां या। उन्होंने कीरियामें जन्म ग्रहण किया। हियान-पु वा सियान-कु उनका उपाधि या। उन्होंने ६० वर्षके वयसमें अपने कनिष्ठ सहोदर पाश्री-हो-लिके साथ पुकान नदीके तीर यि-लान नामक स्थानमें विनयान लोगों के मध्य जाकर वास किया। पुकान नदीका श्राधुनिक नाम कान हुई है। वहां श्राज भी विनयान लोग रहते हैं।

पुखांके वहां जाने पर वनियान जातिके साथ फिर एक जातिका विवाद उठा था। उस समय वनिया-नो ने उभय पच पर पुखांको मध्यस्य मान विवाद मिटाने वाहा श्रीर स्त्रीकार किया यदि पुखां विवाद मिटा खर्चेंगे, तो वही उनके सरदार बनेंगे और वह उन्हें एक पनीकिल वृद्धिमती साठ वर्षकी भन्दा कन्यादान करेंगे। क्रामसे वही हुवा। पुखां वनियानी के सरदार वने श्रीर छनकी दी हुई षष्टिवर्षीया कन्यासे विवाह कर बु-लु तथा बु-म्रालु नामक २ पुत्र भीर चु-से-पान नामक एक कन्याको उत्पादन किया। कीन-राज-वंश पुखांकी भादिपुरुष (चि-तृसु) बताते हैं। पिताके मरन पर वुत्तु टे-वाङ्ग-टि नामसे राजा हुवे। वुत्तुकी पुत्र पोहाई धन-वङ्गटी शीर पोहाईने पुत्र सुद्रखो ष्टियेनता थे। उनके राजलके समय भी दुदस्य जुचिं-यों के रहादि न थे। कोई रहहादि बनाना जानता भी न था। वह पर्वतकी सृह स्तिकाके सध्य गर्त दना घास फूसरे ढांक शीतकालको रहते थे। फिर ग्रीफ-कालको गवादि पग्र भीर स्त्रीपुतादि से वह घूमा करते थे। सुष्खो राजाने उन्हें सर्वप्रथम इद्रकू नदी-

तीर ग्टहादि बना उनमें रहना भीर क्षित्रमें दारा जीविका निर्वाह करना सिंखाया था। क्रमणः वह धानचुडो नदो-( खर्षनदो, उसमें खर्परेण मिनतो थी )-तीर पर्यन्त फैल गये। सुइखोके पुत्र सिलूने उनमें सबंप्रथम कई राजविधि घीर समानविधिका प्रचार किया। शिल्के पुत इक्तु-नाइने १०२१ ई०को जन्म नियाया। उन्होंने सर्वप्रथम जुर्चिवोंको लौह-श्रस्त वनाना श्रीर चलाना मिखाया । उतु-नाईके हिलि-पुने १०३२ ई० को जनाग्रहण किया था। १०७४ ई॰ को पिताकी सरने पर वह राजा हुवै। उनकी भाता पुंचासुने १०४२ ई० को जन्म सिया था। पुलासु विता भीर च्येष्ठ भाताने राज्यमें फुएसियान (प्रधान मन्त्री) ये। वही अपने समयकी घटनावाली लकड़ीके तख्ते या महीके खपरे पर स्मरणाये लिख गये। उनके मरने पर कनिष्ठ दनकु ४२ वर्षे के वयसमें राजा हुवे। हिलिपुने एक पुत्र प्रगुट वड़े वीर घे। उन्होंने पिट-व्यों के भनेक प्रव्रवों का दमन किया। उनके पराम शैसे राज्यमें अनेक व्यवस्थायें श्रीर शृह्वनायें स्थापित हुई। फिर छन्हों ने नाना चुद्र चुद्र राच्यों को वधोभूत किया या। ११०३ ई० को दन्तु मर गये। प्रगुटके च्येष्ठ एखासु राजा इवे। उनके राजलकाल खितान-साम्बाज्य विगड़ गया। १११३ ई० को च्येष्ठका सत्य होनेसे श्रगुट राजा वने। उन्होंने खितान-साम्बान्यका पुनर्श-ठन श्रीर माञ्जूरिया राज्यको स्थापन किया। श्रगुटने १०६८ ई० को जन्म लियाया। छन्होंने १११६ ई॰ की खर्णने पत्र पर राजसभाका भादेशादि श्रीर श्रपने राज्यकानको 'टिएनकु' ( स्वर्गका साहाय्य कान) वताया। १११७ ई० को उन्हों ने नियम निकाला—मोई अपने वंशको कन्यासे विवाह कर न सकेगा। उसी समय खितान साम्बाच्य पर चीनके श्रङ्ग सन्बाट्से अगुटका विवाद हुवा था। उसी विवादमें श्रगुटने उमस्त खितान सास्त्राच्य पर प्रधिकार किया। पीक्के चीनराजकी साध सन्धिः हो गयी। ११२३ ई० को अगुटने पुटु इदकी तीर ५५ वर्ष की वयस्ति सूर्य-ग्रहणके दिन परलोक गमन किया। उनके सारणाध पिकिं नगरमें एक स्मृतिनिपि स्थापित है।

त्रगुटके पोक्टे उनके किन्छ उक्तिमाई राजा हुवे। उनके साथ चीनराजाका गुड किन्ड गया। युद्धसे उत्तर चीन उक्तिमाईके अधिकारमें चला गया और अपरा- धिके लिये शुङ्क उन्ताटको वार्षिफ २५००० चीनी रीप्य-सुद्रा कर देना पड़ा। उन्ती उपय होयाई नदी उभय राज्यकी सीमा उद्ध्वायी गयी। कीनराजधानी येन-किङ्क नगर (वर्तमान पिकिं)-में स्थापित हुयी। चीनकी राजधानी चिक्तियाङ्क प्रदेशमें हङ्गचाज नगरकी बदल गयी। किन्तु उसी समय कीनसास्त्राज्यके उत्तरांशमें सुगलतातारोंने श्रपना अधिकार जमा निया था।

शिषको सुगलो के हायसे १२३४ ई० को उत्त बल-शासी राजवंश नष्ट हो गया। कीना (फा॰ पु॰) हे छ, तुग्ल, दुश्मनी। कीनार (वै॰ पु॰) १ क्तषक, किसान। २ स्रमजीवी, मलदूर। "कोनारेव खेद मासिटिशना।" (स्टक्र॰। १०६। १०) कीनाश (सं० पु॰) क्लिस्नाति हिनस्ति क्लिश-कन् उपधाया ईत्वं लकारस्य लीप: नामागमस्र। किगरीचीप-धायाः कन् लीपय ली नामच्। उत्त ५ १। १६। १ यम। २ वानर-विशेष, किसो किस्मका बन्दर। ३ राज्यसविशेष। (ति०) ४ क्रषक, किसान। ५ सुद्र, क्षोटा। ६ पश-वातक, जानवरों को कत्न करनेवाना। ७ लोभी, लालचो। प्रमुद्धाकारी, व्रिपकर मार डालने-वाला।

कोष ( हिं॰ स्त्री॰) कीफ, छुच्छी, एक चोंगी। वह छोटे मुंहके पात्रमें तैल चादि वाहर न गिरनेके लिये लगायो जातो है।

कीमत ( १४० पु॰) मूल्य, दाम, किसी चोजके बदले विकनि पर मिचनिवाला रूपया पैसा।

कोमती ( प्र॰ वि॰ ) बहुमूल्य, महंगा, । कोमा ( प्र॰ पु॰ ) मांसविशेष, किसी किसाका गोश्रा। कीमा मांसको बारोक काटनेसे बनता है। कामिया ( फा॰ स्तो॰) रसायन, रासायनिक किया। कीमियागर ( फा॰ पु॰ ) रसायन बनानेवाला, जो श्रादमी कामियागारीमें होशियार हो।

की सियागरी (फा॰ स्त्री॰) रसायन प्रस्तुत करनेका

की मुख्त ( अ० पु०) गर भ वा प्रख्वमें, गधे या घोड़े का चमड़ा। को मुख्त हरा और दानेदार होता है। उसके जते बरसातमें पहने जाते हैं।

कीर (सं॰ क्लो॰) कालति वभाति ग्राराम, कील-ग्रच् लस्य रः। १ सांस, गोभ्ता। (पु०) कोति श्रव्यक्त शब्दं ईरयित, की-देर-णिच्-यच्। २ ग्रक्तपची, तोता, स्रवा।

"त्वगवागियमित्यतोऽपि कि'न सुदं धास्यति कीरगोरिव " (नैषध, २।१५) इ काश्सीरटेश भीर काश्सोरवासी।

कीर-काहार देखी।

कीरक (सं० पु०) कीर संज्ञाया कन्। १ व्रचिविशेष, एक पेड। २ बीडसंन्यासी । ३ श्रुकपची, तीता। ४ प्राप्ति, याफत।

कौरयाम—कोट-कांगड़ाका निकट एक प्राचीन ग्राम।
श्रानकम उसे वैद्यनाथ कहते हैं। वहां वैद्यनाथ श्रीर
सिंद्यनाथका मन्दिर बना है। ८०४ ई॰को उक्त मन्दिर
बनाया गया था। श्रनेकांश नष्ट हो जानेसे १७८६ ई०
को राजा संसारचांदने उसे परवर्तित श्रीर परिवर्धित
कर दिया।

कीरट ( सं॰ पु॰ ) वङ्गधातु, रांगा । कीरटा (सं॰ स्ती॰) कीरट रेखो।

कीरतनूपाना (सं॰ स्त्री॰) तूलक हन्न, कपासका पेड़। कीरति, (हिं०) कीर्ति देखी।

कीरनासा (सं० पु०) श्वननासा, तोतिकी नाक। कीरमिष (सं० पु०) धूम्याटणची, एक चिड़िया। कीरवर्णक (सं० क्ली०) कीरस्थेव वर्णी यस्य, कीर-वर्ण-कए। स्थीणियक नामक सुगन्धि द्रश्यविशेष, एक खुशबू-टार चीज। स्थीणियक देखा।

कीरग्रव्हा (सं॰ स्तो॰) ताबभेद। उसमें तीन भरे, एक खाली भीर फिर तीन भरे ताल ग्राति हैं।

कीराः (सं० पु॰) क-देर-णिच् प्रघीदरादिलात् साधः। १ काश्मीरदेश। २ काश्मीरदेशीय व्यक्ति। उक्त शब्द नित्यबद्धवचनान्त है।

कौरि (सं॰ पु॰) कीर्यंते विचिष्यते, कृ बाहु सकात् कि। १ स्तव, तारीफ। -''कौरिया दीवान्नमसोपशिवन्।' ( ऋक् ५। ४०। ८)
'कौरिया सोने य।' (सायय)

(वि॰) २ स्तवादिमें पासक्त, तारीफ करनेमें

च्या हुवा।

"यस्ता हदा कीरिया मन्त्रमानः।" ( चःक् पूष्धारः )

'कीरिया सुत्यादिषु विचिप्ते न इदा।' (सायण)

इ स्तोता, तारीफ करनेवाला। कीरिचोदन ( सं ० द्वि० ) कीरीन् चोदयित प्रेरयित, कीरि-चुद्-णिद्-चु । स्तवकारकीका प्रेरक।

''मुखार्य कीरिचोदनम्।'' ( च्हक्, ६।४५।१८ )

'कीरीणां क्षीतृणां चीदनं देरियतारम्।' ( सायण )

कीरी (हिं० स्त्री॰) १ कीटविशेष, एक महीन कीड़ा। कीरा गेझ, जी वगैरहकी वालमें घुष दूध पी जाती है। २ पिपीलिका, चीटी। ३ वहेलियेकी स्त्री। ४ सूस्म कीट. बहुत वारीक कीडा।

कीरेष्ट (सं॰ पु॰) कीरस्य ग्रुकस्य दृष्टः, इन्तत्। १ श्रास्त्वच, श्रामका पेड़। २ श्राखीटवच, श्रखरीटका द्रखत। ३ जलमधूक। ४ निस्ववच, नीमका पेड़। कीणें (सं॰ वि॰) कीर्यंते स्मेति, कृ कमीण का। १ श्राच्छव, ढका द्रवा। २ विचिप्त, फैला द्रवा। ३ निष्टित, किया द्रवा। ४ हिंसित, सारा द्रवा। ५ पूर्णे, सरा द्रवा

कीग पुष्प ( सं० पु॰ ) चीरमोरट, एक लता।

कीर्षि (सं॰ स्त्री॰) कृ भावे ज्ञिन् निपातनात् साधुः। १ पाच्छादन, टक्कन, श्रीट्रना। २ विच्रेप, फैसाव। ३ हिंसाकार्ये, मार पीट। ४ व्याप्ति, भराव।

कीर्तक (सं॰ त्रि॰) कोर्तयति, कृत्-िणच्-ग्वुल्। कीर्तन-कारक, वयान् करनेवाला।

कीर्तन (सं क्ती ) कृत् भावे ख्राष्ट्र १ वर्णन, बयान्।
"रचां करीत भूतेभी जन्मनां कीर्तनं मन।" (मार्के खेय-पुराण, १२१२२)
२ यथ:प्रकाश, शोच्चरतका इजहार । ३ गुणकथन,
तारीफका वयान्। ४ कृष्णाची ताविषयक सङ्गीतविश्रीष।
स्वीर्तन देखी।

की निया (हिं० पु०) की तेनकारक, क्रापालीला सम्बन्धी भजन गानेवाला।

कीतनी (म' व्स्ती • ) नीलीष्टच, नीलका पेड़ ।

कीत नीय (सं ० ति ०) कृत्-िणच्-प्रनीयर् यहा की तेने गुणक घने साधः, को तेन-छ। १ वर्णनीय, वयान्के काविज । २ गणनीय, गिना जानेवाना ।

काविन । २ गणनाय, गना जानवाना।
कार्तन्य (है० व्रि०) कीर्तनाय साधुः, कीर्तन-यत्।
कार्तनिक स्वयुक्त, की गाये जानिक नायक हो।
कार्ति (सं० स्त्री०) कृत्-इन् इराहिश्च। इपिषकि इन्तिविदि
हिदिकोर्तिभाय। स्प १। ११ पुरस्य, सवाव। २ यमः,
गोहरत । कीर्तिका संस्तृत पर्याय—यमः, समज्ञा,
समाज्ञा, समाख्या, समस्या, पिसख्या, ज्ञोक, वर्णे
भीर कीर्तना है। कोई कोई यमः त्रीर कीर्तिस यह
भेद वताते हैं—'दानादिप्रमव कीर्तिः गीर्यादिप्रमवं यमः।"

दानादि कार्यमे जो मुख्याति होती, वह जीति कहाती है। फिर वीरत्वादिने प्रकायमे होनेवाली मुख्यातिको यथः कहते हैं।

किसीने मतमें जीवित व्यक्तिकी प्रशंसाका नाम यथ: भीर सृत व्यक्तिकी प्रशंसाका नाम कीतिं है।

विन्तु एक मत ठीक समभ नहीं पड़ता। श्रनिक स्थलपर जीवित व्यक्तिकी भी कोतिका वर्णन मिलता है— "इह कोर्तिमवाप्रोति मेल चातुक्तमं सुखन्।" (मनु॰ राट)

३ प्रसाद, खुगो। ४ ग्रव्ह, श्रवाज। ५ दाप्ति, चमक। ६ माहकाविशेष। ० विस्तार, फैलाव। द कर्दम, कीचड़। ८ सोताकी सखीविशेष, जानकीका एक सहेली। १० श्रार्थाक्टन्स्सेट । उसमें १४ गुरु श्रीर १८ लघुवर्ण लगते हैं। ११ द्याचरी हत्तविशेष। उसके प्रत्येक चरणमें ३ सगण श्रीर १ गुरु वर्ण रखते हैं। १२ एकादगाचरी हत्तविशेष। वह इन्द्रवद्याके संयोगसे उत्पन्न होता है। उसके प्रथम चरणका पहला भचर लघु रहता है। श्रे तालविशेष। १४ दचकन्या-विशेष। वह धर्मकी एकी रहीं।

कीर्तिकर (सं॰ वि॰) कीर्ति करोति जनयति, कीर्ति-क्त ट। कीर्तिकारक, श्रोहरत पैदा करनेवाला, जिससे नामवरी रहे।

कीर्ति क्ट-किसी पर्वतका नाम, एक पहाड़। (कैनइरिवंग, ४२।१।१०)

कोति चन्द्र-१ वर्धमानके कोई राजा। (देशावली।)

२ कुमायूं के २ राजावों का नाम। ताम्य शासन हारा समभते कि उद्गर राजावों में एक १८२२ यक श्रीर दूसरा १७२७ यक को राजत्व करते थे। को ति त (सं वि०) कात्-का। १ कियत, कहा हुवा। २ ख्यात, सथहर। ३ निर्देष्ट, उहरा। की ति तथ (खं वि०) कृ-िष्य्-तथ्य। कर्तन करने के उपयुक्त, जिसकी तारीफ गायी जा सके। की ति देव—१स वाराण सो के को ई का द्याराजा, उनका भपर नास को ति वसी (२य) था। ते जके पुत्र। शिला जिन् पिसे समस पड़ता कि उन्हों ने १०६८ से १०७० ई० तक राजत्व किया था। वह ची लुक्य राज (पष्ठ) विक्र-सादित्य की सित्र राज रहे।

र्य कीर्ति देव चामना देवीके गर्भनात तथा तैनके पुत्र श्रीर दिग्वनयी काम देवने भ्याता थे। कीर्ति धर ( र्स० वि० ) कीर्ति धरित धारयति वा, कीर्ति-ध-श्रच्। १ कीर्ति मान्, मश्रह्मर । ( पु० ) २ कोई सङ्गीत-शास्त्ररचिता। शाङ्गधरने जनके श्लोक छन्न तकिये हैं।

कीति पाल — राजपूतानिक नादी सवासे एक ची हान-राव। गत १२ वीं प्रताब्दी के श्रन्तमें द्रन्हों ने योधपुरके जासीर नगरको, परमारों से जीत श्रपनी राजधानी वनाया था।

कीर्ति पुर-पार्वतीय प्राचीन नगरविश्रेष, एक पुराना पहाड़ी यहर। कीर्ति पुर नेपालके अन्तर्गत पाटनसे डिड़ कीस पश्चिम सुद्र गीलाकार पर्वत पर अवस्थित है। वह सतु:पार्श्व स्थ समतल भूमिसे २०० फीट जंचा है। कीर्तिपुर प्राचीर द्वारा इस प्रकार दुर्भे खभावसे विष्टित है, कि महसा यह स्थाक्रमण कर नहीं सकता।

श्राज कर वह सामान्य नगर होते भी पूर्वकालकी एक खाधीन राज्यकी राजधानी गिना जाता था। हस की पीछे कीर्ति पुर पाटन राज्यके श्रधिकार श्रीया था। पाटन राज्यकि श्रिकार श्रीय श्रीय हुर्गीद हारा सुरचित था। भग्न नगर-प्राचीर के स्थान स्थान पर उक्त प्राचीन दुर्गका भग्नावधिष देख पड़ता है। १७६५ ई० को राजा पृथ्वीनारायण प्रवल हो गये

थे। उन्होंने अनेक कष्ट और छलवलसे ३ वर्ष पीछे कीर्तिपुरवासी दुर्धर्प नेवार कोगोंकी हरा नगर श्रध-कार किया। तदवधि कोर्तिपुर उन्न राजवंशके ही अधिकारमें चला श्राता है।

कीर्तिपुर श्रिषकत होनेके पीके पृथ्वीनारायंगके भधीनस्य गोर्डी पिपाहियोंने सादकोड़ स्व गिग्र श्रीर वास्त्रकार व्यतीत नेवार जातीय वासक, युवक, स्व प्रभात सबकी नाक काट डाजी थी। उमी दिनमें कीर्ति पुरका दूसरा नाम 'नकटापुर' पड़ गया है।

कीर्तिपुरमें अब वह पुर्वेची नहीं चसकती। किन्तु त्राज भी उस पूर्व गीरवका फ़्रास नहीं हुवा है। उत्त वीरजनाभूमिमें देखने योग्य भनेक प्राचीन मन्दिर हैं। उनमें कई भग्न श्रीर कई सम्यूर्ण हैं। नगरके उत्तरांग्रमें बावभैरवका चीतला मन्दिर प्रधान है। १५१३ ई० की कीर्तिपुरके किसी राजकुसारने उसे वनाया या। मन्दिरके मध्य वावकी एक रङ्गी हुयी मृतिं है। प्रदिचिणांके निकाट भैरवका एक स्नतन्त मन्दिर भी बना है। निपालके पनेक तीर्थ बाव भैरव दर्भन करने जाते हैं। नगरके उत्तर प्रान्तमें एक सुद्व-इत् गणेश-मन्दिर है। जोषीवंशीय शैरिस्ता नेवारने १६६५ ई.० को बना उसे प्रतिष्ठित कियाया। उसके समाख तोरण श्रीर सध्यस्यन गणनायका श्राराम है। उसकी दिचणदिक् मयूरोपरि ज्ञयारी श्रीर वाम दिक् गर्गड़ीपरि वैष्यावी हैं। जुनारोके पीछे वराइ पर वाराही, वाराहीने पीछ गवीपरि चासुगढ़ा, वैणावीने पार्खें में ऐरावत पर इन्द्राणी श्रीर इन्द्राणीके धीक्रे सिंह पर महासच्यो विराजमान हैं। उंत घट नायिकाकी मृति शोक्षा दे रही है। एतद्भिन सर्वोपरि भैरवनाथ श्रीर कार्तिकेयकी सृतिं है। नगरके दिचण पूर्वा गर्म 'चिलनदेव' नामक एक बीद मन्दिर विद्यमान है। यह भी देखनेयोगत्र समभा जाता है। वहां प्रायः सकत बीं दिवमूर्ति, वीडधर्मके सकत चिक्न श्रीर यन्तादिकी प्रतिकृति देखनिमें प्राती है। कौतिंपुरमें पप्ती जो प्रसिद्ध राजसभासवन या। घाज वान उपका ध्व सावग्रेय पढ़ा है। **डस**चे थोड़ी दूर पर १५५५ ई॰ को इष्टक दारा निर्मित किसी मन्दिरका भी ध्वंसा

वशिष मिनता है। पहाड़ पर वैसा इष्टक-मन्दिर प्राय:

२ प्राचीन ग्रामिविशेष, एक पुराना गांव। वह स्वर्गदेशके श्रन्तर्गत करहिस ग्रामि उत्तर भाषाकास पर श्रवस्थित है। उसके पार्ध्वमें दुण्डि श्रीर गङ्गानदीका सङ्गम है। चन्द्रवंशीय कीर्ति चन्द्र नामक किसी मण्डलेशने प्रतिष्ठानसे जाकर श्रपने नाम पर एक ग्राम स्थापन किया था। (मविष्य महाखण्ड, १८१६-६०) कीर्तिभाक् (सं० पु०) कीर्तिभज्जते, कीर्ति-भज्जिश होतिभाव्य । (ति०) २ कीर्तिभुक्त, मग्रहर। सीर्तिभय (सं० ति०) कीर्तिभयट्। कीर्तियुक्त, मग्रहर। होतिभय (सं० ति०) कीर्तिभयट्। कीर्तियुक्त, मग्र

कोति मान् (सं० ति०) कोति रस्यास्ति, कोति - मतुण्। १ कीति युक्त, मग्रहर। (पु॰) २ विख्वे देवान्तर्गत न्याद्वविश्रेष । (भारत, भतुशासन, १५२ ५०) विचे देवदेखो। ३ वसुदेवके ज्येष्ठपुत्र। (भागवत, ८।२४।५३)

कीर्ति रथ (सं॰ पु॰) विदेहराज जनकवंशीय प्रती-स्थकराजाके पुत्र। (रामायण, राष्ट्राट)

की तिराज ( सं० पु०) की व्हापुरके शिला हारवंशीय एक राजा। वह १०५८ ई० से पहले राजल करते थे। की तिरात ( सं० पु०) मिथिलाराज महीभ्रकके पुत्र। (रामायण १:०१।११)

कीर्तिवर्धन (सं० पु॰) कुलोत्तुङ्गवंशीय एक चोन्तराज। वह कार्ति नेयदेवने उपापक थे। (चेलमाहान्य) कीर्तिवर्धा— १ तीन चीलुक्य राजावोंका नाम। १म कीर्तिवर्धाका उपाधि पृथिवीयक्षम था, वह पृलिक्षिय-वक्षमके पृत्त रहे। उन्होंने रणचित्रमें नल, गीयं श्रीर कादम्बराजगणको पराजय किया था। राज्य-काल ४८८ शक रहा। २य कीर्तिवर्धा विक्रमा दिखके पृत्र थे। बोकमहादेवोंके गर्भसे उनका जन्म हुवा। उन्होंने पक्षवराजगणको जीता था। राज्यकाल ६५५-६६८ शक रहा। ३य कीर्तिवर्धा भीमराजके पृत्र थे।

र वनशमीने दो कदस्वराजानों का नाम। उनमें प्रथम शान्तिवर्माने पुत्र एक महामग्डलेखर रहे। दितीय तैलपने पुत्र थे। चतुन्दना देवीने गर्मसे छनका जन्म हुवा। राज्यकाल १०६८-१०७७ ई० या। कीर्तिहेन देखी।

३ चन्द्रात्रेय ( चंदेल )-वंग्रीय कानज्जराधिप विजयपालके पुत्र। उन्होंने प्रपनि प्रधान सेनापति गोपालके साहाय्यसे चेदिराज कर्णकी परास्त किया था। समस्त वुंदेलखग्ड भीर उसका चतुःपार्खस्य स्थान उनके घिकारभुत रहा। चंदेनराजावी की घिला-लिपि पड़नेसे समभा पड़ता कि कौति वर्मीने ११०७ संवत् ( १०५० ई० ) से ११५८ संवत् (१०८८ ई० ) पर्यन्त राजल किया था। उनके भाताका नाम देववर्मा रहा । कीति वर्माको सभामें प्रबोधचन्द्रोदय-प्रणिता विख्यात परिद्धत क्षरण्मिय रहते थे। सेनापति गोपाल-के शारिश्मे छन्होने प्रबोधचन्द्रोदय नाटक वनाया। एत ग्रस पढनेसे हो मालम पड़ता कि वह राजा कौतिं: वर्माने समा ख प्रभिनीत चुवा था। राजा कीर्तिवर्माने महोवामें कीति सागर नामक एक हहत जलागय खुदाया था। उनके पुत्र वीरवर सङ्गचणवर्मा रहे। पिता घीर पुत्रके समयकी अनेक शिकालिपि चार्कि ष्मुत घुयी हैं।

कौति शेष (सं॰ पु॰) कौति : शेषी यस्य, वहुत्री॰। मरण, मौत।

कीर्ति याद्य — टेइरी राज्य के एक राजा। १८८४ ई० की सिंहासन पर बैठे थे। इन्हों ने नेपालके महाराज जंडू-बहादुरकी एक पौबीका पाणियहण किया।

कीर्ति तेन (सं० पु०) कीर्तिः सेनेव यस्य, बहुन्नो०। वास्रुकिके स्वातुष्पुत ।

कीर्ति स्तमा ( सं॰ पु॰) कीर्ति खापकः स्तमाः, मध्यप दलो॰। कीर्ति विशेषके सारणार्धे निर्मित स्तमा। कीर्या (वै॰ स्ती॰) पचिविशेष, एक चिड़िया। कीन (सं॰ पु॰) किल्यते रूध्यतेऽशौ भनेन मन्न वा,

कील कर्मण करणे श्रिष्ठकरणे वा धञ्। १ श्रामः शिखा, लघट। २ श्रङ्क, मेख, खूंटी, परेग। ३ स्तमः, चित्न, खंभा। ४ लेश, वहुत वारीक टकड़ा। ५ कफोणि, कुहनी। ६ कफोणिका निम्बदेश, कुहनीका निचला हिस्सा। ७ मृद्रगर्भविशेष, अटक रहनेवाला हमल।

Vol. IV. 191

जो मूढ़गर्भ इस्त, पद श्रीर मस्तक जध्दे दिक् षठा शक्क को भांति योनिमुखको निरोधमें जाता, वह कील कन्नाता है। (स्थत) ८ काष्ठफलक, लकड़ीका पचड़। ८ सुहांसाकी दर्द कारनेवाली कील। १० रति-वन्धविश्रेष, एक डीला। ११ कुन्हारके चाककी खंटी। १२ जांतेने बीचकी खंटी। १२ भाना। १४ कुइनीकी मार। १५ शिव।

कीस ( इं • स्त्री॰) कार्पासभेद, किसी किस्म की कपास की लखुंगी या देवकपास कहाती श्रीर गारीकी पड़ा-ड़ियों में श्रधिक बोयो जाती है।

कीलक (सं॰ पु॰) कीलति बन्धति श्रनेन, कील करणे वञ् खार्चे कन्। १ स्तभाविशेष, किसी किसाकी मेख। २ पशुवो ने बांधनेना खुँटा। ३ तन्त्रोत्त देवताविश्रेष। ( सी॰ ) ४ मन्त्रविशेष । ५ च्योतिषशास्त्रोक्ष प्रभवादि ६० वर्षीं के कन्तर्गत एक वर्ष। छक्त वर्षमें यावतीय श्रस्य उपनता श्रीर देशसमुद्दमें दुर्भिन, भनावृष्टि तंथा उपद्रवादि नष्ट हो मङ्गल हुवा करता है। ६ स्तव-विशेष। सप्तश्रतीके पाठकान की नकस्तव पढ़ना पड़ता है। ७ केत्विशेष।

कीलकाख्य कील देखी।

की सन (संक्ष्मी०) की स-स्यूट्। १ वन्धन, वन्दिय। २ तन्त्रमन्त्रविशेष ।

"तत् सम्पृटः भवेत्तस्य कीलने परिभाषितम्।" ( फीत्कारियोतन्त ) की लगा ( हिं किं किं ) १ की ल लगाना, मेख ठों कना। २ कील देना, श्रभिमन्त्रित करना। ३ सप्की वशमें करना। ४ वधीभूत करना, ताबेदार बना लेना। कीलपादिका ( सं• स्त्री॰ ) इंसपादीस्तुप, ए क भाडी।

कीलसुद्रा (सं॰ स्त्री॰) लिविभेद, एक प्रकारके श्रश्वर। उसके अचर कील-जैसे होते थे। उक्त लिपिके कई लेख र्द्र० से कतिपय गताच्द पूर्व पारसिक देशमें मिली थे।

की संशायी (सं० पु॰) कुक्र, कुत्ता।

कील संसार्थ (सं० पु०) कीलं संस्पृयति, कील-सं- स्पृष् ्र प्रच्। तिन्दुकष्टच, तेंदूका पेड़।

कीला (सं॰ स्त्री॰) कील टाप्। १ कील, मेख। २ रति॰ प्रहारविशेष । ३ रतिबन्धविशेष ।

कीलाचर ( सं० पु० ) कीलसुद्रा देखी। कीनाट ( सं० पु० ) भोधितचौरिपछ । कोनाल ( सं० क्ली० ) कीलं प्रक्तिणिखां श्रन्तित वारयित, कील-मल्-ग्रण्।१ जल, पानी।२ रक्त, स्तृन।३ घ्रस्त । ४ मधु, यहद । ५ पध्, वांघा जानेवाला जानवर। ६ वन्धननिवारक, वन्दिग छोड़ानेवाला। "कर्न वहन्तीरसतं वृतं पयः कीलालं परिम्नुतम्।" (ग्रस्नयनुः, २।६४) 'कीलो वन्धः तमलति वारयति, कीलालं सर्ववन्धनिवर्तकम्।' (महीधरः ७ मज्ञकीरस,।

कीलालज (सं० ली०) कोनालात् जायते, कीलाल-जन-ड। मांस, गोश्त।

"पादी न धावयेत्तावत् यावत्र निष्ठतीऽत्रं न। कीलालनं न खादेयं करिये चामुरव्रतम्॥" (भारत, वन) की नालि ( मं॰ पु॰ ) की नालं जलं धीयतेऽसिन कीलाल-धा-कि । समुद्र, वहर । कीलालप ( सं॰ पु॰ ) कीलालं क्षिरं पिवति, कीलालः

पा-क। १ राचस। २ जलाका, जी क।

की खालपा (वै॰ पृ॰) की जाल-पा-विच्। भाइता मनि-क्तनिव्वनिषय। पा इ। २। १। १ श्रिन । २ यस।

कीलिका (सं॰ स्त्री॰) नारचमेद, किसी किस्प्रका तीर। २ प्रस्थिभेद, किसी किस्मकी इड्डो। कीलिका ऋषभ एवं नाराच व्यतीत ग्रन्य सायु द्वारा ग्रावड रहती हैं।

को लित (सं॰ वि॰) को स्यतिस्रोति, की ल कमे णि क्रा १ वस, बंधा हुवा।

''एमि: कामगरैस्तदहुतममृत् पत्यु रेन: कौलितम्।'' (गीतगोविन्द, १२। १३)

२ की चरूपमें परिचत, मेख बना इवा। (क्ली॰) भावे ता। ३ वन्धन, केंद।

कोलिया ( हिं॰ पु॰ ) परहा, पुरवोला, जो मोटक बैसी को इांकता हो।

की ली ( हिं॰ स्त्री•) की लिविशेष, एक खूंटी। वद किसी चक्रके सध्य खगायी जाति है। किली पर ही चक्र घुमता है।

कीवत् (वै॰ ति॰) कियत्, प्रषादरादित्वात् साधुः। कुरू, घोडा।

कीय (सं पु ) की दित शब्द ई हे, की-ई श्-क यहा कस्य वायोरपत्यम्, क- पत-इञ् कि: इनुमान् स ई शो यस्य। वानर, बन्दर। के श्राक्षांश्रे ई ष्टे प्रभवति, क-ई श्-क। २ स्थ, स्रज। ३ पची, विडिया। (ति ०) ४ नग्न, नंगा।

कीश्रपर्ण (सं॰ पु॰) कीशं वानरः तस्य लोभेव पर्णे पत्रमस्य, बहुन्नी॰। श्रपामार्गे, लटजीरेका पेड़। कीश्रपर्णे (सं॰ स्त्री॰) कीश्रपर्णे जाती कीष्।

की ग्रफल (सं॰ लो॰) ककोल, ग्रीतल चीनी। कोग्ररोमा ( सं० स्ती० ) कपिकच्छ , नेवांच। की शाय-जातिविशेष, एक कीम । की शायी को नागेष्वर भी कहते हैं। वह लोहारडांगा, पलामूं, यशपुर श्रीर सर्गुजा प्रसृति स्थानों में रहते हैं। वनके मध्य उनका वास और क्रिय ही उनकी उपजीविका है। कीयाण बाघकी उपासना करते हैं। वह उसे वनके राजाकी भांति पूजते हैं। एतद्भित्र सूर्य, महादेव, महीधनिया, शिकरिया चौर चृत पित्रगणके उद्देश भी पूजा की जाती है। शिकरिया देवताके आगे काग श्रीर सूर्य देवताकी उद्देश खेत इंस विल देते हैं। उनके ग्रास्यदेवताका नाम दरहा है। उत्त ग्रास्यदेवके स्थानमें 'वामनी पाट' 'श्रन्दरीपाट' इत्यादि नामधिय कई पाट हैं। की गाण की बनातिकी भांति नाचते गाते हैं। उनकी स्तियां गोदना गोदानेसे प्रपने समाज-में हैय श्रीर समाजच्युत समभी जाती हैं।

कीस ( डिं॰ पु॰) १ कीसा, जरायुज, गर्भकी यैसी। २ कीय, बन्दर।

कीसा (फा॰ पु॰) यैसी, ज़ेब। कीस्त (वै॰ पु॰) स्तव, स्तृति।

"हितो यहीं की सासी अभियवी नमस्यता।" ( स्वत् १ । १२० । ०) क्त ( सं० प्रव्य० ) क्त प्षु । १ पाप, प्रकाब, राम राम । २ निन्दा, क्री क्री । २ ईषत्, थोड़ा । ४ निवारण, दूर दूर । ५ मन्द, धीरे धीरे । ( ति० ) ६ निन्दनीय, बदनाम ।

कु (सं॰ स्ती॰) कु-डु। प्रथिवी, जमीन्। कुत्राया (हिं॰ स्ती॰) दुराया, ना उम्मेदी। कुं श्रर (हिं०) कुमार देखी।

कुंग्ररपुरिया (हिं० पु॰) हरिद्राभेद, किसी किसाकी हलदो। वह कटक ने निकट कंग्ररपुर राज्यमें उत्पन्न होता है। ५ वर्ष पोक्टे उसे चित्रसे खोदते हैं। मूल ग्रीर पत्र हहत् तथा दोई होता है। भैसके गोबरकी खाद देनेसे कुंग्ररपुरिया बहुत पनपता है। कंग्ररविरास (हिं० प०) धान्यविशेष. किसी किस्मका

कं, त्ररविरास ( हिं॰ पु॰) धान्यविश्रेष, किसी किस्मका चावल।

कुं प्ररेटा ( हिं० पु॰ ) कुमार, छोटा कुं वर ।

कुंग्रा ( हिं॰ पु॰ ) कूप, चाइ, कुवां।

कुं घारा ( हिं॰ वि॰ ) ग्रविवाहित, वेव्याहा, जिसकी गादी न हुई हो।

कुंद्रयां ( इं॰ स्ती॰ ) सुद्र क्र्य, कोटा कुवां।

कुं ई ( हिं० स्तो० ) १ चुट्र कूप, कोटा कुवां। २ कुमु-दिनी।

कुं कुमफून (हिं० पु०) पुष्पविशेष, दुपहरियाका फुन ।

कुंकुमा (हिं॰ पु॰) लाखका एक पोला गोला। होनोको छसमें गुलाल डाल कर मारते हैं।

कु ची ( हिं० ) कुधिका देखो ।

कुंज (हिं० पु०) हच सतादि द्वारा श्राच्छादित स्थान, पौदों श्रीर वेलोंसे ढकी हुई जगह। २ हाथी दांत। ३ दुशालेक कोनेका बूटा। ४ कोनिया, बडेरसे कोने पर मिसनेवाली खपरेस या कप्परकी क्राजनकी एक सकड़ी।

कुं जगनी (डिं॰ स्त्री॰) १ पादपनतादि द्वारा आच्छा-दित पथ, पौदीं भौर वेलों से ढकी हुई राह। १ अप्र-यस्तमार्ग, तक्क कुचा।

कुं जड़ ( हिं॰ पु॰ ) कुंदुर, पिस्ते का गोंद। वह श्रीष-धर्मे पड़ता भीर कमीमस्तगी— जैसा रहता है।

कुंजड़ा (हिं॰ पु॰) जातिविश्रेष, एक कीम । कुंजड़ा तरकारी श्रीर फल बेचते हैं। वह सबके सब सुसल-मान है।

कु जा ( हिं॰ पु॰ ) कूजा, पुरवा, सिकोरा।

कुंड़ (हिं॰ पु॰) इस चलनेसे पड़नेवाली खेतकी गड़री लकीर।

कुंडपुजी (हिं० स्ती०) कुंडमुदनी, कुंडकी पूजा। वह क्षपकों का एक वार्षिकी साव हैं। रवी बीधी जा चुकने पर कुंडपुजी होती है।

कु डवुजी, कंडप्रनी देखी।

कुंडमुदनी, कुंडपनी देखी।

कुंड्रा ( हिं॰ पु॰ ) १ कुग्डल, मग्डलाकार रेखा। २ गेंड्री।

क्षंडरा ( हिं॰ पु॰ ) क्षंडा, मटका।

कुंडिलिया (डिं० स्त्री०) क्रन्दोविशेष, एक वहर। वह दोहा श्रीर रोला क्रन्दिक योगसे बनती है। दोहिका प्रथम शब्द रोलाके श्रन्तमें श्रीर दोहाका श्रन्तिम शब्द रोलाके श्रादिमें श्राता है। गिरिधरदासको कुर्डिलियां प्रसिद्ध है।

कुंडा (हिं० पु॰) १ पात्रविशेष, एक वरतन। वह मिटीका वनता श्रीर चीड़े मुंह गहरा रहता है। २ कीड़ा। उसमें सांकन नगा ताला डाला जाता है। ३ इस्त नाघविशेष, कुश्तीका एक पंच। नीचे गंधे हुवे पहलवान्के दाहने खड़े हो श्रपनी दाहनी टांग उसकी गरदनमें वाथीं श्रोरे डाड उसकी दाहनी वगल किताली जाती है। फिर श्रपने वाथे पैरके घुटनेके भीतर मोजिको दवा उसके शिर पर वैठते श्रीर वाथे हाथवे उसका जांधिया खींच उसे चित करते हैं। ४ तिरकाट, तावर डोल, जहां कर श्रगले मस्तूनका चीथा हिस्सा।

कुंडला ( हिं० पु॰) पात्रविशेष, महीकी कुंडी या पथरी। उसमें कलावत्तू बनानेवाले टिकुरियों पर कलावत्तू लपेट कर रखते हैं।

कुं डिया ( हिं॰ स्त्री॰) १ गर्त विशेष, एक चौकुंटा गड़ा। वह घोरेके कारखानों में रहती है। कुं डिया र हाथ चौड़ो, ५ हाथ जंबी श्रीर १ हाथ गहरी होती है। गोरा बनानेको उसमें नीना मिट्टी पानीके साथ डाक्ती हैं। २ पात्रविशेष, एक वरतन। उसमें पीटनेके किये वादचा रखा जाता है। ३ पथरी, पत्थर का कटोरी-जैसा स्रोटा सर्तन। ४ कटोली, काठका वरतन।

युंडी (हिं॰ स्त्री॰) पात्रविशेष, पत्यर या चकड़ीका

एक छोटा वरतन। वह कटोरा-कैमी वनती श्रीर प्राय: खटो चीजें रखनेके काममें लगती है। २ जज्जीर की कड़ी। २ मांकल। ४ लंगरका वड़ा इसा। ५ मुर्रा भैंमा। एसके शङ्क वैष्टित रहते हैं।

कुंडू (हिं॰ पु॰) पित्रविशेष, एक चिड़िया। उमका रंग काला होता है। किन्तु क्रण्ठ तथा मुख खेत भीर पुच्छ पीतवर्ष रहता है। उमका दैर्घ्य प्राय: ११ इन्ह है। काश्मीरमे भामाम तक कुंडू पाया जाता है। उमें कस्तूरा भी कहते हैं।

कुंढवा ( हिं० पु॰ ) पात्रविभेष, महीका मिकीरा या । पुरवा।

कुंतनी ( इं॰ स्त्री॰) मित्रका भेद, एक छोटी मन्त्री। उसके इत्ते में 'डामर' नामका मीम होता है। कुंतनी-की डंक नहीं रहता। भारतमें कई स्थानींमें वह पायी जाती हैं।

कुंदन (हिं॰ पु॰) १ स्त्रणेयत्रविशेष, सोनेका एक पत्तर। वह बहुत श्रष्ट भीर साफ सोनेसे वनता है। कुंदन रख कर नगीना जड़ा झाता है। २ स्तर्प, खालिस सोना। (वि०) ३ स्वच्छ, खालिम, चोखा। कुंदनसाज (हिं॰ पु०) १ स्वर्णेयत प्रस्तुतकारक, सोनेका वारीक पत्यर वनानेवाना। २ जड़िया, नगीना जड़नेवाला।

कुंदना ( चिं॰ पु॰ ) वालरेकी एक बीमारी।
कुंदरू ( चिं॰ स्त्री॰ ) रक्तफना, एक वेन । उसे चिन्दुस्थानमें विस्त्र या कुंदरूकी वेन, पंजाबर्मे घोन, बंगानमें तेनाकृचा, मिन्दुमें गोनारू, गुजरातमें गनेटू, बम्बईमें तेंदुनी, मारवाड़में निददी, तामिन्से कोवई, तेनगुः
में दोंद, मन्यमें कवेन, कनारामें तोंदेविल, घरवमें
कवार चिन्दी, ब्रह्ममें केनवंग श्रीर सिंदनमें कीवका
क्षचते हैं। ( Cephalandra indica )

कुंदरु भारतवर्षमें साधारणतः पायो जाती है। पाल चार-पांच प्रकृति प्रमाण दीवें हीते हैं। कुंदरु की तरकारी बनाकर खाते हैं। पाल पक्षने पर श्रविक रक्षवर्ण ही जाता है। हसीसे किन कुंदरुष घोष्ठकी हपमा देते हैं। पत्र चार-पांच पङ्गितप्रमाण दीर्घ पौर पञ्चकीणविशिष्ट रहते हैं। पुष्प भ्वेत शाते हैं। बर्र या तंबो सो पानों की भीरमें कुंदरूकी वेल लगाते हैं। कहते हैं कुंदरू खाने से बुहि मारी जातो है। बहुमूत प्रमेहमें उसके मूलको बांट कर पीने से लाभ होता है। कुंदरूके मूलका रस जमकर गोंद बन जाता है।

कुंदला (हिं॰ पु•) शिविरविशेष, किसी किसाका खिमाया तंबू।

कुंदा ( चिं॰ पु॰ ) १ सक्क झा, लक झो का मोटा ट्रक झा। २ निइटा, लक झो का एक ट्रक झा। उसपर महाई पिटाई वगैर इ होती है। ३ वन्ट्रक का पिक ला दिसा। वह विकोणाकार रहता है। कुंदामें ही घोड़ा भीर नली लगाते हैं। ४ भपराधी में पैर ठोक ने की एक सक झो, काठ। ५ सिए, मूठ, बंट। ६ लक झो को बड़ी मोगरी। उससे कप झो पर कुंदी की जाती है। (पु॰) ७ पक्ष मूज, हैना। ८ कुंदी का कोई पेंच। कुंदा है। ८ रहा, घसा, एक मार। १० मावा, खोवा।

कु'दा ( चिं॰ स्ती॰) १ कपड़े की कुटाई। वह फुले भीर रङ्गध्ये कपड़ीं पर तह करके की जाती है। कुंदोसे कपड़ेको सिकुड़न भीर रुखाई मिटती है। २ कड़ी मार।

कुंदीगर ( हिं॰ पु॰ ) कुंदी करनेवाला।
कुंदुर ( प॰ पु॰ ) निर्धाविष्येष, किसी किसाका गोंद।
वह सुगन्धि भीर पीतवणं होता है। कुन्दुर किसी कंटीले पीदेसे निकाला जाता है। वह पौदा २ हाथ कंचा रहता श्रीर अरवके यमन भादि पार्व त्य प्रदेशमें मिलता है। उसका फल तथा बीज कट होता है। स्थिके कर्कराणि पर रहते गोंद निकालते हैं। इकीमोंके मतानुसार वह बलवीर्यवधंक, हृद्य श्रीर रक्षसावनाथक है।

कुंदेरना (हिं• क्रि॰) खरोटना, कीलना। कुंदेरा (हिं• पु॰) कुनेरा, खरादी। कुंबी (हिं॰) कुमी देखी।

कुमानदास—व्रजने एक कवि । वह मष्ट कापके कवियोंमें एक कवि रहे । कुंभनदास सखाभावसे कप्णको उपासना करते थे।

कुंभिन्ताना (हिं• क्रि॰) म्ह्रान पड़ना, सुरक्ताना । Vol. IV. 192 कुंवर ( डिं० ) अमार देखा।

कुंवरि (हिं॰ स्ती॰) राजकुमारी, बादशास्त्री वेटी। "कुंवरि मनोहर विजयविष् कीरति पति कमनीय।

पावनहार विरिच जतु, रचेड न धनु दमनीय।" (तुल्रुसी) कुइंकुइं (हिं० पु॰) कङ्गम, लाफरान, केश्वर ।

कुषां ( हिं० ) क्य देखो।

कुपाड़ो (हिं० स्त्रो०) सङ्गोतको एक लय। लसमें वरावर श्रीर खोड़ी दोनों लय रहती हैं।

कुत्रार (हिं॰ पु॰) माखिन सास।

कुषारा (हिं॰ वि॰) पाखिनसम्बन्धीय।

छ इंदर ( हिं॰ पु॰ ) गर्त विशेष, एक गहा। वह जुटों के बैठ जानेसे बनता है।

कुद्यां, कुंद्यां देखी।

कुएनलुन-तिळ्वतकी एक पवतमाला। वष्ट अंची छपजाज भूमिकी उत्तर भीर भवस्थित है। निकट-वर्ती प्रधिवासी उसे विभिन्न नामसे प्रभिहित करते हैं। यथा—वेत्तुर-ताग, ( तुषार पर्वत), दुत्तुट-ताग ( नेवपर्वत ), सुषताग, कराकार कोरम ( क्रप्यपर्वत ) टसुन लुन ( पएनाएड पर्वत ) भीर तियानगान ( खर्गीय पर्वत )। वह समुद्रप्रष्ठसे १३२१५ फीट जंचा है। जन्द-प्रवस्ता ग्रन्थमें उता पर्वतका नाम हरो-वेरेजद्रति लिखा है। वह प्रायः १५५० मील विस्तृत श्रीर सध्य एशियाकी उत्तर तथा दिविण श्रव-वाहिकाके सध्यस्यक्रमें दर्खायमान है। दिच्यिकी भववाडिका सिन्धुनदादि एवं साम्यु (ब्रह्मपुत्र) भीर उत्तर अववाडिका गोबी सक्की भोर प्रवाडित है। उत्त पर्वतने गिरिवर्त्सं से ही तिव्वतकी उत्तरसीमा पतिक्र-मण करना पड़ती है। उसके मध्यस्यत्तमें स्नेट-जैसा प्रस्तरस्तर है। सरसर श्रीर पुडिङ्ग छोनकी भांति एक प्रकारका कठिन एवं स्वच्छ पत्यर भी सिनता है।

कुक (सं॰ ति॰) कुका-क। १ समय, ताकतवर। २ घटा करनेवाला, जो देता हो। ३ स्वीकार करनेवाला, जो मानता हो। (पु॰) ४ चक्रवाकपची।

लुकटी ( हिं० स्ती० ) कार्पामिनेद, किसी किसाकी कपाम। उमकी रुई लाली लिये मफेद होती है। उसे गोरखपुर, बस्ती प्रसृति जिलों में बोते हैं। कुकड़ना ( हिं० क्रि॰ ) सङ्घित होना, सिक्चड़ना। कुकड़ेनेल ( हिं० स्त्री॰ ) दंडाल। कुकड़ी ( हिं० स्त्री० ) १ सुष्टा, श्रंटी, तकलेमे कात कर उतारा हुवा कच्चे स्तका निपटा हुवा निच्छा। २ सदा-रका फ्ल, श्रकीड़ेकी बोड़ी। ३ खुखड़ी।

कुक्रया (सं० स्त्री०) कु निन्दिता क्रया, कर्मधा०! १ खराव वात।

क्षकनू (यू० पु०) पिश्वविभेष, एक चिड़िया। कहते हैं कि वह अके से ही उपजता और अपना जोड़ा नहीं रखता। क्षकनू गानें में बहुत निषुण होता है। उसके चं छुमें अने क किंद्र रहते, जिनसे विभिन्न खर निकर्जत हैं। उसके विल्विष्ण गानें से भिन्न निर्णत होता है। पूर्ण युवा होनेपर क्षकनू वर्षा ऋतुमें जकड़ियां एक व्रकर उनपर वैठता और गाया करता है। फारमी में उसे "श्रातश्चन" कहते हैं।

क्काक्स (सं० क्ली०) क्षिकेन प्रादानेन पानेन दत्यर्थ: भाति, क्षिक-भाका। मद्य, ग्रराव।

कुकर (सं० ति०) कुल्सितः करो यस्य, बहुब्री०। कुल्सित इस्तिविशेष, खराव हाथो वासा । उसका संस्कृत पर्याय—कुणि, कूणि श्रीर कोणि है।

क्ककर—श्रीघड नामक शिवसम्प्रदाकी एक शाखा। गुजरातमें कोई दशनामी संन्यासी रहे। उन्हें गीरच-नाथके अनुग्रहसे ब्रह्मगिरि नाम मिला। वही ब्रह्मगिरि पीघड़ सम्प्रदायके प्रवर्तक थे। श्रीघड़ शैव कहते कि गोरचनाथने ब्रह्मगिरिको कानके सुंदरे ( प्रसद्धार ) श्रीर कई चिक्न प्रदान किये। पीछे ब्रह्मगिरिने फिर वह गुदर, सुखर, तखर, भूखर श्रीर कुकरकी पांच ं शिचोंको दे डाले। तदनन्तर उन पांचों लोगोंने ख ख नास पर एक एक दल बनाया था। उनके सध्य गुद्र एक कानमें सुंदरा श्रीर टूसरे कानमें गोरचनाथका पदचिक्तित एकखण्ड ताम्त्र पद्दनते हैं। सुखर श्रीर रुखर दोनों कानोंमें पीतचका मुंदरा घारण करते हैं। कानका सुंदरा देखनेसे ही श्रीवड़के सम्प्रदायका पता सग जाता है। भूखर भीर कुकर दलकी संख्या श्रत्य है। प्रथम ३ दल भवने अवने भिचापावर्ने धूव नहीं सुलगाते। किन्तु ग्रीयोत्त २ दल उसे करते हैं।

कुकर कालीहां ही नामक नूनन स्राप्य पादमें भिना मांगते श्रीर उमीमें पकाते खाते हैं। उखर नामक दलका भी नाम सुन पड़ता है। उक्त सब लोग ग्रीव हैं। वह कभी श्रपना धर्म नहीं छोड़ते। प्रत्येक दलपति मठाध्यच होता है।

कुकरी ( डिं॰ स्त्री॰) १ सुरगी, जंगची सुरगी। २ पीड़ा, दर्दे। ३ भिन्नी। ४ करोटि, खीपड़ी।

कुकरींधा (हिं॰ पु०) कुक्द रहु, एक छोटा पीदा। (Blumea Lacera) उसे हिन्दीमें ककरींदा, कुकुरवन्दा या जंगनी मूलो, बंगनामें कुकुरशंगा, बस्वैयामें निमृदिं, दश्चि-पीमें जंगनी कामनी, तामिनमें कत्तुमुन्तांग, तेन्तुमें कारपोगाकु, संस्कृतमें कुकुरहु, शरवीमें कमाफितृम, श्रीर ब्राश्वीमें सैयगान कहते हैं।

कुकरींघा साधारणतः भारतके सैदानीं में होता है। वह उत्तर-पश्चिम ( डिमालय पर २००० फीट कंचे तक )-से विवाद्धर, सिंगापुर चौर सिंइन तक पाया जाता है। पत्र बड़े होते हैं। उनसे एक प्रकारका गत्य कृटता है। वर्षाऋतु वीतने पर बाद्रे स्थानी में बबवा नानियों के निकट कुकरीं वा उगता है। उमके सुदीवें पत्रगाखा निकननेसे कोटे पड जाते हैं। गाखापद चुद्र चुद्र रोम द्वारा श्राक्कादित रहते हैं। हाय डेट ष्ठाय बढ़ने पर मध्तरी प्राती है, एममें जो बीज होते, वह जनमें डाननेसे फ्नते हैं। कुकरींधा रक्तसाव रोकर्नेक लिये व्यवहार किया जाता है। हैजैमें काली सीचे मिलाकर छरी पिलाने पर उपकार पहु चता है। उसकी शांख धोनेका शच्छा पानी तैयार होता है। को ज़नके लोग उसे मिक्छयों भीर की ड़ों के भगाने में व्यवद्वार करते हैं। कुकरोंधिको पत्तियों से तेन भी निकाल सकते हैं। क्रिसिरोगर्से खसके पत्रका रम निकाल कर पिलाया जाता है। नवीन मृजकी सुखर्म डास लेनेसे खुरकी टूर होती है। उसे कुकुरसुत्ता भी कहते हैं।

कुकमं (सं की॰) कुत्सितं कर्म, कर्मधां०। १ जीक-निन्दित श्रीर शास्त्रनिन्दित कर्मे, बुरा स्नाम। (ति॰) २ कुकर्मयुक्त, बुरा काम करनेदाका।

कुक्रमें कारी ( सं० व्रि०) कुक्रमें इ.रोति, कुक्रमेंन्-

क्त-णिनि। कुकमें करनेवाना, जो बुरा काम करता हो। कुकर्मगानी (सं० वि०) कु कर्मणा गानते, कु-कर्मन् शाल्-णिनि। कुकर्मयुक्त. जी वुरा काम करता हो। कुकर्मा (सं० पु०) कुल्सितं कर्म ग्रस्य, बहुब्री० कुल्सित कार्यकारी, वुरा काम करनेवाला गख्स। क्तकर्मी (सं० पु॰) कु कुल्सितं कर्म कार्यत्वे न अस्यास्ति कु-कमन्-इनि। कुत्सित कार्यकारी, बुरा काम करनेवाचा कुकाञ्चन ( मं ० स्ती० ) पित्तल, घीतल । कुकापत्यी-एक सिखसमादाय । लुधियानेसे साढ़े तीन कोस दक्षिण-पूर्व भैणी नामक एक जुद्र पाम है। वहां रामसिंह नामक किसी बढ़देने जन्म विया था। वद्दी रामसिं इन्डित सम्प्रदायके प्रवते क दुवे। १८४५ ई० को रामिं ह सिख-सैन्यमें कर्म करते थे। श्रंग-रेजी'के की ग्रलसे सिखों का प्रभाव खर्व होने पर उन्हों -. ने युद्दवृत्ति परित्याग कर सिखधर्मके पुन: संस्कार पर मन लगाया। श्रल्प दिनके मध्य ही धर्मीपदेशके गुण्धे सहस्र सहस्र व्यति उनके शिष्य बनने लगे। यहां तक कि १८६७ ई॰ तक सचाधिक लोग उनके श्रनुवर्ती हो गये थे। मन्त्रीचारणके समय उत्त सम्प्रदायवाली के मुख से 'कुक' 'कुक' ग्रब्द निकलता है। उसोसे उनका नाम 'कुकापन्यी' है।

भपर सिखसम्प्रदायकी भांति कुका गुरुके भी १० भादेश हैं। छनमें पांच पाननीय भीर पांच निषद हैं। पाख्य शादेशों की 'क' विधि कहते हैं। यथा—कर्ट, काक, कपंल, ककती भीर किश श्र्यात् लीहभूषण, कीटा जांचिया, लीहास्त, चिरुणि श्रीर किश। श्रेष पांचको नरमार (नरहत्या करनेवाली), कुरिखार (भूमपान करनेवाली), सिरकटा (मुख्डन करानेवाली), सुन्नत कटा (मुख्डितमस्तक रखनेवाली) भीर भीरमालिया (कर्तारपुरवाली गुरुके शिष्य) कहते हैं। प्रथम दो कार्य हैं श्रीर शेषोक्ष तीन प्रकारके व्यक्तियों के कन्यादान निषद्व है।

नानक शाहियों की भांति जुकाप न्यों भी कठिन नियम में वढ हैं। सभी एकप्रकार निष्ट चिद्ध व्यवहार करते हैं। वह शवरेहका कोई यत नहीं करते। उनके कथ-नानु सार जीवात्माने जब देह कोड़ दिया तब यथास- भाव शोच उत्त व्रुवा देहती चत्तुस अलग रखना ही अच्छा है। उसे कोई देखने न पाये।

उनमें किशीका प्राप्तकाल उपस्थित होने से वहीं धूम पहती है। वह वहें हजा समें मिष्टाक खाते श्रीर श्रवने धर्मका प्रतिपाद्य ग्रन्थ पढ़ते जाते हैं। मृत्य होने से किसीके लिये गोक नहीं करते। इस समय १३ दिन दिवारात ग्रन्थ पाठ होता है। इसके पी हो जाति कुट स्व सब सिलकर एक दिन पान भोजन श्रीर श्रामोद ग्रमोद करते हैं।

१८७२ ई० को विषनसिंह नामक किसी कुका-दलपतिने धम प्रचार करने जा लोगोंको उत्तेजित किया था। उसोसे उन्हें फांसी हुयो। पीछे उनके देह-का सकार किया गया। उनके पुत्रने भस्माविधिष्ट देह-का एक पश्चि हरिद्वार ले जाकर समाहित किया। कुकार्य (सं० लो०) कु कुलितं कार्यम्, कर्मधा०। मन्दकार्य, बुरा काम।

कुकि—भारतकी पूर्वप्रान्तवासी एक जाति । श्रासा
मसे मण्पुर श्रीर चट्टयामसे विपुराके मध्य पवंत श्रीर
वनमें कुकिलोग रहते हैं। साधारणत: उन्हें 'लिङ्गटा'

कहते हैं। कुकि श्रनेक श्रीणयोंमें विभक्त हैं-पुरातन कुकि,
न्तन कुकि श्रीर शन्य श्रीण्योंमें विभक्त हैं-पुरातन कुकि,
न्तन कुकि श्रीर शन्य श्रीण्योंमें विभक्त हैं-पुरातन कुकि,
योंमें भी दूसरी कई शाखा हैं। उनसे कछारमें रङ्गक्त,
खेलमा तथा वेच श्रीर शन्यान्य स्थानोंमें छोटी, श्रादमील
रङ्गलङ्ग, पुरुम, मन्तक, कोम, कोइरेंग श्रीर करुम
प्रधान है। नृतन कुकि विपुरा श्रीर चट्टग्रामसे जा
कर उत्तराञ्चलमें वास करते हैं। वहां ठदन, चङ्गसेन,
शिङ्गसन श्रीर लङ्गम शाखा मिलती हैं। विपुराके
पहाड़ी श्रञ्चलमें श्रामरई, जुत्लङ्ग, इलम्, वरपई श्रीर
कोचक कुकि पांचे जाते हैं।

कपुर्वे दिचिण श्राजकल दुरीन्त खोङ्गजद कुलि जाकर रहे हैं। उसके दिचिण उता कु कियां के सिन्न तथा एक वंशीय श्रथच भिन्न शाखासुता पर्दे, शिता, तौति एवं जुसाई प्रसृति पराक्रान्त कु कियों का वास है। मणिपुर शीर उत्तर तथा दिचिण कहारकी चारी श्रोर भी खोङ्गजई कु कियों का रहना होता है। श्राज कल वह उता शाखासे भिन्न हो गये हैं। सणिपुरकी प्रतिनिकट प्रनल ल र्मिक् क्रिकियों एक दल रहता है। सिन्दु, प्रति श्रीर लुकि प्रति प्रवन ग्रीर दुर्धव हैं। उनमें कोई लिखना पड़ना न जानते भी सद लोग वन्द्रक प्रसृति नामाप्रकार प्रस्त्रयस्त्र चला सकते हैं। निविष्ट श्ररखवासी कुकि श्राज भी विवस्त्र रहते हैं। किन्तु भासाम, श्रीहट प्रसृति कई स्थानो में ग्रंग-रेज गवन मेखिक शासनसे उन्हों ने कपड़ा पहनाना मीख किया है।

कुकि नोग खभावत: वनघानी हैं। देखनेमें वह मणिपुरवासी खिंसया लोगोंसे सिन्तते जुनते हैं।

कुकि प्रति पक्षीमें प्रायः डेढ़ सी दो सीके हिसावसे रहते हैं। उनका घर ३१८ हाथ मट्टी कोड़ माचे पर वांससे वनाया जाता है। पर्वतके उच्च खान पर तथा जनके निकट वह पक्षी निर्वाचन करते हैं।

नूतन कुितयों के प्रत्येक दलमें राजा, मन्ती प्रश्ति पद विद्यमान हैं। दलपितको वह 'नान' कहते हैं। सक्त दलों पर फिर एक पिषपित रहते हैं। उन्हें कुिक 'प्रथम' कह कर पुकारते हैं। नूतन कुिक कहते हैं कि उन्हों श्रीर मगोंने एक पिताई श्रीरसे जन्म लिया है। उनके श्रादिपुरुषके २ स्त्री रहीं। प्रथमांके गर्भसे मगों श्रीर दितीयांके गर्भसे कुिक्तयों का जन्म हुवा। जन्म होनेके श्रन्थ दिन पोक्ते ही कुिक्तयों को माता मर गर्यों। विमाता उन्हें देख न सकतो थों। वह श्रपने पुत्रको कपड़े पहनातों, किन्तु कुिकको नंगा ही रखती थों। इसीसे कुिक वनमें जाकर रहने लगे।

कुलियों में प्रत्यं क रहस्य अपने पिनवारको ले खतन्त रहमें वास करता है। उनकी विधवाके लिये घलग घर रहता है। सब लोग मिल कर विधवाके रहनेको अलग घर बना देते हैं। आजकल उनमें पुरुष बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं। कोई एक वस्त पहन दूसरेको कमरमें बांधता, जिसका इक्त अंग लटका करता है। स्तियों ने अब कुरतीसे वस्त ढांकना सीखा है। विवाहित रमणी वस्त खुला रखती, किन्तु अविवा-हिता उदी ढांक लेती हैं। स्तियांकी केगोंकी चूड़ा बांधती है। दूसरे पहाड़ियोंको भांति कुकि भी गात नहीं घोते। १२।१३ वर्ष वयस होते ही वह रावि-कालको ग्रहमें नहीं रहते, प्रहरीगृहमें रावियापन करते हैं। उसके पीक्टे वयस होने पर विवाद किया जाता है। फिर कुकि घरमें रातको रह सकते हैं। विवाहित व्यक्तिका मृत्य, होनेसे उसके प्राक्षीय कुरुम्बी सब एक ल हो दु:ख प्रकाश करते हैं। मृतदेहके वाम पार्ष्व तरकारी, भात श्रीर उसके साथ एक करहर या महीका वरतन रख दिया जाता है।

क्षिको भी धनस्प्रहा नहीं होती। धनके नियेवह कभी लूटमार करना नहीं चाहते। फिर भी वह जो वीच दीच दलवह हो निकटस्य स्थान पाक्रमण करते उसका श्रमिप्राय भिन्न रखते है। कुकियो का कोई राजा वा दलपित मरनेसे उसके प्रेताकाकी तुष्टिके चिये नरवित भावायक होता है। उसीसे वह सध्य मध्य किसी स्थानको प्राक्रमण कर वहांसे कई ग्रधि-वासियो को पकड़ लाते भौर उन्हें दुर्गम स्थानमें क्रिपाते हैं। प्रयोजन पड़नेसे उनमें एकको वित दे पभीष्ट सिद्धि करते हैं। किसी भपर असभ्य जातिके साथ विवाद बढ़ने पर यदि शतु गुप्तभावसे राजाको मार जाते, तो सद पार्वतीय कुकि एकव हो उसका प्रतिशीध लीनेकी चेटा करते हैं। वह भायोजन बहुत अयानक होता है। यत यत व्यक्तियों के कार्यसाधन करने जा कालगाएमें पडते भी कुकि पीके नहीं इटते। यदि वह एक शबुको सार श्राते. तो फिर फूले नहीं समाते। उत्त सृतव्यितिका मुख्ड समा खरख सब जोग पान भोजन और उन्नामि नृत्य गीत किया करते हैं। वोक्ते वच्चो सुगढ खगढ़ विखगढ़ कर पर्वेतांपर दसपति-थोंके निकट भेजा जाता है।

कुित स्त्रमण्यील लोग हैं। वह अधिक काल एक स्थानमें वास नहीं करते। विजन कानन और हुर्यम प्रवेतकी उपत्यकाशूमि उनका रम्यस्थान भीर क्रिकाय उपजीविका है।

कुकियों में किसी किसीने हिन्दु वर्म ग्रहण किया है। ग्रंभिकांग सोग जड़ीपासक हैं।